IGNCA.





INDIRA GANDHI NATIONAL CENTRE FOR THE ARTS

**KALA NIDHI DIVISION** 

REFERENCE LIBRARY





# त्रहम्वेद का सुबोध भाष्य

तृतीय भाग [ मण्डल ६-८ ] 542

भाष्यकार पद्मभूषण डा० श्रीपाद दामोदर सातवलेकर

3080 -



स्वाध्याय मण्डल

पारडी

प्रकाशक बसन्त भीपाद सातबलेकर स्वाध्याय मण्डल, पारबी [जि॰ बलसाथ]

ALT PERF

DATA ENTEDED

This book has been published with financial assistance from the Ministry of Education and Culture, Government of India

294.59212 RIG-SAT

1985

TACTORINE TOTALS SHE



86-3356

Rs. 460 for 10 Vols.

CVO5

मुद्रक चमन आफसेट प्रिटर्स, नई दिल्ली



# ऋग्वेदका सुबोध-भाष्य

# षष्ठं-मण्डलम्

# [ ? ]

[ ऋषिः- बार्हस्पत्यो अरद्वाजः । देवता- आग्नेः । छन्दः- विष्दुप् । ]

१ स्वं क्षंत्रे प्रथमो मुनोता इस्या धियो अर्थवो दस्म होता । स्वं सी वृषद्भक्रणोर्दुष्टरीतु सहो विश्वंस्मे सहंसे सहंख्ये

11 ? 11

२ अधा होता न्यंसीको बर्जीया निळ्पद इषयुक्तीढ्यः सन । वं न्या नरः प्रथमं देवयन्ती महो राये चितर्यन्तो अर्चु ग्मन्

11 7 11

#### [8]

अर्थ—। १ ] दे (अद्ये ) दे ते तस्त्री देव ! (स्वं प्रथमः मनीता ) त् विश्वचीके मनको सबसे प्रथम आकर्षित करनेवाका है। (दस्म ) दे दर्शनीय देव ! (अस्याः धियः होता अभवः ) (स बुद्ध्यंक किवे कर्मको त् सम्बद्ध करनेवाका है। (विश्वस्में सहसे सहस्ये ) सब बढवान् शतुर्जीका प्रामव करनेश किये (खुपन् ) दे बढवान् देव ! (स्वं सी दुष्टरीतु सहः अञ्चलोः ) त् सब प्रकारसे अधिक्य बढ प्रकट करता है॥ ।॥

[२ | (अध) इस समय तू ( यर्जः यान् होता । वित्तव प्रतीय और विदुर्थोको दुनानेवाका और । इपयम् इंड्यः सन् ) वय वदानेकी इच्छा करनेके कारण प्रशंसनीय होकर (इस्टः पदं न्यसीदः । वक्की भूनिपर वैदा है ( प्रथम देवयन्तः नरः ) सबसे प्रथम देव वननेकी इच्छा करनेवाल नेता ( महः गये (चनयन्तः ) तुसको महान् चन देनेवाला करके जानते हैं और ( तं त्या अनुगमन् ) तुसे ही अनुसरते हैं । तेरा ही अनुकरण करते हैं ॥ २ ॥

आयार्थ — हे तेजस्वी देव ! तू शानियोंके मनको कपनी बोर बाकपित करनेवाला है। बुद्धिपूर्यक किने नए कर्मोंको दू संपन्न करता है। दू शतुओंको दरानेके लिए अपने अर्थातम बक्को प्रकट करता है। इसी तरह मनुष्यमी दूसी बक्कि समान देवस्थी बनकर शानियोंका मन बपनी तरफ आकर्षित करे। वह तेजसे युक्त होकर दर्सनीय वने, इर काम बुद्धिपूर्वक करे और शतुओंका ए भव करनेके लिए जपना यह प्रकट करें ॥ ॥

१ ( ज. यु. गा. मं. ६ )

३ बुतेव यन्तं बहुभिर्वस्वयेषु — स्त्वे र्यि जागुवासो अनु गमन् । रुशंन्तमाप्तं दंशतं बृहन्तं व्यावन्तं विश्वदां दीदिवासम्

11 2 11

४ पदं देवस्य नमंसा व्यन्तः अवस्यवः अवं आपुकारृक्तम् । नामानि चिद् दिवरं यक्षियानि मुद्रायां ते रणयन्तु संदेष्टी

11 8 11

अर्थ — [२] (त्वे रायं जामुवांसः) तेरे बाधयमे रहनेवाले धनको प्राप्त करनेके लिये जामत रहनेवाले कोन (यहाभिः) अनेक प्रकारके (वसवयः) धन प्राप्त करनेके व्यवसाय करनेवालोंके साथ रहकर (वृता इव यन्तं) ठीक मार्थसे जानेवाले (कहान्तं दर्शतं) तेजस्वी सुन्दर, (वपावन्तं विश्वहा दीदिवांसं) धृतावभोजी सदा देदीप्यमान ऐसे (बृहन्तं अप्ति) अग्निक्य तेजस्वी अम्रणीका (अनुगमन्) अनुकरण करते रहे हैं ॥ ३॥

- १ जागृवांतः रुशन्तं अग्नि अनुस्मन् जाम्रत रहनेवाळे साधक तेजस्वी जम्मीका जनुकरण करे । जन्म-विश्वाससे किसी जसाधुके पीडे न पडे ।
- २ जागृवांसः र्शि अनुगमन् जात्रत रहकर प्रवत्न करनेवाळे ऐश्वर्यको प्राप्त करते हैं।
- [४] (देवस्य पर्द नमसा व्यन्तः ) प्रभुक्त पवित्र पदको नमस्कार द्वारा प्राप्त करनेवाके साथक श्रमा (अवस्यवः अमृक्तं अवः आपन्) यश-प्राप्तिकी इच्छा करनेवाले उपासक अपराजित यशको प्राप्त करते हैं। तथा (ते भद्रायां संदर्धी रणयन्त ) तेरे कल्याजमय साँवर्थीं आनंदित होते हैं और प्रभुक्ते (यश्चियानि नामानि द्धिरे) अनेक पवित्र नामोंका ध्यान करते हैं ॥ ४ ॥
  - १ ते भद्रायां संदश्तै रणयन्त— प्रभुके कल्याण करनेवाले (विश्वके) साँदर्वमें जानन्त प्राप्त करते रहें । विश्वमें सुन्दरता है उसको देखकर मनुष्य जानन्त प्राप्त करे ।
  - २ यक्रियानि नामानि द्धिर— प्रभुक्तं पवित्र नामौंका त्यान करते रहें।

भावार्थ — ज्ञानियोंको बुलानेवाला तथा अब प्रदान करनेवाला होनेक कारण प्रशंसनीय यह जिस यज्ञकी भूमि पर स्थिर है। यह जिस सबका नेता है और दिव्य गुणोंसे युक्त होने की इच्छा करता है। इसका जो अनुसरण करता है, इसे यह धन प्रदान करता है। मनुष्य भी अग्निके समान पवित्र वर्ने, ज्ञानियोंके साथ रहें, अबसे सम्पन्न रहें तथा प्रशंसित कर्मोंको करनेके लिए सदा जागे रहें। देवी भाव प्राप्त करनेकी इच्छा करनेबाले मनुष्य धनका योग्य रीतिसे दान करनेबाले नेताका जनुसरण करें ॥ २ ॥

साधक सदा जागृत रहे, धन प्राप्त करनेका यस्त्र करे, योग्य मार्गले जाए, धन प्राप्त करनेवाकोंके साथ मिलकर यस्त्र करें। तेजस्त्री नेवाका जनुसरण करें। जपनी उच्चित करनेकी इच्छा करनेवाळे साधक हमेशा सावधान रहकर तेजस्त्री नेताका ही जनुसरण करें। जन्धविश्वास करते हुए किसी दुष्टका अनुकरण न करें। सदा जाग्रत रह कर प्रयस्त्र करनेवाळे ही ऐस्वर्यको प्राप्त करते हैं शु ६ श

प्रभुके पवित्र पदका जो सनुष्य ध्यान करते हैं, वे श्रेष्ठ यशको प्राप्त करते हैं, उनका वह यश कभी कढ़ंकित नहीं होता। वे सर्वत्र प्रभुके कत्याणस्य सीन्दर्यका ही साक्षात्कार करते हैं और इस प्रभुके पवित्र नामोंका ध्यान करते हैं। सनुष्य ईखरके पवित्र पदकी विनम्न भावनाले उपासना करें, उसकी उपासनाके द्वारा विजयी यशको प्राप्त करें। सर्वत्र इसके करवाणकारी सीन्दर्यको ही अपनी नजरोंसे देखें। सर्वत्र वह प्रभुकी सिद्दमाका ही दर्शन करे और सनसे प्रभुके पवित्र नामोंका स्त्रात्क करवा रहे ॥ ॥ ॥

५ त्वां वंधिनत शिवयं: पृथिव्यां त्वां रायं उपयोसो जनीनाम् । त्वं त्राता तरणे चेत्यो भूः पिता माता सद्भिन्मार्तुषाणाम्

11411

६ सुपूर्येण्यः स शियो विश्विश्वि होता मुन्द्रो नि वंसादा यजीयान् । तं स्वा वृषं दम् जा दीदिवांस मुर्व ज्ञुबाधो नर्मसा सदेम

11 7 11

७ तं स्वां वृषं सुध्योष्ट्रं नव्यंमग्रे सुम्नायर्व ईमहे देव्यन्तः । स्वं विश्लो अन्यो दीर्घानो दिवो अग्ने बृह्वा रीचनेन

11 0 11

अर्थ— [५] दे तेजस्वी प्रमो ! (त्वां दित्तयः पृथिवयां वर्धन्ति ) दक्षको प्रजाजन पृथिवी पर बहाते हैं। (जनानां क्रमयासः रायः त्वां ) कोगोंके दोनों प्रकारके धन दुसे बहाते हैं। दे (तरणे ) दुःश्वसे तारनेवाके ! (त्वं चेत्यः, जाता भूः ) त् सबको ज्ञान देनेवाका जीर सबका रक्षण कानेवाका है। और त् (मनुष्याणां सदं इत् पिता माता ) मनुष्योंका सका पिता जीर माता है॥ ५॥

र तरणे ! त्वं चेत्यः त्राता भूः — हे तारक प्रभो ! तु ज्ञान देता है और तारण करता है । वैसा ही मनुष्व

स्वयं जान प्राप्त करं, दूसरोंको ज्ञान देवे और उनका तारण भी करें !

२ मनुष्याणां सर्व इत् माता पिता— ईवर मनुष्योंका सचा माता पिता है। सचा पाठक है जीर सचा प्रेम करनेवाका है।

[६] (सः अग्निः सपर्येषयः) वह निम्न (विश्व भिवा होता) प्रशानीमें भिव नीर दाश (मन्द्रः यत्रीवान्) नाननः देनेत्राका नीर बनन करनेत्राका वेदीमें (निषसाद) बंदा है। (वयं) इस (दमे दीष्यमानं तं स्वां) वामें देवीष्यमान होनेवाके उस दुशको (ह्याधः नमसा उप आ सदम ) घुटने टेक्कर प्रणाम करते हुए तरे समीय मास होते हैं ॥ ६ ॥

? विश्व ब्रियः सपर्येण्यः — जो प्रजाननोंमें ब्रिय होता है, इसकी पूजा होती है। पूजनीय नेता पर सब

त्रेम करते हैं।

[७] हे (अंग्रं) तेजस्वी प्रभो ! (सुध्यः सुद्धायतः देवयन्तः ) जोजन बुद्धिवाले, सुन्नकी इच्छा बाले तथा देवाव प्राप्त करनेवाले (वयं ) इम (जव्यं तं त्या ) प्रशंसा करने योग्य ऐसे तेरी (ईमहे ) स्तृति करते हैं। हे (अग्रे ) तेजस्वी देव ! (स्वं यृहता रोचनेन दीधानः ) त् मस्यन्त तेजसे प्रकाशित होकर (विद्याः दिवः अनयः ) प्रजानीको स्वर्गको पहुंचाता है। सुनदायक स्थानमें रक्षता है॥ ७॥

भावार्थ— परम प्रभु सबको दुःखसे तारनेवाला, सबको ज्ञान देनेशाला और सबकी रक्षा करनेवाला है। वही सबका सबा माता पिता है। ऐसे प्रभुका गुगगान करनेवाला मनुष्य ही ऐदिक और परमार्थिक धनको प्राप्त करना है और इस संसारमें बानंदसे रहता है। मनुष्योंको ज्ञान—विज्ञान प्राप्त करना चाहिए। स्वयं ज्ञानी बनकर वह अभ्योंको भी किश्वित संसारमें बानंदसे रहता है। मनुष्योंको ज्ञान—विज्ञान प्राप्त करना चाहिए। स्वयं ज्ञानी बनकर वह अभ्योंको भी किश्वित करके दन्ते दुःखसे तारे। जिस तरह मोता विता अपनी सन्तानों हा पाकन पोषण करने हैं, उसी तरह नेता अपने अनुवाधियोंका पाकन पोषण करे॥ ५ ॥

बह बड़ित पूज्य, प्रजानोंसे निय, दाता और भारण्य देनेवाका है। ऐसे बढ़िकी बवासना पुरने देककर वर्षात् विनम्न आवसे करनी चाहिए। जो बप्रणी नेता प्रजाननोंसे विय होता है, यह सबके लिए पूज्य होता है। पूजनीय नेता पर सब प्रेस

करते हैं। ऐसा ही नेता श्रेष्ठ जासन पर बैठ सकता है ॥ ६ ॥

11 20 11

८ विश्वां कवि विश्वति अर्थतीनां नितोशनं दूषमं चर्षणीनाम् । प्रेतीपाणिमिषयन्तं पावकं राजन्तमर्ति यंजतं रंयीणाम् 11 6 11 ९ सो अंध ईजे बक्षमे च मर्वो यस्त आनंदु समिषां डब्यदातिम् । य आहुति परि वेदा नमोमि विश्वेत स वामा देखते स्वोतः 11911 १० अस्मा उ ते महि महे विषेम नमीभिरशे समिधात हन्यै:। वेदी सूनो सहसो गीर्मिरुक्ये -रा ते भद्रायां सुनती यंतेम

अर्थ- [ ८ ] ( शश्वतीनां विशां विश्वति ) शाधव प्रतालांक पावक ( कवि निताशनं वृष्ये ) शामी, बाबुओंका नाश करनेवाळे, बळवान् ( सर्वणीमां प्रेतीयर्णि ) प्रजानमोंक पास जानेवाळे ( इययन्तं पानकं राजन्तं ) अब देनेवाके, पविश्वता करनेवाके, कान्तिमान् ( यजतं र्याणां अधि ) पूनशेय अग्निकी-अग्नणोकी धनोंकी प्राप्ति होनेके किए इम स्त्रवि करते हैं ॥ ८ ॥

१ विशां विश्वातिः कविः - प्रजाबोंका शासक ज्ञानी हो।

२ जूपभः तितोषन — शासक बढवान् हो जीर शत्रुका नाश करनेवाल। हो ।

३ चर्पणीतां प्रेतीपणिः— प्रजाबनौंके पास जाकर उनकी परिस्थिति देखनेवाका शासक हो।

( ९ ) हे (अग्ने ) वेत:स्वरूप ! (सः मर्तः द्वेते ) वह मनुष्य तुम्हारे क्षिये यवन करता है। ( च शशमे ) और स्तुति करता है, (यः ते समिधा हृज्यदार्ति आनट्) जो तुशको समिधा व हावण्याच देता है, (यः म्मोभिः आहुति परिवेद ) और जो नमस्कारोंके साथ मुवादिकी बाहुति देवा है। (त्था ऊतः सः विश्वा इत् वामा द्धते ) बहु तरे द्वारा सुरक्षित होकर सब धनको भारण करता है ॥ ९ ॥

[१०] हे (असे) असिदेव! (अस्मे ते महे ) इस तुस महान् नेताकी श्रीतिके किये। नमीशिः समिधा उत हुव्यैः ) नमस्कारों, संमिधाओं व हविर्देश्योंसे हम ( अहि विश्वेम ) बहा यज्ञ करते हैं । हे ( सहसा सना ) बढके पुत्र बसे ! (बेदी गीर्भिः उक्थैः ) यज्ञस्थानमें अपनी वाणियोंने तथा स्तोत्रोंसे इस तेरी अर्थना करते हैं। जीर (ते मद्रायां सुमती आ यतेम ) तेरी बद्याणमयी सुमितमें रहकर हम अपनी उन्नति है किये प्रयस्त करें ॥ १० ॥

भा अर्थ — को उत्तम बुद्धवाल, मुलकी इंद्रा करनेवाल तथा देवत्व प्राप्तिका इंद्रा करनेवाले हैं, वे इस बाग्न की स्तुति करते हैं। मनुष्य उत्तम बुद्धिको धारणकरे, देशस्त्रको प्राप्त करे और देवीं के गुणोंको अपने अन्दर धारण करे। इस प्रकार स्वयं चेत्रस्वी बनवर तथा सुख पास करके दूसरोंको भी खेत्रस्वी और सुस्ती बनाये तथा इस प्रकार अपने देशको स्वर्ग बनाये । स्वयं वह स्थान है कि जहां कहान नहीं है, जहां सब विद्वान् रहते हैं, जहां रोग तथा जपमृत्यु नहीं है, जहां सामपानकी न्यूनता नहीं है, जहां जीर्ण और क्षाण नर्यात् दुवैल कोई नहीं होता, सब पूर्णायु बलवान् और प्रजावान् होते हैं । उत्तम वर्गके छोग उदा रहते हैं, वह स्थान सुनर्ग छोक है। सभी नेताओंको चाहिए कि वे अपने राष्ट्रको सुनर्ग या स्वर्ग यतायें ॥ ७ ॥

बामी नेता प्रजाका पालन करे. जानी हो, शत्रुका पराभव करे, बळवान् बने. प्रजाबोंके पास उनकी स्थिति देखनेके विए जाता रहे और उनकी अवस्थाकी आंव पटताळ करता रहे । वह असका दान करे, पवित्रता करे, ते अस्वी हो, स्वयं पूज्य हो, और धन प्राप्त कराये । जिनको जरूरत पढे बन्दें वह समय पर धन भी है । उ ॥

मनुष्य ईवरकी स्तुति करे, यज्ञ करे, समिधा और दृष्य प्राधीकी बाह्नति दे। यह परम प्रभुकी वणाम करे। ऐसे अक्त मा संरक्षण हंचर करता है और उसे सब धन देता है। हंचरसे सुरांक्षत होकर मनुष्य हर तरहके धनको प्राप्त करता है ॥ ९ ॥

जो विनम्रतापूर्वक समिकाओं और इविई ओंसे यह करता है, उस पर यह अग्रणी या महान् नेता प्रसक्ष होता है। अनुष्य जब अपनी वाणियोंसे इस बहिली वर्षना करता है, तब उसे इस बहिकी उत्तम नुद्धि प्राप्त होती है और इत्तम प्रतिको गास करते हुए वह अपनी बस्ति करता है ॥ १ - ॥

११ जा यस्तुतन्थ रोदंसी वि मामा अवैशिश्व अवस्य प्रस्तंत्रः ।

बृहाद्भिवाद्भिः स्थितिरिमर्स्ये देविद्धिरम् । वृद्धिः माधिः ॥ ११ ॥

१२ नृवद् वंसो सद्भिद्धेद्धस्मे भूरि तोकाय तनंयाय पृथः ।

पूर्विरियो बृहवीरारेश्रंधा अस्ते मुद्रा सीश्रवसानि सन्तु ॥ १२ ॥

१३ पुरूष्येमे पुरुषा त्वाया वर्षान राजन् वस्तुता ते अदयाम् ।

पुरुषि हि त्वे पुरुषारु स—न्त्यद्वे वस्तु विध्वं राजनि त्वे ॥ १३ ॥

[ २ ]

[ ऋषिः— बाईस्यत्यो भरद्वाजः । देवता— अतिः छन्दः— अनुष्टुप् , ११ शकरी । ]

१४ त्वं हि श्रैतंबद् यशो डिग्ने मित्रो न पत्यंस ।

स्थं विचर्वणे अशे वसी पुष्टि न पुंच्यसि

11 \$ 11

अर्थ—[११] हे (अप्ने) अप्ने! (यः रोद्सी) जो त् द्यावाष्ट्रियीमें (भासा वि आ ततन्थ) जपनी कान्तिको विशेष रीतिसे फेळाता है। तथा सबका (नहन्नः) तारक दोकर त् (आचो भिः अवस्य च ) प्रशेषे पशस्ती होता है। हे (अप्ने) अप्ने! (युद्दक्तिः चार्जिः स्थावरिभिः नेवाद्भः) वहे वलोंक साथ विशेष घमवानीसे विशा रहकर (अस्मे वितरं वि भाहि) दमारे छिये विशेष तारक होकर प्रकाशित हो ॥ १९॥

[१२] दे ( व नो ) धनवान् अथवा बसानेवाले प्रमा ! ( नृवत् सदं इत् अस्मै घेहि ) बहुत पुत्र पीत्रों और जनेसि युक्त घर सदा इमें दे । ( भूरि पश्चः ) बहुत पश्च कादि भी इमें द । यह सब पेश्ववं ( नोकाय तनयाय ) इमारे बाहबच्चोंके किये भी दे । (पूर्वीः वृहती अपर अधा इपः ) पर्वास, बडे जीर पापरहित पूर्ण जस तथा ( भद्रा

सीक्षवसामि अस्मै सन्तु ) इस्याण करनेव है यदा हमें प्राप्त हो ॥ १२ ॥

[१३] है (राजन् अमे) प्रकाशराज लिय देत! (ते पुरूणि पुरूषा वस्ति) तेरे पासके बनेक प्रकारके धन हमें मिलें और (उसुना अइयों) तथा धनवत्ता इमें उपमोगक किये मिलें। हे (पुरुवार असे) बहुसोंसे वर्णन करने भोग्य आंग्र देव! (राजनि त्वे पुरूणि वसु स्वे विधित सन्ति ) तुस तेत्रस्वी देवक पास बहुत धन देशी सेवा करनेवाओंको देनेक किये सदा रहते हैं ॥ ११ ॥

[२] [१४] दें (अप्ने) बिन्न देव ! (हाँ हि क्षेतवत् यशः) त् तिश्वयसे वीरोंके साथ रहनेसे मिछनेवाका यस (मित्रः न पत्यसे) मित्र के समान प्राप्त काला है। इप कालमें, दें (विचर्ष में) विशेष रूपसे सबको देवनेवाके (वसो) घनवान् तेजस्वी देव ! (हम अवः न पुष्टि पुष्य सि) त् अवने जीनेवाकी पुष्टिके समान पोषण करता है ॥॥॥

भावार्थ — इस खुडोडर्स सूर्यक स्वार्त सार पृथ्वीकोडर्स पार्थिवाद्यिक रूपमें उसी अप्रिका प्रकाश कैछ रहा है। यही वेजस्वी प्रशु सबको संकटोसे लारनवाडा है, इसी कारण वह बर्गोने परास्त्री है। वह सर्वेद्यक्तिमान् होनेके कारण सब दरहकी शक्तियोस वह विशा रहता है और सब तक्ष्येक ऐश्वर्योंसे संवस है ॥ ११ ॥

दे प्रजो ! बहुत पुत्रपीत्रों और जनींसे युक्त गृद हमें दे । पश्च बादि ऐक्षर्य भी दमें दे । जो भी ऐक्षर्य इमें मिके, वह इमारे पुत्र और पीत्रोंक कल्याण के लिए दी मिले । उस ऐक्षर्यन दम अपने बाठबच्चोंका बच्छी तरह पोषण करें । इस जिस अबसे भी पोषण करें, वह पापरदित मार्गसे कमाथा गया हो और इस प्रकार हम उत्तम मार्गसे वहकर कल्याणकारी विस अबसे भी पोषण करें, वह पापरदित मार्गसे कमाथा गया हो और इस प्रकार हम उत्तम मार्गसे वहकर कल्याणकारी वश्चे भागी वर्षे ॥ १२ ॥

है अस्यन्त प्रकाशक असे ! तेरे पास जो अनेक प्रकार के धन है, वे हमें मिलें, उन धनेंका हम उपभोग करें। है असे ! हम यह अच्छी तरह जानते हैं, कि जो तरी सेवा कश्ता है, उसे देनने छिए हमेशा तेरे पास धन आदि ऐसर्च रहते हैं। इसी तरह असकी नेताके पास अपने अनुवाधिनों हो देनेके छिए सरप्र धन रहे ॥ 1३ ॥ १५ त्वां हि ध्मां चर्षणयी युवेभिग्धिभिरीळेते । स्वां वाजी यात्यवृक्षो रंजुन्त् विस्ववंशीणः

11 8 11

१६ मुजोर्षस्त्वा दिवो नरी यहस्य केतुमिन्धते । यद्ध स्य मानुषो जर्नः सुम्नायुर्जुद्धे अध्वरे

0 3 11

< श्रम्भद् बस्ते सुदानेचे धिया मतेः श्रभनेते।

ऊती च चंहतो दिवो दिवो अही न तंराति

11 8 11

अर्थ — [ १५ ] दे बसे ! ( त्यां हि सम चर्यणयः ) तेरी ही दास्तवमें मनुष्य ( बक्रोभिः गीर्भिः ईळते ) वज्रोंसे बीर वाजियोंसे स्तृति करते हैं । बीर ( अज्ञुकः रजस्तुः विश्वचर्षणिः ) हिंसारहित, बोकोंको तारनेदाळा बीर सबक्री देवनेवाका ( वाजी त्यां याति ) वलवान् वीर तुसे शास दोता है ॥ २ ॥

[१६] ६ नमे ! (यत् ह स्थः मानुषः जनः ) अव वह मानवी अनसमुदाय (सुम्नायुः अध्यरे जुहे ) सुनकी हष्का करता हुना, हिसारहित कमेन तेरो प्रार्थना करता है। तन (स्तजोषः दिवः नरः) वरसाहयुक्त मनवाहे विषय नेता (यहस्य केतुं त्यां हुन्धने ) बज्ञकं ध्वजारूप उमे प्रवीस करते हैं ॥ ३॥

[१७] हे अमे ! (सुन्ति धिया यः मर्तः ) उत्तम दान देनेवाके ऐसे तेरे किये बुद्धिपूर्वक जो मनुष्य (सदामते ) स्तृति करता है। (सः बृह्तः दियः उति ) वह भदान् कान्तिवाके देरी रक्षासे सुरक्षित होकर (अंहः म द्विपः तरित ) पापसे, सनुकासे पार हो जानेके समान पार हो जाता है और यह (ऋक्षत् ) बढता भी बाता है अह ॥

भाषार्थ— दे बग्नजी जीर ! तू ऐसा बश शास कर कि जिसके साथ बनेक मानव बीर रहते हैं। जैसे मित्रके साथ कोव रहते हैं, वैसे ही तेरे साथ बीर रहें। तू उन सबका निरीक्षण कर। उन सब कोगोंका निवास करानेवाका वन और बन तवा बच्चसे उन सबका पोषण कर॥ ३ ।

दे अझे । मनुष्य अपनी वाणियों जीर यहाँसे तेरी ही स्तृति करते हैं। तुमें वा तेरे तेजको यही मनुष्य प्राप्त कर सकता है, जो दिसारहित, कोकोंकी रक्षा करनेवाला, सबको देसनेवाला तथा बळवान् बीर है। अपनी नेता ऐसा हो कि सब कोग बसका तरफ आकर्षित हों जीर अपना वाजियोंसे बसकी प्रशंसा करें। इसके अनुयाबी बळवान् बीर हो, तथा वह दिसा न करनेवाला, कोगोंका संरक्षण करनेवाला तथा सबका निरीक्षण करनेवाला हो ॥ २ ॥

उच मनुष्य सुक्षकी इंच्छा करते हुए हिंसारहित सुभ कमें को करते हुए इस ते अस्वी प्रभुकी प्रार्थना करते हैं, तब इन्साही मनवाके दिव्य नेता पञ्चका ज्ञान करानेवाके इस जांप्रको प्रदीप्त करते हैं। शुक्त बचानेकी इच्छा करनेवाछे सब मनुष्य एकतित होकर दिसारहित कर्म करते हुए ईश्वरकी प्रार्थना करें ॥ ३ ॥

वो मनुष्य बत्तम मनसे पुण्यकारक धनका दान करनेवादेकी स्तुति करता है, उसकी रक्षा महान् कारितवाका विश करता है, तब ब्रामिकी रक्षासे रक्षित होकर वह जपने सभी समुजोंसे ऊपर वढ जाता है, व्यर्थत् वह इतना वेजस्वी हो क्ष्मा है कि बामके सब समु निस्तेज हो जाते हैं और निस्तेज हो जानेके करून बनका पतन हो जाता है। दूसरी तरफ बहु सनुष्य तेजस्वी होनेके कारण बदना जाता है ॥ ४ ॥

| 25 | स्मिधा बस्त आहुंति निर्शिति मत्यों नशंत ।    |         |
|----|----------------------------------------------|---------|
|    | वयार्वन्तं स पुष्यति अर्थमग्रे अतार्थुपम्    | ॥५॥     |
| १९ | त्वेषस्ते धूम ऋण्वति दिवि षञ्छुक आतंतः।      |         |
|    | स्रो न हि द्युता त्वं कृषा पांवक राचंसे      | 11 € 11 |
| 20 | अधा हि विक्ष्वीडयो असे प्रया ना अस्तर्थः ।   |         |
|    | रण्वः पुरीव जूर्यः सूतुन त्रंयुषाच्यः        | 11 0 11 |
| 21 | ऋत्वा हि द्रोणे अवसमें इमें वाजी न कुन्वया । |         |
|    | परिज्येव स्वधा गयो - ऽत्यो न हार्यः शिशुः    | 11 2 11 |

भर्थ—[१८] हे (अझे) असे ! (सिमिया) समिथाके साथ (निश्विति आहुति) पित्रव बाहुति (या मर्त्यः ते नरात् ) जो मनुष्य तुसं देता है। (सः ) वह (स्यावन्त क्षयं पुष्यति ) पुत्रवीवादिसे युक्त अपने गृहको बढावा बीर (शतायुवं ) सी वर्षकी पूर्ण भायु प्रश्त करता है।। ५॥

र समिधा निशिति आहुति मर्त्यः नशत्— समिधाएं और पवित्र बाहुतियां मनुष्व अग्निको समर्पन

करे । अनुष्य यञ्च करे ।

२ स अर्त्यः स्यायन्तं क्षयं पुरुषातः — वह अनुष्य बालबद्यांसे और धनधान्यसे भरा हुना घर और भी परिपुष्ट करता है। और भी उसका घर बाह्यवचींसे और ऐसर्यसे बाधकाधिक भरता रहता है। बढ़वा रहता है।

३ स मर्त्यः शतायुषं पुष्यति — वह मनुष्य सी वर्षातक पुष्ट होता रहता है। मी वर्षकी पूर्णायुक्क

इप्टप्ट होता रहता है।

[१९] हे अप्ने ! (ते त्येषः शुक्तः धूषः ) तेरा तेत्रस्वी निर्मेत धुवां (दिवि आततः सन् ) अन्तरिक्षमें पैक्षण हुवा (ऋण्वति ) सर्वत्र जा रहा है। हे (पायक ) पवित्र करनेवाके अप्ने ! (सूरः न ) पूर्वके समान (कृषा त्यं शुता रोचसे हि ) स्तुतिसे स्त्यमान होकर त् कान्तिसे दीशिमान होता है॥ ६ व

[२० ] हे बसे ! तू ( विश्व ईड्या अस्ति ) प्रताशोंने प्रशंसनीय है, ( अघ ) और ( हि नः अतिथिः ) इसे वयने घर बाबे बितिषकी तरह ( प्रियः ) पिय है। नथा ( पुरि इत जूर्येः रुपवः ) बगरीने रहनेवाडे हितीपदेस इस

पुरुषके समान रमणीय है। जीर ( सुनुः न अयय। य्यः ) त् पुत्रकी नरदे पाठकीय है।। ७।।

[२१] दे (अग्ने ) बग्ने ! (अस्या द्रोणे अज्यसे हि ) मन्थन रूर कर्मसे उत्पन्न होकर काहमें द्र गति करता है। तथा (वार्जी न कृत्य्यः ) वेगवान् घोट है समान त् बहा रूपयोगी क्ष्में करनेवाला है। बौर (परिजमा इच ) द वायुकी तरद सर्वगामी है। तथा ( रूप या गयः ) बन्न कीर गृह बनेवाला है। (शिह्युः अध्यः न हार्यः ) बाक्क होने-पर भी मुक्कीबके बन्नक समान सतत गतिक्षील है॥ ४॥

भाषार्थ — जो मनुष्य इस बक्षिमें श्रेष्ठ समिधाके साथ पवित्र बाहुति देता है, वह अपने गृहको पुत्रपीत्रादिकोंसे सम्पन्न करके सुसमय बनाता है जीर सी वर्षकी पूर्ण जायु प्राप्त करता है ॥ ५ ॥

मनुष्यका तेत शक्तिके समान चारों जोर फेले चीर मनुष्य सूर्यके समान जपने तेत्रसे प्रकाशित होता रहे ॥ ६ ॥

दे कप्रणी नेता ! त् प्रजाकोंमें प्रशंसनीय हो, नथा त् हमें इतना प्रिय हो कि जब त् अतिथि होक्द हमारे पर काय, तो इस तेरा अरपुर सरकार करें । जिस तरह एक जानी लोगोंको शानका सहुपदेश देन। है, उसी तरह तू भी सब प्रजानोंको उत्तर सार्गका उपदेश है । जब तू ऐसा करेगा, हो तू प्रजाबोंके किए पुत्रकी तरह वाक्मीय होगा ॥ ७ ॥

२२ त्वं त्या चिद्रच्युता डों पृद्धन यवेमे । भामां ह यत् ते अजर् वनां वृथनित शिक्वंमः

11 S FI

२२ वेषि संब्वरीयना मधे होता दमें विश्वा । समृद्यों विश्वते कृषु जुषस्त्रं हुव्यमीङ्गरः

11 0 5 11

२४ अच्छा नो मित्रमहो देव देवा नगने बोर्च: सुमृति रोर्डस्यो: । बीहि स्वस्ति सुंक्षिति दिवो नृन् डिपो अंहोंनि दृश्ति नेरम्

वा तरेम त्वावंसा तरेम

11 55 1

अर्थ—[२२] दे (अग्ने) अग्ने! (यनसे पट्टाः में) प्राप्तको पत्र जैया भक्षण करता है, इस प्रकार (त्यं त्या ज्याना) त् किन कार्होंको भो सः जाता है। हे (अजर ) जरारित ! (यत् ने शिकतः धाम ) तेरी तेजस्वी आका (यमा नुश्वनित ह ) नरण्योंको भरम कर देती है॥ ९॥

रै त्वं त्या अच्युता -- अप्ति वन न विश्नेवाहे श्रृत्वंको विश्वता है, वैसे ही शता नम्र न होनेवाछे अनुको विनम्र बनावे ।

र शिक्यसः ते धाम बना वृध्यन्ति — प्रशासित हुई ब्राप्तिकी जवासा बनोंको प्रसाता है, इस तरह अपने राष्ट्रको प्रज्वस्थित शक्ति शतुका पूर्व माश्र करे।

[ २३ ] है ( अक्रो ) नमें ! ( अध्वरीयमां विशां दमें ) यज्ञ करनेवाडी प्रजानों । घरमें त् ( होता वेथि हि ) होता करसे अवेश करता है, नतः ( विश्यते ) हे प्रजानंति पाठक ! हमको ( समृधः कृषु ) समृद्यानी बना । हे ( आंगिरः ) नंगोंने न्यापक ! ( हव्यं जुयस्य ) हमार हविष्याञ्चका प्रक्षा कर ॥ १० ॥

[२४] है (मिन्नमहः) जिसकी मिन्नना महस्त्रयुक्त महायक दोती है, ऐसे (देव अग्ने ) दिन्य गुजयुक्त बाते ! (रोदस्योः देखान् अव्या । वालापृथिवीमें रहनेवाल देवीक पाम (तः स्त्रमिति वोश्वः) हमारी की हुई स्तृतिका वर्णन कर । (दिवः नृन् सुक्षिति) दिन्य नेताबों की सुन्दर विवास स्थान :, नथा (स्वस्ति वोहि ) करवाणकारक अवस्थाको वास कर । (दिवः अद्यासि दुरिता तरेम । इम अनुकामि पार्थि और कष्टोसे मुक्त हो जाय । तथा (ता तरम ) वन कर्षोको हम पूर्ण रोतिसे पार कर जाय । ह (अग्न ) अग्न ! (तन अवस्था तरम ) तरे रक्षणसे हम सब कर्षोसे वस जाय ॥ १९ ॥

१ देवान् नः सुमति वे चः → विदुवीके पाय द्रमारः उत्तम सदेर की बाजा पहुँचे ।

र नृत् सुक्षिति द्वस्ति वीहि - मनुष्योंको बत्तम घर मिंड और उनका करवाण हो।

सावार्थ — अनुष्य वाहेके समान शक्तिशाली होकर तथम कार्र करता रहे। वायुक्त समान सर्वत्र आकर समझी स्थितिका निरीक्षण करे । जपने परमें रहकर पर्यास जब प्राप्त करें ॥ ८॥

जिस तरह पशु जास काता है, जिस तरह अग्नि काष्टेंको जकाता है, बसी तरह मनुष्य या राष्ट्र जपने शतुका काश

इन करनेवाळोंके क्रांसे इस वाशिका सदा ही निवास है ता है और उन्हें समृद्धशाबी बनाता है। यह वाशि शरीरके क्रम बनोसे स्वापक है। १०॥

इस लक्षिकी मित्रता महरवर्ण लीर महावत। देनेवाली होत्री है। मित्रका महरव बढामा चाहिए। नेता बपने मित्रींका महत्त्व बढामें वाहिए। नेता बपने मित्रींका महत्त्व बढामें। सब आनियोंके पास हमारी उत्तम बुद्धिन नक्ष्य हमा हमा हमा हमा हमा हमा हमा वहां । विस्त नेताओंको रहनेके किए अत्तम स्थान निके और उनका कस्थान हैं। नात्रु मेंसि, पार्गिने और कप्तोंसे सब प्रमाना बचाव हो। इस सर्वेचा प्रतिका रहें। विस्ति हपा पूर्व सुरक्षा हमारे किए सद्दा सुक्षान रहे ॥ ११ ॥

## [ ]

ं ऋषि:- बाईस्पत्यो अरद्वाजः । देवता- अग्निः । छन्दः- त्रिष्टुप् । )

२५ अग्रे स क्षेपहत्वा ऋतेजा उरु ज्योतिर्मशते देवयुष्टे ।

यं स्वं मित्रेण वर्रणः मजोषा देव पासि स्यजसा मर्तमहैः

॥ १ त

२६ र्डेजे यहेभिः शक्षमे बमीभि ऋषदांशयानये ददाश।

एवा चन तं यशमामञ्जिष्टि नौहो मती नम्रते न प्रदेशिः

: 311

२७ सूरो न बस्य दशतिररेषा भीमा यदेति शुचतस्त आ भीः।

देषंस्वतः शुरुधो नायमक्ताः कुत्रो चिद् रण्वो वंगतिवैनेजाः

(F 3 1)

[ 3 ]

अर्थ—| २५ ] हे (देव ) अप्ति देव ! (मित्रेण वरुणः) कित्र और वरूणके साथ (सजोवाः स्वं ) समान विचार रकानेवाका तू (त्यज्ञसा ) बखसे (यं मर्त ) जिस मनुष्यकी ( अंहः पालि ) पापले वक्षा करता है। ह (अज्ञे ) विश्व (सः) वह मनुष्य (अतपाः अनेजाः) मध्यकः पाइक, सत्यक पाठनके किये उत्पत्त हुना (अपन् ) नीर्घायु प्राप्त करता है । तथा ( देवयुः ते उरु ज्योतिः नशते ) वह देवत्व प्राप्त करनेका इच्छुक सुम्हारा विस्तीण तेत्र भी प्राप्त करता है ॥ १ ॥

१ अत्मवाः अत्तेजाः क्षेपस् — सत्यका पालक और सस्य पालनके छिपे ही अवना जीवन देनेवाका दीर्वजीवी

र सः देवयुः उरु ज्योतिः नशते — वह देवभक विस्तृत तेत्र प्राप्त करता है। देवस्वी बनता है।

[ २६ ] जो मनुष्य ( ऋधत्-वाराय अग्नये दवारा ) प्रशंसनीय श्रेष्ठ धन वाले वांग्रको हवि वर्षण करता है, बह समुख्य ( यहाँभिः ईते ) अनेक यश करता है । और ( दार्सीभिः दारामे ) शास्ति देनेवाछे कर्मोंसे शास्ति प्राप्त करता है। (तं यदासां अजुन्धिः ) उस मनुष्यको यगस्त्री पुत्रोंको बयासि ( म एव नदासे ) कभी नहीं होती। तथा इस ( मर्त अंदः स ) मनुष्यकी पाप भी नहीं कगता और ( प्रदासिः स ) गर्न मी उसकी नहीं होता ॥ २ ॥

१ अध्यक्ष राय अग्नये ददादा, यक्षेत्रिः ईते — प्रदीस समिते दिव सर्पण करके मनुष्य सनेक यज्ञ करे ।

२ तं मतं अंहः न, प्रदक्षिः न - एस मनुष्यको पाप तथा गर्व नहीं होते। वह निष्पाव सथा निगर्वी होकर जानन्दसे दीवं जीवन प्राप्त करता हैं । हाति:- गर्व, वसंद अ-हाति:- वसंद न होना, गर्वरहित होकर उत्तम व्यवहार करना ।

[२७ | (सूरो न यस्य ) सूर्यके समान जिसका ( इशितः ) वर्शन ( अ-रेपाः ) निर्दोष होता है । ( यत् त शुक्तः थीः ) जो तेरी प्रज्वलित भारण शक्तिवाको उवाला ( भीमा आ पति ) भवंकर होकर पारी भोर फेलगी जाती है । (अयं अक्तोः हेपस्वतः शु-रुधः न ) यह बक्षि राष्ट्रीमें शब्द करनेवाहे प्राणीके शोकको रोकनेवाहेके समान ( वस्रातः वनेजाः कुत्रा चित् रणवः ) होगोंकी वसिन्धें अथवा वनमें कहीं भी रहा तो भी रमणीय ही वीस्रता है ॥ ३ ॥

१ सुरः न अस्य दशातिः अ-रेपाः स्पर्वते समान मनुष्यका वर्शन निष्पाप हो । रमणोव हो ।

४ शुक्तः थीः भीमा आ एति— तेजस्वी वीरकी हुद्धि भीड ममुख्यको भयानक दीखरी है और वह विशोक होती आठी है।

भावार्थ- मनुष्य सन्यका पालन करे, सत्यपालनके किए कटिनद रहे। वह यह समझे कि मत्यका पालन करने ह किए ही उसका अन्य हुना है। जो ऐसा करवा है, यह देवभक्त प्रभुका तेज प्राप्त करके तेजस्वी होता है। मित्र भीर बस्मके साथ यह निर्मय होता है । इससे वह निर्मय होता है । इससे वह निर्मय होता है । १ ॥

जो समुख बजाग्निमें दवन करता है और अनेक यज्ञकमींको करके शान्ति काम करता है, उसे पुत्र और रीजोंकी

माप्ति होती है तथा उसे पाप और चमण्ड कमी नहीं होता ॥ २ ॥

२८ तिरमं चिदेम महि वर्षी अस्य मसुद्धी न यमसान आसा। विजेहंमानः परशुर्ने जिह्नां द्रविन द्रांवयति दारु धक्षंत्

11 8 11

२९ स इदस्तीन प्रति धादांसम्ब क्छिशीत नेजोऽयंसो न धारांम्। चित्रभंजतिररतियों अक्ती चैंने द्रुवद्वां रघुपरमंबंहाः

11 4 11

२० स हैं रेमो न प्रति वस्त उसाः शोचिषां राखीति मित्रमंहाः। नक्तं य ईमरुषो यो दिवा नु नमंत्यों अरुषो यो दिवा नृन्

11 🖣 11

अर्थ-- [२८] ( अस्य एम तिगमं ) इस अग्निका मार्ग लीक्ष्ण है। ( वर्षः महि भसत् ) इसका रूप तेजस्वी दीमता है । यह चित्र (अध्यः न आसा समसानः ) अधकी तरह सुँदमे तृणादिका प्रहण करता है । तथा (परशुः न ) कुठारकी तरह नम्म नपनी ( जिह्नां चिजेहमानः ) ज्यालारूमी जिह्नाको नामे फेंकता है, और ( दारु धक्षात् ) उदकीको जला बाक्ता है। तथा ( द्रविः स द्रावयति ) सुवर्णकारक समान सब वनको अधिमय कर देता है। [ सुवार जैसे सुवर्णको द्रवरूप अप्नि जैसा बनाता है, वैसे यह सब बनको अग्निरूप बना देता है । } ॥ ॥ ॥

[ २९ ] ( अस्ता इत प्रति प्राप्त् ) बाल चलानेवाका कदवको साबकर जैसे अपना बाण फेंक्ता है। इसी प्रकार (स इत्) वह ( असिष्यन् तेजः शिशीत ) बाण फेंक्ते समय अपनी ज्वालाको तीक्ष्ण कर लेता है, ( प्रयसी न भारों ) जैसी परशुकी भारा तेज की जाती है। (चित्रधानिं अस्ताः) विवित्र गतिवाका निम रात्रिके ( अर्तिः ) बन्बकारका नाश करनेके किये ( दूचद्वा नेः न यः रघुरत्मजंहाः ) वृक्षपर बेठे हुए शीघ्र उदनेवाके पक्षीकी तरह कहरी

पर बैठता है, डबडीको जलाता है ॥ ५ ॥

[३०] (सः हैं) वह बन्नि (रेमो न ) प्रशंसनीय सूर्वकं समान । उस्ताः प्रति वस्ते ) ज्वाकाओंको प्रवत्ता है। जपना प्रकाश कैळाता है। तथा (मित्रमहाः शोशिया शास्त्रीति) मित्रके समान महस्त बढानेवाछ। यह किस अपने प्रकाशसे वारंबार शब्द करता है। (यः ई नक्तं अरुवः ) तो यह अग्नि राजिमें प्रकाशित होकर (दिवा नृत्) दिनके समयके मनुष्योंको जरने कार्यमें प्रेरित करता है। तथा (या अमर्त्या अक्ष्या दिवा नृज्) यह जमर देव प्रकाशित होकर दिनके समय भी भनुष्योंको शुभ कर्मसे प्रेरित करता है ॥ ६ ॥

भावार्थ — सूर्यके समान बाग्न भी निष्पाव दीसता है। इसकी ग्रुद्ध नुद्धि जसी ज्वाका विभाक दोकर धारों और फैळती है। यह समि शोकको रोकता है सर्थात् सानंद देता है। यह समि कोगोंकी वस्तीमें हो या वनमें हो, सर्वत्र रमणीय ही दीसता हैं। इसी तरह अनुष्य निष्याप हो, इसकी बुद्धिका प्रभाव नारीं और फैळता रहे । यह शोकको दूर करके बानस्द बटावे और उद्दां भी रहे, प्रसन्तिचत्त ही रहे ॥ ३ ॥

इस अग्निका आर्ग तेअपूर्ण है, इसी कारण इसका रूप भी बदा तंत्रस्त्री है । यह परश्चकी तरह सब पदार्थीको काटता जलाता नाये बदता है। यह सब प्रवाशीको अक्षिक समान ही बना देना है। इसी तरह मनुष्यका भी मार्ग तेत्रपूर्ण हो और उसका रूप भी बदा तंत्रस्त्री हो । वह पश्चुके समान तीक्ष्य होकर सब शत्रुमोंको कारते पीरते आंग बढे । वह वैत्रस्वी पुरुष जिस किसी भी पुरुष है साथ संयुक्त हो, जमें भी वह वेजस्वी बना दे ॥ ॥ ॥

जिस प्रकार कोई बाज चढानेवाढा वीर अपने लक्ष्यको साधकर बाज फेंडला है, उसी तरह यह अपने अव्य की तरफ जाता है। सनुष्य भी बाजकी तरह अपने छड़बकी तरफ सोधा जाए। वह सनुष्य अपने शत्रुओं के किए परशुके

समान तीहन हो 🛊 भ 🖟

जिस तरह सूर्व उदिए होनेके बाद नपने प्रकासकी फैळाता है, उसी तरह यह शक्ति मी नपनी ज्यासाओंको फैळाता है। अपने मित्रोंका महत्व बढानेके समान यह अप्ति अपने प्रकाशके साथ बार बार शब्द करता है और अपने मित्रका महत्त्व वकाता है। यह अप्रि राजिके समय प्रकाशित होकर मनुष्योंको ग्राभ कर्ममें प्रेरित करता है। यह अमर अप्रिदेव व्यक्ते वकारके, विवत्ने की अनुव्यक्ति श्रुम कर्ममें वेशित कश्ता है ॥ ६ ॥

३१ दिवो न यस्यं विश्वतो नवीं<u>ने।</u> इषां कुश्व ओषंशीध नूनोत्। धृ<u>णा</u> न यो अर्ज<u>सा पत्मंना</u> य ना रोदंसी वसुना दं सुपत्नी

11 19 11

३२ भागोंभिर्या यो युज्येभिर्के <u>विद्य</u>न देविद्योत् स्वेभिः शुप्तैः । अर्थी वा यो मुरुती तुतक्षं ऋधुने त्वेशो रमसानो अद्यीत्

11 & 11

### [8]

[अधि:- बाईस्पायो भरदाजः । देवना- अग्नः । छन्दः- त्रिष्टुप् । ]

३३ यथां होतुर्मत्तेषा देवताता युक्षिः मूनो सहसो पर्जासि । एवा नी अदा संमना संमाना जुक्षत्रंत्र उच्छतो योधि देवान्

11 \$ 11

अर्थ— [ ३१ ] (दिवो न विध्तः ) वेजस्वी सूर्यके समान प्रकाशमान (यस्य नवीनोत् ) जिस अग्निक। महान् शब्द होता है। (वृपा रुक्षः ओपधीषु नूनोत् ) बलवान् प्रदीस हुवा ब्राप्त ओपधी बादिको जलावे समय बढा सन्द्र करता है। (यः प्रृणा न ) जो प्रकाशमे प्रकाशित होनेकं समान (भ्राज्ञसा पत्मना यन् ) ध्यकते हुए हथर उधर और कपरकी तरक जाता है और (दं सुधरनी रोदसी ) हमारे शतुर्वाका दमन करनेवाकी और धक्तम पावन करनेवाकी बावाप्रियोको (वसुना आ ) धनसे पूर्ण करता है॥ ० ॥

[ ३२ ] (यः अग्निः) जो निम्न (भायोभिः युज्येभिः अर्कः) भारक नीर रथको जोटने पोग्य भोडेकि समान काम्तिसे युक्त है। नीर जो (विद्युत् न स्वेभिः शुष्मः द्विद्योत्) विश्वकीके समान नपने तेश्रसे चमकवा है। (यः महतां दार्षः वा ततक्ष) जो महतोक वहको कम करता है। वह (ऋभुः न स्वेषः रमसानः मधीत्) नरवंत नासमान सूर्वके समान कान्तिवाका निम्न वेगसे प्रकाशित होता है॥ ८॥

#### [w]

[ ३३ ] हे (होत: ) देवताओं के आहाता ! (सहसः सूनों ) बढके पुत्र जो ! (यथा मनु गः देवताता ) जिस प्रकार मनुष्यके बज़में दू (यहाभिः यजास्ति ) हो बहुं ब्योसे देवोंका सत्कार करता रहा, (एव ) उन्न प्रकार (तः अद्य समानान् उदातः देवान् उदान् ) हमारे इस वज्ञमें जात उनके समान दिन्य विद्योंका सकार करनेकी इच्छा करके (समाना यश्चि ) एकामिक्स शीध ही वनका यजन कर ॥ १ ॥

आयार्थ — यह अप्त सूर्यके समान प्रकाशित होता है। जीयधियों और काशोंको प्रकाशके समय इसका बढा यहर होता। है। यह अपने प्रकाश और तेजसे अपर की ओर ही जाता है और अपने धनसे युकोक और प्रथिवीकोकको भर देता है।।।।।

श्यमें जोडने बोग्य घोडे जिस तरह अपनी सन्तिसे युक्त होते हैं, इसी तरह यह अपन अक्तिसे सक्तिमान् है। यह विज्ञतीके समान तेजस्त्री जीर मरुतोंकी अपेक्षा भी अधिक वडशाकी है। ऐसा स्पेके समान कान्तिमान वह अधि यहां वेगसे प्रशीस हुमा है ॥ ४ ॥

यह अपि देवोंका सरकार करनेवाला है। इस अधिमें चृत तथा जन्य पवित्र द्रव्योंकी आदुतियां पहली हैं, वे जाहुतियां जन्य देवोंके पास जाकर पहुंचती हैं, और इसम्बार देवोंका सरकार होता है। इसी तरह बक्षमें उत्तम गुजीसे युक्त शामियोंका सरकार होना चाहिए ॥ ॥

| 38  | स नौ विभावां चक्षणिन वस्तौ राप्तिर्वन्दाक वेद्यभनी भाव । |         |
|-----|----------------------------------------------------------|---------|
|     | विश्वायुर्वे अमृतो मत्येषू वर्श्व भूदतिथिर्जाववेदाः      | 11 3 11 |
| ३५  | बावो न यस्य पनवन्त्यस्वं भासांसि वस्ते सूर्यो न शुक्रः।  |         |
|     | वि य इनोत्युजरं: पावुको ऽश्लास्य चिच्छिश्रयत् पूच्याणि   | 11 % (1 |
| 3 € | दुषा हि सूनो अस्येश्वसद्धाः चुके अभिज्ञेनुषाज्याक्षेम् । |         |
|     | स त्वं ने ऊर्जसन् ऊर्ज धा राजेंव जेरवके क्षेप्यन्तः      | 11.8.11 |
| ३७  | नितिकित यो वार्णमञ्चमित नायुर्न राष्ट्रधत्येत्यकतून्।    |         |
|     | तुर्याम् यस्तं आदिशामराती रत्यो न हृतः पतंतः प्रतिहृत्   | 11 % 11 |

अर्थ — [२४] (वस्तोः चक्षणिः न विभावा) दिनकं प्रकाशकं सूर्यकं समान विशेष प्रकाशने प्रकाशनेवाका (वद्यः सः आग्नः) सबकं सन्मानकं योग्य वह निश्च (तः) हमारे किये (चन्द्रारु चनः धात् ) प्रशंसनीय नव नेदे। (विश्वायुः असृतः अतिथिः) सबकं जीवनमून, मरणरहिन, न्रतिथिकं समान पूज्य (जातवेदाः) जिससे ज्ञान प्रकाशित हुना ऐसा (यः मर्त्येषु उपर्भुत् भूत्) यह निश्च मनुष्योमें हपःकाक्रमें प्रज्वकित होता है।। २ ॥

। ३५ | (न) मनी (द्यावः यस्य अभवं पनयन्ति ) स्तोता जिसकं महान् कर्मकी स्तृति करते हैं। (स्यों न शुक्तः भासांसि वस्ते ) स्वंकं समान गुक्कवर्णवाला ब्रिज अपने तेजको भारण करता है। (यः अजरः पालकः वि हिनोति ) जो नृद्धावस्थासे रहित और पवित्रता करता है वह वीर विशेष रीतिसे भाक्षमण करता है और (अइनस्य चित् पृथ्याणि शिक्षधत् ) हिंसक श्रमुके पुराने नगरीका ब्राह्म करता है ॥ ३ ॥

[ ३६ ] हे (सूनो ) प्रेरक देव ! (बधा असि हि ) तू वेदनीय है। (अवा-सद्वा अग्निः जनुषा) प्रत्येक मक्षणीय अवसे बैठा हुआ अग्नि स्वभावसे ही (अज्ञम ) गृह बीर (अर्ज्ञ चक्र ) अब प्रदान करता है। हे (ऊर्ज-सने ) अबदायक ! (जः सः त्वं ऊर्ज धाः ) हमें तू बक्वधंक अब प्रदान कर। तथा (राजा हव जेः ) राजाकी वरह वय प्राप्त कर। (अ ह अन्तः श्लेषि ) हिंसारहित सुरक्षित स्थानमें तू निवास करता है ॥ ४ ॥

[ २७ (य. यारणं नितिक्ति) जी अन्धकारको दूर करनेवाले अपने तेजको अधिक प्रसार करता है वह (अश्रं अस्ति) अवस्य अक्षण करता है। (यायुः म राष्ट्री) वायुके समान राष्ट्रपर राष्ट्रशासक अपना अधिकार चढ़ाता है, कहत यह ( अक्तून अस्येति वाजीके अन्धकारको दूर करता है। (य ते आदिशों आरातीः तुर्याम् ) जो तेरे रिये आदेशीका अनु है उसका हम नाश करेंगे। (अत्यः न, पततः हुतः परिहुत् ) शीव्रवामी घोडेको तरह, सन्मुख आनेवाछे दिसक श्रुशोंका भी त् अश्र कर ॥ ५॥

१ अर्थ असि— ( जो इानतेत्र बढाता है ) वह बढ़ काता है। जो शानदीन है वह अब नहीं प्राप्त करता ।

भावार्थ— दिनके प्रकाशक सूर्यके समान प्रकाशित होनेवाला सरकारके बाग्य प्राप्ति होने बादरके योग्य बस दे। सब विश्वको भागु देनेवाहा अमर और संमानके योग्य, जानका प्रकाशक यह ब्राग्न सब मनुष्यों में हय:कालमें प्रदेशि होता है। इसी नरह मनुष्य भी सूर्यके समान वेजरवी बने, बादरणीय बने, योग्य और दितकर अवका स्वयं भी भोग करे और हुसरोंको भी प्रदान करे। यह पूर्ण आयु प्राप्त करे, अभर और पूज्य बने तथा सर्वत्र ज्ञानका प्रसार करे। र

स्ताना वर्णन करते हैं कि यह व्यक्ति समान वपने ग्रुज तेजसे प्रकाशित होता है। वह जरारहित और पवित्र है। यह अपने प्रकाशने विश्वको प्रकाशित करता है। शत्रु पर काक्रमण करता है तथा हिंसक कत्रुके नगरीका नाश करता है। ३॥

दे प्रेरक अप्ते ! त् श्रुम प्रेरणा देनके कारण बन्दनीय है । त् इमें घर और शव प्रदान कर । वह बहानेवाका आवा त् हमें दे । राजाके समान इम देशी सहापताक्षे राजुओं पर विजय प्राप्त करें और विजयी वर्ने तथा स्वयं सुरक्षित स्थानमें रहें ॥ क ॥

३८ आ सूर्यो न मन्मिद्धरुकै रग्ने तुतन्य रोदंसी वि असा । वित्रो नेयत् परि तमीस्यकः श्रोचिषा पत्मत्रौशिजो न दीयन् 11 🗣 11 ३९ त्वां हि मुन्द्रतंममर्कश्चोकि वृमहे महि नः श्रोब्धंग्रे। इन्द्रं न स्वा अवसा देवतां वायुं प्रणन्ति राधसा नृतमाः 11 6 11 ४० नू नी अग्नेऽवृकेभिः स्वृस्ति विषि सायः पृथिमिः पृष्येदः ।

ता सूरिभ्यों गूणते रासि सुम्नं मद्म शुवहिंसाः सुवीराः

11 & 11

अर्थ-[३८] हे (अरो ) जमे ! (रोद ली भारत। वि आततन्थ ) त् चावापृथिवीको अपनी कान्तिसे विशेषक्यसे क्वापता है। जिस प्रकार ( आनुमान्तिः अर्कैः सूर्यः न ) सूर्यं वपनी तेजस्वी किरणोंसे स्वापता है। ( पत्मन् औशिजः म दीयन् ) अपने मार्गसे जानेवाछे सूर्वक समान अपने मार्गसे जानेवाका ( शोविषा अक्तः ) और तेजसे संयुक्त होनेके कारण ( शिवाः तमांसि परिणयत् ) यह भाश्यर्थकारक सप्ति संघकारीका दूर करता है ॥ ६ ॥

१ भानमद्भिः अर्केः सुर्थः न- वेतस्वी किरणींसे सूर्य जैसा प्रकाश फैडाता है, उस प्रकार ज्ञान फैडाने।

२ भौशिजः पत्मन् दीयन- सूर्व वपने मार्गस जाता है वैसा मनुष्य वपने वर्म मार्गसे चके।

[ ३९ ] हे (अमे ) अमे ! ( मन्मतमं त्वां अर्कशोकैः हि वसूमहे ) अत्यन्त बानन्द्रायक ऐसे तेरी पूजनीय और वेजस्वी स्वोत्रोंसे इस स्तुति करते हैं। (नः मिद्दे अरेबि ) इमारा महत्त्व युक्त स्तीत्र मनव कर । हे अप्ने ! ( जूतमाः शक्सा वायुं ) सब नेता भ्रष्ट मनुष्य बढसे पायुक समान और ( इन्द्रं न ) इन्द्रके समान ( देवता राभसा पुणान्ति ) देवता स्वरूप तुमे हवि समर्पण करके प्रसम्र करते हैं ॥ ७ ॥

[ 🗝 ] हे ( अझे ) जरे ! ( नः अनुकेशिः पथिशिः रायः तु स्वस्ति ) इमें दिसकाँका उपदव वहां नहीं है देसे बच्चम मागाँसे घन जीर सुख प्राप्त हो । दमें ( अंदः पर्षि ) पापसे पार करो । ( सुविभ्यः ता सुम्नं गुणते राक्षि ) विद्वारोंको मिकने योग्य वह धन इस स्वोतायोंको दे। ( शतहिमाः सुनीराः मदेम ) सी वर्षतक वीर पुत्रादिसे युक्त होकर हम जानंदका भोग करें ॥ ४ ॥

१ असूकेभिः पथिभिः रायः स्वस्ति नः - वपद्वरहित मार्गीतं पन और करवान हमें प्राप्त हो, वहां हिंसा बीर कुटिकता करनी नहीं पढती उस रीतिसे घन और सुख प्राप्त कर ।

भावार्थ-- ३व अग्नि बन्धकारका नाश करनेवाडे अपने तेजको अधिक प्रसर बनाता है, तब बही सबका अक्षण करता है। बायु प्राय रूपसे जिस प्रकार सब पर शासन करता है, उसी तरह राष्ट्रका शासक राष्ट्र पर अपना अधिकार चळाता है। बसी तरह यह निश नम्धकार पर नपना निधकार चलाता है। जो शत्रु निश्म हिन दावने रूप यक्षका विरोध करता है. उसका नाश इस चीत्र ही करें । ५ ॥

जिस तरह सूर्व अपनी किरणोंने निवको न्यापका है, उसी तरह यह अग्नि मी न्यापता है। उसी तरह यह अनुष्य भी अपने कानतेजसे जगत्को स्थापनेका यस्त करे । जिस तरह सूर्व अपने निश्चित मार्गसे जाता है, दैसे ही बाग्न भा अपने निक्षित मार्गसे जाता है और अपने प्रकाशसे अन्यकारको दूर करता है, उसी तरह मनुष्य अपने निश्चित मार्ग पर जकता इना जपने ज्ञानसे दसरोंके अञ्चानको दुर करे ॥ ६ ॥

है अप्ने ! तू अस्थनत आवन्यदायक है, इसकिए तेजस्वी स्तोत्रोंसे तेरी महिमाका दम वर्णन करते हैं। वह हमारा स्तोत्र तु अवण कर । इस सब श्रेष्ठ नेता बलसे युक्त वायु और इन्द्रके समान तुझ देवताको सब साहित्य-समर्थेच हारा सम्तुष्ट करते हैं। जो कानन्द देता है, उसकी महिमाका वर्णन करना चाहिए । ७ ।

नक्तिकी कृपासे इम दिसा तथा वपद्रवरदित मार्गोसे धन और सुख प्राप्त करें। इस पापाचान कभी न करें। विद्वानोंका इस सदा चन जादिसे सरकार करें तथा इस प्रकार सुक्षपूर्वक रहते हुए इस वीर पुतादिसे युक्त होकर जानंदका मोग करें ॥ ८ ॥

### [4]

[ ऋषिः - बार्धस्पत्ये। भरद्वातः । देवता - अग्निः । छन्दः - जिष्टुप् । ]

४१ हुवे वं: सूतुं सहंसो युवान सहोधवाचं मृतिमिधीवेष्ठम् । म इन्वेति द्रविणानि प्रचेता विश्ववांसाणि पुरुवारी अधुक्

11 2 11

४२ त्वे वसूनि पुर्वणीक दोत द्वीपा वस्त्रोरोरिरे युद्धियासः।

कार्मेव विश्वा अर्वनानि यस्मिन् तमं सीभंगानि दिधिरे पांचके

11 8 11

४३ त्वं विश्व प्रदिवं: सीद आसु कत्वां ग्थीरंभवो कार्याणाम् ।

अवं इनोपि विश्वते चिकित्वो च्यांनुपम्जांतवेद्रो वसूंनि

# \$ #

#### [4]

अर्थ— [४१] है (अझे) जंग! (सहन्दः स्त्रुं, युवानं यविष्ठं, अद्गीयवाचं ) वहकं पुत्र, वस्त्र, नेगवान् जीर दोद न कानेवाका भाषण कानेवाल दुझ बांग्रका (यः प्रतिभिः हुन ) हम जनः पूर्वक वर्णन काते हैं। (यः प्रचेताः पुरुवारः ) जो विशेष द्वानवान् जीर बहुत वर्शमनीय (अधुक् ) दाद व कानेवाला जग्नि (विश्ववाराणि द्वविणानि इन्यति ) सबके द्वारा प्रशंसनीय धर्नोको देश है ॥ १ ॥

१ प्रचेताः पुरुवारः अधुक्-- ज्ञानी विज्ञानी, अनेकी हारा प्रशंसनीय तथा होह व कानेवाका हो।

[ ४२ ] दे ( पुर्वणीक-पुरु+अनीक ) बहुत ज्यालावाले ! ( होतः ) देवींको बुकानेवाले. अग्ने ! ( त्वे दोषा वस्तोः ) वेश्में राव और दिन ( याम्यास्तः चम् नि एरिने ) यज्ञ कश्नेवाले मनुष्य अवस्य धन ममर्थित करते हैं। ( विश्वा अवनानि साम इस ) सब प्राणी प्रथिनीमें र निक्र ममान ( यासमन् पायके सीभगानि ) जिस पवित्र बाग्निमें सब सीभाग्य (सं द्धिरे ) वक्तम रीतिसे रक्षते हैं॥ २॥

[४२] दे बसे ! (स्वं प्रदिवः ) त् विशेष तेत्रस्वी , आसु विश्व सीद । इन प्रवाशों में रहता है और त् ही (कत्या वार्याणां रथीः अभवः ) पुरुषार्थसे प्रतंसनीय बनोंको स्थमें स्थकर बांटता है। (बतः ) इस कारण (विकित्यः जात्येदः ) हे शानी और ज्ञानको प्रकट करनेवाहे ! (विधने ) सेवा करनेवाहे सनुष्यको त् (बस्कि आनुष्क वि हनोथि ) धन निरम्तर देता है॥ ३॥

भाषार्थ — हे जो ! बलके प्रेरक तरुम, दोहरहित मायण करनेशांक, युवकके समान उत्साही जीतका हम स्तोत्रीसे गुजवर्णम करते हैं। वह जीत ज्ञामी, अनेकॉमे प्रश्लेसनीय, दोह न करनेवाला और स्वीकार करने योग्य प्रयोक्ते वैनेबाका है ॥ ५॥

हे तंत्रस्वी जांत ! तेरे जन्दर रात दिन पक्ष करनेवाले जांको जर्गण करते हैं। सब पदार्थ जिस तरह प्रथ्वीमें रहते है। उसी तरह सब सीमान्य पतित्र जांत्रमें रहते हैं। जग्नजीक पाम सभी तरहके पतित्र ऐश्वर्ष रहें ॥ २ ॥

हे जहे ! तू विशेष तहस्त्री होकर हन प्रताबनीत रहता चीर अपने पुरुषार्थ प्रचरतसे चनेक स्वीकार करनेके योग्य भागोंको रचमें रसकर बांट देना है । इस कारण, हे ज्ञानं। जीर ज्ञानप्रकाशक देव ! कमें करनेसे प्रवीण सनुस्कतो तू जनेक सरहके क्या कार केश रहे । इ ॥

| 88 | यो नः सर्जन्यो अभिदासंदम्भे यो अन्तरी मित्रमहो बनुष्यात ।  |          |
|----|------------------------------------------------------------|----------|
|    | तमुजरिश्विर्विभिरतव स्वै स्तपां तिपष्ठ तपंसा तपंस्वान      | 11.8.11  |
| 84 | बस्ते युन्नेन समिधा य उबधै एकोभिः मूनो सहसो दर्शनत् ।      |          |
|    | स मर्त्यैष्वपूत प्रचैता राया धुम्नेन अवंसा वि भाति         | 0.40     |
| 84 | स तत् ईची पितस्तूर्यमञ्जे स्पूर्धी बाधस्य सहंसा सहंस्यान्। |          |
|    | यच्छुस्यसे व्यभिरुक्तो वचोशि शतज्ज्ज्यस्य जरितुर्घोषि मन्म | 11 € #   |
| 80 | अड्याम् तं कार्ममग्ने तबोती अड्यामं रुपि रियवः मुनीरम् ।   |          |
|    | अक्षाम वार्जमिभ वाजयंत्रतो "ऽक्थामं चुम्नमंजराजरं न        | 11 10 11 |

अर्थ-[४४] दे (पिनामहः तथिष्ठ अद्यो) मित्रका महत्त्व बढानेवाले, तपानेवाले बंगे! (यः समुत्यः मः अभि-दायस्) जो शत्रु गुल स्थानमें रहकर हमको बाजा देना है। जीर (यः अन्तरः ) जो हमारे ही बीचर्च रहकर हमारा (वनुष्यास्) नाश करता है, (मं) वस शत्रुको (नपसा नयस्त्राम्) जयने तेजसे तेजसी हुआ द् (तब स्वैः सक्रदेभिः बुषिभिः तप्) वपने निव जरारहित बळयुक्त तेजोंने जला बाळ ॥ ४॥

१ मिश्रवहः तपिष्ठः अग्निः — मित्रका महस्व बढानेवाला, शतुको तपानेवाका राजस्वी बन्नणी हो ।

[ ४५ ] दे (सहमः सूनो ) बतके देश्व ! (यः यज्ञेन ते ददाशत् ) तो मनुष्य यश्च द्वारा तेरी सेवा करवा है । (यः समिधा उक्थेः ) त्री समिधासे, स्तीतमे (अर्काभः ) सामगानमे तेरी सेवा करवा है । दे (अमृत ) मृत्यु- रहित ! (सः मर्त्येषु प्रचेताः ) वह मनुष्योमें विशेष ज्ञानवान होकर (राया सुम्नेन अवसा विभाति ) धनसे सवा वैजन्ती कीर्तिसे प्रकाशित होवा है ॥ ५ ॥

[ ४६ ] दे (अझे ) बंग! (सः इपितः तूर्यं तत् कृष्यि ) वह त् वेरित होनेपर वस कार्यको जीन कर, (सहर बान् स्पृधः सहस्र। बाधस्त्र ) बळवन् होकर त् स्पर्धा करनेवाळे शत्रुकोंका अपने बळसे नाश कर । (श्रुभिः अक्तः बचोभिः यत् शस्यसे ) त् अपने वेजोंसे युक्त, हमारे वाक्योंसे प्रशंसित हो रहा है। (तत् मन्म घोषि जिन्तुः सुधस्य ) इस मननीय घोषित किये स्तोत्रको त् स्वीकार कर ॥ ६ ॥

[ ४७ ] हे (अझे ) जमे ! (तव ऊर्ना ) तेरी रक्षासे (तं कामं , वन फलको (अद्याम ) दम प्राप्त करें । हे (रिविध: ) घनवान् जमे ! (सुवारं रिवें अद्याम ) दक्षम वीर पुत्रादि युक्त घन हमें प्राप्त हो । तथा (वाजयन्तः वाजं आभि अद्याम ) बलकी इच्छा करनेवाले दम बलको प्राप्त करें । हे (अजर ) अरारहित अमे ! (ते अवरं सुरुषं अद्याम ) तेरे जरारहित कान्तिमान् बतको प्राप्त करें ॥ ७ ॥

१ तच ऊर्ता काम अञ्याम— वुम्हार संरक्षणसे मुरक्षित होकर वपनी इच्छावाँको हम पूर्ण करें।

भावार्थ— हे मिश्रीका महत्त्व बढानेवाने और तपनेवाले अंग्न ! ग्रेषु गुप्त स्थानमें रहकर हमें कष्ट पहुंचाता है और जो इमारे अन्दर रहकर हमारा नाग करता है उसे अपने ते तस तेजस्त्री बना हुन। तू जपने ही यह बढानेवाकी सामध्येशाकी ज्ञासाओंसे भका टाक ॥ ७ ॥

ओ इस अग्निकी यक्षके द्वारा सेवा करता है, वह विशेष शानवान् होकर धनसे तथा तेत्रस्वी कीतिसे प्रकाशित होता

है। मनुष्य यह बदानेकी प्रेरणा करें, अपस्थ्य दूर करें ॥ ५ ॥ है अप्रणी ! जिस बार्थके छिए तू नियुक्त हुआ है, यह कार्य तू शीव्रतामें सम्बद्ध कर अपना यह बदाकर अपने यहसे स्पर्धा करनेवाले शतुर्वोंका नाश कर । तू अपने तेजोंको बदाकर प्रशंतित हो ॥ ६ ॥

प्रभुके संरक्षणसे सुरक्षित होकर मन्द्र्य अपनी कामना पूर्ण करे । वीर पुत्रोंसे युक्त धन श्रास करे । बक्की हुन्का करनेवाके वक शास करे । भ्रीण न होनेवाका पश शास कर ॥ ७ ॥

### [4]

| [ ऋषिः- बार्हरूपत्था भगद्वाजः । देवता- अग्निः । छन्दः- त्रिष्टुप् । ] |         |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|
| ४८ प्र नव्यसा सहमः सूनुमच्छा युव्नेनं गुनुमवं इच्छमानः ।              |         |
| वृभद्दनं कृष्णयांमं रुझन्तं बीती होतांरं दिव्यं जिंगाति               | 0.70    |
| ४९ स सितानस्तन्यत् रोचनस्था अजरेंभिर्नानदक्षियंविष्ठः।                |         |
| यः पांचकः पुंक्तमः पुरूणि पृथ्वन्यविरंनुयाति सर्वन्                   | 11 2 11 |
| ५० वि ते विष्वुग्वारीज्ञतासी अग्ने मार्मासः शुचे शुचेयश्वरन्ति ।      |         |
| तु विश्व सार्थो दिन्या नवंग्वा वनां वनन्ति धृष्ता कुजन्तः             | 11 🗦 11 |
| ५१ ये ते बुकासः शुर्चयः शुचिष्मः शां वर्षन्ति विषितासा अश्वाः ।       |         |
| अर्घ अमस्तं उर्विया वि माति यात्रयंमानी अधि सानु एक्षेः               | 11.8.11 |

[ & ]

अर्थ — [ ४८ ] ( अद इच्छमानः ) सुरक्षाकी इच्छा करनेवाला ( मन्यसा यहेन ) नवीन बज्ञके साम ( गातुं सहसः सृतुं ) स्तुत्व मीर वक्षके प्रेरक ( सुश्चत्-वनं कृष्णयामं ) वनको दग्ध करनेवाले कृष्ण मार्गवाले ( रुशन्तं बीती विद्यं होतारं ) तेजस्वी कान्तिमान् हिम्ब होता अग्निके पास ( जिगाति ) जाता है ॥ १ ॥

[ ४९ ] ( सः श्वितानः ) वह बिन्न गौरवर्ण ( तन्यतुः रांचनस्थाः ) फैळनेवाळा, तेजस्वी प्रकाशमें रहनेवाळा ( अजरिभिः नानदक्तिः यचिष्ठः ) जरारदित शब्द करनेवाळे किरणोंसे युक्त बत्यन्त युवा जैसा ( यः पावकः ) जो पवित्र ( पुरुतमः आग्निः ) विशाक बिन्न है वह ( पुरुणि पृथ्नि ) बहुत स्थूक काष्टोंको ( अर्थन् अनुयाति ) सक्षव करके गमन करता है ॥ २ ॥

[५०] दे (शुचे) युद्ध ( अम्रे ) मग्ने ! (ते वातजूनासः शुचयः ) तेरी वायुसे प्रेरित निर्मक (मामासः विष्यक् वि चरन्ति ) स्वत्वाएं भारों और विशेष प्रकारसे फेलती हैं। (तुःविम्नक्षासः दिव्याः नवस्वाः) बहुत कार्डोको सानेवाडी दिव्य नवीन ( घृषता रुजन्तः ) पर्षक प्रकाशसे तेतस्त्री किश्में ( घमा धनन्ति ) वनोको सा जाती है। ६ ॥

[ ५१ ] है (शुचिप्पः) दीसमान् ! (ते शुक्तासः ये शुचयः) तेरी शुक्र और उदाळा जो (इसं वयन्ति) पृथ्वीका सुण्यन करता है। (विधितासः अभ्वाः) वे तेरी ज्वाळाएं खुके हुए बोर्डकी तरह इधर उधर जाती है। (अध ते भ्रमः पृथ्वः अधि) और तेरा भ्रमणशीक ज्वाळासमूद भनेकरूपा पृथ्वीके कपरके (सानु यातयमानः उर्विया वि माति) पर्वतशिकारके कपर जाता हुना नत्यन्त प्रकाशमा है॥ ॥॥

भाषार्थ— जो वपनी सुरक्षा चाहता है वह नरीन यहके साधन केंद्रर प्रशंसनीय वकके प्रेरक, दनको अकानेवाके, कादे वर्णके मार्गसे जानेवाके तेजस्वी पिय दिवय यहकं संपादन करनेवाले अग्निकं पास जाता है ॥ १ ॥

वह गौरवर्ष, फैक्रनेवाका, प्रकाश है साथ रहनेवाका, जरारहित, शब्द करनेदाले, किरणेंसे तरुण जैसा उस्साही, परित्रता करनेवाका विशे वहे को होंको सञ्चल करता हुआ जाता है ॥ २ ॥

दे युद्ध जो ! वायुसे दिळनेवाळी तेरी युद्ध ज्वाकाएं चारों कोर फैक रही हैं। बहुत सानेवाळी दिश्य नवीन, सन्ध-कारका नाश करनेवाळी तेजस्वी ज्वाकाएं वर्नोको सा आशी हैं। ब्रांशकी ज्वाका युद्ध तेत्रस्वी धन्धकारका धर्षण करनेवाळी तका प्रकाशका फैकाव करनेवाळी होती हैं। इस तरद जग्रणोका तेज शुद्धता फैकानेवाळा, सञ्चानका नाज करनेवाळा और आनका फैकाव करनेवाळा हो ॥ ३ ॥

है हुन परित्र बांग ! तेरी युद्ध और श्रुश उशकाएं एधरीका मुण्डन करती हैं। वर्धाद एध्यीके वाकरूप त्यादिको सकावी हैं। सुके हुए बोरेकी वरद तेरी उवाकाएं चारों भोर फैड रहीं हैं और ने पर्वतके शिकरपर उत्तम प्रकासती दीवारी है ॥ ॥ ५२ अर्थ जिह्ना पांपतीति प्र वृष्णी गोषुयुधी नाश्चानिः सृजाना ।

श्वारं स्पेत् प्रसितिः श्वातिग्रेग दूर्वर्तिभीमो देयते वनानि ॥ ५॥

५३ आ भातुना पार्थिशानि जयासि महस्तोदस्यं धनता नंतन्थ ।

स वांध्रवायं भ्रया सहीभिः स्पृष्ठी वनुष्यत् वृतुष्य नि ज्वै ॥ ६॥

५४ स चित्र चित्रं चित्रयन्तमुस्मे चित्रंश्वत्र चित्रंश्वर्ष चित्रंश्वत्र चित्रंश्वर्ष चित्रंश्वरंष चित्रंश्वर्ष चित्रंश्वर्ष चित्रंश्वर्ष चित्रंश्वर्ष चित्रंश्वर्ष चित्रंश्वर्ष चित्रंश्वरंष चित्रंश्वर्ष चित्रंश्वर्ष चित्रंष्ठ चित्रंष्ठ

10

[ ऋषिः- बार्डस्पत्यो भरद्वात्रः । देवता- वैश्वानरोऽांग्नः छन्दः- त्रिण्डुप् , १-७ जगती । ] ५५ मुर्घानं दिवो अंगति पृथिच्या वैश्वानरमून आ जातमामम् । कवि सम्राजमतिथि जनीना मामस्रा पत्रं जनयन्त देवाः

॥ १ ॥

अर्ध—[५२] ( अध वृष्णः जिहा ) जीर बलशाली जिल्हा (प्रपापतीति ) विशेष शितिय वार वार निकलती है (गोपुगुधी सुजाना अशिनः न ) इन्द्रके वज्रके समान तीक्ष्ण तथा (शूरस्य इव प्रसिति।, अंद्राः शांतिः ) शूरवीर मनुष्यके पात्रके समान क्षप्रिकी ज्वाला सहन करनेके लिवे अशस्य है। (दुर्यतुः भीमः चलानि द्यते ) रोकनेके लिए कठिन जीर भर्यकर ऐसा यह विशे बनोंको जवाना है ॥ ५ ।

[ ५३ ] हे बग्ने ! ( आनुना पार्थिवानि ज्ञयांक्षि ) प्रकाशसे प्रशीवरके गमन योग्य स्थानोंको ( सहः तोदस्य धूपता आततन्य ) अपने महान् प्रेरक किरणेक्षि सर देता है । ( सः अया अप बाधस्त्र ) वह द् सम अयके कारणोंको

बूर कर । और ( महोभिः स्पृधः वनुष्यम् ) अपने वढाँसे स्पर्धा करनेदांत शत्रुवाँका भाश कर ॥ ६ ॥

| ५४ ] हे ( सिन्न ) वाश्वयंत्रास्क ( सिन्नक्षत्र ) बाश्चरंकारक वक्रवान् ( सन्द्र ) वानन्द्रायक व्यव्धि ! ( सः चन्द्राभिः गृणने अस्मे ) वह त् वानन्द्रापक स्तोत्रीसे स्तुति करनेवाले हम सवको ( सिन्नं सिन्तयननं सिन्नतमं ) विवक्षण बहुत ज्ञान देनेवाला अस्यन्त वाश्वर्यकारक ( संयोधां चन्द्रं पुरुवीरं युद्दन्तं रार्थे ) वायु वदानेदाला, वाश्वयं-कारक बहुत प्रवर्णनाहिकोसे युक्त महान् धन है । ।।

[0]

[ ५५ ] (दिया मूर्यानं ) युकोकके शिरस्यानमें रहनेवाका और (पृथिवयाः अर्गते ) मूमिके कपर जानेवाके ( विश्वानरं ) सब मनुष्योंका नेता ( अर्ते ) और सस्यके प्रवारके किये ही ( आ जातं ) उत्पन्न हुए ( कियें सम्प्रातं ) भानी, सम्राट् वा सुन्नोभित ( जनानां आंतर्थि ) भनुष्योंके समीप सतत जानेवाके ( आसन् ) मुखस्करूप, मुक्य ( पार्त्र देवाः आ जनयन्त ) रक्षक अग्निको देवोंने बस्पन्न किया है ॥ १ ॥

आवार्य — बढवान् लक्षिकी उत्राक्ता बारबार बादर आती है। इंग्ल्कं द्वारा फेंकं हुए बल्लकं समान वीदल बीर श्वरवीरके पाशके समान लक्षिकी बहु उत्राक्ता अर्थकर बीर रोकनेके किये कठिन है। यह बनोंकी जहा देती है।। ५ व

हे बारे । तु अपने प्रकाशसे मूमिके सब स्थाओंको प्रकाशित कर श्रीर अपने प्रेरक किरणोंसे वन स्थानोंको भर दे।

भवके स्थानोंको दूर कर । और स्पर्धा करनेवाछ अनुओंको अपने सामध्योंसे वह कर ॥ ६ ॥

जामन्द्रदायक स्तोत्रोंसे साधक प्रभुकी स्तृति करे । इस स्तृति करनेवालको जद्भुत आन वहानेवाला, जाआर्यकारक,

जायुको बहानेवाका, बीर पुत्रपीत्रोंसे युक्त विशाक धन प्रशु देता है ॥ ७ ॥

सूर्येरूपसे पुछोक्के क्रपर विराजमान, पृथ्वी पर बक्कं किये जानेवाके, सब मनुष्योंके संचादक ब्रामीरूप और बक्कं क्रिये डरपक हुए, शानी और तंत्रस्थी, क्रांगोंने सत्तव अनेवाके, सबसे मुक्त स्वरूप वा मुक्य, सबके संरक्षक मक्रिको देवोंने वा विद्यानेने बर्शकसे डरपक किया है ॥ ३ ॥

| ५६  | नाभि युज्ञानां सदेनं रथीयां मुहामोह्यवम्भि सं नवन्त ।       |          |
|-----|-------------------------------------------------------------|----------|
|     | वैश्वान्तरं रथ्यमध्यराणां यज्ञस्यं केतुं जनगन्त देवाः       | нан      |
| 419 | त्वद् विप्रो जायते बाज्यंप्रे न्वद् बीरामों अभिमातिवार्दः । |          |
|     | वैश्वानर् त्वम्स्मासुं घेहि वर्सनि राजन त्स्पृह्याय्याणि    | 11 \$ 11 |
| 46  | त्वां विश्वं अमृत् जायंमानं शिशुं न देवा अभि सं नंबन्ते ।   |          |
|     | तव ऋतंभिरमृतत्वमायुन् वैश्वानर् यत् वित्रोरदींदेः           | 11.8.11  |
| 49  | वैश्वांनर् तत् वानि ब्रुतानि महान्यंत्र निकरा देधर्थ।       |          |
|     | यज्जायमानः पित्रोहपस्थे ऽविन्दः केतं बुयुनेष्वद्वाम्        | सम्ब     |

अर्थ— [ ५६ ] (यहानां नाभि) वजोंका केन्द्र (रयीणां सदनं) धनोंका घर (अहां आदायं) महान् जाध्यस्थान ऐसे आंध्रकी (अभि सं मवन्त) सब प्रकारसे मनुष्य स्तुति करते हैं। तथा (वैश्वानरं) सर्व मनुष्योंका नेता । अध्यराणां रच्यं) बजोंके चालक (यहस्य केतुं) बज्ञके ध्वजारूप मध्रिको (देवाः अन्यन्तः) देवीने विश्वचीने मन्यनसे उत्त्वन किया है ॥ २ ॥

[५७] दे (अग्ने) अमे! (वाजी त्यत् विमः जायते ) बढवान् पुरुष तेरी सहायतासे विशेष ज्ञानी होता है। तथा (वीरासः स्वन् अभिमातियाहः ) वीर पुरुष तेरी सहायतासे शत्रुजींका पराभव करनेवाळे होते हैं। दे (विश्वानर राजन् ) विश्वके नेना तेजस्वी अमे! (त्वं अस्मासु ) त् इमको (स्पृष्ट्याय्याणि वस्ति ) वसंसनीय अन (घेडि) दे ॥ ६॥

[ ५८ ] है ( अमृत ) मरणवर्म रहित जते ! ( विश्वे वेवाः ) सब देव जथवः सब किरणें ( जायमानं ) डलभ हुए ( त्वां शिगुं न ) तुस बालकके ( अभिसंजवन्ते ) वारों और फैकती हैं। हे ( विश्वानर ) विश्वके नेता अग्नि ! ( यत् पित्रोः अदीदेः ) जब तू माशिषता द्यादापृथिवी रे बीचमें प्रदीस होता है, तब (तय अनुभिः अमृतन्वं आयन् ) वेरे कमेंकि मनुष्य अमरत्वको प्राप्त होते हैं ॥ ४ ॥

[ ५९ ] दे (वश्वानर अग्ने ) वैश्वानर अग्नि ! ( यत् विज्ञोः उपस्थे ) अव त्ने वित्तरोंके समीप भागमें चके हुए ( वयुनेषु जायमानः ) यक्षकर्मोंमें अलग होकर ( अहां केतुं अविन्दः ) दिनके केतुभून स्वेशकाको प्राप्त किया तथ ( तब नानि वतानि महानि ) तेरे उन प्रसिद्ध महान् कर्मोमें ( निकिः आ द्धर्ष ) कोई वाजा नहीं डाक सकता ॥ ५ ॥

भावार्थ— निप्त बर्ज़ोका केन्द्र है, बर्जोका घर है, वदा नाश्रय स्थान है, ऐसे निप्तकी सथ कोग प्रयांता गाउँ हैं। वह सब मानवेंका नेता, बर्ज़ोका संचातक यक्षकी ध्यात है, इसकी ननेक विद्युध मिककर नशनियोंसे मन्यन करके उत्तव करते हैं ॥ २ ॥

इस सर्व प्रकासक अग्निकी सहायकासे बलवान् मन्द्रव विशेष ज्ञानी होता है। वीर पुरुष इसकी सहायकासे और क्यादा बळवान् होकर सञ्जोंका पराभव करनेवाले होते हैं। जतः हे बग्ने ! तृ हमें भी प्रशंसनीय बन दें। ज्ञानी बढवान् बने, और बळवान् ज्ञानी बने। सभी श्रावीर होकर अपने शत्रुबोंका पराभव करनेमें समर्थ हों। सब मानवींका नेता राजा हो और मानवोंको प्रशंसनीय बन शास हो। हो भीर मानवोंको प्रशंसनीय बन शास हो। हो।

है जार अग्नि ! सब किरकें तू तत्वम होते ही नुझ बाउक जैलेक चारों ओर फेंडने छगती हैं। है विश्वके नेता ! अब तू माता-पिता पहश बावाप्रधिर्वकि बीचमें अहीस होता है, तब तेरे बद्धकरों से मनुष्य जारत्सको प्राप्त होते हैं। जगि कस्पन्न होते ही उसका तेश चारों और फेलता है। तब अग्नि प्रदीस होता है तब इसमें जो अप्रैण द्वारा बच्च किये जाते हैं बनसे मनुष्यको जम्मतत्वकी प्राप्ति होती है।। ७॥ ६० ब्रिश्चानुरस्य विभितानि चर्शमा मार्नूनि दिवो अमूर्वस्य केतुना । तस्येदु विश्वा भुवनाधि मूर्पनि ब्रुया इव रुरुद्वः सप्त ब्रिसुद्देः

打车目

६१ वि यो रजांस्पर्भिमीत सुकतुं चेंशानुरो वि दिवो रोचना कृतिः। परि यो विश्वा मुवनानि पप्रथे ऽदंग्धा गोपा अमृतंस्य रक्षिता

It 6/ il

[6]

[ ऋषिः- वार्हरपत्यो भरद्वाजः देवता- वैश्वानरीऽग्निः । छन्दः- जगती, ७ त्रिष्टुप् । ]

६२ पृक्षस्य वृष्णी अरुषस्य न् सहः प्र तु बीचं विद्धां जातवेदसः।

वैद्यानरायं मृतिर्नव्यं मा श्रुचिः सोमं इव पवते चारुरप्रये

181

अर्थ— [ ६० ] ( अमृतस्य केतुना ) अमृतको पताका रूप (वैश्वानरस्य चक्षसा ) सब लोगोड दिलकारी बिश्वा के तेजसे ( दिवः सानूनि विभितानि ) युकोकके शिवर प्रकाशित हुए। ( तस्य इत् उ मूर्याने विश्वा भुवना ) इसके मूर्या स्थानमें सर्व भुवन रहते हैं। तथा ( वयाः इव सप्त विश्वहः स्कृदः ) शासाकी तरह सान मंगवाशि सात निश्या वहींसे बहती हैं ॥ ॥ ॥

[६१] (यः सुक्रतुः वैश्वानरः रजांसि ) जो बचम कर्म करनेवाडे संपूर्व मनुष्योंका दित करनेवाडा यह व्यप्ति कोकोंका (वि अमिमीत ) निर्माण करता है। तथा (विदः रोचना कविः वि ) युटाकं देवीष्यमान नम्नजादिकं वह जाता ही बवाता है। (यः विश्वा भुवनानि परिपप्रथे ) जिसने संपूर्व मूत्रमात्रको सर्वतः विस्तारित किया है। (अद्व्यः गोपाः अमृतस्य रक्षिता ) वह न द्वनेवाडा सबका रक्षण करनेवाडा वीर जमृतका संरक्षक है॥ ७ ॥

रै सुक्रातुः क्याः वैश्वानरः — उत्तम कमं करनेवाळा ज्ञानी सब मन्दर्शका दित करनेवाळा होता है।

२ अव्याः गोपाः असृतस्य रश्चिता-- किसा शत्रुके सामने न द्वनेवाना दीर सबका संरक्षण करना है और अमरत्वका रक्षक भी वही है।

[4]

[६२] (प्रभास्य कृष्णः असयस्य ) सर्वन्यापी बजवान वेजस्वी ( जातवेद्सः सहः विद्धा ) जानप्रसारक बाप्तिके बठका यहाँ ( प्र वोस्तं ) में वर्णन करता हूँ । ( नव्यसी शुचिः चारुः मतिः ) नवीन निर्मत सुन्दर बुद्धिपूर्वक की हुई स्तृति ( वैश्वानराय अग्नये ) विश्वनेता बाग्निके छिये ( स्तोम इव पवते ) सोमासके समान केल नही है ॥ १ ॥

भावार्थ— है विश्वके नेता बंद ! तेरे महान् कर्मों में कोई रुकावट बाल नहीं सकता ऐसा तेरा सामध्य है। त् बपने माता-पिताबंकि समीप चक्ने हुए सक्तमों में संपन्न होता है और दिनोंके प्रकाशक सूर्यको प्राप्त करता है। वज़के कर्म ग्रुट होनेपर दोनो बरणिक्प मातापिताके समीप भागमें बरणिबंकि मन्यनसे बाग्न बरण्य होता है और यह बाग्न करपन्न होते ही सूर्यकद्मकी परिस्थित बाती है। इस किये वह सूर्यको प्राप्त करता है ऐसा कहा है ॥ ५ ॥

अमृतका रूप जैसे सब कोगोंक दिवकारी जातिक तेजसे वुस्नोकतक पहुंचनेवाके सब किसर प्रकाशित होते हैं। वहीं सब भुवन अर्थात् कराब हुए सब प्राणी रहते हैं और मान नांत्र्यों भी वहासे चलती हैं। मूर्यं प्रकाशमें ( नथा अदिक प्रकाशमें ) जमून अर्थात् जीवधारणका सन्त रहता है। सूर्यंक बदव होनेके समय उसके प्रकाशित विस्तर प्रकाशित होते हैं। ( आदि प्रज्वकित होते ही उसका प्रकाश तथम ठेंचे स्थानींवर पहुंचता है। ) उन पर्यंत शिक्षरोपर प्रव भुवन-सब प्राणी रहते हैं और वहींसे सात नांत्र्यों उत्पन्न होकर चक्की है। सूर्यंका प्रकाश दिमालयक विस्तारपर प्रथम निरता है। वहीं सब प्राणी प्रथम उत्पन्न हुए वे और महियाँ भी वहींसे उत्पन्न हुई हैं ॥ ६ ॥

इत्तम क्योंको करनेवाला सबका हितकारी यह ( ब्राप्त ) ईयर सब लोकोंका निर्माण करता है, धुलोकके उत्तर के प्रकाशमान नक्षत्रोंको भी इसी आबी ( ईयर ) ने बनाया है। सब अवनोंको यही विस्तृत करता है। यह न द्वनेवाला

संरक्षक जीर बज़तका रक्षक है ॥ ७ ॥

| ६३ | स जार्यमानः पर्मे व्योमनि ब्रुवान्युपित्रैतुषा अंरक्षत ।               |         |
|----|------------------------------------------------------------------------|---------|
|    | व्यक्त न्तरिक्षमिमित् सुकर्त विधानरी मंहिना नाकं मस्युशत्              | # 2 11  |
| 48 | ण्यंस्त्रभ्नाद् रोदंसी मित्रो अद्भुती sन्तुर्वादंदकुणोज्ज्योतिषा तमेः। |         |
|    | वि चर्मणीव धिषणे अवर्तयद् वैश्वानुरो विश्वमधत्त वृष्ण्यम्              | 11 3 11 |
| ६५ | अपामुषस्ये महिषा अंगुम्णतु विश्वो राजानुमूपं तस्युर्फ्कान्मधंम् ।      |         |
|    | आ दुवी अधिमंभरद् विवस्वती वैश्वानुरं मातुरिश्वा परावतीः                | 11.8 11 |

अर्थ— | ६२ | (सः अग्निः व्रत्याः ) वैधानर धान्न वरका पाउन करनेवाला (परमे व्योमिन जायमानः ) कपरके परम बाकाशमें सूर्यक्ष्पसे उत्पन्न होकर (व्रतानि अरक्षतः) उत्तम यक्षकाँकी रक्षा करता है। (अन्तरिक्ष वि अमिमीतं ) और अन्तरिक्षको मापता है। अथवा बन्तरिक्षस्थ प्राथाँको बनाता है, तथा यह (सुक्रतुः विश्वानरः ) सुकर्मा विश्वदिनकारी धान्न (महिना) अपने वेजसे (नाकं अस्पृशत्) युळोकको स्पर्शं करता है ॥ २ ॥

[६४] मित्रः अद्भुतः रोद्सी ) सबके भद्भुत वित्र मग्नि चावापृथिबोको / न्यस्तभ्नात् ) मप्ने स्थानपर स्थर किया है । उद्योतिया तथः अन्तर्भावत् ) भपने वेजसे मन्यकारका दूर (अक्रणोत् ) किया है । (धियण चर्मणी इव वि अवर्तयत् ) चावापृथिवीको दो चर्मोकी तरह फैला दिया है। (वैश्वानरः विश्वं कुष्ण्यं अधत्त ) यह सबका हितकारी भग्न संपूर्ण बढ़को भारण करता है ॥ १॥

- १ वैश्वान र विश्वं वृष्ण्यं अधत्त सब मानवींका दित करनेवाळा नेता अधणी सब बढ अपनेमें धारण करवा है।
- २ ज्योतिया तमः अन्तर्याचत् अक्तणोत्— अपने प्रकाशसे अन्धकारको इसने दूर किया है। इस सरह नेता ज्ञान प्रसार द्वारा कोगोंक बज्ञानको दूर करे।

[६५] (अपां उपस्थे महियाः) जन्तिसके बीचके जकस्थानमें बढे ज्ञानियोंने (अगुभ्यात ) ब्रिको धारण किया, यहां विशुत् रूपसे बिक्त है ऐसा जान दिया। विद्याः राजानं ) मनुष्योंने इस राजाकी (क्विमय उपलस्थुः) वर्षनीय मानकर उसकी स्तृती की। (वश्वामरं अग्नि दूतः मातारिश्वा) इस वैश्वानर ब्रिको दूत बने वायु (पराचतः विवस्त्रतः आ अभरत् ) दूर देशस्थित ब्रादिस्य मंदक्ते इस कोकमें काया है ॥ ॥ ॥

भावार्थं — यह बाग्न सर्वस्यापक, बळवाका, देजस्वी और जामप्रसारक है। विश्वके नेतास्य इस बाग्नके छिपे, सोस-रसके समान, यह नवीन पवित्र सुंदर स्तोत्र गाया का रहा है॥ १॥

वह विश्वहितकारी सर्वव्यापक अग्नि वर्तीका पावन करनेवाला उच्च बाकाशमें सूर्यरूपसे प्रकाशित होता है और वच्च-कर्मीका पालन करता है। वह बन्तरिक्ष और उसमें स्थित सब पदार्थोंका निर्माण करता है और उत्तम कर्म करनेवाला वह विश्वका नेता जपनी महत्तासे सब बाकाशको व्यापक्षा है ॥ २ ॥

यह ब्रिस सबका मित्र है, स्नेहप्र्वेक सब दित करता है। इसी ब्रिसिस्य परमेखरने सु और प्रध्नीकोकको अपने स्थानपर स्थिर किया है। वही हुंश्वर स्थंक रूपमें सर्वेत्र प्रकासित होता है और वश्यकारको तूर करता है। सुक्षोक और प्रथ्नीकोक इस संसारकी बसी तरह रक्षा करते हैं, जिस तरह बमडी शरीरकी रक्षा करती है ॥ ३ ॥

यह बाप्ति वियुक्त रूपमें जन्तिरक्षमें रहती है। इस वियुक्ति महिमाको शानियोंने जाना, तब मनुष्योंने बाप्तिरूप इस वियक्षे महत्त्वको जानकर इसकी स्तुति को। वही बाद्रि स्पर्येके रूपमें युक्तेकों प्रतिहित है ॥ ४ ॥ ६६ युगेषुंगे विद्रध्यं गुणक्यो ऽप्ते स्थि एक्स विद्वि नव्यंसीम् । प्वयेवं राजस्वर्यंसमञ्जर नीचा नि वृंश्च वृतिनं न तेर्जसा

11 % 11

६७ अस्माकंभन्ने मुघवंत्सु धार्या जनामि श्रुत्रमुजरं सुशीर्यम् । वृषं अंगेम श्रुतिनै सहस्मिणं वैश्वानर् वाजममे तवीतिमिः

11 4 11

६८ अदंब्धो<u>म</u>िस्तर्व गोपाभिरिष्ट्रे ऽस्मार्क पाहि त्रिषधस्य सुरीन् । रक्षां च नो दुदुषुरं शश्री अग्रे वैश्वानर् प्र चं तारीः स्तर्वानः

11 6 11

अर्थ — [६६] दे (असे) जमे ! ( युगेयुगे विद्ध्यं ) समय समयपर यहाँ ( नध्यसी गुणकूयः र्षि यदासं ) नवीन स्तीत्रका वजारण करनेवाले स्तीतानोंको घन और यशस्त्री पुत्र ( घोहि ) दे । दे (असर राजन् ) जरारदित राजाके समान तेजस्त्री जमे ! ( प्रध्या इव विनिनं न तेजस्त्रा ) बद्धक बाबावसे प्रेसे वृक्ष निरता है वैसेही अपने रेजसे (अध्यांसं नी सा नि वृक्ष्य । शत्रुकी नी से निरा ॥ ५॥

१ पट्या इन विनिनं न अधरांसं निःचा नि वृक्ष-- नैसे वज्रके बाबातसे वृक्ष टूट पश्ता है, वैमेही पापी शत्रुको नांचे गिरा हो।

२ अजर राजन् - असरिदेत राजा हो। राजा निवंछ न हो। वृद्ध अवस्थामें भी तरुनके समान कार्य करे।

[६७] है (अग्ने) जमे ! (अस्माकं मधवतसु) हमारे भनी होगोंमें (अमामि अवरं सुवीर्थ सूत्रं भारप) दूसरा जिसका हरण नहीं कर सकता ऐसा, महिनाक्षी, उत्तम वीरतायुक्त क्षात्रबढ़ स्थापित कर । हे (विश्वानर अग्ने) विश्वका हित करनेवाहे जमे ! (तव उत्तिभिः वयं शतिनं सहिन्यणं) वेरे संरक्षणसे सी वया इजारों मनुष्योंके साथ रहनेवाहा (वाजं अयोग ) वह इस प्राप्त करें ॥ ६ ॥

[६८] है ( त्रियधस्थ इष्टे ) तीनी स्वानीमें रहनेवाडे बबनीय अग्ने ! (तव अव्यक्षेभिः गोपाभिः अस्माकं स्रीन् पाहि) तेरे न दबनेवाडे संरक्षणींसे हमारे ज्ञानियोंकी रक्षा कर । हे (वैश्वानर अग्ने ) सवंदिकारी जमे ! (ददुर्पा नः शर्थः रक्ष च ) दान देनेवाडे हमारे बढकी रक्षा कर । (स्तवानः प्र च तारीः ) प्रशंसिक होकर त् इमारा सारण कर ॥ ७ ॥

भावार्थ — हे अहे! सदा सर्वदा तेरी स्तृति करनेवाडे स्तोतामोंको धन और पशस्वी पुत्र दे। हे सदा तरून और तेत्रस्वी रहनेबाहे अहे ! बक्रक आधारसे जैसे वृक्ष दूरकर गिरका है, उक्षी तरद अपने नेजसे त् अपने शत्रुको नीचे गिरा ॥ ५ ॥

इसारे देशमें जो धनी हों, उनमें चीरतायुक्त वह रहें। उनके भन्दर इतनी शक्ति हो कि वे अपने भगड़ी सम्बद् प्रकारसे सुरक्षा कर सकें। विभक्त दिव करनेवाले अधाणीसे संरक्षण धरनेवाली सक्ति प्राप्त करें ॥ ६ ॥

### [९]

|     | [7]                                                                                      |     |   |    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----|
|     | [ ऋषि:- बाईस्पत्या भरद्वाजः। देवता- वैश्वानराऽशिः। छन्दः- त्रिष्टुप् (अप्रस्तारपंकिर्या) | 1   |   |    |
| Eq  | अहंश्र कृष्णमहर्भने च वि वर्तेते रजसी वृद्याभैः।                                         |     |   |    |
|     | वैश्वानरों जार्यमाना न राजा - ऽवातिरुज्ज्योतिष्क्षित्रस्यभासि                            | 1 3 | ? | П  |
| 190 | नाई तन्तुं न वि जानाम्योतुं न यं वयन्ति समुरेऽतंमानाः ।                                  |     |   |    |
| 0.  | कस्यं स्वित् पुत्र हुइ वक्त्वांनि पुरो वंद्वात्यवरिण पित्रा                              | į i | 2 | 11 |
|     | स इत् तन्तुं स नि जांनास्योतुं स नवन्त्रांच्युनुया बदाति ।                               |     |   |    |
| 36  | स इत् तन्तु स व जानात्वायु त वयावाय्युप्तव वदार्था                                       | 1 3 | 4 | 11 |
|     | य है चिकंतदुमृतंस्य मोषा अवश्चरंन् पुरो अन्येन पृश्यं न                                  |     | < | 11 |

[8]

अर्थ— [६९] ( कृष्णं अदः ) कृष्ण वर्षवाकी रात्रि ( स अर्जुनं स अदः ) और युक्त वर्णवाका दिन ने दोनों ( रजसी वेद्याभिः दि वर्त्ति ) अपने तेत्रसे सर्व जगत्की रंगते हुए, अपनी नियत योजनाके अनुसार नारवार संवार करते रहते हैं। ( वैश्वानरः अग्निः जायमानः न राजः ) विश्वका दित करनेवाका जाति उत्पन्न होकर राजाके समान ( ज्योतिया तमांसि अवातिरत् ) अपने तेत्रसे अन्यकारका नाश करता है ॥ १ ॥

[ Uo ] (अहं तन्तुं न थि जानामि ) साथ तन्तुको मैं नहीं अनता बीर (ओतुं न ) विरक्के सूत्रको मी नहीं आवता । (न यं समरे अतमानाः चयन्ति ) ओ वस स्थांयुद्धमें सत्तव प्रयत्न करनेवाले बुनते हैं उसको भी मैं नहीं वामता । (इह कस्य स्वित् पुत्रः ) इस लोक्से किसका मना पुत्र (परः ) क्षेष्ठ होकर (अवरेण पित्रा वक्स्वानि वदाति ) अपने पासके पितासे भिककर इस विषयके योग्य वक्षम्यको बोन्नता है॥ २ ॥

(७१] (स इत् तन्तुं वि जानाति) वह वैश्वानर निःसंदेह तन्तुको जानता है और (सः अतिं) वह विरक्षे स्वको भी जानता है। (श्रुतुशा वक्त्वानि वदाति) ऋतुके अनुसार करनेयोग्य वक्त्योंको वह कहता है। (यः अस्त्रस्य गोपाः अवः करन् ) जो अस्तरको रक्षा करनेवास्य नीचे मूलोक्ष्में अग्निस्त्रसे संवार करता हुना (परः अन्येन पश्यन् ई खिकतत् ) दूर रहकर सूर्यस्थसे सम्पूर्ण जनत्को देखता है और सबको जानता है। १॥

आधार्थ— काके रंगवाकी राजी और भेत रंगवाका दिन ये दोनों अपने वपने रंगोंसे सब जगत्को रंगते हुए अपनी नियस योजनासे बारवार इस अगत्में संचार करते हैं। विश्वका दिस करनेवाका बक्ति क्षम्पन्न दोते दी राजाके समान राकिसे बदता है, और बदकर अपने तेजसे सब प्रकारके अन्यकारोंका नाम करता है ॥ १ ॥

में कपढेके सीचे चागेको नहीं जानता जौर तिरछे घागेको मी नहीं जानता। तथा स्पर्धामें सतत घूमकर जो वस्त मुनते हैं उनको भी नहीं अन्तरा। मद्धा किसका पुत्र वहां क्षेष्ठ होकर जपने पितासे सिलकर इस सम्बन्धके योग्य वक्तन्योंको बोक सकता है? यह मन्त्र जीवनका जार्ककारिक वर्णन करता है। जनमसे मृत्युतकका जो काल है वह एक जवांट वस्त है। इसमें सीचे जीर तिरके देसे तन्तु रहते हैं। जीवन एक समर युद्ध हैं। इसमें निजयार्थ यहन करनेवाले जोग इस वस्तको चुन रहे हैं। किसका पुत्र किस पितासे सिलकर इस विचयमें सचा ज्ञान कर सकता है? दार्थ जीवन कितना है, बीचके काकविमाग केसे आते जाते हैं। यह किसीको पता नहीं है। इस जीवनसमरमें विजयके किये युद्धका प्रवरन करनेवाले जपने प्रवरनसे वह वक्त हुन रहे हैं। यह किसीको पता नहीं है। इस जीवनसमरमें विजयके किये युद्धका प्रवरन करनेवाले जपने प्रवरनसे वह वक्त हुन रहे हैं। यह कीन ऐसा है कि जो पुत्र अपने पितासे सिककर इस वसका ठीक कीक वर्णन कर सकेगा। जर्माद सर्वसाधायक जनोंमें कोई वह नहीं कह सकता ॥ २॥

वह वैश्वानर विश्व त्येद सीचे घागेको जानता है और वही तिरछे धागेको भी जानता है। वही बर्तुके बलुसार करनेवोग्य करोंमें को कहना चाहिने उसको कहता है। यह बमृतका संरक्षक श्रूकोक्षमें व्यक्तिकासे संचार करता है और तूर बाकायमें रहकर सूर्वकासे समका विशेक्षण करता है और संवको जागता भी है ॥ ३ ॥

| ७२  | अयं होतां प्रथमः पश्यंतेमा मिदं ज्योतिरुपूर्व भत्येषु ।        |               |
|-----|----------------------------------------------------------------|---------------|
|     | अयं म जंज्ञे धुव जा निषत्तो ऽमंत्र्यस्तुन् <u>वाई</u> वर्षमानः | 11.8.11       |
| ७३  | भुवं ज्योति। विद्यं कं मन् जितिष्ठ प्रयुक्तः।                  |               |
|     | विसे देवाः समनसुः भकेता एकं ऋतृपाम व यंन्ति साधु               | 5/4/11        |
| 98  | वि मे कणी पतयतो वि चक्षु वीं देदं विशानहैदेयु आहितं यत ।       |               |
|     | वि मे मनश्चरित दूरअधिः कि स्त्रिद् वृक्ष्यापि किमु नू मंनिष्ये | ) <b>5</b> II |
| 194 | विश्वे देवा अनमस्यन् भियाना स्तामेग्रे तर्पाम तिथ्यां मेम्।    |               |
|     | वैश्वानरीं डबन्नये ना डमंत्यों डबन्नये नः                      | 11 0 11       |

अर्थ— ि पर्व प्रथमः होतः ) यह मधि पांका होता है। (इस पर्वत) हे सनुष्यां ! तुस इस मसिको हैसो। (सर्व्येषु अनुसं हुई उद्योतिः ) सरणशोक प्राणियामं यही मरणरहित उद्योति है। (सः अय भ्रवः आ नियतः ) यह यह बाग्नि स्थिर शायत, सर्वव्यापी (अमर्त्यः तन्त्रा अक्टे पर्धमान च ) समर बीर शरीरसे उत्यक्त होता है बीर वहता भं। है। ।

[ करें] ( ध्रुवं मनः जावेष्ठं ) कियर होनेरर भी मनमे नरवन्त वेसवान् उपाति (पत्तयस्तु अन्तः सब प्रमान प्राणिगोंके मध्यमें (के दश्ये ) सुसकं दर्शनक लिये (मिहिनं ) स्वापित है (विश्व वेद्याः सपनसः सकताः) सब देव समान विचार करते हुए और समान प्रज्ञावाले होकर (एकं किन् साधु अभि वि यन्ति ) एक सुरुष कर्मन वालोंकी सब प्रकारसे सेवा करते हैं॥ ५॥

[ अक्ष ] ( में कर्णा वि पतयतः ) उसके विषयमें सुनते की इच्छा उरते दा है मेरे कान गकर दौकते हैं। ( चक्षुर वि ) मेरी नां के उसके देवने की इच्छ से उक्षर आती है। ( उद्योति। हृदये आदिते ) हृदयमें रहा हुना यह प्रकाश स्वयं अभिते हैं। ( यत् इदं वि ) जा यह बुद्धित्व तस्त है यह भी छयी। यं छ जाना है। ( दूर आर्थाः में मनः यि खराति ) दूरस्थ विषयका विचार करनेवाला मेरा मन इक्षर छचर फिरता रहता है। ( कि स्थित् वस्त्यामि ) इससे वाचक मैं क्या कर्षणा, ( कि उ जु मनिष्ये ) और किसका वाधक विचार कर्ष ी ॥ ६ ॥

[७२] हे (अग्ने) वैशानर जग्ने! तमसि तस्थियांसं स्वां विश्वेद्याः) अन्यकारमें रहनेवाले तुमको सब देव (अनमस्यन्) नमस्कार करते हैं। क्योंकि मनुष्य (भियानाः) जन्यकारसे भवभीत हुए हैं। (अमर्स्यः विश्वा-

नरः ) बतः मरणरहित यह वैश्वानर बग्नि (न: ऊत्वये असतु ) हमारी रक्षा बरनेवाला हो ॥ ७ ॥

भावार्थ — यह वैशानर-सथ विश्वका सवाद्यक ब्रिप्तियसे रहनेवाला परमात्या पहिला बाजक है। हे मनुष्यो ! वुस इसको देखो। मन्द्र प्राणियोंमें यह बमर ज्योति है। यह सबमें शाधतस्त्रपमे रहता और सबको व्यापता है। यह बमर है, यह शारिके साथ बत्यस होकर बद्धता जाता है। यहाँ ब्रिप्तिक्पके वर्षनिसे ब्राप्तिका वर्णन किया है। वर्षाद ब्रायुक्यका वर्षा है और दिन राजीके भागे इसमें बुने जा रहे हैं॥ ४॥

स्थित रहनेवाडा मन भी अध्यक्त वेसवान् और तेजःखरूप है। इसे मब अंगम वाणियोंमें आवत्र अनुभव करनेके जिये स्थापित किया है। सब देव एक मन और एक प्रशांक साथ इसो एक मुरूप कर्मकर्ताकी सब प्रकारसे सेवा करते हैं।

एक अनको सेवा चश्च बादि सब इन्द्रियां करती हैं । यह अन वहाँ गुरूप है ॥ प

कस जन्दरको उथोलिक विश्वये नुजने ह छिये मेरे कान हीड रहे हैं और मेरे चश्च भर वसीको देखना चाइते हैं। यह उसीकि हृद्यमें हैं। जो नहीं यह बुक्तिय तस्य है नह भी वसीक। खोजमें यूम रहा है। पूरदूरके विश्वोंका ज्याल करनेवाक। मेरा मन तो सकत दीव रहा है। जब में जांधक क्या कहूं जीर अधिक विश्वका विचार करें है। व मे

#### [ 20]

|    | F 2 1                                                                                   |    |    |   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|----|---|
|    | िक्रपि:- बाईस्पन्या भरद्वाजः । देवता- आंग्रः । छन्दः- त्रिष्टुप् ; ७ द्विपदा विराट् । ] |    |    |   |
| ७६ | पुरो वो मुन्द्रं दिव्यं सुंदाक्ति प्रयति युद्धे अप्रिमंध्यरे दंधिध्यम् ।                |    |    |   |
|    | पुर जुक्थे मिः स हि नी विभावां स्वध्वरा करित जातवेदाः                                   | Iŧ | \$ | H |
| ७७ | त्रम् चुमः पुर्वणीक होत् रम्ने अमिम्स्तुंष इष्टानः ।                                    |    |    |   |
|    | स्तोम् यमेस्म मुमतेव शूषं धृतं न शुचि मृतयं। पवनते                                      | 11 | २  | П |
| ७८ | पीषायु स अवेसा मत्येषु यो अग्रये दुदाश विश्रं उक्यैः।                                   |    |    |   |
|    | चित्राभिस्तम् तिभिश्चित्रक्षेत्रि व्यक्ति साता गोर्मतो द्वाति                           | II | Ę  | Ш |

[ 89 ]

सर्थ — ' ७६ ] हे मन्द्र्यो! (मन्द्रं दिदयं सुत्रृक्ति) तुम छोग जानन्द्रायक दिव्य व प्रशंस्थीय (अर्झि) अपिको (अप्यदे यहे प्रयति चः पुरः द्धिष्वं ) हिंसारहित यज्ञका प्रारंभ होते ही जाने सन्मुख स्थापित करो । वसको ( खक्षेभिः पुरः ) स्तोत्रगान करक प्रथम स्थापित करो । क्योंकि ( नः विभावा जातवेदः हि ) वह देवीय्यमान हानी बाझ है । वही ( नः स्वधारा कराति ) हमारे वज्ञोंको सुक्क करता है ॥ ३ ॥

[७७] हे (धुमः) दोसिमान् (पुर्वणीक) बहुत ज्वालावाले (होतः ) देवीं हो बाह्यन करनेवाले (असे ) असे ! (असिभिः दुवानः ) जन्म अभियों हे साथ प्रदीस होवर (अनुपः तं उ । अनुव्यके द्वारा की हुई उस स्तुतिको सुन । (यं स्तोमं, धृतं न शूपं ) जो स्तोश्र सुलकर पवित्र वीको तरह बलवर्षक (शुन्वि ) शुद्ध है । (असमे मतयः ममता ह्य ) इस स्तोश्रको बुद्धिमान् स्तोता ममत्वसे गानेक समान (प्रवन्ते ) निर्देष उच्चार करते हैं ॥ २ ॥

[ ७८ ] ( सः मत्येषु अवसा धीपाय ) वह मनुष्य सनुष्यिक बीचमें हविष्याश्वसे शक्तिको बढाल है ( यः विषः उन्धेः दवादा ) जो बुद्धिमान् मनुष्य स्तृति द्वाराहण्य देता है, ( नं चित्रशाचिः चित्रामि उन्तिमः ) इस मनुष्यको यह विद्यस्य कान्तिवादा अग्नि माखर्यकारक सुरक्षानोंके साय ( गोमतः व्यवस्य साता द्वाति ) गोनोक श्रेष्ठ वाहे देनेने सहावक होता है ॥ ३ ॥ "

भाषार्थ है देखानर बग्ने ! जन्यकारमें रहनेवाले तुझको सब देव ममन करते हैं । वे जन्धकारसे हरते हैं । यह जमर वैधानर बग्नि हमारी रक्षा करे । सबमें जो नररूपसे रहता है वह वैधानर है । यह विधाका नेता है । अन्धकारमें रहनेवाले देव इंदियां हैं । वे इंदियां इस नेता- बारमाको-नमन करती हैं । इससे इनका भय दूर होता है । यही सबको निमय करनेवाला है । इस स्कूके बन्तिम दो मंत्रीने इस स्कूको अधिक स्पष्ट किया है । यह विधानर बारमा है, मन और इंदियां इसकी सेवा करनेवाली हैं । दिन राजि ये धांगे हैं और बायुक्यरूप बद्धा बनाया जा रहा है ॥ ७ ॥

हे मनुष्यो ! तुम सब मिळकर जानन्ददायक दिव्य निर्देष मझिको हिंसारहित यश्चर्यका प्रारंग होते ही अपने सम्युक्त स्थापित करो । स्तोत्रोंसे कसकी स्तुति करके उसको बढाओ । वह शानप्रमारक तेजस्त्री अप्ति हमारे यशांको सुपळ कर सकता है ॥ १ ॥

मनुष्य वेजस्वी बने, बहुत वीरोंको अपने साप रखे, विदुर्धोको अपने पास नुलावे, जन्य नेताओंके साथ रहे और मकावित हो जावे। बढ़ बढानेवाडा गुद्ध पवित्र सायण करे, समठासे छोगोंसे पवित्रका निर्माण करें ॥ २॥

मनुष्येति अधिक का प्राप्त करके मनुष्य अपनी एखरिका साधन करे। जो ज्ञानी वसम पवित्र आधगके साथ दान देता है, कसको तेजस्थी नेता उत्तम संरक्षणोंके साथ गीवीक दांडे आदि धन देता है अर्थात् दान देनेदाडेको धन निकता है॥ ३ ४ ७९ आ यः पुत्री जार्यमान उर्वी दृरेहशी मासा कृष्णाध्वर्ष । / अर्थ बृहु चित्र तम् अन्यीया सित्रः शोविषा दहशे पानुकी

८० तू नंश्वित्रं पुरुवाजांमिरूती अमें रृपिं मुघवझाथ भेहि। ये राधमा अर्थमा चात्यन्यान त्सुवीयीभिश्चामि सन्ति जनान्

८१ इमं युझं चनों धा अम् उपन् यं तं आसानी जुंहते हुविष्मांन् । म्रहांबेषु दिधि सुनुक्ति मन्ति विष्मांन् ।

८२ वि देशीसीनुहि चुर्घयेळां मदेम शतहिंगाः मुवीगाः

CAN'S HAH

31/ 52012 TI & IL

1911

अर्थ — [ ७९ ] (कृष्णाध्या यः जायमानः ) कृष्णवस्मी अग्नि उत्तर होकर (तूरेहशा भासा उर्वी आ पभी) दूरने ही दश्यमान ऐसी नपनी कान्त्रिसे विस्तीण द्वावापृथिवं को सर देना है। ( अध्य पायकः ) फिर वह पवित्र अग्नि ( अध्यपायाः बहु चित् तमः शोचिया तिरः दहशे ) रात्रीके बावस्त पने अग्निकारको वपने तेतसे तूर करता हुआ दिसाई देवा है। ॥

[८०] दे (अग्ने) अगे! (मधवद्भधः नः पुरुवाजाभिः ऊती) बनवान् हुए इसकी बहुत रक्षणके लाध (चित्रं रिये जु धेहि) चाहनेयांग्य धन शीव्र दे। (य राधसा श्रवसा च सुर्वियिभिः) जो सिद्से यश और सत्तम वीयैसे (अन्यान् जनान् अति अभि सन्ति) अन्य मनुष्यंसे विश्वस ब्रेड हैं वैसे वीयैवान् पराक्रमी इसे बना ॥ ५ ॥

| ८१ | दे (असे) असे ! (उदान् इसं यहं चनः धाः) हित्या एकी इच्छावासा त् इस वक्रताधनमृत जवको स्तीकार कर । (यं आधानः हिविष्मान्) जो वहाँ वंस हुना हिविष्ठंक मनुष्य (ते जुहुते) तेरे लिये इवन करता है। (अरह्मजेषु सुन्नु की दक्षिये) भरदान गोत्रके ऋषियिक द्वारा की गई स्तुतिको त् स्त्रीकार कर । (गध्यस्य करता है। (अरह्मजेषु सुन्नु कि दक्षिये) भरदान गोत्रके ऋषियिक द्वारा को गई स्तुतिको त् स्त्रीकार कर । (गध्यस्य करता है। (अरह्मजेषु सुन्नु कि दक्षिये) भरदान गोत्रके ऋषियों हो रक्षा कर ॥ ६ ॥

१ उदान् इमं यशं चनः घाः — यमुध्य यञ्च अरनेकी इच्डासे अपने पास अवका संप्रह करे।

[८२] हे अमे ! (द्वेषांश्वि वि इतुहि ) मतुन्नेहा नाम कर । (इलां वर्ष ) इसरे लिये अस दहा हम ( सुर्थाराः भतिहमाः मदेम ) इत्तम दीर पुत्रवीत्रादिसे युक्त होहर सी वर्ष तक जानम्द्रसे रहें ॥ • ॥

भावार्थ— काछे अन्यकारके मार्गये जाकर वहां प्रकाश करनेवाला वीर अपने प्रकाशसे विस्तीर्ण क्षेत्रको भर देता है। पवित्रता करनेवाला नेता रात्रीके अन्धकारको दूर करता है, सर्वत्र प्रकाश करता है ॥ ७ ॥

धनवारोंको बहुत थन मिले जोर बहुत संरक्षण भी प्राप्त हो। जो सिदि, यश और पराक्रमोंसे अविश्वेष्ठ वने हैं, धनवारोंको बहुत थन मिले जोर बहुत संरक्षण भी प्राप्त हो। जो सिदि, यश और पराक्रमोंसे अविश्वेष्ठ वने हैं,

सनुष्य यक्ष करनेकी ह्य्का करे, अवको धारण करे, यज्ञासार्थे बैठकर हुनन करे । अवधनको पासि करनेका यस्न जो करते हैं, अनका संरक्षण हो । जो नवका दान करते हैं बनकी प्रशंता हो ॥ व ॥

मनुष्य शत्रुकीका माश करे, अवको बहुत प्रत्य करे और ही वर्षतक पुत्रशीलीक साथ जानम्बले रहे ॥ ७ ॥

#### [ 59]

|     | [ , , ]                                                             |          |
|-----|---------------------------------------------------------------------|----------|
|     | अधिः- वार्षस्पत्यो भरद्राजः । देवता- भाग्नः । छन्दः- त्रिष्टुप् । ) |          |
| 63  | यर्जस्व होतरिषितो यजीया नशे वाधी मुख्यां न प्रयुक्तित ।             |          |
|     | आ नी मित्रावरुंणा नासंत्या बाबो होत्रायं पृथिवी वंवृत्याः           | 0.80     |
| < 8 | त्वं होता मुनद्रतंमो ना अधु गुनतुर्देवो विद्या मत्येषु ।            |          |
|     | <u>पावकर्या जुद्धार्थ बिह्यासा अमे यर्जस्व तुन्वं रे तब स्वाम्</u>  | मर्ग     |
| 64  | धन्यां चिद्धि त्वे धिषणा वष्टि प्रदेवाञ्जनमं गुणते यर्जन्ये ।       |          |
|     | वेपिष्ठो अङ्गिरसां यद्ध विश्रो मधुं च्छन्दो मनंति रेभ हुशौ          | 11 \$ 11 |

#### [ \$\$ ]

अर्थ—[८३] है (होता) देवीको बुढानेवाळे (अद्गेर) अप्ते ! तेअस्वी देव ! (यजीयान् हाषितः ) यह करनेवाळा त् हमावे हारा प्रार्थना किए जानेपर (अ) इस समय (प्रयुक्ति मरुतां बाधः यजस्य ) वज्ञमे वरनेतक छढनेवाळे वीरोंके ज्ञानुनाशक संबक्षे छिये यजन कर । (मित्रावरुणा जासत्या द्यावापृथिवी ) मित्र, वरुण, श्रेष्ठ देव सत्यके नेवा विश्वनी और धावापृथिधीको (होत्राय आ वक्नुत्याः ) हमारे वज्ञके छिये छ। । । ॥

, [८४] हे जो ! (त्वं मत्येंचु अन्तः विद्धा होता ) व् मनुष्येंकं बीच यश्में देवोंको बुकानेवाका है। त् (मन्द्रतमः नः अध्नक् देवः ) जविक्य जानन्द देनेवाका जीर हमारा होहरहित मित्र जीर विषय है। हे (अझे ) जमे ! (जुका पायकया आसा वृद्धिः , ज्वाकायुक्त पवित्र मुख द्वारा हृद्ध्य वहन करनेवाका व् (सम स्वी सम्बं यजस्य ) जपने स्वभूत व्यरिश्का भी हृद्यसे पोषण वर ॥ २ ॥

[८५] (यत् इ आंगिरलां चेषिष्ठः विधः) जब बंगिरस् ऋषिबोंके बीच अतिशय स्तृति करनेमें प्रतीण विद्वान् (रेभः) स्ताता (इष्ट्रौ मधु छन्दः भनति) बहारे मधुर इन्त्रका गान करता है। (चित् हि देवःन् प्र यजध्यै जन्म गुणते) तब दवाँका यह करनेके किये तेरे जन्मका वर्णन करनेवालेकी (धन्या धिषणा'त्वे वाष्टि) धनकी इच्छा करनेवाले वृदि तेरी कामना करती है। तेरी भक्ति धन मिन्नता है॥ ३॥

भावार्य — दे देवेंका बुजानेवाले रंजस्वी देव ! यज्ञ करनेवाला तू हमारे द्वारा स्कुष होकर तू महर्तोको संगठित कर, तथा मित्र, वरण गादि सभी देवेंको हमारे यज्ञमें बुढ़ाकर ला । महणी नेता भी वीर क्षत्रियोंको संगठित करे तथा राष्ट्र संगठन तैसे पवित्र कार्यमें देवों-विद्वानोंकी भरपूर सहायसा ले ॥ १ ॥

यह बाग्न यशमें देशोंको बुढ़ाकर कानेवाका है। यह अस्यन्त आनन्द देनेवाका, मनुष्योंका होइशहित मिल और बत्तम गुणोंसे युक्त है। उवाकारूपी मुख द्वारा इन्य मक्षण करनेवाका यह बाग्न कारीरका भी पायण करवा है। बजली भी राष्ट्र—संगठनरूप यशके कार्यमें विद्वानोंकी सहायता क्षेत्रिताका हो, वह सबके साथ द्वाहरहित मिलतापूर्ण क्यवहार करे और बत्तम गुणोंसे युक्त हो। वह तेजस्वी होकर राष्ट्रमें सभा प्रजाके पोयणकी व्यवस्था करे, साथ ही अपने कारीरको भी पुष्ट बीर स्वस्थ बनावे ॥ व।

जब अंगिरस् अर्थात ज्ञानियोंसे क्षेष्ठ और स्तृति करनेसे प्रवीण विद्वान् वज्ञमें सञ्चर क्रन्तेक। गाम करता है, तब देवींका यज्ञ करनेके किए युन्ति द्वस अधिकी कामभा करती है।। ३ ॥ ८६ अदिद्युत्तत् स्वपाको विभावा ऽये यजंस्य गेदमी उरूची। आयुं न यं नमसा गुनहंच्या अञ्जलित सुव्यसं पश्च जनाः

11 8 11

८७ वृञ्जे ह यसमंसा बहिरुवा वयां मि सुग्धृतवंती सुकृक्तिः। अम्यक्षि सब सर्वने पृथिव्या अश्रीय यहः स्ये न चर्छः

11 년 11

८८ दुशुस्या नेः पुर्वणीक होत दुविभित्रमे अग्निमिश्यानः ।

н Қ П

गुया धेनो सहसी वावसाना अति स्रसम वृजनुं नहिः

[ ऋषिः- बाईस्पत्यो भरद्वातः। देवता- आग्नः। छन्दः- त्रिष्टुप्। ]

८९ मध्ये होतां दुरोणे वृहिया राळ प्रिस्तोदस्य रोदमी यर्जध्ये ।

अयं स सूद्धः सहस ऋतावां दूराद् सूर्यो न श्रोचियां ततान

11 - 11

अर्थ [८६] वह (अवाकः विभावा ) बुद्धिमान् और दीप्तिमान् विम (सु अदियुतन् ) विशेष दीतिसे प्रकाशित होता है। हे (अझे) बहे ! तू ( उद्धानी रोदसी यजस्य ) विस्तीर्ण वावापृथिवीका यजन कर । ( आयुं न रातहुरुयाः पञ्चत्रनाः ) वितिथिकी पूत्रा करनेके समान, दवि वर्षण करनेवांके पाँची जातिकं छोग (यं सुप्रयसं ममला अञ्चान्ति ) जिसको उत्तम इदि दिया बाता है, ऐसे ब्रिशको ब्रश्नसे गृस करते हैं ॥ ४ ॥

[८७] (यत् इ नमसा अर्रा वर्हिः वृत्रे ) जब अबबी मधिमें माहुति दाकी जाती है। तथा (सुनृतिः घृतवती खुक् अयामि ) उत्तम दोषरिद वृतसे पूर्ण खुचा रसी जातो है । तब (पृथिद्याः सदने सदा अम्यक्षि ) पृथ्वीके जगरके मझगुरमें वेदी रची त्राती है। (सूर्ये न चश्चः 'सूर्यमें जिस प्रकार चश्च आश्चन करता है। इस प्रकार

(यहः अभायि ) यह यहक्तांका बाध्य करता है ॥ ५ ॥

[ ८८ ] हे ( पूर्वणिक होतः असे ) बहुत ज्वाकायुक्त और देवींके बावाहन करनेवाळे बसे [ ( देवेभिः असिभिः इधानः ) अन्य दिन्य अग्नियोंके साथ प्रदीत होनेवाका तू (नः रायः दशस्य ) हमें घन दे। हे (सहस्रः सुनो ) वक्के प्रेरक बारे ! ( वावसानाः, वृजनं न, अंहः अति स्रालेम ) इविष्याच देनेवाके इम. शत्रुके समान, पाएको भी दूर करते हैं ॥ ६ ॥

[ १२ ] [८९.] (होता, बहिया राट् अग्निः) देवोंको बुढानेवाळा, बङ्गका राजा, बन्नि (तावस्य दुरीणे मध्ये) यश्रक्तिक वरके बीचमें ( रोव्सी यजध्ये सः अयं ) तावापृथिवीका यजन करनेके लिवे बैठा है। यह यह ( सहस्रः स्तुः ) बलका प्रेरक ( ऋताचा स्यों न दूरात् ) यह इरनेवाका कृषि सूर्वको तरह दूरसे ही ( शोखिया ततान ) अपने रेजसे जगत्को प्रकाशित करता है ह 1 ह

भावार्थ— यह बुद्मान् भीर दीसिमान् बांग्न विशेष रूपसे प्रवाशित होता है। हे बाग्ने ! तू विस्तीर्ण यु बीर पृथ्वीकोकको पुष्ट करता है । सभी तरहके मनुष्य इस व्यक्तिको इस प्रकार सम्मानपूर्वक नृत करते हैं, कि जैसे कोई विद्वान् मतिथिका संस्कार करके वसे मृत करता है ॥ ४ ॥

इस मझिके किए प्रथम वेदी रची जाता है, किर उत्तम भीर दोषरहित मुना बादि वहारे साधन तैय्वार किए जाते हैं, फिर अग्निमें मृत जादि पदायाँकी जाडुवियां बाकी जाती हैं। जिस प्रकार सूर्यकं प्रकाशसे आंखोंकी ज्योति बढती है,

बसी तरह यहकारिक क्योगसे वज्ञकी वृद्धि होती है ॥ ५॥

अप्रणी अपने पास वर्षास संरक्षक वृक्ष रखें । विन्य विभृतियोंके साथ प्रकाशित होता रहे । अनुवायियोंको धन देवे। जनुषाविक्तिं वक वदानेकी प्रेरणा करे । प्रमुक्ती सेवा करे । जनुकी तथा पारको तूर करे ॥ ६ ॥

९० जा यस्मिन स्वे स्वर्णके यजबु यश्चंद् राजव स्मुर्वतानेतु तु द्याः।

जिब्रुषस्यस्तत्रुष्ये न जंदो हुन्या मुघाति मानुषा यजेच्यै

0.8.0

९१ तेजिष्ठा यस्यांगृतिर्वनिराट् तोदो अध्वन् न वृंधसानो अधीत् । अद्वोधो न द्रीवृता चैनात् स्मास्मिरिवर्ष क्रोधंधीषु

11 R 11

९२ सास्माकॅमिरेतरी न धूषे राग्ने। हेवे दम् आ जातवेदाः । द्रशो वन्त्रन् ऋत्या नार्यो सः पितंत्रं करयायि युवै।

11.8.8

अर्थ — [९० दे (यजत्र राजन्) प्रय और प्रकाशमान् अग्नः! केजस्वी देव! (चीर सर्वताता स्व) प्रकाशमान् स्तोता यज्ञमें (अपाके त्वे यस्मिन्) बुद्धिमान् ऐसे तुम्रमें (जुसु आ यक्षत्) उत्तम शितिसे इवक करता है। (त्रिपधस्थः ततरुषः न । वीनों छोडोंमें तारक सूर्वकी तरा (मानुषा मद्यानि इव्या यजध्ये) मनुष्योंके प्रशंसनीय इन्योंका यजन करनेके छिये त्। जंदः ) शीव कानेवाका हो।। र ॥

[९१] (यस्य अगितः तेनिष्ठा चनेरार्) निस मिन्नि उदाठा भत्यन्त तेजवाठी होकर भरण्यमें सुशोभित होती है, (ब्रुधसानः तोदः न अध्वन् अद्योत्) वह बदनेवाठा भिन्न समके प्रेर्क सूर्यकी तरः अपने मार्गमें भी प्रकाशित हाता है। (अद्रोधः न अमर्थः आपर्धाषु ) द्रोह न करनेवाठेक समान मरणरहित वह मिन्न अनोमें (द्राविता अवर्षः) शीध फैकनेवाठा भीर किसीसे रोका न जानेवाका (तमन् खेताति) अपने प्रकाशसे सबको प्रकाशित करता है। १॥

[ १२ ] (जातवेदाः सः अग्निः) वह जानी ब्राग्न (एतरी न अस्माकेभिः शूषेः दमे आ स्तवे ) मार्गसे जानेवाके गायक समान इमारे सुब्रकर स्तोनेसि इमारे यश्चगृहमें प्रतिक्षित होता है। ( द्वन वश्यन् कस्वा न भवी ) यही वृक्षीको खानेवाका, वनीका बाधय करनेवाका, भवना कमें करते हुए जानेवाके वोडेक समान गतिमान् ( उद्घाः पिता ह्व यक्षेः जारयायि ) वत्सीक पिता वृषभकी तरद याजक मनुष्वी द्वारा प्रशंसित होता है ॥ ४ ॥

भावार्थ — यह अप्ति यहार्से देवोंको बुड़ाकर जानेवाका होनेके कारण यहारा राजा अथवा यहाका पासक है। यह अप्ति '
यहारू कि घरमें वैठका सु और पृथ्वीकोकको पूष्ट करता है। यह वकका प्रेरक है, जब वह अप्ति शरीरमें बढ़वा है, जब
शरीरमें शांक भी यहती है हमी किए हसे बलका प्रेरक कहा गया है। यह यहाप्ति दूरसे ही अपने प्रकाशको सूर्यके समान
विस्तृत करता है और सारे जगल्को प्रकाशित करता है ॥ 1 8

यक्षमें यात्रक प्रश्नीस अप्तिमें यजन करता है। तीनों लोकोमें सूर्यका प्रकाश जाता है और यहां वह सूर्य सर्वत्र पवित्रवा करके प्राणियोंका रोगोंसे तारण करता है। इस तरह यक्षमें किये इतनोंका प्रमान तीनों कोकोमें हो और यहां पवित्रवा हो॥ रे ॥

आंग्रही उवाहा बढनेपर बनमें शोभती हैं, हसके और बढ जानेपर सूर्यकी तरह वह अपने जानेक मार्गमें भी प्रकाशने करता है। ज्ञाह न करनेवाहेके समान यह अमर अग्नि किसीसे रोका नहीं जाना और अपने प्रकाशसे सनको प्रकाशित करता है। इ.॥

यह इन्नों सप्रणी, मार्गपरसे जानेवाले गायकके गानेके समान हमारे इसम स्तोत्रोंके गायकमे प्रशंसित होता है। वृश्वोंको जलानेवाला अपना गतिसे बानेवाले व हेके समान गतिमान्, बरसेकि पिता बैलक समान तरुण अग्रणी पाजहीं द्वारा बर्ससित होता है ॥ ७ ॥ ९३ अर्ध स्मास्य पनयनितु भासो वृथा यत् तक्षरनुपानि पृथ्वीम् । सुद्यो यः स्पन्द्रो विषिन्ते घर्वीया नृणां न तायुरति धन्वां राट्

# 4 11

९४ स त्वं नौ अर्थुन् निदाया विश्वंभिरमे अपिनिरिधानः । वेवि रायो वि यांसि दुच्छुना मद्देम श्रुताहिमाः सुवीराः

H & H

[ [ ] ]

[अधि:- बाईस्पत्यो भरहाजः। दवता- अग्निः। छन्दः- त्रिष्टुप्।

९५ स्वद् विश्वां सुमग् सीर्भगा न्यहे वि यंन्ति वृतिनो न वृयाः।

श्रुष्टी रियर्वाजी वृत्रत्य दिवो वृष्टिरीज्यो रीतिरपाम्

11 9 11

९६ त्वं मगों न आं हि रत्नं मिये परिज्येव क्षयसि दुस्मवंचीः।

अमें मित्री न बृंहत ऋतस्य। डिसं धत्ता वामस्य देव भूरै:

11 5 11

अर्थ— [ ९३ ] (अध्य स्म ) इस डाडमें डोग ( अस्य आसः एनयान्त ) बाग्नड किरणेंडा वर्णन वरते हैं। (यत् स्था तक्षत् पृथ्वी ) अब सहन ही से यह दर्गोडो जड़ावर पृथ्वीके कार ( अनुयाति ) अमन करता है। ( यः स्पन्द्रः विचितः सद्यः धवीयान् ) ओ बाग्न स्वयं गतिमान् है और प्रतिबन्ध रहित होनके कारण नत्यन्त वेगसे जाता है। यह ( अन्यो न तायुः ) दोडनेनाके कोरकी तरह ( घन्च राष्ट्र ) मूर्मिके कपर प्रकाशित होता है ॥ ५ ॥

[९४] हे (अर्थन् असे) गतिशीक जो ! (सः त्वं निदायाः) वह द् निन्दासे हमारी रक्षा कर । (विश्वेभिः अग्निमिः इधानः) सर्वं अग्नियोसि प्रव्यक्ति होकर (रायः वेधि) हमें धन प्रदान कर । (दुच्छुनाः वि यासि) जीर दुष्ट शतुसैन्यको दूर कर । (सुवीराः शतिहिमाः मदेम) उत्तम वीर प्रत्रशैत्रसि पुक्त होकर सी वर्षतक इम बान्दसे रहें ॥ ६ ॥

[१६] हे (सुभग अग्ने) उत्तम भाग्यवान् अग्ने! (थिश्वा सीभगानि त्वत् वि यन्ति) सब भाग्य देशी ही निकटंदे हैं। (विनानों न वयाः) जिस प्रकार दृशसे शासाई निकटती हैं। (रिधः श्रुष्टी) घन भी तुमसे ही सीमगासे क्ष्या होते हैं। (वृज्यतूर्य वाजः) संप्रामसे सजुनोंको जीतनेके किये बढ भो तुमसे ही हत्या होता है। (दिवः वृष्टिः) सन्वरिक्षसे वृष्टि तुमसे ही होती है। (ईड्यः अयां रीतिः) इसकिये स्तुतिके योग्य तु पानी हानेवाहा है॥ ॥

[ ९६ ] दे भग्ने ! ( भगः त्वं नः रत्नं आ इचे ) तू भाग्यवात् इमको रमणीय चन दे । (दस्मवर्चा परिजमा द्व सम्यक्ति ) दभैनीय दीसिमान् तू चारी तरफ जानवाळे वीरको तरह सब जगह रहता है अथवा सब पर शासन करणा है। दे ( अग्ने ) अग्ने ! ( मित्रो न, बृहतः ऋतस्य क्षत्ता असि ) मित्रक समान महान् सत्य मार्गका धकानेवाळा है। दे ( वेव ) दीसिमान् अग्ने ! ( भूरेः वामस्य ) तू बहुत प्रश्लमतीय धनका देनेवाळा है ॥ १ ॥

१ अगः स्वं नः रतमं आ इयं- त् भाग्यवान् है इसकिवे हमें माग्य दे।

भावार्थ-- होग ब्राप्तको ज्यालानोंका वर्णन करते हैं। यह पृथ्वीक कपरके बनोंको सकाठा हुना पहला है। यह व्यक्ति स्वयं गतिमान् है, परंतु बंधनसे मुक्त होनेके कारण इसका थेंग मधिक होता है। बीर वह दौकनेवाके चोरकी तरह मूमिपर पहला हुना प्रकाशता है। ५ ॥

मानव निन्दासे जपनी रक्षा करे । धनोंका दान करे । दुष्ट शतुसे अपनी रक्षा करे । बचम वीर पुत्रपीतींसे पुक

होकर सी वर्षतक जानन्यमें रहें ॥ ९ ॥ हे माध्यक्षान् अग्ने ! सब भान्य, जिस तरह मुक्षसे शाक्षाएं निकलती हैं, उसी तरह तुझसे प्राप्त होते हैं। सब चय, शत्रुसे संरक्षण करनेवाला बल, जाकाशसे होनेवाली वृष्टि यह सब तुझसे ही होता है। तु इस कारण ग्रसंसनीय है। जल: तु पानी इमारे पास मेल । मुक्षते शाक्षाएं सहज ही से निकलती हैं। वैसे सब भाग्य अग्नजीसे भियते हैं। एव चन वसके मिक्से हैं। युद्धे विजय देवेवालं वह दसीसे भिक्से हैं॥ ३ ॥

| ९७ | स सत्यंतिः शर्वसा इन्ति वृत्र मन्ने विद्यो वि पुणेमैतिं वार्जम् । |         |
|----|-------------------------------------------------------------------|---------|
|    | यं रवं प्रचेत ऋतजात राया सजीवा नष्त्रापां हिनोषि                  | 11 美 11 |
| 80 | यस्ते सनो सहसो गीर्मिरुक्थे पूर्विर्वति निर्विति वेद्यानंद् ।     |         |
|    | विश्वं स देव प्रति वारमग्रे धत्ते धान्यं । पत्यंते वस्वव्यैः      | 11.8.11 |
|    | 21 0 01 0                                                         |         |

९९ ता नृभ्य आ सीश्रवसा सुवीरा अमें खनो सहसः पुष्यसे घाः। कृणोष्टि यच्छवंसा भूरि पश्ची वयो वृकांयारये जसुरये

# 4 #

अर्थ — [१७] है (अप्ने ) अप्ने ! (सत्यितः सः वृत्रं रावसा हृत्ति ) सजनीका पाळन करनेवाला वह पुरुष जावरक प्रमुका नएने बढ़से नाश करता है (विद्यः पणेः वाजं विद्यार्ति ) वह बुद्धिमान् बसुरके अवका हरण करता है । है (असेतः ) महुष्ट ज्ञानवान् (ऋतजात ) सत्यके रक्षणके लिये उरएव होनेवाले अप्ने ! (अपां अप्ना सजीवाः ) पानीको न गिरानेवाला वैद्युताग्निसे संगत हरेका (त्यं यं राया हिनोचि ) त् जिसको धनके लिये प्रेरिन करता है वही प्रमुजीको मारता है ॥ ॥

- १ सः सत्पतिः वृत्रं शवसा हस्ति— वह सत्यका पाठक अपने बळसे शतुका वध करता है। राजा सत्यका पाठन करे कीर दुश्का इसन करे।
- २ विप्रः पणेः वार्ज विमर्ति— श्वानी वीर दुष्ट व्यवद्वार करनेवाहेसे अब वा धन बीन हेता है। दुष्ट पञ्चित्ते व्यापार स्ववदार करनेवाहेसे राजा धन श्वीन है।

[९८] है (सहस- सूनो) बढ़के पुत्र बांग ! (ते निशिति यः मर्तः गाँभिः उक्थः) वेरे वीक्ष्य सामध्यकी जो मनुष्य बपने भाषणों कौर स्वीतों द्वारा (यक्कः वेद्या आन्द्र्य) वधा वक्षोद्वारा वेद्यमें प्राप्त करवा है। (सः) वह मनुष्य, है (देव अग्रें) कान्तिमान् बग्ने ! (विश्वं अरं धान्यं प्रतिधत्ते) सब पर्याप्त बान्य प्राप्त करवा है। बौर (वसक्यैः पत्यते) बहुत धनौंसे युक्त होवा है॥ ४॥

[ ९९ ] दे (सहसः स्तो ) बलके पुत्र अमे ! (ता सुवीराः सौश्रवसा नृभ्यः ) उन उत्तम वीरीसे युक्त उत्तम अवीको उन शत्रभोसे इरण कर और (पुष्यसे आ धाः ) पोषणके लिये इसे देदो । (शवसा भूरि पश्वः यत् वयः ) तथा बलसे युक्त त्ने जो बहुत पशु बीर अब (वृकाय जसुरये भरये हणोषि ) क्र देवकर्ता शत्रुकोंके विवे दिवा है बहु भी हरण करके हमें का दो ॥ ५ ॥

भावार्थ-- दे बड़े ! तू इमें वत्तम स्त्व हे । तू वर्शनीय और तेजस्वी है । तू वायुकी तरह सबधर क्षत्रिकार प्रकाता है । मित्रके समाव सधका प्रवर्तक है । बब तू इमें उत्तम संपत्ति देनेवाछा हो ॥ २ ॥

राजा सत्यका संरक्षण करें और जपने वक्से शत्रुका नाश करें। ज्ञानी राजा दुष्ट व्यापारियों है अन सीत है। यह कोगोंका वह बढावे जिससे वे जपने वक्से शत्रुका नाश कर सकें ॥ ३ ॥

जो मनुष्य इस ब्रिके वीक्ष्य सामर्थको यहाके द्वारा गास करता है, वह सब प्रश्वान्यको गास काता है बीर बहुतको ऐथवंसे बुक्त होता है ॥ ॥

हे अपनी ! अपने बसन बीरोंसे युक्त होकर त् शत्रुकोंका पराध्यक कर जीर अनके अवका हरण करके पोवनके किए हमें दें। इससे पूर्व तूने जो पशु जीर अब हमसे देंच करनेवाके तथा क्रूर शत्रुकोंको दिया है, उसे भी उससे क्षीत्रकर हमें दें। प १०० बचा संनो सहसो नो विद्याया अम्रे तोकं तर्नमं वाजि नो दार । विश्वामिगीमिगमि पृतिमंद्रयां मदेम श्वाहिमाः मुवीरां।

11 4 11

[ 88 ]

[ ऋषि:- बाईस्पत्यो भरहाजः । देवता- अग्निः । छन्दः- अनुपूष्, ६ शकरी । ]

१०१ अमा यो मन्यों दुवो धियं जुजीवं श्रीतिभिः ।

भम्य व प्र पूर्व इवं नुगीतावंसे

0.3.11

१०२ अग्निरिद्धि प्रचेता अग्निवेधस्तेम ऋषिः।

अमि होतारमीळते यज्ञेष मतुषो विश्नः

11 8 11

१०३ नाना स्र प्रेडवंसे स्पर्धनते रायो अर्थः।

तूर्वन्तो दस्युंमायवी वर्तेः सीर्थन्तो अवत्य

11 **3** 11

अथं— [ १०० ] हे ( सहसः स्नो अंग्र) बक्युत्र बंग्न ! ( विहायाः नः वशा) त् महान् जाबी हमारे किये हिलो परेष्टा हो। (वाजिनः तोकं तनयं दाः) इमें धनवान्यसे संपन्न पुत्रपीन दो। (विश्वाभिः गीभिः पूर्ति माभ अर्थां) सक स्तीजोंका नान करनेसे इमारी कामनाओंकी पूर्ति हो । (सुवीराः शतिहमाः सदेम ) वीर पुत्रपीजोसे युक्त होकर शी वर्ष आनंद से इस रहें ॥ ६ ॥

[ 28 ]

[ १०१ ] ( यो मर्त्यः अग्ना दुवः थियं ) मे मनुष्य अग्निकी सेवा बुदिपूर्वक ( धीतिमिः जुजोष ) स्तुविके साथ करता है। ( सः पूर्व्यः नु प्र असत् ) वह मञ्जूष्य पहिला होकर प्रधाशमान् होता है। ( अवसे इपं युरीत ) जीर **ब**पनी सुरक्षाके लिबे पर्याप्त अस प्राप्त करता है है । ह

। १०२ ] ( अग्निः इत् प्रचेताः ) बग्नि ही उत्तर ज्ञानी हैं। ( हि वेधस्तमः ऋषिः ) और वह कर्ममें जत्वन्त कुतक हर। ऋषि है। ( मनुषः विदाः ) मानवी प्रवा इस ( होतारं अप्ति यहेषु इस्तते ) होता बाग्नकी बज्रमें स्तुति करवे हैं ॥ २॥

१ अग्निः प्रचेताः वेधस्तमः ऋषिः— बग्नजी ज्ञामी जौर वर्मप्रवीय दृष्टा ऋषि है।

[ रेंंंंंंंंंं ] हे (अग्नें ) नमें ! (अर्थः रायः अवले माना स्वर्धन्ते ) बतुकं पन मन्तिकी सुरक्षा करनेकं किये शतुसे पुत्रक होकर स्पर्भा करते हैं ( आयवः दस्युं तूर्वन्तः ) मक मनुष्य शतुष्य शतुष्य शता कानेकी हुण्छ। काते हुए ( बतै: अव नं सीक्षन्तः ) बतींसे वत विरोधियोंका परावय करते हैं ॥ ३ ॥

रै आयवः दस्युं तूर्वन्तः वतः अवतं सीक्षन्तः — मनुष्य शतुका नाश करते हैं और वर्तोने वत्तविरोधियोंकी

पराजय करते हैं ।

भावार्थ — दे करे ! त् इमें दितकारक उपदेश कर । धनवान्त्रसे समृद् पुत्रपीत इमें प्राप्त हो । इमारी कामनाजॉकी पूर्ति होती रहे । उत्तम वीर संवानोंसे युक्त होकर इम ली वर्षतक आनंदसे रहें ॥ ६ ॥

जो सञ्चय्य क्षत्रणी बुद्धिपूर्वक सेवा करता है। वह शीध ही प्रमुख स्थानपर विशयमान होता है जीर जपनी सुरक्षाके

साम पर्वास बच प्राप्त करना है ॥ १ ॥ अग्नि-व्यक्ती-वस्तम द्वाबी और कर्ममें कुशक द्रष्टा ऋषि है। सानदी प्रजातन इस व्यक्ति वद्यमें स्तुति वाचे हैं॥२॥ शाबुके चन सबुसे पृथक होते हैं और इसारे पास जानेका त्वरा करते हैं। वे वन हमारा संरक्षण भी करते हैं। मनुष्य अनुष्या भाग करनेके किये और विरोधियोंका पराभव करनेक सिवे बज़ादि कमें करते हैं॥ ३॥

१०४ अग्निर्प्सामृतीयहै <u>वी</u>रं दंदाति सर्वितम् । यस्य त्रसंनित अवंसः संचाधि शत्रंवो भिया

11 8 11

१०५ अधिहि विश्वनां निदो देवो मर्तेमुरुव्यति । सहाया परयावृतो स्विवीजैब्बवृतः

11 to 11

१०६ अच्छी नो मित्रमही देव देवा नम्न वोर्चः सुमृति रोर्दस्योः ।

बीहि स्वस्ति संक्षिति दिवो नृन् द्विषो अंहाँसि द्विता तरेम ता तरेम तवावंसा तरेम

11 \$ 11

अर्थ— [ १०४ ] (अग्निः) यह प्रित्त ( अप्तां ऋतीयहं सत्पति थीरं ददाति ) मच्छे कर्म करनेवाछे, शतुनोंका पराजय करनेवाछे, सज्ज्ञनोंका पाळन करनेवाछे बीर पुत्रको देना है। ( यस्य संख्याक्ष श्वासः ) जिस पुत्रको देखकर इसके वकसे ( भिवा शत्रकः त्रसन्ति ) दरकर शत्रु छोग कांपने छगते हैं॥ २॥

- १ अग्निः अप्तां ऋतिषहं सन्पति वीरं ददाति— अग्नि कर्म करनेसे कुन्नछ, नामुका नाग करनेवाछा, सञ्जनोंका बक्तम पाडन करनेवाला वीर सूर पुत्र देता है।
- २ यस्य संचिक्षि दावसः भिया दाववः वसान्ति प्रव ऐसा हो कि जिसके दर्शनसे उसके बढके कारण शतु वसकीय होकर परावृत होते हैं।

[१०५] (सहावा देवः अक्षिः विद्यता मर्ति ) बळवान् दिव्य विधि ज्ञानसे मनुष्यको (निदः उद्यव्यति ) निम्यासे रक्षा करता है और (हि यस्य रियः वाजेषु अञ्चतः ) इस मनुष्यका धन युद्धेमें (अञ्चतः ) सुरक्षित होता है ॥ ५ ॥

- र सहाचा देवः अग्निः विद्याना मर्ते निदः उद्गव्यति— बलवान् सप्निदेव अपने ज्ञानसे अपने मक्तकी सिदक शत्रुसे सुरक्षा करता है।
- २ यस्य रायः वाजेषु अञ्चलः उसका वन युद्धीमें सुरक्षित रहता है। शतु उस वनको उससे १४क् नहीं कर सकता।

[१०६] दे (मित्रमहः) जिसकी निज्ञता महस्वयुक्त और महायक होती है, ऐसे (देन अझे) दिग्य गुजयुक्त नमें ! (रोइस्योः देवान् अच्छ) वावाप्रधिकीमें रहनेवांके देविके पास ( नः सुमिति वोस्तः ) हमारी की हुई स्तृतिका वर्णन कर। (दिसः मृन् सुक्षिति) दिग्य नेतालांको सुन्दर स्थान दे तथा (स्वास्ति वीरिह) कव्याप्रकारक नवस्याको प्राप्त करो। (दिसः संहांसि दुरिता तरेम) हम शत्रुनोंसे, पापेंसे और कष्टोंसे मुक्त हो आये थया (ता तरेम) इन क्ष्टोंको इम पूर्ण रीतिसे पार कर जाएं। दे (अझे) अमे ! (तद अवस्ता तरेम) तेरे रक्षणसे हम सब कष्टोंसे अक वार्ष ॥ १ ॥

भाषार्थ — इत्र ऐषा दोना चाहिने कि जो कर्न करनेमें प्रवीण हो, सतुनीका पराभव करनेवाला हो, सरजनीका वक्तम पाकन करनेवाला हो जीर जिसको देखनेसे ही उसके बलसे शतु मनमीत होकर कर्पने लगते हों॥ ॥॥

बडवान् मजिदेव मपने मद्भुत ज्ञानसे मपने भग्नका संरक्षण निन्दा करनेवाके शत्रुसे करता है। तथा उसका सम युद्धोंके समय भी सुरक्षित रहता है। कोई उस धनको उससे पृथक कर नहीं सकता ॥ ५॥

मित्रका महत्त्व बढाना चाहिए। नेता जपने मित्रोंका महत्त्व बढावें। सब ज्ञानियोंके पास हमारी उत्तम बुद्धिसे प्रकट किया हुना जुन संदेश पहुंच जाए। दिन्य नेतानोंको रहनेके किए बत्तम स्थान मिन्ने जीर कनका कश्यान हो। बत्रुवोंसे, पापोंसे और कहाँसे सब प्रजाका बचान हो। ऐसी स्वयस्था हो कि हम निस्सन्देह सुरक्षित रहें। उत्तम करकाने इस सुरक्षित हों ॥ ॥

# [ 24]

् अविः- बाहंस्पत्यो भरहाजो, बीतहृष्य आङ्गिरलो वा। वेवता- अञ्चि। छन्दा-जगतो; ३, १५ राक्वरी; ६ अनिशक्वरी; १०-१४, १६, १९ त्रिष्टुप्, १७ अनुब्हुप्; १८ बृहर्ता ।

१०७ इनम् पुत्रो अतिथिमुष्कुं विश्वामां विश्वा पर्तिमृण्डामे शिरा। वतीद् दिवो जनुषा कव्चिदा शुन्ति ज्योंक चिद्वति सभी यदच्युतम्

0.3 0

१०८ मित्रं न यं सुधितं भूगंतो द्रधु विन्हणताबीरचंगू किशी विषय । स त्वं सुधीतो वीतहण्ये अवृष्टतः प्रश्नंस्तिभिर्मद्रयसे दिवेदिवे

F & H

१०९ स स्वं दश्वस्यावृको वृथो भू रुर्वः परस्यान्तरस्य तरुषः।

रायः सूनो सहसो मर्त्येष्वा छुदियेष्ठ बीतहंष्याय सप्तथी भूरद्राजाय सप्तर्थः ॥ ३ ॥

[ 24 ]

अर्थ— । १०७ । हे ऋषिमण ! (यः ) जाप ( हमं ऊ मिश सु ऋखुसे ) इस जामको जपनी वाली द्वारा असल को जिले । यह ( अतिथि उप मुंधं विश्वानां विशां पति ) जिलिपिकी सरह पुरुष, क्याःकालमें मनुद्द होनेवाना, सक प्रजानोंका पासन करनेवासा ( जानुया सुव्धः किवान दिवः आयेति ) जनमसे ही पवित्र है जीर वह सुलोकसे वहाँ जाता है । ( ग्रामं: ) बावापृथिविके बीचमें यह विद्यमान रहकर ( यत् अस्युतं स्थोक् चित् अशि ) जो हिंव निवमपूर्वक दी जाती है वही सद्या काता रहता है ॥ ॥

१ अलिएया उपत्रेश निश्वामा विद्यां प्रति इमं विशा ऋड्असं— इस विविधित पूछा, उप:काक्रमें जारानेवाले, सब प्रजाननीके पालनक्षांकी अपनी वालीसे प्रशंसा करो । ( जो अमल करके उपदेश नहीं देता, जो सबरे जक्दी उठका नहीं, सब प्रशानीका जो योग्य पाठम नहीं करवा असकी प्रशंसा कभी नहीं होती । )

[१०८] (समस्पती सुधितं, हेड्छं उध्वैद्योखिषं) बरणिवोमें बच्छी तरहसे रहनेवांछ, स्तृत्व, जिसकी अवाका कपर जाती है ऐसे (यं प्रिश्र म भूगवः व्रधुः) जिस मित्ररूप बग्निको भूग बाहि ऋषियोंने स्थापित किया है। है (अद्भुत्र) बाध्यवेकारक बग्ने ! (सः त्यं चीत्रहच्यं सुपीतः) वह त् हवि हेनेवाकेपर सुपसक हो। (दिवेदिवे प्रदास्तिभिः महयसे ) जो प्रतिदिन कत्तम स्तोत्रों द्वारा वेदी महिमा गाथा है ॥ १ ॥

| १०९ | हे अग्नि ! (सः अवृकः त्यं दक्षस्य वृधः भूः) वह कृत्वा रहित द् दक्ष मनुष्यका संवर्धन करनेवाका हो । त्रा (परस्य अन्तरस्य अयंः तरुषः ) दरके और पासके क्षत्रुऔसे वारनेवाका हो । हे (सहसाः स्वा ) वकपुष्य विग्नि ! (सप्रथः अन्येषु वीतहत्याय अरङ्गाजाय) सब प्रकारने वकवान् द् सब मनुष्योमे हित देनेवाके (अरङ्गातके क्रिये ) जब समर्थन करनेवाकेके विवे (रायः छार्येः आयच्छ) घव और रहने बोग्य घर दे ॥ ३ ॥

१ सः अमुकः त्वं दशस्य मुधः भूः— अनुष्य स्वयं कृत्वा रहित होकर दश अनुष्यको वदानेवामा हो । जो कर्मने दश होता है बसीकी नृदि और बचति हो सकती है ।

भावार्थ — यह लग्नि लिथिक समान पूज्य है, क्याकाओं प्रकाशिन होनेवाका है। सब प्रवाबोंका पाकन करने-बाला है। यह प्रश्नासे ही पवित्र है। यु जीर पृथिवीके बीक्सें रहकर जो इवि इसे दी जाती है, वही सहा जाता है। देशे बंगिकी सहा क्यासना करनी चाहिए ॥ ॥ ॥

करिक्षोंमें रहनेशक प्रशास काम अध्ये अर्थगतियांके जिल्लान पूर्ण कप्तिको भूगुक्त कामना करते हैं। हे वासकैकारक क्या ! तू वालहरून क्रियर जसका हो । यह क्रिय प्रतिदिन स्तोत्रोंसे तेरी महिमाका वर्णन करता है ॥ २ म द्वां द्वेषु वनते हि ना दुवः

| ११०   | धुतानं वो अतिथि स्वर्णर मुमि होतांर मनुषः स्वध्वरम् ।        |         |
|-------|--------------------------------------------------------------|---------|
|       | विशं न दुश्ववंचसं सुवृक्तिभि हिन्यवार्दमरति देवमृञ्जसे       | 11.8 (1 |
| 888   | पावक्या यिववतर्यन्स्या कृषा श्वामन् रुख्य उपमो न मानुना ।    |         |
| • • • | तूर्वेत् न यामुकतंशस्य न् रण आ यो घुणे न तंतृषाणो अजरंः      | 1141    |
| ११२   | अग्रिमीप्र वः समिधा दुवस्यत प्रियंत्रियं वो अतिथि गुणीपाणे । |         |
| • • • | उप वो गीरियमूर्त विवासत देवो देवेषु वनंते हि वार्थे          |         |
|       | देवो देवेष वर्नते हि नो दवंः                                 | 11 5 11 |

अर्थ—[११०] तुम (सुजुक्तिभिः हृव्यवाहं देवं) उत्तम स्तुतिद्वारा, हृष्यको के जानेवाके, दिश्व गुणवुक (चुतानं वः झितिथि स्वर्णरं ) दीप्यमान, तुम सबके लिये जातिथिके समान पूज्य स्वर्णको के जानेवाले (मनुषः होतारं स्थव्यरं विद्रां न हुझवन्त्रसं अर्थतं ) मनुष्योके यज्ञमें देवोंको बुलानेवाके, हत्तम हिंसारहित यज्ञ करनेवाके विद्रान्की तरह कान्तिके निवासमूत , अर्थि ऋकजसे ) जातिको-अपनीको-प्रसन्न कर ॥ ४ ॥

२११] (यः पावकया श्वितयन्त्या कृषा भामन् रुरुचे ) जो भिन्न प्रान देनेवाकी कान्तिसे भूमिषर प्रकाशता है। (उपक्षः म आनुना) जैसी रुषा अपने प्रकाशते प्रकाशित होती है और (एतदास्य रणे यामन् तूर्वन् न ) एतक्षके संप्राप्तमें शतुका नाश करनेके समय (यः जु आधृषे , भाम शीव्र प्रवीस हुना था। (ततृषाणः अजरः ) वह भूक और तृथासे पीढित जरारहित निव्न है। यस भवितो वसक्ष करो॥ ५॥

१ पायकया चित्रयन्त्या रूपा क्षामन् रहचे — पवित्र ज्ञान बहानेवाकी क्रान्तिसे पृथ्वीपर प्रकाशित होते रहो ।

[११२] हे स्वोतानो ! (वः प्रियं प्रियं वः अतिर्धि गुणीषणि ) तुम नत्मन्त विव अविविक्त समान पूज्य, स्तुत्व (अग्नि अग्नि समिधा दुवस्यत ) बग्निकी समिधासे सेवा करो । (वः अमृतं गीर्भिः विद्यासत ) वैसे ही तुम मरणरहित बग्निकी वाणी द्वारा सेवा करो । (हि देवेशु देवः वार्षे धनते ) क्योंकि देवेंकि बीच अग्निदेव ही वरणीय धनको बपने पास रखना है । । हि देवेशु देवः नः तुषः वनते ) इस कारण देवेंके बीच अग्निदेव ही-अग्नि ही-हमारी सेवाको प्रदेव करता है ॥ ६ ॥

भावार्थ वह अप्नि स्वयं क्राता रहित होकर वशुर मनुष्यका संरक्षण करनेवाला है तथा जो भरद्वाज नर्थात् अवके द्वारा दूसरोंका वोषण करता है अथवा जो दूसरोंको वलवान् बनाकर कनकी रक्षा करता है। ससी तरह मनुष्य स्वयं भी क्राता रहित होकर दूसरे मनुष्योंकी रक्षा करे, कनका वोषण करे तथा वसरोंको बलवान् बनाकर कनकी रक्षा करे ॥ ३ ॥

है अनुष्यो ! तुम बत्तम स्तुति हारा दश्यको के जानेवाले, दिश्य गुणयुक्त दीप्यमाण, विविधिके समान पूज्य, स्वर्गको के जानेवाले, मनुष्योके यक्कमें देवोंको बुळाकर कानेवाले, विहान्की तरह वेजस्वी अप्रणीको प्रसम् करो ॥ २ ॥

ैसी बचा अपने प्रकाशसे प्रकाशती है, जैसे शतु से युद्ध करनेके समय शतुपर विनाशक प्रदाद करनेवाका वीर रोजस्वी दीकता है, वैसेद्दी वद्द अप्ति पवित्र आम देनेवाके रोजसे इस प्राचीपर प्रकाशता है ॥ ५ ॥

दे मनुष्यो ! तुम मत्यन्त प्रिय, मतिथिके समान पूज्य और स्तुतिके योग्य अग्निकी समियासे सेवा करो । यह अग्नि सरणरहित वर्षात् नमत्ये है । तुम इसी वरिनकी सेवा करके भनेश्वर्य प्राप्त करो, क्योंकि वही दरणीय धनको अपने पास रखता है ॥ ६ ॥ ११३ समिद्धम्पिं समिषां गिरा गृंगे श्वाचे पावकं पुरा अन्तरे भ्रवम् । विश्वे होतारं पुरुवारमहुद्दै कृषि सुन्नीरीमहे आतवेदसम्

11 0 11

११४ स्वां दूतमंत्रे असर्तं युगेयुंगे हब्युवाई दक्षिरे पायुमीहचेम् । देवासेबच्च मर्तासबच्च जागृंविं विश्वं विश्वपतिं नमंसा नि वेदिरे

11 & 11

११५ विभूषं भग द्रमयाँ अनु ब्रुवा दूवो देवानां रखंसी समीयसे।
यत् वे धीवि सुमुविमां वर्णामहे ऽधं समा नस्त्रिवरूथः शिवो भव

11811

अर्थ — [११६] (समिद्धं अपि समिधा गिरा गृणे) अच्छी प्रकारसे प्रश्ति तेत्रस्ती विप्तिकी स्तीत्रों हारा में स्तुति करता हूँ। (शुक्ति पात्रके श्रुदं) श्रुद्ध सबको पवित्र करनेताके निवक अप्तिको (अच्छरे) वज्ञमें में स्थापित करता हूँ। (विप्रं होतार पुरुष्कारं अद्भुदं) मेधावी होता बहुतों द्वारा प्रशंसनीय, द्रोह न करनेवाके (कवि जातवेदसं सुद्धाः इसके ) कानी ज्ञानमसारक विप्तिको उत्तम स्तोत्रों द्वारा हम प्रार्थना करते हैं॥ •॥

[११४] हे (असे) असि! (देवासः च मर्तासः च) देवता और मनुष्य (त्वां दूर्त द्धिर) तुसे दूर्व वनाते हैं। (अस्तं युगेयुगे हृष्यवाहं पायुं ईड्यं) मरणरहित, युगयुगमें हृष्य वहन करनेवाके, पाकन करनेवाके, स्ववनीय (जागृधिं थिशुं विद्याति ) जामत सर्वत्र व्यास प्रभावीका पाकन करनेवाके (त्थां) तुझ अप्रिक्षी (नमसा) वमस्कार द्वारा (निवेदिरे) सेवा करते हैं॥ ८॥

[१२५] हे (अग्ने) बग्ने! (जमयान् विभूषन् अनुव्यता) देव और मनुष्योंको विभूषित करके वशादि कर्मनें (देवामां दृतः रजसी समीयसे) देवोंका दूत होकर त् वावापृष्यिमी वृभता है। (यत् ते व्याति सुमति आवृष्यि महे) हम तेरे उद्देश्यसे कर्म और स्तुति करते हैं। (अब विवक्ष्यः नः शिवः मवस्म) और वीनों संरक्षणोंसे तुष्य द दमारे किंद् सुष्यकर हो ॥ ९ ॥

भावार्थ — प्रशीस बांत्रकी समिबाके साथ स्तोन्नहारा में स्तुति करता हूँ । बाग्न स्वयं गुद् है बीर त्सरोंको पवित्र करता है तथा वह स्थिर है। यह जानी, देवोंको बुढ़ानेवाका, अनेकोंद्वारा प्रशंक्षित किसीका दोह न करनेवाका जानी ज्ञानप्रसारक है उसकी मैं प्रशंसा करता हूँ ॥ • ॥

देवता और अनुष्य इस ब्रिजिं अपना दूत बनाते हैं। यह ब्रिजिं दूतका काम करता है। यह अनुष्योंके हारा दी गई हिवको देवीतक पहुंचाता है और उन्हें बज़ोंने बुढ़ाकर छाता है। यह ब्रिजिं बसूछ है, यह कभी मरता या ब्रिजिं नहीं होता, यह प्रजाबोंका पासन करनेवाका है। ऐसे इस ब्रिजिं सब नमस्कार करते हैं। जो बमर, रख़क, जायत, वैभववान, ब्रीट प्रजावा पाकक है। ऐसे आयत, रक्षक और प्रजापासककी प्रशंसा करनी ही चादिए। पर जो रक्षा व करनेवाका, ब्रावसी, सुरूत और प्रजाक वाशका देतु बने, दसका सरकार कोई य करें। ८॥

यह अप्ति देव और मनुष्योंको विमूचित करके यशादि कर्ममें देवोका दूत होकर बुओक और पृष्यीकोक्सें सर्वत्र यूमता है। यह अप्ति तीनों तरहके संरक्षणसे युक्त होकर हमारे किए मुक्तकर हो। प्रज्ञामें आनी-ज्ञामी, सबक-निर्वेक, यूर-भीद ऐसे हो नकारके कोग होते हैं। इब सभी कोगोंको युक्त प्राप्त होना चाहिए। अपने हर अह कर्ममें मनुष्य दिष्य गुजवाके शानियोंको बुकाने। इस प्रकार यह दारीर, मन और बुदिके तीनों तरहके संरक्षणोंसे युक्त हो ॥ ९ ॥

| ११६ | तं सुप्रतीकं सुद्धं स्वश्व मिदिदांसो विदुष्टंरं सपेम ।<br>स यश्चद् विश्वां वयुनांनि विद्वान् प्र हुन्यमुप्तिरुमृतेषु वीचत्   | 11 20 11 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ११७ | तमंत्रे पास्युत तं पिंपर्षि यस्त आर्नर् कवर्षे श्रूर धीतिम्।<br>यञ्चस्यं वा निश्चिति वोदितिं वा तिमत् पृणक्षि शर्वस्रोत राया | 11       |
| ११८ | स्वमंत्रे वनुष्युतो नि पांहि त्वर्ध नः सहसावश्रवधात् ।<br>सं त्वां ध्वस्मन्वदुश्येतु पायः सं रुविः स्पृह्याय्यः सहस्री       | ม १२ แ   |

अर्थ- [११६] (अधिद्वांसः विदुष्टरं तं) बद्य ज्ञानवाके कोग उस सर्वज्ञ (सुप्रतीकं सुद्धरां स्वज्ञं) घोभनांग सुन्दर दिखनेवाके गमनवं।क (सपेम्) निप्रकी-वप्रवीकी- परिचयां करते हैं। (सः यक्षत् ) वह बांग्र बजन करे। (विश्वा वयुनानि विद्वान्) वह संपूर्ण कर्मोंको जाननेवाका (अग्निः अमृतेषु इव्यं प्रवीचत् ) बाग्न नरवरहित देवेकि बीच इस्तेर हाय प्रवीचित्र विषयों वर्णन करके कहे॥ ५०॥

- १ अविद्वांसः विदुस्-तरं सुप्रतीकं सुदरां स्वश्चं सपेम हम बजानी हैं इसकिये हम जायन्य ज्ञामी, अत्तम शरीरवाके सुन्दर और प्रगतिश्रीक नेताकी संवा करते हैं। यह हमें ज्ञान देवें और ज्ञानी बनावें।
- २ सुप्रतीकं सुद्धां स्वञ्चं सुन्दर बादवं प्रगति करनेवाळा नेता प्रमीय दोठा है।
- ३ विश्वा वयुनानि विद्वान्--- मनुष्य सब कर्मोंका ज्ञान प्राप्त करे ।

[११) हे (शूर असे) सीर्थवान् असे! (यः) में (अवये ते चीति आसर्) बुद्मान् पुरुष तेरे कियं कर्म करता है। (तं पास्ति) वस पुरुषकी त्रक्षा करवा है। (उस तं पिपर्वि) और वसकी इथ्वाओंको पूर्व करवा है। (यमस्य वा निशिति वा) में बक्को था, संस्कारको (उदिति वा) तथा वसतिको करता है। (संश्तृ श्वसा उत राया पृणक्षि) वसको ही बबसे और धनसे तृ पूर्व करता है। 11॥

- १ कवरे घीति आनट् तं पासि, पिपर्यि— जाशीकी सेवाके लिये तो कमें करता है, उसकी सुरक्षा वह जानी करता है और इसकी इच्छाएं वह पूर्ण करता है।
- २ निशिति उदिति आनट् तं शयसा राया पृणिक्ष जो नेजलिया भीर बदवके किंव कर्म करवा है वह बक्र कीर घनसे सरपूर होठा है।

[११८] दे (अग्ने) व्या ! (त्वं वनुष्यतः मि) द् विसव शत्रुले हमारी सुरक्षा कर । दे (सह मावन्) बहदान् वप्ने ! (त्वं उ नः अवद्यात् ) द् ही इमको पापसे बचा (त्वा ध्वस्मन्वत् पाथः सं अभ्येनु ) दूस दोवरहित बक्ष शास दो । (स्पृष्ट्याच्यः सदस्त्री रथिः )स्पृद्धा करने योग्य सदय प्रकारका वन द्वतं प्राप्त दो॥ १२॥

आदार्थ — वरुप झानवाड़े मनुष्य इस सर्वेश बिशको सेवा करते हैं। वे बाग्निका यजन करते हैं। तब वह संपूर्ण कर्मोंको करनेवाड़ा जाग्न सरणधर्मसे रहित देवोंमें हुव्य पदार्थकी प्रशंसा करे। जञ्चानी मनुष्य अवनेसे श्रेष्ठ झानोकी सेवा करके जपने बाग्नानको दूर करे और स्वयं भी जानी बने तथा सुन्दर और बाद्ध प्रगति करके दृश्यं भी बाग्नि बा अग्नजी बने। सब कर्मोंका ज्ञान प्राप्त करे ॥ १०॥

जो बुद्धिमान् पुरुष इस ब्रिडिं। सेवा करता है, उस पुरुषकी यह ब्रिडिंग करता है और उसकी सब इच्छाबोकी पूर्व करता है । जो यह ब्राहिक द्वारा स्वयंकी ब्रब्बि करता है, बसे यह ब्रिडिंग वन बीर ब्रक्के परिपूर्ण करता है ॥ ११॥

हे अप्रणी ! त् हिंतक अञ्जाति हमारी रक्षा कर, त् इसे पाएसे क्या । तुझे हर वकारके वोपरदिव कक्ष प्राप्त हीं और तुझे अब देनेवाका मञुष्य अनेक तरहके धन प्राप्त करे ॥ १२ ॥ ११९ अप्रिहोतां गृहपंतिः स राजा विश्वां वेद्र जनिमा जातवेदाः। देवानांमुत यो मत्यीनां यजिष्ठः स प्र यंजवामृवावां

स १३ म

१२० अमे यद्वा विश्वो अध्वरस्य होतः पार्वकश्वीचे वेष्ट्रं हि यज्वा । ऋता यंज्ञासि महिना नि यद् भू हेट्या वंह सविष्ठ या ते अध

11 88 11

१२१ अभि प्रयासि सुधितानि हि रूयो नि त्वां दशीत रोदंसी पर्जध्ये।

अर्था नो मध्युन् वार्जसात्। व्ये विश्वानि दुत्तिवा वरेम् वा वरेम् ववार्वसा वरेम ॥१५॥

अर्थ— [११९] (होता राजा सः आग्नेः गृहपतिः) देवोंको बुकानेवाका शत्रा वा धकाशमात् वह बाधि घरोंका पति है। तथा (जातचेदाः विश्वा जानेम वेद्) वह झाता संपूर्ण धाणिमात्रोंको जानता है।। न्यः देवानां जत मत्यानां याजिष्ठः) जो देवों भीर मनुष्योमें धांतक्षय यजनीय वर्धान् पृष्य है। (अस्तावा सः भ्रयजतां) सन्यशासक वह बाग्ने देवोंको यञ्चसे सन्द्रष्ट करे॥ १३॥

र गृहएतिः जातवेदाः राजा विश्वा जिनमा वेद — गृहस्यी ज्ञानी और राजा सब प्राणिबेंको जानता

है। गृहस्थी तथा राजा ज्ञानी दो और सबका ज्ञान प्राप्त करे ।

२ देवानां उत मत्यीनां यजिष्ठाः - देशें और मानशेंका वह सत्कार करे ।

दे सः ऋताथा प्र यजतां-- वह सरवराज्य वद करे ।

[१२०] दे (अध्वरस्य होतः पायकशोचे असे) यक होता, पवित्र कान्तिवाके, जिस ! (अदा विदा यत् से:) इस समय मनुष्यका जो कर्तव्य है उसको वर्णन करनेकी इच्छा कर। (हि त्वं यज्वा ऋता यजासि ) क्योंकि त् यज्ञ करनेवाका है जतः वज्ञमें देवोंका यजन कर। (महिना यत् वि भूः) अपने माहात्स्यसे त् ज्वास होता है। इसकि दे (यविष्ठ) युवान जिस ! (ते अदा या इच्या वह) तेरे पास कात्र जो हस्य देते हैं वनका वहन कर ॥ १४ ॥

र अध्वरस्य होतः पावकशोचे - हिंसारहित कर्मका संपादन करनेवाका पवित्र नेजस्वी हो ।

२ विदाः यत् अदा वेः — प्रजा जो चाहती है वही (राजाः) करे। प्रजा जो क्षम वश् कर्म करना चाहती है वही राजा की।

३ ऋता यजासि, महिना विभू:-- सलसे पक्ष करे कीर बक्ती महिमासे सर्वत्र प्रभावी वने ।

[१२१] हे जग्ने ! (सुधितानि प्रयांसि अभिक्यः ) यशस्यानमें जच्छी तरहसे रखे हुए जग्नादि हन्योंको देख। (रोव्सी यज्ञध्ये नि द्वीतः) वावाप्रधिनीमें रहनेनाके देनोंको देनेके क्षिये ये रखा है। हे (मध्यन् अग्ने ) ऐथवैवान् भग्नि ! (बाजसाती नः अव) संप्राममें हमारी रक्षा कर (विश्वानि दुरितानि तरम ) संपूर्ण दुःकोसे हम पार हो बाँच ॥ १५ ॥

भावार्थ-- देवेंको बुढ़ाकर कानेवाका तथा वेजस्वी वह ब्राप्त वरोंका स्वामी है और वह सम्पूर्ण प्राणियोंको और हनके कमेंको जानता है। यह ब्राप्तिय देवों और मनुष्योंमें बत्यिक प्रय है। ऐसा सत्यवालक यह ब्राप्तियंको बज़से सन्तुष्ट करे। गृह्वित ब्रथवा घरका स्वामी ज्ञानी हो, राजा भी ज्ञानी हो। ब्रथनी सब प्रजाबीक सुका दु बासे वह परिचित्र रहे और देवों बर्धाद ज्ञानियोंकी रक्षांके किए वह ब्रथने राष्ट्रमें संगठन करें।। १३ ॥

दे बशके दोता तथा पवित्र कान्तिवाके अग्ने ! जो मनुष्य बसम कर्म करता है, उसकी तू प्रशंसा कर ! तू कपने ही मादारम्यसे न्यास दोता है। अव: दे तरूच अग्ने ! तुझे जो हिंदी देते हैं, उसे तू स्वीकार कर । मनुष्य भी पवित्र और विवस्ति दोकर दिसा रहित करें । अपनी प्रजानीका दित करें । सस्वपासनपूर्वक ग्रुम कर्म करें और अपने महस्त्रसे चारी और प्रकाशित होता रहें ॥ १४ ॥

दे बड़ी ! शक्करवानमें रखे हुए इंग्लीको बच्छी तरह देश ! वे इवियां यु जीर पृथ्वीकोकमें रहनेवाके देवोंको देनेके

किए रका हुना है। दे अग्ने ! संमानमें इमारी रक्षा कर, ताकि इस संपूर्ण दुःबोसे पार दो वाएं ॥ १५ ॥

| १२२         | अमे विश्वीमः स्वतीक देवे कणीवनतं प्रयुमः सींदु योनिम् ।    |          |
|-------------|------------------------------------------------------------|----------|
|             | कुलायिनं घृतर्वनतं सावित्रे यझं नंयु यर्जमानाय साधु        | ॥ १६ ॥   |
| १२३         | दुममु त्यमंथर्वन दुप्ति मन्धन्ति वेशसः ।                   |          |
|             | यम्द्रुयन्त्मानंय अर्मूरं द्याध्याभ्यः                     | 11 29 11 |
| <b>१</b> २४ | जनिंद्वा देववीतये सूर्वतांता स्वस्तये।                     |          |
|             | आ देवान् वंध्यमृती ऋतावृधी युद्धं देवेषुं पिस्प्रगः        | ॥ १८ ॥   |
| १२५         | वयमुं त्वा गृहपते जनाना नमे अर्कम समिषां बृहन्तंम् ।       |          |
|             | अस्थूरि नो गाईपत्यानि सन्तु तिग्मेनं नुम्तेर्जसा सं विशाधि | 11 28 11 |

अर्थ — [१२२] हे (स्वतीक असे) सुन्दर ज्वाकाशके बसे! (विश्वेभिः देवैः ऊर्णावन्तं योति ) सर देवेंके साथ उनका बासन विवाय वेदी स्थानपर बाकर (प्रध्यमः सीद्) प्रथम बैठ। (कुलायिनं घृतवन्तं सावित्रे) वरहें रहनेवाके बीर प्रश्संयुक्त हवि देनेवाके (यजमानाय यह साधु नय) बजमानके वक्को ठीक मकारसे देवेंक पहुंचा ॥ १९॥

[१२३] (वेघसः इमं त्यं आप्ति अथर्ववत् मन्धन्ति ) कर्म करनेवाके जाने मनुष्य उस निप्तका नयर्वाके समान सन्धन करते हैं। (अंक्यन्तं अमूरं यं इयाव्याभ्यः आनयन् ) इधर उधर आनेवाके गतिमान् इस जानी निप्तको सन्धकारने यहां काचा गया है ॥ १७ ॥

> १ इयाज्य। स्यः अंकूथन्तं असूरं आनयन् — बन्धकारसे प्रगतिशीक ज्ञानीको छाते हैं। ज्ञानी किसी स्थानपर रहता हो थे। इसको क्राकर ग्रुभ कार्यसे लगाना चाहिये।

[ १२४ ] दे जमे ! ( सर्वताता जिन्छ ) सबका विस्तार करनेवाले यज्ञमें तू बत्पब हो । ( देवचीतये स्वस्तये अमृतान् ऋताष्ट्रधः ) देवस्व प्राप्तकी इच्छा करनेवाले भतुष्यके कल्याणके किये भरणरहित बज्ञके वर्दक देवेंको (विद्यु ) छाजो। ( देवेषु यहं पिस्पृदाः ) जीर देवेंको हमारे यज्ञका समर्थण करो ॥ १८ ॥

[ १२५ ] हे (गृहपते बार्से ) गृहपते बारे ! ( वयं उ स्वा समिघा गृहन्तं अकर्ष ) हम हुसे सविधा द्वारा बढावे हैं। इसकिये (तः गाईपत्यानि अस्थूरि ) हमारे वरके पास अनेक अध्यक्षके रच हो और इस ( तिम्सेस तेजसा मः सं शिशाधि ) बढे देवसे तुक्क हो देसा कर ॥ १९ ॥

भावार्थ- हे बड़े ! त् सुन्दर ज्वाबाओंवाका है बतः सब देवोंके साथ आकर इस बक्रवेदीमें बैठ, और घरसे रहनेवाके कथा पृतसे बुक्त होने देनेवाके यजमानको हरवरहसे समृद् कर ।। १२ ॥

शानी सन्यन करके जिल्लाको सिद्ध करते हैं। प्रथम यह इधर उधर आधा है, पर उस आनीको जन्धकारके स्थानसे काकर यहाँ व्यवस्थानमें रखते हैं ॥ १७ ॥

सब सर्कमं करनेवाळोंकी प्रक्ति जिससे वह ऐसे ग्रुम कर्म करने बाहिब । हैवी शक्तियोंकी प्राप्ति करनी बाहिये । सबका करवान होना बाहिब । इसकिये सरकमार्गको बढानेवाळे बामर शक्तियाळे विभृतिबोसे अपना संबंध ओडना बाहिबे ॥ १८ ॥

दे जमे ! इस तुमे समित्रा द्वारा नवाते हैं, इसिक्ष्य दूसारे वास जनेक अधीवाक स्थ हों और दूस भी उत्तम रोजसे कुछ हो । इसारे वास जनेक घोडोंवाके रथ हों । एक बोडेकी गाढी रक्षणा इरिज्ञताका चिह्न है और जनेक घोडोंवाका स्थ चनवान् होनेका चिह्न है । को अञ्चा पराभव करता है, वह बस तेज है, बसी तरहके इस तेजस्वी हों ।। १९॥

## [ 88]

क्रिषे:- बाईस्पत्यो भरद्वाजः । देवता- आग्नेः । छन्दः- गायत्रीः, १, ६ वर्धमानाः २७, ४७-४८ अनुष्युः ४६ त्रिष्दुष् । ]

| १२६ | स्वमंगे युज्ञानुं होता विश्वेषां हितः । देवेशिर्मानुंषे जने          | ा १ ॥   |
|-----|----------------------------------------------------------------------|---------|
| १२७ | स नों मुन्द्रामिरघ्वरे जिह्वामिर्यजा मुद्दः । आ देवान वंक्षि यक्षि च | 0.3.0   |
| १२८ | वेत्था हि वेंधा अर्ध्वनः पुथर्थ देवाइस्सा । अप्ने यहेर्चु सुक्रतो    | # ₹ H   |
| १२९ | स्वामीळे अर्घ द्विता भंरता वाजिभिः ज्ञुनम् । ईजे युझेषुं युझियंम्    | 11.8.11 |

#### 188

अर्थ - [१२६] दे (अग्ने) मग्ने! तेजस्वी देव! (रखं मानुचे जने ) त् सब मनुष्य कोगोंके बीच (विश्वेषां यसानां होता ) सब यजीं को काने शका है बतः नुझे ( देवेभिः हितः ) विवृद्धीने यहां स्थापित किया है ॥ १ ॥

१ मानुषे जने विश्वेषां यहानां होता हितः -- मानवी समातमे सब यहाँको कुशकवासे करनेवांछको

जात्रपूर्वक सन्मानकं स्थानमें रक्षता वाहिये।

२ विश्वेषां यहानां होता मानुषे अने हितः-- सब यज्ञोंको कुशस्तासे करनेवाका मानव समाअमे हिलकारी होता है।

[ १२७ ] दे अग्ने ! (सः नः अध्यरे ) वह त् इमारे हिंसारहित वज्ञ कर्ममें ( मन्द्राभिः जिह्नाभिः ) आनम्ब देनेवाछी वाणियोंके साथ ( महः देवान् ) महान् वेजस्वी विद्वधोंको (आ विद्वित ) बुछ। छ। सीर (याद्वि च यज्ञ ) उनके लिये यजन कर और हवन कर ॥ २ ॥

[१२८] हे (बेध: सुक्रतो ) निर्माण करनेवाले और अच्छे कर्म करनेवाले (देव असे) दिग्य जानी तेजस्त्री देव ! द् (यहेषु) वहाँमें (अध्वनः एथः स) अन्द्रे मार्गको और दुरे मार्गको (अञ्चला ) अतिशीध (वेत्य दि ) जानता है ॥ ॥ ॥

१ वेधाः सुक्रतः देवः — निर्माण करनेके कार्यमें विवुध कुशल होते हैं।

२ अध्यमः प्रथः स अञ्जला घेत्थ- अच्छे और दुरे मार्गेको सत्वर जानमा चाहिये । जो यह जानता है वह विषय जानी होता है।

[१२९] हे अग्नि ! तेजस्वी देव ! (अरतः ) मरतने ( वाजिभिः ) बखवान् पुरुषेकि साथ ( द्विता शुनं ) दोनों प्रकारके सुखोंके देनेवाके (त्यां ) तेरी (इळे ) स्तुति की बौर ( यश्चियं ) यहनीय देवका, तुम्हारा ( यहायु हेने ) यहाँमें यजन किया ॥ ॥ ॥

१ भरतः वाजिभिः द्विता शुनं त्वां इळे — मरणपोषण करनेवाका पुरुष बन्ध वक्रवान् मनुष्येकि साथ दोनों प्रकारके सुख देनेबाड तुझ विशुधके गुण गाता है

आवार्थ -- सब यज्ञोंको कुशकताके साथ करनेवाका विद्वान् नेता मनुष्वसमात्रमें दितकारी होनेके कारण दिष्य विकुषोद्धारा सन्मानके स्थानमें रखने योग्य है। १ ॥

सनुष्योंको हिंसा तथा कुटिक्सारित धर्म करने चाहिये । बनर्से दिस्य विकुर्धोंको बुढामा चाहिये और समका सन्मान

करना चाहिये ॥ २ ॥

मनुष्य सत्वर अच्छे जीर बुरे मार्गीको जाने जी कमें वह करे यह उत्तम कुशक्रवाचे करे ॥ ॥ भरवरोषण करनेवाला पुरुष बनेक बखवान और बकवान् पुरुषोंके साथ मिळकर शैविक और वशीविक प्रुख देनेवाके नेवाकी प्रश्नंका करे और सत्कारके योग्य प्रकारका सत्कार करे ॥ ॥ ॥

। विश्वं जुपना कुामिनं :

। अब्रे यिक्षं दिवो विश्वंः

11 50

118 11

अर्थ- [१३०] हे ब्रिप्ति ! तेजस्वी १व ! जिम्बनकार (त्वं ) तूमने (इमा) वं (पुरु) बहुतसे (वार्या) स्वीकारणीय धन । सुन्यतं दियोदासाय ) सोमयाओ रिवोदासको दिये, वेमे ( दाशुषे भरद्वाजाय ) वाला भरद्वाजको है | ५ ॥

[ १२१ ] ( अमर्त्यः दूतः ) मरणधर्मरहित दूत होकर (त्वं ) तू ( देवयं जनं ) दिव्यनमेंको (विशस्य ) बुद्धि-

मान्डी ( सुपूर्ति ) बसम स्तुनिको ( शुण्यम् ) सुननेके लियं ( आ-वह ) डुका का ॥ ६ ॥

ि १३२ ] हे (आप्त ) अप्ते ! हे अप्रजे ! ( वेवं स्वां ) द्वार तजस्त्रीकी ( स्वाध्यः मर्तासः ) स्वाध्यायशीक मनुष्य ( देवसीतये ) देवेंकि क्रिये किये जानेवाके बक्सें ( ईळते ) स्तुति करते हैं तेरा गुण वर्णन करते हैं ॥ ७ ॥

[ १३६ ] दे अंग्रे ! (तम संदर्श म यश्चि ) तरे मुन्दर तंत्रका में संस्कार करता हूँ । (उत ) और ( विश्व सुदानकः कामिनः ) सब शोभन दान करनेदाछे तथा तेरे बनुप्रहकी इच्छा करनेवाले सनुष्य (ऋतुं जुपन्त ) तेरे मच्छे बर्मकी सेवा करते हैं व ८ ॥

१ संद्र्शं प्रयाक्षि- तेत्रस्थिताका सत्कार कर ।

१३३ तन प्र यंक्षि संदर्भ मृत कर्तुं सुदानेनः

१३४ त्वं होता मर्नुहितो विद्वरासा विद्वर्थनः

( No ) .

२ विश्वे सुद्दानतः कामिनः ऋतं जुपन्तः— सब दानी सुलडी इच्छा करत हुए ग्रुम कमें करते हैं। दान देनेवाके पुक्को इच्छासे जुम कर्म करते हैं।

[ १३४ ] हे (असे) जांस ! तेजस्वी देव ! (स्वं होता मनुहितः ) त् होता रूपसे मनुष्योंके किये दिशकारी है । ( आसा वृद्धिः विदुष्टरः ) अपने मुखद्वारा शब्दोंका हवन करनेके कारण त् अतिवाय विद्वान् है ॥ ९ ॥

१ होता मनुहित:- इवन करनेवाका मनुष्योका दिवकारो होता है। यक्क्से रोग दूर होते हैं भीर

विशेगतासे सन्दर्भोका हित होता है।

२ आसा यद्धिः विदुष्टरः — मुससे शब्दोंका-मन्त्रोंका दवन करनेवाका अधिक दानी होता है।

३ दिखः विदाः यक्ति- दिष्य प्रजाका सत्कार करना चाहिए।

आखार्थ- दे बड़े ! जिन प्रकार तूने प्रकाशके मार्गकी बतानेबाक दानीको धनैश्वर्य प्रदान किया, उसी तरह द् सक्का दान करनेवाछे, बढ बढानेवाडे मनुष्यको धनैसर्व है ॥ ५ ॥

है बड़े ! तू बगर दूत है। बतः तू दिव्यजनोंको हमारे यहां बुका का, ताकि वे हमारी उत्तम स्तुति सुन सके ॥ ३ ॥ है बड़ा ! तू तंजस्वी है, इसछिए स्वाध्यायप्रीक ममुख्य देवींके किए किए वानेवांक बड़में स्तुति करते हैं और तेरा तुम्ब वर्षक करते हैं ॥ ७ ॥

है बड़े ! मैं तेरे सुरुदर रेजका सत्कार करता हूं । इसी पकार बत्तम दान देनेवाके सभी मनुष्य तथा तेरी कृपा की प्राप्तिकी इच्छा करनेवाके मनुष्य धेरे बच्चे कर्मका बनुसरम करते हैं ॥ ८ ॥

इथय करनेसे मनुष्योंका करपान होता है। अपने मुक्तमें मंत्रोंका धारण करनेवाडे विद्वान होते हैं। ऐसी दिश्य प्रवासनोंका शहर सत्कार करवा उचित है ॥ ९ ॥

| १३५ अम आ योहि बीतये गृणानो हुन्यदांतवे        | । नि दोर्ता सत्सि वृद्धि | () १० () |
|-----------------------------------------------|--------------------------|----------|
| १३६ तं त्वां समिद्धिराङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि  |                          | 0.55 0   |
| १३७ स नीः पृथु श्रवायय मच्छी देव विवासित      |                          | ॥ १२॥    |
| १३८ त्वामेमे पुष्कंरादण्य र्थर्का निरंगन्थत   | । मुझों विश्वंस्य वाषतीः | 0 83 0   |
| १३९ तम् त्वा दुष्यकृषिः पुत्र हैं वे अर्थरेणः | । वृत्रहर्णं पुरंदरम्    | 0 \$8 (1 |

अर्थ— [१०५] हे (अप्ने) बप्ते! तेमस्तो देव! तू (दीलये) इतिवासका प्रदण करनेके क्षिये और (हव्यवासये) दांववाज देनेके लिये ( आ बाहि ) जा और ( गुणानः वर्दिष द्वाता ) प्रशंकित दोकर तू जासनपर होला बनकर ( जि सारिस ) बैठ ॥ १० ॥

[१३६] हे ( अंगिरः ) ज्वाकारूप वेजोमय देव ! (तं त्वा ) वुहे (समिद्धिः च पूर्तेन ) समिषा द्वारा और वीसे ( वर्धयामिस ) इम बढाते हैं, प्रदीस करते हैं। इसक्षिये, हे ( यविष्ठय ) कतिशय तरूप ! त् ( वृहत् शोच )

अस्यम्य प्रदीत हो 🖁 १३ 🕸

[ १३७ ] हे ( देख ) देव ! ( सः ) वह द ( पृथु भ्रवाय्यं ) विशेष वशस्त्री और ( वृहत् सुवीर्ये ) वह उत्कृष्ट बक्से युक्त थन (तः) हमें (अच्छ विवासिस ) दे ॥ १२॥

१ पृथु श्रवाय्य बृहत् सुवीर्य नः अच्छ विवासिस- बडा यशस्त्री और विशेष वीर्य-रीज्य-बडाने-

वाका भन हमें मिके

[१३८] हे (अप्ने अप्ने! (त्यां) दुसे (वाधतः विश्वस्य मूर्घ्नः) आधार देनेवाळे सक विश्वके मुक्य ह्यान रूप (पुरकरात् अधि)पुष्टरपत्रके उपर(अथवी निरमन्यत) सर्थाने मन्यन करके उत्पक्ष किया या ॥ १३॥ < वाधनः विश्वस्य मूर्ध्नः पुष्करात् अधि अधर्वात्वी निरमन्थतः—बाधारस्य सब विश्वके शिरस्थानमें

रहनेवाके कमकसे अववाने सन्यन करके शक्तिको निकाका है।

[१३९] हे अप्रे ! (बृज्जहणं) युष्ट शत्रुजींका नाम करनेवांके, और (पुरंदरं) शत्रुके नगरींका नाम करनेवांके, (तं उ ) तुरे ( अधर्वणः पुत्रः दृष्यक् ऋषिः ) समर्थाके पुत्र वश्यक् ऋषिने प्रवस (हंखे ) प्रशेष्ठ किया ॥ १४ ॥

भाषार्थ— हे बड़े ! इम बज़की तैवारी करके तुझे इतियाब ग्रहण करनेके किए और बन्च देवीं तक इतिम्बाब पहुंचानेके किए जा जीर इमारे द्वारा स्तुत होकर दू हमारी वेदीमें प्रतिशित हो ॥ १०॥

हे ज्वाछाओंके कारण तेजस्वी तेव ! हम तुझे समिथा और धीसे बहाते हैं, प्रवीत करवे हैं, शतः हे सस्यन्त तरून

बाग्ने 🛚 द् बस्यन्त प्रदीष्ठ हो ॥ ११ ॥ है देव ! वह त् थिरोप कम अदान करनेवाडे और अल्ड्ड बस्त प्रदान करनेवाडे चन इसे दे। चन वस्त्रम नक और

बलाम बक बढानेबाका हो ॥ १२॥

सिरमें 'सहस्रार कमळ ' है । वह सब शरीरका आधार है । वहांसे अजावन्यु सब वरीरमें प्रावर अब कार्य करते

हैं। इस सिरस्थानीय कमकसे बाध्मारूप ब्रिका प्रकटोक्स्य हुना है ॥ १६ ॥ चर् ब्रि बुट समुबों हा दिनास करनेवाल। बीर समुबों ह मनतें को लोडनेवाला है। इस ब्रिक्स संबंधनम अवर्षा के पुत्र वृध्यक् ऋषिने प्रदीस किया ॥ १४ ॥

|         |                              | , ,                 |                       | [ 11 am 4 |
|---------|------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------|
| १४० तम् | त्वा पाष्यो वृशा             | समीं व दस्युहन्तंम  | म् । धृनंज्यं रणेरणे  | ॥ १५॥     |
| १४१ एब् | <b>इ</b> जनां <u>णि</u> ते अ | मं इत्थेतंग गिरं:   | । एभिवेषांस इन्हांभः  | H \$\$ H  |
|         |                              | दर्स दघस उत्तरम्    | । तत्रा सर्दः कुणवस   | ॥ १७॥     |
|         | तें पूर्वमंक्षिपव्           |                     | । अया दुवीं वनवसे     | 11 28 11  |
| १४४ आहि | रंगामि गारंतो                | वृत्रद्या पुरुचेतनः | । दिनोदासम्य सत्पंतिः | ॥ १९ ॥    |

अर्थ-(१४०) दे अपि ! (पाध्यो वृषा ) मार्गमें हितकारी तथा बखवान् ज्ञानी (दस्युहन्तमं ) दुर्होका मान्त करनेवाछे और (रणेरणे धनंजयं ) युद्रमें धन जीतनेवाके (तं उत्वा) मुझे ही (सर्माधे ) प्रव्यक्षित करता है ॥ १५ ॥

[१४१] दे (अझे) अमे ! (ते गिरः इत्था सु ब्रथाणि) वेरे विषे यह स्तुति करता हूं। वह (एडि) वहां जा जीर सुन । तथा (उ इतराः) दूसरी स्तुति भी सुन, जीर (एभि: इन्दुभिः वर्धासे) इन सोमरसोंसे वर्दित हो ॥ १६ ॥

ि (१४२ ) हे जहें ! (ते मनः ) तेरा मन ( यत्र क खा। जहां कहां रहता है, (तत्र उत्तरं दक्षं दक्षं ) वहां बत्तरोत्तर अधिक दक धारण करता है। और वहां (सादः क्रणवसे ) अपना स्थान भी नना लेला है ॥ 1७ ॥

[१८३] हे बग्ने ! (ते पूर्त अक्षि पत् नाहे भुवत् ) तेरा प्रवीस तेज नेजका विनायक नहीं होता है। है (नेमानां वसो ) कतिपय मनुष्योंको घम देनेवाले ! (अथ तुबः बनवसे ) बब हमारो सेवा प्रहण कर ॥ १८ ॥ १ ते पूर्त अक्षि-पत् नाहे भुवत्— अग्निका प्रव्वक्ति तेज आंखका विनायक नहीं होता है।

[१४४] (भारतः) मारखेंका हिण्कर्ता (बुचहा) बुद्रादि असुरोंका नाज करनेवाळा, (पुरुषेतनः) अस्यन्त ज्ञानी, सर्वज्ञ, (दिधोदासस्य सत्पतिः) दिवोदासके सङ्ज्ञमोंका पालन करनेवाळा (अग्निः) अग्नि (आ अगामि) जावा है ॥ १९॥

१ पुरुचेतनः सत्पतिः -- विशेष जानी ही उत्तम पालक होता है।

भाषार्थ — यह विशे मार्गमें सबका दिस करने राष्ट्रा तथा बळवान् , ज्ञानी मनुष्य दुष्टोंका नाश करनेवासे बीह युद्धें भव जीतनेवाके दुसे मन्यक्ति करता है ॥ १५ ॥

हे अग्ने ! तेरे किये यह स्तुति करता हं । जसे यहां जाकर त् सुन । तूसरी स्तुतियां सी सुन और इन सोमरसोंको पीकर त् यह ॥ १६ ॥

दे बंग ! तेरा मन जहां कहां भी रहता है, वहां वह उत्तरीत्तर बाधिक वछ भी धारण करता है और बापना स्थान भी बना केटा है । इसीप्रकार जिस मनुष्यका मन बक्षवान् होता है, वह कहीं पर भी जाए, वहीं बापना स्थान बना केता है ॥१०॥

है नहीं ! तेरी ज्यासामीका तेज मांसीकी ज्योतिका विनाशक नहीं होता । निक्षकी ज्याकाओं के तेमसे नेलॉकी ज्योति बढ़ती हैं । जो सदा मंग्रिके सामने रहते हैं, दमकी नेल ज्योति वही तीक्ष्ण होती हैं ॥ १८ ॥

यारतींका पाकक, वृत्रादि जमुरीका माश करनेवाका, जस्यन्त जाणी, सर्वेज सन्मार्थासे वहनेवाके सरजनींका पाळक वृद्धि है। अग्रणी प्रजाका मरणपीयण करके समका पालन करनेवाका हो. कृटिक हृदियाके शत्रुवींका गाश करनेवाका हों। ऐसा जग्रणी जहां भी जाता है, वहीं दसका सरकार होता है। १९॥

| १४५ स हि विश्वाति पार्थिवा   | र्षि दार्श्वनमहिन्द्ना । वुन्वसर्वातो अस्तृतः | ॥ २०॥    |
|------------------------------|-----------------------------------------------|----------|
| १४६ स प्रंत्नुवश्ववीयुसा ऽवे | बुक्षेनं स्यतः । बृहत् तंतन्थ <u>मानु</u> नां | म २१ ॥   |
| १४७ प्र नः सलायो अपये        | स्तोमं युई चं धृष्णुया । अर्चु गार्य च वेषसं  | 0 22 0   |
| १८८ स हि यो मार्चुषा युगा    | सीदुद्धोतां कुविकंतुः । दूतश्चं हव्युवार्दनः  | ा। २३ ॥  |
| १४९ वा राजांना गुचिवता       | ऽऽदित्यान् मार्हतं गुणम् । बस्रो यश्चीह राईसी | 11 58 11 |

अर्थ — [१४५] ( वन्धन् अवातः सस्तृतः ) शतुनोंका नाश करतेवाला, स्ववं जपराजित, जीर विदेशित ( सः हि ) ऐसा वर विधि ( विश्वा पार्थिया ) सब प्रथिवी परके धर्नोसे (प्राहेस्वना रार्थे आति दाशन् ) विषक ग्रेष्ठ धन जपने सामर्थ्यसे देवा है ॥ २०॥

[ (धर् ] है (असे ) को ! (सः ) वह त् ( प्रत्नवत् नवीयसा ) वैसे प्राचीन वैसे विकास नवीन ( धुम्नेन संयता भाजुना ) प्रकाशभान् , स्वाधीन रहनेवाडे वयने तेवसे ( वृहत् ततन्य ) इस महान् मन्वरिक्षको न्याप रहा है । २१ ॥

[१४७] हे (सस्तायः ) मित्रो ! (वः ) तुम कोग ( घृष्णुया वेधले अग्नये ) शत्रुका गण करतेवाके, विभावा रूप, अग्निकी (स्तोमं गाय ) स्तुतिका गान करो । तथा (यश्चे च प्र अर्च ) यज्ञका सस्कारपूर्वक अनुष्ठान करो ॥ २२ ॥

[१४८] (यः होता कविकतुः मानुषा युगा) के बाध देवींको बुक्तनेवाका तथा झणी और सत्कर्मकर्णा है वह, मनुष्योंके युगों, मनुष्योंके संघर्स किये जानेवाके कमेंसे (च ह्व्यवाह्नः दूसः) इविष्याक वहन करनेवाका द्व होता है। (स हि सीदन्) वह बाग्न यहां बाकर बेठें॥ २६॥

१ होता कविकतुः— मनुष्य विवधिको बुकावे और काम्तवर्शी शानी तथा कुशकतासे कर्म करनेवाला हो। [१५९] हे (वस्ता) धनवान्! (रोश्सी) धावाप्रथिवीका (ता राजाना गुन्धिवता) वन प्रसिद्ध, देजस्वी, पवित्र कर्म करनेवाले मित्रावरूप नामक राजाओंका (बादित्यान् मारुनं गणं) भादित्योका और सक्तोंके गणेंका (इह) इस बक्नमें (यश्चि) बजन कर। इनका सरकार कर ॥ २४॥

१ राजाना शुचित्रता-- राजाकोग शुद्ध बाधरण करनेवांक ही ।

भावार्थ — वह ब्रिप्त सञ्ज्ञोंका नाश करनेवाला होने पर भी खर्य अपराजित है और ब्राईसित है। ऐसा वह ब्राईसित क्षेत्र सञ्ज्ञोंकी अपेक्षा भी क्षेत्र और असम धन अपने सामध्येसे देता है। मनुष्य स्वयं वपराजित और अनेव होकर समुको पराजित करें और पूर्वी परके सब क्षेत्र धनोंको प्राप्त करें ॥ २० ॥

यह बाजिदेव अपने तेत्रसे सहाम् और विस्तृत जन्तरिक्षको जर्थात् सभी कोकोंको न्याप रहा है। सभी छोकोंकों हमा जिल्ला तेत्र फैक रहा है जीर इसीके कारण सब छोक प्रकाशित हो रहे हैं ॥ २३॥

है मित्रो ! तुम शतुका नाश करनेवाले, सबको बगानेवाले तथा सबको धारण करनेवाले बांग्रिकी स्तुतिका गान करो और यक्षका सत्काशपूर्वक अञ्चल्ला करो । यह बांग्रि सभी शतुओंका बांश करनेवाला सबकी रचना करनेवाला तथा सबको भारण करनेवाला है ॥ २२ ॥

यह व्यक्ति देवोंको बुकाकर कानेवाका, कानी जीर कत्तन कर्मोंको करनेवाका है। यह मनुष्योंके द्वारा किए जानेवाके कर्मोंमें द्विष्यासको के जानेवाका दूत दोता है। कप्रणी मनुष्योंके द्वारा किए जानेवाके कत्तम कर्मोंमें स्वयं भी साम के जीर अन्य विद्वानोंको भी बुकाकर काए ॥ २३ ॥

हे धनी सनुष्य ! त् बु, पृथिवी, प्रसिद्ध तेजस्वी जीर उत्तम कर्म करनेवाछ मित्र जीर वस्ण, वादिस्य जीर सक्द इन

सभी देवोंका जपने नहीं सरकार कर ध रेथ ॥

| १५० | वस्वी ते अम्रे संदेष्टि रिवयते मत्यीय । ऊर्जी नपादमृतंस्य                  | 11 24 11 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|----------|
| १५१ | ऋत्वा दा अस्तु श्रेष्ट्रो ऽध त्वां वृत्वन् रसुरक्णाः । मरी आनाच सुवृक्तिम् | ा २५ ॥   |
| १५२ | ते ते अमे त्वीतां दुषयन्तो विश्वमार्युः ।                                  |          |
|     | वर्रन्तो अर्थो अर्था विन्वन्तो अर्थो अर्थतीः                               | 11 20 11 |
| १५३ | अग्निस्तिग्येनं श्रोचिषा यास्य विश्वं न्यो त्रिणंम् । अग्निनीं वनते र्थिम् | ॥ २८ ॥   |
| १५४ | सुवीरं र्यिमा मर् जातंवेद्रो विचंविण । जुद्दि रक्षांसि सुऋतो               | 11.88.11 |

सर्थ— [१५०] है (अर्जो न-पात् अरो) बकको न गिरानेवाके अधि ! (ते अस्तर्यः) द्वस नरमग्हितकी (संदृष्टिः) उत्तम इटि (इपयते सत्यिय) जनादिकी प्राप्तिकी रूप्का करनेवाके सनुभ्यके किये (वस्वी) धन देनेवाकी होती है। २५॥

[१५१] (अद्य ) बान दी (ऋत्वा त्या वस्थन् दाः ) कर्म द्वारा तेरी सेवा करनेवाका और दान देनेवाका मनुष्य (श्रेष्ठः सुरेषणाः अस्तु ) अत्यन्त श्रेष्ठ और उत्तम धर्नोते युक्त हो। तथा (मर्तः सुकृष्ति आ अनादा ) यह मनुष्य उत्तम माषण करनेवाका हो ॥ २६॥

[ १९२ | दे (अम्ने ) जमे ! (ते ते ) वे तेरे भक्त (त्योताः विश्वं आयुः इचयन्तः ) तुससे सुरक्षित होकर पूर्ण बायुतक अवादि मोगोंको श्रास करते हैं । और (अर्थः अरातिः तरन्तः) वायुकी बाकमणकारी सेनाको परातित करते हैं । (अर्थः अरातीः चन्यन्तः ) और बाकमणकारी वायुओंका नाम करते हैं ॥ २०॥

[१५३ | (अभि:) नमे ! (तिमोन शोखिया) नमने बीहन तेत्रसे (विश्वं अभियां) सन दुष्ट राक्षसींका (नि यासत्) भाग करता है। और (नः अभि: र्यों वनते ) इसको नम्भ धन देवा है॥ २८॥

[१५४] हे (जातवेदः विचर्षणे ) ज्ञानी और विशेष द्रष्टा ! ( सुवीर र्श्य ) उत्तम वीरोंसे युक्त धन इसारे किने (आ धर ) भर दे। और हे (सुकतोर ) अच्छे कर्म करनेवाछे ! (रक्षांसि ) राक्षसोंका ( अहि ) नास कर ॥२९॥

आवार्य — वह व्यक्ति वक्को क्षीण नहीं होने देता। जवतक व्यक्ति गर्मी इस शरीरमें है, सबतक यह शरीर शकि-शाबी रहता है। इसीकिए इस व्यक्ति वक्को व शिरने देनेवाका कहा है। मनुष्यकी दशि सबके शिव बक्तम रहे। जो सभीकी ओर उत्तम नजरोंसे देवता है, वह इस्तरहते सस्द्र होता है। इसीकिए बक्तम और विकान नहेंको समृद्धि देनेवाकी कहा है है २५ ॥

मनुष्य दान देवे, कर्म द्वारा सेवा करे, तथा केत धमधान्यसंपत्त हो । मनुष्य क्रतम भावण करे । मनुष्यके मुत्रामें कत्तम वचन रहे ॥ २६ ॥

अमुष्य ऐसा बत्य करे कि जिससे वे अपनी पूर्व बायुतक बकादि सब भोग प्राप्त करके आनम्ब्रेसे रहें। शतुके बाक्सकोको तूर करें बीर वित्रय प्राप्त करें व २०॥

वसके तेजसे भन्न तूर हो बार्ने श्वया ठेज अनुष्य बदाए। धन प्राप्त करे और उसका दान करे॥ २८ ॥

समुख्य द्वाबी बने, निश्चिक बने और उत्तम कर्म करे । उत्तम वीरोंके साम रहनेवाका धन प्राप्त करे और दुर्शेका दुसम करे ॥ २९॥

१ ऊर्जो स पास्- वपने बढको अधःपवित व कर ।

२ सं दृष्टिः इपयते मत्यीय वस्ती- उत्तम दृष्टि मनुष्यको धन देनेवाली हो ।

| १५५ त्वं नेः पाद्यंदंसी जातंवेदो अधायतः । रक्षां जो प्रक्षणस्करे       | 11 3 - 11 |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| १५६ यो नी अमे दुरेव आ मती वृथाय दार्शत । तसांचा पुरसंहंसा              | स ३६ म    |
| १५७ स्वं तं देव जिह्नया परि वाधस्य दुष्कृतम् । मर्तो यो नो जिघांसित    | ॥ ३२ ॥    |
| १५८ मुरद्वाजाय सप्रयः श्रम यच्छ सहन्त्य । अग्रे वरेंव्यं वर्त          | ा ३३ ॥    |
| १५९ अप्रिवृत्राणि उङ्घनद् द्रविण्स्युर्विण्न्ययो । समिद्धः श्रुक आहुतः | म ३८ म    |
| १६० गर्में मातुः पितुष्यिता विदिद्युतानी अक्षरे । सीदंश्वरस्य बोतिमा   | ॥ ३५ ॥    |

अर्थ- [ १५५ ] हे (जातवेदः ) जिससे झान पष्ट हुना है ऐसं देव ! (त्वं नः आंह्रसः पाहि ) द् पापसे इसारी स्था कर । हे (अङ्गाण:-कवे ) ज्ञानके द्रष्टा ! (अञ्चायतः मः दक्ष ) पापी शत्रुवोंसे दवारी रक्षा कर ॥ ३० ॥

[१५६] हे (अग्ने ) अग्ने ! (तुरेतः यः मर्तः ) दुष्ट विभाषवाका जो मनुष्य है (मः वधाय आ दाशति ) को हमारे वथके किये यस्त करता है । (तस्मास् अंदसः मः पादि ) इस पापीसे हमें बचाको ॥ ३१ ॥

[१५७ | दे (द्व) तेत्रस्वी विदुध ! (त्वं) द् (यः मतैः नः) जो मनुष्य हमको ( त्रिष्णांसति) मारनेकी इच्छा करका है। (तं दुक्कृतं जिह्नाया परि बाधस्य) उस दुष्ट कर्म करनेवाके मनुष्यका अपनी तीवृण ज्याकासे सम प्रकारसे नाम कर ॥ १२ ।

[१५८] हे (सहन्त्य अझे ) सामर्थशक्षे आगे ! तेजस्त्री देव ! (भरद्वाजाय समयः दार्म यच्छ ) भरद्राजको सब प्रकारका बशस्त्री गृह हे । तथा ( वरेण्यं वसु ) ब्रेड धन दे ॥ ६३ ॥

[१५९] (विपन्यवर्) स्तोत्रोंके साथ (आहुनः समिद्धः) रवन होनेके कारण प्रवीस और (शुक्रः अग्निः) पवित्र देववाका जांग्न (द्रविवास्युः) धन देनेकी इच्छा करता हुआ (सुत्राणि अंधनत्) रामसादि रातुओंका नाश करे ॥ १७ ॥

ृ १६० ] ( मातुः गर्भे अक्षरे ) माता पृथ्वीके कीच स्थानकी बविनाती वेदीमें (विदिधुनानः ) बकायानेवाका (पितुः पिता ) पिताका विवा ( ऋतस्य योगि ) बक्को वेदीपर ( आ सीदन् ) बाकर बेहता है ॥ ३५ ॥

भावार्थ — मनुष्य ज्ञान प्राप्त करे, इष्टा बने, पापसे बच्चे बीर पापियोंसे बच्चे ॥ ३०॥

हे जड़े ! जो बुष्ट मस्मित्राय अपने मनमें भारण करता है । जो हमारा वच करता है कस पापीसे हमारा वचाव करों ॥ ६१ ॥

जो मनुष्य जन्योंका नाम करनेकी इच्छा करता है। उस पापीका नाम करना उचित है॥ ३२ ॥

अनुष्य यशस्त्री वर प्राप्त करे और श्रेष्ठ घन प्राप्त करें। यह भरद्वाज वर्षात् अवादि देकर कोर्गोका अववयोवन करनेवाका हो ॥ १२ ॥

यह यक्ति स्त्रोजोंके साथ आहुति दिए जाने पर प्रदीप्त होता है और तब इस बद्रिका तेत्र पवित्र होता है। ऐसा प्रदीप्त यक्ति धर्म देनेकी हुन्छा करता हुन्या राह्मस आदि शत्रुवोंका याद्य करे ॥ १४॥

व्यप्ति पुत्र है, इसकी माता पृथिवी है। पृथिवीका पुत्र वाप्ति है। पृथिवीका पति पुछोप है। वावापृथिवी दे हो परस्वर पिठा-माता है। वह वाप्ति पिताका भी पिता है! शुडोकका भी पिता मूक वाप्तिवाव है। मूळ वाप्तेय तस्वका केन्द्र सूर्वमें है। सूर्वसे पृथ्वीपरका वाप्ति कन्मा है। इससे वह होता है॥ ३५ ॥

| १६१ मधं प्रजावदा मंत्   | जातंत्रेद्रो विचर्षणे । अग्न यद् द्वीदयंद् द्वि      | वि ॥ ३६॥  |
|-------------------------|------------------------------------------------------|-----------|
| १६२ उपंत्ना रुग्वसैद्धं | प्रयंस्वन्तः सहस्कृत । अप्नै समुज्यहे गिरं।          | 11 8 5 11 |
| १६३ उपं च्छायामिव घृणे  | रगेनम् अभै ते व्यम् । अमे हिरंण्यसंहसः               | ॥ ३८ ॥    |
|                         | तिग्मक्षेक्को न वंसंगः । अम्रे पुरी क्रोजिय          | 11 25 11  |
| १६५ आ यं इस्ते न खु!ि   | देनं श्विश्चं जातं न विश्रंति । विश्वामंति स्वंध्वरं | 11.8011   |

अर्थ— [१६१] है ( जालबेदः विचर्षणे अग्ने ) सब पदार्थोंको जाननेवाका, विशेष द्रष्टा बप्ति ! ( यस् विवि दीद्यस् ) जो शुक्रोकर्मे प्रकाशित होता है, वह ( प्रजावत् अहा आ सर ) प्रत्रपीत्र देनेवाका बहारूपी जन हमें भरपूर नर दो ॥ १९॥

> र प्रजावत् ब्रह्म आ भर- पुत्रपीत्रोंको बढानेवाका द्यान इसे चाहिये। जन्म भी ऐसा चाहिये जिससे बीर्यवान् पुत्रपीत्र उत्पन्न हो सक्छ हो । अब्ब-द्यान, जन्म ।

[१६२] हे (सहस्कृत असे ) बळपुत्र जमे ! (प्रयस्वन्तः ) जन देनेवाले हम छोग (रण्यसंद्यां ) देनानेमें रमणीय देसे (स्वां गिरः ) वेरे समीप स्तृति (उप सन्धुडयहे ) करते हैं ॥ ६०॥

१ प्रयस्त्रम्तः रण्वसंदर्शं गिरः उप सस्जाहे— वचनाव वरनेवाडे हम सव रमणीय ज्ञानी पुरुषकी प्रशंसा अपनी वाणीसे करते हैं।

[१६६] हे (अग्ने) जमि ! (हिरण्यसंहराः घृणेः ) सुवर्णके समान कान्तिमान् तथा दीक्षिमान् (ते ) तेरे समीप (उप मगस्म ) हम प्राप्त होते हैं और (छायां इव शर्म ) आवामें जैसा सुका विकता है। उस प्रकार देरे समीपमें हमें सुका सिकता है ॥ ३८ ॥

[१६४] (यः) वो (उम्र इव शर्यहा) उम्रवीरकी तरह बाणोंसे शत्रुओंका नाम करनेवाका (तिग्मश्रूंगो न ) कीक्ष्म सींगवाके वैककी वरह, हे (असे) निम ! त् (पुरः रुशेक्षिय) असुरोंकी तीन पुरिवीका नाम करता है ॥ ३९॥

[ १६५ ] (शिशुं आतं न) नवजात बाबकको जैसे (इस्ते आ बिश्चिति ) द्वापमें भारण करते हैं । नथवा (खादिनं म ) दिंस प्राणीको जैसे सावध रहकर द्वापसे पकडते हैं वैसे (विशां स्वध्वरं यं अर्दिंग) मनुष्योंके बज्ञके निष्यादक इस ब्रिक्सि सेवा बज्जसे करों ॥ २० ॥

भावार्थ- यह अप्र सब पदार्थोंको जाननेवाका तथा विशेष वहा है। यह हमें पुत्र और पीत्र प्रदान करनेवाका अस प्रदान करे। ज्ञान पुत्र और पीत्रोंको बढानेवाका हो, तथा बच्च भी ऐसा हो कि जिससे वीर्थवान् पुत्र उत्पन्न हो सकें ॥३९॥

यह ब्रिंश बढ़का पुत्र है। जब जरणीको सथ करके इस ब्रिशिको बस्पन्न करना होता है, तब उसे सथनेमें बहुत बक् सगता है, इसीकिए इस ब्रिशिको बढ़का पुत्र कहा गया है। जब सबे कानेके बाद यह प्रदीस होता है, तब इसका रूप बन्ना ही सुन्दर होता है जीर तब इसकी स्तुतियां क्षुष्ठ हो आधी हैं॥ ३७॥

भूगमें तथा हुआ मनुष्य जैसे छातामें आकर सुक्षका बनुभव करता है, वैसे ही सुक वेजस्वी नेताचे समीप बनुगावीको मास होता है। इसक्षिये कहा है— हे बसे ! हे बमकी ! सुवर्ष जैसे वेजस्वी नेताके पास हम बावे हैं। बीर सुक्षका बनुभव करते हैं। केजस्त्रीके पास जानेसे अन्यकारका अब दूर होता है। ज्ञानीके पास ज्ञानेसे बज्ञानका अब दूर होता है ॥ ३८ ॥

जिस तरह वीके सींगोंवाका कैक बपने विशेषी पशुर्वोका नाश करता है, उसी तरह यह पश्चि असुरोंके नगरींका काश करवा है # ३९ ॥

नवजात बाक्कको जैसे हाथसे सावधानीसे प्रकारते हैं क्रूर हिस्र पश्चको जिस सरह सावध रहकर प्रकार है जस सरह सरवन्त सावधान रहकर इस जारिकी सेवा करवी चाहिये ॥ २० ॥

| १६६ | त्र देवं देववीतये भरता वसुविचंत्रम् । आ व्वे योनी नि पीदतु     | 11.8511 |
|-----|----------------------------------------------------------------|---------|
| १६७ | आ जातं जातवंदास श्रियं विज्ञीतातिथिम् । स्योन आ गृहपेतिम्      | ा ४२ ॥  |
| १६८ | अमे युक्षा हि ये तना अधामो देव साधर्यः । अरु वहीनेन मुन्धवे    | ा। ४३ ॥ |
| १६९ | अच्छा नो याद्या बंहा अभि प्रयासि बीतरे । अग देवान् त्सोमेपीतरे | 1:8811  |
| १७० | उदंग्रे भारत ग्रुम दर्जस्रण दिवधुतत् । श्रीचा वि माधजर         | म ४५ ॥  |
| १७१ | बीती यो देवं मर्वी दुवस्ये द्विमीळीताध्वरे ह्विष्मांच् ।       |         |
|     | होतारं सत्युयजं रोदंस्यो रुत्तानहस्तो बमुया विवासत्            | 0.84 0  |
|     |                                                                |         |

अर्थ—[१६६](देवं वसुवित्तमं) द्रीप्तमान् कीर भनोंको पास रश्चनेवाहे विश्वको (देव दीतये) देवोंको देनेके किये (प्र सन्त ) कत्तका वर्षय करो । वह विश्व (स्थे योजी ) वपनी वेदीके स्थानमें (आ नि वीद्तु ) मारूर वैठे ॥४१॥ [१६७] (जातं अतिर्थि ) वाचे विविधिके समाव (प्रियं ) प्रिय (गृहपति ) गृहपविको (आ शिशाति )

स्थापित करो । भीर ( आतंवेवृति स्योने ) कान वैनेशके सुश्रकर वाग्रमें आहवनीय हम्ब वर्षण करो ॥ ३२ ॥

र अतिथि - (अति ) जो गतिमान् है। मतिथिके समान पूज्य है।

[१६८] हे विव अझ ) प्रकाशमान् बग्नणे ! (ये तब साधवः अध्यासः , जो तरे वक्तम वोडे हैं बन्दे अपने रथमें (युक्त , जोड, वे ( मन्यवे हि अरं वहन्ति ) बक्तके प्रति जानेके किये तुसे इच्छानुसार वहन कर सकते हैं ॥७३॥ [१६९ ] हे बग्नणे ! (तः अच्छ याहि ) इमरे पास बा । (प्रयांसि देवान् वीतये सोमपीतये ) सबीको

विव्यविको देनेके किये सोमपानके समय ( आ वह ) के थक ॥ ४४ ॥

[१७०] दे ( भारत अहो ) भरवणोषण करनेवाके अग्नि! (उत् चोच्च ) वर्ष गतिसे आनेवाकी स्थाशाजीसे भकाशित हो । दे (अजर ) बृद्धावस्थासे रहित ! (द्विसुतत्) वस्थम्त प्रकाशमान त् (सुमत् ) काम्तमान् होकर

(अज्ञेष ) बविष्त्रिक देवसे (वि साहि । बच्छी तरहसे प्रकाशित ही ॥ १५ ॥

१७१ ) (यः हविष्मान् मर्तः) जो हविद्रम्यसे युक्त मनुष्य (थीती देवं) काम्बमान् होकर देवकी (दुरस्येस्) परिवर्षा करता है, उस (अध्येरे) हिंसारहित यहमें (रोदस्योः) वावाप्रधिवीमें (होतारं सस्ययमं अग्नि) वर्तमान देवोंको बुढानेवाके सायरीतिसे यजन करनेवाके निक्षकी । ईळीत स्तुति गानो । और (उत्तानहस्तः) हाथ उठाकर (अग्नसः) नमस्कारसे (आ विवासेस्) सेवा करे ॥ ३९ ॥

र उत्तामहरूतः नमसा आविवासेत्— हाथ बढाकर नमस्कार करके सेवा करे । हाथ बढाकर नमस्कार

करना चाहिये।

२ मर्तः देवं वुवस्येत्— मनुष्य देवताकी सेवा करे ।

भावार्थ — हे अनुच्यो ! तुम देवींठक पहुँचानेके क्षिए इस तेजस्वी तथा धनको रक्षनेवाळी अप्तिमें हवि प्रदान कर,

ताकि वह अप्ति इस वेदीमें प्रदीस ही ॥ ७३ ॥

प्रयम मिन्न क्यापन करना चाहिए, तत्पबात उसे प्रशीस करना चाहिए और फिर उसमें हवन करना चाहिए। इसी दरह अविधिके धानेपर उसे प्रथम जासनपर विठ्ठाना चाहिए, फिर उसे प्रसच करके उसका जान-पत्न नाहिसे सन्दार करना चाहिए ॥ ४२ ॥

दे तंजस्वी कड़े ! जो तेरे उत्तम बंखे हैं, उन्हें बपने रचमें जोड, शाकि वे तुझे इस बझको तरफ के आवें ॥ ४६ ॥

है नहीं ! तु हमारे पास था और हमारे द्वारा दिए गयु बर्बाको ज्ञानियोंके पास के चल ॥ १४ ॥

वह निर्मार पास का सार पुजार पास का सार पुजार पास करता है। इसीकिए वह नजर नर्थात् वह निर्मा अरुवारेषण करने दक्षा है, उसकी उवाजावें सद्दा उदरकी तरफ कठती हैं। इसीकिए वह नजर नर्थात् सीववासे रहित है। जो सनुष्य प्रकाशसान् कान्तिमान् नौर नविक्तिया तेजसे युक्त होकर नर्थात्वरको प्रकाशित होगा, भीर जो सदा उच्चिके अर्था पर ही चनेगा, वह दुक्तवस्था नर्थात् श्रीकशसे रहित होगा है ४५ ॥ १७२ आ ते अस ऋचा दुवि हिंदा तुष्टं भंरामसि । वे ते भवन्तूक्षणं ऋषभासी वृद्धा दुव

11 8/9 11

१७३ अप्रि देवासी अप्रिय प्रिन्धते वृत्रहन्तंमम् ।

11 88 11

येना वसून्याभृता तूळहा रक्षांसि वाजिना

# [ 20]

[अधि:- बाईस्पत्यो भरद्वाजः । देवता- इन्द्रः । छन्दः - त्रिब्दुष् ; १५ द्विपदा त्रिष्टुप् । ,

१७४ विका सोमंग्री वर्षुष्ठ तदी क्वे गन्यं महि गृणान इन्द्र।

वि यो धृंष्णो विधि वज्रहस्त विश्व वृत्रमं मित्रिया ववीभिः

H & H

अर्थ-[१७२] हे (अझे) बम्ने! (ते ह्दा ऋचा तृष्टं हथिः) तुम्ने बन्तः करवपूर्वक मंत्रोंसे संस्कार किये हुए बन्न (आ भरामास ) इस देते हैं। (ते ) तेरे किये (उक्षणः ऋषभासः ) वहन समर्थ वैक ' उत खगाः ) बीर गी बन्न देनेवाके (भवन्तु ) हों॥ ४०॥

[१७३ (येन वाजिना रक्षांसि तृळहा) जिस बढवान्ने राह्मसीका नाश किया और जिस अपने (वस्नि आसृता) अन काक्र भर दिये हैं। उस (अग्रियं वृत्तहन्तमं अप्ति) अप्रेसर, सुक्य, शतुनाशक, अग्निको अप्रकीको (देवासा) विद्वा कोग (इन्यते) प्रदीत करते हैं, प्रकाकित करते हैं। और उसमें हवन करते हैं। ४८॥

#### [ १७ ]

[१७४] हे (उद्य) हम तीर ! तू (यं होमं अभि पिक) इस सोमरसका मुख्यतः प्राथन कर । हे (इन्द्र) इन्द्र ! (गुणानः ) स्तृति किया हुना तू (सिंह ऊर्व गठ्यं तर्द् ) वह विशाद गौलेंक समूदको प्रकाशमें ठाया । हे (धृष्यों ) शत्रुका वर्षण करनेवांक, (वज्र-हस्त) वज्रको हाथमें केनेवांक वीर ! । यः ) जो तूने (श्रावोभिः ) व्यने सामर्थों से (विश्वा अभिनिया वृत्रं ) सब शत्रुकोंका तथा वरनेवांके शत्रुका (विविधियः ) विशेष शिविसे वथ किया । ॥

आदार्थ — जो इविद्रंब्बसे युक्त होकर मनुष्य इस काम्तिमान् देव व्यक्तिकी परिचर्या करता है। उस दिसारदित बज्जों आंग्निकी स्तुति करनी चाहिए। द्वाथ उठाकर नमस्कार करना चाहिए ॥ ४६ ॥

हे जरे ! दुसे हम जपने युद और पवित्र जन्तःकरणले संस्कारसे पवित्र किए सम् जल या श्रवि प्रदान करते हैं। वे भी और बेक भी दूसी वित्रके किए जनात्रिक उत्पन्न करें। यह जिस जितियके समान पूज्य है। जला जो पूज्य है जयवा जिसका भी सस्वार किया आए, उसका संस्कार पवित्र जन्ताःकरणले पवित्र पदार्थ प्रदान करके किया आयु ॥ ४७ ॥

जो बाग्न बढवान् होकर राक्षसोंका नाम करवा है भीर जो जपने क्यासकोंको भन भावि देता है, उस अपनी, सबसे जुक्य, शतुनामक बाग्निको ज्ञानी प्रदीस करते हैं । उसी वरह जो सपनी नेवा बढवान् होकर समुखींका नाम करता है, उसे भानीयन केड बनाकर सबसे मुक्य बनाते हैं ॥ ४८ ॥

हे बीर ! तू इस सोमरसका पान कर । तेरी प्रशंका इस कारण हो रही है कि तू ( प्रशुके द्वारा पुराई ) सीबोंके समूदको प्रकाशमें कावा, तूने द्वंत विकास । और अपने सामध्योंसे सब दुर्जनों और पेरनेवाके सनुका वथ किया ॥ ३ ॥ १७५ म हैं पाहि य ऋजीकी तर्हत्रो यः श्रिप्रवान वृष्मो यो मंतीनाम । यो गोंत्रभिद् वंजमृद् यो हैरिष्ठाः स ईन्द्र चित्राँ अभि नृन्धि वाजान् 1 2 11

१७६ एवा पांडि प्रस्था मन्देतु वा श्रुपि ब्रह्मं वावृधस्त्रोत गीभिः। आविः सूर्ये कणुडि पीपिडीषों जिंड शर्त्रेशिम मा ईन्द्र तृनिष

日春日

१७७ ते स्वा मदा बृहाँदैन्द्र स्वधाव हुमे पीता उक्षयनत सुमन्तम् । महामन्नं तवसं विभूति मन्सरासी जहुवन्त प्रसाहंम्

11 8 11

अर्थ- [१७५ | (यः ऋजीयी ) जो अस्यंत सम्ब स्वभाववाका है, (यः मरु-त्रः ) जो शीध तारण हरता है. ( यः शिषवान् ) जो मुकुर घारण करका है, ( यः मतीनां वृषभः ) जो बुद्मानींसे क्षेष्ठ सामध्ये युक्त है, ( सः ) वह तू (है गाहि ) इस रसका रक्षण कर । (या गोजधिद ) जो नेवींका नेरन करता है, (या स्वासन् ) नो बज़ धारण करतेवाका है (य: हिर-छा: ) जो बोबोंके लाथ रहता है, हे (बुन्तू ) बीर इन्द्र ! (सः ) वह द् (चित्रान् वाजान् जीम तानेघ ) विवक्षण बढवर्षक नम हमें दे ॥ र ॥

शिक्ती (प्रान्तच्या याच पाहि ) प्रेंके समान त्रक्षण कर । (त्या प्रस्तुन् ) यह कार्य तुझे जातन्त्र देवे । (ब्रह्म श्रुधि ) ज्ञानका काम्य धेवण कर । ( उता गी भिंः बानुधास्य । जीर स्तुविके वचनोंसे तू वहता रहा । (सूर्य आविः कृणुद्धि ) सूर्वको प्रकाशित कर । ( इयः पीपिद्धि ) अब हमें दे रो ( दात्रून् ब्राह्कि ) बतुका नाम कर । हे इन्द्र ! ( गाः अभि तृत्यि ) गीलोंको प्रकाशमें का ॥ ३ ॥

१९७ 'हे (स्वधा–वः इन्द्रः) जवनन् इन्द्रः (ते इमे पीताः मदाः) वे वे पीवे हुए [सोमरम] तुझे मानिद्त करें। (द्यमन्तं स्था ) तुझ जैसे वेजस्थाको ये रस (वृद्धत् उक्षयन्तु ) मानन्दका बहुत सीचन करें। वे ( मरसरासः ) आनम्द बदानेवाके सामरस ( महां धनूनं ) वदे न्यून न होनेवाहे ( तस्तं विभूति ) वहे बिक्सान् विभृतिक्य (प्र-साई) शतुको पराजित करनेवाछे वीरको ( अर्हुयन्त ) आर्वदित करें ॥ ४ ॥

> १ अनुनं महां तवसं विभृति प्रसाहं जहीपनत— वे शक्ति जसकी कम नहीं होती, ऐसे महान् सामर्थः वान्, विभूतिमान्, राश्रुका नात करनेवाळे वीरको जानंदित करते 🕻 । सब कोग ऐसे वीरकी प्रशंसा करते हैं।

भवार्थ- यह इन्द्र अत्यन्त सरक स्वभावका है, यह बपने अनुवाबीको सब तरहके दुःश्रोंसे पार करनेवाका है। यह मुकुट बारण करता है, तथा बुद्धिमानोंक श्रेष्ठ सामध्येंसे युक्त है। यह रज़ हायमें छकर मेघोंको लोक्ता है। देसा इन्द्र हमें बळवर्धक बड दे ॥ २ ॥

दे इन्द्र ! यहचे के समान ही सू हमारी रहा कर । इस को कार्य करते हैं वह कार्य तुसे जानस्य प्रदान को । हम जो जानपूर्वक तेरी स्तुर्ति करते हैं, उस जानमय कान्यका द सुन बीर कम स्तुर्तिवचनीसे तथा वस बदता रहे । त् वृष्टको मकाशित बरके हमें अब जादि प्रदान कर जीर प्रकाशकरणेंका प्रकट कर ॥ ६ ॥

वे सोमरस बहुत जानन्द देनेवाके हैं। यह तेजस्वीरस इन्द्रको भी कानंद देने हैं। अतः ये जानंद बरानेवाले सोमरस बहुत शक्तिशाली कथा ऐश्वर्यशाला शत्रुको पराजित करनेके लिए बीरको खार्नित करें ॥ ४ ॥

| 205 | येशिः स्वीमुवसं मन्दसानो ऽवांस्योऽपं दृळ्हानि दर्देत् ।      |         |
|-----|--------------------------------------------------------------|---------|
|     | महामद्भि परि मा इन्द्र सन्तै नुस्था अच्युतं सर्दसस्परि स्वात | 11 4 11 |
| 200 | तव कत्वा तव तद् दंसनामि रामासु पुक्वं शच्या नि दीधः।         |         |
|     | अौगोंद्री उम्मियांस्यो वि रळहा दुर्शद् मा असूजो अक्तिरस्वान् | 11 € 11 |
| 260 | प्राय क्षा महि दंसी व्यु नि मुप दामृष्वी बृहदिन्द्र स्तमायः। |         |
|     | अधारदो रोदंसी देवपुत्रे श्रने मातरा यही ऋतस्य                | 11 6 11 |
| 828 | अर्थ स्वा विश्वे पुर ईन्द्र देवा एकं तुवसं दिवरे भगंय।       |         |
|     | अदेवो यद्भ्योहिष्ट देवान् त्स्वर्षाता वृणत् इन्द्रमत्रं      | पुद्ध   |

अर्थ— [१७८] (येभि मन्द्रसामः) तिनसे आवन्दित होकर (स्यं उपसं अवासयः) स्र्वेको और क्वाको त्ने वयास्थान बसाया। (टळहानि अप दर्भत्) और सुद्र शतुओं के स्थानोंको तोड दिया। हे इन्द्र ! (स्वात् सत्सः) अपने स्थानसे (महां अर्द्भि परि-अ-च्युतं सन्तं) वट पर्वेदको या पदादी किछेको अत्यंत सुस्थिर होनेपर भी ( तुत्थाः ) इटाया और ( शाः ) गीवें प्राप्त कीं ॥ ५ ॥

[१७९] (तव ऋत्वा) अपनी प्रश्नांसे, (तव दंसनाभिः) अपनी कमोंसे इसी प्रकार तेरी (दाख्या ) शक्तिसे (आमासु) अपरिषक गौजोंके अन्दर (तत् पक्तं नि दीघः) वह एक तूच त्ने रसा है। (उस्तियाभ्यः) गौजोंके किये (दळहा दुरः) सुरव किकोंके हार (वि कीर्योरः) त्ने कोड दिये और (अंगिरस्वान्) अंगरसकी शक्तिसे संपन

द्ने ( ऊर्वात् गाः उत् अखुजः ) गौनोंके वाहेसे गौनोंको बाहर निकामा ॥ ६ ॥

[१८०] हे इन्द्र त ( आदि दंसः ) वहे क्योंको करके ( उसी क्यां वि पप्राथ ) विस्तीर्ण भूमिको विशेष शिविसे फेडाबा और ( ऋच्यः ) वहे शक्तिशाकी तूने (बृह्त् द्यां उप स्तआयः ) वहे बुढोक्को उपर स्तब्ध किया। और (देव-पुत्रे ) देव क्रिक्ड पुत्र हैं ऐसे ( प्रत्ने यही मातरा ) पुरानी वही माताओं के समान सबके निर्माण करने वाकी ( रोदसी अधारयः ) गुडोक और पृथितीका तुमने भारण किया ॥ ७॥

[१८१] (अघ) जब दे इन्द्र । (विश्वे देवाः) सब देवीने (एवं तवसं स्वा) जके ककवान् एसं (भराय) युदके किये (पुरः द्धिरे) आगे किया । (अ-देवाः) असुर इत्र (यत्) जब (देवान् अस्योहिष्ट) देनीके साम सामना करने कगा, तब (स्वर्धाता) वस संप्रामने सस्य (अत्र) यहां (इन्द्रं मुणते ) इन्द्रकी ही सेवा करते रहे ॥

भावार्थ — इसी सोमरससे बानन्दित होकर हन्द्र सूर्य और अवश्को अपने व्यानोपर दिवर किया और सुरह शत्रुकोंके स्थानोंको तोव दिवा । इसी इन्द्रने अपने स्थानसे बढे पर्वत वा पदादी किलोंको बस्यन्त रह तथा स्थिर होनेके बावजूद की नह किया और गार्चे शास की ॥ ५॥

परमेश्वरकी बद्भुत बहा, शक्ति बीर कर्मोंके गौथोंमें सुमधुर दूथ निर्माण हुना है। उसीने प्रकाश करके गौवोंको मोशानासे बाहर निकास । किन्नेके द्वार खोके बीर गीवें वाहर चरनेके विके सुकी कोड ही ॥ ६॥

इस शक्तिशामी इन्त्रने काने पराक्रमोंसे जीर श्रेष्ठ कर्मोंसे विस्तृत भूमिको जीर वाचिक विस्तृत किया और युकोकको सापर सकत्र किया तथा समस्त देवेंकि जाता पिता रूप पृथ्वी जीर युकोकको चारण किया | शुकोक जीर पृथिवी वे होनों परस्वर पति जीर बस्ती हैं। वे दोनों सभी देवों जीर प्रान्तिवेंकि पिता जीर भाता हैं | इन्हीं दोनोंसे सूर्य, विद्युत्, वादु चादि सभी देच कुरपक हुए हैं ॥ ७ ॥ १८२ अध धीर्थित् हे अप सा तु बर्जाद् दितानंमद् भियसा स्वस्यं मुन्योः । अहिं यदिनदीं अभ्योहंसानं नि चिंद् विश्वार्थः सुयथं ज्ञधानं ।

由专用

१८३ अधु स्वष्टां ते मुद्द उंग्र वजं सहस्रंभृष्टि बबृतच्छ्ताश्रिष्। निकाममुरमणसुं येनु नवंन्तमिह सं पिंजगृजीिषन्

11 0 11

१८४ वर्धान् यं विश्वे मुरुतः सुजोषाः पर्चच्छ्तं मंहिशाँ ईन्द्र् तुम्यंम् । पृषा विष्णुस्तीणि सरीसि धावन् वृत्रहणै मदिरमुंशुर्मस्मे

11 22 11

अर्थ — [१८२] (यत् विश्वायुः इन्द्रः) जन सम जनगढे इन्द्रने (अभि-ओइसानं अर्हि ) चाक्रमण करनेवाढे जिहुनुको (श्वाये चित् नि अधन्य) भयन करनेकी जनस्थाम पूर्व शितसे मारा (अघ) तम (स्वा चीः चित् ) वह बुकोक भी (द्विता) दो प्रकारींवे (ते वजास्) वेदे वजसे तथा (स्वस्य मन्योः) ते कोषके, वेरे कस्माहके (भियसा) मयसे (तु अप अनमत्) विनम्न हो गना ॥ ९ ॥

[१८३] (अध्) अब (उप्र) हे उप्र तीर! (त्वण्या) त्वष्टा कारीगरने (महः ते) बढे शक्तिमान् ऐसे तरे किये (सहस्त्र भृष्टिं) सहस्र धारोंसे युक्त और /शान-आंध्रे । सी पर्वेशाने (वज्र वज्रतत्) बज्रको बनाया। हे (अज्ञीधिन्) सरक मनवाने नीर! (येन ) जिस बज्रसे (निकामं) हीन कामनायाने नीर (अर-मणसं) युद्ध करनेकी ही केवल हच्छा करनेवाने तथा (नवन्तं थाहिं। शब्द करनेवाने कहिको-वृत्रको तुमने (सं पिणक्) पीस दिया, साह दिया ॥ १०॥

[१८४] (सजोवा विश्वे महतः ) एक विचारसे रहनेवाळे सब महत्, तीर (यं ) जिस तुसको (चर्षान् ) बढावे हैं, तेरा यश गाते हैं । हे हुन्द्र ! (पूषा तुभ्यं ) पूबा देव तुन्हारे लिवे ( शतं महिपान् पचत् ) सौ प्रकारके बक्वधंक बजोंको पकाता है । (विष्णुः ) विष्णुने ( प्रीणि सरांति ) श्रीन पात्रीमें ( अस्ते ) इस इन्द्रके लिये ( यूप्र-हणं मिद्रेरं अशुं ) बुत्र मारनेकी शक्ति बढानेवाले, बानंद बढानेवाले सोमरसको तैयार करके मर रक्ता है ॥ ११ ॥

भावार्थ — अब वैवोंका बसुरोंके साथ युद्ध हुना, तब सब देवोंने इन्द्रको ही अपना नेता बनावा । जब असुरोंका नेता युव इन्द्रके सामने युद्ध करने 5 किए जाया तब इन्द्रकी सहाबता करने के किए सक्त्राण जाए जीर सारे युद्धमें ने मक्त इन्द्रकी सेना करते रहे । इसी तरह जब एक शष्ट्र पर दूसरे शत्रु राष्ट्रका इमका हो, तब राष्ट्रक सभी विद्धान शक्तिशाकी सात्र्यवीरको ही जपना नेता बनायें और जन्म बीर अपने नेताकी हर तरहकी सहायता करते रहें ॥ ८ ॥

तम सब तरहकी शक्तियोंसे सम्दर्भ इन्द्रने बाक्रमणकारी असुरको महा, तब उसके बज्ञ, कोच कौर उत्साहको देशकर सुकोक भी विनम्न हो गया ॥ ९ ॥

कारीगर क्रोग अपने शष्ट्रकं वीरोंके लिये उत्तम सस्त्र बस्त्र बगाउँ । और वीर क्रोग दम शस्त्रास्त्रोंका ठीक तरहसे प्रयोग करके सनुका नाश करें । और अपने राष्ट्रको सुरक्षित रखे ॥ १०॥

एक विचारसे रहनेवाळे तथा मरनेतक सटकर कबनेवाळे वीर इस शूरनेताकी प्रशंका गावर बसके बसको बहाते हैं। कथा इन्द्रका पोचन करनेवाळे कोग बसके किये जनेक कन्होंको प्रकाते हैं तथा पीनेके किए बहुत सारा कोमरस देवे हैं ॥ १॥

| १८५ | आ क्षोद्रो महि वृतं नदीनां परिष्ठितमसूज क्रिमिम्पाम् ।          |         |
|-----|-----------------------------------------------------------------|---------|
|     | वासामतुं प्रवर्त इन्द्र पन्यां बादिया नीचीर्पसंः समुद्रम्       | ॥ १२ ॥  |
| १८६ | एवा ता विश्वां चक्रवांसिमन्द्रं महागुद्रमंजुर्यं संहोदाम् ।     |         |
|     | सुवीरं त्वा स्वायुधं सुवज्रामा अग्रु नव्यमवंसे ववृत्यात्        | ॥ १३ ॥  |
| 250 | स नो वाजाय अवस दुवे चे राये बेहि दुमत इन्द्र विश्रान्।          |         |
|     | म्रद्धांत्र नृवर्त इन्द्र सुरीन् दिवि चं स्मैधि पार्थे न इन्द्र | म इंड म |
| १८८ | अया वार्ज देवहितं सनेम् मदेम् श्वतिहंगाः सुवीराः                | ॥ १५॥   |

अर्थ— [१८६] दे इन्द्र ! त्ने (मिद्धे शृत्र) यदा धेरा हुना (परिष्ठितं) सन प्रकारसे स्थिर हुना (निर्मानां भोतः) नदीयोंका त्रक (आ अस्तृतः) नदा दिवा। तथा (अपी उत्ति ) उन्होंकी लहरोंको चढाया। (तासां पन्थां) कन जन्मेंक मार्गोको (प्रवतः अनु) प्रगदित होने योग्य बनाया। नौर (मीचीः) निम्न मार्गसे अक्तवाहोंको (अरसः समुद्रं) जनके समुद्रतक (प्र अर्थ्यः) जाने योग्य किया॥ १२॥

[१८६] ( एवा ता विश्वा चक्रवांसं ) इस तरह उन सब कमेंको करनेवाले (सहां उस्र ) बहे उस्र, (अ-जुर्ये सहोदां ) मग रहिन और बढ़ देनेवाले, (सुवीरं स्वायुधं) उत्तम बीर तथा उत्तम शक्षांसे युक्त (सु वर्ज ) कत्तम वज्रवारी । इन्द्रं त्वा ) तुस रण्डको (अवसे ) इमारी सुरक्षाके छिये (मन्यं ब्रह्म ) नवीन स्वोत्र (सवुत्यास् ) प्रवारित करे ॥ १३ ॥

[१८७] दे इन्द्र ! ( नः युग्नः विप्रान् ) इमारे तेत्रस्थी सब बाक्षणोंको ( मः ) वह त् ( वाजाय ) बसके किये ( इसे ) बनके किये ( राधे ) ऐक्षवंके किये ( नः धोहि ) चारण कर । ( अरद्वाजे ) बन्धयुक्त-भरद्+वाजको ( स्रिन् नृष्यतः ) विद्वान् मनुष्योसे युक्त कर । दे इन्द्र ! त् ( पार्थे दिग्व च नः पश्चि स्म ) पार करने योग्य आगारी दिनमें दमारा गक्षक हो ॥ १७॥

[१८८] (अया) इस स्तुतिसे (देव हितं खातं समेम) जो विद्वानोंके किंद हितकारक अब वा बळ है इसे हम शास करेंगे। और (सूर्वाराः शतिहासाः सदेम) उत्तम वीर पुत्रोंसे युक्त होकर सौ हमकार अनंदसे रहेंगे ॥१५॥

आवि। यं— इन्द्रने नृत्रका सारकर निविधित प्रवाह रुका हुआ था, वह प्रवाह चढने योग्य बनाया। निद्यों जोरसे प्रवाहित होने क्यों और बेगसे समुद्रतक पहुंची। मुलके कारण निद्यों अववर कव्यवाह रुका हुआ था। अर्थाद निद्योंमें पानीका चर्क बना था। सूर्य कानेसे वह वर्क पित्रकने लगा और निद्यां अरकर बहने क्यों। शतुने यदि जलस्थानोंपर अपना कथिकार जमाया हो तो सेनापितको उचित है कि वह वहांसे शतुको दूर करके जलस्थान अपने आर्थान करे और व्यवने लोगोंको प्रयक्ति जक्ष भिक्के ऐसा करे ॥ १२ ॥

नद इन्द्र सन उत्तम कर्मोंको करनेवाछा, बहुत इम, सदा तरूम रहनेवाछा और वक देनेवाछा, उत्तम दीर और सर्वासे मुक्त और वक्तम दलको चारण करनेवाछ। है। हम अपनी सुरक्षाके किए नये स्तोत्रींका प्रवार करें ॥ १३॥

दे दृश्द ! यह त् वस, अस और समके किये इसको भारण कर । इसे वक, अस और भन प्राप्त हो ऐसा कर । विद्वानोंका सहायक अञ्चलीसे मुख्य कर । विद्वानीको पुत्रवान् कर । अविष्यकालमें हमें सुका मिले ऐसा कर । रोजस्त्री सविष्य कार्कों हमें रखा ॥ १७ ॥

इन्द्रियोंका दित करनेवाका जब इस प्राप्त करें। शानियोंका दित करनेवाका जब या वक इस प्राप्त करें। उत्तम बीरोंके युक्त होकर सी वर्षतक वार्तदमें रहें ॥ १५ व

### [ 25]

कित्राचः - बाईस्पत्यो भरहाजः । देवता - इन्द्रः । छन्दः - त्रिष्टुप् । ो

१८९ तमुं छूहि यो अभिभूत्योजा बन्दकांतः पुरुद्दुत इन्द्रंः। अष्टिहमुत्रं सहमानमाभि गाभिष्यं वृषमं चंष्णीनाम्

14 S 14

१९० स युष्यः सत्वां खज्कत् समद्वां तिविष्ठश्चो नंदनुयाँ ऋजीषी । बृद्द्रेणुक्षयवं नो मानुषीणा मेकः कृष्टीनामं मवत् सहावां

11 3 11

१९१ त्व हु चु त्यदंदमायो दस्यूँ रेकंः कृष्टीरंवनोरापाय ।

अस्ति स्विक वीर्षे तत् तं इन्द्र न स्विद सितु तहतुथा वि वेचिः

11 \$ 11

[26]

अर्थ-[१८९] (यः) तो (आभिभूति-ओजाः (शतुर्जीका पराभव करनेमें समर्थ, (धन्वन्) शतुका वध करनेवाला (अ-वातः ) परंतु स्वयं वपशाजित वत एव (पुरु-हुता ) बहुतोद्वारा प्रार्थित इन्द्र है, (तं उ स्तुाहे ) स्तीकी प्रशंसा कर । (अ-वाळहं ) नपरा भूत ( उप्रं ) उप्र वीर (सहम नं ) शत्रुका पराभव करनेवाडे (सर्पणीनां सूपमें ) प्रजातनोंमें सांहक समान बढ़वान् जी इन्द्र है इसका (आभिः गीर्भिः वर्ष) इन स्तोत्रोंसे उसका परा बदा ए । ॥

[१९०] (सः) वह (युधमः) उत्तम युद्ध कानेमें कुशकः, (सन्ता) 'बळवान् (सन-कृत्) युद्ध कानेवाला, स मद्-या ) कार्गीक माय बानन्द करनेवाका, तुचि-प्रक्षः ) बनेक्षेकं साथ रनेद करनेवाका, (नदनु-मान् ) उत्तम वका (ऋ तीयी) सरल मनवाला वयवा सोम पीनवाला ( बृहद्रेणुः ) बहुत वूली उडानेवाका वर्षात् वेगवान् रथमें वैडनेवाला (चयवनः ) शबुको स्थानभ्रष्ट करनेवाला (मानुयाणा कृष्टीता ) मानवी प्रतानीमें (एक: सहावा अभवत् ) एक महिर्वाय बक्तान् हुमा है ॥ २ ॥

[ १९१ ] हे इन्द्र ! (त्वं इ नु त्यत् ) त्ने ही ( दस्यून् अद्मयः ) दुष्टीका दमन किया। त् ( एकः ) अकेकने ही (आर्थाय कुर्युः अदनोः) श्रेष्ठ मार्थके मधीन सम प्रजापनीको दे दिना है। हे इन्द्र ! (ते तत् वीर्थ अस्ति स्वित् नु ) तेश सचमुच यह वट है ना र अथवा ( ज अस्ति स्वित् ) नहीं है र (तत् ऋतु-था वि वोचः ) इस विषयमें समय समयपर बहता रह ॥ ६ ॥

१ त्वं एकः आर्थाय कुर्याः अवनोः --- तू अकेलेने वार्यके किये प्रनाको दिया। वर्षात् श्रेष्ठ नद्भ वार्थ

लोग ही सब प्रजाका राज्यशासन करें ऐसा किया।

भावार्ध- वार शत्रुका वराभव करनेवाका, तुल्लीका वय करनेवाळा परंतु लवं अपरात्रित तथा बहुतींहारा प्रशंक्षिय, तथा कभी पराजित न होनेवाला, उम्र शतुको परास्त करनेवाका प्रजाननीम महाबकवान् हो । इन्द्र ऐसा है इसिक्शि दसकी सब ज्ञानी कीर्ति और बज़ गांत हैं # 9 #

वह इन्द्र उत्तम युद्ध करनेमें कुशक, बकवान्, युद्ध करनेवाला, कोगोंको आनन्त्र देनेवाला, अनेकोंके साथ स्नेष्ट करनेवाका, उत्तम वक्षा, सरक मनवाका, सोम पीनेवाका, बहुत भूकी बढानेवाका अर्थात् वेगवान् रयमें बैठनेवाका, शत्रुको

स्थान अष्ट करनेवाळा और मानवी प्रजालोंमें श्राह्तिय बळवान् है ॥ २॥

इस इन्द्रने अवेले ही दुर्शेका दमन किया और भीर एक श्रेष्ठ वार्य शासकके नथीन सब प्रमाणीको स्थापित किया। प्रजामीपर शासन करनेवाका श्रेष्ठ कथा सदा प्रगतिशीय हो और वह ससहाय होने पर भी दुर्होंका दमन करनेमें समर्थ हो ॥ ३ ॥

11 0 11

| १९२  | सिदिदि ते तुविजातस्य मन्ये सहः सिदिष्ठ तुरतस्तुरस्य ।      |          |
|------|------------------------------------------------------------|----------|
|      | वुग्रमुग्रस्यं तुवसुस्तन्तीयो ऽर्रधस्य रधुनुरो वभूव        | 11.8.11  |
| १९३  | तकाः प्रतं सस्यमस्तु युष्मे इत्या वदि द्वित्व मार्जिशोभिः। |          |
|      | इसच्युतच्युद् दस्मेषयंनत मृणोः पुरो वि दुरी अस्य विश्वाः   | #8 #     |
| \$48 | स हि धीभिर्द्दे अस्त्युप्र इशानुक्रमहति बृत्रुत्ये ।       |          |
|      | स वोकसावा तनमे स बन्नी वितन्त्रसायमा अभवत् समत्तुं         | 11 \$ 11 |
| १९५  | स मुज्यना अनिम मार्चुपाणा ममंत्र्येन नामाति प्र संसे ।     |          |
|      | म समेन म हानेमीन साम म नीर्वेण करेत. कर्में                |          |

अर्थ- । १९२ ] हे (साहिष्ठ ) बळवान् इन्द्र ! ( तुविजातस्य ) बहुतोंमें प्रसिद्ध और । तुरतः तुरस्य ) इमारे धातकोंका नाश करनेवाछे (ते सह:) तेरा यह बक ( सत् इत् हि मन्य ) है, ऐसा निश्चयसे में मानता हूं। ( उप्रस्य तस्ताः) उम्र बळवान् श्रीर ( अ-रामस्य ) स्वयं महिसित परंतु ( राम-तुरः ) रामुका नारा करनेवाके पेसे तेरा ( उम्री तथीयः बभूव ) उम्र बन होता ही है ॥ ॥ ॥

अवसीव राजा स बाजम नेवमः समाकाः

[ १९३ ] (तः प्रत्नं तत् सख्यं युष्मे अस्तु ) वह हमारा पुराना सख्य तुम्हारे साथ चळता रहे । हे (अ-च्युत-च्युत् । सुदृढ शत्रुकोंको स्थानभ्रष्ट करनेवाळे ( दस्म ) दर्शनीय वीर इन्द्र ! ( इन्धा धदाङ्किः अंगिरोभिः ) इस तरह बोडनेबाडे अंगिरोंके साथ रहकर (इवयन्तं वर्ड ) बर्खांसे उडनेवाडे वक नामक असुरको (हन् ) सूने मारा। (अस्य पुरः वि ऋणोः ) इस शत्रुके नगरोंको तोड दिया और (विश्वाः कुरः ) सब हारोंको सोळ दिया॥ ५॥

[१९४] (ईशानकुत् उग्रः ) शासकोंको निर्माण करनेवाला उम बीर (सः हि ) वह इन्द्र निश्चयसे (महिती बुजत्यें ) बढे संधाममें (धीभिः इब्यः अस्ति ) बुद्मानेकि द्वारा बुळाने योग्य है। (सः तीकसाता तनये ) वह इन्द पुत्रवीकों काम होनेवर भी वही आर्थनीय है। (सः वज्री) वह वज्रधारी इन्द्र (समन्सु) संमानोंमें

(वितन्तसाय्यः अभवत् ) राजुका विशेष गशक होता है ॥ ६॥

[१९५] (स अमर्त्येन नाम्रा मजमना ) यह व्यविभाशी शत्रुको नम्न करनेवाडे बङ्से (मानुयाणां जिनम ) मानवेंक संघडों (अति म सस्ते ) डांघ जाता है, संघरें अति श्रेष्ठ बनता है। (स द्युसेन ) वह बशासे, (स रावसा ) वह सामर्थ्येस, (स राया) वह ऐश्वर्यसे, (स वीर्येण) वह क्षीर्थसे (मृ-तमः) सब मानवीमें श्रेष्ठ होता है और (समोकाः) बत्तम घरबाबा होता है ॥ ७ ॥

आवार्य — हे इन्द्र ! बनेक वीरोंमें सुप्रमिद्ध बीर शत्रुका नाश करनेवाळे तुश जैसे वीरका ही ऐसा बल होता है। इस सामदर्वनान् और अमुद्धा नाश करनेवाळे क्षेरका विशेष शमान होता है।। इ ह

जैसा पूर्व काक्रमें हमारे साथ इन्द्र सरूव या दैसा पविष्यमें भी सरूप रहे। ऐसा माव मनमें रक्षना चाहिये। सुरह

बादुकोंको स्थानश्रष्ट करनेवाका दीर हो॥ ५॥

इन्द्र बचन शासकीका निर्माण करनेवाका है, इसकिए उसकी सभी बुद्धिमान् स्तुति करते हैं। सब ऐक्योंके प्राप्त होते पर भी उसकी उपासना नहीं होडनी चाहिए। मनुष्य संकाकमें तो प्रमुकी उपासना करता है, पर सुवाके काउमें कसे मूक आता है। पर बदि प्रेसर्वेके समयसे भी इस प्रमुकी वंशासना मनुष्य करे, तो इस पर संकट आए ही न । इस-किए ऐश्वर्व प्राप्तिके काळमें भी वह उपासनीय है ॥ ६ ॥

बह समुको विनम्न करनेके सामर्थ्यसे, बहासे, प्रवापसे, ऐश्वर्वसे, वीर्थसे सब मानवेंमिं क्षेष्ठ होता है और बढ़े राजमहरूमें रहने योग्य केह होता है। बेह होनेके ने सायन है। यह, सामरुवें, पृश्वनं, दीवें, शीर्वसे जो सबसे अधिक है

१९६ स यो न मुहे न नियू अनो भूत सुमन्तुनामा चुर्मुर्दे धुनि च । वृणक् विश्वं श्रम्बंदं श्रुष्णमिन्द्रः पुरा च्योतार्य श्रुपयांय नू चित् H & H १९७ उदावंता न्वश्वंसा पन्यंसा च बृत्रहस्यांय रथीमन्द्र तिष्ठ। विष्व बच्चे इस्त आ दंशिणुत्रा अभि प्र मन्द पुरुद्त मायाः 11 9 H १९८ अग्निन शुब्कं वनंमिन्द्र हेती स्थो नि चक्ष्यशनिन मीमा। गम्भीरमं ऋष्वया यो रुरोजा खानमद् दुरिता दुम्भयंब्च 11 80 11

अर्थ- १२६। (यः न मिथ् जनः भूत्) जो मिथ्यावादी जनके समान भी नहीं होता (स न मुद्दे) वह वीर कदापि मोदित नहीं होता, वह ( सुमन्तु-मामा ) कश्म महनशील मामवाला वीर इन्द्र ( समुदि खुनि ख ) सर्व मक्षक) सबको हिकानेवाक (पिमुं दांबर शुक्का) सबका थन केनेवार्छ, पानीको अपने आधीन करनेवार्छ तथा शोवक असुरेडि ( पुरां चीत्न्याय रायथाय ) नगरियोंका नाश करनेके किय तथा अनुकोंको आस्त्रेके किय ( नू चित् वृणक् ) निश्चयसे विनाशकर्ता होता है ॥ ८ ॥

१ त भिथ् जलः सूत् सः न मुद्दे — जो बीर कदापि मिटमावादी जनके समान समस्ववादी पर्ही होता वह बीर बदापि मोदिव नहीं दोवा।

२ स सु-मन्त्-नामा- वह बीर मननीय वश्ते बुक्त होता है।

वे सः पुरां चीतन्याय शयथाय नू चित् वृणक् — वह वीर क्षत्रुओं की नगरियों को छोड़ने जीर शत्रुका नामा बरनेके लिये सवा सिद्ध रहता है।

[ १९७] हे ( इन्द्र : इन्द्र ! ( उत्-अवता ) वस्तिकारक रक्षण करनेवाडे ( त्वझसा ) शतुको झीण करनेवाडे (पन्यसा) प्रशंसनीय बढसे युक्त त् (वृत्र-हत्याय) वृत्रका वध करनेके क्रिये (दर्श तिष्ठ) वयने स्थवर उद्दर। (दक्षिणत्रा हस्ते ) दक्षिण हायमें ( वर्ज आ चिष्य ) बज्रको बारण कर । हे (पुरु-दन्न ) बहुत घन देनेवांके वीर ! (मायाः अभि ) शशुके कपट युद्धका सामना करके (प्र मन्द् ) बनका नाश कर ॥ ९ ॥

[१९८] (अग्निः न शुष्कं वनं ) निप्त जैसा बुष्क वनको जलाता है हे इन्द्र ! वैसा (हेतिः ) सुन्हारा नव (भीमा अशिनः न ) अर्थकर वित्रक्षीके समान (रक्षः नि चिक्षि) शक्षसीको जका देवे। (यः) जो बीर (गंमीरया अरुव्या ) गंभीर वहे बज़से (करोज ) शत्रुका नाश करता है, (ध्यनयत् ) गर्जना करता है जीर (दुरिता द्रश्ययत् 🖷 ) बीर दुर्धोको छिन्न भिन्न करता है ॥ १०॥

आवार्थ- जो वीर विध्यावादी नहीं होता, या असत्यके मार्ग पर नहीं चकता, वह कभी भी बोहित नहीं है वर्षात् अञ्चानमें नहीं पदता। ऐसा वीर इन्द्रकी सद्दावता पाकर सर्व मक्षी, सबको हिलानेवाके, अनको लूंटनेवाके, जकको वपने पास ही इकट्टा बरके रक्षानेवाल तथा ध्रशाबीका शोवण करनेवाले राक्षसीको मारता है, बन्दें वह करता है ॥ ८ ॥

है इन्द्र ! उन्नति नया रक्षण करनेवाके, शत्रुको श्लीण करनेवाके प्रशंसनीय बढसे युक्त होकर सु इत्रका दघ करनेके लिए अपने रम पर प्रतिष्ठित हो, दावें दाधमें बज़को भारत कर तथा शतुके कपट युद्का सामना करके उसका नाश कर। शूरवीर तथा शक्तिशाक्षी रात्रा प्रजाबोंकी सुरक्षा करके बमकी उन्हींत करे तथा स्वयं भी प्रशंसकीय बहसे युक्त हो । अपने रथ पर अच्छी तरह प्रतिष्ठित होकर तथा बखादिसे सम्पध होकर मायाबुक कानेवाछ प्रमुखींका अच्छी तरह सामना करके क्षमें प्रशस्त करे ॥ ९ ॥

जिस तरह बारी मुद्द बनोंदी बकाता है, वा विवकी गिरकर प्रदायोंका मान करती है, बसी तरह तुन्हारा बज शतुका नाम करता है। इस शितिसे त् दुष्टोंका नाश करता है ॥ १० ॥

१९९ आ महस्र पृथिभिरिन्द्र राया तार्विश्य तुन्ति । याहि संनो सहसो यम्य न चि दर्दन ईशे पुरुहृत योतीः ॥ ११॥ २०० प्र तुनिश्चम्य स्थितिरस्य धृष्टे विदेशे रेरप्के महिमा पृथिन्याः। नाम्य श्रृत्र प्रेतिमानेमस्ति न प्रतिष्ठिः पुरुमायम्य सह्योः ॥ १२॥

२०१ प्रतत ते अद्या करंणं कृतं भूत कृत्मं यदायुमंति थिग्वमं में । पुरू मुहस्ता नि शिशा अभि का एत तूर्वयाणं धृष्ता निनेथ ॥ १३॥

tual baset

अर्थ-[१९९ | है (तुनि-शुझ) बहुत धन वा हेजवाके (सहस्तः सूनो) बलके लिये प्रसिद्ध पुत्र ! है इन्द्र ! (शया) धनसे युक्त द (सहस्रं तुनिवाजेशिः पशिशिः) सहस्रों प्रकारके बहुत बलवाले प्रारोभे (अर्वोक् भा याहि) मेरे सन्धुक का । हे (पुरु-हुत) बहुतोद्वारा प्रार्थित इन्द्र ! ( योत्रोः) धनको तुन्नसे एथक् कानेके किये (अ-देवः सृचित् हैरों) असुर समर्थ नहीं होता ॥ ११॥

[२००] (तुवि-युद्धस्य) जलंत तेजस्वी वा धनवान (स्थ्यि(स्य) श्रेष्ठ या वदा (धृष्वेः) शतुका निःपात करनेवाह इन्द्रकी (मांद्रमा) मांद्रमा (धृथिक्याः विवः) पृथिवी जौर बुलोकसे भी (प्र ररप्देः) वही विशाक है। (पुरु-मायस्य शंयोः) बहुत प्रशावाके जौर शान्ति जौर सुन्न देनेवाले (अस्य) इस वीरका (न शतुः) कोई शतु वहीं है। (न प्रतिशानं अस्ति) इसके समान कोई नहीं है (न प्रतिश्विः) न कोई इसकी लाश्रय है। यही सबका जाश्रम है। १२॥

- १ तुबि~युस्सस्य स्थविरस्य धृष्वेः महिमा पृथिव्याः दिवा प्र ररप्रो → तेतस्त्री श्रेष्ठ शतुनाशक तीरकी महिमा पृथ्वीसे कौर धुलोकसे भी वदी है।
- २ पुरुमायस्य शंयोः शकुः न- बहुत श्रहावान् कीर शत्रनाशक वीरका कोई शत्र नहीं होता ।
- रे पुरुमायस्य शंयोः प्रतिमानं न अस्ति— बहुन कुशक और शान्ति मुख, देनेशक धीरके तिथे तुलना

४ पुरुमायस्य दांयोः न प्रतिष्ठिः - उत्तम कुशक, सुन्न और शान्ति देनेवाळे वीरोंको दूसरेके आश्रयको जरूरत नहीं होती।

[२०१] (ते तत् इतं करणं प्र भूत्) तेरा वह कार्ष जीर तेरा साधन वहा प्रभावशाली हुला है। (यत् कुन्सं आयुं अतिथिग्वं) जो तुमने कुत्स, लायु जीर अतिथिग्वकी सुरक्षा की और (अस्में) इसके लिए (पुरु सहस्रा नि दिश्याः) त्ने बहुत सहस्रों प्रकारके धन विषे, (शां अभि) एथिवीके बदेश्यसे (धृथता) बच्चसे (तूर्वयाणं उत् निमेध) त्वरासे गतिको उत्कर्षतक पहुंचावा ॥ १३॥

१ ने तत् कृतं करणं प्रभून् — वेरा कार्यं और साधन वडा प्रधावशाङी है।

भावार्थ — यह इन्द्र बहुत धन और तेजवाका है तथा अपने बळके किए प्रसिद्ध है। यह हजारों तरहके पूर्ध्य केवर हमारे पास आवे। यह सदा धनसे सम्पन्न रहता है और कोई भी असुर इसे ऐथर्थसे एथक् नहीं कर सकता ॥ १ । ॥ अस्य केवस्त्री और अस्पन्त धनवान्, केष्ठ और बायु मोंका नाश करनेवाले इन्द्रकी महिमा पृथियी और युक्तेक्स भी विभाव है। यह बहुत ही बुद्धिमान् तथा अपने हपासकको शास्त्रि और सुख देनेवाला है, यह बायुरहित है अपनि यह सबसे मित्रवाका स्थवहार करता है, इसकिए इसका कोई शत्रु नहीं है। यह इन्द्र किसीके बाध्यसे नहीं रहता अर्थात् इसे

किसीके सहारकी जावदयकता नहीं होती, अपितु यही सबकी सहारा देता है ॥ १२ ।; इन्द्रके कार्य और दन कार्योंकी करनेके साधन बहुत प्रभावशाठी है। इस इन्द्रने कुरस अर्थात् बुराईबॉको दूर करनेबांक, आयु अर्थात् मनुष्योंकी शक्ति बताकर दनकी आयु बढानेबाक्के तथा असिथिय अर्थात् अतिथियोंका आदर सरकार करनेबांके मनुष्योंकी रक्षा की और उन्हें इसने अनेक तरहके धन दिए तथा पृथ्वीमें गति उस्पन्न करके उसकी उन्नि की ॥ १३ ॥ २०२ अनु त्वाहिंघने अर्थ देव देवा मदुन विश्वे कृषितंमं कत्रीनाम् । करो यत्र वरिंवी षाधिताये दिवे जनांच तन्त्रे गुणानः

118811

२०३ अनु द्याराष्ट्रियो तत् तु ओजो प्रमस्य जिहत इन्द्र देवाः ।

॥ १५॥

कुष्वा कृत्नो अकृतं यत ते अस्त्यु क्यं नवीयो जनयस्व युद्धैः

[अधिः- बार्धस्पत्यो भरहाजः। देवता- इन्द्रः। अन्दः- त्रिण्डुप्।] २०४ मुद्दाँ इन्द्रौ नुवदा चंर्पणिप्रा उत द्विवदी अमिनः सर्दीमः।

अस्त्रधात्रवात्रवे वीयीयो कः पृथुः सक्तः कर्तिममून

11 8 11

अर्थ— ् ४०२ ] हे 'देव ) प्रकाशमान्! त्या अद्य विश्वे देवाः ) केरे साम भाज सम देव (अद्य-में) भहिको मारनेवाळ देरे (अनु मदन्) भनुकूळ रहकर मानंद करते हैं। (कवीनां कवितमं) आनियोंने अध्यंत जानी व है ऐसा वे मानते हैं। (यज्ञ) जिस समय (गुणानः ) श्वासित होकर त्ने (दिवे जनाय तन्वे ) केजस्वी मनुष्येकि तथा पुत्रके लिये (वरिवः करः ) धन दान किया ॥ १४॥

[२०३] है (इन्द्र ) इन्द्र ! (ते तत् ओजः ) तेरे उस बसिद्ध वलकः ( द्यादा-पृथि शं अनु जिहते ) की कीर पृथिकः बनुसाण करते हैं। ( अमर्काः देवाः ) कमर देव तेरे वलका अनुसरण करते हैं। हे ( कृतनः ) कमें करनेवाके वीर ! ( यत् ते अकृतं अस्ति ) जो तेरा व किया कमें है त् इसको ( कृष्य ) कर और ( यहाः मधीयः

उक्धं जनस्व ) बज्ञोंके द्वारा नवीन स्तोन्न निर्माण वर । १५॥

१ अमर्थाः द्वा ते तत् आजः अनु जिहते – कमर देव तेरे उस सामर्थका बनुसरण काते हैं।

२ हे कुरनः ! यस ने अकृतं अस्ति तस् कृष्व- हे पुरुषार्थी वीर ! जो तूने ववतक किया वहीं है वैसा पुरुषार्थ वव करके विका है ।

[२०४] ( जुल्ल् ) नेलाओं द्वारा परिवेष्टित ( चर्चाणियाः महान् इन्द्रः आ ) प्रज्ञाबोंका पाक्षन करनेवाका महान् इन्द्र इसारे पास आवे। (उतः ) जीर (द्विवर्षाः ) दोनों बोकोंसे अंड ( सहाधिः अन्मिनः ) बनेक न्नावित-बोके कारण अदिसित बीर इन्द्र ( अस्मद्र्यक् खोर्याय बनुधे ) हमारे सन्मुख बाकर वीरताके कर्म करके अपना सामप्ये बढाता है। (उक्तः पृथुः ) सरोरसे विस्तीर्ण जीर गुलोंसे अंड इन्द्र ( कर्ल्डिभिः सुक्तनः भूत् ) अपनी कर्तृत्व शक्तियोंके कारण सत्कृत होता है ॥ ३ ॥

१ नृ-वत् चर्षाण-धाः महान् इन्द्रः आ- जिलके पास नेवा सदा वणस्थित रहते हैं, जो प्रताननीका रक्षण-भरण-पोषण करता है, ऐसा महान् सामध्येशन् रृग्द्र हमारे पास बावे बीर हतारा रक्षण-भरण-पोषण-संवर्षन करे।

२ पुरुः पृष्ठुः कर्तृभिः सुकृतः भूत् — वह शरीरसे बदा बीर गुणीसे बेद होकर अपनी कर्तृत्वशक्तिके कारण सरकार होने बेध्य है। वह पुरुषार्थी कोगोंको अपने पास रखता है जो उसका सरकार करते है। इस तरह बसका सामध्ये बढता जाता है।

भावार्थ — वह इन्द्र बहि नहमक बसुरको मारता है, इसकिए सबदेव इसी इन्द्रके साथ रहते हैं और उसर बन्धूक स्ववहार करते हैं। यह ज्ञानियोमें बस्यन्त ज्ञानी है। वह प्रश्नीतत होकर रेजस्वी मनुष्येक किए धन देता है। जो शामक बा वीर बहि वर्थात कृटिक जबुबोंको मगता है, इसके साथ सारी प्रजाय रहकर इसको मदद करती हैं ॥ १४॥

इन्द्रके बढ़के अनुकूड ही यु और प्रथ्मिकोक अकते हैं। बागर देव भी इन्द्रके बढ़का ही अनुसरण करत हैं। इन्द्र

समी जर्ज डामोंडा पूर्व करता है ॥ १% ॥

|     | इन्ह्रमेव धिषणां सातये घाट् बृहन्तं मृष्वमृजरं युवानम् ।<br>अषां हिन् अवसा शूशुवांसं सद्यश्चिद् यो बांवृधे असामि<br>पुणु करसां बहुला वर्मस्ती अस्मया क् सं मिमीडि अवांसि । | U | २   | 11  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|-----|
| २०६ | पृथ् करसा बहुला वर्मस्ती अस्मया क् सं मिनोहि अवसि ।<br>यथेव पृथाः वंशुवा दर्मना अस्मा हंन्द्रास्या वंष्टरस्याजी                                                            | H | es. | ti  |
| २०७ | र्तं व इन्द्रं चतिनंमस्य <u>शाकै दि</u> ह नृनं वाज्यन्ती हुवेम ।<br>यथा चित्र पूर्वे जारितारं आसु रनेदा अनव्या अरिष्टाः                                                    | 0 | S.  | II. |

अर्थ—[२०५] (धिषणा) हमारी बुद्धि (सातये बृह्द्स्तं ऋष्यं) दानके किये महात्, प्रगतिशीक (अजरं युवानं) जनतिहरु, निरम्बरूण (अबाळहेन दावसा दृश्युवांसं) असह बढसे सामध्यंवान् (इन्द्रं एव असामि धात्) इन्द्रको ही पूर्णतासे धारण करती है। (यः सद्यः चित्) जो इन्द्र तत्काळ ही बदता है। जपना प्रमावी सामध्यं प्रकृत करता है। २ ॥

[२०६] हे इन्द्र ! (अवांसि) जब देनेके किये (पृथू करस्मा , बढे कमाँको करनेमें कुशक (बहुला गयस्ती ) बहुत दानशीक जपने हाथ ( अस्मद्रयक् सं मिमीहि ) हमारे सामव कर । हे (इन्द्र ) रुन्द्र ! (द्रमूनाः ) भागत मनवाके (पशुपाः पश्चः यूथा इव ) पशुपालक जिस प्रकार पशुजीको प्रेरित करता है, बस प्रकार (आओर अस्मान् ) संप्राममें हमें (असि भा बखुत्स्व ) भी प्रेरित कर ॥ ६ ॥

१ अवांक्षि पृथ् करस्ता गभस्ती— बबादिका विशेष तान करनेके क्षिये अनुष्यके पास हाथ दिवे हैं। २ पशुपाः पश्चः यूथा इव— जिस तरह पशुरक्षक पशुनोंके सुरहोंको सुरक्षित स्वता है, उसी तरह

राजा प्रजाकी सुरक्षा करे ।

[२०७] (वाजयन्तः) वह वहानेकी इच्छा करनेवाके इस छोग (जूनं इद् ) निःसंदेद वहाँ (अस्य शार्कः) इसकी सब शक्तिकोके द्वारा (चितनं तं इन्द्रं ) शतुका नास करनेवाके वस इन्द्रको (यः हुयेस) वापके किये बुकावे हैं। (यथा चित् ) असे (पूर्वें) प्रशतिक (अरिशारः) स्त्रोता (अनेद्याः अनवद्याः) विनन्त, पापरदित और (अरिष्ठाः) वहिंसित (आसुः) हुए थे, उस प्रकार दे इन्द्र ! इस भी वैसे ही हों॥ ४॥

१ यधाचित् पूर्वे अनेद्याः अनवद्याः अरिष्टाः आस्यः—जिस वरद्व पूर्व समयके वीर वर्तिवृतीय, निष्पाप

बीर बहिसित हुए थे वैसे इम इस समय हों।

भावार्थ- नेताबोंसे युक्त तथा प्रजाबोंका पावन करनेवाका महान् हुन्द्र हमारे पास बावे तथा बोबोंसे श्रेष्ठ, अपने अपिय सामर्थ्यके कारण किसीसे भी हिसित न होनेवाका वीर हुन्द्र हमारे पास बाकर बपना सामर्थ्य बहावे। अपने श्रश्रेसे सामर्थ्यकाकी बीर गुणोंसे श्रेष्ठ होनेके कारण ही हुन्द्र सर्वत्र सस्कृत होता है। प्रजाबोंका पाइन करनेवाका वीर सामर्थ्यकाकी होकर बजेब कहे तथा प्रजाबोंक पास जाकर उनकी महदसे स्टबं सामर्थ्यकाकी बने। मनुष्य सामर्थ्यकाकी तथा बपने गुणोंसे श्रेष्ठ होनेके कारण सर्वत्र सस्कृत होता है। १।

त्रो राम देनेमें महान्, प्रमतिशीय, त्रशारहिन, यदा तरूप तथा बस्यधिक सामध्येतान् है. इसी हुन्द्रकी स्पासका हमारी बुद्धि करती है। मनुष्योंमें भी जो दानी, कवारिशीक सरसादी तथा बस्यधिक सामध्येताकी है, उसीकी स्तुति तथा प्रसत्ता जन्य कोग भी करते हैं। यही हुन्द्रके समाम पूर्ण होता है तथा यह अब चाहे तथ अपना सामध्ये प्रकट

करनेमें समर्थ होता है ॥ २ ॥

दे इन्द्र ! उत्तम कर्मोंको करनेमें कृशक तथा बहुत दान देनेबाके अपने करवाणकारी हाथ हमारे सिरपर स्वापित कर । जिस प्रकार पशुपालक शान्त मनसे युक्त होकर पशुनोंकी पुरक्षा करता है, उसी तरह द संधाममें हमारी दक्षा कर ॥ ६ ॥

| २०८ | धृतवंतो धन्दाः सोर्मवृद्धः स हि बामस्य वर्द्धनः पुरुश्चः ।<br>सं बंग्मिरे पृथ्या । स्रोमेश अस्मिन् त्समुद्रेन सिन्धंतो यादमानाः | n <b>4</b> N |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     | श्रविष्ठं न जा मेर झूर् अत् ओर्जिष्ठमोजी अभिभूत उप्रम् ।<br>विश्वी द्युसा वृष्ण्या मानुंपाणा सुरमस्य दा इरिवो माद्यध्यी         | n <b>4</b> H |

२१० यस्ते मदं प्रतनाराळमृष्ट इन्द्र तं न आ भर शूक्षुवांसंम्। येने वोकस्य तनंयस्य सातौ मंशीमहि जिगीवासस्त्वाताः

11 9 11

अर्थ - [ २०८ | ( सः हि धृतवतः ) निवयसे ही वह बीर वतका पावन करनेवाळा ( वामस्य वसुनः धनदाः ) भीर प्रशंतनीय धनका दाठा है । पुरुक्षुः सोमजुद्धः ) वह बहुत जब देनेवाला और सोमरससे बहनेवाल है। ( यादमानाः सिन्धवः समुद्रे न ) जिस प्रकार अरपूर वरो हुई निवयां यमुद्रमें जाकर मिकती है, इस प्रकार ( अस्मिन् पृथ्याः रायः सं अभिमरे ) इसके पान उत्तम मार्गते प्राप्त किया हुना धन इक्ता होता है ॥५॥

१ सः हि धृतवतः - वह कीर वर्ते सथा विवयोंका पाइन करता है।

२ पथ्याः रायः अस्मिन् सं अध्मिरे— सन्यागंसे शास किवे धन इस वीरके पास इक्ते होते हैं।

३ पथ्याः रायः - बोख मार्गसे प्राप्त किये बन हों।

। २०९] दे ( शूर ) शूरवीर ! ( शविष्टं शवः नः आ भर ) नति त्रव सामध्येवान् तकि हमें दे। दे ( अभिभूत ) शत्रुवींका प्राजय करनेवाळे वीर ! ( उग्रं ओजिष्ठं ओजः ) शमद्वा प्रभावी सामध्ये हमे है । हे ( हरियः ) स्थवाके ! (विश्वा वृष्णया व्यम्ना ) सब बकशाकी तेत्रस्त्री धन (मानुषाणां ) मनुष्मीके भोगके किने बोग्न, हमारा ( माद्यक्ये ) जानन्द बढानेके छिये ( अस्मध्ये ) हमें ( दाः ) दे ॥ ६ ॥

[ २१० ] हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( पृतनापाट् अन्द्रभः ) शतुनेनाका पराभव कानेवाळा और विनष्ट न होनेवाळा (यः ते मदः ) जो तेश हर्ष है, (श्युवांसं तं ) वह बदानेवाला हर्ष (मः ) हमें (आ भर ) दे। (त्योता जिमीशंसः ) पुरसे रक्षित, बीतनेकी इच्छावाले हम ( तोकस्य तमयस्य सातौ ) पुत्र और वीत्रकी माप्ति होनेपर ( येन मंसीमहि ) किस इपेसे जानन्दित होते हैं, वैसा हवे हमें प्राप्त हो ॥ ७ ॥

मायार्थ- वाजीन कांडके स्तोता अनिन्य, पापरहित और वहिंसित थे, बसोपकार हम भी निन्दारहित, पापरहित कीर दिमारदित हो, तथा शत्रुका नाश करनेवाके इन्द्रको इसकी सब शक्तिबोंके साब अपनी तबतिके किए इस हुकाबें। हम पार्चना करें कि अपनी सब शिक्षिके साथ इन्द्र हमारे पास आये और इमारी बसति करें ॥ भ ए

सभी बीर व्रष्ठ भीर निवसोंका पालन वरनेवाके और उत्तम धनके दाता हों। जिस प्रकार सभी वरियोंका जक समुद्रमें जाकर इकहा होता है, उसी प्रकार सभी तरहती धन सन्दत्तियां हमारे वास आकर इक्हो ही ॥ ५ ॥

हे शुरवीर ! प्रभावी सामध्ये हमें भर दे। हमें प्राप्त हो। हे शतुका जाश करनेवाके दीर ! प्रभावी जसहा सामध्ये हमें प्राप्त हो । हे घोडेपर बैठनेवाके बीर ! सब प्रकारके प्रभावी बक्ष्याकी तेत्रस्वी यम प्राप्तवींका बाधन्य बहानेक कार्व करनेके किये इमें प्राप्त हों स ६ ॥

है इन्द्र ! तुससे सुरक्षित होका जीतनेकी इच्छा करनेवाके हम मनुष्य पुत्र, पीत्र वा चनेव्यर्थके प्राप्त होने पर जो बार्गद प्राप्त करते हैं इसके बकावा शत्रुको इरातेसे प्राप्त द्वीनेवाका तथा अन्य तरहका भी जो कानम्द है, जो द्वारी उससि करता है, वह इमें प्राप्त हो ॥ ७ ॥

| २११ | आ नी भर वृष्णं शुष्मंभिनद्र धनुरुएतै शूशुवासं सुदर्शम् ।     |          |
|-----|--------------------------------------------------------------|----------|
|     | येन वंसाम प्रतनास चन्न वनोतिभिक्त जामीरजीमीन                 | 11 6 11  |
| २१₹ | त्रा वे शुन्मी वृष्म पंतु पृथा दोचुरादं घुरादा पुरस्तांत् ।  |          |
|     | आ विश्वती अभि समेरनुर्वा किन्द्र द्युम्नं स्वर्वदेख्यमे      | 0 8 11   |
| २१३ | नृवत तं इन्द्र नृतंमामिरुती वंसीमहिं वामं श्रीमंतिभिः।       |          |
|     | इंखे हि वस्तं उमयंख राज्यत भा रत्नं महिं स्यूरं बृहन्तंप     | 11 09 11 |
| २१४ | म्रुत्वन्तं वृष्मं वाद्यधाना मकवारि द्विव्यं श्वासिन्द्रम् । |          |
|     | विश्वास।हमवंसे न्तंनायो प्रं सहोदामिह तं हुनेम               | 0.88.0   |

अर्थ— [ ४१८ ] हे (इन्द्र ) इन्द्र ! सुषणं चनस्पृतं ) बनवर्षक, धनदायक ( शू शुवांसं सुदक्षं शुध्मं ) बदनेवाला, इसम दक्षवायुक्त बल ( नः ) इमें ( आ भर ) दे । ( तब ऊति।भिः ) नेरी सुरक्षाते सुरक्षित होकर ( पृतनासु ) संमामोमें ( यन आमीन् उत अज्ञामीन् श्वासून् वंसाम ) जिस बलसे बारमीय संबंधि और अपरिध्वित शत्रुऔंका बाग करें । वह बल भी हमें दे दो ॥ ८ ॥

[२१२] हे इन्तर ! (ते वृषभः शुष्मः) तेरा सामध्यं वडानेवाडा वड (अर्थाङ् ) हमारे पास (पश्चात् आ उत्तरात् आ अध्यसत् आ पुरस्तात् आ पतु ) पश्चिम, उत्तर, दक्षिण जीर पूर्वकी धोरसे जावे । (विश्वतः ) वारों जोरसे (अभि आ समेतु ) हमारे पास जावे, हे (इन्द्र ) इन्तर ! त् (स्वर्वत् सुम्तं अस्मे धेहि ) सुखयुक्त धन हमको वे ॥ ९ ॥

> १ विश्वतः वृष्भः शुष्मः अर्वाक् अभि आ समेतु — चारी कोरसे वक बढानेवाका सामर्थ्य दशारे पास प्रकारित होता रहे ।

२ स्थर्वत् सुमनं असमे घेहि— तेजली घन हमें प्राप्त हो।

[२१३] है (इन्द्र) इन्द्र ! (नृवत् ) वीरोंसे युक्त श्रामतेथिः ) तथा यशोंसे युक्त (नामं ) प्रशंसनीय भन (त ) वेरी (नृत्याभिः अती ) अध्यन्त वीरतासे युक्त रक्षासे इम उपभोग करते हैं । हे (राजन् ) राजमान् इन्द्र ! त् (हि उभयस्य ) पार्थित जीर दिश्य इन वोनों (सहयः ) भनोंका (ईस्रे ) स्थमा है जनः (माई स्थूरं पृक्तं रह्नं ) वटा, विपुत्त और विशाद धन हमें (धाः ) वे ॥ १० ॥

[२१४] (इद ) वहीं (जूतनाय अवसे ) अभिनः रक्षाके किये (मक्तवंत वृष्मं ) मक्तींसे युक्त बळवान् (वतृधानं अकवारिं ) वर्षमान, जिसके शत्रु वहे होते हैं ऐसे (दिव्य शास्त्रं ) दिव्य शासक (विश्वसहं उम्रं सहोदां ) सब शत्रु अकि। पराभव करनेवाले, उम्र, बळवद (तं इन्द्रं ) उस इन्द्रको (हुनेम ) बुकाते हैं ॥ ११॥

भावार्थ— बळवर्षक, धनका दान करनेक छिये समर्थ, शक्तिको यहानेवाला, दक्षतायुक्त बळ दुसे प्राप्त हो ऐसा कर । धन ऐसा हो कि जिससे बळ बढता जाय, धनका दान करनेका करसाह बढे, सामर्थ्य बढता जाय, बार्य करनेसे जो बक्तता आवश्यक होती है वह मिके, इस वरहका बळ दूरी बादिये। संरक्षणके साधनीस सुरक्षित होका हम युद्धीने बपने बाजमेंबंधके शत्रुवीको अथवा जिनसे कोई संबंध नहीं ऐसे सर्वया परकीय शत्रुवीको भी पराजित करेंगे। ॥ द ॥

दे इन्द्र ! सामध्यको बढानेवाङा देश बळ इसार पास पश्चिम, अत्तर, दक्षिण जीर पूर्व दिशाकी जोरसे प्राप्त हो वार्षात् इस सभी जोरसे सुरक्षित रहें भीर तेजस्वी चन प्राप्त करें ॥ ९ ॥

हे इन्द्र ! तेरी श्रेय्द्र वीरतालोक साथ रहनेशक संरक्षक साधनोंसे संपत्त, वीरोंसे तथा धर्मोंसे युक्त बत्तम धन इमें मास हो । दोनों प्रकारक धनौंका सू स्थामी हैं। तेरे पास द्रम्म तथ पार्थिव धन है बहा, महानू, विशास धन इमें दे ॥ १० ॥ २१५ जन विज्ञिन महिं चिन्मन्यमान मेम्यो नुम्यो रन्ध्या येष्त्राहिंस । अधा हि त्वां पृथिव्यां शूर्यसाती इवामहे तर्नेये गाष्त्रपु ॥ १२ ॥ २१६ वर्ष ने एभिः पुरुहृत सख्यैः अत्रीःशत्रोरुत्तर इत् स्याम । ॥ १३॥ वन्ती वृत्राण्युभयांनि त्रूर सुवा मंदेम मृहुता त्वाताः

[२०]

अधि:- बाईस्पस्यो भरद्वाजः । देवता- इन्द्रः । छन्दः- त्रिष्टुप्, ७ विराट् । । २१७ धीन य इन्द्राभि भूपार्य स्तस्था राविः वर्षसा पृत्यु जनान्।

तं नेः सहस्रं मरप्रवेशामां दृद्धि संनो सहसो वृत्रत्रंम्

11: \$ 11

भावार्थ— [२१५ . दे ( वाजिन् ) वज्र भारण करनेवाडे वीर ! ( येषु अस्मि ) जिन सनुष्येकि बीचमै में एक हूँ। (एम्डः तुम्पः) इन मनुःयानसे (महि मन्यमानं जनं) भानेत्रो हा सबसे बेह मानन्यात यमही मनुष्यको त् (रन्ध्य ) नष्ट कर। (अध) जब इम ( पृथ्विच्यां शूरसानी ) प्रविशेषर युद्ध होनेपर (तनये, गोषु अटसु ) पुत्र, पशु और बद्ध प्राप्ति है छिवे ( त्वा इवामहं ) वेरेको बुढाते हैं ॥ १२ ॥

[२८६] हे ! (पुरुद्धन ) बहुतीसे प्रशंसित इन्द्र ! (प्रधिः सख्यैः ) इन शुभ कर्मी के द्वारा, इन मित्रताओं क कार्योंसे (ते ) तरे साथ रहकर ( नथं ) हम (उभयानि नृत्राणि ) दोनों प्रकारक शतुओंका (प्रन्तः ) नाश करने हुए (शत्राः उत्तरं इत् स्याम् ) शत्रुसे अधिक प्रवत्न होकर रहें। हे (शूर् ) शूरवीर ! (त्वो भः = त्वा + ऊताः ) हम करे द्वारा सुरक्षित दोकर ( युद्धता राजा ) बहान् धनसे युक्त हों ॥ १६॥

१ एभिः सख्यैः, ते वयं. उभयानि वृत्राणि झन्तः, दात्राः उत्तरे इत् स्याम — इत वित्रताके सुभ कर्मोंको करते हुए, बान्तर और बाह्य दोनों प्रकारके प्रमुखेंका नाश करके, प्रामुखेंसे सधिक श्रेष्ठ,

नि:सन्देई हो आर्थेने।

२० ]

' ५१७] हे (सहसः सूनो इन्द्र) बळके छिये प्रसिद्ध इन्द्र! (यः रियः) जो पुत्र (शवसा पृत्सु) अपने सामध्येके कारण संप्रामीमें । चीः न भूम ) बाकाराके समान विशास दोकर शतुपर बाकमण करता है बीर (अर्थ: जनान् अभिः तस्यो ) शत्रु जनोंसे सामना करता है, (सहस्राभरं) वह सक्ष्मी प्रकारका धन भर देनेवाका (उर्घरासां) मूमिको उपजाठ करनेवाछ। ( सुत्रतुरं ) शतुबोंका त्वरासे नाश कानेवाछ। है। (तं न द्दि ) वैसा पुत्र हमें दे दो ॥ ॥ ॥

भावार्थ- अभी तथा संरक्षण शास करनेके लिये, बीर सैनिकॉके साथ रहनेवाले, स्वयं बळवान्, अपनी शक्तिी-को बढानेवाले, सामध्यवान् बाहुशींसे उद्येवाले, दिव्य झामक, सब झहुजींका प्राप्तव करनेवाले, बढ बढानेवाले,

उग्रवीर इन्द्रको इथ बुलाने हैं 🛙 ३३ ॥

जिनमें में रहता हूँ उन मनुष्योंमें रहकर, केवल अपने आपको ही बारवन्त श्रेष्ठ मानकर, सब दूसरोंको तो हीन मानता है, ऐसं धमंदा मनुष्यको तू दूर कर। क्योंकि ऐसे धमंदीके कारण ही जगत्में स्पर्धा, युद्ध तथा धातणात होते हैं। इस कारण धर्मडीको तूर करना पोरण है। इस पृथिवीपर जिस समय युद शुरू होते हैं, इस समय पुनोंकी सुरक्षा के लिये शीबोंकी समृद्धिकरनेक लिये और पर्यात जरू प्राप्त होनेक किये इस ईशरकी सहायता प्राप्त करना चाहते हैं। पुत्रांकी सुरक्षा, वंशकी सुरक्षाके विवे, गीलांको सुरक्षा, बेतीक सुवार द्वारा वस बन्धन करनेक विवे, तथा पोषणक विवे और महकी प्राप्ति सुखसे दोनेके लिये प्रयत्नोंकी पश्काष्ठा करणी जावश्यक दोती है ॥ १२ ॥

दे इन्ह ! शुभ कमें का अरके तथा तेरे साथ जित्रवाका सम्बन्ध स्थापित करके इस बन्दर तथा बाहर दोनी तरहके . अनुबोंको नष्ट करके शतुसे निवक सामध्येशाधी हो तथा तेरे द्वारा सुरक्षित होकर इम शहान् बनसे मुक्त हो ॥ १६॥

| 286 | दिवो न तुम्यमन्विनद् सुन्ना इस्वै देवेभिषीयि विश्वम् ।      |     |   |    |
|-----|-------------------------------------------------------------|-----|---|----|
|     | अहिं यद् वृत्रम्यो विशिम्ं हर्मूजीिय् विष्णुना सन्तानः      | -11 | २ | :1 |
| २१९ | त्र्जोजीयान् तुनस्तवीयान् कृतज्ञ्छोन्द्री वृद्धभंहाः।       |     |   |    |
|     | राजांमवन्मधुनः सोम्यस्य विश्वासां यत् पुरा दर्र्तुमावत्     | Ð   | 2 | H  |
|     | श्रुतरेपद्रन् पुणर्य दुन्द्रात्र दशीणये क्वये दर्कसाती।     |     |   |    |
|     | वृषेः शुष्णंग्याश्चर्षस्य मायाः पित्वा नारिरेचित् कि चन प्र | 11  | 8 | H  |

वर्थ— (२१८ । हे (इन्द्र ) इन्द्र ! (दिवः त ) बाकाणकी तरह (तुत्र्यं सत्रा विश्वं असुर्ये ) तुन्हारे साथ सब प्रवारका सामध्यं रहता है। हे (ऋजीधिन्) शतुको प्रवारतेवाले वा स्रोम पानेवाले इन्ह ! (विच्छुना सन्तानः ) विष्णुकं साथ रहकर ( यत् ) इसी बक्से ( अपः पश्चिवां में ) अर्कोको रोक्नेवाके, ( अर्हि वृत्रं ) वरनेवाके और घेरनेवाक शतुको तुने (हुन्) मारा ॥ २ ॥

> १ विवः न तुम्यं सत्रा विश्वं असूर्यं — बाकाशके समान विशास करेक सामध्ये प्रमुके वार है। 'असु-र्य '- बसु नाम प्राणसक्तिका है, बसका जो सामर्थ्य है वह 'असुर्य ' कहकाता है।

'२१९ ] (यत्) जब (इन्द्रः) इन्द्रने (विश्वासां पुरां) शतुकी सब पुरियोंको, सब शागरिक किसोंको ( दूरर्नु ) नाश करनेवाला बद्ध (आवत् ) प्राप्त किया, तब ( तूर्वन् ओर्जीयान् ) शत्रुकोंकी हिंसा करनेवाला, व्यक्तिवा बोजस्वी (तयसः तवीयान्) बद्धवान्से भी बत्यन्त बद्धवान् (कृतल्ला युद्धमहाः) स्तोत्र जिसके बनाये जाते हैं। विशेष तेजवाका वह इन्द्र (स्रोम्यस्य मधुनः) स्रोमके मधुससका (राजा अध्यस्) राजा हुआ। स्वामी हुना। सीमरस देने बोग्य हुणा ॥ ३ 🗩

[२२०] दे (इन्द्र) इन्द्र! (अत्र अर्कसाती ) इस अब प्राप्तिके युद्रमें (दशीणये कवये ) स्रोमके इस पात्र तैयार करनेवाले, काँक्से दरनेवाले ( पणयः ) अपुर छोग (श्वातः अपद्भन् ) सेवसे अनुवाधियोके साथ आग गर्व। ( अशुषस्य शुष्णस्य मायाः ) बञ्चष्क अर्थात् बढवान् शुष्ण नामक शोवक शत्रुके कपरीका नाश करनेके ( सधैः ) आयुधांसे (पित्वः कि चम म प्र अरिरेचीत्) जनका योदा मी माग वहां रहमे म दिवा, शत्रुका सब अस इरण कर दिया है 9 है

भाषार्थ — वे इन्ह ! जो पुत्र बाजे सामध्येके कारण, युद्दोंमें निःसन्देश विजय शास करता है, और युक्तेकके समान विशान सामध्यवामा होना है। जो अपने बटके कारण शत्रुके सैनिकॉपर बाक्रमण करता है। उस सहस्रों प्रकारके थन बाक्त बरमें मरनेवाके भूमिको उपवाद बनानेवाके, बरनेवाके राजुको स्वरासे अष्टब्रष्ट करनेवाके, शूरवीर पुत्रको इमें दे दो । ऐसा पुत्र हमें हो । तक छक्षणींशहा पुत्र ही सचा चन है, सचा ऐसर्व और देशव है ॥ ३ ॥

इस इन्द्रके पास प्राणीको वक देनेवाकी शक्ति है। उसका सामध्ये बसुर्व वर्धात् प्राणीको वलवान् वनानेवाका

है। ऐसा बन्दराकी इन्द्र विष्णु है साथ सिनकर प्रक्रों हो रोक्नेताले बसुरको सारता है ॥ र ॥

इन्द्रने श्रमुके बिखेंकी तोदनेवाला बज्र तब हाथमें किया, तब श्रमुनाशक, बढवान्, सामध्यवानीमें विशेष सक्तिमान्, क्रिसके छिये स्तोत्र गावे बाते हैं और जिसका यश वटा है पेसा इंग्द्र सोमरसका स्वामी हुआ। जो शक्तिमान् है, जो शत्रुके किछोंको तोडता है, जिसके कान्य गाये जाते हैं, उसको मीठा सोमरस प्राप्त होता है ॥ ३ ॥

इस जब शांस करनेके किने चढ़ाने युद्में, जो सोमन्सके दस कक्षण भरकर रक्षता है ऐसे बुद्धिमान् कविसे पणि नायक शतु दरते हैं और अपने सैकडों अनुवाचियोंके साम दक्षांसे वे भाग जाते हैं। अहाँ मोसरस इन्ह्रके किये तैयार करनेवां होते हैं, वहाँ इन्द्र जाता है, इमिन्ने वे इन्द्रसे करते हैं। जबुष्क जर्बात् वस्मादी वस्नाके शक्तिमान् जसुर शानुके कपट प्रयोगोंको हटानेके किये, प्रयुक्त किये जातक सक्षोंसे, इन शतुकोंका वध किया और उनका जब कुछ भी वहाँ रहते नहीं दिया। बजुको जारा और उसके पातका सब तथ कावा गया ॥ ७ ॥

| २२१ मुह | हो दुहो अप विश्वार्य घायि वर्जस्य यद पर्तने पादि शुष्णाः।  |         |
|---------|------------------------------------------------------------|---------|
| उर      | ह व सुरशुं सारंथये कु स्टिट्टः इस्सायु द्यस्य सुतौ         | BKR     |
|         | इयेनी न मंदिरमंश्चमंस्मै श्चिरी दासस्य नर्धनेर्मथायन् ।    |         |
| श       | विकाभी सार्थ ससँन्तं पृणग्राया समिषा सं स्वास्ति           | 11 & 11 |
|         | विद्योरिहेमायस्य दृळ्हाः पुरी विज्ञिञ्छवंसा न दंदीः ।      |         |
| सुर     | दांमुन तद् रेक्णों अप्रमुष्य मृजिसेने दात्रं दाशुषे दाः    | 11 0 11 |
| वर्ध स  | वेतुसु दर्शमायं दर्शाणि त्तुं जिमिन्द्रेः स्वमिष्टिसुंसः । |         |
| ঞ       | तुग्रं श्रश्चिमं द्योतंनाय मातुनं सीमुपं सुजा दुयच्ये      | 11 5 11 |

अर्थ - २२१] (यत्) जर (शुरुणः) युष्य नामका नसुर (वजस्य पतने) वज्रके गिरनेसे (पादि) सृत्युको शप्त हुना। तन जिसने (महः हुइः) बस महान् होड बरनेवाधे शबुके (विश्वायुः) संपूर्ण वस्को (अप धार्थि) परास्त किया। (सः इन्द्रः) वस इन्द्रने (सार्थ्ये कुत्साय) कुत्स समयिको (सर्थं) वपने रथपर छेकर (सूर्यस्य साती ) सूर्वहे प्रकाशमें उसको ( उरु कः ) विशेष सामध्येतान् बना दिया ॥ ५ ॥

[२-२] अब इन्हरे (दासस्य तमुचे:) दुष्ट वमुचिके (शिरः) सिरको (मधायन्) काटा बीर (ससन्तं सार्थं नमीं ) सोनेनाकं साध्य नमीबी (प्रावस्) रक्षा की, तब बस इन्द्रने (स्वस्ति राया इचा सं पूणक्) करवाण करनेके किये असे धन और जब भर दिया, तब इसने (इयोन: न ) इयेन पड़ीके समान (अस्में) वस इन्द्रको

( मिद्रेर अंशुं ) कामन्द देनेवाके सोमरसको ( प्र ) प्रदान किया ॥ ६ ॥

[ ५२३ ] हे (विज्ञिन्) बल्ल बारण करनेवाके हन्छ ! सूने (अद्यागायस्य पित्रीः) अर्थकर माबाजाक फैडानेवाके पिमु राक्षसके ( इलहा: पुरः ) बढवान् दुर्गोंको ( इत्यसा ) अपने बढसे (बि हर्दः ) विदीलै किया, वह किया, बोस दिया। हे ( सुदायन् ) सुन्दर दान देनेवाळे दीत ! दने ही ( (दायं ) दान ( दाशुष ऋजिम्बने ) देनेवाळे ऋजिमाको (अग्रमृध्यं तत् रेक्णः) अधिक्य वह यन (दाः) दिया ॥ ७ ॥

[२२४] (स्वमिष्टिसुम्नः सः इन्द्रः) इष्टित सुक्ष देनेवाले इस इन्द्रने (दशमायं वेतसुं, दशोर्णि, तृतुर्वि तुर्व इभे ) अपटी वेवसु, दशीणि, द्वुजि, तुम और इस मामक दुर्शको (योतमाय) योवन नामक वीरके शास (হাপ্ৰস্ ) निरम्तर ( ह्यच्ये ) जानेके छिबे उस प्रकार (उप आ स्त्र ) बरा फिया, निस प्रकार ( মানু: न ) সাবা

पुत्रको दशमें दरती है ॥ ८॥

भावार्थ- अब युष्ण शोषक शमुरा वज्रणवसे वध हुआ, तब बढे होट्टी दस युष्णके सब सैम्बका बीरने पराभव किया। इस इश्वने कुल्स नामक लारांधको अपने रथगर केंबर सूर्व प्रकाशमें उसे कांबर विशेष बक्षशासी बना दिया। इन्द्रने अपने बज़मे शुष्ण नामक शोषक शत्रुको मारा, उसकी सेनाको परास्थ किया, मगा दिया । इस समय इन्द्रका सारवि कुरस या, उसको अपने पास नगरे छेकर स्वेके प्रकाशने इसे डाकर, इष्टपुत तथा बकवान् किया ॥ ५॥

इन्ज्ने दुष्ट वसुचिके सिरको काटा, तथा बसावयान या असुरक्षित विनज्ञतासे पूर्व योग्य सनुष्यकी रक्षा की और बसे उसका करवाण करनेके किए धन जीर जब भरपूर दिवा, तब बस बोन्च अञ्चलने प्रसन्न होकर इन्ह्या

सरकार किया है व है

हे बज़ाबारी बीर ! सूने क्वटी माबाजाल फैकानेवाके पिमु राजसके सुरद किलोंको बदने बढसे तीड दिया। है राज देनेबाके बीर ! तूने दान देनेवाके ऋजिस्वा वर्णात् शतक मार्गासे जानेवाके ऋषिको वार्जिक्य थन दिया । यो वन शत्रु खह नहीं सकता ऐसा वन तूने दिया था। जर्पात वन भी दिया और उसके साम संश्वानका सामध्ये भी दिया। 🛙 🕫 अ

२२५ म हुँ रपृष्ठी वनते अर्घतीतो विश्वद वर्ज वृत्वहणुं गर्भरतो ।
तिष्ठद्वरी अध्यस्तेव गर्ती वर्चायुजां वहत् इन्द्रंमृष्वम् । ॥९॥
२२६ मुनेम तेऽवंसा नव्यं इन्द्र प्रपूर्वः स्तवन्त प्रमा यज्ञैः ।
सप्त यत् पुरः धर्म शांरदीदि द्वि दाभीः पुरुक्तस्ताय विश्वंत ॥ १०॥
२२७ त्वं वृष्ण इन्द्र पूर्व्यो भू विशिवस्यभुशने कुष्ट्याय ।
प्रा नवंवास्त्वमनुदेयं महे पित्रे दंदाध स्वं नयातम् ॥ ११॥

अर्थ—[२९५] (गभस्ती) हाथमें (बृजहणं बज्र) अनुबोका नाश करनेवाले बज्रको (बिभ्रत्) धारण करनेवाला (अप्रतीत साः) नपराजित पैसा वह इन्द्र (स्पृधाः ई स्पर्धा करनेवाले स्नुकोका (बन्ते) न क करता है। (अस्ता इव पति) द्वर जिस प्रकार स्थपर नास्य होता है उस प्रकार (हरी अधि तिष्ठत्। वह अपने समीवाले वय पर नास्य होता है। (बचीयुजा ऋष्वं इन्द्रं षहतः) वे नम वचनमान्नसे जोते जाकर सामध्यवान् इन्द्रको इष्ट स्थानपर के जाते हैं॥ ९॥

[ २०६ ] हे (इन्द्र ) इन्द्र ! (ने अवस्ता ) तेरे रक्षणसे इस मुरक्षित होकर ( नव्यः सनेम ) अपूर्व घनका रुपयोग करें। (पूरवः ) सब मन्त्र्य (प्रमा यद्धः ) इन स्तोत्रोंसे प्रभुकी ( प्र स्तवन्ते ) स्तुति करते हैं। हे इन्द्र ! (यत् ) अब (दासीः ) शत्रुकी प्रणाका त् (इन् ) माश करता है, तब (पुरुकुरस्ताय शिक्षन् ) पुरुकुरस्तो धन देवा है। और (शारदीः सप्त पुरः ) हिंसक पात्रुकी सात पुरियोंको (शर्म दर्त ) वज्रसे विदारित करता है।। ३० ॥

[ २२७] हे (इन्द्र ) इन्द्र ! (त्वं पूर्व्यः ) त् प्राणपुरुष है, (काट्याय उदाने ) कविषुत्र उजनाको (बारि-बस्यन् ) धन देकर बसका तुने (सुधः भूः ) बस्कर्ष किया। (स्वं न—पातं नववास्त्वं अनुद्यं ) अपने न गिरनेशके अर्थात् पक्के देने योग्व नवीन घरको (अहे पित्रे ) महात् पिताके पास (परा ददाथ ) वापस छोटा दिया ॥ १ १ ॥

भावार्य— इष्ट सुस्र देनेवाडा इस इन्द्रने जनेक क्षय्टत्राष्ठ फैजानेवाके वेतसु आदि असुरोंको कोतमात्र राजाके पास आनेके जिये और इसके आधीष सकत रहनेके किये उसी तरह वशमें किया, जिस तरह माता पुत्रको उसमें करती है ॥ ८॥

इन्द्र इथ्यमें शत्रुका वध करनेक लिय बज्र भारण करता है। वह इन्द्र पीछे न इटता हुना सब स्पर्धा करनेवाले शत्रुमोंका नाश करता है। शत्रुपर अस्त्र फेंकनेवाळा वीर नथमें छोड़े जोते आनेपर राम रथपर खडता है। वीर अपने स्थमें खडकर बैठे और शत्रुका नाश करनेके किये थला करे। शब्दका संकेत होते ही अपने स्थानपर जाकर रहनेवाले, और इशारेसे खडनेवाके छोड़े महान् श्रुर इन्द्रको—इन्द्रके स्थको इष्ट स्थानपर पहुंचा देते हैं॥ ९

है प्रमो ! तेरे संरक्षणसे हम सुरक्षित होकर कपूर्व धन प्राप्त करें और उसका भोग छें . पुरवासी नागरिक छोग यहाँसे इन देवशाबोंकी स्तुति करते हैं, प्रसन्नता संपादन करते हैं । शत्रुकी सेनाको हमारे बीर नष्ट-अष्ट करते हैं । पूर्वीक प्रकार यहाँसे संगठित होकर, सामध्ये प्राप्त करके वे शत्रुका नाश करते हैं ॥ १० ॥

दे इन्द्र ! तू पुराण पुरुष है, दू सबका प्राचीन गुरु है। इसक्षिये तूने ज्ञानी तथा ज्ञान प्राप्तिकी इस्छ। करनेवालेको धन देकर उसका उत्कर्ष किया। तूने ही नचे जन्मे हुए पुत्रको उसके विवाक पास पहुंचाया। इस मंत्रके उत्तराधेरों दत्तकका विचान प्रतीन होता है। ओ कपने नचे तन्मे बबका बचित शितिने पालन पोषण न कर सके वह अपने बधेको (महे पित्रे ) जो महान् पालक हो अर्थात् जो उसका पालन पोषण बस्की तरह कर सके, उसे दे दे। ऐसे बालकको दत्तक दिक्रवानेके किए शाला समुचित व्यवस्था करे ॥ ११ ॥

२२८ त्वं धुनिंदिनद्र धुनिंमती ऋषोर्षः सीस न सर्वन्तीः। प्र यत् संमुद्रमाति शूर् पार्षि पारमा सुर्वश्चं यदु स्वस्ति

11 88 11

२२९ तर्व ह त्यदिन्द्र विश्वमाजी सस्तो धर्ना चुर्ह्मी या इ सिर्ध्वप्। बीद्यदित् तुम्यं सोमैभिः सुन्वन् दुमीतितिष्यमृतिः पुक्थ्य किः

11 53 11

## [ 27 ]

[ ऋषिः- बाईस्पत्यो अरहाजः । देवता- इन्द्रः, ९, ११ विश्वे देवाः । छन्दः- विश्वुप् । ]

२३० दुमा उ त्वा पुरुषमस्य कारो ईवर्ष वीर् इव्या इवन्ते । षियों रथेष्ठामुजरं नवीयो स्थिविभूतिरीयते वचस्या

11 3 11

अर्थ— [२२८] रे (इन्द्र ) इन्द्र ! (धुनिः ) शत्रुबोंको इंपानेशास्त्र (त्वं ) त् (धुनिमर्ताः अपः ) बाहनेदां के पानीको ( सीरा न स्नयन्तीः ऋणोः ) अदाको तरह बहा । हे ( शूर ) शूरतीर ! (यम् ) अव ( समुद्रं अति ) समुद्रको अविक्रमण करके तू ( प्र पर्षि ) पार होता है, तब ( तुर्वशं खडुं ) तुर्वश और बहुको ( स्वस्ति पारब ) करवालपूर्वक पार करा दो ॥ १२ ॥

[ २२९ ] हे ( रन्द्र ) रन्द्र ! (आजी ) संप्राममें ( तब ह् ) तेश ही ( विश्वं त्यत् ) सब कार्व होता है। (या धुनीखुमुरी ) जो धुनी और चुमुरीको (सिष्वप् सस्तः ) संप्राममें त्ने सुकावा वर्षात् मार बाला । हे इन्छ ! ( तुन्यं ) तेरे किये ( सुन्यन् ) सोमश्स निकाकनेवाके बीर ( एकथी ) वयको प्रकानेवाके, ( इस्ममुनिः ) समिधाबोंको कानेवाले (द्रभीतिः सीमेभिः अर्कैः) द्रभीतिने सोमध्यसे और स्तोद्रीसे तेरा (दीव्यत् इत्) सत्कार

किया है। || १३ ||

[ २१ ]

[ २३० ] हे ( वीर ) श्रूर हम्द्र ! ( पुरुत्रमस्य कारोः ) बहुत कार्य करनेकी हच्छा कानेवाले पुरुषार्थ प्रवत्न करनेवाकेकी ( दूमाः हज्याः थियः ) वे प्रशंसनीय बुदियाँ ( इत्यं ) प्रांगांके बोम्द ( रथे-स्थां अजरं नवीयः ) रथपर बैठे हुए, जरारहित, अस्पन्त तरुण ऐसे (त्वा हवन्ते ) तुसकी बुढाती हैं । कारण कि, ( वचस्या वि-भूतिः बायिः ) वर्णमीय विशेष क्षेष्ठ ऐसर्व तेरी जाज्ञाले ही (ईयते आस होता है।॥ १

आवार्थ — दे इन्ह । त् अनुजीको कंपाता है तथा त् ही पानीसे अरकर निवर्षोंको बहाता है । त् ही संवसशीक और प्रचलनशीक कोगोंको इर संकटोंसे पार करता है आ 1२ ॥

यह हुन्द्र दुनि सर्थात् दिकानेत्राके सपना उपद्रव काके पत्रामोंको कार देनेवाके तथा सुमुधिः सर्थात् स्वयं ही सब कुछ मक्षण कर जाने बाके दुच्टोंको मानला है, पर जो दमीति वर्षात् किमीसे व दवने वाडा शुस्तार इसके छिए सीमरस निकाकता है, जब पकाता है जीर समिता जादि काकर इसकी अरडी गरद सेवा करता है, उसकी यह रक्षा

दे जुरबीर ! बहुत ग्रुम कर्म करनेकी इच्छा करनेवाके कृशक कर्मवारी - क्रास्पद शीकी - प्रशंसणीय बुद्धियोंसे करवा है। ॥ १३ ॥ सक्तपूर्वक किये ये काव्य वर्णनीय स्थमें बेठे हुए अरारहित तुझ तरूक वीरको अपने सहायार्थ अपने पास कानेके किये गाये दा रहे हैं। इनक' अहम काके त्यहाँ जा बीर हमारा सदायक हो । वर्णनीय वैभवयुक्त ऐक्स्ये नेतो प्रेरणासे ही प्राप्त होता है, इस किये सब कवि देरी प्रार्थना करते हैं। !! १ ॥

९ (क. सु. भा. मं. ६)

२३१ तम् स्तुष् इन्द्रं यो विदानो गिर्वीदसं गीमिर्युझवृद्धम् । पस्य दिवसति मुद्धा पृथिन्याः पुरुम्।यस्य रिहिच मंहित्वम्

11 8 11

२३२ स इत् तमोऽवयुनं तंतुन्वत् स्र्येण वृयुनंवच्चकार । कृदा वे मधी अमृतस्य धामे येक्षन्तो न मिनन्ति स्वधावः

11 \$ 11

२३३ वस्ता खुकार स इहं स्विदिन्द्रः कमा जर्न चराति कार्सु विश्व । कस्ते युक्को भनेसे शं वराय को अर्क ईन्द्र कतुमः स होता

11 8 11

अर्थ — [ २३१ ] ( यः विदानः ) जो सर्वत्र है, वस ( गिर्वाहसं यहप्रवृद्धं ) वानियों हारा वर्णशिव और वर्णोंसे विसका यह वदशा है, ( तं उ इन्द्रं ) वस इन्द्रकी ( स्तुषे ) में स्तुति ' करता हूँ । ( पुरुमायस्य ) बहुत वृद्धिमान् ( यस्य ) इस इन्द्रकी ( महिस्सं ) महिमा ( दिसं पृथिक्याः ) बुळोक और पृथिवीके ( महा ) विस्तारसे ( विति विरिषे ) बहुत ही विस्तीर्थ है । २ ॥

[२३२] (सः इत्) उस १०४ने (अ-ययुनं) बज्ञानमन (ततन्यत् तमः) पैछे हुए बन्धकारको (सूर्येण) सूर्यके प्रकाशसे (वयुनवत् खकार) प्रकाशमय किया। हे (स्वधायः) अपनी निजधारक शक्तिसे पुक्र इन्द्र! (मर्ताः) मनुष्य (अमृतस्य ते धाम) तेरे अमरस्यानको (इयक्षन्तः कदा म मिनन्ति) वज्ञ करनेकी इष्क्रा करनेके कारण कभी भी नष्ट नहीं करते हैं। इसको बहाते रहते हैं ॥ ३॥

र इयक्षत्तः मर्ताः ते असृतस्य धाम कदा न मिनन्ति— यज्ञ करनेवाहे मनुष्य प्रभुके शामका शश नहीं करते । वे प्रभुके बशका संवर्धन करते हैं ।

[२६३] (यः ता चकार) जिसने वे कर्म किये, (सः इन्द्रः कुद्द स्वित्) वह इन्द्र इस समय कहीं है? (कं जनं, कासु विश्व आखरात) किस कोकमें और किन प्रजानों के बीच वह व्यवता है है (इन्द्र् ) इन्द्र ! (कः यक्षः ते मनसे दां) कीनसा नम्र करे मनको सुक देता है ! (वराय कः अर्कः) तेरे वरनके छिये कीनसा मन्त्र समर्थ है ! (होता सः कतमः) कीनसा वह होता है कि जो तुझे मुखानेमें समर्थ है ॥ १ ॥

आवार्य — जपनी वाणी द्वारा उस प्रभुका ही वर्णन होने योग्य है, वह प्रभु प्रशस्त यज्ञकर्म करनेसे प्रसक्ष होता है। भेडोंका सत्कार, आपसकी संघटना जीर दीनोंका खदार जिससे होता है वह प्रशस्त यज्ञ कर्म है, इससे प्रभुका नश बदता है। जिससे वह प्रसक्ष होता है। इस श्रेष्ठ बुद्धिमान् कर्ममें कुशस्त प्रभुकी महिमा खुलोक जीर मूकोकके विस्तारसे सी बहुत ही बदी विस्तृत है। २॥

जिसमें मार्गका पता नहीं चकता, येसे गाड जन्धकारको सूर्यके प्रकाश द्वारा इसी इन्द्रने दूर किया। जो मधुष्व षक्ष वरते हैं, वे इस इन्द्रके कमर स्थान कमी भी नष्ट नहीं करते तथा इस इन्द्रकी खपासनासे वे अपनी धारणा सक्तिको बेंडाते हैं ॥ ३॥

इस संसारमें को गति हो रही है, सभी पदार्थ को अपना अपना कार्य कर रहे हैं, वे सथ कर्म इसी ईस्टरके हैं, पर वह ईस्वर स्वयं कहां है, वह नहीं पता ककता। वह स्वयं अञ्चल रहकर वह सब कुछ कार्य कर रहा है। वह कहां और किस स्थान पर रहता है और किन प्रज्ञानोंने रहता है, वह सभी कुछ जञ्चात है। इसकिए कीम सर काम ईस्वरको प्रसक्त कर सकता है, वह भी अञ्चल कर सकता है, वह भी अञ्चल है। पर जो इस ज्ञानको जान केता है, वह इस ईस्वरको प्राप्त करनेमें सक्तक हो जाता है। १ ॥

२३४ इदा हि ते वेविषतः पुराजाः प्रनासं आसुः पुरुकृत् सर्खापः। ये मंध्यमासं द्वत न्तनास द्वावमस्य पुरुद्द्व बोधि ॥ ६ ॥ २३५ तं पृच्छन्ते। प्रतिमः पराणि प्रता तं इन्द्र श्रुत्यातं पेष्ठः । अर्चीमसि वीर ब्रह्मवाहो यादेव विश्व तात् त्वी मुहान्तम् 8 § II २३६ अभि स्वा पाजी रक्षसो वि तस्ये महि जन्नानम्भि तत् सु तिष्ठ । तर्व प्रज्ञेन युज्येन सरूया वर्जेण धृष्णो अप ता संदस्य tr 19 11

अर्थ--[२३४] हे (पुरु - कृत् ) बहुत कार्य कानेवाके ! हे (पुरु - हूत ) बहुती हारा प्रशंसित ! ( पुराजाः प्रत्नासः ) पूर्व काक्रमें उत्पक्त प्राचीन तथा ( इदाहि ) इस समयके ( वेविषतः ते सखायः आसुः ) तेश उपासना करनेवाले तेरे मित्र बनकर रहे थे, दे भक्त तथा ( ये मध्यमासः सत नूतनासः ) जो मध्यकाकके और जो नवीन हैं ( उत अव्यस्य ) भीर जो रनका नवीन स्वोत्र है स्सको ( बोचि ) सुम जानो ॥ ५ ॥

[ २२५ ] दे ( वीर ) सूरवीर ! (अक्षावादः इन्द्र ) मन्त्रीसे वर्णित इन्द्र ! (अवरासः तं पृच्छन्तः ) बाधुनिक मनुष्य तुहे पूछते हुए (ते पराणि प्रत्ना धुत्या ) तेरे मेह पुराने पराक्रसोंको श्रुतिमें (अनु येमुः ) प्रधित करते हैं, वर्णन करते हैं। ( महान्तं त्या अर्जामिस ) इस तुझ महान्की पूता करते हैं और ( यात् एवं विद्य तात् ) जिसना इस जानते हैं बतनेसे तुम्हारा संस्कार करते हैं ॥ ६ ॥

१ अवरासः तं पृच्छम्तः-- होटे कोग इसके गुज पृत्रते हैं, प्रभुके गुज जानवा चाहते हैं।

२ ते पराणि प्रत्ना श्रुत्या अनु येमुः — तेरे श्रेष्ठ पुरातन कर्मोका वर्णन सुनते हैं और तदनुसार वर्णन करवे हैं।

३ त्था महान्तं अर्चामिति — तुझ त्रैसे महान्की इम प्ता करते हैं।

ध यात् यस विवा तात् अर्चामासि — जितवा इमें विदित्त है उतना इम बावना बादर करते हैं।

ं २३६ | हे इन्द्र ! ( रश्नसः पाजः ) राक्षसीका वक (त्वा अभि वि तस्ये ) की सामने चारी कोर वह रहा है, (महि ज़क्कानं तत् अभि द्व तिष्ठ ) त् भी अनुके दस वडे बहको जानका उसका प्रतिकार कर । हे ( घुच्ची ) शतुओंका वर्षण करनेवाके इन्द्र ! ( तत प्रत्नेन युज्येन संख्या बज्रण ) हो पुराने सुवीम्ब, निस्यसहारक वज्रते ( ता अप तुद्स्य ) उस शतुसेनाको दूर कर ॥ । ॥

आवार्थ-- दे बहुत क्मोंको करनेवाके जीर बहुत हारा प्रार्थित प्रभी ! मलुष्य बहुत उत्तम कर्म करे जीर अनेकोंकी प्रशंसा प्राप्त करे । प्राचीन प्रवेज, अब जो वेरी सेवा मित्र बनकर कर रहे हैं, जो प्रध्यकाशके तथा जो बरीन हैं, हम सबके स्तोत्र त् सुन । ॥ ५ ॥

है इन्द्र ! जो छोटे अर्थात् तेरे पराकम एवं गुणोंसे अभी अपरिचित ही है, वे तेरे मुख जानना चाहते हैं । दे तेरे मेड पुरातन क्मेंडिंका वर्णन सुनते हैं और तद्नुसार वर्णन करते हैं। इस भी तुझ जैसे महानकी पूजा करते हैं तथा तरे जिलने गुण इमें विदित हैं उतन। इस बायका भावर करते है ॥ ६ ॥

दे इन्द ! असुरोक्षा वक तरे चारों जोर वद रहा है जता तु भी वनका वन्त्री तरह प्रतिकार कर, तथा वपने शह, ष्टशाबी दल्लसे उस क्षत्रसेगको दूर कर ॥ • ॥

२३७ स तु श्रुंशीन्ट नूर्वनस्य महाण्युतो बीर कारुधायः ।
त्वं ह्याः पिः प्रदिवि पितृणां असंद् वृथ्यं सुद्धत एष्टी ॥ ८॥
२३८ प्रोतिय वर्शणं मित्रभिन्द मुरुतः कृष्वावंसे नो अद्य ।
प्र पृष्णुं विष्णुं मुप्ति पुरिवि सित्रतारमोषं धीः पर्वतांश्व ॥ ९॥
२३९ हुम उं त्वा पुरुश्चाक प्रयज्यो जित्तारी अस्ये चेन्त्य कैं। ।
श्रुधी हवमा हुं बतो हुं तानो न त्वावा अन्त त्वर्थितः ॥ १०॥
२४० स म आ वाच् भुपं याहि विद्वान् विश्वेभिः स्यो सहसो पर्जत्रैः ।
य अग्निजिहा स्रेतसापं आसु ये मनु च्युरुवंद दर्साय ॥ १९॥

अर्थ— [ ४२७ ] दे (कारुधायः वीर इन्द्र ) कविको भारण करनेताके, वीर इन्द्र ! (सः ) वह त् (नृतनस्य ब्रह्मण्यतः ) इस नवीन बद्धान प्राप्त करनेवाकेका कथन (तु शुक्षि) अवण कर । (त्वं इष्टी आ सुद्द्यः ) त् वहमं सहन ही से बुलाने योग्य है। और (प्रदिवि पितृणां आपिः ) हमारे पूर्व पितरोका त् वन्यु होकर ( द्याश्वत् वर्भूथ ) चिरकाक तक रहा था। इसक्षिये त् इन स्तोबोंको सुन ॥ ८॥

[२२८] हे इन्द्र ! (अद्य ) नाम (क्रुणं, मित्रं, इन्द्रं, महतः ) वरून, मित्रं, इन्द्रं, मस्त्, (पूर्वणं, विष्णुं, पुरंधिं, अप्तिं, सवितारं, ओपघीः च पर्वतान् ) एवा, विष्णुं, पुरंधीं, निम्न, सविता, नीविविद्यं नीर पर्वतादि वैविकि। (सः उत्तये अवसे ) हमारा सुरक्षांक विवे तथा प्रमतिक क्रिये सहायक (प्रकृष्य ) करो ॥ ९ ॥

[२३९] हे (पुंठ-शाक-प्र-यज्यो ) बहुत शक्तिमान् , उरक्षष्ट बनमानीय इन्द्र ! (त्वा इमे जरितारः ) वेरी वे स्तोता कोग (अकैं: अभ्यर्थनित ) स्तोत्रीसे बर्चना करते हैं। हे (असून ) बनर ! (हुन्। ) प्रशंसित होकर व (आ हुवनः इसे श्रुधि ) स्तृति करनेवाकेक स्तोत्रको सुन। (स्वावान् त्वत् अन्यः न अस्ति ) तेरे समान वेरेसे भिष्ठ वृसरा काई नहीं है ॥ १० ॥

रिश्वण दे (सहसः सुनो ) बल्पुत इन्द्र ! (विद्वान् ) त् सर्वज्ञ है इसकिवे (विश्वेभिः यजत्रैः ) सव बजनीय देवतार्कोकं साथ ( जु मे उप आ यादि ) कीश्र मेरे पास बा। (ये अग्नि-जिद्धाः ऋत-सापः आसुः ) जो बाग्नि रूप विद्वावाले बर्धात् झानी हैं तथा जो सःवके खपासक है और (ये दसाय ) जिन्होंने शशुओंका नाश करनेके किवे (मनुं ) मनवशाल बीरको (उपरे चक्कुः तैः ) ऊपर निर्माण करके रक्ष दिया था, इनके साथ भी बा। ॥ १९॥

आवार्ध— हे जानको धारण करनेवाके तथा ज्ञानीयोंका भरण पोषण करनेवाके हुन्त्र ! तू ज्ञानीकी प्रार्थना सुन । तू यक्तमें आसानीसे बुकाबे जाने योग्य है । तू उमारा तथा पूर्वजीका भी पाळन करनेवाका है ॥ ९ ॥

दे इन्हें ! व वर्ण, मित्र, इन्हें, सदन, स्वीत, सर्विवा साहि देवोंको इमारी सुरक्षा करनेके किए प्रेरित कर, वाकि इस अपनी उसति कर सके ह % ॥

हे अत्यन्त काकिशाली इन्द्र दे स्तोतागण हेरी स्तुति करते हैं अतः त् प्रसम् होकर इन स्तुतियोंको सुन । तेरे समान तेरे असावा और कोई नहीं है ॥ १० ॥

हे बलक किथे प्रसिद्ध बीर ! द् सब जानता है, इमिकिये सब प्रतीय ज्ञानियोंके साथ मेरे पास जा। बकदान में ज्ञानियोंक पाय मेरे सदायक हो । जो अधिक समान रोजस्वी जिद्धावाले हैं अर्थाद् बक्तम ज्ञानी बका है और सनातन सत्य कर्मका हो जो जाचरण करते हैं, तथा जिन्होंने दस्युओंका नाश करनेके किये मननशील वीरको निर्माण करके शासकके स्थानपर निठला दिया, उनके साथ तू मेरे पास जा। बक्तम ज्ञानी बक्ता, सत्यभमेके पाठक तथा शत्रुका नाम करनेवाले जो मननक्षील बीर है बनकी हमें सद्दायता हो ॥ 1९ ॥ २४१ व नो नोधि पुरण्ता सुगेषु क दुर्गेषु पश्चिक्र विदानः । ये अर्श्वमास पुरनो नहिंद्या स्तेषिने इन्द्रामि नेश्चि नाजम्

॥ १२ ॥

[ २२ ]

ि अधि:- बाईस्वन्यो अरहाजः । देवता- इन्द्रः । छन्दः- त्रिष्टुप् । ।

२४२ य एक इद्वर्ध्यर्वणीना मिन्द्रं तं गीमिन्स्यर्व आभिः।

यः पत्यंते वृष्यो वृष्ण्यावान् स्मत्यः सत्वा पुरुषायः सहंस्वान्

用专用

२४३ तम् नः पूर्वे पितरो नवंग्वाः सप्त विश्वासी अभि वाजयेन्तः। नश्चदामं तत्तीरं पर्वतेष्ठाः महोषवाचं मतिभिः वर्विष्ठम्

11 3 11

अर्थ — [२४१] हे (इन्द्र ) इन्द्र ! (पथिकृत चिद्रानः सः ) मार्ग बनानेदाका, सर्वश्च यह द् ( सुरोषु वत दुर्गेषु ) मुक्कसे आने वीरय और दृश्क्षसे जाने याय्य मार्गोसे (मः पुरयता बोधि ) हमारश नेता हो । (अअमासः उरवः विश्विष्ठाः ये ) न यक्नेदाके वटे बीर मस्थन्त वेगसे खलनेत्राके जो तेरे थाडे हैं (तेभिः नः / उनसे इमारे विवे (बाज़ं अभि विश्वित ) बलवर्षक अन्न के ब्या । ॥ १२ ॥

1 82 ]

' २५२ ] ( यः इन्द्रः ) के इन्द्रं ( एक इन्द्र् आक्षिः गीकिः इन्द्रः ) एक ही निश्चनसे इन स्तृतिगीसे वार्षना करने बोग्य है। ( ने इन्द्रं अभ्य के ) उम इन्द्रकी अर्थना करना हूँ। ( यः भूषनाः मृष्ण्याकान् सत्यः ) जो वक देनेवाला, स्वयं भलवान् और सत्यानिह है और ( सत्वा पुरुष्तायः सहस्यान् पत्यते ) अपने बक्ते जनेक कीशकसे कम करनेवाला और शश्रुजीका प्रगानय करनेवाला है इस इन्द्रका स्त्रांत की जाती है। ॥ १ ॥

१ एकः इन्द्रः इन् आधिः गीर्भिः इदयः — एक दी पशु इन स्तुतियासि प्रार्थना करने बोग्य है।

२ यः ब्रुपासः तृष्णयापात् लत्यः - वर्दा अद्वितीय बस्त्वान् तथा सामध्येशासी है और वही सस्य है।

३ सत्या पुरु-मायः सहस्यान पत्यते— सत्त्ववान्, अनेक कीशल्वीसे युक्त, शत्रुका पराभव करनेवाका ही सबका स्थामी हो सकक्षा है।

[२४३] (पूर्व नव-ग्वाः) पुरातन तव महिनेका यज्ञ करनेवाले (सत विप्रासः) साव बुद्धिमान् जानी (बाजयन्तः) हविष्णाच सिद्ध करनेवाले (नः पितरः) इमार पितरीने (नश्नत्-दामं ततुरि पर्वतेष्ठां) अञ्चलकारक, बारक और पर्वतेष्ठां रहनेवाले, (अद्रोध-वाचं शविष्ठां ते उ) हाहरहिन भाषण करनेवाले, बातशय बटवान् ऐसे इस इन्ह्रकी (मितिभिः अभि) बुद्धिक स्तृति का यो ॥ २ ॥

भावार्थ — सर्ग बनानवाठा ज्ञान सुगम तथा दुर्गन मार्गोमें कार्गाका नवा होकर सार्ग वर्धन करे और ज्ञानपूर्वक योग्य रीतिसे उन सनुवावियोंको चलावे और इष्ट स्थानतक पहुंचावे। म धकनेवाडे वहे वाहक तो है बनसे हमें अस और वककी प्राप्ति हो। हमारे सहायह न धकनवाळे हों। १२ ॥

मी इन्द्र शकेका दोने हुए भी अनेक्षेत द्वारा स्तृतिक योग्य दोता है, उस इन्द्रकी में अर्थना और स्तृति करता हूँ, क्योंकि वही श्राद्वितीय बळशाकी शीर सामध्यानों है और वही मान्य तथा अविभावी है। वह इन्द्र संस्थतान तथा अनेक कुराकताओंसे युक्त तथा बानुका पश्चमत करनवाना हानेके कारण संबक्षा स्वामी है, अतः वही संबक्षे किए स्तृति करने कुराकताओंसे युक्त तथा बानुका पश्चमत करनवाना हानेके कारण संबक्षा स्वामी है, अतः वही संबक्षे किए स्तृति करने क्योंक हैं। १ ॥

शतुको द्वानेवाके, सबको संकर्टीस नारनेवाके, पर्वेषपर रहनेवाके, दोहरहित भावन करनेवाके, बिष्ट तथा बीरकी शतुको द्वानेवाके, सबको संकर्टीस नारनेवाके, पर्वेषपर रहनेवाके, दोहरहित भावन करनेवाके, बिष्ट तथा बीरकी सुदिप्तंक तथासना करनी चाहिए, ऐसे वीरका सन्कार करना चाहिए। जो नवग्व वर्धाद नी मासतक वश्च करनेवाके तथा द्वान वर्धाद देस मासतक वश्च करनेवाले हैं, वन क्यानियांको भी स्तुति करनी चाहिए ह र है

२४४ तमीमह इन्द्रेमस्य रायः पुंठ्वीरंस्य नृवर्तः पुरुक्षोः । यो अस्क्रेघोयुर्जरुः स्वर्धान् तमा भर हरिनो साद्रयध्यै

11 \$ 11

२४५ त<u>नो</u> वि वी<u>नो</u> यदि ते पुरा चि अतिवार आनुश्च। सुम्नमिन्द्र । कस्ते भागः कि वयी दुध खिद्दः पुरुद्दत पुरुवसोऽसुर्वः

11 8 11

२४६ तं पुच्छन्ती वर्जहरतं रथेष्ठा मिन्द्रं वेषी वक्वरी यस्य न् गीः। तुनिद्यामं तुनिकूर्मि रंभोदां गातुमिषे नर्धते तुम्रमञ्छं

11 4 11

अर्थ-[२४४] ( पुरु-शिरस्य नृ-वतः पुरु-क्षेतः अस्य ) बहुत वीरोंसे युक्त, बहुत सहावकोंसे युक्त हमा विवाद है। है (हिरिदः ) बाययुक्त हम्म ! (यः अस्क्रघोयुः अजरः स्वर्धान् ) जो धन बावनात्री, क्षीण ब होनेवाला बीर सुक्ष देनेवाला है, (तं मादयच्ये आ भर) वह धव हमें बपमोगके किये भरपर भर है ॥ ६ ॥

[२४५] हे (इन्द्र) इन्द्र ! (यदिते आरितारः पुरा चित् ) जो तेरे स्तोताओं ने पहिले समयमें (सुम्ने आनशुः ) सुन्न पास किया था (तत् मः वि वोचः ) तो वह सुकका मार्ग इमें बता। हे (सुभ्र ) दुर्धर (खिद्धः ) शतुओं का बाग करनेवाले (पुरु-हत ) बहुतों से बुताये अनेवाले (पुरु-वस्तो ) बहुत पेथर्यवाले इन्द्र ! (असुर-भ्रः ते ) बसुरोंका बाग करनेवाला तेरा (कः भागः, वयः किं ) कर्यव्यका कीनसा भाग है सवा सामध्येका माग भी कीन-सा है , बहु भी बता ॥ ॥ ॥

[२४६] (वज्रहस्तं रथेष्ठां तुविमाभं तुविकुमिं रभोदां तं इन्द्रं ) हाथमें वज्र वारण करनेवाके, रथाकर बहुत कर्म करनेवाके, वह देनेवाके उस इन्द्रकी (पृच्छन्ती देपी) वर्षवा करनेवाकी वागादि कर्म करनेवाकी (वक्षकरी गी: ) गुणोंका वर्णन करनेवाकी इस प्रकार स्तुति (यस्य ) जिस सज्ज्ञानकी होती है। वह (गातुं इषे ) सुबको प्राप्त होता है और (तुम्नं अच्छ नक्षते ) श्रृत्रका सामना करता है। ५ ॥

भाषार्थ — इस मभुके पाय दम पेता जन मांनते हैं कि जिसके साथ बहुत बीर रक्षणके किये रहते हों, जो जनेक सहायकों को जपने पास रजता है जीर जिसके साथ पर्यास जब होता है, जर्थात् हमें जन चाहिये, जब चाहिये, सहायक चाहिये और हनके संरक्षणके लिये सरक्षक वीर भी चाहिये। वह जन विनष्ट न होनेवाला, श्लोण न होनेवाला और सुख बढाने-बाला हो। इस जनसे (मादयभ्ये) हमारा जानन्य बढता जाये। हमें किसी तरह दु:ज न हो। ऐसा चन हमें चाहिये॥ इ॥

इंग्इके स्तोवागण कत्तम मन प्राप्त करते हैं। प्रमुक्त स्तुति गानेसे शोभन विधारवाका मन होता है। शतुके किये जासझ, शतुनासक, बहुतोंसे प्रशंसिक, बहुत धननाठे तीर! तेरे पास जो बहुरोंका नाश करनेवाळा झीर्यका मान है वह कीन सा है? तेरी बायु क्या थी, तेरा सामध्ये कीन-सा या, जिससे द शतुंका नाश करता हो !॥ १॥

बज द्वापमें भारण करनेवाका, रधपर बास्टर होकर करनेवाका, बनेक शत्रुओंको एक दी समयमें प्रकानेवाका, बनेक महारके कम करनेवाका, बक बढानेवाला बद इन्द्र है, इस तरद उस इन्द्रकी अर्थना जो करती है, तथा साथ साथ वक्र कमोंको करती है, पेसी स्तुति जिसकी बाणी करती है, वह सुख प्राप्तिके मार्गसे जाता है और सुख प्राप्त करता है, और शत्रुका पराभव करनेका मार्ग भी ठीक तरह जावता है। तथा शत्रुका पराभव भी करता है। ५॥

| २४७ | अया हु त्यं माययां वावृधानं मेनोजुवां खतवः पर्वतिन ।         |         |
|-----|--------------------------------------------------------------|---------|
|     | अच्युंता चिव् वीकिता स्वीजी हुओ वि वृळ्डा धृंषता विरिष्शन    | 11 年 11 |
| 288 | तं वी धिया नव्यस्या अविष्ठं प्रसं प्रत्नुवत् परितंयुष्यै ।   |         |
|     | स नो वश्वदनिमानः सुबक्षे न्द्रो विश्वान्यति दुर्गहाणि        | 11 9 11 |
| २४९ | आ जनांयु दुर्ह्वणे पार्थिशानि दिच्यानि दीपयोऽन्तरिक्षा ।     |         |
|     | तपा वृषन विश्वतं: श्रोचिषा तान् बंब्राद्विषे शोचय क्षामुपर्य | 6       |
| 240 | श्वे जर्नस्य द्विष्यस्य राजा पार्थिवस्य जर्गतरत्वेषसंदर् ।   |         |
|     | धिष्व व जंदिश्वण इन्द्र हस्ते विश्वां अजुर्ये दयसे वि मायाः  | 11 8 11 |

अर्थ— [ २४७ ] हे (स्व-तवः ) जपने नित्र बहसे युक्त इन्द्र ! (मनोजुवा पर्वतेन ) बनोदेनी जपने जायुध बद्धसे (अया मायया वसूधानं त्यं ) जपने कपट जाइसे बदनेवाहे इस शतुका त्ने (वि रुजः ) विशेष मकारसे वध किया। हे (स्वोजः ) अपनी शक्तिसे बहवान् (विर्दिशन् ) महान् सामध्वतान् इन्द्र ! त्ने (अच्युना चित् विदिश्ता हिल्हा ) न हिल्ने बाही, बहवाही और रह शतुकी पुरिवोको (धुपता ) धर्क शक्तिसे मन्न किया, तोष वाका ॥ ६ ॥

[२४८] ( अव्यस्य धिया ) इस अपूर्व बृद्धिपूर्वक की गई स्तुति द्वारा (श्राविष्ठं प्रत्ने वः तं ) अस्यन्त बढवान् पुरावन वस रून्त्रका (प्रस्तवत् परितंसायध्ये ) प्राचीन रीतिसे अनुसार और यशका विस्तार करनेके किये में प्रयस्त करता हूँ, इसको सुन कर (अनिमानः खुधम्हा ) अपार महिमायाना, सुन्दर वाहनवाना (सः इन्द्रः) वह इन्द्र

( विश्वाति दुर्गहारिण ) समस्त संकटोंसे ( तः अति वक्षत् ) इमें पर के जावे ॥ • ॥

[२४२] हे एन्द्र ! (द्रुह्मपे जनाय) सजनोंका द्रोह करनेवाका दुष्टोंको हटानेके किये (पार्थिवानि दिव्यानि ) प्रियि और युक्तोक (अन्तरिक्षा) और जन्तरिक्षके स्थानोंको (आ दीप्यः) अस्यन्त तस कर । हे (वृष्यन्) अक्ष्यान् देव ! (विश्वतः तान्) चारी कोरसे उन दुष्टोंको (शासिषा तप) अपने तेजसे थपा। (अह्मादिषे भा प्राप्तः) ज्ञानके देपियोंको दन्य करनेके क्षिये प्रियशि और जक्षोंको सी तपा ॥ ८ ॥

[२५०] (त्येषसंदक् अ-जुर्य रुन्द्र) हीसिमान्, बरारहित रुन्द्र! (दिव्यस्य जनस्य) दिव्य कोनोंका भीर (पार्थिवस्य जगतः) पृथ्वीपरके कोनोंका भी (राजा भुवः) द्राजा है। (दक्षिणे इस्ते वज्रं घोष्य) दादिने हाथमें वज्रको चारण कर। भीर (विश्वाः मायाः विदयसे) सब दुष्टेकि कपटजालोंका नाश कर॥ ९॥

१ स्वेषसंदक् अजुर्य इन्द्र- तेज:पुक्ष दीक्षनेवाका जरा-क्षय आदि रहित इन्द्र है।

२ विच्यस्य जनस्य, पार्थिषस्य जगतः राजा भुषः— गुढोक्रंने तथा भूडोक्रंने रहनेवाडे डोगोंडा वह ही राजा हुना है।

भाषार्थ — जपने ही बळसे बळवान् इस इन्द्रने जपने मनके समान वेगवान् तथा जसान्य दह एवं शिकसाबी शक्ष उन्नसे कपडी और मानावी होकर बढनेवाळे जपने शतुको नष्ट किया। तथा इसकी अअबूतसे मजनूत नगरियोंको भी नष्ट किया ॥ द ॥

अपूर्व और बुदिपूर्वक किये इस स्त्रोत्रसे उस बस्रवान् पुराजपुरुष इश्त्रका प्राचीनों जैसा या। फैकानेके किये में कार्यमान करता हूँ । इस स्त्रोत्रको सुनकर जयार महिमाताका और सुन्दर रचवाका यह इन्त्र सब प्रकारके संकटोंसे हमें बचकर पार के बाँव ॥ ७ ॥

सरकोंसे ओ दोह करते हैं, डम तुष्टोंको हटामा चाहिए। प्रभु इन्द्रभी इस कामसे हमारा सहायक हो। यह प्रथिती, शु और अन्तरिक्षके स्थानोंको चारों कोरसे तस करे, वाकि इन सभी स्थानोंसे दुष्ट नष्ट हो जाएँ। यह अपने केजसे इम दुर्होंको चारों कोरसे तथाने तथा शामसे देस कानेनालोंको दग्ध करनेके किए पृथिती और अबोंको भी तस करे ॥ ८ ॥ २५१ आ संयतिमन्द्र णः स्वास्ति श्रंतुत्यीय बृहतीमस्धाम् । यया दासान्यायीणि वृत्रा करी विजय सुतुका नाहुंवाणि

11 20 11

२५२ स नो नियुद्धिः पुरुह्त वेश्रो विश्ववाराभिरा गंहि प्रयज्यो । न या अदेवो वर्रने न देव आभिर्याहि त्यमा मंद्रशृद्धिक्

11 88 11

[ २३ ]

[ऋषिः नाईस्पत्यो भरद्वाजः । देवता – इन्द्रः । छन्दः – त्रिष्टुप् । ] २५३ सुत इत् त्वं निर्मिश्त इन्द्र सोमु स्तोमे ब्रह्माणे श्रुस्यमान उक्ये ।

यद् वा युक्ताम्यां मधवन् हरिम्यां विश्वद् वर्ज बाह्वारिन्द्र यासि

11 8 11

अर्थ — { २५१ | दे (इन्द्र) इन्द्र ! ( शत्रु-तृर्याय ) सत्रुओं के नास करने के लिये (बृहर्सी अ-सृक्षां) वहीं, विकासी, ( संयतं क्वस्ति ) संवसमें वहनेवाली और कल्वाण करनेवाली संवत्ति ( तः आ सर ) देने दे हे ( विक्रित् । वक्तवारी इन्द्र ! ( यया दासानि आर्थाणि करः ) जिससे दासोंको बार्च वनावा साथा है और ( नाबुषाणि ) अनुष्मोंके ( हुया ) वहनेवाले कनुनोंको ( सुन्ता ) सहअ ही से नष्ट-अष्ट किया जाता है ॥ १० ॥

१ बाजुतुर्याय बृहतीं अमृधां संयतं स्वस्ति नः आ भर- शत्रुजीका नाम करनेके किये विमान,

व्यक्तिकारी, स्वाचीन रहनेवाकी और कश्याण करनेवाकी संपत्ति हर्से दे ।

यथा दासामि वार्याणि कर:— इससे दासकि वार्व किये वार्ष।

[रेपर] वे (पुरुद्धत ) बहुत कोगोंसे बुढ़ाने बोग्य, (बेघ: ) विश्वाता (प्रयज्यो ) विशेष प्रजीव इन्द्र ! (सः ) द (विश्वावारराभः नियुद्धिः ) सब कोगोंसे प्रशंसिक बर्थोंसे ( नः आ गद्दि ) हमारे पास बा ( अदेखः ) बदुर (याः व वरते ) जिन घोडोंको रोक नहीं सकता, (देवः न) नीर देव भी नहीं रोक सकता, (आभिः तूर्य आ ) वन बोडोंसे बीम ही ( मद्द्यद्भिक् आ यादि ) मेरे पास बा ॥ ११ ॥

[ 44 ]

[२५२] हे (इन्द्र) इन्द्र ! (सोमे सुते इत्) सोमका रस निकाडने पर (ब्रह्मणि स्तोमे ) खोत्रोंको प्रानेके प्रमाद (उक्ये शस्यमाने ) उक्यका नान होनेपर (त्वं ) त् (निमिद्तः ) सर्वान होता है। बीर हे (ममनन् इन्द्र धनवान् इन्द्र ! ब्राह्मः विभान् ) हाथमें वज्र धारण करवा हुआ (यत् वा युक्ताभ्यां हरिश्यां वासि ) उका नोवे हुए अमोको रयसे गमन करता है ॥ ३ ॥

भावार्थ — यह शुन्द लेक्स्वो और शुद्धावस्था रहित है, सथा विषय तथा पृथ्वीपरके कोगोंका भी यह राजा है। यह हुन्दे शादिने दावमें बज बारण करके राजुलेंकि कपटजाकोंका नाथ करता है।। ९॥

वह हम्द्र हमें सञ्जानिक नाम करनेके किए विभाल, श्राविनामी और स्वाधीन रहनेवाकी तथा करपाण करनेवाकी सम्मणि हमें है। राट्में जो दास बा दुष्टजन हों वन्हें श्रेष्ठ और बाये नागरिक बनाया जाए, राज्यसासनकी व्यवस्था तथा समामकी व्यवसा देशी हो कि जिससे दुष्ट मचुष्य श्रेष्ठ नागरिक वन सकें। मनुष्योंको चेरकर करें क्ष्ट देनेवाके श्रुष्ट हिन् कर्य।

. दे इन्द ! इ बहुबसे कोगोंने हारर इकाव वाने योग्य और विशेष पुत्रणीय है। यू सब कोगोंसे प्रशंक्षित वर्गोंसे इमले पास वा ! असुर मी जिन बोडोंको रोफ नहीं सकते और देव भी रोक नहीं सकते, उस बोडोंसे हू हमारे पास वा स ११॥

दे हम्म ! स्रोतका रस निकारे कानेपर, स्रोत्रॉके पढे जानेपर तथा स्तृतिका श्राम होने पर सू डम स्तृतियॉसें तस्त्रीत हो बाता दें। दे कम्मान् हन्द्र ! सू हावमें नक्ष धारण करके रथोंसे शावुओं पर आक्रमण कर ॥ ३ ॥ २५४ वद् वो दिवि पार्थे सुब्धिमन्द्र वृत्रहत्थेऽवं से क्रांसाती । यद् वा दश्वंस्य विश्वुको अविश्यु दर्श्वयः अधीन इन्द्र दस्यून् 11 9 11 २५५ पातां सतमिन्द्री अस्तु सोमै प्रणेनीरुप्रो जार्ततारम्नी । कर्ती बीराय सुर्वेष उ लोकं दाना वसुं स्तुवते कीरयें चित् 11 8 11 १५६ गन्तेयान्ति सर्वना हरिन्यां बिधर्वजं पापः सोमं ददिगीः। कर्ती बीरं नये सर्वेबीरं श्रोता हुवं गुणतः स्नोमेबाहाः 11 8 H २५७ अस्मै वयं यद् बाबान तद् विविष्य इन्द्राय यो ने। प्रदिवो अपस्कः।

सूते सोमें स्तुमासि श्रंमंदुक्ये न्द्राय त्रका वर्धनं यथासंत् 11 4 11

अर्थ--[२५४] रे (इन्ह्र) इन्ह्र द (हिन्नि स्वर्गमें (शूरस्नाती सुत्रहत्ये पार्थे ) योदानोंसे चकाचे बानेवाड सजुड़ा वथ करनेके युद्धमें दुःकमे पार होनेकं किये ( सुदिव ) सामबाबी मनुख्यको (अवासि ) रक्षा करवा है। ( बल् वा ) वथवा (ब्झस्य व्यस्युवः ) बन्नादिमें वक्ष वहनेत्राके परन्तु राजुवे बरनेवाके मनुष्यको ( अविस्थान् ) अवरदित करना है। दे (इन्द्र ) इन्द्र । तु ( यत् वा दार्धतः दस्युन् ) तथा स्वर्धाने शत्रुवीको (अरम्बयः ) ६ विनष्ट करता है ॥ २ ॥

[ २५५ ] ( इन्द्रः सुतं सोमं पाता अस्तु ) इन्द्र सोमास पनिवाक है। (उत्ती अरितारं प्रणेतीः ) वपने रक्षक साधनोंसे स्तोकाबोंको ठीक स्थान तक पहुँचानेवाका, ( उन्नः सुध्वये वीराय छोकं कर्ता ) वन्न इन्द्र सोम-रसका अर्थण करनेवाडे वीरके डिवे विस्तृत स्थान वेनेवाडा, और ( स्तुवते कीरये चित् वसु दाता ) स्तुति कानेवाडे

कृतिको चन देनेवाका है। ॥ ३ ॥

[२५६] इन्ह (इरिभ्यां इयन्ति सवना) अपने वसीसे इतने ठीनों सवनोर्मे जाता है, (वर्ष विसः, सोमं पपि: ) वज्र भारण करता है, सोमवान करता है, ( गाः द्दिः ) गीपं देता है ( नर्य सर्ववीरं कर्ता । मनुष्योंका दित करनेवांके, बीरोंके साथ रहनेवांके, बीर पुत्र देखा है ( गुणतः इवं श्रोता ) कविवोंक स्तोत्र सुनता है और ( स्तोप्रवादाः शस्ता ) स्तोन्नीका पाठ नहीं होता है पूसे बद्ध स्थानक पास जाता है ॥ ॥ ॥

। २२७ ] (प्रित्वः यः मः सपः कः ) दिश्य हुन्द्र जो हमारे किये पोषणादि कर्म करता है। (अस्मै इन्द्राय यत् वासान ) इस इन्द्रके छिवं जो चादिये, (सर्थ तत् वि विष्यः ) इम वह करते हैं। (सोमे सुते स्तुमासि ) सोमरस विकाशने पर हम स्तृति काते हैं। (उक्धा शांसल् ) मन्त्रोंका गान काते हैं। (अहा इन्द्राय वर्धनं यथा असल् ) वह स्तोब इन्द्रके वसको वडानेवाला होता है ॥ ५ ॥

आवार्ष - वह स्टून कोद्रा वीर जिसमें माग केते हैं, जनुको उदां मारा जाता है, जनुसे पर होनेका जिसमें परन होता है, ऐसे युद्धीं संरक्षण करता है। बरनेवाके परंतु दक्ष पुरुषको वह निधय करता है। स्पर्धा करनेवाके अनुवाका बास करवा है ॥ २ ॥

बह इन्द्र सोमरस प्रदान करनेवालोंकी हर तरहसे सुरक्षित रकता है, और उन्हें अपने प्रसोंकी सहाकतासे उत्तम स्थान पर पहुंचाता है। सोमरस अर्थन करनेवालेको वह इन्त्र विस्तृतस्थान देता है तथा स्तुत्व करनेवाके जानीको यह धन हेता है है है है

बद इन्द्र अपने अक्ष्मोंसे हीजों सवनोंसे जाता है बदा धारण करता है, शोमपान करता है, शोम धर्पण करनेवाओंको गार्वे देता है । सनुष्योंका दिल करनेवाला, बीरॉके साथ रहनेवाला बीर पुत्र देना है । शामियों र हाता गांव हुए स्लीत्रोंको

खुनदा है तथा स्तोत्रीका पाठ जहां होता है, ऐसे यहस्थानोंको जाता है ॥ ७ ॥

यह इन्द्र हमारे किए पोषणावि कर्म करता है, इसकिए इस इन्द्रके किए इस को वह मोगता है, वह देखे हैं। कसकी इस स्तुधि करवे हैं, तथा इसके किए इस मैनोंका गान करते हैं । इस जिन स्वानीका गान करते हैं, वे स्तोन इन्ह्रके सद्दक्षी बदानेशके होते हैं। ॥ ५ ॥

२५८ ब्रह्मा<u>णि</u> हि चेकुषे वर्षेना<u>नि</u> तावंत् त इन्द्र मुतिभिविष्मः । सुते सोमें सुतपाः श्रंतमानि रान्यां क्रियारम् वर्श्वणानि युद्धैः

日春日

२५९ स नों नोषि पुरोळाशं रर्राणः विचा तु सोमं भोकं जीकमिनद्र।

एदं बर्डिर्यजमानस्य सीद्रो कं कं वि त्वायत उं लोकम्

11 0 11

२६० स मन्दस्या शनु जोषंग्रुग्र प्र त्वां युज्ञासं हुमे अंकुवन्तु । प्रेमे हवांसः पुरुद्दृतमुस्मे आ त्वेयं भीरवंस इन्द्र यस्याः

11 5 11

२६१ तं वेः सखायः सं यथां मुतेषु सोमीमिरीं प्रणता मोजिमन्द्रेम् । कुवित् तस्मा असंति नो मराय न सुध्विमिन्द्रोऽवसे मुधाति

11 9 11

अर्थ — [२५८ | है (इन्द्र) इन्द्र ! (हि) जिस कारण (ब्रह्माणि वर्धनानि चकुषे) ये स्तीत्र वरकर्ष बतानेवाक किये गमें हैं, उस कारण (नावत् ने मितिभः विविष्मः) वे स्वीत्र वेरे क्रिये इस बुद्धिपूर्वक अर्थण करते हैं । हे (सुतपाः) सोमपान करनेवाले इन्द्र ! (सुते सोमे) सोम वैवार होनेपर (इंतमानि रान्द्र्धा) बिदाय सुन्न देनेवाले, रमणीय और (यहैः वक्षणानि) यहाँके साथ गावे जानेवाले स्तोत्र (फ्रियासमः) इस कार्व हैं। इस गावे हैं॥ ६॥

[२५९] दे (इन्द्र) इन्द्र ! (रराणः सः ) जामन्दसे धुप्रसम् होनेवाळा त् ( नः पुरे। छ। दोधि ) इमारं हिवच्यासको स्वीकार कर, (गोज्जजीको स्तीमं तु पिद्य) गौका दूध दही जादि मिकाया हुना वह सोमरम पी। (यजमानस्य इदं वहिं आ सीदं) यजमानके दिवे इस जासमपर बैठ। (स्वायश छोको उर्द कृधि) वेरे जनुगामी हम कोगोंके किये विस्तृत स्थान है। हमारा उसक्ष कर क क ॥

[२६०] है ( उन्न ) उन्नवकत्ताकी इन्द्र ! (स अनु जोषं मन्दस्व ) त् अपनी इच्छाके अनुसार आनंद कर । (इमे यहासः त्या म अदनुवन्तु ) ये वक्त तुसे मास हों । हे इन्द्र ! (अस्मे इमे ह्यासः पुरुहूतं ) इमारे ये स्तोत्र तुस अनेकों द्वारा बुकायं अनेवाके इन्द्रको भास हों । (इयं घीः ) यह स्तुति (त्या अवसे आ यम्याः ) तुसे इमारा रक्षण करनेके कियं इमारे पास के जावे ह ८ ॥

१ इयं घीः अवसे त्वा आ यम्याः — यह बुद्धि रक्षणके किये तुझे यहां हे आवे।

[ २६१ ] दे (सक्षाया ) मित्रों ' (वः सुतेषु ) तुम्हारा सोमरस तैयार दोनेपर (ओजं ते ई इन्द्रें ) भोजन देनेवाले उस इन्द्रकी (सोमियः संपृणत ) सोमरससे तृष्टि करो । (तस्मै कुचित् असाति उस इन्द्रके लिये यह इमारी सहायवा करनेके किये बहुव उसम साथन होगा। हे इन्द्रं (नः भराय ) हमारे पोषणके लिये प्रयस्त्रशीत हो । (इन्द्रः सुध्य अवसे न सुधाति ) इन्द्र सोमरस अपँग करनेवालेकी सुरक्षा करनेसे पीड़ नहीं इटता ॥ ९ ॥

१ आर्ज सं दुल्द्रं संपूर्णल - मोजन देनेवाके बस इन्द्रको तुस करो ।

भाषार्थ— हमारे द्वारा किए गए स्तोत्र इन्द्रका उत्कर्ष बढानेवांक हैं, इसकिए हम ये स्तोत्र शक्षम बुद्धिसे इन्द्रको समर्थित करत हैं। सोम तैयार होने पर इस बस्यन्त सुक्ष देनेवांके और रमणीय स्वीत्रींका गान करते हैं॥ ६ ॥

हे इन्द्र ! जन्यधिक धानभ्द धानुभव कानेवाका है, जतः हमारे इविध्याकको स्वीकार करके त् जानन्दिछ हो, तथा इमारे द्वारा अर्थित किए गए सोभरसको त् पी। बज्ञमाणके द्वारा विष नए आसन पर त् प्रेमसे बढ तथा जो तेरे जनुयायी हैं, बनके किए विस्तृत स्थान प्रदान कर ॥ ७ ॥

हे चळशाकी इन्त्र ! त् अपनी इच्छाने जनुसार जानन्द कर । ये यह जो इस कर रहे हैं, तुझे प्राप्त हों । इस जो स्मुति करते हैं, वे स्तुतियां इसारी रक्षा करनेके लिए तुझे इसारे पास के जातें ॥ ८ ॥

वह इन्द्र हम सबको मोजन देता है. बतः उसे भी सोमरस देवर तृत करना चाहिए। उसको तृस तथा धानन्दित करनेके छिए सोमरस एक सर्वोत्तम साधन है। इमसे तृत होकर वह इमारे पोधणी छिए प्रयत्नशीक हो, क्योंकि को उसे सोमरस वर्षित करता है, बसकी सुरक्षा करनेसे वह इन्द्र कभी पीछे वही इस्ता। ९ ॥ २६२ एवेदिन्द्रीः सुते अस्तावि सोमें मुरद्वीजेषु ख्रणदिनम्योनीः । असद् यथां अरित्र उत सूरि रिन्द्री रायो विश्ववारसा दाता

11 09 11

[ २४ ]

[ ऋषिः- बाईस्वत्यो भरद्वाजः । देवता- इन्द्रः । छन्दः- त्रिष्टुप् । ]

२६३ वृ<u>षा</u> मद् इन्द्रे श्लोकं उनथा सचा सोमेषु सुतुपा ऋंजीषी । अर्चुन्यों मुघना सम्यं उन्ये चीक्षो राजा गिरामाक्षितोतिः

11 9 11

२६४ वर्तरिर्धीरो नयों विचेताः श्रोता इवं गृण्त वृष्ट्येतिः । वसुः शंसी नरां कारुषाया वाजी स्तृतो विद्धें दाति वाजम्

11 3 11

अर्थ— [ २६२ ] ( मघोतः शयत् ) धनवाके यनमानका प्रभु ( इन्द्रः ) इन्द्र है, वह ( सोमे सुते ) सोमरस वैदार होनेपर ( जरित्रे सुरि: यथा असत् ) स्नेवाको ज्ञानी बनावा है, ( उत्त विश्ववारस्य रायः दाता ) जीर सबसे मधिक प्रशंसनीय घन देवा है, इस इन्द्रकी ( अरद्वाजेषु एव अस्ताधि ) मन्द्राजेंसे स्त्रवि हुई है ॥ ३० ॥

### [ २४ ]

[ २६३ ] (से(मेषु इन्द्रे ) सोमधागर्से इन्द्रको होनेवाला (मदः) हवं (लूपा) बढ बढानेवाला होता है। (उपधा सचा ऋगेकः) सामगानके मंत्र प्रशंसनीय होते हैं। (सुतपाः ऋजीर्धा मधवा) सोमरस पीनेवाला वेगवात् तथा वनधान् इन्द्र (मुख्यः उपधेः अर्वद्रथः) मनुष्विके क्षिये स्त्रोत्रों द्वारा वर्षनीय होता है। तथा (चुक्षः विरां राजा अक्षितोतिः) युकोकविवासी स्युविकोंका स्वामी इन्द्र सदाके क्षिये भक्तोंका संरक्षक होता है ॥ १ ॥

[ २६४ ] (ततुरिः चीरः नर्यः ) अनुओंका त्यरासे संदार करनेवाका श्राबीर, अनुव्योंका दित करनेवाका (विचेताः ह्वं श्रोता ) विशेष ज्ञानी, स्तृति सुननेवाका (गुणतः उर्व्यूतिः ) अन्तवनोंका उत्तमरक्षक (वासुः नरां श्रांसः ) विषुक धनवान्, अनुव्योंको प्रशंसनीय (कारुधायाः वाजो ) शिल्पयोंको भारण करनेवाका, बढवान् वा णववान् वह इन्द्र (विद्येस्तुतः सन् ) यञ्चमें प्रशंसित होकर (वाजं दाति ) वच देता है ॥ २ ॥

भावार्ध — यह इन्द्र भनीसे भी भनी मनुष्यका स्थामी है भीर सोमरसके वैज्यार होने पर या सोमरस पीकर सामन्दित होने पर यह स्लोगको ज्ञानी बनाला है, उसे यह सबसे अधिक प्रशंसनीय भन देखा है। इसी कारण जो भी देव बनादिके द्वारा प्राणियोंका भरणपोदण करते हैं, उन सबसे यह इन्द्र सर्वाधिक प्रशंसनीय है। ॥ १०॥

सोमपीनेके बाद इन्द्रको जो दर्ष होता है, यह उसका बढ़ बढानेवाजा होता है। इसके सोमपोनेके समय जो साम-मंत्र बोके आते हैं, वे बहुत प्रशंसनीय होते हैं। वेगवान् और धनवान् यह इन्द्र मनुष्योंके किये स्तोत्रोंके द्वारा अर्थनीय होता है और वह स्तुतियोंका स्वामी इन्द्र सदाके छिए भक्तीका संरक्षक होता है।

यह इन्द्र सरवर शत्रुका नावा करनेवाला, मानवीका हित करनेवाला विशेष बत्तम लागी, मककी प्रार्थना सुननेवाका बत्तम संरक्षण करनेवाला, प्रजाबोंका निवासक प्रशाबों द्वारा प्रशासनीय, शिल्यमोंका यरणपोषण करनेवाला, बकवान् सुद्रमें प्रशासनीय यश प्राप्त करनेवाला जीर जवादि प्रदा्न करनेवाला है। ये सब बीरके लक्षण है। मनुष्य ये गुण जपनेमें आएक करें ॥ २ ॥

11 \$ 11

२६५ अ<u>सो न चक्रणीः जूर बृहन् प्र ते मुद्</u>वा रिशि<u>चे रोदैस्योः ।</u>
वृक्षस्य स ते पुरुष्कृत <u>वया व्यूक्ष</u>तयो रुरुद्वित्द्र पूर्वीः
२६६ श्रचीनतस्ते पुरुशाक् शाक्षा गर्वामित स्तुत्रयेः संचर्तणीः ।

0.8.0

२६७ अन्यवृद्य कर्षेरमुन्यदु स्रो ऽसंच्य सन्ध्रहुंराच् क्रिरिन्द्रं: । मित्रो नो अत्र वरुंणस पूरा ऽयों वश्रंस पर्येतास्ति

बुत्सानां न तुन्तपंस्त इन्द्र द।मंन्बन्तो अदामानंः सदामन

11 4 11

अर्थ-[२६५] दे (शूर) वोर इन्द्र ! (खद्म-यो: अक्षः म) बाटा पीसनेके दोनों चक्रोंके बक्षणी तरह (ते मद्धा युहन्) वेशे महिमा दे वह (रोद्म्योः प्रतिदेवे) बावापृथिवीक सी वाहर फैली है। दे (पुरुष्ट्र ) बहुवों द्वसा प्रार्थित (इन्द्र) इण्ड ! (बृक्षस्य जु वयाः) वृक्षणी वाकार्वाणी तरह तुक्षसे (पूर्वीः ऊतयः सि रुठह्र ) बहुत मंत्क्षण शक्षिम फैड रही हैं। बर्वाद् द् बहुन प्रकारसे मनुष्योंको रक्षा करता है ॥ ३ ॥

[२६६ ] है (पुरुशाक ) बहुत शक्तिमान् इन्ह ! (गर्ना स्तुन यः लंखवणीः इत ) जिस तरह मौबीके मार्ग सर्वत्र संख्या होते हैं, इस तरह (शक्तिवतः ते शाक्षाः) तुझ शक्तिमान्की सक्तिमां सब जगह कार्य करती हैं। है (सुदामन् ) शोधन दान देनेवाडे (इन्द्र ) इन्द्र ! । वत्सानां तन्नयः न ) गोवस्सोंको बांधनेवाकी रस्मीकी तरह (ते दामन्त्रन्तः अदामानः ) तेरा बन्धका रास्त्रयां सबसूच वंधन करनेवाकी नहीं हैं ॥ ॥ ॥

िरहण ] अद्य अन्यत् कर्वरं ) बाज कोई एक कार्य किया, वो (अन्यत् उ श्वः) दूसरे दिन कोई दूतरा विकासन ही कार्य करता है। (अलत् च लत् ) बाहर फेंकनेका कर्म और बाहरताके किये जावश्यक कर्म, (सुदुः इन्द्रः आचिकिः ) बारवार इस्त्र करता रहता है। (अत्र नः वश्यक्य ) यहां हमारे इष्ट मनोरथको (पर्येता अस्ति । एर्न करनेत्राका वह है। (मत्रः वरुणः प्रा च अर्थः ) मित्र, वरुण, प्रा और प्रेरक सविना भी हमार मनारथको एनं करनेत्राके हों ॥ ५॥

भावार्य — वेरी विशास महिमा बाटा पीसनेके बक्कोंक बक्ककी तरह, देंगों चावापृथिवीसे भी बाहर फैसी है। जिस तरह बाटा पीसनेवाके पक्कोंका बक्क दोनों चक्कोंसे भी बाहर रहता है, इस तरह प्रभुको महिमा पूच्छी और युक्कोंकके भी बाहर फेसी है। इन दोनों चक्कोंक भाग पूच्छी और युक्कोंक हैं। वृक्कोंकी तरह प्रभुके संरक्षण इसके चारों बोर फर्क रहे हैं। जिनसे सब जनोंका संरक्षण होता है ॥ ६ ॥

प्रभु बतुक मामप्रवेदान् हैं । उसकी शक्तियां सब दिइनभरमें कार्य करती हैं, जिस तरह गीर्दे अयदा कि। में सर्वत्र संचार करती हैं, बलडोकी बंधनकी रहसी जैसी खुली होती है, उस तरह प्रभुक्त बंधन स्वति करनेदाले होते हैं। वे बन्धन बास्तिविक बंधन नहीं होते ॥ ७ ॥

ईश्वर बाज एक कार्य करता है जीर कब दूसरा कार्य करता रहता है। कभी शुप नहीं रहता। सनुष्य भी इसी तरह सतत कमें करता रहे। सत् जसत् कार्य यह बारंबार करता है। अच्छे कार्य सानवींके उन्कर्षके क्षिये और शतुके नाशके कार्य उनके किये बसत् भी होते हैं। इसारे किये इष्ट कमें भी यह बारों बोरसे करता रहता है। ५ ॥

| २६८ | वि स्वदायो न पर्वतस पृष्ठा दुक्येभिरिन्द्रानयन्त युद्धेः ।   |   |    |    |
|-----|--------------------------------------------------------------|---|----|----|
|     | तं त्वाभिः संदूतिमिर्वाजयेन्त आर्जि न जंग्ह्यगिर्वाह्ये असाः | H | Ę  | 0  |
| २६९ | न यं जरंन्ति शुरको न मासा न दाव इन्द्रेमक्क् र्यन्ति ।       |   |    |    |
|     | श्रदस्य चिद् वर्धतामस्य तुनूः स्तोमेशिमुक्षेथं श्रुस्यमाना   | H | 19 | 11 |
| 200 | न वीळवे नमते न स्थिराय न अधिते दस्युज्ताय स्तुवान् ।         |   |    |    |
|     | अञ्चा इन्द्रंस्य गिरपंथिष्ट्रण्या गम्मीरे चिद् भवति गापमस्मै | H | 6  | 11 |

अर्थ— [२६८] हे (इन्द्र) इन्द्र! (पर्वतस्य पृष्ठात् आवः म) पर्ववके पृष्ठते विश्व मकार पानीके प्रवाह चळते हैं. (स्वत् उक्योभिः यक्तैः) उस प्रकार तो पाससे सामगान और प्रक्रके द्वारा (वि अनयस्य) मणी-भिक्षित चळ मनुष्यक पास नाने हैं। हे (गिक्षिः) स्तुनियो द्वारा प्रश्नेसित हम्द्र! (अभ्याः आर्थि न) योवे जिस प्रकार संप्रामों नाने हैं. उस प्रकार (वाजयन्तः आभिः सुपुतिभिः) नवका प्रम करनेवाके कोग इन उत्तम स्तुतियोंके साथ (तं त्या जरमुः) वेरे समीप आते हैं ॥ ६ ॥

[ २६९ ] ( शारदः यं न जरन्ति ) संवासर इस इन्द्रको झोण नहीं कर सकते, वेसे ( मासाः ) महीने भी झीण नहीं कर सकते । ( द्यादाः इन्द्रं न अजकशंयन्ति ) वैसे दिन भी इन्द्रको कुश नहीं करते । ( वृद्धस्य चित् अक्य तन्। ) इस प्राणपुरुष इन्द्रका शरीर ( स्तोमिभिः उच्योः ) स्तोश्रों और सामगानीसे ( शस्यमाना वर्धतां )

श्रद्धांसित होनेसे बदता जावे ॥ • ॥

१ द्वारदः वं म जरन्ति - वर्ष इसको वृद्ध नहीं काला।

२ सालाः खावः न अवकर्शयन्ति— महीने और दिन भी इसको कृश नहीं बनाते।

३ वृद्धस्य अस्य तनूः शस्यभाना वर्धत!— इत वृद्धा शरीर होकर बदवा है।

[२७०] (स्ववान्) स्तृति होनेपर इन्द्र (वीळवे न नमते) पृथ्य गात्रवालेके सामने मी नमता नहीं (स्थिराध न) युद्धमें स्थिर रहनेवालेके सामने भी नम्र नहीं होता (शर्धते द्रस्युजुनाय न) हिंसा करनेवाले बाइनों के सुक्षियांके सामने भी नम्र नहीं होता नीर (ऋ'दाः गिरयः) मदान् पर्वत भी (इन्द्रस्य अफ्राः) इन्द्रके गमन करनेक समय सुगम होते हैं। (गम्भीरे चित् असी गार्ध भवति) नगाव जब स्थान भी इस इन्द्रके किने सहज जानने बंधक होते हैं। इस

१ बीळवे न ममते → वीर सामध्यवान्कं बागे भी नही अववा

२ स्थिराय न नमते— स्थिते सामने भी नहीं नमता।

३ दार्धते द्रयुजुताय न ममते — हिसक क्रकं बामने भी नहीं नमता।

ध ऋष्या गिरयः अक्राः → बढे पहाड भी इस बीरक किने सुगम हैं।

ध गंभीरे चित् अस्मै गार्घ भवति — मगांच जड मी इसक किने सहज डांचने नोन्य होता है।

भावार्थ — हे इन्द्र ! पर्वतकी चोटीसे जिसतरह पानीके प्रवाह बहते हैं, हसी तरह देरी तरफ सामनानके प्रवाह चन्ने हैं जी। यह पे मनुष्यको मनोजिक्षित वस्तुर्वे बास दोती हैं । जिसप्रकार घोडे संप्राममें जाते हैं, इसी सबह जनका पत्र करनेवांके कोग उत्तम स्तुतियोंके साथ तेरे समीप जाते हैं ।: ६ ।)

वर्ष, मास और दिन इस इन्ह्रको जृद्ध नहीं बना सकते । यह इन्द्र काळातीत होनेसे इस पर समयका जरासाभी, प्रमाद नहीं पहला और समयके कारण होनेवाके परिणामीसे यह बीण ही होता है। यह प्राचीनतम पुरुष है। इसको प्राचीनताका पता लगाना वसंभव है, वर्षों के स्तोलों और सामगानीसे इसका वश बढता जाता है, और यह परिपुष्ट होता वाता है ॥ ॥

२७१ गुम्मीरेण न उरुणांमञ्जिन वेषो यान्ध सुतवावन वार्जान्। स्या क षु कर्व कती अरिषण्य कक्तोर्ब्युंच्टी परितक्रयायाम्

11 9 11

२७२ सर्वस्य नायमवेसे अभीकं इतो वा तमिन्द्र पाहि रिषः।

अमा चैनुमरंण्ये पाहि स्थि। मदेम शुत्रहिमाः सुवीराः [ 24 ]

11 80 H

[ ऋषि:- बार्धस्परयो भरहाजः । देवता- इन्द्रः । छम्दः- त्रिष्डुप् ]

२७३ या ते उतिरंबमा या परमा या मध्यमेन्द्रं शुध्मिकस्ति।

तामिर पु प्रवहत्येऽवीर्न एमिक्च वाजैर्मुहान् न छप्र

11 8 11

अर्थ-[२७१] दे (अमतिन्) बक्षवान् (सुतपायन्) सोमपान करनेवाके इन्ह ! (गरुक्षीरेण उरुणा ) गम्भीर तथा विस्तीर्ण मनसे ( जः इषः वाजान् प्र थन्धि ) इमें जस बीर बक्ष दे । ( अक्तोः व्युष्टी, परितक्रयायां ) दिनमें और राजिमें दू ( उती अरिवण्यन् ) हमारी सुरक्षा के किये हिंसा न करता हुना ( अर्घ्यः स्था अषु ) बगुक्त तथा तश्यर रह ॥ ९ ॥

१ ऊर्ता आरियण्यन् ऊर्घाः स्थाः - शीर संरक्षण बरनेके क्षिये सदा उपय रहे ।

[२७२] दे (इन्द्र) इन्द्र! (नायं अभीके अवसे सचस्व) इमारे नेताका संग्राममें संरक्षण करनेके किय क्तर रहा (हतः वा रिषः ) इस अनुसे (तं पाहि ) बसकी रक्षा करा और (अमा च अरण्ये ) घरमें और वनमें (रिषः पाढि) इसकी बाबुसे रक्षा कर । ( खुवीराः शतिहमाः मदेम ) इसम वीर पुत्रसि युक्त होकर इम सी वर्षतक जानन्य करते रहेंने ॥ १० ॥

१ नायं अभीके अवसे सन्बस्य— युवमें रक्षणके क्षिये वैयार रहा।

२ रिषः पाहि- बनुसे स्था कर।

दे अमा च अरथये रिकः थाहि — धरमें धवा करण्यमें शत्रुते स्थल कर ।

24

ि २७३ ] दे ( शुष्प्रिन् ) बकवान् ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( ते या ऊतिः अवमा अस्ति ) वेरे जो रक्षा साधन किन्छ है, ( या परमा ) जो बत्तम हैं, ( या मध्यमा ) और जो मध्यम है ( ताभिः युत्रहत्ये ) वन रक्षा साधनींसे वृत्रके संप्राममें ( मः सु अर्थाः ) इमारी वत्तम प्रकारसे रक्षा कर । दे ( उद्य ) उप्र इन्द्र ! ( महान् ) र महान् है । ( एभिः वाजैः ) इन अबोंसे ( नः ) इमें युक्त कर ॥ १ व

आवर्थ- स्वृतिसे वह इन्द्र इतना प्रष्ट हो जाता है कि वह अजबूत शरीरवाड़के सामने भी नहीं छकता, युद्भें स्थिर रहनेवाकेके सामने भी नहीं शुक्ता तथा दिसा करनेवाकोंके युविषा है सामने भी वह नम्र नहीं होता। जब इन्द्र पकता है तब पर्वत भी इसके किए सुगम्ब हो जाते हैं और बगाध जरू मी इसके किए बासानीसे पार करनेवांठ हो जाते हैं। ऐसा दी बीर जी हो ! ॥ ८ ॥

हे बलवान् तथा सोमपान करनेवाछे इन्द्र ! तू गंभीर तथा विशाब अबसे हमें बच और बक दे । तू इमारी हिंस ! न करता हुआ। दिन रात सावधान रहकर इमारी रक्षाके किए बचत रह । बीर वकवान् राष्ट्रकाँ संरक्षक भी जयनी प्रजाकी रक्षा करनेके किए सदा वैदार रहे ह ९ व

हे इन्द्र दिमारे नेताको संप्राममें रक्षा करनेके किए सदा तस्पर रह । शतुओंसे असकी रक्षा कर । घर और वनमें व्यक्ति सर्वत्र कसकी रक्षा कर । ताकि वह सी वर्षतक बीर पुत्रपीत्रोंसे युक्त होकर जानन्त्रसे रहे ॥ १० ॥

है इन्द्र ! ओ तेरे पास साधारण, मध्यम जीर बत्तम तरहके रक्षाके साधन हैं, उन सभी साधनोंसे दू इमारी बच्छी तरह रक्षा कर । तु सब्बं महान् होकर हमें भी महान् बना ॥ १ ॥

२७४ आभिः स्पृषीं मियुर्तीररिषण्य सुनिर्मस्य व्यथया मृन्युर्मिन्द्र । आभिर्विथां अभियुजो विष्युंची रागीय विश्वोऽतं तारीर्दासीः

11 8 11

२७५ इन्हं जामयं उठ येऽजांमयो ऽर्वा<u>ची</u>नासो वनुवी युयुषे। त्वसेषां वियुरा श्रवांसि जुद्दि वृष्ण्यांनि कुणुद्दी परांचः

0 3 11

२७६ भूरों वा शूरं वनते भरीरे स्तन्हचा तर्हाष यत् कृष्वेते । तोके वा गोषु तनेये यद्प्सु वि अन्दंसी दुवरांसु अवैते

11 8 11

यर्थ— [ २७४ ] हे (इन्द्र ) इन्द्र ! (आभिः ) इनसे ( मिथतीः स्पृष्ठः अस्पिण्यम् ) शत्रुसेनाका नाम करनेवाकी इमारी सेनाकी रक्षा करते हुए ( अमित्रस्य मन्युं क्यथय ) शत्रुके क्रोधका नाम कर । ( आभिः ) इनसे शे ( अभियुजः विष्योः दासीः विश्वाः विशाः ) स्पर्धा करनेवाको, सब नगई विस्तान्, शत्रुकी सब दास होने योग्य प्रजानीका ( आर्थाय अन् तारीः ) कार्योके हित करनेके किये नाम कर ॥ १ ॥

[२७५] हे (इन्द्र) इन्द्र! (ये जामयः उत्त अजामयः) जो हमारे संबंधी हों अथवा बाहरके दूसरे धनु हों (अर्थाचीनास्तः बतुषः) जो हमारे सन्युक्त आकर हमारा गक्ष करनेको उद्यव होते हैं। (एयां शक्षांसि स्वं विश्वरा) बन दोनों प्रकारके शत्रुकोंके वर्जोंको त्नष्ट कर। तथा (सृष्ण्यानि जाहि) बनके वर्जोंको पराभूत कर। (पराचः कृणुहि) दोनों प्रकारके शत्रुकोंको मना॥३॥

१ जामयः अज्ञामयः अर्वाचीनासः वजुपः एषां शवांसि विधुरा— अरने जातिवाडे जयवा परावे जो भी शत्रु इमारे उपर इमका करके इमारा नाश करनेके इच्छुक हैं, उनके वर्डोंको सत्यदीन निष्यक करना चादिए, उनका नाश करना चादिए, उनको परास्त करना चादिए ।

[२७६] (तन्रुच्या तरुषि) जब भरीरसे तेजस्वी वीर परस्पर विरोधी होकर संप्राममें ( यत् कृष्यैते ) बुद्ध करते हैं, (शूरः शरीरेः शूरं वा वनते ) वब वीर जपने शरीरके जवनवींके बळसे अनुके वीरका नाग करता है। ( यत् तोके तनये वा गोषु अपसु उर्वरासु ) अब पुत्र, पीत्र, गौ, पानी वथा बपजाक भूमिके किये ( ऋन्वसी ) परस्पर विवाद करते हुए ( विद्यानते ) सगढा करते हैं, वब पुद्ध होते हैं ॥ ७ ॥

१ तन्त्वा तरुषि यत् कृष्यैते, शूर शरीरैः शूरं चनते — शरीरसे तेजस्वी वीर जब युद्ध करते हैं, तब एक शूर अपने शरीरके अवववीके सामध्योंसे दूसरे पक्षके वीरका नाश करता है।

२ तोके तमये गोषु अप्सु उर्वरासु क्रम्यूसी वि क्रवंते — बाक्यची, गीवों, क्रम्याही कीर वर्वरा मूमिके क्रिवे विवाद बहता है, तब सगढ़े होते हैं।

भावार्थ — दे इन्ह ! इन रक्षाके साधनोसे अनुकी सेनाका नाश करनेवाकी इमाश सेनाका नाश करते हुए अनुके क्रोधको नष्ट कर । तथा बाबीका दित करनेके किए युद्ध करनेवाकी सब प्रजानीका नाश कर ॥ १ ॥

तो हमारे सन्बन्धी होते हुए भी हमसे अञ्चलका व्यवहार करते हैं तथा जो जब हमारे अपने सम्बन्धी नहीं है, कन सबका नाम करना चाहिए। जयवा जो क्रिएकर था जो अकट रूपसे सामने आकर हमारा नाम करना चाहते हैं, कन सञ्जोंकी शक्तिका भी नाम करना चाहिए। इसप्रकार हर तरहके अञ्चलोंको मगाना चाहिए ॥ ३ ॥

जब वो वीर परस्पर विशेषी होकर संग्राममें युद्ध करते हैं, तब बनमें जो लावक तेजस्यी होता है, वह वीर विजयी होता है। जब दो मनुष्योंके बीकमें पुत्र, पीत्र, नी, जब तथा मूमि बादिके किए परस्पर विवाद होता है, तब वन बोनोंमें भगका पैदा होता है। विवाद वा करहके वे कारण हैं। एक बार जब इनके काश्य विवाद वापच होता है, वब वापच मासिस युद्ध थाद ही होती है। बता प्रथम इसी बातका प्रवत्न करना चादिए कि मासिक विवाद ही वत्पच म

| २७७ | नुहि स्ता शूरो न तुरो न धुच्छु र्न स्वी योथो मन्यमानो युरोष । |         |
|-----|---------------------------------------------------------------|---------|
|     | इन्द्र निक्षा प्रत्यंस्त्येषां विश्वा जातान्यस्यासि तानि      | 11 M 11 |
| २७८ | स पंत्यत उभगीर्नृम्णमुयो र्यदी वेश्वर्सः समिथे इवन्ते ।       |         |
|     | बृते या मुद्दो नृवाति श्राये वा व्याचलन्ता यादे वितन्त्सेते   | 11 2 11 |
| २७९ | अर्घ सा ते चर्षणयो बदे बातिन्द्रं ब्रातीन भंगा बहुता।         |         |
|     | असाकां मो ये नृतमासो अर्थ इन्ह्रं सूरयों दिश्वरे पुरे। नेः    | 11 9 11 |

अर्थ- | २०० ] हे रुन्त ! (त्वा शूरा महि युयोघः ) तरे साम शूरवीर युद्ध नहीं करता । (तुरः न ) दूसरे शतुनोंका नाम करनेवाका भी तो साथ नहीं करता । (धृष्णुः म ) शतुनोंका वर्षक वीर भी दृशमें नहीं युद्ध करता, (अन्यमानः योघंः त्वा न ) युद्धमें घमंकी योदा भी तेरे साथ नहीं करता । हे (इन्ह्र ) १००० ! (प्या त्वा नाकिः अस्यास्त ) इन बोदानोंसे कोई भी तेरा प्रतिश्वधीं नहीं है । (विश्वधा जातानि तानि अस्यास ) सब करवा हुए सामध्योंका द् परामत करता है । सबसे बावक नामध्ये तुशमें ही है ॥ ५ ॥

१ त्या शूरः म युयोध- शर इम इण्डले युद्ध नहीं कर सकता ।

२ त्या तुरः न युत्रोध- स्वरासे शतुनाश करनेवासा इस इन्द्रसे युद्ध वहीं कर सकता।

३ भूच्युः त्वा न युर्योध- वशुका धर्वण करनेवाका इस इन्ह्रसे युद्ध नहीं का सकता।

४ अन्यमातः योधः त्या न युर्योध-- धमंत्रो बोदा भी इस र्न्यूसे युद्ध वहीं कर सकता ।

५ एवां निकः स्वा प्रत्यस्ति — इनमेंसे कोई सी इस इन्द्रका प्रतिस्वर्धी नहीं है ।

६ विश्वा जातानि तानि अभ्यसि— सब शत्रुके सामध्योंका यह पराभव का सकता है।

[२७८] ( महः भूत्रे वा सुवित स्रये वा ) महात् शत्रुको रोकनेके युद्धमें, अथवा नेता कोगोंसे युक्त वरमें रहनेवाड़ीमें ( यदि वितन्तसते ) जो दो अनुव्य सगरा करते हैं ( अयोः उभयोः सः सुक्रणं पत्यते ) वनके बीच वह अनुव्य वन शस करता है। (यदि समिथे वैधानः हवाने) कि जो यज्ञमें शानियोंको दुकांके हैं। वा इवन करते हैं॥६॥

[२७९] (अध स्म ) जीर जी है (इन्द्र ) इन्द्र ! (ते चर्षणयः ) जो तेरी प्रजा (यत् ध्रजान् जाता सव ) जो हरसे कांपती है, बनकी रक्षा कर । (उत धरुताः ) और बनका तारक हो । (अस्माकासः नृतमासः ये अर्थः ) इसारे जो बतियन केंद्र नेता मनुष्य है, बनका तू संरक्षण कर । है (इन्द्र ) इन्द्र ! (स्वृत्यः नः पुरः द्धिर ) जो ज्ञानी इसको जागे वारण करते हैं, बनका भी रक्षण कर ॥ ॥

१ ते प्रजातः भविषयः जाता उत यसता भव- जो अवसे कावनेवाकी प्रजा है कनका रक्षक जीर अदारक बने ।

२ ये अस्माकासः जृतमासः अर्थः सूरयः नः पुरः वर्धिरे जाता भव- जो हमारे बेड मनुष्य हैं, बो जानी हों नेता कार्त है उनका भी रक्षक मनुष्य वने ।

भाषार्थ— यह इन्द्र योद्धानोंसे सर्वाधिक नेजस्ती है, इपलिए कोई सी इसके साथ युद्ध नहीं कर सकता। जो जन्म शत्रुवीका नाश करते हैं, जो शत्रुवीका वर्षण करते हैं, तथा जो धमड़ी हैं, ऐसे पोद्धानोंसें सी कोई इस इन्द्रके साथ युद्ध नहीं कर सकता क्योंकि जितने भी सरमर्थ्यशाली जाज तक उत्पन्न हुए हैं, उन सक्का पराधव इस इन्द्रने किया है, इसकिए बुद्ध करनेके छिए सहसा कोई तैय्याद नहीं होता ॥ ५ ॥

मनुष्य परमें रहें वा युद्में रहें, जो उनमें परमेश्वरकी भक्ति करेगा वही विजयी होगा। सन्तिम विजय यश्च करने बाकेकी ही होगी। सन्तिम विजय ईखरके भक्तकी ही होगी || ६ ||

हे सूरवीर ! वेदी अजा जो बरसे कांपती है, बनकी रक्षा कर, बन्हें संबदीसे पार करा, इन प्रवासीमें जो बारवाना जेड महत्त्व ही, बनकी भी सूरक्षा कर । जो शामी हमें बपना नेता चुनते हैं, बनका भी सू श्रीरक्षण कर ॥ ० ॥ २८० अर्तु ते दायि मुह इंन्द्रियार्थ सुन्ना ते विश्वमत् वृत्रहत्ये । अर्तु क्षत्रमनु सद्दी यजने न्द्रं देवेशिर्त्तुं ते नृषक्षे

11 5 11

२८१ प्रवा नः स्पृष्टः समजा समाहित्यन्द्रं रार्ग्विध मिथुतीरदेवीः । विद्याम् बस्तोरवंसा गृणन्ती भरद्यांजा उत तं इन्द्र नूनम्

B \$ 0

[ २६ ]

(अधि:- बार्डस्पस्योः भरहाजः। देवता- इन्द्रः। छन्दः- जिच्दुप्।]

२८२ श्रुधी न इन्द्र ह्यांमासि त्वा मुद्दो वार्जस्य साती वांत्रृषाणाः । सं यद् विशोऽयंन्त् शूरंसाता जुन्नं नोडवः पार्थे अईन दाः

0.8.0

२८३ त्वां बाजी हेवते वाजिनेयो महो वाजीस्य बध्यंस सानी।

त्वां वृत्रे विन्द्र सत्यं ति तर्रत्रं त्वां चेष्टे मुस्टिहा गोषु युच्यन्

11 9 11

अर्थ— [ १८० ] ( महे ते इन्द्रियाय अनु दायि दश जैसे महान् बीरके पास प्रभुश्वशक्ति दी है । ( खुन्नहत्ये ते विश्वं साना अनु दायि युद्धमें वृत्राप्तर शत्रुवोंको मारनेके किये तुहे सब प्रकारका संबवन दिशा है । ( क्षत्रं अनु दायि ) कुछे कात्र वह दिशा ( सहः अनु दायि ) शत्रुवोंका पराभव करतेका वन तुहे दिवा । हे ( यजन ) प्रतीव ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( ते चुष्छो देवोभिः अनु दायि ) दशे युद्धमें देवतावोंने यह वह दिशा ॥ ८ ॥

[२८१] है (इन्द्र) इन्द्र! (एव मः स्पृधः ) इस प्रकार त् इमारी सेमाओ अनुसेमाका वस करनेके निषे (समरुखु समज ) संप्रामीने प्रेरित कर । (मिथतीः अदेवीः श्रामित्र ) दिसा करनेवाकी राक्षसी अञ्चयेनाको हमिर किये विश्वष्ट कर । (उत्त ) और हे (इन्द्र) इन्द्र! (ते गुणन्तः अन्द्राजाः ) तेरी स्तृति करनेवाक हम भरहात्र (अवसार वस्तोः नृमं विद्याम ) रक्षणशक्तियुक्त घर सवस्य प्राप्त करें ॥ ९ ॥

[2]

[२८२ | दे (इन्द्र ) इन्द्र ! (वसुष्याणाः ) बन्दान् दोनेवाके हम (मदः वाजस्य सातौ । बहुत वसकी मासिके किये (स्वा इत्यामसि ) देसे धुनाते हैं। (नः श्रुष्धि ) हमारे बस वार्षणको सुन, (यत् विशः शूरसातौ ) वस प्रजातन युद्धें (सं अयन्त ) जाते हैं, तब (पार्थे अदन् ) जनितम कठन दिनमें , नः उम्रं असः द्राः ) दमें सूरता युक्त सरक्षण दे कि जो शत्रुके लिये भयंकर प्रतित हो ॥ १ ॥

[२८३] (वाजी वाजिनेयः) बढवान् वीर ( गध्यस्य महः वाजस्य सानीः) अधिक अवकी प्राप्तिक किये (स्वां ह्वते) वेशी प्रार्थना करता है। हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! (संस्पृति तक्ष्णं हतां) सन्तर्नेके पाशक और दुर्वनंका बाग्न करनेवाके ऐसे तेशी ( जुन्नेषु ) शत्रुका आफ्रमण होनेपर मक्त प्रार्थना करता है। ( सुष्टिहा ) सुष्टि शत्रुका नाम करनेवाक ( नोज सम्बद्ध कर्ण कर्ण कर्ण कर्ण होने पर करते हुए होरी क्षेत्र ही नेस्प्ता है ॥ ॥ ॥

करनेशक। ( गोषु युच्यन् त्वां चष्टे ) गौके किने युद्ध करने हुए तेरी ओर ही देसता है स २ ॥

भावार्थ — इन्द्रके पास यह सब वळ (सकिवे दिवा है कि इससे वह सबकी रक्षा करे सब अतुर्वोक्त हूर को और सबका सुर्योग्य बोगक्षेत्र चळारे। प्रजाका उत्तम शितिसे रक्षण हो ॥ ४ ॥

हमारी सेना शत्रुकी सेनाके सःच युद्ध करे चौर हसका पराभय करे, सथ सग्रामोर्से हमारी विजय हो। राक्षसी सेनाका नास हो। इस मरहाज गोत्री वेरे अक्त हैं इसकिये पर्णात जना जिसमें सरा रहता है ऐसा बर हमें प्राप्त हो ॥ ९॥

हे इन्द्र र बलसे बुक्त हम बहुत अवकी प्राप्तिके किए तुझे बुलाते हैं। हमारी इस प्रार्थनाको सुन, कि जब सब प्रशासन बुद्धतें शत्रुता करनेके लिए जाते हैं, तब जिस दिन युद्धा व्यक्तिम निर्णय होनेवाला हो, कस दिन तू इसे उत्तय संरक्षण शक्तिसे युक्त कर, ताकि इस व्यपना शक्तिको प्रकट करके वन्द्र दरा सके ॥ ॥

| २८४ त्वं कृति चोंदुयोऽर्कसाती त्वं कृत्सांय बुध्यं दाशुचे वर्क्।    |         |
|---------------------------------------------------------------------|---------|
| त्वं श्विरी अमूर्मणुः परांह सितिश्चिग्वाय श्वंस्वै करिष्यन्         | 11 3 11 |
| २८५ स्वं रथं प्र भंरो योधमृष्य मात्रो युष्यंन्तं वृष्भं दर्शयुम् ।  |         |
| स्वं तुम्रं वेत्रसवे सर्चाहुन् स्वं तुर्जिं गृणन्तिमन्द्र त्तोः     | 11.8.11 |
| २८६ स्वं तदुक्यमिन्द्र बृहेणां कुः प्रयच्छता सहस्रां ग्रूरु दर्षि । |         |
| अवं शिरहीसं ध्रम्बंरं हन प्राची दिवोदासं चित्रामिरूती               | म ध्रम  |

मर्थ— [२८४] दे १९५ (स्वं) त् (अर्क-साती) अवग्राप्तिके युद्धके किये (कार्य चोद्य) बुद्धिमान् कविको प्रेरित कर। (स्वं दाशुधे कुत्साय) त् वाता कुरसके किथे (शुक्यं वर्क्) ग्रुष्ण वसुरका वय किशा। (त्वं अतिथिग्वाय) त्ने कतिथिग्यके किये (शंस्यं करिष्यन्) सुन्न देनेकी इध्यासे (अप्तर्मणः शिरः पराहन्) सर्महीन वसुरका सिर काळ ॥ ३ ॥

[२८५] दे इन्ह ! (तं योधं शुरूवं रघं प्र भरः ) उस युद्धाधनरूप, महान् रवको प्राप्त कर कीर (दशशुं युक्यन्तं तृषभं ) दस दिन युद्ध करनेवाके बक्षवान् वीरकी (आवः ) रक्षा कर । (त्वं वेतसवे सच्चा युशं अहन् ) त्ने वेतसुकी सहावता करनेकं किये तुम बसुरको मारा । दे (इन्द्र ) इन्द्र ! (त्वं गुणन्तं तुर्जि त्तोः ) दने स्तुति करनेवाके कुनिको बहावा ॥ ॥ ॥

[ २८६ ] हे (इन्द्र ) इन्द्र ! (बर्हणा त्यं तत् उक्यं कः ) शतुनोंके दिसक ऐसे त्ने प्रशंसनीय कार्य किये। हे (शूर ) वीर ! (शता सहस्रा प्र वृष्टिं ) सेवडों कीर हजारों शतृके वीरोंका नाश किया। । दासं गिरेः शम्यरं अत्र हन् ) इस्यु वर्यात् दिसक बीर पर्वतके किकेमें रहनेवाके सम्बरासुरका वच किया। (चित्राभिः ऊती दिवोदासं प्रावः ) विकक्षण संरक्षणके साधनोंसे विवोदासकी जच्छी कार रक्षा की ॥ ५ ॥

भावार्थ— हे इन्द्र : वह बळवान् वीर जीर जिल्ह जलकी शासिके किए तेरी प्रार्थना करता है । तू सञ्ज्ञांका पालक है जीर दुवनों का नामक है । तर सञ्जूके जाक्रमण होनेपर सक्त तरी प्रार्थना करता है ॥ २ ॥

दे इन्द्र ! तूने दानशील कुरस वर्धात् साधुद्धको सुरक्षित रस्तनेके लिए शोधन करनेवाले असुर वा बुष्टको सारा । आंत्रधिका सम्मान करनेवाले आर्थको सुन्ध देनेकी इच्छासे निर्दय दुष्टका सिर काट डाक्षा, और इस प्रकार अन्नकी प्राप्ति होनेबाके युन्में बुद्धमान् कविको प्रेरित किया ॥ ३ ॥

दे इन्द्र ! त् युद्धको सिद्ध करनेवाके रयको पास कर और दीर्घकाल तक युद्ध करनेवाके वकवान् नीरकी रक्षा कर । त्ने वेतसु नामक ऋषिकी रक्षा करनेके किए तुम नामक असुरको मारा और त्ने ही स्तुति करनेवाके तुनि वर्षात् कोगोंको कक्षा प्रेरणा देनेवाके मञ्जूष्यको बढावा ॥ ॥ ॥

हे हुन्ह ! त्ने शतुबाँकी हिंसा करके सचमुच प्रशंसनीय कार्य किया तथा सैकडों और हवारों शतुबाँको मारा । मनुज्योंको दास या गुणाम बनाकर उनसे काम केनेवाके, प्राणियोंकी जनावहबक हिंसा करनेवाके तथा पर्वतोंको दुन्य बनाकर रहनेवाके जसुरोंको नष्ट किया तथा अपने संरक्षणके विस्तृत्वण साधनोंसे दिवोदास नर्यात् ' देवोंका दास बनकर उनकी सेवा करनेवाके केन्द्र अनुव्यकी रक्षा की ॥ ७॥

२८७ त्वं श्रद्धार्मिर्मन्द्रसानः सोमें द्रमीतंये चुर्ह्यरिमिन्द्र सिष्वप्। त्वं रुजि पिठीनसे दश्रस्यन् पष्टि सहस्रा श्रच्या सचाहन् गहा २८८ अहं चन वत् सुरिगिरानक्ष्यां तव ज्यार्थ इन्द्र सुझमोर्जः । त्वया यत् सार्वन्ते सभवीर बीरा सिवर्र्यन नहुंना अविष्ठ 11 9 11 २८९ व्यं ते अस्यामिन्द्र युस्रहूंती सर्वायः स्याम महिन प्रेष्ठाः। शार्वदेशिः अनुश्रीरंस्तु श्रेष्ठीं धुने वृत्राणां सुन्ये बनीनाम् 11 2 11 [ 29]

[ ऋषि:- वार्डस्यस्यो अरद्वाजः । देवता- इन्द्रः । अभ्यावर्शी चायमानः ( दानं ) । सन्दः- क्रिस्टुप् ] २९० किमस्य मद्रे किम्बंस्य पीता निन्द्रः किमस्य सख्ये चेकार ।

रणां वा ये निषदि कि ते अस्य पुरा विविद्वे किम न्वंनासः

11 8 11

अर्थ- (२८७) हे (इन्द्र) इन्द्र! (अद्धाभिः संभिः मन्द्सानः) अदायुक्त कर्गेसे और सोमस्सीसे बानन्तित हुए ( त्वं दभीतये अभुरि सिन्वप् ) त्ने दभीतिके संरक्षण करनेके विथे, अमुरि बसुरका सुका दिया वर्षात् मार बाहा । (स्वं पिठीनसे राज दशस्यन् ) त्ने पिठीनस्को राज्य देते हुए ( शब्य। पाष्टि सहस्रा सचा अहन् ) जपनी शक्तिसे तजुके साठ इजार वोशेंको एक साथ मार बाबा ॥ ६ ॥

[ २८८ ] है ( सश्चवीर ) वीरोंसहित रहनेवाळे ( शाविष्ठ ) शतिशव वश्वात् इन्द्र ! (वीदाः त्रिवरुधेन महुया त्वया ) वीर कोग, तीनी कोकींका रक्षण करनेवाके सुससे दिये , यत् सुरने ओ(जः स्तवस्ते ) सुस बीर वककी क्वांसा करते हैं। हे (बुन्द्र ) इन्द्र ! (शद ज्यायाः तत् ) वेरे हाश निवे गए उस ब्रेड सुन और बक्कां (अहं स न सुरिभिः आन्ध्यां ) में और सब ज्ञानी कोग भी प्राप्त करें ॥ ७ ॥

[२८९] हे ( महिन ) एजनीय (इन्द्र ) इन्द्र ! ( ते सखायः घयं ) वेरे मित्र इम ( अस्यां शुम्नहृती ) इस धनके निमित्त किये स्तवकसे तुमे ( प्रेष्ठाः स्याम ) अलन्य प्रिय होते । (प्रात्युनिः पवर्यनका पुत्र ( क्षात्रुर्धाः भेषः अस्तु ) अत्रजी सबसे वेद हो ( खुदायाँ घने ) शत्रवीं वा वय करने किने बीर ( धनानां सनये ) यनकी प्राप्तिके किये यह केह कमें करे ॥ ८ ॥ [ 29 ]

[ २९० ] ( अस्य मदे इन्द्रः कि चकार ) इसके दर्पमें इन्द्रने नवा किया ! ( कि.मु अस्य पीती ) और इसके पीनेपर क्या किया ! ( अस्य सक्ये कि ) इसके साथ जिल्ला करनेपर इसने क्या किया ! ( अस्य जियदि रणा वा ये पुरा) इसके साथ जो कोग रहते हैं (ते कि विविद्धे ) उन्होंने क्या प्राप्त किया ? (जूतनासः कियु ) इस समय वर्षानोंको सी क्या शास इवा ै । १ ॥

आवार्य- हे इन्ह ! बदायुक्त कर्म तथा बदाप्रक दिए गए सोमरमोंसे बानन्दित होक्ट त्ने दमीति वर्वात् मक्सीय हुए सनुष्यके संरक्षणके छिए बसुरि वर्यात् खुटनेवाळं बुष्टको मारा । तुने वरयन्य प्रक्तिशाकी वीरका राज्य देवे हुए अपनी शक्तिसे उसके साठ दजार वीरोंको एक साथ मार दाका 🛭 ६ 🗷

हे वीरोंके साथ रहनेवाके बत्यन्त वस्त्रासी इन्द्र ! वीरगण तीनों कोकोंकी रक्षा करनेवाके तृप्तसे विक् गय सुक और वक्की प्रशंसा करते हैं । ह इन्ह ! तेरे द्वार। दिए गर्प वस मेष्ठ सुख और वकको दम सब ज्ञानी जन प्राप्त करें ॥ ७

है पूरव इन्ह ! तेरे मित्र इस तेरी स्तुति करते हैं, बतः तुझे इस बहुत विष हों । प्रवर्तन वर्धात् शत्र बोंका वर्षण करनेवाके वीरका पुत्र क्षत्रिय तेजसे सुशोभित मनुष्य सबसे बेह हो । शत्रुव्योका वथ करनेके लिये और घनकी प्राप्तिके विषे वह बेश कर्म करे ॥ ८ ॥

| २९१ | सदंस्य मद्रे सद्रेस्य पीता विन्द्रः सदंस्य सुरूवे चंकार ।       |     |   |   |
|-----|-----------------------------------------------------------------|-----|---|---|
|     | रणां वा ये निवादि सत् ते अस्य पुरा निविद्धे सदु न्तंनासः        | 18  | 9 | П |
| २९२ | नांह नु ते महिमनंश समस्य न मंघवन् मधवन्यस्यं विष ।              |     |   |   |
|     | न रार्धसोराधसो तूर्वनस्य नद्भ निर्देश्य इन्द्रियं वे            | 11  | ₹ | H |
| 293 | प्रवत् त्यत् तं इतिद्रवर्मचेति वेनावंबीईरविसस्य छेपं।           |     |   |   |
|     | वर्त्रस्य यत् ते निहंतस्य शुष्मात् स्तुनाचिदिन्द्र परुमो दुदारं | -11 | ß | H |

अर्थ — [ २९१ ] (इन्द्रः अस्य मदे सत् चकार) इन्द्रने इसके बानन्त्रमें बचन कर्म किया, (अस्य पीती सत् ) इसके पान करनेपर भी बसने सद् कार्य किया, (अस्य सक्ये सत् ) इसके साथ मैत्री करनेपर सी बसने सत्कर्म ही किया, (ये रणा वा निषिद् ) जो रच्नमें या समायुद्दने रहे हैं पुरा ते सत् विधिद्रे ) बन्होंने पिंदे भी सत्कर्म किये, (नूतनासः सत् उ ) इस समय नद्दान भी सत्कर्म ही करते हैं॥ २ ॥

[२२२] है (अध्यक्त् ) धनवान् इन्ह ! (ते समस्य महिमनः नहि विद्याः तेरे समान दूसरे किसीकी महिमा इम नहीं जानते, (अध्यक्त्वस्थ न ) तेरे जैसा ऐददर्यशाकी और कोई होगा भी, यह भी इम नहीं जानते। (नृतनस्य राधसोराधसः ) तेरे संपूर्ण प्रशंसनाय सिविको और (इन्ह् ) इन्ह ! (ते इन्ह्रियं नाकिः व्यूशे ) तेरे सामर्थाको भी इमगेले कोई आनता नहीं ॥ ३ ॥

[२९३] हे इन्त ! (वरशिक्षस्य शेवः अवधीः ) जिस पराक्षम द्वारा स्ते वरशिक्ष नामक अधुरके पुत्रोंको मारा, (ते पतत् यत् इन्द्रियं अचेति ) वेरा वद पराक्षम प्रसिद्ध है। हे (इन्द्र ) इन्द्र ! (यत् शुक्तास् ) जिस पराक्षमसे (निहतस्य विद्यस्य ) प्रेरित वद्यके (स्वनात् चित् परमः व्दार ) वावाजसे ही वका शतु विद्यां । मा ॥ ॥ ॥

भावार्थ— इस संत्रमें कतिएव प्रथा एक गए हैं जिनके उत्तर जगहें मंत्रमें दिए गए हैं। प्रथा है - इस होमस्सको पीकर वसके उत्साहमें इन्त्रने क्या किया है इस सम्बद्ध मित्रवा जोडकर इन्त्रने की वसा पराक्रम किया है इस इन्त्रके साथ जो कोग रहते हैं उन्हें इस इन्त्रकी मित्रवासे क्या कान हुआ है उन्हेंने क्या प्राप्त किया है तथा प्रसाद जो नवीन मित्र थे, उन्हें भी उससे क्या काम हुआ है ॥ १ ॥

इस अंत्रमें विक्रके मंत्रोमें बुधे नय प्रभोदि बत्तर दिए गए हैं, वे उत्तर इस ठरह हैं - इन्द्रते इस सोमरसको पीने वर भो ६वं हुला, वस ६वेमें बत्तम कमें किया, इस सोमरसको पान करके बसने सस्कार्य किए। सोमरसके साथ मित्रवा करके बसने श्रेष्ठ कमें किए। वत: शो इसके नवीन या पुरावन मित्र, शो रणमें दक्षते हैं वा गृहमें वर्षात् वहां मी रहते हैं, बत्तम कमें ही करते हैं, इन्द्रके मित्र सदा सरकर्म करते हैं, अथवा सरक्षियोंको ही वह इन्द्र अपने मित्र बनावा है ॥ २ ॥

हम इस बातको अच्छी तरह जानते हैं कि इस इन्द्रंक समाम महिमाताकी और कोई नहीं है, तथा इसके समान ऐस्वर्षपारी भी कोई दूसरा नहीं है। यह दुण्ड कितनी सिद्धियां प्राप्त कर पुढ़ा है और इसका सामध्ये कितना है, यह भी कोई नहीं जानता है दे हैं

हे इन्द्र ! वरशिक वर्षात् पराक्रमशाकियोंमें भी सत्यविक पराक्रमी ससुरको त्ने मारा, वसके कारण सेरा पराक्रम सर्वस मसिन्द हो गया । तेरा वक्र इतना सक्तिसाधी है कि बस पराक्रम युक्त बलके जावाजसे ही प्रश्नु नह हो वाटा है ॥ ॥ ॥

| २९४ | वधीदिन्द्री वरशिखस्य श्रेषी ऽस्यावृतिनी चायमानाय शिश्चन ।<br>वृचीवेतो यद्देरियूपीयायां इन पूर्वे अर्थे मियसापेरा दर्व                     | 11 % 11 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|     | र्त्तिश्रव्छतं वृक्तिणे इन्द्र साकं युव्यार्थत्यां पुरुद्द् श्रास्या ।<br>वृचीवेन्त्रः शरेवे पत्थंपानाः पात्रो भिन्द्राना न्युर्थान्यायन् | 0.50    |
| २९६ | यस्य गावांवरुषा संयव्स्य अन्तरु षु चरंतो रेन्डिणा ।<br>स सुज्ञयाय तुर्वशं परांदाद् वृचीवंता दैवनाताय श्विषंच                              | 11 9 11 |
| २९७ | ह्याँ अमे र्थिनी विश्वति गा वृथ्मंतो मुध्या मर्स सम्राट् ।<br>अस्यावती धांयमानो दंदाति दूणाश्चेयं दक्षिणा पार्धवानाम्                     | H < H   |

अर्थ - [ २९४] ( इन्द्रः चायमानाय अभ्यावर्तित शिक्षन् ) इन्द्रते चयमानके पुत्र सम्बावर्तीको हैन्सित सम वैकर (वर्राशाखस्य शेषः वधीत् ) वरिवन मसुरकं पुत्रीका मारा। (यत् हरियूपीयायां ) जन इन्हरे हरियूरीना गगरीके (पूर्व अर्थे वृत्तीवत् इन्) प्रै भागमें वृत्तीवान्को मारा । (अपरः भियसा वृत्ते ) तथ दूसरा पुत्र तो धरखे ही विदीर्ण हुआ। १ ५ ॥

[२९५] हे (पुरुद्दत) बहुवों द्वारा प्रार्थित इन्द्र! (अवस्था दारवे पत्यमानाः) मशकी इण्डाने वेरी दिसा करनेके डहेश्यमें तेरे उपर हमका करनेवाले (वर्मिण: बिशात् शतं वृत्तीवन्तः) कवववारी क्षेत्र हमार हुवीक्त्के सैनिडोंडो (साफं यञ्यावत्यां) एक साथ बन्यावतीमें (पात्रा न्यर्थानि आयन्) मिही ह बाब जैसे तोडे जाते हैं देसे एक सबको दुने तांच दिया ॥ ६ ॥

[२९६] (अरुषा सुयवस्यू रेरिहाणा) काम्तिमान् सुन्दर तृजादिकी इच्छावाळे पुनः प्रमानको चनाने हुन् (यस्य गावी अन्तः सत्तः) विव इन्द्रक्ष दो वोडे सेनमें वृत्रते हैं। (सः) उस इन्द्रने (वृत्रीवतः दैववाताव शिश्नन्) क्षीवत्के पुत्र दैक्वालको सुसी करते हुए ( सञ्जयाय तुर्वदां परादास् ) स्थ्रवके बाधीन तुर्वशको दे क्या ॥ • ॥

[२९७] हे (अप्ने ) मनि! (मधवा मझाट् चायपानः अभ्यावर्ती) धनवान् सम्राट् कावपानके पुत्र सम्यावर्तीक राजाने ( रिधनः वधूमतः द्वयान् विशति गाः ) सियोंवित रथ भीर बीस गार्ने (महा द्वाति ) अने बी। (पार्थवानां इयं दक्षिणा दुर्नेशा) राजाओंकी इस दक्षिणाका कोई नाश नहीं कर सकता ॥ ८॥

भावार्थ — इन्द्रने चनमान नर्थात् उत्तम कर्मोडो करनेवासे श्रेष्ठ मनुष्यके पुत्रक्षे लिखवित वन भदान किया जीर बेह समुत्के पुत्रोंको मारा। जब इन्द्रने ह्चीवान् बर्बात् कृटिस्मार्गसे बतनेवाके मनुष्यको मारा, वव इन्द्रके पराक्रमको देखकर दूसरे दुष्ट ही दरके मारे ही मर पद ॥ ५ ॥

इस इन्द्रने उसे मारनेकी इच्छासे कस पर बाजमण करनेकाके कवणभारी तीन इतार शत्रुवोंको शलके मैदानमें तैसे

मिट्टीके पात्र तोडे जाने हैं, वैसे नष्ट कर काळे ॥ ६ ॥

इस इन्द्रके बोडे वेजस्ती तथा पुर हैं। इस इन्द्रने वृचीरान् नामक युरका नाम करके उसके सन्मन पुत्र देवबातको शुक्री किया | ७ ||

धनवान् सस्राट् चयमानके पुत्र बश्वात्रवीके राजाने सञ्जनीको बनेक तरहकी सहाकता और दक्षिणा ही। ह्व शित्रवेंकि द्वारा दी गई रक्षिणाको कोई नष्ट नहीं कर सकता ॥ ८ ॥

# [ 26 ]

| ऋषि:- वाहस्पत्यो भरद्वाजः। देवता- गावः; २ ८ इन्द्रो गावो वा। छन्दः- जिब्दुप्, २-४ अगती, ८ अजुब्दुप्।]

२९८ आ गावी अन्मभुत मुद्रमंकृत् स्सीदेन्तु गोष्ठे रणयंन्स्वस्मे । प्रजावंतीः पुरुद्धपां इह स्युक्तिस्य पूर्वीस्थमा दुर्हानाः

11 7 11

३९९ इन्द्री यज्यंने पृणते चं श्रिक्ष स्युपेद् देदाति न म्बं श्रुपायति ।

भूयोभूयो र्थिमिदंस्य वृष्यु नामिका खिल्ये नि देवाति देव्युम्

11 R (I)

३०० न ता नंशन्ति न दंभाति तस्कंरो नासामामित्री व्याधिरा दंधर्वति ।

देवाँइच यामिर्यर्जित ददांति च ज्योगित् ताभिः सचते गोपंतिः सुद

H \$ H

३०१ न ता अवी रेणुकंकाटी अश्वते न संस्कृत्त्रमूपं यन्ति ता अभि।

बुक्गायमम्यं तस्य ता अनु गानो मर्तेस्य वि चरन्ति यजननः

11 8 11

46

अर्थ— [२९८] (गावः आ अग्मन्) गावं इमारे वर नावें, (उत मई अफ़न्) नौर वे इमारा करवान करें।
(गोष्ठे सांदन्तु) वे गांवाकार्में वैठें, (अस्ते रणयन्तु) नौर इमें नानन्दित करें, (इह पुरुद्धाः प्रजावतीः पूर्वीः)
वन गीजोर्मे ननेक रूप तथा ननेक वर्णवाकी, वक्षवीवाकी, बहुनसी गावें (इन्ह्राय एपसः दुहानाः स्युः) इन्द्रक विषे
प्रातः काक्ष्में कुष देनेवाकी हों॥ ॥

[२९९] (इन्द्रः) इन्ध्र (यज्यने पृणते च शिक्षति) यह करनेवाडे जीर जब दान करनेवाडेको सहायवा देशा है, (इत् उप दाति) और धन देशा है। और (स्धं म मुधायति) उसके धनका कभी भी इरण वहीं करता। (अस्य र्थि भूयोभृयः) इसके धनको दारंबार (वर्धयन्) बढावा है और (इत् देवयुं अभिन्ने खिल्ये नि

बचाति ) देव वननेकी इच्छावाकेको न ट्टे हुए सुरक्षित वरमें रखता है॥ २॥

[ के00 ] (ताः न नदान्ति ) वे गीएं नाम नहीं होती। (तस्करः न द्धाति ) चोर मी उनको हिंसा नहीं करता। (आमित्रः व्यथिः आसां न आ द्धपंति ) मतुकः शस्त्र इन गीलोंपर शाक्षमण नहीं करता। (गोपतिः याभिः देखान् स यजते ) गीलोंका पाछक विन गीलोंसे देवोंका पत्रन करता है (द्दाति च ) शीर उनके दूधका दान देवा है। (ताभिः सह ज्योक इत् सचते ) देसी गीलोंक साथ वह चिरकाळवक रहता है ॥ ६॥

[३०१] (रेणुककाटः अर्वा) रेणुको इकानेवाका घोडा (ताः न अञ्चते) वन गौजोंको शास नहीं करता (साः संस्कृतमं ) वे गी संस्कारसे बननेकी बवस्थाको (न अभि उप थान्ति) धाप्त न हों। (ताः गानः) वे गार्वे (यज्ञकाः तस्य मर्तस्य) बजनशोळ कस मनुष्यके (उद्गार्थ अभयं अनु वि चरन्ति) विस्तीर्ण स्वरदित प्रदेशमें विकास करें ॥ ॥

भावार्य— हमारे वर्तीमें वार्थोंका निवास हो, वे अपने निवाससे सबका करवाण करें । वे हमारे वर्तीमें निवास करके हमें आनम्बसे युक्त करें । वे सभी गावें अनेक रूपींशकी, अनेकी प्रजानीवाकी होकर प्रावःकालके समय हमें वृष दें ॥ १ ॥

हुन्य यक्ष -करनेवाके तथा अक्षरान करनेवाकेको इर तरहकी सहायता देता है और उन्हें इरतरहका धन देता है। इसके चनका वह कभी हाण गहीं करता, अपितु इसके धनको बार बार बढाता है। जो देवींक गुर्थोको अपने धन्दर कारक करके देव बनना बाहता है, उसे वह हर तरहसे सुक्षी रखता है।। र ॥

वार्षे कमी नष्ट नहीं होती, चोर भी उनकी दिसा नहीं कर सकता। शतुका शक्त इन गायों पर बाक्रमण नहीं कर सकता। गौबोंका पाठक तिम गौबोंसे देवोंका बजन करता है, उनके दूधका दान करता है, उन दूधारु गायोंके साथ वह किकार कर रहता है ॥ ३ ॥

| ३०२  | गावें। भगो गाव इन्द्रों मे अच्छान गावः से। मेस्य प्रथमस्य मुखः । |         |
|------|------------------------------------------------------------------|---------|
|      | हुमा या गावुः स जनास इन्द्रं इच्छामीबुदा मनेसा चिदिन्द्रम्       | 0.64    |
| 203  | युगं गांवो मेदयथा कृषं चिं दर्शां चित् कृष्या सुप्रतीकम् ।       |         |
|      | मुद्रं गृहं कुंणुध भद्रवाची बृहद् वो वर्ष उच्यते सुमासी          | 11 = 11 |
| \$08 | प्रजावतीः सूचवंसं रिवन्तीः जुद्धा अषः सुप्रपाणे पिनंतिः।         |         |
|      | मा नै: स्तेन देशत माषश्चसः परि वो हेती हुद्रस्य वृज्याः          | 11 6 11 |
| 304  | उवेदश्चंपर्यन मास गोषूर्य एच्यताम ।                              |         |
|      | उर्व ऋषुमस्य रेत् स्युर्वेन्द्र तर्व बीर्ये                      | 11 2 11 |

अर्थ- [२०२] (गाषः मगः) गौएं ही धन हैं। (इस्द्रः मे गादः अच्छान्) इन्द्र भुषे गौर्थ् प्रदान करे। (गादः प्रथमस्य स्तोमस्य अस्तः) गौनोंका दूज प्रथम सोममें विकाने बोग्य है। हे (जनासः) मनुष्यों ! (इमाः या गादः) ये जो गीएं हैं, (यः इन्द्रः) दह हो इन्द्र है (इन्द्रं इहा मनसा चित् इच्छामि इत्) वस इन्द्रकी शदायुक्त मनसे में इच्छा करता हूँ ॥ ५ व

[६०६ | दे । गायः ) गीजों ! ( यूयं मेहयय ) तुम हमें बढवान् बनाजो । ( ह्यां खित् अभीरं खित् सुम-तीकं कृत्युथ ) कृत जीर निस्तेजको इटपुट जीर सुंदर तेजस्त्री अवताला बनाजो । दे ( अद्भवाचः ) करवाजकारी बाणीयुक्त भीजों ! ( गृहं अद् कृत्युथ ) वरको करवाजनव बनाजो । ( सआसु सृहत् वयः उक्कते ) समाजोंचे दुम्हारा अहान् अवदानी यश गावा जाता है ॥ ६ ॥

[ ३०४ ' दे गीको ! तुम ( प्रजावतीः सुयत्रसं विदान्तीः ) बढ़दोसे युक्त होती, सुन्दर तृव सद्यव करो, (सुप्रपाणे शुद्धाः अपः पिषल्तीः ) सुकते पीने बोग्य अकाशयमें निर्मल पानी पोनेवाठी हों, ( वः स्तेनः मा ईरात ) तुम बोरके नाथीन न हो, ( स्वध्यांसः मा ) तुम पापीके बाधीन न हो, ( सः रुद्धस्य देतिः परि नृज्याः ) तुम्हारेखे वृज्या सम्बद्धाः वृद्धाः वृद्धाः अस्त तुम्हें न काटे ॥ ७ ॥

[ १०५ ] ( आसु गोवु ) इन गीवॉके द्धमें ( इन् उपपर्चनं उप पृष्यतां ) वह वक्वर्यक मताका निकासो । हे इन्द ! ( तव वीर्ये ऋषभस्य रेतिक्ष उप ) हो बक्वदे बहानेके क्रियं सोमके रसमें वह तूस विका ॥ ८ ॥

मान(र्थ — कोई झूर बाकू वोडेपर बैठकर जाकर इन गीजोंको न पक्टे, इन गीजोंगर तथ करनेका जानात कोई न करे : वे गाउँ विशाह निभैय स्थानमें निभैयताके साथ विकारतों रहें। गावें सना निभैय जीर जानेब मसद रहें ॥ ॥ गीएं एका धन है। ऐसी गीवें इन्ह्रकी कुपास हुने मिकें। सोधरसमें गीजोंक तूपका एक माग मिकानेपर वह रस सक्षण करने वोग्य होता है। वे जो गीएं हैं वही स्वयं इन्ह्र है अर्थात् इन्ह्रने गीका रूप चारण किया है जीर वह इस एक्टीपर गोरूपसे निकार रहा है। मैं सनसे इन्ह्रको प्राप्त करना चारणा हूँ। इसिकिय गीजोंकी सेवा करना वोग्य है ॥ ॥ ॥ गावें अपने तूपसे मनुष्यको पुष्ट बनाती हैं। कुशको बहरता व वनाती हैं। निस्तेत्रको तेनस्वी बनाती हैं। करको वार्यपुक्त बनाती हैं। इसिकिय समानोंसे गीजोंका जवा दानकपी हो बक्ता यह है ससका वर्णन किया जाता है ॥ ६ ॥

गीवें बढ़होंवाकी हों, सुन्दर घास काती रहें, उत्तम अकाशयाँ निर्मेड वाबी वीली रहें। इनकी कोर कोरी न कर सके, ऐसे सुरक्षित स्थानमें गीवें रहें। वाधीके जाधीन नीवें न हों कि उकी गिरकर गीवेंकी सुरसु न हो। सहा नीवें जाकंप मसक जीव सुरक्षित हों। ॥ ७ ॥

# [ 29]

# [अविः बाईस्यत्यो भरहातः । वेयता- इन्द्रः । छन्दः- त्रिष्टुप् । ]

३०६ इन्हें को नरः सुरूपार्य सेपु मिहो यन्तः सुमृतये चक्कानाः।
महो हि दाता वर्जहस्तां अस्ति महास्रं रण्यमवंसे यजन्त्रम्

11 \$ 11

३०७ आ यस्मिन् इस्ते नयी मिमिश्च स रथे दिर्ण्यये रथेष्ठाः । अ। रहमयो गर्भस्तयोः स्यूरयो साध्यस्थानी वृषणो युजानाः

11 R B

#### [ २९ ]

अर्थ — [३०६] (वः मरः) तुम्हारे नैवा उस इन्द्रकी (सख्याय) मैत्रीके छिपे (इन्द्रं मह्यन्तः सेषुः) इस इन्द्रका बन्न वाते हुए उसकी सेवा करते हैं। (सुम्तयः) जब्बा बुन्दिको (खकानाः) इच्छा करते हुए (स्क्यूह्स्तः) वज्र चारण करनेवाछा इन्द्रं (महः द्वाना अस्ति ) बद्या धन देता है। इसक्रिये (रण्वं महां उ अवसे सक्षक्षं) रमणीय और महान् ऐसे इन्द्रका चपनी रक्षाके क्षिये यजन करो । १॥

१ सुप्रतथे चकानाः नरः सक्याय इन्द्रं प्रहयन्तः लेपुः — उत्तम बुद्धिकी प्राप्तिकी इच्छा करनेशके नेता बीर इन्द्रके साथ मित्रतः करनेके किये इन्द्रक गुणाका वर्णन करते हैं जीर उसकी सेवा करते हैं। इन्द्रके गुणोका वर्णन करनेसे सुप्तित प्राप्त होती है।

[३०७] (यस्मिन् इस्ते नर्या मा मिमिश्नः) जिन इन्त्रके द्वापमें मनुष्योका दित करनेवाल। वन मरपूर रहता है। (रथेष्ठाः दिरण्यये रथे आ) रथमें वैढनेवाला वद वीर सुवर्णसय रथमें वैढकर द्वार बाता है। (स्थूरयोः गमस्योः रहमयः आ) पृष्ट दार्थोमें शोडोंकी क्याम रक्षता है। श्वयणः अश्वासः युजानाः) जिसके वस्त्रान् शोबे रक्में बोते हुए (अध्वन् आ) मार्गसे वसे के काते हैं॥ २॥

भावार्य — इन गौजों को यह वक्तवंक प्रार्थ है हो। इन गौजों के तूथमें यह मसाका वक्तवंशवं किये मिका हो। यह तूथ सोमरसमें मिला दो जीर ऐसा तैयार किया हुआ। सोमरस इन्द्रको वर्षण करो। उस रसको इन्द्र पीये और इसके इन्द्रका पराक्रम वहता जाय। जो मनुष्य इस तरह तुम्बिमित्रित सोमरस पीयेगा बसके शरीरमें भी वीथे बहेगा और वह वक्रवान् वनेगा। ॥ ८॥

इत्यम बुद्धिको श्राप्त करनेकी हृष्का करनेवाके नेता वंश इन्द्रके साथ मित्रता करनेके लिए इन्द्रके गुणोंका वर्णन करते हैं और उसकी केना करते हैं। इन्द्रके गुणोंकर जावरण करनेसे सुवित श्राप्त होता है। किस समय क्या करना चाहिए और क्या वर्श करनेसे उसका ज्ञान श्राप्त दोता है। इस इन्द्रको सेना करनेसे तथा उसका कार्य करनेसे उससे मित्रता होती है। वह बद्धावारी कीर बहुत घन देता है। वीर महत्वका स्थान प्रदान करता है। बतः इस महान् इन्द्रकी पृत्रा करनेसे पुरक्की हर तरहाँ सुरक्षा होती है। १।

हम्मूके व्यक्ति सनुष्योंका दिव करनेवाके वन भरपूर दोठे हैं। वह छोगोंके दिवके कार्यमें ही व्यक्ता वन वार्व करका है। वह इतना वनवान् दोवे हुए भी करने घोडोंको सार्व चळाता है तथा वपने घोडोंकी सेवा सार्व करता है ॥ २ ॥ ३०८ श्रिये ते पादा दुव आ सिमिश्च पृष्णुर्वजी वर्षमा दक्षिणावान् ।

वसानो अत्कं सुर्भि दुवे कं स्रोण नृतिविधिरो चंभ्य ॥ ३॥
३०९ स सोम आसिश्वतमः सुतो भृद् यसिन् पृक्तिः पृच्यते सन्ति भानाः ।

इन्द्रं नरेः स्तुवन्तो नसकारा जुक्था ग्रंसन्तो देवनौततमाः ॥ ४॥
३१० न ते अन्तः श्वंसो धाय्पस्य वि तु दोवचे रोदेसी महित्वा ।

आ ता स्रिः पृणिति तृतंजानो यूथेबाप्सु समीजंमान ऊती ॥ ५॥
३११ प्रवेदिनदेः सुद्दवे ऋष्वो अंदत् ति अन्ति हिरिश्विष्ठः सत्त्वा ।

एवा हि जातो असंमात्योजाः पुरू चं वृता इनिति नि दस्यून ॥ ६॥

सर्थ— [३०८] (कियं ते पादा दुवः) पेयर्थंके कियं तेरे चार्लोमें इम सब अपनी सेवाको (आ मिमिश्तः) समर्थित करते हैं। त् ( शावसा धूच्छाः ) बळते शतु मोंका नाश करनेवाका ( सन्नी वृक्षिणाचान् ) वन्नवारी वाता इन्ह है। हे ( जृतः ) नेता इन्ह् ! ( मुर्सि अस्कं ) सुगंधित कवचको ( दशे वसानः ) सबके दर्शनके किये जारण करता हुवा तू ( स्वः स ) सूर्यंकी तरह ( इधिरः वसूध ) सबका करसाह बयानेवाळा होता है ॥ ३॥

१ अये ते पादा दुवः आ सिमिश्चः-- ऐश्वर्यकी प्राप्तिके किये इम तेरे नरणोंकी सेना करते हैं। | ३०९ ] ( यस्मिन् एक्तिः एक्चते ) इस समय एकाने योग्य वश्च प्रकाना जाता है। ( खानाः सन्ति ) काम तैवार है। (ब्रह्मकाराः नरः ) स्तोत्र परनेवाके नेता (इन्द्रं स्तुवन्तः ) इन्द्रकी स्तुति करते हुए ( उक्धा

काआ वैवार है। ( अक्षाकाराः मरः ) स्तीत्र परनेवाके नती ( हुन्द्र स्तुवन्तः ) इन्द्रका स्तुव्य करत हुए ( उक्या पांसन्तः वृवधाततमाः ) सामगान करते हैं वे देवत्वको सत्वा प्राप्त होते हैं। ( सः सुतः स्तोमः ) वह सोमरस निकाकनेपर ( आमिन्द्रतमः भूत् ) वसमें दुरवादि पदार्थ मिश्रित किवे हैं। वह पीनेके लिवे वैवार हुआ है ॥ ॥

[ है १० ] (ते अस्य शवसः मन्तः) हेरे इस बढ़का बन्त (म श्रायि) नहीं है। (रोदसी महिस्वा) बाबाश्विवी भी बस बढ़से (तु वि बबाधे) कांग्रवी है, डरती है। (ता स्वृरिः तृतुज्ञानः) उस बढ़से ज्ञानी कोन सत्तर (ज्ञती समीजमानः) संरक्षण प्राप्त इरके बजन इरते हुए (यूथा इव अप्सु) जिस प्रकार गीजोंडे समूह विकल्पानमें दृती प्राप्त करते हैं, इस प्रकार (क्षा पृणाति) तृत होता है ॥ ५ ॥

[ १११ ] (एव ऋष्यः इन्द्रः सुद्द्यः अस्तु ) इस प्रकार महान् इन्द्र सुक्षसे बुढाने बोग्य हो । (इत् इरिदि।प्रः) सुवर्णका विरक्षाण वारण करनेवाक वीर । ऊर्ता अनुती ) संरक्षण करनेसे अथवा संरक्षण व करनेकी अवस्थामें (सरवा) वह वकतान् ही है। (एवर दि जातः ) इस प्रकार सुप्रसिद्ध वह इन्द्र (असमाति आजाः) अनुपन्न वेज और वक्षसे (पुरु च वृत्रा इनति ) बहुत्तसे राक्षसादिका नाग्र करता है (दस्युन नि ) और शतु बोंका भी नाश करता है ॥ १ ॥ १ । (पुरु च वृत्रा इनति अनुती सत्या जातः स्वांका विरक्षाण वारण करनेवाका वह वीर इमारा संरक्षण करने वा व करनेपर भी स्ववं निःसंदेह वहवान् ही है।

आवार्थ — हे शत्रुओंके विनाशक, बद्धधारी बीर दाना इन्द्र ! पृथ्व प्राप्त करनेके छिये तरे चरणीमें इम अपनी सेवाबोंको समर्थित करते हैं। यह इन्द्र अब शुन्दरा करक धारण करता है, यह जिस तरह सूर्यकी सुनहती किरणोंके प्रगढ होते ही सबैत्र करसाह दीक बाता है, कसी तरह इस इन्द्रके इस सुनहते क्वथको देखकर सब वीरोंके मनोमें प्रगढ होते ही सबैत्र करसाह दीक बाता है, कसी तरह इस इन्द्रके इस सुनहते क्वथको देखकर सब वीरोंके मनोमें सरसाह दीक जाता है। ३ ॥

तैसे ही इंग्लंका जागमन होता है, देसे ही उसके किए जब प्रकाना गुरु हो जाता है, जानको भूनकर उनकी कीकें वैथार की जाती हैं। स्तोब पाठ करनेवाके इसकी स्तुति करने कगते हैं और सोमरस तैय्यार किया जाना है।। घ छ

है इन्द्र ! तेरे सामर्थ्यका बन्त नहीं है। तेरे महत्त्वसे शावाष्ट्रियों भी बरती है। बावाप्ट्रियों को बाधा पहुंचती है। धर्मार कार्य करनेवाका विद्वान कन संरक्षणोंको सम्बक्तया प्राप्त होकर कसी तरह संतुष्ट होता है, जिस तरह गीनीका हुण्य बक्तवामको प्राप्त करके तुस होता है। ५ ॥

# [ ३ • ]

[ ऋषि:- बाईस्पत्यो भरद्वाजः । देवता- इन्द्रः । छन्द्रः- त्रिण्डुप् । ]

३१२ भूय इद् वांवृधे <u>वी</u>याँयँ एको अजुर्थो दंगते वर्षनि । प्र रिरिचे द्विव इन्ह्रं: पृ<u>ष</u>िच्या अर्थमिदंस्य प्रति रोदंसी उमे

11 2 11

३१३ अर्था गन्ये बृहदंसुर्यमस्य शानि द्वाधार निकरा मिनाति। द्विवेदिवे सर्यो दश्चेतो भूद वि सर्यान्युर्विया सुऋतंर्धात्

11 3 11

[ ef ]

अर्थ— [ ३१२ ] ( भूयः इत् वीर्याय वासुधे ) बहुत बार पराक्रम करनेके किवे वह वीर बहा हो गवा सा। ( एकः अर्जुर्कः इन्द्रः ) वह एक ही जरारहित इन्द्र ( सस्ति दयते ) बनोंको देता है। बीर ( दिवः पृथिव्याः म रिरिचे ) युकोक बीर पृथ्वीसे भी बढा है ( उमे रोदकी अस्य अर्घ इत प्रति ) दोनों सावापृथिवी इस इन्द्रका बाधा माग है ॥ १ ॥ १ विर्याय भूयः इत् कासूचे— पराक्रम करनेके क्रिये निःसंदेह बह वीर वारंवार बत्साहसे बढ जाता है।

२ दिवः पृथिक्याः म रिरिके — यह इन्द्र सुकोक और पृथिकीसे बहुत ही वका है।

३ उसे रोदसी अस्य अर्थ इत् प्रति— दोनों चुकोड और पृथिशकोड इसके बाबे मागके बराबर है। [३६३] (अध अस्य बृहत् असुर्य मन्ये) इस समय इस इन्द्रके बडे बढको मैं मानता हूँ। (यानि दाधार सिका आ मिमाति) जिन कर्मोडो इन्द्र बारण करता है बनका डोई भी नाम नहीं कर सकता। (दिचेदिचे सूर्य: वर्धात: भूत्) प्रतिदिन सूर्व दर्मनीय होता है। (सुक्ततुः समानि उर्विया वि धात्) क्षोमन कर्म करनेवाडे इन्द्रने सुवनोंडो विस्तीण किया है ॥ २॥

- १ अस्य बृहत् ब्रह्मर्थे मन्ये— इस वीतका बढा सामध्ये है ऐसा मै मानता हूँ।
- २ यानि दाघार, नकिः सा मिमाति जिन कर्मेंको यह वीर भारण करता है, दनका नाम कोई कर नहीं सकता।
- रे विवेदिये सूर्यः वृश्वीतः भूत्— प्रतिदिव सूर्व दर्शनीय होकर कदित होता है। यह कत इन्ह्रका ही
  प्रभाव है।
- थ सुऋतुः समानि उर्विया वि धात्— उत्तम कमै करनेवाछ (न्त्रने इस विवर्धे वह वह स्थानीको− शुवर्नीको− निर्माण किया है। इसीका बनावा यह सब विश्व है।

आवार्य— वह इन्द्र हमारे द्वारा जासानीसे बुखाबे जाने बोग्य हो। सोनेका शिरक्षाण भारण करनेवाणा वह वीर इन्द्र बाहे हमारी रक्षा करनेकी जवस्थामें हो वा न हो, हर हाकतमें वह बकवान् ही है। इस प्रकार सुप्रसिद्ध वह इन्द्र जनुपन रेश और बढ़से बहुतसे शक्षसोंका नाश करता है ॥ ६॥

बार बार पराक्रम करनेके किए यह इन्द्र सदा इन्द्राइसे यर जाता है। श्रदा तरून रहनेवाका, कभी भी वृद्धावस्थासे प्रसा न होनेवाका इन्द्र सभी तरहके धनोंको प्रदान करता है। यह धुकोक और पृथ्वीकोक्से भी वहा है। दोनों धावापृथियी इस इन्द्रके आधा मान हैं ॥ ॥

इस इन्त्रके बळके अद्देशको हर किसीको मानना पढता है। चाहे वह नास्त्रिक हो या चारितक, बह इस सर्वेषवैद्याकी शक्ति जाने किसी च किसी रूपमें शुक्ता ही है। क्योंकि जिन कमेंको यह मारंग करता है, उनका नास नहीं होता, उन्हें कोई भी विचाद नहीं एकता। वह इसी इन्द्रका सामध्ये है कि सूर्य प्रतिदिन दर्शनीय होकर समय पर उद्य होता है और समय पर करत होता है। उत्तर कमें करनेवाके इन्द्रने इन शुवनोंसे सभी वह वह स्थानोंका निर्माण किया। यह सब विश्व उधीका क्याया हुना है ॥ २॥

३१४ अघा चिसू चित् कदपी नदीनां यदीम्बो अरेदो गातुमिन्द्र । नि पवैता अग्रसदो न सेंदु स्त्वमा हुळहानि सुकतो स्वासि

11 % 11

३१५ सत्यभित् तका स्वावा अन्यो अस्ती नद्री द्वो न भत्यों ज्यायान् । बहकाहिं परिश्रयानमणीं ऽवासुको अपो अच्छा समुद्रस्

11 8 11

३१६ स्वमुपो वि दुरो विष्ची रिन्द्रं रुळहर्मकुनः पर्वेषस्य । राजांभवे। जर्गतयर्षणीनां साकं सर्वे जनयन् सामुपासम्

11 4 11

शर्थ—। ३१४] दे (इन्द्र ) इन्द्र ! (अद्या चिद तु चित् ) बाद मी और पहिले मी (जदीनां तन् अपः ) बिदणों के जन्मवाहोंको (आभवः गातुं अरदः यत् ) मार्ग बोदकर बना दिया। (अदासदः न ) मोत्रनके किने बैठनेवाके पुरुषोंकी तरह (पर्वताः निषेतुः ) पर्वतिको मुस्थिर किना। दे (सुक्रतो ) गोमनकर्मकर्षा ! (स्वया रजांकि एक्ट्रानि ) त्ने सन कोक सुरव किने हैं ॥ ३ ॥

[३१५] हे (इन्द्र इन्द्र! (तत् सत्यं इत्) वह सब साय ही है कि (श्वावान् अन्यः देवः न अस्ति) वेदे समान दूसरा कोई देव नहीं है। (मन्यं: न) जीर कोई मनुष्य भी नहीं है। (ज्यायान्) तुमसे वधिक भी कोई नहीं है। तुने (अर्थः परिशयानं ऑई अइन्) पातीपर सोनेवाले शतुका नाश किया। जीर (समुद्रं अच्छ अपः भवास्त्रकः) समुद्रकी ओर पानीके प्रवाहींको प्रवाहित किया। है।

१ त्वाशान् अन्य। देवः स् अस्ति, न मत्यः — ईत्ररके समाम वयवा इससे विधक न कोई देव है, बौर व कोई सनुष्य है। तन् सत्यं— वह निवान्त सत्य है।

[ ३१६ ] है (इन्द्र ) इन्द्र ! (२वं अपः दुरः विष्युचीः वि ) द्ने जडीके हारोंको बोवकर चारों बोर जडप्रवाहोंको वहा दिया ( पर्वतस्य कर्ल्ड अठजः ) पर्वतके इर मामको तोव दिया ( जगतः चर्वजीनां ) संसारकी प्रधानोंका ( सूर्ये द्यां उपसं सार्क जनयन् ) सूर्यको युकोकको और उपाको एक साथ प्रकाशित किया और उसका ( राजा समयः ) राजा हुना ॥ ५॥

१ जगतः चर्यणीनां सूर्यं द्यां उथसं सार्क जनयन् राजा अभवः — सब जगद्के महुखीं है हिटार्थ यु, क्या और सूर्यको रूपन किया और त् इस सक्का राजा हुआ है।

भावार्थ — इस इन्द्रने बाज भी बीर पहते भी निवर्षों के जह प्रवाहों को बहुने के किए बोहकर मार्ग तैयवार किया । बहीका मार्ग कत्तम रीतिसे तैयवार किया । पर्वतों को स्विर किया बीर सभी हो को को दे किया ॥ १ ॥

हे इन्ह्र! यह सत्व है कि तेरे समान दूसरा देव कोई नहीं है और न कोई मनुष्य ही है। जब वेरे समान ही कोई मही है, तब तुससे सथिक कोई कैसे हो सकता है। तुने ही वानीको रोककर सोनेवाडे वहि नामक शतुका नास किया। और नहोंके प्रवाहोंको बहनेने किये मुक्त किया ॥ ए ॥

हे इन्द्र ! तूने जकनवाहोंके द्वारोंको खोडकर चारों जोर वन्द्रे बहाबा । पर्वतके दृढ आगको छोडा । संसारकी अजावों के दिस्के किए सूर्य, यु जीर उदाको अकाशित किया, तथा बनका राज्य या स्वामी तू बना ॥ ५ ॥

### [ 38 ]

[ ऋषि:- सुद्दोत्रो भारद्वाजः । देवता- इन्द्रः । स्टब्दः- विष्टुप्, ४ शकरी । ]

३१७ अभूरेको रायपते र<u>यी</u>णा मा इस्तयोरिषया इन्द्र कृष्टी:। वित्रोके अप्स तनेथे च सरे अवीचन्त चर्षण्यो विवाचः

11 2 11

३१८ स्वद् भियेन्द्र पार्थिवानि विश्वा ऽच्युता चिच्च्यावयन्ते रजीसि । द्या<u>वाक्षामा</u> पर्वतासो वर्नानि विश्वं हुळ्हं संयते अज्युका ते

H 8 H

३१९ त्वं कुत्सें<u>नाभि शुष्णंमिन्द्राः प्रश्नुषं शुष्यं कुषंबं</u> गविष्टी । द्यं प्रपित्वे अध सूर्यस्य सुषायक्षकमर्विवे रपासि

0.30

### [38]

अर्थ— [ दे१७ ] हे ( रियपने ) घनके स्वामी ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( रियीणां एकः समूः ) त् सन वर्गोका एक्द्री स्वामी है। ( हस्तयोः कृष्टीः आ अधियाः ) त् नपने हाथोंमें सन प्रजानोंको रक्षता है। ( विदासः सर्वणायः अप्सु स्रोते ताके तानये ) विविध भाषा बोकनेवाके मनुष्य जन्मवाहीं तथा आश्री पुत्रपीत्रके उरक्षके किने ( वि अवोधन्त ) विक्रेष प्रकारके वर्ष काले हैं॥ ॥।

१ त्वं रयीणां एकः अभूः -- त् धनोंका एक ही स्वामी है।

२ इस्तयोः कृष्टीः आ अधिधाः — मपने हाथोंसे सब प्रजाननीको रका है।

[ ३१८ ] हे इन्त्र ! (त्वत् भिया) वेरे भवसे (अच्युता चित् ) व हिन्नेवाके (विश्वा पर्धिवानि रजांसि ) सब एथिवी स्थानीय कीर अन्तरिक्ष स्थानीय पदार्थ (च्यावयन्ते ) कांपने कार्वे हैं। (ते आ-अज्यन् ) वेरे कानमन होनेसे (चाया-सामा पर्वतासः चनानि ) चुकोक, एथिवी, पर्वत और वन तथा (विश्वं दक्ष्टं ) सब स्विर वस्तुमात्र (अयते ) मवभीत होता है ॥ र ॥

[ ३१९ ] हे (इन्द्र ) इन्द्र ! ( १वं कुरसेन अग्रुपं शुक्षं ) तूने कुरसके द्वारा शोषण न होनेवाछे अवस शुक्ष अग्रुरसे (अभि युक्ष्य ) युद किया। ( मित्रिष्टी कुयसं दश ) गीनोंक क्षियं किये किये संग्राममें कुयन नामक अग्रुरका नाम किया। (अध्य प्रियत्थे ) और बुदमें दूने ( सूर्यस्य खक्षं सुपायः ) सूर्यके रथणकका इरण किया और ( रपांकि आविवेः ) दुर्होका वथ किया॥ ६ ॥

भावार्थ — दे ऐथर्थशाकी इन्द्र ! त् सब तरहके घनोंका बकेका ही स्वामी है, तेरे ही अधिकारमें सब प्रजायें रहती हैं। जनेक तरहकी मावार्वे बहेकनेदाके सनुष्य अपने इसम कमें। तथा अपनी सन्तानीकी उस्तिके बारेमें बनेक वरहके विचार करते हैं ॥ व ॥

हें हुन्द ! वेरे अवसे न दिकनेराके सब प्रविदी स्थानीय और जन्यरिक्ष स्थानीय पदार्थ भी कारने कराते हैं । इस हुन्द्रके भागतन होते ही युकोक, प्रथियीकोक, पर्वेश और वन आदि सजी स्थिर पदार्थ अवजीत होकर कापने कराते हैं ॥ १ ॥

जिस जोषण करनेवाडे झुष्ण नामक असुरका सुकावका कोई भी आर्थ राजा करनेमें समर्थ नहीं हुवा, तस तीर तथा जरविषक बक्साकी सुम्मसे दे इन्द्र ! त्ने युद्ध किया । गौजोंके किए किए गए संप्राममें त्ने कृपन जर्शात् आन्वको नष्ट करनेवाडे अनुको मारा और युद्धों अन्य भी जनेक सनुजोंका वच किया ॥ ३ ॥ ३२० त्वं श्तान्यव् ग्रम्बेरस्य पुरी जयन्थाप्रतीति दस्योः । अश्रिक्षो यत्र ग्रन्थां श्रचीको दिवीदासाय सुन्वते संतके म्रद्धीजाय गृण्ते वर्सनि ॥४॥ ३२१ स संत्यसत्वच् महते रणाय स्युमा निष्ठ तुवितृम्ण मीमम् । यादि प्रपश्चित्रवसोपं मुद्रिक् प्रचं श्रुत श्रावय चर्षणिम्यः ॥ ५॥

[ ३२ ]

[ ऋषिः- सुद्दोत्रो भरद्राजः । देवता- इन्द्रः । छन्दः- त्रिष्टुप् । ]

३२२ अर्पूर्वी पुरुतमन्यसमे मूहे वीरायं ववसे तुरायं।

विरिधाने बुजिणे बंतंमानि वर्चास्यासा स्थविराव तक्षम्

11 \$ 11

(88)

३२३ स मातारा सूर्येणा कवीना मनासमद् कुजददि गुणानः।

स्वादीमिर्श्नकंभिक्षिवश्वान उद्वियाणामस्जि दिनंम्

॥ २ ॥

अर्थ—[३-० ] है ( शर्व(वः ) बुद्धिमान् ( सुनके सोम निय इन्द्र ! ( यत्र सुन्दने दिवोदासाय ) क्षित समय सोमयत्र करनेवाके दिवोदासको ( शक्या अशिक्षः ) ग्रज्ञांक साय धन दिया और ( गुणते भरद्वाजाय वस्त्रिने ) स्तुवि करनेवाके मरद्वाक्षको भी धन दिया। सब ( त्यं ) त्ने ( द्रयोः शंवरस्य ) शंवर बसुरकी ( शनानि अप्रतीनिपुरः ) सी सभेच नगरियोंका ( सख जघन्ध ) नास किया ॥ ॥

[ १२१ ] हे (सत्यसन्त्रन् ) सत्य बळवान् और (तुविनुम्ण ) बहुत धनवान् इन्द्र ! (सः महते रणाय ) तू वहे संमानके किवे (भीमें रथं आ तिष्ठ ) मर्थकर रथ पर वह । हे (प्रपथिन् ) प्रमुष्ट मार्गसे आनेवाके इन्द्र ! तू (अवसा मद्रिक् उप थादि ) अपने रक्षण सामर्थके माप मेरे समीप बा । हे (श्रुन ) जानवान् इन्द्र ! ( जर्षाणे स्यः

म आवय च ) प्रजाबीको उत्तम बावें सुना है ५ 🕸

[ ३३ ]

[३२२] (अपूर्वा पुरुतमानि शंतमानि वनांसि) वर्षे बहुत विशय सुक्रकारक स्तुविरूप बाजी (आसा) मुक्तसे (महे धीराय तनसे) महार् वीर, बल्लान्, (तुराय निर्दिशने) शीव्रगामी, विशेष अकारसे स्तवनीय, (विक्रिये स्थिविराय) वक्षवारी, प्रवृद (अस्मै तक्षं) इस इन्द्रके छिये स्तोत्रोंको पहता हूँ॥ १ ॥

[ ३२३ ] ( सः मातरा कर्वानां ) वह इन्त्र वावाशिवतिको दुदिमान् क्रानियोके क्षित्रे ( अद्भि ठजत् ) पर्वतका स्वका-नाप्त करता हुआ ( सूर्येण अवासयत् ) स्थेसे प्रकाशित करता है। ( गुणानः स्वाधीशिः अकाशिः सिका-नाप्त करता हुआ ( सूर्येण अवासयत् ) स्थेसे प्रकाशित करता है। ( गुणानः स्वाधीशिः अकाशिः वावशानः ) स्त्यमान् को भन धारणातिकसे स्वोदानों द्वारा वावशा प्रशंसित दोता हुआ ( उद्मियाणां निवानं उत् अस्वजत् ) गोनोंको वन्धनमुक्त किया ॥ २ ॥

भावार्थ- हे बुद्मान् सोमप्रिय हुन्द् ! जिल समद व्ते लोमयज्ञ करनेवाक दिशेदान को प्रजाने साथ घर दिया

भीर स्तुति करनेवाके भरहाजको भी भन दिया। त्ने शंबर असुरकी अनेक बगरियोंका नास किया। ॥ ॥

कभी जह व होनेवांके बलसे युक्त हम्ह ! तू ब्रजुबींके साथ मधंकर युद्ध करनेके लिए इस सुरव स्थ पर जाकर बैठ। दू जपने रक्षण सामध्येंसे युक्त होकर मेरे समीप था और इस सभी प्रमाओंको सदुपदेश देकर बन्नम मार्गमें वेदिव कर ॥ ५ ॥

वह इन्द्र बश्यन्त सुसकारी, महान् वीर, वहवान्, क्षीप्रगामी वक्षको भारण करनेवाका और प्रवृद्ध है। वस इन्द्रके

किए में स्तुतिपाठ करता हूँ ॥ १ ॥ वह इन्द्र मेघोंका बाश करके यु और पृथिवीको झानियोंके हिनके किए सूर्वके द्वारा प्रकाशित करता है । वह स्तुव होता हुवा सूर्वकी किरणोंको सेवोंके बंधनसे मुक्त करता है ॥ २ ॥ ३२४ स वर्ष्किमिर्फर्किमिगोंदु सर्थन् मित्रत्नुंशिः पुरुक्तन्त्रां विगाय । पुरंश् पुरोहा सर्खिभिः सस्तीयन् हळहा रुतित कृविभिः कृविः सन्

0.3 0

३२५ स नीव्यामिजीर्तारमच्छां मुहो वाजीनेमुहाद्वरस्य शुक्तः।

11 8 11

पुरुवीराभिर्वषम श्चितीना मा गिर्वणः सुविताय प्र याहि ३२६ स सर्गेण वर्षसा तुक्को अत्यै रूप इन्द्री दक्षिणुतस्तुराबाद् ।

इत्या संजाता अर्नपावृद्धं दिवेदिवे विविद्याप्रमृष्यम्

排除用

[ ३३ ]

[काषा:- शुनहोत्रो भरद्वाजः । देवता- इन्द्रः । छन्दः- विष्टुष् । ]

३२७ य ओजिष्ठ हन्द्र तं सु नो दुा भदो वृषन् त्स्विष्टिदीस्वान् ।

सीर्वक्वं यो वनवत् स्वयों वृत्रा समत्तुं सामहंदुमित्रीन्

11 \$ 11

अर्थ-[ देश्य ] (पुरुक्त-वा लः ) बहुत कर्मकर्ता इन्त्रने ( बहिशिः ज्ञक्तिशः ) इवन करनेवाके, सुि करनेवाके ( वाश्वत् मित्रक्क्षां) विशन्तर पुटने टेककर प्रार्थना करनेवाके ज्ञावियोंके साथ मिककर ( गोषु जिगाय ) गौबोंके किये बहुरोंको पराजिन किया। (पुरोहा साविशिः कविशिः ) पुरियोंका नाश करनेवाका मित्र बुद्धिमानोंसे ( सस्तियन् कवि सन् ) मित्रवा करता हुना और बुद्धिमान् होकर शतुके ( दळहाः पुरः सरोज ) दव मजद्व क्रमरियोंका नाश किया करवा है ॥ ३ ॥

[ देन्थ ] दे ( सुषभ ) बजवान् ( गिर्वणः ) स्कुतिसे सेवनीय इन्छ ! ( सः ) त् ( मदः वाजिभिः व मदक्तिः शुक्तैः ) मदान् वक्षीसे और विश्वस्य वजीसे ( शिनीजां जिरितारं ) प्रजावीके बीच स्तोवके ( अच्छ बज्याभिः कुर्याराभिः ) सन्धुक वश्यन्य अस्य और वीरता वदानेदाक्षीके साम ( सुद्धिताय ) सुक प्राप्तके विवे ( प्र यादि ) का ॥ ॥ ॥

[ देन्द ] (तुरावार् सः इन्द्रः) दिसडोंका परामव करनेवाला यह इन्द्र (सर्गेष शायसा) सर्वता बचुक बक्ते (अस्पैः तक्तः) सर्ववगामी वेजस्ती अर्थासे युक्त हुना (दक्षिणतः अपः इत्था सृजानाः) दक्षिण दिशामें पानीको इस मकार क्षेत्रनेवाका (अर्थ अम्रमुष्ये ) गन्यक्त क्षोभरदिव समुद्रको (दिवेदिवे असपाधृत् विविषुः) प्रविदित प्रभा कागमक व हो जस प्रकार क्यास करता है ॥ ५॥

[ 1 ] [ २२७] दे ( वृष्य् ) कवान् ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( यः भोजिष्ठः मदः स्वभिष्टिः दास्यान् ) नो एव विकास विकास देवेगावा, सुत्रीत करनेगावा, सुन्दर यह करनेगावा नीर इन्याह देवेगावा हो देला (तं सः सुद्राः ) वह पुत्र हतें वस्त्री प्रकार देवो। ( यः स्वध्यः समरसु ) जो योदेपर सदार होकर संग्रामतें ( सीवक्त्रयं वनवत् ) सोमन वर्षों के सनु समूहका गाम करे। नीर । सुत्रा अभित्रान् सासहत् ) यूत्र सतुर्शोका विकास परामन करे ॥ १ ॥

१ यः ओजिष्ठः मदः दास्थान् , तं मः सुद्राः— जो वस्तान्, वानंद वदानेवाका, उत्तम वस्र करनेवाका वाता पुत्र हो वैसा द्वमें पुत्र दे ।

मायार्थ— इस रचम कमेंकि करनेवाछे इन्त्रने इवन करनेवाछ तथा स्तृति करनेवाछ श्रविषेठ साथ गिळकर पार्थोको प्राप्त करनेके किए बसुरोको पराजित किया। सनुबोको नगरिबोका नाश करनेवाछा इन्त्र वपने बुद्धिमान् गित्रोके छाथ गिळकर शतुनोके सुद्ध नगरोका काल करणा है॥ ३ ॥

है बख्यान् इन्त्र ! त् वर्षों और वर्षोंसे युक्त होकर जरने करीय भिन्न और वीरका बढानेवाके सिन्नोंके साथ प्रश्न प्राप्तिके किए वा ॥ ७ ॥

हिंसकोंका परामय करनेवाका इन्त्र अपने यह और बीजगासी वर्षोंसे युक्त होकर सक्ष्मवाहींको ससुद्रकी तरफ बहुनेके किन्दु नेक्ति करता है ॥ ७ ॥

| ३२८        | स्वां हीर्ड न्द्रावंसे विवाची इर्वन्ते वर्षुणयुः भूरंसाती । |          |
|------------|-------------------------------------------------------------|----------|
| 200        | त्वं विष्रेशिवं पुणीरंशाय सत्वात इत् सर्निता वाज्यवर्ग      | # 3 #    |
| १२९        | स्तं वाँ इन्द्रोमयाँ अमित्रान् दास्रो वृत्राण्यायी च शूर ।  |          |
| 23.        | वधीवनेव सुधिवेशिरतके रा पृत्स देवि नृणां नृतम्              | 11 \$ 11 |
| <b>२२०</b> | स त्वं न इन्द्राकंतामिह्ती सस्ता विक्वायुरिवता बूधे भूर     |          |
|            | स्वर्षाता बद्ध्वयामसि स्वा पुष्यंन्तो नेमधिता पूत्स बूर     | 11 8 11  |

अर्थ — [१२८] हे (इन्द्र) इन्द्र ! (त्यां हि विद्याचः चर्षणयः) दुसे ही बनेक प्रकारकी स्तृति करनेवाकी प्रवार्षे (शूरसातौ अवसे हवस्ते ) पुद्रमें रक्षणके क्षित्रे बुकाती हैं। (त्यं विप्रोमिः) त्ने मेघावी विष्रेके साथ (पणीन् विभागायः) राक्षसीका वथ किया। (स्या ऊतः इत् सनिता वात्रं अर्था) तेते द्वारा रक्षित ही मक्षिमान् पुरुष वश्य मक्ष करवा है ॥ २॥

[३२९] हे (इन्द्र) इन्द्र! (त्यं) एने (तान् उभयान् अभिजान् वधीः) वेन होनी प्रवारके सञ्जाका वास किया। (द्वासा आर्या कृषाक्ष च) बकारि असुरीका और कर्मानुष्ठानकारी किन्तु जावरक ऐसे दोनी प्रकारके सनुशोको हे (शूर) श्रावीर! नारा। (जुर्णा जृतम पृत्सु) नेवानीमें अतिशय श्रेष्ठ नेता हे इन्द्र! संप्रामीमें (सनार इस) किस प्रकार कुनार कुनार कुनोंको काटकर गिरा देता है इस प्रकार त्ने (सुधितिभिः अरकेः भा दिवि) अच्छो सरह प्रयुक्त वापने आयुष्टीसे सनुवाको काटा ॥ ३॥

१ त्वं दासा आर्था तान् उभयान् अभित्रान् तृत्राचि च वधीः— पुमने दात कौर वार्व हम दोवेंसे को शतु ने, दन वारक शतुनोंका वथ किया।

२ तृषां नृतम ! पृत्यु वजा इव सुधितेभिः अत्कैः आ दर्षि — हे वीरोमें केइ वीर ! वनके दुर्होंको कारवे हैं इस तरह दुर्दोंमें वीक्ष्य सखोंसे तूने सनुजोंको काटा।

[३२०] वे (इन्द्र) इन्द्र! (सः त्वं अकवाभि। ऊती) वस वकार दं वर्षसनीय रक्षानीसे [तः कुछे अविता भूः) इमें वहानेके छिने रक्षक हो। (विभ्वायुः सखा) सर्वत्रगामी त् हमारा मित्र हो। (नेमिछता पृत्सु) प्रकांसे युक्त संमाममें (युष्यन्तः स्वर्धाता) युद्ध करते हुए बच्छे रक्षणीय चनके छिने हे (शूर्) पराक्रमकाछी ] (वस् इयामसि ) जब इस दकाने कब इसारा रक्षक हो ॥ ॥

भाषार्थं — दे बढशाजी इन्ह ! तू इमें पेसा पुत्र दे कि जो बढ़वान् , देवीको स्तुति करनेवाछा, सुन्दर वज्र करनेवाछा और देवीको इच्यास देनेवाका दो । वह घोडे पर सवार होकर संगामसे अञ्चलोंके समूदका बाश करे ॥ १ ॥

हे हुन्त्र ! दुसे ही बनेक तरहबी स्तुति करनेवाळी प्रजावें युद्धमें संरक्षणके किए बुकाती हैं। तूने नेधावी विशेकी सहायता केकर शक्ततींका वच किया । तेरे द्वारा रक्षित हुवा मकिसान् पुरुष ही बच्च धास करवा है ॥ २ ॥

है हुन्ह ! तूने होनों तरहके समुखोंका नाम किया । जो दुष्ट कर्म करते हैं, उनका भी नाम किया और जो जकप्रवाह बादि रोककर प्रवासोंको सवाते हैं, अनका भी तूने वास किया । जिसप्रकार एक कुठार बुधोंको कारकर गिराता है, उसी वरद तूने अपने धासाकोंसे समुखोंको कारा ॥ ३ ॥

त् सपने प्रशंसनीय रक्षाके साथनींसे इने बहानेके किए हमारा रक्षक हो। सर्वत व्यापक द् हमारा नित्र हो। वीर प्रकारिते कुछ संप्रामने बुद् करनेवाके इम अपने देवर्व कादिकी रक्षाके किए तय एवं कुछार्वे, एक द् हमारी रक्षा करनेके किए इमारे पास आ है है है

11 3 11

| ३३१ नूनं ने इन्द्रापुरायं च स्या अवी मृळीक उत नी अभिष्टी ।            |                  |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|
| दुत्था गृणन्तौ मुद्दिनंस्य क्रमेंन् दिवि व्याम पार्वे गोपतमाः         | ां ५॥            |
| [ 88 ]                                                                |                  |
| [अधि:- शुनहोत्रो भारद्वात्रः। देवता- इन्द्रः। छन्दः- तिष्दुप्।]       |                  |
| ३३२ सं च स्वे बुग्रागिरं इन्द्र पूर्वी वि च स्वव् यनित विभवी मनीषाः । |                  |
| षुरा नूनं च स्तुत्रय ऋषींगां पस्पृध इन्द्रे अध्युक्याका               | <b>■ IE ₹ 11</b> |
| ३३३ पुरुद्दुती यः पुरुगूर्व ऋभ्दाँ एकः पुरुपश्चस्तो अस्ति युद्धैः ।   |                  |
| र <u>थों न महे अर्वसे युजानोई</u> ऽश्माभितिन्द्रौ अनुमाधी भूत्        | ा २॥             |
| ३३४ न यं हिंसंन्ति श्रीतयो न वाणी रिन्द्रं नश्चन्तीयुमि वर्षयंन्तीः।  |                  |

थर्थ— [ १३१ ] हे (इन्द्र ) इन्द्र ! तू ( जूने न । स्याः ) बाज हमारा ही हो, ( च अपराय ) कीर बन्य समयमें भी हमारा ही हो। ( उत मः अभिष्टी मुर्ळीकः भव ) बीर भी हमारे सामने वानेपर तू सुक देनेवाका हो। ( इतथा गुणन्तः ) इस प्रकार स्तृति करते हुए ( गोपतमाः भाईत्रस्य ) गीजोंकी सेवा करनेवाके होकर महान् वेरे सम्बन्धी ( विश्व पार्थे दार्मन् स्याम ) घोतभाव हु:ब और सुकर्में वर्तमान रहें ॥ ५ म

यदि स्तोतारं: अतं यत् महस्रं गुणन्ति गिर्वेणस् शं तदस्मै

[ १३२ ] हे (इन्द्र ) इन्द्र ! (त्वे पूर्वीः गिरः सं जग्मुः ) तुझे पिहकेसे बहुतसी स्तुतियाँ श्रप्त होती हैं। (त्वत् विश्वः श्रमीषाः वि यन्ति ) तेरे पास वैश्वयुक्त स्तोवामीकी प्रशंसायें जाती है। (पुरा नूने च ऋषीणां स्तुत्यः ) पहले और इस समय भी ऋषियोंकी स्तुतियां (इन्द्रे अधि एकपृद्धे ) इन्द्रमें विषक स्पर्धा क्ष्मती हुई जाती है। (अक्थ अर्का) इसी प्रवार गाम और पूजार्थे वादि भी उनके ही पास जाने हैं ॥ १ ॥

[३३३ । (पुरुद्दृतः पुरुगूर्नः अप्रवा एकः यः) बहुतीसे बुकावा जानेवाका, बहुतीसे प्रशंसित, शहान्, प्रवान-भूत इन्द्र (यहे। पुरुप्रशास्तः अस्ति ) वचनीय स्तोत्री द्वारा बहुत प्रसंसनीय है। (इन्द्रः रघो च ) इन्द्र स्वकी वस्द्र (सहे शबसे युजानः) महान् वकके क्षित्रं स्तुतिओंसे बुक्त होता हुना (अस्माभिः अनुमाद्यः भूत्) इनारंसे सहा स्वकीय है ॥ २ ॥

[३२६] (यं इन्द्रं घीतयः व हिंसन्ति ) जिस इन्द्रको यञ्च बादि कमे वावा वही देखे। (वाकीः न ) स्तुष्टियाँ भी वाबाकारक वहीं होती। किन्तु (वर्धयन्तीः अभि नक्षाव्ति) वस रण्डको वदाती हुई शास होती है। (गिर्वणसं शतं स्तास्तारः यदि गूणन्ति ) स्तुतिसे सेवनीय वस रण्डकी सैक्टी स्तोवाकोग स्तुति करते हैं। (यत् सहस्तं तत् असी शं) वदि हमारों स्तुति करते हैं तो वे सोन इन्द्रको सुलकर होत है ॥ ३ ॥

भावार्थ— हे इन्द्र ! त् बाज भी हमारी शक्षा करनेवाका हो। तथा बन्य दिनोंमें भी त् हमारी रक्षा करनेवाका हो। जब भी त् हमारे पास रहे, तभी त् हमें शुल दंनेवाका हो। गौजोंकी सेवा करनेवाके इस इस प्रकार तेरी स्तुति करते हुए शुल बीर तुःक्रमें सदा तेरे ही पास रहें ॥ ५॥

हे इन्द्र ! तुझे पहलेसे ही बहुत सारी स्तुतियाँ प्राप्त हो खुकी हैं। जो देखवंशाकी खोवा है, वे भी ठेरी प्रवंसा करते हैं। प्राचीन भीर न्यन ऋषियोंकी स्तुतियाँ मानो स्पर्धा सी करती हैं कि देखें कीन इन्द्रके पास करती पहुंचती है ॥ १ ह

बहुतोंसे बुढावे आनेवाडा, बहुतोंसे प्रशंसित, महान् और सब देवोंमें प्रधान इन्द्र बजनीय स्तोत्रोंके द्वारा बहुत प्रशंसनीय होता है। इन्द्र श्यकी तरह महान् बळकी प्राप्तिके किए हमारे द्वारा सदा स्तुत होता है ॥ २ ॥

इस इन्द्रके करोरी कोई बादा नहीं बाक सकता तथा स्तुतियों भी बादा नहीं बाक सकतीं, इसके विपरीत स्तुतिकों कीर बकादि कर्म इं.मंको बकाती हैं। इस इन्द्रकी संकडों कोग स्तुति करते हैं, वे सैंभी स्तुतियां इस इन्द्रको सुक देते हैं ॥ ३॥ ३३५ अस्मा एतद् दिव्यो चेंब मासा मिमिश्च इन्द्रे न्यंयामि सोमेः जनं न धन्वंस्निम सं यदापंः सन्ना वांवृधुईवंनानि युद्धः। ॥ ४॥ ३३६ अस्मा एतन्मद्योङ्गपमंस्मा इन्द्रीय स्तोत्रं मृतिमिरवाचि। असुद् यथां महति वृत्रुर्यु इन्द्री विश्वार्थुरविता वृधश्चे ॥ ५॥

[ ३५ ]

[ ऋषिः- नरी भारहाजः। देवता- इन्द्रः। छन्दः- त्रिष्टुप्।]

३३७ कृदा श्रुंबन् रथंक्षयाणि ब्रक्षं कृदा स्तोत्रे संहस्रयोध्यं दाः ।
कृदा स्तोर्मं वासयोऽस्य राया कृदा थियंः करामि वार्जरताः ॥ १ ॥
३३८ किहि स्तित् तदिन्द् यसृभिन्ने वीरैवीरान् नीळयांमे जयाजीन् ।
त्रिधातु गा अधि जयामि गोष्टि नद्रं युश्रं स्वंदेद् वेद्यस्मे २ ॥

अर्थ — [३३५] (एतत् विवि) इस वक्तं दिन (अर्था इस मासा मिमिक्षः) वर्षनाके साथ रहनेवाका मिश्रिक (सामः अस्मे इन्द्र न्यायामि । सोमनस इस इन्द्रकं किवे वस्तुत हुवा है। (धन्यन् अभि संयत् आपः जनं ) महदेशमें जिस प्रकार व्यक्तिमासन करनेवाका पानी सनुष्योंको कानंदित करका है, बस प्रकार (यहै: सवा ह्यानानि वानुभुः) यञ्जमें किये इनन भी उसको बानंदित करें ॥ ॥

[३३६] ( अस्म महि एतत् आंग्य ) इन्द्रके लिये महान् स्वीत्र ( मातिमिः अवाचि ) स्वीताओंने कहा। ( विश्वायुः इन्द्रः महाति नृत्रत्यें ) सर्वत्रणामी वह इन्द्र महान् युद्धे ( यथा आविता नृष्यः च अमत् ) जिस प्रकार स्थक और इसकी वर्षित करनेवाला हो उस प्रकार ( अस्माः इन्द्राय स्तीत्रं ) इस इन्द्रके लिये स्वीत्र पदा गया है ॥ ५ ॥

[ 24 ]

[ ३३७ ] हे इन्द्र ! ( झहा रथक्षयाणि कदा अवन् ) उससे खोत्र स्थानसके हेतु कव होते । ( कदा क्लोत्रे सक्कायोध्यं दाः ) कव स्तुति करनेवाडे मुझे सैकडों पुरुषीका योषक पुत्र वा धन देंगे। ( कदा सस्य स्तोमं राया दासयः ) और कव मेरे स्तोताके स्थानको धनसे युक्त करेंगे। ( धियः वाजरत्नाः कदा करिस ) इमसे वृद्धियुक्त करींका मन्नीये स्मणोय कव करेंगे॥ १॥

( ३३८ ) है ( इन्द्र ) इन्द्र ! (कार्ड स्थित् तत् ) वह सब कब होगा ( मृभिः नृन् ) हमारे वीर पुरुषोंसे शतुक्तं कीर पुरुषोंसे प्रत्ने कीर पुरुषोंसे शतुक्तं को ( यत् नीळयासे ) कब सयुक्त करोगे । कीर ( आजीब जय ) इन संप्रासों में हमारी जीत हो । ( गोधु त्रिधातु गाः अधि जयासि ) नमक्त्रीक बनुषोंमेंसे दूथ, इहि बीर धी दाळी गी बाँको जीत लो । हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! द ( स्वर्तत् धुम्न अस्से घेडि ) तेवस्ता पन हमें दे दो हर ॥

भावार्थ — यज्ञमि स्टुतिकं साथप्रदान किया जानेवाला सोमस्य इस इन्द्रकं छिए प्रस्तुत किया जाता है। जिसपकार सरुर्यक्रमें इ दृते शका पानी नदी के मानुष्यक्रि जानेवित करता है, इसी प्रकार बद्धसि प्रदान किए गए ने सोमरस इस इन्द्रको जानेवित करें ॥ ४ ॥

सर्वत्र अनेवाक्षा वह इन्द्र महान् युद्धे जिल प्रकार हमारी रक्षा करे तथा हमारा संवर्धन करे, इसकिए इस उसकी

श्तुति करते हैं ॥ ५ ॥ हे इन्द्र ! वेरी कृपा हम पर कब होगी जाकि तेरी कृपा प्राप्त करके हम अनेकींका पोषण करनेवाला धन जधवा पुत्र प्राप्त करें । वेरी श्तुति करनेवाके ऐवर्थसे सम्पन्न हों तथा वे बुद्धिक कर्मोंको करक रमणीय जनसे युक्त हों ॥ ६ ॥

१३ ( स. सु. सा. नं ६ )

३३९ किहैं स्वित् तिदंन्द्र यज्जेरिते विश्वप्त त्रमं कृणवं: श्वविष्ट ।

कदा धियो न नियुतां युवासे कदा गोमंधा हवनानि गच्छा: ॥ ३॥

३४० स गोमंघा जिन्ते अर्थयन्द्रा वाजंश्रवसो अधि घेडि एथं: ।

थीषिहीषं: सुदुषांमिन्द्र धेतुं मुरद्रांजेषु सुरुचीं रुख्याः ॥ ४॥

३४१ तमा नूनं वृजनंमन्ययां चि च्छुगे यच्छंक् वि दुरी गृणीवे ।

मा निरंशे शुक्रदुषंस्य धेनो राक्षिरसान अर्थणा वित्र जिन्त ॥ ५॥

[ ३६ ]

[ ऋषि:- नरो आरद्वाजः । देवता- इन्द्रः । छन्दः- जिष्टुप् ]

३४२ सत्रा मदांसस्तवं विश्वजंन्याः सत्रा रायोऽघ ये पार्थिवासः । सत्रा वाजांनामभवो विभुक्ता यद् देवेर्षु धारयथां असुर्थम्

0.3 0

जर्य— | ३३९ ] हे (इन्ह्र) इन्ह्र ! (काई स्वित् तत्) वह कव होगा है (शाविष्ठ ) कतिशव वकतान् इन्ह्र ! (अरित्रे विश्वप्तु ब्रह्म कुलवः यत् ) स्तोताको तो बहुत जब दोगे और ज्ञान दोग वह कव होगा ! (कदा धिकः म नियुतः युक्तसे ) कव हमारे कमें और स्तुतियोंको अपनेमें संयुक्त करोगे। (कदा गामधा हवनानि गरुकाः ) और कव गोलोंके वृवाविका इवन करोगे। १ ॥

[ १४० ] हे इन्द्र ! (सः जरित्रे गोमघा अध्वयनद्भाः वाजभवसः पृक्षः ) त् स्तोताको गोहायक, अश्रीसे बाकन्द्रतता, वर्टोसे प्रसिद्ध अस ( अरद्वाजेषु अधि घोडे ) असदाव करनेवाकेको दे। (इषः सुदुर्घा घेनुं ) वे अस, शुन्दर तूथ देनेवाकी गौको हे (इन्द्र ) इन्द्र ! (पीपिहि ) परिप्रष्ट करें। और (सुरुषः कर्वच्याः ) सुन्दर

कारितवाडी हो उस प्रकार कारितसे युक्त हों ॥ थ ॥

[ ३४१ ] ( तूनं वृजनं अन्यथा चित् ) इस समयके इमारे वाथक शत्रुका वन्य प्रकारकी योजनासे ही नास कर । हे ( शक्त ) सक्तिमान् इन्द्र ! ( शूरा वि दुरा ) शौर्यसे युक्त द् सन्त्र निहन्ता है । ( थत् गुणोचे ) अब इस क्षेत्र स्थान करते हैं, ( शुक्त दुधस्य घेनोः मा निररं ) एव शुद्ध तूथ देनेवाडी गौके समान इम गुप्तसे दूर न हों । हे ( विप्र ) इदिमान ! ( आंगिरसान् ब्रह्मणा जिन्द ) लंगिरसोंको बबसे प्रसन्न कर ॥ ५ ॥

[ ३४२ ] हे इन्ह ! (तब मदासः सन्ना विश्वजन्याः ) वेरे बानन्द सचमुष सब मनुष्यों के दिवहे किवेही होते हैं। (अध्य पार्थिवासः ये दायः सन्ना ) जीर पृथ्वीपरके तब धनसमूर भी सख ही मनुष्यों के दिवहे किये होते हैं। (बाजानां सन्ना विभक्ता अभवः) सख ही दू बर्बोका दाता है। (यत् देवेषु असुर्ये धारययाः ) जिससे त् देवेकि बीच बक्को भारत करता है।। । ।।

भावार्थ— दे बीर इन्द्र ! जब ऐसा समय बाए कि हमें वा इमारे वीरोंको बधवा हमारे पुत्रोंको शतुबाँसे वा बनके बीरोंसे वा बनके पुत्रोंसे मिडना दी पढ़े, तो उस समय तेरी कुरासे जीत हमारी दी हो ॥ २ ॥

दे इन्ह ! वद समय कव जाएगा कि अब त् स्तोताको बहुत जब देगा और उत्तम द्वाग देगा। कव तू इसीर कर्मों और स्तुतियोंसे सर्वको संयुक्त करेगा | ६ ॥

दे इन्द्र ! तू स्तोताको गावे, अस, वक्षदायक श्रासिद् अब श्रदान कर । वे अब सुन्दर गूथ देनेवाकी गौको परिपृष्ट

करें तथा वे परिपृष्ट होकर सुन्दर कान्तिवाकी हों ॥ ७ ॥

हमार कार्यों जो विज्ञ बाक्या है उस अभुका त् इर उरहसे नाम कर । हे शक्तिमान् इन्द्र ! शीर्थसे युक्त त् शतुको भारनेवाका है । जिस तरह शुद्ध यूमको वेनेवाकी काम अपने पायको यूर वा कहन नहीं रहती, वसी तरह त् हुन देखाँको वेनेवाका है अत: त् इससे दूर रूप रह ॥ ५ ॥ ३४३ अनु १ यें बे अनु ओजी असा स्त्रा देशिरे अर्च बीर्याय ।

स्यूमगृमें दुध्येऽवेंते च् ऋतै वृद्धन्त्यपि वृत्रदत्ये ॥ २ ॥

३४४ तं स्वधीर्विद्धतयो वृष्ण्यांनि पौर्यानि नियुतंः सद्युशिन्द्रम् ।

स्युद्धं न सिन्धंव बुक्यद्यंच्या उरुम्यचंसं गिर् आ विद्यन्ति ॥ ३ ॥

३४५ स रायरस्वाद्वर्यं सुजा गृणानः धुरुद्धचन्द्रस्य स्वभिन्द्र वस्तः ।

३४५ स रायस्त्वाद्वप सूजा गृणातः श्वरूक्ष्युन्त्रस्य स्वामन्द्व वस्तः। पवित्रमुवासंमो जनांना मेको विश्वस्य स्वानस्य राजां ॥ ४॥

अर्थ— [३४३] (अस्य ओजः जतः अनु प्रयेजे ) इस इन्हरें सामव्यकी मनुष्य इमेशा एतता है। (धीर्याय सत्रा अनु विधिरे ) वीर कर्म करनेके किने ही मनुष्य नीर जाने करता है। (स्यूमगुप्ते दुध्ये ) शत्रुजोंको पक्षकर दिसा करनेक किने (अर्थते च कर्तुं सुत्रहत्ये सुज्ञान्ति ) शतुष्य आक्रमण करनेनाते और शतुका जाना करनेनाके किने मनुष्य ग्रुम कर्म करते हैं॥ २॥

१ अस्य ओजः जमः अनु प्र येजे — इस वीरके सामव्यंका क्रोग शस्कार करते हैं।

२ बीर्याय समा अनु दिधरे— इस बीरको बीरवाके कार्य बरनेके किये जाने रखते हैं।

३ स्यूमगृते तुध्ये मर्थते च सुत्रहत्ये कृतुं सुजन्ति — शतुबो पक्षकर उत्तका नाश करनेके विवे, भाषको शतुनाशर्थे समानेके किय मनुष्य शुनकर्मोको करते हैं।

[ २४४ ] (तं उत्तयः संभीचीः सङ्जुः) इस इन्ह्रके साथ संस्कृत बक्तियां रहती हैं। (वृष्ण्याणि प्रीस्थानि नियुतः इन्ह्रं) वीर कर्म, वळ बीर रधमें जोडे गये घोडे मी इस इन्ह्रके साथ रहते हैं। (समुद्रं न नियुतः) जिस तरह समुद्रको अदियां प्राप्त होती हैं यस प्रकार (उक्च-शुष्माः गिरः डक्ट्यचर्स मा विद्यानिक) चळवाळी स्नृतिका विक्षार्थ स्थापक इन्ह्रको प्राप्त होती हैं॥ ६॥

१ तं ऊतयः सभीची। सङ्खुः - इस वीरके साथ संस्कृत सामध्ये रहते हैं।

२ कुरण्यानि पाँस्यानि नियुतः इन्ह्रं — बीरताक कर्त, वह तथा रथके ओरे इस की। इन्ह्रके साथ रहते हैं।

[३४५] हे (इन्द्र) इन्द्र! (गुणानः सः स्वं) स्त्यमान त् (पुरुक्तन्द्रस्य वस्तः रायः) बहुतीको जानन्त् देनेवाके, निवासक जनकी (स्वां उप स्वतः) जाराको जावः। (असमः जनानां पतिः वभूधः) त् अनुपन सर्वोरकृष्ट सब प्राणियोंका स्वामी हुना। (विश्वस्य गुवनस्य एकः राजा) संपूर्व भुवनोका त् एक ही अधिपति है ॥ ॥

१ त्वं पुरुखन्द्रस्य वस्वः रायः सां उप स्त्र- त् देशस्त्री धनकी भागाएं इमारे गास वाने हो ।

२ जनानां असमः एतिः बभूध— कोनीका बनुरम स्वामी हो।

रे दिश्वस्य भुवनस्य एकः राजा- सब सुवनीका एक वाजा द् ही हो।

भावार्थ — हे इन्ह ! तेरे जानन्द्र सब प्राणिबाँका दिव करनेवाके हैं, जर्थान् जब त् जानन्द्रमें होता है, तब त् सभी प्राणिबाँका दित करता है। तेरे प्रव्वीपहके जन समझे जानन्द्र बेनेवाके हैं। त् ही सब चनोंका दाता है जीर त् ही सब देवोंसे बढ़को स्थापित करता है। १ ॥

इस बीर इन्द्रके सामध्येका सभी प्राणी सन्कार करते हैं जीर इस दीरकी बीरवाके कार्य करने के जिए जाने रचते हैं। वर्षात् अदना नेता बनाते हैं। उसके साथ ही बहुको पक्षकर कतका नाश करने के जिए नजुरूर ग्रुप कर्न करते

हैं है ? || उसवीर बुन्द्रके साथ सभी संरक्षक सामध्ये रहते हैं | बीरकाके कमें, यह तथा थना सैन्य सामभी उस बीर इन्द्रके साथ रहते हैं | इस कारण जिस तरह निद्यों समुद्रकी तरक प्रवादित होती हैं, बसी तरह यह देनेवाकी स्युतियों इस स्थापक इन्द्रको जास होती हैं || ६ ||

H 🛊 H

| [ ऋषिः- बाईस्पत्यो भरहाजः । देवताः- इन्द्रः । छन्दा- जिष्टुप् ]  ३४७ अर्वात्रयं विश्ववारं त उम्रे - न्द्रं युक्तासो इरंपो वहन्तु ।  कीरिडिचृद्धि स्वा इवंते स्वर्गा नृधीमाई सधुमादंस्ते अद्य ॥ १॥ १॥  ३४८ मो द्रोणे इरंपः कमीरमन् पुनानास ऋज्यन्तो अभूवन् । |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ३४७ अर्वात्रयं <u>विश्ववारं त उत्रे न्द्रं युक्तासो</u> इरंपो वहन्तु । <u>क</u> ीरिहिच्द्रि स् <u>वा</u> इवंते स्वंबी नृ <u>धी</u> महिं सधुमार्दस्ते अ <u>ख</u> ॥ १॥  ३४८ मो द्रोणे इरंपः कमीरमन् पुनानास ऋज्यन्तो अभ्वन् ।                                 |
| कीरिविच्छि स्या हर्वते स्वर्गा नृष्टीमहिं सध्मादंस्ते अख् ॥ १॥<br>१४८ मो ह्रोणे हर्ययः कर्मीम्मन् युनानास ऋज्यन्तो अभ्यन्।                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |
| इन्द्रों नो अस्य पूर्वाः पंषीयाद् युक्षो मर्दस्य सोम्यस्य राजी ॥ २॥                                                                                                                                                                                         |
| ३४९ आसुमाणासंः भवसानमञ्छे नद्रै सुचुके रूथ्यांसो अश्वाः।                                                                                                                                                                                                    |

अर्थ- [ ३४६ ) दे इन्द्र ! (अत्या तु श्रुचि ) हमारे प्रशंसनीय स्तोत्रोंको सुन । (यः चुतोयुः अर्थः भूम रायः ) जो इन्द्र इमारेसे सेवा करानेकी इच्छावाका शत्रुकोंके अतिशय भनको (श्रीः म अभि ) स्वंदी तरह बीते (श्रावसा च झानः ) नपने वकसे युक्त (युगे युगे ) समय समयपर । स्वयसा चेकितानः यथा नः असः ) जबसे पुक्त जिस प्रकार पहिले इमारे किये था वैसा (। जब भी हो ॥ ५॥

अभि अव अञ्यन्तो वहेयु कृ चित्रु वायोर्म् तं वि देश्येत्

[ ३६७ ] हे (उम्र) बह्यान् वीर (इन्द्र) इन्द्र (युक्तासः इरयः) स्थवे साथ ओडे हुए वश्व (ते विश्ववारं र्यं अर्थाक् वहन्तु ) तेरे सबके द्वारा प्रश्नंसनीय रथको इसार समीप के बावें। (हि स्वर्धान् कीरिंग विद् त्वा इसते ) क्योंकि बार्म्म अने ऋषि तेरी स्तृति करता है और (अद्याते साध्यमादः ऋधीमाहि ) इस समय तेरे साथ बानन्य बातुमवते हुए हम सिद्धिको प्राप्त होते हैं ॥ १ ॥

[ ३४८ ] ( हरयः नः कर्म म्रो अन्मन्) वेरे हरितवर्णशके वोडे इमारे ग्याके पास नावे हैं और वे ( पुनानासः द्रोणे ऋज्यन्तः सभूवन् ) पवित्र सोमरस द्रोणकक्शमें रक्षे अवे हैं । ( पूर्व्यः यु-क्षः ) पुरावन युकोकमें रहनेवाका ( मदस्य सोमस्य राजा इन्द्रः ) बानंदकारक सोमका स्वामी इन्द्र ( अस्य पर्धायात् । इस सोमका पान करे । २ ॥

् ३४२ ] ् आसस्माणातः रच्यातः अभ्वाः ऋज्यन्तः ) सर्वत्रगामी, नथमें जोडे हुए घोडे, सुगमवापूरितः कानेवाले होते हैं (सुचके शवलानं इन्द्रं ) वे घोडे, सुन्दर रथमें बैठे हुए बढरान् इन्द्रको (अदः अच्छ बहेयुः ) बच्चेत्र समीप के बावे। (अमृतं वायोः जु नू चित् वि इस्योत् ) बमरण देनेवाके सोमको बायुसे कोई बरावी न हो। बच्चेत् इसके पहिले ही इन्द्र सोमका पान कर के ॥ ३ ॥

आरवार्य— हे इन्द्र ! प्रशंसित होनेवाडा त् बहुतोंको जानन्त् देनेवाडे तथा सबके जीवनको सेष्ठ बनानेवाछे अनकी जाराको हमारी तरफ मुक्त कर। त् जनुपन, सर्वेश्वष्ट जीर समी प्राणियाँका स्थानी है। त् ही सम्पूर्ण मुक्कोंका स्थानी है ॥॥॥ हे इन्द्र ! हमारे प्रशंसनीय स्तोत्रांको सुन । वह इन्द्र हमारे शशुजीके अनोंको जीते। वह इमारे छिए इमेशा ही अन जीर जारसे युक्त रहे ॥ ५॥

हे इन्हें ! बारमहाजी ऋषि वेरी स्तुवि कर रहा है बत:, तू बपने प्रशंसनीय घोडे हमारी धोर पुरा, ठाकि इस वेरी कृपासे भारत्व प्राप्त करते हुए सिद्को प्राप्त करें ॥ १ ॥

हैं इन्द्र ! तेरे तंत्रस्थी घोडे इमारे बज्जके पास जब बाते हैं तब वे पश्चि सोमरस करूशमें तेरे पीनेके किए भरे बाते हैं । तब कुकोकमें रहनेवाका तथा जानन्त्यावक सोमरसोंका स्थामी त् इन सोमरसोंका पान कर ॥ २ ॥

सर्वेत्र वानेवाके, रचमें बोडे हुए घोडे सभी वयह सुगमतापूर्वक आते हैं, ऐसे घोडे सुन्दर रधमें बैठे हुए बळवान् इन्द्रको बक्के पास के आवें। बसरणा देनेवाडे इस सोममें बायु कगनेके कारण सक्ष न जाए, इससे पहके ही इन्द्र इस सोमोंको यी बाडे हैं ३ व ३५० वरिष्ठो बस्य दक्षिणाभियुर्धी न्द्री मुधोनां तुविकूर्मिर्वमः । ययां वजिवः परिवास्वंहीं मुघा च भूष्णो दयंसे वि स्रीन् 11 8 11 ३५१ इन्द्री वार्बस्य स्थितिरस्य द्वाते - न्द्री गीर्निवैर्वतां वृद्धमंदाः । इन्ह्री वृत्रं इतिष्ठो अस्तु सत्वा ऽऽ वा सूरिः र्पणित त्तुंजानः 11 4 H

[ ऋषि:- बाईस्पत्यो मरद्वाजः । देवताः- इन्द्रः । खन्दा- त्रिष्टुप् ]

३५२ अपोदित उर्दु निवचत्रतेमा मुही भषेद् छुमती मिन्द्रहितिस्। पन्यंसी धीरि दैव्यंस्य याम अनंस्य राति वंतते सुदातुः

0 \$ 0

३५३ दुराच्चिदा वंसतो अस्य कर्णो घोषादिन्द्रस्य तन्यति हुनाणः।

एयमेंनं देवह्रतिवेवृत्या न्यू योगन्द्रीमयपृष्यमाना

(I 2 II

अर्थ— [ ३५० ] ( विविष्ठः तुविकूर्मितमः इन्द्रः ) बत्यन्त श्रष्ठ स्वरासे अनेक कर्म करनेवाकः इन्द्र ( मधीनां अस्य दक्षिणां इयति ) धनवानोक बीचमें क्षेष्ठको दाक्षणा देशा है। हे ( विक्रिया ) बज्रवान् इन्द्र ! (यथा अंहः परियासि ) जिससे पाप दूर होंगे नाम होंगे। दे (भूष्णो ) धर्वक इन्द्र! (मघा स्रीन् वि दयसे) यह धन कानायांको विशेष रूपसे छानकारी हो ॥ घ ॥

[ ३५१ ] (इन्द्रः ) इन्द्र (स्थविरस्य वाजस्य दाता) श्रेष्ठ वव तथा वछका देनेवाक। है। (इन्द्रः मुद्धमदाः मीभि वर्धतां ) इन्त्र महान् वृद्ध तेत्रवाका हाता हुना हमारा स्तुतियोसे वर्षमान् हो। (सत्या इन्द्रः सुत्रं हिनिष्ठाः अस्तु । सत्त्ववान् (नद्र बावरक शत्रुका नाश करनेवाका हो। ( सुरिः स्तुजानः ता आ पृणांत ) विद्वान्

इन्द्र शीव्रतास तन धनोंको इसे दे ॥ ५॥

[ 34 ]

[ ३५२ ] ( विज्ञतमः न इतः अवात् ) बर्यत बाइच्यंकारक इन्द्र हमारे इस पात्रसे पान करे । (महीं शुमर्ती इन्द्रहूर्ति अर्थत् ) विशेष ते अस्त्री प्रार्थनाको वही इन्द्र अवन करे। (दैव्यस्य जनस्य यामन् ) दिष्ण मनुष्यकी की हुई ( पन्यसी भीति राति ) स्तुत्व बुदिको तथा दानको (सुद्दानुः वनते ) उत्तम दावा इन्द्र स्वीकार करे, उसका संबन करें ॥ १ ॥

[३५१] (अस्य कर्णा) इस प्रभुके कान (दूरात् चित् आ वसतः) त्रदेशसे भी सुनते हैं। (इन्द्रस्य मुवाणः घोषात् तम्यति ) इम्ब्रकी स्वृति स्तोता वच स्वरसे करता है। (देवहृतिः इयं ऋज्यमाना ) देवकी यह

स्तुति प्रेरणा करभी हुई ( एनं इन्द्रं ) इस इन्द्रको ( मद्यक् आ बन्न्त्यात् ) इसारे समीप काती है ॥ २ ॥

अस्य कर्णा दूरात् थित् आवसतः— इस अमुक कान दूरवे भी सुनते हैं।

२ इन्द्रस्य हुवाणः घाषात् तन्याति — इन्द्रकी १६६६ अंच स्वरक्षे को बावी है। प्रश्नुकी स्वृति बच स्दरसे गावा।

भाजार्थ- अत्यन्त केंद्र कीर क्षात्रतासे काम करनेवाका हुन्द्र धनवानोंको सी धन प्रवास करनेवाका है। जो धन इन्त् प्रदान करता है, वे पापको दूर करनेदाने तथा पापोंका नाम करनेवाने हैं, इसी कारन वह धन शानियांको विशेष रूपसे साभकारी होता है ॥ ४॥

यह इन्द्र आह अब जीर बळको देनेवाक। है, बठः वह इन्द्र महान्, ब्रायन्त तेजस्वी और हमारी स्तुतियोंसे बढे । पेला यह बढ़वान् इन्द्र बावरक शतुका बाश करनेवाका हो तथा दन शतुबोंका लाश करके इन्द्र शीप्त ही दन धनीको

अस्यन्त आइवर्यकारक कर्मीको करनेवाका हुन्द्र हमारे इस पात्रसे सोमका पान करे । विशेष रोजस्वी प्रार्थनाको बही हमें दें ॥ ५॥ इण्ड्र अवण करे तथा तेजस्वी मणुष्यके द्वारा दी गई स्तुत्व इदिको छथा इमारे द्वारा दिए गए इतिके दानको इन्द् स्थिकार करे # 5 #

३५४ तं वी श्रिया पंरमयी पुराजा मजर्मिन्द्रं मुश्यंनूष्यकैंः ।

प्रमां च गिरी दिधिरे समेहिमच् महाँक्च स्तोमो अपि वर्धदिन्द्रें ॥ ३॥

३५५ वर्षाद् यं यह उत सोम् इन्द्रं वर्षाद् ब्रह्म गिरे उक्या च मन्मे ।

वर्षाहें नमुष्मो यामं स्वतो वर्षान् मासाः श्रुरद्रो थान् इन्द्रेम् ॥ ४॥

३५६ एवा जंह्मानं सहसे असीमि वाद्यानं राषसे च श्रुतायं ।

महामुग्रमवंसे वित्र न्न मा विवासम वृत्रत्यें द्

अर्थ—। रेप्छ । हे इन्ह ! (पुशाओं अजरं तं इन्द्रं ) प्रशतन परंतु जरासित, इस इन्द्रकी (वः परमया धिया अर्केः ) अध्यन्त उस्हृष्ट बुद्धिसे और अर्थनाओंसे मैं (अप्यनूषि ) उपासना करता हूँ। (अस्मिन् इन्द्रे ) इस इन्द्रमें (अहा गिरः सं दिधरे ) अंध ज्ञान और वाणिशं रहती है। (महान् स्तोमः च क्षांच वर्धत् ) महान् वह भी इसीसे बहता है ॥ ६॥

[ ३५५ ]( यं इन्द्रं यद्यः वर्धात् ) जिस इन्द्रको यद्य वढातः है ( उत सोमः ) और सोम भी ददाता है। ( अहा वर्धात् ) दान भी बसको वढाता है। ( विदः सन्म उक्धा च ) स्रोत्र और मनदीय गान भी वढाते हैं। ( यनं उपसः अक्तोः यामन् वर्ध ) इय इन्द्रको उवा, शक्ति और प्रदर वढाते हैं। ( मासाः द्यादः चादः इन्द्रं वर्धान् ) मास, सदस्सर और दिन भी इन्द्रको वदाते हैं ॥ ४ ॥

> रै यदः इन्द्रं वर्धात्— वज्ञ प्रभुकी महिमाको वढाते हैं। २ अस इन्द्रं वर्धात्— ज्ञान प्रभुकी महिमाको वढाता है।

[ देप६ ] हे (विश्व ) इदिमान् (यस जवानं सहसे ) इस प्रकार वात शतुनीको वराजित करनेके किये (असामि वासुधानं महां उसं ) बहुत करे हुए महान् बकका (अद्य सुत्रतृर्थेषु ) कात बुदोमें (अताय राघले व अवसे , कार्ति, वन कौर रक्षणके किये (आ विद्यालेम ) इस बाधव करते हैं ॥ ५॥

आवार्ध-— वह वनु सर्वण्यापक है, इसकिए इसके काम सर्वत्र पैक्षे हुए हैं, इसकिए वह त्रदेशमें की हुई बातें भी समझ जाता है, तब मनुष्य जो स्तुति करते हैं, जन स्तुतियोंसे बाकर्षित होकर इन्द्र वन मनुष्योंके समीप जाता है ॥ २ ॥

वह इन्द्र वत्वन्त प्राचीन होते हुए भी जरारदित है, वह कभी भी बूबा गई होता। उसकी बस्थन्त उस्कृष्ट बुद्धि सभा वर्षनाओंसे मैं उपासना करवा हूँ। इस इन्द्रमें सभी वरदके क्षेष्ठ कान और स्तुविया रहती हैं, दर तरदका महान् यक्ष भी उसीसे बहता है ॥ १ ॥

प्रमुखी स्तुति गानेसे प्रभुकी महिमा बरती है। प्रभुकी स्तुतिसे जान बरना है, हमारी वाणवां, हमारे सनतीय नाव भी उसकी महिमाको बढावे हैं। इस प्रभुकी महिमाको प्रहर, राजी, उपा, दिन, महिने और वर्ष भी बडावे हैं ॥ ॥

जात राजुको रशक्तित करनेके किये तथा कीर्ति, सिद्धि, धन और सुरक्षाके विवे शद्वितीय, वह हुए सहान् डम अर्थेक सामध्येका हम साभव करते हैं ॥ ५ ॥

#### [ 38]

|       | [ ` ' ' ]                                                                 |                                       |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|       | [ ऋषि:- वार्डस्पत्यो भरद्वाजः । देवताः- इन्द्रः । छन्दः- जिल्हुप् । ]     |                                       |
| ३५७   | मुन्द्रस्य क्वेद्विव्यस्य बह्वा विश्रमन्मनी वचुनस्य मध्ये।                |                                       |
|       | अपां नस्तस्यं सचनस्यं देवे वो युवस्य गृणते गोत्रंप्राः                    | H 🐧 H                                 |
| 346   | अयमुंशानः पर्धद्रिमुसा ऋत्धीतिभिक्षेत्युग्युंजानः ।                       |                                       |
| •     | रुजदरुंग्णं वि वृत्रस्य सार्व पुणीर्वचौभिराभ योधिदन्द्रः                  | 11 3 11                               |
| ३५९   | अयं द्यीतयद्रद्युतो व्यक्ते कत्न् द्रोषा वस्तीः श्रुरद् इन्द्रेरिन्द्रं । |                                       |
| • • • | हुमं केतुमंदधुर्ने चिदह्यां श्रुचिजन्मन उपसंथकार                          | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # |
| 35.   | अयं रीचयदुरुची रुचानी । ऽयं वासयद् व्यू रेतनं पूर्वीः ।                   |                                       |
| 440   | अयमीयत ऋत्युग्रिम्रसीः स्वर्विदा नामिना चर्षणिपाः                         | H 8 H                                 |
|       | अयमायत अतिवीरमस्याः स्यापदाः सामानाः सा                                   |                                       |

[३९]
वार्थ- [३५७] (मनद्रस्य कवेः दिख्यस्य ) जानंद दनेवाळ, विष्य ज्ञान बढानेवाळ (चहेः विप्रमन्मनः यचनस्य ) सैचाकक, बुद्धि बढानेवाळे प्रशंसनीय (तस्य सन्धनस्य ) उस सेवनीय (नः मध्याः अपाः ) इमारे मधुररसको पित्री। हे (देश ) कान्तिमान् ! (गुणते गोअप्राः इथः युवस्य ) स्तृति करनेवाळेको गोरसाहि बढोसे युक्त करो ॥ १ ॥

[३५८] ( अयं अदि परि ) इसने पर्वतके आर रहे ( उस्राः उद्यानः ऋतधीतिभः युजानः ) मौबोंकी रक्षा करनेकी इच्छासे सत्य धारणाशक्तियोंसे युक्त होकर (ऋत्युक् ) सरस्वतसे युक्त होकर (कलस्य अकरणं सार्तुं वि कजत् ) वस्तु तरेक तेक्षिणे अववय स्थ पर्वतको भी सोसा । बौर ( पणीन् वस्त्रोभिः इन्द्रः असि योषत् ) पणीयोंसे वस्त्रोंसे युद करके इन्द्रने उनको पराजित किया ॥ २ ॥

[२५९ | हे (इन्द्र ) इन्द्र ! (अयं इन्दुः ) इस सोमने (अद्युतः अक्तून् दोपायस्तोः दारदः ) बन्धेरी रात्री, दिन और वर्षोको (वि द्यातयत् ) प्रकाशित किया । (जू वित् इमं अद्यो कतुं अद्युतः ) जीर सथमुच इसको दिवसीका स्त्र जैसा प्रद्यापक दनावा या (उपसः शुक्षिजन्मनः चकार ) उपस्काशोको अवने तेजसे शुद्ध वेजस्ती

वनाया || ३ || [ ३६० ] ( अयं रुचानः अरुचः रोचयत् ) वह सूर्य रूपसे दीतिमान् होकर बप्रकाशित कोकोंको ( रोचयत् ) प्रकाशित करता है। ( पूर्वीः अयं अस्तन् वि वालयत् ) बहुतसे उप कार्वोको हमने अपने तेजसे प्रकाशित किया। प्रकाशित करता है। ( पूर्वीः अयं अस्तन् वि वालयत् ) बहुतसे उप कार्वोको हमने अपने तेजसे प्रकाशित किया। ( अस्तयुर्विभः अर्थ्वः ) इशारसे नियोजित अर्थोद्वारा कराये जानेशके ( नामिना स्वार्वेदा ) सुन्दर नाथीदाके तेजसी स्वसे ( चर्षणियाः अयं ईयते ) प्रवाशोके मनोस्थोंको पूर्व करता हुवा वह वंद जाता है ॥ ७ ॥

भावार्थ — दे इन्द्र ! इस जो यह कोमरस देते हैं, वह झानन्द देनेवाका, दिव्य ज्ञान बहानेवाका, बुद्धि बढानेवाका भीर मधुर है । सतः दे तेजली इन्द्र ! तुझे हम जो लोमरस देते हैं, जतः द् हमें गी तुन्ध आदिसे युक्त कर ॥ १ ॥

बार मधुर है। जता है रामला कुन है पुरक्षित करनेकी इच्छा करता है। पर्वतपर और बरती रहें और वे वहां सुरक्षित बहु वीर पर्वतपर रही गीओंको सुरक्षित करनेकी इच्छा करता है। पर्वतपर और बरता सरकतासे बोग्व कार्य करनेवाड़ा रहें, बनको कोई चुराये नहीं, ऐसी इच्छा दीर करता है। सम्ब भारणासिक्योंसे युक्त, तथा सरकतासे बोग्व कार्य करनेवाड़ा वीर, वक्त मसुरके अभेद पर्वतपरके किलेको तोबता है। अपनी शक्ति बवाकर शतुके अभेव किलोको लोदना चाहिये।

इस स्रोमने अवकाशित रात, दिन (पक्ष, माम, जयन) बीर वर्ष प्रकाशित किये। जनमाने वह काककी गणना की। जनमाकी गतिसे दिन, मास, वर्ष बादि हुए। सचमुच वह सोम-चन्द्रमा दिनोंका ध्या करके बादन किया गया है। जन्द्रमाकी गतिसे दिन, मास, वर्ष बादि हुए। सचमुच वह सोम-चन्द्रमा दिनोंका ध्या करके बादन किया है। जन्द्रमासे भी कई क्याएं प्रकाशित क्याओंकी इस चन्द्रमाने जपने तेत्रसे खुद्यासे जन्मा करके प्रसिद्ध किया है। जन्द्रमासे भी कई क्याएं प्रकाशित होती है ॥ ६ ॥

३६१ न् मृंणानो गृंणते प्रंस राज्ञा निषं धिन्य वसुदेशांय पूर्वीः । अप ओवंधीरिविषा बनांति गा अर्थतो नृनृचर्से रिरीक्षि

11 4 11

[ 80]

[ ऋषः- बाहंस्पत्यो भरद्वाज । देवताः- इन्द्रः । छन्दः- विष्टुप् । ]

३६२ इन्द्र पिन तुभ्यं सुतो मदाया sनं स्य इरी वि संस्था सर्वाया । उत्त प्र गांथ गुण जा निषद्या sथां युज्ञायं गृणुते वयों धाः

11 \$ 11

३६३ अम्यं पिन् यस्यं जज्ञान इन्द्र मदाय ऋत्वे अपिनो विरिष्क्षित् । तस्र ते गातो नर् आयो अद्वि रिन्दुं सर्वहान् शीतये सर्वस्मे

0.3 (1

भर्य— : १६१ ) है ( प्रत्म ) प्रावण ! ( राजन् ) प्रकाशमान् बीर ! ( गृणानः वसदेयाय गृणते ) प्रशंतित होकर द् धन देने थोग्य उपासकको ( पूर्वीः इषः नु पिन्य ) बहुत बच्च हे । ( ऋचसे अपः ओषधीः ) कौर उपासकको पानी, वच ( अविषा वनानि गा अर्थतः ) विषरदित वृक्षममृद, गौ, वच धादि ( नृन् दिराहि ) मनुष्योको हे ॥ ५ ॥ [ ४० ]

[ ३६२ ] हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( तुभ्यं मदाय स्तरः ) तेरे वानंतके किए निकाला यह रस है। ( सखाया हरी अब स्य ) मित्र नेमे दोनों घोडोंको रथसे कोल और ( वि मुच ) छोड़। ( उत गण आ निवद्य ) और हमारे समूहमें बैठकर (भ गाय गानेके किय प्रेरणा दे। ( अध यक्षाय गुणतं ) वनन्तर यहके लिये गानेकांकको ( वयः धाः ) वश्च दे ॥ १ ॥

[ वे६३ ] है (इन्द्र ) इन्द्र ! (अस्य पिष् ) इसको पी। हे (विद्यादिशन् ) स्तुतिके योग्य ! (जञ्चानः मदाय करने ) बस्पद्य होते ही तुने हर्षकारक वीरकर्म करनेके किय (यस्य अधिकः ) जिसको पिया था। (तमु इन्दुं ) उसी सोमका पान करो। (गावः नरः आपः अद्भः । गौजोंका दूध, मनुष्य, पानी और पर्यर (अस्मे ते प्रतिय ) हैरे पानके किय सोमरस बनानेको ही ये सब (समहान् ) काये गवे हैं ॥ २ ॥

भावार्थ — वह वीर स्वयं प्रकाशित होकर लप्रकावितोंको प्रकाशित करता है। हमने लपने सीध प्रकाशित पूर्व समयनी कवार्वोंको प्रकाशित किया। स्वाँद्यके पूर्व लनेक वचार्वे प्रकाशित हुई वे इसीके प्रकाशित हुई वीं हमारेसे जोते जानेवाक घोडोंसे जोते हुए तेजस्वो सुन्दर नामोदाल रयसे प्रजावनोंका पाळन-पोदण करनेवाल। यह वीर प्रगति करता है। बीर प्रजावनोंका पाळन-पोदण करे निर्दाशन करे । जो बज्ञानमें हैं कनको ज्ञान देकर प्रकाशमें के बाते ॥ २ ॥

है पुरातन राजन् ! स्तुन्य बनकर त् धन देने योग्य सपालकको उत्तम शक्त दे । उपासकको जल, शक्त निर्दिय पालवाके सुक्ष, गीवें, खोडे और बक्त, बच्च अधवा अनुयायी मनुष्य है । उपासना करनेवाला इनको प्राप्त करके सुस्तमे रहे ॥ ५ ॥

दे इन्द्र! तेरे आवश्यके किए यह सोमास निकाका गया है। तेरे साथ भित्रकी तरह आवश्य करनेवाके अपने इन दोनों घोडोंको अपने स्थसे सोझ और सम्हें स्वतंत्र सोड दे। हमें ऐसी प्रेस्णा दे कि इम समृहमें बैठकर देश गायन करें। उदनम्तर यक्षके किए गानेवाकेको अस प्रदान कर ॥ १ ॥

बरवा होते ही वार्मवृष्ठे किये बीर कर्म करनेके थिये तुमने यह सोमरस पीया था। उस सोमको तैयार करनेके किये गीबोंने दूब दिया है, ऋत्विक रूपी मनुष्योंने कूटा है, जब उसमें मिकाया है और पहाडपरके पर्धरोंसे सोम कूटा गया है। इमकी सहायवासे यह सोमरस ठैवार हुवा है ॥ ९ ॥ ३६४ सामिद्धे अग्री सुत ईन्द्र सोम् आ त्वा वहन्तु हरे<u>यो</u> विदेश: । त्वायता मनेसा जोह<u>वी</u>मी न्द्रा योहि सुवितार्थ महे ने।

H & H

३६५ आ योहि अश्वंदुश्ता यंयाथे न्द्रं मुद्दा मनसा सोम्पेर्यम् ।

उप ब्रह्मांणि शृणव इमा नो उथा ते यह्नम्तन्ते इ वयी भात

11 8 11

३६६ यद्विनद्र दिवि पार्थे यहधु अबद् वा स्वे सदने यत्र वासि ।

अती नो युज्ञमर्वसे नियुत्वान् स्सजोबीः पाहि गिर्वणो मुरुद्धिः

H 4 11

[84]

[ ऋषिः— ५ बाहंस्पत्यो भरद्वाजः । देवता— इन्दः । छन्दः— त्रिष्टुप् ]

३६७ अहंकमान उर्प यादि युझं तुम्यं पवन्तु हुन्दंवः सुतासंः।

गावों न विज्ञिन् त्स्वमोको अच्छे न्द्रा गंहि प्रथमो यज्ञियानाम्

11 7 11

अर्थ—, ३६४ ] (असो समिद्धे संग्रे सुते ) बार प्रदीत होने बीर सोमका रम निकाकनेपर हे (इन्द्र ) इन्द्र ! (त्वा वाहिष्ठाः इर्थः आ वहन्तु ) तुहे रथमें जुड़े हुए घोडे यज्ञकी बोर के बार्वे (त्वायना मनसा जोड़बीमि) तेरी बोर मन क्यानिवाक हम मनसे तुहे बारंबार बुकाते हैं। हे (इन्द्र ) इन्द्र ! (नः महे सुविताय आ याहि ) इमारे विशेष कल्याणके किये तु बढ़ी मा ॥ ३॥

[ ३६५ ] दे ( इन्द्र ) इन्द ! ( दाश्वत् ययाय ) नारवार त् यश्चमें जावा है इसकिये ( उदाना महा सनसा ) इच्छा करता हुना प्रवक्त सनसे ( सोमपेयं आ यादि ) सोम पानके स्थानपर था वा । जीर (इमा नः झहार्तण ) इमारे इन स्तोत्रोंको ( उप द्यूणदाः ) पाससे सुन । ( अथ यक्षः ) उसके बाद यहका कर्ता ( ते तन्ये वयः घात् )

वेरे शरीरके किए सोमस्य रूप बच देना ॥ ॥ ॥

[ ३६६ ] हे (इन्द्र ) रुद्ध ! (धार्ये दिश्वे यस् ) त्र देश युकोको विष स् रहता है (यद्वा स्वे सदने यत्र अस्ति ) सथता विद् सपने घरमें सथता वहाँ कहाँ भी रहता है (अतः ) वहाँसे भाका है (गिर्वणः ) स्तुतिके बोग्य इन्द्र ! (नियुत्यान् अरुद्धिः सजोवाः ) बन्दोके स्वामी बीर अरुद्धिके साथ मानंदसे रहनेवाला त् ( तः अवसे यवं पादि ) हमारी रक्षाके किने यहकी रक्षा कर ॥ भ॥ [ धरे ]

[३६७] (अदेळमानः यशं उप याहि) क्रोधरहित होकर इमारे बज्जमें का (तुम्यं सुनासः इन्द्रयः प्यन्ते ) तेरे क्रिये वे सोमरस ग्रुद्ध हो रहे हैं। दे (बज्जिन्) बज्ज्यारी इन्द्र! (ग्रायः न स्वं आकः अच्छ) गौजोंके समान वह सोम अपने स्थानमें, कक्ष्ममें वाता है, दे (इन्द्र) इन्द्र! (यहियानां प्रथमः भा गहि) बज्जीय देवोंमें सुक्य द्वहां आ ॥ १॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ अहेळ शानः यशं उप थाहि— क्रोधरहित, असब विश्वसे बहमें जा। बद्धमें बानंद्यसक होकर जाना

चाहिये । जानम्युपस्य रहना बोग्य है ।

भावार्थ— हे इन्द्र ! अग्नि प्रवीत होने तथा सोमरस निकाडकर तैस्वार करनेके बाद तुझे तेरे रचमें जुडे हुए घोडे यज्ञकी कोर के आबें। हमारा मन तुझमें ही कगा हुआ है, जतः हम मनवे तुझ ही बुधाते हैं। जता तु हमारा कस्याण करनेके किए वटी जा !! ३ !!

हे इन्द्र ! तू बद्धान सर बार काता है, इसिक्ट् हमारे पास आनेकी इच्छा करता हुना तू अपनी अवस्त मनशकिसे युक्त होकर हमारे पास जा जीर हमारे हुन्। दिए गए सोमरसको पी और जाकर इसारे इन स्तात्रोंको पाससे सुन । इमारी

स्तृति सुननेके बाद यज्ञका कर्ता तेरे शरीरकी पृष्टिक किए सीमरसरूप जब देगा ॥ ॥ ॥ हे इन्द्र ! तू चाहे तूर युकोकर्से रह, अथवा अपने घरमें रह अथवा सु वहां चार वहां वह, वहींसे हमारी स्तृति

शुनकर इमार पास का कीर हमारी रक्षा करनेके किए बड़की रक्षा कर ॥ ५ ॥

१४ ( क. सु. सा. मं ६ )

| ३६८ या ते | काइत् सुकेता या वरिष्ठा यया असत् विवेसि मध्य दुनिम् ।                                                     |     |   |     |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-----|
| त्या      | पाहि प्र ते अध्वर्युरेस्थात् सं ते बच्ची बर्ततामिन्द्र गुच्युः                                            | - 0 | 2 | H   |
| ३६९ एव    | प्सो वृषमो विश्वरूप इन्द्राय वृष्णे सर्मकारि सोमेः।                                                       |     | 3 | 4.0 |
| एतं ।     | वेब हरिवः स्थातरुम् यस्येश्विषं प्रदिवि बस्ते अश्रम्                                                      | -{  | ₹ | u   |
| ३७० सुतः  | सोमो असुतादिन्द्र वस्यो न्यं श्रेयांशिकितुषे रणांय ।<br>तिर्वि उपं याहि युईं तेन विश्वास्तर्विष्ठा पृणस्व |     | 8 | 4.5 |

अर्थ- रिदे ](या ते काकुत् सुकृता । ओ वेरी जिह्ना है वह अध्वी वनी हुई है, (या वरिष्ठा) को अरम्ब केष्ठ है। (यया मध्यः ऊर्मि) जिमसे मधुर रसकी कर्मीको त् ( राज्यत् विवस्ति, तथा पाहि ) हमेशा पीवा है इससे संरक्षण कर। (अध्वर्युः प्र अस्थात् ) यज्ञका नेता अध्वर्युं का रहा है। हे (इन्ह् ) इन्ह ! (गब्युः ते वक्षः सं वर्णती) गौजीका रक्षण करनेवाका वेरा वक्ष अञ्चलीका नावा करे ॥ २ ॥

[ ३६९ ] ( हुएसः सृष्यः विश्वरूपः एषः सोमः ) द्रवणशील, बलवान् कीर कनेक रूपोवाला, वह सोमरस ( हुप्यो कृत्याय ) बक्रशाली इन्द्रके किवे ( समकारि ) कपकी प्रकार तैयार किया है, दे ( हरिषः ) अखवान्, ( स्थातः ) युद्धों स्थिर रहनेवाले ( उम्र ) उम्र बलवान् इन्द्र ! ( एतं पिव ) इसको पी। ( यस्य प्रदिवि ईशिषे ) जिसका द बहुत विनोसे स्वामी है। ( यः ते असं ) जो तहा जब ही है ॥ ॥

[ ३७० ] हे (इन्ह्र ) इन्ह्र ! (सुनः अयं स्रोमः ) रस निकाता हुआ वह सोम (असुतान् वस्पान् ) इस निकात हुआ वह सोम (असुतान् वस्पान् ) इस निकात हुआ वह सोम से अह है (चिकितुष रणाय अयान् ) दुझ जसे विद्यान् के किये यह रस जानन्द वेनेवाका और जयस्कर है। हे (नितिर्दाः) अनु विनाशक वीर ! (पतं यक्षं उप व्याहि ) इस वशके पास था ! (तेन विश्वार तिविधीः आ पृणस्व ) इससे अपूर्व प्रकारके वहाँको पूर्व रितिसे बक्षत कर ॥ ॥

भावार्थ — हे इन्द्र ! त् क्रोबरहिस होकर इमारे वक्षमें का क्योंकि तेरे किए इम वे सोमरस युद्ध कर रहे हैं । क्रिस प्रकार गावें अपने बाहोंमें जाती हैं, क्सी साह यह शुद्ध किया हुआ सीम अपने स्थानरूप कक्शमें आगा है । सू वजनीय

देवोंग्रे अलब है, बतः त् यहां इमारे पास का ध : ॥

त्रों तेरी बत्तम बनी जिद्धा है, तो अह है, जिससे त् अधुर रसकी छहरे पीता है, इससे हमार। रक्षण कर । जिद्धासे अधुर रस पीवा जान जीर उत्तम मान्यसे कोगोंका संरक्षण भी किया जाने । जिद्धाने दो कार्व हैं एक पीनेका कार्य है । जिद्धाने पीलिक सिल रस पीने जान । जिद्धाना दूसरा कार्य नोकनेका है। पेसा बोका जान कि जिस मान्यसे सउजनोंका रक्षण होता रहे । जध्यर्युं जामे वह रहा है । ( जध्यरं युगक्ति ध्वरा हिंसा, तक्ष्मानो कन्न स जध्यरः ) ध्वराका वर्ष हिंसा । जिसमें दिंसा नहीं है वह कर्म जध्यर कहनाता है । हिंसारहित कर्म जो करता है वह जध्यर्थ है । वह हिंसारहित कार्य करनेवाका प्रगति करता है । जाने करता है ॥ २ ॥

बह सोमरस प्रवाही, वक्तवंत्र बीर बनेक तरहके क्योंवाका है। वह सोम वक्रवर्षक, उत्साहवर्षक बीर प्रष्टिकावक जब है। इसकिए वह जब वक्रवान्, बाजुनाकक बीर बीर इंग्ड्रेड पीनेके किए तैक्यार किया गया है। बतः बीरगण इस पीष्टिक बचका सेवन करें। क्योंकि इस जब पर विरकाकसे वीरका स्वामित्य है। इन्हीं रसीको पीकर इंग्ड्र युद्धें स्थिर

रदनेवाका जीर कब बीर होता है ॥ ॥

बह सोमस्स रस न निकाके सोमसे अधिक तेष्ठ हैं। श्वामीको जानन्त्र देनेके क्रिये यह प्रयस्कर है। श्वामी बीरको युद्ध करनेके समय यह रस पीना हितकर है। हे कानुनाकक वीर दि यज्ञके पास था। और इस श्वका संरक्षण वर । सब प्रकारके बढ़ोंकी वृद्धि कर । अपनेमें सब प्रकारके वक्ष बहाने चाहिये ॥ इ ॥ ३७१ स्योमासि स्वेन्द्रं यास्यो क्रं हे सोमेस्तुन्वे अवाति । श्रतंकतो मादयंस्या सुतेषु प्रास्मा वेषु पृतंनासु प्र विश्व

11 4 11

[88]

[ ऋषिः— ४ बाईस्पत्यो मरद्रातः। देवता— इन्द्रः। छन्दः— अनुष्दुप्, ४ वृहती।] ३७२ प्रत्यं हुनै विविविदे विद्यानि विद्वार्थे यर । अर्थुगमाय अन्यये ऽपंशाह्यके नरें ॥ १ ॥ ३७३ एमें ने प्रत्येतेन सोमें भिः सोमुपार्तमम्। अमेत्रेभिक्तं क्रीषिणः मिन्द्रं सुविभिरिन्दुं भिः ॥ २ ॥

३७४ यदी सुवे भिरिन्दुं भिः सोमिना प्रतिभूषेय । वेदा विश्वस्य मेथिरो भूवत् संतु मिदेवते ॥३॥

अर्थ — [३७१] हे (इन्द्र) इन्द्र! (त्या ह्यामति) ग्रहे इम दुवावे हैं ( मर्थाक् आ याहि) इमारे सामने था, ( सोमः ते तम्बे ) सोम वेरी शरीर पुष्टिकं किने ( कारं भवाति ) पर्यात है । हे ( शतकातो ) बहुत कर्म कानेवावे इन्द्र! ( शुतेषु माद्यस्थ ) सोमदतका पान करके जानंदित हो । ( पृतन। शु अस्मान् ) संप्राममें इमारी ( म अथ ) रक्षा कर, जीर ( विशुद्ध म ) सब प्रमाधेशों भी इसारी दक्षा कर ॥ ५॥

[ 42]

[३७२] (विवीवते विकानि विदुवे) रत वीनहो इच्छाबाके संवर्ण श्वानी ( सरंग्राय जनमये ) जन्तवक कार्यको पशुंकनेवाके गमनशीक, ( अपश्चात् वृष्यने नरे ) कडेवर नेवा देवे ( असी ) इस इन्त्रको ( प्रति अर ) भवपर बोमस्य वर्षण कर ॥ ॥

[३७६] दे करिवर्जी ! (सोमेशिः सोमशतमं पतं दृग्दं ) सोमासीके साम विश्वय सोम पीनेवाडे इन्द्रके (आ प्रति पतन ) पास जानो। (सुतेशिः इन्द्रशिः अमवेशिः ) विश्वय सोमरससे मरे हुए पात्रीके साम

( अप्रजीविर्ण ) बक्साकी हुन्त्रके समीप गमन करो ॥ २ ॥

[ ३७४ ] ( सुनेमिः इन्दुनिः सोमिनिः ) रस निवाके वेत्रस्त्री सोमरसीसे ( यदि प्रति भूषध ) जब तुम इन्द्रको सुभूषित करते हैं, यस समय ( मेधिरः विश्वस्य वेद् ) बुद्धिमान् वह इन्द्र तुन्द्वारी सब कामनानोंको जानता है बीर जानकर ( भूषत् तं तं इत् इपते ) शतुनोंका अपैक वह बीर कन कर सब कामनानोंको पूर्व करता है ॥ ३ ॥

भाषार्थ — हे इन्द्र बीर ! तुसे इम बुढ़ाते हैं, इबारे पास बा जागो । तेरे घरीरके किये सोम पर्वास है ! सोमरससे घरीरकी पुरि और वढ़ बढ़ता है । वे सेक्सें पश्च कर्म करनेराके बीर ! बोमरससे बामद प्राप्त कर ! पुर्वोमें इमारी सुरक्षा कर । वीर सबकी सुरक्षा पुद्क स्तम करें । प्रशाननोकर धंरक्षण कर । प्रशाने किसी पर कोई बाक्रमण कर रहा हो तो उस दु-बी प्रशानका रक्षण बीर करें । सोमरस प्रशास किये क्षणम बात है । वह शरीरका बढ़, उस्साह बीर स्फूर्ति घड़ाता है । वीर इस रसको पीये और बाना बढ़ बीर इस्साह बीर स्फूर्ति वढ़ातें बीर प्रशाननोंका संरक्षण करें । प ॥ वड़ाता है । वीर इस रसको पीये और बाना बढ़ बीर इस्साह बीर स्फूर्ति वढ़ातें बीर प्रशाननोंका संरक्षण करें । प ॥

धव प्रकारके शानी, कार्यके बन्ततक पहुंचनेशके, समुपर बाक्रमण कर्नेदाके, पीछे न रहनेशके, जमेसर नेठा पेसे इस पीनेकी इच्छा करनेशके बीरके विये भरपूर रस दो। वीर पेसे हों कि जो शानी हों, कार्यका पूर्ण शिविसे समास करनेशके, शतुपर विचारपूर्वक बरक्रमण करनेवाके, कभी पीछे न रहनेशके, जमेसर और जनताकी हुन मार्गपर चका सकनेशके हों है ! !

इन्द्रके पास सोमरतके पात्रोंके साम जानी और उसकी वयेण्ड सोमरस वर्षण करो । जिससे वह तृत होकर समका

संरक्षण करेगा ॥ २ ॥ मुख्यान् सव आवनेवाका, समुका धर्वण करनेवाका दन तम सव इच्छानीकी पूर्ण करता है। हुद्रिके बहुवावियोंकी

मृद्धिमान् सब आवनवाका, समुका घरण करनवाका वर्ग वर्ग पर वर्ग करना वीरका कर्यव्य है ॥ ३ ॥ भारतीकाएं जानना और अनुसा बाश करके बचुवाधियोंकी आकांकाए पूर्व करना वीरका कर्यव्य है ॥ ३ ॥

# ३७५ <u>अस्मार्थस्मा</u>हदन्धुसो ऽर्ध्वर्यो प्रभरा सुतम्। कुवित् संगस्य जेन्यंस्य ग्रधितो ऽभिर्शस्तरवस्परंत्

H 8 H

## [88]

। ऋषिः— बाईस्पत्यो मरद्वाजः। देवता— इन्द्रः। छन्दः— उष्णिक् । )

३७६ यस स्यन्छम्बर् मदे दिवेदि।साय रूम्धर्यः। अयं स सीमं इन्द्र ते सुतः पिर्व ॥ १॥ ३७७ यसं तीवृद्धतं मदं मध्यमन्तं च रश्चंसे। अयं स सीमं इन्द्र ते सुतः पिर्व ॥ २॥ ६७८ यस्य गा अन्तरक्ष्मेनो मदे हुळहा अवास्त्रः। अयं स सीमं इन्द्र ते सुतः पिर्व ॥ ३॥

३७९ यसं मन्द्रानो अन्धेतो साधीनं दिधि अर्थः । अर्थं स सीमं इन्द्र ते सुतः विर्व ।। ४ ॥

व्यर्थ— ' ३०५ ] ( भरमा अस्मा इत् ) इस इन्त्रके किये ही हे (अध्वर्धा ) ऋष्वक् ! ( अन्धलः सुतं प्रमर ) भवक्ष सोमस्स मरपूर दे । ( समस्य जेन्यस्य शर्धतः ) सब जीवने बोग्य स्पर्धा करनेवाके शत्रुके ( अनिदास्तेः ) हिंसाकर्मसे ( कुविस् अवस्परस् ) बनेक बार हमारी रक्षा कर, हमारा पाछन कर ॥ ४॥

#### '[ **82** ]

[ २७६ | हे इन्त्र ! त्ने ( यस्य मदे शाम्बरं ) जिसके पीनेसे बत्साद शरपत्र होनेपर शम्बराहरको ( दियोदा साय ) दिनोदासका हित करनेके छित्रे ( रन्धयः ) विनष्ट किया । हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( स्यत् सः अयं सोमः ) वही यह सोम ( तं सुतः पिक्ष ) वेरे क्षिये रस निकाळकर रक्षा है वह पी ॥ १ ॥

[२७०] दे (इन्द्र) इन्द्र! (यस्य तीवस्तं प्रदं) जिसका रस सीक्ष्ण है जीर बत्साहवर्षक है उस सोमरसका प्राठः (मध्यं च अन्तं) धष्याद्व और सार्वकालमें (रक्षसे ) तू संरक्षण करता है (अयं स सोमः) वह सोमरस (ते सुतः) तेरे लियं तैयार किया है (यिव) इसका पान कर ॥ २॥

[ ३७८ ] ( यस्य महे ) जिस उरसाहवर्षक सोमरसका पान करनेवर (अष्ट्रमनः अन्तः ) किलेके बन्दर रकी हुई ( टळहाः गाः ) दव बन्धनसे बंधी हुई गीजोंडो (अव अस्जः ) त्ने मुक्त किया। (अयं सा सोमः ) वद मोम तैयार करके (ते सुतः ) वेरे किये रका है बसको त् (विव ) पी ॥ ३ ॥

[२७९] हे (इन्द्र ) इन्द्र ! (यस्य अन्घलः मन्दानः ) त्रिस सोमरूपी जसके पनिसे हत्याहित होता हुआ। (साधोनं शतः दिधिषे ) वदा वढ धारण बरवा है (अयं स सोमः ) वह सोमरस (ते सुनः ) तेरे क्रिये तैवार रखा है उसे (पिय ) दी ॥ ॥ ॥

भावार्थ— हे यज करनेवाके मनुष्य | दू इस इन्द्रकं किए सोमका रस भरपूर है, ताकि द्वमारे साथ स्टब्सं करनेवाके क्षत्रुसे यह इन्द्र इमारी रक्षा करे ॥ ॥ ॥

जिस सोमरसके पीनेसे बरसाइ बढ गवा और तूने दिवोदासका दिव करनेके लिये शंदर अक्षुरको मारा, वही यह सोम है। दिवोदासको शंबर असुर कष्ट दे रहा था। बत: दिवोदासकी सुरक्षा करनेके लिये इन्द्रने शंदर असुरका नाम किया। अपनी प्रजाकी सुरक्षा करनेके लिये राजाको ऐसा करना चाहिये, यह उपदेश यहाँ है। १।।

हे इन्द्र ! जिसका रस वीक्ष्ण है, और उत्थादक्षेत्र है, उस सोमरसका त् प्रातः, मध्याद्व और सार्व सीनी समय

रायुने गीर्वे चुराकर किनेमें बांधकर रखी थीं। इन्ह्रने सोमरस पीकर शत्रुको परास्त करके उसके किनेके द्वार बोने जीर गीर्वे शुक्त कर दीं। शासकको प्रशायनोंके गी बादि यन इसी तरह दुरोंको प्रतिबंध करके प्रशायनोंको वापस मिने देखा करना चाहिने ॥ ॥ ॥

सोमर**स रक्तम रहदर्शक जब है। उसका से**वन करनेसे वस बरता है और कार्य करनेका उत्साद वृद्धिगत दोता

## [88]

| [ ऋषि | - इांयुर्वार्हस्पत्यः । देवता- इन्द्रः । छन्दः- त्रिग्दुष्, १-६ अञ्चण्डुष्, ७-९ (८ वा ) | विराट् । |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 360   | यो रियवो रियर्तमो यो द्युसर्द्यस्य ।                                                    | , -      |
|       | सोर्मः सुतः स इन्द्र ते अस्ति स्वघापते गर्दः                                            | 0 2 11   |
| 124   | यः श्रमस्तुं विश्वरम ते शुयो द्वामा मंतीनाम्।                                           |          |
|       | सोमः सुतः स इन्द्र वे अस्ति स्वधापने मदः                                                | 1131     |
| ३८२   | येनं वृद्धी न श्रवंसा तुरी न स्वामिह्नतिभिः।                                            |          |
|       | सोमेः सुतः स इंन्द्र वे ऽस्ति स्वधापते मर्दः                                            | 11 3 11  |

३८३ त्यमुं <u>वो</u> अप्रहणं गुणीवे शवंसस्पतिम् । इन्द्रं विश्वासाइं नरं संहिष्ठं विश्वचंषीणम्

11 8 11

#### [ 88 ]

अर्थ — [३८०] (रियदः) धनवान् इन्द्र ! (यः रियन्तमः) जो सोम नत्यंत शोमाहावक है, जीर (यः सुद्धाः सुद्धातत्तमः) जो वर्शोंसे विशेशव वशस्त्री है, हे (स्वधापते) जपनी धारणाशक्तिके पासक (इन्द्र) इन्द्र ! (सः सोमः ते मदः अस्ति) वह सोम देरे क्षिये बानंददावक है ॥ ॥

[३८१ | हे (तुविदानम ) बहुत बानंदी इन्द्र ! (यः दानमः ) त्रो सुबदापी सोम (ते मतीनां रायः दामा ) तेरी मिवियोंको ऐधर्य देनेवाठा है हे (स्वचायते ) अपनी भारणसिकके पारुक (इन्द्रः ) इन्द्रः । (सः सोमः ते मदः भस्ति ) वह सोम तेरे लिये जानंदकारक हो ॥ २ ॥

[ ३८२ ] (येन मुद्धः न ) विसत्ते बहा वीर होका (स्वाभिः ऊर्तिभिः) वयनी संरक्षण सक्तियोंसे बीर ( शक्ता तुरः ) वयने सामर्थसे समुजीका नाम सीव्र करता है। (सः सोमः ते मदः अस्ति ) वह सोन वेरे विवे वार्यद्वारक हो ॥ ३ ॥

[३८३] (यः) तुन्दारे लिये ( अप्रहुणं दाक्षतः पर्ति ) सडन्रवेषर प्रदार न करनेवाके, बनके पाठक, (विश्वासाहं नरं ) सब अनुबोंका पराजय करनेवाके नेका ( संदिष्ठं विश्ववर्षीय ) मिक्रव दावा, सर्वेक्ष ( स्वं उ इन्द्रं ) कस इन्द्रकी ( गूर्णीचे ) स्तुवि करो ॥ ७ ॥

भावार्थ— हे धनवान् इन्द्र ! जो सोम जलन्त शोभावःवक है, जो वसीते विकाय वससी है, वह सोम वेरे किए बहुत जानन्ददावक है ॥ १ ॥

हे सदा जानन्द्रमें रहनेवाडे इन्ह । जो सुखदानी सोध है, वह तेरी हुदियोंको ऐश्वर्य देनेवाका है। दे जारणाशिक के पाडक इन्द्र ! तेरे किए वह सोध जानंदकारक हो ॥ २ ॥

दे इन्द्र ! जिस रसको वीकर स् बढारी वीर होता है और अपनी संरक्षण शक्तिसे और सामध्येसे शतुओंका नाश चीज करता है, सोम तेरे किए जानम्द्रायक हो ॥ ६ ॥

बह हुन्य सञ्ज्ञनोंपर प्रहार व करनेवाला, वक्का पासक, सब सबुजोंका पराजव करनेवाला नेता, व्यविशय बानसील भीर सर्वज्ञ है ॥ ७ ॥

| ३८४ वं वर्षयुन्तीद् गिरः पर्वि तुरस्य राष्ट्रेतः ।             |          |
|----------------------------------------------------------------|----------|
| तमिक्षंस्य रोदंसी देवी शुप्पं सपर्यतः                          | 11 % 11  |
| ३८५ तद् वं जुक्यस्यं बुईणे न्द्रायोपस्तुणीपवि ।                |          |
| वियो न यस्योतयो वि यद् रोहंन्ति सक्षितः                        | 11 \$ 11 |
| ३८६ अबिंदुद् दक्षं मित्रो नवीयान् यणानो देवेम्यो पश्यो अबैद् ! |          |
| सस्वान् रस्तीलाभिधीतरीभि ठठणा पाष्ट्ररमतुत् सखिभ्यः            | 11 0 11  |
| ३८७ ऋतस्यं पृथि वेशा वंपायि श्रियं मनौति देवासी अकन्।          |          |
| द्धांनी नाम मुद्दो बचों मि वंपुर्देश ये वेन्यो ज्यावः          | 11 < 11  |

अर्थ—[ ३८४] (गिरः ) वे स्तोत्र ( भुगस्य राष्ट्रसः पति ) त्वरासे कार्य सिद्ध करनेवाक्षीके स्वामीको ( यं इत् ) जिस बलको बढाते हैं। ( अस्य ) इस इन्द्रके ( तं इत् शुक्तं ) बसी बककी ( देवा रोदसी जु सपर्यतः ) पृथ्वी और कुळोड सेवा करने हैं॥ ५॥

१ गिरः तुरस्य राष्ट्रसः पति ये इस् — स्तृति स्तोत्र श्वरासे कार्य सिद्ध करनेवालेका प्रमुख जो होता है, बसका बस्साद बढाते हैं। जो बीर श्वरासे उसम कार्य सिद्ध करता है बसकी प्रशंसा करनी योग्य है।

२ अस्य तं इत् शुष्मं देवो रेष्ट्रमी सपर्वतः तु — इसके इस कडकी सेवाधुकोक और पृथ्वी जिक्षवसे करते हैं। वीरक पराक्रमकी प्रशंसा सब विध करता है।

[३८५] ( यः उक्थरण तत् बईणा ) तुम्हारे स्तोत्रोंकी वह विस्तृत महिमा है कि जो (इन्द्राय ) इन्द्रके वक ( उपस्तृणीयणि ) वहाते हैं। ( यस्य अतयः विषः न ) जिसकी रक्षावें दुद्धिमानोंकी तरह श्रेष्ठ होती हैं। ( यत् सिक्ष्यः वि रोहन्ति ) जिसमे पुकत्र रहनेवाकी रक्षावें वहती रहती हैं॥ ६॥

[ १८६ ] ( दश्रं अधितृत् ) यहवान् वीरको वह मानवा है। ( मिनः सदीयान् ) विन्न, बरवन्त नवीन तरुन ( प्रणानः देवेस्यः दस्यः अवत् ) रखपान करनेवाका विद्वर्थोको कत्तम वन देवा है। ( खसवान् ) वीर्यसे युक्त ( स्तीलाभिः धौनरीभिः ) स्थ्क समर्थ सनुको कंगानेवाला ( सिखास्यः ) मिन्नोंका ( उदस्या पायुः अभवत् ) विदेश रक्षक होवा है ॥ • ॥

[ ३८७ ] ( ऋतस्य पथि वेघा: अपायि ) सत्वके मार्गमें रहकर ज्ञानीने रक्षण किया है। ( मनांसि भिय देवासः अकन् ) मनोको प्रसच रक्षनेके छिवे विद्रुच सत्कर्म करते हैं। ( नाम महः वयुः द्वानः ) वह प्रसिद्ध वीर वहा क्षरीर चारण करके ( व्योगिः वन्येः ) प्रशंसानोंसे प्रशंसित होकर ( हवाये व्यावः ) दक्षनार्थ प्रकट होने ॥ ८ ॥

आवार्थ - जो बढ तीव्रवासे कार्य करनेदाड़े तथा सबके स्वामीको बढाते हैं, बस बढ़की पूच्छी और गुकोक सेवा करते हैं , वे स्कृतिस्तोत्र स्वरासे कार्य सिद्ध करनेदाढ़ेका जो प्रमुख होता है, उसका बस्साह बढाते हैं । असके बढ़की क्षेत्रा युडोक और पूछ्णी भी निश्चपसे करते हैं । वीरके पराक्षमकी प्रश्नेसा सब विश्व करता है ॥ ५ ॥

तुन्दारे स्तोत्रोंकी महिमा ऐसी है कि वे स्वोत्र इन्द्रका सामध्ये फैकावे हैं। स्तोत्रोंसे वीरके सामध्येका पता सबको कराता है। जिस बीरके सरक्षण सामध्ये ज्ञानी मनुष्यके समान करपाण करनेवाके होते हैं। जो एकत्र रहनेवाके सुरक्षाके साधन बढते रहते हैं। जिसके पास सुरक्षाके साधन बढते रहते हैं वह बीर राष्ट्रकी सुरक्षा कर सक्छा है॥ व ॥

जो दक्ष रहता है, वसको वह जानता है। दक्षतासे कार्य करनेवाका वह मनुष्य है यह परिक्षा करके बानना बोग्य है। नवीय मित्र रसपान करके विद्यांको चन देता है। विद्यांको चन देना चाहिये। वीर्यवान बीर कत्रुको कंपाने-बाके विसाह साथनोंसे मित्रोंक किये विशेष संरक्षक होता है। जपने पास बच्च विद्यक हो, तथा बच्चका नाम करनेके कावन नी प्रभावकाकी हों, उनसे स्वक्रोंका क्षणन संरक्षक होता रहे॥ ७ ॥

| ३८८ द्युमर्त्रमं दर्व घेद्यसे सेचा बनीना पूर्वीरराती    |               |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| वर्षीयो वर्षः कुणुद्धि वसीमि र्पनंस्य साताव             |               |
| ३८९ इन्द्र तुम्युमिनमंघवसभूम वृषं द्वात्रे हरिवो ना र्व | वे वैनः।      |
| निक्रिं विदेष्टके मर्स्युत्रा किमुक्त रेध्रकोदन स्वाहु  |               |
| ३९० मा जस्वने द्वपम नो रसीया मा ते रेवतः मुख्ये         | रिषाम ।       |
| पूर्वीष्टं इन्द्र निष्विधो जनेषु खुद्यसुष्तीन् प्र वृहा | पृंगतः ॥ ११ ॥ |
| ३९१ उनुम्राणीन स्तुनयंशियुर्ती न्द्रो शधांस्यक्ष्यार्थ  | तु शब्दो ।    |
| त्वमंसि प्रदिरं कारुवीया मा त्वीदामान आ दे              |               |

शर्ध— [ ३८८ ] ( ग्रुमलमं दक्षं अस्मे घोड़े ) तेत्रस्वी वक हमारेमें स्थापित वर । ( जनामां पूर्वी: आगर्ताः सेख ) प्रजातनोंके बहुतसे शत्रुजोंका नाश कर । ( वर्षीय: वयः शत्तीभिः कृणुाहे ) वहत वद शक्तियंकि साथ दमें प्रदान कर । और ( यनस्य सातौ अस्मान् व्यविद्धि ) यनके दानके समय हमारा संस्थान कर ॥ ९ ॥

[३८९] हे (मध्यन्) वनवान् (इन्द्र) इन्द्र! (दात्रे तुत्र्यं इत् वयं अभूम) तुझ वाना है वान ही वन वा रहे हैं। (इरिव: मा वि वेन: ) हे वश्रीके स्वामी! हमसे प्रतिकृत मत होना मार्यत्रा आपंतः निके। दृष्ट्रां) मनुष्मीके बीच वन्धु तिरेसे भिक्ष दूसरा कोई दोखता नहीं। हे (अंग) प्रिव! सब क्षोन , त्या रध्यचादनं आहुः) तुझे बनका प्रेरक करते हैं॥ १०॥

[ ३९० ] दे ( खुवभ ) बडवान् बीर ! ( जस्त्रने नः मा ररीधाः ) दिसक शत्रुको इसे मत कींप देना। ( देवतः ते सक्य मा रियाम ) तुस धनवान्की मित्रवासे हवारा नाश न हो। हे ( दन्त्र ) रन्त ! ( ते पूर्वीः निष्यधः जनेषु । तेरे बहुवसे निवारक, मनुष्यीमें रहे हैं इसकिये (असुष्यीम् जहि, अपृणतः म सह ) वन शत्रुनोंको मार बीर कंजूसका नाश कर ॥ ११ ॥

[३६१] (अञ्चाणि इव स्ननयम् ) मेथ तैसी गर्तना करता है वैसा ही ( रुन्त् ) रुन्द ( अरुख्यानि गव्या राधांसि उत् इयति ) जब जीर गौरूप पन उत्पत्त करता है । ( प्रकृतिक रुवं करक्षायाः असि ) प्रस्तन कान्ने हु कारीगरोको पारण करनेवाना है । ( त्वा मधीनः अदामानः ) तुसे घनवान् कृपण कर न दे ॥ १२ ॥

भावार्थं — सत्वके भागेंसे रहकर जानी मलुष्य जब पास करता है, संरक्षण बरता है। जन्याय मार्गसे कभी नहीं आता। विदुध कोग अपने मनोंको आनंद्यसङ्घ करनेके श्विये ग्रुम कमें करते हैं। यहा शरीर वास्य करके, असंसानोंसे प्रश्नंसित होकर दुर्शनके किये प्रकट होता है। बराना शरार व्यावामादिसे वटा करे, जिससे प्रशंसा होगी, प्रमाद विद्यानेके किये प्रकट होते ॥ ८ ॥

तंत्रस्वी सामर्थ्य इसे दे। इमारेसे प्रभावी वह वह ऐसा कर। प्रताजनों के बनेक वाजुनोंका नाश कर। राजुनोंको रोक। वे इमपर जाक्रमण न करे ऐसा कर। बहुत जब शक्तियोंके साब इसे प्रदान कर। इस जबवान और शक्तिमान हों ऐसा कर। धनका दान करनेके समय क्ष्मारा संरक्षण कर। इस सुरक्षित रहें और घन मी प्राप्त करें ऐसा कर है ९ ॥

तुह दाताके पास हम रहें । हे नवींके स्वामी ! इमसे विरुद्ध न वन । मानदोंमें मित्र या बन्धु तुहासे भिन्न वृसरा

कोई रीकता नहीं । तुझे इस कारण धनको ना धनिकोंको प्रेरणा करनेवाका सब करते हैं ॥ १० ॥

हिंसक के आधीन इसे न देना । तुझ बनवान्त्री सिन्नतामें हमारा नाश नहीं होगा । पूर्व समयमे वह तेश निक्ष करनेवाके कोगोंमें होंगे । अच्छेका भी कई कोग निरोध करते ही रहते हैं । अन शतुनोंका नाश कर और कंत्र्यको सूप कर ॥ ११ ॥

| ३९२ | अन्वंयों वीर् प्र मुद्दे सुताना | — (मेन्द्रांय भर् स <b>ब</b> स्यु राजा ।                               |        |
|-----|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------|
|     | बः पूर्वाभिष्ठत न्तनाभि         | र्गामिवीवुषे गूंणताम्बीणाम्                                            | ॥ १३ ॥ |
| ३९३ | अस्य मद्दे पुरु वर्षीसि विद्वा  | —निन्द्री वृत्राण्यंश्रुती अंपान                                       |        |
|     | तमु प्र होषि मधुमन्तमसमै        | —निन्द्री बुत्राण्यंश्रुती संपान<br>सोमं बीरायं श्रिप्रिणे पियंच्ये    | ॥ ६८ म |
|     |                                 |                                                                        |        |
|     | गन्तां यहं पंरावतं श्रिदच्छा    | इन्तां बूत्रं बज्जेश मन्द <u>सातः ।</u><br>वसुर्धानामंत्रिता कुरुषायाः | ा १५ ॥ |

अर्थ - [ ३९२ ] हे ( वीर ) वीर !हे ( बाध्यों ) नध्येष्ठ ! ( सहे इन्द्राय स्तुतानां प्र भर ) नहान् इन्द्रके खिये सोमरस अरपुर हे । ( स हि अस्य राजा ) वह इन्द्र ही इसका राजा है । ( यः पूर्व्यामिः जूतवाभिः ) जो पूर्वकाळीन तथा नवीन ( सृजानां ऋषीणां गीर्भिः वानृष्ठे । बगासक ऋषियोंकी स्तुतियोंसे वहता है ॥ १३ ॥

[ ३९३ । ( अस्य मदे विद्वान् इन्द्रः ) इस छोमपानसे डरसाहित होनेपर इन्द्रने ( पुरु वर्षां सि खुआणि समि ) बहुतसे बावरक शत्रुमोंको स्वयं न दारनेवाका होकर ( अधान ) मारा । ( अधुमन्तं तं उ सामे ) मार्थनेवान् इसी सोमको ( दिशियों अस्मै बीराय ) उत्तम विरक्षाण धारण करनेवाके इस बीरकी ( पींबध्ये प्र होचि ) पीनेके किये है ॥ १७ ॥

[ ३९४ ] ( वसुः, धीनां अविता, कारुधायाः इन्द्रः ) सबको निवासस्यान देनेवला, ज्ञानियोंकी रक्षा करनेवला, कारीनरोंका भारत करनेवाला, वह इन्द्र (सुतं सोमं पाता अस्तु ) सोमरसका पात करनेवाला हो। (मन्द्रसानः वज्रेण वृत्रं हन्ता ) करसाह प्राप्त होकर वह बज्रसे नावरक शत्रुका कास करनेवाला है। (परावतः चित् यश्चं अच्छ गन्ता ) दूरदेशमें बङ्क होनेपर भी कसके पास वह जाता है॥ १५॥

भावार्थ— मेर गर्नना करके बूटी करता है। इन्द्र घोडे, गीर्ने तथा संपत्ति निश्चयते देता है। त् प्राणीन काकते कारीगरोंका चारण करनेवाळा है। काठ—कारीगर, कुशकतासे कार्व करनेवाका । इनका चारण राष्ट्रमें होना चाहिये। तुसे धनी पांतु कुएल कट व में। भनवाळोंको कदार रहना चाहिये ॥ १२ ॥

हे बोर ! परंतु आहिंसक कर्म करनेवाले शुर ! महान् इन्द्रके किये पीनेके किये रस भरपूर भर दे । वही इस सबका शजा है । जो प्राचीन तथा कर्वाचीन कपासक ऋषिपोंकी स्तुतियोंसे बढता है। स्तुतियोंसे जिसका यश चारों जोर कैंकता है । १६ ॥

इस रसपानसे शास हुए उत्साहसे विद्वान् इन्द्रने बहुत युक्तियां करनेवाके नाना प्रकारके शत्रुकोंको स्वयं न हारा आकर, मारा । उस मोठ सोमरसको शिरकाण बारण करनेवाके इस दीरको पीनेके किये हो । नावा कुटिक युक्तियां करके कुट देनेबाके, घेरनेवाके शत्रुको नट करें ॥ ३४ ॥

सबको निवासस्थान देता है, सब प्रजाननीको बहनेके किये घर देता है। युद्धिमानीका रक्षक, वह बुद्धियोंका रक्षक है। काशगरीका आधार इन्द्र है। बज़से जानरक सञ्जका तथ करता है। दूरसे भी यहाँने जाता है। अहुक्त दूर देशसे सी जहां युद्ध होता है वही जबहब जाय । राजाके ने गुन्न हैं। नोग्न राजा ने कार्य करे ॥ ३५ ॥

| ३९५ | हुदं त्यत् पात्रंभिन्द्रपान् मिन्द्रंस्य प्रियमुस्तंपपापि ।   |          |
|-----|---------------------------------------------------------------|----------|
|     | मत्मव् यथां सीमनमार्थं देवं व्यक्तिमव् देवां युववृद् व्यंहः   | ।। १६ ॥  |
| ३९६ | एना मेन्द्रानी जहि शूर् शर्त्र जामियजामि मधवन्त्रमित्रान् ।   |          |
|     | अभिषेणाँ अभ्याद्वेदेदिकानान् परांच इन्द्र प्र मृंगा नुदी चं   | ॥ १७ ॥   |
| ३९७ | आसु प्मा जो मधविभन्द्र पु त्स्व र स्मन्यं मिह वरिवः सुगं कैः। |          |
|     | अपां तोकस्य तनयस जेव इन्द्रं सूरीन् ईणुहि सां नो अर्धम्       | ॥ १८ ॥   |
| 396 | आ त्वा हरेयो वर्षणो युजाना वर्षरवासो वृषरवम्योऽत्याः ।        |          |
|     | अस्पत्राश्चो वृष्णो वज्जवाहो वृष्णे मदाय सुयुजी वहन्त         | 11 28 11 |

अर्थ— [ ३९५ | ( कृत्युपानं पात्रं ) श्रद्धं कीने बोग्य पात्रसे ( इन्द्रम्य प्रियं त्यत् इदं असृतं ) इन्द्रको प्रियं यह अस्वकार (अपार्थि ) इन्द्र पोये । ( यथा स्तीमनसाय देवं मत्सत् ) जिस प्रकार मनको प्रस्वकाके किये देव हम्द्रको बस्ताद पास हो, जस प्रकार वह पात्र करें । ( देख: अस्मत्, अहः वि युयवत् ) देव कीर पाप भी हमारेसे वृर हो जीय ॥ १९ ॥

[ ३९६ | दे ( मधवन् ) धनवान् ( शूर ) शूरवीर ! ( एता मन्दानः ) इससे बानंदित दोका ( जार्षि अजार्मि ) आतिक जीर जञ्जातिक दोनों प्रकारके ( अभिन्नान् राजून् ) जमित्र शत्रुजीको ( जाह् ) मह । ( अभिन्नेगान् आदेदिशानान् ) दमारे सामने जावे हुए बायुजीको, हमारे सामने छोदनेवाके शतुजीको दे ( इन्ह् ) इन्ह ! ( पराचः

प्र मुण च अहि ) त्रसे ही मार और तनका परामव कर ॥ १७ ॥

[ ३९७ | हे ( मधदन् ) धनवान् ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( नः आसु पृत्सु ) हमें इन सप्रामीमें ( अस्मभ्यं महि सुगं विदियः कः । इनको नवे सुबसे प्राप्त होनेवाले धनको तो । हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( अपां तोकस्य तनयस्य ) बनोंको, दुन्न बीर पीत्रोंके ( जेथे सुरीन् नः अर्धे कृणुहि ) जयके किये हमें विद्वान् और समृद्ध बनाको ॥ १८ ।

[ ३९८ ] ( स्वा ) दक्षे ( सृषणः युजानाः ) बहवान् स्वयं ही रथके साथ जुरनेवाके ( सृष्यथासः नृष्यः स्वयः व्यवस्य स्वयः । विवयः । विवयः स्वयः । विवयः । विवयः । विवयः । विवयः स्वयः । विवयः स्वयः । विवयः ।

भाषार्थ- यह सोमास इंग्ड्रको बहुत ही प्रिथ है जल: यह बरने योग्य पात्रसे पीथे। वह इस प्रकार विवे कि जिससे बस देवके मनको प्रसचना तथा बस्ताह प्राप्त हो। ससकी अगासे द्रेप बीर पाप इमसे दूर हों॥ १६॥

है श्रूरवीर इन्त्र ! इससे जानदिव होकर स्वजातिके वसवा ररजाविक अदिव करनेवांडे शत्रुकोंको तू मार । अत्रु स्वजाविक हों जाववा परजाविक हों बनको मारना चाहिये , किसी भी शत्रुको जीवित रस्वना नहीं चाहिये । इसारे कपर सेना भेजनेवांके बीर हमारे नाशका जादेश देनेवांके शत्रुकोंको दूरसे ही मार डाक जीर उनका पराजय करके उनको तूर कर ॥ १० ॥

हमें इन स्पर्धानीमें सुखसे प्राप्त होनेवाका बढा धन प्राप्त हो ऐमा कर स्पर्धानें हम विजया ही जार मुखने धन

मास हो हमें क्य विकें, बाक्यबंकि जय हो और हम विद्वान हों और हमें समृद्धि प्राप्त हो ॥ १८ ॥

वोडे कैसे हों ! वोडे ( वृष्यः ) बहुवान् हों, ( युजानाः ) रथंड साथ स्वयं जुड तानेवान्ते हों, ( सुप रथान्तः ) बहुवान् रथके साथ सहनेवान्छे, ( सुप-रथान्यः ) जिल्ली रस्मियों भी मनवृत्यः ( अत्याः ) वीडम चन्द्रन्तान्ते, ( अत्याः ) वीडम चन्द्रन्तान्ते, ( अत्याः ) वीडम चन्द्रन्ताने, ( अत्याः ) वाड वे एसे विजयाहाः ) वज्रक समान सीक्ष्ण, ( सु-युजः ) सुगमनासे जुड ज्ञानेवाने ( सुग्यः ) वाड वे। इन्त्रके बाडे वेसे । शोहे पास रसनेवाने इस वर्णनाये बोध श्रास करें शीर अपने बोडोंको इस वरद सिलावें जीव रसे।

बोडे बहबान, स्थमें नार्व जुर अनेवाके, बहबान या मजन्म स्थादे साथ रहनेवाके, देशसे दीखनेवाले, बज्रक प्रमान

कीश्य कीर सुगमताचे जुद जानेवाके दें। १९॥

| ३९९ | जा ते बृष्न् वृषंणी द्रोणंमस्यु चित्रुषो नोर्मयो मदन्तः।         |          |
|-----|------------------------------------------------------------------|----------|
|     | इन्द्र प्र तुरुयुं वृषंभिः श्रुतानां वृष्णं मरन्ति वृष्भाय सोमम् | 11 Ro II |
| 800 | वृषांसि दिवो वृष्मः षृथिव्या वृषा सिन्धूना वृष्मः स्तियांनाम् ।  |          |
|     | वृष्णे त इन्दुंर्वृषम पीपाय स्वाद् रसी मधुपयो वर्षय              | ॥ २१ ॥   |
| ४०१ | अयं देवः सहंसा जार्यमान् इन्द्रेण युजा प्णिमस्तमायत् ।           |          |
|     | अयं स्वस्यं वितुरायुंधानी न्दूंशमुष्णाद्धिवस्य मायाः             | ॥ २२ ॥   |
| ४०२ | अयमंक्रणोदुवसंः सुवनी र्वं सूर्ये अद्याज्ज्योतिर्न्तः ।          |          |
|     | अयं त्रिधात दिवि रोचनेषुं त्रितेषुं विन्ददमूतं निर्मूळ्हम्       | ॥ २३ ॥   |

अर्थ — [ २९९ ] हे ( ज्ञुचन् ) सामर्थवान् वीर ! (ज्ञुचणाः ज्ञुतप्रधः उर्मयः न महन्तः ) बळवान् उद्धमे मिश्रित समुद्र सरंगोंकी तरह जामन्दित ये रस ( ते द्रोणं आ अस्थुः ) वेरे पात्रमें रहे हैं । हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( खुच्णे खुचभाय तुभ्ये ) समर्थ बळवान् वीर पेसे एसे (कुचभिः सुतानां सोमं प्र भरन्ति ) पत्थवेंसे बूटकर निकादे वे रस वे कोग देवे हैं ॥ २०॥

[ ४०० ] (दिवः वृषा आसि ) द् युकोकका बळवान् वीर है। (पृथिक्याः वृष्णः) पृषिवीका बळवान् काधार है। (सिन्धूनां वृष्णः) निदयोंको प्रेरणा करनेवाता है। (स्तियानां वृष्णः) स्थावरीका बळवान् करपायक है। हे (सृष्णा) काम वर्षक इन्द्र ! (बरायं वृष्णे ते) भेष्ठ वीर्यवान् ऐसे तेरे किये (स्वादुः रसः मधुपेयः इन्दुः) मधुर, प्रवस्त, मीक्ष रस्त वैचार हो रहा है॥ २१॥

[४०१] (देश: अयं ४न्दुः ) कान्तिधान् इस सोमने (इन्द्रेण युजा) मित्र इन्द्रहे साथ (जायमानः ) १६७१ (पर्णि सहस्ता अस्तभायत् ) पणि बसुरको बन्नसे रोका । (स्त्रस्य पितुः ) अपने पिन्रूपी (अद्वादस्य आयुधानि, मायाः अमुख्यात् ) बग्रुम शतुके बायुष बीर इटिन योजनाबोंका नाग किया ॥ २२ ॥

[४०२] ( अयं उपसः सुपत्नीः अञ्जाति ) इसने उप काळोको सुन्दर पतिसे स्वसे युक्त किया। (अयं स्व्यं अन्तः ज्योतिः अद्धात्) इसने स्वेनंडलक कोकों तलको रखः ( जियातु अयं ) तीन प्रकारकी भारक शक्तिबोंसे युक्त यह ( दिवि रोचनेषु जितेषु ) सुकोकों तीनों तेजस्वीस्थानोंसे ( निमूळहं असृतं विन्दत ) वदस्य रूपसे बहनेशके वस्तको प्राप्त करता है ॥ १३ ॥

भावार्थ — जब इस सोमरसमें जकका मिल्रण किया जाता है, तब इसमें तरंगे बठती हैं जीर फिर वे पान्नोंने सरे जाते हैं। समर्थ और बीर तथा बक्रवान् ऐसे इन्द्रको यह करनेवांके शत्थारोंसे कृटकर रस प्रदान करते हैं है २०॥

इन्द्र खुकोकका सामध्यवान् वीर है, पृथिवीका आधार है, निव्योंका प्रेरक है, स्थावरोंका उरपादक है। उस ग्रेष्ठ वीरके किये पीनेके देनु यह मीठा रस वैयार हो रहा है ॥ २१ ॥

· नद वेजस्वी स्रोम, इन्द्र नीरके साथ रहकर, विक असुरको वकते रोकवा है। अवने विवा अञ्चम शानुके आयुओंको भीर उसकी कुटिक बोजनाओंका नाश किया। शानुको बढते रोकना चाहिये, उसके आयुध तथा उसकी हुए बोजनाओंको टिकने नहीं देना चाहिये। इर प्रकारसे शत्रुका प्रतिकार करना चाहिये ॥ २२ ॥

इसने उपाओंको कत्तम पृतिसे संयुक्त किया । कपाके पीछे सूर्यका उत्तव हुआ । इसने सूर्यमें उपोतिको स्वा । ग्रीन भारक मक्तिबोंसे युक्त वद युकोकसे तीन तेत्रस्थी स्वानोंमें ग्रुस रहे जसूतको प्राप्त करता है ॥ १३॥ ४०३ अयं द्यावीवृथिवी वि क्समाय दुयं रथमयुनक् सप्तरंदिमम् । अवं गोवु बच्यां प्रक्रमन्तः सोमी दाधार दर्शयन्त्रप्रत्संस्

H 88 H

## િષ્ઠષ ]

अवि:- शंयुर्वार्दस्यस्यः । देवताः- इन्द्रः, ३१-३३ बृदुस्तक्षा । स्रन्दः- गायत्री, १९ अतिनिषुत्,

११ पादानिष्त्, १३ अञ्चरु ।

४०४ य आनेयत् परावतः सुनीती तुर्वशं यद्वेष् । इन्द्रः स नो युवा सस्त 11 \$ 11 ४०५ अविषे विद् वयो दर्घ दनाश्चनां चिद्वता । इन्द्री जेता दितं धनंग् ४०६ महीरंस्य प्रणीतयः प्रवीहत प्रश्लंतयः । नास्य श्रीयन्त ऊत्यः n a n

अर्थ—। ४०६] (अयं द्यावापृथिती विष्कभायत्) इसने बादापृथितीको रिधर किया है। ( सर्थ रचं सन्तर्शिम अयुनक् ) इसीने सूर्वके रथको सात किरणोसे युक्त किया । (अयं स्रोधः मोतु बन्तः ) इस सोमने ही गौबीके बन्दर ( पक्कं शख्या उत्तं वृशयनतं वृश्वार ) एक दूधको ग्राजिसे परिपूर्ण करके स्वादित किया। जो इस इंहियोंसे सुकोसित भरीरको प्रष्ट करवा है ॥ २४ ॥ [84]

[४०४] (यः तुर्वशं यदुं ) जो इन्द्र तुर्वश कीर बदु राजाको (सुनीती परायतः आमयत् ) सुगमतासे प्र

देशसे के भाषा ( युवा सः इन्द्रः नः सखा ) रह तरून इन्द्र इमारा मित्र हो ॥ १॥

[४०५] (अविधे चित्) अञ्चानी पुरुषकी भी वह इन्त्रं (खयः द्यत्) अस देता है। (इन्द्रः मनाशुना

चित् अर्थसा ) इन्द्र अस्ती न जानेवाके बोडे द्वारा भी (हितं धनं जेता ) अनुनोंडा धन जीतता है है र ।

। ४०६) (अस्य प्रणीतवः महीः) इस इन्द्रकी पहुट मीतियां महान् होती है, (उस प्रशस्तयः पूर्वीः) बीर बतिशय प्रशस्त स्तृतियां भी बहुत हैं। (अस्य ऊतयः म झीयम्ते) इसकी रक्षार्वे भी कभी शीम नहीं होती। इस

१ अस्य प्रणीतयः महीः— इसको संचातक शक्तियां विशात होती है।

२ अस्य प्रशस्तयः पूर्वीः — इसका प्रशंसाई समातन काळसे वळी बाठी है।

है अस्य अतयः न शियन्ते— बतकी रक्षांके साधन भी कती कम नहीं होती।

आवार्य- इसने युकोक बीर पृथिवीकोकको स्थिर किया । इसने सात किरणीवाडे रथको बीठा । सूर्यके किरलीमें सात रंगके किरणोंको रखा। इस सोमने गीवींक अन्दर पक तूच शक्तिसे युक्त हीज जैसा रखा, वह यस हंतिबींशके सरीरको परिपुष्ट करता है। गीबोंको बानेके जिने सोम वर्छ। दी जार और बनका दूच पीका जान, जिससे शरीर बच्छी तरह पुष्ट होता है। २५॥

बह इन्द्र स्वराम कार्व करनेवाळ तथा यानशीक राजाको बालानीस वूर देवसे के नाथा अर्थात् ऐसे वीरोंको उसने हरतरहके संकटले पार किया । पेसा शरून कीर करताकी इन्य इमारा मित्र हो अर्थात् इमपर अस्थन्त स्तेह करनेवाळा

इंधर आती और अक्षानी दोनोंके सानेके किने नस देता है और अक्षी न दीवनेवाके शोबेसे भी शतुको परास्त करके सन

श्रुवीका धन जीतकर काता है ।। र ।।

हैं परकी संवातक शक्तियाँ विभाव हैं। उसकी मर्गसार्य भी अपूर्व होता हैं, पहिलेसे उसकी प्रशंसाएं चड़ी बाबी हैं। बसकी रक्षण शक्तियाँ भी कभी कम नहीं होती। राजा वपनी धजाकी बक्रतिके लिये वटी वटी बाता योजनाएं प्रयोगमें कार्वे । भीर प्रजाके सुरक्षाके अनेक साथन सदा वैवार रखे । इनको कभी कम होने न दें । ऐसे राजाको सदा प्रशंसा होती रहेनी ।। १ ॥

| ४०७ | सखायो बर्धवाहुमे उचैतु प्र च गायत          | । स हि नः अमितिमेंही   | 11.8.11        |
|-----|--------------------------------------------|------------------------|----------------|
|     | त्वमेकंख वृत्रह भितिता द्वयोरिस            | । उतेरश्चे यथा नुवय    | 0.40           |
|     | नपुसीद्वति दिषेः कुणोष्युंक्यश्वासिनीः     | । त्रभिः सुवीरं उच्यसे | H \$ H         |
|     | मुझाणं नश्चीवाहसं गीमिः सखीयमूरिमर्थम्     | । गां न द्रोइसे दुने   | (I <b>%</b> I) |
| 855 | यस्य विश्वानि इल्लयो क्चुर्वस्ति नि द्विता | । बीरस्यं पृतनाषद्यः   | 11 & 11        |

अर्थ- [४०७] हे (सरहायः ) कोकाओं ] (अञ्चलाहर्ते अर्थत च प्र गायत ) अल्डोरी स्वतंबीय इन्द्रके किये वसंसा करो और दसके स्तोत्रोंको गामो । (स हि यः मही प्रमतिः ) वह हन्द्र हमें वडी दृद्धि प्रदान करनेवाका है ॥ ४ ॥

[४०८] हे (वृत्रहन् ) शतुओंका नाश करनेशके इन्द्र ! (त्यं एकस्य द्वयोः अविता सिता ) दं एक वयवा वोनोंका ही रक्षण करनेशका है। पेसा नहीं पर (उत ईक्छु यथा वर्ष ) और भी बनेक समुख्योंका दू ही रक्षक है और इस भी केरेसे ही सुरक्षित हुए हैं ॥ ५ ॥

[४०९] हे इन्द्र ! (इत् द्विषः अति नयसि ) द् ही सञ्ज्ञांको इससे दूर करता है। वर्थात् उनका वास करता है। (उपध्यासिनः कृणोवि) वतः इमें द्वारांसा करनेवाके बनावा है। (नूभिः सुवीदः उक्यसे) नतः मनुष्योदारा तुम उत्तम वीर करा जावा है। कावना तुम्होर साथ वत्तम वीर रहते हैं। इ ॥

[४९०] ( प्रत्माणं प्रश्नवाहसं सक्षायं ऋतिमयं ) जाती, जातपूर्वक स्वतनीय, विजयूत प्रशंसनीय इन्त्रकी ( दोहसे गां ज, गीर्भिः हुवे ) दुहनेके दिवे गौकी तरह, स्तुतियोंसे बुढाता हूँ ॥ ७॥

[४११] (वीरस्य पृतनासदः यस्य ) वीर्ववान् , अनुसेवाको वराजित करनेवाके कम्म हम्बर्क (इस्तयोः ) दार्थीते (विश्वानि दिता वस्ति ) सब दोनों प्रकारके कन हैं, इस प्रकार (नि ऊच्छुः ) काते हैं॥ ४॥

- १ वीरस्य पृतनासदः इस्तयोः विश्वानि वस्ति— वीर शत्रुतैनिक्रेका परामव करनेवासके हार्योते सथ प्रकारके यन रहते हैं।
- र दिला वस्तृति— धन वो प्रकारके होते हैं। एक वैक्किक धन और दूसरा सामृहिक धन । धन गुप्त और प्रकट पेसे को प्रकारके हैं।

सावार्थ— ज्ञानसे जो प्रशंसा गाने बोग्न दोवा है बसीका सरकार करो और बसीके स्तुविस्तोत्र गानो । वही समझो कत्तम संभवि दे सकवा है ॥ ॥

र्बुकर एक वोका दी रक्षक नहीं है, परंतु सब मानवाँका वह रक्षक है और इस सबका संरक्षक है ॥ u ॥

त् सत्रुवोंको तूर भया देता है। अञ्चलोंको भया देना बोध्य है। अञ्चलोंका नाम करना बोध्य है। यू कोगोंको प्रशंसक बनाता है। तू ऐमा कर कि जिससे होग तेरी प्रशंसा करें। तुझको मनुष्य बत्तम बीरोंसे युक्त महारीर करें। तू ऐसा बीर कि जिससे मनुष्य दुसे बत्तम बीर करें ॥ व ।।

इन्द्र-प्रभु-जानी हैं, जानपूर्वक बसकी स्तुति की जाती है, वह सबका सका है, सबसे प्रशंसनीय है। इस प्रभुकी ही सबको स्पृति करना उचित है। होहनके समय गीको चुकाते हैं वैसा हम अस प्रभुको जपने पास दुकाते हैं ॥ • ॥

वह प्रभु 'क्षीर' है, वह अनुको दूर करता है, वह 'विश्वना-सहा' है वर्वात् अनुकी सेनाका पूर्व प्राध्न करनेवाका है। इस कारण इसके दायाँ सब अकारके गुप्त और अकट थन हैं पेसा सब झानी कहते हैं।

| 8 १ २ | वि रुळ्हानि चिरुद्रिको अनीनां शचीपते          | 1 | वृह भाषा जनानत         |     | 11 8 | H  |
|-------|-----------------------------------------------|---|------------------------|-----|------|----|
| 85#   | तही त्वा सत्य सोमणः इन्द्री वाजाना पते        | 1 | अर्दुमहि अवस्यवंः      | -01 | 80   | II |
| 848   | तर्मु त्वा यः पुरासिष् यो यां नूनं हिते वर्ने | 1 | इच्याः स श्रुंधी इवंम् | 11  | \$\$ | II |
| 824   | धीभिरवीद्भिरवेती बाबी इन्द्र श्रवाय्यान्      |   |                        |     | १२   |    |
| 854   | अपूर वीर गिर्वणो गुडाँ ईन्द्र धर्ने हिते      | 1 | भरें वितन्तुसार्थः     | -11 | ₹₹   | 11 |

अर्थ-- [ ६१२ ] हे (ऑद्र्यः ) वक्षधारक इन्द्र ! (श्राचीपते ) शक्तिमान् इन्द्र ! (जनात ं दळहानि चित् दि सृद्ध ) शत्रुकोंके दढ सजबूत पुरियोंको कीर वर्जोंको गाश कर । दे (असामतः ) सर्वोध्युत इन्द्र ! (मायाः ) और बनकी कुटियस।बोका भी गास कर ॥ ६॥

[ ४१३ ] हे ( सत्य सोमपाः ) सधस्त्रमाती, सोमका पान करनेवाले, (वाजानां पने ) जन जीर नहींके सामी, (इन्ह्र ),इन्द्र ! (अवस्थवः तं उत्वा अद्वमहि ) जनकी इच्छा करनेवाले इम तेरी ही स्तृति करते हैं ॥ ३० ॥

[ धरेध ] ( तं उ त्वा ) हम दुन्दें ही सडायार्थ दुनाते हैं, ( यः पुरा हुन्यः आसिध ) जो पहिते दुनाने घोष था। ( यः या हिते धने, नूनं सः हवं श्रुधि ) और त्, राजुनों हे साथ युद्ध किंद्र जानेपर दुनाने घोष्य है उस समय यह तृ हमारा आहान सुन ॥ १। ॥

[ ४१५ ] हे (इन्द्र ) इन्द्र ! (धीशि: स्वया अर्थक्रि: ) दुव्योंसे, तथा तेरे द्वारा प्रेरित हुए वश्रोंसे ( अर्थतः श्राद्यान् ) शतुओंक बोडोंको, प्रशंसनीय वस्ताको, जीर ( दितं धनं जिच्म ) शतुओंके यस रहें, धनको जीतें ॥ ३१ ॥

१ घीक्षिः धनं जेष्म - बुद्धियोंक प्रयोगसे हम धनको जीते।

२ अवीद्धः अवाय्यान् वाजान् तेष्य- बोडोंसे वर्धात् युद्धश्वारोंसे हम प्रशंसनीय वहींको शेंहें।

३ हितं धर्मं जेप्य- शत्रुके पासका चन जीतकर मास कीं।

[ धर्६ ] हे (सीर । बीर, (सिर्वणः ) स्तुतिके किये योग्य, (बुन्द्र ) हन्द्र ! (हिते घने ) सनुवाँके पास रहे हुए धनको प्राप्त करनेके थिये (आरे ) संग्राममें (महान् वितन्तसाच्याः अमूः) ए शतुकाँका यहा विजेता हुना है।। १३॥

आवार्थ-- स्वयं शक्ष धारण करते, सक्तिसंपण वनकर, शतुके सुरव किठोंणा नास करना जीर उनके कपर क्यूरोंको भी विभद्न करना चादिने ॥ ९॥

यह इंग्ड्र सत्य सामाववाळा है, सोमका पान करनेवाड़ा है, जब कौर वर्जीका स्थामी है। जव: वस और वक्को प्राप्त करनेकी हुण्डा करनेवाके हम इस इंग्ड्रको स्कृति कर रहे हैं । १० ॥

जो प्राचीन समयसे बुकाने नोरथ है नर्धात् जब तथा अविष्यकारुमें भी बुकाने नोरव है। यो युक्के किंद्र जानेपर बुकाने नोरव है, जिसकी सहायका प्राप्त करके त्रशुक्ते जब प्राप्त किया जा सकता है, उस इन्ह्रको इस अवनी सहायकार्क किए बुकाले हैं || 1 | ||

इस व्यक्ती उत्तम मुक्कि प्रयोगसे भवको जीतें, योडोंकी सहायवासे इस प्रवंसनीय वर्षोंको कीतें, इसप्रकार कानुकोंके पास को भव है, उसे इस जीतें ॥ १२ ॥

हे स्तुतिके योग्य इन्द्र ! राजुनोंके पास जो यन गा, उसे जीतनेके बाद ही तू सजुनोंका विजेशा हुना। बाजुनोंके विजेशाके रूपमें वही प्रसिद्धि शास कर शकता है कि जो सजुनोंके बनपर नपना अधिकार कर के ॥ १६॥

| ४१७ या तं ऊतिरीमित्रहन् मुझूबंबस्तुमासंति                    | । तयां नो हिनुही रथंम्     | 0.68.0   |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------|----------|
| <b>४१८ स रथेन रुथीतं</b> मो ऽस्माकेना <u>भियु</u> म्बना      | । जेबि जिप्पो हितं घर्नम्  | ा १५ ॥   |
| ४१९ व एक इत् तर्मु दुहि कृष्टीनां विचर्षणिः                  | । पवित्रं हो वृषकतुः       | ा १६ ॥   |
| ४२० यो गुणवामिदासिया "ऽऽविकृती शिवः सर्खाः                   | । स स्वं ने इन्द्र मुळय    | ा १७ ॥   |
| ४२१ बिष्य वर्ष्मं गर्मस्त्यो रक्षोहत्याय विजयः               | । सासहीष्ठा अभि स्वृष्टंः  | 11 25 11 |
| <b>४२२ प्रसं</b> रेयीणां युर्वे सर्खायं की <u>त</u> िचादंनम् | । जबांबाइस्तमं हुवे        | ॥ १९ ॥   |
| ४२३ स हि विश्वां नि याथियाँ एको वस्नि पत्यंते                | । गिनणस्त <u>मो</u> अधिगुः | 11 20 11 |

अर्थ— [४१७] हे (अपिश्रहन्) राजुनाशक । (ते अशुज्यस्तमा या ऊतिः असति ) वेरी विवस्त सीजगामी वो संरक्षक गति है (तया नः रथं हिनुहि ) उस गठिये इमारे रथको मी, राजुनोको वीर्यनेके किये, सीज सामेकी प्रेरणा कर ॥ १५॥

[ ४१८ ो हे ( जिस्मो ) जबशील इन्छ ! ( रधाँनमः सः ) जतिशय महारमी द् ( अस्माकेन अभियुग्यना रखेन ) हमारे समुनीको पराजित करनेवालं स्थमे ( हितं धनं जेपि ) शतुनीके धनको द् जीवता है ॥ १५॥

[ ४.९ । ( विचर्यण: कुपक्रतुः ) विशेष सर्वेत्रष्टा, वर्षकर्मा ( यः एक इत् ) जो एक ही ( स्ट्रिंगां पतिः )

बबाबोंका पवि ( जबे ) हुना है ( तमु स्तुहि ) बसकी ही स्वोता स्तृति करे ॥ १६ ॥

[ ४२० । दे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( यः ऊती ) जो त् बुरक्षः करनेके कारण ( शिवः स्तवाः ) सथका शुक्रकर मित्र हुणा कौर ( गुणतां इत् आधिः आस्तिथ ) खोतानोंका वन्तु जैसा रका हुना ( स्वं नः मृत्वय ) वह त् हमें जब बुकी कर ॥ १० ॥

् ४२१ | हे ( वंजियः ) नव्यभारी हन्द ! ( गमस्त्योः वद्योदत्याय वर्ज घीष्य ) हार्योसे राक्षलोंको मारमेखे विवे वक्र भारत कर, ( स्पृधः अधि सासद्दिष्टाः ) स्पर्ध करनेवाकी शतुसेनाका व्यविशय पराभव कर ॥ १८ ॥

| 82२ ] (प्रत्वं रयीणा युत्रं ) पुरातन, धनोंडी देतेवाडा, (स्वायं ) मित्रमूत, (कीरिचोदनं अस्वाहस्तमं ) स्नोतानोंको वेरणा करनेवाडा, धनिशय स्तुतिके बोग्य हुन्द्रको में ( हुते ) दुवाता हूं ॥ ३९ ॥

[ धरेरे ] ( निर्वणस्तमः अभिगुः ) वतिशय स्तृतिके योग्य वशिवहत गतिमान ( सः हि ) ऐसा वह हम्म ही ( विश्वानि पार्थिया वस्ति ) संपूर्ण पृथिनीमें होनेशके सब धर्मोका ( एकः प्रति ) एक ही सामी है ॥ १० ॥

भावार्थ— हे सनुरातक हम्द्र ! वेशे जो रक्षा करनेशकी श्राम गति है, उस गतिसे हमारे रचको ऐसी गति और प्रिया है, कि उस गविसे हम शतुओंको बीतें है १७ ॥

है सदा जब प्रश्त करनेवाळे इन्द्र ! अत्यन्त सहारची त् राश्रुजीकोपराजित करनेवाळे रथसे राश्रुजीके बनको जीतता है । इसारे रची बीर जपने बेगवाळे रथसे राशुपर इसका करें और सञ्जूका धन जीतकर के जारें ॥ ५५ ॥

वो विशेष दृष्टा है, जो विशेष शक्तिके कमें बरवा है, को प्रजावनींका एक ही पाडक है उस प्रभुकी प्रशंसा करणा कोम्ब है ॥ १६ ॥

मञ्ज सरका संरक्षण करता है, जनः यह सबका भिन्न, आई जीर सका है। यह इमें सुबी करे ॥ १७ हा राक्षसोंके विनासक किने दायमें सक्ष धारण करना चादिने। सार्था करनेनाका समुनोंका संपूर्व परामय करना चाहिए ॥ १४ हा

मसु प्रश्न प्रका है, जब देनेवाके हैं, सबका भिन्न हैं, झानियोंको सुभ ग्रेरना देता है, मर्शसनीय हैं । ऐसे क्षेष्ठ मसुकी मैं प्रार्थना करता हूं ॥ १९ ॥

प्रसंखनीय, बप्रतिरह गति, देसा वह प्रश्नु सब दशींका वृद्धप्रात स्वामी है ॥ १० ॥

| धरष्ट | स नौ नियुद्धिरा पृष् कामुं वाजेभिर्धिमः       | 1 | गोमंद्भिगोंवते घृषत्    | -11  | २१॥  |
|-------|-----------------------------------------------|---|-------------------------|------|------|
|       | तद् वीं गाय सुते सर्चा पुरुद्ताय सर्वने       |   | श्रं यद् गते न शाकिने   | - 11 | २२ ॥ |
| 856   | न शा क्युनि यमते दान वार्जस्य गोमंतः          | ŧ | यत सीनुष् अवद् गिरं।    | - 11 | २३ ॥ |
| 850   | कुवित्संस्य प्र हि हुजं गोमन्तं दृश्युहा गमत् |   |                         |      | २४ ॥ |
|       | हुमा उ त्वा शतकतो अभि प्र णीतुवृगिरीः         |   | इन्द्रं बुन्सं न मात्रः |      | २५ ॥ |
| ४२९   | दूणार्श्वं सुरूयं तब गौरांस बीर गन्युते       | 1 | असो असायते भंव          | - 11 | २६ ॥ |

अर्थ — [ ७२५ ] हे ( गोपते ) गोपाड इन्द्र ! ( सा जा कामं ) त् दमान इच्छाको ( नियुद्धिः धृणत् ) क्षांसे वातिश्रनाशन कानेसे समर्थ होका ( आपूजा ) पूर्ण कर । ( गोसद्धिः अध्विधाः ) बहुत गायोसे तथा अयोसे युक्त होका इगारी इन्छाने पूर्ण कर ॥ २१ ॥

[ ४२५ ] ( श्रा सुते ) तुम्हारे सोमयागर्मे ( पुरुद्वताय सन्वने ) बहुनी द्वारा प्रशस्तित, और बलवान् रण्यके जिये (तत् पत्ता गाय ) वह सोध मिलकर गामो । (यत् शाकिने ) जो शक्तिमान् इन्द्रको सुखकर हो ( श्रां गर्वे

अ ) जैला पास गीको सुसकर होता है ॥ ५२ ॥

[ ४२६ ] ( वसुः ) निवासस्यान देनेवाडा इन्त्र ( गोलमः वाजस्य ) बहुन गीओं युक्त वड और वस्त्रका ( दानं स घान यमते ) दान देवा है। ( यसु सी गिरः उप अवस् ) जिल समय वह इन स्टुलियोंको सुनवा है॥ २३ ॥

| ४२७ ] ( कुचित्सस्य गोमन्तं व्रजं ) कुविस्तकी बहुत गौनोंसे युक्त गौशालांके समीव ( व्ह्युहा प्र गमत् ) शृत्रवाशक ह्न्य गया । ( हि श्रव्योभिः नः अप वहन् ) वीर बवनी शक्तियों द्वारा हमको वन गायोंको उसने

विवा ॥ २७ ॥

[ धर्द ] हे ( शतकतो ) बहुत प्रकारके कर्मकर्ता ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( न्या इपाः विगः स्थि प्र णीजुनुः ) होरे क्रिये ही ये स्तृतियां आपक्षी तरह गांकी जा रही हैं। ( यत्सं न मातरः ) जिस प्रकार वस्त माताके पास जाता है, येती ये स्तृतियां दुशे प्राप्त हों ॥ २५ ॥

[ ४५९ ] (तर सक्यं दूणादां ) देशी मैत्रो नाश होनेवाठी नहीं होती। इसिक्ये हे (वीर ) बटवान् ! ( गटयसे गी: असि ) गीकी इच्छावाकेको तू गी देनेवाका हो भीर ( अव्वायते अव्वः भव ) बचकी द्व्छावाकेको

व्यवका प्रशास हो । २६ ॥

भावार्थ — प्रमु गौलोंका पावन करता है। यह हमारी कामनाएं पूर्ण करे। अथों और गौलोंसे हमें युक्त करके हमारी रूपकाएं पूर्ण करे। घरमें बहुत गौतें और घोड़े होना यह घनांका छक्षण है। ऐसे घनी हम बनें और हमारी हफ्डा पूर्ण होती रहे ॥ २१ ॥

प्रभुक्ते स्तोत्र कनेक मित्र मिठकर, संबर्धे बैठकर, गावा करो । इससे प्रभु संतृष्ट दोना । जिस तरह गाब कत्तव

बास बानेसे संतुष्ट होती है, दैया वह प्रभु सामृहिक वरासमासे संतुष्ट होगा । ३२ ॥

प्रमु सबको रहनेके किय स्थान देवा है, गीवें देवा है और शक्त वधा बक दवा है जब वह स्तुति सुनता है तब बहु साव देवा है ॥ २६ ॥

दुरी बद्धित रहनेवाडा शत्रु, समात्र शत्रु, शत्रुकी गोशाकाके पास वीर जातर है और वपने सामध्योंसे वद उस गीथोंको बढ़ांसे छाकर सजानोंको देश है ॥ २६ ॥

का वहान काकर सक्तराका पूरा है। रे व दे । व दे । विस्त हो । जिस तरह व बंबों प्राप्त कर साताएँ असब होती है इस

सरह तू हम स्वृतियोंसे प्रसम्ब हो ॥ २५ ॥ प्रमुखी मिलता विकास करनेवासी नहीं होती ! हे बढशान् दीर ! गायकी हच्छा करनेवाकेको गाम दे और जो पीका

पाइका है क्खको बोवा ने व २० ह

| 용종이         | म मन्दस्या धन्धंसो    | रार्घसे तुन्वां मुद्दे         | 1 | न स्तोतारं निदे करः       | 11   | २७ ॥         |  |
|-------------|-----------------------|--------------------------------|---|---------------------------|------|--------------|--|
| ४३१         | हुमा उ न्वा स्वेसुंने | नक्षन्ते गिर्व <u>णो</u> गिरं: |   | वृत्सं गाबो न धनवंः       | - 11 | २८ ॥         |  |
| <b>४</b> ३र | पुरुतमं पुरुवा        | स्तंतृणां विवासि               | t | वाजेभिर्वाज <u>य</u> ताम् | H    | <b>29</b> II |  |
| 833         | अस्माकीमन्द्र भृतु ने | स्तोमो वाहिष्टो अन्तमः         | 1 | अम्मान् रापे मुहे हिंतु   | IJ   | ३० ॥         |  |
| 8\$8        | अधि बुबुः पंणीनां     | वर्षिष्ठे पृष्ठेकस्थात्        | ι | उरः कक्षो न गाङ्गयः       | It   | ₹ II         |  |
|             |                       |                                |   | सुधी द्वानाय मंहते        | - li | ३२ ॥         |  |

अर्थ— [४३०] (सः अन्धसः तन्धाः) वह त् अत्रसे पुष्ट वने वपने शरीरसे , सद्वे राधसे ) महान् सिद्धिने छिथे (अन्दस्त ) भाजन्दित हो । (स्तोतारं निदे स करः )स्तोताको जिन्दकके वार्धाण सत वर ॥ २७ ॥

[ ४३८ ] हे ( वार्चणः ) स्तुतियोंसे सेवनीय इन्द्र ! (सुने सुते ) प्रत्येक यक्तमें (इमाः गिरः त्या नक्षन्ते )

बे स्तुतियां तुझे प्राप्त होता हैं। ( धेनच: गाव: बास्सं ) जैमीदूध देनवाली गाये बस्टेंक पास जाती हैं।। २८॥

[ प्रदेश] (वाजेभिः वाजयतां बर्कासे बर्जवान् बने बीरोंके तथा ( पुरुषां स्तोतृणां ) बहुत स्तोताबाँके ( विवाचि ) बाणोमें ( पुरुतमें ) श्रेष्ठतम बनकर रहे ( त्वा ) दुश प्रभुकी हमारी ( गिरः नक्षन्ते ) स्तुतियां प्राप्त होती हैं ॥ २९ ॥

ं ४३३ } हे (इन्द्र ) इन्द्र ! वाहिष्ठः ) जलाशय वहनीय ् अम्मार्क स्तोमः ' इमारे स्तोत्र (ते अन्समः भूतु ) वेरे जतिशय समीप हों । (अस्मान् महे राये हिनु ) इसको महान् धनकी शक्तिके किये बेरित कर ॥ ३०॥

[४२४] (पणीनां यृतुः) विभिन्नोते तक्षा, शिल्पी (वर्षिष्ठे सूर्धन् अधि अस्थान् ) श्रेष्ठ वस्त सूर्धान् स्यलपर अधिवित हुना है और (गाक्न्यः कश्चः न ऊरुः ) गगाके ऊंचे क्टोंकी तरह वह श्रेष्ठ हुना है ॥ १९ ॥

[४२५] (वायोः इव ) वायुका तरह (यस्य द्रवत्) विसने त्वरासे (भद्रा सहांस्त्रणी रातिः) करमण-कारक, सहस्रो प्रकारका दान किया (सद्य द्राताय संहते ) तत्काल ही दान देनेके किये कसकी शक्ति वदवी है ॥ ३२॥ यस्य द्रवत् भद्रा सहस्रिणी राति। सद्यः दानाय संहते — जिस प्रभुकी त्वरासे करपाण करनेवाकी सहस्रो प्रकारकी वावशक्ति तत्काल ही सहाय्याये तत्वर रहती है।

भाक्षार्थ- - हे मनुष्य ! अकसे पुष्ट कने शहीरसे युक्त हो । जबसे वारीरको पुष्ट कर । महती सिद्धि शहर करनेके क्रिये जानन्दित हो । मक्तका शक्तके जाधीन न कर ॥ २७ ॥

प्रत्येक यज्ञमें ईश्वरकी स्तुनियां गांची जाती हैं, जिस तरह गीवें बढ़ांके पास जाती हैं। गीवें बढ़ांके पास ही जाती है बस तरह स्तुनियां प्रभुके पास जानी हैं। स्तानयोंका प्रवेच प्रभुप्राप्ति ही है ॥ २८॥

भनों, ऐश्वयों, मखों भीर बढ़ोंसे युक्त वोरोंड तथा भनेक प्रकारमें रतृति करनेवाले अक्तोंकी वाणीमें जो श्रेष्टसे श्रेष्ट करके मध्य हुना है, उसी प्रभुका हमारी वाणियां भी वर्णन करता हैं ॥ २९ ॥

हमारे स्तीत्र, हे प्रभी ! तेरे पास पहुँचे, तुसे निय हों। उनकी सुनकर तु इसे उत्तम मार्गसे थन प्राप्त हो पैसी वेरणा कर ॥ ६ - ॥

- व्यापार-म्यवदार करनेवाकोंमें शिक्षी उच्च स्थानपर आरूट होता है। क्योंकि शिक्षोंका स्थापार अधिक होता है, इससे चन अधिक प्राप्त होता है और व्यापारियोंको चनकी आवश्यकता होती है। संगा आदि विद्वेंकि उठ कैसे ऊंचे होते हैं वैसा ही खिल्पी उच्च स्थानोमें विशाजता है ॥ ३१ ॥

बायु कैसे स्वरासे बदकर समपर अपकार करता है अस तरह अस प्रश्रुको कम्याण करनेवाकी सद्दक्षी प्रकारकी दाव किया राष्ट्राक ही दानके किये जाने बढ़ती हैं ॥ ६२ ॥

तत् सु नो विश्वे अर्थ आ सदा गृणन्ति कारनः । पूर्वं संहजुदातमं 258 स्रिं संहस्रसार्वमस्

11 5 5 11

[84]

क्रवि:- १४ शंयुर्वाहरूपत्यः । देवताः- इन्द्रः । छन्दः- प्रगाधः ( =विषमा बृहती, समा सतीब्हती ) ४३७ त्वामिद्धि इवीमहे साता वार्जस्य कारवेः।

त्वां वृत्रेष्विन्द्र सत्पंति नर् स्त्वां काष्ट्रास्वर्वतः

0 3 11

स त्वं नंश्वित्र वजहस्त भृष्णुया मृहः स्तंबानी अद्भिवः।

गामश्रं रध्यंमिन्द्र सं किर सुत्रा वाजं न जिग्युचे

11 8 11

४३९ यः संत्राहा विचर्षणि रिन्द्रं तं हुमहे वयम् ।

सहस्रमुक्त तुर्विन्न्ण सरदंते भवां समस्तु नो वृधे

11 3 H

वर्थ- [ ४३६ ] ( सहस्रदानमं स्रिं सहस्रमातमं ) सहस्रो प्रवादे वर्गेंदे वाता, बुदिमान् विहान् और सहसीं दान करनेवाछे (तत् वृतुं) बस शिस्पीका (मः विश्वे अर्थः कारवः) इमारे सब श्रेष्ठ कारीगर (सदा सु आ युणन्ति ) हमेंशा जच्छी वरहसे वर्णन दरते हैं ॥ १३ ॥ [ 96 ]

। ४३७ ] (कारवः वाजस्य साता) इम शिस्पी कोम अबकी प्राप्तिके किये, हे इन्द्र ! (त्वां इत् हि इयामहे) तुझे ही बुकाते हैं । हे (इन्द्र ) इन्द्र ! (सत्पति त्यों नरः खुत्रेषु )समनीके शक्क हुए तुझको दूसरे मनुष्य सी वृत्रादि शत्रु उत्पन्न होनेपर मुझे ही बुकाते हैं ( अर्थतः काष्ठासु त्यां ) वर्षोंको दिशाओं में विश्ववार्य में जैनेके किये तुसे ही प्रकाते हैं ॥ १ ॥

ि ४२८ ) दे (चित्र ) नामर्थकारक इन्द्र ! (वज्रहस्त ) वक्षधारी (अदिवाः ) शक्यान् (इन्द्र ) इन्द्र ! ( भूष्णुया महः सः त्र्वं ) शतुनीको दवानेके कारण महार् वना त् ( मः स्त्रवानः ) इमारे द्वारा प्रशंक्षित होकर इसे (गां रच्यं अश्वं सं किर ) गी, रथ वहन करनेवाडे अवडो हमें दे दो । ( जिन्युचे सत्रा वार्ज न ) जीवनेवाडे वीरको तैसा बहुत जब देवे हैं वैसा यह सब हमें दे दी # र #

[४३९] (यः सत्राहा विचर्यणिः) जो इन्द्र, सर्वदा सबको विकेष शिविमे देखनेकाता है (तं इन्द्रं वयं हुमहे) कस इन्द्रको हम सहाव्यार्थ बुकाते हैं। हे (सहस्त्र मुच्छ) सहस्र वीर्थ, (तुवित्रुम्पा) बहुत बनवान् (सस्पते)

सक्तोंके पाठक ! ( समस्यु नः वृधे भव ) संप्रामीमें इमारी वृद्धि करनेवाळा हो ॥ ३ ॥

भावार्थ- सहस्रों प्रकारके धनोंके दाता, सहस्रों प्रकारोंसे दान करनेवाडे शानी विद्वान् शिल्पीकी- इस प्रमुकी-सब मेह कारीगर सदा बतम शितिसे प्रशंसा गाते हैं। कारीगर कत्तम हों, वे सहस्रों प्रकारि वन करपन करें और वनका दान करें, अनेक प्रकारोंसे सहावका कों । वे इस ब्रेष्ट शिक्यी-जगरसप्टा कारीगर- की प्रश्नंसाका गान करें ॥ ३३ ॥

इस शिक्पी विद्वान् कर बच बादिको मात्र करनेके किये सहावार्थ तुझे ही बुढाते हैं। सब सनुष्य शासकों पासक कते हुए तुमको समुबोके उपस्थित होनेपर सहाय्यार्थ बुकाते हैं । विशाबोमें विजवार्य घोडों चुबसवारों – को मेजनेके समय

सहारवार्थ तुसे ही चुकांत हैं । देश सहाच्या मांगते हैं ॥ १ ॥

हे जाआर्थकारक, बज़को द्वापमें कारण करनेवाळे, शखाखरान् इन्द्र ! बीर ऐसे शखाखा जपने पास रखे । सजुका वास करनेडो शिक्ति वडा बना दू गीओं सीर रथको जोतनेके बोडोंको इसे दे । गीवें तूच पीकर पुर दोनेके क्रिके जीर रथके कोंके वीरोधिय कर्म करनेके किये हुने काहिये ॥ व ॥

| 880 | नार्थसे जनीन वृष्मेर्य मृत्युना छुवी मीळह ऋचीयम ।            |         |
|-----|--------------------------------------------------------------|---------|
|     | अस्मार्क बोध्यविता महाधने तुन्द्वप्यु स्पै                   | 9 8 9   |
| 884 | इन्द्र ज्येष्ष्ठं न आ मर्रे ओजिष्ठं पपुंति सर्वः।            |         |
|     | बेनेमे चित्र वजहस्त रोदंसी ओमे सुश्चित्र गाः                 | 11 4 11 |
| 885 | त्वामुग्रमवेसे चर्षणीसहं राजेन देवेषु हुमहे।                 |         |
|     | विश्वा सु नी विश्वरा पिंड्डना वेसी अभित्रांन् त्सुवहान् कृषि | 11 € 11 |
| 583 | यन्दिद् नार्ष्याप्याँ ओजों नृम्णं चे कृष्टिर्ष ।             |         |
|     | यव् वा पर्श्व थितीनां युम्नमा मेर सत्त्रा विश्वाति पीर्मा    | 11 0 11 |

अर्थ- [४४०] (ऋषीषम) हे ऋषाके समान कर्मकर्ण इन्द्र ! (ख़ुवी मीळहे) शत्रुकोंके वर्षक संग्रामसे द् (जमान् सृषभा इव ) शत्रुजनोंको वैकके समान (मन्युना बाधसे ) कोषसे पीडित करता है। (महाधने अस्माकं अविता बोधि ) महान् यम मासिके संमानमें हमारा रक्षक हो। (तन्यु, अप्यु सूर्ये) शरीर, बदक और सूर्यके प्रकाशमें रक्षक हो ॥ ७ ॥

[४४१] है (इन्द्र) इन्द्र! (ज्येष्ठं ओजिएं) श्रेष्ठ और बढवर्षक (प्रपुरि श्रवः नः आ सर) इष्ट करने वाका श्रव इसको दे दो। है (चित्र) बाश्चर्यकारक (वक्षाइस्त) वज्र हाथमें धरनेवाके (श्रुद्धित्र) सुन्दर सुकुट बारण करनेवाके इन्द्र! (येन इसे उसे रोद्सी आ बाः) जिससे दुस वे बावाप्टियदी पूर्ण शिविसे भरता है बहु बच्च इसें दे दो। ५॥

[४४२] दे (राजन् ) राजा इन्त्र ! ( वेसेषु उसं चर्षणीसहं त्यां ) देवोंके बीच हम वीर शत्रुके नासक तुसे (अवसे इसहे ) रक्षणके किये बुढाते हैं। ( विश्वा पिन्द्रना सु विश्वरा ) संपूर्ण दुरोंको बच्छी तरह व्यवित कर । हे (वसो ) निवासक इन्द्र ! ( तः अग्नियान् सुषद्दान् कृष्टि ) इसारे शत्रुकोंको सुबसे जीतने योग्य करो ॥ ६ ॥

[ ४४३ ] दे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( नाबुर्षाचु कृष्टीखु ) मानवी प्रजानोंसे ( यत् ओजः नुस्णं च ) जो बढ़ और मानसिक सक्ति है जीर ( यत् वा पञ्च क्षितीनों चुस्नं आ अर ) जो गांचों वर्गों के पास तेत रहता है बह सब इसको दे दो । ! सत्रा विश्वानी पौस्पा ) जीर बनके साथ संपूर्ण सामर्थ्य थी रहें ॥ ७ ॥

आवार्थ — वह इन्द्र सबको विशेष रेखिसे देखता है। इस इन्द्रको हम बपनी सहाबताके किये बुठाते हैं। हे बनेकों पराक्रमवाके, बहुठ अनवान् और सञ्जनीके पाकक इन्द्र ! तू युद्धोंमें हमारी वृद्धि करनेवाका हो ॥ ३ ॥

दे इन्द्र ! वर्षण जिसमें होता है ऐसे संमानमें शतुपक्षके क्षणेंको बैठके समान कोपसे तू वाचा पहुंचाता है । संमानमें

हमारे शरीर, जबस्यान, सूर्वप्रकास नारिसे हमारा रक्षक हो ॥ ७ ॥

है इन्द्र ! में इ बकर बैंक प्रतिकारक, वशोवर्षक बच्च हमें भरपूर दो । जन ऐसा हो कि जो वक्ष बदावे, पोषण करे, शावले वस बदावे और जो निर्दोष केन्न हो । विकक्षण, शावाचारी, उत्तम मुकुटबारी शतुनाशक वीर हो । वे बादापृथियी किससे पूर्ण रीकिसे अरे हैं पेसा जन्म हो ॥ ५ ॥

दे इन्द्र ! शीरों में विशेष दूर जीर शतुका पराभय करनेवाका तू है इसकिये दुसे इस अपने रक्षणके किये बुकारे हैं। संबंधी पीसकर नष्ट करनेवाके शतुकोंको उत्तम शीखिसे यूर कर । दे निवासक मंग्री | इसके शतुकोंको सुगायतासे जीसने योग्य इसे कर ॥ व ॥

हे इन्द्र ! मानदी प्रभावनींमें जो काशीरिक दक, मानसिक क्षामध्ये, तथा जो शंच प्रकारके मानदोंमें तेज हैं, तथा इनके साथ जो सब सामध्ये रहते हैं वे सब हमें दे ॥ ७ ॥ ४४४ यद् वा वृथी मंघवन् द्वारावा जने यत् पूरी कच्च वृष्ण्यम् ।

असमस्यं तद् सिरीहि सं नृषामे ऽिमत्रांन् पृत्सु तुर्वणे ॥ ८ ॥

४४५ इन्द्रं श्रिचातं चाणं श्रिवरूथं स्वस्तिमत् ।

छुदियेच्छ मघवंद्राश्र मधी च याक्यो दिधुमेन्यः ॥ ९ ॥

४४६ ये गंच्यता वर्नमा अत्रुमाद्वस्र रिमित्रमन्ति छुम्णुमा ।

अर्थ सा नो मघविभिन्द्र गिर्वण स्तन्पा अन्तेमो मव ॥ १० ॥

४४७ अर्थ सा नो वृथे भवे न्द्रं नायमंवा युथि ।

यवन्तिसिधे पत्रयंनित पूर्णिनी दिद्यवंस्तिग्रमम्धीनः ॥ ११ ॥

मर्थ- [ ४४४ ] हे ( मस रन् ) बनवान् इन्द्र ! ( तृक्षी यत् वा ) बस्युक्त सतुष्यमें ( यत् दुर्ही जने ) तथा द्रोइ करनेवासे मानवीमें तो वस रहता है और ( पुरी यत् कत् च शृष्यमं ) पुरिमें विवास करनेवासीमें वो वस रहता है ( तत् अस्मध्यं ) वह सब इनको (पृत्यु अभित्रान् तुर्वणे नृतसो ) संग्र तोमें सत्रुनों का नास करनेके किये और सन्तु है मनुष्यों है साथ युद्ध करने है समय ( सं रिरीहि ) बच्छी प्रकार दे दो ॥ ८ ॥

| ४७५ | दे ( दनद्र ) इन्द्र ! ( कियानु जिनक्यं स्वस्तिमत् शर्षं स्वर्दिः ) तीन धातुनीते युक्त उंदी, गरमी, नर्षा इन तीनों कातुनीमें दिवकनी, कन्यानकारी, बाधन करनेबोरव पर ( स्वस्तद्भयः स्व महां यच्छ ) तैना धनवालीके किये वैसा ही मुझे भी दे दो । ( ख एभ्यः दिशुं यसय ) बीर इनसे तेजसो प्रस्त दूर कर ॥ ९ ॥

[ ४४६ ] ( ये गःयता मनला शत्रुं आद्मुः) जो गीकी इच्छा करनेवाके सनसे अनुको दना देते हैं। ( घृष्णुया अधि प्रभन्ति ) जो धर्षण शक्तिसे प्रदार करते हैं। हे ( सम्यत्न् ) धनवान् ( गिर्वेणः ) प्रशंसनीय ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( अध्य स्म नः अन्तमः लनुषाः भव ) जीर हमारा द समीपवर्ती करीय स्थक हो जीर कनुसे हमारी रक्षा कर ॥ १० ॥

[ ४४७ ] दे ( इन्द्र ) इन्द्र ! (अध नः वृधे भव सा ) और इमारे संवर्षन करनेके विने सिद्ध रद ( नार्य युधि अव ) इमारे नेताकी युद्धें रक्षा कर । ( पार्विनः निग्ममूर्धानः दिखवः ) पंचवाने, वीवन वसनागराने, वेजनी बाज ( यस् अन्तरिक्षे प्रतयन्ति ) जन जन्तरिक्षसे गिरवे हैं, इस समय इमारी रक्षा कर ॥ ११ ॥

भावार्थ — दे इन्ह्र दिवयत करनेवाके मनुष्योंमें तो यक है, होद्व करनेवाके कोगोंमें जो यक है, पुरीमें रहनेवाकोंमें जो भी कुछ यक होता है, यह सामध्ये हमको युद्धोंमें सनुबीका नाझ करनेके जिये और शतु के वीरोंका परामद करनेके जिये है। हमें हम कामोंको करनेके किये ये सब यस चाहिये || ८ ॥

घर ऐसा हमें चाहिने जो (जि-धातु) धुननं, रजत नीर छोटा इन चाहनोंसे बुक्त हो, तीन धारण शक्तिनोंसे बुक्त हो, (जि-सक्तं ) सदीं, गर्मी नीर वर्षामें रहने नोग्य हो, (स्वस्तिमस्) करवान करनेवान। हितकारी, वासन्द देनेवान।, (श्वारणं) नसमें रहनेके लिये जोग ना आपं, सरन नानेवालोंको वाधन देनेवान। (स्विद्ः) वाध्यस्थान, वर- धर ऐसा हो। ऐसा वर हमें चाहिने। तथा (एअवः दिद्यु खाद्या) इनसे शस्त दूर गरे। घर ऐसा हो कि जिसमें रहनेसे शस्त्रधारी समुका बाक्रमण नसपर न हो सके। ९॥

गौको प्राप्त करनेकी कामनासे राजुको दबाते हैं। वे एक श्रकारके वीर हैं। जो धर्षण सक्तिके प्रदार करते हैं, सनुपर बाकमण करके राजुपर प्रदार करते हैं। वे दूसरे प्रकारके बीर हैं। इमारे समीप रहकर हमारे सरीरका रक्षण करनेवाका रू हो। वहां सरीरका रक्षण करनेके किये धरीरके पास रहनेवाके ' हारीर रक्षक ' की कम्पना है ॥ १० ॥ ४४८ यत्र घरांसस्तुन्तो नितन्त्ते तिया क्षमे पितृणाम् ।

अर्थ स्मा यच्छ तुन्ते १ ति च छुदि प्रिति यात्रय देवः ॥ १२॥
४४९ यदिन्द्र सर्गे अवैता श्रोदयांसे महाधने ।

असमने अर्ध्वान वृद्धिने पृथि इयेनाँ ईव अवस्युतः ॥ १३॥
४५० सिन्ध्वित प्रवण आंश्रया यतो यदि क्षोश्रमनु व्वित्तं ।

आ ये वयो न विवृत्त्यामिषि गृमीका वाद्योर्भविं ॥ १४॥

क्रीय:- ३१ गर्गो मारद्वाजः । देवता:- इन्द्रः, १-५ सोमः, २० देव-भूमि-वृहस्पतीन्द्राः, २१-२५ सार्श्वयः मस्तोकः (दानस्तुतिः), २६-२८ रथः, २९-३० दुंदुमिः, ३१ दुंदुभीन्द्री । सन्दः- त्रिष्दुप्, १९ वृहती, २३ बहुन्दुप्, २४ गायभी, २५ द्विपदा त्रिष्दुप्, २७ जगती ।

[ 88]

४५१ स्वादु किलायं मधुनाँ जुतायं तीतः किलायं रस्ति जुतायम् । जुतो न्वर्रस्य पेषिवांसमिनद्रं न कश्चन संहत आहुवेषु

11 5 11

अर्थ— , 8४८ ] (यत्र श्रासः तन्त्र वितन्त्रते ) क्षित्र समय श्रूरश्रेर वपने शरीरोंको वर्षण करते हैं। युनके समय (पिनृषां प्रिया शर्म ) वितरोंके किये भिय सुबा होता है। (अध्य सम तन्त्रे च तने ) इस समय सरीरके और इतके किये ( छहिं: यच्छ ) सुरक्षित वर ने तो और ( मन्त्रिक्तं द्वेप: यावय ) विकास सनुको दूर करो ॥ १२ ॥

[ ४४९ ] है ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( महाधने लगें अलमने अध्वाने ) संप्राममें हथोगमें, विषम मार्गमें ( अर्थतः ) बबोंको ( यस् चोद्यासे ) तब प्रेरणा करते हैं । इस समय वे बोहे ( वृत्तिने पथि अवस्थतः इयेन।न् इस ) इतिह मार्गमें नी व्यक्ष बामिवकी इच्छासे दीवनेवाके इयेन पश्चिमेंकी तरह श्रीप्र गमन करते हैं ॥ १३ ॥

[ ४५० ] ( प्रवणे आञुया यतः सिन्धून् इव ) गीचेके प्रदेशमें शीघ्र गतिसे जानेवाकी निष्योंकी तरह ( आमिषि यय। न ) मांसके किये श्रीडनेवाके पश्चिमोंके समान ( सानि अनु क्रोशों ) शस्त्रमें भव कराव होनेपर ( बाह्रोः सुभीताः ये गांव आवर्त्नुतिति ) बाहुनोंसे एकके गर्वे शास जिनके ऐसे बोचे भूमिपर दीवते जांत हैं और विजय पाते हैं ॥ १८ ॥

भिजन पाते हैं ॥ १८ ॥
[ ४५१ ] ( अयं स्वादु किल ) यह सोम वालामें स्वादु है। ( उत अयं मधुमान् ) और यह मीठा भी है।
( अयं तीमः किल ) यह सम्मुच वित तीम्म है ( उत अयं रस्तवान् ) और यह रसवाना भी होता है ( उताः

ास्य पंचितांसं इन्द्रं ) और इस सोमके पोनेवाने इन्द्रको ( आह्वेषु कः चन न सहते ) संमाममें कोई भी पराजित
वहीं कर सकता ॥ ॥ ॥

आवार्थ — दे इन्द्र ! इमारा संवर्षन करनेके किये तत्पर रह । नेवाकी युद्धों रक्षा कर । वीक्न अप्रवासे वेजस्वी पंचा करें काण जिस समन अन्यरिक्षमेंसे गिरने कराते हैं, उस प्रकारसे युद्धों इमारी सुरक्षा कर ॥ ११ ॥

जिस युद्धमें सूर कोन वापने सरीरोंको वर्षण करते हैं, सरीरोंको वर्षण करनेकी तैवारीसे वहां सूरवीर युद्ध करते हैं, बैसा युद्ध पितरोंको धानस्य देनेवाछा होता है। ऐसा युद्ध करना बोग्य है। हे हस्य । सरीरकी तथा वास्क्योंकी सुरक्षा के किये उत्तम सुरक्षित घर दे। ऐसा घर हो कि जिसमें वास्क्योंकी सुरक्षा हो। अविचारी शत्रुको दूर कर। वह समें वार्श्वार न सताएं ऐसा कर ॥ ३२ ॥

हे इन्ह ! युद्धों, नदीन डरपत्ति करनेके व्यवसायसें, अथवा विषय मार्गमें धोडोंको जब तू दीवता है, तब कुटिक आर्मसे भी जब चाइनेवाके स्थेम पक्षी कैसे दीवते हैं, वैसे वे बोबे दीवने करते हैं 8 १३ ॥

इस इम्प्रके बोडे युद्ध व्यक्ति होनेपर इसने बेगसे बीडते हैं कि जिल सरद निव्योंका प्रवाह निव्य प्रदेशकी सरख शीमाशसे दीवसा है, अवना मांस जानेगाके पक्षी जिस सरद मांसके दुकडेपर झपटा मारते हैं। इसी बेगके कारण इन्हेंचे पांडे सदा विजयी होते हैं। बीरोंके बोडे भी इसी सरह बेगवान् और बीट हों। १०॥

| ४५२   | अयं स्वादुरिह मादिष्ठ आस् यस्येन्द्री वृत्रहत्ये मुमार्द ।   |          |
|-------|--------------------------------------------------------------|----------|
|       | पुरुणि यदन्योता शम्बरस्य वि नंति नव च देशों ! इन्            | 17 R II  |
| ४५३   | अयं में पीत उदियति वार्च म्ययं मेनीवार्धश्चितीमंजीमः।        |          |
|       | अर्थ पद्धवीरिमिमीत भीरो न याम्यो श्वनं कच्छनारे              | 0.80     |
| 848   | अयं स यो वंशिमाणं शृथिव्या वृद्मीणं दिवा अकुणोद्धयं सः।      |          |
|       | अयं पीयूर्व विसुद्ध प्रवत्सु सोमी दाधारोर्व र न्वरिक्षम्     | 11-18-11 |
| प्रदय | अयं विद्वित्रदर्शीकुमणैः शुक्रसंघनामुष्सामनीके।              |          |
|       | अयं महान महता स्क्रमने नोद धार्मस्त्रभाव वर्गा महत्वान       | 0.50     |
|       | अयं मुहान् महता स्करमने नोद् धार्मस्त्रआद् वृष्मो मुक्त्वान् | 0.84     |

अर्थ— [ ४५२ ] (इद अर्थ खाचु मदिष्ठः आसा ) वहां वह खादु सोमरस विनेतर विवाद हवेकारक सिद्द हुजा, (यस्य इन्द्रः चूअहत्ये ममाद ) जिसके पान करनेसे इन्द्र शतुका नाश करनेके समनमें हवेबुक हुजा। (यः शास्त्रदस्य पुक्रणि क्यीरमा ) जिसने शास्त्रशापुरके बहुतसे दुर्ग तथा किसोका नाश किया। (देशाः नवर्ति नव च वि हन् ) और शतुके निम्यानवे पुरियोंका भी जिसने नाश किया ॥ १ ॥

[अप्र] (अप्र पीतः में वाचं उत् इयति ) सोमके पीनेसे मेरी वाणी कंकी होकर विकासी है। (अपं बदासी प्रमीयां अजीगः ) वह सोम तेजस्त्री बुदिको प्रकाशित करता है। (अपं धीरः वद् उर्वीः अभिमीत ) इय बुदिवर्षक सोमने प्रध्वीके कः विभाग वनाये हैं। (याप्रयः आरे कल् चन भुवनं न ) विनसे कोई भी विकास मुविभाग नहीं है।। ३॥

[ ४५४ ] (सः अयं सोमः ) यह वह सोम है (यः पृथिक्याः वरिमाणं अरुणोत् ) विसने पृथिवीको बसाव दिस्तृत किया, (दिवः वर्धाणं ) तीर युकोडको भी बसम्ब दह किया, (अयं सः ) यह वही सोम है। (अयं तिस्तुत्र प्रदस्तु पीयूषं दाधार ) इस सोमने कौषधियों, इदक बीर गावोंमें इतम बस्तरसको रका है। (उद अन्तरिस् ) बीर विस्तृत बम्तरिक्षको भी धारण किया है ॥ ७ ॥

[ ४५५ ] (शुक्षतद्मनां उपलां अतीके ) निर्मेक बन्तरिक्ष जिनका पर ऐसी उपालोंके समूहते (अयं विज्ञहर्शाकं अर्थाः विद्तृ ) यह सोम ही चित्रविचित्र क्योतिको प्रकाशित करता है। ( महान् वृष्णमः मकरवान् ) महान् वृष्णमः मकरवान् ) महान् वृष्णमः मकरवान् ) महान् वृष्णमः मकरवान् ) वृक्षोकको अपर स्थापित करता है ॥ ५ ॥

आवार्थ— सोमरस स्वायु, दविकर, मीठा और तोका होता है। इसके पीनेसे इन्द्रको युद्धे कोई सञ्ज मीव नहीं सकता इतनी कक्ति जाती है ॥ १ ॥

यह स्वादिष्ट सोमरस बहुत ही हवैशावक है । इसीकिए इसका पान करके इन्द्र कासाहयुक्त होकर सञ्जवींका नास

बरता है और उसी इस्ताक्ष्में युक्त होकर इस इन्ज़ने बसुरोके बनेक किलेंका बास किया ॥ २ ॥

इस सोमरसको पीनेवाहेकी वाणी दंवी जीर गंभीर होती है, यह सोमरस बुद्कि प्रकाशित करता है। इस सोमने जपनी बुद्धि प्रविके १ हिस्से किए। इन के हिस्सोंसे बहकर और कोई भूविभाग नहीं है ॥ १ ॥

इसी सीमके कारण यह पृथियी अत्यन्त विस्तृत हुई। इसी सोमके कारण युकोक भी जस्त्रन्त हुव हुवा। इसी सोमरसके कारण जीवश्विमों, अठी जीर गायोंमें कत्तम जबत है। यही विस्तृत अन्तरिक्षको धारण करता है।। ॥

निर्मेख बन्दरिक्षमें जिदनी भी दवार्षे अकाशित होती हैं, उब सभीमें सीमकी ही विश्वविचित्र स्वीति प्रकाशित हो रही है। वह स्रोम बहुत बढवाबी, महान् और उस्साहसे युक्त होकर युकोक्से विराधमान् है ॥ ५ ॥

| भूषत् विन कुलके सोमिनिन्द्र नृत्रहा श्रूर समरे वसनाय ।        | n • a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| मार्चिदिने सर्वन आ वृंबल रियुयानी र्विम्सास धार               | 11 4 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| यवां सुवारो अंतिपारुयो नो मना सुनीतिकृत नामनीतिः              | 11 0 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| उठं नी लोकमन्त्रं नेषि विद्वान् स्वर्वेडज्योतिरभेषं स्वस्ति । |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| अध्वा तं इन्द्र स्थविरस्य बाहू उपं स्थेयाम अरुणा बृहन्तां     | 11 < 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| वरिष्ठे न इन्द्र बन्धुरे था वर्डिष्ठयोः शताव्यश्चंयोरा ।      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| इषुमा वंश्वीयां वर्षिष्ठां मा नेस्तारीनमध्यन् रायो अर्थः      | n 9 tl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                               | मार्चिदिने सर्वन आ वृंत्रस्य रियस्थानी रियम्सासं धिहि इन्द्रं प्रणीः पुरण्तेन पश्य प्रनी नय प्रतुरं वस्यो अच्छ । मना सुवारो अतिपार्यो नो मना सुनीतिकृत नामनीतिः उठं नी लोकमनं नेति विद्वान् स्वर्वेज्ज्योतिरमेषं स्वस्ति । ऋष्वा तं इन्द्रं स्थनिरस्य बाह् उपं स्थयाम अरुणा बृहन्तां विरिष्ठे न इन्द्रं बन्धुरे धा विद्वावा अत्यान अरुणा बृहन्तां |

अर्थ— | ४५६ | है (दाूर) श्रावीर (इन्द्र) इन्द्र ! (ब्रुजहा वस्तां समरे ) बजुनाशक त् धनोंकी प्राप्तिके सैद्राममें (कलदो सोमं ध्रुपस् ) कलशमें रहे सोमको अनुका वर्षन करनेके किये (पिक ) री, (माध्यंदिने सबसे आ कृषस्क ) मध्याहके सबनमें जपना वक वहा जीर (रिविध्यानः रिवे असासु घेटि) धनका जाचार वनकर तृ हमें वन दे ॥ ६ ॥

[ ४५७ ] हे (इन्द्र ) इन्द्र ! तू ( पुरुषता इच नः प्र पद्द ) अप्रगामीकी तरह हमको वैक ( बस्यः मण्छ प्रतरं भः प्र भय ) वेष्ठ धन सुगमतासे हमें प्राप्त हों । ( सुपारः अत्र ) अच्छो तरह तुःससे पार करानेवाका हो । ( सः अतिपारयः ) हमें शत्रुकोंसे खुडाओं । ( सुनीतिः अत्र । सुन्दर नीतिवान् हो अथवा पार सुगमतापूर्वक के

बानेवाडा हो । ( उत वाममीतिः ) और प्रशंसनीय गीतिका संवाहक हो ॥ ७ ॥

[ अपट ] दे एन ! ( विद्वास् उर्द स्त्रोकं ना अनु नेथि ) द् हानी है इसक्षिये विक्रीण लोकको हमें प्राप्त करा । ( स्थवंत् अभयं स्वस्ति उपोतिः ) सुन्युक्त, भगादिन, कर्याणकारक ज्योति हमें प्राप्त करा । दे ( इन्ह्र ) इन्ह ! ( स्थितिरस्य ले अध्या मृह्नता बाहू शारणा उप स्थेयाम ) वृद्कं वढे विशास बाहुजोंकी शरणमें इस बाकर वेरे समीय रहें ॥ ८ ॥

[४५६] हे (इन्द्र) इन्द्र ! (विरिष्ठे वन्धुरे नः आधाः ) केष्ठ रथपर हमको कैता । हे (शतायन् ) सैक्वों धनौंके स्वामी इन्द्र ! (विहिष्ठायोः अभ्वयोः आधाः ) विशय दहन करनेवाले कथोंके रथमें हमें स्थापन कर । (इपर्रं विद्यां इपं आधिक्षे ) अवस्मित अस्वन्त क्षेष्ठ वद्या हिमे हैं । हे (अध्वन् ) धनवान इन्द्र ! (अर्थः नः रायः मा तःशीत् ) द्वानका स्वामी है, हमारे धनका कोई शतु नाश न करे ऐसा हमारा संरक्षण कर ॥ ९ ॥

भावार्थ— हे स्रवीर इन्द्र ! शतुनासक त् धर्मोकी प्राप्ति करानेवाके संप्राप्तमें सोमको पी और शतुनोंका वादा कर ! साम्बंदिन वक्कमें अपना बढ़ बढ़ा और धनका जाधार वनकर त् हमें धन दें ॥ ६ ॥

है इन्द्र | त्वत्तम नीतिमान् है, त्वत्तम प्रशंसनीय नीतिका संचाक्ष्य है, अतः इमारा नेता यशकर हमारी देखमार कर, श्रेष्ठ धनवाका त् इसे सुनमतासे दु.ससे पार के चका त् इसे दु:सोसे पार के जानेवाका हो, इसे सनुवासे पार के आ ॥ ७ ॥

द् सब जानता है इसकिये युक्दाकी विश्वीनं प्रदेशमें हमको जनुकूक्ताले के चढ़ । युक्तमय, अवरहित, करवाण-कारण केंद्र हमें प्रत्य हो । तुझ तृद्ध पुरावन पुरुषके विशास पुष्ट करे बाहूबोंकी घरण आकर हम केरे पास आकर रहें । वेरे वामवसे रहकर बानंद प्राप्त करें ॥ ८ ॥

हे इन्द्र ! उत्तम रथपर इमें बिठका । इस क्यम रथपर बैठें ऐसा बर । इत्तम दीडनेवाके बोडोंके रथपर इमें बिठका । इससे पास उत्तम चक्रनेवाके बोंके हों । बखोंमें जो श्रेष्ठ अब है वही इमें मिके ऐसा कर । तू सामी है, बता तू ऐसा कर कि इमारा चन कोई बूसरा विनष्ट न करे ॥ ९ ॥

| 84. | इन्द्रं मुळ मद्यं जीवातुं मिच्छ चोद्य वियमर्थसो न वारीम् ।    |            |
|-----|---------------------------------------------------------------|------------|
|     | यत कि चाहं स्वायुरिदं वदामि तन्त्रीयस्व कृषि मा देववन्तम्     | 11 20 11   |
| 841 | श्रातारमिन्द्रंमवितारमिन्द्रं हर्वहवे सुहवं शूरमिन्द्रंम् ।   |            |
|     | ह्यांमि शुक्रं पुरहृतमिन्द्रं स्वास्ति नो मुख्यो छ।त्विन्द्रः | 11 \$\$ 11 |
| ४६२ | इन्द्रे: सुत्रामा स्ववा अनेतिः सम्क्रीको मैनत विश्ववेदाः।     |            |
|     | बार्धतां देशो अर्थयं कुणोतु सुत्रीर्धस्य पतंत्रः स्याम        | 11 53 11   |
| 843 | तस्यं वृथं सुंमृतौ युञ्जियस्याऽ वि भुद्रे सीमनुसे स्याम ।     |            |
|     | स सुत्रामा स्ववा इन्ह्री अस्मे आराव्यिक् देषेः सनुत्रपूर्योत  | ॥ ६३ ॥     |

अर्थ— ( ४६० । हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( मूळ ) इमको सुकी कर । ( जीवातुं महां इच्छ ) वीर्व जीवन मेरे हिने मिछे ऐसी इच्छा कर । ( धियं चोदय ) मेरी दुव्विको अच्छे कमोंमें मेरित कर । ( अयसः म धारां ) कोइमन सहग आदिकी धाराकी तरह मेरी दुव्वि तीवन हो । (स्थायुः इतं यत् किंच अहं धदामि ) तेरी मीति चाइता हुना मो इछ में बोकता हूं (तत् जुचस्व ) वह अवस कर । ( मा व्ययन्तं कृथि ) सुने रक्षक्वे नेंसे युक्त कर ॥ १० ॥

[ अदेर ] (जातारं इन्द्रं ) शत्रुकोंसे रक्षण करनेवाळे इन्द्रको, (अवितारं इन्द्रं ) सब प्रकारसे धरक्षण करनेवाळे इन्द्रको (ह्रवे द्ववे खुदवं शूरं शक्तं) प्रत्येष समयमें सुबसे बुकाने योग्य श्रुक्तं, सामर्थ्यान् (पुरुद्धनं इन्द्रं इत्यामि) बहुत्वनों द्वारा सहाववार्ध बुकाने योग्य इन्द्रको मैं बुकाता हूं। (मधना इन्द्रः स्वरित नः धातु ) वह धनवान् इन्द्र इमारा इस्याण करे ह 11 ॥

[ धरेर ] ( सुत्रामा स्थवान् इन्द्रः ) नच्छी श्रकारते रक्षण करनेवाका कारमशक्तिने युक्त वह इन्द्र ( असोधिः सुमुद्धीकः मध्यतु ) रक्षणोसे सुन्न देनेवाका हो ( विश्ववेदाः द्वयः बाधनां ) सर्वञ्च वह प्रमु हमारे शत्रुवीका नाम करनेवाका हो । ( अभयं कृणोतु )निर्भयता स्थापन करे । ( सुवीर्यस्य पत्रयः स्थाम ) हम उत्तर बढके सामी वर्ते ॥ १२ ॥

[ ४६३ ] (यहियस्य सुमतौ वयं स्थाम) पूज्य पुरुषकी कत्तम बुद्धिमें इम रहें। (भद्रे सोममसे अपि) क्रियानकारक वर्षे मनसे युक्त भी इम हो। (सुत्रामा स्ववान् सा इन्द्रः) उत्तम पाक्त करनेवाका, जनवार वह इन्द्रः) असमे आरात् चित् देवा सनुतः युयोतु )इमारेसे दूर देशमें क्षित् हुए बनुवीको सदाई क्षित्रे दूर करे॥ १६॥

रक्षक, पावक, सहादवार्थ बुलाने चोग्व, जूर, समर्थ बहुत जिसको सहादवार्थ बुखाटे हैं ऐसे इन्हको मैं सहादवार्थ इकाता हूं। धमवान् वह इन्ह इमें सुक प्रदान करें ॥ ११ ॥

बत्तम रहाक बाध्मशक्ति मिकमान् बना, यह प्रशु जरने जनेक रक्षणशामध्योंसे हुने बत्तम शुव देनेवाका हो। सर्वज्ञ प्रशु इमारे शत्रुजोंको थावर पहुंचावे। सर्वत्र निर्मवता स्वापित करे। इस बत्तम सामर्थके स्वामी वर्ने। क्सिके विभेद होकर विवरें ॥ १२ ॥

प्त्रनीय पुरुषकी श्रेष्ठ वृद्धि हमारे किये जनुकूत हो । कश्याजकारी उत्तम मन हमारे अनुकूत हो उत्तम संस्थान करनेवाका आस्मक्तियान् इन्द्र हमसे दूर रहनेवाने जनुनोंको सदावे क्रिके तूर रखे ॥ १६ ॥

भावार्थ — हे १नद् ! मुझे सुको कर । मुझे दीर्घ जीवन प्राप्त हो ऐसी इच्छा कर । मेरी दुदिको सत्कर्म करनेकी प्रेरणा कर । शक्कारकी शीवण चाराके समान भेरी दुदि शीवण हो । हेरा प्रेम चादवा हुका जो में बोकला हूं वह सुन । मुझे देवोंके साथ रहनेवाका कर । मुझे दिस्य करिक्षां प्राप्त हों ॥ १० ॥

11 58 11

0 **१५** ॥

11 84 11

४६४ अव स्वे इन्द्र प्रवतो नोर्मि गिरो महाणि नियुवी धवनवे ।

लुक् न राष्ट्रः सर्वना पुरूष्य पो गा विजिन युवसे समिन्द्रंत

४६५ क हैं स्तव्द कः र्थात् को बजाते यदुग्रमिनम्घव विश्वहावेद ।

पादांविव शहरं मन्यमंन्यं कृणोति पूर्वमप्रं श्वीभिः

४६६ कृष्वे वीर उप्रमुतं दमाय कन्यमन्यमतिनेनीयमानः ।

युष्पान्द्रिळुभयम्य राजां चाष्क्रयते विश्व इन्द्री मनुष्यान्

४६७ परा प्रेवां सकता वृणाकि विवर्तराणो अपराभिरेति।

अनीतुभूतीरवधून्यातः पूर्वीरिन्द्रंश श्रादंस्तर्वरीति

11 05 11

अर्थ - [४६४] है (इन्द्र) इन्द्र! (स्वे नियुतः गिरः) तुझे स्तोताकी वाणिवां (अह्याणि) स्तोत्र इत्तर्में पहुंचें। (अर्भिः प्रसतः न ) जैसे जलप्रवाह नीचेंके प्रदेशमें तौडते हुए (अस घसन्ते ) जाते हैं। (उद्ध राधाः पुरुष्ति स्वका) बहुत क्या जीर बहुत स्रोत तुझे ही पास होता है। हे ( वाजिन्) वज्रधारी इन्द्र (अपः गाः इन्द्रून् सं युवसे ) वे जल गीके दूब, यही जादिको सोमरसोके साथ जब्छी तरह मिश्रित करता है॥ १०॥

[ ६६५ ] (कः हैं स्तवत् ) कीन इस इन्त्रकी स्तृति करता है ? (कः पृणात् ) कीन उसको प्रसद्ध करता है ? (कः चलाते ) कीन उसका वजन करता है ? (अत् सघवा उसं इत् विश्वता अयत् ) जिससे चनवात् इन्त्र उपनीर होकर सदा इमारा रक्षण करे । (प्रहरत् पार्शे इव ) जिस प्रकार मनुष्य चलता हुना मार्गेमें पैरोंको एकके बाद दूसरा एकता है, उस प्रकार (वाचीभिः पूर्वे अपरं अन्यं अन्यं कृष्योति ) अपनी इतिहास पहित्र एकको पीखे दूसरेको इस प्रकार उससे करता है ॥ १५ ॥

[ ४६६ ] ( उम्रे उम्र दमायन् ) हरएक बन्न क्षत्र इसन करता है, ( अन्यं अन्यं अतिमेनीयमानः ) हरएक बन्नम पुरुष जन्मंत बहाता है ऐसा ( धीर मूण्ये ) यह बीर है ऐसा सुनते हैं। ( एधमान-द्विट् उम्रयस्य राजा इन्द्रः ) वर्षमान क्षत्रजीका देव करनेवाला, जीर वाकप्रियिका राजा वह इन्द्रः ( विद्याः मनुष्यान् चोष्क्र्यते ) जपने प्रजाहरी। मनुष्योको रक्षणके क्षित्रे वारवार बुकाता है ॥ १६॥

[४६७] (पूर्वेषां सक्या परा कृणिकः) पिरक्षेत्री मैत्रियोंको तृर बरता है और (वितर्नुराणः अपरेभिः पति) सनुकी हिंसा करता हुना दूसरोंके साथ बळता है। (अन।नुभूतीः अवध्यन्तानः) बनुमनसून्य प्रजानीको दूर बरता है और इस तरह (पूर्वीः द्वारतः कृत्यः तर्तरीति ) पूर्व बायुके वर्षेका यह इन्द्र बतिक्रमण करता है॥ १७॥

आवारी— स्वोताबोंकी वाणियां इन्हकी प्रशंसा गावीं है । वया सोमरस गीके तृषके साथ बच्छी वरद मिकामे जाते.

कीन प्रमुक्त वत्तम स्तुति कर सकता है है कीन इस प्रमुक्ते प्रसन्त कर सकता है है कीन इसके किये यह करता है है धनवान् प्रमु सर्वदा जपने जापको बग्रवीर जानता है जीर जपनी नाना प्रकारकी शक्तियोंसे एकको पहिसे और दूसरेको दूसरी जार ऐसा एक एकको उन्न करता रहता है। एकको पहिस्न कंचा ननाता है, तो दूसरेको प्रशाद इंचा ननाता है ॥ १५॥

वह इन्द्र इरएक शत्रुके वीरको दवाता है। इरएक उत्तम मनुष्योंको बढाता है। ऐसा यह वीर है ऐसा सुनते हैं। बढनेवाके शत्रुसे वह देव करता है। वोनोंका वह इन्द्र शत्रा है। प्रजातनोंका संस्थान करता है , ३६ ॥

वह इन्द्र पूर्वकारके कोगोंकी मित्रनाएं तूर रखना है और शतुका नाम करके वह नवीन नवीन कोगोंके साथ मित्रता करने के किये जाता है। बनुभवद्मन्य कोगोंका वह तूर करता है और पूर्वके वर्ष इन्द्र क्यतीत करके जाने बहता है। पूर्व समय जो मित्र हुए हैं उनके पाससे वह नवीन मक्तोंके साथ अधिक रहने सगता है। नवीनोंको क्या बमानेका कराका है। शतुकोंको तूर करके वह नवे मक्तोंके साथ रहता है। बनुमवद्मन्य कोगोंको वह दूर करता है और बनुमवी कोगोंके पास रहता है। इस तरह उनके बायुके वर्ष वाते हैं। सारी बायुकों वह नवीन मक्तोंको अपने पास विकासिक कानेका करता रहता है। १०॥

| 846 | ह्रपंक्षेषुं प्रतिक्रपो मभूव तदस्य ह्रपं प्रतिचर्धणाय ।         |          |
|-----|-----------------------------------------------------------------|----------|
|     | इन्द्री मायामिः पुरुक्तपे ईयते युक्ता संस्य हर्त्या श्राता दर्भ | ॥ १८ ॥   |
| 843 | युजानो हरिता रथे भूरि स्वष्ट्रेह राजित ।                        |          |
|     | को विश्वाही हिष्तः पश्चं आसत उतासीनेषु स्रिष्                   | 11 75 11 |
| 800 | अगुरुवृति क्षेत्रमार्गन्म देवा उदीं सती भूमिरंहुरुणाभूत् ।      |          |
|     | बृहंस्पत प्र विकित्सा गविष्टा वित्था सते जीरित्र ईन्द्र पन्याम् | ॥ २० ॥   |
| 805 | द्विदेवे सरशीरन्यमधे कृष्णा अंसेध्रदपु सर्थनो जाः।              |          |
|     | अहंन् दासा इंश्मो वंस्त्यन्तो दर्वते वृचिनं शम्बरं च            | ॥ २१ ॥   |

अर्थ-[ ४६८] ( रूपं क्रपंप्रतिक्यः वसूत ) प्रत्येक रूपके किने यह प्रशु नामग्रीरूप हुना है। (अस्य तत् रूपं) इसका यह रूप ( प्रति चक्षणाय ) जादगै करके देखनेके किने है। (इन्द्रः मायामिः पुरुक्षपः ईयते ) प्रशु नपनी अनन्त शक्तिनोंसे जनेक रूप बनकर आता है, (अस्य हि दश शता हरयः युक्ताः ) इसके हजारों जोडे जीते हैं ॥१८॥

[४६९] (हरिता रथे युजानः त्यष्टा) हरित बसोंको रथमें जोडनेवाका स्वष्टा हरत (इह भूरि राजति) यहाँ बहुत चमकता है। (उत स्ट्रियु आसीनेषु) और ज्ञानी कोग समामें बैठनेवर (विश्वाद्या कः द्विचतः प्रसः आसते) सदा कीन समुके प्रस्का सामना करके रहता है । १९॥

[ ४७० ] दे (देवर: ) देवो ! ( अगस्यूनि क्षेत्रं जा अगन्म ) गौबिहीन क्षेत्रमें हम का गवे हैं। ( उर्वी सती शूर्माः अंडू-राजा अभूत् ) वहां विस्तीनं क्षेत्र होनेवर वह पृथ्ती पापी शत्रुओं के बुदक्षेत्र-सी हुई है। दे ( पृषस्पते ) बृह्स्यति ! द् ( गो-इस्ते प्रविक्तिस्स ) गौबोंकी प्राप्ति होनेवर बनकी विशेष विकित्सा कर ( हत्या सते जरित्रे ) इस प्रकार सत्य नक्ष स्वोताके विवे दे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( पत्र्यों ) जन्म मार्ग बता ॥ २० ॥

[ ४७१ ] ( सद्यतः जाः सदयाः कृष्णाः ) इत्यते वरते वरते कमी हुई कृष्णवर्ण प्रवादो ( दिवेदिये अर्थ्य हार्षे ) प्रतिदिव दूसरे वादे भागवो ( अप असेघत् ) हटा दी। ( सुप्रभः दासा वस्त्रपन्ताः ) वकवान् इन्द्रवे निवास करतेकी इच्छा करतेवाके ( दर्चितं दांदरं च उद्वाते ) दर्श और सम्बरको अन्नके बाहरके देशमें ( अहून् ) सारा, वच किया ॥ २० ॥

आवार्य — विश्वमें जिलने क्षर है जनके किये जावर्थकप प्रमु है। प्रतेष क्ष्मों प्रभुष्का प्रतिविध वेसनेके किये है। प्रभु ही जनना शक्तियों से बहुकर बना है, इसकिये उसकी पुरुक्तण, बहुक्तण वा सिश्वक्रण वहते हैं। उसके रमको हजारों बोडे क्रिक्ट्यके जोते हैं ॥ ३८ ॥

रवकी काक रंगके बोके जीवनेवाका सूर्व यहां प्रकाशित होता है। जानी कोन समामें वैदनेपर सवा समुके पक्षके

सामने विरोधी द्रोकर वही बैठवा है और शतुका विरोध करता है ॥ १९ ॥

महो गीर्थ नहीं है ऐसे स्थानमें इस गने, यो वह विश्वाक मूमि होनेपर भी पापका बुद्धेन-सी बनती है। है झानी मनो ! गीनोंकी इच्छा कर जीर गीर्ने प्राप्त होनेपर बनके रोगोंको बस्तम प्रकार दूर कर। इस तरह रहकर जो प्रमुका स्तोत गांते हैं कनको, हे प्रभो ! जच्छा मार्ग बता ॥ २० ॥

वहां जन्मी हुई पुरु जैसी कृष्णवर्ण मनाको तूसरे जाचे मानमें मिविष्ण अपने वासे बाहर इटा देता है। सूर्व जाकर वहां रही राजीको तूसरे देशमें मिविष्न मगाना है। इसी तरह राजा सन्नुकी भजाको तूसरे देशमें इटा है। करान् इन्त्रने वहां रहनेवाके दास, वर्षी और संवरको वदक जानेके मार्गमें ही मारा। सनुको तूर विचा ॥ २१ ॥

|     | प्रस्तोक इसु राधंसस्त इन्द्र दश कोर्श्यार्थं बाजिनोऽदात्।<br>दिवीदासादतिथिग्वस्य रावंः शाम्युरं वसु प्रत्यंप्रभीष्म | ॥ २२ ॥   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| १७३ | द्याश्वान् दशु को शान् दशु वस्त्राधिमोजना ।                                                                         |          |
|     | दश्री हिरण्यपिण्डान् दिवीदासादसानिषम्                                                                               | ॥ २३ ॥   |
| 808 | द्ञ रथान् प्रष्टिमतः अतं ना अर्थवेश्यः । अश्वयः पायवेऽदात्                                                          | 11 88 11 |
| 894 | महि राघी विश्वजन्यं दथानान् मरद्वाजान् त्सार्क्षयो अस्ययष्ट                                                         | ॥ २५ ॥   |
| ४७६ | वर्नस्पते बीर्द्धको हि भूषा अस्मत्संखा प्रवर्रणः सुवीरेः।                                                           |          |
| ,   | गोििः सर्बद्धो असि बीळर्यस्वा ऽऽस्थाता ते जयतु जेत्वानि                                                             | 11 24 11 |

अर्थ — [४७२] हे (इन्द्र ) इन्द्र ! (ते राघसः प्रस्तोकः) तेरी शक्तियोंकी स्तृति करनेवाकेने (द्वा कोश्रयीः ) सुवर्णपूर्ण दश कोश भीर (द्वा वाजिनः तु ) दश भोडे (अद्वात् ) विवे (विवोदासास् ) विवोदासके (अतिथि ग्वस्य शास्त्रदं राघः ) विविधको गी वेनेवालेका भग जो, सम्बरसे प्राप्त भा वह भी हमने (वसु प्रति भग्नभीष्म ) यभ प्रदण किया ॥ २९ ॥

[४७३] (द्दा अध्यान्) दस अथ (द्दा कोशान्) सुर्वणपूर्ण दस कोश (अधिमोजना द्या बद्धा ) अधिक भोजन और दश बद्ध (द्यो दिर्वयिण्डान्) यह सुर्वविष्ट (दियोदासात्) दिवोदास राजासे

( असानियं ) वास किये ॥ २६ ॥

[ ४७४ ] ( दश प्रष्टिमतः रथान् ) दश बोबोसे कुक रथोंको ( शर्त गाः ) सौ गावें ( अधर्यक्ष्यः पायवे ) अधर्य गोत्रवाहोंको और पाडको ( अद्यथः अदात् ) अवधरे दी ॥ २४ ॥

[ ४७५ ] ( विश्वजन्यं महि राघः ) सर मनुष्योंके किने दिसकारक महान् धनको ( द्धानान् अरद्वाजान् ) धारण करनेवाके भरदात्रके पुत्रोंका (सार्थायः ) स्थायके पुत्रने धनका (अभ्ययम् ) प्रदान करके सरकार किया ॥ २५ ॥

[ ४७६ ] हे ( शतस्यते ) वनस्पितिकार रथ ! त् ( वीक्वंगः भूयाः ) रह मजन्त वनयववाका ( असंत् संस्ता ) हमारा मित्र सहायक ( प्रतरणः सुवीरः ) तारक और सुन्दर जूरवीर बोदाओंसे या पुत्रोंसे युक्त, ( गोभिः संसदः असि ) और गायके वमहेकी दोरीसे वण्डी तरह वंथा हुना हो ॥ २६ ॥

भावार्थ — दे प्रभो । तेरी सिन्दिवोंकी प्रशंसा करनेवाकेने भगके दस कोश और दस घोडे सुझे दानमें दिये । इस तरह दान करना चाहिने । दिवोदाससे, अविधिको गौ देनेवाकेका भन जो शम्बरने अपने अभिकारमें रसा था, वह भन इसने प्राप्त किया ॥ २२ ॥

जो देवीके सेवड हैं, उनसे सोना, जब, वश्त्र बादि हर तरहके भोग्य पदार्थ प्राप्त किए जा सकते हैं ॥ २६ ॥ घोडोंके साध रहनेवाडे ग्रूरवीरने दस घोडोंसे युक्त रथ, सै गाय स्थिर मनताडे मनुष्यको प्रदान किए ॥ २७ ॥ सार्श्तय जयत् शत्रुको जीतनेवाडे श्रुरवीरके पुत्रने भी छव मनुष्योंके किए हित कारक महान् धनको धारण करनेवाडे भरदाज वर्षात् अवके द्वारा प्रजाबोंका भरणपोदण करनेवाडेका धन देकर सत्कार किया ॥ २५ ॥

रम मजनूत हो, बीरचा दिलकारी, दुःसासे बचानेवाका, दीरोंके बैठनेबोग्य सीर के।रियोंसे अच्छी तरह चंचा हो ॥ २६ ॥

| 800 | द्विवस्त्रेथिक्याः पर्योज उर्कृतं वनुस्पतिस्यः पर्यार्थृतं सर्वः ।<br>अपाम्रोज्यानं परि गोभिरार्थुतः मिन्द्रस्य वर्जं हुविशा रथं यज         | ा २७ ॥   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 806 | इन्द्रेस्य वजी मुख्यामनीकं मित्रस्य गर्मी वर्षणस्य नाभिः।<br>सेशां नी हुव्यद्वीति जुवाणो देव स्य प्रति हुव्या सूमाय                         | ॥ २८ ॥   |
| ४७९ | स दुंन्दुमें सुजूरिन्द्रेण देवे र्द्राष्ट् दवींगो अर्थ सेष्ट अर्थून                                                                         | 11 29 11 |
| 800 | आ क्रीन्द्य प्रत्नोजी नु आ <u>षा</u> निः ष्टनिहि दुरिता पार्थमानः ।<br>अपं प्रोध दुन्दुमे दुष्छुना इत इन्द्रंस्य मुष्टिरंसि <u>वी</u> ळयस्व | ॥ ३०॥    |

्अर्थ → [४७७] (दिवः पृथ्यिवयाः ) युकोक जीर पृथ्वीसे ( अव्भूतं ओजः परि ) उद्घत किया वह इसको प्राप्त है ( वनस्पतिभ्यः परि ) वनस्पतिगेसे ( आश्वतं ) इक्हा किया हुवा ( सहः ) सामर्थ्य ( अपां भोजमानं ) पानीके तेलसे युक्त ( गोभिः परि आवृतं ) गोके चमदेकी कोरियोंसे चारों तरफते वंवे (इन्द्रस्य वर्ष रथं ) इन्द्रके बल्ला और रथका ( इविया यज ) इन्द्रसे चल्ला परि ।।

[४७८] (इन्द्रस्य वजाः) इन्द्रका वज्र ( प्रकतां अशिकं) मरवोंक। सम्ब ( प्रित्रस्य वर्षः) मित्रका गर्भ कौर ( वक्कास्य वाभिः) वक्कि शामिके गुणंसि युक्त ए हैं । हे ( देव ) कान्यमान् इन्द्र ! ( रचाः सः ) रमणाव गुनोंसे युक्त द् ( इमां नः इक्किश्ति) इनारी इस वासिकवाको ( जुनाणः इन्या भति गुभाय ) स्वीकार करके इमारे इस्तको महत्व कर || २४ ||

[४७९ | दे ( तुन्दुभे ) दुन्दुभि ! (पृथिवीं उत यां उप आश्य ) पृथिवीको और पृक्षोधको अपने अवभोषसे अवित कर । (विस्थितं जगत् ते पृथ्या मनुतां) विशेष करसे स्थिर हुवा जगत् तेरे श्वःदको बहुत प्रकारसे संमान देवे। (सा इन्द्रेण देवैः साजूः) वह द इन्त्रके तथा अस्य देवेके साथ ( दूरात् दवीयः शशून् अप सेथ ) दूशसे भी वित दूर रहनेवाके हमारे शशुक्षको दूर कर ॥ २९॥

[४८०] दे (तुन्दुभे) तुन्दुभि । (आ कत्त्य) इसारे समुनोंको कहा (बर्छ ओजः नः आ घाः) वह और जोत्र इसको दे (तुरिता बाध्यमानः निः स्तनिहि ) पापियोंका नात्र करता हुना तू नस्वन्त वहा भाव्य कर । दे (तुन्दुभे ) दुन्दुनि ! (तुच्छुनाः हृतः अप प्रोध ) इमारे दुःबका कारव वनी शत्रुसेनाको इसारे स्थानसे तूर कर । (इन्द्रस्य सुद्धिः असि ) तू इन्द्रको सुद्धि है इसकिये इसे (व्याळवस्य ) सामध्यवान् कर ॥ ६०॥

भावार्थ— मुकोक कीर पृथ्वीमोकसे जितवा वस वास हो सकता है, बतना वस इस इन्द्रको प्राप्त है। इस इन्द्रका १४ भी सामध्येसे युक्त, वांतोंसे बारों कोर सब्झीतरह बंधा हुना तथा बज़से युक्त है ॥ २७ ॥

त्रह्का रच इन्द्रके वज्ञ, सर्वोकी सेना, भित्रकी सहायता और वस्त्रका केन्द्र इन सभी सामध्योंसे युक्त है। है वेत्रहरी इन्द्र ! बक्तम गुणींसे युक्त द् इमते इस यक्षको स्वीकार करके इसारी इविको महण कर ॥ २८ ॥

हे वस्तुमे ! त् अपने जनमोनसे बाबास भीर प्रव्हीको गुंजा है । इस गूंजको सुनकर सारा संसार इस हुन्दुनिको सम्मान प्रदान करे । है दुन्दुनि ! त् इन्त्र समा क्यों देशे साथ रहकर अस्यन्य दूर पर रहनेबाके शत्रुओं को भी नप्त कर ॥ २९ ॥

४८१ आमूर्रज प्रत्यार्वर्तेषेमाः केंतुमद् हुन्दुमिनाँनदीति । समर्थपर्णासरंन्ति नो नरो उस्माकंमिनद् रुथिनो वयन्तु

11 28 11

## [88]

क्रियोक्तावा), १६-१६ पूचा, २२ व्याबाभूमी व्य पृक्तिकी । सन्दः- प्रगायः= (१, ६ वृहती; २, ४ सतोवृहती; ५ वृहती; १ सहासतोवृहती; ७ महावृहती, ८ महासतोवृहती; १ वृहती, १० सतोवृहती; ११ ककुप्, १२ सतोवृहती; १४ वृहती, १४ वृहती, १८ प्रविज्ञाती, १६ ककुप्, १७ सतोवृहती; १८ पुरजिनक्, १४ वृहती, १४ महावृहती १८ ककुप्, १७ सतोवृहती, १८ पुरजिनक्, १९ न्हती, २१ महावृहती यवमण्या, २२ अञ्च्युष्

४८२ युझायंझा वो अग्रये <u>गिरभगिरा च</u> दर्शते । प्रत्र व्यम्मृतं जातवेदसं प्रियं मित्रं न शैतिषर्

H \$ H

अर्थ— [ ४८१ ] हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! (आम्: आ अज ) अनुजोंकी सेनाको इटा दे । ( इमाः प्रत्यायर्तय ) हमारी सेनाको अन नापस कीटा का । ( दुन्दुक्तिः केतुमत् वायदीति ) दुन्दुक्ति झण्डे के साथ अश्वन्त शब्द करती रहे । ( अञ्चएणोः सः सदः सं चरन्ति ) घोडेसवार जीर हमारे बीर धनुजोंसे युद्ध करते हैं इसकिये हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( अस्माकं रिधनः जयन्तु ) इमारे स्थास्य बीर धनुजोंको जीवें देशा कर व ११ ॥

- १ अमृ आ अत- इस शतुतेनाको बना है।
- २ इमाः प्रस्यार्वतय- इन इमारी सेनाको जब रीडे के ।
- ३ केतुमत् दुन्तुभिः वावविति अबके साथ जो दुंदुनि है वह गण्द करता है।
- मः अभ्यपणी नरः सं चरन्ति— इमारे युवसवार और इमारे नेवा शिर संचार कर रहे हैं।
- ५ अस्माकं रथितः जयन्तु-- इसरे रवी वीरोंका वय हो।

#### [ 84 ]

[ ४८२ ] हे स्तोताओं ! ( सः यद्यायद्या ) तुम सब प्रकेड वद्यमें ( इक्से अप्नये ) वर्षमान विदेश (शिरा-शिरा ) स्तृतिक्य वाजीसे स्तृति करो, ( स्यं ) इस भी ( अमृतं जातवेदसं मिर्न न प्रियं ) नगर, इरप्क वस्तुका वाजी, मित्रक्य, विव विदेश (प्र इस्तियं ) वर्शसा करते हैं ॥ १ ॥

भावार्य— हे दुन्दुरिन ! त् ग्रंकर अञ्चलिको इस प्रकार जनभीत कर कि वे शे पर्डे, हमें बोल और सामार्थ प्रदान कर । शायिर्वेका नाम करता दुना त् वनको दुरी शरह नष्ट कर । जो हमें दु:व हेती है, वस समुसेशको त् यह कर । त् बुन्द्रका सामार्थ्य है, जवः त् हमें भी सामार्थकाकी कर ॥ ६० ॥

है इन्त्र ! द क्षत्रवीकी सेनाको पीछे इस, समा समय पकरे वर इमारी सेनाको भी पीछे इस । इमारी प्राथा है साथ हुम्दुनिका कार भी गूंजता रहे । दुन्दुनिकी जावाजके साथ ही हमारे वीर कत्वाहर्ने भरकर समुजीते युद्ध करते रहें जीव कर्में शीतें । कुक्क सेनापित वही होता है कि जो सेमाको जाने कराके, पर समयका नामुकता पश्चानकर पीछे भी हुट जाए । सेमाके जाने बहनेके साथ ही साथ हुम्दुनि जादि जाने काते रहें जीर सेनाका कत्साह बहता रहे है है ? है

हे स्तोताको ! तुम प्रत्येक वक्षमें वहनेवाके वाधिकी वाणीसे स्तृति करो । इम मी वामर, इर वदार्थको जावनेवाके क्या मिलके समाग दिसकारी व्यक्तिकी प्रकंबा करने हैं ॥ १ ॥

| ४८३ कुर्जी नर्गतुं स हिनायर्गसमुद्य विश्वेग हुन्यदात्वे ।       |         |
|-----------------------------------------------------------------|---------|
| सुबुद् वार्जेषविवा सर्वद् वृष उत त्राता तुन्नाम्                | ॥२॥     |
| ४८४ वृषा संगे अजरी मुद्दान् विभास्य चिषरं।                      |         |
| अवस्रोण श्रोचिषा बोर्च्चचच्छुचे सुद्रीतिभिः सु दीदिहि           | म 🤻 ॥   |
| ४८५ महो देवान् यर् <u>जसि</u> यक्ष्यांनुषक् तव क्रत्योत दंसना । |         |
| अविष्यः सीं कुणुद्युवेडवेसे रास्त् वा <u>जो</u> त वैस्व         | 11.8 11 |
| ४८६ समापो अर्थमो बना गर्भमृतस्य पित्रति ।                       |         |
| सद्सा यो मंथिवो जायंवे चुभिः पृथिव्या अधि सानंवि                | 11 4 म  |

अर्थ— [४८३] (ऊर्जः नपातं ) इम अब बीर बठके पुत्रकी प्रशंसा काते हैं (सः अयं अस्मयुः ) वह बिता इसीर पास जानेकी इस्ता करता है। तथा (इस्यवातये वाशेस) देवोंकी हन्याब वेनेके किये अपिको हम स्वाब देवे हैं। वह अप्रि (वाजेषु अविता वृद्यः भुवत् ) संधाममें इमारा रक्षक और वर्षक हो। (उत तनुमां जाता ) और इमारे प्रशंका भी रक्षक हो ॥ व ॥

[४८४] दे (अग्ने) विध ! (वृषा अजरः महान्) वृष्टिक्वां, र्ष्टावांको पूर्व करनेवाका जरारदिव, महान स् (अर्चिया विभासि) वयनी कान्तिसे प्रकाशित होता है। दे (शुर्वे) प्रशिप्त विधः ! (अजस्त्रेष प्रशिक्षणा) निरम्बर देख्ने (ग्रोशुवत्) वस्यन्त वीशिमान् द् (सुरीतिभिः सुद्दिहि) वय्की कान्तिसे वस्की तरह हमें प्रकाशित कर ॥ ॥

१ वृथा अजरः महान् आर्थिया विधासि -- बळवान् अशारदित और जो महान् होता है वह तेजसे प्रवासता

है। ( निर्वेक जरामस्त जीर जरुप को रहता है वह रेअस्वी नहीं हो सकता। )

[ ४८५ ] दे (अहो ) बहि । यू ( मदः देवान् वजिल ) महान् देवोंका बन्न करता है। (आनुषक् यिश ) इसिकें इमारे वज्ञमें भी निरम्ध पन्न कर। (तब करना उत देशना सीं ) और तेरी दुद्धि कर्म कर, वचा ( अर्थाचा अर्थ से सुणुद्धि ) इन देवोंको इमारी श्वाके छिये इमारे सामने कर। (वाजा रास्य ) वह दे (उत दंस्य) वया तु भी वह बहानेवाहा बन्ध प्राप्त कर ॥ ४ ॥

१ महः देवान् यजसि- महान् दोका जानियोंका सःकार करो ।

[ ४८६ ] ( आपः अद्भयः वना ऋतस्य गर्भे यं पिप्रति ) ऋ, सेव और वन वज्ञके गर्भमें ( बादवाग्नि, वैजुताग्नि और दावग्नि रूपने वर्तमान ) निम्न रहता है । (यः नृभिः सहला माधिनः ) मो निमानोंने वक्ष्यारा मधित होकर ( पृथित्याः अधि सानिव जायने ) प्रथितगर उत्कृष्ट वज्ञश्रदेशमें प्रकट होता है ॥ ५॥

भारतार्थ- जपने बरुको बहाना चाहिये । अपना बरु कम हो ऐसा कोई कार्य करना नहीं चाहिये । युव्हीसै साबीबोका संरक्षण करना योग्य है । अपना वर्क बर्व ऐसा करना चाहिये । अपने स्वजनोंका संरक्षण करना चाहिये ॥ २ ॥

हे जहा | इच्छाजोंको पूर्ण बरनेवासा, जरारहित त् जपने वेजसे प्रकाशित होता है। बरवस्य वेजस्वी त् जपनी कान्तिसे हमें वेजस्वी करता रहा। अञ्चय्य बजवान् कने, जरारहित बने, तृत् होनेपर भी वारण्यका रस्साह उसमें बना रहे। बहु अपने वेजसे वेजस्वी हो, सत्तत दरसाहसे वस्साही बना रहे और निराह्मका विचार समीप न जाने है ॥ ६ ॥

है जपने ! स् महान् वेदोंका नजन जर्यात् संगठन करता है जतः हमारे पञ्चोंमें भी देदोंका संगठन कर तथा इतिपूर्वक कमें कर । देदोंको गेरणा दे कि वे हमारी रक्षा करनेके किए हमारे पास जावें । मनुष्य साथं महान् होकर क्षानियोंका सत्कार करे तथा भागं भी हर काममें देदों अर्थात् विद्वार्गोका सत्कार करे ॥ १ ॥ ४८७ जा यः पृत्री <u>मानुना</u> रोदंसी जुमे भूमेन भावते द्विति । तिरस्तमी दहशु ऊर्म्यास्त्रा श्यावास्त्रकृषो वृत्रा श्यावा अंकृषो वृत्रा ॥ ६॥

४८८ पृहक्तिरमे अचिमिः धुकेण देव शोचिमा

मरद्वाजे समिनानो यंविष्ट्य रेवर्भः शुक्र दीदिहि घुमत् पांवक दीदिहि ॥ ७॥

४८९ विश्वांसां गृहपेतिर्विशामंसि स्वमंसे मार्जुपीणाम् । शतं प्रसिधितिष प्रार्श्वतेषः समेळारं शतं हिसाः स

श्वतं पूर्मियेविष्ठ पाद्यंदंसः समेदारं श्वतं हिमाः स्तोतृम्यो ये च ददेति ॥ ८॥

अर्थ — [ ४८७ | (यः भानुना उभे रोदसी आ पत्री ) जो जिस जपनी कान्तिसे वावापृथिवीको परिपूर्व करता है।(धूमेन दिखि धालते) और पूर्वसे जन्तिसभे जाता है। (अरुषः खुषा )कान्तिमान्, इष्टसिदीवर्वक, जिस (इथायासु इम्बांसु ) काकी जन्मकारवाकी राश्चिमें (तमः तिरः आ दश्दो ) जंभकारको तिरस्कृत करके चारों तरफ प्रधानित होता है। (इयावाः आ) जाकी राश्चिमं रहती है तब वह (अरुषः खुषा ) कान्तिमान् वर्षक जीस प्रकाशित होता है।। ६ ॥

[४८८] है (देव) दानादिगुणयुक्त कान्तमान् (य.विष्ठय) विश्वय युवान् (शुक्त) दीसिमान् (असे) विश्व ] (शुक्रण सोचिया) निर्मेठ तेजते (अरद्वाजे ) अरद्वाजते (अं इचानः) सम्बक् दीष्यमान् त् (युद्धद्विः अर्चिभः) वस्थन्य वेजसे (नः रेवत्) हमारे विवे धनसे युक्त होकर (दीदिहि) प्रदीत हो। हे (पावक्) सोधक विभि ! (द्यसत् दीदिहि) वेजस्वी होकर दीविभान् हो॥ ॥॥

[ ४८९] है (असे) असि ! (त्वं) द् (मानुषीणा विश्वासां विद्यां) संपूर्व मानवी प्रमानोंका (गृहपतिः स्नितः) परका स्वामी है। है (यिषष्ठ) वस्त्रण्य वरणा! (शतं हिमाः) सी वर्षोतक (सं ध्रहारं) दुसे वच्छी तरह मदीस करनेवाडे मेरी (शतं पूर्वेः) सी राजनकर्ते द्वारा (अंहज्ञः पाहि) वावसे और बुद्द अनुनोंसे रक्षा कर। (ये करतेवाडे मेरी (शतं पूर्वेः) सी राजनकर्ते द्वारा (अंहज्ञः पाहि) वावसे और बुद्द अनुनोंसे रक्षा कर। (ये करतेवाडे मेरी असे को स्कोताओंको पश्चकर्ममें पन देशा है बनकी भी रक्षा कर॥ ४ ॥

भाषार्थ— वस्त्रें निर्म दें, वदवासि इसे कहते हैं। निन्न-पहार, मेनमें वैगुतासि रहता है। वनोंसे हावासि सत्त्र होता है। सत्त्र वक्क गर्भमें निर्माण करते हैं। जो मनुष्योंके सामि रहता है वह यक्कासि कहा बाता है। जो मनुष्योंके सामि वस्से मन्यव करके निर्माण करते हैं वह यक्कासि कहाना है। पृथ्वीके उत्तम स्थानमें- यक्क किये वह रक्का जाता है। इसमें बजन होता है। ॥ ५॥

जो निम्न जपने महाशसे दोनों वासाप्रियवीको सर देता है। यह निम्न वपने पुर्वेसे करर नाकाशमें दौषता है। वेजस्वी जोर वसवान् वह निम्न काळी कम्बकारमय राजियोंमें बम्बकारको दूर करता है ऐसा दीनता है काले अंधेरेमें वह वस्तान् निम्न प्रकाश कैकाता है। इसी तरह मनुष्य बकरान् बने, जगत्में को अञ्चानका अन्यकार है वसे दूर करे जीए सबको प्रकाश बताकर उसम रीविसे मार्ग बतावे ॥ इ ॥

है वेब ! है वदम, बसवान् असे ! द तिम्ब गुणयुक्त है, वरम वैसा बस्साही है, वीर्धवान् है और द उसका बसकी है। सनुष्य दिस्य गुणोंसे युक्त, सदा वदण, वीर्धवान् और नेता बने । स्वच्छ वेससे प्रकाशिव होकर, बसका दान करनेवाकेंग्रे किये बड़े वेससे, धन देता हुना, प्रकाशिव होता रहे । हमारेमें से बदका दान करता है, उसे धन दे और उद्धविका मार्थ बता । हे प्रविच्या करनेवाके । द अपने वेससे प्रकाशिता रह । मनुष्य प्रविच्या बरे, वेससी बने और अपने वेससे प्रकाशिता रहे । मनुष्य प्रविच्या बरे, वेससी बने और अपने वेससे प्रकाशिता रहे ॥ ७ ॥

हे बारे ! त् सब मानवी प्रजाबोंका गृहस्वामी है। प्रत्येक बारें त् रहता है, कमले कम प्रकानेका कार्य तो करता है, बाउबोंके घर पद्मकार्य करता है। सी वर्षतक दुशे मदीस करनेवाकेका, सी किकोंसे जैसा किया जाता है वैसा, पारसे बा बादी क्युबोंसे संरक्षण कर। जो क्यासकोंको धन दिया जाता है उसका भी रक्षण कर ॥ ८ ॥

| 890 | त्वं नेश्वित्र ज्रुत्या वस्ते राषांति चोदय।                            |      |     |    |
|-----|------------------------------------------------------------------------|------|-----|----|
|     | अस्य ग्रायस्त्वमंत्रे रुधीरेसि विदा गार्थ तुचे तु नीः                  | - 11 | 9   | tl |
| 258 | पर्वि तोकं वर्नमं पूर्विभिष्ट मर्दर्भेषप्रविष्टिः ।                    |      |     |    |
|     | अबे हेळा <u>ँसि दैञ्यां युयोधि</u> नो इदेवा <u>नि</u> हराँकि च         | - 11 | ₹ o | 11 |
| ४९२ | आ संस्वायः सबुर्द्धां धेतुर्भजध्यमु नध्यंसा वर्चः । सृजध्युमनंपरकुराम् | n.   | 55  | II |
| 89३ | या शर्धीय मार्रताय स्वभीनवे अवोऽमृत्यु धुर्श्वत ।                      |      |     |    |
|     | या मृंडीके मुरुती तुराणां या सुद्वीरेवयावंशी                           | П    | १२  | t  |

सर्थ-- [४९०] हे (वसो) निवासक (असे) अपि! (वित्रः त्वं जन्या राधांसि नः चोदय) वर्गनीव त् रक्षाके साथ धनीको इमारे पास प्रेरित कर। (अस्य रायः त्वं रथीः असि) इस धनका त् नेतः है। शीर (जः सुखे गार्च तु विदाः) इमारे पुत्रादिको प्रतिहा जस्री प्राप्त करा ॥ ९॥

[ ४९१ | हे (अझे ) कि ! (त्थं अद्व्धेः अप्रयुग्विमः पर्तृभिः ) द् किमीसे विदेशित वप्रथम्त वाने कहन नहीं होनेवाके पाठनके साथनीसे (तोकं तनय पर्षि ) प्रत्र और पेत्रका पाठन कर । (देव्या हेळांसि कः युयोधि ) देवी कोषको हमारेसे दूर करो । (अदेवानि च इरांसि ) कीर मनुष्यसम्बन्धी हिंसित कर्म हमसे दूर करो ॥ १० ॥

[ ४९२ ] हे (सम्रायः ) मित्रो ! (त्रव्यसा यसः ) नवन्त नहीत शन्द द्वारा (सन्दुंघां थेतुं आ अज्ञन्तं ) पोषक वृत्र हेनेवाकी गायको हे नाशो ! (अत्यस्पुरां उप शुज्ञन्त्रं ) ऐसी न हिन्नेवाकी गायको नग्यनसे सुक्त करो ॥ ११ ॥

१ सखायः ! नव्यसा चचः सर्वर्दुर्घा घेतुं आ अजध्वं— १ मित्रो ! नवीन कोमक शन्दोंसे हुवाह गामको हथर के बाबो ।

[४९३] (या) जिस गावने (अमृत्यु अवः) बमर, जबरूपी तूच (शर्षाय स्वभानवे) मसदनशीय, कान्तिमान् (मारुताय) मस्त् संबद्धे क्षिषे (पुश्तत्) तूच दिया। (या) जिसने और (तुराणां मस्तां मुळीके) जक्षदी बर्मकारी मदतोंको सुबी किया (या) तथा जो गाय (सुम्नैः एवय।वरी) सुबसावनोंसे जानेवाकी तूमरांको भी सुबार किये बानेवाकी वह गाय प्राप्त होती है। १२॥

आयार्थ — जिम्न विवास करावा है। शरीरमें जिम रहता है तकत्व मानव जीवित रहता है। प्रथितिमें जिम है तकत्व ही पृथिवीपर प्राणिमोंका निवास होता है। ऐसा जिम्न विकक्षण सामध्यवान् है, वर्शनीय है। मनुष्यका शरीर वर्शनीय सबतक दीवाता है तकतक इसमें उकाता रहतो है। यह जिम्न संरक्षण साधनोंके साथ सिन्दि देनेवाते चन हमार पास शिक्षे। धन, यस देनेवाके जीर संरक्षक साधनोंसे युक्त चाहिये। निर्वकता जीर दुष्कोति बेनेवाते धन नहीं वाहिये॥ ९ ॥

हे जहें ! सू विदेशक जीर पृथक् व होनेवाके रक्षा साधनोंसे पुत्रपीत्रोंका संरक्षण कर । रक्षा साधन ऐसे हों कि को सदा जाने पास रहें जीर टूटें न, नष्ट व हों । ऐने साधनोंसे इमारे बादवबोंका रक्षण कर । देवी जापत्तियोंसे हमारे द्वारा सुद्ध करा जीर उनको दूर कर । देवी जापत्तियों इमसे दूर रहें । जदेवी - ऐदिक - मानवीय कुटिकवाजोंको दूर रख इमसे देवी जापत्तियों और मानवी कपढ दूर रहें ॥ १०॥

गायको कठोर शब्दसे बुकामा चाहिये। कठोर सध्यसे गायपर पुरा परिणाम दोता है। तूथ देनेतक व दिकनेदाकी गायको पण्यपते बाहर चरनेके किये कोड हो ॥ ११ व ४९४ मुरद्यां बायार बुखत द्विता । धेतुं चं विश्वदे हिसा निर्म च विश्वभी जसम् ॥ १३॥

४९५ तं वृ इन्द्रं न मुक्रतुं वर्रणामिव मायिनेम् ।

अर्थमणं न मन्द्रं सूप्रभीजमं विष्णुं न स्तुंव आदिशे

11 48 11

४९६ स<u>ब</u>ेषं अर्थी न मारुतं तुबिष्य प्यं नुर्वाणं पूषणुं सं यथां श्रुता ।

सं सहस्रा कारिवचर्गिणस्य आँ आविर्गूळहा वर्ध करत् सुवेदां नो वर्ध करत् ॥ १५॥ ४९७ आ मां प्रमुद्ध द्व इंसियुं नु ते अधिकुर्ण आंघुणे । अघा अयों असेतयः ॥ १६॥

अर्थ— [ ४९४ ] हे मरुतों ! (अरहाजाय) आपने भरहाजको दी (हिता) वो प्रकारकी वस्तु (विश्वदोहसं धेनुं) सबको बहुत दूध देनेवाडी गाय (च विश्वभोजस हुयं) और पर्याप्त मरेगरूप वस (अव भुसत) दिया ॥ १६ ॥

( ४९५ ] हे मरुत् गण ! (इन्द्रं न ) इन्द्रके समान (सुक्रतुं बहुणं इव ) अच्छे कर्म करनेवाके वरणकी वरह (मायिनं अर्थमणं न ) चुद्रिमान् अर्थमाके समान (मन्द्र विष्णुं न ) सुखरायी विष्णुकी वरह (सुप्रभोतसं ) अर्थत वर्षम भोजन देनेवाके (तं वः ) वस नापके संघकी (आदिसे स्तुषे ) मैं स्तुति करता हूँ ॥ १४ ॥

[ ध्९६ ] ( न ) इस समय ( त्वेषं तुविध्वणि पूषणं भारतं दार्धः ) वेत्रशी, यह प्रसंसित, पोषक, मक्वेंके समुदानरूप संवकी स्तृति करता हूं। ( यथा ) तिससे ( चर्षणिश्रयाः दाता सं करिवत् ) मनुष्येंको संकर्षे धर्मोके साथ युक्त करो। ( सहस्रा सं ) सहस्र धर्मोसे भी युक्त करो। ( गूळहा वसु आ आविः करत् ) गुप्त धर्मोको प्रकर करो। सथा ( वसु सुवेदर नः करत् ) धर परकतासे प्राप्त हो पेसा करें ॥ १५ ॥

िधरण ] है ( पूपन् ) पूरक देव ! ( मा आ द्रव ) मेरी रक्षाके क्रिये था। है ( आधुणे ) दीक्षिमान्! ( क्षाधाः अर्थः अरातयः उप ) हिसक शशुकोंकी हिसा करनेवाकी प्रजानोंको रोको । ( ते अधिकणें जु शंक्षियं ) बीर मैं देरे समीपमें रहकर वेरी प्रशंसा करता हूँ । १९॥

भाषार्थ— ने मृत्युको दूर करनेवाका दूध देजस्वी महतींके गणोंको देती है। जो गान सृत्युको दूर करनेवाका पूच केंत्रस्वी सैनिकोंके संघको देती है। जो व्यक्तांकी मस्त् (सैनिक) संघके किये देती है। जो सुक्षोंके साथ सदा रहती है। गाय समस्य देनेवाका दूध देती है, सैनिकोंको सुख देती है, कनेक प्रकारके जानस्य देती है। इसकिये गीका पाकन काणा चाहिने ॥ १२ ॥

सक्तीने मरद्वाजको सदा दूच देनेवाको शौ दी और काने योग्य शक दिया ॥ १३ ॥

है सदतो । दुम सब इन्द्रके सवान धूरवीर, वरुणकी तरद नच्छे कमें करनेवाले, अर्थमाके समान शुद्धिमान्, विष्णुवि धरह पुष्णदाबी एथा अत्यन्ध उत्तम मोजन देनेवाले हो, अतः मैं नापके संघकी स्तुति करता हूँ ॥ १४ ॥

् वेजस्ती, अनेकों हार। प्रशंक्षित, पोपण करनेकाला वीर सकतीना यह संघ है। सानवीको वह संब सैककों और इकारों यम प्राप्त हों ऐसा करे। गुप्त अन प्रकट करे अन हमें सुखसे प्राप्त हो ऐसा करे ॥ १५ ॥

है वेजस्ती पोषणकर्ता देव ! मेरे समीप : मेरे रक्षाके किये ) शा । मेरी सुरक्षा कर । पापी कंजूस शत्रु हमारे समीव म आये । पापी हमसे तूर हो, कजूल हमारे समीव न ना नौर शत्रु हमारे पास म आर्थे । में सेरे काममें यह कहाता है ॥ १९ ॥ ४९८ मा कांक्रम्बीरुमुद् वृंहो वनुस्पति मर्चस्ती वि दी नीर्नकः।

मीत सरो अहं एवा चन श्रीवा आद्धते वेः

11 29 11

४९९ द्वेरिन वेडमूकर्पस्तु सुरूषम्। अन्छिद्रस्य द्युन्वतुः सुर्पूर्णस्य द्युन्वतः ॥ १८॥

५०० पुरो हि महर्वेरिस समो देवैकुत श्रिया।

अभि रुवं: प्युत् पूर्वनाद्ध नुस्त्व मनी नूनं यथी पुरा

11 23 11

५०१ बामी बामस्य ध्तयः प्रणीतिरस्त सून्ता ।

देवस्य वा मरुतो मर्त्यस वे जानस्य प्रयज्यवः

11 20 11

५०२ सयश्रिद् यस्य चर्कृतिः परि द्यां देवो नैति स्पैः।

त्वेषं यवी द्धिरे नार्म युझियं मुरुती वृत्रहं सवी क्षेष्ठ वृत्रहं सर्वः ॥ २१॥

अर्थ— | ४९८ वि प्वा! (काकम्बीर वनस्पानिमा उद् वृहः) काकमीर वृक्षको वाचा मन पहुँचा, असे बढने है। ( अशस्तीः वि नीमशः हि ) कांस्तीय शत्रुभ्त प्रजाका त् नाश कर । ( उत स्राः एव मा अदः ) और प्रेरक शत्रु मी इमारा इश्य न करें । जिस वकार ( प्रीचाः वेः आद्धते ) व्याध, शिकारी कोग पश्चिमें का इरण करते हैं ॥ १० ॥ [ ४९९ ] हे पूजा ! ( ते अव्हिद्धस्य वधान्यतः सुपूर्णस्य हतेः इच ) विद्ररहिन, परिपूर्ण विवसे भरे पात्रके

समान तेरी जविष्डिय मैत्री हो जौर (अनु कं सन्यं अस्तु ) बाधारहित मैत्री हो ॥ १८ ॥

[५०० | हे (पूरन्) प्या | द् (मत्यैं: परः असि) मनुष्योंसे ब्रेष्ठ है। (श्रिया देवैः उत समा) संपत्तिसे भी द् मन्य देवेकि समान ही है। (त्वं पुननासु नः व्योध स्यः) द् संप्रामीमें इमको कृपादृष्टिसे देख। (यथा पुरा मन् मन् ) जिस प्रकार प्राचीन मनुष्योंकी रक्षा की उस प्रकार इमारी भी रक्षा कर ॥ १९ ॥

[ ५०१ ] हे ( धूतयः ) शतुको कांत्रवत करनेवाके! (प्रयज्यकः सहतः ) विवस्य पूजनीय सदद गर्ने ! ( स्तुता प्रथीतिः अस्तु ) तुम्हारी प्रिय सस्य वाणो इसारे किये प्राप्त हो । ( देवस्य वा सर्वस्य वा इंजानस्य वासी वासस्य )

हैंव अथवा सनुष्य अथवा बज्ञकर्ता हनकी प्रशस्त वाणी [ प्रसंतीय धन देनेवाकी हो । ] ॥ २० ॥

[५०२](यस्य चर्छतिः) त्रिसके कर्ष (सद्याः चित् द्यां परि पति) बीम ही स्वर्गको प्राप्त होते है। (देवा सूर्या म) वीसिमान् सूर्वकी तरह (मरुताः) बद्धोंने (श्वेषं नाम पहित्यं शावः वृद्धिरे) प्रदेश का और प्रशंसनीय वह भारत किया है। (दावः कृत्रह्रं) वह वह बातुओंका नाम करनेवाका है, और (सृत्रहें दावः ज्येष्ठं) हातुनाशक वह वह सबसे अत्यन्त प्रशस्त है व २१॥

भावार्थ— मनुष्य दनस्पतिको न बसाई। धनस्पति बढती रहे। व्यवस्य बनुरूप प्रजा नष्ट हो। शनु न बहे। इत्तम शूर भी मेरा हरण न करे। बत्तम शनु भी मेरा नाश न करे। पश्चिमीका गढा ध्वाम पकरते हैं देसा हमारा गका कोई व एकडे ॥ ३७ ॥

हे पूरा ! सिद्धशिक्ष वहीसे परीपूर्ण भरा पात्र वैसा जानन्द देवा है, वैसी तेरी मिलता कुटिकता रहित हो । ह १८ ह

है पूरा ! तू मानवोंसे केड है जीर संपत्तिसे सू जरूर देवोंके समस्य संपत्तिमान् है। तू बुदोंमें <sup>ह</sup>में स्थाई दक्षि देख। जैसा सू प्राचीन समयमें रक्षा करता या वैसी ही अब भी हमारी रक्षा कर । ॥ १९ ॥

हे सबतो ! तुम्हारे पास, बाजीकी जो सस्वता है, यह इमें प्राप्त हो । दिस्य गुजीवाके समुख्य और यह करनेवाकेकी

बागी इसेबा प्रवंसाके बोग्य होती है। वैसी वाली हमें भी प्राप्त हो । २०॥

क्षाणा इसका ममलाक बान्य देशा के निवास प्राप्त करता है। इनके बस और बड दोसियान् सूर्वकी तरह तेशस्यी हैं। क्षाका वह इन सद रों ह कर्म शीम हो सर्वन केन्द्र मानु बोंका नाम करता है, वह सबसे खिक प्रकरत होता है स २६॥ बड़ सनु बोंका नाम करनेवाना है। जो वह शहुबोंका नाम करता है, वह सबसे खिक प्रकरत होता है स २६॥

# ५०१ सक्य योरंजायत सक्व भूमिरजायत । पृथ्वा दुग्धं सक्व पय स्वद्वन्यो नार्चु जायते ॥ १९॥

## 84 ]

अवि:- अजिश्वा भारद्वाजः । देवताः- विश्वे देवाः । छन्दः- विष्टुप्, १५ शकरी ।

५०४ स्तुषे अने सुवृतं नव्यंशीभि मांभि मित्रावरुंणा सुम्नयन्ता ।

त आ गमन्तु त इह भुवन्तु सुध्वत्रासो वर्हणो मित्रो अधि।

11 \$ 11

५०५ विकोर्विश ईन्धंमञ्बरे ज्वदंसकतुमग्ति युंबत्यो।।

दिवः विश्वं सहसः स्तुम् वि यहस्य केतुर्मरुवं यर्जव्ये

11 8 11

५०६ अठुक्स्य दुहित्रा विक्षेषे स्तुभियुन्या विधिश्च स्रो अन्या ।

मियुस्तुरा विचरन्ती पावुके मनमे शुर्व नंधत क्रुच्यमाने

11 7 11

अर्थ - [५०३] ( चौः सकृत् इ अजायत ) स्वर्ग एक ही कावन हुना है, नौर ( भूमिः सकृत् सजायस ) प्रथ्वी भी एक ही कत्वन हुई है क्या ( युद्द्याः पया सकृत् कुम्बं ) गायका दूप भी एक ही अकारका होता है (तत् अन्यः म अञ्च आयते ) दूसरा इसके समान कोई वदार्थ करवा कहीं हुना है ॥ ३२॥

#### [86]

[ भ०४] ( सुनतं जर्न ) जच्छे कर्म करनेवाके दिवन जनसंघकी ( नव्यसोधिः गीधिः ) जविद्यय नवीन वाणीसे ( स्तुषे ) में स्तुषि करने हैं। ( पुम्नयन्ता मिनान्यकणा ) स्तोतानोंको सुन्नी करनेकी हुन्द्रावाके निजान्यककी में स्तुषि करने हैं। ( सुक्षत्रास्तः ते चक्णः मिनः आद्वाः ) सुन्दर क्षात्रवेशवाके वे वक्ष्म, मिन्न जीव जिन्न ( हुह् आ गमन्तु ) इस बहमें जावें जीर ( ते श्रुचन्तु ) वे हमारी स्तुतियां सुने ॥ १ ॥

[ ५०५ ] ( विशोविशः ) संपूर्ण प्रका द्वारा ( अध्यरेषु ) वशकर्गोमें (ईडधे अदलकतुं ) स्तृत्व और गर्नरिव कर्म करनेवाडे, ( युनस्योः कारति ) स्वर्ग और पूच्नीमें कानेवाडे ( दियः शिशुं ) स्वर्गके प्रत्न ( सहसः सूनुं ) वक्के विने बलब हुए प्रत्न ( यजस्य केतुं ) वजके व्यव रूप ( अध्यं आह्रा ) वेजस्ती बशिकी ( यजध्ये ) वज्र करनेके विने में स्तृति करता हूँ ॥ २ ॥

[५०६] ( अवषस्य विक्रिये दृष्टितरा ) स्वैकी ग्रुस्का और कृष्णा हो पुतियाँ है। (अन्या स्तुधिः विविद्यो ) क्ष्मेंसे एक रात्रि जामकी पुत्री नक्षणोंसे प्रकाशती है और (अन्या स्तुः ) वृसरी दिनवमा नामक पुत्री स्वैसे प्रकाशती है। (पिथस्तुरा विक्रिस्ती) परस्पर त्यरासे चकती है (पात्रके आक्यमाने ) ग्रुस् करनेवाकी प्रक्षणीय (अर्थे मन्म ) अवणीय प्रधा नववीय इसारे स्तोत्रको (ज्ञासतः ) सुने ॥ इ.॥

भाषार्थ — पुक्रोकके समान शुलोक है, सूमिके समान सूमि है, और गानके तूचके समान गायका हूच है। इनके समान वृक्षण पदार्थ कराय नहीं हुया ॥ २२ ॥

मित्र जीर वर्ण दूसरोंको सुकी करते हैं इस तरह अभुष्य दूसरोंका शुक्ष बढावे । क्लम कीर बक्न, मिन्न कीर जाति यहां जाकर हमारा शक्षण करें के १ क

यह वेजस्दी क्रिंग वक्कमोंमें सभी ध्याओं द्वारा स्तुत्व और गर्वरहित क्रमें करनेवाकः, सर्वत्र वसव करनेवाकः, तथा वक्का प्रजापक है, पेसे विधि देशकी में वक्क करनेके क्षिए स्तुति करता हूं ॥ २ ॥

| 400 | म बायुमच्छो बृहती मंतीशा बृहद्रीय विश्ववीर रश्यमाय ।                                                              | as es as |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 406 | युद्धांमा नियुत्ः पत्यमानः कृतिः कृतिमियक्षासे प्रयच्यो<br>स मे वर्षुदछदयदुश्चिनोयों रथी निरुक्तान् मनंसा युजानः। | 11 8 11  |
|     | चेन नरा नासत्येषुयच्यै वृतियोधस्तनयाम् स्मर्ने च<br>पर्जन्यवाता वृषमा पृथिव्याः पुरीवाणि जिन्वतुमप्यानि ।         | 11 % 11  |
|     | सत्यंश्रुतः कवयो यस्यं गुर्मि - जीवः स्थातुर्जगुरा छणुष्वम् ।                                                     | 0 ₹ 0    |
| 980 | पावीरवी कन्यो चित्रायुः सरस्वती वीरपंत्नी घियं पात् ।<br>धामिरव्लिद्रं घरणं सञ्जामी हुराधवे गृण्वे अभे यंसत्      | 11.4.11  |

अर्थ-[ ५०७ ] (बृहती अनीया) इमारी वही इच्छा है कि (बृहत् रार्वे निश्ववारं रथात्रो बायुं ) वहे वनको काय केवर, समसे संस्थीय अपने स्थकी जनसे अरकर वायु ( आवड़ म ) इसारे पास बावे ( प्रयज्यो ) है व्यक्तिय क्षतीय । ( शुरुत्-यामा नियुत्तः पश्यमानः कविः ) कान्तिमान् वाहनवाता, जपने रचमें बोखी हुई बोडिवींका स्वानी कुदिमान् त् ( कवि इयक्षासि ) कुदिमान् की पूत्रा कर ॥ थ ॥

[५०८] (अभिनाः सः मे वपुः छत्यत् ) अनिनोंका वद स्थ मेरे सरीस्को वेजसे वेजस्वी की। (या रथः विक्मान् मनसा युजानः ) जो तथ विशेष पीक्षिमान् तथा समके इसारे मालसे ही अभीसे युक्त होता है । है ( नरा ) नेता ( नासत्या ) बांबर देवी ! ( येन वर्तिः ) जिस । यसे स्थोताके वरको ( तमयाय तमने च इवयध्ये ) वृत्रके

किये, इसके पिठाके छिये जीर समझी इच्छाजींको पूर्ण कानेके छिये ( याथा ) तुम क्षेत्रों जाते हैं ॥ ५ ॥

[५०९] हे ( वृषमा ) वृष्टि करनेवाके ! ( पर्जन्यवाता ) पर्जन्य जीर वाथू ! (पूर्विक्याः अण्यानि युरीवाणि ) प्रविधीवरक अवयुक्त अब इमारे पास ( जिन्दतं ) प्रेरित करो । हे ( सत्यभूतः कवयः ) सम असंसा कोरब कानी ( जगतः स्थातः ) जगत्के संस्थापक देववन ! ( यस्य गीर्भिः ) वानिबंके ( जगत् आ कृषुष्यं ) सर्वे समन्त्रा तुम निर्माण करते हो ॥ ६ ॥

[ ५' । ( पवीरची कम्या वित्रायुः घीरवश्मी सरस्वती ) वित्र करनेवाडी, सुन्दर, उत्तम वह देनेवाडी, बीबींका पातन करनेवाडी, ऐसी सरस्वती देवी (थियं धात्) इमार इक्सि किये कर्रोंको चारन को (झाबिः सजीवाः) इंबर्गानकोंके सदित प्रीतिसे रहनेवाकी (गुणते ) स्तुति करनेवाकेको (अध्यानं तुराध्ये द्वारणं दामं ) विद्वरदित

कीतवायु जाविका दृश्य गरी नहीं है देशा भर और सुच हुने ( यंस्तत् ) अवान कर ॥ • ॥

भावार्थ- दो परस्पर विदद् रूपवाकी हो पुत्रियों हैं। एक रात्री काकी है और वृत्तरी दिश्वमा गेरी है। शक्नोंके बाब राजी रहती है और सूर्य है साथ दिनकी प्रमा रहती है। वे दोनों खरासे सतत चढ़ रही हैं कभी दहरती नहीं। वे दिवारे पविजया करती हैं जीर ने दोनों असंतीय हैं। इस इनकी स्तृति करते हैं ॥ ३ ॥

इमारी पेसी इच्छा है कि वडे धनको अपने स्थपर रक्षकर बायु इमारे पास बहुता रहे । इसका रच केप्रस्की है और

बसको उत्तम योवियां जोती हैं। वह बुद्धिमान् वायु ज्ञानियोंकी पूता धनसे करे ॥ व ॥

कहिननी देवोंका यह रथ मेरे शारीरको वेजस्ती करे। इसी स्थासे ये दोनों देव स्लोताके यर वसे हर तरहका धन

देनेके किए वाते हैं ॥ ५॥

है पर्कम्य और वायू ! दुम शृष्टि बरते हो, अक्षः पृथिबीपर तो उक्के साथ अक हैं उनको हमें हो । कोन वाणियोंसे हुम्हारी स्तुति गाते हैं कि तुम सब जगत्का निर्माण करते हो । यह स्तुति सत्य है वर्नोकि बाबु और प्रमण इस प्रश्नीपर क्रम वनस्पतियोंकी वस्ति करते हैं। जिससे सब प्रकारका काम, अब और देव वसक होता है। ॥ ६ ॥

| 488 | पुथर्यमुः परिवर्ति बचरवा कामेन छुवी अस्वान छुकेम् ।             |         |
|-----|-----------------------------------------------------------------|---------|
|     | स नौ रासच्छुरुधंश्रन्द्राश्रा थियंथियं सीवधाति प्र पूषा         | 11 6 11 |
| 412 | प्रयम्भाजं युवर्त वयोधां श्रुंगाणि देवं सुगर्मस्तिमृत्वेम् ।    |         |
|     | होतो यश्रद् बज्जतं पुस्त्यांना मृशियस्त्वष्टारं सुद्धवं विभावां | 11811   |
| 4१३ | सुनेनस पितरं गीभिरामी कुद्रं दिनां वर्षया कुद्रमुक्ती ।         |         |
|     | बृहन्तंमुध्वमञ्जरं सुबुक्त मृथम्धुवेम कविनेषितासः               | ा १०॥   |
| 428 | आ युनानः कवयो यज्ञियासो मरुतो गन्त गृणतो बंदुस्याम् ।           |         |
|     | अचित्रं चिद्धि जिन्बंधा वृधन्तं पुरधा नर्धन्तो नरी अझिरुस्वत्   | ा ११ ॥  |

सर्थ— [५११] (पथस्वधः परिपति) प्रत्येक मार्गवर अधिकारी ऐसे (अर्के) अर्थनीय प्राको (कामेन कृतः यसस्या अभ्यान्य ) अवनी कामभासे प्रेरित होकर असम बस्त्रसे प्राधैना करे । (सः पूषा ) वह प्या (नः शुरुधाः सन्द्राधाः रासत् ) इसको बोकको रोकनेवानी रसम वाणियां प्रवान करे । (धियंधियं प्र सीपधाति ) और संपूर्ण हमार करे वह सिन्ध करे ॥ ८ ह

[५१२] (प्रधमभाजं यदासं वयोधां) प्रथम सजनीय, वशस्त्री, वय भारत करनेयां (सुपाणि देवं सुमास्ति) सुन्दर दायवांके, दावादि गुजवुक्त, सुन्दर भुजाबीवांके (ऋग्वं पस्त्यानां यज्ञतं ) प्रकाशमान् प्रजाबनींसे सजनीय, (सुद्दवं स्वाष्टारं ) प्रजीय व्यवका (द्वीता विभावा अग्निः) देवींको दुळानेवाळा, वीष्यमान् विभाव् । व्यवका को ॥ ९ ॥

[ ५१३ ) ( भुवनस्य पितरं रुष्ट्रं ) भुवनका पावन करनेवाले, दुःच दूर करनेवाले ईयरकी ( आफिः गीर्भिः ) इन वाजियोंसे ( दिया वर्धय ) दिनमें जागान करो । ( अक्ती रुष्ट्रं ) जीर राजिमें भी उसी रुष्ट्रका यश नावो । जीर इम ( कविना इचितासः ) दुदिमान् रुष्ट्रसे मेरिट हुए ( बृहन्तं जान्वं अजरं सुष्ट्रमं ) महान्, वर्धनीय, वरारदित, वत्तम सुष्ट्र देनेदाले देशकी ( अध्यक् दुवेम ) मर्शसा नावे हैं ॥ १० ॥

[५१४ ] है (युवानः ) हमेशा वरुण, (क्ष्वयः ) क्षाणी, (यिवयासः ) नजनीव (भरुतः ) मक्ती ! (गुणतः वरस्यां आ गम्तः) स्तृति करनेवाकेकी स्तृतिके पास जानो । हे (नरः ) नेता मक्तो ! (इत्था सृधम्तः। नक्षम्तः आंगिरस्वत् ) तुम इस प्रकार जन्तिकार्मे वहते हो जीर विद्याति किश्में (अचित्रं चित् जिम्बर्थ ) जीपविद्योंसे रहित देशको भी बृष्टिसे एक करती हैं ॥ ५१ ॥

भाषार्थ— सरस्वती विद्या है। वह सबको पवित्र बनाती है। विधासे बचम वध प्राप्त होता है, विद्या वीरठाको बढाती है। बुद्धिका संरक्षण करती है। इस बुद्धिते भागा प्रकारके बचम कमें किये जाते है। देवी शक्तियों विधासे प्राप्त होती है। विद्वान कत्तम क्षित्रहित शतुसे विसपर बाक्रमण वहीं हो सकता ऐसा सुकारायक वर प्राप्त कर सकता है ॥ ७ ॥

प्रत्येक मार्गपर स्वामीकपरी वर्तमान प्रशीम ( पूरा देव ) की इस अपनी इच्छाले वाणी द्वारा पूजा करते हैं । वह पूषा इसे शोकको तूर करनेदाशी, जानंद देनेवाकी वाणियाँ ( गीर्वे ) देवें । वह इमारे प्रत्येक दुदिपूर्वक किये कमें सिद्

लक्षा देवोंके बच्चरें प्रथम प्रशीय, बक्षस्वी, बच्च चारण करनेवाका, सुन्दर हायदाका, सुन्दर भुजाराका, रोजस्वी, प्रजापनी द्वारा क्यास्त है। केवस्त्री क्रमि कम त्वकाका प्रशंक करे ॥ ९ ॥

दिश्वके पराम पिता हु:च तूर करनेवाके परशेषरकी हन वाणियोंसे दिनमें स्तुति गावे हैं। रात्रोमें भी वसी प्रशुकी स्तुति करते हैं। कविके मेरिक हुए इस वहें दर्बनीय, बरारदिव, कचम सुक्ष देनेवाके प्रशुकी सहा स्तुति करते है ॥ ॥ ॥

| <b>५१</b> ५ | त्र बीराय त्र त्वसे तुराया इजी यूथेनं वशुरक्षिरस्तम् ।<br>स विस्पृत्रति तुनिनं श्रुतस्य स्त्रामिनं नाकं वज्नस्य विषेः  | ॥ १२ ॥    |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 414         | यो रजांकि विमुमे पार्थिवानि त्रिश्चिद् विष्णुर्भनंवे वाश्वितार्थ । वस्तं ते भ्रमेश्वपद्वमाने राया मेदेम चुन्वाई वनां च | 11 2 % 11 |
| 410         | तकोऽहिर्बुह्मी अक्रिएके स्तत् पर्नेत्स्तत् संविता चनी पात् ।<br>तदोषंधीमिर्मि रांतिपाचो भगः पुरंधिजिन्वतु म राये       | म १८ ॥    |

अर्थ— [ ५१५ ] ( वीराय प्र अज ) वीरके समीप जा। (तबसे तुराय प्र) बढवान्, बीप्रगामी वीरकी वपासवा कर । ( पशुरिशः यूथा इव अस्तं ) पशुपाछक जिस प्रकार पशुमम्हको सामको पीप्र वरकी ठरक मेरित करता है, वेसे तुम भी प्रभुकी बोर पीप्र जाबो । ( सा वचनस्य विषः क्षतस्य ) बह स्तृति करनेसे प्रवीनकी स्तृति ( साम्बर्धियाति ) शरीरको स्पर्ध करती है। ( स्तृतिः न नाकं ) जिस प्रकार नक्षत्रोंसे जाकार ते तस्वी दीजात है, वेसा वपासक भी ते जस्वी होता है ॥ १६ ॥

[५१६] (यः विष्णुः) जिस विष्णुने (बाधिताय मनवे) बहुरोंसे दुःबी हुए सबुदे क्षित्रे (पार्थियानि रजािस ) ठीनो पार्थिव कोकांका (जिः विममे ) ठीन पार आकान किया। है विष्णो ! (तस्य ते ) यस वकार समने (डपदयमाने शर्मन्) दिवे परमें (राया तन्या तना च मदेम) बनसे तुका मोशेन शरीरवाके पुत्रोसदित इस आजन्दमें रहेंगे ॥ १६ व

[५१०] (अदिर्कुष्यः) निर्मित (अर्केः नः अद्भिः सत् चनः धात्) सम्ब्रीसे स्त्यमान दोकर दमको पानी सिद्ध अच है। (पर्वतः तत् स्विता तत् रानिषाणः) वर्वत हमें चन है, स्विता हमें वन हैं, और विश्वदेव भी दमको (ओषघीभिः तत् अभि) बीविषयोंके सहित वन हैं। (पुरिधः अगः राये अजिन्वतु ) बहुत इन्सिम् सगदेव हमारे किये धनको देशित करें है। १४ ॥

आवार्य — दे सदा तर्ज रहनेवाक, जानी तथा प्रशक्ते बोरव सदने ! तुम स्तृति करनेवाकेके पास वाली । तुम सव अन्तरिक्षमें वहते हो , तक स्वैकी किरजें युकोकसे पानी बरसाती है, जो जोविवयों से दहित देशको भी नकसे सत करती है ॥ ११ ॥

है सनुष्य ! प्रमु वीर है, उसके पास जा, इसकी दरासना कर । सामध्येसे त्याके साम कार्य करनेशके प्रमुक्त मिक कर । कसकी उपासना कर, उसके पास जा । की बोर्ड पास कर विस्त वरद प्रमुप्त को शाम के समय दरकी कोर प्रेरिक करता है, उस वरद उपासक अपने पिया-प्रमु-के प्रश्चे पास जाय, अर्घाद उसकी उपासना करे । यह स्तुति वरनेशाका श्रुति वस्त्रका शावा स्तुतिसे शरीरमें-मनको-स्पर्ध करता है । ऐसी नेश्यकों स्तुति करता है के यह स्तुति सुननेशाके श्रीरमें पुसर्वा है । सनपर परिणाम करती है है १२ ॥

किस विश्वाने दुःचित मनुके किने तीन वार प्रविवीपरके कोकींका बाक्रमण किया। तीन वार बाक्रमण करके तीनीं कोकींसे वाण्यि न्यापन करके मनुका दुःच तूर किया। उस ठेरे दिने घरमें घन, वशीर तथा पुत्रोंके साथ बानम्यसे रहेंगे। विश्वा तीनों कोगोंकी बानम्य बढाता है, इसकिने यह मेरे घरका बानम्य बढावेगा ही ॥ १६ ॥

आनेक तरहके मंत्रोंसे स्तृत होकर वाझि, पर्वत, सविवा और विवादेव हमें औदिवालों सहित वास प्रदान करें। वासकिक कृतिमान मगदेवता हमारे बिने धनको प्रेरित करें ॥ १४ ॥ ५१८ तू नी र्यि र्थ्य वर्षिण्या पुरुवीरै मुद्द ऋतस्य गोषास् । धर्य दाताबर् येन जनान् स्रप्यो अदेवीर्यम च कर्माम विश्व आदेवीर्ययो भवीन ॥ १५॥

# [40]

अवि:- अभिन्या भारद्वाजः । देवताः- विश्वे देवाः । सन्तः- विष्टुप् ।

प१९ दुवे वी देवीमदिति नमीभि मृद्धीकाय वर्रणं मित्रम्बिम् । अमिखदार्भर्यमणी सुधेवी शाहून देवान् स्तेतितारं भग च

H \$ D

५२० सुज्योतिषः सूर्य दक्षंपिन ननागास्त्वे सुमहो वीहि देवान् । द्विजन्मानी य ऋतुसार्षः सुत्याः स्वर्वन्तो यज्जा अमिजिह्याः

11 8 11

अर्थ— ( प(८ ) दे संपूर्ण देवताओं ! ( मः वध्यं चर्षणियां पुरुर्वारं महः ऋतस्य गोपां रार्थं ) दमें रथेसि युक्त, महान् सल्ला वस्त ऐसा पन और (अजरं स्तयं ) मक्षय पर ( वात ) रें। ( येक जनान् ) अस वन और वस्ते शतुनोंको ( च अदेखीः स्पृष्णः ) स्वर्धा करनेवाकी शक्षयी सेनाका ( अभि क्रमाम ) इस पराभव करें। (आदेखीः विदाः आभि अक्षयाम ) देश प्रजा जिस वन और परसे संपुर दोशी है ऐसा वन और पर इसको है ॥ १५ ॥

[40]

[ ५१९ ] हे देवों ! मैं (मुळीकाय नमोधिः ) सुकांक किये नवनीसे (वः देवीं अदिति ) तुम्हारी तेजरिवनी साता निवितिकी (वरुषं मित्रं असि ) वरुष, मित्रं, निर्मा, निर्मा, (अधिक्षदी खुदोरं अर्थमणं ) एवं शतुनीकी दिसा करतेवाके तथा जच्छी तरहसे सेवनीय, वर्षमा, (सवितारं अगं च त्रातृन् देवान् ) सविता, अग और रक्षण करवेवाके एव देवोंको नमन करता हैं, सबकी उपासना करता हूं ॥ १ ॥

प्रकृति है (सुमहः सूर्य ) वह महान् सबके प्रेरक सूर्य ! (दक्षापितृन् सुज्योतिक देवान् ) जिनके दक्ष नामक पितर है पूर्ते सुरुदर कान्तिवाके देवोंको (अन्नागास्ते स्तिहि ) निन्पाप क्पने हमारे जनुकृत कर । (ये द्विजनमानः जनसायः सत्याः ) जो दो वार जन्मनेवाके, सत्य बावरण करनेवाके, सत्यवादी, (क्दर्यन्तः यज्ञताः माझजिहाः )

बारमबाब, प्रानीव, बाग्निस्पी जिह्नावांक देव हैं, डबको इमारे बलुकूक करे ॥ र ॥

भावार्थ— दे देवी! इमें रयोंसे युक्त, मानरोंकी तृति करनेवाले, बहुन पुत्र रोत्रोंसे युक्त, बढे सस्य बक्क दे रहाक धनकी स्वा बक्षव घरको हो। जिससे इस बाबुके से तिकारिय और दुष्ट स्थां करनेवालीयर बाक्तमन करें जीर दिव्य प्रमा जिससे छंतुष्ट होती है वह धन इमें फिक्के छ १५ व

व्यक्ति देवोंकी माता है। मूल प्रकृति व्यक्ति है। व्यक्ति, मिन, वरण, वर्षमा, सविता, मग ये प्रकृतिते वने संरक्षक देव हैं। प्रकृति वह " प्रजा " है। प्रकासे राज्यके संरक्षणके किये विवकाश चुने वाते हैं। वैसे ही वे ( नातृन् देवान् ) रक्षक देव हैं। विवासकार विभिन्न विवकार इनके पास है।। १ व

हे सबके प्रेरक वहे सूर्य | जिनके वितर दक्ष हैं देसे तेंत्रस्ती देवोंको-ज्ञानियोंको-पापरहित रूपसे हमारे जनुकृत कर । को हित सरवनिष्ठ, सरवरूपी, आरमवरको कुछ, पुत्रनीय व्यक्तिके समान वेंत्रस्ती निद्वासे वेजस्ती वचतृत्वसे-युक्त हैं वे भी हमें बहुक्त हों के वे |

| <b>५</b> २१ | उत बांवापृथिवी ध्रुत्रमुक बृहद् रोदसी बरणं सेषुम्ने ।      |          |
|-------------|------------------------------------------------------------|----------|
|             | महस्करयो वरिं <u>चो</u> यथां नो असमे श्वयांप चिवणे अनेहः   | 11 % 11  |
| 422         | का नी रुद्रस्य सूननी नमन्ता मुद्या ह्तासो वस्वोऽर्ष्ट्याः। |          |
|             | यदीमर्से महति वो हितासी बाघे मुरुनो अद्वाम देवान्          | II & II  |
| 935         | मिम्यश्च येषु रोद्धी तु देवी सिवंक्ति पूरा अम्यर्धेयज्ञा । | 43 A. 11 |
|             | भुत्वा इव मरुतो यद याथ भूमा रेजन्ते अर्थान प्रविक्त        | 11411    |
| 438         | अभि त्यं बीरं मिर्वणसम्बं नद्वं महाणा जरित्नवेन ।          | 10 % 11  |
|             | भव्दिद्वसूर्य च स्तर्वानी रास्त् वाजाँ उर्व मुद्दी गृंणानः | 11 🗲 11  |

अय — [५११] (उत् ) जीर भी; दे ( धवापृथियी ) यावापृथियी ! ( ऊठ सर्व करथा - वृत इमें निस्तृत आवस्त्र में प्रकार कर के प्रकार कर के कर के कर के कर के किस्तृत का का विकार के किस कर के किस कर से किस कर के किस कर

[५२२ ] (हद्गम्य वसवः अधृष्टाः स्नवः ) हद्गके पुत्र, बसानेवाके, दूसरीते वहितितः, (अद्य हुतासः नः बा ममन्ती ) बाज बुढानेपर इमारे पास बावें। (यत् ई महतः देवान् ) तो एन महत् देवोंको (अमें महित वा बाचे ) बक्त बचना महान् संप्राममें (हितासः अद्वाम ) दिन करनेके किये बुढाते हैं ॥ ॥

[ ५२३ ] ( येषु बोदली देवी मिन्यस तु ) जिनहे साथ वेत्रवी द्यावापृथियी मिली हुई हैं। ( सभ्यर्धयम्या पूषा लियांक ) भक्तोको समृद्ध बरनेवाला पूषा जिनही सेवा करता है। हे ( सहनः ) महत् सन ! तुन ( इसं अन्या याथा ) हमारी प्रार्थना सुनकर जब जाते हो तब ( अध्यक्ति प्रविक्ति भूम रेजन्ते ) मार्गर्ने आनेक क्रियं चक्रते रहने पर जन्म प्राणी कार्यके हैं। इसमा सुनहारा नेव है ॥ ५ ॥

[ ५२४ ] हे ( जरितः ) स्तोता ! ( त्यं मीरं विर्वणनं इन्द्रं ) वस वीर प्रशंसनीय इन्द्रकी ( अधेन प्रद्यामा ) महीन स्तोत्रसे ( अधि अर्च ) स्तुति करो । ( स्त्वाना ) स्तुति किया हुवा वह इन्त्र ( इवं उप अवत् इन् ) क्यारी प्रार्थना अवन वरे । ( गूणानः महः वाजान् च उप सस्त् ) बीर प्रशंसित इन्द्र इने बरविक वह बीर वह देवें ॥ व ॥

भावार्थ — हे युक्तोक और हे पूचितो ! इमें बड़ः श्र जाक गाम हो ऐपा करें हे बाशायुचितो ! इमें सुच हेरेशका बड़ा घर प्राप्त हो । हमें बड़ा घन जैसा मिछ वैसा करो । हे हुद्धिमधी देवियो ! इमें निष्मप घर मिछे ऐसा करो ॥ १ ॥ बद्रके पुत्र जो सबका निवास कराते हैं, स्वयं कहिसित रहते हैं, वे बाज बुढ़ानेपर हमारे पास बावें । सक्त देवोंको

होटे या बढे युद्से दित करनेके किये दुकावे हैं॥ ॥ ॥

शुक्रोक जीर पृथितीकोक तिनके साथ मिक्षे हुए हैं, अक्तोंका समृद्ध करनेवाका पूर्वा जिनकी सेवा करता है, देने मक्त् गण तब चक्रें हैं, तब इनके वेगको देवकर सभी प्राणी कांपने सगते हैं। महत्वण नायु हैं। व जनतिस स्थानीय देव हैं। गण तब चक्रें हैं, तब इनके वेगको देवकर सभी प्राणी कांपने सगते हैं। महत्वण नरनेवाके मेप भी इस वायुरेवकी सेवा करते जनतिस्स ही शुक्रोक जीर पृथिवीकोकको जायसमें मिकाता है। सबका पोषण करनेवाके मेप भी इस वायुरेवकी सेवा करते विश्व पर अब यह वायु मचण्डक्य जारम करके चक्रता है, तब इसके वेगको देवकर संसार सभी प्राणी कांपने सगते हैं। पर अब यह वायु मचण्डक्य जारम करके चक्रता है, तब इसके वेगको देवकर संसार सभी प्राणी कांपने सगते

| 424 | बोमानेमायो माजुबीरमृक्तं धार्व दोकाय तर्नवाय वं यो। ।            |          |
|-----|------------------------------------------------------------------|----------|
|     | यूर्य हि हा भिषजी मात्रेमा विश्वस्य स्थातुर्जगतो जनितीः          | 11 0 11  |
| ५२६ | आ नी देवः संविता त्रायमाणो हिरंण्यपानिर्यज्ञतो जेनस्यात् ।       |          |
|     | यो दर्त्रवाँ उपसो न प्रतीकं व्यूर्णुते दाशुबे वायीणि             | 11 6 11  |
| 420 | जुत त्वं धंतो सहसो नो अधा देवाँ आस्मर्भध्यरे वंतृत्याः।          |          |
|     | स्यामहं ते सद्मिष् राती तर्व स्याम्येऽर्वसा सुवीरंः              | 11 5 11  |
| 426 | जुत स्या मे इतुमा जेग्न्यातुं नासंत्या श्रीमिर्युवमुक्त वित्रा । |          |
|     | अर्ति न मुदस्तमंसोऽग्रमुक्तं त्वितं नशः दुरिताद्रमीके            | 11 09 11 |

अर्थ — , १२५ ] हे (आप: ) अक्रमवाहो ] ( प्रानुषी: ) तम मनुष्यकि हितके किये हो, इसकिये ( तोकाय समयाय घात ) तम और पैत्रके किये ( अमृक्तं ओमानं ) शहिसित, रक्षक जब देवो । (हि विश्वस्य स्थातुः जगतः अतिकीः ) तम सब स्थावर कीर जंगमको वश्य करनेवाके हो । ( यूर्य सातृतमाः भिषजः स्थ ) तुम सब मातावीकी भी अधिक अच्छे विकित्सक हो । इसकिये ( हो योः ) तुम सब क्यून्योंको दूर करो ॥ ० ॥

[ ५२६ ] (यः दत्रवान् ) को चनवान् वेव ( उपसाः न प्रतीकं ) उदाका प्रतीक वैसा है वह ( वाशुपे वार्याणि ) मनुष्यको प्रशंसनीय पन ( वि ऊर्णुते ) देवा है, वह ( त्रायमाणः हिरण्यपाणिः यज्ञतः सविता देवः ) रक्षक, शुवर्णके समान किरनेर्वाका, वमनीय, सविवा देव ( हः आ जगन्यात् ) हमारे वास वादे है ८ है

[ ५२७ ( इत ) और दे ( सङ्घाः स्तृतो ) वक्तुल लांग्न ! (त्यं अदा नः अस्मिन् अध्वरे ) त् लाल इगारे इत वक्ती ( देवान् आ वसून्याः ) देवोंको का । और ( अहं ते राती सर्वं इत् स्यां ) में केरे चन देनेके समय अदा उपस्थित रहूँ धवा दे ( अग्ने ) अग्नि ! ( तक अवसासुर्वत्रः स्यां ) वेरे रक्षणके उत्तव वीर ( युक्रयी आदि ) वे युक्त होते ॥ ९ ॥

[ ५२८] ( उत ) और है (विद्रा नासत्या ) बुदिमान् व्यान् देवताओ ! (त्या युवे ) वे तुम दोनीं ( प्रिंशिंग में हवं अंग आ अन्यानं ) बुदियुक वर्मीके साथ मेरे स्तोत्रके प्रति बीम ही वालो । ( मह तमसाः अर्थि म अमुमुक्तं ) महान् वन्यकारसे जैसे व्यान व्यानिको सुदाया या, उस प्रकार है ( न्या ) नेता व्यानिको ! ( अधीके दुदितात् तुर्वतं ) वंप्रायुने पापी सनुसे हमें बचाओ ॥ १० ॥

आवार्य— हे स्तुति करनेवाके मनुष्य ! त् अस प्रशंसनीय इन्द्रकी नवीय स्तोत्रसे स्तुति कर । वह इन्द्रमी स्तुति करनेवाके इस समुख्योंकी प्रार्थना सुने और इसे अत्यविक यह और अब दे ॥ ६ ॥

कर मानवींका दित करनेवाका है। बातपात क करनेवाका संरक्षक वक्ष पुत्रपीत्रीके किये देवे। क्षण स्थावर बंगमको सत्तक करनेवाका जरू है। तथा माठावाँके की व्यक्ति प्रेमसे रोग दूर करनेवाके कर हैं। वे वक्ष देनें शांति हैं बीर दोव बूर करें ॥ ७॥

सविता देव चनवान्, बचाके समान प्रकाशमान्, १श्राक, स्रोनेके समान वेजस्यी किरणीयाका, पूज्य और अञ्चलको प्रशंसनीय धन देनेवाका है। वह वेच इमारे वास बावे ॥ ८ ॥

हे बक्से बरपथ होनेवाके बाने ! तू बात हमारे इस बक्षमें वेबीको का। अब तू बन वे, तब मैं सहा क्रास्थित हूं चवा चेरे रक्षणके साबनोंसे बुक्त होकर मैं बक्तम बीर प्रजीसे खुक्त होऊं ॥ ९ ॥

हे विश्व देवो ! तुम दोनों इदिमान् हो, हसकिए इदिवृद्ध करों हे साव मेरे स्वोबोकी तरफ बीम मानो बीस कंपामर्थे वादी बहुवोंके हवें क्याको ॥ १० ॥

| ५२९ | ते नो गायो द्युमनो वार्जवतो<br>दुसुस्यन्ती दिव्याः पार्थिवा <u>मो</u> | वृत्तारी भून नृत्तरीः पुरुक्षोः ।<br>गोजाता अप्यो मृळशं च देवाः | H \$\$ H |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------|
| 4३0 |                                                                       | मीळहुर्वन्तो विष्णुंर्वेकन्तु वायुः ।                           |          |
|     | ऋभुष्ठा बाजो दैन्दी विधाता                                            |                                                                 | । १२ ॥   |
| 4३१ | पुत स्य देवा सं <u>वि</u> ता मगी <u>नो</u>                            | sqf नपांदनतु दानु पविः ।                                        |          |
|     | स्वष्टां के वेभिर्जनिभिः सजोपा                                        | बीर्देविमिः पृथियी संगुद्धैः                                    | म १३ ॥   |
| 4३१ | षुत नोऽहिंबुहर्षः भूणो स्वज                                           | एकंपात् वृधिनी समुद्रः ।                                        |          |
|     | विश्वे देवा ऋंतावृष्टी हुतानाः                                        | स्तुता मन्त्राः कविशुस्ता जीवन्तु                               | 11 48 H  |

अर्थ—[ ५२९ ] हे (देवाः ) देवो ! (ते सुमतः साजवतः ) तुम तेवसे, बस्तते तथा (तृसतः पुरुक्षोः हायः ) पृतादिसे युक्त हा जीर बश्यम्य प्रशंतिक समक (सः दातारः भूतः ) वाता हो । (द्वास्थन्तः दिस्याः पार्थियानः वाताताः स अप्याः ) वात देवेवाहे, सुक्रोक्षते तथा प्रथियोगः रहनेवाहे, गौलींके साथ रहनेवाहे जीर सम्यारिक्षते रहनेवाहे तुम हमका सुन्नी करो ॥ १० ॥

[ ५३० ] (मळिडुध्मन्तः ते ) मनोरथ एवं धरनेवाचे वे ( रुद्धः सरस्यती सप्तोषाः ) रुद्ध, सरस्यती, समाव रूपसे भसच वहनेवाके (विष्णु वायुः ऋभुशाः) विष्णु, वायु ऋभुशः, (वैष्यः वातः विधातः) देवीचा विश्वसरी वाचविश्रातः ( तः खळन्तु ) हमें सुबी करें। (पर्नेन्यावातः तः इपं पिष्यतः ) और पर्नेन्य वधा वायु भी दमें वस देवे । १ ॥

[५६१ ( उन रगः साधिना देवः अगः ) और वह प्रभिद्ध देव सविता, सग और ( देन्तु प्रिः अगं प्रणात् ) वनसे पूर्व करनेवाका वांप्त ( मः सखनु ) हमारी वक्षा करे । ( देवेशिः अनिर्धाः सजीवाः स्वष्टा ) वैव और देवियोक साथ प्रीतिसे रहनेवाका स्वरा ( देवेश्यः श्रीः ) देवेडि साथ श्री और ( समुद्रैः पृथिवीं ) समुद्रेडि साथ पृथिवी बादि सब देव द्वारी रक्षा करें ॥ १६ ॥

५३२ ] ( उत ) बीर ( अहिर्द्धन्यः, अतः एकगत् पृथिवी ससुद्रः ) नहिर्दुचन, बतः एक पाद, पृथिवी बीर ससुद्रः नः अप्रणोतु ) इसारि प्रार्थना सुते। ( अतावृधः दुवानाः स्तुता मन्त्राः ) वक नवत सत्वको वदानेवाके स्तुतिके मन्त्र तथा ( कविद्यस्ताः विश्वदेवाः ) वृदिमान् ऋषिषंसे स्तुवमान् सब देवनव इमारी ( अवन्तु ) स्था करें ॥ १७ ॥

आवार्थ — देवो । तुम देवसे, रखसे तथा तुमादिसे बुक्त हो, और वश्यन्त वर्धसमीय मनोको देनेवाके हो । वृत्त देनेवाके, सभो बोकोंमें रहनेवाके, अन्तरिक्षमें निवास करनेवाके तुम हमें सुन्ती करो ॥ ११ ॥

वतः, सरहरती, विष्णु, वायु, ऋमुक्षा, विष्य जवा, विषाता वे इसे सुबी करें और पर्कन्य तथा वायु इसे जवा देकर सुबी करें ॥ १२ ॥

बद प्रसिद्ध देन स्विता, भग और जनसे पूर्व करनेवाका श्राप्ति हमारी रक्षा करे। देन और देविकेक साथ मीतिसे रहनेवाका राक्षा युक्रोक तथा समुद्र जादि जन्म देवेकि साथ दमारी रक्षा करे ३ ६ ॥

स्तितंत्रम् मदिनात्री, मदिनोय देव, प्रविशी तथा सञ्जय दवारी मध्येश शुर्वे । यशको सग्रह करनेशके तथा मध्येषे वे स्तुत होनेशके देवगण इमारी रक्षा करें ॥ १२ ॥ **५३३ एवा नवातो यम तस्यं धीमि भेरद्रां**जा अम्यंर्चन्स्युर्केः । मा द्वासो वसवोऽर्थष्टा विश्वे स्तुतासी भूता पजनाः

11 89 11

[ 42 ]

अधि:- अजिभ्वा भारद्वाजः । देवताः- विभ्वे देवाः । छन्दः- जिब्दुप्, १३-१५ उन्जिन्, १६ अनुब्दुप् ।

५३४ उदु त्यचधुर्मीई <u>मित्रथो</u>राँ एति प्रियं वर्रणयोश्दंश्वम् । ऋतस्य श्रुचि दर्श्वतमनीकं कुम्मा न दिव सदिना व्यंदीत्

h 3 ()

५३५ वेदु यद्मीणि विद्धान्येषां देवानां जनमं सनुतरा च विष्री।

ऋज मतिषु दुजिना च परयं मामि चंष्टे खरी अर्थ एवान्

11 8 11

५३६ स्तुष है वो मह ऋतस्य गोपा नहिति मित्रं वर्डणं सुजातान्।

अर्थमणं मगमदंग्यभीती नच्छा बीचे सधन्पः पावकान्

II ₹ II

अर्थ- [ ५३३ ] ( एव ) इस प्रकार (तस्य मम न्यातः भरद्वाजाः ) अरदात्र गोत्रीय मेरे पुत्रपीत्र (धीक्षिः अर्थै:) दुदिपूर्वेष किय स्वीत्रोंसे (अभि बर्खनित ) उपासमा करते हैं । हे (यजत्रा) वन्नीय देवी ! (इतासा वसवः मध्याः विश्वे द्वाः स्तुतासः भूत ) इन्य द्वारा गृप्त किये गवे, वसानेवाके, शतुसे भी वहिसित तुम सव ब्वपरिनवीं सहित सब देव पुतित होजो ॥ ३५ ॥

[ 48 ]

[ ५३४ ] ( स्वल् चक्षुः ) वह सबका जांच ( महि मित्रयो। वठणयोः प्रियं ) वह मित्र और वहलको प्रिय ( अव्रधं शक्ति वर्शतं ) किसीसे नहिंसित, निर्मेड और वर्शनीय, ( जातस्य अनीकं ) सत्यका देशक्य सूर्व ( आ उत् यति ) मकाशिव हो रहा है। ( छदिता दिवः दक्ताः न वि अधीत् ) और प्रकाशिव होकर वह तेत्र वृक्षोक्के भूषमधी वरद संग्रीमित होता है ॥ ३ ॥

[ ५३५ ] ( वः त्रीणि विद्धानि वेद ) जो सुर्व तीनों कोकोंको जानता है। ( प्यां देवानां सनुतः जन्म च विक्रा ) इन देवोंके बन्मको मी जानता है। ( स्ट्रा ) वह सूर्व ( मतेषु ऋजु बुजिना ) विश्वमें सत् कर्म कीर असत् कर्मोंको ( च पहरान् आभि चष्टे ) देवता हवा उनको प्रकाशित करता है, ( अर्थः प्रयान् ) वह स्वामी देव एकं मनुष्यों

की इच्छा पूर्व काता है ॥ र ॥

[५६६] हे देवो ! (महः ऋतस्य ) महान् पक्की ( गोपान् वः ) स्था करनेवाहे तुन्हारी में ( स्तुचे ) स्तुति करता हूँ। ( शविति मिर्च बद्यं ) निर्दित, मिन, बद्या, ( सुआतन् अर्थमणं भगं ) उत्तम अध्यक्षके अर्थमा बौर मग तथा (अनुष्याधीतीन साधन्यः पातकान् ) वहिसित कर्मवाडे धन्य और सबको पवित्र करनेवाडे देशे सब देवोंकी में (अच्छ दोखें) मर्गसा करता हूँ । ॥ ३ ॥

आवार्थ- जिस वरद में देवोंकी बपालना करवा हैं, बसी वरद मेरे पुत्र वादि भी देवोंकी कपसना करें । हे देवो ! तुम सबको निवास करानेवाके, बालुबॉक्टे महिसित हो, जात: तुम जपनी पाकियोंके कारण सर्वत पुत्रित होजो ॥ १५ ॥

सूर्व संसारके सब कार्तोको वेकता हुना पकता है, इसीकिए यह सर्वत्वा पश्च है। यह वहिसित, निर्मेक, वेकने योग्य और तेत्रोक्प है। जब वह प्रकाशित होता है, तब बुकोबके जूबलके समान सुसोमित होता है। जिस तरह किसी बीरके कार्गोमें कुण्डक सुबोमित होता है, वसी तरह वह सूर्व शकोकके सुनहरे कुण्डकके रूपमें सुशोमित होता है है ! ॥

को वीमों कोकोंमें चक रहा है बसकी जानता है। इस देवोंके जन्म जो जानवा है। वह सुर्व इस विश्वमें साक बीए कुटित जो है यह देखवा बीर प्रकाशित करता है। यह ऐसा सवा शासक है। सब इस शासकका सामध्ये जाने और उसको करों जोर देशकर सरक रीविसे अपने वीवन व्यवीत करें। ॥ २ ॥

हे देवो ! धुम महान् वज्ञकी रक्षा करते हो, इस किये में तुन्नारी शतुति करता हूँ ह बाथ ही में वादिति, विक्र बदल, बर्बमा, वेदवर्षकाकी मन वेदला खबा लग्य देवींकी भी में बवादला करता है । 3 ॥

| 4 \$ 10 | रिशार्दमुः सस्पे <u>र्</u> वीरदेग्धान् <u>म</u> हो राक्षेः शुनसुनस्ये द्वातृत् । |         |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|
|         | य्नं सुक्षत्रान् क्षयंतो दिवो नृ निदित्यान् याम्यदिति द् <u>वी</u> य             | 11.8 11 |
| 486     | ह्यै। के विवतः पृथिति मात्रभ्र गात्री स्नातर्वसवी मूळवा नः।                      |         |
|         | विश्व आदित्या अदिते सुजीवा अस्मभ्यं भूमें बहुलं वि येन्त                         | 1140    |
| 439     | मा नो वृकाय वृक्षे समस्मा अधायते रीरघता यजनाः ।                                  |         |
|         | युयं हि हा रुध्यो नस्तुन्तां यूर्यं दक्षस्य वर्षतो वभूव                          | 11 4 11 |
| 480     | मा व एनी अन्यकंदं श्रुजेम मा तत् कं में वसतो यचयेष्वे।                           |         |
|         | विश्वस्य हि सर्यय विश्वदेवाः स्वयं रिपुस्तुन्वं रीरिषीष्ट                        | 11 0 11 |

अर्थ-[ ५३७] (रिशाव्यः बत्पतीन्) दिसडीका नाड करनेवाडे, सम्बनीकी रक्षा करनेवाडे, (अव्यान् महः शाकः) महिस्ति, महान् शासक (सुवस्तिस्य दातृन् यूनः सुक्षत्रान्) सुन्दर घर देनेबावे, ।नस वक्न, मविशय भाष्यकसे युक्त, (क्षयतः दिवः नृत्) विशास करनेशके, युवोकके नेता, (आहित्यान्) मदिविके पुत्रोंकी भीर (युवोयु अदिवि यामि) माशीर्वाद देनेशकी मदिविके समीप में आता हूँ ॥ ॥ ॥

[५२८] हे (पितः चीः) विता बुकोक, (मातः अध्युक् पृथिवि) बहोरी माना प्रविति, (स्तानः असे) माई बार्रि बीर ( समयः ) वसुनी । ( मः मृळतः ) इयको सुन्नी बनानी । हे ( निश्वे आहित्याः ) सब अदिति पुन्नी ! है ( अदिते ) अदिति ! तुम सब ( संजोधाः अस्मभयं ) प्रीतिवृदेक विकक्त इसको ( बहुलं दामें वियन्त ) वस्याधिक

श्रम को ॥ ५ ॥

[५३६ ] हे ( यजना ) प्रतीय देवों ! ( मः खुकाय मृष्ये मा रीरधत ) हमको वृष्ट बीर दृकीके दशमें मत करना, ( (समस्मे अधायते ) संपूर्व रिविसे जो हमारे साथ पायब्बदहार करना चाहते हैं उनके भी हायमें हम न चके नाव। ( यूर्य हि नः तनूनां रथ्यः स्थ ) तुन इमारे शरीशंक नेता हो। ( यूर्य दशस्य वचानः वभूव ) जीर

तुम सब इमोर बटवर्षक मायणके भी नेता बनी ॥ ६॥

[ ५४० ] हे देवो ! ( वः अन्यकृते एनः मा भुक्रेय ) इस तुम्हारे ही हैं, इस बन्द समुजी हारा किये हुए पापके मोगी ना वर्ने । हे ( सलवः ) बलुनों ! ( यत् चयक्ते ) जिल पापके किये वृत इमको रोकते हो, ( तत् मा कर्म ) वह पाप हम न करें। हे ( विश्वदेवाः ) सब देवीं ! ( विश्वस्य हि श्वयथ ) सब जगत्के तम ही स्वामी हो। ( रिपु: तन्वं स्वयं विविधिष्ट ) इसकिये इमारे शतु स्वयं ही अपने भरीरका नाम कर टावे ॥ ७ ॥

आखार्थ - अदितिके पुत्र आदिस्य दिसकोका नाम करनेवाले, सन्तर्गोकी रक्षा करनेवाले, वर्दिसित महान् शासक, सुन्दर घर देनेवाके, जिल्ब तदण तथा जरवन्त बकशाकी है । बढी तरद बदिति भी है, बत: में हुव सबकी शायाँ जाता \* # \* #

धुकोक वर्षा गिराकर तथा बच्च देवा करके सबका पोषण करनेवाजा होनेसे सबका पिता है, पृथिवी सभी प्राणिबींचर समान रूपसे श्नेह करनेदाळी माता है, विम सबका सहायक होनेसे सबका माह है। वे सभी देव हमें सुबी करें। दे देशो ! तुम सब प्रीतिपूर्वक मिश्रकर हमें अत्याधिक सुख प्रदान करो । ६ व

हें पूज्य देवो ! तुम इमें कृदिक जीर तुक कोगोंके वशमें मत करो । इमारे साथ मो पाएनवहार करते हैं, वनके जबीन

सी इस न रहें । दे देवो, दुस सब इसारे धारीरके स्वामी हो, इसकिए तुम इसारे धरीरमें वक वहाओं ॥ व ॥

बूसरोंका किया पार इसे मोगमा न पडे । जिसके किये तुम इण्ड देते हैं दैसा कोई पार म करे । विश्वके तुम स्वामी हो । अनु अपने अरीरको स्वयं नष्ट करे । यह हमें कष्ट देनेके विशे न रहे ॥ ७ ॥

| ५४१ नमु इदुवं नमु आ विवासे नमी दाधार प्रशिवीमुत पाम्।              |                |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|
| नमी दुवेश्यो नम र्श एशा कृतं चिदेनो नमसा विवास                     | 11 5 11        |
| पश्चर क्रमस्यं वो रथयंः प्तर्दक्षाः नृतस्यं पस्त्यसद्वो अदं≉धान् । |                |
| ताँ आ नमोभिरुष्यक्षं मो नृत् विश्वान्य आ नंभे मुद्दी यंत्रताः      | 11 % 11        |
| ५४३ ते हि अष्टंबर्चश्रस्त उं न स्तिमो विश्वानि दुतिता नयंन्ति ।    |                |
| सुस्त्रामो वरुंगी नित्री अपि ऋतिवीतियो वस्मराजैतस्याः              | n <b>ξ =</b> H |
| ५४४ ते न इन्द्रेः पृथिवी श्वामं वर्धन् पूना मगो नदितिः पश्च जनाः   |                |
| मुक्षमीणः स्वतंसः सुनीथा भवंन्तु नः सुनात्रासंः सुगोषाः            | 0.88.0         |

अर्थ — । ५४१ ] ( नमः इत्यु उम्रं ) नमस्कार कास्तवमें ही सर्वोश्तृष्ट है । इसकिवे ( नमः मह विवासे ) में क्षरकार करता हूँ । सन: पृथिनी उन यां दाखार ) नगरकार ही पृथिती और युक्रोकको भारत करता है से (वेबेक्यः नमः ) दर्जोको नमस्कार का रा हूँ । ( एवां नमः ईशे ) देशेंका नमस्कार नमाह है जिससे वे बनामें हो आहे हैं। भौर इसकेवं ( हतं चित् पनः नमसा आ विवासे ) किवे हुए वावीका में नमस्कार द्वारा नाश करता हूँ । ८ 🏗

[ ५४२ ] हे ( यज्ञाः ) यजनीय रेजें ! ( वः ऋतस्य रच्यः पूत्रह्मान् ) तुम वक्क नेता, सुद् बढवाहे, ( अतस्य परत्यसदः ) वश्वशास्त्रामे रहनेवाके, ( अदृष्यान् उद्यवस्ताः ) वपराजित दूरदर्शी, ( नृन् महः तान् विश्वान् वः ) नेता, ऐसे महान् तुम सबका में ( आ नमं.भिः आ नम् ) नमस्काशसे नमन करता हुँ । ९ ॥

[ ५४२ ] ( ते हि श्रेष्ठवर्चसः ) वे जस्यन्त श्रेष्ठ तेवसे वुक्त हैं। इसक्रिये ( ते उ तः विश्वानि दुरिता तिरः मयन्ति ) वे ही इमारे संदर्भ पापोंको तूर करते हैं। ( वरुणा निका अद्भिः ) वरुण, निक, मांस वे देव ( सुक्षात्रास्तः कृतधीलयः चक्रमराजलत्याः ) बक्तम आजवढते युक्त, साव कर्म करने । के, जीव विशेष राज्य बक्रानेसे सामवादी B H so H

ि ५४४ । ( आम वर्धन् इन्द्रः ) सुबको बहानेवाका ( पृथिती, पूचा, मानः सदितिः पंचालताः ) वृधिती, प्ता, मरा, कदिति, १ अत्रथ वे देव ( सुदार्शाण: सुप्रवक्तः ) बसम वर देनेवाले, बसम रक्षा कानेवाले सुनीधाः ) इत्तम मार्गसे चकानेवाके इमारे थिये ( भवन्तु ) हो । तथा वे ( मः सुत्राज्ञासः ) इमारे बत्तम सरक्षक ( सुन्गोपाः ) बचन गोपाक्य हो ॥ ११ ॥

माशार्थ- नमस्कार करना ना वन्युका करना सर्वोत्तम वीति है, इसीछिए में सबको नमस्कार करता है। वह वमस्कार ही प्रथिश और युकोडको बारव करता है। इसी वमस्कारके द्वारा सभी देव सकते वशमें होते हैं। में देवोंकी मक्ति करके, बनकी दपासना करके अपने पापाँका नाश करता हूँ । ॥ ८ ॥

हे देवो ! तुम बक्क नेता, बुद बकवाछ, यक्षश्राकार्ते १६नेदाछ, अपराजित दूरवर्धी और अनुव्योको उत्तम गार्गसे मार्ग के मानेवाके हो ! ॥ ९ ॥

वे देव बस्वभ्य क्षष्ट तेजसे शुक्त है, इसकिए वे हमारे संपूर्ण पापीको हूर करें। वे सभी देव बचाम आववक्ये हुक सस्य कर्म करनेवाळ और सदा सस्यवादी है ॥ १०॥

सुबको बढातेवाके इन्त्र, पृथिशी, एका, अस, अहिति और पंचलन के देव असम पर देनेवाके, अफत रक्षा करनेवाके भीर बत्तम मार्गसे चकानेवाह हो । वे इनारी बचन रहा करनेवाह और गीपाकक हो ॥ ६१ ॥

| 484 | न् सुमानं दुव्यं नंश्चि देना मार्रदाजः सुमृति मानि होता ।                     |         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|---------|
|     | आसाने भिर्ष जंगानो मिषेषे चर्चे जन्मं वस्युवैवनद                              | ा। १२ ॥ |
| ५४६ | अप स्यं वृं जिनं रिएं क्लेनमंत्रे दुराक्ष्म । दुनिष्ठनंस्य सस्यते क्रभी सुगम् | ा १६ ।  |
| 489 | ब्रावांणः सोम नो हि कै सखिल्बनायं वाब्धः।                                     |         |
|     | जहीं नय रे त्रिण पूर्ण वृक्ते हि पः                                           | H \$8 H |
| 486 | यूवं हि छा खंदानव इन्द्रंज्वेष्ठा अभिद्यंतः।                                  |         |
|     | कर्ती नो अध्यक्षा सुर्ग गोपा अभा                                              | ा १५ ॥  |

अर्थ — [ ५२५ ] हे देवो ! ( भारतहाज होता ) जबनाव करनेवाका होता (सुमति याति ) वत्तम मितमानुको मास करता है । हिट्यं स्वद्यानं नंधि ) दिग्य परको पास करना है । ( यजमानः ) यञ्च करनेवाका ( आभानोधीः मिथेथै ) समीप बैठे हुलोक साथ ( यस्रयुः ) रहनेवाका ( देवालां जन्म व वन्त् ) देवीके समावा वपदेश करवा है ॥) स्थ

[ १४६ ] हे (अरने ) जमे ! (त्यं विषुं ) इत महुको (स्तेनं दुराध्यं कृतिनं ) जोर, इह, पापीको (द्विष्ठं सुगं कृति । दूर रहनेशके दुष्टको मा इतम शांतसे पास माने बोग्य कर । हे (सत्यते ) सल्लंक पाकक ! तू ( अस्य अप कृश्य ) इस सम्प्रको इस दुष्टको दूर कर ॥ १६ ॥

[ ५४७ ' हे (सोम ) सान्ति स्थापक देव ! ( न माशायाः साखित्वनाय कं व चशुः ) हमारे परधर जैसे कविष कोग भी मित्रवाके क्षिये सुखदायक पुरुदको ही अपने पास स्थावे हैं। (पार्णि आजणं जाहं । तु कृष्यवदाव करनेवाके, खानेवाके पुरुदको दण्डित कर । (हि सा खुका हि ) क्षेकि यह सेकिण ही है। समाउसै यह सेकियंके समाय है ॥१४॥

[१४८ ' (य्यं हि सुदानवः स्थ ) तुव बत्तम शाग है, (आभिश्वयः इन्द्रज्येष्ठाः) विशेष तेत्रस्ती हम्म् जिल्में क्षेत्र है (स्थ ) ऐसे तुम देव हो। (न अधन् सुर्ग आ कर्त ) इमारे मार्गको सुगम करो। हे (गोपाः) मोपाकको ! (अमा ) इमारे घरको सुसदायक करो ॥ १५॥

आदार्थ— अवको देनेवाला होता बत्तम बुद्धि अस करता है । दिश्य परको प्राप्त करता है क्या यह करनेवाका दुद्धिमान् मनुष्य इन देवेंकि अन्मोंके बारेसे कपदेश देखा है ॥ १२ ॥

है असे है तू वेसा कर कि इस शत्रु, चोर, युष्ट और पापीके पास भी मा सकें, चर्णात् बनसे भी इसे छोई वर म हो। इस गिंदर हाकर सर्वत्र संवार करें। पर चिद्द कोई दुष्ट जननी दुष्टता न खोडकर सन्तर से कराब व्यवहार करें, को पुसे दुष्टको तु सन्त्रभसे दूर ही रक्ष में १९ में

जो पुरुष परयर जैसे कठोर होते हैं, वे जपनी मित्रनाके किये सुन्ध देनेवाले पुरुषको ही जपने पास श्रांत है। है देव ! तु दुष्ट व्यवहार करनेवाके पुरुषको दिवस कर, वर्धीक देशा दुष्ट पुरुष मानों समाजके खिवे मेहिया कर ही। क्रिस शरह मेहिया करती नादि व्यक्ति मारिया कर है। क्रिस करते महिया करती नादि व्यक्ति मारिया करती नादि व्यक्ति मारिया है। है १ व व

है देशे ! तुम सभी उत्तम दान देनेवाके हो, तुम देशीमें शिव तेजस्यी इन्द्र मेंड है । वो विशेष तेजस्यी होता है, बही मनुष्योंने केंद्र होता है। हे देशे ! तुम हमारे मार्गको श्रुपम करो । हे लोशमको ! हमारे दरको सुखदायक दरो ! जिस परमें गीबीका पाकन होता है, वह घर सदा सुकसे पूर्व होता है ॥ १५ ॥ ५४९ अ<u>पि पन्यांमगन्यहि स्वस्तियामंन</u>हसंग्। पेन निश्चाः परि दिषी वृणवित विन्दते वस्तु

H # \$ 11

[43]

क्राविः- क्राजिश्वा भागद्वाजः। देवताः- विश्वे देवाः। छन्दः- त्रिपुष्, ७-१२ गायत्रीः, रक्ष जगती।

५५० न तद् दिवा न प्रीयव्यानं मन्ये न युक्केन नोत श्रमीविश्वामिः।

व्यक्तन्तु वं सुम्वर्शः पर्वतासो नि द्वीयतामतियाजस्यं यण्टा

11 \$ 11

५५१ अर्थि बा यो मंरुतो मन्यंते नो बर्धा वा या कियमांणं निनित्साद्।

वर्षि वस्में वृजिनानि सन्तु नहादिषंमुभि तं श्रीचतु धीः

H 3 H

५५२ कि कु त्वा बक्षणः सोम गोपां किमुझ त्वां हुरिभशस्तिपां नेः।

किमुक्त नं: पश्यसि नियमांनान् बह्यांद्रवे तर्वृपि हुतिमंश्य

11 2 11

अर्थ — [ ५४९ ] (स्वस्तियां अनेह्सं पंथां आप आगरम) सुसने आत्र बोग्य निष्णप मार्गसे हम जाय। ( येन विश्वाः द्विपः पारकुणांक ) सिससं सर शतु दूर हाते हैं और ( वस्तु विरहते ) वन मिन्ना है ॥ १६॥

[५२]
[५५] (म तत् दिशा) न वह युकोकमें होता, (म पृथिस्यां) न वह पृथिशीमें होता, (म यहेन) न वह वक्षिणी होता, (म यहेन) न वह वक्षिणी, कीर (म उत्त आक्षिः शभी।केर) न वह इन शांतिमय कर्तीस हाता पृथा में (अनु मन्ये) निवादसे मानता हैं। (अतियाजस्य यहा) विवाद वर्ता वर्णात् व दर्ग योग्य प्रकृत पावक है (सुभवः पर्वतासः) वस्तम वर्षा पर्वत (सं उदम्मन्तु) उसका विवाद करें, और वह (नि हीयतां) निःस्य रोतिसे हीन वन ॥ १॥

[ ५५१ ] दे (मदता ) मस्त् दीरों ! (या या ) नववा में ( ना कियमाणं ब्रह्म ) दमारे द्वारा किये जानेवाके मंत्रपाटका ( सित मन्यते ) मिलक्षमण करेगा, (या या नितित्सात्) स्था जो दमारे संवराठकी निदा करेगा, (तस्मै तपूर्ण खुजिनानि सन्तु ) वतक विवे वामान्यकारं जकानेवाकी ही, (ते ब्रह्मद्विपं चीर व्यक्तिकोत्स्तु ) उस वावक द्वेष करनवाकको यह युकाक भी संतम्न करेगा ।

[ पपर ] है (अङ्ग स्वेत ) विव स्वेत ! (कि स्वा प्रह्मणः गोवां आहुः) स्वर दुसे झानका रक्षक करते हैं वा ! है (अङ्ग ) विध वर्धा ! (कि स्वा मः अभिशास्तियां आहुः ) स्वर तुझे किन्द्रसे रमाता चचाव करनेवाला करते हैं मा ! है (अङ्ग ) विव ! (न निद्यमानान् पदयास ) इमारी। तन्द्रा करनेवालोका त् देशता ही, है जतः (अङ्गाद्धिप तपुषि हैति अस्य ) ज्ञानसे द्वंप करनेवालेक करर तथा हुना ए स वेक । है।।

आवार्थ — हम सुबस जाने बारव निष्याय वर्षात् पा हो रहित मार्गम जाएं। इस पापराहत मार्गसे आवे पर सब समु तुर दोते हैं और धन ।शकशा है। ॥ १० ॥

को न करने योग्य यक्षको करता है, वह व धकोकों १६ठा है, व पृथिवीमें रह सकता है जीर वह यक्ष्से मास्र करनेवाके फड़ोंको भी नहीं मास कर सकता । व उसे कभी शान्ति ही भिन्न सकता । ऐसे वयोग्य यक्षको करनेवाके सञ्चयको कसी देव वह करें, हीन जवस्थाको पहुंचे ॥ ॥

भो कानसे देख करता है, जो कानकी निदा करता है, असके लिये ज्यातार्थ जतानेताजी हों। उस कानसे देख

करनेवालेको वह शुलोक संतप्त करे, दु:बी करे, । ज्ञानसे द्वेष करनेवालेका कभी करवाण वहीं द्वीगा । ह र ॥ • दे सोम । दुसे ज्ञानका रक्षक कहते हैं । तसे विश्वासे बचालेशाला कहते हैं । आवका रक्षण करवा करवे

े हैं सोम | तुन्ने क्रानका रक्षक कहते हैं। तुन्ने निन्दासे बचाने ताला कहते हैं। आनका रक्षण करना चारिने बीर किसीकी निन्दा मी नहीं करनी चाहिने। निन्दा करनेवाओंको देखते रहता बोग्य नहीं है। वनको सुधारना चाहिने। क्रानले हेव करनेवाओको अध्या रण्ड देना चाहिने। चित्र सौग्य कपायोंसे न सुधरे तो कड़क सच्च भी कसपर फेंकना चाहिने। इस मंत्रमें अमुसे पूछा है कि क्या तुन्नको शानका रक्षक कहते हैं ना है तुन्नको निन्दासे बचानेवाका कहते हैं ना है किर हमारि क्या करनेवाओंको तुन्न देखते ही रहते हो वह कैसे हो रहा है। निन्द्कोंपर अध्या प्रहार करो और दिवाने चानिय क्याच्य हो ॥ इ. ॥

| <b>ધ</b> ધર્ | अर्थन्तु मामुन <u>सो जार्थमाना</u> अर्थन्तु मा सिन्धेतुः पिन्धेमानाः ।<br>अर्थन्तु मा पर्वतासो धुनासो ऽर्थन्तु मा पितरी देवहूंती | 11.8.11 |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 448          | विश्वदानी सुमनंसः स्याम् पश्यम् तु स्यमुचरंन्तम् ।                                                                               |         |
|              | तथां करद् वसुंपतिर्वसंनां देवाँ बाह्यनोऽवसागंमिष्ठः                                                                              | 11 4 11 |
| षद्ध         | <b>इ</b> न्द्रो नेदिष्ठमबुसार्गमिष्ठः सरंस्वती सिन्धुं <u>मिः</u> पिन्वंमाना ।                                                   |         |
|              | पुर्जन्यों नु ओषंभीभिर्मयोश्च रुप्तिः सुषंसः सुहवंः पितवं                                                                        | 0.40    |
| 444          | विश्वे देवास आ गंत शृणुता मं इमं हर्वम् । एदं वृहिनि पीदत                                                                        | 11 9 11 |
| 440          | यो वी देवा घृतस्तुंना हुन्येन प्रतिभ्षाति । तं विश्व उपं मन्छथ                                                                   | HSH     |

अर्थ— ( ५५३ ) ( जायमानाः उपासः मां अवन्तु ) प्रकट होनेवाकी क्याएं मेश संस्थान करें, ( पिन्यमानाः तिरुघयः मा कवन्तु ) इत्तरे भरी नरियों मेरी रक्षा करें, ( ध्रुवात्मः पर्वनात्मः मा अवन्तु ) सुन्धिर पर्वव मेरी रक्षा करें, ( पितरः देवहुतो ) पितर देवेंकी प्रार्थना करनेपर ( मा अवन्तु ) मेरी रक्षा करें ॥ ॥

[५१४] (विश्वदार्जी सुमनसः स्याम् )सरा ही हम इत्तम विचार करनेवाके ही। (स्यें उधारन्ते पद्येम तु) बाकावार्ते कपर संचार करनेवाके सूर्यको हम देखें । (बस्तां बस्पातिः सथा करत् ) धर्मोका धनपति देव वैसा प्रवश्य करे कि जिससे (देवान् ओहातः अवसा आगमिष्ठः ) आनियोंको दुकानेवाका देव वपनी रक्षणकी विकिते हमारे यस था आवे ॥ ५ ॥

[ ५५६ ] (इन्द्रः अवसा केदिष्ठं आर्गामछः ) इन्द्र अपने रक्षा करनेके साधनीते इमारे समीप कावे। (सिन्धुभिः पिन्यमाना सरस्वती ) जळके स्रोतीसे ख्र भरकर करनेवाकी सरस्वती इमारी रक्षा करे। (पर्जन्यः भोषधीक्षा सः भयासुः ) पर्जन्य कींविश्वयोके साथ इमें सुख देनेवाका हो (सुद्दासः अग्निः ) प्रशंसनीय ब्राम्स (पिता इन सद्दाः ) पिताके समान सुबसे बुडाने योग्य हो ॥ ६ ॥

[ ५५६ ] दे ( विश्वे देवाः ) सब देवों ! ( आ गत ) बाबो, ( मे इदं इवं श्रुणुत ) मेरी वह प्रायंता सुनो

बीरं ( इन्द्रं बर्हि। आ नि बीद्रन ) इस बासनपर बेडी ॥ ७ ॥

[ ५५७ | हे ( देखा: ) दिन्य वीरो ! ( घृतरूनुना इत्येत ) पृत्रसे भागूर मरे दिवसे ( यः वः मतिभूपाति ) को भाग्दो समर्पण करता है ( ते विश्वे उप गठछ्य ) उसके पास बाप सद बाते नात है । इ.८ ॥

> घृतस्तुना इच्येन यः प्रतिभूषाति— वी जियसे टाकता है वैसे इविसे जो तुम्हारा जादरसाकार करवा है। इवन वसे हविसे किया आप जियमें गौका वी भरपुर मधा हो।

मावार्थ — जो उपाय हर रोज प्रकट होती हैं, वे मरी रक्षा करें। जबसे सरकर बहनेवाडी मरिया सरी रक्षा करें। सदा स्थिर और वृद्ध रहनेवाडे पर्वत मेरी रक्षा करें और पितर भी मरी इत्तम प्रकारसे रक्षा करें॥ ॥

इस सदा मनमें असम विसार रखें । मनमें कृतियार रखनेसे दानि होती है । सनः सदा अपने मनमें उत्तम कोजरबी विचार है। रहें । सूर्य उत्तर आकाशमें नहें । दीवें जीवय मास करें । दिवस पूर्वोंको अपने पास कोनेवाडा धनवित सरक्षक शक्तिके साथ हमारे पास आवे जीर हमें धन देकर हमारा सरक्षण करें ॥ भ ॥

अपने रक्षा के साथारों से बुन्ह होका रूग्य हमारे पास जाते, जकमे भरकर चलनेवाकी निर्मा एमारी रक्षा करें। प्रक्रम वर्षात् मेथदेव खोदियों को इरएड करके हम सुन्न प्रदान करें। प्रश्नसनीय खरिन पितांक समान सुन्नसे जुड़ाने बोरन हो ॥ ६ ॥

हे देशों | मेरी प्राचैना सुनकर तुम आजो और इस मेरे नम में बैटो ॥ ० ॥

| ५५८ उर्ष नः सून <u>नो</u> निर्रः भूष्यन्त्नुमृतंस्य ये । सुमू <u>र</u> ्ळका मेनन्तु नः | 0.8.11   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ५५९ विश्वे देवा ऋतावर्ष ऋतुभिद्देवनुश्वतः । जुबन्तां युव्धं पर्यः                      | 11 80 11 |
| ५६० स्तोत्रमिनद्री मुरुद्रंण स्त्वष्ट्रंमान् मित्रो अधिमा । हुपा हुव्या जुवन्त नः      | ॥ ११ ॥   |
| <b>५६१ दुमं</b> नो अमे अष्युरं होर्बर्ययुनुमी यंज । <u>चिकि</u> त्वान् दैव्युं जर्नम्  | ॥ १२ ॥   |
| भद्द विसे देवाः ज्ञृणुतेमं हर्व मे <u>से अन्ति शिक्षे</u> य उर्ग छ वि छ ।              |          |
| ये अधि ब्रिहा दुत दा यजेता आसा सिन् बृहिषि मादयश्त्रम्                                 | ।। १३ ॥  |

अर्थ— [ ४५८ ] ( ये असृतस्य स्तवः ) जो जमर हैंबरके पुत्र हैं, वे देव ( वः गिरः उप शूण्यम्तु ) इसारी प्रार्थना सुनै । वे ( वः सुसृद्धीका अवस्तु ) हमें सुस्र देनेवाके हों ॥ ९ ॥

अमृतस्य स्वय:- अमर ईश्वरके पुत्र वे सब बम्म्यादि देव हैं । वे सब हमें सुस्न देनेवाने हीं ।

[ ५५९ ] ( विश्वे देवाः आनामृतः ) जाप सब देव सम्बर्धाको बहानेवाछे हो ( अस्तुधिः ह्वनश्रृतः ) और बहुबोंके बनुसार इस्व करानेके किये सुत्रसिद्ध हों । बतः ( शुरुवं पदः जुचन्तां ) इस योग्य दूधका स्वीकार करो ॥ ३० ॥

[ ५६० ] ( इन्द्रः मरुद्रणः ) इन्त्र, बीर सक्तोंका समृद्र, ( त्यस्तुमान् ) कारीगर, सुतार कावि जिसके साव रहते हैं वे ( मित्रा अर्थमा ) भित्र बीर बेह मनवाका वर्षमा वे सब देव ( नः हुमा हृद्ध्या जुलन्तः ) हमारी वे प्रार्थनाएँ सुने ॥ ११ ॥

[ १६१ ] हे ( होता आहे ) यक्षतंपादक जहे ! ( मः हुमै अध्वरे ) हमारे हुप हिंसारहित यक्षता ( देवयं अर्थ विकित्वान् ) विकास को सामकर ( वशुन-दाः यक्ष ) इनके कर्मके बशुसार संपादन कर ॥ ११ ।

[ ५६२ ] हे (विश्वे देवाः ) सब देवों ! ये अन्तारेक्षे ) जो देव अग्यिकों हैं (ये च वे उप स्था) जीर को पुढ़ोकों हैं ने सब देव ( में इसे इयं शुगुल ) मेरी वह बार्चना हुनें। (ये आग्नाकेक्काः ) जो देर वर्ष्त्र जैसा जिहाबावे हैं ( उस दा यज्ञाः ) वक्का को बक्जीब देव हैं, वे । अस्मिन् बाईचि आसदा ) इस कासमपर बैठकर ( मान्यधं ) वार्मान्यव हो आब ॥ १६ ॥

भावार्थ— हे देवो ! की क्रिससे उपकरा है, देसी इविसे को तुम्हारा कादर सरकार करता है, उसके पास तुम कांचे जाते हो । इक्तमें देसी इवि काकी जाए कि जिसमें की भरपूर हो ॥ ८ ॥

करिन कावि सब देव कमर ईइनर के द्वार हैं, वे सभी देव दमें सुख देनेवाड़े हों। ॥ ९ ॥

सरवमार्गकी वृद्धि करनेवाके जो होते हैं वे देव कहकाते हैं। ऋपुके अनुसार हवन करनेके छिवे वे प्रक्रिक्ष हैं। वे दी कक्षण देवोंके हैं। सरवका प्रवार और ऋपुके अनुसार कर्म करना ये दो कक्षण देवोंके हैं ॥ १०॥

हुन्त्र, बीर सबतों का समूर,कारीगर, मित्र जीर कड़ सनवाका सर्वसा के सब देत इमारी प्रार्थनावें सुने ॥ १९ ॥ है पड़को एलं करनेवाडे बाने ! तू इजारी दिण्यता जानकर कक्षम कर्म के खबुसार वज्रको एलं कर ॥ १२ ॥ है देवो ! जो देव जनतरिक्षमें हैं, जीर को जुकोकमें हैं, वे सब देव जेरी प्रार्वण सुने । जो देव जरिनके समाज केकरी है, बचा को देव जनवीय हैं, वे इस जासाय पर सर्थाय यह में वैठकर जायन्त्र हों ॥ १३ ॥

| ५६३ विश्वे देवा मर्म शृष्यन्तु युद्धियां जुमे रोदंसी अपां नपांच्च मन्म |           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| मा वो वचौति परिचक्षाणि वोषं सुम्ने वित्र वो अन्तमा मदेम                | 11 \$8 11 |
| ५६४ ये के चु ज्मा मुहिनो अहिमाया दिवो जंजिरे अपां सुधस्थे।             |           |
| ते अस्मम्यंमिषये विश्वमायुः क्षपं उसा वंश्विस्यन्तु देवाः              | ॥ १५ ॥    |
| ५६५ अभीपर्जन्यावर्वतं धियं में उस्मिन् इवें सुहवा सुष्टुति नेः।        |           |
| इळामुन्यो जनयुद् गर्मेयुन्यः प्रजावतीरिय आ धंत्रमस्म                   | 11 7 5 11 |
| ५६६ स्तीर्णे बहिषि समियाने अग्री स्कतेन मुहा नमुसा विवास ।             |           |
| असिन् नी अब विद्धे यजता विश्वे देवा हविषि मादयध्वम्                    | स १७॥     |

अर्थ — [ ५६२ | दे ( विश्वे क्याः ) सब देवी | दे ( व्यक्तियाः ) प्रामीयो ! दे ( उभे गेक्मी ) दोनी यु जीर पृथिवी ! ( अर्था नपात् च ) दे अर्थाको न गिरानेवाडे जिस दिस सब ( सम सन्त्र स्वावेन्तु ) सेरा स्थीत अवग करो । ( प्रिच स्थाणि वचांसि वः सा वीची ) निन्दांक भाषण सुरक्षारे संसुध में कभी न कहूं । ( तः सुरमेषु अन्तवा इस् सदेम ) सुरहारे बसम विचारीसे स्थार इस बामन्दित होती ॥ १४॥

[ १६४ ] (ये के क्ष ) कोई (उमा ) प्रविधीपर, (दियः ) गुजोकमें तथा (अयां सधरणे) अन्तिक्षमें (महिनः अ-हि-मायाः ) महान् कर्मकीशक्यसे युक्त देव (अक्षिरे ) प्रकट हुए हैं (ते देवाः ) वे देव (अस्मभ्यं ) हम सबदे किये (क्षाया उद्धाः ) रात्र दिन (विश्वं आयुः ) संपूर्ण बायु (इपये वरिवस्यन्तु ) ६८ दुक्तंत्र कामके किये देवें ॥ १५॥

[ ५६५ ] है ( अग्नि-एर्जन्या ) निम नीर पर्नन्त ! ( मे धियं अवतं ) मेरी नुदिका संरक्षण करो । हे ( सुद्धा ) सुससे नुनाने बोग्य देवों ! (अस्मिन् इते ) इस गायैनामें ( तः सुपुर्ति ) हमारी स्तृति तुम सुनो । अन्यः इत्यां अस्यास् ) कुरहारेमेंसे एक वक्को वस्पन करता है, ( अन्यः गर्मे ) तूसरा गर्मको प्रष्ट करता है, जवा है देवों ! ( अज्ञावनीः इपः ) प्रवा वहानेवाका वस ( कर्मे आधतं ) इसके किय दे दो ॥ १६ ॥

[ ५६६ ] ( वर्षिय स्तीर्णे ) जासन फैशनेपर / अझी समिधाने ) जीत प्रशित होनेके बाद ( मनसा महा स्केत मा विदासे । नगसे वहें स्क बोवकर कर्ष ग्रुक्त होनेपर हे ( यज्ञाः विश्व देवाः ) प्रवनीय सब देवीं ! ( अद्य अस्मिन् नः विद्ये ) जाज इस इमारे कर्ममें ( हाविषि भादयप्ये ) जबसे जानन्दिक होतो ॥ १० ॥

भावार्थ— निग्दाके भावण तुम्होर सामने में कभी व कहूं । मैं कभी बुरे भावण ही न करूं । तुम्हारे मनोंमें हमारे विषयमें अच्छे भाव ही सदा रहें और हम जानन्द प्राप्त करें ॥ १२॥

को भी देव प्रविदीयर, चुकोक में और जन्तरिक्ष में हैं, वे देव हमें ऐसे रात्री और दिन तथा बायु प्रदान करें कि हम

संपूर्ण बाबु सुका ही सोगठे रहें ॥ १५॥

है जानि जीर पर्जन्य देव ! तुम दोनों मेरी युद्धि की रक्षा करो । दे देवो ! तुम हमारी स्तुति सुनो । तुम दोनोंमिसे पृष्ठ देव जर्भात् पर्जन्य या मेक जकको करवस करता है, तो दूसरा देव श्राप्ति क्षस जसके अन्दर रह कर जन अखोंकों परिचयन था पुष्ट करता है ॥ १६ ॥

हे थेवो ! जब इम जासन फैडा लुर्डे, बरिन प्रदीस हो जाए तथा सनसे संत्रोंका बोकना ग्रुक हो, नव तुम सद इमारे इस कमें में जानन्दित हों 8 १७ स

### [44]

| ^ ! !                                 | *          | छन्दः- गावत्रीः ८ अतुष्टुप्। ) |
|---------------------------------------|------------|--------------------------------|
| SHITETI- BUTCH CONTROL ASSESSMENT     |            |                                |
| 14 (4) L. 自己的 (4) (4) (4) (4) (4) (4) | 【不可用】 "你们! | 2578 - 277 BWY / D7 3777 1 \   |
| 131 . 414 / 41 41 44 / 61 44 .        |            |                                |

|                                                  | र्षणपुरमहि ॥ १         | 11  |
|--------------------------------------------------|------------------------|-----|
| ५६८ अभि नो नर्ये वस् नीरं प्रयंतदक्षिणम् । नामं  | गृहपति नय ॥ २          |     |
| ५६९ अदित्सन्तं चिदाधुणे पूष्न् दानाय चोदय । पणि  | धेदुवि स्रदामनीः ॥ ३   | 11  |
| ५७० वि प्यो वाजसात्ये चिनुहि वि मुधी बहि । सार्ध | नामुत्र नो विर्यः ।। ध | ii. |
| ५७१ परि वृत्धि पणीना मार्रया इदया कवे । अर्बेस्  | स्मर्भ्यं रन्ध्य । ५   | R   |

#### [ 48 ]

अर्थ — [ ५६७ ] (पथ:-एते पूपन ) हे मार्गका रक्षण करनेवाके पूपन् ! (वाजसातये रधं न ) जनका हान करनेके किये रथको जोतते हैं उस तरह (धिये स्वा अयुक्तमहि ) बुद्धिके कर्म करनेके किये तुझे प्रवृक्त करते हैं ॥ १ ॥

[ १६८ ] हे प्यत् [ । मः ) इमें ( तर्ये वसु ) मानवोंका हित करनेवाडे धन, ( प्रयत-दक्षिणं वीरं ) विक्रणा देनेवाडे वीरपुत्र चीर ( वामं गृहपति ) प्रशंसनीय गृहस्वामीचे ( अभि स्थ ) पास के चड़ी ॥ २ ॥

[ ५६९ ] है ( आधुणे पूषन् ) प्रकाशमान् एकन् ! (अदिस्सन्तं स्नित् ) दान न देनेवाडेको ( दानाय स्रोत्य ) दान देनेके किने प्रेरित कर, ( पणेः चित् मनः वि प्रदा ) व्यवहार करनेवाछेक सनको त् विशेष नरम कर ॥ ६॥

ं ५७० ] ( वाज-सातये प्रथः वि चिनुहि ) धन प्राप्तिके मार्ग हंदकर निकाको । ( मुधः वि जाहि ) नातक शत्रुकोंको पराजित कर । हे ( बाम ) श्रूर प्रदू ! ( नः धियः लाधन्तां ) हमारे कर्म सिन्द हो जावें ॥ ॥।

[ ५०१ ] वे ( कवे ) जानी दूरवर्शी ! ( पणीनां हृद्या ) वनियोंको इत्वोंको (आर्या परितृत्वि ) शक्से काटो, ( अथ ) जौर ( अस्मक्ष्यं ) इमारे किये ( ईं रन्ध्य ) इन दुष्टोंको नष्टमष्ट कर ॥ ५ ॥

भावार्थ — मार्गका स्वामी पोषणकर्ता | पोषण करनेवाका वोग्य मार्गको जाने और ससी मार्गपरसे वह जाय । अध्यक्षण अध्यक्षण क्षणपातिके किये रथको जोतते हैं। रथमें बैठकर अध्यक्षा दान काते हैं अध्यक्ष काते हैं। युद्धिके कर्न करनेके किये दूसे मेरित करते हैं। अद्भव बुद्धिको बहावे और दुद्धिसे सुवोग्य कर्म करे। ॥ ॥

सानरोंका दित करनेवाका थन है, धन सब सानवीका दित करनेवाका है। विश्वाण देनेवाका वीर पुत्र वा बीर पुष्य हो। बदार पुत्र हो। प्रवरन करके दान देनेवाका वीर पुत्र हो। प्रशंसनीय जो गृहस्य हो, इसकी दुस प्राप्त करें। सानवोंके दिनार्थ धन देनेवाका, उदार वीर गृहस्य जो होता वह प्रशंसनीय तथा पास बाने वोग्य है॥ २॥

दान व देनेवाकेको भी दास देनेके क्रिये प्रेरित कर । तो कंत्र्य हैं जनको भी दान देनेसे प्रवृत्त करना चाहिये । क्यापार व्यवहार करनेवाके व्यविषे सबको अरा नरम कर । वनिये दान नहीं देने, जनका सन गरीबोकी क्यिति देखा कर पिषक बाब तैसा सुदु करना चाहिये ॥ ६॥

भग आस करनेके मार्ग ट्रंडकर निकादने चाहिया। मनुष्य बचमी बनें। हतास न हों। शतुक्षोंकी परास्त करों। भगमासिके मार्गमें तो विझ करते हैं वनको तूर करना चाहिये। हमारे बुद्धिपूर्वक किये कार्य सबके सब सिव्हिको प्राप्त हों। वनसे हमें काम मिके। हमारी हच्छाएं सिद्ध हों। ४॥

हे कात्री ! चनियोंके त्रद्वींकी नारेसे चारों जोरसे काट दे । कनके हव्योंको पीका पहुंचे ऐसा कर । इसारे हिसके

| 64 4 | मान्यविका स्वयंत्र सान्य                                            | (141)   |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------|
| ५७२  | वि प्षारंग तुद पुणेरिंच्छ हुदि त्रियम् । अथंमुस्मर्गं रन्थ्य        | 11 € 11 |
| ५७३  | आ रिख किकिरा छेण पणीनां हदेशा कवे । अथेमुरमभ्यं रन्धय               | ॥७॥     |
| 608  | यां पुंचन् ब्रह्मचोर्दनी मारा विभव्यधिले ।                          |         |
|      | तया समस्य इदया मा रिख किकिश केण                                     | 11 5 11 |
| ५७५  | या ते अच्या गोओंपुद्धा ऽऽर्ष्टुणे पत्रुसार्धनी । तस्यस्ति सुम्रमीमह | 11.2.11 |
|      | उत नी गोषाण विवे मध्यसा बीजसामुत । नृबत् केण्डि बीवये               | ॥ १०॥   |

अर्थ- [५७२] रे ( प्यन् ) पोषण करनेवाके ! (आरया पणेः वि तुर्) बारेसे व्लीके इदबोंको पीवा वे । (इदि वियं इच्छ ) इत्यमें विव करतेकी इच्छा कर भीर ( अध हैं अखाश्यं रमध्य ) इस दुष्टको इसारे किये नष्ट कर ॥ ६ ॥ | ५७३ | हे (क्षेत्रे ) अली पूर्वा ! (आ रिख ) पूर्णतासे किया। ( पर्णानां हृद्या किकिया कुछ ) विभयोंके

हादव काकी कर । (अथ हैं अस्मध्यें रन्ध्य ) और शत्रुकी इसारे क्षिये नष्ट कर ॥ ७ ॥

[५७४] हे (आधुणे पूचन् ) तेजस्वी पूचा देव ! (यां अह्यचोवनीं आरां विभविं ) जिस जानसे प्रेरित होतेवाळी बाराकी तु घारण करता है, ( तथा समस्य हृद्यं ) बससे समानके हृदवको (आ रिक्स ) बच्छी तरह लिख बीर (किकिश कृत्य ) बाडी वर 🛚 ८ ॥

[ ५७५ ] हे ( आधुणे ) तेजस्वी वीर ! ( या ते अष्टा गोओपशा ) जो वेरी व्यापक बीर गीओंकी सहायता ( पश्साधनी ) पशुक्रोंको पास करनेवाकी हुदि है, (तस्याः ते सुरनं ईमहें ) उस वेरी हुदिसे इम क्लम मनोमाद हुमें मिके देशा चाहते हैं ॥ ९ ॥

[ ५७६ ] ( उत मः धियं ) जीर हमारी इदिको ( गो-पर्णि ) गोसेवक ( अश्व-सां ) घोरंकि साथ रहनेवाकी ( वाज-सां ) नद प्राप्त करनेवाकी ( उत नुवत् ) और प्रतानीके साथ, मानवीके साथ मिळजुक्कर रहनेवाकी ( प्रीत्ये कुण्दि ) विशेष बरपायनके किये कर ॥ ३० ॥

आवार्थ — हे पूरा देव ! जारेसे पणिको काट दे। एणि यह व्यापारी है कि जो जखबिक कामडी हुव्छासे झाइकोंको उनाता है। हृत्यमें सबका भड़ा करनेकी हुच्छा कर । किसीको दु।स देनेकी हुच्छा न कर । हमारे किये शत्रका नाम कर ॥ ६॥

बुर। या भक्ता तो वृत्त हो वह बधावत् किसकर रस । सबको विदित्त होवे कि यह ऐसा है। पणियंकि हृदय साक्षी कर । क्सके जन्दर हुरी आजनाएं न रहें ऐसा कर । स्ववदार करनेवाके बुरी वृश्विसे स्ववदार करके जमेंको न फंसावें ऐसा कर ॥ ७ ॥

तेजस्यी सबका योषक देव झानसे वेरित राखको धारण करता है। शख इसेंशा झानपूर्वक, विचारपूर्वक बढाया जाय। व्यविक्से कभी भी शस्त्रका उपयोग कोई न करें। हे देव ! सबके विषयमें समभाव रक्षनेवाहा जो है, बसके हर्यक सम मायको पशावत् विकार एक । यह सबके किए बाद्धी हृत्यका भाव होता । बतः इसके सममावको यथाउन् किस कर स्थाना मध्यावस्थक है। उसके इन्यको जाकी कर। उसमें कुछ भी बुराई न रहे ऐसा कर। इन्य परिशुद्ध हो वेसा कर ॥ ८ ॥

है देशस्त्री बीर ! त्रो तेरी व्यापक और पञ्चलोंको बढानेवाकी बुद्धि वह तेरे पास बडे । इस देशे बुद्धिसे देश कत्तम मन भी बिका रहे । तेरे पास कत्तम पशु भी वह बीर कत्तम धन भी तेरे पास हो । ऐसी मुद्दि बीर प्रेसा कत्तम सम इसे प्राप्त हो ॥ ९ ॥

हे देव | हमारी मुद्दिको गोकी सेवा करनेवाली, योडोंके साथ रमनेवाली, अब शह करनेवाकी और पुत्रवीओं यथा मानवंकि साथ मिककर रहनेवाकी बना । हमारी बुद्धि देशी हो । ॥ १० ॥

# [48]

# (क्रवि:- बाईस्परयो भरद्वाजः। देवता- पूपा । छन्दः- गायत्री । )

|     | *                                     |                                               |      |    |     |
|-----|---------------------------------------|-----------------------------------------------|------|----|-----|
| ५७७ | सं प्रम विदुषां नय यो अर्झसानुः       | ग्रासंति । य <u>प्</u> वेदमि <u>ति</u> वर्वत् | - 0  | \$ | a   |
| 400 | सर्धु पूरणा गंममहि यो गृहाँ अधिश      | ।संति । इम एवेति च त्रवंत्                    | Ð    | ₹  | Ħ   |
|     | पुष्णक्चकं न स्थिति न कोश्रोऽव        |                                               | - 11 | ŧ  | H   |
| 660 | यो अस्मै हविषाविधः स तं पूषापि स      | ष्यते । <u>ष्रय</u> मो विन्दते वसु            | 11.5 | 8  | ŧ   |
| 968 | पुषा गः अन्वेतु नः पूषा रेश्वत्ववेतः  | । पूषा वार्ज सनोतु नः                         | 11.6 | 4  | t]  |
| 462 | पूष्कानु प्र याः इंहि यजेमानस्य सुन्व | तः । असाकं स्तुवृतामुत                        | 11-1 | Ę  | II. |

#### [ 48 ]

अर्थ-[५७७] हे ( पूपन् ) शेषक देश! (यः इदं एव इति झवत् ) जो यह ऐसा ही है ऐसा कहता है जीर (यः अनुकासति ) जो योग्य ४०देश देता है (विदुषा अञ्चला सं नय ) इस विदान् हे पास हमें के जानो ॥ १॥

प्रदः (यः यहान् अभिशासति ) जो वरोके विदयमें जनुशासन करता है, तथा (इसे एव इति च अवत् ) ये ही वे हैं ऐसा जो कहना है, (पूष्णा उ संगमेमाहि ) प्रवाह साथ हम इनके साथ रहते हैं ॥ २ ॥

[५७९] (अस्य पूरणः चक्रं न रिष्यति) इस पूराका चक्र दूषित नहीं होता, (कोराः न असपदाते ) इसका कोश गिरता नहीं, (अस्य पविः नो क्यथते ) इसका शक्ष व्यवको नहीं प्राप्त होता ॥ ३॥

[ ५८० ] (यः अन्मै हिविषा अविधन् ) जो इस प्षाके किये हिव वर्षण करता है, (तं पूषा अपि न मृष्यते ) इसको पूषा कभी कष्ट नहीं देवा है और वह ( प्रथमः वसु विद्नते ) पिहके धन प्राप्त करता है ॥ ४ ॥

[५८१ | (पूषा नः गः अनु पतु ) पूषा इमारी गीवोंके थीळे त्राय, (पूषा अर्थतः रक्षतु ) पृथा इमारे घोडोंका रक्षण करे । (पूषा नः वार्ज स्तरोतु ) पूषा धन या शवा ६में देवे ॥ ५ ॥

[५८२] ( सुन्वतः धजमानस्य ) यह करनेवाहे वजमानके क्षिये ( उत स्तुखतां अस्माकं ) जीर स्तुषि करनेवाहे दमारे किये ( गाः अनु म इहि ) गीवें बनुक्छतासे प्राप्त हों ॥ ६ ॥

भाषार्थ — जो निःसंदेह यह ऐसा ही है ऐसा बच्च कहता है वह समा मनुष्य है। हे देव! जो अनुकृत बासन करता है, यंग्य डपदेश देवा है, उस बिद्वान्के पास शीव हमें के जा। ऐसा विद्वान् सबका दिश करेगा॥ १ ॥

पूरा मर्थात् सबका पोषण करनेवाका देव इस विचरूपी घरको अनुशासनमें रकता है। इस विश्वका एक कण मी अपनी मर्थावासे बादर नहीं जाता। इसी तरह घरका स्वामी संपूर्ण घरको जनुशासनमें रखे। बसके अनुशासनके बाहर परिवारका कोई भी सदस्य म जाए ॥ २ ॥

प्याका चक्र और क्षा पीक्र नहीं हटता, शत्रुपर योग्य रीतिसे आधात करता है। तथा इसका कोश-आजाना रीता ( काली ) नहीं होता। सदा भरा रहता है। शक्षोंकी तीक्ष्णता और खजाना भरपूर भरा रहना, इस पर राज्ययंत्रकी सुरक्षितता है। इ ॥

जा मनुष्य इस प्थाको मनसे हिंब देवा है, उसे यह पूरा भी कभी कह नहीं देवा और इसे यह पूरा सबसे पहले भन देता है ॥ ॥ ॥

प्ता वेवकी कृपासे इमारे पाल गीतें, घोडे और धन वा अब मारपूर हो ॥ ५ ॥ यह करनेवाळे धनमानके किए तथा स्तुति करनेवाळे इमारे किए गावें अनुकृतकारी प्राप्त हों ॥ ६ ॥

( 240 )

[44]

(ऋषि:- बाईस्पत्यो भरद्वाजः । देवता- पूषा । छन्दः- गायश्री । )

५८७ एडि वा विष्ठची नप्रान्दार्घणे से संचायहै । र्थिक्षितस्यं नी भव । १ ॥ ५८८ र्थीतमं कप्रदिन्न मीशानं रार्थसो मुद्दः । राष्ट्रायः सर्खायमीमहे ॥ २ ॥

अर्थ — [५८३] (माकिः नेशत्) नष्ट न करे, (माकि रिवत्) नष्ट न होते, (के-वटे माकि सं शारि) जनके कुंतेने गिर्कर नष्ट न हों, (अथ अरिष्टाभिः आगादि) ऐसे अदिसित गीवोंसे हमारे वास नालो ॥ ७ ॥ [५८४] (अपवन्तं) प्रार्थना सुननेवाके (ह्यं) प्रेरक (अ-नष्ट-वेदसं) जिसका घन नष्ट नहीं होता ऐसे

( ईशायं यूयणं ) ईक प्रशंक पास ( वयं रायः देमहे ) इस धन सांगते हैं ॥ ८॥

( पट्प ] हे ( पूजन् ) पूजा देव ! ( तक अते । वेरे अवसे रहेंने तो ( वर्ष कहाचन न रिष्येम ) इम कभी

भी मह नहीं होंगे। ( ते स्तांतारः इह स्मिस ) क्वींकि वेरी स्तुवि करनेताके इस हैं ॥ ६॥

[ ५८६ ] (पूचा क्किनं हस्तं ) पूचा अपने सीचे हाथको ( पटस्तात् पटिक्छातु ) कार धारण करे। जीर ( नष्टं पुनः नः आ अज्ञतु ) नष्ट हुए धनको वह इमें पुनः देवे ॥ १०॥

L Equa ]

[ ५८७ ] दे (आझणे ) तेजस्वी पूषत् ! (श्रां एहि ) इस दोशों के पास जा । (विसुच। न पात् ) दुःच सुक कानेवाकों को ग गिरानेवाके ! (सं सचावदे ) इम दोशों मिकका रहेंगे। (नः ऋतस्य रथीः भव ) इमारे सत्व कर्मका कानेवाका हो ॥ ७ ॥

[५८८] (रधीतमं ) क्षेत्र स्थी वीर (क्षपर्दिनं ) मस्तकपर केस धारण करनेवाका, (महः राघ्यसः ईशानं ) को बनके स्वामी ऐसे (सक्कायं ) इमारे मित्र पुराके पास इम ( रावा ईमहे ) घन मांगते हैं॥ १॥

आवार्थ- दे एवा देव ! इस तुसे नष्ट न करें, तू हमें नष्ट न कर। इस कभी भी वतन की न कोर आवें। तू भी कविनाक्षी नावोंको क्षेत्रर इसारे पास का अ क !!

वह पूर्वा देव प्रार्थना सुननेवाका, कविनाशी वन नपने पास रकनेवाका है, इससे इस वन मांगते हैं॥ द ॥

है प्या देव ! तेरे जतमें रहते हुए इस कभी नष्ट न हों, क्योंकि इस तेरी स्तृति करनेवाके हैं। मे इन वेयोंके बादुशासनमें रहकर इनके द्वारा नताये गए कमेंको करता है, यह कभी भी नष्ट नहीं होता ॥ ९ ॥

पूरा भाषता जाशीवरि हमें देनेके किए अपना बाहिना हाय हमारे अपर रखे और नष्ट हुए चनको हम फिर प्राप्त

करें ॥ १० ॥

बीर वेजस्वी हो, विशुक्त कानेवाडोंको उक्कति प्रवस्ते न गिरावे । इस दोनों सिककर रहेंगे । समात्रमें जानी-बजानी, सनक-निर्वक, पनी निर्धन देसे हो सकारके क्रोग होते हैं कनमें संगति होनी चाहिने ॥ ॥

यह पूरा देव रशियोंने सर्वेनेड है, बहुत विवाक चनका स्वामी है, ऐसे पूरासे, तो इमारा मित्रके समाय दिए करनेवाला है, इस वय मांगले हैं ॥ २ ॥

| 469 | रायो भारांस्यावृणे वसी राशिरंजाम             | । भीवतीचीवतः सखा        | 0.811   |
|-----|----------------------------------------------|-------------------------|---------|
|     | पूषणं न्वर् जाम् इपं स्तोपाम वाजिनम्         | । स्वसुर्यो जार उच्यते  | 11.8-11 |
| ५९१ | मातुर्दि चिषुमंत्रतं स्वसुंज्यारः शृंगोतु नः | । आवेन्द्रंस्य सखा मर्म | 11 4 11 |
| 499 | आजासीः पूर्णं रथे निशुम्भास्ते जेनाशियम्     | । देवं वंहन्तु पिश्रेतः | 11 7 11 |
|     | f a a 7                                      |                         |         |

### [ 44 ]

( ऋषिः- बाईस्परयो भरहाजः । देवता- पूषा । छन्दः- गायत्री, ६ अनुष्तुप् । )

५९३ य एनमादिविष्यादिविष्यां । न तेन देव आदिशे ।। १।। ५९४ जुत या स रथीतंमः सख्या सल्यंतिर्युजा । इन्द्री वृत्राणि जिन्नते ।। २॥

अर्थ— [५.९] हे (आधुणे अजाभ्य ) तेजस्थी वेगवार् अध्यवके प्यन्! (रायः धारा असि ) धनका धवाह त्है, (बसोः राशिः) पेथर्यकी गांशि है और (धीवत्ः धीवनः सरका) प्रत्येक वृद्धिपूर्वक कर्म करनेवाकेका त् मित्र है ॥ ३॥

[ ५९० ] ( वाजिनं अजाश्वं ) बळवान्, घोडोंराले, अजोंको घोडोंके स्थानवर जोतनेवाके ( पूर्वणं उप स्तोषास ) पूराकी इस स्तुविकरते हैं। ( यः स्वसुः जारः उच्यते ) जो उपा नामक बहिनका नाश करनेवाका कहा वाता है ॥ ४ ॥

[ ५९१ ] ( मातुः दिधिपुं अववं ) मानके सहचरको मैंने कहा है, ( स्वयुः जारः मः श्राणीतु ) बहिनका-बचाका नाशक इसारे भाषण सुने । ( इन्द्रस्य स्नाता ) इन्द्रका यह भाई है ( ग्राम साखा ) मेरा मित्र पूर्वा है ॥ ५ ॥

[ ५२२ ] ( जनश्चियं पूपणं देवं निशुम्भाः ) जनोंको वैमवशात्री करनेवाके, एव। देवको कानेवाके (अजाबाः ) जब मेंके ( विश्वतः रचे वहन्तु ) स्थमें भारण करके यहां के आवें ॥ १ ॥

#### [ 44 ]

[ ५९३ ] (यः एतं पूषणं ) जो इस पूषाको (करम्भ-अद् ) कांभ सानेवाका करके (आदिवेदाति ) स्तृति करता है, (तेन देवः न आदियो ) कससे पूषा देवकी [ और अधिक वश्वी स्तृति | कोई नहीं होती ॥ । ॥

#### क्ररम्म- दही मिश्रित गाँटसे बनाया कानेका पदाये !

[ ५९४ ] ( उत ध सः रथीतमः ) भीर निवयसे वद स्थी वीरोमें केड है। ( गुजा सक्या ) इसकिये अपने इस योग्य मित्र प्राके साथ रहकर ( सत्पतिः इन्द्रः ) सञ्जनोंका पवि इन्द्र ( जुजाणि जिल्लते ) वृत्रोंको मारवा है ॥१॥

भावार्य — हे तेजस्वी और वेगवान् घोडोंबाके पूपा! तू भनका स्रोत है, सर्थात् तुससे ही धन निकडता है, तू ही पुंचर्यका सजाना है और अप्येक उत्तम कम करनेवाके मञुष्यका तू मित्र है ॥ ३ ॥

यहां प्राको स्वद्धाः जार वर्षात् वरनी वहिनकी भायुको तष्ट करनेवाका कहा गया है, यहां प्रा सूर्य है । सूर्यके भावे ही बसकी बहिन करा नष्ट हो जाती है, इसकिए सूर्य यहां प्रशको बहिनको नष्ट करनेवाका कहा गया है ॥ ॥ ॥

यह पूर्वा देव वर्षात् सूर्य वर्षा माठा वर्षात् रात्रीकी बायुको भी नष्ट करता है बीर वर्षा वहित कराकी भी। सूर्वक करक होते ही रात्री और कथा दोनों नष्ट हो जाते हैं ॥ ५ ॥

यह पूरा-सूर्व इन्द्र वर्षात् विद्युत्का आई है, बीर उत्तम मनुष्यका दिवकारी है ॥ ६ ॥

यह पूथा करम्भ जब् जर्यात् कर-हायाँसे जंग-अवको जब्-कानेवाका है। पूथा सूर्यके क्यमें कर अर्थात् अपनी किरजीते पूर्व्या परके तकको पीथा है। फिर बसी वकको बरसावा है, इसीकिए कोग इस पूथाकी स्तुति करते हैं ॥ १॥

पूरा देव रथी वीरोंसे श्रेष्ठ है। यह पूरा इंग्ड्रंका सच्या मित्र है, इसकिए सञ्ज्ञनोंका पाकन करनेवाका इंग्ड्र इस पूराकी बहानकाचे जनुभोंको कारका है ॥ २ ॥ मर्थ- । ५२५ । ( रथीतमः ) रथियोमें श्रेष्ठ प्याने ( उत ) जीर ( यह दे गवि ) कहोर स्थान जैसे मृतिपरते

11 8 11

(अदः सूरः दिरण्ययं चार्कं) वद सूर्वका सुवर्णका चक्र ( नि पेरथम् ) घुमावा है ॥ ६ ॥

६०० सोर्मपन्य उपासद्व पार्ववे चम्बोः सुतम् । क्रुम्भमुन्य इंच्छति

[ ५९६ ] ( पुरुष्टुत ) हे बहुतों इस मर्शसिव, ( इस ) दर्शनीय ( मन्तुम: ) और मनभीय प्रत् ! ( यत् सद्य त्या म स्वाम ) जो बाज तुसे इस कहते हैं, ( नः तत् मन्म सुलाध्य ) इस इमारा नननीय स्तोत्र बत्तम रीवेसे सिक्ष कर ॥ २ ॥

[ ५९७ ] हे ( पूथन ) पूरा रेट! ह ( आरात् श्रुतः असि ) ह समीवसे और तूरसे प्रसिद्ध है ( हमें गर्वेचणं

गणं ) इस गौकी क्रोज करनेवाके जनसभूदको ( सातक सीचकाः ) धन दानके क्रिये के जा॥ ५ ॥

[ ५९८ ] (अद्य च अ्थः च ) नात्र कीर कक हमारा ( सर्वनातये सर्वतातये ) सब प्रकारसे कश्याम हो, इसकिये (ते आरे अद्यो ) देशे पाप तूर करनेवाकी (उप वर्सु ) पत्र हेनेवाकी जीर ( दवस्ति ) कश्याम करनेवाकी इक्कि (ईमहे ) प्राप्त करनेकी प्रार्थना करते हैं ॥ ६ ॥

[५७] (वयं) इम सब (इन्द्रा चु पूथणा) इन्द्र बीर प्राकी (सक्याय स्वस्तये) भित्रवाके कीर

काबानके किये तथा ( बाजस्तातये ) यह, देखर्य, बचादिकी शासिके किये ( हुसेम ) बुकाते हैं ॥ । ॥

[६००] (अन्यः) बनमेंसे एक इन्त्र (सुतं सोमं चम्त्रोः पातवे ) कानकर पात्रमें स्था सोमरस पीनेके किये (उपासवस् ) बासनपर बैठा है। जीर (अन्यः करकमं इच्छति ) जीर तूसरा पूरा करंग कानेकी इच्छा करता है ॥ व ॥

भावार्थ— सबका पोवल करनेताके परमाध्याका एक अञ्चय काम यह है कि बसने सूर्यको युकोकमें स्थापित किया। इतना दूर स्थापित करने पर भी पृथ्वीपरके कोगोंको प्रतीत यह होता है कि सूर्य करते बहुत दूर नहीं है। क्योंकि सूर्यकी किरने पृथ्वीपर बूमती हैं। ॥ ६॥

है बहुतों द्वारा स्तृत और प्रशंसाके योग्य पूर्वा देव ! जो इस काज तुससे सांगत हैं, कसे तू इसे प्रदान कर ।। ए ॥ है पूरा ! तेरे किए पासका स्थान या तूरका स्थान कुछ भी नहीं है, क्योंकि तू सर्वत्र स्थापक है। तू सबके अनकी

इंकाबोंको जानका है, इसकिए गावोंकी कोज करनेवांक इस जनमन्द्रको चय प्रवान कर ॥ ५ ॥

बात भी इमारा सब प्रकारसे करपान हो बीर कड भी इमारा सब प्रकारसे करपान हो । देश पाप पूर करनेवाकी,

चन देनेवाडी और करवाल करनेवाडी युद्धि इते बमुकुछ हो देसी इस वार्यना करते हैं ॥ ९ ॥

हम श्रुति करनेवाके सहुन्य इन्ह्रं और प्रशंको विश्वता, करवान, वक, देवर्थ और जवाविकी वातिके कियू पुढाते हैं ॥ ॥

| \$ o \$     | अजा अन्यस्य बहुयो     | हरी अन्यस्य संभूता  | । ताम्यां वृत्राणि जिन्नते  | 11 % 11 |
|-------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------|---------|
| 602         | यदिन्द्री अनंयद् रिती | महीरपे वृषंन्तमः    | । तत्रं पूषामंत्रत् सर्चा   | 11 8 11 |
| <b>₹</b> ∘₹ | तां पूष्णः सुमति वयं  | वृक्षस्य प्रवृयामिव | । इन्द्रंस्य चा गंभाभहे     | 11 4 11 |
| 608         | उत् पूर्व युवामहे ड   | भीजूँरिव नारंथिः    | । मुद्या इन्द्रं स्वुस्त्ये | 11 5 11 |

[46]

( ऋषिः - बार्हरुपत्यो भरद्वाजः । देवता - पूषा । छन्दः - त्रिष्टुप् , २ जगती । ) ६०५ शुक्रं ते अन्यव् यंज्ञते ते अन्यव् विषुरूरे अहंनी शीरिवासि ।

विश्वा हि माया अवीस स्वधावी मद्रा ते पृश्विह गुतिरंस्तु

D 🐧 B

अर्थ — [६० / ] ( अन्यस्य अज्ञाः वह्नयः ) इन दोशेंनेंसे एक प्राक्ती गाडी केचनेवाळे नेंडे हैं बीर ( अन्यस्य हरी संभूता ) और दूसरे इन्त्रके घोडे बडे पुष्ट हैं। (ताभ्यां कुत्राणि जिझते ) धन दोनों द्वारा दृत्र मारे असे हैं ॥ ६॥

[६.२] (यत् ) उद ( जुषस्तमः इन्द्रः ) दकतान् इन्द्रने ( शितः ) शरसाहित होकर ( महीः अपः अनयत् )

बढे जलपवाहोंको लागा तब ( पूचा तब साचा अभवत् ) पूपा ठेरा सायी या । ॥ ॥

[६०३ | (पूष्पा: इन्द्रसा च सुमाने ) पूषा जौर इन्द्रकी वत्तम बुदिको ( वयं आरभामहे ) शक्ष करते हैं ( बुक्षस्य क्यां इच ) नृक्षकी काकाको पक्रदेते हैं, उस तरह हम बसकी सुमितिके आध्यसे रहते हैं ॥ ५ ॥

ि६०४ । ( सार शः अभी शुन् इत् ) सारथी कगामोंको पबढता है उस तरह ( पूपणं इन्द्रं ) एवा भीर हन्त्रको ( मही स्वस्तये ) वर्षे करवाणके किये ( उत् युवामहे ) इम पक्ड कर रकते हैं ॥ ६ व

[६०५ ] हे (स्वाधा-वः) अपने बारण शक्तिसे युक्त, हे ( पूथन् ) एवा ! (ते शुक्तं अन्यत् ) वेश एक क्वविनका-प्रकाशमय है,(ते यज्ञतं अन्यत्) बीर तेरा दूसरा रूप पृत्रनीय-राजिका-है । (वि-सु-क्रपे अहुनी) इस वरह विशेष सुंदर रूपवाके दिन और राजि ( द्योः इव असि ) वकासमान जैसे हैं। (विश्वाः माथाः अवसि हा ) सब कीशस्य युक्त कर्मोका तू रक्षण करता है। ( ते भ्रद्धाः शातिः इह अस्तृ ) देश करवागपूर्ण वस्त यहां होता रहे ॥ १ ॥

आखार्थ- इन्द्र और पूथा इन दोनों देवोंग्रेंसे इन्द्र सोमरसको पीता है और पूपा करंभको पसन्द करवा है। विश्व रूपी इन्द्र सदा बादबोंमें रहकर जहरूपी सोम पीवा रहता है, और सूर्य रूपी पूरा अपनी किरणोंसे सदा पूध्दी परके बळोंको बादकके रूपमें बदछता सहता है ॥ २ ॥

इन्ह और प्याप्रेसे प्राके त्यप्रे अविनाती किरण क्यी योदे छुदे हुए हैं और इन्ह्रके रथमें 9ह योदे छुदे हुए हैं। के कोनों मिककर कुनोंका विभाश करते हैं ॥ ६ ॥

जिस समय इन्हरें बहुशाइमें मरकर मध्यवादीको बहावा, तब बस कार्यमें पूरा इन्ह्रका सहावक हुना ॥ ७ ॥ जिस तरह पश्चीमण मुक्तकी भारकाओंका जासरा केवर पुत्र से रहते हैं, जसी तरह इस भी हुन्त और पुराकी उत्तम श्रुविका सहाश क्षेत्रर सुवासे रहें 🖁 ५ 🖠

जिस तरह बनाम सारधी के हाथोंमें रहते हैं, बसी तरह हम्ब और पूरा हमारा धववाल धरनेके किए हमारे पास रहें । व ॥

इस पुराके को रूप हैं, एक रूप इसका प्रकाशमन है और दूपरा रूप कृष्ण होते हुए भी पूत्रनीय है। पूराका वकासमय क्य दिन है जीर कुष्ण रूप राजी हैं। राजोमें निजाके द्वारा सबको जारान निकता है, इसकिए राजी भी पुत्रनीय है। पुराके के दोनों ही कर प्रकाशमान है। दिन और राव वृत्ये ही कर है। सुर्वकी मतिके कारण ही दिन और राव बनते हैं। क्था के कोवों कर हमारे किए करवालकारी हों । ।

६०६ अजार्यः पश्चपा वाजपस्त्यो वियं जिन्नो मुर्वने विश्वे अपितः। अष्ट्री पूर्वा विधिरामुदरीवृत्रत् संचक्षाणो सर्वना देव ईयते 11 8 11 ६०७ याम्ते पूष्णात्री अन्तः संमुद्रे हिंग्ण्यपीरन्तरिक्षे परिन्त । वार्मियासि दूर्त्या स्पेस्य कार्मेन इव अर्व इव्छमानः 11 3 11 ६०८ पूषा मुबन्धुंदिंव आ एशिवा इकस्पतिर्मधना दुसर्वचीः। यं देवासो अदंदुः सूर्याये कामेन कृतं तुवसं स्वश्चंम् 11 8 11 [49] (अधि- बाईस्पत्यो भरद्वाजः। देवता - इन्द्रासी। छन्दः- बृहती, ७-१० अतुष्दुप्।)

६०९ प्र सु बोचा सुतेषुं वां वीर्याष्ट्रं यानि च्क्रथुंः।

हतासी वां पितरी देवजंत्रव इन्द्रांग्री जीवंथी युवम्

11 7 11

अर्थ- [ ६०६ ] ( पूषा ) पूषा देव ( अजाश्वः) मेंडोंडो स्थर्मे जोतनेवाडा (प्रशुपाः) पश्चमांका पाक्क ( वाज-पहत्यः ) अज्ञका संग्रह परमें करनेशका ( धियं-जिन्दः ) बुद्धिको स्फूर्ति देनेशला ( विश्वे भुवने अर्पितः ) सर भुवनों में निर्पेत है। यह पूरा ( शिथियां अध्यो उत् वत वति वृज्ञत्) नपने तेजस्वी शक्यको चमकाता है जीर (संचक्षाणः वेवः भुवना ईयते ) निरीक्षण करता हुवा यह देव भुवनीमें जाता है ॥ २ ॥

[ ६०७ ] हे ( पूचन् ) एवा ! ( याः ते हिरण्ययीः मावः ) को वेरी सुवर्णकी मीकाएं ( अन्तरिक्षे समुद्रे अन्तः खरान्त ) अन्तरिक्षके समुद्रमें चक रही हैं ( ताभिः ) उनसे त् ( अत्र इच्छमानः ) काकी इच्छा करता हुआ

(कामेन इत ) हे स्वर्ष्टात कर्म करनेवाले । (सूर्यस्य तुरयां वासि ) स्वंदे तूनकर्मको करता है ॥ ६ ॥

[ १०८ ] ( दिवः पृथिवयाः आ ) एकोबसे पृथिवी तक ( पूषा सुवन्धुः ) पूषा सबका उत्तम माई जैला है। ( इळः पतिः मधना दसम्बर्धाः ) यह भूमिका पाळन धनवान् दर्शनीय वेजसे युक्त है। ( यं देवासः सूर्याये अदृद्धः ) जिस पूराको देवीने सपाके किये दिया, यह ( कामेन कुतं स्वश्चं रावसं ) कामने किया सुभूषित बढ्युक कार्य है ॥४॥

48 [६०९] हे (पितरः ) रक्षक वीरो | (इन्द्राप्ती ) हे इन्त्र और अग्नि ! ( सुनेषु ) क्झोंमें ( यानि सीर्या चक्रथु: ) जो बापने पराक्रम किये थे, ( वां नु प्रवास ) तुम्हारे हम पराक्रमोंका वर्णन करते हैं। ( वां देवदाजवः हतालः ) तुम्दार देवेकि शतु तुमने मारे हैं। हे [म्ब्र क्यि ] ( युत्रं जीवयः ) तुम दोनी बीवित रहते ही ॥ १ ॥

आवार्य - यह पूपा देव पशुलोंका पाठक, अबको देनेवाडा, बुद्धिको स्फूर्ति देनेवाडा और सभी अवनीते व्यास है। यह पूरा अर्थात् सूर्वे अपनी तेजस्वी किरबोंको दमकाता है और सब मुक्जोंका निरीक्षण करता हुआ सर्वत्र गति करता है। यह स्पैनेव अपने असूनमय तेजसे सभी प्राणियोंके घन्दर बस्साह घरता है। सुबह होते ही सभी प्राणी तरीताओ होकर बस्साहसे अपने कासोर्वे जुट जाते हैं ॥ २ ॥

सबका पोक्न करनेवाले इस सूर्यकी किरणस्पी सुनहरी नौकार्य अन्तरिक्ष और गुकोकस्पी समुद्रमें चून रही हैं। सूर्वकी किरणें तब अमारिक्ष जीर मुहोकरें विकाशी हैं, तब देशा प्रशंत होता है कि सुनहकी जीकार्वे समुद्रमें पून

पही हैं ॥ ६ ॥ युकोकसे केवर पृथिशीतक जितने प्राफो है, वन सबका मरणपोदण करनेवाका होने के कारण सूर्व सभी प्राणियोंका माई है। यह मृतिपर परसात तिराकर मृतिका पाकन करता है। वही क्यांको प्रकट करता है जीर सारे विश्वको प्रकाशित करता है ॥ ॥ ॥

वर् ( ज. थू. जा. वं. ६ )

| 420                  | ब <u>ब्ब</u> ित्था मं <u>हिमा चा</u> मिन्द्रां <u>ग्री</u> पनिष्ठ आ । |    |   |    |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|----|---|----|
|                      | समानो वी अनिषा आर्थरा युवं यमाविदेईमातरा                              | B  | R | 11 |
| <b>455</b>           | ओकिवांसी सुते सचौँ अश्वा सप्ती हुवाईने ।                              |    |   |    |
|                      | इन्द्रा न्व प्री अर्थ से इ बुजिणां वृषं देवा इवामहे                   | Н  | ą | #  |
| <b>Ę</b> Į Ą         | य इंन्द्राप्ती सुतेषुं वा कत्वत् तेष्त्रतावृथा ।                      |    |   |    |
|                      | जोष्याकं वर्दतः पजहोिषिणा न देवः भसर्थश्रन                            | 11 | 8 | H  |
| <b>£</b> \$ <b>3</b> | इन्द्रांग्री को अस्य वृां देवी महीश्रिकेति ।                          |    |   |    |
|                      | विष्यो अर्थान युगुजान र्यम एकः समान आ रथें                            | 11 | 4 | II |

अर्थः— [ १२० ] दे ( इन्द्र-अज़ी) इन्द्र और जात देशे ! ( श्रॉ महिमा ) जावकी महिमा ( प्रशिष्ठः बट् इत्था आ ) सत्व और विःसंदेव है । ( यां जानिता ) जावका बत्यक कर्ता पिता ( समानः ) एक ही है, इस कारण ( युवं यमी आतया ) दम खब्बे आई हो । और ( इह-इह-मालरा ) वहां यही तुन्हारी माता है ॥ १ ॥

[६११] (सती अध्या इव अद्मे ) वेगवान् घोडे वास बानेको मिछनेपर तैमे बानंदित होते हैं, उस तरह (सुते सच्याँ ओक्टिवांसा) वजने सोमरस मिछनेपर बानंदित होते हैं। हे (विज्ञाणा इन्द्रानु असी अवसा इह) है वज्रवारी इन्द्र कौर बामि! करनी रक्षण वाकिके साथ वहां बाजो, ऐसी (वेवा) हे देवीं! (वयं स्वामहे ) इम प्रार्वना करते हैं। इ व

[६१२] हे ( इन्द्र-अझी ) इन्द्र और निम्न ! ( सुतेषु वां यः स्तथत् ) यज्ञोंसे तुम्हारी जो स्तृति करता है, ( तेषु अता-मुखा ) उनके संबंधमें दूम सत्य नाव नशनेवाके होकर ( जोषवाकं वद्तः ) उनसे संतोषका भारण बोहते हो। हे ( एक-होविणा देखा ) विकास वोदणा करनेवाके देवों ! ( न मत्यथः चन ) उन सक्तोंका विनास तुम नहीं करते ॥ ॥।

[६१६] (इन्द्राप्ती देवी ) दे इन्द्र बीर अधि देवी ! (कः प्रतः ) कीन मानव महा (वां अस्य चिकेतिति ) भावके इस कार्वको पूर्णतका जान सकता है । आपरेंसे (यकः ) एक इन्द्र (समाने रथे ) एक दी रक्को (विद्यूत्तः सभ्यान् युयुजानः ) विविध विशालोंसे जानेबाले बोलोंको होतकर (आ ईयते ) आता है । ५।।

आवार्य — हे इन्द्र जीर जन्ते ! तुम दोनों रक्षक जीर वीर हो, यहाँमें तुमने को पराक्रम किए हैं, यह पराक्रमोंका वर्णन हम करते हैं । तुम्हारे पराक्रमके कारण ही देवोंके शत्रु मारे गए हैं । पर तुम नव्द नहीं हुए ॥ ॥ ॥

इन्द्र और अभिन्दी सारी अदिमा सस्य है और स्थुरद है। इन दोनोंको बरपक्ष करनेवाका भी एक ही ईश्र्य है और इनकी आठा कदिति भी एक ही है॥ २ ॥

जिस तरह दाना और वास मिकनेपर घोडे बानंदित होते हैं, बसी तरह यशमें सोमरसके मिकनेपर ये दृष्य और बाह्य दोनों देव बानन्दित होते हैं । हे दक्षको बारण करनेवाले दृष्य और श्राप्त ! जपनी संरक्षणशक्तिसे युक्त होकर तुम बहा बाजो, ऐसी दम प्रार्थण करते हैं ॥ २ ॥

हे इन्द्र और बड़े ! हे इन्द्र और बड़े ! बड़ोंसे जो पुन्हारी स्तृति करता है, इसके बारेमें तुम सरवस व बड़ानेहाड़ होकर कन्द्रें सन्योद है, ऐसे रचन तुम बोक्ये हो । ऐसे सन्तींका तुम विशास नहीं करते हो ॥ ४ ॥

हे इन्त्र और वक्षि देशे! तुम्हारे कामकी सर्वादाको अका कीम मानव प्राप्त कर सकता है है हनके काम इतने विस्तृत हैं कि इनकी नर्वादाका पता कराया कर्मभव है। इन देशोंसे सूर्यक्षी इन्त्र करने रथके किरणक्ष्मी घोडोंको सभी विकालोंसे पर्वृत्याता है।। ५।।

| ६१४ इन्द्रांत्री अवादियं पूर्वागांत पुत्रतीम्यः।                                                                                     |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| हिल्बी शिरों जिह्नया वाबंदुक्चरंत श्रिंशत पूदा न्यंक्रमीत                                                                            | 11 € 11 |
| ६१५ इन्द्रांग्री आहि तन्तुते नर् घन्तानि बाह्योः।                                                                                    |         |
| मा नी अभिन् मंहाधने परां वन्तुं गविष्टिषु                                                                                            | 11 9 11 |
| ६१६ इन्द्रोग्री तपन्ति मा ड्या अयो अरोतयः।                                                                                           |         |
| अप देशंस्या केतं पुयुतं स्योदिधि                                                                                                     | 11 5 11 |
| ६ १७ इन्द्रांमी युवोरपि वर्स दिध्यानि पार्थिवा ।                                                                                     |         |
| आ नं रुद्द प्र येञ्छतं रुपि विश्वायुंगोषसम्                                                                                          | 11 3 11 |
| ६१८ इन्द्रामी उक्यवाह्सा स्तोमेमिईवनश्रुता ।                                                                                         |         |
| विश्वाभिर्गार्थिरा गैत मुस्य सोमंस्य पीत्रवे                                                                                         | 118.011 |
| अप देशंस्या केतं पृथुतं स्योदिधि<br>६ १७ इन्द्रांमी युवोरपि वर्स दिक्यानि पार्थिवा ।<br>आ नं दृह प्र येच्छतं रुपि विश्वास्त्रेपोषसम् | 11 % 11 |

अर्थ — [११४] दे (इन्द्राझी) इन्द्र और बझि! (इयं अपात्) वह पावरहित छ्वा (पद्वतीस्थः पूर्वा अगात्) पांववाखीसे पहिने जाती है। (शिरः हित्वी) सिरको कंपित करके (जिह्नया वावतृत् ) जिह्नासे बोकती है बीर आध-साथ (चरत् ) बजतो भी है। इस तरह (जिद्वात् पदा नि अकमीत् ) तीस पांव जाहमण करती है।।१।। [६१५] दे (इन्द्राझी) इन्द्र और अग्नि! (हि नरः बाह्नोः धन्यानि ) वीर नेठाकोग बाहुनीपर बनुष्य

[६२५] ६ (इन्द्राक्षा ) इन्द्र जार आग्न ! (१६ जरः बाह्याः धन्यानि ) वीर नेवाकोग बाहुजीवर बनुव्य (आ तन्त्रते ) सन्त्र रखते हैं। (अस्मिन् महाधने ) इस युदने (सविद्यिषु नः मा परः वर्त्ते ) इस गीकी ग्राहिके कार्यमें इमें बोवकर पीके न चंद्र बाह्ये ।। ७ ॥

[६२६] दे (इन्द्राक्षी) इन्त्र और नक्षी ( अधाः अर्थः अरातयः ) वारी दुद बनु ( मा तपन्ति ) हुते वार्य देते हैं। ( द्रेपोस्ति अपाकृतं ) वन देव करनेवाके बनुवींको त्र करो, ( सूर्यात् अधि युयुतं ) सूर्यसे बनको त्र करो, बनको बन्धेरेमें रको ॥ ४ ॥

[६१७] दे इन्त्र और बांग ! ( दिख्यानि पार्थिया ) शुक्रोकमें और पृथिकीयर तो ( स्यु ) वन है वह सब ( युवोः अपि ) दुग्धारा ही है । ( सिश्वायुपोचणं रायि ) सब आयुभर सब मानवींका पोचन होगा, पेसा बन ( हह मा आ प्रयच्छतं ) वहां दमें दे वो ॥ ९॥

[६१८] हे (इन्द्रार्शा) इन्द्र बीर बाग्नि ! बाप (उक्थवाहसा) सामगान सुननेवाडे बीर (स्तामिशः इयनश्रुता) स्वोजेंसि प्रसद होनेवाडे ( विश्वेभिः गीमिः ) इमारी सब प्रार्थनानोंको सुनकर ( अस्य सोमस्य पीतये ) इस सोमरसके पीनेके किये ( आ गर्त ) बाजो ॥ 1० ॥

भावार्थ - यह क्या पांचसे रहित है, फिर भी पांचसके प्राणियोंसे पूर्व ही बठकर यह जबने फिरने क्याती है। प्राणी सोते रहते हैं, पर क्या जपने समयपर क्षितितपर प्रकट हो जाती हैं और प्राणीयोंको प्रमुद्ध करती है । ह ॥

वीर नेताजीके हाव हमेशा भनुषपर रहते हैं अर्थात् वे वीर हमेशा युव्के किए तैय्यार रहते हैं। ऐसे वीर धनके किए कानेवाके युव्से सहा हमारे सहावक रहें ॥ • ॥

दे दण्य और अधि ! पापी चालु दुष्ट सुसे छाप ने रहे हैं, दनको दूर करो । सूर्वप्रकाशसे तूर जनको रखो । नद दण्य कनको हो ॥ ४ ॥

सर कायुक्त पोषण हो, सब मानवींका पोषण हो। सब अध्युभर अपने सब अधुव्योंका पोषण हो देसा वस वहां हुने दो ॥ ९ ॥

# [ 40]

( न्युविः— बाईस्वत्यो भरद्वाजः । देवता— इन्द्राग्नी । छन्दः— गायणीः १-३, १३ विष्टुप्. १४ वृहती, १५ अनुष्टुप् । )

६१९ अधंद वृत्रमुत संनोति नाज मिन्द्रा यो अभी सहुरी सप्यात्।

दुर्ज्यन्ता वमुर्वस्य भूरेः सर्दस्तमा सर्वता वाज्यन्ता

11 \$ 11

६२० ता योधिष्टमुमि गा ईन्द्र नून मुपः स्वंह्यसी अप्र ऊळहाः।

दिशः स्तेष्ठवसं इन्द्र चित्रा अपो गा अग्रे युवसे नियुत्वान्

电平用

६२१ जा वृंत्रहणा वृत्रहामः शुर्भे तिन्द्रं यातं नमीमिस्मे अवीक् ।

युवं राभौभिरकविभिष्टिन्द्रा डामै असे भवतस्त्रमिश

11 3 1

६२२ ता हुवे ययोतिदं पुष्ते विश्वं पुरा कृतस् । इन्द्रामी न मंभीतः

11 9 11

#### [%]

अर्थ— [६१९] (यः इन्द्रा अग्नि सहुरी सपर्यत्) जो इन्द्र जीर विभिन्न सूर्वोदयके समय पूजा करता है, वह ( वृत्रं अथत् ) शत्रुको भारता है, जीर ( वाजं सन्तेति ) अब मास करता है। वे ( सहस्तमा ) वकवान् ( सहसा वाजयन्ता ) सामध्येसे बक्तिमान् हैं ( भूरेः समस्यस्य इरज्यन्ता ) और बहुत भवके दाता हैं ॥ ॥

[ ६२० ] दे (इन्द्र ) इन्द्र [ दे ( अन्ति ) आंध्र ] ( नूमं ) निजयसे जिन्होंने ( गा। अपः स्वः उपसः ) गौर्वो, वस्तवाहों और प्रकाश और उपाओंको ( ऊळहाः ) वराया है, जो दूर के गये हैं ( ताः अभियोश्विष्ट ) बनसे कही । दे इन्द्र और ( नियुत्वान् अग्ने ) वत्तम बोबोंको स्थसे जोवनेवाके नग्ने ! (दिशः स्वः उपसः) दिशाप्, स्वर्गाय प्रकास, वपाप् ( चित्राः स्वः अपः ) चित्राविषय गौर्वे नौर जकप्रवाहोंको ( युवसे ) तुम मक्तोंको हो ॥ १ ॥

[६२१] हे (इन्द्र अन्ते )इन्द्र कीर हे बसे ! हे (खुत्रहृष्णा ) चुत्रोंको मारनेवाकों ! (खुत्रहृसिः शुब्दैः) दृत्रमारक सामध्योंसे और ( त्रप्रोधिः) बचोसे ( अर्वाक् आ यातं ) हमारे पास जानो । हे इन्द्र और बसे ! ( शुवं उस्त्रोधिः अक्तवेभिः राघोभिः ) दुम उत्तम निर्देष धनोंके साथ ( अस्मे अवतं ) हमारे होकर रही ॥ ६ ॥

[६२२] (ययोः इदं पुरा छतं विश्वं ) जिन्होंने यह विश्व पदिके किया था, ( पप्ने ) जिनकी प्रश्नंसा हो रही है। (ता हुसे ) उनको में बुळाता हूं। ये ( इन्द्राझी न मर्धतः ) इन्द्र और वक्ति किसीकानाव नहीं करते हैं॥ ॥ ॥

भावार्य है इन्ह और नमें ! तुम दोनों सामगान सुबनेवाड़े और स्तोत्रोंसे प्रसन्त होनेवाड़े हो, इसहिए हमारी सब प्रार्थना सुनकर हमारे द्वारा दिए सोमरसको पीनेके किए जालो ॥ १० ॥

सूर्यके बदव होनेके समय को इन्द्र जीर व्यक्ति एका करता है, वह वपने शतुर्जीको सारता है जीर बच्च प्राप्त करता है। वे दोनों देव बक्रवाद और सामध्येसे शक्तिमान् हैं जीर बहुतसे धनके दावा हैं॥ ॥

हे इन्द्र और बन्ने ! जो गी, जरू, प्रकाश कादि एदाओंको चुरानेदाके हैं, उन शतुओंको तुम वह करी तथा थी तुरुहारे सक्त हैं, दन्हें स्वर्गीन प्रकाश, गांव और उसस जर्खोंको प्रदान करो ॥ २ ॥

है देवो ! अपने राजनायक सामञ्जेंसे जीर क्योंसे इमारी जोर काजी तथा शुद्ध परित्र अनसे युक्त होकर तुम इमारे पास ही सदा रही ॥ ३ ॥

इन्द्र और विश्व द्वा दोनों देशोंने वह सारा विश्व वनावा इसी कारक इन दोनोंकी प्रशंसा होती है। अन दोनों देवोंको ने इकाल। हूँ । वे देव किसीका भी नाश न करें ॥ ७ ॥

| 422 | उत्रा विधिनिना मुर्च १न्द्रामी हैवामहे । ता नी मुळाव हुँ हरी        | 11 % 11 |
|-----|---------------------------------------------------------------------|---------|
| ६२४ | हतो बुत्राण्यायाँ हतो दासानि सत्पंती । हतो विश्वा अप दिनः           | 0 5 11  |
| ६२५ | इन्द्रांपी युवामिमें इं डाभ स्तोमां अन्तत । विवतं शंमुवा सुतम्      | 11 9 11 |
| ६२६ | या वां सनित पुरुष्प्रहों नियुती दाशुषे नरा । इन्द्रांशी ताभिस गंतम् | 11 < 11 |
| ६२७ | तामिरा मंच्छतं नुरो पुदं सर्वनं सुतम् । इन्ह्रांग्री सोमंपीतये      | 11 9 11 |
| ६२८ | तमीकिन्त्र यो अविषा वना विश्वा परिष्वर्जत् । कृष्णा कृणोवि जिह्नयां | ।। १०॥  |

अर्थ — [ ६२२ | (इन्द्रान्ती ) वे इन्द्र जीर जिल्ला | जना | जनति हैं (सूचे विचानिता ) सुबते राजुको सारनेवाछे हैं, (हवामहें ) इनको मैं सुकाता हूं। (ता नः ईडरी मुळात ) वे हमें ऐसे समयमें सुबी रखें॥ ५ ॥

[६२४] दे (आर्था) नार्षे ! (हुआणि इतः ) शत्रुवोंको सारो, दे (सत्यती) सम्रजेंके पासनकर्षा ! (दासानि इतः ) दासों-विनाशकोंको मारो तथा (थिश्वाः द्विप अप इतः ) वन शत्रुकोंको नारो ॥ ६ ॥

[६२4] हे (इन्द्रासी) इन्द्र और असि! (इसे स्तेन्साः ) वे स्तेत्र (युवी अभित्रनूपत ) जापको स्तुति करते हैं । हे (इभ्युता ) मंगळ करनेवाळे देवीं ! (सुनै पियत ) यह सोमरस पीना ॥ ७॥

[६२६ ] हे ( नराः इन्द्राझी ) नेना इन्द्र और अग्नि ! (था पुरुष्टुहः वो नियुनः ) जो अनेको हारा प्रशंसित, तुम्हारी घोडियो हैं ( ताक्षिः दाशुचे आगतं ) उनसे दालाके पास आनो ॥ ८ ॥

[ ६२७ | हे ( इन्द्राप्ती ) इन्द्र नीर निक्ष है ( नरा ) नेवानों! ( इर्द्र सुतं सवनं ) इससोमरसके पास (सोम-पतिये ) सोम वीनेके कियं (उप आ गच्छतं ) नानो ॥ ९॥

[६२८] (यः अधिया) जो भवने स्थालाओंसे (विश्वा वना परिष्यअत्) सब वनोंको बेरता है कौर (जिद्धया कृष्णा करोति) जिद्धासे सबको काला करता है (तं ईस्टिप्स ) उस समिका स्तुति करो ॥ १०॥

आवार्थ-- इन्द्र जीर जिस वे दोनों देव बहुत दीर हैं जीर युद्धमें शतुओंको आरनेवाने हैं, वे दोनों देव दर्शे हमेशा सुकी रखें | ५ ॥

हे थेष्ठ देती ! तुम राजुर्जीको मारो, हे सारवर्जीका पालन करनेवाके देवीं, तुम दास बनानेवाकींका विनास करो । इनके अवादा जीर भी जिलने शतु है, यन सबका नाश करो ॥ ६॥

है देवो ! ये स्तोत्र तुम्हारी स्तृति करते हैं । तुम दोनों कल्याण करनेवाके हो, इसकिए दमारा कश्याण करो ॥ • ॥ सबको उत्तम मार्गपर के जानेवाके इन्द्र भीर अग्ने ! तुम दोनों वपने वादनोंसे धनको देनेवाके मनुष्योंके पास जानो ॥ ८ ॥

दे नेताओं ! इस तुम्दें पीते के किए ये सोमरस प्रदान करते हैं, इसकिए तुम दोनों सोम पीनेके किए इमारे पास जाको ॥ ९ ॥

यह अग्नि जयमी उदाकाओंसे सब वर्गोंको घेरता है जीर अकाकर सबको काळा करता है, वेसे सर्वभक्षी जानिकी स्तुति करनी चाहिए, वाकि वह हमपर सन्। असब रहे ॥ १०॥

| <b>4</b> 29 | य इद्ध आविवासिति सुम्निमन्द्रेस्य मन्धिः । युन्नार्थं सुतरां अपः | 11 \$\$ 11 |
|-------------|------------------------------------------------------------------|------------|
| 630         | ता नो वार्जवतीरिषं आशून् पियुत्मवितः । इन्द्रम्पि च वोळहेव       | ा १२ ॥     |
| 988         | जुमा नीमिन्द्राशी आहुवध्यो जुमा राष्ट्रीसः सह मोदुयस्य ।         |            |
|             | उमा द्वातारां विषां रेयीणा मुभा वार्जस्य सात्ये हुवे वाम्        | 0.88.0     |
| 488         | आ नो गर्वे भिरवर्षे विश्ववर्षे दुरुपं गच्छतम् ।                  |            |
|             | सर्खायी देवी सुरुवार्य श्रुंश्वे न्द्रायी वा ह्वामह              | ा १४ ॥     |
| 444         | इन्द्रांग्री शृणुतं इवं यर्जमानस्य सुन्वतः।                      |            |
|             | बीतं हुट्यान्या गेतं पिनतं सोम्बं मधुं                           | 11 29 11   |

अर्थ — [६२९] (या प्रन्याः) वो मनुष्य (इन्द्रस्य सुरक्षं) इन्द्रके बत्तम मन होनेके क्रिये (इदे आविदासित ) प्रतीप विभिन्ने इदन करता है. (चुस्ताय ) वसके क्षेत्रके संतर्भनके क्रिये (अपः सुतराः ) दुःवाके वक्षप्रवाह सुवासे तैरने वोग्य होते हैं ॥ १। ॥

[६३०] (ता नः वाजवतीः इषः ) वे दुम इसे वड बहानेवाडा बच देवो और (इन्ह्रं आग्नें च दोळहवे )

इन्द्र और अग्निकों के जानेके थिये ( आशून् अर्थतः पिएतं ) देगवान् घोडोंको पुष्ट करो ॥ १२ ॥

[६३१] (अभा इन्द्राझी) होने इन्द्र कीर अधि है। (यां आहुनध्ये) तुम दोनोंको इम इकाते हैं। (अभा) होनों (राधसा सह माद्यध्ये) संसिद धनसे साथ साथ प्रतक होते हो। (इयां रयीमां अभा दातारा) अधि और धनोंके तुम होनों वाता हो। (वाजस्य साथये) अवकी प्राप्तिके किये (यां उभा हुने) तुम होनोंको इकाता हूं। १६॥

[६६२] (गटरीः) गोत्रों, (अक्टरीः) घोष्ठों, (सलटरीः) घनोंके साथ (नः उप आगच्छतं) हमारे सभीप बानो । (सक्षायी देवी) पुन नित्र देव हो, (दांधुवा इन्द्राग्नी) कन्यान करनेवाडे इन्द्र नीर बाग्नि (ता सम्बद्धाय इवासरे) बनको मित्रकाके किये में अपने पास बुकाता हूं॥ १० ॥

[ ६६३ ] हे (इन्द्राप्ती ) इन्द्र जीर जांत ! ( सुन्दतः यजमानस्य ) सोमरस निकाकनेवाके वशकांकी ( हवं शुणुतं ) वार्वेण सुनो । (इवयानि सीतं ) इवन हथ्योकी इथ्या करो । ( मागतं ) नावो वीर (सोम्यं प्रभु पिवतं ) सोमका मधुर रस पीनो । ॥ ६५ ॥

भावार्थ — ओ मनुष्य इन्द्रको प्रस्तवाता प्राप्त करनेके लिए प्रतिष्ठ अग्निमें इतन करता है, यह इन्द्रके रोजको बाह्य करके द्वार्थोंको भी बाह्यानीसे पार कर बाता है ॥ १९॥

है देवों ! तुम दोनों दर्ने यक दशानेवाकर जल मदान करों और हम भी हमारा योगन करनेवाके तुम्हें वृक्ष करते

में इन्द्र और बड़ि दोनों देवोंको दुकाशा हूँ, दोनों देव मुझे बन देकर मुखी करें। मैं बस प्राप्तिके किए दोनों देवोंको पुकारत हैं ॥ १६ ॥

हे होनों देवो ! प्रम दोनों मित्रके समाय दिव करनेवाड़े हो, तुम होनों हमारा बरुगान करनेवाड़े हो, इसकिए हैं जवकी मित्रवादे किए तुम्हें बुडाका हूँ ॥ १४॥

दे देवो ! स्रोमरस विकासनेवाके वज्रवर्ताकी प्रार्थना सुन्ने तथा वज्रवर्ता जो दवि देता है, उसे प्रसन्नतासे स्वीकाद करो, देवे महत्त्वके पास काकर स्रोमका महुर रस पीको ॥ १५ ॥

### [ 5 7 ]

| (潮  | यि:- बार्डस्पन्यो भरद्वाजः । देवता - सरस्वती । छन्दः- गायजी, १-३, १३ जगतीः | १४ त्रिच्दुम् । ) |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 458 | इयमेददाद रमसम्णुच्युतं दिवीदासं वध्यश्वार्य दाशुवे ।                       |                   |
|     | या अर्थन्तमाचलादांवसं पणि ता ते दात्राणि तिविषा संरक्षि                    | 11 % h            |
| 834 | इयं शुब्देभिविष्णा इवारज्व सातुं गिरीणां तंविषभिक्षिभिः ।                  |                   |
|     | पारावतधीमवंसे सुवृक्तिः सरंस्वतीमा विवानेम धीतिर्थिः                       | 11 3 11           |
| 434 | सरस्वति देवनिद्रो नि गईय युजा विश्वंस्य स्मेयस्य मायिने।।                  |                   |
|     | उत शितिम्योऽवनीरविन्दो विषमेंम्यरे असवी वाजिनीवति                          | 11 1 11           |
| ĘĘO | प्र णो देवी सर्रस्वती वाजेमिर्बाजिनीवती । धीनामेष्टिक्येवतु                | 11.8.0            |

[ 88 ]

अर्थ — [६२७] (इयं) इस सरस्त्रतीने (दाद्युवे व्यव्यश्वाय) दाता वष्न्यश्वे किये (दशसं आणव्युतं विवादासं) प्रेमेवान्, कल कंबनेवाका दिवोदास नामक प्रम (अददात् ) दिया। (या दाश्वंतं अवसं पणि) जिसने सवा कृष्ट देनेवाके बनवान् कंज्यका (आ चखाद) नाम किया, दे सरस्वति ! (ता ते तविया दामाणि) वे ते दक्षमाकी दान है।। १ ॥

[६३५] (इयं) वह सरस्वती (विस-क्षाः इवं) कमकते मूनको लोडनेवालेके समाम ( गुण्मेसिः तवियेसिः अर्मिसः) अपनी गळवान्, वेगवान् कहरियोंसे ( गिरीणां सातु अरुजत् ) पर्वतिके उसे माम कोष इंकी है। इम ( पारायत- म्री सरस्वतीं ) वृसरे बाबाव करनेवाली सरस्वतीकी ( सुत्रुक्तिभिः धीतिसिः ) क्लम मक्तिसे और भारणापूर्वक । अवसे आविवासेम ) अपने संरक्षणंके किये सेवा करते हैं ॥ २ ॥

[६६६] हे ( सरस्वती ) सरस्वती ! ( त्व-निदः प्रजां नियह्य ) हैवाकी विदा करनेवाकी प्रजाका नाम कर । तमा ( विश्वस्य माथिनः वृक्षयस्य ) वसी प्रकार सब कप्री दुष्टीकी प्रजाका नाम कर । ( कर्ता दिस्तिस्यः ) की स्मानवीके दिवके किये ( अवनीः अर्थिदः ) सरक्षक स्-भागको प्राप्त किया । हे ( व्याजिनीविति ) नव देनेवाकी ! ( प्रभ्यः दियं अद्भावः ) इन कोकीके किये द्वे ठर्कके प्रवाह चलावे हैं ।। हे ।।

[ ६३७ ] (देवी सरस्वती ) रेवी सरस्वती (वाजेभिः वाजिनीवती ) बर्धीमे बरवाडी (वः धीमा

अवित्री म अवतु ) हमारी बुद्योंका रक्षण करनेवाकी हमारा रक्षण करें ॥ च ॥

भावार्थं — इस सरस्वतीने दानशीकको देवोंकी भक्ति करनेवाका पुत्र दिया। इसीने कष्ट देनेवाके तथा धनवान् होनेपर भी कंजुमी करनेवाके सनुष्यका नाम किया ॥ १ ॥

यह सरक्वती नदी अपने देगवान् प्रवाहींसे प्रवेतींके वतराहुँके भू-भागींको तोवती है। ऐसी इस सरस्वती नदीकी सेवा इस बत्तम अक्तिआवके साथ अपना संरक्षण हो इस कर्रक्षसे करते हैं ।। २ ॥

हे सरस्वती ! तुर्श्यरकी निन्दा करनेवाके मञ्जयका मात्र कर । कपट करनेवाके दुर्शोको नष्ट कर । सरजनोंको मानवींका दित करनेके किए उपनाक भूमि प्रदान कर । तु प्रक्षके प्रवाद चकाकर सभी मूमिको कपनाक बना ॥ व ॥

सरस्वती बानेड प्रकारके वस देनेके कारण जसवाकी है। अतएवं वक देनेवाकी भी है। शहीसे वस बापण होते हैं वह साम जानके हैं। हमारी पुरिश्वोंका रक्षण करके इसारी सुरक्षा करें।। ४ ।।

|     | यस्त्व देवि सरस्व स्युपबृते घर्ने हिते          | । इन्द्रं न र्षत्रुत्र्ये | 8 4 11  |
|-----|-------------------------------------------------|---------------------------|---------|
|     | त्वं देवि सरस्यान्यवा वाजेषु वाजिनि             | । रदा पूर्वत्रं तः सनिम्  | 6 4 11  |
|     |                                                 | । वृत्रधी वृष्टि सुदुतिम् | ॥७॥     |
|     | यस्यां अनुन्तो अह्नुंत स्त्वेषश्रीरे जुरे गुनिः | । अमुश्ररंति रोकंबत       | ॥ ८॥    |
|     | सा नो विश्वा अनि दिषः स्वर्मुरन्या ऋगावरी       |                           | 11 8 11 |
| ₹83 | उत ने। शिया शिया सु सम्मिता सुर्जुषा            | । सरस्वती स्ताम्या भूद    | सर्वा   |

मर्थ — [६६८ । दे (देवी सरस्वति ) सरस्वती देवी ! (धने दिते ) युद्ध शुरू होनेपर (यः त्वा उपञ्ते ) मो देरी प्रार्थना करण हैं [डसका रक्षण तू करती हैं ] ( सूत्रत्यें इन्द्रं न ) वृत्र इनतके किये जैसा इन्द्रको [ बुकावे हैं । वैसे कोग इसे बुकावे हैं 1 ] ।। ५ ।।

[६३९] है (बाजिन देनि सरस्वति) है बलगाडिनी सास्वती देवी! (स्वं वाजेषु अव ) त् युद्रोंसे हमारा रक्षण कर । जीर ( पूपा इव ) प्लाके समान ( मः सर्नि रह ) इसे घन है ॥ ६॥

[६४०) (उत घोरा हिरण्यधर्तनिः सरस्वती) और वप्रदीरा, सुवर्णके स्थके वक्रवाळी यह सरस्वती ( सुनन्नी ) इत्रनासक है, ( मः सु-स्तुर्ति वाष्टि ) और हमारी कत्तम स्तुविस्तोत्र सुननेकी इच्छा करती है ॥ ७ ॥

[६४१] (यस्याः ) क्रिसका (अनंतः श्वेषः अञ्दुतः ) जमर्थात्, वेगवात् न सवा रहनेवाका (चरिक्णुः सर्णेवा अमः ) नित्य चलनेवाला जलका वेग (रोक्यत् चरति ) गर्वमा करता हुना चलता है॥ ८॥

[६४२] (सा मः विश्वा द्विषः अति ) वह सरस्वती हमारे सब शत्रुओंको दूर करती है। वह (कृताबरी ) सल विष सरस्वती (अन्याः स्थासूः) जन्य बहिनों-नदियोंके पार हमें के जाती है, (सूर्यः अहा अतन् इव ) वैसा सूर्य दिनमें प्रकास फैकावा है (वैसी यह सरस्वती यह फैकावे ) ॥ १ ॥

[६४२] ( उत तः भियासु भिया) भीर हमारे किये यह भियोंमें भिव है और ( सुजुष्टा सप्त स्वस्था ) उपम सेवाके योग्य यह सात बहिमों-साठ निदयोंसे है। ( सरस्वती स्तोम्या भूत् ) यह सरस्वती प्रवस्थीय हुई है। १० ॥

सायार्थ— हे सरस्वती ! युद्ध हुक् होनेपर को तेरी स्युति करता है और तुझे सहायवाके किए बुकाता है, बसकी तुरक्षा करती है। कोग तुलका नाम करनेके किए जिस धरह इन्त्रको बुबाते हैं, बसी तरह सनुवीका गाम करनेके किए तुझे बुकाते हैं।। प।।

है कम्से युक्त सरस्वती | द युद्धित हमारी रक्षा कर और प्याके समान हमें वन प्रदान कर । द ॥

मधंबर बीरवासे युक्त तथा सोनेके रयपर चडकर जानेशाबी सरस्वती बातु में का नाश करनेवाली है, पर जो सम्मन है, बनकी स्तुवि सुनकर मसन्न होती है हा ७ ॥

सरस्वती मदीका प्रवाह बमर्थार, वेगशाळी, कभी भी न क्कनेशका बीर गर्जना करता हुना चळनेवाला है ॥ ८ ॥ बह सरस्वती देवी हमारे सब शतुर्जोको तूर करे, वह १में बन्द नदियों हे पार के व्यक्ते, उप। जिस प्रकार दिनमें सूर्व प्रकास केवाता है, क्सी तरह सरस्वती हमारा बस फैकांवे ॥ ९ ॥

वह सरस्वती इमारे किए प्रियोंसे विव है, तथा वह सबसे केड होनेके कारण यह सरस्वती सर्वाधिक प्रशंसनीय है । १० ॥

| ÉSS         | आपृष्ठिया न्युरु रजी अन्तिरिक्षम् । सर्रस्वती निदस्पातु                                                                         | 11 77 11 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ६४५         | त्रिषुधस्थां सप्तधीतुः पत्रं जाता वर्धयनती । वाजेवाचे इच्यां भूत                                                                | ॥ १२ ॥   |
| <b>4</b> 84 | प्र या मंहिसा महिनांसु चेकिते ग्रुम्नोमिर्न्या अपसांस्परतेमा । रथं इव रहती विस्वने कृतो पुस्तुत्यां चिकितुषा सरस्वती            | ॥ १३ ॥   |
| ६४७         | सर्रस्वस्यमि नों नेषि वस्यो मार्ष स्फरीः पर्यसा मा न आ र्वक् ।<br>जुबस्वं नः सुख्या बुद्ध्यां च मा त्वत् क्षेत्राण्यरंगानि गन्म | 11 (8 11 |

अर्थ — [६४४ ] (पार्धिवानी आपपुषी) पार्थिव बनोंको देनेवाकी और (उरु रजः अन्तरिक्षं) विशाक बन्तरिक्षको अपने तेत्रसे भरतेवाठी (सरस्वर्ता निदः पातु) सरस्वती निन्दकोंसे हमारी सुरक्षा करे॥ १९॥

[१४५] (त्रि लघस्था) तीन स्थानीमें रहनेवाकी, (सप्त घातुः) सात बारक शक्तियोंसे युक्त (पञ्च जाता वर्धयानी) पांच जातिके मानवोंको बढानेवाकी वह सरस्वती (वाजे वाजे इत्या भूत् ) प्रत्येक युक्से प्रायंना करने बोग्व होती है, प्रत्येक कर्ममें प्रशंसनीय है ॥ १२ ॥

[६४६] (या महिम्ना महिना) जो महत्तके बोगसे, और प्रसादसे धया ( युम्नेभिः ) वेजेंसि ( भाखु प्र चैकिते ) इन निवरोंमें ग्रेड दीवारी है, ( अपसां अपस्तमा अन्याः ) जन्म प्रवाहोंसे जिसका प्रवाह अधिक वेगवान् है। ( रथा इव वृहती ) रथके समान श्रे प्रशस्त है, ( विश्वने छता ) जो व्यापक प्रभुते विर्माण की है वह ( चिकितुषा सरस्वती उपस्तुत्या ) चानयुक्त प्रस्त्वती प्रशंसाके छिये योग्य है ॥ १३ ॥

[६४७] हे (सरस्वती) सास्वती! (मः वस्यः अभिनेषि) हमें बभीष्ट धनके पास के चन। (पयसा मा अप स्फरीः) अपने जनमताहसे हमें चष्ट व पहुंचाओ। (नः भा आ धक्) हमें दूर न कर। (नः सक्या वेह्या ख जुवस्व) इमारी सेवा और मित्रठाका स्वीकार कर। (त्वत् क्षेत्राणि अरणानि मा गन्म) दुक्षे कोडकर दूसरे केतोमें हमें काना व वके ऐसा कर ॥ १४॥

भाषार्थ- पार्थिव धनोंको बेनेवाडी और विश्वाक जन्तरिक्षको जपने तेजने सहनेवाडी यह सरस्वती निन्द करनेवाकोंसे इसारी रक्षा करे हैं १९ ह

यह सरस्वती तील प्रदेशोंसे बहनेवाकी तका अपने जासपासके प्रदेशोंसे सातों जातुओंको रक्षनेवाकी बीर हर तरहके सबुष्यका हित करनेवाकी है, इसकिए यह प्रश्वेक गुद्धों प्रार्थमा करने बोग्य है ॥ १२ ॥

वह स्वश्यती वयने सहस्य और प्रभावके कारण तथा जपने तेजोंसे सभी नदीयोंमें क्षेत्र है। जन्य नदिवीके प्रवाहींसे इस नदीका प्रवाह वेगवान् है। इसे स्वापक प्रश्चने निर्माण किया है ॥ १६ ॥

हे सरस्वती है तू हुमें बसीह धनके पास के चक । जिस तरहुके धनकी हुमें वावश्यकता हो, वह हुमें है। जपने कक्षप्रवाहसे हुमें कह मत पहुंचा, हुमें अपने पाससे तूर मत कर है हम जो तेरी खेदा करके पुसर्श मित्रता करना चाहते हैं, कन्दें तू स्वीकार कर । तुसे बोक्कर हम जन्दन व आएं ॥ १४ ॥

### [ 48 ]

|     | ( ' ' ' '                                                          |    |    |     |
|-----|--------------------------------------------------------------------|----|----|-----|
|     | ( ऋषिः- बाईस्पत्यो भरहाजः । देवता- अश्विनौ । छन्दः- त्रिप्टुप् । ) |    |    |     |
| €85 | स्तुषे नरा दिवो अस्य प्रसन्ता ऽश्विना हुवे जरमाणी अकैं।।           |    |    |     |
|     | या सुद्य बुखा व्युष्टि क्यो अन्तान युर्यूष्तः पर्युक्त बरौसि       | 11 | \$ | 11  |
| 686 | ता युझमा शुचिमिश्वक्रमाणा रथस्य मानुं रुठच् रजीमिः।                |    |    |     |
|     | पुरू वर्शस्यमिता मिर्माना अपो धन्दान्यति यायो अज्ञीन               | () | 3  | 11  |
| ६५० | ता हु त्यव् वृतिर्यदर्भमुग्ने तथा भियं कह्युः श्रमदर्थैः ।         |    |    |     |
|     | मनोजनेभिरिपिरैः श्रयष्य परि व्यथिर्दाश्रुषो मत्येस्य               | h  | ₹  | lt. |
| ६५१ | वा नव्यंसो जीमाणस्य मन्मो पं भूवतो युगुजानसंसी ।                   |    |    |     |
|     | ञुमं प्रसमिष्मूर्ज वर्दन्ता होतां यक्षद् प्रत्नो अधुग्युवीना       | 1  | 8  | łi  |
|     |                                                                    |    |    |     |

अर्थ — [ ६४८ ] हे (दिवः नरा ) दिश्य नेवाओं! ( अस्य प्रसन्ता अश्विमा ) इस रहममान् अगस्के प्रशासक होते हुए अधिरेवोंकी ( अर्कें: जरमाणः ) स्तोत्रोंसे प्रशंसा करता हुना में ( हतुन ) स्तृति करता हूं। (स्तृतः ) तत्काक ( उस्ता या ) शतुको बकाव देनेवाने ने दो देव ( ह्युचि ) हवःकानमें ( उमः अन्तान् ) पृथिवीके जनतक ( उस्त वर्रांसि ) विवाक जन्मेरेको ( परि युसूबत्ः ) हरा देते हैं ॥ १॥

[ 53 |

[६४२] (यहं शुचिभिः) वशके पास निर्मेड तेजोंके साथ बाते हुए (ता ) वे वो देव (आ चक्रमाणाः) नाते समय (बजोभिः) बपने तेजोंके साथ (रथस्य आनुं) रथके तेजको (रुहचुः) बदीस बरते हैं। (अमिता पुरु) बसंख्य बहुतसे (दरांसि विमानाः) बेह धनोंको उत्पन्न करने (धन्यानि अति) नव देशोंको पार कर (अखान् अपः वाथः) घोडोंको जकके समीप के चहते हैं। १॥

[६५०] (उन्ना ता ह) बन्न श्वर वे दो वीर (यत् अर्घ) १विद्यनासे युक्त सक्ति (स्यत् वर्तिः) बन्न घरके प्रति (इत्था) इस प्रकार (मनोजवेशिः) मनदे तृहय वेगवान् (इपिनैः अश्वै।) इचारेसे कन्नेवाने वोहोसे (घश्वत्) सदा (धियः ऊहतुः) इदियुक्त कमाँको करनेवे विये जाते हैं और (दाशुषः मर्त्यस्य ज्याधिः) दावा मानवको कह पहुंचानेवानेको (परि हायभ्ये) कंबी निद्वार्ते सुकाते हैं ॥ ॥

[६५१] (शुभं पृक्षं) उत्तम नवः (इवं ऊर्के वहन्ता) पुष्ट तथा वन वदानेके किये होते हुए (युयुजास सर्ता ता) वोडोंको बोवनेवाके वे दोनों (मञ्चलः जरमाणस्य मन्म) नवे स्तोक्षके मननीय स्तोजकी (उप भूषदाः) समीय जाकर वोभा वहाते हैं। (अञ्चल मत्नः होता) होइ न करनेवाका प्रशान होता (युवाना यक्षत्) युवह श्राम देवोंको इवि वर्षन करवा है। ॥ ॥

मालार्थ--- निवनी देव इस दश्य जगत्के प्रशासक हैं, वन निवदेवोंकी में उत्तम स्वोत्रोंसे प्रशंसा करता हूं ! शत्रुकोंके विनाशक के देव दवाकार प्रकीपर फेट हुए नम्बदारको इटा देते हैं ॥ १ ॥

त्रथ ने दोनों देन यक्षके पास अपने निर्मेख तेजोंसे युक्त दोकर जाते हैं, तथ बनके तेजके कारण बनके रथ भी रेजसे इसकने करते हैं। हा १ ॥

वे दोनों देव अपने वृदिद वक्तके पास भी जाते हैं, और ऐसे अक्तोंको जो क्ष्ट पहुंचाता है, उसे कन्नी बीद्रों सुका देते हैं, अर्थान उसे वह कर देते हैं। सन्कर्म करनेवाजा गरीय हो, धो भी वसे सहायता पहुंचाकर उसके रक्तकों सक्क बनाना चाहिने और जो सजनोंको रीवा देते हैं, उनको वह करना चाहिने ॥ ३ ॥

| ६५२ | ता बुल्गू दुला पुरुषाकंतमा प्रत्या नव्यसा विवासे।                |         |
|-----|------------------------------------------------------------------|---------|
|     | या श्रंमंते स्तुव्ते श्रंभंविष्ठा चमूवतंर्गृण्ते चित्रराती       | — ॥ ६ ॥ |
| ६५३ | ता मुज्युं विभिरुद्धाः संमुद्रात् तुत्रंस्य सुनुमूंहशू रजीभिः ।  |         |
|     | अरेणुभियों जैने विर्भुजनवा प्रतिशिष्टि निरुपस्थांत               | 11 5 11 |
| ६५४ | वि जुयुवां रथ्या यातुमद्रिं श्रुतं इवं वृषणा विधिमृत्याः ।       |         |
|     | दुशुस्यन्तां श्रूयर्वे विष्यशुर्मा मिति च्यवाना सुमृति श्रुरण्यू | 11 9 11 |
| ६५५ | यद् रीदसी प्रदिवो अस्ति भूमा हेळी देवानांमुत मैर्त्युत्रा ।      |         |
|     | तद दिस्या वसवो रुद्रियासी रक्षोय के तर्थुं एवं देवात             | 11 6 11 |
|     |                                                                  |         |

अर्थ — [ ६५२ ] (शंसते स्तुवते ) विस्तारसे वर्णन करनेवाके और स्तुति करनेवाकेको (या शंसविष्ठा) जो दो वाधिनी देव कतांत सुद्ध देते हैं, और ( गुणते चित्रपाती बस्वतुः ) स्तुति करनेवाकेके किये वादसूत वान देनेवाके हो चुके हैं, (ता वस्ग् दस्ता ) वन दोनों सुन्दर और शत्रुनाशक ( पुरुषद्शाकतमा प्रत्ना ) बहुस कार्य करनेकी पाकि रक्षनेवाके पुरावन विश्वदेवोंको ( नव्यसा वचसा ) नवीन स्तोत्रसे ( आ विवासे ) पूर्णवया सन्द्रष्ट करता हूं ॥ ५ ॥

[६५३] (तुम्रस्य पुत्रं भुल्युं ) तुम्र नरेशके पुत्र भुज्युको (भुजनता ता) सुरक्षित रक्षनेशके वे दोनों (क्षमुद्रस्य अर्थलः ) समुद्रके विशास चनकीने (अद्भूषः उपस्थात् ) जनसमूदके समीवसे (अरेणुप्तिः रजोभिः ) भृतिरहित स्थानोंसे (योजनिभिः ) योजनापूर्वक (पतित्रिभः विभिः ) रहनेशके पक्षीतुस्य विमानोंसे (निः अद्भुः ) वक्षम रितिसे के चन्ने ॥ ॥ ॥

[६५४] हे (वृष्णा रथ्या ) बढवार जीर स्थपर बैठनेशांडे विश्वदेतें दिस (अयुषा ) विश्व दिश्वपत्से (सार्द्रि वि यातं ) पहाडको भी कांचकर आहे हैं ! (चित्रमत्या हवं श्रुने ) बित्रमतिकी पुकारको नुसने सुना। (द्वास्थन्ता) दान देनेशांडे तुम दोनों ! तुमने (दायने गां विष्ययुः ) शयुके विये गीको प्रष्ट किया। (दिति स्थिति क्यवाना) इस रीतिसे बत्तम दृद्धि रक्षनेशांडे तुम दोनों सबके (अरुष्ण्यू) पोषणकर्ता होते हो ॥ ॥ ॥

[६५५] (यत् ) त्रो (देवानां उत मत्येत्रा ) देवोग्नं या मानवोग्ने विद्यामान् (प्रविदः भूम हेळः अस्ति ) इत्यान्त वटा मारी कोश्व है, (तत् तपुः अघं ) वह तापदायक पापस्पी दुःस, हे वादिरवी, वसुनी, जीर कहीं तथा सावाप्रथिवी ! (दक्षी युजे द्धात ) राक्षसोके किये रक्षी ॥ ८ ॥

भावार्थ— वे जविनीक्षमार शतम, रोगीके रोगको तूर करके उसे पुष्ट करनेवाहे, पोषण तथा दक बढानेवाहे समको सैटवार करके रोगीको देनेके क्षिये कश्विमी कुमार जयने रचमें रक्षकर के जाते हैं ॥ ७ ॥

बो मनुष्य इनके कार्मोंका विस्तारसे वर्णन करता है और उदनुसार इनकी स्तुति करता है, बसे वे देव बस्यश्य सुक्र मदान करते हैं। इसकिए में अन दोनों सुन्दर बीर शतुनाशक कार्य करनेवाके अधिनीकुमारोंको पूर्णतया सन्दृष्ट करता है || 4 ||

तुम नरेसका पुत्र मुज्यु देशाम्तरमें युद्धे किये गया था। वहां वह पराभूत हुया। तय वश्यदेवीने वरने पक्षा सदस विमानीसे इसे जाकाशमानीसे घर पहुंचाया। ज्वितदिव मार्गीसे जन्तरिक्ष । जाकाशमानसे पक्षितदश विमानीसे वसको वरतक पहुंचा दिवा ॥ ६ ॥

अहिनदेन बिक्ट और स्थपर बढनेवाक है। विजयी स्थपरसे ने पर्वतीको भी कांप जाते हैं, उसम गतिमाकेकी प्रार्थना

सुनते हैं, बान देते हैं, गायोंको दुधार बनाते हैं और अपने मक्तोंको उत्तम सजाह देते हैं है । ।।

हे देवो ! जो कोथ तुम्हारे जीर मजुष्योंके जन्दर विद्यमान् हों, यह शायदायक और दुःखदायक कोच केवड सन्तर्नी जीर दुष्योंके किए हो, यह कोथ वानुव्योग्ड प्रकट व हो ॥ ८ ॥ ६५६ य है राजांनावृतुभा विद्युद्ध रर्जसो मित्रो वरुण्यिकेतत् ।

गुम्भीराय रक्षसे हेतिमंस्य द्रोषांय चिद् वर्षस आनंदाय ॥ ९ ॥
६५७ अन्तरिश्चकेस्तनंपाय वृति च्रिमता पातं नृषता रथेन ।

सर्तुस्येन स्यर्जसा मर्त्येस्य वनुष्युतामपि श्रीषां वेवृक्तम् ॥ १० ॥
६५८ आ पंस्माभिष्ठत मंध्यमाभि नियुद्धियोतमवृमाभिर्वाक् ।

दळहस्य चिद् गोमंत्रो वि वजस्य दुरी वर्ष गृणुते चित्रराती ॥ १९ ॥

[ 5 ]

( क्रविः- वार्डस्वस्यो भरक्षात्रः । देवता - वाश्विनीः । छन्दः- विच्हुप् , १ विराष्ट्र, ११ एकपदा विधुप् । ) ६५९ क्रो त्या वस्या पुंत्रहुताद्य द्वो न स्तोमोऽविद्यममस्वान् ।

आ यो अवांङ्गामत्या वृवर्त प्रेष्ठा सर्वथो अस्य मन्मेन्

11 \$ 11

अर्थ- [६५६] (यः हैं) तो हन (रक्षसः दाजानी) कोकोंके जविपति जविदेवींकी (अतुया विद्धत्) अरुके जल्लार सेवा काले हैं, उस कार्यको मित्र जीर वदम (चिकेतत्) जानते हैं। जीर वे (अस्य होति) इसके जायुवको (ब्रोधाय, आजवाय धन्यमे चित् ) ब्रोड करनेवांकके कपर तथा जभन्नवाणी जोकनेवांकके कपर जयवा(गंभीराय दक्षते) अवक राक्षतके जाराके किये जनमोगरी काले हैं॥ ६ ॥

[६५७] (अन्तरै: सक्तैः) तूरवक जानेवाके क्योंसे युक्त ( द्युमता नुवता रचेन ) वेजस्यी सामधी वीरोंको के जानेवाके रमयर बैटकर (तत्रयाय ) संतानको सुख देनेके किये ( द्यतिः क्ष्यायाते ।) घर मा जाको । (सर्थस्य धनुष्यतां ) मानवोंको ६९ देनेवाकेके ( श्लीर्था ) सिर ( सनुत्यन त्यज्ञसा ) विरस्करणीय कोजसे ( अपि समुक्तं )

बढग ६२ दाड़ी ॥ १० ॥

[६९८] (परमाभिः मध्यमाभिः उत्त अश्वमाभिः ) श्रेष्ठ, वश्यम जीर तीसरे द्वें (नियुद्धिः ) वाहगीते (अर्थाक् आयातं ) इतारे समीद जाजो । ( गुणते चित्रशाती ) स्तीताको विस्रक्षण दान देनेवाके तुम दोशे जिल्ली ( दळहरूप चित्र गोमत जलस्य ) सुरह गीवोंसे मरे वाहके ( दुरा चित्रते ) द्वार जोड़ दो ॥ ११ ॥

[ 54 ]

[६५९] (त्या पुरुद्दता घट्गू क ) वे बोनों बहुतों द्वारा प्रशंक्षित सुनदा अधिदेव वहां है। (अदा ) नाव ( नप्रस्थान स्तोमः ) नमन युक्त स्वोत्र ( यूतः न अविदृत् ) द्वके समान बनको प्राप्त हुना है। (यः ) बो स्वोत्र ( नामस्था अर्थाक् आ ववर्त ) अधिदेवोंको हमारे समीप नाकर्षित करता है। ( अस्य प्रन्म ) इस मननीय काव्यमें दुम दोनों ( प्रेष्ठा कि अस्थाः ) नत्यंत रममाण हो आवो ॥ । ॥

भाषार्थ- जो सनुष्य इन बहिन्नी दुमार्शिकी स्तुवि करता है, बसके इस पवित्र कार्यको मिल और वक्तन काबि सभी देव जानते हैं। ऐसा बपासक सनुष्य भी बरने वस्त्रास्त्रींका कपनीय होइ करनेवांके नयवा जनहदायी नोकनेवांकेके अपर ही करता है ॥ ९ ॥

है बहिनती हुमारो ! तुम दूरतक जानेवाके चक्रोंसे युक्त तथा तेत्रस्ती गेरोंको के जानेवाके स्थपर बैटकर सम्वामको सुच देनेके किए घर वालो तथा जो मानवोंको कट देता है बसका सिर तुम कोचका बपयोग करके वक्रम कर डाको ॥ १० ॥ हे बहिनती ! तुम हर तरहके बाहनोंसे हमारे पास जालो । घरके पास गीओंके बाडे हों, अनमें बहुतसी गरवें रहें । पूर्त भरोंके पास बीर वालें जीर उनके दूभ पीनेके किए जन वालोंके हार कोक्रे शाये ॥ ११ ॥

| 840 | अरं मे गन्तुं इर्वनायाकी शृंगाना यथा पिषायो अन्धः ।                     |         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|---------|
|     | परि ह स्यद् वृतियाधो रिषो न यत् परो नान्तरस्तुतुर्यात्                  | 11 8 11 |
| 441 | अकारि वामन्धसी वरीम अस्तारि बहिं। स्रियायुणतमम् ।                       |         |
|     | उत्तानहंस्तो युवयुवैवन्दा ss <u>वां</u> नर्धन् <u>तो</u> अर्द्रय आञ्चन् | 11 🗮 11 |
| 443 | कची वीमग्रिरंच्यरेव्यस्थात् म रातिरेति वृणिनी पृताची ।                  |         |
|     | प्र होता गूर्वमेना उराणो े ड्युंक्त यो नासंत्या हवींमन                  | 11.8.11 |
| 444 | अधि श्रिवे दृंद्विता सूर्यस्य रथं तस्थी पुरुश्चना श्रुवोतिस्।           |         |
|     | त्र मायामिमीयिना भूतमत्र नरो नृत् बर्निमन् युश्चियांनाम्                | 11 5 11 |

अर्थ — [६६०) (अस्ति से ) इस मेरे पास ( इवनाय गरं गन्तं ) इकानेपर तुम दोनों वाको । (यदा गुणानाः ) जैसी-जैसी तुम्हारी स्तुति होगी वैसा-वैसा (अन्धः पिवाध ) सोमरस पीको । (त्यत् वर्तिः ह ) क्या वरको वत्रस्य (रियः परि यादाः ) शिसक सनुसे वकावे रहो । (यत् न परा ) जिस वरको व कोई सुसरा सनु ( म भान्तरः ) वा व कोई समीपका सनु ( तुतुर्यात् ) वह कर सके ऐसा प्रवंच करो ॥ २ ॥

[६६१] (वा अन्धतः धरीमन् शकारि) बापके किये सोमरसको नियोदकर उत्तम स्थानमें रका है। (सुपायणतमं वर्दिः)अत्यंत शुक्रदायक आसन ग्रन्हारे किये (अस्तारि) कैळाकर रका है। (युवयुः उत्तानहस्तः। आवदन्त दुन दोनोंको चाहनेवाका हाथ कपर कराकर नमन कर रहा है। (अह्नयः वा नक्षन्तः) सोस क्रूरनेके

पश्चर तुम्हारी इच्छा करते हुए (आखुन् ) इसको विकास चुके हैं ॥ व ॥

[६६२] अध्वरेषु वां ) यद्यामें निध तुम दोनोंके किने (ऊर्घः सन्धात् ) नवगतिने कह रहा है। (लूर्णिनी घृताची रातिः ) गमनशीक पीसे भरी करकी (म एति ) नाग वह रही है। ( पः इवीमन् नासत्याः अयुक्त ) जो हरनकर्ता मानव निधदेवींके किने हिन नर्पन करता है, वह (म होता ) वानी (गूर्तमन्दाः ) सन कगाकर कार्य करनेवाला (उराणाः ) विद्योष कार्य करनेवाला होता है॥ ॥

[६६३] दे ( पुरु भुजा ) वही भुजाशके विश्वदेवों ! ( शतोति रयं ) सैक्डों संरक्षणोसे गुक्त स्वपर ( स्यास्य पुतिता ) स्वेकी पुत्री करा ( क्षिये अधि तस्थी ) शोभाके किये वह वेशी है। ( अत्र विश्वयानां जिनमन् ) वहां पूजनायों के जन्मके व्यवस्था वानंदसे ( नृत् ) नृत्व करनेवाके ( तरा मायिना ) नेवा इक्षक व्यवदेव ( मायामि। प्रभूतं ) वयनी बहुत शक्तियोसे वश्यविक प्रमावशाकी वने हैं ॥ ५ ॥

स्तावार्थ — ने शदिवदेव वहांपर भी हों सनके पास इस स्तुविको तूनके क्यमें भित्रवाना वाहिए। उन स्तुविनोंचे बाकवित होकर शदिवदेव हमारे पास नार्वे बीर इमारी स्तुवियोगें नानन्द मास करें ॥ १ ॥

दे देतो, हमारे जरपर आशो, और हमारी स्तुतियोंसे मर्शसित होकर तुम सोमासका पान करो । जिस करमें तुम सोमका पान करते हो, उस घरको सन्। संकटोंसे बचाते रही । ऐसी व्यवस्था करो कि कोई मी दूर ना पासका अनु हमें नह न कर सके । वीर मनुष्य इमारे बरोसे जारें और हमारे बरोकी शानुओं दे रक्षा करें, तथा हमारे हारा सन्कट होकर जानन्त्रों हमारे नहीं हैं है है है

हे अध्विदेशे ! तुम्हारे छिए उत्तम सोमका रस निवोदका रक्षा गया और तुम्हारे किए सुसहायक जासक सी

विकादर रका हुना है। साथ ही तुन्दें चाहनेवाका नम्रवार्यक तुन्दारी स्तृति कर रहा है । ३ ॥

हे देवो ! बड़ोंमें बर्गन तुन्हारे किए कर रहा है। बीसे मरी हुई करको बागे वह रही है, वर्षाय करम हिंद की मा रही है। जो इयम करनेदाका महत्व्य तुन्हें प्रेमसे हिंद अर्थन करता है, वह गय कमान्य कार्य करनेवाका दोकर क्यान कार्य करता है ॥ ॥ ॥

| ६६४ युवं श्रीमिर्दर्शवामिग्रामिः बुमे पुष्टिर्म्दश्चः सूर्यायाः । |         |
|-------------------------------------------------------------------|---------|
| प्र वा वयो वपुरेडनुं पप्तन् नश्चद् बाणी सुधुता धिष्ण्या वाम्      | भ ह ।।  |
| ६६५ आ वां वयोऽश्वांसो वहिष्ठा अमि प्रयो नासस्या वहन्तु ।          |         |
| प्र ना रथो मनोजना असर्जी पः पृक्ष रुविधो अनु पूर्वीः              | @       |
| ६६६ पुरु हि वां पुरुभुजा देणां धेनुं न इवं पिन्वतुमसंक्राम् ।     |         |
| स्तुतंत्र वा माध्वी सुद्रुतिश्र रसांश्र मे बामनुं रातिमग्रंन्     | 11 < 11 |
| ६६७ उत में ऋजे पुरंबस्य रुप्ती सुंगीळहे शतं वेंहके चे पुका।       |         |
| ञ्चाण्डो दांदिरणिन्। स्मर्दिष्टीन् दर्भ वश्वासी अभिवाचे ऋष्वान्   | 11 3 11 |

अर्थ — [६६४] हे ( विक्वा ) इदिमान् निवदेवों ! ( युवं आभिः दर्शताभिः अप्तिः ) तुन दोनों इन सुन्दर को मानों के साथ (सूर्यायाः शुभे ) सूर्व पुत्री उपाक करनाणक किये (पुष्टि उत्स्युः ) पुष्टिकारक अब नायने साथ स्थपर रखते हो । तथा ( वां सपुत्रे ) तुन्दारे कारारकी पुष्टिक किये ( अनु वयः प्र प्रसन् ) नजुकूत जब तुन्दें प्राप्त होता है । और (सुपुता वाणी ) नव्की स्तृतिको वाणो ( वां नक्षत् ) तुन्दें प्राप्त होती है ॥ ६ ॥

[६६५] हे ( नासत्या ) विश्ववेगे ! ( विद्याः वयः अश्वासः ) होनेवाडे गतिशीछ छोडे ( प्रयः वा असि आवहन्तु ) अवके पास तुर्दे के वावें । ( वां सनोजवः रथः ) वापका सनोवेगका स्थ ( पूर्वीः पृक्षः ) बहुवसी

पुष्टिकारक ( इपधः इपः अनु म सर्जि ) वन सामभियोंको काकर रकता है ॥ ० ॥

[६६६] हे (पुरु सुजा) बडी सुभागाओं ! (बां देक्यं पुरु हि) बायका दान बहुत होता है। (मः धेतुं) हमारे किये तुमने गाय दी है। (भानकां ह्यं पिन्यतं) दूसरेके पास न जानेवाकी जनसामग्री तुमने दी है। (वां स्तुतः च माध्यी सुप्रुतिः च रसाः च ) तुम होनोंकी जच्छी स्तुति और मीठे सोमरस तैयार रखं है (ये वां राति मतु अनम्ब) जो तुम्होरे दानके जनुकृत रहते हैं॥ ८॥

ं ६६७ ] ( उत पुरवस्य रक्षी ऋजे ) बीर पुरवकी सीव्रगामी बोक्षिनं, ( सुमीळहे शतं ) सुमीळह वरेनकी सी गीवें ( पेचके च पका ) वेचके वके कह, (हिरणिनः साहिए।न् ऋष्वान् ) सुवर्ण मूपन चारण करनेवांके सुन्दर रूपवांके दर्बनीय ( अभिषाधः दश वशासः ) सनुके पराभवकर्ता दश सेवकोंको ( शाण्डः मे दात् ) शाण्डने सुके विचा है ॥ ९ ॥

भाषार्थ — सैंक्डों संरक्षाणोंसे युक्त स्वपर सूर्वकी पुत्री अथा श्रीभाके किए वह वैठी तब बहिदनीकुमार अपनी बजुत शक्तिकोंसे कौर कविक सक्तिसाठी दने ॥ ५ ॥

हे बुद्धिमान् व्यविगीकुमारो ! तुम सब व्यवनी झोआओंके साथ पुष्टिकारक वश्व व्यवने साब स्वाते हो । तुम्हें पुष्टिके विवे बत्तम व्यव प्राप्त होता है कीर बत्तम स्तुतियों भी प्राप्त होती हैं ॥ ६ ॥

बेगसे जानेयाके गतिशीक घोडे जबके पास तुर्दे के बावें, मनके समान वेगसे जानेवाके स्पर्मे बनेक तरहके पुष्टिकारक बच्च रक्षे रहते हैं ॥ ७ ॥

हे बड़ी अुअलॉवाके लिबनीकुमारो ! बायका बाव बहुत महान् होता है। तुमने हमारे किए नाथ दी, जो दूसरेकि बास ब हो, वैसे जब विए । इसकिए तुम बोनोंके किए मीठे छोमरस दिए गए हैं, वे सोमरस पुरहारे दानके अनुकृत ही है ॥ ८ ॥

नगरकी रक्षा करनेवाके अञ्चयके पास कीअगामी घोडियाँ हों, जानम्य प्रदान करनेवाकेके पास जनेक गावें हों, बाजर्म्याकीके पास पुष्टिकारक जन हों, सभी सोनेको चारण करनेवाके और सुन्दर कपराके हों तथा सभी शशुका पराअव करनेवाके हों ॥ ९ १ ६६८ सं वा श्रुता नांसत्या सहस्रा ऽयांना पुरुपन्या शिरे दांत् ।

गुरहांजाय नीर् न् शिरे दां ह्वता रक्षांसि पुरुदंससा स्युः

६६९ आ वां सुस्ने वरिंमन्त्स्रिर्मिः प्याम्

[६४]

(ऋषः- वार्धस्पत्यो मारहाजः । देवता - उवाः । छन्दः- त्रिष्टुप् ।)
६७० उद्दं श्रिय उपसो रोचेमाना अस्युग्यां नोर्मयो रुप्नेन्तः ।

कुणोति वियां सुपयां सुगा न्यभूद वस्ती दक्षिणा मुघोनी

६७१ मुद्रा देवस उतिंय। वि मा स्युत् ते शोचिर्मानवो द्यामंपप्तन् ।

आविर्वक्षः कुणुषे शुरुममुनो दो देवि रोचंमाना महोगिः

॥ २ ॥

सर्थ— [६६८] हे ( मासत्या ) साथपाडक विश्वदेवों ! ( वां गिरे ) तुग्हारे खोवा ( पुरुषण्याः ) पुरुषण्या मोसने ( अध्वान्तं शता सहस्ता ) सैंक्डों हजारों वोडं ( संदात् ) दिये । हे ( पुरु दंससा ) वहुत कार्य करनेवांक विश्वदेवों ! ( अरहाजाय गिरे ) नरहाजको स्तुति करनेपर ( जु दात् ) वह दान दिया । वन ( रक्षांसि हताः स्युः ) शक्षस मारे गये हैं॥ १०॥

[६६९] (वा वरिमन् सुस्ते ) इस दोनोंके दिने केड सुकर्ने (स्रिरिका स्थाम् ) विद्वानोंके साथ

में रहे ॥ १३ ॥

[ 68 ]

[६७०] (रोचमानाः दशन्तः उषासः ) तेजस्वी वसकनेवाती वचाएं (शियो ) क्षोमा ववानेके किये (अपां कर्मयः न ) पानीकी कर्दाायोंके समान, (उत् अस्थुः ) कपर चा रही हैं चे उपाएं (विश्वा सुपद्या ) सब पुन्तर मार्गोको (सुगानि कृषोति ) युगम वस्ती हैं। यह (मधोनी वस्ती दक्षिणा ) ऐवर्षवाती वचा वन देनेवाकी बीर वपने कर्ममें दक्ष रहती हैं ॥ ॥

[६७१] हे (उपः ) क्या ! त् (अदा दहते ) कश्याम करनेवाकी दीवाती है। त् (ऊर्विया विभाति ) विकेष क्यारे प्रकाशित होती है। हे (उप। देखि ) दिस्य वसा ! (अहोकिः रोजमाना ) त् किरवीसे समकती हुईं (शुक्तमाना ) सोमनेवाकी (वहाः आविः कृणुपे ) वपनी काती सुकी करती है ॥ ५ ॥

रै अद्भा त्रको -- बचा करवाज करती है, प्रकाशसे करवाज होता है।

२ हे उत्तः देवि ! प्रद्वोक्षिः रोचमाना शुरुममाना वक्षः आविः कृणुये— हे बना देवी ! त् जनने वेशके सुक्षोभित डोक्ट जपनी हाती बताठी है । तदन की इस तरह अपने वाक्यके गर्वते ऐसा करती है ।

आवार्य— हे बहिरंदनो ! तुम्हारा स्तीता तथा अनेक तरहके बत्तम मार्गोको जाननेवाळा मनुष्य सैंबडों और हजारों घोडोंको देनेवाका हो । हे देवो ! जब बक्को धारण करनेवाकेने तुमसे दान भौगा, तब बसे वह हाव दिना, वस वावके कृदिन तब बनेक राज़स मारे गए ॥ 10 ॥

हे देवो ! तुम दोनों जिस केष्ठ युक्को प्रदान करते हो, इस केड सुक्रमें में विद्वानोंके साथ रहकर बीवनका कानन्य

भोगूं॥ ११ ॥

जिस प्रकार ककरी उहरें बडकती हैं, उसी तरह हवाडे प्रकाशकी कहर अर्थात् क्यांचे शीमा वहानेके किए नीचेसे

कार का रही हैं । वह सबका मार्ग सुराम करती हैं, प्रकाशने आगे सुनम हो बाते हैं ॥ १ ॥

दे बचा ! त् बस्थाण करनेवासी है, तेरी प्रधास किरणें जाकाशमें कैंद्र रही हैं । दे तेजस्वीमी वचे ! तू किरणोंचे प्रकासमान् और सुस्रोशिश होकर अपनी कातीको प्रकट कर, जरने जन्म:करणको प्रकट कर, अपने प्रकासचे पूर्ण जन्मचाँको प्रकट कर ॥ २ ॥ ६७२ वर्डन्त सीम्हणासो हर्जन्तो नार्वः सुमनामुर्विया प्रंथानाम् ।
भवेजते ब्रुगे अस्तेन समून नार्धते तमी अजिशे न नोळशी ॥ ६ ॥
६७३ सुनोत ते सुपया पर्वति व्यन्ति अपस्तरिस स्वमानी ।
सा न आ वंह प्रथुपामकृष्वे रूपि दिनो दृहितरिष्यप्ये ॥ ४ ॥
६७४ सा वंह योधिम्रित्वातो वो वर् वहास जोष्मत् ।
स्वं दिनो दृहित्यी हं दुनी प्रवृत्ती मुंहनां दर्शता भूं। ॥ ५ ॥

अर्थ— [ १७२ ] (अरुणासः दशन्तः गादः) बाढ रंगवाडी तेजस्यी किरणें (सुमगां उर्विया प्रधानां स्ति) क्यम भाग्यस्ती विशेष प्रसंसनीय ऐसी इस क्याको (वहन्ति) क्याती हैं। (अस्ता शूर इव) अन्क वाण सारनेवाके शूर पुरुषके समान वह वया (श्राजून अप र्जते) कानुवाको दूर करती है। (अजिरः योख्दा म) क्याजामी धुवसवार जैसा शत्रुको दूर करता है वेसी यह क्या (तमः वाघते) सम्बकारको तूर मगाती है ॥ ३ ॥

- १ अस्ता शूर इव क्षत्रम अप ईजते-- वाण भारनेवाका घर जैसा बाबुको दूर भगावा है। (वैसे द्वस अपने बाबुको भगावो )।
- २ अजिनः योळहा न तमः बाधते— शीव्यामी बुदसवार जैसा शबुको दूर भगाता है वैसी यह दश जन्यकारको दूर करती है। वैसा तुम प्रकाशसे अञ्चलको दूर करो।

[६७३] हे बना! (यर्थतेषु उस अवाते ) वर्वतीमें नथवा मार्गरदित प्रवेशमें (ते सुपथा सुगा ) तेरे किये कत्तव वार्ग नर्थत सुगम होते हैं। हे (स्व-भागो ) स्वयं प्रकाशी बना! द् (अपः तरिस ) नन्तरिसमें संवार करती है। हे (पृथुगामन् नाप्ये ) वह रथमें वैठनेवाकी सुन्दर (दिवः दुहिता ) स्वर्गदक्षे बना! (सा नः ) वह दृहमें (स्वयुक्ते ) प्राप्तम्य भनके किये (सा वह ) के जा ॥ ७ ॥

[६७४ | दे (जपः) जरा ! (सा वर्ष भा वह) यह द मेठ थन मेरे पास के जा। (या अनाता जोर्थ अञ्च ) जो द नमविद्य निवाली नपनी इच्छानुसार ( उक्तिनः वंद वद सि ) वैकी द्वारा मेठ थन नानी है। दे ( दिवः दुहितः ) स्वर्गकन्ये उपा ! (या त्वं देवी ) जो स् देवी (पूर्वहृती मंहना वृद्यता भूः ) अयम दयनके समय एतंशीय जीर दुश्नीय होती है ॥ ॥

माबार्य— प्रकाशमान् किरमें विशास स्वाको करण काठी है। शक्ष चढानेमें कुशत सूर पुरुवके समान यह स्वा सनुवींको दूर मगाठी है। जिस तरह सीप्रगामी धुवसवार चपने सनुको दूर भगाठा है उसी तरह वह बया जनस्कारको दूर करती है। इसी तरह तकनी जास्मरकाके किए सचान्नोंका ज्ञान मात करे हैं है है।

मार्गरहित पर्वतीमें भी इस कराके किए मार्ग सुगम हो आते हैं। यह क्या अपनी किरणोंके अन्तरिक्षमें संचार करती है। वहे रचमें वैठनेवाकी यह क्या पास करने योग्य कनको के आती है।। र म

क्या केंद्र यम काती है, क्याका रच वैकीं द्वारा श्रीचा जाता है। अथम द्वाय करनेके ग्रमन उपाका ही केंद्रव होता है हु ७ व ६७५ उत् ते वर्षाश्चर् वसतेरंपप्तन् नरंश्च ये पिंतुभाजो व्यूष्टी । अमा सते वंद्दास भूरि बाम मुनी दान दाशुने मत्यीय

11 5 11

[ ६५ ]

( ऋषिः- बाईस्पत्यो अरद्वाजः। देवता - उषाः। छन्दः- क्रिष्टुएः)

६७६ एवा स्या नो दुहिता दिवोजाः क्षितीहुच्छन्ती मार्नुवीरजीगः।

या मानुना रुवंता गुम्या स्वद्यायि निरस्तमंसश्चिद्रक्तून्

11 9 11

६७७ वि तद् यंपुररुण्युरिभरसे श्रित्रं भीन्त्युषसंश्रन्द्ररंथाः।

अग्रं युवस्यं बृद्वतो नयन्ती विं ता बाधन्ते तम अन्यीयाः

11 7 11

६७८ श्रशो वाजिमिषुमूर्जे वहन्ती नि दाशुष उपसो मत्यीय ।

मुघानी नीरवृत् पत्यंभाना अवी भाव विध्वे रत्नं मुघ

11 3 11

अर्थ — [६७4] हे हथा ! (तं व्युष्टी) हेरे प्रकाशित होनेपर (ये पितुआक्रः सरः) जो बहसेयन करनेयाहे नेता है, दे तथा (स्वयः सिस्) पक्षी भी (स्थानेः अपसन्) अपने रहनेके स्थानोंसे बाहर पहते हैं। हे (उपः देखि) हवा देवी ! द् (अया सते द्राशुपे मर्लीय) साथ रहनेवाके दाता मनुष्यके किय (भूरि वामं वहास ) बहुत भव काकर देवी है ॥ व ॥

१ दाशुपे मर्ताय भूरि वामं वहासि - नाता मानवके क्रिये बहुत थन काकर देती है।

२ ते द्युष्टी पितुभाजः नरः, प्रयानित् यसतेः अपसन् वेरे हित्त होनेपर नम् चाहनेवाहे मनुष्य और पक्षी, नपने रहनेकं स्थानसे बाहर जाते हैं।

[६५] (एप। स्या दिवोजाः दुहिता) यह वह स्वर्धमें जमी दिम्म कम्मा क्या (नः उच्छन्तीः) हमार किये भम्भकार तूर काती हुई (मानुषीः क्षिणीः अजीगाः) मामनी प्रजानोंको जगाती है। (या रुशना भानुना) जो तेजस्वी प्रकाशसे युक्त होकर (राम्यासु अक्ततून्) रात्रियोंके भम्दरके (तमसः चित् तिरः) भन्धकारको दूर करती है, ऐसा (अक्षायि) दोकवा है। १॥

[४७७] (चन्द्ररगाः) चन्द्रमातं समान शोधनेवाहे रथमें बैठनेवाही भौर (तत् बृहतः यहस्य अप्र नयन्ती) उस विशाह वक्त ह समीए पहुंचानेवाही (उपनाः) चवादं (अरुणयुग्धिः अश्वः) बरुण रंगवाहं घोडीसे (वि यथुः) विशेष वेगसे जा रही हैं। वे (चित्रं भान्ति) विकक्षण नेजसे प्रकाशित हो रही हैं। (ता अर्म्यायाः

तमः वि वाधन्ते ) दे सांत्रक अन्यकारको तृर करती हैं ॥ २ ॥

[६७८] हे (उपसः) उपाधी ! (दाशुरे मर्त्याय) दाता मनुष्यके किये (अवः याज इपे ऊर्जे यहन्तीः) कोर्ति, वह, शक्त कीर रसकी हे जानेदाही तृष (अधीनीः पत्यमानाः) अनवाकी तथा जानेदाकी वपाएं (विधते) केवा करनेदाके मेरे किये (वीरवान् ररन अवः) वीर पुत्रीसे युक्त राम कीर कना (अद्यानि घात) आज हो दंदी ॥३॥

आवार्थ- हे छदा ! तेरा प्रकास होनेपर समुख्य, पश्च और पक्षी अपने दशायते बडते हैं, और अब ह्रेंबनेके कार्यसे

कत आते हैं। इस समय दाता मनुत्यत किए हवा उत्तम भन देती है।। ६॥

यह उत्तर प्रकाशती है जीर सनुष्योंको जगाती है। यह अपने प्रकाशती राष्ट्रोको जीर अध्यक्ताको दूर करती है उत्तर हुन करती है। यह अपने प्रकाशती राष्ट्रोको जीर अध्यक्ताको खड़ेन्दर रचते के देनेनाका य अध्यक्ति सिन्द करती हैं जीर अपने प्रकाशने विकक्षण करता तेजको अदान करती हैं। जीर अध्यक्ताको तुर करती हैं। या

स्र (बर. बु. आ. मं. ६)

६०९ इदा हि वो विश्वते रत्नुमस्ती दा बीरार्थ दाश्चय उपामः ।
इदा विषाय जरते यदुक्था नि च्यु मार्वते वहणा पुरा चित् ॥ ४ ॥
६८० इदा हि तं उचा अद्रिसानो गोत्रा गनामर्जिरसो गृणिति ।
६८१ उच्छा दिवो दुहितः प्रत्नुवश्री मरहाजुबद् विश्वते मेघोनि ।
सुवीरं ग्यि गृण्वे रिंगिद्यु स्मायमार्थे बेहि अनी नः ॥ ६ ॥

[ \$ \$ ]

( ऋषि:- बाईस्परयो भरहाजः । देवतः- मरुतः । छन्दः- विष्टुप् । )

६८२ वपूर्त तिचिकितुपे चिदम्त समानं नामं धेनु पत्यंमानम् । मंतिधानयद् दोहमे पीपार्य मकच्छुकं दृंद्रहे पृक्षिरूषंः

H & H

सर्थ—। ६८९ | हे (उपासः) रमानों ! (श्वादि वः विध्ने ) इस समय नुम्हारी सेवा करनेवालेको वेनेके निषे नुम्हारे प्रस्म (रहमें अस्ति ) रस्त है। (इदा वीराय दाशुये) इस समय वीरको देनेके निये धन भी है। जनः (यम् उक्या) स्तोत्र गानेवाले (मावने पुगा चित्) मेर जैसेके निये तेसे पूर्व समयमें दिये ये वैसे धन इस समय भी (नि बहुध सम ) दे दो ॥ १॥

[६८०] हे (अदिसानो उपः) पर्वतपर दोकनेवाळी हवा ! (ते इदा हि) वेशी कुपासे इसी समय (अति-रपः) कंगिरस गोत्री (गर्वा गोत्रा) गौर्वोके झंडोंको (गुणन्ति) खुन करते हैं, (अकेंण ब्रह्मणा विविधिदुः) प्रिक्षणेकि साथ गाये स्तोत्रसे कम्बदारोंका नाग्र हो रदा है। (जुणां देवहृतिः सत्या अभयत्) मनुष्योकी ईश प्रार्थना क्षय सस्य हो चुकी है। ॥॥

'६८१ है (दिवः दुहितः) स्वर्गक्षणे वयं ! (प्रश्तवन् नः उच्छ ) पूर्व समयके समाव इस समय इसारे वियं जन्मकार दूर कर । है (मघोरिन ) जनवाकी छया ! (भाद्धाजन्नन् विधने गृणने ) अरद्वातक समान सेवा करने-वाके और स्तुति करनेवाके मुझे (रदुविशे गाँधे दिसीदि ) सुद्वपुक धन दे तथा (नः ) इसारे किये (उद्यागि अव। अधि धिदि ) बहुनों द्वारा प्रशंसनीय जनका यश दे दो ॥ । दिन ।

्दिर्दे । (तन् ) वह (धेनुः सनामं नाम ) धेनु वरके एक ही नाम (पन्यमानं चरुः ) भारण कानेवाडा इति ( तु चिन् ) सच्युच (चिकित्ये ) जानी मनुष्यके क्रिये पविचित (अस्तु ) है – (अन्यस् ) उनमेंसे एक (मर्तेषु दोहसे पीपन्य ) मानवेसि नृभका नाहन कानेके किये पष्ट हो उद्दा है । (शुक्ते साहत् ) वेजस्वी कृमरा रूप (पृष्ठिः ) भन्नविक्षसे सेवरूपी (उत्तरः दुनुष्टे ) दुग्वास्थ्ये दुवा जाना है ॥ ॥

भाषार्थ — दे बदालो ! तुम दाता समुख्यको यहा, अञ्च जीर बल देता हो तथा यहा करनेवाळेके किए जीर पुत्रीके साथ रहनेवाका थन, अञ्च और संरक्षण देती है ॥ ३ ॥

हे उपाक्षी ! तुम्हारे पास इस समय जो रत्न हैं, उसे उपायकों लिए तुम दी। इस दाता वीरके किए, आती उपायकों किए तुम बत्तम बन दो। इसी तरह नुमने पूर्व समयमें स्तोताशैंको दिवाया, बसी तरह इस समय भी दो। अ।

जौगिरम सोजी कवि पर्वन जिजरपर प्रकाश डाउनेवाकी हायाका गुणगान कर रहे हैं। गावे गए इन स्तीव्रोंके साथ अन्त्रारा तुर हो जुका है और स्तोगाओंकी प्रार्थना सन्य हो गई है॥ ५ ॥

है जया है तु पहलेके समान ही जाज भी शामि लिए जन्पेश दूर कर । भरदा तरे समान क्लोलाके किए धीरपुर्जीसे युक्त चन व जीर हमें प्रशंसनीय जक, चन जीर चल दे ॥ ६ ॥

| ६८३        | ये अस्यो न शोर्धचित्रधाना दियंत् तिर्मुहती वावृथन्त ।                   |         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|
|            | अरेणवी हिर्ण्ययास एवा सार्क नुम्णा पाँस्वीभिश्च भूवन्                   | ॥ २ ॥   |
| 858        | <u> कुद्रस्य ये मीळहुषः सन्ति पुत्रा यांश्रो त दाधृति</u> र्भरं हर्षे । |         |
|            | विदे हि माता मुद्दो मही या सेव् एक्षिः सुभ्येष्ट्रे गर्भुमार्थात्       | 11 ₹ 11 |
| <b>664</b> | न य द्वीपन्ते जनुषोऽया न्वर् ाडन्ता सन्तं। इन्ह्या वि पुनानाः ।         |         |
|            | निर्मद् दुई शुच्योऽनु जोष्ममनं श्रिया तन्त्रं पुक्षमाणाः                | 11.8.11 |
| ६८६        | मुक्षू न मेर्षु दोहरी चिद्रया आ नाम धृष्णु मारुतं दधानाः।               |         |
|            | न ये स्ताना अयासी महा नू चित् मुदानुस्य वासदुग्रान्                     | 11 % 11 |

अर्थ— [६८३] (ये महत इथानाः ) जो महरू (इयानाः ) प्रतिष्ठ होकर (प्रययः न शोशुचन् ) अप्रिक्त समान प्रकाशते हैं, (यत् द्विः जिः ) और जो द्वियुणित मा त्रियुणित विक्रित होकर (वत्रुघन्त ) बदते हें, (यत् प्रतिः चित्रक्षातः ) इतक महरदित और सुवर्णसे चमकनेवाले स्थ (नृत्रणः पौक्यैः च साकं ) दुद्धिं और बहोंसे युक्त (भूवन् ) रिते हैं || र ||

[६८४] (ये मीटाहुप: रुद्रस्य पुत्राः सन्ति ) ये वीर स्नेह करनेवाक रुद्रके पुत्र हैं, (इ।धृविः यान् यो सु भरध्ये ) सबका भारण करनेवाओ एथिया हुन महत्यका भरणगोवण करनेके किये हो है। (महः हि ) वढे वीरीका (माता मही थिदे ) मातः होनेक कारण हो बजी करके पृथिकी कही जातो है। (सा पृथ्यिः ) वह पृथिकी माला ही

( सुभ्ये इत् ) सरका कल्याण करनेको इच्छासे ( गुभ आधात् ) गर्भ भाराण करती है ॥ ३ ॥

[६८५] (अन्तः सन्तः) अन्दर रहकर (अवद्यासि पुनानाः) दोवीको पवित्र कावे हुए (ये तु) जो वीर (अया जनुषः न ईपन्तः) अपनी गतिस जनतामे तृर नहीं अस्वे हैं, तथा (यन् श्रिया तन्त्रं अनु) हो अपनी जामासे शरीरको अनुकृत्रतासे (उक्षमाणाः) बलदान् करते हैं, वे (शुरुषः) पवित्र वीर मस्त् (जोषं अनु निः

दुहे ) इन्हाके मनुक्त दान देते हैं | ४ || [६८६ | (येषु ) जो बीर (धृष्णु मारुतं नाम ) शत्रुसेनाका भेष कानेवादा सरुतेका नाम (आ द्यानाः ) भारण करते हैं, भीर जो (दोहसे जित् ) जनता के योषणके कियं (से श्रे अयाः ) तरकाक ही जाते हैं। य (सुद्दानु ) कत्तम दानी नीर (न ये अयासः स्तीनाः ) मं भटक नेवाले वारीक सम्मान ' भीर (उद्यान नु चिन् )

भीवन बाकुनोंकी भी ( अवस्थासल् ) परास्त करते हैं । ५ ॥

भावार्थ — 'चेतु ' नामक दो मालाएं हैं। एक चेतु गोमाना मानतो के पोषणके लिये हैं और दूसरी आकारिक्षमें मंचरूपसे जनकी वृष्टि करके सथको नृष्ट करती हैं॥ १॥

महतीके स्थीपर मोनेका चमकदार भाग होता है, वह चमकता स्ट्रला है और वह ुँदि के तथा पराक्रमिक अवैंकि

विषे प्रसिद्ध रहता है ॥ २ ॥

वे सहत् तीर रहके पुत्र हैं। पृथियो इनका पोषण करती हैं। हसकिये पृथियोको बड़ी माना पहेंते हैं। पृथियी सक्का महण पोषण करतेके लिये घान्यस्त्री गर्भका भारण करती है। इसकिये पृथियोको बड़ी माना पहेंते हैं। पृथियी

वे बीर समाजरी ही रहते हैं, दोवीका तूर हटावे और पवित्रशाहा वातावरण केळा देने हैं । ये कभी अन्यामका परि-

स्थाम भहीं करते, अपने आपको दूर नहीं करते और अपना तेत चढाकर अनुकृशनापूर्वक दान देते रहते हैं ॥ ४॥ तिन्हींने शुरीका नाम ' सरुत् ' आरण किया है, जो जनताका पोपण करतेका यान करते हैं, वि धूर अवल डाहुओं के

भी परास्त करते हैं ॥ ५ ॥

| ६८७ | व हदुशाः शर्वसा भृष्णुर्वेणा उमे चुजनत रोह्नसी सुमेके।    |         |
|-----|-----------------------------------------------------------|---------|
| Ì   | अर्थ स्मेषु रोर्द्रभी स्वश्नें चि रार्मवन्सु तस्यो न रोकः | 0.50    |
| 566 | अनेनो वी मरुती यामी अस्त नुश्च श्रिद यमज्ञत्यरंथीः।       |         |
|     | अनुवया अनुभाश रजस्तु वि रोदंसी पृथ्या गाति सार्थन्        | •       |
| ६८९ | नाम्यं वर्ता न वेह्ता न्वस्ति मर्हतो यमवंश वार्श्वमाती।   |         |
|     | तोके वा गोषु तर्नये यमुप्सु स वर्ज दुर्ती पार्थे अभ यो।   | 11 6 11 |
| ६९० | प्र चित्रमुक रांणुते तुराय मार्छताय स्वतंत्रसे भरध्वम् ।  | " "     |
|     | ये सहांसि सहसा सहनते रेजीते अग्रे पृथियी मस्रेम्पः        | 11 5 11 |

अर्थ — [६८७] (ते रावसा उपाः) वे जपने बढसे ठम्नीर हैं, जौर (भृष्णु-सेमाः) साइसी तेनाके बीर हैं, (सुमेके उम्मे रोवसी युजनत इत्) वे सुन्दर भीर भूगोक जौर सुकोक्से सुस्वय बने बहते हैं। (अभ स्म ) जौर (अमवस्सु प्यु) इन बळवान् वीरोंके तैयार रहने पर (रोवसी स्वर्गोधिः) भूमि जौर जाकाम जपने तेत्रसे युक्त होते हैं, पश्चाद (रोका न आ तस्थी) हनके सामने मतिबंध करा नहीं होता है ॥ ६।।

[६८८] दे ( महतः ) महत् नीरों ! ( वहः यामः अन्-पनः अस्तु ) बायका रथ दोषरदित रहे। ( अन्-भ्राया ) उसको धोदे जोते नहीं जाते, ( अरथीः ) रथपर न बैठनेवाका सी ( यं अजिति ) जिसको चकाता है। ( अन्-अवसः ) जिसपर रक्षाका कोई साधन नहीं है, ( अन् अभीशुः ) जिसको कगाम नहीं हैं, ( रजस्तुः ) भूकी बनाता हुना ( साधन् रोदसी ) रूका पूर्ण करता हुना जाकास सीर पृथिवीके मध्यमेंसे ( पथ्या वियाति ) मार्गसे जाता है ॥ ॥

[६८९] हे (मरुत: ) वीर मरुतों ! (बाजसाती यं शवध ) युद्रमें जिसकी तुम श्वा करते हो, (अस्य वर्ता न ) उसको प्रेरनेवाका कोई नहीं रदता । तथा क्यका (तरुता नु म अस्ति ) विनाशक भी कोई नहीं होता । (अध् ) और (तोके तमये थोयु अवसु ) बाढवबों में गौतों में और उक्षों में (यं ) जिसकी तम सुरक्षा करते हो, (सर पार्थ था: ) वह युद्रमें युकोकनी (मर्भ दर्ता ) गोशासाक। भी विद्रारण करता है ॥ ८ ॥

[६९०] दे अमे ! (ये सहसा सहांसि सहन्ते ) जो अपने बढ़से राजुड़े आक्रमणोंको परास्त करते हैं, सब ( मखेक्यः पृथिधी रेजते ) उन गीरांकी हत्वकसे भूमि कांपती है। उन ( गुणते तुराय स्वतवसे ) स्तुल्य, स्वराजीक और बढ़वान् ( मारुताय ) वीर अवतींके संघड़े किये ( विशं अर्के म भर्षत्रं ) बाअर्थकारक स्तीत्र नातो ॥ ९॥

भावार्थ — इन वीरोंकी साइमी सेना सदैव तैयार रहती है, इस कारण इनके मार्गमें कोई रकारट सदी नहीं रहती। इस कारण ये वीर जपना कर्तव्य पूर्ण करते हैं ॥ ६ ॥

मर्किका रथ दोवरहित है, बसको घोडे नहीं जीते जाते, रथवर न बैठनेवाका भी बसको खकाता है, बगास नहीं जीर सुरक्षित रखनेका कोई साधन भी नहीं है। अब यह रथ चकता है तब धूकी बदाता है जीर बेगसे मार्नपरसे जाता है। ।।

ये बीर जिसका संरक्षण करते हैं उसका नाम कोई नहीं कर सकता । पुत्र-योत्रों गीवोंसे रहनेवाकोंका संरक्षण अब वे बीर करते हैं, उस ने कम शतुकोंका नाम करते हैं, जतः वे कोग सदा सुरक्षित रहते हैं ॥ ८ ॥

इन वीरोकि संघका जिस समय काक्रमण होता है इस समय पृथियी कंपित होती है। इस वीरोके संबद्धी स्तुति करो जीर उनको जकाविसे संतुष्ट करो ॥ ९॥ ६९१ तिवर्षामन्तर अध्वरस्येव दिद्युत् तृंपुच्यवंसी जुद्वोद्व नाग्नेः ।
अर्चत्रं यो धुनंयो न बृरा आजंजवन्मानो मुख्तो अर्थष्टाः ॥ १०॥
६९२ सं वृष्यतुं मारुत् आजंदिष्टि कद्रस्यं सुनुं हुवमा विवासे ।
दिवः शर्षीय श्रुचंयो मनीया शिरयो नायं जुन्ना अंस्प्रधन् ॥ ११॥
[ ६७ ]
( ऋषः— ११ बाईस्पत्यो मरदाजः । देवता - मिनावक्षीर । स्वतः - विष्टुप् ।)
६९३ विश्वेषां वः सुन्नां च्येष्ठंतमा श्रीमिर्मित्रावरुणा वावृष्यप्ये ।
सं या रुवमेवं यमनुर्यमिष्ठा हा अन्य असमा बाहुभिः स्वैः ॥ १॥
६९४ द्रयं मद् वां प्र स्तृणिति मनीयो प्रिया नमसा बृद्धिरुक्तं ।
यन्तं नौ मिन्नावरुणावर्ष्यं छुद्धियद् वां वह्नध्यं सुद्रान् ॥ २॥

अर्थ- '६९१ वे (महतः) महर् वार (अध्वरस्य इच ) दिवारदिव कर्म करनेवाके (विधाय-मनतः) वेजस्वी (तृषु च्यवसः) वेगसे घटनेवाके (अझः जुद्धः न) भक्षिकी ज्वाकाक्षीके समान (विद्युत्त् अर्वज्ञयः) तेजस्वी और प्रज्ञीन, (वीराः न) वीर्शिके समान (धुन्यः) शतुको दिकानेवाके (आजत्-जन्मानः) तेजस्वी जीवनवाके (अ-धृष्याः) परामृत न देशनेवाके हैं ॥ १०॥

[६९२] (तं बृधन्तं ) उस बदनेशके तथा ( स्नाजल्-ऋष्टिं ) तेजस्त्री माके भारत करनेवांक ( रुद्धस्य खूनुं मारुतं ) रुद्धके पुत्र मरुनेके गणकी ( आ विद्यासे ) में प्रशंसा करता हूं। बसी तरह ( दिवा दार्याय ) दिन्य दहकी प्राप्तिके किने । उत्प्राः शुक्कः मनीयाः ) वस पवित्र इच्छाएं ( तिरयः आयः म ) एउत्ते बहनेवाडी तक भाराजीके समान ( अस्पुश्चन् ) स्पर्श करती हैं॥ १२॥

[ 40 ]

[६९३] (विश्वेषां वः सतां) नापके सब श्रेष्ठोमें (ज्येष्ठतमा मित्रावरुणा) विशेष्ठ मित्र नीर वरुत है, (गीभिः चवृष्ये) बनकी स्तोत्रोंसे स्तृति करते हैं। (या यभिष्ठाद्वा) जो नियमन करनेवाळे वे दो देव (रहमा इस) रस्सियोंसे पडदमें रक्षनेके समान (स्वः बाहुभिः) अपने बाहुबोंसे (असमा) बद्वितीय रीतिसे (जनान् संयम्तुः) छोगोंको वयने निदंत्रणमें रक्षते हैं ॥ १ ॥

[६९६ दे ( मिन्नायरणाः ) भिन्न और वरण ! ( इयं मनीपा ) यह स्तृति ( मल् वां म स्तृणीते ) मुझसे चक्कर वापके पास पहुंचती है। ( वहिं: ) तुन्हारे किये आभन कैककर ( नमला उप प्रिया ) नमस्कार करके वाप जो मिन हैं उनके पास वह ( अच्छ ) सीची भागी है। ( अ~धू छे छिदें: नः यन्तं ) हमें बुरक्षित वर हो। हे ( सुदान् ) स्थान वान देनेवाकों ! ( यत् वां वरुष्यं ) जो वापका वालयस्थान है ॥ २ ॥

भावार्थ- वे दीर ते बस्दी, अनुपर वेगमे थात्रा करनेदाले, अनुद्वको दशनेदाले हैं, जता इनका कमी परामव नहीं होता है ॥ 10 ॥

में हम शक्काक्क कारण करनेवाले वीरोंके गणका स्थागत करना हूं। हम अपनी आकांक्काओंको बनके समीर वही स्पर्वासे स्कोत हैं। ताकि हमें दिग्य बल प्राप्त हो जाय और अधिकाधिक वह प्राप्त हमारा बढता जाय । ११॥

सब श्रेडोंसे अतिश्रेष्ठ मित्र और वरून हैं। जो सबको नियममें रखनेवाके वो देव अपने बाहुबोंसे अद्वितीय शितिसे सब कोगोंको जपने अधीन रखते हैं ॥ १ ॥

में मनःपूर्वक तुन्दारी मन्ति करता हूं बसको तुम सुनो । तुन्दारे किये यह जासन कैकाशा है, आपको दूश प्रणाम करते हैं। जात इमें बत्तम सुरक्षित पर दें तो जापका जातव हो ॥ २ ॥

| ६९५         | भा यांतं मित्रावरुणा सुशुस्त्यु प्रिया नमंसा हुयमांना ।<br>सं यार्वमःस्था अपसेव जनां क्ष्यिप्तार्थिद् यतथी महित्वा                                     | 11 % 11 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ६९६         | अश्वा न या वा जिनां पूर्वन्यू ऋता यह गर्भमदिति भेरं ध्यै।<br>प्रया महि मुहान्तु जार्यमाना धारा मर्तीय दिपने नि दीधः                                    |         |
| <b>4</b> 90 | विश्वे यद् वा मेहना मन्दंमानाः अतं देवासो अदंधुः सजापाः।                                                                                               | 11.8.11 |
| \$96        | परि यद् भूथो रोदंसी चिदुर्थी सिन्तु स्वशं अदंब्धा <u>मी</u> अर्मुताः<br>ता हि <u>स</u> त्रं <u>धारवेथे अनु द्युन् इंदेश</u> सानुंग्रुप्रवादिन् द्योः । | मुख्या  |
|             | हुळ्हो नक्षंत्र उत विश्वदेवां भूमिमातान् द्यां थासिनायाः                                                                                               | ा कृ ॥  |

अर्थ— [६९५] दे (मिश्रावरणा) मित्र जीर वर्षण ! (आ यातं) जानो। (समसा उप ह्यमाना) मणाम वरके जावकी हम समीप वृज्ञाते हैं। (सुशास्त प्रिय) जान प्रिय हैं इसिटिये जावकी हम स्तुनि करते हैं। (सी स्वर्त्तः स्थाः) जाप दोनों सरकमंसे प्रवृत्त हैं। (अपना श्रुर्वायतः जनान् इव) कर्मसे वस्तिका इच्छा करनेवाले छोगोंको जिस तरह कर्मसे प्रवृत्त करते हैं उस तरह (माहित्या चित् सं यतनः) जपने महस्त्रसे जाप अनोको प्रयत्नविक हैं। है।

[६९६] (या अभ्वा न वाजिना) जो घोडोंक समान बळवान् हैं, (पूत-बन्धू) पवित्र भाईके समान हैं तथा (क्रा) सरवस्वरूप हैं, (यत् अदितिः गर्भ भगध्य) इसळिये तुम्हें अदितिने गर्भमें पोषण किया था। (या महि महान्ता प्रजायमाना) जा आप भेष्ठसे अष्ट कन्मे हैं, (भर्ताय (६एवे) मानवी क्षत्रुके किये (घोटा) भवंदर तुम्हें (नि दीका) वना दिया है। भ ॥

[६९७] (यत्) जब (वां मंहना मन्द्रमानाः) भावक महत्वक कारण प्रानन्दित हुए (विश्व देवासः) एव देवोने (सजोषाः क्षत्रं अद्धुः) जिस समय प्रविष्कं क्षात्रबळ धारण किया ( उर्धी चित् रोदसी ) एतनी वह धावा प्रथिती है, पर बसको भी तुम ( यत् परि भृथः ) वेग्ते हैं, और तुम्हारे ( स्पद्माः अद्बधासः अमूराः ) दृत मी किसीकं सामने न दबनेवांड और समझदार है ॥ ५॥

[६९८] (ता हि सर्वे क्षत्रं अनुद्ग धारयेथ) वे दोनों सब प्रकारका क्षात्रबङ दिन-प्रतिदिन धारण करते हैं. (चो: सामुं) युडोबके शिक्षरकां (उपमात् इस संदेधे) समीर रहनेतं समान दरता काते हैं। (नक्षत्र: इक्ट्र:) बक्षत्रीका स्थान सुरह किया है (उत विश्वदेवः) और विश्वनै प्रकाशक सूर्यको भी स्थित किया। (आयो: धासिना) सानवेंको बह सिन्ने इसन्ति (धां भूभि का अतान) यु और मूमिको प्रयक् करके फैडाक्ट रहा है। | ६ ॥

अस्वार्ध — हे मित्र, दरुष ! त्रमस्कार करके बावको हम बुजाते हैं। किसीको बुजाता हो तो प्रधास करके ही प्रकार पाढिये। ये दोनों देव प्रशंसित कीर प्रिय हैं। जो प्रशंसित होते हैं जनवर ही प्रेम करना व्याहिये। साम्बर्धमें प्रकृत करने हैं। संवर्ध सरकर्म पर्वत करने हैं। संवर्ध सरकर्म वरके महश्य प्रसाद करना हरवको बोरव है। ऐसे प्रयस्नितीक पुरुष सरक सामग्री प्रवृत्त रहें। है।

माता निर्दित देवोंको नपने गर्भमें इसिकेन भारण किया, कि देव धूरवीर बन कर नपने शतुनीको मारें, क्राय होनेके बाद देवी निर्दित देवोंको वैसी शिक्षा भी दी कि जिससे देव झूरवोर बन सकें। इसी प्रकार मातानें अपने बच्चोंको कत्तम कत्तम शिक्षानें दें, वाकि वसे झूरवीर होकर देशके श्रेष्ठ कर्मभार बन सकें।। क ॥

हे मित्रा वहण ! जापके सदस्तको देखकर जानन्दित हुए बहसाही सब देवीने खात सामध्ये चारण किया । जाएका सामध्ये देखकर सब देव भी बात्र कर्न करने छगे । जापक दूध भी किसीसे न दबनेवाले जीर चतुर है ॥ ५ ॥

मित्र बीर बदल ये दोनों देव आप्रतेज प्रतिदिन भारत करते हैं । सदा अपना वस बबाते रहते हैं । युडोकके शिवरको शुद्ध करते हैं । महुष्योंको जब निके इस देवसे मुखोक बीर भूगोकको बन्दोंने विस्तृत किया ॥ ६ ॥

| <b>499</b> | ता विमं वैथे जुठर पृणच्या जा यत समु सभृतयः पृणन्ति ।           |         |
|------------|----------------------------------------------------------------|---------|
|            | न मृष्यन्ते युव्तयोऽनांता ति यत् पर्धा विश्वजिन्दा मरन्ते      | ॥७॥     |
| 1900       | ता जिह्नया सद्मेदं सुमेषा आ यद् वां मुत्यो अंग्रिक्तिने भूद् । |         |
|            | तद् वी महिन्वं र्घृताबावस्तु युवं द्वाशुषे वि चंगिष्ट्रमंहं।   | ॥ ७ ॥   |
| 908        | प्र यद् वा मित्रावरुणा स्पूर्धन प्रिया घाम युविधता पिनन्ति ।   |         |
|            | न ये देवास ओहंसा न मर्ता अयंज्ञसाची अप्यो न पुत्राः            | 11 9 11 |
| 405        | वि यद बार्च कीस्तामा मरेन्त्र श्रेमंन्ति के चिक्षिविदी मनानाः। |         |
|            | आद् वा त्रवाम सुत्यान्युक्था न किंदुविर्मिश्वयो महित्वा        | 0.8-11  |

अर्थ — [६९९ ] (स भूनयः सदा यन् आ पृणनित ) तव बादक कोग बज्ञशालासे भरते हैं, तक (जठरं पृणाच्ये ) पेट अरनेके दिवे (ता विश्वं भ्रेये ) वे बाप दोनों बादरपूर्वक बजा भारत करते रखते हैं। (अवाताः सुवत्तयः स सुध्यन्ते ) बविवाहित तकत खियां बपना जीवनका बनेकान सहस वहीं करतीं, वैसा ही (विश्वामिन्दा यन् प्याः विभावनेत ) विश्वको प्रेरणा देनेवाक दुसने क्या जक भर दिया तब नहिनां भर कर बहने क्यों ॥ ७ ॥

[ 000 ] (ता जिस्त्या सद हुद् ) वे कोर्ने जिस्ताने उपस्थासे-सदा ही (सुभेधाः आ ) सक्तेंको बत्तन पुद्दिशत् बनाते हैं। (यत् वां सत्यः अगतिः ऋते आ भूत ) तव वह नापका सक्षा सक्त सलमें तत्पर होता है। है ( धृत-अला ) धृतमिश्रित नव देनेवाली ! ( तत् वां महित्ये अस्तु ) वह नापका महत्व है ( युवं दाशुपे संहः वि

चित्रष्टं ) जो काप बोनों दानाके लिये पापको इटाने हैं ॥ ८ ॥

[ ७०१ ] हे (मित्रायनगा) मित्र और वनको ! (यन् वां धिया धाम ) जो आपको मिन स्थान है उनको (स स्पूर्धन् ) स्वर्धा करके (युव नंधना ।मनदिन ) नथा आपने धाम्य किये नियमोंको जो तोशते हैं है (स ये देखानाः ) देव नहीं, (अंतिमा न मर्नाः ) मनदुन वे मध्ना भी नहीं, ('अ-यह नसाचः ) यह न करनेवाके वे (अध्यः स पूजाः ) कर्मनिष्ठ पुत्र भी नहीं हैं ॥ ९ ॥

[ ७०२ ] ( कीस्तायः यन् वान वि भगने ) कोई स्तृति बस्तेवाले नापकी स्तृति बस्ते हैं, (के चित् मनानाः निविदः शंसन्ति ) कोई सननगील क्ष्मेत्र गाने हैं, (आनु यां सत्यानि उक्क्या खवामः ) इस नापकी साव स्तृतिकोंको गाते हैं कि नुम्हारा ( न कि: महत्या देविभि: यनधः ) महत्व वटा, है इस कारण कोई भी उस विवयमें

देवेके साथ वृक्षणा नहीं करते 🛭 ५० ॥

भाषाची — हे मित्र और वहण ! तत लोग घरते सहते हैं, तब देश माने हैं किये दूम वब भरकर रकते हो। अविवादित तहलीयों अपना अहेलापन महन नहीं कालीं, नियो ही निद्यां तकसे महती है। तब वे प्रपुक्तित होकर पोषक पान्य बत्यक करती हैं है ७ ॥

जिल्लासे ऐमा उपदेश करना चाहिये जिलसे सुनवेशके इत्तम युद्धितान् वने । जब देखेंका सन्वभक्त सदाचारवान्

होता है तब उसको बुद्धि बहती है। वह देवींका ही सहत्व है जो वे दानाको निष्पाप बनाते हैं।। ८॥

है सिश्र और वहण देवो ! जो आपके पिय नवान हैं, उन्हें जो अह काते हैं, तथा आपके नियमों और नलेंका अंग

करते हैं, वे न देव होने हैं, न सनुष्य होत हैं और न उत्तमकर्स करनेवाके पुत्र के समान ही होते हैं। प

दे मिन्नावरण देशो ! कुछ लोग कापकी स्नृति कारो है, कुछ लोग वापके किए समनीय स्तोत गारो हैं, यो कुछ होग बापके सहश्वका गुणगान करते हैं, पर इस देवोंका महत्त्व इतना यहा है कि इसके साथ कियी भी देवकी तुकना नहीं की सा सकती ॥ १० ॥ ७०३ अनोरित्था नां छुर्दिषों अभिष्टीं युनोर्भित्रावरुणावस्क्रंधायु । अनु यद् गार्तः स्फुरानृ जिप्यं भृष्णुं यद् रणे वृषणं युनर्जन् म ११ म [ 42 ] ( कविः - ११ बाईस्पत्यो अरदाजः । देवता - इन्द्रावरुणौ । छन्दः - विष्टुप्, ९-१० जगसी । )

७०४ श्रुष्टी वी युझ उद्यंतः सुजायां मनुष्यद् वृक्तवंहियो यर्जध्ये ।

आ य इन्द्रावक्णाविष अध मह सम्नार्य मह आंववतित्

11 ? 11

७०५ ता हि श्रेष्ठा देवतांता तजा श्राणां श्रविष्ठा ता हि भूतम् ।

मुघानां मंदिष्ठा तुनिश्चष्मं ऋतेनं वृत्रतुरा सर्वसेना

11 8 11

अर्थ - [ ७०३ ] हे ( मित्रावरुणों ) भित्र और वरुणों ! ( वां अवोः इत्था ) जाप होनोंके रक्षणके जन्दर रहनेबाडेमक ( युवोः छार्देयः अभिष्टो ) बापसे घर प्राप्त करनेकी इच्छा कानेके कार्यसे ( अस्कृष्टोयु ) कृतकार्व होते हैं। ( यत् ) जिसके बारों बोर ( गाव: अनुस्फुरान् ) गीवें चूमती रहें और जो घर ( ऋतिय्यं भूष्णुं ) सरक ध्वेंबहार करनेवाओंको रहने कोरव, शतुका भेषण करनेमें समर्थ (यह रणे वृष्यणं युनजन् ) और जो रणमें बक्रवान् राइपको भेज सकता है।। 19 ।।

र यत् गावः अनुस्कुरान् — जिस वरके चारों कोर गीवें धूमती ही ऐसा वर चाहिये ।

२ ऋजिष्यं घृष्णुं — सरक व्यवहार करनेवांक उद्दां रहते हैं और शबुका वर्षण करनेमें जो समर्थ हो ऐसा वर चाहिये।

रे यह रणे वृषणं युनजन् जो वर युवरे बढवान् तरुवको केज सकता हो ऐसा घर वाहिये। वर्षाद् प्रत्येक प्रस्में ऐसे तहन हों कि जो युद्धों जा सकत हों। ऐसा पर हमें चाहिये ।

[ ७०४ ] (इन्द्राधरणों ) दे इन्द्र और अरुणों ! (या यजः ) जो यज्ञ (अद्य सदे हुथे ) आज वही इच्छा-न्सिके किने, ( महे सुझाय ) और वर्ष सुलके विव ( आ आववर्तन् ) हो रहा है, वह ( वा यह: ) बापका यह (अष्टी सजापाः) शीव बरसाइवर्षक, (उद्यनः) वयमशीव, (मनुष्यत्) मानवीसे युक्त (वृक्त-बहिंपः) केव जासनोंसे युक्त ( यजध्ये ) धजन करनेके किये हो ॥ 1 ॥

[ ७०५ ] (ता हि देवताना अष्टा तुजा ) वे दोनी सथमुच देवीमें श्रेष्ठ मारक दीर हैं. (ता हि शूराणां शिविष्ठा भूतं ) वे दोनों श्रुवेंमें बळवान् हैं। ( मधानां मोहछा तुवि शुव्माः ) धनवानोंमें बढे और बनेक बळासे युक्त है, कथा ( ऋतेम ) सत्व व्यवदारसे ( सुचतुरा सर्वसेना ) शतुकी मारनेवाके और सब प्रकारकी सेनासे युक्त हैं ॥ १ ॥

भावार्थ- दर मनुष्तको वा प्रासिकी इच्छा रहती है। सभीकी यह इच्छा होती है कि उनके अपने वर हों। पर बर देशा हो कि जिसके कारों ओर नार्वे बूनती हों । बल घरमें एक बरो सी गीशाबा हो। बस वरके सभी सदस्य सरक व्यवहार करने बाढ़े हों, कोई भी कुढ़िक व्यवहार करनेवाका न हो । देशके प्रत्येक घर ऐसे हों कि जिसके प्रत्येक खदस्य समय रक्ष्मेपर युव्जें का अके 🛭 १३ ॥

वक्ष बहुन कक्ष प्राप्त करनेके किये हो, इच्छाकी तृति करनेके किये हो। यह वक्षा सुका प्राप्त होनेके किये हो। कापका वक्त की छ ही प्राप्तिपूर्वक क्वमयुक्त मानकों हारा क्षासन सुक्षीभित हुए हैं ऐसा हो। बहुत मतुम्ब का जावें, आसमींपर बेठे कीर उत्तमकीकता वह और सबका करवाण हो। यह ऐसा हो ॥ १ ॥

इन्द्र कीर बक्त के दोनों देव वज्र करनेवांक देवींसे सर्वश्रह हैं। वे दोनों ख्रोसे वक्तवान् हैं, वनवानीसे वहे जीए अनेक दकोंसे मुख है तका लाख व्यवदारके बायुको मारनेवाके तथा हर तरहकी देनासे मुक्त हैं ॥ २ ॥

| ७०६ | ता र्यणीहि नमुस्येभिः धूषेः सुस्रेभिरिन्द्रावर्वणा चकाना ।     |         |
|-----|----------------------------------------------------------------|---------|
|     | वर्जेणान्यः भवंसा हान्ति वृत्रं सिषंबरपुनयो वृजनेषु विप्राः    | ग 🥞 ॥   |
| 909 | ग्राश्च यन्नरञ्च वाष्ट्रधन्तु विश्वे त्रुवासी नुरां स्वग्रतोः। |         |
|     | प्रैरमं इन्द्र।वरुणा महिस्वा धौश्रं पृथिवि भूतमुर्वी           | 11.8 it |
| 500 | स इत् मुदानुः स्वया ऋतावे न्द्रा यो वा वरुण दार्शित त्मन् ।    |         |
|     | हुवा स द्विषस्तरेद् दास्तान् वंसेद् राथ रियवर्षश्च जनान्       | 11 9 11 |
| 9=9 | यं युवं द्रार्थं ध्वराय देवा र्थि घुत्थो वसुमन्तं पुरुक्षुम् । |         |
|     | असमे स इन्द्रावरुणावर्षि च्यात् प्रयो मुनक्ति वृत्तुनामवंस्तीः | 11 5 11 |

अर्थ — [ ७०६ | ( तमस्येभिः शूषैः सुक्षैः ) नमस्कार प्रेक, बत्तम वक्ताकी स्तीनीसे ( ता चकाना कृत्वका) उन तेजस्वी हंत्र और वस्मीकी ( गुणिहि ) स्तृति करो, ( अज्यः चन्नेण शावसा ) एक इन्द्र वज्ञ वक्तो फेंक्कर ( खुन्ने इन्दि ) दूनकी मारवा है भीर ( अन्यः खुन्ननेषु सिष्कि ) दूसरा वहण संकटीमें सद्वाटक करता है ॥ ३ ॥

(उठक) (द्राः च नरः स वाश्वधन्त ) क्षियां कौर पुक्क कितने भी वह गवे, (विश्वे देवासः) सब विद्युष (नरां स्वग्रहीः ) नेतानोंसे स्थकीय उद्यक्तसे कितने भी वह गवे, (द्योः च पृथिती च उर्वी ) यु और पृथिती कितनी भी वही हुई तो भी (प्रभ्यः ) इन सबसे (इन्द्रावरुणा ) इन्द्र जीर वक्ण (सहित्या स भूतं ) जपने सहत्यके

कारण अंत हैं ॥ ४ ॥

[ ७०८ ] (स इत् सुदानुः ) वह सचसुष अत्तम रातः है, (स्वयान् जाजावा) वह जारमशक्तिसे युक्त जीर साम निकासे चक्रवेवाला है। हे (इंद्रावकणाः) इन्द्र जीर वरुजों! (यः यो तमन् द्वाहाति) जो जाएको स्वयं देता है। (सः दास्यान् इषा द्विपः तरेत्) वह दाता जनवानसे द्वेष करनेवालोंको भी तैर कर दूर करता है। (रियवतः जनान् च रियं संसत्) धनवान् कोगोंको भी वह धन भवान करता है। ५॥

[ ७०९ ] दे (इन्द्रावरुणों ) इन्द्र नीर वरुणों ! ( युवं ) आप दोनों, हे (देवा ) देवो ! (दाशु-अध्वराय ) दान नीर अहिंसाशील प्रश्के क्रिये (वसुमन्तं पुरुक्षुं यं रियं घरथः ) ऐवर्षयुक्त और नव्युक्त जैला धन देते हैं, ( काः अस्मे आहि स्यात् ) वह धन दमें भी भिके, कि (यः वतुषां अशस्तिः प्र भनक्ति ) जो निन्दकोंकी निन्दाबोंको नव्य करणा है ॥ ६ ॥

भाषार्थ— हे बनुष्यो ! उत्तम और बक्तराकी स्तोत्रोंसे तेजस्वी इन्द्र और बक्तकी स्तृति करो । हम दोनों देवींसे एक देव इन्द्र अपने बल्लको बळसे फेंककर मारता है, और प्रवाद देव बक्त संकटोंसे सहायता करता है। एक देव इन्द्र अपने बक्को बल्लको मारता है, और प्रवाद देव कटोंके समय कोगोंकी सहायता करता है ॥ ६ ॥

की-पुरुद अर्थात् सतुब्ध चाहे किसना भी वट आएं, सभी जानी अपने उत्तम चाहे जितना वट आहें, यु जीर पृथ्वी चाहे जिसनी भी विस्तृत हो आब, यर इन सबसे भी इन्द्र और वसन बडे हैं। जर्थात् इन इन्द्र और वस्त्रदेवींसे कोई भी

श्रेष्ठ गर्दी हो सकता 🖁 🗢 🍴

बह सचमुच बसम शाला है, वह शासम्बद्धसे युक्त है जीर बह सत्य नियमोंका पावन करनेवाका है। मनुष्यको बारियक बढ़ संपादन करना, सस्य नियमोंका पाकन करना और बक्तम दान करना चोग्य है। से बपना धन दानमें देना है, यह मेड होता है। वह दावा बक्का दान करके क्षत्रुओंको भी तृह करता है। दानसे शत्रु भो वित्र वनते हैं। धनवा-नोंको भी बच देता है ॥ ५ ॥

| ७१०  | उत नेः सुत्रात्रो देवगीपाः सूरिम्यं इन्द्रावरुणा रुविः व्यति ।  |          |
|------|-----------------------------------------------------------------|----------|
|      | येषां शुब्मः प्रतंनासु साक्षान् प्र सुद्यो चुन्ना तिरते वर्तरिः | ॥ ७ ॥    |
| 998  | न् नं इन्द्रावरुणा गृणाना पृञ्क रियं सीश्रवसायं देवा ।          |          |
|      | हुस्था गुणन्ती महिनंस्य अर्थी अयो न नावा दुंतिता तरेम           | 11 5 11  |
| ७१२  | प्र समार्जे बृहते मन्म नु भिया मर्चे देवाय वरुंगाय सप्रयाः।     |          |
|      | अयं य उर्वी मंहिना महिनत्। ऋस्त्री विभात्यजरो न श्रोजियां       | 11 5 11  |
| \$50 | इन्द्रावरूणा सुतपाविमं सुतं सोमं पिवतं मर्घ छतवता ।             |          |
|      | युवा रथों अध्यरं देववीतये अति स्वसंरम्वयं याति पीतये            | 11 20 11 |
|      |                                                                 |          |

अर्थ- [ ७१० ] हे इन्द्र बीर वरुणे ! ( नः स्विक्यः ) हमारे विद्वानीको ( उत सुत्रात्रः देवगोराः राधिः स्पात् ) बचय रक्षण निवसे होता है और देव मी जिमका रक्षण करते हैं देना धन निके। (येगां शुष्मः ) जिनका सामध्ये (पृतनासु साहान् ) युद्दोने विजय मिळानेवाका है, तो (तन्हिः ) व्यक्तसे (स्वम्सा ) अपने तेजसे (सद्यः म तिरते ) वत्काक कांचकर दू करें परे जाता है ॥ ७ ॥

ि ९१ ] दे (देवा इन्द्रावरुणा ) देव इन्द्र और वरुणे ! ( गृणाना ) स्तुति किये गये तुम दोगों (सौश्रवसाय नः रार्थि पूर्तः ) नशके किये हमें भन दे दो । (इतथा महिनस्य दार्थः गुणन्तः ) इस तरह जापके महानु सामध्येकी स्तुति करते हुए इस कोग (अप: नावा न ) बक्रवाहोंको नौकासे बैसे पार करते हैं वैसे ही (दुरिता तरेम) इस पालोंको वर बरेंगे ॥ ८॥

[७१२] (बृहते संराजे ) बढे सम्राट् । देवाय वरुणाय ) वरुण देवडी (स-प्रथः प्रियं मन्म ) वसस्वी प्रिम ऐसे अनमीव स्त्रोत्रसे (सु प्र अर्थ) स्त्रति कर। (यः अयं महिशतः) तो वह वडा कर्नृत्ववान् (अजरः) जरारहित (महिमा सर्घी) अपने महिमासे बढी पृथिवीको (अतवा शोखिया न विभाति) कर्तृत्वसे और अपने प्रकाशसे प्रकाशनेके समान प्रकाशित करणा है ॥ ६ ॥

[७१३] हे (सूत-पी इन्द्राचरपा) सोम पनिवाले इन्द्र और वरुणो ! इ (धूनद्यता) बतके पालनकर्ता ! (इमं) इस (सूतं) निचींबे (मदां सीमं पियतं ) जानेद्रकारक सोमरसकी पंछी। (युवां रथः ) तुःदारा स्थ (सोमपीतये) सामपानक छिवे और (देवर्धातये) देवेंकी प्राप्तिके किये (अध्वरं प्रति) अहिंसक यज्ञस्थानके पास ( पीतये ) रसपान करनेके किये ( प्रति स्वसरं उपयाति ) प्रायंक यज्ञस्यानके पास प्राता है ॥ १०॥

भाषार्थ- दं इन्द्र और बस्य देवो ! तुम दोनों दान देनेवाडे और सर्दिमाशील पुरुषके लिए ऐसर्ययुक्त और बबयुक्त धन देते हो, वैसा धन इसे भी प्राप्त हरे। इस ऐसा धन प्राप्त करें कि जो निन्दकींको दूर करे। दानके दारर विम्द्रवृद्धि भी प्रसंत्रक किया जा सकता है ॥ ६ ॥

इमारे शानियोंको ऐसा धन सिके, तो बत्तम रक्षा करनेवाला हो, श्रीव जिसका रक्षण देव मी सतत करते हो । ऐसे बनींसे प्राप्त सामध्ये युज्योंमें जि:सम्बेद विजय काला है। रवराये कार्य कानेवाका जपने तेजले शत्रुजीको पार करता है जीह विजयी होता है ॥ • ॥

है इन्द्र भीर वरून देवो 🕽 उत्तम कीर्ति प्राप्त करनेके लिये धन हमें वे दो । धन यहा बढानेवाल। हो । मह न बलकी इस स्तुति करें । पायको इस तर कर परे जींया। जिल तरह अलेकि। जीकामें पार करते हैं। वसे इस पायोसे पार ही ॥ ८ ॥ इ सनुरुषो ! बढे सम्राठ बक्क देवके किये जिम स्वात यमस्वितामे गाणो । यह बढे कार्य करनेवाका जहारहित अपने

सहात छ। अध्येषे इस पृथ्वं के बदने हेलके इक बिन क्वला है। १ ॥

७१४ इन्द्रीवरुणा मधुमत्तमस्य वृष्णुः सोर्मस वृष्णा वृषेथास् । इदं वामन्यः परिविक्तमुसमे आसद्यास्मिन् बहिषि मादयेथास्

11 55 11

## [ ६९ ]

( ऋधि:- बाईस्पत्यो भरहाजः । देवता- इन्द्राविष्णु । सन्दः- त्रिग्दुप् । )

७१५ सं <u>बां कर्मणा समिता हिनो</u>मी न्द्रीविष्णु अपंसरपारे अस्य । जुनेशी युद्ध द्रविणं च धनु मिरिष्टैर्नः पृथिमिः पार्यन्ता

11 8 11

७१६ या विश्वासी अ<u>नि</u>तारी म<u>ती</u>ना मिन्द्राविष्णूं कुलक्षां सोमुधानां । प्र <u>वां</u> गिरी अस्यमाना अवन्तु प्र स्तोमांसो गीयमानासो अकैः

11 2 11

अर्थ— [७१४] हे (इन्द्रावरूका) इन्त्र नीर वर्को ! (अधुमलामस्य कृष्णः सोमस्य) नित मधुर वस्त्रकंक सोमके रसका प्राप्तन, हे (तृष्णा) वज्ञान् वीरों! (तृषेधां) वज्के साय करो । (इदं अन्धः) वह रस (यां परिचिक्तं) नायके किये ही तैयार करके रका है (अस्मिन् वर्डिकि आसधा) इन जासनयर वंदकर (अस्मे भावयेखां) इससे जानन्दित हो जानो ॥ ११ ॥

[88]

[७१५] दे (इन्द्रा-विष्णु) इन्द्र जीर विष्णु! (अस्य अवसः पारे) इस कर्मके जन्तमें (वां कर्मणा क्षं विमोमि) जाप दोशोंको में कर्मसे प्रेरिक करता हूं जीर (इचा सं) जबसे उरसादित करता हूं। (यहां अपेथां) इसारे बहारे तुम जाजो जीर (द्विशिणं च धर्चं) इमें चन दो तजा (अरिष्टेः पधिक्षिः पारयन्ता) कटरदित मार्गोंसे इसे दुःखोंसे पार करो ॥ ॥

[७१६] (या विश्वालां मतीनां जनितारा ) को सब सद्युवियोंकी प्रेरणा देनेवाके हैं । वे (इन्ह्रा-विष्णू ) हे इन्ह्र और विष्णु ! कापके किने (सोमधाना कलशा ) सोमसे मरे ने दो पात्र रखे हैं । (वो दास्थमानाः गिरः ) बापकी स्तुतिके कव्द (प्र अवन्तु) इमारी रक्षा करें । और (सकैं। गीयमानासः स्तोमासः प्र ) गायन किने बानेवाके स्तोम इमारी रक्षा करें ॥ २ ॥

भाषार्थ — दे सोमको पीरेबाडे इन्ह्र बीर वहन देवो ! तुम बीनो निवादे हुए इस जानंद्वारक रसको पीनो । कुम्हारा रथ सोमका पान काने हे किए बीर देवस्वकी प्राप्तिके किए प्रस्केक बक्कमें तुम बोनोंको के जाए ॥ ३० ॥

है नक्षत्रान् थीरो ! दुम थकते गुक्त होक्द इस अधुर और सोमवर्षक छोमरसको पीमो। यह रस आपहीके किए वैदवाद करके रक्षा हुआ है। इस पञ्जने माकर स्थवं भी जानंदित होगो और हमें भी जानन्द प्रदान करो ॥ ११ म

हे इन्द्र और विश्यु ! इस बड़ कर्मके बन्धमें तुम क्षेत्रोंकों में बपने कर्मके प्रेरित करता हूं और अवने करसाहित करता हूं । हे देवों ! इसार वज़ोंमें तुम काको और इसे बन दो तथा कह रहित आगाँके इसे के प्राकर इसे दु:कोंसे पार कराओं ॥ १ व

सभी सद्बुवियोंको प्रेरणा देनेवाके इन्द्र और विष्णु ! सुन्हारे किए सोमये जरे वे दो वास रके हैं। तुम्हारे किए किए सनेवाके स्तुत्तिके सबद हमारी रक्षा करें। १ र स

| ७१७ | इन्ह्रांविच्यू मदप्की मदाना मा सोमै यातुं ह्रविंगो दथाना ।         |      |   |    |
|-----|--------------------------------------------------------------------|------|---|----|
|     | सं वामञ्जन्त्व्वस्तुभिर्मतीनां सं स्तामांतः श्रूरयमीनास उपयेः      | ŧ    | Ę | 0  |
|     | आ वामसीसी अभिमातिषाह इन्द्रांविष्णू सधुमादी वहन्तु ।               |      |   |    |
|     | जुनेथां विश्वा हर्वना मदीना मुप् ब्रक्काणि शृणुनं निर्दे मे        | - 0  | 8 | 11 |
| 986 | इन्द्राविष्णु तत् पंत्याय्ये वां सोमंस्य मदं उरु चंकमाथे।          |      |   |    |
|     | अकेणुतमुन्तरिश्चं वर्शियो अर्थतं जीवसे नो रजांसि                   | - 11 | ч | 11 |
| ७२० | इन्द्रांनिष्णू हुनिर्पा नानुधाना अप्रोह्यना नर्मसा रातहरूमा।       |      |   |    |
|     | ष्ट्रतासुती द्रविणं धत्तम्समे संयुद्धः स्थंः कुलक्षः सोमुधानः      | - ŧI | ٩ | n  |
| 955 | इन्द्रांविष्णु विश्वतं मध्वी अस्य सोमस्य दस्रा ब्रुटरं प्रणेथाम् । |      |   |    |
|     | आ वामन्धांसि मद्रिराण्यंगम अपूर्व महाणि शृणुतं हर्व मे             | II   | • | 11 |

अर्थ— [७१७] दे (इन्द्राविष्णू) इन्द्र जीर विष्णु ! ( सदावां सद्यती ) जाय दोनों जानन्द्र के जीवपित हैं, (द्रविणः द्धाना ) यन केकर (सोमं आ यातं ) सोम यज्ञके समीप जानो । (सतीनां अक्तुभिः ) स्वोत्रोंके साव गाये तथा (उक्थै। दास्यमानान्तः स्तोमासः ) गायनीसे गाये हुए स्तोत्र (वां सं अञ्चन्तु ) जायको सुमूचित को ॥ ६ ॥

[७१८] हे (इन्द्राविष्णू) इन्द्र बीर विष्णु! (अभिमाति-सहः) शतुका परावव करनेवाके (सच-मादः) साथ रहनेसे जानन्दित होनेवाके (अभ्वासः) घोडे (वां आ वहन्तु) बावको इधर के कार्व । (सतीनां विश्वा इवना जुवेथां) मतिमानोके सब स्तोत्र सुनो, (ब्रह्माणि उपद्मुणुठं) बानके स्तोत्र सुनो बीर (से गिरः) मेरी वार्यना सुनो ॥ ॥

[७१९] दे (इन्द्राविष्णू) इन्द्र और विष्णु! (वां तत् प्रत्याय्यं ) भावका वह वर्णनीव पराक्षम है, (क्षेत्रस्थ पदे उद सक्तमाथे ) सोमके भागन्दमें इस विस्तीने विश्वमें भावने भाक्रमण किया है, (अन्तिरिक्षं वर्रायः अक्कणुतं ) भागतिक्षको विश्वाक वनाया भीर ( नः जीवसे रजांसि अप्रयतं ) इमारे जीवनके किये वे रजोकोक फैडावे हैं ॥ ५॥

[ ७२० ] है (इन्द्राविष्णू ) इन्द्र जीर विष्णु ! जाप (इतिया वासुधाना ) इविष्यावसे इष्टपुष्ट होते हो, (अग्र-अद्वाना) तुम वसका प्रथम स्वीकार करते हो। (नमसा राशहब्या ) नमस्कारसे सुम संतुष्ट होते हो। तुम ( घृतासुती ) वीकी जाहुविको प्रेमसे स्वीकारते हो, (अस्मे द्विषणं धर्स) इमारे किये वन देहो। (समुद्रा स्थाः ) समुद्र जैसे तुम गंभीर हो जीर (कळदाः सोम-धानः ) वह कळश सोमसे भरा है वैसे तुम भी परिपूर्ण हो ह व ॥

[७२१] दे (इन्द्राविष्णू) इन्द्र और विष्णु ! (अस्य मध्यः श्रीमस्य पिवतं) इस मधुर सोमरसको वीजो । दे (दक्षा) दर्शनीय देशे ! (जठरं पृणेयां) वेट मरकर पीजो । (अन्धांश्ति वां आ अध्मन् ) वे सोमरस कापके पास पहुँचें। (मे दर्भ अह्माजि उप स्टुणुर्त ) सेश प्रार्थमा और मेरे स्तोत्र सुनो ॥ ७ ॥

आवार्थ — हे इन्द्र और विष्णु देवो | तुम वोनों जानन्दके स्वामी हो, इसक्रिए वन केवर इस वक्षके पास जानो । बक्से जाने १४ स्टोलाओंक द्वारा गाए गए स्लोज तुम्हें सुमूचित वर्षे ॥ ३ ॥

दे इन्द्र और विष्णू ! सतुका पराजव करतेवाके तथा साथ साथ रहकर बाननिवृत्त होनेवाके योदे तुन्दें इवर के बावें । तुम वहां बाकर बुद्धिमानोंके स्तोज सुनो, झानियोंके स्तोज सुनो और साथ ही मेरी प्रार्थना भी सुनो ॥ ॥

हे इन्द्र और विष्णु देशे ! आपका यह पराक्षम वर्णनीय है, न्योंकि सोमके आनन्दमें इस विस्तीर्ण विष आपने क्यास किया था । आपने इस विस्तीर्ण अन्तरिक्षको कैकाया, और इसारे जीवनके किए वे सभी कोक बनाये ॥ ५ ॥

हे देवो ! तुम इविष्णाचसे हडपुट होते हो, तुम बस इविष्णादको सर्व प्रथम स्वीकार करते हो, तुम नमस्कारींसै सम्बुद्ध होते हो, तुम बी की जाडुविको प्रेमसे स्वीकार करते हो । हमारे खिए वन दो ॥ ६ ॥ ७२२ उमा जिग्ययुर्न पर्रा जयेथे न पर्रा जिग्ये कत्रस्य नेनीः । इन्हेंस विष्णो यदपंरप्रथेथां त्रेचा सहस्रं वि वर्देरयेथाम्

11 6 11

[ 00 ]

( ऋषि:- बाईस्पत्यो भरहाजः। देवता- चावापृथिवी । सन्दः- जगती । )

७२३ शृतवेती श्वतंनानामभिश्<u>रियो वी पृथ्वी मंधुद्वे सुपेश्वंसा ।</u> द्याबोपृथिवी वर्रुणस्य धर्मणा विष्कंभिते अञ्चे भूरिरेतसा

11 \$ 11

७२४ असंबन्धी भूरिधारे पर्यस्वती यूर्व देहाते सुक्ते श्रुचितते । राजन्ती अस्य सुनेनस्य रोदसी अस्मे रेतः सिञ्चतं यनमर्नुहितम्

11 7 11

अर्थ— [७२२] (अभा जिन्यशुः) तुम दोनों वित्रय करते हो। (म परा जयेथे) कभी पराजित होते नहीं। (पने। कतरः च) इनमेंसे एक भी (न पराजित्ये) पराजित नहीं होता है। दे दण्ड कीर विष्णु! (यस् आपस्पृक्षेथां) जब तुम स्वर्थासे कार्य करते हो तथ (पतस् सदस्रं) इस सदस्र भुश्नोंको तुम (श्रेष्ठा पेरयेथां) तीन प्रकारते दिकाने हो॥ ४ ॥

[ 4- ]

[ ७२३ ] ( खूतवती ) नकते युक्त ( भुवनानां अभिश्चिया ) सब मुक्तोंको जाभव देनेवाडी, ( उर्वी ) विश्वी ( पृथ्वी ) कैजी हुई ( मधुदुध सुपेशसा ) मद्दर नश्चरस देनेवाडी, सुन्दर ( पावापृथिवी ) युकोक जीर पृथिवी ( अजरे ) नगरिव ( भूरि-रेतसा ) बहुत शक्ति युक्त है ( युक्तम्य धर्मणा विश्वभिते ) ने वक्तके विश्वमते बारण किये गरे हैं ॥ । ॥

[ १२४ ] (अलक्षान्ती ) परस्पर पृष्ध रहनेशकी (भूरिधारे प्यर्षती ) बहुन मकववाहोंने दुन्ह, तूससे मरपूर (सुकृते शुच्चित्रते ) सरकर्मकर्ता और पवित्र नतवाकेके किये (पृतं दुहाते ) पी को देती है, ( अस्य भुवनस्य राजन्ती ) इस भुवनको प्रकाशित करती है ऐसी (रोइसी ) हे पावापृथियी | (मनुर्दितं यद् रेतः ) मनुष्पके किये जो दिवकर है वह जक (अस्मे सिश्चतं ) हमारे किये प्रवादित करते ॥ २ ॥

भावार्य— दे देवो ! इस मञ्जर सोमरलको पीणो, दे वर्तनीय देवो ! तुम पेट मरकर इस सोमरलको पीणो जीर मेरी पार्यना सुनो ॥ • ॥

हुन्द्र भीर विष्णु हुन दोनों देवोंसे कोई सी दारता नहीं है, दोनों ही दिश्रव प्राप्त करते हैं। इनमें किसीको सी कोई सन्नु नहीं हरा सकता । पर जब दुस जापसमें ही स्टबर्ग करने काते हो, तब सात बोक बरके सारे कांपने बगधा है ॥ ४ ॥

धुकोड़ और पृथ्वीकोड़ अलसे युक्त, सब भुवनोड़ो आध्य देनेवाड़े, बहुत विस्तार्थ, मधुर जहरस देनेवाड़े, जविनाशी और बहुत अभिसे युक्त हैं। वे दोनों डोड़ बरुगर्फ नियमोंमें चन्नते हैं ॥ १ ॥

एक तूसरेसे बहुत तूर रहनेवाकी, क्षतेक वकपवाहोंसे युक्त वे बुकोक और प्रविशिकोक क्षतम और प्रविश्त कर्व करनेवाकों को तेल प्रदान करते हैं। वे दोनों इन प्रविश्तोको प्रकाशित करते हैं। दे वावाप्रविद्यी ! नतुन्वींके किए जो दिक्कर है, वह अब दमारे किए प्रवादित करो ॥ २ ॥

| ७२५ | यो यो मुजवे कर्मणाय रोदसी मर्ती दुदार्थ विष्णे स समिति ।      |      |      |    |
|-----|---------------------------------------------------------------|------|------|----|
|     | प्र प्रजामिजीयते धर्मणस्परि युवोः सिक्ता विश्वस्याणि सर्वता   | 11   | Ę    | 11 |
| ७२६ | युतेन याविष्यिनी अमीवृते छ्तुभिया छुत्वृत्त छुतानुमा ।        |      |      |    |
|     | उनी पृथ्वी होत्वूवे प्रोहिते हे इक निम्न इकते सम्बक्षियी      | - 11 | 8    | n  |
| ७२७ | मधु नो द्यावापृथियी मिमिश्चवां मध्यवां मध्यवे मध्यवे ।        |      |      | ** |
|     | दर्धाने युद्धं द्रविणं च देवता महि भवो वार्जनुसमे सुवीर्थम्   | - 11 | Lę . | 11 |
| ७२८ | कर्ज नो चौथ पृथिकी च पिन्वतां पिता माता विश्वविदां सुदंसंसा । |      |      | ** |
|     | संरगुणे रोदंसी विश्वर्षमञ्जा सनि वाजं रुपिमुस्मे समिन्वताम्   | 11   | ğ    | 11 |

अर्थ— [७२५] हे (रोदली विषयो) यानापृथिती, हे जारण करनेवाका ! (यः मर्तः) जो अनुष्य (काले कामणाय) सरक जीरम कमके क्षित्रे (यां ददादा) नापको नर्पण करता है, (सः साधित) वह वज्र कमाणा है। (धर्मणः परि) धर्मके कपर रहनेवाका ही (प्रजाशिः प्रजायते) पुत्रपीत्रीसे जनमता है स्थोकि (युवोः सिक्ता) नापसे निक्के (सुमता वियुक्तपाणि) वसम नियम ननेक हैं परन्तु ने सब वत्तम प्रकारके हैं। इ न

[ ७२६ ] ( चावापृथियी घृतेन अभिधृते ) यु और पृथियी जरुते युक्त हैं । वे ( घृताश्रिया ) जरूकी शीमाओं पुक्त ( घृतपूर्वा ) जरूके श्नेदसंबंध रक्तनेदाके और ( घृतसूधा ) जरूका संवर्धन करनेवाके हैं । ( दर्वी पृथियी ) पुन विशास और जनवाद हो । ( होत्त्वूयें ) होताके करण करनेके समय ( पुरा हिते ) जाने जाप रहे हो । ( सुसं इष्टें ) सुकातिके किये ( विधाः इत् ते ईळते ) अती जोग वुग्हारी स्तुद्धि करते हैं ॥ ॥ ॥

[ ७२७ ] हे यु जीर दिविशे ! (न: मधु मिमिक्सतां ) हमें तुम दोनों मधुररससे मिळाजो। तुम दोनों ( मधुरखतां ) मधुर रसका कान करनेवाकी, ( मधु-दुधे ) मधुर रसका वर्षात करनेवाळी है जीर ( मधु-मते ) मधुर रस देना तुम्हारा स्वभावती है। ( यहां द्वविषं देवता च द्घाने ) यह, धन जीर देवत्वको धारण करनेवाके तुम (अस्से ) हमें (सुवीर्ये

बाजं महि भरः ) उत्तम बीर्व, वह और महान् यश दे दो ॥ ५ ॥

[ ७२८ ] ( ता दी: च पृथिवी च ) इमारा यु जीर पृथिवी ( अर्ज पित्यतां ) वक वहार्वे, वे इमारे (पिता माता ) मातापिता है, तथा वे ( विश्वविदा सुवंससा ) सब जाननेवाके और उत्तम कर्ष करनेवाके हैं। ( सं रराणे रोदसी ) उत्तम तेजस्वी यु जीर पृथिवी ! तुथ ( विश्व-शं-सुवा ) सबका करणाण करनेवाकी हो, ( अस्मे ) इमारे किये ( सामि वार्ज रार्वे ) वस, वक और धन । सं इन्वतां ) मिके ऐसा करो ॥ इ ॥

साक्षार्थ — सरक जीवनके किये जो दान करता है वह सफक हीता है। जो धर्मपर रहता है वह संतानीके पुक्त होता है। हे धावापृथियी ! तुम्हारे नियम बनेक हैं बीर विविध प्रकारके हैं ॥ ३ ॥

यु बीर पुविदी वे दोनों कोक जरूसे युक्त हैं। वे दोनोंदी छोक जसका संवर्धन करनेवारे हैं। वे दोनोंदी विशास बीर कमर्थादित हैं। सुक्रामिके विष् शामी जम इन बोड़ोंकी स्तुति करते हैं॥ ॥॥

हे बावाष्ट्रियती ! हमें माधुर्व शास करानी । सचुर तत धारण करनेवाके, मधुरनाका वर्षाव करनेवाके जीर सधुरताका बाव करनेवाके हो । सचुरवका तत सधुरताकी हृदि करे । हमें उत्तम वीर वह और वहा यह मिके। सनुष्य करना बावरण बीठा रखे जीर वक तथा नीर्व वहाकर वसस्त्री हो ॥ ५ ॥

वे वावाद्विती इमें पुत्रपीत्रयुक्त पता, जह, वस कीर धन हैं। धावाप्तिती तेजस्ती है और सबका करवाज करनेवाडी है। वे सबके मावा-पिता सब जाननेवाडे और उत्तन कार्य करनेतांके हैं। माता-पिता उत्तम श्राणी और शत्कर्म करनेवाडे हों है द ॥

### [ 98 ]

|     | ( ऋषिः- वार्धस्पत्यो भरद्वाजः । देवता- सदिता । अन्दः- जगती, ४-३ त्रिण्डुण् । ) |    |   |    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|----|---|----|
| ७२९ | उदु प्य देवः संविता हिर्ण्ययां बाह् अयंस्त सर्वनाय सुक्रतुः ।                  |    |   |    |
|     | षृतेनं पाणी अभि प्रंप्णुते मुखो युवां सुद्धो रर्जसी विधर्मणि                   | U  | ? | H  |
| 050 | र्देवस्य वयं सं <u>वितः</u> सवीमा <u>नि</u> भेष्ठं स्याम वस्तुनश्च द्यावने ।   |    |   |    |
|     | यो विश्वस्य द्विषद्वो यश्चतुंष्पदो निवेश्वने प्रमुवे चामि भूमनः                | 11 | 2 | II |
| 150 | अदंब्धेभिः सनितः पायुभिष्टं शिवेभिर्य परि पाहि नो वर्षम् ।                     |    |   |    |
|     | हिरंग्यजिद्वः सुविनाय नव्यंसे रक्षा मार्किनी अवश्रीस ईश्वन                     | П  | ŧ | ŧ  |
| 932 | उदु प्य देवः संविता दर्मुना हिरंण्यपाणिः प्रतिद्रोषमस्यात् ।                   |    |   |    |
|     | अशोहनर्यन्ते प्रत्यनिष्ठ आ हाडार्षे सन्ति प्रति वास्त्र                        | 11 | ט | 41 |

#### [ 90 ]

जा ताक्षत्र क्षेत्रांव सीर नामर्

अर्थ — [ ७२२ ] ( सथिता सुक्रतुः स्यः देव। ) वगत्का प्रसव करनेवाके, उत्तम कर्म करनेवाके उस स्वें देवने ( ऊ ) विश्ववसे ( सत्रवाय ) दान देनेके छिये ( हिरण्यया वाहु ) अपने सुवर्णमव बाहु ( उत् अयंस्त ) ऊपर वठावे हैं। ( सुन्धः युवा ) वत्तम दक्ष, एक्ज वथा ( प्रस्तः ) पवित्र वज्ञस्वरूप वह देव ( रजसः विधर्मिण ) रजोकोकके विविध रूपोम ( धृतेन पाणी अभि ग्रुष्णुते ) जबसे युक्त वपने दोनों दाव कार कराता है ॥ १ ॥

[ ७३०] (वयं ) दमं (स्वितुः देवस्य ) अग्रुत्पारक स्विता देवकी (श्रेष्ठे सर्वामित्र ) भेड मेरनामें (वसूनः च दायने स्याम ) नीर धनके दानके समय दम वपस्थित हों। (यः ) जो द (विश्वस्य द्विपदः चतु- चपदः ) सब दिपाद और चतुष्पादके (भूमतः निवेशने प्रसंत च ) विश्वके विश्वाम और व्यवसायमें कारण ( असि ) द है ॥ २ ॥

[ ७३१] (अघ अव्वधिमः शिविभिः पायुभिः) जीर न द्वनेवाके करणावकारि रक्षणींसे, हे (सिवतः) कातुरशावक देव ! ( सः गयं परि पाहि ) इमार वरकी रक्षा कर । (हिर्णय जिहः) सुवर्ण जिहाबादे तु (मध्यसे सुविताय) नवीन सुकके किये ( रक्षा ) हमारी रक्षा कर । (अध्यांसः मः माकिः ईग्रातः) पापी समपर कभी कासव न करे ॥ इ ॥

[ ७३२] ( उ ) विश्वयसे (यः द्मूना सविता देवः ) वह सन सान्य रक्षतेवाका, जनव् वस्तव करनेवाका सूर्व देव (द्मूनाः हिर्पयपाणिः ) सनको लपने जाबीन रक्षनेवाका, पुवर्णके हाववाका (प्रतिद्विषं अस्थाद् ) मलेक राजीके समाप्तिपर वद्यको माप्त होता है। (अयः हुनुः ) कोहे जैसी हुनुवाना (यजतः सन्द्वाजिहः ) एव जीर जानेदकारक शब्द बोळनेवाका वह देव (दाशुषे भूरि वासं आसुनति ) दाताको कत्तम जन देवा है ॥ ४ ॥

वह प्रभु सब दियाद, चतुष्यादीके निवास, विश्राम और उद्योगके किये कारण है। जगत् उत्पन्न करनेवाके देवकी

बेड प्रेरणामें सथा धन दानके समय हम डपस्थित हों।। र ॥

आवार्य— बत्तम कर्म करनेवाका, सबका प्रसद करनेवाका देव अपने सुवर्णके समान बाहू दान देनेके क्रिये करर बढाला है। यह बत्तम दक्ष, तरुण और बश्चरूप हैं॥ १ ॥

दे सविता ! न द्वनेदाके करवाणकारी रक्षणोंसे दुमारे घरकी रक्षा कर । रक्षक न द्वनेदाके हों, करवाणकारी हों । वे रक्षक दुमारे घरकी रक्षा करें । दुमारे घर सुरक्षित हों । उत्तम सुका दी इसकिवे संरक्षण करें । पापी दुमपर स्वामिश्व कमी न करें । पापीके वाचीण दुम कभी न हों ॥ ६ ॥

७२३ उर्दू अयाँ उपक्रकेवं बाह् हिंग्ण्ययां सिवता सुप्रतीका । दिवो रोहास्यरुहत् पृथिव्या अरीरमत् पृतयत् किस्दर्भम्

11 % 11

७३४ <u>वामम</u>द्य संवित्रकाममु स्रो दिवेदिवे वाममस्मभ्यं सावीः। वामस्य हि श्रयंस्य देव भूरे स्या धिया वीममार्जः स्याम

H \$ H

## [ 92 ]

( ऋषिः- ५ बार्हस्यत्यो भरहाजः । देवता - इन्द्रासोमी । छन्दः- विष्टुए । )

७३५ इन्द्रांसो<u>मा महि तद् वाँ महित्वं युवं महानि प्रथमानि चक्रथः।</u> युवं स्पी विविद्युर्ध्वं स्व र्रे चिंश्वा तमांस्यहत् <u>ति</u>दर्भ

11 8 11

अर्थ — [ ७३३ ] ( उपवक्ता इव बाहु उद अयान् उ ) वक्ता जैसे अपने बाहु ऊपर करता है दैसा बहु ( स्वादीका स्विता हिरण्यया ) उत्तम दर्शनीय सुवर्णके समान भुताएं फैलाकर सविधा बदवको प्राप्त हो रहा है। ( दिवा रोहांसि अरुहत् ) युकोक के उच्च भागोंपर चडा है। ( पृथिव्याः कश्चिद् अभवं पत्यत् ) एण्डीपर किसी वरहके बस्ताको बंद करता है ( अरीरमत् ) सबको रममान करता है॥ ५॥

[ १३४ ] दे (देव ) दिष्य (सिवतः ) सूर्व ! (अदा वामं उ ) भाग हमें उत्तम भन प्राप्त हो ( श्वः वामं उ ) कक भी हमें भन प्राप्त हो । (दिवे दिवे अस्मभ्यं थामं साथीः ) प्रतिदिन हमें उत्तम भन दे । (भूरेः वामस्य हि सायस्य ) त् बहुत भनका नौर भाभवस्थानका स्वामी है। (अया विया वामभागः स्याम ) इस भक्ति हम बक्तम भनके मानी वर्षे ॥ ॥

#### ( 65)

[ उ-4 ] है ( इन्द्रालोगा ) इन्द्र जीर सोम ! ( यां तन् महित्यं महि ) जापकी वह महिमा वही है । ( युवं महानि मधमानि चक्रछः ) तुन दोनोंने वह छेद कर्न किय थे । ( युवं सूर्य धिविद्धः ) तुनने सूर्यको प्राप्त किया, ( युवं स्वः विश्वा तमासि अहतं ) तुन दोनोंने प्रकाशसे सब जन्ककारका नाग किया तथा ( निदः च ) निदकोंको भी दूर किया ॥ १ ॥

भावार्थ— वह सर्विता देव मनको जान्त रक्षनेवाका, जगत्को स्थान करनेवाका, मनको अपने अधीन करनेवाका, सुनहरे हाथों अर्थात् किरणींवाका तथा हर राजीकी समासि पर सद्यको मास होता है। पृथ्व और सामन्द्रावक हास्कृति कोकनेवाका यह सर्विता देव दाताको कर्यम जन देवा है। प्रश्न

जिस तरह कोई माध्य करनेयात। मनुष्य अपने बाहुजोंको खटा बटाकर साथण देता है, बसी तरह यह सविता देव अपनी सुबहरी किरजोंको कपर करके खदब होता है, बदय होनेके बाद वह पृथिवीपरके अन्यकारको दूर करता है और सबको बावंदित करता है ॥ ५ ॥

वे सविता देव ! बाज इमें बत्तम थन प्राप्त हो और करु मो इमें बत्तम थन प्राप्त हों, इस प्रकार प्रतिदिन इमें बत्तम थन हो । तुम बहुत प्रकाश्के थनके स्वामी हो, जत: तुम्हारी मक्ति करके हम बत्तम थनके भागी हों ॥ ६ ॥

हे इंग्ड्र और सोम ! आपकी महिमा बहुत वही है, क्योंकि तुम दोनोंने बहुत क्षेत्र कर्म किए हैं, तुमने स्पैको प्रेरित करके प्रक्रक प्रकाससे सम्बकारको दूर किया और विम्द्रकोंको भी दूर किया ॥ १ ॥

| ७३६ इन्द्रसिमा बामयंथ जुपाल ग्रुत् ध्ये नयशो ज्योतिंवा सह।  | ॥२॥     |
|-------------------------------------------------------------|---------|
| उप द्यां स्क्रम्भयुः स्कम्भनेना प्रथतं पृथिवी मात्रतं वि    | 11 × 11 |
| ७३७ इन्द्रीसोमावहिमपः परिष्ठी हुथो वृत्रमतुं वा चरिमन्यत ।  |         |
| प्राणीं स्वेरवतं नदीन। ना संमुद्राणि पप्रश्रुः पुरूणि       | 11 3 11 |
| ७३८ इन्द्रांसीमा पक्तमामास्यन्त नि ग्यामिय दंषधुर्भक्षणीस । |         |
| जगमधरनंपिनद्धमास् रुश्चित्रासु जर्गठोष्युन्तः               | 11.8.11 |
| 1030 व्यवस्थिमा ग्रनमङ तरुत्र मग्रह्मसाच श्रुत्य रराय ।     |         |
| युक् शुद्मं नये चर्षिक्यः सं विव्यधः प्तनापादं मुत्रा       | 4       |
| 9                                                           |         |

अर्थ- [७३६ | हे (इन्द्रालोमा ) इन्द्र बौर स्रोम ! (उवासं वासयधः ) बचाको तुमने बसावा, ( अयोतिया सह ) प्रकामके साथ (सूर्थ उत् नयथ ) सूर्यको अपर धराया। (द्यां स्कंभनेत उप स्कंभथुः ) युक्तोकको अपने काश्वारसे उत्तर स्तरथ किया। और ( पृथियों मातर वि अप्रधतं ) मानुमूमिको विस्तृत किया ॥ २॥

[ ७३७ ] हे ( इन्द्रासीमा ) इन्द्र बीर सोम ! ( अपः परिष्ठी अहिं इथः ) जक्ष्यानमें नेवनंदकते रहनेवाले साहि-कम न होनेवासे शेवको माराः, तथा ( सुत्रे ) वृत्रको माराः, यह ( सां ) सायका कर्म ( धीः अनु समन्यत् ) खुड़ी कके मनुकूछ है ऐसा माना पा ( मझीनां अणाँ नि प्र घेरयतं ) निद्योंके प्रतांको प्रवाहित किया जीर ( पुरुणि समुद्राणि आ पप्रभुः ) बहुत समुद्र तकोंको भर विथा ॥ ६ ॥

[ ७३८ ] हे (इन्द्रास्त्रोमा ) इन्द्र कीर सोम ! (आमासु अन्तः ) कोडी आयुवाकी (गवां चक्षणासु नि द्धथु। इत् ) गौदेंकि दुग्धाशयमें ( एकं ) परिपक्त दूध तुम रखते हो । सभी तरह ( आसु चिनासु जगनीयु ) इन विद्यविचित्र नमनशीक गौकों ( अन्तः ) के बन्दर ( अनिपनकं कदात् ) बंद न हो ऐसा वेजस्वी दूध ( जमुमथुः )

भारण करके हो ॥ थ ॥

[ ७३९ ] हे (इन्द्रासोमा ) इन्द्र और सोम ! हे ( अंग ) विष ! ( युवे ) तुम दोनों ( तरुत्रं ) श्रीव्र श्रम करनेवाका (अपत्यास्ताचं ) पुत्रीके साथ रहनेवाला ( शुन्यं ) बहास्ती बन ( रहाथे ) देते हैं । तार ( इझा ) कप्रवीर हैं, ( युवं ) नाग ( चर्यशाभ्यः ) कोमंकि किवं ( पृतनासहं ) शत्रुवैभ्यका परामव करनेवासा ( सर्थ शुक्षं ) मानवीका शित कानेवाका बळ ( सं विज्यश्वः ) देते हो ॥ प<sup>्</sup> ॥

मावार्थ- दे इन्द्र भीर सोस! टवाको तुमने निवास कराया, प्रकाशमान् सूर्यको कपर वडाया, गुक्रोकको विवा किसी काकारके उपर ही उपर स्तब्ध किया और पृथ्वीको विस्तृत किया ॥ ४ ॥

दे इन्द्र और लोग ! तुमने बन्तविक्षमें रहनेवाले मेचको मारा, वह तुम्हारा कमें युक्तोकके समाग ही बका था।

मेचोंको कोरक र तुमने निद्योंके जहाँको प्रवादित किया और इस जहसे बनेक समुझाँको भरा ॥ ३ ॥

दे इन्द्र और सोम ! तुमने सायोंमें एक हुए अचके समान शकि देनेवाके वृथको रका । यह पूध गायोंके अन्दर

सतत बहुता रहता है, वह तूंघकी धारा कभी वंद नहीं होती ॥ घ॥

हे इन्द्र और सोप ! तुम शत्रुले सीम संरक्षण करनेवाका, बाक्षणच्चेकि माथ रहनेवाका, कीर्ति फैकानेवाका थन देते हो । तुम कोमों लोगोंको अनुमन्यका परामय करनेवाला, मानवोंका दिल करनेवाका वक देते हो। मनुष्योंने ऐसा मामध्य कार्वित ॥ ५ ॥

## [ 50]

## ( ऋषि:- ३ बाईस्पत्यो अरहाजः । देवता- वृदस्पतिः । छन्दः- विष्युप् । )

७४० यो अद्विमित् प्रथमुबा अताना बहुस्पतिराङ्गिरुसी इविष्मान् । द्विबर्देक्मा प्राथमसत् पिता नु आ रोदंसी वृषुमी रीरवीति

11 9 11

७४१ जनाय <u>चि</u>द् य ईवंत उ <u>को</u>कं मृहस्पतिदेवहूंती चुकारं। भन् वृत्रा<u>णि</u> वि पुरी दर्ररी<u>ति</u> अयुव्कर्त्रेर्गित्रीन् पृत्सु साईन्

HRII

७४२ वृह्दप्तिः समजयद् वर्स्ति महो बजान् वोयंतो देव युषः। अपः सिर्वासन् स्स्वीरवितो वृहस्यतिईन्स्यमित्रमकीः

11 \$ 11

#### [ इब

वर्ष—[अध•] ( यः अदिमित् ) जो जजुडे किलोंको तोबता है ( प्रधम जाः जतादा ) जो सबसे प्रथम प्रकट हुना, जो सत्यवर्ष पाक्य करता है, ( आंगिरसा हिवस्मान् ) यो वागिरसोंसें—वेजस्थी बीरोंसे—इविस्मानसे युक्त है ऐसा मृदस्पति है। यह ( द्वि-बहं—स्मा ) हो उत्तम गुजोंसे भूमिका रक्षण करनेवाका ( प्राधमंसत् ) जो अपने वेजसे वेजस्थी होता है। ( कृषभा ) यकवान् ( मः पिता ) यह दमारा पिता ( रोहस्से ) जुनोक जीर भूकोकों ( भा रोस्सिति ) गर्मण करता है ॥ १ ॥

[ अधर ] (यः ) जो ( ईवते जनाव कित् ) प्रगतिशीक कोतोंचे दितके किये ( लोकं उ ) स्थान देश है, इस ( मुहस्पतिः देवहती चकार ) इश्स्पतिने देववहमें देश ही किया था। ( मुक्काण झन् ) जनुनीको सारा, ( पुरः वि तुर्दरित ) शबुके नगरोंको तोड दिया, ( राजून जयन् ) गजुनर जय प्राप्त किया जीर ( पुरस्तु अभिजान् साहन् ) नुद्रोंने अञ्चलको नशकित किया है ॥ २ ॥

[ ७४२ ] ( नृहस्पतिः बस्ति सं अजयत् ) हरस्ति बनोंको जीववा है। (एवः देवः ) वह ऐर ( गोमतः महः जजान् ) गीनोंसे युक्त गोशासानोंको जीववा है ( स्वः स्रयः स्विधासन् ) स्वर्गसे असोंको स्रावा है। । अ-प्रतिहतः नृहस्पतिः ) स्वयः।जित नृहस्पति ( अर्कैः अभित्रं हस्ति ) स्वने वेओसे सन्नुका नाश करता है ॥ ३ ॥

भारतार्थ — यह बृहरएवि शत्रुजोंके पहाडी जर्जात पहाडपर जने हुए वा पहाडके समान झुटड किकोंको तोवता है। यह शत्यका पाडक तथा सदा सत्पक्षीक होनेके कारण खदा प्रथम स्थानपर रहता है। यह ज्ञान जीर कर्मकप उपज कोठिके गुओंसे मातृभूमिकी केवा करता है। यह हम सबका पिता बृहस्पति खावापृथिकीमें जावाब करता है। १॥

बृहस्पति देव प्रगति करनेवाके कोगोंके दिसके किए कसम स्थान देश है। कसने स्वयं नी अबुवोंको मारकर शत्रुकोंपर विजय ग्रास की ॥ २ व

हृदरपति वर्गोको सबसे प्राप्त करता है। ज्ञानुके पास को चच होते वे चच शानुको पराश्त करके प्राप्त करता है। वह देव गौजोंसे पुक्त वाबोको जीवता है। बानुको पराश्त्व काले जनके पासकी गौवें प्राप्त करता है। जन्म स्वापने जकोंको काला है। जरने तेजींचे अञ्चलो सारता है। वे हृदस्पतिके गुज जपने वीरोंको जपनाने चादिने ॥ ३॥ ७४३ शोमा

दमेंदरे

## [80]

| ( ऋषि:- बाईस्थाची भरद्वाजः । देवता- स्रोमारुद्री । छम्दः- जिप्दुप् । | )        |
|----------------------------------------------------------------------|----------|
| ह्या धारवेथामसुवे <u>।</u> त्र वां <u>भिष्टयोऽरमश</u> ुवन्तु ।       |          |
| में सप्त रत्ना दर्घाना अं नी मृतं द्विषदे यं चतुंष्पदे               | 11 \$ 11 |
| का कि केंद्र के विकेती - प्राणीना का जो प्रश्नंगावितेये ।            |          |

७४४ सोमांक्द्रा वि वृहतं विषूची मनीं वा नो सथमाविवेश । आरे बांचेयां निर्देशित प्राचि रूम्मे मुद्रा सींभवसानि सन्त

11 8 11

७४५ सोमांस्त्रा युवमेतान्यसमे विश्वी तृत्र्य मेपुञानि वचम्। अर्व स्थतं मुखतं यन्नो अस्ति तृत्यं वृद्धं कृतमेनी असत्

11 \$ 11

#### [ 484 ]

मर्थ- [ ७६३ ] दे (स्रोमा-ठद्वा ) स्रोम कीर रहा ! तम दोनों ( असूर्य धारयेथां ) सामर्थ थारण करते हैं । ( इस दारे आस्त्र करते हैं । ( इस दारे साम गरमा दधाना ) वर परमें साथ रहा तुम रकते हो । ( नः दां भूतं ) इसारे किये करवाण करनेवाडे हो जानो कथा ( द्विपदे चतुष्वदे दां ) इसारे दिपाद कीर चतुष्वदें किये करवाण करनेवाडे हो जानो ॥ १ ॥

ि ४४ ] है ( सोमा ठड़ा ) सोम जीर इत ! ( विष्युवीं विख्युत ) विविध प्रकारके वन जनवींको तूर करो, ( ममीवा या नः गर्थ आ विवेश ) मे रोग इमारे परमें प्रविध हुए हैं ( निकार्त पराचैः आरे वाघेतां ) दुरवस्वाको दूर इटा हो । ( अस्मै भद्रा सीक्षवसानि सन्तु ).हमें कलाजकारी मंगक प्राप्त हों ॥ २ ॥

[७४५] हे (सोमा ठद्रा) सोम और बनो ! (युवं) सुम होमें (अस्मे तन्यु) हमार भरीरोसें (एतानि विश्वा भेषजानि) वे सब औषज (धर्ष) चारण को। (यत् मः तन्यु बक्ट अस्ति) मे हमारे भरीरोसें बंबा है, (एनः कृतं) वार किया है वह (अस्मत् अवस्थतं) हमसे खुना करो और (मुञ्जतं) खुन करो ॥ ३॥

आवार्ष — दे सोम बीर रह ! तुम दोनों सामध्ये थारण करते हो । इमारे यह पूर्णवासे तुम्कारे पास पहुंचे । क्योंकि वे इम तुम्हारे संतीयके किये कर रहे हैं । उत्यंक घरमें सात राज धारण करते हो । दीरा, काक, पाण जादि सात राज घर घरमें रहे । ऐसा घन सबको मिके । दो बास, दो कान, दो जाक, एक मुख वे सात राज हैं । प्रायंक मानवके वारीर क्यी घरमें वे रखे हैं । इमारा और द्विपादों तथा चनुष्यादों का करवाण हो ॥ १ ॥

हे सोम जीर रुद्र ! जो इमारे पामें प्रविष्ट हुए हैं वे रोग सबके सब मब प्रकारसे दूर हों। पेटमें अपस्ति जबसे अस्य होनेवाके रोग, सब प्रकारके रोग दूर हों। जारों प्रकारोंसे, शीवश्चित, महञ्चित, काहशुद्धि आदि हपाबोंसे रोग दूर हों। दुस्वस्थाको तूर करो। दुश्वस्था हमारे पास न रहे। हमें सब करवाण अंगळ प्राप्त हो। हमारा क्लम वह बढ़े ॥ २ ॥

दे सोम और रुद्ध ! तुल दोनों ने इकारे शरीनमें सन कीवथ गको । कीवथोंकी योजका करो जिससे इस रोशमुक हो आने । इमारे शरीरोंमें जो दरमूळ दोख हुका हो, जो इसने पाप किया हो, जिससे दोब इमारे शरीरमें रहा हो, इसके नह दोब दूर करो बीर उस दोवसे हमें मुक्त करो । जिससे हमें कई रोग न हो देखा करो ॥ इ ॥ ७४६ तिरमार्युधी तिरमहेती सुकेती सोमांरुद्राविह सु मृंळतं नः । प्र नो मुखतं वरुंणस्य पाश्चांद् गोष्युयतं नः सुमनस्यमाना

11 8 11

[ 40]

(ऋषिः- पायुर्भारद्वाजः । देवता- (संप्रामाशिषः ) १ वर्म, २ घनुः, ३ ज्या, ४ अस्तिः, ५ इषुधिः ६ (पूर्वार्धः ) साराधिः, ६ (उत्तरार्धः ) रहमयः, ७ अभ्वाः, ८ रथः, ९ रथगोपाः, १० ब्राह्मण-पितः- सोम-धावा-पृथिवी-पूराणाः, ११-१२ १५-१६ इषयः, १३ प्रतादः, १४ इस्तद्रः, १७ युद्धभूमि- क्वत्र-द्रह्मणस्परयाद्यः, १८ वर्म-सोम-वर्षणाः, १९ देवब्रह्माणि । छन्दः- श्रिष्टुपः

६, १० जगतीः १२, १३ १५, १६, १९ अनुष्टुण् , १७ पङ्किः ।

७४७ जीमूर्त स्थेव भवति प्रतीकं यद वृभी याति समदां पुपस्ये । अनाविद्धवा तुन्वा जय त्वं स त्वा वर्मणो महिमा विपर्तु

11 \$ 11

७४८ धन्वे<u>ना</u> गा धन्वेनाजि जेयेम धन्वेना तीवाः समदी जयेम । धनुः अत्रीरपकामं केणोति धन्वेना सवीः प्रदिशी जयेम

11 3 11

अर्थ— [ ७४६ | हे ( तिरमायुधी तिरमहेती ) वीक्ष्ण भायुधवाडे, तीक्षण शस्त्रवाडे ( सुदीयी सीमारुद्री ) उत्तम सेवा करने योग्य सीम और इदी ! ( ईष्ठ नः सु मृद्धनं ) यहां इमें उत्तम रीतिसे सुसी करो । ( तः व्यक्षणस्य पाद्यात् प्र सुद्धन्तं ) इमें वद्यके पावासे सुक्ष करो । ( सुप्रनस्यमाना ) उत्तम विचार करनेवाको ( नः गोपायतं ) इमारा संरक्षण करो ॥ ॥ ॥

[ (14)

[ अक्ष ] र वर्म देवता— ( यत् वर्मी) तथ कवच भारण करके वीर ( समदां उपस्थे याति ) संप्रामीमें जाता है, वह ( अमिनस्य इस प्रनीकं भवति ) नेवका प्रवीकता होता है। (त्वं अनाविद्या तन्या जय ) ए भावक न शेवे हुए भारीरसे जय प्राप्त कर । ( वर्मणः सः महिमा ) कवचका वह महिमा ( त्वा पियतुं ) वेश वचाव करे ॥ १ ॥

[ ७४८ ] २ घनुः देवता — ( घन्वमा गाः ) अनुसे गीवोंको बात करेगे, जीर ( घन्यमा आर्कि अयेम ) अनुसे संग्राममें जय प्राप्त करेंगे। ( घन्वमा तीलाः समदः जयेम ) अनुस्वसे तील युद्में विजयी होंगे। ( घनुः दाशोः अपकामं हणोति ) अनुस्य सनुके इष्ट फडका नाश करता है, शत्रुका पराभव करता है। ( घन्यमा सर्वाः प्रविद्याः अयेम ) अनुसे सब दिशाओं में विजय करेंगे॥ २ ॥

भावार्थ— हे सोम और रुद्र ! यहां हमें सुन्धा करो । वरूक पाशसे-शेगसे हमें मुक्त करो । हमारे पास रोग न भावे पेसा करो । क्यम मनवाको हमार्था सुरक्षा करो । क्यम मनवाको हमार्था सुरक्षा करो । क्यम मनवे रोगमुक्त होकर सुरक्षा होती है । सनकी भावना कुन् रही को शेग दूर होते हैं और अञ्चल मन हुना को शेग करपन्न होते हैं। यह भीशीरीका प्राध्यका सिद्धान्य सद्या मनमें सुस्थित करो योग्य है ॥ ॥ ॥

क्षण पदन कर जो बीर संमाममें जाता है यह प्रायक न होते हुए विषय प्राप्त करता है। यह क्षणकी सहिमा है। इस किथे बीर कृषण भारण करके ही संम्राममें जाये ॥ १ ॥

हमारे बीरोंके पास उत्तम बीर दृढ बतुव हों, उनसे हमारे वीर गायोंको प्राप्त करें, तील वर्यात् वारून युद्धमें भी हमारे वीर निजवी हों तथा सञ्जवीके हुए फ़क्का नाग्न हो, वह सञ्जूका पशासन करें। इस प्रकार इन दृढ बनुवोंको केकर इन सब दिवाजोंसे विश्व प्राप्त करें ॥ २ ॥

| 288    | बुक्ष्यन्तीवेदा गंनीगन्ति कर्णे वियं सखायं परिषम्बजाना ।      |              |
|--------|---------------------------------------------------------------|--------------|
|        | योवन विक्ति नितनाधि धन्न अया दुर्य समेन पुरयन्ती              | सा 🤻 ॥       |
| sofe o | के अपनेत्रकी सर्पनेत योगा भारते पत्र विभुतामुपस्य ।           |              |
| 944    | अप अर्थून विश्ववां संनिद्राने आस्नी दुमे विष्फुरन्ती अभित्रान | (1.8.11      |
|        | महीनां पिता बहुरंस्य पुत्र शिक्षा कृणोति समनाव्यस्य ।         |              |
| ७५१    | दुष्धिः सङ्काः प्रतंनाश्च सर्वाः पृष्ठे निनद्दो जयति प्रसूतः  | 0.50         |
|        | इस्थि। महक्ता प्रत्नाय सनार पुरु जनवर कामर्गते समाग्रीयः।     |              |
| ७५२    | रथे विष्ठन नयति वाजिनं पुरा यत्रयत्र कामयते सुपार्थिः।        | n <b>4</b> H |
|        | अमीर्भूनां महिमानं पनायतु मनंः प्रभादत्तं मच्छन्ति गुडमयाः    |              |

सर्थं - [ ७६९ ] ३ ज्या देवमा - ( वियं स्वकायं कर्ण परिवस्त्रज्ञाना ) विष मित्र कर्गको चाकिनन क्षेत्रके समान ( वक्ष्यन्त्री इत इत् ) कुछ कड्नेको इच्छा करती हुई अनुष्यकी बोरी ( आगनीगन्ति ) जाती है। ( घन्धन् अधि वित्रता ) अनुष्यपर बडाई हुई ( उथा ) अनुष्यकी बोरी ( योगा इत शिन्ते ) स्रोके समान महुर बाव्य करती है। ( इयं समने पारयन्ती ) यह बोरी युद्ध संकटसे पार करती है॥ १॥

[७५०] ४ आर्स्नी देवता— (ते) वे हो अनुष्यकं नोक (समना इव योषा) एक मनसे रहनेदाकी हो विमें कि समान (आवरम्ती) बावरण करनेवाठी (माता इव पुत्रं उपस्थे विभृतां) माता जैसी गोवमें पुत्रको किती है वैसी वे वाणको वपनी गोवमें परती हैं। (सं विदाने आर्ग्नी) वे बिळकर रहनेदाछे होनों नोकें (दात्र्न्सप किती है वैसी वे वाणको वपनी गोवमें परती हैं। (सं विदाने आर्ग्नी) वे बिळकर रहनेदाछे होनों नोकें (दात्र्न्सप किता है वैसी वे वरती हैं और (इमे अमित्रान् विस्पुरम्ती) वे बात्रुनोंको नाम करती हैं॥ १॥

्ष्परे । प ह्याधिः देवता— (वहीतां पिता ) बहुतोंका यह ताकम पिता है, (अस्य पुत्रः वह ) इसके पुत्र भी बहुत हैं, (समसा अधगत्या ) समरमें बाक्स (विश्वा कृणोति ) विवा करवा है। (पृष्ठे निवदः इष्टिः) पीठम वंधा हुना यह गाणोका तरकम (प्रस्तः) अपनेसे विक्रके वाणोसे (सर्वाः सुंकाः पृतनाः) सव संगठित मुन्नोको (जयति ) जीतवा है ॥ ५॥

[७५२] ६ सार्थाः— (पूर्वार्घः) रइमयः (उत्तरार्घः) — (सुल्लार्थः) वक्तम सार्थ (रचे तिष्ठन्) रथमें वेटा हुवा (यत्र यत्र कामयते) बहां जानेकी इच्छा करण है, (वाजिनः पुरः नयति) वोद्योंको बाने वडाता है। (अओशूनां महिमानं पनायत) कगानोंका महिमा देखो (मनः प्रधात्) मनदे पीडे पीडे (रइमयः अनुयच्छन्ति) रहिनवां दीवती हैं ॥ ६ ॥

भावार्थ — धतुष्यकी होरी इसका प्रिममित्र वीरका कान है, उसको बाकिंगन रेकर उन्न करनेकी रूप्काले कानके पास बाती है। भनुष्यरर बदाई होरी स्त्रीके समान वीरके कानमें कुछ कहती है और वह होरी युक्क संकटसे बीरका क्यान करती है। इ ।

भनुष्यकी दोनों नोकें एक मनसे एकत रहनेवाछी दो खियोंके समान शत्रुका प्रशासन करती हैं ॥ ॥ ॥ वरकत बहुतसे बाणोंको रखनेका खान होनेसे यह बाणोंका पिता कहा गया है और बाणोंको इसका दुस का नया है। युद्में तश्कासे बाणोंको निकाउने बीर रखनेसे इसमें बड़ी बावाज होती है। वीरोंकी पीठपर बंबा हुना बाणोंका बह तरकवा अपनेमेंसे निकके हुए बाणोंसे संगठित हुए शत्रुकोंको जीतता है ॥ ५ ॥

बच्चम सारिय रथमें बैठकर जहां जाना चाहता है, वहां योशोंको प्रेरित करता है। यह वस्तुत: कगामोंको ही महिमा है, कि तहां जहां सारियको जानेका सन होता है, दक्षकी ह्य्यांके पीछे पीछे कारियके कगाम भी जाते हैं है दे हैं

| ७५३ | वीवान घोषांन कुण्वते वृषेपाणयो असा रथेभिः सह बाजयंन्तः।      |      |            |     |
|-----|--------------------------------------------------------------|------|------------|-----|
|     | अनुकार्मन्तः प्रवेदेर्भित्रांन् शिणन्ति शत्रूरनेपश्ययन्तः    | 11   | 19         | 11: |
| 948 | रुथवाहीनं हुविरेस्य नाम यत्रायुंधं निहितमस्य वर्षे ।         |      |            |     |
|     | तत्रा रथमुर्व श्रमं संदेभ विश्वाहा वयं स्मनुस्यमानाः         | -10  | 6          | ŧŧ. |
| ७५५ | स्यादुष्यदेः पितरी बयोधाः कुच्छेश्रितः शक्तीवन्तो गर्मीराः । |      |            |     |
|     | चित्रसेना रर्षुवला अम्धाः सतोवीरा उरवी जातसाहाः              | - (1 | 3          | 0   |
| ७५६ | नार्मणासः पितंरः सोम्यांसः शिवे ना द्यावाष्ट्रिया अनेहसा ।   |      |            |     |
|     |                                                              | 11   | <b>}</b> • | (I  |

अर्थ— [ ७५३ ] ७ अभ्वा देवता— । रशिभः सह वाजयन्तः ) रथके साव ववसे शैवनेवाके ( वृषपाणयः वाभ्याः ) वैक्रेंसे विषक वववान् योडे ( तीव्रान् घोषान् कृष्यते ) वडे शब्द करते हैं ( अभिशान् प्रपद्धः अवकामन्तः ) शबुकोंको अपने पार्थोंसे बाकामा करते हुए ( अन्यव्ययन्तः शब्द विगणन्ति ) य्यय न करते हुए भी शबुकोंका नास करते हैं ॥ ७ ॥

(७५४ ] ८ रथः देवता— (यत्र अस्य रधवाइनं हिवः) वहां इस रथको चलानेवाणा इस्य रक्षा है, (यत्र अस्य नाम भायुधं) वहां इसका धतुका नमानेवाणा जायुध है, वहां (अस्य वर्म निवितं) इसका करच रक्षा है, (वर्ष सुमनस्यमाताः) इस उत्तम मनवाने (विश्वादा) मर्वदा (तत्र शामां रथं उपसदेम) वहां कर सुकहाबी रथपर चरकर बैठेंगे ॥ ८॥

[ ७५५ ] ९ रथानेपा देनता— (स्वादु संसदः) सुबदायी सदायता करनेवाने (दयोधाः) यथवान् ( इच्छेक्षिनः) संबद समयम आश्रय केने बाग्य (दाक्तिमन्तः) शक्तिमान् (गभीराः) गंभीर स्वभावदाके, (स्विमसेनाः) विशेष उत्तम सेनावाने (इपु बलाः) गाणीका वक्ष जिसके साथ है ऐसे, (अमृक्षाः) शत्रुसे बिहिसक (सतो वीराः) सत्यक्षमें रहनेवाने वीर (उदवः) बहुव (व्रातसाहाः पितरः) शत्रुसंविक्षिण प्रशासव करनेवाने संग्यक नोते हैं ॥ ६॥

[ ज्यह ] रे ब्राह्मण-पित्-लोम-द्यादा-पृथिची पूत्राण देवता — (ब्राह्मणासः ) ब्राह्मण, ज्ञानी पुरुष (पितरः ) रक्षक, (सोक्यासः ) सोम (शिवे अनेहस्ता द्यादापृथिची ) कर्षणकारी विचाप युक्तेक बीर पृथिवी बीर (पूषा ) पायक देव (द्वारतास् नः पातु ) पायसे हमारा बचाव करें। (ऋतावृद्यः रक्ष ) स्थ्य मार्गका संवर्षण करनेवाके हमारी सुरक्षा करें (माकिः अद्यद्यासः नः ईदात ) कोई भी पाणी दमारे कपर स्वामित्व न करें।। 10 ।।

आवार्य- स्योंको सपने बहसे सीचकर के जानेवाके स्वतिशय बढवान् घोडे बहुत जोरसे हिम हिमाते हैं। वे बहुताकी बोडे शतुनोंको सपने पर्दिसे कुचलतं हुए बनका संपूर्ण संहार करते हैं। ७ ॥

जिस रथमें इस मंदंकी प्रेरणः वेनेवाकी मान रसी हुई है, वसी रथमें शत्रको सुकानेवाक। बातुभ वर्षात् इथिकार रखा हुवा है। उसी रथपर वीरका कवल भी रका हुवा है। इस कत्तम मनवाके इस सब मन श्ररोम देखें सुखबाकी रखींपर चर्चे , ८ ॥

देसे बचन रवकी रक्षा करनेवासे वीर गण युक्त देनेवासे, सबकी सहायता करनेवासे, बकवान्, संकटके समय सबकी सहायका करनेवासे, सक्तिमाली, गंभीर स्वभावनाके, विशेष बचन सेवायके, वार्षोक बदको अपने पास रक्तनेवासे, क्ष्मुजीसे विदेशिय और समुसीनाओंका पराभव करनेवासे होते हैं। ९ ॥

माझण, आणी पुरुष, रक्षक,सोम कल्याणकारी निष्याय यु और पृथिवीक्षोक तथा सबका योवण करनेवाका पूर्वा देव पापसे हमारी रक्षा करें। सस्य मार्गका संवर्धन करनेवाके सभी देव हमारी रक्षा करें, कोई भी पापी हम पर काक्षम न करें ह १० ॥

| ७५७ | सुपूर्ण वेस्ते मुगो अस्या दन्तो गामिः संबद्धा पर्वात प्रमूता ।          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|
|     | यत्रा नर्। सं च वि च द्रवंतित तत्रास्मभ्यभिषंत्रः अभै यंसन् ॥ १९॥       |
| ७५८ | ऋजीते परि वृङ्धि नो प्रक्रमां भवत नस्तुन्।                              |
|     | सोमो अधि ब्रवीतु नो ऽदितिः यम यच्छतु । १२॥                              |
| 949 | आ जंबान्ति साम्बेषां ज्यमाँ उप जिल्लते ।                                |
|     | अश्वांजिति प्रचित्मा प्रश्वांन सम्मत्सुं चोदय ॥ १३॥                     |
| ७६० | अदिरिव भोगैः पर्येति बाहुं ज्यायां हेति परिवार्थमानः ।                  |
|     | इस्तुन्नो विश्वो वृथुनोनि विद्वान पुमान पूर्माम परि पातु विश्वतः ॥ १४ ॥ |
| १३० | आलीबता वा रुरुंशीव्वर्थ थो यस्या अयो मुखंन् ।                           |
|     | दुदं पूर्जन्यरेतम् इन्वै देव्ये बृहन्नमः ॥ १५॥                          |

अर्थ - [ ७५१ ] ११-१२ रुप वः देवताः- । सृगः सुवर्णे वस्ते । बाण उत्तम पंकाबारण करता है, ( अस्याः बन्तः ) इस बाणका वृति तीक्षण है । (गोभिः संतद्धः प्रस्ता पतिन ) गोचर्मकी डोरीसे मिसकर फेंका बाण शत्रुपर निस्ता है। (यत्र नरः सं द्वन्ति वि द्वन्ति च ) निम युद्धों वीर मिनकर या नकर होकर दीक्ते हैं (तत्र ) वहां इस युद्धों ( असरभ्यं इपयः कर्म थैसन् ) हमारे हिय बाज सुन नेवें ॥ ११ ॥

[७५८] हे ( ऋजीते । मरल जानेवाल कथा ! ( तः परि वृधि ) हमारा चारों जोरसे रक्षण कर ( तः तनूः अहमा भवतु ) हमारा जारीर पत्थर तैया बने । ( मोमः नः अधि बवीतु ) सोम हमारा बलाई बहाई बीर

( अदि तिः दार्म यच्छतु ) भनिति इमें सुस देवे ॥ १२ ॥

[ ७५९ ) १३ प्रनोदः देवना— दे (अध्याज्ञानि ) घोदाँको चढानेदाडी कशा ! त् (समस्यु प्रचेतसः अधान चोद्य ) संवामोंमें समझदार घोडोंको देशित कर ( गयां सानु ) इनके उंचे मागींपर ( आ अधिन्ति )

प्रदार करते हैं और ( जधनान् उप जिझते ) नीचेक भागपर समीपसे तादन करते हैं ॥ १६ ॥

[७६०] १४ इस्तझः देवता— ( अहिः इव मोगैः बाहुं पर्येति , सोपके समान बाहुपर विपडता है, बीर ( ज्यायाः हेति परिवाधमानः ) धनुष्यकी कोरीके जाघाठींसे बचाता है ऐसा वह ( हस्तझः ) इस्तबंब ( विश्वा वयुनानि विद्वान् पुमान् । सब क्माँको आननेवाक विद्वान पुरुषकी वरह पुमांसं विश्वतः परिपातु प्रकार चारों बोरसे रक्षण करें ॥ १४ ॥

[७६१ ] १५-१६ इपनो देवताः— (या आत्वाका) जो विषसे छिपटी ( कर-शीकाँ ) सुगके समाव तिरवाडी (अथो यस्याः अयो मुखं ) जिलके मुखर्में जोदेका फड इगा है ( पर्जन्य-रेतसे देव्ये इर्ध्व ) वर्जन्यकारी जिसका रीचें बढावा है इस बाज देवताके जिथे ( इदं खुइस् नमः ) यह मेरा बढा प्रजान है ॥ १५ ॥

भावार्थ- यह बाज बत्तम एंक चारण करता है, इसका अप्रमाण तीक्ष्म होता है। उपापर चवाकर फूँका गया वह बाज क्षत्रुपर जाकर गिरठा है । जिल पुदारें वीर मिककर वा जकम बकम होकर बीबते हैं, उस पुदारें भी दल इस वाणींसे सुरक्षित होकर रहें बर्चात् वे बाज हमपर न गिर्दे ॥ 11 ॥ है सरकक्षासे जानेवाके बाण ! तू हमारी रक्षा कर । इसारे शरीर परवरकी तरद बकवान् हो । सोम देव हमारा

बासाइ बढावे जीर जदिति इसे सुक्ष है ॥ १२ ॥

वीटोंकी प्रेरणा देनेदाकी चानुक भी बच्छी हो । इन चानुकांसे घोडोंकी अनादश्यक रूपने न मारा जाए, अपित

अही जरूरत पढे वहां चाबुक्से बोडोंक अंचे प्रधन भाषपर मारा जाए ॥ १६ ॥

युद्ध करनेके समय धनुष्यकी होरी सीवते समय होरोके घर्षेयते कहाइयां अस्मी न हों, इसकिए बीर बोदा हाथोंहे कारके दस्ताने पहनते थे, जो कोइनीके मीचे तक बाते थे। यह दस्ताने बाहुओं पर स्रोपोंके समान किया जाते ने बीद हाब चहुरकी कोरीके जाजातींसे बचता था । इस प्रकार नह बुस्ताना नीरकी तरहसे रक्षा करना ना ॥ १ म ॥

| IAS B       | अवसृष्टा परा पत् वर्षक्ये नहीसंचिते ।                        |     |     |    |
|-------------|--------------------------------------------------------------|-----|-----|----|
| ७५ र        | अवस्था परा पत् अरव्य जनसम्बद्धाः                             |     |     |    |
|             | गच्छामित्रान् प्र पंचस्व मामीयां कं चनोच्छिपः                | 11  | 14  | 11 |
| ७६३         | यर्थ बाणाः संपर्वन्ति कुमारा विशिखा इंव ।                    |     |     |    |
|             | तत्रां नो ब्रह्मणस्पति रदिनिः शमै यच्छत् विश्वाहा शमै यच्छत् | II. | 20  | 11 |
| 870         | मर्गीणि ते वर्भणा छादयामि सोमंग्स्ता राजामृतेनातुं वस्ताम्।  |     |     |    |
|             | उरोर्वरीयो वर्रणस्ते छणातु जयन्तुं स्वानुं देवा मेदनत        | Th. | \$6 | 11 |
| <b>७</b> ६५ | यो नः स्वो अरंणो यश्च निष्ट्यो जिघांसति ।                    |     |     |    |
|             | देवास्तं सर्वे पूर्वन्तु ब्रह्म वर्म ममान्तंरम्              | 11  | १९  | 11 |

अर्थ — [ ७६२ ] हे ( अक्ष संशिते श्रारव्ये ) शान द्वारा तीक्षण बनावे बाम ! ( अवस्छा परा पत ) कोडा जानेवर दूर जा ( शष्टक ) जा बीर ( अधित्रान् प्र पद्यस्य ) शत्रुजीवर जाकर गिर । ( असीवां कंखन सा खिळछपः ) इन शत्रुजीसेंद्रे किसीको भी न बचा रहने दं ॥ १६ ॥

[ ७६६ ] १० युद्धभूमि-कवच-ब्रह्मणस्यावयः देवताः— (विशिक्षाः कुमारा इव ) किचा रहित इमारिके समान (यव बाजाः संपतन्ति ) व्रद्धां बाज गिरते हैं, (तज ) वर्श वस युद्धभूमिमें ( ब्रह्मजापित अवितिः ) व्रद्धां विश्वाद्धाः वर्षे यच्छतु ) इमें स्वा सुव देवे ॥ १० ॥

[ ७६४ ] वर्म-से।म-षरुणाः देवताः— ( वर्मणा से मर्माण छात्रयामि ) ब्यथमे तरे सब मर्मस्वानीके। बाज्डावित करता हूं । ( राजा सोमः स्था अमृतेन अनु धस्तां ) मोम राजा तरे पास वपने बमसवके गुजसे बसता रहे । बरुणाः ते उरोः वरीयः छणोतु ) वरुण तरे किंव अनुका बेन्डन्य देवे, बथवा श्रेष्ठ धन देवे । ( जयन्तं स्वा देवाः बाजु मदस्तु ) अय होनेपर देव तरा बानस्य माने धर्मात् तरे प्रथमे सब देव धानदित हो ॥ १८ ॥

[ ७६५ ] १९ देवज्ञह्याणि देवता— ( यः नः स्वः ) जो इमारा अपना हो ( अरुषः ) अथवा दूरका हो ( यः च निष्टयः ) जो नीच हो ( जियांसति ) जो हमें भारता हो ( तं ) असको ( सर्वे देवाः धूर्वन्तु ) सब देव विचय करें। ( सम अन्तरं ) मेरे जन्दर ( ब्रह्म वर्ष ) जान कपी कवच है ॥ १९ ॥

भावार्थ — इस मंत्रमें जनेक तरहके वाणोंका वर्णव किया है। जो इस प्रकार है— कुछ वाण आछ लक्षा कर्यात् विषमें बुझे होते हैं। प्रथम वाणको तपाकर फिर बसे विषमें बुझाते हैं। इस वाणके शरीरमें जरासा भी कराते ही खारे सरीरमें रक्ष फैक जाता है जीर वह मर आवा है। कुछ वाण सीयछे समान बहुत तीक्षण होते हैं। कुछ वाण अवीमुख वर्षात् कोईकी बोकवाड़े होते हैं। इन सभी वाणोंको नमस्कार हो। युसे वाण मेरे पास न बावें, मुझसे दूर ही रहें ॥ १५ ॥

हे बाज ! त् बोडे जानेपर त्र जाकर ही गिर, त् तो शतुर्वोपर जाकर गिर जी हमारे शतु है, जनमेंसे एक भी म बचे || १९ त

भिवाधोंसे रहित वर्धात अस्वन्त तीक्ष्म कुमारोंके समान बहुत तेत्र वाण उद्धां गिरते हैं, ऐसी गुरभूमिते वहाणस्पवि वादि देवता हमारी रक्षा करें और हमें भना युवा हैं ॥ ६० ॥

सीय वनस्पतिसे जमरस्य का बीर्वायुत्व, जयका बाज जादिके जल शीप्र ठीक होते हैं ऐसा राजा स्रोम, स्रोमवर्डी जपने जमरस्वके साथ तेरे साथ रहे ॥ १८ ॥

जो हमारा सम्बन्धी होकर भी इसे मारना चाहते हो, अथवा जो हमारा शत्रु हमें मारना चाहते हो, उसे सब देव नष्ट करें और मेरे जन्दर ज्ञानरूपी कराच रहे अर्थात् आनसे में जपनी रक्षा करता रहूं ॥ १९ ॥



## ऋग्वेदका सुबोध भाष्य

## षष्ठ मंडल

-8-51-cmdbro-75-6 - --

# सु भा पि त

१ थियः होता अभवः— (१) हिन्से शै महत्त्व होता बनता है।

२ दुस्तरीतु सहः— (२) मनुष्यका वह दुष्टीको मारनेके छिए ही हो।

३ तरः प्रथमं देखपन्तः— (२ ' मनुष्य प्रथम दिभ्य गुजोंसे बुक्त हो ।

। अहः राये चिन्तयन्तः— (२) विशेष वैभव शास करनेके किए ज्ञानको प्राप्त करे।

प आधुवांसाः सदान्तं न्यप्ति अनुनमन्— (३) आगृत ।दनेवाले साधक तेत्रस्ती ब्रिशका बनुसरण करें। धन्धविधाससे किसी दुष्टक पीछं न आएं।

६ जागृवांसः राधि अनुगमन्— ( ६ ) बाग्रत रहकर प्रयत्न करनेवाके मनुष्य ऐन्वर्यको प्राप्त होते हैं ।

प्रदेवस्य पर्व नमला व्यन्तः— (४) प्रभुके प्रवित्र
 पदको असतापूर्वक उपासनासे ही प्राप्त किया आ सकता है।

८ ते अद्वायां सन्दश्ची रणयन्त— ( ॥ अभुके बक्याण करनेवाके ( विश्वके ) सीम्प्रवंगे जानन्द प्राप्त करते रहें । विश्वमें सुम्बरता है, जसे देखकर अनुष्य आनम्द प्राप्त करें ।

९ यहियानि नामानि द्धिरे— (४) वसुके पवित्र नामीका काम करते रहें।

२६ ( भ, सु. या. सं. ६ )

१० जमानां उपयासः रायः— (५) मनुष्योंको वृद्धि धन जीर पारमार्थिक झावरूप धन दोनों तरहके धन प्राप्त करने चाहिए।

११ तरणे, त्यं चेत्यः त्राता भूः— (५) दे तारक प्रमी | त् कोगोंको जानवान् बनाकर उनका तारण करता है। मनुष्य ज्ञानी बनकर दी अपना बदार कर सकता है।

१२ मनुष्याणां सदं इत् माता पिता— (५) इंदर ही मनुष्योंका सचा माता पिता है।

१३ विश्व प्रियः सपर्येण्यः— (६) जो प्रजाजनीते विव होता है, बसकी प्रजा होती है।

१४ विद्या विद्यतिः कविः— (८) वनार्वोका शासक जनादी च हो।

१५ खुषमः नित्रियनः— (८) सासक वडवान् हो और शतुका शास करनेवाका हो।

१६ चर्चणीमां ग्रेतीचीयः—(८)ध्याजनीके पास क्राकर उनकी परिस्थित देखनेवाका सासक हो ।

१७ मर्तः शहामे— (९) मनुष्य ईवरकी स्तुति करकं शास्त्रि प्राप्त करे।

१८ त्वा ऊतः सः मर्तः विश्वा श्वामा द्धतं — (९) इंबरचे पुरक्षित हुना वह सनुष्य सब धनीको प्राप्त करता है। १९ अद्भयां सुमती आयतेमहि— ( 1 · ) इम इसम दुद्धि संरक्षणमें बपनी डवतिके किए प्रयस्त करें ।

२० नृधत् सदं अस्मे घेष्ट्रि— ( १२ ) पर्याप्त पुत्र पौत्रादिसे मरा हुना घर इमें मिके।

२१ भद्रा सीश्रवसानि अस्मे सन्तु — (१२)

२२ विचते पुरूषि वसु त्वे सन्ति — (१६) बपासको देनेके किए प्रभुके पास बहुत सारा धन है।

२३ मर्न सुदानवे धिया शशमते — (१७) मनुष्य इत्तम दावाकी ही स्तृति करे।

२४ पुरि जुर्थः १६६: — ( २० ) नगरमे वृद्ध मनुष्य सबको कपदेख देनेके कारण सबको प्रिय होता है।

२५ ऋग्या द्रोणे अज्यते— (२१) अनुष्य अपनी दक्षतिके साधन मर्धादित होनेके वादजूर भी अपने पुरुषार्थसे जपनी दक्षति करता रहे।

२६ देवान् सः सुमानि योजः— (१४) विवुधीं वर्षात् ज्ञानिबोंके पास हमारी उत्तम सन्देशकी वाणी पहुँचे।

२७ नृज् सुक्षिति स्वस्ति वीहि— (२४) मनुष्योको इतम पर मिके और जनका कस्याण हो ।

२८ ऋतपाः ऋतेजाः क्षेत्रस्— (२५) सस्यका पाइक जीर सरक्पाकनके किए ही जपना जीवन देनेवाका दीर्वजीवी होता है।

२९ सः देवयुः वरु ज्योतिः नशते— ( २५ ) बह रेवमक बिस्तृत तेव प्राप्त करता है।

३० ऋधद्वाराय असये द्वारा— (१६) प्रवीस अप्रिसे ही सनुस्य हविको अपिंत करे।

३१ तं मर्ते अंदः न, प्रदाप्तिः न – (२६) बस मनुष्यको पाप वना गर्व नहीं होते ।

३२ स्रा न अस्य दशितः अ-रेपाः — (१७) सूर्यके समान मनुष्यका दर्शन पवित्र और विचाप हो।

३३ शुचतः थीः सीमा था पति— (२७) तेतस्यी वीरकी बुद्धि मीड मनुष्यको स्थानक दीवारी है। यह विश्राक दोती नाती है।

३४ मित्रमहाः सोचिया— (३०) मित्रके महत्त्वको वदानेवाका, बसके गुर्जोको प्रकट करके सर्वत्र बसकी प्रसिद्धि करनेवाका मनुष्य विशेष रोजसे तुक्त होता है। क्षरुषः दिवा, अरुषः मर्तः— (१०) मनुष्य क्रिस तरह विनर्से पापले रहित होकर ग्रुम कर्म करे, वसी तरह रातमें भी पापरहित ग्रुम कर्मोंको करता रहे।

३५ घारंगिः युज्येभिः अर्केः— ( ३२ ) मनुष्य कारक सन्ति, बोग्नता जीर तेत्रसे युनत हो ।

नेक विद्युत् न स्वेशिः शुर्थनः दविद्योत्— ( ६९ ) वह विज्ञक्षीके समान वयनी कान्तिसे प्रकाशका रहे !

३७ विश्वायुः असृतः अतिथिः, जातवेदाः— (३४) मनुष्य पूर्णयु, रोग अवसृत्यु जाविसे रहित, निविधिके समान पूज्य और शानकः प्रचार करनेवाका हो। ३८ मर्लेषु उदर्भुत्— (३०) मनुष्योमें वदाकाक्रमें बठनेवाका हो।

हिनेवाका हो । ३९ कहनस्य पृथ्याणि चित् शिक्षमधत्— (१५)

दुष्टोंसे पहड़े किए गए दुष्कर्मोंका भी बदना केना चाहिए।
४० भानुमिद्धः अर्कः सूर्यः न— (१८) तेत्रस्त्री
किरणोंसे जिसत्तरह सूर्व प्रकास कैजाला है, इसी तरह
मनुष्य शानको कैकाने।

धर औदिशतः पत्मन् दीयन्— (३८) जिस तरह सूर्व अपने मार्गमे जाता है, उसी तरह मनुष्य अपने निश्चित मार्गसे चके।

४२ अनुकेधिः एगिभि नः रायः स्वस्ति— (४०) कपद्भव रहित मार्गेशि हमें भन नीर करवाण प्राप्त हो ।

धरे प्रचेताः पुरुवारः अधुक्— (११) श्रानी सनुष्य विज्ञानमें निष्ण, अनेकां द्वारा प्रशंसनीय तथा होद्व न करनेवासा हो ।

अश्व मित्रमहः र्लागष्टः अग्निः— ( ४४ ) नग्नणी मनुष्य नपने मित्रींका सहस्य बढानेबाका, शत्रुसींको संताप देनेबाका और तेशस्त्री हो।

४५ तपसा तपस्यान्— (१२) मनुष्य अपने तेजसे तेजस्वी बने।

४६ तव उती काम अध्याम— (४०) अप्रजीके संरक्षणसे सुरक्षित होकर हम अपनी इच्छानोंको पूर्ण करें।

७७ वीरासा त्वस् अभिमातियाहः — ( ५० ) वीर शतिय मी इस प्रभुके सामव्यंको सदावतासे ही सनुवांको इरानेमें सफक होते हैं।

४८ सुक्रतुः कविः वैद्यानरः— ( ६१ ) उत्तम कर्षे करनेवाका जानी सब मनुष्योंका दिव करनेवाका होता है। ४९ अद्बधः गोपाः असृतस्य रक्षिता— (६१) किसी शतुके सामने न दयनेवाका दीर समका संरक्षण करता है और जमरत्वका रक्षक भी नहीं है।

५० वैद्वानरः विद्यं मृष्ण्यं अधन्त— सब मानवीका हिस करनेवाका नेता बच्चणी सब बक बपनेमें बारव करता है।

५१ ज्योतियाः तम अन्तर्यावत् अक्रणोत्— (६४) अपने प्रकाशसे अन्धकारको इसने तूर किया । नेता शान क प्रसार करके कोगोंके जञ्चानको तूर करे ।

५२ परया इव विजनं अध्यशंस्तं नीचा नि वृश्य-ा ( ६६ ) जिस सरद बृक्षके बापावसे वृक्ष हुट परता है, बसी तरह पापी कन्नको नीचे निरा दो।

पृक्ष अजरः राजा— ( ६६ ) राजा जरा रहित हो। राजा निषेक न हो। यह भृद्धावस्थामें भी तक्लके समान कार्य करे।

५४ अद्देशिः गोपाभिः स्रीच् पाहि— (६८) राजा अर्था जदम्य संरक्षणकी शक्तिसे विद्वानीकी रक्षा करे।

५५ सा मन्येषु भवता पीपाय— ( ७८ ) परमास्माकी हपासना करनवाका सावक मनुष्यों में अपने बहाडे कारण परिपुष्ट होता है।

५६ उदात् इमं यहं चनः घाः— (८१) मनुष्य यह करनेकी इच्छासे लपने पास लग्नका संग्रह करे ।

५० तब स्वां तन्वं यजस्व— (८४) हे मनुष्य ! तू प्रयमे शरीरका सरकार कर । मनुष्य अपने शरीरको परिप्रक बनाकर अपने शरीरका सरकार करे ।

५८ रचे वष्टि घिषणा धन्या— (८५) प्रभुकी प्राप्तिकी कृष्णा करनेवाकी दुन्दि घन्य है।

५९ अयाकः विभावा अग्निः सु अदिद्युतत्— (८६) परिषक्त बुद्धिवाडा वेभवसम्बन्ध अग्रण। बत्यन्त संत्रस्त्री शैकता है।

६० वाक्यानाः अंदः अति स्रसेय- (८८) मक्ति करनेशके इम पापोंको तूर करते हैं।

६१ ऋतावा स्थंत न दूरात् शाविषा ततान-(८९) सत्वती रक्षा करनेवाका वीरं स्थंके समान तूरसे री बमकता है।

६५ अद्वोधः अमर्त्यः स्मन् चेतानि (११) होइ भ करनेवाका समर होकर १वर्ष सपने वेजसे प्रकाशित होता है। ६२ आलः पनयम्ति— (९६) वेजकी सर्वत्र प्रशंसा

६४ त्वं शिदायाः पादि ( ९४ ) हे मनो हित् इमारी निन्दासे स्था कर १ न इम किसीकी निन्दा कर और न कोहं इमारी निन्दा करे।

६५ भगः त्वं, तः रक्षं मा इषे—( ९६ ) हे प्रभी! त् भाग्यवान् है, इसिंडए इसे भी भाग्य है। इम स्वयं भाग्यकाळी होकर दूसरोंको भी भाग्यकाळी बनायें।

६६ सन्पतिः युत्रं रावसा ढिन्ति — (९७) सत्यका पाळन ढरनेदाका सनुष्य अपने सामध्यसे शत्रुका वध इस्ता है।

६७ विप्रः पणेः वाजं विभाति— ( ९७ ) शानी बीर दुष्ट न्यवहार करने बळेसे बच्च वा घन छीन केता है ।

६८ सिद्दायाः नः सम्रा- (१००) विशेष झानी

६९ विद्याभिः गीःभैः पूर्ति अभि अद्यो— (१००) इसम वाजीका अपयोग करके इस पूर्णता त्रास करें।

७० प्रस्यः दुवः धियं जुजोष सः पूर्वः प्रभसत्— (१०१) जो मनुष्य माशीर्वात्रके वचन बहता है, वह सर्वे बेह्र होक्र प्रकाशित होता है ।

७१ अग्निः प्रचेताः वेघस्तमः ऋषिः— ( १०३ ) अग्रजी नेता ज्ञानी, कमैप्रवीण और त्रवर्शी हो ।

७२ आयवः दस्युं तूर्वन्तः व्रतेः स्रवतं सीक्षन्तः---( १०६ ) व्रवशीक मनुष्य अपने समुर्जोका नाम करते हैं और अपने वर्तीसे व्रविशोधियोकी प्रशास करते हैं ।

७३ अग्निः अप्तां ऋतीषहं सत्पाति शेरं द्वाति—-(१०४) प्रति कर्मे करनेमें कुशक, शत्रुका नाम करनेवाका, सक्तवीका क्तम पाठक करनेवाका वीर शूर पुत्र देता है।

७४ यस्य सं चिक्ति श्वसः भिया शत्रवः त्रसन्ति —(१०४) पुत्र ऐसा हो कि जिसका दर्शन होते ही उसके सामर्थनी करकर बाहु कांपने कम आएं।

७५ सदावादेक अग्निः विद्यमा मर्त निदः उरुप्यति —( १०५ ) बढवार् बग्नि देव भवने ज्ञानसे अपने सक्तनी भिदक क्षत्रसे सुरक्षा करवा है।

७६ यस्य रायिः वाश्रेषु अनृतः— (१०५) वसका चन बुदोंसे सुरक्षित रहता है।

७७ अतिथि उषर्मुचं विद्यासां विद्यां पति इम गिरा जंजसे— (१००) इस अविधिवन एउथ, अपः- काळमें जगनेवाके, सब प्रजातमोंके पाइनकर्ताकी अपनी बाणीसे प्रशंसा करनी चाहिए ।

७८ यत् अच्युतं, तत् अन्ति - ( १०७ ) जो गिरा हुमा नहीं होता, वसी नक्को सामा भाहिए। दूसरोंके द्वारा जुठा करके छोडे हुए या फेंके हुए मक्को सामा महापाप है।

७९ सः अतृकः दशस्य वृधः भूः— ( 1०९ )
मनुष्य स्वयं क्रतारहित होकर चतुर मनुष्यको पढानेवाका
को । जो कर्ममें दश्च या कुत्रक होता है, इसीकी नृद्धि और
उचित हो सकती है ।

८० पायकया चिन्तयन्त्या छुपा झामन् ठरुचे — (१११) पवित्र झान बढावेदाळी झान्तिसे पृष्टीपर प्रकाशित होते रही।

८६ अमृतं पायुं जागृविं विश्वं विश्वपति नमसा निषेदिरे— ( ११४ ) जो नमर रक्षक, सदा सादधान रहनेवाला, वैसवनाला जोर प्रजाका पालक है, उसकी समी प्रजानें नमन दरती हैं।

८२ उज्ञयान् अनुकता विभूषन्— ( १९५ ) राजा दोनों तरहकी प्रजाकं बनुक्क जायरण करनेवाका होकर सबको सुली रको । राज्यमें शानी—बद्धानी, सबक-निर्वेक जादिके रूपने दो वर्षकी प्रजायें होती हैं। राजा सबके जनुक्क होकर सबको सुली रखें।

८३ धीनि सुर्मानं अध्युणीमहे— (११५) इस भारणावता बुद्धि, कम्मान्ति तथा सुमतिको कपने बन्दर भारण करें।

्८४ अविद्वांतः विद्वस्तरं सुप्रतीकं सुदर्श स्वंच सपम – (१११) हम नदानी हैं, इसकिए इस जत्यनत शानी बनम वारीरवाडे सुन्दर बीर प्रगतिशीक शानी नैताकी सेवा करें।

८५ सुप्रतीकं सुदृशं स्वंचं — ( ११६ ) सुन्दर जीत बादर्श रूपसे भगति करनेवाला नेता पूजनीय दोवा है।

८६ विश्वा क्युनानि विद्वान्— (११६) मनुष्य सन कर्मो हा शान पास करे।

८७ कवये धीर्ति आनट्, सं पासि, पिपपिं— ( ११७ ) श्रानीकी सेवाके किए तो कम करता है, इसकी सुरक्षा वह शानी करता है और उसकी इच्छायें वह पूर्ण करता है। ८८ निश्चिति उदिति आनट्, तं दाधका राया पृणक्षि — (११७) जो अनुष्य तेजस्थिता भीर उदयके किए कर्म करता है, वह बळ भीर धमसे अरप्र होता है।

८९ गृह्यातिः आत्येद्राः राजा विद्वा जिनमा घेद ( ११९ ) गृहस्यी, ज्ञानी जीर राजा सब प्राणियोंको जानवा है। गृहस्या जाने परिवारके नौक्र्याकरीका भी सदा ध्यान रक्षे जीर राजा जपने देशकी प्रजाने सुख दुःखका सदा क्यांक रखें।

९० देवानां उत अर्त्यानां यश्रिष्ठः— (११९) वेबों कीर श्रेष्ठ मान्वोंका सदा सत्कार हो ।

९१ सः ऋताया भ यजतां— (११९) वह सत्व-पासक बच्च करे।

९२ अध्वरस्य होतः पावकशोचे — (१२०) हिंसारहित कर्मका संपादन करनेवाका पवित्र तेजसे युक्त होता है।

् ९३ विशः यत् अद्य वेः — ( १२०) त्रत्रा जो चाहती है, वही ( रामा ) करे ।

९४ ऋता यजासि, महिना विभूः— , १२० ) मनुष्य सःवर्षक यञ्च करे और अपनी महिमासे सर्वत्र प्रमावी वने ।

९५ द्याज्याभ्यः अंकुयन्तं असूरं आनयम्— (१२६) वनतिशीळया वनतिका मार्ग दशनिवाले शानीकी सक्षावतामे इस सनुव्योको मन्त्रकाश्मेसे निकालकर प्रकाशमें लाते हैं।

९६ मान्ये जने विश्वेषां यक्षानां होता हितः— (१२६) मानवी समाजमें सब यक्षीको कुशकवासे करने-बाळको कावरपूर्वक सम्मानकं पद पर स्वावित करना चाहिए।

९७ विश्वेषां यहानां होता मानुषे जने हितः— ( १२६ ) सब अष्ट धर्मोंको कुरालनासे करनेवाछ। मानव समाप्रमें हिनकारी होता है।

९८ वेधाः सुकतुः देवः - ( १२८ ) निर्माण करनेके कार्यमें विश्वध कुत्रक होते हैं।

९९ अध्यक्तः पद्यः च अंजसा वेश्य— (१२८) बच्छे और कुरे मार्गोको जीछदी जानना चादिए। जो यह जानता है, वह दिम्म भानी होता है।

१०० संदर्श प्रयक्षि— ( १३६ ) तेत्रस्विताका सरकार कर । १०१ विष्वे सुदानवः कामिनः कतुं जुपन्तः— (१६६) सब दानी सुसकी इच्छा करते हुए ग्रम हर्म करते हैं।

१०२ होता मनुर्हितः— ( १६४ ) हवन बरनेवाका मनुष्मीका दिवकारी दोला है।

र०३ आला विन्दः विदुष्टरः— ( १६४ ) मुखसे बत्तम अन्दर्शि बच्चारण करनेवाळा मनुष्य अधिक शानी होता है।

१०४ दिवः विशः यक्षि— ( १६४ ) विश्व एजाका सत्कार करना चाहिर्।

१०५ पृथु अवाय्यं जुड्त् सुवीर्ये मः अच्छ विवासिस - (१६०) वडा मधस्त्री बीर विशेष शीर्य -पौर्य - वडानेवाका धन हमें मिले।

१०६ वाघतः विभवस्य मूर्ध्नः पुष्कारस् अधि अधर्षा न्वां निरमन्यत — (१६८) बाधारस्य स्थ विश्वके शिरस्थानमें रहनेवाके कमक्से अधर्वाने अपन करके बाह्रको निकासा ।

२०७ ते पूर्वे अक्षिपत् नहि भुवत्— (१४६) अक्षिका प्रज्वित तेत्र आंखका विनासक नहीं होता।

१०८ पुरुचेतनः सत्पनिः— ( १४४ ) विशेष शानी दी बत्तम पाठक दोता है ।

१०९ राजानः ग्रुचित्रताः— (१४९) राजा सन युद् बाचरण कानेवाके हो।

११० ऊर्जों न पात्- (१५०) मनुष्य अपने बळको अधःपतित न करे ।

१११ सं दृष्टिः इषयतं मर्त्याय वस्ती— ( १५० ) इत्तम दृष्टि मनुष्यको धन देनेवाकी हो ।

११२ मजावत् ब्रह्म आ भए— (१६३) पुत्रपौत्रीको बहानेवाका ज्ञान इमें चाहिए।

११३ प्रयस्वन्तः रण्यसंदशं गिरः उप सस्ज्ञाहे —( १९२ ) जन्नदान करनेवाळे हम सब रमणीय जाती पुरुषको प्रशंसा अपनी वालीसे करते हैं।

११५ उत्तानहस्तः नमसा आ विवासेत्— (१०१) हार वकाकर नमस्कार ६१के सेवा करे। हाय वकाकर नमस्कार करना चाहिए।

११५ मर्तः देवं दुवस्येस्— ( १७१ ) मनुष्य देवता की सेवा करे। ११६ अनूनं महां तथलं विभूति प्रसाहं जहुंचम्त -( 100 ) यद शक्ति विसकी कम नहीं होती, वेसे महान् सामध्येवान्, विभूतिमान् और शत्रुका लक्ष करनेवाके वीरको जानंदित करते हैं।

१९७ विश्वे देवाः तवसं एकं पुरः द्धिरे—(१८१) सब दिद्वानीने नकेंडे सामर्थवान् वीरको (इन्हे ) को अपना नेता बनाया ।

११८ स्रीन् नृवतः— (१८७) विद्वान् सहावक मनुष्योसे वृक्त हो ।

११९ पार्ये दिवि च नः पश्चि— ( १८७ ) मविष्य-काकमें इने सुक्त मिले।

१२० वेवहितं वाजं सनेम-( १४८ ) एश्वियोंका दित करनेवाका जब हम प्राप्त करें।

१२१ त्वं एकः आर्थाय कृष्टीः अवनीः— (१९१) इस इन्द्रने अकेल ही जायों वर्यात् क्षेष्ठ पुरुषोंका प्रजा की। १२५ नः ग्रतमं सक्यं अस्तु— (१९६) जिस सक्द

प्रवेकारुमें हमारी सिन्नता देवोंक साथ थी, वैसी ही अब भी रहे।

१२२ अच्युतच्युत्— (१९६) धीर सुद्रव शतुकोंको भी स्थान-अष्ट करनेवाला हो।

१२४ शूरः महाते बुत्रत्ये घीकाः ह्रव्यः आस्त-(१९४) श्रूर पुरुष वहे युद्धीमें बुद्धिमानीके द्वारा प्रशंसा बोग्य होता है।

१२५ न मिथ् जनः भृत् सः त मुहे— (१९६) जो वीर कहारि मिध्यावादी जनके समान बसस्ववादी नहीं होता, वह बीर कहारि सोहित नहीं होता।

१२६ सः सुमन्तु नामा— (१९६) वह बीर सबबीब पश्रसे युक्त होता है।

१२७ तुविद्युम्नस्य स्थविरस्य घृष्टेः सहिमा पृथिक्याः दिव प्र ररण्डो— ( २०० ) वेजस्यी, बेड बीर प्रमुगासक वीरकी महिमा पृष्यी बीर युकोकसे भी नदी है।

१२८ पुरुमायस्य शंयोः शत्रुः न— ( २०० ) बहुव प्रकाशन् जीर सञ्जनासक्वीरका कोई सञ्ज नहीं होता।

१२९ पुरुमायस्य शंयोः प्रतिमानं न अस्ति— (२००) बहुत इसक और सुक्तशान्ति वेनेवाडे बीरकी कोई तुक्तर वर्धि है। १३० पुरुमायस्य शंयोः न प्रतिष्ठि— (२००) इसम कृशक, युक्त और शान्ति देनेवाके दीरोंको दूसरेके आध्यकी सहरत नहीं होती।

१३१ ते तत् कृतं करणं प्रभूत्— ( २०१ ) इस एमका कार्य मीर साधन दोनों प्रभावकाकी हैं।

१३२ अमर्त्याः देवाः ते तत् ओः अ अ जिहते— ( २८३ ) कमर देव वेरे ४स सामर्थ्यका अनुसरण करते हैं।

१३३ हे छरनः, यत् ते अकृतं अस्ति, तत् छुच्च — ( २०६ ) हे पुरुषाधी वीर ! जो तूने अवतक किया नहीं है, वैसा पुरुषार्व जय करके विका ।

१३४ पुरु: पृथु: कर्त्भः सुक्ताः भृत्— ( २०४ ) सनुष्य वर्शस्ते वथा जीर गुणीसे बेह होकर वपनी वर्त्तवज्ञक्तिके कारण सत्कारके योग्य होता है।

१३५ अवांसि पृथ् करस्ता गभन्ती— (२०६) बचाविका विशेष दाम करनेके किए मनुष्यके पास हाय विष् है।

१३६ पशुपाः पद्यः यूथा १व — (२०६) जिस तरह पशुरक्षक पशुप्रोंके शुण्डोंको सुरक्षित रस्नता है, बसी तरह राजा प्रजाकी सुरक्षा करे।

१३७ पथाचित् पूर्वे अनेचाः, अनवचाः अग्छाः आसुः— ( २०७) जिस तरह पूर्व समवके वीर वानिवनीय, निष्पाप और वहिंसित हुए थे, वैसे ही इम इस समय हो।

१३८ सः हि धुनव्रतः— (२०८) यह वीर वर्तो स्था नियमोंका पारम करता है।

१३९ पथ्याः रायः अस्तिन् सं जिम्मरे — (२०८) सम्मार्गते प्राप्त किए चन इस बीरके पास इक्ट्रेडी जाते हैं।

१४० विद्यतः मृष्याः शुप्पः अवश्य अभि आ समेतु— (१११) चारों जोरसे वळ वडानंबाडा सामर्थं 'इमारे पास प्रवित होता रहे।

१४१ विभिः संख्यैः, ते वयं, उभयानि सुत्राणि प्रन्तः, शत्रोः उत्तरे इत् स्याम— (२१०) इव नित्रवाके ग्रुभ कर्मौको करते हुए इस जान्तर और बाह्य मोनों प्रकारके शत्रुकोंका बास करके शत्रुकोंसे अधिक अड हो जामें।

१४२ शबसा पृत्सु, योः व भूम- (२१६) पुत्र सपने सामध्येषे युद्दोर्मे विजय प्राप्त करनेवाका और खुडोकडे समाय विकास सामध्येसाकी हो । १५३ दिवा न तुश्यं सन्ता विश्वं असुर्ये— (११८) णाकाश्रके समान विश्वास सनेक सामर्थ्य प्रमुके पास है।

१४४ सः अप्रतीतः स्पृषः ई वनते— (२१५) वह १४५ पीके न इटता हुना सब स्पर्धा करनेवाळींका नाम करता है।

१४५ ते अवसा नव्यः सनेम— ( १२१ ) हे प्रयो ! तेरे संरक्षणसे इस सुरक्षित होकर अपूर्व धन प्राप्त करें जीर क्सका क्यमोन करें।

१४६ काव्याच उदाने बरियस्यन् वृधः मूः— (१२७) अम कामना करनेवाछ जानीको मनुष्य बन्द्रष्ट यन देकर कसकी बकति करे।

१४७ पुरुमायस्य महित्वं दिवः पृथिक्याः महा आति रिरिचे— (१६१) भेरु, दुविमान् और कमेमें कुशक प्रभुकी महिमा चुकोक और भूकोक्के विस्तारसे मी बहुत ही बढी कोर विस्तृत है।

१४८ सः इत् अ-वयुनं ततन्वत् तमः स्येण वयुनवत् चकार— (२३१) वही प्रशु केल हुए धने जनस्कारको व्यंते प्रकाशसे प्रकाशसम् करता है।

१४९ ह्यक्षन्तः मर्ताः ते अमृतस्य बदा न मिनन्ति— (२६२) वज्र करतेवाळे मनुष्य प्रभुके चामका नाम नहीं करते, वे प्रभुके बम्नका संवर्धन करते हैं।

१५० अवरामः तं पृच्छन्तः— ( ११५ ) कोटं कर्यात् अस्पद्भाववाधे शनुष्य उस प्रशुके वांत्मे जिज्ञासा करते हैं।

१५१ से पराणि प्राना श्रुत्वा अनु— (२३५) ज्ञानी अनुष्य इस प्रभुके केड और प्रशासन कर्मोंका वर्णन करते हैं।

१५२ वीरः इन्द्रः कारुवाया— ( २६७ ) वीर इन्द्र जानीको जासन नेनेवाका है।

१५३ त्वावान् त्वत् अन्यः न अस्ति— (१९९) इस प्रमुके समान सामर्थ्वान् जीर कोई नहीं है।

१५४ पशिक्रत् विदानः सः सुगेषु उत दुर्गेषु मः पुरपता बोधि— (२४१) मार्ग नगनेवाका शामी सुगम तथा दुर्गम मार्गोमें कोर्गोका बग्रगामी नेता होकर मार्गदर्धन करे जीर ज्ञानपूर्वक कोरन रीतिके अन जनुवाविकों को नकाप जीर हर स्थान कर पहुंचान । १५५ आभिः गीर्भिः एकः इन्द्र इत् इदयः—( २५२) इन वाणियोसे एक इन्द्र ही स्पृति करने योग्य है।

रेप्द जुषमः वृष्ण्याखान् सत्यः— (२४१) वही इन्द्र बकवान्, सामर्थ्यशासी, सत्य और जविनाशी है।

१५७ सत्था पुरुषायः सहस्वान् पत्यते— (१४२) सत्त्वान् वर्धात् सामध्येशाडी, बनेड कौशक्योसे युक्त और बातुका वराभव करनेशका ही सक्का स्वामी हो सकता है।

१५८ त्वेषसंदृक् अजुर्यः इन्द्रः— ( २५० ) तेत्रके समृह वैसा दीवनेवाम इन्द्र जरा और स्वरहित है।

१५९ दिव्यस्य जनस्य, पार्धिवस्य जगतः राजा भुवः— (१५०) युकोक तथा भूकोकों रहनेवाके कोनोंका वह इन्त्र ही सभा है।

१६० शत्रुतुर्याय बृहतीं असुधी संयतं स्वस्ति नः आ भर— (२५१) शत्रुऔंका बाब करनेके छिए विवास, बविनाकी बीर स्वाधीन रहनेवाकी बीर कल्यान करनेवाकी संपत्ति हमें है।

१६१ दासानि आर्थाणि करः— ( १५१ ) दासोंको बार्व बनावा अप, बर्थाद जिनकी दृष्टि दासकी है बर्थाद् गुकामगिरीकी है, बनकी दृष्टियोंको जेवा बठाकर उन्हें बेह बनाया जाए।

१६२ डमः वीराय लोकं कर्ता अस्तु— (२५५) वीर राजा अपने ग्रूर वीशेंडे क्षिप दिस्तृत कार्वक्षेत्र देनेबाका हो।

१६३ वृझस्य वयाः ऊतयः वि कठहुः— ( २६५ ) मभुके संश्क्षण वृक्षकी काष्ट्राणोंकी तरह चारों जोर फेंड रहे हैं। जर्थाद मुखी संरक्षक क्षकि सर्वत्र स्वास है।

१६४ शर्चीवतः शाकाः गर्वा खुतयः संचरणाः— (१६६) वस सामर्थशाङी प्रभुडी शक्तियां विश्लॉकी वस्य सर्वत्र संचार करती हैं।

१६५ ते दामन्यस्तः अदामातः— (२९६) प्रमुके चंचन भी कवतिकारक होते हैं। प्रभुक्ते कंचन भी वास्तविक चंचन व होकर कवतिके बाधन होते हैं।

१६६ मद्य अन्यत् कर्षरं अन्यत् उ इतः — (२९०) इतर भाग एक कार्य करता है, और कड दूसरा कार्य करता है। कभी भुप नहीं रहता। इसी तरह मनुष्य भी कभी पुप न बेंद्रे, सतत कार्य करता रहे। १६७ इन्द्रः सत् असत् सुद्धः आचिका- (१६०) इन्द्र अभु सत् जीर जमत् कर्म सदा करता रहता है । इसके सत्कर्म सण्डमोंकी उचतिके विए होते हैं जीर जसकर्म बुटोंके जानके किए होते हैं।

१६८ शरदः यं न अरान्ति— ( २१९ ) वर्ष इस प्रमुखी तृद्ध नदी कर सकते ।

१६९ मासाः धावाः न अव कर्शयन्ति— (१६९) महीने बीर दिन सी इस प्रमुखे कुश नहीं बना सकते ।

१७० वृद्धस्य अस्य तन्। शस्यमाना वर्धतां— (२६९) इस समावन प्रभुका सरीर सदा ही प्रशंकित होकर बहता है।

१७१ वाळवे न नमते— (२७०) बीर प्रका सामर्प्यशाकी शतुके जागे भी नहीं द्वकता।

१७२ स्थिराय न नमते — (२००) स्थिर और रह शतुके सामने भी नहीं शुक्ता।

१७३ दर्शते दस्युज्नाय न नमते— (२००) हिंसक कृत्के सामने भी नहीं हुन्ता ।

१७४ ऋष्याः गिरयः अखाः— ( १०० ) वहे वहे पहाड भी इस वीरके किए सुगम हो जाते हैं।

१७५ गंभीरे चित् अस्मै गाघं भवति— (२७०) गदरा सागर भी इसके छिए संयक्षाणा नर्भात् नासानीने पार करने योग्य हो आसा है।

१७६ ऊती अरिषण्यन् ऊर्ध्वः स्थाः— ( २०१ ) वीर प्रत्य वृत्तरोंकी रक्षा करनेके किए सदा बच्च रहे ।

१७७ जामयः मजामयः अवीचीनासः वनुषः एषां श्वांसि विश्वरा— ( २७५ ) अपनी आविवाके अथवा परावे जो भी सन्नु हमारे करर हमका करके हमारा नाम करना चाहते हैं जनके बर्गोंको सम्बद्धीन बीर निष्क्रक करना चाहिए।

१७८ तो के तनये गोषु अव्सु उर्वशसु कन्द्रसी वि प्रवेत — (१९०) बाडवबों, गौवों, जहप्रवाहीं और उर्वश मूमिडे डिए विवाद बहता है, तब झगडे होते हैं।

१७९ विद्या जातानि नानि अभ्यति— (२०७) सब अनुके सामध्योदा वह परामव कर सकता है।

१८० ते एजानः चर्यणय जाता उन वस्ता भव — (२७९) जो भवसे कांपनेवाकी प्रजा है, उनका राजा रसक जीर वस्तरक वने। १८१ ये अस्माकासः नृतमासः अर्थः, सूरयः मः पुरः द्धिरे, जाला अव-- (१७९) ओ दमते जन्म अनुष्य हैं, जो ज्ञानो हैं, उनका रक्षक अनुष्य बने।

१८२ अवसा वस्तो जूने विद्याम- (१८१) हमें

संरक्षणशक्ति बुक्त घर प्राप्त हों।

१८३ गावः वा अग्वन् , उस मद्रं अकन्— (१९८) गावें हमारे पर वाएं जीर हमारा कस्यान करें।

१८४ पुरुष्ठपाः प्रजावतीः उपसः दुहानाः स्युः —( २९४) अनेक भणीवाजी नया बढरोवाकी गार्थे वपाः कावमें तृष दें।

१८५ गावः भगा- (३०३) नावे ही ऐयवं है।

१८६ इमाः याः गावः, स इन्द्रः— (१०२) वे जो गावें हैं, वे ही इन्द्र हैं। इन्द्र रूप पामास्मा ही इस पूछ्ती पर गोरूपसे विचर रहा है।

१८७ कृदां चित् अश्रीरं चित् सुप्रतीकं कृणुय— (१०१) वे सापे कृत और निस्तेत्रको भी हष्टपुष्ट और सुन्दर तेत्रस्ती रूपवाङ बनाती हैं।

१८८ गृहं अर्द्ध कुणुध (३०६) सार्वे घरको कह्याजसम्बन्धाती है।

१८२ सुमतीय चकानाः नरः सञ्चाय इन्ह्रं महयन्तः सेपुः— (१००) हत्तम बुद्धि पासिकी इच्छा करनेवाळे नेता वीर इन्द्रके साथ मित्रवा करनेके किए इन्ह्रके गुणीका वर्षण करते हैं।

१९० इस्ने नर्या वा प्रिमिश्चः— ( ३०० ) वीरके हाथोंमें मानवाँका दिन करनेवाके धन अरपूर हों।

१९१ क्रिये ते पादाः दुवः वा मिनिश्चः— (१००) देखर्येको प्राप्तिक किए इस प्रभुक्त चरणोंकी सेवा करते हैं।

१९१ ते शबसः अन्तः न घायि— (११०) इस प्रमुक्ते सामध्येका कोई जन्त नहीं है।

१९३ त्नुजानः स्रिः ता ऊनी समीजमानः यथा अप्यु इव मा एणति — (३१०) सस्तर वार्व वस्तेवाडा विद्वान् प्रमुद्धे संरक्षणोंको वच्छी वस्त मास दोकर, जिस सरव तीकोंका सुण्ड अकरपानको प्राप्त करके तृस दोता है, बसी

करद वृष्ठ होता है।

१९४ वीर्याय भूयः इत् वाष्ट्रधे— (१११) पराक्रम करनेके किए वह बीर कार बार करसाहसे करता है।

१९५ उसे रोदसी अस्य अर्घे इत् प्रति — (३१२) बोनों चुकोब बीर प्रथीकोक रुग्दके बादे मानके बरावर है। १९६ अस्य वृहत् असुर्ये-- ( १११ ) इस वीरका बहत सामर्थ्य है।

े९ अशानि दाघार, न किः आ सिमारित (११२) जिन कमें के यह बीर धारण करता है, दनका नाम कोई नहीं कर सकता।

१९८ त्वाधान् अन्यः देवः न अस्तिः न मर्त्यः— (११५) इस इन्द्रक समान अथवा उससे अधिक सामर्थनः शाकी या पृथ्ववंशाको न कोई देन है और न कोई मनुष्यः।

१९९ जगनः चर्षणीनां सूर्ये धां उपसं सार्क जनयन्, राजा अभव:—(३१६) सद जगत्कं मनुष्येके हितार्थ प्रभुने धु, तथा और धूर्यको उत्पन्न किया जीर दही इन सबका राजा हुआ।

२०० त्वं रयीणां एकः अभूः— (३१४) वह मसु सभी बनोंका बकेका ही स्वामी है।

२०१ हस्तयोः कृष्टीः मा अधिषाः— ( ११७ ) वही भागने इत्योंसे सब विश्वको स्वता है।

२०२ यः ओजिष्टः मदः दास्वान्, तं मः सुदाः— (६२७) जो बकवान्, जानन्त् चडानेशाना, उत्तम यद्य इरनेवाता और दाता हो ऐसा ही पुत्र हमें चाहिए।

२०६ त्वं दासा आर्या तान् उभयान् अभित्रान् वचीः (६२९) इन्ह्रने, जो दास वा नार्व शत्रुताका स्वतहार करते थे, बन्दें मारा। नार्य नयता श्रेष्ठ होनेपर मी त्री शत्रुताका व्यवहार करें, बनको मारना ही चाहिए।

२०४ अस्य आजः जनः अनु म येजे — (१४१) इस बीरके सामध्यंका होग सरकार करते हैं।

२०५ सं ऊतयः सश्चीचीः सङ्जुः— (३४४) बस वीरके साथ संस्थाक सामध्ये रहते हैं।

२०६ विश्वस्य भुवतस्य पकः राजाः — ( ३४५ ) वह प्रभु ही सब भुवनोका शता है।

२०७ अस्य कर्णा दूरात् चित् भा यसतः— (३५३) इस प्रभुके कान दूरसे भी सुनते हैं।

२०८ यकः इन्द्रं सर्धात्— (३५५) वह प्रमुकी महिमाको बदावे हैं।

२०९ ब्रह्म इन्ह्रं चर्थात्— ( ३५५ ) ज्ञान प्रमुखी महिमाको बवाता है।

२१० त्री श्रद्धाः इवः— (१५०) नावका रस वर्षात् नोहुम्ब वरस्य है। २११ अयं रुजामः अ-रुचः अरोचयत् — (१६०) यद वीर स्वयं प्रकाशित दोकर अपकाशितोको प्रकाशित करता है।

२१२ ऋचसे अपः ओषधीः अविषा वनानि गाः अर्वतः नृत् रिरीहि— (१६१) उपासकको तह, वन, निर्विष फळवाछे वृक्ष, गाय, घोडे, बळ, वने कीर बनुयागी सनुष्य हो।

२१३ अहेळमानः यशं उप याहि— ( १९७) कोधरहित होकर प्रसन्न मनसे पक्षमें सम्मिक्ति होना चाहिए।

२१४ गिरः सुरस्य राघसः वर्ति— (१८४) इत्तम वाणियां या प्रशंसाके बोक गीव्रतासे कार्य कानेवांक बासाइको बडाते हैं।

२१५ अस्यं सं शत् शुक्तं देवी राष्ट्रभी सपर्यतः तु —( ३८१ ) ऐसे वीरके बढ़की सेवा सु भीर पृथ्वी निक्षयसे करते हैं।

२१६ ऋतस्य पथि वेधाः अपायि — ( १८७ ) सत्यके मार्पेसे रहकर ज्ञानी मनुष्य बस प्राप्त करता है। यह बन्यायके मार्गसे कभी नहीं जाता।

२१७ द्वासः मनांसि श्रिये सकन्— : १८७ ) श्रामी वन अपने मनोंको जानन्दित करनेके थिए श्रम कर्म करते हैं।

२१८ दात्रे इत् वयं अभूम- १८९ दाठाके पास हम

२१९ प्रदिधः कारुधायाः— ( १९१ ) इन्द्र प्राचीन काडते कारीमरोंको भारण कानेवाका है ।

२२० अयां तीकाध्य ततयस्य जेवे नः स्रीन् अर्घे कृणुदि— ( १९७ ) १वे धन मिलें, बालक्योंकी अय हो, इस विद्वान् हों और इसें समृद्धि ग्राप्त हो ।

२२१ स्वस्य अशिवस्य पितुः आयुघानि मायाः अमुख्णात्— ( ४०१ ) देव सोमने अपने समद्र काम करनेवाके विताके शकाखींको और शायानीको वष्ट किया :

२२२ अस्य प्रणीतयः सहीः— ( ४०६ ) इस इंश्रंकी संवासक शक्तिको बहुत है।

२२३ अस्य प्रशस्तयः पूर्वीः— ( १०६ ) (सकी प्रशंसाय सरातन काळले चकी चा रही हैं।

२२४ अस्य अनयः व शीयम्ते— ( १०६ ) वसकी रक्षाके साचन भी कभी कम नहीं होते ।

२७ ( स. स. था. थे. ६ )

२-५ पृतनामहः श्रीरस्य हस्तयो। विश्वानि यस्नि
--- ( ४०६ ) शत्रु सैनिडोंका पराभव करनेवाके वीश्के हाथोंसे सब प्रकारके चन बहुते हैं।

२२६ श्रीभिः भनं जन्म- ( ४१५) बुद्धिका वपयोग करके इस धन तीयें।

२२७ रक्षो हत्याय गमरूयोः वर्ज श्रीष्त्र—(४२१) राक्षसोंक विनाशके किए हाथमें शस्त्र भारण करना चाहिए ।

२२८ अन्धसः तन्या — ( ४३० ) मनुःद अवसे प्रष्ट वने हुए धरीरसे युक्त हो ।

२२९ द्रवत अद्रा सहिक्काणी रातिः सद्यः दानाय अंदते — ( ४१५ ) अमुकी तीव्रतासे कल्याण करतेशाकी इजारी प्रकारकी वानसक्ति करकाळ ही छहाउयार्थं तत्पर रहती है।

२३० सुवीर्यस्य पतयः स्याम्— ( ४६२ ) हम सत्तम सामध्येके स्वामी वर्षे ।

२३१ याक्रियस्य सुमती स्यायः— ( ४४६ ) इम प्ततीय पुरुषकी कलम तुन्दिके नजुकुन स्यवदार करें।

२३२ अद्रे सौमनते अपि स्याम— (४६१) इमारा नव कत्तम जोर कस्थाणकारी हो।

२३३ रूपं रूपं प्रति रूपः बभ्व— ( १६८ ) प्रत्येक रूपमें बसी प्रभुक्त रूप है।

२३४ इन्द्रः मायाभिः पुरुक्तप ईयने— ( ४६८ ) प्रमुखयमी जनम्य सक्तियोंसे जनेकस्य बनता है।

२३५ अगस्यूनि होत्रं का मगनम, उर्वी सनी भूमिः शंहरणा मभून् — ( ४०० ) गार्थोसे रहित अत्र ने तर हम बाए तो इसे वहांकी पृथ्वी विस्तीर्ण होतेपर भी शत्रुकोंक युक्केलके समान प्रतीत हुई। गार्थासे रहित प्रदेग विस्तीर्ण होते हुए भी बनाइ समान्द्रेस प्रतीत होते हैं।

२३६ मी-इयो प्रचिक्तिस्य — (४७०) मार्थिक शाप्त होने पर सनको भच्छा तरह वेसभाव करनी चाहिए और सनकी बच्छी चिकिस्या करनी चाहिए।

२३० सुधा अजर महान् अविषा विभाति — (१८४) बक्रवान्, जरारदित जीर जो महान् होता है, वर् तंजसे प्रकाशित होता है। (निर्वेक्ष जीर जरामस्त कमी भी तंजस्वी नहीं हो सकता)

२३८ प्रद्वान् देवान् यज्ञासि— (४८५) स्वयं सद्दान् दोकर क्रानियोंका शस्कार करना चादिए। २३९ तटयसा चनः सर्वर्ष्ट्यां खेनुं धर— ( ७९९) नवीन बीर कोमछ कन्दोंसे दुधार गाथको बुछानर चाहिए। गायको कडोर कन्दोंसे नहीं बुछाना चाहिए। बसे कडोर कन्दोंसे बुढाने पर गायपर बुरा परिणाम द्वीता है।

२४० अवः समृश्यु— ( १९१ ) तूम स्रायुक्ते तूर करनेवाता है।

रंधर सुक्तैः पव यावरी— ( ४९३ ) गाय सुक्तेंसे युक्त होडर संचार करती है अर्थात् गावें जिन प्रवेशीमें संचार करती हैं, वे प्रदेश सदा सुख्यय होते हैं।

२४२ यमस्पति मा उद् बृहः-- ( ४९८ ) दनस्रति अर्थान् वृक्षादिको म समादा जाए ।

२४२ संख्यं अङ्गकं सस्तु— (१९९) मित्रता कृटिस्ता रहित हो।

२४४ मन्धः परः असि— ( ५०० ) सबका पोषक देव मनुष्योकी अपेक्षा बहुत श्रेष्ठ है ।

२४५ श्रिया देवैः समः— ( ५०० ) सम्वक्तिते सन्य देवोके समान है !

२४६ सः पूषा मः शुरुधः चन्द्राधा रासत्— (५१९ वर पूषा ६में शोकको दूर करनेदाळी और भानस्द देनेवाळी दाणियां वें।

त्रध्य आपः मानुषीः — ( ५२५ ) जब मनुष्योकः वित करनेवाहे हैं।

२४८ मालूतमाः भिषजः स्थ— ( ५२५ ) वे जक माताबीसे भी अधिक प्रेमसे रोग त्र करनेवाडे हैं।

२४९ स्राः गर्नेषु ऋतु बृजिन। च पद्यम् अधिः चष्ट्रे— ( ५६५ ) वह सूर्व इस विश्वमें सरहता और कुटिकताको वेसता हुना प्रकाशित होता है।

२५० अर्थः एवान्— (५३५) वही सचा शासक है। २५१ अन्यकृतः एनं मा भुजेश— (५७०) इसरेकिः किया हजा पार हमें न भोगना परे।

२५२ यत् चयध्वे तृत् मा कम- (५४०) जिसके

हिए तुम दण्ड देते हो, वैसा कर्म हम न करें।
. २५२ अतियाजस्य यष्टा नि हीयताम्— ( ५५० )
नविधिपूर्वक कर्म करनेवाडा विशव हो जावे।

२५४ यः ब्रह्म वृति मन्यते, निनित्सात्, तसी तपूर्वि वृजितानि सन्तु— (५५३) जो इतनसे इय इरे कीर कानकी मिन्दा बरे, दसको खाउन्ये जवानेवादी हो। २५५ ब्रह्मछिषं घौः अभि शोचतु— (५५१) इस ज्ञानसे द्वेष करनेवालेको यह युलोक संवस करे ।

२५६ झसणः गोपां आहुः —(५५२) सोसको ज्ञानका रक्षक कहते हैं।

२५७ ब्रह्मद्विषे तयुषे हेति अस्य — (५५२) ज्ञानसे द्वेच कानेवःकेको सच्छा वण्ड देना चाहिए ।

२५८ विश्वदानी सुमनसः स्याम— ( ५५७ )। हम सदा मनमें उत्तम विचार रकें।

२५९ अमृतस्य सूनवः – (५५८) मनुष्य समर ईयाके पुत्र है।

६६० ज्ञानालुधः देवः— ( ५५९ ) साधमार्गकी वृद्धि करनेवाके ही वेच कहलाते हैं ।

२६१ परिचक्ष्याणि वचांसि मा वोचं — (५६३) निन्दाके भाषण में कभी न करूं।

२६२ वामं गृहपति अभिनय— ( ५६८ ) प्रशंसनीय गृहस्थीके पास ही हम आएं।

२६३ आदित्सन्तं दानाय चोदय — ( ५६९ ) दान न देनेवाळे मनुष्यको दान देनेके छिए प्रेरिष्ट कर ।

६६५ पर्येः मनः वि स्नइ- (५६९) व्यापार करनेवाळे बनियेके मनको जरा नरम कर ।

२६५ पणीनां हृद्या आरया परितृत्वि— (५७१) कंजुसोंके हृद्योंको बारोसे काट।

२६६ बारया पणेः वि तुन्— (५७२) कारेसे पणिको काट।

२६७ हिदि प्रियं (क्छ- , ५०१) हदयमें सबबा भला बरनेकी इच्छा करनी चाहिए।

द्द या इदं एवं इति प्रवत्—(५७०) " जो वह ऐसाही है " इस प्रकार सच बोजता है, वही सच्चा मनुष्य है। २६९ घीवताः स्टब्सा— (५९८) श्रुद्धिप्रेक कार्य करनेत्राकेका यह दश देव मित्र है।

५७० देवनिद् प्रजो विश्वस्य मायिनः प्रजो निवर्दय — (१११) हे देवी सरस्वती ! ह्रवरकी निन्दा करनेवालोंका तथा सब कपटी डोगोंका तुनाव कर ।

२ श्रथा श्रधीयतः जनान् महिस्स चित् संयतः— ( १९५ ) कर्म करके जो अवस प्राप्त करनेके इच्छुक है, बन्दें मित्र और दरुष वे दोनों देव उत्तम कर्मकी तरफ प्रेरित करते हैं। २७२ स्पशः अद्घासः असूरः— ( ६९७ ) त्व किसीसे भी व दवनेवाके और चतुर हो ।

२७३ अवाताः युवतयः न मृष्यन्ते— ( १९९ ) भविवादित तरुणियां नपना नवेकापन सहत्र नहीं कर पाती।

२७५ जिह्नया सदं इदं सुमेघा आ— ( ७०० ) जिह्नासे पेसा उपदेश करना चाहिए कि जिसे सुननेवाडे उत्तम बुद्धिमान् वर्ने ।

२७५ यत् सत्यः अरितः ऋते अरभूत्— ( ७०८ ) जब देवें हा सरवयक सदापारी होता है, तब उसकी बुद्धि बढती है।

२७६ तस् महित्व यत् दाशुषे अहः विचिधिष्टं— ( ७०० ) यह देवींका ही महत्व है कि वे वाताको निच्चाय बनाते हैं।

२७७ वां प्रियं घाम म स्फूर्धन् युवधिता मिनन्ति, म देखासः, न मतीः, न अप्यः पुत्राः— ( ७०१ ) दे देवो | जो बापके प्रिय स्थानसे ईप्यां करते हैं, जीर जापके नियमोंको तोडते हैं, वे निश्वयसे न देव हैं, न सनुष्य हैं जीर कर्मकुशक पुत्र ही हैं।

२७८ यत् गावः अञ्चरपुरान् छर्दियः अभिष्टिः— ( ७०३ ) जिस घरके चारों जोर गार्वे पूमती हों, ऐसा घर चाहिए।

२७९ ऋजियां घृष्णुं — (७०३) सरक न्यवहार करनेवाळे मनुष्य जहां रहते हीं, ऐसा वर हमें चाहिए। २८० यत् रणे खुषणं युनजन्— ( ७०३) तो घर युद्में बळवान् ठरूणको भेज सकता हो, ऐसा घर चाहिए। प्रत्येक वर्षों ऐसे ठरूण तैयार रहें कि जो समय पढनेपर युद्धें वा सके।

२८१ यसः महः इषे, महे सुम्माय आववर्तत्— (७०४) यज्ञ बहुत जन प्राप्त करनेके छिए और असियय सुख प्राप्त होनेके किए हो।

२८२ देवताता श्रेष्ठाः द्राराणां शाविष्ठाः मधीनां मंहिष्ठा— ( ७०५ ) देवीमें यज्ञ करनेवाले लेख हैं, श्रुरवीरों में बखवान् श्रेष्ठ हैं, और धनिकों से उत्तम दान देनेवाले श्रेष्ठ हैं।

२८३ तुतुरिः द्युम्बा स्तवः प्र तिगते— ( ०१० ) श्रीव्रतासे कार्व करनेवाका अपने तेशसे वासुबोंको पार करता है।

२८४ धर्मणः परि प्रजाभिः जायते— ( ७२५ ) जो धर्मगार्गं पर चहता है, वह सन्तानीसे युक्त होता है।

२८५ या नः गयं आ विवेश, अभीया विष्युं विवृह्तं— (७७४) तो हमारे घरमें प्रविष्ट हुए हैं, वे सबके सब रोग हमसे दूर हों।

२८६ यत् एनः हतं, अस्मन् अवस्यतं मुंचतं — (७१५) जो इमने पाप किया हो, वह इमसे दूर हो।



# ऋग्वेदका सुबोध भाष्य

# षष्ठ मंडल

# ऋषिवार स्क संख्या

# देवतावार मंत्र संख्या

| ^                      |            | 4.00.00                | 110.41 |
|------------------------|------------|------------------------|--------|
| वरिष                   | संख्या     | देवता मंत्र            |        |
| नार्दस्पत्यो अस्ट्राजः | 49         | प्यता सत्र             | संक्या |
| ं सुद्दोत्रो सारद्वातः | 2          | <b>स्</b> रहा          | 205    |
| धुनक्षेत्रो भारत्वाजः  | *          | क्रांत:                | 511    |
| मनो आन्द्राजः          | *          | विने देवा।             | 44     |
| क्षंयुवर्दिस्यस्यः     |            | युवा                   | 8.     |
| ्गर्गो भाग्हासः        | 1          | इन्द्रामी              | 24     |
| ऋजिश्वा भारद्वाजः      |            | व्यविनी                | 43     |
| पायुर्भास्त्वातः       | 2          | वैश्वानशेऽप्तिः        | 81     |
|                        | 94         | 4 रुत:                 | 14     |
| -3                     |            | सरस्वती                | 10     |
| ऋषिवार मंत्र संख्या    |            | बचाः                   | 18     |
| आवि संज                | संक्वा     | <b>१</b> न्द्रावस्त्री | 91     |
| वार्डक्पस्थी सरद्वाजः  |            | े विज्ञावरंगी          | 11     |
| शंयुवर्दिस्यस्यः       | 458        | <b>१</b> हा विष्णू     |        |
| क्रिया अस्ट्रातः       | 58         | ं शाव:                 |        |
| गर्भी भारदात्रः        | 44         | इस्द्राप्तकी           | 4      |
| पायु मरिक्षात्रः       | <b>31</b>  | वागप्रविदी             | *      |
| सुद्देशि माहदूराजः     | 1%         | सविता                  | •      |
|                        | 10         | <b>र</b> न्द्रासोसी    | •      |
| युनहोत्रो सारदायः      | 1=         | स्रोमः                 | 4      |
| मरी मारदावः            | 10         | <b>१पनः</b>            | *      |
|                        | <b>७१५</b> | रण:                    | *      |

| <b>होमाइ</b> द्री             | 8   |
|-------------------------------|-----|
| सांत्रेयः प्रस्तोकः           | 8   |
| बृदुस्तक्षा                   | - 1 |
| <b>पृ</b> हस्पतिः             | 3,  |
| <b>हु</b> म्दुमिर             |     |
| दुन्यु भीनही                  | 1   |
| पश्चा:                        | 1   |
| बार्ली                        | 1   |
| इप्राचिः                      | 1   |
| PHI                           | 3   |
| वेसमहाणि                      | 1   |
| चेवभूमिनृदस्पतीन्द्राः        | 1   |
| बावाशूमी पृत्रिमदी            |     |
| PE                            | 1   |
| प्रतोदः                       | 1   |
| बाह्यणितृसोमचावापृथिवी प्षानः | 1   |
| युद्धभू विकाचनश्चाणस्परयादयः  | 1   |
| रमगोवाः                       |     |
| वर्भ                          | 1   |
| <b>वर्ते</b> सोमवक्षाः        | 1   |
| सारधिरहमय:                    | 1   |
| इस्तम:                        | 1   |
|                               | 964 |
|                               |     |

इस प्रकार इस अंबकमें ऋषि और देवताबोंकी संख्या है। इस अंबकमें मानवजीवनके दिए दश्योगी जो उपदेश मंत्रों द्वारा दिए गए हैं, उन्हें इम अब देखें।

## प्रभुके विश्वमें आनन्द

शनुरमके किए प्रभु परोक्ष है, वह प्रभुक्षा साक्षान् दर्शम इन माओले नहीं कर सकता। यह तो मनकी आंखोंसे ही देखा जा सकता है, पर वह भी सर्वसाधारण सनुर्थोंके बशकी बात नहीं। काक्षों, करोडोंसे ही एक ऐसा स्थिक निक्कता है कि जो योगंके द्वारा लपने मनकी आंखोंको सोळकर कस परम प्रभुक्षा साक्षान् दर्शन किया करता है। पर बसका बनाया हुवा विश्व सभी देख और जान सकते है। जब मनुष्य कुछ जानने योग्य होता है तो वह सूर्यको क्षत्व और जरत होता हुवा, कहियोंको अनवरत बहता हुवा, तारोंको सिकमिक करता हुवा देखता है, तब इस संसारके मोन्द्रथंमे बिभयूत हुए बिना नहीं रह सकता। सारे संसारमें उसे जानन्य ही जानन्य प्रतीत होता है। वस्तुत: है भी यह विश्व जानन्यसे भरपूर। इस विषयमें ऋषि भरदाज कहते हैं—

१ ते अद्वार्था सन्दृष्टी रणवन्त— ( ७ ) प्रशुक्ते कल्याणकारी विश्वके सीन्द्र्येसे इस आनन्द्र प्राप्त करते रहे ।

ऋषि महद्वाजके इस कथनसे वन बरेदिक सिदान्तोंकी, कि जो संसारको कारागार, बंधनरूप और देव समझने हैं, समस्यता सिद् हो जाती है। जो इस विश्वको जकरपाणकारी, बन्धनकारक, सावा, चादि संबझते चौर कोगोंको इस संसारको छोडकर मुक्ति या निर्दाणकी तरफ प्रवृक्त होनेका अपवेश करते हैं, वे सत्वतासे बहुत दूर हैं । यह विश्व तो कल्बाणकारी है। मुक्ति या निर्वाण प्राप्त करनेसे पूर्व सन्दें भी हसी संस्तारमें आना पहला है। महास्मा बुद, महाबीर बादि जितने भी सोझाविकारी हुए हैं, उन्दें भी मोशकी प्राप्तिके किए इसी संसारमें जाना पडा । संसारमें जाए बिना मोझ नहीं | इस प्रकार संतार बदसामकारी है । जब यह कल्याणकारी है तो वह जानन्द रहित कैसे होगा। जानन्दरहित पदार्थ उद्भाषकारी कैसे हो सकता है ? इसके अकावा जब प्रभु बानन्द्रमय हैं, तब बनके द्वारा बनावा गया विश्व जामन्द्रहित कैसे हो सकता है । अर्थका प्रमाण भी इसका साक्षी देता है। अब प्यासेका आनंद देता है, अग्नि शैत्यको दूर कर तथा अब पकाकर हमें आनंद देवा है, बायुके विना तो क्षणभर भी जीवन नहीं रह सकता, पृथ्वी इसे लाबार देती है, इमारा पाकन पोषण करती है, बाढाश इसे बढ़ने फिरनेके किए बवडाश देकर इसे बीवन धारण बरनेके कार्यमें समर्थ बनाता है। इस प्रकार क्ष पांचों भूत जानम्ददावी है, तो उन्हींसे बना हुना यह दिय जानम्दरदिव कैसे हो सकता है ! इसलिए विश्वको जानम्द-रहित मानना वैदिक सिद्धान्तके प्रतिकृष है। यह प्रभुका विश्व है, यह विराट् प्रभुका करीर है, यह स्थ्यतम प्रभुका स्थुननभ जावरण है। इस सबमें जानन्दमय प्रमु समाया हुणः है । यह सब प्रमुक्षीही महिमा है । प्रमुक्षी महिमासेही यह विश्व महिमावान् है। सभी सूर्यचन्द्र।दि मह उपप्रदेशि वसीकी सहिमा अगमगा रही है। दिखका प्रत्येक ज्यु उसकी महिमा गान कर रहा है। बरा कार देकर लुनो, वह क्या कह रहा है ।

#### प्रभुकी महिमा

विश्वका प्रत्येक परमाणु प्रभुकी सहिता धेव्सगवान्के कन्योंने इस तरहले गा रहा है।

रै पुरुषायस्य महित्यं दिवः पृथिवयाः महा आते रिरिचे— (२३१) श्रेष्ठ, बुद्धिमान् नीर कर्ममें कुशक मधुकी महिला खुकोक नीर भूकोकके विस्तारसे भी नदी है। उसकी महिलाका वर्णन करना भी नसंसद है। वहीं मातः सुर्वेक रूपमें बहुव होकर जन्मकारका नाश करता है।

र सः (त् अ-वयुनं ततन्वत् तमः सूर्येण वयुनवत् चनार— ( २६२ ) ४६ी प्रमु फैके हुए घने शन्धकारको सूर्यके प्रकाशसे दूर करके विश्वको प्रकाशस्य करता है।

रे त्यावाण् त्वत् अन्यः न अस्ति — ( २३९ ) इस प्रभुके समाव सामध्येवान् जीर कोई वहीं है।

४ श्राचीवतः शाकाः गयां सुतयः संचरणीः— ( २६६ ) इस सामध्येशाळी प्रसुकी शक्तियां किरणोंकी सरह सर्वत्र संचार करती है।

इस सर्व महिमामय प्रभुके रूपको जानना भी सबके छिए बासान नहीं है। इक कोग जो बरूपशानी हैं, इस विश्वमें बनेक चनत्कार देखकर बाइचर्यचिकत होते हैं और—

५ अवरासः सं पृष्डस्यः— (२६५) वे जरवज्ञानी मनुष्य यस प्रभुक्त बारेमें पूर्वते हैं। जनेक तरहकी जिल्लामार्वे करते हैं। तब

६ ने पराणि प्रत्ना अग्या अनु— ( २३५ ) क्वानी अनुष्य इस अभुके श्रेष्ठ और प्रशतन कर्मीका वर्णन करते हैं।

प्रभु जो जीवको इस संसारक्ष्यी बंधनमें टाइते हैं, वह भी जीवके साभके किएही होता है। जो जो प्रभु करते हैं, वह मसुद्यके कल्याणके किएही करते हैं। जिसे मनुष्य वर्मगढ़ समझता है, उसमें भी कोई व कोई मंगड़ बवदय जिया हुना होता है। जतः ऋषिका कथन है—

ण ते दामन्वन्तः अदामानः— (२६६) प्रभुके बन्धन भी वन्धन व होनेके समान ही होते हैं। उसके बन्धन भी तबतिकारक होते हैं। उनमें बंधकर भी मनुष्य बन्धन होता है।

वेत इस सिद्धान्यका भी खण्डन करता है कि यह संसार स्थयं क्य गया। यह स्पष्ट कहता है---

८ इस्तयोः कृष्टीः आ अधियाः— ( ३१० ) वही प्रमु अपने दायोसे सब विश्वको स्वता है। वह देवक इसे रचका ही नहीं अधित इस विश्वके— ९ रूपं रूपं शतिरूपः वसूव — (१९८) प्रलेक स्पर्ने उसी प्रभुका रूप है।

१० इन्द्रः सायाभिः पुरुष्ठपः ईयते— ( ४६८ ) वह ऐड्नर्यशाली प्रभु अपनी अनम्ब शक्तियोंसे अनेक रूप बनता है। इसकिए वह प्रभु इस विश्वकी हमेशा रक्षा किया करता है। इसके रक्षा करनेकी अनेक शक्तियां हैं—

११ बुक्षस्य वयाः उत्तयः वि रुरुषुः— (२१५) इस प्रमुके संस्थाण बुक्षकी शाकामीकी तरह चार्ते जोर केड रहे हैं वर्षात् प्रमुकी संस्थाणशक्ति सर्वत्र स्वास हो रही है।

# कर्म कुशल

इतना विशास या जनन्त विश्व जिस कुशक्रवासे चल रहा है, वह भी जाश्चर्यकारक है। सभी यह अपने कैम्हर्में तेजीसे घूमते हुए भी एक दूसरेसे उकराते नहीं। अपने अपने मार्ग पर जनन्तकालसे चले जा रहे हैं और अनम्तकाल तक चले जाएंगे। विश्वकी हस गतिके पीले कसी प्रभुक्षी कार्य कुशक्ता है। वह भी सदा कार्यरत रहता है—

१२ अच अन्यत् कर्वरं अन्यत् उ श्वः— (२१७) ईसर बाज एक कार्व करता है और कळ दूसरा कार्य करता है। वह कभी शास्त्र या क्रियाहीन होकर नहीं बैटला। बसकी इस श्रियाशीकवाके कारण ही यह संसार पळ रहा है।

१२ इन्द्रः सत् असत् सुद्धः आ चित्रः — (२६०)
अभु सत् नौर धसद कर्म सदा करता रहता है। यहाँ जसद कर्म भीर सरकर्म दुष्ट कर्म तथा अष्ठ कर्मके वाचक नहीं हैं, नवेंकि वरमान्ना दुष्ट कर्म कमी नहीं करता। जतः चड़ां सद नौर धसद् कर्मका नर्न होगा उन्नतिकारक कर्म नौर जननतिकारक कर्म। प्रभु सज्ज्ञनोंके किए उन्नतिकी भौर के जानेवाक कर्म करता है बर्धात् उन्हें वसतिके मार्गर्से भेरित करता है और दुष्टोंके किए जवनतिके कर्म करता है। जन्हें ऐसे मार्गर्से प्रेरित करता है कि जिम पर चलकर तमकी निश्चवसे जवनति होती है। इस कर्मके कारणही वह जमह है।

रैश्व शरदः न जरित, माझाः शासः स अवकर्शयन्ति— (२१९) वर्ष, महीने बीर दिन भी इसे कृश या बृद नहीं बना सकते। वह जनन्तकास्त्रे विश्वमान है, तथापि वह बृद नहीं होता, न्योंकि वह कास और स्थानके व्यवधानसे परे है। इसी सिद्धान्तको कोग सुधने "स पूर्वेषामपि गुरुश कालेगामककोदात्" कहकर स्पष्ट किया है। यह प्रभु प्राचीनसे प्राचीन ऋषियोंका भी गुरु है, क्योंकि काल या समयका उस पर कोई परिणाध महीं होता | वह सदा तरुण रहता है और सतत कर्म करना रहता है | इसी कर्मके कारण उसमें शरुणों सा उस्साह सदा बना रहता है।

१५ बृद्धस्य अस्य तन्ः रास्यमाना वर्धतां— (१६९) इस समातन प्रभुका शरीर सदा द्वी प्रशंतित होकर बढता है। सदा दी इसका सामध्ये बढता रहता है, इसकिए—

१६ ते शवसः अन्तः म धायि → (१।०) इस प्रमुके सामध्येका कोई जन्त नहीं है।

इसम्बार सायक या मनुष्य जब सर्वत्र प्रभुकी महिमाका मनुभव करता है, तब बरवस ही उसका मन प्रभुकी बपासनाकी तरफ सिंचने कगता है। प्रभुकी उपासनासे साधकका ही मन उत्तम होता है।

### , प्रभुकी उपासना

१ देवस्य पर्व नमसा व्यन्तः— ( ४) प्रभुके पवित्र पदको नम्रवापूर्वक की गई उपासनासे दी प्राप्त किया जा सकता है।

२ यक्तियानि नामानि द्धिरे— (४) प्रभुके पवित्र नामीका प्यान करते रहें।

३ मर्तः श्रामी — (९) मनुष्य ईश्वरकी रतृति करके शाम्ति प्राप्त करे ।

४ मर्तः देवं तुवस्येत् - ( १७१ ) मनुष्य प्रभुशे सेवा करे।

प्रमुकी प्रपासना करनेसे अनुष्यको अनेक तरहके ऐथ्योंकी प्राप्ति होती है।

# प्रभुकी उपासनासे ऐश्वर्यकी प्राप्ति

रे शिये ते पादाः दुवः आ मिमिश्चः— ( ३०८) ऐवर्षकी शासिके किए इस प्रशुक्ते करणोकी सेवा करते हैं।

२ विद्यते पुरुणि वसु त्वे सन्तु— ( १३ ) इपासको देनेके किए प्रभुक्ते पास बहुत सारा जन है।

३ सः देवयुः उरुज्योतिः मशते— (१५) देवका भक्त विस्तृत तेत्र शास करता है।

ध शिये ते पादाः दुवः आ मिमिश्चः— ( ३०८ ) देशवंडी शसिडे किए इम प्रभुद्धे चरजोंडी सेवा करते हैं। प्रभुकी उरासना करतेसे हर तरहके ऐसर्व और इस्कीकिक और पारकीकिक दोनों तरहके चन प्राप्त हो सकते हैं। वर् अपने उपापककी हरतरहसे रक्षा करता है। क्योंकि-

प समुख्याणां सर्व धृत् मानापिता — ( प ) वह ईश्वर ही सनुष्योंका सञ्चा सातापिता है। जम्य सातापिता तो जन्म देनेके कारण सातापिता हैं, पर विना किसी स्वार्थके समकी रक्षा और सबका पालन पोरण करनेके कारण वह प्रभु ही सबका सन्ना सातापिता है।

इस प्रकार प्रभुकी स्वासनासेदी मनुष्य दर तरहका ऐश्वर्य प्राप्त कर सकता है।

## उत्तम बुद्धिकी प्रशंसा

अनुव्यक्तं अन्दर सदा अत्तम बुद्धि रहे । यह हुए बुद्धिका कभी उपयोग न करे । क्तम बुद्धिकी प्रशंक्षा करते हुए वेव कहता है —

र चियाः होता अभयः— (१) वसम बुद्धि ही अनुद्ध होता धनता है। अपनी बस्तव बुद्धि कारण सनुष्य सबसे आह होता है। अपनी बसम बुद्धिक कपनीय करके वह अपनी बसति धन सकता है।

२ अञ्चां सुमती का यतेमहि— (१०) हम इसम बुद्धिके संरक्षणमें अपनी उत्ततिके किए प्रयत्न करें। इस इत्तम बुद्धिक। उपयोग करके प्रभुकी प्राप्ति भी की जा सबती है।

३ त्वे वृष्टि धियणा धन्या— (८५) प्रमुकी प्राप्तिकी इच्छा करनेवाळी इदि चन्य है।

४ धीवतः सदा- (५९८) यह प्रभु मी इत्तम इदिवालोका ही मिल बनता है। इसकिए-

५ घीति सुमति आ घुणीमहे— ( 114 ) इम बारणावती इदि तथा सुमतिको अपने बन्दर घारण करें।

६ शुक्रतः घीः भीमा आ पति— (२०) वेजस्वी वीरकी बुद्धि भीक मनुष्यको भवानक दीवती है। जो दुष्ट हैं, वे सन्। सन्त्रजने प्रवस्था करते हैं।

## ज्ञानसे वैभवकी प्राप्ति

१ महः राये चिन्तयन्तः— (१) विशेष वैमध प्राप्त करनेके किए ज्ञानको प्राप्त करे।

२ जनामां बभवासः रायः-- (५) अनुव्यक्ति

पृष्टिक भन और पारमाधिक शानरूप भन दोनी तरहके धन प्राप्त करने चाहिए।

ध तरण ! त्वं चेत्यः ज्ञाता भूः— ( भ ) हे तारक मनो ! तू कोगोंको ज्ञानवान् बनाका सनका तारण करता है।

४ त्वा ऊतः स मर्तः विश्वा घामा द्घते – (९) हैश्वरसे सुरक्षित हुनः वह सनुष्य सब धनोंको प्राप्त करता है।

५ कथाये धीति आनट्, तं पासि, पिएर्चि— (११०) अमीकी सेवाके लिए जो कमै करता है, इसकी सुरका वह आनी करता है और इसकी इच्छायें वह पूर्ण करता है।

समातमें इंग्निटा प्रचार बरवस्त बावद्यक है। समातमें कोई भी बद्धानी न रहे। इसकिए राष्ट्रमें सर्वत्र झानके प्रचारक हो। इस प्रचारकोंमें कीन कीनसे गुण हों, यह बागे बताया गया है।

#### झानका प्रचारक कैसा हो ?

रै विश्वायुः असृतः भतिथिः जानवेदाः— (१४) अनुष्य पूर्णायु संवक्ष, रोग वपसृत्यु वादिसे रहित, विधिके समाव पूज्य कीर इतिका प्रचार करनेवाला हो ।

२ भाजुमद्भिः अर्कैः सूर्यः न—(१८) वेत्रस्वी किरणोंने जिस तरह सूर्यं प्रकाश फैकाता है, बसी तरह मनुष्य ज्ञानको फैकावे।

रे प्रचेताः पुरुवारः अधुक्— ( ११ ) इन्ती मनुष्य विज्ञानमें निपुण, सनेकोंके द्वारा मर्शसनीय तथा है ह न करनेनाका हो।

४ सुकतुः कविः वैश्वानरः— ( ६१ ) इत्तम कर्व कानेवाला अभी सद मनुष्योंका दित कानेवाळा दोता है।

५ ज्योतिया तमः अन्तयदित् अञ्चलोत्— ( १४ ) भपने प्रकाशने यह अन्यकारको त्र करे । नेता ज्ञानका प्रसार करके क्रोरिक जज्ञानको त्र करे ।

६ इयाख्याभ्यः अंकृयन्तं अमूरं आश्यम् -( १२६ ) वसविशीक वा वसविका मानं दर्शानेवाके श्रावीकी सहायनासे इम ममुख्योंको जञ्जकारमेसे निकाककर प्रकाशमें कार्त हैं।

ए प्रिकृष् विदातः सः हुगेषु इत दुर्गेषु मः पुर्यतः बाधि—(२४१) वार्ग वनानेवाका शानी सुप्रम मया दुर्गम मार्गोसे कोगोका बप्रवासी नेवा होकर सार्गवर्गन करे, और ज्ञानपूर्वक योग्य शितिसे यन अनुवादियोंको चकाए बीर इष्ट स्थान तक पहुंचाये ।

शानका प्रचार करनेवाला सनुव्य हेजस्थी बीर जिल तरह सूर्यकी किरणें चारों जोर फैज्ली हैं, इसी तरह शामकी किरणें चारों जोर फैज्जानेवाला हो। ऐसे शामका प्रचार करनेवालेका सर्वत्र सम्मान हो। पर जो शामसे दूर करता हो, उसका नाम हो।

# ज्ञानसे द्वेष करनेवालेकी दुईशा

१ यः अस अति मन्यते, तिनित्सात्, तसी त्यं वि चुजिनानि सन्तु— (५५१) जो ज्ञानसे देव को जीर ज्ञानकी निन्दा करे, उसे उनाकार्वे ज्ञानेवाकी हो।

२ ब्रह्मद्विषं चौः अभिशीचतु— (५५१) उस ज्ञानसे द्वेष करनेवादेको यह ग्रुकोक संतप्त करे।

रे ब्रह्मद्विषे तपुषे होते अस्य — (५५१) ज्ञानसे द्वेष कानेवादेको अच्छा इन्ड देना चाहिए।

मञुष्य कानसे कभी द्वेष व करे। श्राम परमारमाका मतीक है, इसकिए ज्ञानसे द्वेष करनेवाका मानों परमारमासे ही द्वेष करता है जता ज्ञानसे द्वेष न करके उसका सर्वत्र प्रचार ही करना चारिए।

#### तेजप्राप्तिका उपाय

१ मित्रमद्धाः द्योविषा ( ३० ) मित्रके मदस्तको बदानेवाळा, इसके गुणोंको प्रकट करके सर्वत्र इसका यदा बदानेवाळा, मनुष्य विशेष तेजसे युक्त होता है।

२ अध्ययस्य होतः पायकशो चे ( ११० ) हिंसारहित कर्मका संगादन करनेशाका पवित्र तेशसे शुक्त होता है।

जो जपने मित्रके दुर्गुंगोंको छिपाकर सर्वत्र इसके उत्तम गुर्गोंका ही बसान करता है. तथा दिकारदित उत्तम कर्मेंको करता है, वह वेजस्त्री होता है।

#### यज्ञकी महिमा

१ ऋता यजासि, माद्देना विभू:— (११०) मनुष्य सरवप्तक यञ्च कर बीर वपनी महिमासे सर्वेत्र प्रयासी बने।

२ मानुषे जने विश्वेषां यश्नां होता हितः— (194) मानवी समाजमें सब बज्ञोंको करनेवाका मनुष्य हितकारी होता है।

३ होता मनुर्हितः— (११४) दश्य कानेशका मनुष्योका दिल्कारी होता है। ४ इवझन्तः मर्ताः ते अमृतस्य कदा म मिमन्ति — (१६१) यदा करनेवाके मनुष्य प्रभुके बामका वाश वहीं करते ।

५ यहः इन्द्रं वर्षात्— ( ६५५ ) वह प्रमुखी सहिमाको बढाते हैं।

६ अहेळमानः यशं उप याहि— (६६७) कोव-रहित होकर प्रसन्न अनसे बज्जमें सम्मिक्टित होना चाहिए। बज्ज करनेसे हवाके जम्बर धूमनेवाके रोगके कीटाणु नष्ट हो जांदे हैं जीर हवा छुद होती है। बस छुद हवासे

सनुष्यका स्थास्य्य बढता है। इस प्रकार यज्ञ करनेसे

महुम्बेंका हित होता है।

# अग्निकी उत्पत्ति और महिमा

१ वाधतः विश्वस्य मूर्ध्नः पुष्करात् अधि अथर्वा स्वां निरमन्थत— ( १६८ ) जाबाररूप विश्वके किरस्थानमें रहनेवाके कमक्से जपकीने संयन करके करपन

२ ते पूर्ते अक्षिपत् महि भुवत्— (१४६) ब्राप्तका प्रज्यक्ति रोज बांखका विनाशक नहीं होता ।

बहु बहिर हान्द अग्रजीकर बपशंध है। निहक्तकार बारकने "अहिर क्स्मात् है अग्रजीर भवति " कहकर बहिर क्रव्यकी स्पुरपत्ति बग्रजीसे बग्रहें है। इसकिए इस ब्राहिक अंब्रोंसे बग्रजीके गुण बताबे गए हैं।

#### अग्रणीके गुण

१ सित्रमहः तिपिष्ठः सद्भिः— ( ४४ ) नमणी सनुस्य वपने सित्रोंका महस्य वडानेवाका, समुजोंको संवाप देनेशाका २८ ( का. हु. सा. वे. ५ ) और रोजस्वी हो ।

२ अव्यक्षः गोषाः समृतस्य रक्षिता— (११) किसी सञ्जूके सामने न द्वनेवाका वीर संबका संस्थल करता है बीर क्षमस्तका रक्षक भी वही है।

३ वेश्वानरः विश्वं वृष्ण्यं अधत्त - (६४) सब मानवींका दिव करनेवाडा नेता नप्रणी सब बढ अपनेमें बारण करता है।

अजरः राजाः — (६६) वासक यां नमणी जनारहित हो । नह निर्वेक न हो । वह युदावस्थामें भी तकाके समान कार्य करे ।

भ अत्बद्धिः गोपाभिः स्रीन् पाहि — ( ९८ ) शजा बपनी बदम्य रहा-मस्तिसे विद्वानीकी रक्षा करे ।

६ अन्तिः प्रचेताः वेधस्तमः ऋषिः— ( १०९ ) बम्रजी नेता इन्ती, कर्मप्रवीण और तुरदर्शी हो ।

असुप्रतीकं सुद्धदाँ स्थंथं— (११९) सुन्दर और
 बार्केस्पसे प्राप्ति करनेवाका नेता पुननीय होता है।

राजा वा व्यक्ती राष्ट्रका कर्णवार होता है। उसी पर
राष्ट्रकी उक्ति वा वदनित व्यक्तिकत रहती है। इसकिए
गाजाको सभी उत्तम गुणोंसे युक्त होना चाहिए। राजाकी
मिन्नमंदिन सर्जनोंसे संपन्न हो, राजा भी वपने मिन्नोंके
साथ उत्तम व्यवहार करे। मनु महाराजने राजाको मिन्नोंके
सम्मतिके जनुसार कार्य करनेके किए कहा है। पर राजा
भी वपने मिन्नोंको धुननेमें साववान रहे। वे मिन्न खुतामदी
व हों, वित्तु वपनी उत्तम सम्मति राजाको हैं। इस मकार
समय समय पर वपने मिन्नोंको सम्मति राजाको हैं। इस मकार
समय समय पर वपने मिन्नोंको सम्मति होजाको हैं। इस मकार
समय समय पर वपने मिन्नोंको सम्मति होजा के राजा कानियोंको
दिसके कार्यमें सदा तथ्यर रहे। वपने राष्ट्रमें राजा कानियोंको
दिसके वार्यमें सदा तथ्यर रहे। वपने राष्ट्रमें राजा कानियोंको
दिसके वार्यमें सदा तथ्यर रहे। वपने राष्ट्रमें राजा कानियोंको
दिसके वार्यमें सदा तथ्यर रहे। वपने राष्ट्रमें राजा कानियोंको
दिसके वार्यमें सेता कर राजा प्रजनीय होवा है। वह राजा
वीर कीर साइसी हो, ऐसे वीर राजाकी महिमा बहुत
वही होती है।

#### वीरकी महिमा

१ तुविद्युक्तस्य स्थाविरस्य धृथ्वेः महिमा पृथिव्या दिवः प्र ररदो — (१००) तेवस्ती बंद कौर राजु-शासक वीरकी महिमा पृथ्वी बीर युक्तोकसे भी बढी है। वपने प्रजुनीका नाम करनेवाने वीरका यह सारी पृथ्वीमें तो केवता ही है, पर गुक्तोकसे भी केवता है नथवा जिल्ला पृथ्वी बीर धुकोकका विस्तार है, उससे भी विषक इस वीरका वश फैकता है | ऐसा वीर वपने एक भी अनुको पृथ्वी पर वहीं रहने देता, इसकिए-

२ पुरुषायस्य शञ्जः न— (२००) वस्यधिक सामर्थ्यशासी वीरका कोई शतु नहीं होता!

३ पुरुमायस्य शंयोः प्रतिमानं न अस्ति— (२००) ऐसे बहुत इशक नौर सुस्तानित देनेवाके वीरकी कोई कुछना नहीं है। ऐसा बीर बहितीय होता है।

ध पुरुमायस्य श्योः न प्रतिष्ठि— (२००) बसम कुशब जीर मुख्यान्ति देनेवाडे वीरोडो दूसरेके जाशवकी जरूरत नहीं होती। ऐसा वीर जपने ही बाहुबढके बाश्रयसे सारे सबुजोंना नाम करता है।

५ वीळवे न नमते— (२००) ऐसा वीर सामध्ये-शाखी शतुके जाने भी नहीं सुकता।

६ स्थिराय न नमते— (२००) स्पर और इड इत्तुके सामने भी नहीं सुकता।

अल्डवाः गिरयः अजाः— (१००) वदे वदे पहास्य
 श्री इस वीरके किए सुगम हो आते हैं।

८ गंभीरे चित् असी गार्घ अवति ( २७० ) गहरा सागर भी इसके छिए उचकासा वर्थात् भासानीसे पर काने बोम्ब हो जाता है।

ऐसे वीरके मार्गरें कोई भी विश्व बनकर गर्ही जा सकता। यदि कोई विश्व जाता भी है तो इसकी बद्द वीर कुछ भी परवाद गर्ही करता। ऐसा बीर—

९ धृतझतः— ( २०८ ) वर्तो और निवर्मोको जारम करनेवाका हो।

१० जती भरिषण्यन् अर्घ्यः स्थाः— (२७१) वीर पुरुष दुसरेंकी रक्षा करनेके किए सदा उचन रहे ।

पेक्षा वीर सर्वत्र प्ता आता है और प्रजालोंका प्रिय होता है।

#### प्रजाप्रियका सम्मान

१ विश्व प्रियः सपर्येण्यः— (६) जो प्रजाजनोते वित्र दोवा है, बसीकी पूजा दोवी है।

२ पुरि लूर्यः १वसः -- (१०) नगरमें इद महुन्य सबको वपदेश देनेके कारण सबको तिय होता है। र अमृतं पायुं जागृर्धि विमुं विश्पति नमसा निवेदिरे— (११४) जो अमर रक्षक, सदा सावधान रदनेशासा, वैभवशाकी और प्रजाका पास्क है, उसे सभी प्रजाद नमन करती हैं।

उसम शासक या रात्रा जो होता है, उसे सभी कोस जपने प्राणसे भी जधिक सामते हैं, अपनी आग देकर मी प्रजायें उसकी रक्षा करती हैं। पर यह तभी होता है कि जब वह—

अच्चिष्णांमा प्रेतीचिषाः— (८) शासक प्रवाजनोके
 पास सकर जनकी परिस्थित देखनेदाका हो।

राष्ट्रका शासक जपना भेष बदछकर प्रजाके सुस दुःसका पता कवाप और राम दुःसींको दुर करनेका प्रयान करे ।

च उभयान् अनुवता विभूषन् (११५) राज दोनों तरहकी प्रजाके जनुकूक जायरण करनेवामा होकर बक्को सुकी रचे। राज्यमें क्रावी-अज्ञानी, सवक-निर्वेक जादिके रूपमें दो वर्गकी प्रजायें होती हैं। राजा सबके जनुकूक होकर सबको सुकी रखे।

६ विदाः यत् अस दैः— ( १२० ) प्रजा जो चाहती है, नही राजा करे । राजा प्रकाके प्रतिकृत आवरण कभी न करे । प्रजाके प्रतिकृत आवरण करनेवाका राजा जस्याचारी होकर प्रजानों पर मनमाने जस्याचार करता है, फिर जन्तमें वह प्रजानों के द्वारा ही मारा आवा है । इसकिए—

७ राजानः शुचित्रताः— ( १४९ ) राजागम शुद् माचरण करनेवाके हों।

८ ते प्जानः चर्षणयः जाता उत बक्ता मध (२०९) जो भयने कांपनेवाकी प्रजाने हैं, सनका राजा रक्षक जीर बहारक बने ।

सत्वा पुरुमायः सहस्वान् पत्यते— (१४२)
 सत्ववान् वर्षात् सामध्येशाङी, वनेक कौशक्योंसे युक्त और
 शत्रुका परामव करनेवाला ही सबका खामी हो सकता है।

ऐसा शासक जयने राष्ट्रपर वसम रीतिसे शासन करे।
राष्ट्रमें सभी जार्थ हों। सभी क्षेत्र हों। दास कोई न हो।
जिस राष्ट्र दास्यता या गुकामगिरीकी वृत्ति प्रजाकोंमें होती
है, हम प्रजाकोंका स्वाभिमान गष्ट हो जाता है और फिर
वह राष्ट्र कभी वक्षति नहीं कर सकता। इसकिए प्रजाकोंमें
मक्ष्याकोंका हो, उक्षति करनेकी साथ हो इस दिवामें
राजा प्रचल करे।

१० दालानि आर्थाणि करः— (१५३) दासाँको लाई बनाया जाए। जिन कोगोंकी वृत्ति दासकी है सर्थात् गुकामगिरी करनेकी है, उन कोगोंकी वृत्तियोंको ऊंचा बठाकर इन्दें श्रेष्ठ बनाया जाए। इस तरह राष्ट्र भी ऊंचा हो सकता है।

#### वाणीका सदुपयोग

मनुष्यको परमाध्याने वाणी दी है। यह उसकी विशेषता है। यह अपनी वाणीके द्वारा अपने सनो भागोंको व्यक्त कर खकता है। मनुष्यके अन्दर वाणीकी शक्ति वही भारी है, इसकिए मनुष्य अपनी वाणीके उपयोगरें सदा सावधान रहे। वह अपनी वाणीका उपयोग क्षत्रम कर्मोंमें ही करे।

र विश्वाभिः भौभिः पूर्ति अभि अद्याम् — (१००) इतम वाणीका रुपयोग करके इस पूर्णता नाम करें।

२ मर्त्यः दुवः घिषं जुजोष, सः पूर्वः प्रमसत्
— ( १०१ ) जो मनुष्य भाशीर्वादके शुभवषम बहुता है,
यह सर्वेशेष्ठ होकर प्रकाशित होता है।

३ आसा विद्वा विद्वाप्टरः— ( १६४ ) मुखरे उत्तम शब्देंका उच्चारण करनेवाका मनुष्य अधिक श्वानी होता है। श्वामी मनुष्य सदा नये तुके शब्दोंका ही उपयोग करता है। अपनी वाणीका वह सदा संयम करता है, इसीकिए वह हमेशा शक्तिशाकी होता है। वाणीको शक्तिशाकी अनानेका एक दूसरा जपाय है—

#### हम निन्दा न करें

र त्वं निदायाः पाहि— (९४) हे प्रभो ! त् हमारी निन्दासे रक्षा कर । हम किलोकी निन्दा न करें ।

२ परिचङ्याणि वर्षांस मा वोचं — (५६१) निम्हाके सावज से कमी व कहा।

" दूसरे हमारी निन्दा न करें, " यह देखना तो प्रमुखके आपने अधीनकी बात नहीं है। स्थेकि इस संसारमें निकारण भी वैशि होते ही हैं, और वे वैशि निन्दा तो बरेंगे ही। पर अनुष्य ह्वान तो कर ही सकता है कि वह स्वयं किसीकी निन्दा न करें। किसीकी निन्दा करना या न करना अनुष्य अपने अधीनकी बात है। अतः अनुष्य अरसक बही कोशिया करें कि वह किसी की निन्दा न करें।

इस प्रकार वाणीको शक्तिसंदन बनानेका पहला उपाव है " किसीकी निन्दा न करमा " और दूसरा कपाव है—

#### सत्यपालन

सत्यपाकनकी प्रशंसा वेदोंमें बहुत गाई गई है। वेदका

१ अत्तपाः अति जाः क्षेत्रस्— (२५) सःयपाडक जीर सरमपाछनके किए ही जपना जीवन देनेवाका दीर्घतीवी होता है।

२ ऋतावा स्र्यः न दूरात् शोचिषाः ततान— (८९) सत्यकी तथा कानेवाका कीर स्र्यंके समान दूरसे ही चनकवा है।

३ सत्पतिः वृत्रं श्वक्ता श्वति— (९७) सत्पका पाकन करनेवाका मनुष्य अपने सामध्येते बातुका वध करण है।

ध न विथ्जनः भूत् सः न सुद्दे-- ( १९६ ) जो समुख्य कभी भी निष्यादादी जनके समान स्थलवादी नहीं होता, वह बीर कभी भी मोदिव नहीं होता ।

५ ऋतानुषाः देवः— ( ५५८ ) सत्यमार्गकी वृद्धि करनेवाछे ही देव बहुकाते हैं।

सरवंका पाळन वडा कठिन काम है, पर इसका पाळन करनेसे मनुष्य दीर्घजीदी, तेजस्वी और देव बनका है। जो मनुष्य सरवंका पाळन करता है, यह सबसे हिलमिक कर बहता है।

#### श्रमडेका कारण

मनुष्य को जापक्षमें झगवा करते हैं, उनमें मुख्य कारण वेदमें इस प्रकार बताबे गए हैं—

१ तोके तमये गोषु अप्सु उत्रासु कन्द्रसी वि ब्रवेते — (२७७) बाइवर्गी गीओं, जहप्रवाही और हर्मेश अभिके किए विवाद बहता है, तब समडे होते हैं।

समाममें होनेबाडे शगडों है मुख्यतया यही कारण होते हैं। की, पश्च, नमीन और जनके कारण ही सगडे होते हैं। इन शगडों के कारण तो कभी कभी समुख्य सभी कुछ गंवा बैठता है। इसकिए बुद्भान् मनुष्यको चाहिए कि वह इन विषयों में जरा सम्हार कर स्ववहार करें।

#### पापसे बचनेका उपाय

१ आधादाराय अग्नये ददाश, तं मर्तः संदः न, अदासेः न — (१६) वो मनुष्य प्रदीस चित्रवेसे द्वि वर्षित करता है, यसे व पाप किस्र होता है, न गर्व । सो मनुष्य प्रतिदिन मझिस्प प्रमुकी रूपासना करता है, वह कभी पापी वा चमण्डी नहीं होता।

२ स्तरः त अस्य दशितः अ-रेपाः — (२०) स्वैके समान मनुष्यका दशैन पविश्व और निष्याप हो। जो मनुष्य प्रविदिन स्वित्तों दिन देना है, प्रमुक्ते उपासना करता है समा पाप और देनसे तूर रहना है, प्रेरं निष्याप और प्रभुके उपासकका दशैन भी मनुष्यको निष्याप और पनित्र करनेवाका होना है।

रै अत्यक्तः पनं मा भुजेम— ( २४० ) दूसरीका किया हुना पाप हमें न मोगमा पढे। जो पापसे सूर रहता है, वह केव होता है।

# कौन श्रेष्ठ है ?

र देवताता श्रेष्ठः, शूराणां शविष्ठः, मधोली
मंदिष्ठाः— ( ७०५ ) बेवीम यज करनेवाका श्रेष्ठ है,
ग्रूरविशेम बद्धवान् श्रेष्ठ है, और धिनकोम स्तम दान
बेनवादे श्रेष्ठ हैं। यज्ञ करनेवाका देवीम ती श्रेष्ठ है, क्या
बद्धशाको होकर भी शूरवीर हो, ता बहुत बच्चम है। जो
मनुष्य शूरवीर होकर सी यदि बद्धशाकी न हो को उसकी
शूरवीरवा किस काम की है इसी तरह जो बद्धशाकी होकर
भो दरपेक हो, तो उसका बद्ध किस काम जाएगा है ही
स्वत्र मनुष्य प्रेष्मविश्वाको ता हा, पर अब तक वह दूसरोंको
दान न दे, तब तक बसक प्रेष्मविश्वाकी होनका समाजको
क्या व्यवाध है समाजक किए तो ऐसे जदानी मनुष्यका
प्रेष्मविश्वाकी होना और न होना सब बश्वर है। इसकिए
हानशिक्ताकी होना और न होना सब बश्वर है। इसकिए
हानशिक्ताकी समन्वत प्रेष्मविश्वाकता ही प्रशंसाक योग्य
होती है।

# पुरुषार्थकी प्रशंसा

मनुष्यक्षे पुरुष सञ्च। इसी कारण है कि इसमें पौरुषका निवास होता है। पौरुषका नये है पुरुषार्थ कीर पुरुषायेका सथ है, बरसाहसे भरकर सनवरत परिश्रम करना। इस पुरुषायं समुख्य सपने सभी मनारथ हासिक कर सकता है। वेदमगवान् भी पुरुषायंकी वर्शसा करते हैं—

र करवा द्वाले अञ्चले — (२१) सनुष्य अपनी बन्नातक साथन मर्पादिक होनेक बावजून भी अपने पुरुषार्थसे अपनी उन्नति करता रहे। सनुष्यका उन्नतिक साथन सर्पादित को होते ही हैं, पर चित्र वह उन्हीं सर्वादेव साथनोंसे पुरुषार्थ करवा रहे, सो वह अपनी किस्ति एक अवस्त ही पहुंच जाता है। महाधुरुषोंकी नजर सना साध्यकी तरफ ही रहती है। साधन केले भी हों, उसकी उसे परदाद नहीं रहती, यह तो उन्हीं परिमित साधनोंसे कपना साध्य प्राप्त कर केता है।

र पुढः पृथः कर्तृभिः सुकृतः भृत्— ( १०४ )
भनुष्य शरीरसे वटा और गुणसि सेष्ठ होकर भी अपने
पुरुषार्य या कर्तृत्वशिक्षके कारण ही सत्कारके योग्य होता
है। मनुष्य चाहे कितनी भी दीवैकाक और गुणी हो, पर
जब तक वह पुरुषार्य नहीं करता या दूसमें कर्तृत्वशिक्ष नहीं
होती, तथ तक वह समाजमें सरकृत नहीं होता। भनुष्य
वस्तुत्वर सो पूजा जाता है, तो वह अपनी कर्तृत्वशिक्षके
कारण ही। इसकिए सनुष्य किवाबीक वनकर वपने
समाजकी दुवारी करे।

## ग्रमकर्ग

१ अध्या दिया, अध्या नकं— (१०) मनुष्य जिल वरद दिनमें पापरदित होकर ग्रुमकर्म को, बसी वरद शतमें भी पापरदित होकर ग्रुमकर्मोको करता रहे।

२ विश्वेषां यहानां होता मानुषे जने हित्।— सब वेष्ठ कर्मोंको कुशकताले करनेवाका मनुष्य मानव समाजमे हितकारी होता है।

रे विश्वे सुरानवः कामिनः कतुं जुपन्तः— ( १६६ ) सब रानी सुककी इच्छा करते हुए श्रमकर्म करते हैं।

अ यत् चयध्ये तत् मा कर्म- (५४०) जिसके किए तुम इन्ड देते हो, वैसा कर्म इस म करें।

प अतियाजस्य यष्टा नि श्रीयताम्— ( ५५० ) भविधिपूर्वक कमे करनवाळा वितष्ट हो आए ।

६ अवसा अधीवतः जनान् महित्या चित् संयत-( १९५ ) कर्न करक जा अवस माह करनेके हुन्छुक है, उन्हें नित्र नीर बदन क्थम कर्मकी तरफ वेरित करते हैं।

मनुष्यकी योगि ही कर्मयोगि है। बन्ध पोनियां तो भोग योगियां हैं। जन्म योगियों में तो मनुष्य वपने किए हुए कर्मका मोग ही करता है, पर मनुष्ययोगिमें बाकर यह जारमा कर्म करनेकी अधिकारिणी बनती है। इसकिए मनुष्य इस योगिको पाकर कत्तम ही कर्म करे।

#### दानकी प्रश्नंसा

१ श्रवीसि पृथ् करस्ता गभस्ती— (२०६) जन्नादिका विशेष दान करतेके किए सगवान्ते सनुस्वको श्राम दिए है।

२ पणे: मनः वि प्रार्- ( ५१९ ) व्यापार कश्नेवाङं विनिवेको जरा वरम कर । कंजूस विनिवेको भी दान देनेके कियु प्रेरित कर ।

रे पणीनां हृद्या आरया परि तृन्धि— ( ५७१ ) कंज्सोंके हृदयको भारोंसे कट।

४ आरथा पणेः वि तुव्— (५०१) धारेखे कंजूसको काट।

५ तत् महित्वं यत् वाशुषे अंहः विश्वविष्टं — ( ७०० ) यह देशेंका ही महस्य है कि वे दाताको निष्पाप वनाते हैं।

दान देनेके किए भगवान्ते मनुष्यको हाव दिए हैं।
मनुष्य "सौ दायोसे धन इक्ष्ट्रा करे और दगर दायोसे
दान दें। " मनुष्य वपने पासदी धन इक्ष्ट्रा करके न रखे।
यदि कोई धन वपने पासदी इक्ष्ट्रा करके रखेगा, वीर व स्वयं बाएगा न दूसरोंको ही खानेके किये देगा, वो उसके धनका विश्ववसे नाग हो वाएगा। इसकिए भनुष्य धनका दान बवद्य करे।

#### नमस्कार करनेका तरीका

१ उत्तानहस्तः गमला आ विवासेल्— ( १७१ ) हाथ उठाकर गमस्कार करके सेवा करे। हाथ उठाकर गमस्कार करना चाहिए। होनी हाथ जोडकर और उनके हायोंको सिरसे कगाकर नमस्कार करनेकी मारतीय पश्चि है।

#### घरका सुख

१ तुत्रत् सर्वं अस्मे घेहि— (१२) वर्षात पुत्र पौत्रादिस मरा हुना पर ६मे निके।

२ अवसा धस्तो नूनं विद्याम— (२८१) ६वे संरक्षणशक्ति तुक्त वर प्राप्त हों ।

रे मादः आ अग्यन् उत अद्भं अक्षन् — (१९८)

४ यस् गावः अनुस्पुरान्, छर्दिषः अभिष्टिः— ( ७०६ ) जिस वरक वारा बोर गावे वृतवी हो, देशा वर वाहिष् । ५ ऋजिस्यं भूष्युं — ( ७०१ ) सथक स्ववहार करनेवाळे अनुष्य अहाँ रहते हों, ऐसा घर हमें चाहिए।

६ यह रणे ज्वणं युनजन्— ( ७०६ ) वो घर युद्धी वकतान् सक्तको नेज सकता हो, ऐसा घर चाहिए । मत्येक घरते ऐसे तक्त वैद्यार रहें, कि जो समय पटने पर युद्धीं वा सकें।

प्रका मुक्त जीवनके वह मुक्तेंग्रेसे एक है। जिसे परका पुका मिक गवा, कलका गार्दस्थ्य जीवन कक्तम होजाता है। घरको सुकी करनेग्रें पशुकोंका भी समावेश है। घरमें गार्थे गरपूर हों, कन गार्थोंसे पी दूख मरपूर मिळवा हो कौर गोरस पीकर परके वाकनसे स्वस्य बीर दुष्ट हों, वो किर वरके सुखका क्या कहना । वरमें मधुरमाधिणी बार्धोंगिनी, कक्तम पुक्त बीर पुत्रियों सुकाड़े सोस हैं।

# उचम पुत्रके रुश्रण

१ अप्सां ऋतीषष्टं सत्पति वीरं द्वाति— (१०४) इत कर्म करनेमें कुशक, शतुका माश करनेदाका, सक्तनोंका उत्तम पाद्यन करनेदाका और श्रुवीर हो।

२ यस्य संचिक्षि शवसः भिया शत्रवः त्रसन्ति— (१०४) प्रत ऐसा हो कि जिसका दर्धन होते ही उसके सामध्येसे सरकर समु कोवने कम जारे ।

दे शवला पृत्सुः, चौः म भूम— (२१७) इत्र सपने सामध्येसे युद्धि वित्रय प्राप्त करनेवाका और युक्कोक्के समाम विशास सामध्येशामी हो।

४ अमृतस्य स्नवः— (५५८) मनुष्य समर ईबारके पुत्र हैं।

पुत्र कीर और सामध्येताकी हो। श्रृत्येको मारकर सक्तमोंका पात्रक करनेकामा हो। सभी मनुष्य वस कर्मर र्व्यरके पुत्र हैं, इसकिए सभी वस ईम्बरकी वरह व्यवहार करें। ईमर इस कियपर सासन करते हुए दुर्शेका संहार करता है, और सम्मनोंका पाक्रन करता है। इसी वरह मनुष्य मी अपने शास्त्रम करते हुए दुर्शेका नाम करके सम्प्रमोंका पाक्रम करते हुए दुर्शेका नाम करके सम्प्रमोंका पाक्रम करें।

#### गो महिमा

गाम वैदिक कवियोंकी एउटा रही है। उन्होंने मार्वोका परका करनेका बावेश विवा है। वेदोंसे कहींपर भी गार्वोको आर्वेका बावेश नहीं है। इसके विपरीय गायको ' बाव्या ' बीर-' शविकि ' करकर क्यों व सारवे थोग्य कराया है। अरुवेद्के प्रस् संबद्धीं अत्वि अरुद्धातने गावकी सहिमा इस प्रकार गांधी हैं।

१ गावः मगः-- ( ३०२ ) गावें ही ऐवर्ष हैं।

२ इसाः याः गावः स इन्द्रः— ( ३०२ ) ये जो गावें है, वे ही इन्द्र हैं इन्द्ररूप परमहमा ही इस पृथ्वी पर गोरूपसे विचार रहा है।

३ क्रशं चित् अश्रीरं चित् सुप्रतीकं कृणुध-( १०१ ) ये गायं क्रश और निस्तेजको हृष्टपृष्ट कीर सुन्दर तेजस्वी रूपवाना बनाती हैं।

४ गृहं अद्रं कृणुश- (३०३) नार्वे धरको करुराज्यन कराती हैं।

५ मो अग्राः इयः— ( ३५७ ) नायका रस मर्थात् गोतुम्य जवरूर है।

गायको वेदमें परमारमाका रूप ही बताबा है। श्रीकृष्णका गोपालक प्रसिद्ध ही है। श्रीकृष्ण बानों गायमय ही हो गए थे। परमास्मा ही इस एथिवी पर गोरूपसे विचार रहा है। गायक दूधका को किरवर्शत उपनेस करते हैं, वे चादे जैसे हम या दुवके पत्रके हों, हरपुष्ट होकर स्वस्य और सुन्दर हो जाते हैं। इस प्रकार घरके सदस्योंको तन्दुरस्त बनाकर गायें घरका कव्याण करती हैं। गायोंसे घरकी कोसा बढ़ती है। गायोंसे घरकी कोसा बढ़ती है। गायोंसे दहकी कोसा बढ़ती

६ अगव्यूर्ति क्षेत्रं आ अगम्म, उर्वी सती भूमिः श्रंहरणा अभूत्— ( ४७० ) गार्थेस रहित क्षेत्रमें जब इम काए, तो इमें वहां की पृथिवी विस्तीर्ण होने पर भी शत्रुकोंक युद्धकेत्रं समान प्रतीत हुई। गार्थेसे रहित प्रदेश चाँद जिल्ला विस्तृत हो पर कगना यह युद्धके के समान ही। जिल्ला तरह युद्धकेत्र एक भयंकर नीरदताको छिए होता है, उसी तरह मोराहत प्रदेशीमें किसी भी तरह की शोभा व होनेक कारण बनाव सन्नावसा प्रतीत होता है।

६ गी-इप्टी प्र चिकित्स— ( ४०० ) गायेंके प्राप्त होने पर बनकी अच्छी तरह देशभाक करनी चाहिए। यदि गार्चे कभी वीमार हो आएं, तो उनकी प्यान पूर्वक विकिस्सा करनी चाहिए।

८ जन्यसा घर्यः सर्वर्षुधा धेतुं आ— ( ४९१ )
वरीत भीर कामन शन्देंसि दुधार गायको बुनाना
वाहिए। गायों पर शन्दोंका बहुत प्रभार पदता है। इस
किए कमके किए कडोर शन्दोंका उपयोग नहीं करना चाहिए,

सनके किए हमेशा नरम और क्षेत्रक शब्दोंका है। अपनीत किया जाए। विदेशों में प्रस्वेक गोछ ( गायों के बावे ) में रेडियो आदि रखे हुए होते हैं और दूध निकालते समय डन्हें रेडियों के द्वारा संगीत सुनावा जाता है, जिसके कारण वे प्रसम्ग मनसे ज्यादा दूध देती हैं। उण्डोंके द्वारा पीट पीटकर निकाला गया दूध दानिका ही अधिक होता है, पर ओ दूध गायें प्रमम मनसे देती हैं, वह दूध निस्मन्देह आशेम्बकर होता है। अवः गायोंको सदैव प्रसम्म रखना खाहिए।

९ गोर-अग्राः ह्याः— ( ६५७ ) मायका रस वर्थात् गोर्च वकस्य है। गायके त्यसे इतनी अक्ति रहती है कि जिल्ली अवसे।

१० अवः असृत्युः— ( ४९६ ) वह गोरस रूपी नव मृत्युको दूर करनेवाका है।

११ सुद्धाः एव याथरी - (४९३) गाम धुनोते पुक होक्र संचार करती है। गायके अंगत्रत्यंगोर्ने देशेका निवास है, इसक्षिप इसके शर्रारमें सदा ही सुखका अण्डार रहता है। इसक्षिप जिन प्रदेशों में गार्ने संचार करती हैं, वे प्रदेश सदा सुवासन होते हैं।

#### उत्तम अन

१ यत् अच्युतं तत् असि — (१००) जो गिरा हुना नहीं होता, हसी नवलो साना चाहिए। तूसरोंके हारा जुडा करके होडे गए वा फेंडे गए असको नहीं साना चाहिए। ऐसे जबको साना दाविद्यकी निमानी है।

## अनका सदुपयोग

१ उदान् इमं यह चनः धाः— (८१) मनुष्य वह करनेकी इच्छा से जपने पाम बद्धका संग्रद करे। जपका बच्चम उपयोग यदा करनेमें दी है। जपने पास संवित बद्धण उपयोग समानक कोनोंको समृद्ध बनानेके कार्यमें किया नाषु ।

#### अरीरकी रक्षा

र तब स्वौ तन्वं यजस्य-- (८१) हे मनुष्य ! त् वपने वारीम्बा सत्वार कर।

२ अन्धसा तन्थाः— (४६०) मनुष्य अवसे पुष्ट वने दुप् सरीरसे सुष्ट हो । मञ्जूष्य अवने शरीशका निराद्य व करे । यह देवोंका मन्दिर है, इसमें सभी देव शाकर निवास कर रहे हैं, इस-अप इस मन्दिरको मनुष्य सदा स्वच्छ और उत्तम रखे । इसे वह कमी देय दृष्टिस न देखे । इसे उत्तम खान-पानसे इष्ट्रपुष्ट करके इसे स्वस्थ बनाये ।

#### जल चिकित्सा

१ आपः मानुषीः— ( ५२५ ) ऋ मनुष्योका हित करनेवाळे हैं।

२ सानृतमाः भिषजः स्थः— ( ५१५ ) ये जठ मातानोंसे सी मधिक प्रेम करनेवाले हैं। जिस तरह मातार्थे अपने प्रमार हाथोंसे अपने बच्चोंका दुःख जीर रोग दूर करती हैं, इसी तरह जळ भी जनेक रोगेंको दूर बरते हैं। जक चिकित्सा प्रसिद्ध ही है। जलसे जनेक रोग दूर होते हैं।

## सावधान रहना चाहिए

१ जागृबांसः रुशन्ते अप्ति अनु गमन् (६) आगृत रहनेवाके साचक तेजस्त्री मधिका मनुसरण करते हैं।

२ जागृवांसः रार्थे अनु गमन्— (३) जागृत रहकर प्रयस्त करनेवाळे मनुष्य ऐश्वर्यको प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य सदा सावजान रहते हैं वे दर तरहका ऐश्वर्य प्राप्त करते हैं। उन पर कभी भी कोई दुष्ट शाकमण नहीं कर सकता, और यदि कोई करता भी है, तो उससे जासानासे बदका किया जा सकता है।

# दुष्टोंसे बदला

श्रद्यस्य पूर्वाणि चित् शिद्यस्यत्— ( ६५ )

हुशेंके द्वारा पहछे किए गए दुष्कर्मीका भी बद्दा हेना बाहिए। दुर्शेको कभी सस्मा नहीं छोडना चाहिए। जब पांच पण्छीस वर्षके बाद बदसर मिके, धनसे बदका के ही छेना चाहिए। ऐसा करने पर वे दुष्ट कभी भी प्रवक्त नहीं होंगे।

# यलका सदुपयोग

१ दुस्तरीतुः सद्धः— (१) यसुव्योका वह दुर्शेको मारनेहे हिए ही है।

२ अर्जः न पास्—- (१५०) सनुष्य अपने वसको नवःपतित न करे।

दुष्टीका माश करनेते ही अपने बक्का कपयोग करे। यह अपने बक्को सक्तनोंकी रक्षा और दुष्टीका नाश करे। यही बक्का सनुपयोग है।

# उक्तिका मार्ग

१ मोंशितः प्रमन् दीयन्— (१८) जिस तरह सूर्व अपने मार्गसे जाता है, वसी तरह मनुष्य अपने निश्चित मार्गसे बड़े।

२ अञ्चलेकिः एधिभिः मः सयः स्वस्ति— ( ४० ) इपहचरहित मानीते हमें भन भीर कश्याण पास हो ।

जिस तरह सूर्य अपने सीधे सरक मागैसे प्राजियोंको अपना प्रकाश देता जाता है, बसी तरह मनुष्य भी सब पर वपकार करता हुआ सीधे और सरक मागैसे जाए और इस प्रकार उसम सागैसे पछता हुआ अपनी तबति धरे।

इस प्रकार इस वह मण्डलमें कवि मरहाजने सनेक इसम इपदेश दिए हैं, जो मननीय बीर जायरणीय है।





# ऋग्वेदका सुबोध - भाष्य

# षष्ठ मण्डल

# संत्रवर्णानुक्रम-सूची

|                             |             |                             |       |                           | _          |
|-----------------------------|-------------|-----------------------------|-------|---------------------------|------------|
| क्षकारि वामन्छसी            | 448         | अदब्धेभिः सवितः             | ७३१   | अपत्यं वृज्जिनं रिपुं     | 448        |
| बक्षो नवक्रयोः शूर          | 259         | जदन्वेभिस्तव गोपाभिः        | 56    | मवादित उद्                | 343        |
| बगव्यति क्षेत्रमगन्म        | 800         | अदित्सन्तं चिदायुणे         | 959   | वयामुपस्ये महिया          | 84         |
| बग्न वा याहि वीतये          | 234         | अदिद्युतत् स्वपाको          | ८६    | अपि पत्वामगत्महि          | 484        |
| बरना यो मर्स्यो दुवी        | 208         | अद्या विन्तृ चित् तदशी      | \$\$A | अपूर्वया पुरुतमान्यस्मै   | <b>३२२</b> |
| वर्गिन देवासी अग्नियम्      | FUS         | अब जिह्वा पापतीति           | ५२    | विभ स्यं बीरं निर्वणसम्   | ५२४        |
| विनिर्मान वः समिधा          | ११२         | अध स्वष्टा ते मह            | १८३   | विभ स्वा पाजो रक्षसी      | २३६        |
| वस्तिरप्सा मृतीषहं          | 20X         | अञ्च त्वा विश्वे पुर इन्द्र | १८१   | अभि नो नये वसु            | 456        |
| वस्निरिद्धि प्रचेता         | १०२         | अध दौहिनन् ते अप सा         | १८२   | अभि प्रयासि सुवितानि      | १२१        |
| सरिनके शुक्कं बनसिन्द       | 296         | अध स्मा ते चर्षणयो          | 765   | अमूर बीर गिर्वणो          | X66        |
| स्टिनवृंत्राणि जङ्घनद्      | १५९         | अब स्मानी वृधे भव           | 880   | वभूरेको रविपते            | ३१७        |
| वस्निहि विद्यना निदो        | 204         | अध स्मास्य पनयन्ति          | \$2   | अयं रोचयदस्यो             | \$40       |
| अग्निहोंता गृहपति स         | 2 29        | अधा मन्ये बृहद्             | 383   | अयं विद्याचित्रवृशीक्रमणं | 899        |
| अग्निस्तिरमेन शोचिषा        | <b>१</b> ५३ | अद्या हि विस्थीडघी          | 50    | अयं स यो वरिमाणं          | 242        |
| अस्तीपजेत्याववतं चियं       | ५६५         | अधा होता न्यसीदी बजीया      | २     | अयं स्वादुरिह मदिष्ठ      | 845        |
| धरने यदद्य विशो             | १२०         | अधी वृत्र पणीनां            | RÍR   | अर्थ होता प्रचमः          | ७२         |
| जन्ने युक्ता हि ये तथा      | १६८         | जिप थिये दुहिता             | ६६३   | वयं देवः सहसा             | Ko \$      |
| अन्ते विश्वेशि. स्वनीक      | १२२         | अध्ययों बीर प्र महे         | 345   | वयं वावापृथिवी वि         | Koś        |
| बग्ने स क्षेत्रदुतपा        | 24          | अनुते दापि मह               | २८०   | वयं योतयदयुती             | 345        |
| मच्छा नो मित्रमहो देवा      | 58          | अनु त्वाहिष्ने बध           | २०३   | वयमकृषोदुषसः              | Yoz        |
| अध्वा नो मित्रमहो देवदेवान् | १०६         | अन् घाबार्यियी              | २०३   | वयमुतानः पर्यद्रिम्       | 146        |
| अच्छा नो याद्या वह          | १६९         | अनु प्र येजे जन             | 3.55  | अयं मे पीत उदयति          | ४५३        |
| मजा अन्यस्य बह्नमो          | 909         | अनेनो वो महतो               | 566   | अया वाजं देवहितं          | 166        |
| अनाहतः प्रमुपा वाजस्पत्यो   | EOE         | अन्तरैदवर्जन्तनयाय          | ६५७   | क्षमा ह स्वं मायया        | 520        |
| क्षति वा मो मक्तो           | 448         | अन्यदश्च कर्वरम्            | २६७   | मरं मे गर्ना हदनाय        | ६६०        |
| १ ( ऋ. सु. आ व              | गे. ६ )     |                             |       |                           |            |
|                             |             |                             |       |                           |            |

| अरुवस्य दुहिनरा            | 408           | बानो भर वृष्णं              | २११           | इन्द्र पित तुम्बं सुतो       | 347          |
|----------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|------------------------------|--------------|
| जव∫ग्रथं विश्ववारं         | ३४७           | आ नो इब्रस्य सूनको          | 422           | इन्द्र प्र गः पुरवृतेव       | 896          |
| अब त्वे इन्द्र प्रवतो      | YEX           | आपप्रुची पार्चिवान्         | £XX           | इन्द्र मुळ मह्यं जीवातुम्    | ×40          |
| अवन्तु मामयसी जाममाना      | 443           | आ परमासिरुत                 | 846           | इन्द्रमेव धिवणा              | २०५          |
| अवस्टा परा पत              | ७६२           | वा मानुना पार्थिकानि        | 43            | इन्द्रस्य बच्चो मदताम्       | 800          |
| अविदर्दक्षं मित्री         | 366           | अपिः स्पृश्ची मियतीः        | 208           | इन्द्राग्नी अपादियं          | € 88         |
| अवित्रे चिद् वयो दघत       | 804           | वा मा पूषन्तुप इव           | ४९७           | इन्द्राग्नी आ हि तस्वते      | ६१५          |
| अवोरित्या वां छर्दियो      | 50€           | आमूरज प्रत्यावतंथेमाः       | 808           | इन्द्राग्मी उन्धवाहसा        | ६१८          |
| वर्षाम त काममन्ते          | Υb            | भा यं हस्ते न सादिनं        | <b>ફ</b> દૃષ્ | इन्प्राग्नी को अस्य वां      | € 8 3        |
| अदवान या वाजिना            | <b>F</b> \$\$ | ना यः पत्री जायमान          | 38            | इन्द्राभ्नी तपन्ति मा        | ६१६          |
| असरचन्ती मृरिद्यारे        | 450           | भायः यशे भानुना             | ¥66           | इतद्राप्ती युवामिमेषि        | ६२५          |
| अस्मा जस्माइदम्धमो         | ३७५           | वा यस्ततभ्य रोदसी           | <b>१</b> १    | इन्द्रामी युवोरपि            | ६१७          |
| अस्मा उते महि महे          | 80            | भा यस्मिन् श्वे स्वयाके     | 90            | इन्द्राग्नी शृणुतं हवं       | €33          |
| अस्मा एतद् दिव्यचेंव       | व्दप          | वा यस्मिन् हस्ते नर्या      | ₹०७           | दन्द्रा नु पूषभा वयं         | 486          |
| बस्मा एतन्म ह्याङ्ग्बमस्मा | 224           | वा गार्त मित्रावरणा         | <b>484</b>    | इन्द्राबरुणा मधुमसमस्य       | 3 5.8        |
| बस्मारुमने मचवरसु          | ६७            | मा गाहि शास्त्रदुशता        | 244           | इन्द्रावरुणा सुतपाविमं       | ७१३          |
| जस्माकमिन्द्र भृतु ते      | <b>835</b>    | वा युवानः कदयो              | 488           | इन्द्राविष्णु सत् पनधाय्य    | 918          |
| असमे वय यद् शावात          | 240           | वा रिख किकिया कुण           | <b>₹</b> 07   | इन्द्राविष्णु पिबतं मध्वो    | ७२१          |
| अस्य पित्र यस्य जजान       | ३६३           | बालाक्ता या ठठशीक्ष्यं      | ७६१           | इन्द्राविष्णू मदपती          | ७१७          |
| अस्य मदे पुरु वर्पानि      | 353           | वा वां वयोऽववासो            | ६६५           | इन्द्राविष्णु हविषा वावृधाना | ७२०          |
| अहं चन तत् सूरिभि.         | 366           | वा वां सुम्ने परिमन्        | 668           | इन्द्रासीमा पश्यमामास्यन्तः  | 9 <b>₹</b> € |
| अहरच कृष्णमहर जुन          | ६९            | वा वामस्वासो अभि            | 916           | इन्द्रासोमा महि तद्          | ७३५          |
| वहिरिव भोगैः पर्यति        | ७६०           | वा वृत्रहणा बृत्रहभिः       | ६२१           | इन्द्रासोमा युवमङ्ग          | ७३९          |
| अहेबमान उप याहि            | ३६७           | वा संयतमिन्द्र णः           | 348           | इन्द्रासोगावहिमपः            | ७३७          |
| आक्ट्रय वलमोजो न           | ¥60           | जा सक्षामः सर्वद्वा         | 845           | इन्द्रासीमा वासयय            | 950          |
| भा लोदो महि वृत            | 224           | आसम्रागासः सबसानम्          | ३४९           | इन्द्रो नेदिष्ठमवसागमिष्ठः   | 444          |
| वा गावो अग्यन्तृत          | 216           | आ सहस्र पथिभि:              | १९९           | इन्द्रो यञ्चने पूणते         | 288          |
| बारिनरगामि मारतो           | 5AR           | वासुष्मा पो मघवन्           | ₹90           | इन्द्रो बाजस्य स्यवितस्य     | 348          |
| आ बरुषः ति साम्बेपा        | 945           | बा सूर्यों न भानुम्         | ३८            | इन उ त्वा पुरुशाक            | 245          |
| वा जनाय दुह्मणे            | 526           | इदं त्यत् पात्रमिन्द्रपानम् | 394           | इसं यहाँ चनो घा              | 68           |
| मा जातं जातवेदसि           | 2 70          | इद: हिं त उची               | 660           | इमंच तो गवेषणं               | 450          |
| वाजासः पूषणं रचे           | 442           | इदा हि ते बेवियतः           | २३४           | इयं नो अग्ने अध्वरं          | 458          |
| साते अपन ऋचा               | १७२           | इवा हि वो विस्ते            | ६७९           | इमम् त्यमचर्ववद्             | 193          |
| वा ते बृषन् वृषणो          | \$44.         | इन्द्रं को नरः सक्याय       | 305           | इनम् पुतो अतिथिम्            | 200          |
| मा ते शुध्मी वृषम          | 212           | इत्ताः सुत्रामा स्वयौ       | ४६२           | इमा उ त्वा पुरुतमस्य         | २३०          |
| मा ते स्वस्तिमीमह          | 496           | इन्द्रजामय उत               | २७५           | इया उत्वापुरुशाक             | २३९          |
| बा स्था हरयो व्यक्ते       | 396           | इन्ह्र ज्येष्ठं न का गरें   | AAS           | इसा उत्वाधतकतो               | ४२८          |
| का नो गब्धेमिरश्ची:        | ६३२           | इन्द्र तुभ्यमिन्मध्यम्      | 368           | इंगा उल्वा सुते सुते         | ₹ ¥          |
| जा नो देवः सविताः          | ५२६           | इन्द्र निम्नातु सरणं        | 884           | इय शुष्मेमिविसमा             | <b>234</b>   |
|                            |               | 3                           |               | 4. 4. 0.014.000              | 447          |

| 1  | स्यमददाद् रभसम्                             | ६३४          | -<br>भृतस्य पथि वेथा           | ३८७        | अनिच्या देववीतये         | १२४             |
|----|---------------------------------------------|--------------|--------------------------------|------------|--------------------------|-----------------|
|    | खं मद् वां प्र स्तृणीते                     | 668          | आतस्य वो रच्यः                 | 482        | जीमूतस्येव भवति प्रतीकं  | 19.80           |
|    | जियशेभि शशमे ,                              | २६           | ऋधद् यस्ते सुदानवे             | १७         | क्ष इदुग्राः शबसा        | <b>&amp;</b> 23 |
|    | इया विवितना मुध                             | <b>E 2 3</b> | य्तत् स्यत् त इन्द्रियम्       | २९३        | तं व इन्द्रं चतिनमस्य    | 300             |
|    | उच्छा दिवो दुहित.                           | ६८१          | एना मन्दानो जहि शूर            | ३९६        | तं व इन्द्रं न सुऋतुं    | 894             |
|    | उत द्वा स रवीतमः                            | 498          | एमेनं प्रत्येतन                | इषह        | तं वः ससायः सं यथा       | २६१             |
|    | इत स्या मे हुवमा जग्म्यातं                  | 426          | एवा जज्ञानं सहसे               | 345        | तं बृधन्तं गावतं         | <b>६९</b> २     |
|    | त त्वं सूनो सहसो नो                         | ५२७          | एवा ता विश्वा                  | १८६        | तं वो धिया नग्यस्या      | 386             |
|    | उत धावापृथिवी सत्रम्                        | 428          | एवा नपाती मन तस्य              | ५३३        | तं को विया परमसः         | 348             |
|    | रत नः प्रिया प्रियासु                       | ६४३          | ्रवा नः स्पृतः समजा            | २८१        | तं सधीची हतयो            | 388             |
|    | ति नः सुत्रात्रो देवगोगाः                   | 100          | एवा पाहि प्रस्तवा              | १७६        | तं सुप्रतीकं सुदूर्श     | 228             |
|    | त नो गौषाँण धियं                            | ५७६          | एवेदिग्द्र सुते अस्तावि        | २६२        | सतुरियारो नयाँ           | 568             |
|    | त नोऽहिर्बृद्ध्यः चृणोतु                    | ५३२          | एवेदिन्द्रः सुहव               | 318        | तत् सुनो विश्वे अर्य     | YEE             |
|    | त म ऋजे पुरवस्य                             | ६६७          | एक द्रव्यो बुषमी विश्वक्ष      | ३६९        | सद्व उन्यस्य             | 364             |
|    | त स्य देव सविना भगो                         | 438          | एवा स्या नो दुहिता             | ६७६        | तद् वो गायस्रुते         | 424             |
|    | त स्या नः सरस्वती                           | EYO          | एहि वां विश्वो नपात्           | 460        | तंत्वां वय सुध्यो        | U               |
|    | तादः परुवे गवि                              | 494          | एह्यू थु ब्रवाणि ते            | \$X\$      | तं त्वा समिद्धि रङ्गिरो  | 135             |
|    | त् ते वयश्चिद् वसतेः                        | ६७५          | क्लोकियांसा सुते सर्वा         | 515        | तन्तः पत्नं सस्यमस्तु    | 193             |
|    | त् पूषणं युवामहे                            | 808          | बोमानमापो मानुषीः              | 474        | तन्ती वि दोषो यदि        | 284             |
|    | दस्ने भारत खुमद्                            | १७०          | क ई स्तवत् क. पृषात्           | ४६५        | सन्नोऽहिर्बुष्टयो अद्भिः | 420             |
|    | दम्राणीय स्तनयन्                            | 398          | कदा भूवन् रवक्षयाणि            | 330        | तमग्ने पास्यत तं         | 125             |
|    | दावना त्वज्ञसा                              | १९७          | कहि स्वित् तदिन्द्र यञ्जरित्रे | 339        | तमा नृतं वृजनम्          | 385             |
|    | दु त्यन्वक्षुमंहि मित्रयोः                  | 418          | कहि स्वित् तदिन्द्र यम्नृषिः   | 336        | तमीळिष्य यो अविषा        | ६२८             |
|    | दु श्रिय उपसो                               | ६७०          | किमङ्ग त्या बहाण               | 447        | समीयह इंग्डमस्य रागः     | 388             |
|    | दुष्य देवाः सविता दम्ना                     | ७२९          | विमस्य मदे किम्बस्य            | 290        | तम् त्वा दश्यङ्ऋधिः      | १३९             |
|    | दुष्य देवः सविता हिरण्यया                   | 1            | कुविस्सस्य प्र हि त्रज         | ४२७        | तमुत्वा पाच्यो नृषा      | \$X0            |
|    | दू अयां उपवस्तेव                            | ७३३          | कचा दा अस्तु भेष्ठो            | १५१        | तम् त्वा यः पुरुरासिय    | ASR             |
|    | र च्छायानिय घुणे                            | 843          | ऋश्वा हि द्रोपे अज्यसे         | <b>२</b> १ | तमु त्वा सत्य सोमपा      | 883             |
|    | प त्या रणसंद्रशं                            | १६२          | क्व स्था बलगु पुरुहृताख        | ६५९        | तम् चुपः पुवंणीक होत     | 99              |
|    | प नः सूनवो गिरः                             | 446          | शन्तेयान्ति सतना               | २५६        | तम् नः पूर्वे पितरो      | २४३             |
|    | प स्वासय पृषिकीमृत                          | 808          | गम्भीरेण न उरुणाम्             | 798        | तम् ब्टुहियो अभि         | 169             |
|    | पेदमु <b>पपर्य</b> तम्                      | इ०५          | गर्भे मातु. पितुष्पिना         | 150        | तम् स्तुष इन्द्रं यो     | 535             |
|    | भा जिग्वयुर्ने परा                          | ७२२          | गावो भगो गाव इन्द्रो           | ३०२        | तं पुण्छन्ती वज्रहस्तं   | २४६             |
|    | भा वामिन्द्रःग्नी                           | ६३१          | म्नाइच यस्त्र रहन              | 500        | तं प्रकारतोऽवरासः        | २३५             |
|    | हं नो लीकमनु नेचि                           | 84%          | ग्रावाणः सोम नो हि             | 483        | तब ऋत्वा तब तद्          | 199             |
|    | र्ज नो खौरव पृथिवी                          | ७२८          | वृतवती भूवनानाम्               | ७२३        | तक प्र गति मंद्राम्      | \$33            |
|    | र्जो नेवातं स हिनायम्                       | 843          | वृतेन वावाप्यिकी               | ७२६        | तब ह स्यदिन्द्र          | २२९             |
|    | व्या नवात साहनायम्<br>व्या वामान्तिरध्वरेषु | <b>६</b> ६२  | ज्ञतं दिखन् महि                | 284        | तस्य वयं सुपती           | 863             |
|    | जीते परि बृङ्घि नो                          | 946          | जनाव चिद् य देवत               | 946        | ता बुजीहि नमस्येभिः      | ७०६             |
| -6 | चिता रार मृक्षाव या                         | 010          |                                |            |                          |                 |

| ता जिल्लामा सदमेवं                 | 900  | स्वं होता मनुहितो         | १३४        | । वेषं पार्धी न मा पतं     | Yeş         |
|------------------------------------|------|---------------------------|------------|----------------------------|-------------|
| ता नश्रमो जरमागस्य                 | ६५१  | स्वं होता मन्द्रतमो नी    | CK         | त्वेषस्ते धूम ऋण्यति       | \$9         |
| ता नृभ्य जा सोधवसा                 | 99   | त्वं ह्याने प्रथमो मनोता  | ર          | द्श रवान् प्रविटमतः        | ४७४         |
| ता नो बाजवतीरिष                    | ६३०  | स्वं कवि बोदय             | 228        | दशस्या न पुर्वणीक होत      | 66          |
| ताभिया गच्छतं नरो                  | ६२७  | त्यं कुरसेनाभि जुण्णम्    | 288        | दशाधवान् दश कोशान्         | ४७३         |
| ता भुज्य निभिरद्भ्य                | ६५३  | त्वद् भिथेन्द्र पाविवानि  | 386        | दिवस्पृथिव्याः पर्योज      | <b>४</b> ७७ |
| तां पूरणः सुमति वयं                | ६०३  | स्वद् विभ्रो जायते        | 40         | दिवेदिवे सद्शीरन्यमधं      | 108         |
| ता यशमा शुचिभिः                    | ERG  | त्वद् विश्वा सुभग सोमगानि | 34         | दिवो न सुघ्यम्             | 288         |
| ता योखिष्टमिम गा इन्द्र            | ६२०  | स्वं तदुक्यभिन्द          | २८६        | दिवो न यस्य विधती          | 31          |
| ता राजाना शुचित्रता                | 626  | त्वं तं देव जिल्ल्या      | 240        | दूणाशं सस्यं तव            | *29         |
| सा बल्गू दला पुरु                  | ६५२  | त्वं ता इन्होभयां         | 175        | दूरान्नियदा वसतो           | 343         |
| ता विग्रं धेंथे जठर                | 299  | त्वं त्या चिद्रच्युता     | 22         | द्तेरिव तेऽवृकमस्तु        | ¥99         |
| ता ह त्यद् वतिः                    | ६५०  | त्वं दूतो वमर्स्य         | १३१        | देवस्य वयं सवितुः          | ०६७         |
| ता हि स्वत्रं धारपेथे              | 283  | त्वं देवि सरस्वती         | 538        | चावो न यस्य पनयन्ति        | 34          |
| ता हि श्रेष्ठा देवताता             | ७०५  | खं धुनिस्दि धुनि॰         | 226        | सुतानं को अतिथि            | ११०         |
| ता हुदे ययोरिषं<br>तिरमं चिदेम महि | ६२२  |                           | 844        | गुमत्तम दशं घेह्यस्मे      | 366         |
| तिस्मायुषी तिग्महेती               | 35   | त्वं नः पाह्यंहमो         |            | द्यीनं य इन्द्राभि         | 710         |
| तीनान् घोषान् कृण्वते              | ७४६  | रबं नहिचत्र उत्या         | 860        |                            | 436         |
| तूर्वनोजीयात् तवसः                 | 219  | त्वमग्ने यज्ञानां         | 353        | द्यौष्पतः पृथिवि           |             |
| ते अश्वरन्ती समनेव                 | 640  | त्वमने वन्ध्यतो नि        | 288        | द्रयां अग्ने रचिनो         | २९७         |
| तेजिञ्ठा यस्यारतिः                 | 38   | त्वमपो ति दुरो नियूनीः    | 386        | धन्या चिद्धि त्वे धिषणा    | 24          |
| ते ते अम्मे खोता                   | १५२  | स्वमिमा वार्या पुर        | 230        | प्रत्वना गा धन्वनाजि       | PRC         |
| ते स्वा मदा बृहदिनद्व              | 20.5 | स्वमेकस्य वृत्रहस्रविता   | 806        | वायोजियां यो युज्येकिः     | <b>३</b> २  |
| ते न इन्द्रः पृषिजी                | 488  | त्वं भगो न आ हि रस्नामिषे | 66         | छिष्य वर्ज गभस्यो          | 858         |
| ते नो रायो चुमतो बाजबती            | 478  | त्वां वर्धन्ति क्षितयः    | લ          | <b>धीप्रिर्दिद्ध</b> रवंती | ४१५         |
| ते नो रुद्रः सरस्वती               | 480  | श्वां बाजी हवते           | 343        | वृतवती वनवा.               | 306         |
| ते हि धेष्ठवर्चसस्त                | 483  | स्वा विश्वे अमृत          | 46         | वृषत् पिब कलवी             | ४५६         |
| स्यम् यो अप्रहणं                   | ३८३  | त्वां हि मन्द्रतमम्       | ३९         | धुव ज्योतिनिहितं           | ७३          |
| वातारमिन्द्र <b>मवितारम्</b>       | RES  | त्वां हि ब्मा चर्षणयो     | १५         | अ घर दसुनि यमते            | ४२६         |
| त्रिशच्छतं वर्मिण                  | २९५  | .त्वां हीन्द्रावसे विवाची | <b>३२८</b> | न तद् दिया न पृथिव्यानु    | 440         |
| त्रिषधस्या सप्तद्यातुः             | EX4  | स्वां दूतमम्ने अभृतं      | 558        | न ता अवी रेणुक माटो        | ३०६         |
| स्वं रयं प्र मरो बोधन्             | २८५  | त्वामग्ने पुश्करादध्य     | 296        | न ता नशस्ति न              | 300         |
| स्वं विस्तु प्रदियः सीव            | 83   | त्वामग्ने स्वाध्यो        | १३२        | न ते बन्तः शब्सो           | 310         |
| रवं वृक्ष इन्त्र पूर्व्यो          | २२७  | त्वामिद्धि हवामहे         | ¥36        | नम इदुवं नम अर             | 488         |
| स्वं धातान्यव शास्त्रदश्य          | \$70 | त्वामीळे अध विता          | 175        | न य ईवन्ते जनुषे           | ६८२         |
| र्खं भदाभिमेन्दसानः                | २८७  | त्वामुग्रमवसे चर्वजीसहं   | *¥2        | न य हिंसन्ति धीतयो         | 13R         |
| स्वं ह नु त्यवदमावी                | 191  | रिवर्षीयन्ती अध्वरस्य     | 558        | न यं जरन्ति शरदो           | 755         |
| रनं हि सैतनव् पशो                  | \$A  | स्ये वसूनि पुर्वजीक       | ¥₹         | नमसीङ्गति विषः             | 809         |
|                                    | •    | * 3                       |            | ) vesitaris large          | 447         |

|                                | سنالاتناك  |                              |              |                                         |             |
|--------------------------------|------------|------------------------------|--------------|-----------------------------------------|-------------|
| म बीळवे नमते न                 | 230        | पुरुष्यको पुरुषा स्वामा      | 13           | ब्रह्म प्रजावदा मर                      | १६१         |
| महि ते पूर्वमिक्षमद            | 283        | वुस्तमं वुरुषां              | <b>A</b> \$5 | बह्यामं बह्यवाहसं                       | 980         |
| नहि स्वा शुरो न तुरो           | २७७        | पुरो वो मन्त्रं विन्मं       | ७६           | इह्याणि हि चकुषे                        | २५८         |
| नहि नु ते महिमनः               | 797        | पूजणं न्यजास्यम्             | 490          | हाह्मणासः पितरः                         | ७५६         |
| नाना ऋग्नेऽवसे                 | १०३        | पूचन् तद व्रते वयं           | 464          | भद्रा दवृक्ष उविया                      | ६७१         |
| गामि यज्ञानां सदनं             | ५६         | पूषन्तन् प्र मा इहि          | 422          | षरद्वाजाय सप्रथः                        | 345         |
| नास्य वर्ता न तस्ता            | ६८९        | पूषा या अन्वेतु नः           | 468          | भरद्वाजायाच सुक्षत                      | RGR         |
| नाहं तन्तुं न वि जानामि        | 90         | पूषा मुबन्ध्दिन आ            | 806          | मुदनस्य पितरं गीभिः                     | 483         |
| नितिनित यो वारणम्              | ३७         | पूर्णश्चकं न रिष्यति         | 468          | भूवो बनस्य दिव्यस्य                     | 240         |
| न गुणानी गृणते                 | 352        | वृक्षस्य वृह्णो अरुषस्य      | <b>§</b> २   | मूब इद् वावृधे                          | ३१२         |
|                                | 688        | प्यू करस्ना बहुछा            | २०६          | मधू न येषु दोहसे                        | 424         |
| त् न इन्द्रावरणा मृणाना        |            |                              | 590          | मधुनी बावावृधिदी                        | 939         |
| मूर्ने न इन्द्रापराय व         | 338        | त्र भित्रमर्भे गृणते         |              | मध्ये होता बुरोणे                       | 25          |
| तू नरिवत्रं पुरुवाजाभिः        | 60         | प्रवादतीः सूयवर्त            | ₹ 9 K        | भन्द्रस्य कवेदिब्यस्य                   | 340         |
| नूनो बग्नेऽवृकेभिः             | 80         | प्रणोदेवी सरस्वती            | इ३७          | गरस्वना वृषभं                           | 6 £ x       |
| नू नो रॉय रथां चर्षणित्रा      | 486        | प्रतत्ते अधाकरणं             | २०१          | मर्माण ते वर्गणा                        | 508         |
| नूम आ वाचमुप                   | 580        | प्र तुविद्युम्नस्य           | 500          | महाँ इन्द्रो नृबदा                      | 704         |
| नू सद्यानं दिव्यं नंशि         | 484        | प्रश्नं रयीणां युवं          | 255          | महि राधी विश्वजन्य                      | Yok         |
| नृवत् त इन्द्र नृतमाभिः        | <b>२१३</b> | प्रत्यसमै पिपीश्वते          | ३७२          | महीरस्य प्रणीतमः                        | 824         |
| नृवद् वसो सदमिद्               | १२         | प्रथमभाजं यगर्स              | 417          | महो देवान् यजसि<br>महो दुवो अप विश्वाम् | 221         |
| प्यस्पदः परिपति बचस्या         | 488        | त्र देवं देवनीतये .          | १६६          | मा काकम्बीरमुद् बृही                    | ¥96         |
| पदं देवस्य नमसा                | ጸ          | प्र नव्यसः सहसः सूनुम्       | YZ.          | माकिनें शन्माकीं रिवन्                  | 463         |
| वप्राथ क्षां महि देनो          | 200        | त्र नू बेश्वर सुरोष्ट्र वां  | ६०९          | मा अस्थने वृषभ नो                       | 390         |
| परा पूर्वेषां सभयाः            | 860        | त्र यद् वां नित्रावरणा       | ् ७०१        | मातुर्दिधेषुमक्षर्व                     | 488         |
| परि तृत्धि पणीनाम्             | 408        | प्र या महिन्ता महिनासु       | EXE          | मा नो वृक्ताय वृक्ये                    | 439         |
| परि पूरा परस्तात्              | 468        | प्र वः सलायो अग्नये          | १७४          | सा व एतो जन्यकृतं                       | 480         |
| परो हि मर्स्येरिस              | 400        | प्र वायुमच्छा बृहती          | 400          | सिनंग यं सुधित                          | 206         |
| पर्जन्यवासा वृषशा              | 409        | प्र वीराम प्र तनसे           | 4,84         | मिम्यक येव रोवसी नु                     | 423         |
| पृषि तोकं तनमं पत्तिध्ट्वम्    | 888        | त्र क्येनो न मदिरम्          | 277          | मुर्धानं दिवो गर्रात                    | 94          |
| पाता सुतमिन्द्रो अस्तु सोम हन  | ता३९४      | प्र सम्राजे बृहते            | . 622        | य जानयत् परावतः                         | Yox         |
| पाता सुतमिन्द्रो बस्तु सोव प्र |            | प्रस्तोक इन्नु राषस्त क्षम्य | · YUZ        | व इक् आविवासति                          | <b>६२</b> ९ |
| 3 3                            | २५५        | प्रोतये बहणं सिश्रमिन्धं     | 236          | व इन्द्रासी सुतेषु वां                  | <b>६१२</b>  |
| पावकया यदिचतयस्या              | 888        | त्रो होणे हरकः               | SYE          | व दें राजानावृतुदा                      | 145         |
| पाबीरवी इत्या निभायुः          | 420        | बळित्वा महिमा वाम्           | . 640        | य उन्न इन वर्गहा                        | 54x         |
| विवा सोमन्धि वमुख              | 198        | बह्वीनां पिता बहुरस्य        | ७५१          | व एक वस् तमुष्ट्रहि                     | ¥85         |
| पीपाय स अवसा मत्येषु           | 50         | वाधसे जनान वृषभेष            | Wo           | व एक इक्ष्यरवर्गनीनाम्                  | 525         |
| पुरु हि वो पुरुषुजा            | ६६६        | बृहन्निरले जनिमः             | F 444        | व एनमादिवेशति                           | 453         |
|                                | 334        | वृहस्पतिः समजबद्             | . uve        | व कोविष्क इता ई दु                      | \$70        |
| पुष्टूतो वः पुष्पूर्त          | 444        | 14                           |              |                                         |             |

| य युवं दादवध्वराय       | 308  | या विक्षासां जित्तनारा  | ७१६                | वयमु स्वा गृहपते           | <b>१</b> २५ |
|-------------------------|------|-------------------------|--------------------|----------------------------|-------------|
| यं वर्धयन्तीट् भिर      | 368  | वा अधीय गास्ताय         | 893                | वयम् त्वा पयस्पते          | 180         |
| सः शग्मस्तुविशग्म       | 368  | नान्त पूर्यश्रादो अन्तः | ६०७                | , वरिष्ठे न इन्द्र वन्धुरे | ४५९         |
| ब सकाहा विचर्णण         | 839  | मुनयुगे विदश्यं         | ६६                 | वरिष्ठो अस्य दक्षिणाम्     | 340         |
| यजस्य होतरियिनी         | 63   | युजामो हरिना स्थे       | ४६९                | वर्धाद् यं वज्ञ उत         | ३५५         |
| यज्ञायज्ञा वा अग्नये    | 883  | युव श्रीमिदंशंनाभिरापि. | <i>\$ \$ \$ \$</i> | वर्धान् यं विववे मचतः      | 168         |
| यत्र सव च ते मना        | 685  | यूर्व हि व्हा सुदानव    | 486                | वस्त्री ते अग्ने संदृष्टिः | १५०         |
| यत्र बाणाः संपत्तन्ति   | 530  | यूर्व गावी मेरमना       | ३०३                | वहन्ति सीमदणासो            | ६७२         |
| यत्र गुरासदत्तन्त्रो    | 785  | ये अग्नेयो न शोशुचन्    | 623                | वाममय सवितर्वामम्          | ४६७         |
| यथा होतर्मन्थो देवताना  | 33   | ये के च अमा महिनो       | 4 EY               | वामी वामस्य धूतयः          | 408         |
| यरच त्वा पुरुष्ट्त      | 498  | ये गव्यता मनसा          | 886                | वि जयुवा रच्या             | ६५४         |
| यदिन्द्र दिवि पार्थे    | 355  | ये ते शुकासः शुक्यः     | 48                 | वि तद् मयुरस्णमृग्यिः      | ६७७         |
| यद्रद्वनद्व माहुवीच्यां | 883  | येन बुढ़ी न शतना        | ३८२                | , वि ते विष्यग्वातजृतासी   | 40          |
| यदिन्द्र सर्वे अवंत     | XXX  | वेषि सूर्यम्बसं         | 206                | वि त्वरापो न पर्वतस्य      | २६८         |
| मदिन्द्री अनुयुद् रिनी  | 603  | वो अद्विभित् प्रयमजा    | 380                | वि वृळ्हानि चिर्दाहवी      | ४१२         |
| यदी सुतेशिरिन्द्भि      | ₹98  | यो अस्मै हविषाविधन्     | 460                | वि द्वेषांसीनुहि           | 63          |
| यद् रोदसी प्रदिवो       | ६५५  | यो गृगतामिदासिधा        | 850                | वि पची वाजसातये            | 400         |
| यद् दा तुकी मध्यत्      | 888  | यो नः सनुत्यो अभि       | 88                 | वि विद्रोरहिमायस्य         | २२३         |
| यव था दिवि पार्थे       | 298  | यो नः स्वो बरणो         | <b>७६</b> ५        | वि पूषभारमा सुव            | 402         |
| बमापी बहवी बना          | 865  | यो नो असे दुरेव आ       | 848                | विभूवभाग उपयां             | ११५         |
| बस्ता चकार स कृह        | 293  | यो रजांसि विममे         | 488                | , वि में कर्णा पतयतो       | 98          |
| बस्ते मदः पृतनायग्छ     | 220  | यो रविनो रवितनो         | 360                | वि यद् वाचं कीस्तासो       | 500         |
| यस्ते यज्ञन सामेधा      | 84   | यो वामृजवे क्रमणाय      | ७२५                | वि यो रजास्यमिमीत          | Ęŧ          |
| यस्ते सूनो सहसो गीजि    | 96   | यो वो देवा घ्तस्तुना    | 990                | विशां कवि विश्वति          | 6           |
| यस्का देवि सरस्वती      | 532  | रचवाहनं हिंदरस्य        | ७५४                | विशोविष्ठ ईडघमध्यरे        | you         |
| बस्य गा अन्तरक्षको      | 306  | रधोतम वयदिनम्           | 466                | विश्वदानीं सुमनसः          | 448         |
| यस्य गावावरुवा सूयवस्य  | 286  | रबे तिष्ठन् नयति वाजिनः | उपर                | विक्वामां गृहपति.          | 868         |
| यस्य क्षाव्रमुत मदं     | ३७७  | रायो धाराह्याष्ट्रण     | 469                | विषवे देवा अनमस्यन्        | ७५          |
| यस्य त्यच्छम्बरं मदे    | 398  | रिगादसः सत्पतीं         | 480                | विद्ये देवा ऋतावध          | 998         |
| बस्य मन्दानो अन्त्रयो   | 309  | रुद्रम्य ये मीळ्हुषः    | <b>\$28</b>        | विश्वे देवाः शुणुतेमं      | ५६२         |
| यस्य वायोरिक इतद        | Rád  | क्ष्वक्षं प्रतिरूपो     | 7\$8               | विश्वे देवा मम शूज्यन्तु   | ५६३         |
| बस्य विद्यानि इस्तयो    | 855  | वस्यन्तीवेदा गनीगन्ति   | 9×6                | विक्वे देवास आ गत          | 448         |
| बस्या जनना अहन्त        | 62.6 | बचा सुनो सहको नो        | 200                | विक्वे यद् वां महना        | <b>E99</b>  |
| वा त कतिरमित्रहन्       | 889  | वद्या हि सुनो अस्य      | 35                 | विच्वेयां व. सर्ता         | £93         |
| बा ह उतिरवमा या         | 203  | बद्यीदिन्द्रो वरशिलस्य  | 248                | वीती यो देवं मतों          | 202         |
| या वे बच्दा गोबोपजा     | 404  | बतस्पते वाह्यङगो हि     | Maé                | वुञ्जे ह यज्ञमसा बहिः      | 43          |
| या ते काकुत् मुक्ता     | 350  | बपूर्त तक्विकितुषे      | <b>ECR</b>         | वृतेव यन्तं बहुमिः         | 3           |
| या पूर्व बह्यचोदनीय     | 408  | वर्ष त एभिः पुरुहत      | २१६                | वृषा भद्र इन्द्रे इस्त्रेक | २६३         |
| या वां मन्ति पुषस्पृही  | इन्द | वयं से बस्पामिन्द्र     | 36%                | बुवासि दिवी वृषभः          | 600         |
|                         |      |                         |                    |                            |             |

|                            |             | The state of the s |                  |                              |      |
|----------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|------|
| वृषा हारने अजरो            | 828         | स तु भूधीन्द्र नृतनस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ≎३७              | स वह्निभिऋंगदभिः             | 358  |
| वेत्वा हि वेधी बध्वनः      | १२८         | सस्यमित् दश्च खाया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ३१५              | स वेतस् दशमायं               | 558  |
| वेद यस्त्रीणि विदवास्येवां | ५३५         | सत्रा गदासस्तव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3,80             | स विवतानस्तन्यतू             | X4   |
| वेषि हाध्यर्थिता           | 73          | स त्व दक्षस्यावृक्ती                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 208              | स सस्पतिः सनसा दृश्ति        | 40   |
| वेस्वानर तब तानि           | 48          | स स्वं न इन्द्राकवाणिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | \$30             | स् सत्यसस्यम् महते           | 655  |
| वैक्वानरस्य विभितानि       | ६४          | स स्वं नदिवच वजहरत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SEX              | स सर्गेण शवसा वन्तो          | ३२६  |
| व्यस्तक्तार् रोदसी भित्रो  | Ęo          | स स्वं नो अर्वन निदायर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ९४               | सं सीम बामिश्नतमः            | 306  |
| शचीवतस्ते पुरुशाक          | उंद्द       | सदस्य मदे सदस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 266              | स हि धी पिहंग्यो             | \$4x |
| शरीरपद्रम् पणम             | <b>२२०</b>  | सदिद्धि ते तुनिज्ञातस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | १९२              | स हि यो मानुवा युगा          | 585  |
| शविष्ठंन आ भर ग्र          | २०९         | सविषद् यस्य चक्तिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 402              | स हि विस्वाति पार्थिका       | १४५  |
| शुक्रं ते अन्यय् वजतं      | Folg        | स नः पृष् अवाय्यम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | १३७              | स हि विस्वानि पाविनी         | 253  |
| शूरो वा सूरं भगते          | २७६         | स नीव्यामिर्जरितारम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ३०५              | सा नो विद्दा मसिविषः         | ERS  |
| कारवस्तं पूषणं वयम्        | 468         | सनेम तेऽवसा मध्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | २२६              | सा वह योक्षाविखाती           | EAR  |
| ज्ञाने वीर उदम्य           | ४६६         | स नो नियुद्धिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | च्प्             | सास्माकेनिरेतरी न            | 45   |
| एनवद् वृत्रमृत सनोति       | ६१९         | स नो नियुद्धिरा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ४२४              | सिन्धेरिय प्रयम आशुवा        | 840  |
| धाबो बाजिमिक मुज           | 203         | स नी बोधि पुरएसा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 585              | मुगोत है सुपषा               | go3  |
| श्रिये ते पादा दुव आ       | 306         | स नो बोधि पुरोळाव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | २५९              | सुज्यातिषः सूर्वं दक्षपिकृत् | 420  |
| अवीत इस्द्र ह्ययार्गास     | २८२         | स नो मन्द्राभिरव्यरे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 150              | सुत इत् स्व निमिक्त          | २५३  |
| श्रुष्टी वां यज्ञ उदातः    | 608         | सं नी बाजाय भवस                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 160              | स्तः सोमो असुनोदिन्द         | 330  |
| स इत् रान्तुं स वि वाना    | ते ७१       | स तो विभाषा चक्षणिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3.8              | मुपर्वं वस्ते मृगी अस्या     | ७५७  |
|                            | २३२         | स पत्यत उभवोः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | २७८              | स्बीरं रियमा पर              | १५४  |
| स इत् तमो ऽवयुनं           |             | सपर्येण्यः स प्रियो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | É                | सूरो न बस्य दृशनिः           | २७   |
| स इत् सुरानुः स्ववां       | 200         | स प्रस्तवन्नवीयसा-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 186              | स्रो जन्म ईजे शतमे           | 9    |
| स इदस्तेव प्रति "          | २९          | स मज्यना वितम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | १९५              | सोममन्य वसासदत्              | 800  |
| स ई रेभो न प्रति           | 30          | स मन्दस्या हानु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | २६०              | सीनाच्डा सारवेगाम्           | OVE  |
| स ६ स्पृष्ठो बनते          | २२५         | स मन्दस्वा हान्धसो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>&amp; ∮</b> • | सोमारुदा वृषमेतास्परमे       | 084  |
| स ई पाहि य ऋजीषी           | १७५         | स मातारा सूर्येणा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ३२३              | सोमास्टा वि वृहतं            | 388  |
| संवां काता नासत्या         | ६६८         | समिखयाँन समिषा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 124              | स्तीर्जे बहिषि समिधाने       | ५६६  |
| संवा करंणा समिया           | ७१५         | समित्रे भनी सुत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 368              | स्तुव ज वो भह जातस्य         | 435  |
| सञ्च बौरजायत               | ५०३         | समिक्षा बस्त बाहुनि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2,4              | स्तुवे जनं सूतन              | 408  |
| ससायो बहावाइसे             | ¥ou         | सम् पूरका कमेगहि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 406              | स्तुचे नदा दिवी अस्य         | 283  |
| संगोमधा वरित्रे            | <b>3</b> 80 | स मे वयुर्खदयद दिवनोः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 406              | स्तोत्रसिन्द्रो सरुद्गणः     | 440  |
| सचस्य मायमबसे              | <b>२७</b> २ | सं पूचन् विदुषा गव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 400              | स्मादुवंसदः पिठरो वयोधाः     | 944  |
| स वित्र वित्रं वितयन्      | 48          | स वृद्धाः सत्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100              | स्वाद्धिकलावं मधुमी          | YUE  |
| सं जायमानः परमे            | ६३          | स यो न मृहेन निम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 166              |                              |      |
| संबोच त्या दिवी वरो        | १६          | स रथेन रथीतमी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 737              | द्वती ब्याच्यार्थ            | £5.8 |
| सं च त्वे बरमृबिर          | ३३२         | सरस्वति देवनिदी नि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | \$ 5 5 3         | हुने वः सूनुं तहसी           | A.S. |
| स तत् कृषीचितः             | ¥€          | सरम्बरयणि नो नेषि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 580              | हुवे को वेत्रीमदिति          | 488  |
| स दु श्रृष्ठि शृत्या       | ₹X€         | ह रायस्त्रामुप सृषा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 384              | ह्मयामधि (चेन्द्र            | ३७१  |
|                            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                              |      |



# ऋग्वेदका सुबोध भाष्य

# सप्तम मंडल

a management

# [ ? ]

( अर्थः - मेत्रावरुणिवेसिष्ठः दवता- अक्षिः । छम्दः- विराद् , १९-२५ विषद्वप् । )

१ अधि नर्। दीजितिभर्गण्यो हिस्तंच्युती जनयन्त प्रश्चस्तम् । दूरद्वा गृहपंतिमश्चर्युध

ग 🐮 🖁

२ तम्बामम्ते वर्षयो न्युष्यम् तसुप्रतिचक्षमवसे इतिथत ।

दुक्षाध्या यो दम प्राप्त नित्यीः

4 3 11

अर्थ — [ ? ] ( तरः पशस्तं दूरेहशं ) नेता कोग प्रशंसा करने योग्य, दूरदर्शी ( गृहपरि अधर्यु ) जपने शंकि पाडन करनेवाल प्रतिशीठ ( अर्थि ) अग्निको ( अर्थिशः ) दोनी अर्थिवधिसे ( हस्तचपुनी ) दार्थीकी कुशलकासे : दी-धिनिधिः जनयन्त ) अपनी जंगुळिबोकै द्वारा निर्माण करते हैं । १ ॥

[२] (यः द्शारयः ) जो वस रहनेराका जधवा वश्वान् । नित्यः वसे आस ) सन्। जपने स्थानमें रहना था, (सं सुप्रतिचक्षं अग्निं ) का क्यान दर्शनीय जग्निको (कुनः चित् ) सब जोरसे (अवसे ) सबकी शुक्ता का जो किय (सास्त्रः ) निरास कर्गान्ति (अस्ते नि आण्यन् ) जपने बरसे, रहनेके स्थानमें काकर रक्ष दिया ॥ २ ॥

भावार्थ — नेता क्रांग प्रशंसांक बोग्य, दूरदर्शी, अपने परोडी सुरक्षा करनेसे समर्थ और प्रगटिशीक नप्रणं को प्रकाशित करने हैं। बचके नित्र तेतसे ही वह अपनी प्रकाशित होता है, बसे बच्च सनुस्वाल अपने प्रयहनमें आंग वह है। सनुष्य क्रांगोंको प्रशहतमार्गसे चढ़ादे। जपने पर, अपने समात्र और अपने राष्ट्रकी रक्षा करनेसे समर्थ हा। वह स्वयं श्री प्रमतिशीक हो ॥ ॥

बक्रवान् पुरुष मन् अपने धरमें रहे और धरकी सुरक्षा सावधानीसे करता रहे। मनुष्य भी ऐसे तीर पुरुषकां सब ओरसे अपनी सुरक्षा करने हे लिय नाव्यमें अपने घर बुलावें और बसका भरपूर जावर करें। राष्ट्रीय नाम रेक ऐसे बीप पुरुषको अपनी सुरक्षा के कार्यमें नियुक्त करें। मनुष्य अपने बक्तके आश्रम ही सरकार के बोरब होता वं ऐसा नार जारने समाजनें संचार करके सर्वम निर्मेषता स्थापित करें है ? !!

EL 🤏 II

| ą | प्रेद्धां अमे दीदिहि पुरो नां ऽर्जस्त्रया सुम्यी यविष्ठ     |     |     |    |
|---|-------------------------------------------------------------|-----|-----|----|
|   | स्वी शर्थन्तु उपं यश्चि मार्जाः                             | 19  | Ę   | 11 |
| 8 | प्र ते अग्रयोऽप्रिक्यो वरं निः सुवीरसिः शोश्चचन्त सुमन्तः।  |     |     |    |
|   | यत्रा नर्गः समासंते सुजाताः                                 | -11 | 8   | H  |
| ц | दा नों अमे शिया रापिं सुवीरं स्वप्त्यं सहस्य प्रश्चस्तम् ।  |     |     |    |
|   | न वं याना संति यातुमानान                                    | 11  | Eq. | 11 |
| Ę | उप यमेर्ति पुनितः सुदक्ष द्वाचा वस्तीर्हिविद्यांती घृताची । |     |     |    |
|   | To Administration                                           | 41  |     |    |

अर्थ — [ ३ ] हे ( याविष्ठ असे ) करण नमें ! ( म इन्हां अजहाया स्मृत्यों ) महीस होकर प्रथण्ड व्याकासीसे ( नः पुरः वीदिष्टि ) इमारे सन्भुन प्रकाशित हो । ( त्यां शुश्चन्तः वाजाः उपयन्ति ) तेरे पास बहुत कह और बस्र नाते रहते हैं । ॥ ६ ॥

[ ४ ] (अप्तिभ्यः वरं युमन्तः ) विशेष भी विषक तेजस्वी (ते सुवीरासः अग्नयः ) वे बत्तम वीरस्य विशेष (प्र निः शोशुचन्तः ) विशेष शिविसे विषक प्रकाशित होते हैं । यज सुजाताः नरः ) जहाँ वत्तम कुळीन वीर (सं आसते ) संगठित होका वैठते हैं ॥ ७ ॥

इस अंश्रके स्मरण करने योग्य वाक्य---

उप स्वनम्समाववसूध्ः

- १ अजिभ्यः वरं शुमन्तः सुवीरासः— बहिसे भी विषक तेत्रस्त्री इमारे वीर हों। इमारे युव वीत्र देसे वीर हों कि जो बहिसे भी विषक तेजस्त्री हों।
- २ सुजानाः नरः समासने उत्तम कुळीन पुरुष एक स्थानपर बैठते हैं। एक स्थानपर बैठहर संबटना करते हैं।

[ प ] है ( सहस्य अप्ते ) अनुका पराभव करनेमें कुशल अप्त ! ( नः ) हमें ( सुवीरं स्थपत्यं प्रदाहतं रिये ) जिसके साथ बीर हों, उत्तम संवित हों, ऐसे प्रशंसित अनको ( विद्या दाः ) शुद्धिके साथ हो । ( यं यातुमावान् यावा न तरित ) जिसको हिंगक अनु कसी वाचा नहीं कर सकता ॥ ५ ॥

[६] (यं सुद्धं ) जिस बक्तम बढवाबके पास ( हविध्मती घृतासी युवितिः ) बन्नवाकी घृत परीसनेवाकी तक्की (दांचा वस्तोः ) रात्रीके बीर दिनके समय ( उप पति ) जाती है, ( पतं स्वा वस्तुः अरमतिः वपैति ) उसके पास धनके साथ रहनेवाकी दुवि भी होती है ।

आवार्थ--- तरुण कप्रणी अपने कतुक वेजसे सर्वत्र प्रकाशित होता हो। जो ऐसा चेत्रस्त्री होगा उसके पास कह और बढ़ स्वयं उपस्थित होते रहेगे। यो बढ़वान कीर रेजस्त्री होगा, बसे वक्त और बढ़ स्वयं प्राप्त होते रहेंगे और बसका बढ़ कथिकाधिक बदशा जाएगा ॥ ३ ॥

गड़। उत्तम कुतमें बश्यक दूप वीर उत्तम शितिसे सगठित होकर रहते हैं, वहाँ उत्तम वीर स्विमें मी स्विक तेत्रस्तं, होकर प्रकाशते हैं। इसकिये वीर स्वमा सीर स्वमें समाजका संगठन कों। यन एक विचारसे कार्य करें सीर उत्तम नीरोंकी स्वमी वीरमा सीर स्विक दिकानेके किए सबसर दें॥ ४॥

त अप ! हमें बत्तम बीद सन्ततिबोंसे युक्त देखवं प्रदान करो । वक येसा हो कि जिससे शतुका परामध हो । जिस भनकी रक्षा करनेके बिए वीर सम्वति होगी ही नहीं, तो वह कम निक्षित रूपसे नष्ट हो जाएगा । कम दशसरहसे प्रकासित हो, निम्बनीय साधनोंसे कम प्राप्त न किया नाय ॥ भ ॥

11 60 11

७ विश्वा अग्रेडपं दुहाराती येशिस्तपोभिग्देहो जरूथम्। प्र निस्वरं चातयस्वामीवाम् 11 9 11 ८ आ यस्ते अम इधते अनीकं वसिष्ठ शुक्र दीदिवा पार्वक । उतो न एमिः स्तवधैरिह स्याः 11 8 11 ९ वि ये तें असे मेजिरे अनींकं मर्ना नरः वित्यासः पुरुता। उतो नं पुभिः सुमना इह स्याः 11 8 11 १० इमे नरी वृत्रहत्येषु बरा विश्वा अदेवीरिम संन्तु माया।। ये मे धियं पनयंन्त प्रशस्ताम्

अर्थ- [ ७ ] हे (अरमे ) नमे ! (विश्वाः अरश्तीः तपोभिः अप दह् ) सन शतुनों हो नपने तेनीसे उद्या, ( येभिः जरुथं अद्द ) जिनसे कठोर भाषी बाबुको तूने बळाया था, नथा ( अमीवां निःस्वर म चानयम्ब ) रोगीको निःशेष शितिसे हटा ॥ ७ ॥

[८] दे ( वसिष्ठ शुक्र दीदिवः पाचक मद्रो ) दे नियास देतु शुन्त तेतस्वी पवित्रता अस्तेवाले भग्ने ! , यः ते अनीकं का एछते ) जो तरे तेजको प्रदीत करता है; उन ( नः उतो प्रिमः स्तवधैः हह स्थाः ) इस सबके पास इन प्रशंसा स्तीओंके साथ बाबर वर्ध रह ॥ ८ ॥

[९] हे बड़े ! (ते अनीकें) तेरा वेज, (पिड्यास: मर्ताः नर) विवर्शेका दिव करनेवाछे मर्स्य छोगोंने ( पुरुषा विभोजिरे ) बनेक स्थानोंमें, बनेक देशोंमें फैडाया है, उनके समान ( नः उती पाभः सुमना इह स्याः ) हमारे इन स्तोत्रोंसे प्रसंख होकर तुम यहां रही ॥ ९ ॥

१०] (ये मे प्रशास्तां धियं पनयन्तः) जो मेरी प्रशंसनीय बुढिकी स्तुति करते हैं. (इमे त्राः अञ्चहत्येषु पृह्याः ) वे ये नेता वृत्र तथ करनेके किये शुद्ध किये युद्ध श्रुवीरता करनेवाले वीर पुरुष ( अनेचीः विश्वाः मायाः अभि सन्तु ) सब आधुरी कपटोंको पराभूत करें ॥ ९० ॥

भावार्थ— इस बळवान् अग्निके पाम बखवाकी और वृत परोझनेवाकी एक तहणा दिनरात जाती है। यह तरण अग्नि है और उसके पास जानेवाकी वृतसे युक्त तरुणो जुहु या खुवा है। खुवामें सो या इदि मरकर अग्निमें लाहुति हाली जाती है। यह वर्णन रूपक अर्वकारका एक उत्तम हतारण है। इस अलंकारमें यह भी कहा गया है कि यह तरुणी बुद्धि युक्त है। जो खुनासे हिन देता है, वह बुदिपूर्वक हिन प्रदान करता है ॥ ६ ॥

नपने रोजोंसेही शतु बोंको दूर करना चाहिए, समावमें जो कडोरमाची हो, बन्हें दूर करना चाहिए, हमी तरह तो रोग हों, उन्हें भी दूर करना चाहिए। कठोरभाषी शत्रुको लयनेही तेजसे कजितत करना चाहिए, हभी तरह अपने नेजोंसे अनुबोक रोजको निस्तेत करना चाहिए। अपनी शारीरिक सिंहण्याता तथा नारियक शक्तिसे रोगोंको भी दूर करना चाहिए। जन्दरका जीवनस्स जिस अनुव्यमें प्रबळ दोता है, उसके शरीरमें रोग नहीं घुस मकते ॥ ७ ॥

कोगोंको इस्तम रीविसे निवास धरानेवाता स्वयं ग्रुद्ध और पवित्र हो । ऐसा स्वयं वेजस्वी और सबका पवित्रता करनेवाका वीर बाग्निके समान वेजस्ती होता है। हमका सैन्य या बल हमका सामध्य ही है। ऐसे वेजस्ती पुरुपकी प्रशामा सब करते हैं जीर यह अपने पाम आकर रहे, ऐसा भी चाइते हैं। पविश्र, बल्डिट, नेजस्वी और सर्वत्र पवित्रता करनेवाला सनुष्य विभिन्ने समाय देजस्वी होता है। पुँसा वीर समावते बादर रहे ताकि समाव बस्निकील हो ॥ ८ ॥

अपने बपास्य देवका यस अस तरह इसारे पूर्वत्र पितर देश विदेशमें फैलाया करते थे, बसी तरह दम भी करें। देसा करनेसे ही प्रश्रु पसंद्र होंगे । देशविदेशमें चर्मका प्रचार करना चाहिए और सबको बादमें बनामा चाहिए ॥ ९ ॥

प्रशंसा बोरब बुद्धि और क्लाम कमेंकी सब कोग प्रशंसा करें । युद्धमें क्यस्थित ग्रावीर नेना असुरेकि तथा शत्रपक्षके सम कपट जाओंको दूर करके अपनी विजयके किए प्रवत्न करें ॥ १० ॥

| ११    | मा शूने अग्ने नि पदाप्र नृणां माधेषंसोऽबीरंग्रा परि स्वा ।      |     |   |     |    |
|-------|-----------------------------------------------------------------|-----|---|-----|----|
|       | श्रुजार्वतीयु दुर्योसु दुर्य                                    | -11 | ? | 8   | Н  |
| 88    | यमुश्री नित्यश्चपयार्थि युद्धं प्रजानन्तं स्वप्तयं श्वर्यं नः । |     |   |     |    |
|       | स्यजंत्मना येथंना वाव्धानम्                                     | Ħ   | 8 | ą   | II |
| \$ \$ | पाहि नो अमे रक्षमो अर्जुष्टात् पाहि पूर्वेररंरुपो अप्रायोः।     |     |   |     |    |
|       | त्या युजा पृतनायुरिम ध्यांम्                                    | Ή   | 8 | 3   | 11 |
| \$8   | सर्वायर्थिरत्यंस्त्वत्यान यत्रं बाजी तनंयो बीळपाणिः।            |     |   |     |    |
|       | सुरसंपाथा अधरां समिति                                           | ##  | 8 | પ્ર | (I |

अर्थ— ' ११ | हे असे । इति मा नि मदाम ) पुत्र पीत्रादि रहित झून्य घरमें हम न रहें । हे ( दुर्य ) घरके किये हित कर्ता ! ( जुलां ) मनुष्योंक बीचमें हम ही ( अ-शेषसः अधीरता मा ) पुत्र पीत्र रहित तथा वास्ता रहित न रहें । ( प्रजावतीषु दुर्यासु स्था परि ) पुत्र पीत्रादिकोंसे युक्त घरोमें हम तेरी उपासना करते हुए रहें ॥ ११॥

- १ शूने मा निस्तदाम— पुत्र पीत्र रहित, संतान दीन घरमें हम न रहें। हम ऐसे घरोमें रहें कि तहा पुत्र पीत्र प्रयोज बहुत हों। पुत्रोंसे वर भरे हुए हों।
- २ नृणां अशेषसः अवरिता मां मनुष्योमें प्रश्नरहित तथा दीरता रहित जीवन बहुत बुरा है, वैसा जीवन हमें कभी प्राप्त न हो।
- र मुणां मा निस्दर्शम— दुसरे मनुष्योंके परमें रहनेका अवसर इमें न प्राप्त हो । इस वपने घरमें रहें । रहनेका घर अपना हो ।

ध प्रजावतीषु दुर्यासु त्वा परि निसदाम— संतानोंसे युक्त परोमें प्रभुकी क्यासन। बरते हुए इस रहे । [१२] ( यं यश्रं अश्र्यो नित्यं उपायित ) जिसके पास प्रानीय नशास्त्र निश्च जैसा तेजस्त्री वीर जाता है ( तं प्रजावन्तं स्व क्र्यं ) वैसा प्रजावाना कत्तम संतानवाना ( स्वजन्मना द्वायसा वसूधानें ) वपनेसे उरक्ष हुए कौरस संतानसे बढनेवाना ( क्ष्यं न: देहि ) घर हमें हो ॥ १२ ॥

[१३] हे (अरते ) भारते ! (अजुषात् रहासः तः पादि ) संबंध रक्षांते विषे समीव्य ऐसे दुष्ट राक्षसीले हमें बचाओं (अररुपः अधायोः धूर्तेः पादि ) दुष्ट पापी धूर्तेसे हमें सुरक्षित कर । (त्वा युत्रा पृतनायृत्

अधिस्यां ) पुरदारी सहायवासे सेना केवर हमका करनेवाटे शतुका भी हम परामद करेंगे ॥ १३॥

[ १४ ] (यत्र वाजी विद्धार्गाणः ) जहां बहवान् सुरद शक्षधारी (सहस्न-परथाः तनयः ) सहली प्रकारके धरुसोनीसे युक्त भवना पुत्र (अक्षरा सं प्रति ) नक्षशैसे ज्ञानीसे युक्त होता है, स्तोत्रीसे अग्निकी हपासना करता है, (स इन् अग्निः ) वही निम (अग्नीन् अति अस्तु ) भन्य निमयोसे श्रेष्ठ है ॥ १॥ ॥

भानार्थ — पुत्रोंसे रहित वर्धात् सन्तानहीन घरमें हमें न रहता पढ़े। हमारे पुत्र पीत्र हमारे परमें रहें। हमारा घर बाठवरोंसे परा रहे। बाहर भी हम जिसके घरमें रहें, वे घर भी बाठ-वर्जाने भरपूर हो। प्रत्रहीन तथा वीरपाहीन जीवन सुरा है। बाठवर्जासे मरे हुए घरमें रहकर इस प्रमुखी भक्ति बिया करें। ११।

वर पेसे ही कि को पुत्रपीचादि सन्तानोंसे युक्त हो, अपने घरमें शीरस सन्ताने हों, और वे औरस सन्ताने घरकी काभ्या बढानेवाडी हों। दूसरेंकी संवानोंको इचकके रूपमें व हेना पढे। औरस सन्तानोंसेही घरकी समृद्धि बढे।। १२ व

सतुष्य राक्ष्मोंसे भवना बचाव करें, पापी बीर छवी हुएँसि भवने नायको सुरक्षित रसे बीर सेना केवर जाक्रमणकारी कनुका पराजय करनेके किय तैयसर रहे ॥ १६ ॥ १५ सेद्रप्रियों चेनुष्यतो निपाति समेद्धारमंहंम उठ्णात् ।

मुजानासः परि चरन्ति बीताः

१६ जूमं सो अधिराहुंतः पुरुता यमीशोनः समिदिन्भ हुनिष्मान् ।

पति यमेत्यं ज्वेषु होतां

१७ त्वे अग्र आहर्यनानि भूरी अधानाम् आ जुंहुपाम निर्धाः ।

जुमा कुण्यन्तौ बहुत् मियेधे

१८ हुमो अग्रे बीनतंमानि हुन्या ऽजंस्रो विश्व देवनांतियच्छ ।

प्रति न है सरमीर्णि व्यन्त

अर्थ— [१५] ( य समेदारं चनुष्यतः निपाति ) को क्यानेवादेकी हिसकते पुरक्षा करता है, ( उरुष्यात् अंद्रसः निपाति ) बाधक वादमे क्वाता है, ( य सुजातालः वीराः परिखरन्ति ) जिसका एव कुळीन वीर एव करते हैं ( सः इत् अद्भाः , वदी बंध बांग है ॥ १५ ॥

१ समेद्धारं वजुष्यतः निपति - जनावेवालेकी दिसक्ते सुरक्षा करा

२ उरुप्यात् पापात् निपाति — पापसे बचानां,

३ सुजाताब्यः श्रीराः परिचरन्ति-- असम कृत्विन श्रीर पुत्र बैठकर पता करें । तथा पुत्र ऐमा करते हैं। वह घर श्रेष्ठ है ।

[१६] ( ये हविष्मान् ईशानः सं इंन्धे ) जिसको हविष्याच नेनेवाला पृथयंतान् बावक प्रदीस करता है, ( ये होता आध्यनेषु परि पति ) जिपको होता हिसारित यशोमें प्रदक्षिणः करता ६ ( स्टः अयं अक्षिः ५कना आहुतः ) वह यह क्षार है कि जो बहुतवार बाहुतियमि हुत हुआ है ॥ १९॥

र्ज हे (अरमे । अपे ! (त्वे इप्रामासः ) वंदी हवासे अनक स्वामी वने (नित्या उभा वहत् कृणवन्तः ) तिल करते पांग्य दानी प्रकारक स्वाप्त तथा तथ करनेवांड हम (सिथेघे भूरि आहवनानि जुहुयाम )

मश्चित बहुत प्रकारका हवन तरे किये काते हैं ॥ १७ ॥

[१८] है (अझे ) क्ये दि (अज्ञास्त्र) वीततमाति ) कर्धाहतरीतिसे वे अर्थत विधा हिट्या ) हवर द्रव्य (देवतर्शते अभि निश्चि ) देवताओं के समूहक पास पहुँचा (अच्छ ग्रच्छ च ) कीर वहां सीधा आ (नः ई सुरभीणि अतिवयन्तु ) हमारे ये सुर्गनित हविदेग्य क्येक देवताको भिष्य हो ॥ १८ ॥

भावार्थ — मनुष्यका भीरस पुत्र बळवान् हो। वेदक उपयुक्त कथनका यह वर्ध नहीं कि उसका दत्तक पुत्र बळवान् म हो, बाविनु इसका मतरब यह हैं कि मनुष्य पह दत्तक हुन का लगका नी बादी न बाद। सनाक बरने बीरस पुत्र हों, यही इसका बर्ध हैं। देसा औरस पुत्र बलवान् हो द्यूर हो, १ काधार। हो, धन बच्च युक्त हो विद्वाद हो। देसा पुत्र किस अग्निमें इसन करता है, वही बर्सि अह है। देसां विश्वाका प्रवन्त देनमें सर्देश दोशा च दिए ॥ १४ ॥

को अपने प्रदीक्ष करनेवालेकी दर नगहरी बक्षा करता है, करों हर पापसे कवाता है। मनुष्यक्र जीरसपुत्र जिसकी पुता करते हैं, बढ़ी जिस सबसे श्रेष्ठ हैं। तो देसे सावधान करके कत्तम सार्गेटर चकनेके लिए प्रेरिन करता है, सबकी दर नरहसे

रक्षा करनी चाहिए। ससे पापसे बचाना चाहिए। यस्में सभी सदस्य मिळकर विकिश पूजा करें ॥ १% ॥

अंद्र अग्निको ऐश्वर्यशासी याजक अर्थात् वज्ञ करनेवाका सनुष्य प्रदीस करता दे और दिसारदित प्रश्लोकी प्रदक्षिणाः करता है। इस अग्निये वज्ञान अनेकशार बाहुतियो दना है॥ १६॥

हे बड़े ! तेरी कुरासे हम बनके स्वामी बनें हैरे किए स्तीत तथा आत्मरक्षा के किए काम तैयार करनेवाड़े इम

बज़में बहुत प्रकारकी बाहुतियां तेरे लियू प्रदान करते हैं ॥ १७ ॥

है बड़ें ! हम यज्ञकी बड़िमें जो बबाण्डत रूनसे तुझे अत्यन्त प्रिय क्रगतेताके इतिह्रण बाकते हैं वन हर्ग्योंको तु वृष्टिके समृद्दशक पहुंचा। इसारे हारा दिए गय वे सुगंचिन ह्रण्य देवोंको अन्यन्त प्रिय जीर क्षिकर करे।।। १८ व १९ मा नी अमेऽविरिते पर्श दा दुर्वास्टर्मतये मा नी अस्यै। मा नी क्षुषे मा रक्षसं ऋताबों मा नो दमें मा बनु आ ईह्यी।

11 25 11

२० न् मे ब्रह्माण्यान् उच्छंश्वाधि त्वं देव मुघवंद्धाः सुधूदः । रातौ स्यामोभयांस जा हे यूर्व पांत स्वस्तिमिः सदां नः

11 20 11

२१ त्वर्मये सुहवीं रुण्वसंदक् सुद्वीती स्त्री सहसो दिदीहि । मा त्वे सचा तर्नये नित्य आ धङ्मा बीरो अस्मनयों वि दांसीत्

0.33.0

अर्थ — [१९] हे (अग्ने ) नमे ! (नः सवीरते मा परादाः ) हमें पुत्रहीनना न मान्त हो । (तुर्वासिसे च नः मा परादाः ) महिन वस्त परिचान करनेकी नवस्थाको हमें न पहुंचा। (अस्यै अमतये नः मा परादाः ) इस निर्वृद्धाको हमें न पहुंचा। (नः श्लुचे मा ) हमें भूलके कष्ट न हों। (मा रक्षसः ) शक्षसः हम पर इमका न हरें। हे (अतायः) सत्यवान् अमे ! (सः दमे मा ) हमें वरमें कष्ट न हों (धने मा आजुहूर्थाः ) हमें वनमें कष्ट न हों ॥१९॥

िर० हे (असे) असे ! (से झहारणि नुउत् दादाधि ) मेरे किये अबोंको उत्तम प्रकारसे परित्र कर । हे (देव ) तंत्रस्त्री असि देव ! (त्वं मधवद्भाष्टः सुपूर् ) त्हम सब हितिहेम्स्यूर धनोंको भारण करनेदाकोंके किये अबोंको वेदित कर । (त रातौ उभयासः आ स्थाम ) तेरे दानमें हम दोनों केनेवाके होकर रहेंगे। (सूर्य सद्दा नः स्वस्तिभिः पात ) तुम सद्दा हमें कहदाण करनेवाके साथगोंसे सुरक्षित करो ॥ २०॥

[२१] हे (सहसा स्नो अझे) बलसे करपब होनेवाके बंध ! (सुह्य: रणवर्सहक्) उत्तम प्रार्थित होनेवाका और रमणीब शिवनेवाला द् (सुद्दीती दिवीहि) ज्याकाओंसे प्रकाशित हो। (प्रनये जित्ये खे सचा) प्रयक्ते लिये नित्य सहायक होकर (सा सा धक्) इसे मत् जला। (वीर: नर्य: मा अस्मन् विदासीतः) वीर और सामबोंका दित करनेवाका पुत्र हमसे विनह न हो॥ २१॥

भावार्थ— हमारे पास पुत्रहीन जनस्या न जाते । इसें कभी हुने वस्त्र पहनना एके, ऐसी स्थिति भी हमें न मास हो । हम कभी बुद्धिन भी न हों । भूक हमें न सताने । राक्षम हम पर हमका न करे । हम चादे जरमें रहें, चाहे बनमें, कर्यात हम कहीं भी रहें, हमें किमोतरहका कष्ट न हो, हम सर्वत्र प्रसन्त रहें ॥ १९ ॥

मनुष्य मझण करने योग्य जवको पविश्वद्ध शितिसे तैदवार करे। ऐसे जब मकिन या मैके हाथोंसे न बनावे गए हों। जो जकसे युक्त हैं, डन्हें भी उत्तम जब मिकते रहें। प्रभुके दानके इस सब भागी हों, अर्थात् इस सबको प्रभुका दान मिळता रहे। इस प्रभुकी मिक्त करें और प्रभु हमें प्रस्थ होकर अत्तम जब प्रदान करते रहें। प्रभु जपने कल्याणमय हाथोंसे हमारी रक्षा सदा करते रहें ॥ २०॥

ह जमें ! त् इमारे वरमें रोज प्रदीस होता रह और अपनी प्रदीस उद्याकाओं से इमारे वहां प्रकाशित हो। इमारे वरमें जितने पुत्र रोत हों, दनका त् रक्षक हों, बन्हें त् कष्ट न दें। हमारा पुत्र दीर और यनुष्योंका हित करनेवाका हो, वह कभी विज्य या अपस्त्युका शिकार न हो। यनुष्यका पुत्र इतना सुन्दर हो कि सभी करे देखकर प्रस्त हों और अपने पास सुकानेकी क्षणा करें ॥ २१ ॥

| २२ मा नी अम्र दुर्भृतये सच्चेषु देवेद्वेष्य्तिषु प्रवीचः ।    | ॥ २२ ॥   |
|---------------------------------------------------------------|----------|
| मा ते अस्मान् दुर्मतयो भूमाचित् देवस्य खना सहसा नजनत          | 11 ×× 11 |
| २३ स मती अप्रे स्वनीक रेवा नमेन्यें य अजिहाति इव्यम् ।        |          |
| स देवता वमुवनि दभाति यं सूरिर्थी पृच्छमान एति                 | स २३ त   |
| २४ महो नौ अमे सुविवस्यं विद्वान र्शयं सूरिस्य आ वहा बृहत्तम । |          |
| येन व्यं सहसाबन महेमा ऽविक्षिताम आर्थण सुवीराः                | ॥ ४४ ॥   |

अर्थ — [२२ ] ६ जोते ! ( स्तवा देखेलेषु वयु असियु ) द हमारा मागी है जतः त देशे द्वारा प्रवीप्त किये जिल्लाको । सः तुर्भृतये मा प्रयोखः ) इमारे भरण पोषण न करने के छिपे न करना । हे (सहसः स्तो ) बजसे जत्यक होनेवाके पुत्र ! / देवस्य त दुर्पत्यः ) प्रकाशमान रोनेवाके तेरी वृद्धियो हमारे विषयमें कदापि दोष पुक्त न हों; ( भ्रमात् चित् नदांत ) अगसे भी हम पर तुरकारा विरोधी भाव न हो ॥ २२ ॥

१ मचा नः दुर्भृतये मा प्रवोत्तः — कोई साथी नपने मित्रोंके भरणपोषणमें बाधा काक्नेका बस्त

२ दुर्मतयः मा - कोई मित्र सपने साधीके संबंधमें शुरे विचार प्रकट स करे !

३ भूमात् चित् सचा मा नशंत- अमसे भी मित्रके विषयमें इसका साथी मुर विचार प्रकट न हरे।

[२३] हे (स्वनीक् अग्ने) बचम तेजस्वी अग्ने! (अमर्त्ये या इत्यं आ जुहोति) बमर ऐसे तुम ब्रिसें जो इत्य करता है। (सा मर्ताः रेवान्) वह मनुष्य धनवान् होता है। (यं सुरिः अधी पृच्छमानः पाने) जिसके विषयों काती और धनकी कामणा करनेवाका प्रता हुवा काना है (सा देवता वसुधनि वधाति) वह देवताके वहेदवसे धन वर्षण करता है। २६॥

[२४] हे (अग्नें) जो ! (मः महो स्वितस्य विद्वान्) हमारे वहं करपावकारक वर्षके जाता तू है। (स्विया वृहन्तं रिवं आ वह ) विद्वानोके किवं वस वहं पेचर्यका प्रशान कर । हे (सहसाऽवस् ) वलसे संरक्षण करनेवाके अग्ने ! कि । येन वयं आयुषा अविक्षितासः ) जिससे इम जायुसे आज न होते हुए, पूर्णायुषी होकर, (सुवीराः मदेम ) उत्तम वीर पुत्र पीलोंके साथ बानंदसे रहें॥ २४॥

भावार्थ — मित्र कभी ऐला काम न करे कि जिससे इसके मित्र की दानि हो। मित्रके आवन वा मरणपोरन पर बांच आतं, ऐसा कोई काम सनुष्य न को। मित्रको कभी निम्दा न करे। सदा बसके गुर्जीका ही कोर्गके सामने वकान को, असके नन्द्रके दुर्गुमोंको कियाय रहे। सित्रके बोर्में कोई जाकर विद कोई कुछ जन भी फैकांब, तो भी वस असकी बारोंमें बाधर बापने मित्रका दुरा न करें ॥ २२ ॥

इस श्रामर क्यारियों जो जिला हवन करता है, यह अनुष्य धनवान् होता है। अनुष्यके यास धनकी अभिकाधारे विद् कोई श्रामी नाए, तो वह अनुष्य यह समझकर कि इस जामीके रूपमें स्वयं देवता ही धनायीं होकर प्रथारे हैं, इस जानीको

सरपूर जन दे || २६ || हे अप्ने ! तू इमें उत्तम जीर करवानकारक कर्मीका उपदेश कर और विद्वानोंको उत्तम ऐथर्क प्रदान कर । इस क्षील बायुवाडे न होकर इत्तम वीर पुत्र और पील्लीके साथ जानन्दमें रहें। जिससे करवान हो, उस मार्थको जानना चाहिये। शानिकीको चनका दान करना चाहिए। मनुष्य ऐसा कर्म करे कि जिससे वह पूर्णायु मोगे और वपने वीर और उत्तम पुत्र जीर पीजेंकि साथ इत्तपृष्ट हो ॥ २४ || २५ न् में ब्रह्माण्यम् उच्छेशाचि न्वं देव मुघवंद्यः सुबूदः । राती स्यामोभयाम् आ ते यूयं पति स्वस्तिभिः मदी नः

॥ २५ ॥

[ 3]

(अधि:- मैत्रावरुणिर्वसिष्ठः। देवता आधीस्कं = (१ इधाः समिद्धोऽसिर्वा, २ नगशंसाः, व इत्यः ४ वर्षिः, ५ देवीद्धारः, ६ उधासानकः, ७ देव्यी द्वीनामा प्रचेतसी. ८ निस्ता दंग्यः

सरस्थतीळाभारस्यः, १. त्यद्या, १० वमस्पतिः, ११ स्यादाकृतयः )। छन्दः- त्रिपृष्।

२६ जुनस्व नः समिधममे अद्य भोचा नृहद् वेज्नं धूममुख्यन् । उप १९भ दिच्यं सानु न्त्यैः सं र्राप्तमिस्ततनः स्यस्य

11 \$ 11

२७ नग्रवंसंस महिमार्नम्या मुर्व स्तापाम यज्ञतस्य युद्धैः ।

ये सुकतंत्रः श्चनंयो विश्वंषाः स्वदंनित देवा उभयांनि हृष्या

11 8 11

अर्थ — | २५ | वे (अझे) कमे ! (मे अहाणि जु उन् शदाधि) मेरे किए अवोंको बनाम मकारसे पवित्र कर । दे (वेच ) केन्स्वी कम ! (त्वं मध्यन्त्र्यः खुपूद त् इम सब इविवेंध्यरूप प्रनोंको भारत करनेवाक्षीके किए वर्गोको मेरित कर । (ते राजां उभयातः आ स्याम ) नेरे पानमें इम दोनों केनेवाके होकर रहें। ( यूर्य सदा मः स्वस्तिमः पात ) तुम सदा हमें बस्वाण करनेवाके साधनोंसे सुरक्षित रक्षो ॥ २५॥

#### [8]

िष दे हैं (अप्रेर) नहें ! ( मा समियं अय जुषस्य ) हमारी समियाका नाज स्वीकार करो । ( यजते धूमें काण्यन् ) भवारन भूमको फैलाकर ( वृहत् शीख ) बहुत पकाजित हो । ( दिवयं नारनु स्तूपैः रहिमभिः उपस्पृता ) जन्तारिक्षमें पहुंचे पर्वतक खेंचे मागको बपनी तप रहिमयोंसे स्पर्श करो । ( सूर्यस्य रहिमभिः संनतनः ) सूर्यके किरमोंक साथ मिनकर रही ॥ ॥ ॥

[२७] ( ये देवाः सुक्रतयः ) जो देव उत्तम पञ्चका स्वाद्य करनेवाहे हैं, ( शुक्षयः ध्रियंधाः ) ग्रुद्ध हैं जोर इदिका वा कमं शक्तिका भारत करते हैं, व ( उभयानि हृदया स्वद्गित ) दोनों प्रकारक हविर्द्रस्थिका जास्ताद हते हैं। ( एवां ) इनके मध्यमें ( नराशंस्तस्य यञ्चनस्य ) वरोंद्रारा प्रसंधित एथा पूत्रनीय व्यक्ति ( महिमानं ) महिमाको ( यहाः उपस्तीवायः ) हविर्दृश्योक वर्षणके सहय इम वर्षण करते हैं।। १ ॥

भावार्थ--- मनुष्य अक्षण करने योग्य अवको परिश्वाद शिक्ष्य तैयदार करे । ऐसे अब मक्षित या में है हार्थोंसे व क्याये गए हों । जो अबसे युक्त हैं, उन्हें भी बक्तम बब्द मिस्रते रहें । प्रभुके क्षानके हम सब मागी हों अर्थाद् हम सबको प्रभुका कान मिस्रता रहे । इस प्रभुकी अक्षि करें, और प्रभु हमें प्रसंब हाकर कक्षम अब प्रश्ना करते रहें प्रभु वपने कस्थानम्ब हाथोंसे इमारी रक्षा सक्षा करते रहें ॥ २५ ॥

दे अग्ने | हम जान तुर्ने जो समिशार्वे प्रदान करते हैं, कर्न्दे तुम स्वीकार करो । तुम इन समिशाकोंको स्वीकार करके जन्मी करद प्रश्नेत होजो । वर्वतके कंचे आयोंको जपनी तम रहिमयोंके स्पर्श करो और सुर्वकी किरवोंके साम मिको । पर्वतोंके शिक्षरों पर भी शक्न करने चाहिए । इन बज्रोंके वायुमंदक ग्राट् होता है ॥ १ ॥

त्रो जसम कर्म करनेवाले क्षुद् और पुनिमान् हैं, कनमें त्रो सब सनुष्यों द्वारा प्रशंक्तिन और अधिक पूत्र्य हैं, कनकी सिमाका पर्यन करना चाहिए। सभी समुख्य बचान कर्म करें, एदिव हों, पुनि और बचान कर्मोंको जचान शिलको करनेकी साविको करने के र ॥

| २८ ईकेन्यं को असंरं मुदक्ष मन्तर्द्तं रोदमी सन्यवाचेम् ।     |         |
|--------------------------------------------------------------|---------|
| मनुष्वद्विं मर्नुना गमिदं सर्मध्वराय सद्मिनमहिम              | 11 % 11 |
| २९ सप्येशो भरमाया अभिज्ञ प्र चंछते नमेना वृहिर्यो ।          |         |
| आगुह्यांना घृतप्रंष्ठं एषंद्व -दर्घ्यवो ह्विषां मर्जयस्त्रम् | 11 8 11 |
| ३० स्वाच्योरे वि दुरी देवयन्ती अधिश्रयु रथुयुर्देवतीता ।     |         |
| पूर्वी शिशुं न मातरा रिहाणे समग्रुवा न सर्मनेष्यञ्चन्        | 0 4 (1  |
| ३१ जुत योर्थण दिन्ये गृही ने जुलामानक्तां मुद्देशेव शेतुः।   |         |
| बहिंबदा पुरुद्देत मुघानी आ युद्धिये सुन्ति।ये अयताम्         | # € H   |

सर्थ -- ि १८ । ( दः ईळन्यं असुरं सुदक्षं ) माप सबके किये स्तृत्य, बस्तवान्, रुत्तम वक्ष, ( रोदसी अन्तः सूनं ) युक्तेक भीर पृथ्वतंकं मध्यमे दूतके समानकार्य रुतने (सत्यवाचं) सरयभाषोः, ( मजुष्यत् मजुना समिद्ध ) मनुष्योकं समान मनुने प्रदीत किये ( असि अध्याप्य अधिको बहितामय कर्न करतेके किय ( सदं इत् संमहेम ) सन् ही दम सुष्वित करते हैं ॥ ॥

[ २९ ] ( सापर्यवः ) बांप्रका सेवा करनेवाके ( अर्रश्रक्त भगमाणाः ) घुटने टेक्कर पात्रको भरते हुए ( वार्द्धः समस्या असी प्रतृञ्जते ) दभीको दविद्वन्यर साथ बांप्रमें बांण करने हैं । हे ( अध्वर्षातः ) बण्यपुँ कोगो ! ( घृतपृष्ठे पृषद्धत् ) घृतसे विचित्र स्थूद्ध छूत बिंदुबोसे युक्त दर्भसृष्टिको ( हविद्या आजुद्धानाः गर्जयक्ष्यं ) दविके साथ द्वन करनेके समय प्रशिद्धद्ध करके दवन करो ॥ ॥ ॥

[२०] (स्वादणाः देवयन्तः) उत्तम कर्म करनेवाहे, देवताकी मणि करनेवाहे (रथ्युः) रथकी कामना करनेवाहे (देवताता दुरः । त्र अशि।अयुः) मण्डे कम्दर द्वारोंका काश्रम करने हैं। (समतेषु पूर्वीः) महिंदी प्रेकी कोर बग्रमाग करके रहनेवाह तृह् कादिकीको (शिशुं न मातरा) वस्मको मोमानाके (रिष्टाणे) चारनेक समान तथा (अशुनः न) अग्रमानी विद्या क्षेत्रोंका अपने बदकसे सिंचन करनेके समान (सं अंतर्) अग्रिको पृतसे सिंचन करने हैं॥ ५॥

[३६ : (उन दिन्ये योपणे ) और हो दिन्य युवतियां (मही वार्डेपदा ) वही और दर्भीपर वैठनेवाकी (पुरुद्धते मधोनी ) बहुती द्वारा प्रशंभित होनेवाकी तथा घनवाकी (यक्तिये उपा सानक्ता र प्रशीय वपा और राजी (सुद्धा धेनु । ह्वा ) क्लम द्व देनेवाकी गीते सनाव (मा सुविताय वा अयेगां ) दमारे क्ष्याणक किये हमें सामक देती रहें ॥ ६ ॥

भारार्थ — जो स्तुन्य, बळवान्, इक्ष, सत्वभाषी और सेवक्क समान कार्यकर्ता होता है, उसे हिमा और कृटिहरतारदित कार्यसे तुलाकर जसका सरकार करना चाहिए। इत्तम तृत वा राजनूत सहा इक्षतामें कार्य करनेवाका, सरवमाधा और जहिंसापूर्ण कर्मोंडा करनेवाका हो ॥ ३ ॥

वाझिक्की सेवा करनेवाके अध्वयुगम शुटने टेक्कर वर्धात् नम्म होकर वर्धीको इविवृश्योंत साथ नमिर्ने कार्क हैं।

युर्जीको बीसे सिंचित करके उनकी चाहुति अधिमें बाधकी चाहिए॥ ए ॥

क्तम कर्न करनेवाले, देवताकी भक्ति करनेवाले तथा रथ आदि ऐसर्योको कामना करनेवाले अनुत्य बर्झोक। आध्रत केते हैं। बक्कों अध्यर्थुंगण, जिस वरह गार्थे अपने बढहोंको प्रेमसे चाहती हैं, अथवा निर्धा जिस तरह अयोको सीवती हैं. कसी तरह प्रेमसे इन्ट ब्रियो बीसे सीवते हैं ॥ ५ ॥

| \$ 2 | वित्रा युक्षेषु मार्जुषेषु कारू मन्ये वा जातवेदमा यजध्ये ।  |          |
|------|-------------------------------------------------------------|----------|
|      | ऊर्घ्य नो अध्वरं केतं दवेषु ता वेवेषु वनथो वार्याणि         | 11 0 11  |
| ३३   | अ। भारती भारतीभिः सजापा इळां देवैभेनुष्येभिगुन्नः ।         |          |
|      | मरम्बती सारस्वतिभिर्वाक् तिस्रो देवीविदिरेदं सदन्तु         | 11 5 11  |
| ₹8   | तर्भस्तुरीपुमधं पोथियत्तु देवं स्वष्टुर्वि रंगुणः स्रंस्त । |          |
|      | यती बीरः कर्मेण्यः सुदक्षां युक्तप्रीया जायते देवकांमः      | 11 8 11  |
| ३५   | वनंस्पनेऽर्व सुजीपे देवा निमिर्हिवः श्रीमता संदयाति ।       |          |
|      | सेंदु होता सुन्यत्ररी यजाति यथा देवानां जनिमानि वेदं        | 11 60 11 |

अर्थ— । ३२ ] हे (विमा जानवेदसा ) अनी जीर धन रत्यक्ष करनेवार्छ, (मानुषेषु काक् ) मानवीमें कृतास्तामें कर्म करनेवार्छ दिन्य होताको ! (धां यज्ञक्ये मन्ये ) जापकी में बज्ञक किये स्तृति काता हूं । (ह्वेयु नः अध्या ज्ञध्ये कृते ) इन हयनेति हमारे हिसा रहित यज्ञ कर्मको अध्य करो। (ता देवेथु वार्याणि वन्धः ) वे जाप राजी देवीमें हमारे बनोको पहुँचाह्ये ॥ ७ ॥

् ३३ ] ( जारती आरतीभिः सजीवा ) साली भारतियों साथ ( देवैः मनुष्येभिः इळा अग्निः ) देवें भीर मनुष्यों रे साथ इका रूप भीष ( सारस्वतेभिः सरस्वती ) सारस्वतें इ माथ सरस्वती वे ( तिस्नः देवीः ) नीन देविया ( अर्थाक् ) पास भाजांव और ( इदं बर्धिः आ सदन्तु ) इस भासनपर बैठें ॥ ४ ॥

[ ३४ ] हे ( देव त्वष्टः ) स्वष्टा देव ! ( रशाणाः ) पसक होकर दू ( नः ) हमें ( सत् सुरीयं पोपायित्नु वि स्य इस ) इस त्वरित पृष्टि करनेवाळे वीर्यका प्रदान करो । हमें वीर्यवान करानो । ( यतः ) जिस दीर्यसे ( क्षम्पयः स्तुद्धाः ) कमें करनेमें दस्पर दक्ष ( देवकामः युक्तप्राधाः ) देवत्वको प्राप्तकरनेकी इच्छा करनेवाछा और बज्ञकर्त ( वीरः जायते ) वीर होता है ॥ ९ ॥

| ३५ | हे ( वनस्पते ) वनस्पते ! ( देवान् उप अन सुज ) देवोंको वहां के ना । ( अग्नि। इधिना हिन्नः स्वृद्धानि ) निन्न करनेवाना होकर नम्मो पकात। है। ( स्व इन् उ होना सत्यतरः यजाति ) वह देवोंको मुकानेवाना निन्न क्षिक सस्य सम्मिन होकर यज्ञ करता है। ( यथा वेवानां जिन्नानि वेद ) वह देवोंके जनस्य मुसान्तको बदायोग्य रीतिसे जानमा है ॥ ३० ॥

आदार्थ — उपा जीर रात्री ये दो स्त्रियां हैं। ये दोनों स्त्रियां दिश्यगुणोंसे युक्त, ऐक्यवाळी जीर सभीके द्वारा प्रमंसित हैं। बक्तम गुणोंसे युक्त होनेके कारण सब कोग इनकी प्रशंस। करते हैं॥ ६ इ

कारीयर मम्प्यें। कुशक हों और वे विशेष रूपसे आती सथा धनकी करवश करनेवाके हों। ऐसे कारीमरोंकी सब अतंत्रा करें। यक्ष सथा मन्य सभी सरकमाँक जनसर पर सबदा सम्बार विरोध आए ॥ ७ ॥

सार्थी देशकी भाषा है। मातृभाषाकी संज्ञा भारती है। इका भातृभूमिको करते हैं। सरस्वती सन्त बहनैवाकी संस्कृति है मातृभाषा, मातृभूमि कीर मातृभभ्षता ये तीन देवियों हैं। इन तीनों देवियोंका मस्कार यज्ञामें होना चाहिए। जो भी कम मनृत्य करे, वह इन तीनों देवियोंकी कवित करनेकी इष्टिसेड़ी किए जाएं। ये तीनों देवियों किसिह रूप हैं। मातृभाषा किसिका रूप है, क्योंकि किसिही वाकी करवश्च होती हैं। मातृम्मि मी विश्वकादी रूप है, क्योंकि मूमि कांग्रिकादी रूप है कोर मस्यता या संस्कृति भी किसिक प्रमान तेजस्वी होती है। इन तीनों देवियोंकी भक्ति सदा करती चाहिए॥ ८॥

सन्दर अयंत्रे सम्दर ऐसा बहावर्धक भीर पोषक वीर्य करते कि तिमसे पुनवार्थ करतेवाका, साववानी और चनुराईसे कर्स करतेवाका विकासुणोंको अपने सन्दर धारण करतेकी इच्छा करतेवाका और यह करतेकी इच्छा करतेवाका कीर पुन अन्यक हो स ६ ॥ ३६ आ योद्यमे समिषानी अर्वा जिन्द्रेण देवैः मुरथं तुरेभिः । बृहिन् आस्तामदितिः सुपुत्रा स्वाहा देवा अमृता मादयन्ताम्

11 27 11

[ ]

( ऋषिः- मनावरुणिर्वसिष्ठः । देवता- अग्निः । छन्दः- त्रिष्टुण् ।)

३७ अप्रि वी देवम्पिभिः सुजोषा यजिष्ठं दूतमं ब्वरे कृणुब्दम् । यो मत्येषु निर्म्नविर्म्भताता तर्पुर्मुची घृतात्रीः पात्रकः।

11 8 11

३८ प्रोध्दश्चो न यवंसे ऽविष्यन् यदा मृहः संवरंणाद् व्यस्थात् । आर्दस्य वानो अर्चु वाति शोचि रूपं स ते वर्जनं कृष्णमेस्ति

11 8 11

अर्थ— । ३६ | हे (अग्ने ) जमे ! (समिधातः , प्रदीप्त होकर (अविक् ) हमारे धर्माप (इन्द्रेण तुरेभिः हेवैः ) इन्द्र जीर श्वरा करनेवाले देविक साथ (सरशं आधाहि ) एक रथमें बैठकर जानो । (सुपुत्रा अदितिः ) कसम पुत्रोंकी माता जदिति (तः वर्दिः आस्तां ) हमारे इस जासनपर बैठे । (अमृताः देवाः स्वाहा मान्यन्तां ) जमर देव स्वाहाकारसे दिवे जनसे जानंदित हो ॥ १९ ॥

[ 4 ]

[३७] (वः) बाप (अग्निमिः सजीवाः) अध्य विश्वयेष्ठे साथ रहनेवाके (यजिछं) एता योग्य (अग्नि देवं) अग्नि देवको (अध्वरे दूतं कृणुध्वं) हिंसा रहित प्रशस्ततम कर्ममें दूत बनाएय। (यः मर्त्येषु निध्नविः) जो मर्ग्योमें रहनेवाका, (ऋतावा) सस्यका पाळन करनेदाला (तपा मूर्धा) वेजसे तपनेवाका (धृतान्नः पायकः) वी बानेवाका और पवित्रता करनेवाला होता है॥ १॥

[३८] ( यससे अविष्यम् ) घात कानेवाका ( प्रोधत् अश्वः म ) घोदा जैसा काद्य करता है, वैद्या ( यदा सहः संवरणात् स्यस्थात् ) वहे निरोजनसे निर्मा कार्टोवर रहता है [ उस समय वह काद्य काठा है नीर लक्ष्विवोंको काला भी है ] इस समय ( अस्य द्योचिः अनु ) इसके प्रकाशके मनुकृष ( सातः अनुवानि ) वायु बदता है। ( अध ते अनुमं कृष्णं अस्ति ) भीर तेरा मार्ग काला होता है ॥ २ ॥

भावार्थ — जो दिस्यक्षानी हों, उनका संगति करनी धाहिए, उन्हें अपने घरमें बुकाकर उनका सरकार करना चाहिए। उन्हें उत्तर उत्तर नक नक पकावर देश चाहिए। उन्हें जो भी कुछ दिया जाए वह प्रेशमें और सम्बर्धक अर्थात् एक भीर क्यूटसे रहित होकर दिया जाए। उनके जीयनकी बार्चे सुनकर उनके जीयनसे विद्या केकर अपने भी जीवनको दिस्य बनाया जाए॥ १०॥

अनुष्य स्वयं तेजस्वी यने कीर प्रीजनासे कार्य कानेवांक क्षानियोंकी संगविते रहें, उनके साथ रहकर कर्ष करें। सभी स्त्रियां भाता बनकर कपने वीर पुत्रके साथ बानन्द्रसे रहें, ऐसी वीर माताबोंका सकेत्र सत्कार हो। अधर देवगण भी बक्तस हिव वथा अब प्राप्त कार्क बानन्द्रित होते रहें। इक्तम पुत्रोंकी माता कभी दीन नहीं होती, वह सदा बद्दान या बिवित्रही रहती है। वह हमेशा समर्थ होती है॥ ११ ॥

जो स्वयं व्यक्तिके समान तेजस्वी है, बौर जो केजस्वी भित्रोंक साथ रहता है, ऐसे सत्कारके योग्य पुरुषकोड़ी दूत बनाना चाहिए। वह दूत मानवीमें रहनेवाका हो, सस्वतिष्ठ हो, अपने केजसे चत्रको क्यानेवाका हो, पवित्रका कानेवाका सथा प्रतिमिक्षित वाब मानेवाका हो। शाजदूतकं पद्यर ऐसेही स्वक्तिको नियुक्त करना चाहिए कि जो नेजस्वी मिन्नोंके साथ रहता हो। जो हीन साथियंकि साथ रहता हो, ऐसे दीन पुरुषको महस्वके स्थान पर नहीं स्थाना चाहिए ॥ १ ॥

| \$9  | उद् यस्य ने नवीजातस्य बुष्णीर अष्टे चर्रन्त्यु जर्ग इधानाः ।  |         |
|------|---------------------------------------------------------------|---------|
|      | अच्छा द्यार्मरुपी धूम एति सं दूती अंग्र ईपंसे हि देवान        | 11 % 11 |
| 80   | वि यस्य ते पृथिवया पाजी अश्रेत तृषु यदका समर्थक जम्मैः ।      |         |
|      | सेनेंव सुष्टा प्रसितिष्ट एति यवं न देस जुद्धां विवेशि         | 11.8 H  |
| 8 \$ | तांमद् द्रोपा तमुपि यविष्ठ म्बिमत्यं न मंजियन्त नर्रः।        |         |
|      | निश्चिशांना अतिथिमस्य योती व्रीदार्य श्रांचिराहुंतस्य वृष्णीः | म ५ ॥   |

अर्थ— [ १९ ] है। अर्थे ) नवे ! ( नवजातस्य वृष्णः यस्य ते ) नवीन उत्पन्न हुए तुझ नवशाबीकी ( अजगः इधानाः ) जग रहित ज्वाकाएं ( उस् चरन्ति ) दश्र उन्ती हैं । ( अरुधः धृमः ) इसका प्रकाशमान प्री ( चां अच्छ पति ) पुलोक्से सीचा जाना है। हे ( अर्थे ) नवे ! तू इमारा ( दूतः देवान् हि सं ईयसे ) दूत होकर देवोंड पास पहुंचना है । है ॥

। उक् ो ( यस्य ते पाजः पृथिवयां ) तेश तेज पृथिपीयर ( तृषु वयश्चेत् ) शीश्रही फैलता है. ( यत् असा जंभैः स बचुक्त ) जब द् वयने वाह रूप व्यक्ति वयने जवहीं -व्याखाओं -से साने क्यता है, तब ( ते सेना इस खुष्टा शिवितिः पति ) तेशे सेना जैसो ब्वाकाएँ तेरेसे छूटीं हुई अयावेसे इसका करनी है। हे ( क्रम ) दर्शनीय को ! दं ( युवं न जुद्धा विवेशित ) त्री के बानेक समान ज्याकाओंसे काष्टोंको अक्षण करता है ॥ ४ ॥

ि धरे ] । यविष्ठ अतिथि तं इस् अदि ) बस्वेठ हरून, ब्रामिके समान पूज्य इस ब्रियो (दीवा उपसि ) राजीके तथा दबा या दिनके समय ( तं अस्य योजी जिशिज्ञानाः नरः ) वसके इस्विस्थानमें बदीस करतेवाके नेता कोग (अन्यं न ) घोडेके समान ( तं सर्जयन्तः ) उमको छुद करते वा सेवा करते हैं । (आहुनस्य सुष्णः शोधिः दीदाय ) इतन हुए बकवाद ब्रिकी न्यांका ब्रिक प्रदीत होती है ॥ ५ ॥

भायार्थ — जिस्स समय ब्रिजि कोटेसे क्ष्मिं रहतो है, बस समय भीमें चड़नेवालो हवा भी उसे बुना सकती है, पर जब बड़ी श्राप्ति बड़ा रूप बारण कर केती है तब जोरसे चड़नेवाकी इवा भी उसे बुना नहीं पानी, श्राप्ति उसे और बढ़ाकर उसे बनुकूनता प्रदान करती है। इसी तरह मनुष्य तब कोटा होता है, तब सब उसके साथ श्राप्तिका व्यवहार करते हैं, पर तब बड़ी सनुष्य बढ़ा हो जाता है, तो उसके बाद भी उसके साथ विश्वताका व्यवहार करते हैं। २ ॥

अप्रिका अध्येष्वकत सर्वत्र सुप्रसिद्ध है। ससकी ज्वाकार्ष हमेशा उत्तरकी तरफ जाती हैं। वह स्वयं भी देशोंने जाकर बेंडला है, इस प्रकार अप्रिके सभी कमें स्वयं मार्गसे होता है। इसकिए अप्रि सदाही प्रगति करनेवाला देवता है। इसकी गांत कभी नीचकी तरफ नहीं होती। इसीकिए अप्रिकी यमना देवतानीमें होती है। जो मनुष्य अप्रिकी तरह प्रगति करेगा, ससकी भी भणना देवींने हो सदेगी है ।

तिस नरह कप्तिकी ज्वाकाएं सब प्रथायाँका विनाश करती हुई सर्वेश जाती हैं, दसी प्रकार सनुष्योंकी सेनाय सी शत्रुकों पर : जा करक बन्दें निनए करनी हुई सर्वेश संचार करें ॥ ४ ॥

बन्द पन दा या गत हो, सराई। बितिधकी सेवा करना वाहिए। जिस्स पकार पुषत्रीकरे किए वोडे पालनेवांके छोगा भोडोंकी सवा प्रमान करते हैं उसा तरह समुद्य भी बितिधकी दिनशात सेवा करे। बधवा जिस तरह घोडोंको इष्टपुष्ट किया जाता ह, उसी तरह तरुणोंका भी हृष्टपुष्ट किया जाना चाहिए। तरुण राष्ट्रके आधार होते हैं, बता बन्दें बिवक कार्यक्षम सीर तेजस्वी बनानेक किए सदा प्रयस्त करना चाहिए ॥ ५ ॥

| 88     | सुसंदक् ते स्वनीक प्रतीकं वि यद् हुक्यों न शेर्चस उपाके :            |          |
|--------|----------------------------------------------------------------------|----------|
|        | द्विवो न ते तन्यतुरेति शुष्म श्रित्रां न सरः प्रति चिक्ष भानुम्      | 11 \$ 11 |
| 8<br>३ | यथां बुः खाह्यस्य दार्शेम परीकांभिर्वृतविद्धिः हुन्यै।               |          |
|        | वेभिनों असे अभिवैभेहोंनिः श्वं पूर्मिरायंसीभिनि पहि                  | 11 9 11  |
| 8.8    | या वां हे सन्ति दृश्हिषे अर्थ् <u>या</u> गिरी वा याभिनृविधिक्ष्याः । |          |
|        | वार्मिनीः सनो सहस्रो नि पाडि समत् सुरीखंरितृक्षांवनदः                | Hell     |
| 94     | निर्यत् पूर्वेव स्विधितिः श्रुचिर्गात् स्वयां कुपा तुन्वा रोचमानः ।  | - "      |
|        | अ। यो मात्रीहुशन्यो जर्निष्ट देव्यक्यांय सुद्धतुं: पायुक्तः          | 11 9 11  |

अर्थ— [४८] हे (स्वनीक) बतम देवस्वी मने! त् (यन् रुक्मः म) जब स्वैकं समाव (उपाके रोचले) समीप स्थानमें प्रकाशित होता है, तब (ते प्रनीकं सुलंडक्) देश रूप वत्तम दर्शनीय होता है, तथा (ते शुष्मः दिवः तन्यतुः न पति) तेश प्रकास विद्युत्कं समान फंडता है। (चित्रः स्ट्रः न) दर्शनीय स्वैकं समान (भानुं प्रति चक्षि) मपनी दीसिको भी त् दर्शावा है॥ ६॥

[ ४३ ] हे ( असे ) असे ! ( असये वः स्वाहा ) इस असिकं किये दिवे दुर हितते तथा ( हळाभिः धृतविद्धः हव्यैः यथा परिदारोम ) गौनोके वृतने मिश्रित हवन द्वन्नोंने जम हम तेरी सेवा करत हैं, तब तू मी ( तेभिः अमितः महोभिः ) वन अपरिमित ते गोसे ( दातं आयसी भिः पूर्भिः सः नि पादि ) सेक्बों बोहेके किबोंसे हमारी सुरक्षा कर ॥ ७ ॥

[४८] हे (सहसः सुनो जातवेदः) बद्धने दर्यक होनेवादे वेदोस्यादक अग्ने ! (द्यानुपे ते या वा सन्ति ) दाताके छिवे हितकारी जो तुम्हारी ज्याखाएं हैं, तथा जो (अप्रभृष्टाः गिरः वा ) अहिंबित वाणियां हैं, (याभिः नृचतीः उरुष्याः) जिनसे सुद्भवती प्रजाका तुम रक्षण करते हो, (ताभिः न स्मत् सुरीन् जरित्न नि पाहि ) दनसे इमारे विद्वानी और स्लोतानीको सुरक्षित कर ॥ ८ ॥

[४४] (यत् शुचिः स्वया तन्ता छूपा ) जब पश्ति ब्रिस विशे हुई अवाहास्यी ह्यासे (रेश्चमानः) प्रदीष्ठ होता है तब (पूना हुद स्वधितिः) वीदण वासक समान वह (निः गात्) बाहर जाता है, वरणियासे बाहर जाता है। (या उदोन्धः) जी कामना बोग्य प्रिय (सुफ्रतुः पावकः) हत्तम कर्म करनेवाका, पवित्रता करनेवाका (माजो। आ जिन्छ) दोनों बरणिरूप मातानीसे बन्धव हुना वह (देव यज्याय) देवेकि बन्धव करनेके दिवे ही हुना है ॥ ९॥

आवार्श्र — यह अप्ति जब प्रदीस होता है, तब यह सूर्यके समान वेजस्त्री होनेके कारण बक्तम और इश्रीनीय क्यवाडा होता है। इसका वेज या प्रकाश विद्युत्क समान सर्वत्र फेंडवा है। यस समय वेजस्त्री सूर्यक समान इस अग्निकी दीसि सर्वत्र फेंडवी है। द ॥

हे अग्रण ! जब इस प्रजार्थे अनेक तरहकी इतियों तथा अशों से तेश सरकार अरती हैं, तब तू भी अपने अविस्थित तेजोंसे तथा सैक्सों कोहेके किकोंसे इसारी रक्षा कर। देशमें जिनने भी नगर हों, वे सभी सुरक्षित हों, इन पर शत्रु आक्रमण कर सके ॥ \* ॥

यह अप्ति बक्का दुल है, वर्षात् बक्से अरपन होनेवाका है। इसकी ज्वाकार्थे बाधाके किए दिवकारी हैं। जो इस अप्तिकी ज्वाकाओंसे इति प्रदान करता है, बसका दित वे अप्तिकी ज्वाकार्थे करती हैं। वाणियां अदिसित हों। वाणीका प्रवोग संबुध्य हुए प्रकार करें कि उसके किसीकों कह न हो। वाणीका प्रयोग संबुध्य हुए एकार करें कि उसके किसीकों कह न हो। वाणीका प्रयोग संबुध्य हुए एकार करें कि उसके किसीकों कह न हो। वाणीका प्रयोग संबुध्य हुए एकार करें कि उसके किसीकों कह न हो। वाणीका प्रयोग संबुध्य हुए एकार करें कि उसके किसीकों कह न हो। वाणीका ४६ एता नी अये सीर्थमा दिवृश्यि पि कर्तुं सुचेत्सं वनेम । विश्वां स्तात्भ्यों गृणुते चं सन्तु यूर्य पति स्तुस्तिभिः सदां नः

11 09 11

[8]

( आधिः - मैत्रावरुणिर्वसिष्ठः । देवता - अग्निः । छन्दः - त्रिपुष् । )

४७ प्र वं: शुकार्य मानवे मरकं हुन्यं मार्ते चाप्रये सुर्नम् । यो देन्योनि मानुंशा जन्या न्तर्विश्वानि विश्वना जिगाति

11 8 11

४८ स गृत्सी अधिस्तरंगश्चिद्रन्तु यतो यविष्ठी अर्जनिष्ट मातुः।

सं यो वना युवते शुचिद्रव भूरि चिद्रशा समिदंति मुद्यः

11 8 11

अर्थ—[ ४६ ] दे , अही ) जहे ! ( पता सीम्राग नः दिवीदि ) ये उत्तम कर्म करनेवाडे उत्तम ऐथर्य हमें है । ( अपि अतुं सुचेनस वतम ) जीर उत्तम कर्म करनेवाडे उत्तम बुद्धिमान् पुत्रको हम प्राप्त करे । ( विश्वा स्त्रीत्भ्या सुणते च संतु ) सब अन् ईश्वर मक्टोंके किये मिक्के रहें । ( यूर्य नः सदा स्वस्तिभिः पात ) तुम इसे सदा कल्याण करके सुरक्षित रखी ॥ १०॥

[80] (यः शुकाय भानवे सुपूर्व) तुम सब शुद्ध तेत्रस्ती ब्राग्निके क्रिये हत्तम पवित्र (इत्यं मिर्ति व प्रभारस्त्वे ) इच्च पदार्थ तथा हत्तम बुद्ध वर्धात् स्तोत्र भर हो, कर हो, माको (यः दैत्र्यानि मानुपा विश्वानि ) जो दिस्य और मानुष पुरो सब ( जनूंषि अन्तः विद्याना जिमाति ) प्राणि के जन्मों में बन्दर ही बन्दर ज्ञानसे संबार करता है ॥ । ॥

[ ४८ ] ( सः वाग्निः गृःसः तरुणः अस्तु ) वह बाग्नि बडा बुद्धिमान कीर तरुण है। ( यतः मातुः यविष्ठः अजित्य ) जब माता स्व कार्णशंसे वह तरुण उत्पद्ध होता है। ( यः शुचिद्दन् चना संयुक्ते ) जो शेजस्थी बाववाला बाग्नि वनोंकं साथ संमिलित हो । है, कवियोंको जवाना है, तब वह ( भूरिचित् अच्या सद्यः इत् सं अचि ) बहुत बढ़ोंको तह्वावही सामाता है ॥ २ ॥

सावार्थ— जिस समय, ब्रांस क्षांनी बराजयोसे उत्पद्ध होता है, इस समय रणका हव इस तरह चमकता हुवा होता है कि जिस तरह तीक्ष्म कहा या तहवार स्थानसे बाहर बाने पर चमकती है। जिस तरह दो बरणाहर सावारितासे बरवह हुआ ब्रांस चमकता या तेजस्थी होता है, इसी तरह मातारितासे हत्यब हुआ पुत्र तेजस्वी होकर सर्वत्र चमकता रहे बरा

हे सहे ! हमें सब तरहक वेशवं प्राप्त हों, इस घनवान् और पृथवंशन् वनें । इस इत्तम बुद्धिमान् और उत्तम कर्म करनेताडे पुत्रको प्राप्त करें दुमें पुरुषार्थी और बुद्धिशाली पुत्र प्राप्त हो । ईसाको मिक्त करनेवाडेको सब तरहके ऐश्वर्य प्राप्त हो । वेसे ईश्वरभक्तको सु कश्याणकारक स्थायोसे सुरक्षित कर ॥ १० ॥

हे अनुष्यों ! युद्ध अग्निके किए उत्तम पवित्र और इनमीय पदार्थ करेण करों और उत्तम स्मोत्र गाओ । यह अग्नि सब दिन्द और मानुष तथा जन्द प्राणियोंके जन्दर भी शानपूर्वक संचार करता है । अग्नि सब प्राणियोंमें स्वापक है ४१४

बरणीरूप माताहा पुत्र कांग्र अन्पन्न होते ही बहुत तेजस्वी और उत्साही हो जाता है। मनुष्यका पुत्र भी इसी तरह क्षण और बदा उत्साही रहे। यह कांग्रकी तरह जतम जत्तम नवींको साक्षर बुद्धि, यक जोर बत्साह ग्राप्त करें ॥ २ ॥

| 88 | अस्य देवस्यं संसद्यनीके यं मतीसः इयेतं जंगुन्ने ।     |         |
|----|-------------------------------------------------------|---------|
|    | ति यो गुमं पौरुषयीम्बाचं दुरोकंपाप्रसायवे शुक्रोच।    | स ३ स   |
| ५० | अयं क्विरकंविषु प्रचेत्। पर्तेष्विधामृतो नि षायि ।    |         |
|    | स मा नो अर्त्र जुहुरः सहस्तः सद्दा स्वे मुमनेसः स्थाम | 11 8 11 |
| 68 | आ यो गानि देवकृतं समाद कस्या ध्रापिरमृत्य अतारीत् ।   |         |
|    | तमीषंषीय वनिनंश गर्भ भूमिय विश्वषायमं विमर्ति         | ा ५ ॥   |
| 42 | हैं शे शिरुमृतंस्य भूरे सी शे स्यः सुनी वेस्य दानीः । |         |
|    | मा त्वां वयं सहसावञ्चवीरा माप्संबः परि बदाम माद्वः    | 11 美 11 |

अर्थ— [ ४९ , ( अस्य देवस्य अनीके संसदि ) इव देवके तेत्रस्थी बद्ध समामें ( इयते यं मतीस- जगुन्ने ) किस केत्रस्थी बद्धिको मानवीने बारण किया, तिसकी सेवा की । ( यः पौक्षेयी गुन्ने मि उधास्य ) को बद्धि सनुष्यों हारा की गयी सेवाका स्वीकार करता है। वद ( अद्भिः आयवे दुरोकं शुक्षोत्त ) बद्धि बायुके किये सेवन कः मेके किये कावस्य शैतिसे प्रकाशित होता है। बर्धन प्रकाशता है, जो प्रकाश सदम काना बन्धन्य है ॥ ३ ॥

प्रिणी (कविः प्रवेता असृतः ) इति विशेष बुद्धिमान् नमर ऐसा (अयं अग्निः ) यह व्याप (अकविषु सर्तेषु निधायि ) महानी मानवीमें रका गवा है । हे (सहस्तः ) यहवान् वशे ! (स्वे स्प्रमानः स्याम ) तरे विधयमें इस सथा रुसम बुद्धि थारण कानेवांके हैं । इसकिये (सः तर्व अन्न नः मा जुहुरः ) वह त् यहाँ हमें विनष्ट न वर ॥१॥

[५१] (यः देवज्ञतं योनि आ ससाद ) वर नित देशेंद्वारा नगरं स्थानपर नेठण है, स्थेकि (दि कत्वा अिताः असृतान् अतारीत्) वह नित नपने पुरुषार्थं प्रवस्तते नमर देवोंको सी सुरक्षित रक्षण है। (विश्वयायसं तं) विश्वका भारण पोषण करतेशले कस निविधे (अोपधीः विननः स भूभिः च गर्भे विभातं ) नौपियो. वृक्ष तथा सुनि नपने नम्दर धारण करती हैं॥ ५ ॥

्यूरी (अमृत्यस्य भूरे: अग्निः ईशे हि ) वस्तान बहुन करनेने किये अग्नि समर्थ है । (स्वीर्यस्य रायः वालोः इशे ) बत्तम कीर्ययुक्त घन देनेमें अग्नि समर्थ है । हे (सहसायन् ) वक्रवान् वसे ! (त्रयं अनीराः स्वा मा परिषद्। स ) इम प्रवदीन वा वीरवादीन होकर तरी सैवा करनेके किये न वहें। (अप्यादः सा ) उपरक्षित होकर हम न

बैठें। (अकुवः भा) मकिहीन भी हम न हों॥ ६॥

आञार्थ— अनुष्य इस तेजस्थी ब्राप्तिको सन्पन्न करके इदि जादि जनेक तरहके द्रश्योंसे कसकी सेवा करते हैं। वर्षात् शक्त करनेवाके सनुष्य अधिको प्रदीस करके उसमें पोयणकारक दृश्योंकी आहृतियां देते हैं। इन आहुनियोंके यज्ञमें पदने पर यह इतना प्रकाशित होता है कि दसका तेज सहला अनुष्योंके किए असंगद हो जाता है ॥ ३ ॥

सञ्जय कांग्रिके समान देतस्त्री, ज्ञानी, बुद्धिमान् और अमर हो । यदि वह अज्ञानी मनुष्योगि भी रदने करे, ही भी इसके विषयों इसम विचार ही समग्ने आरण करना योग्य है, क्योंकि वह ज्ञानी मनुष्य कमी भी विसीका नाग नहीं

करता । काभी सन्ध्य संबंधी उद्या करता है ॥ ७ ॥

जो जपने प्रयत्नोंसे सरजनेको संबद्धते तारता है वर्धात् सरजनों पर जाए हुए सब्देखो जपने प्रयस्तीये तूर बस्ता है, यह मजुष्य देवेंके द्वारा निर्मित मेष्ठ स्थानोंमें विश्वजना है। सबका ज्ञाण और पोषण बरनेवांक जमिकी जिस प्रवार सभी तरहकी औद्यविद्यां, तुक्ष तथा भूमि अपने जन्दर बदण करती हैं, उसी तरह जो सबका जारणपोषण बरनेवांका होता है, यसे सभी कोत जपने जन्मा स्थानस्थी भावरसे रक्षते हैं। ५ ॥

५३ पृतिषद्यं शरंणस्य रेक्णो नित्यंश्य राषः पतंयः स्थाम ।
त शेषी अग्ने अन्यजातम् स्थ्यचेतानस्य मा पृथो वि दृंशः ॥ ७॥
५४ तृहि प्रमायारंणः मुश्रेत्रो उन्योदंर्यो मनेमा मन्तृत्रा उ ।
प्रमा चिद्रोकः पुनिस्त् स एत्या ऽऽ नो बाज्यंभीषाळेतु नव्यः ॥ ८॥
५५ स्वर्भमे वतुष्यतो नि पांडि स्वर्भे नः सहसावभत्रद्यात् ।
सं स्वा ज्वस्मन्वद्रभ्येतु पायः सं गृथिः स्षृह्याय्यः सहस्रा ॥ ९॥
५६ एता नो अग्ने सीर्भगा दिद्रीश्च पि ऋतुं सुचेतसं वतेष ।
विश्वां स्तुःत्वभ्यों गृणते चे सन्तु पूर्यं यात स्वस्तिमः सदां नः ॥ १०॥

सर्थ— [ ५३ ] ( अरणस्य रेक्णः परिवद्यं दि ) ऋण रहित स्नुष्यका धन वर्षास होता है। । नित्यस्य रायः प्रमयः स्मापः ) इसांक्षेत्र इस नित्य रहनेवाके धनके स्वामी धनें । हे बांग्न ! ( अस्यजातं दोषः न अस्ति ) बन्य मनुष्यका पुत्र बीरम पुत्र नहीं बहस्राता । ( अस्तिनानस्य प्रथः सा विद्वश्वः ) निवृंद्वे सागेको इस न जोनें ॥ ७ ॥

[ ५४ ] ( अन्य-उद्धं सुद्दायः क्षरणः ) तृमरका पुत्र सुखसे सेवा कानेवाका की कण न करनेवाका होनेपर सी वह पूत्र करके ( प्रभाय नहिं ) प्रदण करने ने योग्य नहीं होता, इतना ही नहीं परंतु यह ( सनामा संतर्ते के । सनसे साननेके किये सी योग्य नहीं है । ( अध्य ओक्तः चिन्त पुनः इन्त् सा यति ) क्योंक वह अपने नित्र विश्वके घरके पास ही लींचा भाता है । जतः ( स्वथ्यः वाजो अभीषाट् नः आ पत् ) नवीन करवात् वानुका परामन करनेवाका पुत्र ही इसे शास होते ॥ व ॥

[ ६५ ] हे ( अग्ने ) बड़े ! ( म्बं बजुब्यतः हाः नियाहि ) त् हिंमकोसे हमें बचा ! हे ( सहमायन् ) बड़वान् ! ( त्यं अवद्यात् तः पाष्ठ ) त् वापमे हमें बचा । ( त्या ध्वस्मान्यत् पाधाः अध्ययत् ) तरे पाम निर्देश अध पहुचे । ( स्पृहयाच्याः सहस्रो गायाः सं एत् ) हमार पाम प्राप्त काने योग्य सहस्रो प्रवारका अन वा नाम ॥ ६ ॥

[पद ] है ( अग्ने ) क्ये ! ( एता सीभगा दिदाह ) व उत्तम कर्म करनेवांक उत्तम प्वर्ष हमें नदान कर । ( आग्न ऋतं स्वेतमा वत्रेय ) हम उत्तम कर्म करनेवांक उत्तम वृद्धिमान् पृत्रको अप्तकः । ( विश्वा स्मोत्स्यः गृणाने ख सन्त ) सब धन र्थाः मन्त्रोंको मिळत रहे । ( त्रूय नः सन्। क्योरेनभिः पानः ) उस हमें सन्। क्यांज करके सुरक्षित रक्षो ॥ ६० ॥

भासार्थ — अनुत्योंके पास बहुन अब हो. उत्तम पराहम करतेकी शांक हो। वे पुत्रहीन राथः वीरवाहीन वर्धात् भीत व बनें, कुरूप सथा सीन्ववहीन न हों। अकिहीन भी न हों। अनुत्य बनवान्, शूर, पशक्रमी, वीपवान् , सामध्येवान् , पुत्रपीत्रपान्, वैर्वधान् , सुन्तर, शोभाषुक और सिक्तिमन् हों। अपुष्य मिलन न रहें। वपना सीन्व्ये वरानें, खंगार बहावें, वपने घर, उद्यान और शारिकी सजावट करके शोभा बहावें। सभी सुन्यर वहें ॥ ६ ॥

ओ अनुस्य क्ला नहीं करना, बसका धन वर्षास होता है। हम भी क्लासे रहित होकर वर्षास धनके स्वरंगी बनें। अनुस्य धनका स्वामी होकर औरस प्रक्रका भी स्वामी हो, क्योंकि क्लक पुत्र जीरस पुत्रके समाय नहीं हो सकता। कोई

भी मूर्ज मनुष्यके शागेसे व जाए ॥ ७ ॥

दुमरेका पुत्र दलको रूपमें के जीर विद् वह पुत्र बत्तम सेवा करनेवाका सथा चल न भी करनेवाका हो, तो भी वह जीरस पुत्रके समान नहीं हो सकता । जो नुभरका है, वह नुभरका ही रहगा । मनसे भी बसे जीरस पुत्र वहीं माना का सकता, स्वोंकि बयका मन तो उपके नास्तविक मातापिताकी जोर ही खिचका जाएगा, खसका मन जपने दूसरे पिताके बामें रह नहीं सकता । इसकिए हमें ऐसा ही जी<sup>रस</sup> पुत्र चाहिए जो शत्रुका पराभर करनेवाका हो स ८ ॥

है जह ! तु इसे हिंसकीये बचा, तु इसे पापसे बचा । इस भी तुहे निर्दोष जब प्रदान करें । इसारे पास प्राप्त करने

बोरब बानेक शरहके थन मास हो ॥ ९ ॥

है आप ! इसे सब नरहके ऐक्पर्य श्रास हों, इस अन्यान जीर एक्पर्यवान् वर्ते । इस उत्तम बुद्धिमान और उत्तम कर्म करनेवाड पुत्रको श्रास करें । इसे पुरुषार्थी और बुद्धिमानो पुत्र श्रास हो । ईक्परकी मन्ति करनेवाछको सब तरहके ऐक्पर्य श्रास हों । ऐके ईक्परभक्तको तु कक्ष्यालकारक स्थापनिके सुरक्षित कर ॥ १० (4)

|    | ( अपि:- मैत्रावरुणिर्वसिष्ठः ।  देवता- वैभ्वानरोऽग्निः । छन्दः- त्रिष्टुप् । ) |      |     |   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---|
| ५७ | प्राथि तबसे भरष्त्रं गिरं दिवो अंरतमें पृथिन्याः ।                             |      |     |   |
|    | यो विश्वेषामुमुतानामुपस्थे वैश्वानुरो बांबृष जागृवद्भिः                        | - [] | - 8 | R |
| 40 | पृष्टो द्विति बाय्यमिः पृथिव्यां नेता सिन्ध्नां वृष्यः स्तियांनाम् ।           |      |     |   |
|    | स मार्नुपीर्मि विश्वो वि भाति वैश्वानुशे विवृधाना वरंण                         | -#1  | २   | H |
| 49 | त्वद् मिया विश्वं आयुक्तसिकी त्रसमुना जहंती मीर्जनानि ।                        |      |     |   |
|    | वैद्यांनर पूरते शोर्श्वानुः पुरो यदंगे दुरपूषदीदेः                             | - 11 | 3   | B |
| 80 | तर्व त्रिधार्तु पृथिवी उन द्या व्याप्त्रीयांनर वृतमप्रे मचन्त ।                |      |     |   |
|    | त्वं मासा रोदंसी आ तंतन्य। ऽबंक्षेण श्लोविषा श्रोश्चानः                        | - IE | ક   | H |
|    |                                                                                |      |     |   |

[4]

अर्थ — [ ५७ ] (तवसे दिवः पृथिव्याः अरतये ) वृद्धिगत हुए, प्रक्षोक और प्रथिवीयर गमन करनेवाके ( अप्तये गिरं भर्द्धं ) प्रशिक्षं किये स्त्रोत्र भर दो, क्रो । ( या वैश्वानरः ) तो वैश्वानर नित्र ( विश्वेषां असृतानां उपस्ये ) सब देवोंके समीप (जासूर्वाक्रः बवुधे ) अगनेवाकोंके द्वारा बकावा जाता है ॥ 1 ॥

[५८] (सिन्धूनां नेता) निवसीका चालक गीर (स्तियानां वृष्याः) अलेका वर्षण कर्ता (पृष्ठः अग्निः) सुप्तित हुना क्षि (विषय् पृथिवयां चायि) युकोक्से और पृथिवीपर स्वापित हुना है। (सः वैश्वाहरः वरेण सबुधातः) वह सर्वजन दितकारो क्षि क्षेत्र इतिसे बदता हुना (सानुपीः विद्याः प्रिमि वि भाति) भानवी प्रजानोसे मकावता है। २ ॥

[ ५९ | दे ( वैश्वानर ) वैधानर ! (स्वत् निया ) वेरी सीविसे ( असिष्मीः विशः ) काकी मना ( भोजनानि जद्तीः ) मोजनोंको भी स्वागती हुई ( मसमनाः वायन् ) विवर विवर होकर मागने कगी मी। ( यस् पूरवे द्योशुचानः ) जब त् पुरु राजाके किये प्रकाशित होकर (पुरः द्रयन् अद्दिरः ) सन्की नगरियोंका विदारण करके प्रस्वकित हुना मा ॥ ३ ॥

[६० दे वैचानर नमें ! (तद व्यतं जियातु ) तेरे जतका जियातु वर्धात् पृथिती, जन्तरिक्ष और युक्तेकमें रहनेवाडे कोग (स्तवन्त ) पावन करते हैं । (अजस्मण सोशुक्षा सारगुक्षानः ) विशेष प्रकाशसे प्रकाशित होता हुना (स्वं) तु अपने (आसा रोवसी आतसन्य ) वेजसे युकाक और पृथिती कोकको विस्तृत करता है ॥ ४ ॥

आवार्य — यह दैकानर निप्त सर देवोंके समीप प्रशिप्त करनेवारोंके द्वारा प्रदीप्त किया आवा है। प्रदीप्त होकर यह सर्वेत्र संचार करवा है। ऐसे निप्तके किए स्वोत्र नोकने चाहिए ॥ १ व

बहु बाह्म वृष्टि करता है। वृष्टिसे निवयी सरपूर मरकर बहुती हैं। यह बाह्रि पृथिवी पर तथा बाकामार्ने हैं बीर बहुर पूजा केता है। वही बाह्म यहाँ हवनसे बवता हुवा मानवी प्रजाबोंमें बज्जोंके बन्दर प्रकास रहा है ॥ २ ॥

पुर राजाके पास बद्धि या। वह बद्धि बसका सहायक था। पुर राजाके किए इसने शतुके नगरोंको प्रकाया, तब इस बद्धिकी सीतिसे यन बादि सबको स्थाग कर शतुकी सारी प्रजावें इथर बदर भागने कर्गी। युद्धके समय शतुकी नगरिबंकि बक्षाने पर शतुकी प्रजावे जक जानेके बरसे इथर बचर भागते समय सब सुख सायन फेंक्कर मागने करातो हैं ॥ १ ॥

| Ęŧ  | त्वामंग्रे हरिती वावश्वाना  | गिरं: सचन्ते धुनंगी घृताचीं: । |    |   |   |
|-----|-----------------------------|--------------------------------|----|---|---|
|     | पति कृष्टीनां रूध्यं रयीणां | वैश्वानरमुषसां केतुमह्याम्     | 11 | G | n |
| ६ २ |                             | ऋतुं हि ते मित्रमहो जुपन्तं।   |    |   |   |
|     | त्वं दस्पूरीकंमी अप्र आज    | उरु ज्योतिर्जनयभायींय          | 11 | Ę | H |
| εş  | स जायमानः परमे व्योमन्      | बायुर्न पाथः परि पासि सुधः।    |    |   |   |
|     | त्वं भ्रवंना जनयंश्रमि क्र  |                                | 11 | e | H |

वर्ध — [६१] हे कमे ! ( क्रप्टीनां पर्ति ) कृषि करनेवाली प्रजाके स्वामी, ( रयीणां रथ्यं ) वनीके संचालक, ( उपलां अहां केतुं ) हपानों सहित दिनोंके ध्वजके समान ( वैश्वानरं त्वां ) तुम वैश्वानरकी ( वावदाामा हरितः ) धाइनेवाले घाड ( सखन्ते ) सेवा करते हैं। तथा ( घृताचीः धुनयः गिरा सचन्ते ) धीको हविके साथ मिकाकर प पको कोनेवाली स्तुतियां भी तेरी सेवा करती हैं॥ ५॥

[ ६२ ] है (मित्रमहः) मित्रके महस्तको बरानेवाछे जमे ! (त्ये खलवः असुर्ये नि ऋण्यन् ) तेरे जन्दर बसु बैगैने बरुको स्थापित किया है। तथा बन्होंने (ते ऋतुं जुचनत हि ) तेरी प्रीति करनेवाछे कर्मको किया है। तथा (स्वं अर्थिय उह ज्योतिः जनयन् ) तूने वार्येश्वे तिथे विशेष प्रकाश बत्यब करके (दस्यून् ओकसः आजः ) बनुर्थोको व्ययने स्थानसे बचाद दिशा है ॥ ६ ॥

[६२] (सः त्यं ) वह तुं (परमे क्योमन् जायमानः) व्यक्ति दृश्के व्यक्तासमें सूर्व रूपसे इत्यक्ष होकर (श्रायुः न ) वायुके समान (पाधः सद्यः परिपासि ) सोमरसको प्रयम ही सत्वर पीना है। हे (जानवेदः ) वेदके प्रकाशक ! (त्वं भुवना जनयन् ) तु भुवनी-अवोको प्रकट करता हुवा (अपत्याय द् ग्रस्यन् ) संवानको कामनावोको पूर्व करता है वौर (अभिक्रम् ) वर्षना करता है, विद्युत् रूपसे बढा सब्द करता है ॥ ७॥

भावार्थ — विश्व विद्या पासन सब करते हैं, इसका अस्तंत्रन कोई नहीं कर सकता। वह स्वयं वात्रस प्रकाश से प्रकाशिश होकर वपने प्रकाशसे सब स्वानोंको प्रकाशित करता है। तब मनुष्योंको कार्य करनेके किए विस्तृत स्थान मिक्की है। यही इस व्यक्तिका व्यवाद्यिकीको विस्तृत करना है॥ ॥

स्वैसपी अपि कवानों जोर दिनोंका मानो ध्यत ही है। दिनमें ही सब न्यवहार होकर चन प्राप्त होते हैं, इसकिए यह धर्मोंका शेरक है। यह स्वे मानों धर्नोंका श्रम होते हैं। इस कारण बैह प्रजानोंका जीर कुवकोंका दिलकारी है। इस कारण बैह प्रजानोंका जीर कुवकोंका दिलकारी है। इस कारण बैह प्रजानोंका जीर कुवकोंका दिलकारी है। इस कारण बैह प्रजानोंका स्वाप्त साथ इयम मी करते हैं। प्राप्त स्व

इस निज्ञा विकक्षण वक है। यह वक इसमें वसुनोंने स्थापित विचा है। इस नक्षमें युक्त निज्ञा निज्ञा सहायक होता है, उसका वक्र नीर महत्त्व वक्षा देश है। यह निज्ञा नक्षा है। उसके निवमोंके ननुसार जो वक्ता है, उसीका यह सहायक दोता है। पुरुषार्थी ही बार्व होते हैं। इन बार्योका यह निज्ञा सदा सहायक होता है।। १॥

अप्रि चुकोक्से सूर्वकासे प्रकाशना है और अन्तरिक्षसे विधुत् रूपसे रहका गर्जना करता है और पृथ्वी पर रहकर सनुकाँकी सहायता जनेक प्रकारसे करता है। अप्रिका वाणोसे संबंध विद्युत् रूपी अप्रिको सेवगर्जनासे स्पष्ट अनुभवसे जाता है। अप्रिसे वानगातुर्भूत हुई और विद्युत्विसे गर्जना हुई। यह अप्रिसे वाणीका सन्वन्ध है। अप्रिसे अस वस्पन्न होनेका अनुभव भी अन्तरिक्षमें ही होता है। अप्रिसे विद्युत् असकती है और बादमें दृष्टि होती है। यही अप्रिसे असका द्रापना होना है ॥ ७॥

६४ तामंत्रे अस्मे इष्मेरंयस्त् वैश्वांतर युपती जातवेदः । यया राष्ट्रः पिन्वंसि विश्ववार पृथु अवी द्वाजुषे मत्यीय

11 5 11

६५ तं ती अमे मुघवेजाः पुरुक्षुं रुवि नि वाजं श्रुत्यं युवस्त । वैश्वांनर् महि नः समे यच्छ रुद्रेभिरश्चे वसुभिः सुजोबाः

11 2 11

## [ ]

( ऋषि:- ७ मैत्रावरुणिर्वतिष्ठः । देवता- वैभ्वानरोऽप्तिः । छन्दः- त्रिष्टुप् । )

६६ प्र मुझाजो असुरस्य प्रश्नंस्ति युंसः कृष्टीनामनुमाद्यस्य । इन्द्रेस्येव प्र तुवसंस्कृतानि वन्दे द्वारं वन्देमानरे विविद्य

IF \$ 11

अर्थ— [६४] हे (जातचेद वैश्वानर अग्ने ) वेदके प्रवट करनेवाडे विश्वके नेता जमे ! (तां द्यमर्गी ह्वं असमे आ र्रायस्य । इस दीसिमम इंटिको हमारे पास मेरि<sup>त</sup> करो । (यथा राष्ट्रा पिन्यसि ) विससे भनक<sup>ा</sup> पासम दं करता है, और हे "(विश्वसार ) सबको स्थीकार करने बोग्य जमे ! (पृथु अन्नः दाञुचे सत्याय ) बढा यस दाता सनुष्यके किये द् ही देता है ॥ ८ ॥

[६५] हे (वैश्वातर असे ) सब मानगॅका दित करनेवाके नमे! (मध्यक्ष्यः नः ) दिवस्पी धन धारण करनेवाके दमारे किये (तं पुरुक्षुं रिंध) वस बहुत नम देनेवाके धनको तथा (श्रुत्यं वार्म युवस्य ) कीर्ति वदानेवाके बकको हो । हे नमें! (वसुभिः रुद्रेभिः सजोधाः ) वसु नीर दहेंकि साथ रहनेवाका त् ( नः महि द्वार्म युक्क ) हमारे किये पुत्र हो ॥ ९ ॥

#### [4].

[६६] (दारुं वन्दे ) शतुनोंकी नगरियोंका नाश करनेवाके बीरको में प्रणाम करता हूं। (चंद्रशानः ) उसको नमन करता हुना में (सम्माजः असुरस्य पुंसः ) सम्राट् वसवान् वीर (कुर्ष्टीनां अनुमाद्यस्य ) प्रणानों द्वारा बसुमोदित (तससः इन्द्रस्य इस् ) बखदान् इन्द्रके समान वैधानर बांग्रके (कृतानि विस्मिम ) किये कर्मेंका वर्णन बरता हूं ॥ । ॥

आजा में — नव्दरिक्षस्य मेनोंने स्थित निध निधुत्सासे चमकतो है जीर हृष्टिको बेरित करती है, तिससे कोनोंको चान्यसपी चन प्राप्त होता है। इस चान्यका दान वक्तमें मनुक्त करते हैं। इस प्रकार ' निधुत्—वृद्धि-वृष्टि-चान्य-चन-च वान-वक्क-पत्त ' का सम्बन्ध इस प्रकार है। निक्सि यह सब होता है ॥ ८ ॥

जपने पास जो इति है, उसे इस कप्तिको प्रदान करते हैं और यह जप्ति हमें भन, वढ, दश और सुक रं । १ में भन चाहिए, यह पाहिए, यह पाहिए, यह पाहिए। यह एस जप्तिकी सहावतासे सिक सकता है। सनुभ्य जप्तिके समान तेजस्ती यने और सब होगोंके दिव करनेका कार्य करें। भन ऐसा पास करें कि जिससे सबका जीवन सुवस्य हो। वह ऐसा प्राप्त करें कि जिससे सनुवाक पान सेंग के किए जप्ति जाए में कि जिससे सनुवाक पान सेंग किए जप्ति जाए में कि जिससे सनुवाक पान संबंध के जोर सबको अधिक सुका ग्राप्त होता रहे। सामगेंके किए जप्ति जाए में के कि जाए वंके जनुसार सनुवाक कपना जीवन बनावे ॥ ९ ॥

वैश्वामर व्यक्ति सब प्रशानीका दित करनेवाका है। यह देशानर सम्राट्, बकरान् जीर वीर है तथा प्रप्राणों द्वारा जनुमोदित है वर्षात् प्रशानीका बनुमोदन हुने प्राप्त है। इन्त्रके समान वह बक्ति है। इसने वैने पराक्षम भी किए हैं। १ ॥

| ६७         | कवि कृत् पार्मि भानुमद्रै हिन्वनितु व राज्यं रोदश्योः ।             |     |   |     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|-----|---|-----|
|            | पूरंदृरम्य ग्रीमिंग विवासे प्रश्ने बतानि प्रश्नी सह।ति              | Ħ   | 2 | В   |
| <b>4</b> 6 | न्यं कृतून ग्रुपिनी मृध्रपांचः पुलिरिश्रद्धाँ अंत्रुधाँ अंयुश्चान । |     |   |     |
|            | प्रम तान दम्यूरिविवाय एविश्वकारापराँ अवेजयून                        | -11 | 3 | -11 |
| 53         | या अंग्राचीने तसंसि मर्दन्तीः प्राचीयकार नृतंमः शचीभिः।             |     |   |     |
|            | तमीश्चानं वस्त्रो अभि गृणीपे उनांचतं दुमयन्तं पृत्नयून              | 11  | 8 | 11  |

भर्थ — [६७] ( कार्य केतुं ) शानी, वृषक, वधक शायक ( अद्रेः पासि आतुं ) किलोका पारक, प्रकाशक, ( रोद्रस्योः शं राउ ैं ) खुडोक और प्रविवीका सुराक्षणक शावने राज्य करनेवाका, ऐसे (पुरंद्रस्य अग्नेः पूर्व्या महामि जनानि ) रातु है किहे तोक्नेवाके अधिके ए जन कहे महान पुरुष योका । गीर्भिः आ विकासे ) अपनी बाजीसे में वर्णन करता हूं । इस वर्णनसे में उसकी थेवा करता हू ॥ २ ॥

ंद ] ( अकत्न् प्रधिनः ) सम्बर्म न वरनेवान वृधा भाषण करनेवाले, ( मृधवाचः पर्णीन् ) दिवक वाणी बोकनेवाछे, पणी मर्थात् स्वका म्यनहार करनेवाहे, (अश्रद्धान् अमृधान् ) मश्रद्ध मौर द्वीन मवस्थाको पहुचनेवाछे ( अयञ्चान तान् द्स्यून् ) यज्ञ न करनेवाले वन द्रव्यांका ( अर्थाः प्र प्र विवाय ) निमा नि.संदेह हटा देता है, होत कर देता है, दूर करता है। ( पूर्व: अग्नि: ) मुख्य किश ( अ-यज्यून् ) यह न करनेवालेंक। ( अ-परान् चकार ) कनिष्ठ बना देता है। क्षेष्ठ स्थानवर नहीं रखवा ॥ ३ ॥

[६२] ( मुत्तमः ) वत्तम नेवाने ( अधाचीने तमासि ) गाव भन्यकाशीं ( मद्नतीः ) निमन्न होक्र भागव माननेवाली परन्तु रत्ति करनेवाळी प्रजाको ( दार्चितिकः प्राचीः चकार ) प्रशाबुद्धिले ऋतुगामी किया । (तं वस्वः ईशानं ) इस धनके सामी (अन नतं पृत्रस्यत् इम्यातं ) लदीन परंतु सेनासे इमका करनेवाके शतुका दमन करनेवाके ( अश्विं गुणीचे ) मधिकी में प्रशंसा दरहा हूं । ४ ।

भा अर्थ-जिस तरह यह बाग्न झानी, प्रकाशक है अयो तरह राजा भी जानी, तूरदर्शी, उत्तम प्रभावका सूचक, कथन किन्द्री और नगरीका सक्ष्मक सबस्वी धीर प्रकार के कर के किए ही राज्य करनेवाका हो ! ऐसे वीर राजाके परादमोंका बत्तम श्लैब किया बाए ॥ २ ॥

तो गुमकर्म नहीं करते, जो केवळ वृथा मादग है। उत्ते रहते हैं, हिंसाकी बदानेवाडा भाषण करते हैं, जो सूदका व्यावदार करते हैं, जो आधाधिक सूत्र छिले हैं, जो ईसरार धाना नहीं रखते, जो हीन अवस्थाको प्राप्त होनेके ही व्यवहार करत हैं, तो यश नहीं करते, जो डाका काकते रहत हैं, १००१ : अस्य मध्यकारक स्थानीयर न रखे। यदि ऐसे मादसी वच्च पर्वपिर इस्मि हो अन्दें हन पर्शे परसे इटा देने और उन स्थानीयर जो सदा प्रशस्त नम कर्म करते हैं, जो मित, पन्य और दिव हारों भाषण बरते हैं, तो सुद आदिका व्यवहार नहीं करते, तो श्रदाल हैं, ऐसे उन्नतिशील मनुष्योंको ही सरव पर्राप्त र जा स्थापित करे ॥ ६ ॥

उत्तम नेताका यह कर्तद्य है कि वह गाउ अञ्चकारमें पक्षी और वहीं आनन्द मनानेवाला प्रजाको सनकी प्रजा जागृत करत सीध उल्लेखिक मार्गेस पलाले । ऐसे धनक स्थाली यापस लस्मान रखनेकाके तथा शतुका दूसन करनेवाके अधिके छमान केनस्की बोरके जीव साए जाएं 🛭 🤋 👭

७० यो देहों । अनंगयद् वधसी मार्ग अयेवकी क्षतं अकार्र । स निरुष्या नर्द्वा यहा अपि विशेशक विश्वातः महानिः 非气压 ७१ यस्य अमेल्यु विश्वे जनास एवेंस्त्रस्थुः सुंत्रति धिल्लमाणाः । वैश्वानरो वरमा रोदंस्यो नगितः संमाद विश्वे स्पर्म्यम् 1 4 1 ७२ आ देवो ६दे बुह्याई बस्नि वैश्वानुर स्रीत हर्षक्य। जा संमुद्रादवं<u>रा</u>दा परंस्मा दाग्निदेदे किए आ हे शिव्या। ा ७ ॥

( ऋषि:- सेऋत्वरुणिवीसिष्ठः । द्वाना- जाहा । छन्द्-- विष्ठुप । )

७३ प्र वो देवं चित् सहमानम्प्रि मधं न व जिने हिवे नमीमिः। भवां नो दुत्ती अध्वरस्यं विद्वाच् त्यना देवेषु विविदे मित्रू

11 8 11

अर्थ - [ प॰ ] (यः देहाः वधक्रैः अनमयन् ) ल प्रमुरी प्रावहाँकी अपने बायुप्तीसे विनन्न हरता है, (यः रुपसः अर्थपत्नीः चकार ) जे सूर्य पना उषाको निर्माण करत है। (सः यञ्चः अग्निः सहोधिः विद्याः निरुध्य ) इस महान् क्षप्तिने अपनी शास्त्रोंसे प्रजाका निरोध करक (तातुपः चित्रहतः चन्ते ) इस प्रजाको कर हेनेबाकी बना विया ॥ ५॥

[ ७१ ] (विश्वे जनासः दार्भन् ) सब छाग जाने लुक हिल्ये ( यह । सुमति जिक्षमाणाः ) । उमकी इसम मुख्डी प्रार्थमा करके ( प्रवाः उप लक्युः ) काने शतमा करें न समार खड रहते हैं, वह ( देख्यानरः अग्निः ) सर मानवींका हितकर्ता स्ति ( पित्रो। उपस्थ ) द्यादा पृतिकाह वालमें ( यह आस भाद ) श्रेष्ठ स्थानवर बैठ गया ॥ ६ व

[ •२ ] (विश्वासरः अप्तिः देवः ) मर जर्गका हित कानवासा मिति देव ( बुध्या वस्नि मूर्यस्य उदिता आददे ) भग्तरिक्षकं भग्भकारको सूर्वके उत्पक्षसमय केता है । (समुद्रान् अवरान् पृथिवयाः ) समुद्रसे तथा इधरकी पृथिवीकी जीरसे ( आ ) जनभकारको केता है। (परसमान् विदाः आवदि ) परके पुढ़ोक्से भी जनभकारको हेना है। समको प्रकाशित करवा है ॥ 🗢 ॥

[ ७३ ] ( वः देवं सहसानं ) प्रकाशमान भीर राज्यार रहमा कर्ना ( असि अर्थ इव वाजिनं ) अप्रकारो श्यके समान दगवान जानकर में ( नमोक्षिः चित् प्र हिए ) उक्षक साथ प्रेरित करता हूं। ( विद्वान् नः अध्वरस्य दूतः अव ) तू सब जानता है। इसिक्ए इसार दिनाशहित यश्चलंका तू दूत हो (तमना देवेषु मित्रहः विविदे ) स्वयं देवोंमें वृक्षोंको जढानेवाटा करके प्रसिद्ध हो ॥ १ ॥

भावार्थ — प्रमाको सतानेनाके बासुरी गुण्होंको अवने दण्हत बथदा शक्से राजा नम्रतया शासनानुकृत चजनेवाही बनावे । महान् शासक अपने शासनके प्रवन्धसे प्रज को । नगद करते कर देनेवाकी बनाए । चुक्ति शाम प्रजाका पाउन करता है, इसकिए प्रजाको मी चाहिए कि वह अपने संरक्षणक दिव अपने अतिस भनसे राजाको योग्य कर देवे । जो प्रजा वार्थिक रएया सशक्त होने पर भी कर न दें, इसे जबदेंग्ली साता का देनेवाली बनाए ॥ ५ ॥

सब कोग भारती सुरक्षांक किए जिसकी सदिवकाकी अपक्षा करते हैं, भीर भारत कत्तम कमें जिसके सामने रक्ते हैं, बह सर्वजन हिलकारी तीर वच्च स्थान पर विराजन योग्य हैं। सब कोग अपनी सुरक्षांक किए जिलकी सर्बुद्धिकी अपका

करते हैं, वही बीर श्रेष्ठ हैं **॥ व ॥** •

सब जनोंका दित करनेके किए तन सब अनोंका भलान पूर्णत्या दूर करना चाहिए। बुद्धि, सन, इन्द्रिय, शरीर ठथा विश्व सम्बन्धी सब बद्धानाम्बकार वृत काना चाहिए। जिस तरह विश्वका बन्धकार वृर होनेसे सब मार्ग स्पष्ट शिविसे विकाई देते हैं, असी तरह मानवींके अज्ञान दूर होतेसे उन्हें भी उन्नतिके मार्ग विकाई देंगे । हमकिए राजा या नेवाको भाषिए कि वह प्रकाक अञ्चानको दूर करनेका प्रभरत करें 🍴 🤊 🗵

| ७४ आ याद्यपे पृथ्यार्थ अनु स्वा मन्द्रो देवानां सक्यं जीवाणः ।<br>आ सानु शुर्भेर्नेदयंन् पृथिव्या अस्मे <u>भिविश्वं मुश्र</u> ्धन्वनानि | ॥२॥     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ७५ प्राचीनों यज्ञः सुधितं हि नहिंः शीणीते अभिरीक्ति न होतां।<br>आ मात्रशं विश्ववरि हुनानो यती यविष्ठ अञ्चिषे सुद्येतः                   |         |
| ७६ सुषो अंघारे रंधिरं जंनन्त मार्जुषासी विचेतसी य एषाम ।                                                                                | 11 🐧 11 |
| विशामंबायि विश्वतिर्देशेणेर्ड अभिर्म-द्री मधुनचा ऋतावी                                                                                  | 11.8.11 |

अर्थ— [ ७४ ] है ( असे ) नम ! त् ( मन्द्रः ) नानंदित होकर ( देवानां सक्ये जुवाणः ) देवोठे साथ मिन्नता करनेवाना ( पृथिवयाः सानुं शुक्तः ) पृथ्वकं उपरके उच्च सामको नपने भोवक तेजोसे ( नद्यन् ) भावते युक्त करके ( जंभिक्षः विश्वं ननानि उश्वक् ) नानी वस्तानोंसे सब वर्गको इच्छानुसार अछाता हुना ( स्वाः पथ्याः अनु आ आ चाहि ) अपने मार्गोसे इस नोर ना वा ॥ २ ॥

[ अप ] ( यक्कः प्राचीनः ) यह प्राधिभुका है। ( बाहिं: दि सुधिनं ) वर्भासन अध्यी ताह रक्षा है। ( द्वीळतः अक्षिः प्रीणीतः ) वर्धासित निम्न हंग्वा है। ( होता न ) नौर होता भा वैसा ही होता है। ( विश्वावारे मातरा ) विश्व हारा वरणीय प्रावा प्रियंगी ( हुवानः ) बुकावे जा रहे हैं। हे ( यित्रेष्ठ ) वरण बसे ! तू ( यतः ) जब ( सुरोवः माविषे ) कत्तम सेवा करने पोग्य होता है, तब यह सब ऐसा ही होता है ॥ ६ ॥

[ ७६ ] ( विचेतसः मानुपासः ) विशेष बुद्धिमान् मनुष्य ( अध्वरे रिधरं सद्याः जनन्तः ) दिसारदित ब्यारे रममें वैदनेशक नेता ब्रायको बीलतासे उत्पन्न करते हैं। (यः एषां ) तो इनके इविका द्वन करता है वह ( विद्यानिः सन्दः ) प्रजाबोका राष्ट्रक बानन्द बदानेवाका है, ( मधुतचा ऋतावा ) वह मधुरमायो सत्यनिष्ठ ब्राप्ति (विद्यान्द्ररोणे व्यथायि ) प्रजाबोके बरमें स्थापित हुना है ॥ ४ ॥

भावार्थ— राक्षसों वथवा तानुवींका पर। मब करनेवाका ते महत्री बीर लग्नणी दोता है। जो घोडके समान वेगवान् हवा वक्षवान् दोता है, वसका प्रणामीसे, अहींसे तथा धनोंसे सरकार करना चादिए। जो विद्वान् हो वही बन्नीजें कार्व करें हैं । प्र

हे बड़े ! त् जामन्दित होकर देवोंके साथ मित्रता कर । प्रध्वीके उपरके उच्च मागको जपनी शोजक उशकाजोंसे वस कर रथा जपनी ज्वाजाजोंसे सब वनोंको जपनी इच्छानुसार जळाता हुआ। जपने मागोंसे इस जोर का ॥ २ ॥

बद्धशासका द्वार पूर्वासिमुका हो, दर्भका भासन विद्या हुना हो। कुन्दमें प्रश्नीत अधि प्रदोस होकर पूस हो, वस के साथ ही यह करनेदाका होता भी हिन देकर स्वयं भी तृप्त हो। पुक्षोक भीर प्रध्वीद्योकका जावाह हो रहा है। यह वह जिसे सेवाके बोग्न होता है, तब के सब काम ग्रुक होते हैं। जर्थाप् जब किश्र प्रदोस होकर जाहु विके बोग्न यन प्राचा है, तब के सब काम ग्रुक होते हैं। जर्थाप् जब किश्र प्रदोस होकर जाहु विके बोग्न यन प्राचा है, तब के सब काम ग्रुक होते हैं। जर्थाप् जब किश्र प्रदोस होकर जाहु विके बोग्न यन प्राचा है, तब के सब काम ग्रुक हो जाते हैं व व ॥

विशेष कानी मनुष्य विभारदित कर्म करते हैं जीर क्समें वीरका सत्कार करते हैं, वर्गों के वीर ही ऐसे कर्म कर सकता है। मनानोंका पायक यह राजा लगका जानगर यहाता हुया, मीठा भाषण करता हुया तथा सत्यमिछ रहकर प्रजानोंके स्थानमें ही रहे, प्रजाननोंने ही रहे। जपने राष्ट्रमें ही रहे। जो राजा प्रजानोंमें रहता है, वह प्रजानोंके सुबदु:बासे अपनी करह परिचित्र होता है। राजा प्रजानोंके सुबदु:बाको जॉनकर इश्वरहसे कनका हित्र करें || ४ ||

| ७७ असोदि वृतो बिह्निगजगुन्ना नुम्निक्रीका नृषदंने विधुर्ता ।          |          |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|
| द्यौश्र यं पृथिवी वांबुधाते आ यं होता यजीत विश्ववीरम्                 | ्रा ५ ॥  |
| ७८ एते चुम्नेभिविश्वमार्तिरन्तु मन्त्रं वे वार्गु नर्या अवश्वन् ।     |          |
| प्र ये विशंक्तिरन्तु श्रोपंमाणा आ ये में अस्य दीर्घयशृतस्यं           | 11 14 11 |
| ७९ नू त्वामंत्र ईमहे वसिष्ठा ईशानं ध्नो सहसो वधनाम् ।                 |          |
| इषं स्ते।तुम्पौ मुघवंत्र्य आनड् यूवं पांत स्वस्तिमिः सदा नः           | 11 0 11  |
| [6]                                                                   |          |
| ( ऋषिः- मैत्रावरुणिर्वासिष्ठः । देवता- अग्निः । छन्दः- त्रिष्टुप् । ) |          |
| ८० इन्धे राजा समुर्यो नमीमि र्यस्य प्रतीक्षमाहृतं घृतेनं ।            |          |
| नर्रो इच्येभिरीळते सुनाध् आधिरप्रं उपसामधीरि                          | 11 8 11  |

अर्थ— [ ७७ ] ( जुन: बक्तिः ब्रह्मा ) वरण किया हुना ब्रह्मा जानी ( विधर्ना अद्भिः ) विशेष शिक्षि पारण करनेवाका निर्देश ( आजगन्त्रान् ) ना गया है नीर वह ( जुपदने अलादि ) अनुष्योंके स्थानमें वैठा है । ( यं चीः च पृथियी च वातृधाते ) जिसको गुकोक नीर भूकोक बहाते हैं । और ( यं विश्ववारं होता आ बजाति ) जिस सबके हारा वरण करने चोरनका चजन होता करता है ॥ ५ ॥

| ७८ ] ( एते सुद्धिमः विश्वं आ निरंत ) ये इमारे कोग नहींसे सब पोष्यवर्गको पुष्ट वर रहे हैं। (ये नर्याः सम्भं वा अरं कानभात् ) वे सनुष्य सकत करने बोग्य रीतिसे संस्कार करते हैं। (ये विदाः स्रोपमाणाः प्रतिरम्त ) जो प्रजानन इसको सुनकर वीरको बहाते हैं ( मे ये ऋतस्य आ दीध्यन् ) जौर मेरे वे कोग खबाको प्रकाशिय करते हैं॥ १॥

[ ७९ ] हे ( सहस्रः स्तो अग्ने ) वस्ते बलक होनेवाने आगे ! ( बांसग्राः वयं ) हम सव वसिष्ट ( वस्तां हैशानं रवां ) बनोके स्वामी नृशको हमारे ( स्तोस्तृत्रयः मधनक्ष्यः इपं आनद् ) स्रोता और इवि वर्षेण वरनेवानोंके निवे वह वक्ष पहुंचा । ( यूर्य सद्। नः स्वस्तिकाः पात ) तुम सदा इमें कक्ष्याण करके हमें सुरक्षित कर ने ॥ ० ॥

[ 20 ' ( राजा कर्यः अग्निः नमोभिः सं इन्छे ) यह धेष्ठ राजा-विज्ञाने प्रदीस हो रहा है। ( यस्य प्रतिकं छुनेन आहुतं ) जिसका रूप चीके द्वारा हरन करके बढावा जा रहा है। ( तरः सवाधः हरयेभिः ईळते ) सनुष्य मिलकर हर्वोद्दारा इसको पृत्रते हैं। यह ( अग्निः उपसो अग्ने या अशोचि ) विग्न ववाबोंके खामने प्रकाशित हो रहा है ॥ ३ ॥

भावार्य — जिस बांधको युक्तिक बौर पृथिती कोक बढाते हैं, जिसका दश्य रीतिसे वरण करतेपर ही बोग्य बज्रकर्म हो सकते हैं, वह बांध बज्रवेदिसें बाकर बैठता है बौर सम्बक् रितिसे वृत हुए जानीके हारा वह प्रदीस होता है ॥ ५ ॥

जब वहें वहें वज़ोंके इत्सव होते हैं, इस समयका वर्णन इस अंत्रमें है। जब वज्र वकते हैं, तब वज्रमान्के वेशक वर्ण वज्रमें नाए हुए कोगोंको जब धाम्बाहि देकर पृष्ट करका है, कुछ बध्वर्यु आदि मननीय संस्कार करनेमें व्यक्त एहते हैं. कुछ कोग इस व्यक्ति प्रदीस करनेके कार्यमें क्या रहते हैं, तो कुछ कोग ज्ञान वा सत्त्रको प्रकाशित करते हैं, वर्षात् सरवका उपदश्च देते हैं ॥ ६ ॥

हे बढ़ते कराव होनेवाडे वहां ! इन वशिष्ठ गोलके हैं, व्यवा इन देववंतें स्थित वर्षात् देववंताडी है ! देववंताडी होनेवर भी इस हे विशिष्य ! तुन्हें हवि धर्मन करते हैं । सबुच्य अवपूर वयमान् होनेवर भी वरमारमाडी व बूके ॥ ७ ॥

| 68 | अयमु ध्य सुमंहाँ अवेदि होतां मुन्द्रो मनुष्य युद्धो अग्निः।    |      |   |    |
|----|----------------------------------------------------------------|------|---|----|
|    | वि मा अंकः समुजानः एथिष्यां कृष्णविशोषधीभिवेवक्षे              | - 11 | ₹ | 11 |
| ८२ | कया ना असे वि वंसः सुवृक्ति कार्स स्वधार्यणवः श्रह्यमानः ।     |      |   |    |
|    | कुदा भवेम पर्वयः सुदन्न रायो बुन्तारी दुष्टरस्य साधोः          | П    | ą | W  |
| ८३ | प्रप्रायम्प्रिमेंरतस्यं शृष्टे वि बत् स्यो न रोचंते बृहद् भाः। |      |   |    |
|    | अभि यः प्रुं पृतंनासु तुस्यी द्युंतानो देख्यो अतिथिः शुशांच    | - 11 | 8 | 11 |
| SB | अमुनित् नवे आहवनानि भूषि अवो विश्वीमः मुमना अनीकैः।            |      |   |    |
|    | म्तुविश्वदेश शृष्विषे गृण्यानः स्त्र्यं वैधीख तन्त्रं सुत्रात  | - 11 | 9 | H  |

अर्थ— [ ८१ ] ( स्य अय होता मन्द्र चह्नः आँद्रः ) यह हवन कर्ता सुकरापी नदा निम्न ( मनुषः सुमहान् अवेदि ) मानवींने बत्वंत महान् काके प्रसिद्ध है। वह ( माः वि मकः ) प्रकाश करता है। ( कुच्छापविः पृथिव्यां ओवर्धाभिः वसक्षे ) वह काळे मार्गसे जानेवाका अग्नि इस पृथिवीपर जीविववीसे - काशेसे - बहता है ॥ २ ॥

िंदर दें ( असे ) को ! द ( कया नः स्वृक्ति वि वयः ) किससे हमारी उत्तय स्तुतिको स्वीकारता है ? (कः स्वधां शस्यमानः ऋणवः ) किस अवको छेका न्तृति करनेवर त् इमें प्राप्त क्षेणा । हे ( सु दच ) कत्तम दाव देनेवाछे ! हम ( कहा दुएरस्य साधोः रायः धतयः ) कब क्षत्रुहे खिवे बदाप्य बत्तम धनके स्वामी और बस ( धंतारः अवेम ) धनका बटवाबा करनेवांक होंगे ? ॥ ३ ॥

(८१) ( अयं र्वाप्तः भरतस्य प्रत्र श्रुण्वे ) यह ब्राग्न भरतके बक्षमें प्रसिद् हुवा है। ( यत् सूर्यः न बृहद् भाग थिरोसते ) तब सूर्वते समान वह बत्वत तेत्रसे प्रकाशता रहा । ( यः पृतनासु पुढं मिम तस्थी ) वह अप्रि बुद्दिन पुरु नामक असुरके विरोधने कदा रहा, ( शतानः दृष्यः अतिथिः श्रुक्तोच ) यह तेजस्वी दिन्य अतिथिके समान पुत्रन होकर प्रव्यक्तित हुना है ॥ ॥

[ ८४ ] है ( अहो ) नहें ! ( त्वे आहवनाति भूरि असन् इत् ) तेरे नन्दर इविद्रेणकी नाहुतियाँ बहुत बाढी बादी हैं। दू ( विर्वेशनः अनीकः सुमना भूषः ) अनंत तेजोसे सुवमक होता है। (स्तुनः चित् श्रृण्यिये ) स्तृति करनेपर त् इसको भवन करता है। हे ( सुजान ) इत्तम जन्मवाडे अग्ने ! ( गूणानः स्वयं तन्त्रं वर्धस्व ) स्तुति कानेपर सपने बारीस्का वर्षन कर बढा ही जा ॥ ५ ह

आवार्थ- वह अपि एक श्रेष्ठ राजा है। यह इक्षिक्षप बहोंने प्रदीश किया जाता है। इसका तेजस्वी रूप धीके द्वारा बहाया आता है। जब कुण्डमें चीकी बाहुवियां दी जाती हैं, तब ब्रिफ़ी ज्वाकार्य बहती हैं और उसका रूप भी बहता है। एक मनुष्य बद्धमें संगतित होकर हवि प्रदान करके इस ब्राप्तको पुत्रते हैं। तब वह ब्राप्त छपावोकी सामने प्रकाशता है ॥ १ ॥

हवनको पूर्ण करके सुक्को प्रदान करनेवाका यह अग्नि मनुष्योंसे बहुत महान् है, वह सर्वत्र प्रकास करता है। भूमके शारा छात होनेवाका यह बाहिर इस पृथ्वीपर काछ बादिने बढाया जाता है ॥ २ ॥

हे क्ये ! तू रमारी प्रार्थनाओंको स्वीकार करके हमें ऐसा चन प्रदान कर कि जो शत्रुओंके किए सप्राप्त हो । अन ऐता होना काहिए कि जो शतुक्षोंके किए कशाय्य हो। इस बीर हों और हमें अन मिछ । उस अनको इस अपने मिश्रीमें पांट सर्वे ॥ ॥ ॥

युद्धित राजु जोका पराभव करनेके छिए लग्नि सदा स्थिर रहता है। इसका कर्य वह है कि शाजुपर करन्यका अधीन करके उसका पराभव करमा चाहिए । युवोंसे प्रवीस मन्नि शत्रपर फेंडा जामा है । मन्नि शवा वही है । मरत पर्का नर्क " मरणवोषकार्वे समर्थ ' कीर पुरुष्टा कर्य ' नगरमें निवास करनेवाका पुरवासी ' है कववा ' सभी भोगसाधनोंसे पहिपूर्व कातु ' ही पुरु है। बाझिने भरतका हित और पुरुषा नाश किया ॥ छ।।

राजा सब सैक्डिकि साव प्रसवतापूर्वक बर्शान करे। बसम जीर तु प्रसच वित्तवे बीरोंके साथ वात करे। वह बावा इंसके दुकाराका रहे । अञ्चल त्यमं प्रकृत्व करके अपने सरीरको बहाये ॥ ५ ॥

८५ हुदं वर्षः चतुमाः संमहस् मुनुषये जिनकीष्ट हिवहीः । भं यद् स्तोत्भयं आपये भवति द्युपदंगीव्यातंनं रक्षोहा

11 4 11

८६ न् त्वामंग्र ईमहे वसिष्ठा ईशानं स्नी सहसो वस्नाम् । इपं स्तोतुम्यो मध्वंद्रश्र आनङ् यूर्यं पति स्वस्तिशिः सद्यो नः

ा ७ ॥

[9]

( अपि:- मैत्राधरणिर्वसिष्ठः। देवता-अग्निः। छन्दः- विक्राः।

८७ वहीं वि जार जुनसीमुनस्था दोती मुन्द्रः कृतितीमः पायकः । दर्भाति केतुमुमर्थस्य जुनतो हिन्या देवेष् द्रविणं सुक्रत्सुं

11 2 11

अर्थ — [८५] ( शतसाः संसहस्रं द्विवद्धः ) संबद्धं बीर सहस्रों प्रकारका घन वाच रूउनेवांत स्था विद्या बीर कर्मसे श्रेष्ठ वने वसिष्ठते (इदं वचा अग्नये उत् अज्ञानष्ट) यह स्वीत्र व्यक्ति क्रिय प्रणया है। ( सन् सुमत् व्यमिक्षाननं रक्षोद्दा ) जो वेजस्वी, रोग दूर करनेवाका, राक्षमांको दूर करनेवाका तथा हा ( साम्ये का भवाति ) वाधवोंके किरे सुकाराधी होता है ॥ ६ ॥

[८६ ] है (सहसः स्तृतो अग्ने ) बबसे बराब होनेवाके बग्ने! (वसिद्धाः वर्ष ) इम सन रामाह (वस्तृतां ह्यानं स्वां ) बनोंके स्वामी तुमको इमारे (स्तोत् क्ष्या मधनद्भाषः इषे आजर् ) स्तोवा क्ष्या दाव का कानेवाकांके किए वह अब पहुंचा। (यूर्य सदा नः स्वस्तिधिः पात ) हे देवो ! तुम सदा ही वपने करणात्मा आकर्षा इमारा पाकन करो ॥ ॥ ॥

[3]

[८७] (जारः होता मन्द्रः) सक्की वयोहानि करनेवाका, देवोंको भाहान करनेवाला, भानन्त् देनेवाला (कवितमः पायकः) वर्षत क्षांनी, स्वित्र करनेवाका (उपस्यां उपस्थात् अखोधि ) वपालोंक नधार्मे आग उठा । (वस्यस्य अन्तोः केर्तुं द्घाति ) वोनों प्रकारके प्राणियोंको ज्ञान देवा है। (देखेषु हव्या ) देशोंने इचन द्रम्योंको भीर (सुकुतसु द्वविणं ) पुष्य कर्म करनेवाकोंको थन देवा है॥ १॥

आवार्य-अनेकों तरहका थन अपने पास रक्षनेवाके तथा विद्या और कमेंसे श्रेष्ठ विद्याने विद्या की क्ष्में से क्ष्मित विद्या की क्ष्में के विद्या की कि कि विद्या की क

है बक्से बत्यक होनेवाडे करे ! हम विभिन्न गोत्रके हैं, क्यादा हम ऐवर्वसे स्थित वर्धात वेश्ववैद्याली है। ऐवर्वद्याली होने पर भी हम, हे क्यिदेव ! तुम्हें हवि कर्षण करते हैं। मनुष्य भरपूर धनवान् होने पर भी परमाध्याको न भूडे ॥ ७॥

जार सब्दका जर्स ' जायु जह करनेवाला ' भी दोवा है जीर ' स्मृति करनेवाला ' भी । असिके जगात ही जर्थाम् भिर्मा देते ही अश्च स्थानमें स्तृतिके मंत्र बोटे जाते हैं। जन्यानमें देवेंको भी बुलावा आना है। यज कर्मका आरम होता है। इस कारन सभी आनिवृत होते हैं। यह अग्नि बहुत ही श्वानी जीर परिमोधन अस्नेवाला है। यह उप:कालमें ही जागृत होता है, वह स्थवं क्षत्रकर मनुष्कों, प्रमुखों तथा पश्चिमोंको जगाता है। इसी तरह जानी उप कालमें उत्ता है, अपने करीर दक्षा जारमाकी प्रविश्वाके कर्म करता है। देवेंको प्रार्थनासे बुलावा है। स्वयं आनव्य प्रमुख उदकर सुपकोंको भी मस्य स्वत्य है ॥ ६ ॥

ध्र ( क्. सू. भा. मं, ० )

| 66  | स सुक्रनुयों नि दुर्रः पण्डीनां पुंनानो अर्क पुंठ्योर्जसं नः। |          |
|-----|---------------------------------------------------------------|----------|
|     | होता मुन्द्रो विश्वां दर्मुना हित्रस्तमी इत्से राम्याणांम्    | 11 7 11  |
| 48  | अमृरः क्विरदितिर्विवस्तान् त्सुसंसन्मित्रो अतिथिः श्चिवो नः।  |          |
|     | चित्रमा सुरुषसी मारवधे प्रवी गर्माः प्रवी आ विवेश             | 1. 3 11  |
| 90  | र्ष्ट्रकन्यों वो मर्जुवो युगेषुं समन्ता अंशुचंजातवेदाः।       |          |
|     | सुसंदर्भ भातुना यो विभाति अति गार्वः समिष्यानं सुंधनत         | 11 8 11  |
| 9.8 | अमें याहि दूर्त्यं भा रिषण्या देवाँ अच्छा महाकृता गुणेन ।     |          |
|     | सरम्बर्धी पुरुषी अधिनायो यिष्ठि देवान् रत्नुधेयांय विश्वान    | 11 % (1) |

भर्थ— [८८] (सः सुकतुः) वह उत्तम कर्म करनेवाका है, (यः पाणीनां तूरः वि ) जिसने पाणवेहिन्तीको चांगनेवाकेके-द्वार कोक विषे । (पुरुमोजलं अर्क नः धुनामः) वह मधिक दुग्यक्ष्ण। मोजन देनेवाके पूजा करने योवय गांके खुण्डको इंदना है। (होता अन्द्रः द्सूनाः) वह देवेंको बुकानेवाका, नानंद्रायक, मनः संवसी है। (राज्याणां विद्या तमः तिरः दहरा ) शत्रिवेंका तमा प्रजामोंका अन्येश तूर करता है ॥ २॥

[८९] (यः सम्रः कविः) तो नम्र जीर जानी (अदितिः विषस्यान्) जरीन जीर वेतस्यी (सुसंसत् भिष्यः अतिथिः) उत्तम साथी, मिन्न जीर पूज्य (सः शिषः) इसारे किये ग्रुवकारी (विश्वभातुः) विशेष वेतस्यी (उपसां अग्रे भाति) वदालोंके जग्न साममें प्रकाशता है, (सः स्मर्णं गर्भः) वह क्लोंका वत्यादय (प्रस्यः आवियेदा ) जीविषयोंके जन्दर प्रविष्ट हुना है ॥ ३॥

ं ९० ] ( सः ) त् ( मनुषः गुरोषु ) भनुष्योंके युगोंमें षष्ठके समयमें ( ईळेन्यः ) स्तुस्य है। ( सः जानवेदाः ) जो ग्रांस प्रभ भी। वेदका बस्पादक है, ( समनगाः अञ्चल्यत् ) युद्धे माधना कश्नेके समयमें वह वश्यक केत्रश्री होता है। ( स संहशा भानुना ) क्यम दर्शन योग्य तेत्रसे (विभाति ) वह प्रकाशता है। वस ( स्तिमधानं गावः प्रति सुष्यतः ) प्रदीस होनेवाके;अग्रिको गौरें सथवा स्तृतियां जगाती है ॥ ७ ॥

[९१] दे (अप्ने ) अप्ने ! ( ब्र्यं याद्वि ) तृत कर्म करनेके क्रिके द्वा । ( त्यान् अव्यक्त ) देवीके प्रति जा । ( गणिन अस्तकृतः मा निष्ययः ) संवर्षे रहकर अद्या—स्तोत्र करनेवाळे दम जैसीका दिनाश न कर । ( सरक्वनी मरुतः अधिना अपः ) सरस्वती, मक्त, विश्वनी बीर बाप ( विश्वान् देवान् रस्तक्षेत्राय यक्षि ) विश्वदेवीको रस्तीका दान हमें देनेके क्रिके सुप्रतित दश ॥ ॥

भाषार्थ— जिस उत्तम कर्म करता है, चोरोंको रक्कता है जीर कनके द्वार कोककर गौरोंको मुक करता है। इसके बाद में गौर्ने अधिक द्व देती हैं। यह विस् वज्ञोंका वेरक, सबको आरम्पद बेनेवाका तथा संपन्नी है। वह जन्मेरा दूर करता है, इसी शरह शानी प्रवामोंने अञ्चानके अध्यकार को दूर करें ॥ २ ॥

यह महि स्ट नहीं है। यह जानी, महीन, सेजली, सत्तम सिन, प्रम, ग्रुमकारी, प्रकाशमान्, कर्जोंका शरणायक, उपालोंका प्रकाशक और जीवधियोंसे प्रविष्ट होनेवाका है ॥ ३ ॥

शाबी दर समयमें स्तुवि करने बोरव है। जो जान तथा बन उत्पन्न करता है, वह शाजुरे साथ युद् करनेमें भी वाबिक उत्सादी क्षेत्रका है। वह दर्बनीय वेजसे प्रकाशित होता है। इस वेजस्वी जानीके किए गीवें प्राप्त होती हैं ॥ ४ ॥

हे जो ! त् दौत्य कर्म करनेके किए जा । त् सीभा देवोंके पास जा । समुदायमें रहका शेरी स्तृति करनेवाकोंका त् विकास मन कर । तू सरस्वती, सक्त् जाकि सभी देवोंकी पूजा कर साकि वे हमें रहजोंको प्रकास करनेके किए सेरिस हों ॥५॥ ९२ स्वावंशे समि<u>षा</u>नो वसिष्ठो जर्रूणं हुन यक्षि सुगे पुरंपिम् । पुरुणीया जांतवेदो जरस्व यूपं पांत स्वस्ति भिः सदां नः

11 & 11

[ ? 0 ]

( ऋषिः- मैत्रावकणिर्वक्षिष्ठः । देवता- अग्निः। छन्दः- त्रिष्टुप् ।)

९३ उपो न जारः पृथु पाजी अश्रेद् दिवयुत्द् दीयु छो श्चीनाः।
वृषा हिरः श्चिरा भांति भासा वियो हिन्दान उंश्वीरंजीगः

0.8.0

९४ स्वर्रेण बस्तीकृषसामरोचि युझं तेन्वाना उधिको न मनमं ।

अभिर्जन्मानि देव आ वि विद्वान् द्रवद् द्रवी देवयावा वर्निष्ठः

11 2 11

अर्थ — [ ९२ ] हे (अप्ने ) जमे ! (त्वां वासिष्ठः समिधानः ) तुसं वसिष्ठ सिष प्रशीम करता है । (अस्यं हुन् ) तु कठोर सायोका वस कर। (राये पुरंधि यक्षि ) चनके किय बहुन दुद्धिमान् दिन्य विवुधीका सरकार कर। है (आत वेदः ) जमे ! (पुरुषीथा अगस्य ) बहुव म्लोबीसे देवीको स्तुवि कर। (यूर्यं स्वतिभिः नः सदा पातः ) वाप कर्माण करनेके साधनीसे हम सबको सदा सुरक्षित रखो ॥ ६ ॥

[ 0 ]

[ ° 3 ] (अग्निः वस्तोः ) वर्षा विनके समय ( उवसां अग्ने ) उपायोंके वाले ( स्त्रः न अरोप्ति ) स्थेके समय ( उवसां अग्ने ) उपायोंके वाले ( स्त्रः न अरोप्ति ) स्थेके समय प्रकारता है। ( उश्चितः म यहं तस्वानाः ) सुषकी इच्छा करनेवाके जैसे यह केछाते हैं और ( मन्मः ) मनवोय स्त्रोत पढते हैं, ( शिद्वान् दूताः देवयाचा वनिष्ठः ) वैसा विद्यान् देवीका तूंस देवीके पास जानेवाणा दाता ( आंग्नः देवः वि आ द्वात् ) क्षि देव बनेक प्रवासने देवीके सहायतार्थ गमय करणा है ॥ ९ व

भावारों — दे जर्म ! दुसे वसिष्ठ कवि धरीस करता है। जो मनुष्य करोर भावण करता हो, उसक। त् वध कर । त् धरके किए बहुत बुद्धिमान् जीर दिस्य ज्ञानियोंका सत्कार कर । दे जर्म ! त् इमारी स्तृति देवों तक पहुँचा सथा दरवालकारी साधवोंसे वे देव हमें सबा धुरक्षित रखें ॥ ९ ॥

अनुस्य अपने जन्दर सूर्षके समान केत्र चारण कर । जरकार केत्रस्त्री, वक्तान्, पवित्र और दुःच दरण करनेवाता शामी वृद्धियुक्त कर्मोको करता है और व्यक्ति केत्रस्त्री होता है। वह तुक्तप्रशिकी इच्छा करनेवाली प्रवाको आगृत करता है ॥ १ ॥

शानी स्वेदे समान तेत्रस्ती वने । सुवादी वृद्धि किए प्रतक्षतम दर्भ वरें और मननीय दिचार मी मनमें थान्य वरें । शानी कम्य शानीवींक साथ रहें और उनके साथ प्रगति वरें । दिनमें वमकनेताके स्वेदे समान मनुष्य तेत्रस्ती हों । सुवा प्राप्तिकी रूचना वरनेवाके मनुष्य प्रशक्तकरों और मननीय विचारोंका प्रकार वरें । विद्वान् मनुष्य देशस्त प्राप्त करनेकी रूपाले विशेष प्रगति करें है १ है

| ९५ अब्हा गिरों मृतयो देवयन्ती पूर्वि येन्ति द्रविणं मिश्चमाणाः ।    |         |
|---------------------------------------------------------------------|---------|
| सुसंदर्भ सुप्रतीकं स्वश्रं इन्युवाहमर्गतं मानुंपाणाम्               | 11 🗲 11 |
| ९६ इन्हें नो अस वसंभिः सजोवां रुद्रे रुद्रेशिया वैद्वा बृहत्त्रस् । |         |
| आदित्यमिरदिति विश्वजन्यां चृहस्पतिम्कमिर्विश्वचारम्                 | 11 8 11 |
| ९७ मुन्द्रं होतारम् क्रिजा यविष्ठ मिमि विश्वं ईळते अध्युरेषुं।      |         |
| स हि अपांवाँ अर्भवद् रयीणा मर्तन्द्रो दूता युजयांय देवान्           | 11 9 11 |

शर्थ·→ ( ९५ ) ( मतय: देवयन्तीः ) इन्द्रियाँ देवस्त्रकी प्राप्तिकी एच्छा करनेवाकी और ( प्रथिणं भिक्षमाणाः तिरः ) भनकी प्रार्थमा बरनेवाकी वाणियाँ ( सुसंहदा सुधतीकं ) कत्तम वर्धनीय, मुरूप, ( स्थंच हृदयवाहं ) कत्रम प्रशांतक्षीक, तथा हम्बका बहन करनेवाके, ( मनुष्याणां अर्ति ) सनुष्योके स्वामी ( म्राप्ति अच्छयन्ति ) वाप्ति समीप वाली है ॥ 2 ॥

. ९६ ' हे जरे ! ( वसुभि: सजोवा: ) बसुनोंके साथ विजयन स् ( नः बुन्हें सामद् ) हमारे किये बुन्हको बुकाको । ( संदेशिः वृहन्तं रुद्धं ) रुद्धकं साथ मिलकर महान रुद्धको बुकाको । ( मादिस्यै। विश्वजनयां अविति । कादित्यवि माथ मिलकर सर्वतन हितकारी मदिवि माठाको बुलाबो । ( ऋकिमिः विश्ववारं वृहस्पति भा वह ) स्तुतियोग्य शानी वंशिरा देवोंके साथ मिळवर सबके द्वारा संसैवित वृद्दरातिको बुढाको ॥ ८ ॥

[ ९७ : ( उशिजः विद्यः ) सुसकी कामना करनेवाडी प्रजाएँ ( मन्द्रं होतारं यविष्ठं अस्ति ) स्तरन, बाह्वान करनेवाडे, तरुण मशिकी (अध्वरेषुं ईळते ) हिमा रहित यागोंसे स्तृति गाते हैं। (सः वि श्रापानान्) वह राजीमें रहनेवाला, (रणीयां देवान् यजधाय ) धनीक किये देवींका यजन करनेक किये ( सतनद्रः दूतः समयस् ) बाबस्य रहित कार्य करनेवाला तृत हुआ है ॥ ५ ॥

भावार्थ - यन्ष्यकी बुद्धियां देवस्य प्राप्त करें तथा घनकी प्राप्तिकी इच्छा करें। सभी अनुष्य उत्तम और सुन्दर क्रशासारी, प्रशतिक्षीक और अखवान् हों। मनुष्य देवस्य प्राप्त करके अपनी बारयता बढायें और धनके खिए सुन्दर, प्रगतिकील, धनवान् और मानवीक नेवा समयोक पाल जाएं। मनुष्योंकी बुद्धि देवल प्राप्त करनेका यस की ॥ ६ ॥

जो प्रजाशीका निवास कराते हैं, बन्हें वसु कहते हैं। इस वसुब्रोका शत्रा इस्त है। इसी तरह राष्ट्री जो समगी प्रजानोंका जिनास कराते हैं, बन्दें वसु कहते हैं, उनका रवामी राजा होता है । जो शत्रुकोंको एकाते हैं, उन वीर सैनिकोंका नाम रह है कीर वन कैनिकोंक सेनायतिका नाम महारह है। जदिनि प्रजाको कहते हैं। प्रजाका शाश वहीं करना चाहिए । इस नदिति नर्यात् प्रजाके पुत्र राजाकी संज्ञ। नाहित्व है । वों तो राजा प्रजाका स्वासी है, पर चू कि वह प्रजानी द्वारा ही निवासित होकर नियुक्त होता है, इसलिए बसे प्रजाहा पुत्र भी कहा गया है। राष्ट्रमें जो जानी हैं, वे बृहस्पति हैं । इसप्रकार राष्ट्रमें वसु, कह, शदिति, आदित्य और बुदल्पित बादि सभी तरहके देवता रहते हैं । वसु बनका नाम होनेसे दस्त्व धनके देव हैं। रुद्र बीव है और सुदस्पति आती हैं। इस प्रकार बृहस्पति, रुद्र और वसु वे देव कमचाः ब्राह्मण क्षत्रिय और वेदय वर्णके प्रतीक हैं। ये तीनों ही विसकर राष्ट्र पश्चको चलाते हैं॥ थ ब

जो प्रजा सुकार्गासकी हुच्छा करे, यह प्रशंसनीय तरुव तेत्रस्थी बप्रणी नेताका प्रशस्ततम कर्म कानेके छिए वैक्यार रहे । नेता राष्ट्रामें आगृत रहे बर्धात् संकटके समय सदा सावधान रहे । सबको धनवान् बीर समृद्ध करे बीर अपना **कर्वन्य आहरण डोवक्ट करता रहे ॥ ५ ॥** 

#### 

| F 22 T                                                                   |         |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|
| ( ऋ।यः - मैत्रावद्यपिर्व।सष्ठः । देवता - अग्निः । छन्दः - त्रिष्टुप् । ) |         |
| ९८ मुद्दा अस्यष्यस्य प्रकेतो न ऋते त्वद्रमृतां माद्यन्ते ।               |         |
| आ विश्वेभिः सुर्थ याहि देवे नर्थमे होतां प्रयुगः संदेह                   | 11 7 11 |
| ९९ त्वामीं छत्रे अनिरं द्व्यांग हिवध्यंन्तः सदुमिनमानुषासः।              |         |
| यस्य देवैरासंदो बहिर्षे ऽहात्यस सुदिनां मवन्ति                           | 11 3 11 |
| १०० त्रिश्चिक्तोः प्र चिकिन्वसीन स्वे अन्तर्द्वाशये मत्यीय ।             |         |
| मनुष्वदेग्न इह यंश्वि देवान् भवां नो दुता अभिशस्तिपार्वा                 | 11 ₹ 日  |
| १०१ अप्रिशिके बृहत्ते अञ्चरस्या - ऽमिर्विश्वस्य द्वितिषेः कुतस्य ।       |         |
| कर्तुं ह्यस्य वसवा जुगन्ता - डथां देवा दंधिर हव्यवाहंम्                  | 11 8 H  |
|                                                                          |         |

सर्थ - [९८] हे जरं! (अध्यरस्य महान् प्रेकतः आँसे) त् हिमारहित कर्मका महान ध्वत्र जैसा स्वक है। (त्वत् ऋते सम्प्रताः न मादयन्ते) वेरे विना जमर देव आनेतित नहीं होते । (विश्वेभिः देवैः सर्थं आ याहि) सब वेबोंके समेत एक श्वतः वैठकर जानो और (इह प्रथमः होतः नि चन् ) यहां पहिला बाह्न ता होकर वैठा ॥ इ ॥ [९९] हे (अन्ने ) जरं! (अजिंदे स्वां) प्रातितील नुक्रका (मानुष्यासः हाविष्मस्तः ) मनुष्य हवि केकर

(सर् १त्) सदा ही (दृत्याय ईळने) दून कर्म कानेक किय प्रार्थना करते हैं। (यस्य वार्दः) जियक सासन्तर (सर्दे शासदः) देवीक साथ त् बैठवा है (अस्मै अद्वाति छु,देना भव नेत ) उसके किय नर्के दिन नावे हैं॥ २ म

[१००] है (असे) नसे! (त्वे अन्तः अकाः वस्नि भिः चित् मधाय दाशुये) तरे पास दिनमें तीन बार दाता मनुष्योंको देनेक किये धन है ऐसा ( प्रचिक्तितुः ) सब जानते हैं। ( मनुष्यत् इह नः दूनः भव, देवान् याधिः) मनुष्ठ समान यहां हमाश दृत होकर देवीका यजन कर नीर ( तः अभिशस्ति नपाया भव ) हमारा रक्षण शत्रुवोंसे करनेवाका हो॥ ॥ ॥

[१०१] ( वृहतः अध्वरस्य अग्निः ईशे ) महान् दिसारहित प्रशस्ततम कर्मका निव निवरित है। ( विश्वस्य कृतस्य हिचयः ) सन संस्कार किये दिवश्यासका निविद्य हिन्दि । ( हि अस्य कर्तु चसवः जुपन्त ) इसके किये कृति वसुदेव सेवन करते हैं ( अध्य व्याः दृश्यशहं वृत्विः कीर देवीन निवहा दृश्यका वहस्तकों करके भारण किया है। ॥

भावार्थ — सनुष्य हिंसा कीर कुटिकता रहित कर्मीका सर्वत्र प्रचार करे। जगन्में जो हिंसा कीर कुटिकता बढती है, इसका प्रतिकार सरक व्यवहार करनेवाळेंक द्वारा ही हो सकता है। जिस राष्ट्रमें करिया कीर सरकताबा प्रचार करनेवाळें वहीं हो सकता है। जिस राष्ट्रमें करिया कीर सरकता प्रचार करनेवाळे वहीं होंगे, उस राष्ट्रमें केड पुरुष प्रस्कतापूर्वक नहीं रह सकते। इसकिए सनुष्य राष्ट्रक आदेशा कीर सरकता पुक्त कर्मोंका प्रचार करें ॥ १ ॥

रात्रा प्रमित्रिक्षीक वीर मनुष्यको दूतकर्ममें नियुक्ष करें। शीव्रवासे कर्म करनेवाका मन्द्रम दूत कर्म करनेके किए वस्त्रा है। तिसक गृहमें झानीवन प्रचारते हैं, उसके दिन बहुत असम हाते हैं। तून शीव्रवासे कार्य करनेवाका कीर तरपरवासे कार्य करनेवाका हो। वह सुस्त न हो। जिसके धरक झानावन प्रचारते हैं, उसके दिन सदा बत्तमतासे गुवारते हैं, पर जिनकी सगति बुरी होता है, व रो रो कर दिन काटते हैं। इस्ताक्ष्य सदा ज्ञानियांका ही संगति करनी चाहिए ॥ २ ॥

यह करनेवाळ दाता मनुष्योको धन दिया प्राप्, धन इसा कार्यक छिए है, इस बातको मनुष्य सहा ध्यानमें रखें । मनुष्य क्वानियोका सरकार करे तीर जनको वह दृष्टोसे रक्षा करे । मा सुरक्षा करनेवाका है, कलका धन वादिसे सरकार करना चाहिए। मनुष्योका चाहिए कि यह जरने वर्श्न देवा सम्मात्तवाळीका सरकार करें जीर बाह्युरी क्रोगोंको हूं करे हासी १०२ आमें नह हतिरद्यांय देवा निन्द्रंज्येष्ठाम दुइ गांदयन्ताम् । हमं गृह्यं किवि देवेषु घेहि यूयं पांत स्वास्तिभिः सदी नः

n & n

[ ११ ]

( ऋषिः - मैत्रावधणिवीसष्ठः । देवता - अग्निः। उत्यः - त्रिपृष् । )

१०३ अर्गन्म मुद्दा नर्मता यभिष्ठं यो दीदाय समिद्धः से दृंगेणे । चित्रभनि रोदेसी अन्तक्तीं स्वाहुतं विश्वतः प्रत्यश्चीम्

11 2 11

१०४ स मुद्धा विश्वां दुश्वितानि साह्या नामा धेते दम आ जातनियाः।

स नी रक्षिपद् दुविवादंव्या इसान् गृंगत उत नी मुघोना

म २ ॥

अर्थ— [१०२] हे (अप्ने) अप्ने! (हिन्दियाय देवान् आ वह ) अबकं मध्य करनेहे कियं देवेंको यशे बुढ़ाकर के था। (इह इन्द्रिजेग्रासः माद्यन्तां) इस यश्चमें इन्द्र प्रमुख देव जानन्द प्रमण हों। (इसं यहां दिवि देवेषु घोड़ि) इस यज्ञको युकाकमें देवेंक जन्दर स्वापन कर। (यूयं सद्। तः स्वस्तिभिः पात) जाप सन इसे करमाण करनेवाके साथनोंसे सुरक्षित रक्षो॥ ५॥

-[ १२]

[१०३] (यः स्वे तुरोण समिद्धः दीदायः) जो नवने स्थानमें जागकर प्रकाशित होता है, नौर (उर्वी रोदसी अन्तः) विस्तार्ण थावाय्यिकोके मध्यमें (चित्रभानु यविष्ठं स्वाहृतं विश्वतः प्रत्यञ्चं) निक्कण प्रकाश देनेवाके करून हत्तम पदार्थीसे १वन किये हुए भीर सब नोरसे ससवित इस निक्षण (नमस) अगन्म ) नमस्कारसे इन नेवा करते हैं से १ ॥

१ चित्रभातुं स्वादुतं, विश्वतः प्रत्यञ्चं यविष्ठं ममसा अग्रन्य— विन्धम वेत्रस्ती, बचम प्रकारसे सरकार पूर्वक बचका सेथन करनेवाका, सब बारसे जिसके पास कोग काते हैं ऐसे तरुव वीरके समीर हम नमस्कार करते हुए जाते हैं। वेत्रस्तो बचम बचका सेवन करनेवाके, सबके विष तरुव वीरका सब सरकार करें। वेत्रसी तरुवोंका राष्ट्रमें सरकार हो ।

[१०४] (सः अग्निः महा विश्वा दुरितानि लाहान्) वह वक्षि वयने महस्वसे सब पापेंको तूर करता है. (जातचेदाः दम आ स्तवे) वह वेशेंका तथा धनोंका बरमादक वयने स्थानमें वर्शसित होता है। (माः दुरितात् अवचात् ना रक्षिपत्) वह पापेंसे बीर निदित कर्मोंचे हमें बचाने। (ग्रुणतः अस्मान् ) स्तृति कानेवाछ, इस सबकी तथा ( उत्त नः प्रचीनः ) हमारे धनवान यह कर्मकी सुरक्षा करे ॥ २ ॥

आवार्थ— महान् , हिंसारहित जीर प्रशस्ततम कर्मका जग्नि अभिपत्ति है। सभी संस्कारयुक्त हित्यासका जग्नि ही स्वामी है। इस ब्रामिसे जो इन्य पदार्थ ढाके जाते हैं, इन पदार्थीका वसु गण सेवन करते हैं फिर वे देव जग्निको पुष्ट करते हैं॥४३

है असे ! इतियोंका मक्षण करनेके किए देवोंको यदा चुकाकर का। इन देवोंमें जो तमुख देव इन्द्र है, वह आकन्द तस्त्र हो। इस यशको देवोंमें स्थापित कर। है देवो ! तम जरने करवाणकारी साथनोंसे हमें भुरक्षित रखो। श्रामीजन इसारे बरमें जावर और संस्कृत होकर जानम्ब तस्त्र होते रहें। इन ऐसे बस्तम कमें करें, कि जो शानियोंको प्रिय हो ॥५॥

सभी जन अपने स्थान वर्षात् अपने समाज और अपने राष्ट्रमें तेजस्वी होकर प्रकाशित हो। सभी अपने राष्ट्रमें कारबाय रहकर प्रकाशित हों तथा राष्ट्रमें भाइर भी अपने देखोंकों कैकायें ॥ १ ॥ १०५ त्वं वर्रुण जुन मित्रां अंग्रे त्वां वंधिति मृतिमित्रियाः । त्वं वर्श्व सुपणनानि सन्तु पूर्वं पांत स्वास्तिभिः मद्यं नः

日集日

[ १३]

( ऋषि:- मैत्रावरुणिर्वसिष्ठः । देवता - वैध्वःनरोऽसिः । छन्दः- विष्टुण् । )

१०६ प्राप्तये विश्वश्चनं धियंधे उसुरशे मन्मं धीर्ति मंग्ध्वम् ।

मरे हविने बहिंगि प्रीणानी वैश्वानुराय यर्तव मनीनाम्

11 \$ 11

१०७ स्वर्मप्रे बोर्धचषा श्रीश्चंचान् आ रेर्दिमी अपूर्णा अर्थमानः ।

त्वं देवाँ आभिर्मन्तेरमुखे। वैद्योनर जातवेदो महित्वा

11 8 11

अर्थ— । १०५ ) है ( असे ) जमे ! ( त्वं वरुणः असि ) त् वरुणहै, ( उन मित्रः ) और मित्र मी त् हैं। ( व्यक्षिष्ठाः मित्रिमें त्वां वर्षोन्ति । बसिष्ठ मननीय स्तोन्नोंसे नुग्रं बहाते हैं ( त्वे वसु सुपणनानि सन्तु ) तेरे पास सब महारहे अन संतेवनीय हों। ( यूर्यं स्वस्तिमः नः सदा पातः आप कल्पाणेति साय हम सबके सदा सुरक्षित स्विते ॥३॥ [ १३ ]

[१०६ (विश्वशुच चियचे) विश्वको प्रकाश देनेवाल, बुद्धवी और कमोंका भारण करनेवाले. ( असुरक्षो अश्चये ) बसुरोंके नाम कर्ना अग्निक विथे ( मन्म चीनि प्र भारक्ष्वे ) मननीय कार्यों और प्रशस्त कर्मोंको सर दो। ( मनीनों यत्थे ) कामनाओंके दाता और (विश्वानगय व्हिंथि ) विश्वके नेताके लिय यत्त्रमें ( हथि। न ) हिक्काचके

समान ग्रुद् अब ( प्रीणानः भरे ) संतृष्ट हुना मे देता हूं, वर्षय करता हूं ॥ । ॥

[ (०७ ] दे अग्न ! (त्यं गोरियप शोगुचानः) दं वयने तेत्रसे प्रकाशित होकर ( जायमानः रोदसी अपृणः ) बत्यत्त होते ही गुलोक और पृथिवीको सरपूर सर देता है। दे ( जातम्बदः विश्वानर ) वेद और घनके कर्यच कर्ता और विश्व नेता ! ( महिन्या ) वपनी महिमाने ( त्यं द्वान् अभिशस्तेः वमुश्चः ) द्ने देवीको शतुनोंके द्वारा होनेवाके विश्व से वश्या है ॥ २ ॥

१ त्वं शोचिया शोशुमानः रोदसी अपृषः — तुं तेत्रस्ती होकर अपने तेत्रसे विचको मर दे।

२ जात-धेर, वेश्वानर- ज्ञानका प्रसार कर, चनका हत्यादन कर, विश्वका नेहान कर ।

रे तवं अग्मशस्तिः अमुखः - त् शतुर्वीसे सबको बचानो ।

भाषार्य — ब्रिके समान तजस्वी पुरुष अपने महस्त एवं तजस्वतासे सब पापेको दूर करता है, पापमय तथा निन्दित कमेंसे सबको सुरक्षित रकता है। वह ज्ञानका प्रकाशक और भनका दाना अपने स्थानमें वर्तसित होकर प्रकाशित होता है। जो ऐसे तेजस्वी पुरुष्का वर्णन काते हैं, गुजगान करते हैं, जो बनी अपने चनका दान प्रजक्तम कमेरेके छिए काते हैं, उनकी वह ब्रिम सुरक्षा करता है। मनुष्य अपनी ब्रास्थिक शक्ति बढ़ाकर पापविचारोंको दूर करे। वह पापेंगे स्वयं सुरक्षित रहकर दूसरोंको भी सुरक्षित रखे॥ १ ॥

कांद्र ही बर्ज तथा सिन्न है। सिन्न बीर वरूज देवताके गुणवर्त इस कांद्रिने हैं। तो वर्णीय होता है, यह वरूज है बीर को सिन्नवत् कांचरण करता है, वह सिश्न है। अपि सबके द्वारा वर्णीय बीर सबका सिन्नके समान हित्कारी है। इस कांद्रिके द्वारा प्रदान किए गए वन सुराजन कर्यात् सबके द्वारा क्यमोगके बोरव हो कोई एक सनुष्य वर्णीका वरमोखा

न हो । जो बर्फला ही अमोका क्यमीय करता है, वह याप करता है ॥ ६ ॥

को विकास प्रकाशमान् कीर गुद्ध है जो बुद्धिमान् कीर प्रकाशों है, तो अमुरोंका विनाश करता है, उसके गुजीका गान करना बाहिए, जसकी महायताके किए उत्तम अमें करने बाहिए। जो कामनाओंकी पूर्ति करता है, उस नेताके किए कपना सर्वेश प्रसक्षता पूर्वक समर्पित कर बना बाहिए॥ १॥

तेत्रस्री पुरुष अपने तेत्रसे प्रकाशित हो बीट अपनी होसिसे विश्वको शर है। शायका प्रसार करे, वयको वाराच

करे, दिवका नेतृत्व करे और अपनी सचित्रे शवको सबूदे वचाने ॥ १ ॥

| 206   | जातो सार्व सर्वता व्यक्ष्यः पुत्रून् न गोपा इर्वः परिज्ञा ।               |       |    |    |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|-------|----|----|
|       | वैश्वांतर ने विन्द गातुं यूर्य पति स्वुस्तिभिः सदां नः                    | -   - | ₹  | 11 |
|       | [ १४ ]                                                                    |       |    |    |
|       | ( इ वि:- मैचावर णर्वसिष्ठः । देवता- अग्निः। छन्दः- त्रिष्टुप्, १ मृद्गी।) |       |    |    |
| 209   | म भिन् जानविदसे देवाय देवहंतिभिः।                                         |       |    |    |
|       | हुर्नित अवस्थित नम्मिनी वर्ष दक्षिमायरी                                   | - 11  | \$ | 11 |
| 6 60  | वसं ते जो लोहना विधेम वयं दांग्रेम सुग्द्रशी यंजन्न ।                     |       |    |    |
| •     | वयं घु रे का डोन विषे देव हुविश भद्रशीचे                                  | - 11  | 9  | Ц  |
| D 9 P | जा रें देर <u>के देख हैति</u> भन्ने याहि वर्षद्वृति जुपाणः ।              |       |    |    |
| 666   |                                                                           | - 0   | 3  | 11 |
|       | तुस्यं देशाय दार्वतः साम यूयं पांत स्वास्तिभिः सदी नः                     | 15    | `  |    |

सर्थ — १८८ ] हे (वेध्वातर असे ) वैद्यातर करे ! (जातः ) उत्पद्य होत ही तू ( इयेः दरिजमा ) मक्का मोरक कौर सर्वत्र यमन कर्ता हाकर (प्रशून् गोपाः ) पशुक्रोंका संरक्षण करता है। (यन् भुवना व्यवपः ) जब तू सुवलेंका जिरीक्षण करता है, तह ( अञ्चल गान् विंद ) जान प्रमारके किये मार्ग प्राप्त करता है। (सदा नः यूपं स्थस्तिभिः पात ) सवा इस समझे काप कहवालेंकि द्वारा सुरक्षित्र रको ॥ ६ ॥

[ 48 ]

[१०५] (जानवंदसे) जिससे देर प्रकट हुए वस किया हैने (स्तिया वयं दारोसय) समिवाकोंसे इस परिवर्ण करते हैं। (देवाय देवहृतिभिः) इस अग्निदेवके किये देवस्यतियोसे, तथा (शुक्रशोविये नमस्विनः इविभिः) प्रवित्र प्रकश्यक संप्रक तिये जन्न केवर इस इविकी जाहुतियोसे (दारोस) सेवा करते हैं॥ ॥

[ १९६ दे ( क्ये ) करे ! ( ने वर्ष समिवा विधेम ) नेरी हम समिवाकांमे परिचर्ग करते हैं। हे ( यजम ) वजनीय वर्ष ! व्यास्त्रवर्ता वर्षोम ) हम हचम स्नुधियोंसे तुम्हारी सेरा करते हैं। हे ( अध्यरस्य होता ) दिया- रहिन यजने होता करते हैं। हम ( कृतिम ) चृत्रमें नेरी परिचर्या करते हैं। हे ( अद्दर्शाचे नेता ) करवान प्रवाशवाके जरे ! हे वे ! ( क्यं हितार) हम हाविष्ट कार्यकर्स नेरी परिचर्या करते हैं। हे ( अद्दर्शाचे नेता ) करवान प्रवाशवाके जरे ! हे वे ! ( क्यं हितार) हम हाविष्ट कार्यकर्स नेरी परिचर्या करते हैं। हम ।

्रिश्र के नार्व (तः देवहार्ते ) इमारी देवस्त्रतिरूप पश्च पति (त्येमिः) देवेंक माथ (स्वर्कृति जुपाण ) वबर कारसे (विक शहस सेटन करते हुए तू ( उप आ यादि ) का ' देवाय नुक्यं दाशतः स्वाम ) इस देवकी सेवा करवेवाले इस सें, ( यूर्यं लदा नः स्वतिभिः पान ) काव बदा हमारी कस्याणके माधनोंसे सुरक्षा कीविषे ॥ ३ ॥

भाशार्थ — समाध हाते ही यह जिस सबका प्रेरक जीर सर्वत्र जानेवाका होकर पशुकींकी रक्षा करता है। जब बह मुक्तोंका निर्माण करता है, तब ज्ञानके असारके किए मार्गको प्रकाशित करता है। इसी श्रम नेता राष्ट्रमें सर्वत्र प्रजाका विशिक्षण को, समझे करता कर्म करनेके किए मेरजा दे, सबको ज्ञानके मार्गमें प्रेरित करें है है।

कांग्रिये यह होता है और यहाँ वेशोंके संद्र बोले जाने हैं, इस बारण यहां कांग्रिये देशोंका प्रकट होता बताबा सवा है। वेशोंको प्रकट कानेवाले कांग्रिक किए इस समियायें अशान करें, समियाबोंके द्वारा प्रश्नास करके इस ईस्टरके साजि-स्लोनोंका पाठ करें। किर प्रश्नीत नांग्रिमें इस इविकी बाहुनियां में ॥ ॥

इस संवर्षे की यश करतेकी विधि बनाई गई है। प्रथम बनाय समिक्षार्वे चुनकर व्यक्तिके संबंधि। बचारण करते दुए इस सामकालेका पू से मीकें, किद हम्दें प्रदीस करके बसमें इतियोंकी बाहुनियां दी प्राथ ॥ २ ॥

प्रमुख विश्वकार इंधरकी स्तृति गार्थे। वस्त्वार पूर्वक वक अध्या द्वि समर्थण करें। इस प्रकार देवनाओं के वर्ष्ट्यकों क्य करें। इस प्रकार किया हुमा क्षण समस्त होना है, और इससे सबकी सुरक्षा होती है ॥ ६ ॥

# [ १५ ]

## (ऋषि।- प्रेत्रावरुणिवंसिष्ठः । देवता- अप्तिः । छन्दः- गायत्री । )

|     |                         | _                       |    |                         |      |   |     |
|-----|-------------------------|-------------------------|----|-------------------------|------|---|-----|
| 223 | उपमद्याय मीळहुर्व       | शासं जुद्दता हवि:       | 1  | यो नो नेदिष्टगार्थम्    | П    | ? | Ħ   |
|     | यः पश्चं चर्षणीरुमि     |                         | -1 | क्विवृह्यं निर्द्युवी   | - 11 | 2 | Ħ   |
| 888 | स नो वेदी अमात्यी       | न्या रक्षतु विश्वतः     |    | जुतास्मान् पात्वंहैमः   | - 11 | ą | Ħ   |
| ११५ | नवं ज स्तामंग्रयं       | द्वितः इयेनाय जीजनम्    | 1  | वस्वं: कुविव् वनातिं नः | -11  | g | ŧl. |
| 224 | स्पार्ही यस्य श्रियों ह | ये र्यिर्शीस्त्रेतो यथा | -  | अग्रे युज्ञस्य शोचंतः   | -11  | ų | 1!  |

[ (4]

अर्थ — [११२] ( उपसद्याय मीळहुने ) नास बैठने मोग्य बीर इच्छाडी पूर्ति करनेवाडे निप्तके किये ( आस्ये हिने : जुहुत ) बसके मुखरें हिने हिन हवन करो । ( यः ना नेदिष्टं आप्यें ) जो हमारों नरवंत समीपदा वंधे हैं ॥ १ ॥ [११३] ( यः किवः गृहपतिः युवा ) जो निप्त श्वानी, गृहस्थामी नीर तकन है, ( पंच वर्षणीः दमे दमे ) प्राची कोगोंके वर वरमें ( निपसाद ) रहण है ॥ २ ॥

ं ११४] (सः आग्नः नः आमात्यं चेदः) वह भग्नि हमारा साथ रहतेवाका धन (विश्वतः रक्षतु) सम मोरसे सुरक्षित रखे । (उत अस्मान् अंहसः पातु ) भौर इमें पापसे बचावे ॥ १ ॥

[१९५] (दियः इयेनाय अयये) युकोक्सें द्वेनपक्षीके सदस बीज गमन करनेवाडे अधिके किये ( सर्थ स्तोमं ) नवीन स्तोत्र ( जीजनं ) मैं बनाता हूँ, वह अप्ति । मः ) हमारे विवे (कुवित् वस्तः वनाति ) बहुत वन देवे । ॥ ॥॥

[११६] (यहस्य अग्रे जोसतः) यहके मग्रमागर्भे प्रकाशित होनेवाके मग्निकी (शियाः) शोमा देनेवाकी ज्वाकार्षे (कीटलतः रियः यथाः) त्रेसा वीर प्रश्नातंका भन होता है, इस प्रकार (दृशे स्पार्दाः) देखनेके किये स्प्रकाणिय होती है। ५।।

भावर्थ -- ब्रांस हमारे बरवन्त समीपका बन्धु है। बरवन्त समीपका बन्धु वह है कि जो समीप बेठने बोरव हो भीर जो बपना हित करता है। कठिन प्रस्तपर जानेपर जो भरसक सहायता करता है, वह समीपका बन्धु होता है। इस तरहका समीपका बन्धु ब्रांस है। वह बपने उपासककी हर तरहसे सहायता करता है॥ ॥

प्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और निवाद ये पांच जन हैं। इन पांची जनोंसे ब्रिश्न प्रदेश होता है, इससे शांत होता है कि यह दरने हा ब्रिश्मित सबको है ब्रिश्म दरने हा ब्रिश्मित सबको है ब्रिश्म दरने हा वर्ष करने हा तरी हा सब जाति बेंच्या प्रथक प्रथक त्या है। यह सेवा करने हा तरी हा सब जाति बेंच्या प्रथक प्रथक त्या है। यह सेवा है। यह सेवा है कि इन पांची जनोंसे महाचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास इन काश्रमोंका विधान था। स्वींकि गृहपितके पूर्व नहावारीका होना बायहबक है, इसी तरह गृहस्थीके बाद वानप्रस्थका भी क्रम बाता है। इस प्रकार ये बाश्यम सभी पांच ननोंसे होते थे ॥ २ ॥

कति मनुष्यके लिए बमास्य धनरूप हो। अमान्य भन यह है कि जो पैतृक भनके रूपमें मनुष्यको मिलता है। जिस तरह पैतृक भन पितासे पुत्रको मिलता है, उसी तरह कपि भी पितासे पुत्रको प्राप्त हो अर्थान् यश्रकी यह परभ्यर। अविधिक हो । प्रथम पिता आजीवन यश्च करता रहे, फिर पुत्र शुम यञ्चको परम्पराको चढाए ॥ इ ॥

जब अश्रीत हुए चित्रकी उदावार्थ चाकासमें उत्ती हैं, तब वे ज्वाकार्य ऐसी प्रतीत होती हैं, कि मानी चाकाक्यें बाज पक्षा बढ़ रहे हों। ऐसे चप्रिकी स्तुति करनी चाहिए ॥ ॥

| ( \$8.) | ऋगोषका सुवीच मान्य                             |                      | [ मंचव | 1 10 |
|---------|------------------------------------------------|----------------------|--------|------|
| 120     | सेमां वेतु वर्षद्भृति मुश्रिर्श्यत नो गिर्रः । | याजिष्ठी इच्यवाहेनः  | 11.5   | ij   |
| 126     | नि त्वां नक्ष्य विश्वते द्वमन्तं देव भीमहि ।   | सुदीरंगम आहुत        | 11 0   | IE   |
|         | भवं उसर्थ दीदिष्टि स्दुप्रयुस्त्वर्ग व्यम् ।   | मुचीर्स्स्वमंस्म्युः | 11 6   | ll   |
| 120     | उपं त्वा सातये नरो विप्रांसी यन्ति धीति शिः।   | उपाक्षरा सहिम्रणी    | H-S    | 11   |
|         | अमी रक्षांसि सेधि अक्रको चिरमेर्स्यः ।         | श्चिः पात्रक ईड्यंः  | 11 80  |      |
| १२२     | स नो राष्ट्रांस्या मरे जीना सहसो यहा ।         | मगंत्र दातु वार्यम्  | 17.0   | 11   |

कार्थ— [११७] ( याजिष्ठः श्रव्यवाहनः क्षाग्निः ) यजनके किये योध्य दुवर्शय दृष्योका वहन करनेवाका भाग्नि (हमां वषद् कृतिं ) हमारी दी दुई इस बादुविको ( वेतु ) स्वीकारे भीर ( नः गिरः जुयतं ) हमारे वषन सुने ॥ ६॥ । ११८ ] दे (नक्ष्य विशापते ) पास मानेयोग्य, मनानोंके निषये ( आहुन यहो देव ) बादुवि विये दुए ब्रिजिव ! ( तुमन्तं सुवीरं त्वा नि धीमादि ) केनस्वी कत्तव बीरोंके साथ रहनेवाके पेसे वेरा हम यहां स्थापन करते हैं ॥ ७ ॥

[ ११९ ] ( क्षपः उस्रः च दीदिहि ) राजिमें बौर दिनमें प्रदीस होते रहो, (स्वया वर्ष स्वस्यः ) तेरे कारण

इस अलम माधिनाके होंने मौर (त्यं असायुः सुवीरः ) त् भी इमारे कारण उत्तम वीरोसे युक्त होगा ॥ ८ ॥

[ १२० ] (स्वा मरः विप्रासः ) वेरे पास नेता झानी कोन (धीतिभिः सातये उपयन्ति ) बुद्धिपूर्वक किये क्रिकें साथ धन प्राप्तिके किये काते हैं। (सहिताणी अक्षया उप) सहन्तें कक्षरोंवाकी हमारी वाणी भी तेरे पास पहुंचती है ॥ ९ ॥

[ १२१ ] ( शुक्रशोचिः अमर्र्यः ) क्रम किरणवाका समर ( शुचिः पावकः (उधः ) पवित्र क्षुद्वा करनेवाका

स्तुत्व ( अग्निः रक्षांसि सेचिति ) विशः शक्षतींवा भाषा करता है ॥ १० ॥

[१२२] हे (सहसः यहा ) बढ़के पुत्र बग्ने ! (सः ईशानः नः वार्धाति आ अर ) वह सबका स्वामी त् इसे सरपुर चन दो । (अगः च वार्य दातु ) माम्बवाद देव भी हमें चन देवे ॥ १६ ॥

भावार्थ— तिसके पुत्र वीर हैं, तकका चन स्पृत्रवीय होता है पुत्रदीनके पासका चन वैसा शोभावायक नहीं होता। इतना पुत्रका सहस्य है। इस प्रकार वीरपुत्रसे युक्त चनकी जितनी शोभा होती है बतनी शोभा इस व्यक्तिकी ज्याकानीकी होती है ॥ ॥

बज़के लिए योग्य इवि द्रव्योंको वहन करनेवाका बद्धि हमारे द्वारा दी गई इस बाहुतिको स्वीकार करे और इमारी

स्तुतिको सुने ॥ ६ ॥

है प्रजानों के स्वामी जम्मे ! तेजस्वी और बत्तम बीरोंके साथ रहनेवांके हम तेरी स्थापना यहाँ करते हैं। जिसके

पास बीरपुत्र न हो, उसका सम्मान कम होता है। इसकिए बीरपुत्र अवस्य होना चाहिए ॥ ।

देवोंसे मक्त और मक्तोंसे देव काम प्राप्त करते हैं;। देवसे मक्तोंको बनादि प्राप्त होता है और मक्तोंके द्वारा देवका

नवा और माद्दारम्य पदला है ॥ ८ ॥ हे जमें ! नेता जीर जानी कोन अपनी शुद्धि साथ किए गए कमें के साथ वन प्राप्तिके किए नाते हैं, तथा इजारों

कक्षरींवाकी इमारी वाजी भी इस कप्तिके पास वहुँचे ॥ ९ ॥

श्राप्ति जिस प्रकार ग्रुप्त किरणींगांका, जमर, पवित्र श्रीर ग्रुप्ता करनेवाका है, क्ष्मी तरह मनुष्य ग्रुप्त देवस्थी, सर्वत्र

पश्चित्रता जीर गुज्जा करनेवाका होकर दुर्शीका नाथ करनेवाका हो ॥ १० ॥

इस राथ और वार्य दोनों तरहके चनोंके स्वासी हों। वो थय परमसिद्धि तक सहायक होता है, यह थन ' राध् ' है। सिद्धितक पहुंचानेवाके थन जनेक तरहके होते हैं। नूबरा थम ' वार्ष ' है। किस्से सनुवींका निवारण किया जाता है, इसे ' वार्ष ' यन कर्ष हैं ॥ १९ ॥

| १२३ | त्वर्ममे बीरवृष् पभी देवर्म सविदा मर्गः     | 1 | दिविंग दाति वार्यम्   | 11 23 11  |
|-----|---------------------------------------------|---|-----------------------|-----------|
| १२४ | बम्रे रक्षां णो अंहंसः प्रति प्म देव रिषंतः | 1 | विषिष्ठेरजरों दह      | ॥ १३ ॥    |
| १२५ | अर्था मुद्दी न आयुस्य नाष्ट्रहो तृपीतये     | 1 | पूर्वेवा घ्रुतश्चेतिः | 11 8 8 11 |
| १२६ | त्वं नेः पाद्यंदसो दोषांवस्तरघायुतः         | 1 | दिशा नक्तंपदाम्य      | ा १५ ॥    |

[ \$\$ ]

( ऋषि:- १२ मैत्रावरुणिर्वसिष्ठः । देवता- भक्तिः । छन्दः- भगायः ( =विषमा बृहती, समा सर्वावहती । ) १२७ एना वी अप्नि नमंसो जो नर्पातमा हुवे ।

प्रियं चेतिष्ठमराति स्वेष्ट्ररं विश्वसा द्वमुमृतेष्

11 \$ B

अर्थ — [१२३] हे (अहो ) नहें! (त्वं वीरवद् यहाः ) द्वीर प्रश्रीते युक्त नव हमें हे, ( साविता सना च वार्षे ) सविता और मान्यवान देव वरणीय अह धन हमें देवे । ( वितिः च वार्ति ) विति देवी भी हमें धन देवे ॥ ३१ म

[ १२४ ] हे ( अझे ) नमें ! त् ( नः अंडसः रक्ष ) हमारा पापसे बचाव कर । हे देव ! त् ( अजरः ) व्यापदिव

🖁 बतः दं ( रिचतः तथिष्ठैः दह स्म ) धतुनोंको बनने दःहक वेत्रोसे जका दे 🛭 १६ 🛭

[१२५] (अथ अनाष्ट्रकः) जीर जनुजारे बाकान्य व होकर (अः नृतीतये ) रमारे सक मानवींकी सुरक्षाके किये (शासभुजिः मही आससीः प्रभव ) सैंक्डों भानवींसे सुरक्षित वटी विस्तृत कोईके प्रकारावाकी पूरी जैसा स् संरक्षक हो ॥ १७ ॥

[ १२६ ] हे (अदाश्य ) व दस्तेवाके वीर ! (त्यं वः ) ए धर्में (दोषायस्तः ) राजीके समय जीर दिनके समय (अंद्रसः पाहि ) पापसे बचाजो जीर (दिया वक्तं अधायतः ) दिवर्में कौर राजीमें दुर पापी सनुवासे वचाजो ॥ १५॥

[१६]
[१२७] ( ऊर्जः नपानं ) बसका पतन न करनेवाहे ( प्रियं चेतिष्ठं ) प्रिय और बेतना देनेवाहे ( अर्ति स्वष्यरं )
क्रमतिशीक और बत्तम महिसामन बन्न निर्माता ( विश्वस्य असूनं दूनं ) सबका समर वृत्र देसे ( पना नमसा आ
दुने ) इस मिर्मिने नम्नतापूर्वक ( सः ) आप सबके दिनके किये में इस्राता हूं ॥ १ ॥

मावार्थ— हे जमे ! तू हमें बीरपुत्रोंसे युक्त बस प्रदाय कर । इसी तरह संबेता, अन जादि देव भी हमें शेष जना प्रदान कीं ॥ १२ ॥

है करें ! द् इसारा पापसे बचार कर । है देव ! द् करारदित है, इसकिए द् शतुओंको जपने दाहक तेतरे अका बाह्य । मनुष्य पापसे बचकर पवित्र कने और सतुओंका विनास करके ने निर्भव हों, बचतिके किए हम दोनोंकी कावहबकता है ॥ १३ ॥

है जहें ! जिस तरह किलेमें रहनेवालोंकी किला हर तरहसे रक्षा करता है, बाहरके बाहुओंका अनपर बाहामण नहीं

हो सकता, वसी प्रकार बाग्न बपने बपासकोंकी स्था करे ॥ ३७ ॥

पुरक्षाका प्रवस्त जिस तरह राजीके समय बसी तरह दिनके समय भी जानरूकताके साथ होना चाहिए। सुरक्षाका प्रवस्त बन्नेके और प्रकाशमें समान रूपके होना चाहिए। सुरक्षा करनेवाके वीर हमेश्ना आगर्त रहें और बपना कर्यम्य करते

रेंद्रे । सुरक्षाकी व्यवस्थामें विधिकता न रहे ॥ १५ ॥

वित वारीरिक नवको कम न करनेवाका, चेतना देनेवाका, वरसाह बहानेवाका, विश्वके व्यापारको वकानेवाका, वस्तिवाकि, गीप्र गति करनेवाका, क्यम रीविके विसारिक रीविके प्रधानतम कमें करनेवाका तथा सदा चेतना और वस्तावनुक्त दूस है। इसी तरह अनुष्य ऐसा कोई काम न करे कि जिसके वसके वरीरका वक कम हो। इस तरहका प्रिय वाक्सन करे कि बसका वरबाह बहा बहना रहे, यह बहा वसतिवीक रहे, बहने नजतापूर्वक व्यवहार करे ॥ 1 ॥

| १२८ | स योजने अनुषा विसमीजसा स दूदवन् स्वाहुनः ।            |       |     |
|-----|-------------------------------------------------------|-------|-----|
|     | सुन्नक्षां यद्भः सुक्षमी वर्धना देवं राधो जनानाम्     | 11-3  | 11  |
| २२९ | उदंस्य श्रोचिरंस्था द्वाजुङ्कानस्य मीळहुपं:।          |       |     |
|     | उद् धुमासी वरुषासी दिविष्णुषः समुग्रिमिन्धते नर्रः    | -11-₹ | 11  |
| १३० | सं त्वां दुवं कुण्महे यशस्तमं देवाँ आ बीतमें वह ।     |       |     |
|     | विश्वां धनो सहसो मर्नुमोर्जना रास्य तद् यत् त्वेर्महे | 11 8  | 1   |
| १३१ | स्वमंग्रे गृहविति स्तवं होतां नो अध्युरे।             |       |     |
|     | त्वं योतां विश्ववार् प्रचेता यश्चि वेषि च वार्यम्     | 11 4  | -11 |

अर्थ— [१२८] (सः विश्वभीत्रसा अरुषा ) वह बढ़ी विषको भोजन रेनेवाहे अपने हेजसे (योजते ) युक्त होता है। अकाशवा है। और (स दुद्रवस् ) कींग्र गतिसे जावा है। वह (स्वाहुतः सृत्रह्मा ) उत्तम काहुतियोंको केनेवाला, उत्तम आनी, (यक्षः सुद्रामी) पत्रशिव और अत्तम कर्म करनेवाका ब्राम (वस्ता देवं राघः ) बनोमें दिव्य वन (जनानः ) ओगोंको वेवा है ॥ २॥

[ १२९ ] ( मीळ्डूपः आजुद्धानस्य ) कामनाबोकी पूर्ति करनेवाके और जिसमें इवन हो रहा है ऐसे ( अस्य शोचि। उत् अस्थात् ) इस बांग्रकी ज्याकाएं उत्तर करती हैं। ( अरुपासः दिविश्पृताः धूमासः उत् ) वेजस्वी बाकारको स्पर्ध करनेवाके धूम उत्तर जा रहे हैं। ऐसे ( अग्निं न्या सं कृत्यते ) बांग्रको कोग प्रवीह करते हैं ॥ ३ ॥

[ १३० ] हे (सहसः स्नो) वससे बत्यन हुए नग्न ! (यदास्तमं तं त्वा दूनं क्रणमहे ) नश्वेत बगस्वो ऐसे इस हम दूर करते हैं। वह द ( इवान् कीतये आवह ) देशोंको क्षविका सक्षण करनेके किये बढ़ा के ना। (यत् त्या ईमहे) जब इस तेरे पास नावे हैं तब (तत् विभ्या सर्तभोजना रास्य ) सब सनुव्योंको भोगने बोग्न पन हमें हो॥ ७ ॥

[१२१] दे (विश्ववार अग्ने) सबके द्वारा करने बोग्य बंगे! (श्वं मः अध्वरे गृहपतिः) द्दमारे यष्ठ कर्ममें गृहका संरक्षक है, (त्वं होता) द् देवेंको युकानेवाला है, (त्वं पोता प्रश्वेता) द् पवित्र करनेवाला मध्येत इदिमान है जवः द् (चार्ये यक्षि चेथि च) वश्चमें प्रयुक्त होनेवाले इविस्य जवका यज्ञ कर जीर कसको प्राप्तिकी हुन्छा कर ॥ ॥

भावार्थे— पूज्य बीर वर्क वीर विश्व वर्धाद सबका रक्षक और सबको भोजन देनेवाका होकर वेजले युक्त हो। यह इत्तम ज्ञानी हो, वह सरकार—संगठन और दानाध्मक ग्रुम कर्म करता रहे। वह इन्द्रियोंका सपमन करनेवाका हो। उत्तम कर्म करे तथा उत्तम कोगोंको घन दवा रहे ॥ २ ॥

जिसमें बाहुतियां दी जा रही हैं, ऐसे कामनाओंके पूरक बांग्रकी ज्याकार्थे कपर बढती हैं। प्रदीस बांग्रका नाकाकों सुनेवाका भुवा कपर जा रहा है। ऐसे बांग्रको कोस प्रदीस करते हैं ॥ ६ ॥

है बकसे उत्पन्न हुए नमें ! हम तुझ दूत बनाते हैं, यू देवोंको वहां का और वे वहां वाकर हिवयोंका मझज करें । तू भी हमें मनुष्योंके द्वारा जो जो ओगने बोग्य वन हैं, वे सब धन हमें वाहिए। धन, रस्न, नाय, पोंड बाहि सभी रस्न इमें वाहिए, वाकि हम सरकतासे जीवन स्वतीय कर सकें ॥ ७ ॥

मनुष्य सबका प्रिय अपने परका स्वामी, अपने स्थानका स्वामी, देशका पाछक, उत्तम दुद्धिमान् श्रीर पवित्र करनेवाका बने । अप्तिके गुष्य सञ्चयमें देखनेसे आदर्श व्यक्तिका रूप सामने जाता है ॥ ५ ॥

| १३२ | कुचि रत्नुं युजमानाय सुकतो स्वं हि रत्नुभा असि ।      |         |
|-----|-------------------------------------------------------|---------|
|     | वा नं ऋते शिक्षीहि विश्वमृत्विवं सुश्रंसी यश्र दर्धते | 租车市     |
| १३३ | त्वे अंग्र स्वाहुत शियासः सन्तु सूरयः।                |         |
|     | युन्तारें। य मुघवानी जनाना मूर्वान् दर्यन्तु गीनीम्   | ॥७॥     |
| १३४ | येशामिळा वृतदंस्ता दुरोण औँ अपि प्राता निषीदंति ।     |         |
|     | वाँखांयस्व सहस्य दुहो निदो यच्छा नः यम दीष्श्रुत      | 11 < 11 |
| १३५ | स मन्द्रयो च जिह्नया विद्वेशसा विद्वेशसा ।            |         |
|     | अमें गुम बंद्यां न आ वंह रुव्यदांति च सदय             | n % 0   |

अर्थ-[१३२] हे (सुक्षतो) उत्तम कर्म करनेवाडे बग्ने! (यजमानाय रतनं कृषि ) बजमान के किये रतन वा धर है! (हि त्यं रतन धाः असि ) क्योंक त् रस्तोका धारणकरनेवाडा है। (आ असे ) इमारे यज्ञमें (विश्वं ऋष्विजं आदिश्वोदि ) सब ऋष्विजोको केनस्तो कर । (यः सुरांसः च दश्यते ) जो बक्तम प्रशंका बोग्न है उसको दश्यतासे बहानो ॥ ६ ॥

[१३३] दे (असे ) नसे, दे (स्वाहुन) उत्तम नाहुकि केनेवाके! (ते सूर्यः प्रियासः सन्तु ) तुने विद्वार प्रिय हो । विद्वार्शके किये तू प्रिय हो । तथा (ये यस्तारः सघवानः) जो दाठा धनवान हैं और जो (जनानं गोनां ऊर्वान् व्यन्त ) होगोको गीनोंके सुन्दोंको दानमें देते हैं, वे भो दुसे प्रिय हो ॥ • ॥

[१३४] (येषां दुरोणे जुतहस्ता इळा) तिनहे वरमें भी शणमें केवर वस परोक्षनेवाळी देवी (प्राता भा निपीवृति ) भरपूर अब लंकर बैठती है। हे (सहस्य) बळवान्! (तान् त्रायस्व) उनकी सुराहित करो। (दुहः निदः) द्वाहवारी निद्व शत्रुसे बनको वचानो। (तः दीर्घश्चन् रार्म थच्छ) हमें दोर्घकाळ टिकनेपाळ वससे युक्ष सुक्ष वा पर हो। ४८॥

[१२५] दे (असे) जमे! (मन्द्रया आसा जिह्नया) जानन्यायक मुखरी रहनेवाकी जिह्नासे-उशाहासे (बह्निः बिदुप्टरः ) दवनीय द्रव्योका वहन करनेवाका ज्ञानी (सः ) वह अप्ति त् (स्प्रवःद्रयः नः राय आ वह ) यव देनेवाक हम सबके दिवे धन के आधो, और (शृष्यद्राति च सूत्य) हमनीय अवका दान करनेवाके बजानको समस्य कर्मने प्रतित करो ॥ ९ ॥

भावार्थ — दे उत्तम रीठिसे कर्म करनेवाडे जग्ने | तू वतमानके डिए रत्य जीर धन दे, वर्षोक तू रत्नोंको धारण करनेवाडा है। दमारे बड़में जितने भो ऋत्वित हैं, उन सवको तू वेतस्वो कर ॥ ६ ॥

स्राप्त का सम्बन्धि विद्वान् शिव हों सीर विद्वानीको वह त्रिय हों । धनशान् शाता हों । धनी कोग सपने धनका देश रहे । उत्तम सम्पुरुषोको गायोंके सुण्डके सुण्ड दानमें दिने जाएं । ७ ॥

जिन परोमें देवियां को भीर सबके भरे हुए पात्र केकर सक्षदान करनेके लिए सिद्ध रहतं, है, कनकी रक्षा, हे सम ! ह् कर । होही सभा निन्दकोंसे जनको रक्षा कर सभा जिसका यश दोर्थकान्तक टिका रहता है, ऐसा घर, मुख सीर संस्थान हमें है ॥ ८ ॥

विद्वानों में भेड़ और वेजस्वी वीर पुरुष शामन्द प्रदान वरनेवाकी अधुर भाषाचे साम हमें धन दवें। वह उत्तम भाषण भी वहें और भेड़ जब भी देवे। धनवान् दावी सनुष्योंको और न्यादा धन मिके, वाकि हे और जिसक दान देवे हैं। सभी कोनोंको समके दालकी ग्रेरणा विकरी रहे ॥ ९ ॥

| १व६ | ये राषांसि ददस्य व्या मुद्दा कार्मेन अवसी मुद्दा ।                        |      |    |    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|------|----|----|
|     | वाँ अंहंसः पिएहि पूर्विमुद्धं श्रुवं पूर्विमिविष्ठ्य                      | - 11 | 80 | H  |
| 130 | देवा वी द्रविणोदाः पूर्णा विवष्ट्यासिचम् ।                                |      |    |    |
|     | उद् वां सिञ्चध्वमुपं वा प्रणध्व मादिद् वों देव बोंहते                     | H    | 15 | IF |
|     | तं होतारमध्यरस्य प्रचेत्रमं विद्वा अंकण्यत ।                              |      |    |    |
|     | द्रषांति रसं विध्वे मुवीये मामिर्जनाय दाशुर्वे                            | -#   | 53 | R  |
|     | [ १७ ]                                                                    |      |    |    |
|     | ( ऋषि।- मैत्रावरुणिर्वसिष्ठः। देवता- अग्निः। छन्दः- द्विपदा त्रिष्ट्यः। ) |      |    |    |

१३९ अग्रे मनं सुष्मिद्या समिद्ध उत नहिंहिंचा नि स्तृंगीताम् ॥ १॥

सर्थ — [ १३६ ] हे ( अविष्ठ्य ) बर्चित तरण बीर क्ये | ( यहः अवसः क्योन ) वहं पत्रकी रूप्तासे को (राष्ट्रीकि अध्या मधा ) सिदिशयक बश्च युक्त थन ( द्वति ) रानमें देते हैं, (तान् अंद्रसः ) उनको पाण्से वश्वा दुष्ट बंहुसे ( पर्यक्षिः शतं पूर्मिः स्वं पिपृद्धि ) अंश्सक साथनोंसे तथा सैंक्टों कीकीवाडी नगरियोचे द् सुरक्षित रखा । १० ॥

[ १२७ ] ( द्रविणोदाः देवः ) धन देनेवाळा अधिदेव ( वः पूर्णी आसिचं दिवष्टि ) बापकी वृतादिसे परिपूर्व व्यवस्थी हष्का करता है। ( वा उस् किंचध्वं ) पात्र मापूर भर दो, वथवा ( वा उप पृणक्व ) पात्रको परिपूर्व करो। (आत् रस् देवः सः ओहते ) बनेसर व्यक्तिक तुम्हें अथ व्यवस्थाको पहुंचा देवा है ॥ ११ ॥

[ १२८ ] (देवाः प्रधेतसं तं वार्द्ध ) देव बस शानी नाग्नको (अध्ययस्य होतारं जक्तव्यतः ) हिसारदिव वर्मका धरनेवाका करके निर्माण करते हैं। यह (अग्निः विधते दाशुचे जजाय ) नाग्न वरिवर्श करनेवाने दाता अयुक्तके विचे (सुधीर्ये रत्नं द्घाति ) उत्तम पराक्षम करनेकी सक्ति जीर उत्तम धन देता है ॥ १२ ॥

[ १७ ]

[ १३९ ] हे ( अझे ) बड़े ! ( सुविध्धा समितः शव ) क्यम समिवासे एश्रीष्ठ हो । ( उत ) बीर ( सर्विधा कर्षिः विस्तृतीतां ) बावक क्यम विस्तीर्ण बासम कैठावे । ।

मावार्थ- जो वहे वसकी इच्छासे सिदि देनेवाके बन जिनमें जब, गी, वर बादिका समावेश होता है, दानमें देते है, बनका संरक्षण होना चादिए। उन्हें वापसे बचाना चाहिए। शष्ट्रमें जनेक तरहके किन्ने आदि बनाकर प्रकार्मोकी सभा काभी चाहिए॥ १० ॥

दे बज करनेवाओ ! यह क्षतिहेब बायके द्वारा भीते भरे हुए चमसकी हच्छा करता है । इस किए तुम पात्रको अर कर बाहुतियों दो । तुम्हारी भाहुतियोंसे असक होकर बात्रिदेव तुम्हें उच्च अवस्थाको पहुँचा देगा है ११ ॥

देवींने विशेष शामी जीर जांग्निके समान तेजस्थी बीरको कृटिकवारदित कर्म करनेके किए निर्माण किया है। यह केजस्थी बीर कर्या और दावा जनके किए क्यम दीवें जीर अन देता है। मनुष्य कुटिकवारदित कर्म करें, सीवंके कर्म करें और यम प्राप्त करें। कक कपट, मीरूवा जादिके द्वारा जन कमाना जच्छा गहीं ॥ ३२ स

पत्र करनेवाळे मनुष्य समिधाचें दाककर क्षत्रिको प्रदीस करें चौर पत्रवातारों वैठनेवालेकि किए वसम बादव साहि विकार्चे, इस प्रकार पत्रमें बानेवाके क्षेगोंका सरकार किया जार ॥ १ ॥

| <b>\$</b> 80 | बुत द्वारं बज्जदीर्वि श्रंयन्ता मुत देवाँ उंश्रुत आ वंहेह   | गरग     |
|--------------|-------------------------------------------------------------|---------|
| \$85         | अमें बीहि हुनिया यथि देवाच तस्वंध्वरा ईणुहि जातवेदः         | म ई म   |
| १४२          | स्वुष्वरा करित जातवेदा यश्चंद् देवाँ अमृतांन् पिप्रयंच      | 11 8 11 |
| <b>१</b> 8३  | वंस्तु विश्वा वार्यीण प्रचेतः मुत्या मंबन्त्वाभियों नी अद्य | 11 4 11 |
| \$88         | त्वामु वे दंधिरे इष्युवाईं देवासी अन्न छुई आ नर्शतम्        | 11 5 11 |
| 184          | ते ते देवाय दार्चतः स्थाय मुद्दो नो रत्ना वि दंध ह्यानः     | 11 9 11 |

अर्थ — [ १४० ] ( उत उरातीः द्वारः विश्वयन्तां ) कीर देवमक्ति करनेवाकी देवियां विष्राय करें । ( उत उरातः देवान् इह आ वह ) यज्ञ करनेकी इच्छा करनेवाक देवोंको यदां यज्ञमें हे जा ॥ २ ॥

<sup>[</sup>१४१] रे (जातवेदः) अत्वेर ! (वीदि) जा (इविधा देवान् यक्षि) इत्ति वेवीका यजन कर समको (स्यष्ट्यरा कुणुद्धि ) सत्तम बज्ञताके बना ॥ १॥

<sup>[</sup>१४२] (जातवेदाः अमृतान् देवान्) आत्रवेद अग्नि समर देवेंको (स्वध्वरा कराति ) उत्तन वश्ववादः वनामा है, (यक्षत् विवयत् च ) वज्ञ करता और प्रसंत करता है ॥ ४ ॥

<sup>[</sup> १४३ ] दे ( प्रचेतः ) इत्तम वृद्धिमान् क्षेत्र ! ( विश्वा वार्याणि वंस्व ) सब महारके चन ६में दे कौर ( कः आशिषः मद्य सत्या भवन्तु ) इमारे काकीर्वाद्द काज सत्य हों ॥ ५ ॥

<sup>[</sup> १४८ ] दे ( असे ) अपे ! ( उ.जे: नपार्त स्वां ) बकको न सिरानेवाके दकको ( इव्ययादे ते देवासः द्धिरे ह ) हविका बहुन करनेके किये तन देवोंने भारण किया है ॥ ६॥

<sup>[</sup>१४५] (देवाय ते) द्वस देवके किये (ते दादातः स्याम ) वे इस इवि देनेवाके ही और (सहः इयाणः) महत्त्वको शास होकर (ना राना विद्धाः) हमें रस्तोंको दे दो ॥ ७ ॥

भाषार्थं — देवेंकी मक्ति करनेवाकी स्विवेंका भी विश्वत रीतिसे सर्वत सम्मान हो । पेसी मक्त सियोंका वश्वते कच्छा सरकार होना चाहिए ॥ १ ॥

है अप्ने ! तु जा और हतिसे देवेंका धवन कर, हनको कत्तम यक्नदावा बना ॥ १ ॥

तिसमें नेद प्रकट हुए हैं जयना जो जलक हुए सभी पराधाको जानता है, ऐसा जिस जमर देनोंको भी बजम बजनाका बनाता है जर्यात् जमर देनोंको भी यह करना पड़ता है, तब ने देन प्रमत्न होते हैं। जमर देन भी वभी वह बतते हैं कि प्रव ने वह करते हैं, इसकिए प्रसद्धताको प्राप्त करनेकी इच्छानांके मनुष्य यह किया करें ॥ ४॥

है तसम बुद्धिमान् अमे ! तू सब तरहके धन हमें हे और हमारे सभी मनोरथ बाज सिद हों ॥ ५ ॥

श्राप्ति श्रदीरके बकको नहीं गिराजा अधित हरसाहको स्थायी रकता है। शरीरमें जब गर्मीका अधार होकर हंदा होने कमता है तो बल म्यून होने कमता है। शरीरमें रियत इस अग्निको शरीरको इन्द्रिक्यों देव भारण करते हैं। इस अग्निको गर्मीसे इन्द्रियोंको श्राफ्त बदवी है ॥ ६॥

हे अपे ! त दिष्य गुण युक्त जीव सेतस्वी है, देसे तुझको हम इवि देनेवाडे हों । इसारे हारा दी गई हरियोंडे ह महत्त्वको प्राप्त होकर हमें राज आदि प्रवाद कर ॥ ७ ॥

## [ 26]

| 9 05 | ( ऋषिः – मैपावरुणिर्वसिष्ठः । देवता – इन्द्रः, २२-२५ सुद्राः वेजवनः । छन्दः – त्रिष्टुप् | 1) |   |    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|----|
| 184  | त्वे ह यत् शिवरंशिष इन्द्र विश्वां वामा बंदिवारो असंन्यन् ।                              |    |   |    |
|      | रवे गावं: सुरुषाहत्वे द्यक्षा न्हत्वं वसं देवयते वनिष्ठः                                 | Ц  | 3 | П  |
| 180  | राजेव हि जानिमिः क्षेत्र्येवा डब द्युमिर्मि विदुक्तिविः सन् ।                            |    |   |    |
|      | पिशा गिरों मधनुन् गो <u>मिरश्चे स्त्वायतः श्विशीह राये अस्मान</u>                        | 11 | 3 | H. |
| ₹8€  | हुमा उं स्वा प्रशृथाना <u>मो</u> अर्त्र मन्द्रा विशे देवयन्तीरुषं रथः।                   |    |   |    |
|      | अर्वाची ते पथ्यां राय एंतु स्यामं ते सुमताविन्द्र अर्थन्                                 | n  | Ę | 11 |

#### [ 25]

अर्थ — [१४६] वे (इन्द्र) इन्द्र! (रघे ह् यत् नः वितरः चित्रः) वेरे वाससे ही हमारे वितर (जिरितारः विश्वा वामा असन्वन् ) स्तृति करते हुए सब प्रकारके धन प्राप्त करते रहे। (त्थे छुदुधा गावः) वेरे वास बन्ध वृथ देनेवाडी गीर्वे हैं, (त्थे दिवयते वसु खनिष्ठः) त् देवसकी प्राप्तिकी इच्छा करनेवाडेके दिये अस्थंत श्रेष्ठ धन देवा है॥ १॥

[ १४७ ] ( जिनिक्तिः राजा इव ) जैसा व्यविके साथ राजा रहता है वैसा ( शुक्तिः श्लेषि ) दीविवेदि साव त् विशास करता है। हे ( अञ्चल् ) अनवात् इन्द्र ! तू ( विदुः कविः सन् ) ज्ञानी और तूरदर्शी, होकर ( पिशा गोभिः कार्षेः , शुंदा रूपसे, गोजों और वोदोंसे ( गिरः ) वाणशको ( स्वायतः अस्मान् गये अभि शिशीह् ) वेरे बाय रहनेकी इच्छा करनेवाके इम सबको अनके किये संस्कार संपत्त कर ॥ २ ॥

[ १४८ ] है (इन्द्र ) इन्त्र ! (स्वा अत्र परपृथामासः ) तो वर्णत कानेसे वहां इस वक्षते स्वर्धा कानेवाकी (अन्द्राः इसाः देवयन्तीः गिरः ) वानम्द्रवायक और देवरवको प्राप्त करनेवाको वे वाणियाँ (उपस्थः ) तेरे वाक वर्णस्थव होती हैं, वेश वर्णन करती हैं। (ते राष्ट्र पथ्या अविचि एतु ) तेरे वनके मार्ग सीचे इमारे वास वार्षे । (ते सुमतौ ग्रमेन् स्थाभ ) तेरी कत्तम हृद्भि १६४१ इस सुकारे रहें ॥ ६ ॥

भावार्थ — हे ऐदर्श्वमाडी प्रमो ! हमारे पितर तुम्हारी अक्ति करते थे और तुमसे इर तरहका घन प्राप्त करते थे ह हमारे आता पिता जिस तरह सर्वे शियम्या प्रभुकी क्यासमा करते थे, वैसे ही हम भी उसी प्रभुकी खपासना करते हैं। इस प्रभुके पास सब प्रकारके घन है। जो कस देवकी सक्ति करता है, क्से वह सब प्रकारका धन नेता है ॥ ३॥

जिस तरह एक शाजा बनेक क्षियोंसे युक्त होता है, उसी तरह यह इन्द्र बनेक तेजीसे युक्त होकर रहता है। यहां इन्ज्रको अनेक दीसियां है। इसकी बनेक क्षियोंके समान हैं। यह इन्द्र धनवान्, जानी, कान्तदर्शी, नृददर्शी है। शाजा भी इन एगोंसे युक्त हो। राज्याधिकारी भी इन एगोंसे युक्त हों, वे बजानी बीर अनुरदर्शी न हों। राजा युन्तर रूपवाका तथा बपार वैभववाका हो। वह अपनी प्रजाकी वाजीको जुभ संस्कारोंसे युक्त बनाए। यजानीपर उक्तम संस्कार पढ़े, ऐसी स्ववस्था शाजा शाक्य भरते करे ॥ २ ॥

यदि मनुष्य अपनी बाजीको दिन्य बनाना चाहे तो यह अपनी वाणीको प्रभुकी स्नुति करनेते छगाए। प्रभुके ग्रुम गुजीका गाम करके यन गुजीको अपने अम्बर धारण करके मनुष्य भी देव बन सकता है। जो इस प्रभुके दिन्य गुजीका बाभय केता है, यह प्रभुकी सुमितिमें रहता है और सदा सुखी होता है। है।

| १४९ | धेतुं न त्वां मुखर्यम् दुद्धा चुपु ब्रह्माणि मस्ते वसिष्ठः ।      |         |
|-----|-------------------------------------------------------------------|---------|
|     | स्वामिनमे गोर्थेति विश्वं अहा ऽऽ न इन्द्रंः मुमुर्ति गुन्स्वच्छ   | 11 8 11 |
| १६० | अणीमि चित्र पत्रशाना मुदाम इन्ह्री गाधान्यंक्रणीत् सुपारा ।       | 11.5.11 |
|     | क्षर्वतं शिम्युमु वर्धस्य नन्यः शापुं सिन्धूनामक्षणादश्वस्तीः     | 11 9 11 |
| १५१ | पुरोळा इन् नुर्वेद्यो बक्षंगमीद् राये मत्स्यां मा निर्धिता अपीव । | 11 & 11 |
|     | श्रुष्टि चंकुभूगंना दुहानंश्र सम्या सर्खायमतरद् विप्चाः           | 11 4 11 |

अर्थ - [१४२] ( सुयन ने धेर्नु न ) उत्तम धास कहां है ऐसी गोशाकार्से रहनेवाकी बेतुके पास जानेके समान (त्या दुधुक्षन् यालिष्ठः ) तेश देश्य कर र बहुन पन प्राप्त करनेकी इच्छा करनेवाला वस्ति ( ब्रह्माणि सप सस्ति )बहुन स्तान निर्माण करता है। ( विश्वः त्यों इस् गोपर्ति में आह ) सब बोग त् ही गौबोंका साभी है पेसा मुझे कह रहे हैं। ( सः सुमिति इन्द्रः अच्छ आ गन्तु ) इसारे रहात सुननेक किये इन्द्र सीथा इसारे पास बा जावे॥ ।

[१५०] ( कटया इन्द्रः अर्णासं ) प्रशंसनीय इन्द्रने जलेंको (पप्रधाना ) फैडाकर (सुदासं गाधानि सुपारा ) सुरास राजाके छिये चककर पार करने यंग्य ( अकुणीत् ) किया, बनाया । ( शर्घन्तं उत्तयस्य शिक्यूं शार्ष ) ब्रस्सादी अवधके शिम्युके शास जाव जीर तथा ( खिन्धूनां अशास्त्रीः ) निव्योंके घोर प्रशस्त सहापूरको पहुंचने बोम्ब ( अक्तपांत् ) किया, पहुंचाया ॥ ५ ॥

[१५१] (यश्चा पुराळा। इत् तुर्वशः) यह बरनेशका प्रयक्तिश्व दुवंश राजा (आसीत्) पा। ( मत्स्यासः राये निश्चिताः अपि इव ) मत्य कोत कन प्रातिके किवे सिद् जैसे के । ( सुगवः द्रहावः च शुप्टि चकुः ) भूग बीर दुवा शीम धन प्राप्तिके किये स्पर्धा कर रहे थे। (विष्युचीः सखा सखायं अतरस् ) दोनें सर्पनीत सिमने सिमका संरक्षण किया ॥ ६ ॥

भावार्थ- जिस प्रकार तूथ युद्रनेकी इच्छा करनेवाठा अपनी गार्थीको उत्तम वास कादि देकर पुष्ट करवा है, बसी वरह उस प्रभुसे विश्वता प्राप्त करनेके लिए प्रमुखी स्तुति करके बवनी बुद्धिको पृष्ट करता है। यह इन्द्र सभी तरहकी गार्थोका खामी है। बीवारमा इन्द्र है जीर इसकी गार्थे ये इन्द्रिया हैं। सूर्य इन्द्र है जीर गार्थे उस सूर्यकी किरणे हैं॥ अ ॥

इन्द्रने सुदासको नदीले पार कराया । जो मनुष्य दास बनकर इस वृष्यर्यशाळी प्रभुकी सेवा करता है, वह संकटल्पी वदी वा सवसागरसे पार हो आता है। बचधके करर बाप और दिसक सम्युक्ते करन निव्योंको प्रेरित करके बनका नास किया । जो स्वयं दृष्ट दोकर सददनोंको शाप देता है बधवा जो हिसाके साधनोंका प्रयोग सरवानीपर करता है, बस बाप

का दिसाके साधनोंसे साजन को नह नहीं होने, कपितु वह दुष्ट साथ नह हो जाता है ॥ ७ ॥

सर्वेश पुरं।राक्षको हैठमार करके यह करना चाहता था । स्वरासे दश करनेवाळा अथवा किसी कार्यको सन्वर या सीझतासे करनेवाका तुर्वेश कदकाता है। मस्स्य कोग सदा वन प्राप्तिके कार्यते व्यस्त रहते हैं। मस्य वनको बहते हैं कि बो अपने जीवनक किए दूमरोंको निगक आते हैं। जीवन कजर्में बधा बंटेको साता है। जो ऐसा साधरण करने हैं सनका नाम मत्स्य है। वे मत्स्यवृत्तिके कोग धन प्राप्त करनेके किये कायमाने लीड्यस्पर्धा करते हैं। स्वर्धा करना और दुर्वकीको मा आणा ही ऐसे मस्य छोगों 5 जीवनका एकमान प्रथम होता है। इसी तरद मृतु और बुखमें मो मरवर धन प्राप्त करनेकी स्पर्भा रहती है। सूनु वह हैं कि जो अपने ही भरणगोदणक छिए गति करत हैं। इनके प्रवतन सदा जवनी ही बाजीविकाके किए ही होते हैं। जो ज़ोद काठे हैं, बाका बावते हैं वे ज़ुश है। भूगु बपने जीवनमिवहिकी ही बिम्सामें रहते हैं बीर मुखु होइ करके या बाका डाळकर अपनी बाजोदिका चढात हैं। वे सभी मनुष्यक बन्नु हैं। वर जो ऐसे छोगोंसे शनुसा करता है, वही सनुदर्शका संदर्श नित्र है ॥ ६ ॥

| १५२ | आ पुरुषासी महानमी मनुस्ता इसिनासी विषाणिनंः शिरासीः ।           |         |
|-----|-----------------------------------------------------------------|---------|
|     | आ योडनेयत् सम्बमा आर्थेम्य गुम्या तृत्सुंभ्यो अजगन् युधा नृन    | 11 0 11 |
| १५३ | दुराष्योद्वे अदिति स्रेत्रगंनतो उचेतसो वि नंगुश्रे पर्रव्याम् । |         |
|     | मुद्वाविष्यक् पृथिवी पत्येमानः पुशुक्तविरंशयुचार्यमानः          | H > H   |
| १५४ | र्द्युरर्थे न न्यर्थे परुष्णी माञ्जश्रमनेदेशियित्वं जंगाम ।     |         |
|     | सुदास इन्द्रेः सुतुका अभिन्ना नर्रन्धयुन्मानुषे विभिनाचः        | 11 9 11 |

अर्थ — [१५२] ( पक्यासाः ) इविष्यासका पाक यशके लिये करनेवाले. ( अलातसाः अल-आतसः ) युन्दर प्रसस् मुख्याले, (अलिस्सः ) बाह्यन, तपके कारण श्रीण शरीर, (विद्याणितः ) सीम हाथमें केनेवाले, खुनली करनेके किये व्ययम शत्रुपर प्रहार करनेके लिये हाथमें कृष्ण सुगका सीम केनेवाले, (शिवासाः ) सब नर्गोका करमेकी कामना सममें धारण करनेकी (आह अनंत ) प्रशंसा करते हैं। (यः आर्थस्य सचमाः शत्रुपः) जो इन्द्र वार्यकी साथ रहनेवाली गायोंके झुण्योंको (मृरसुभ्यः आ अन्यन् ) हिंसक शत्रुशोसे वापस लाता है। जीर कसने (युधानून् सन्तर्गन् ) युद्रसे कन शत्रुवे वीरोपर बाक्रमण करके बनका वक्ष किया ॥ ७ ॥

[ १५३ ] ( दुराध्यः अचेतसः ) दुष्ट बुद्धियाके सूर शतु ( अदिति पर्वणी ) जब देनेवाकी पर्वणी नदी-रावी नदीके तरको ( स्रोवयन्तः वि जगुन्त ) लोक्ते रहे । उस (नद्रने ( सद्धा पृथियी अविध्यक् ) जपने सम्मर्थके हारा पृथिकीको न्यान दिया । जर्यात् वसका वस पृथिकीपर फैल गया । और शतुरूपी ( चायमानः कविः पत्यमानः पशुः अश्यम् ) चायमानका कवि तीर पशु जैसा सोगा, जर्यात् इन्द्रके द्वारा समका वस हुना ॥ ४ ॥

्रेप्४ ] इन्द्रने पर्कणीके क्षव्यवाहींको पहलेके समान ( वर्ध ई्युः ) योग्य मार्गासे चळाया और ( न्यर्थे पर्क्णी न ई्युः ) बयोग्य मार्गासे पर्कणीके प्रति नहीं जाने दिया । ( आध्यः चन इत् ) हमका ग्रीयमामी बोबा सी ( अभिविष्यं जगाम ) वपने जानेके मार्गासे ही गया । ( इन्द्रः सुदासे ) इन्द्रने सुदासके थिये ( मानुषे ) मनुष्य कोकमें रहनेवाके ( यश्चित्राचः सुतुकान् अभिजान् अरंघयत् ) व्ययं बहवद करनेवाके, दत्तम पुत्रवाके शत्रुवोंको नार विवा ॥ ९ ॥

भावार्य— इस मंत्रमें याजकोंके गुण बताए गए हैं, बाजक पाक्तिवामें कुशक हों, यहामें हविक्यमें बाकनेके किए पुरोहादा बादि हो पकाषा जाता है, ससे पकानेमें वे कुशक हों। यहाको सम्पन्न होते देसकर सनके चेहरे प्रवस्तासे समझने हों, जो बहाकमें करके यह जानेवाके हों और सबके बल्बाण बरनेकी हुण्हा करनेवाके हो तथा प्रभु हुन्त्रका गुणवान करनेवाके हों का।

दुष्ट अनुने राष्ट्रपर नाक्रमण करके पर्याणी नहीं के कोंग्र काका, असका परिणाम यह हुआ कि नदीका पानी हुथर स्थर फेंक्र नया। तय इन्द्रने अपनी योजनासे शतुकी योजनाको विकक कर दिया, इससे इन्द्रका यश्च बहुत फैंका । इसी वरह राष्ट्रपर तय अनुकारका चाक्रमण हो और वे राष्ट्रको नष्ट करनेक लिए जो जो योजनामें बनायें, इस योजनामोंको विकक करनेवाकी योजनामें राजाके पास हो। ऐसे राजाको कोंकि ही सर्वत्र फैंक्सी है। ८॥

इन्द्रने परुष्णी नवीर्क दोनों बोरकी बाजुबोंकी दीनारोंको ठीव किया बीर सम नदीका प्रवाह जिल तरह पहुछे बहुता था, बसी चरह किर बहुने बोन्च बना दिया। इससे जिल हालिकी संभावना थी, वह हानि नहीं होने वाई जीर बालपासके प्रदेशोंकी रक्षर हो गई। हन्द्रने सुदालके छिए बसके बाजुबोंको हनके पुत्रोंके समेत वह दिया। राजा जपने राष्ट्रमें नदी बीर नहरोंकी कत्तम स्वदस्था रखें। युद्धे समय पदि बाजु नदी बीर नहरकी स्वदस्थाको विगाद भी, तो बीज ही हस स्वदस्थाको ठीक कर है ॥ ६ ॥

| १५५ | र्षुप्रांदो न वर्षसादगीपा यथाकृतम्भि हित्रं वितासः ।<br>पृक्षिगावः पृक्षिनिवेषितासः श्रुष्टि चंकुर्तियुतो रन्दंपत्र           | 11 62 11 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|     | एकं च यो विश्वति च अवस्या विकृषियोजिनान् राजा न्यस्तैः ।<br>दुस्यो न सम्मन् नि शिशाति बुद्धिः शूरुः सर्गमञ्जूोदिन्द्रं एषाम्  | म ११ म   |
| 160 | अर्घ श्रुतं क्रवणं वृद्धमृष्ट्व चुं दुद्धं नि वृंण्यक्रवाहुः ।<br>वृणाना अत्रं स्व्यार्थ सुरूषं त्वायन्तो ये अर्मद्रशतुं त्वा | ॥ १२ ॥   |

अर्थ— [१५५] (पृत्रि-निप्रेषितासः) माताके द्वारा प्रेरित हुए (चितासः) हत्तम संगठित हुए (पृत्रितासः) नाना वर्णवाकी गाँवें जिनके पास हैं, ऐसे महत् वीर (यथाकृतं) जैसा पहिले किया था वैसा सहाव्य (पृत्रितासः) नाना वर्णवाकी गाँवें जिनके पास हैं, ऐसे महत् वीर (यथाकृतं) जैते सेएके पास पवाकियेके विना रक्षी गाँवें करनेके निवयसे (प्रित्रं) मित्र हुन्द्रके पास (यवसात् अगोपाः गावः) जीके सेएके पास पवाकियेके विना रक्षी गाँवें वाती हैं, वैसे (अभि ईयुः) गवे। (रतयः नियुतः च श्रुष्टिं चक्षुः) बानंदित हुए महतेकि छोडे भी वपकवासे वाती हैं, वैसे (अभि ईयुः) गवे। (रतयः नियुतः च श्रुष्टिं चक्षुः) बानंदित हुए महतेकि छोडे भी वपकवासे वाती हैं, वैसे (अभि ईयुः) गवे।

[१५६] (यः राजा अवस्था) इस राजाने बनकी इन्हासे (वैकर्णयोः एकं च विदाति च जनान् ) वैकर्ण राष्ट्रीके इकीस बीगेंका (नि अस्ताः) तथ किया। जैसा (त्साः न) दर्शनीय युवा (सदान् वर्षिः नि शिशाति) अपने वरमें दर्गोंको काटता है। ऐसे युवोंके लिये ही (शूरः इन्द्रः एवां संग अकरोत्) शूर इन्द्रने इन सक्तोंको विर्माण किया वा ॥ ३ ॥ ॥

[१५७] (अघ क्ष्मवाहुः) इसके पश्चात् वज्ञवारी इन्द्रने (अतं कवषं वृद्धं द्रुत्यं वानु ) ध्रुत, कवष, वृद्धं वृद्धं हुन्यं वानु ) ध्रुत, कवष, वृद्धं वृद्धं हुन्यं विश्व वि

भाषार्थ — इन्द्रको वृद्धी संबद्ध देखकर महद्दीर उसकी सहायताके किए जा पहुँचे। सैनिकीका कर्नस्य वर्डा वताचा गया है। सैनिकीका कर्तस्य यह है कि वे जपने सेनाएतिक) युद्ध करते देखकर कसी क्षण उसकी सदायता करनेके किए पहुँच जाएँ। जिस प्रकार स्वतंत्र गायें घासको देखकर इसी तरफ दौढती हैं, हमी प्रकार वीर सेनिक जपने सेनापतिकी सहायताके किए उसकी तरक दौढ़ें। वे सभी महद्दीर या सैनिक प्रसन्ध चित्तवाहे, झानी और संगठित हों। १०॥

हुन्द्रके द्वारा युद्धके किए सैटमार किए गए मस्ट्रीर दुष्ट शत्रुकोंका नाश इस तरह करते हैं कि जिम तरह यश्चरें बाजक ए भोंको काटते हैं। इसी तरह राष्ट्रके रक्षक सैनिक भी विकर्ण शत्रुकोंका नाश करें। विकर्ण शत्रु ने हैं कि जो नारवार समझानेपर भी नहीं सुनते। सैचिके समय तो शतोंको स्वीकार कर केते हैं, पर बादमें बरण्डताका स्पन्नहार करते हैं। समझानेपर भी सुना करसुना करके जपनी दुरमनीसे बाज नहीं आते। ॥ ११॥ समझानेपर भी सुना करसुना करके जपनी दुरमनीसे बाज नहीं आते। ॥ ११॥

विद्वान वानी वा वृद्ध भी शहरे साथ द्रोह करें, ती शक्षवारी वीर वस वशमें न वानेवाडे शबु बोको नष्ट कों । जो छोग व्यवकृतकासे रहकर बानग्द वडानेवाडे सहायक भिन्न हैं, इनके साथ मिन्नके समान वर्ताव करें । इस मध्यें राजवीतिका पाठ है, जो राष्ट्र होही हैं व बादे कितने भी ज्ञानी हों, वृद्ध हों वयवा कितने भी पूज्य हों, तो भी वनका राजवीतिका पाठ है, जो राष्ट्र होही हैं व बादे कितने भी ज्ञानी हों, वृद्ध हों वयवा कितने भी पूज्य हों, तो भी वनका

| १५८ वि सुद्यो विश्वा हं हितान्वेषा भिन्दुः पुरुः सर्वसा सप्त देदैः।                                                                 |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| व्यानंबस्य तृत्संबे गर्यं मा गजेब्सं पूरुं विद्धं मुध्रतांचम्<br>१५९ नि गुव्यबोऽनंबो द्रुधार्वश्च पृष्टिः भूता संयुपुः यट् सहस्रा । | म १३ ॥   |
| युष्टिबीरासी अधि वह दुवायु विश्वदिन्द्रेस्य वीयी कृतानि                                                                             | 0 88 11  |
| १६० इन्द्रेणिते तृत्संबो वर्षिवाणा आयो न सृष्टा अध्वनन्त नीचीं।<br>दुर्भित्रासंः प्रकल्विन्मिमाना जुहुविश्वानि मोजना सुदावे         | A. 90- 0 |
| १६१ अर्थ वीरस्य भूतपामनिन्द्रं परा शर्धन्तं सुनुदे अपि श्राप                                                                        | 11 रेप ॥ |
| इन्हों मुन्युं मन्युम्यी शिमाय भोजे पृथी वेतुनि पत्र्यमानः                                                                          | ॥ १६ ॥   |

अर्थ — [१९८] (पर्वा विश्वा होहिनानि पुरः) इन बजुनोंकं सर सुरह नगरोंकं (सप्त जहसा सद्याः विक्र्यः) सार्ता प्रकारोंकं बद्धे उरकाल वोड दिया, बोर (अनवस्य गर्य स्टब्से वि सःक्) अञ्चन्त बनुके घरको तृरपुको दिया। इसने (सुध्रवास्त्रं पुर्व जेष्या) बसलवारी मनुष्योदर विजय किया॥ १३॥

[१६२] (गठमतः अन्यः इहातः च) गीवीको पुरानेवाके बनु बीर इहारे बनुवायी (यण्टः शता पट् सहस्रापिष्टः च अधि पट् चीरानः) विवासष्ट हजार, विवासष्ट चीरोको (दुर्वायु नि सुपुरुः) सहायकी हिष्ट करनेक किये विक्षेत्र मारे गये, (विश्वा इन्) ये सभी (इन्द्रस्य चीर्या छनानि) हन्द्र है किये पराक्षत है।। १९॥

[ १६० : ( धते दुर्मित्रासः तृग्सवः ) वे दुष्टींचे साथ मित्रता करनेशके वाषाकारी शत्रु ( प्रकलित् ) विशेष युद्ध कताको जाननेशके ( इन्द्रेण वेजियाणाः स्रष्टाः ) इन्द्रके द्वारा वन्द्रर सुनकः इटावे गये सत्रु ( बाएः सः शिव्धीः अध्येत ) बढप्रवाहींके समान मंथि मुंह करके आगते क्ये । (मिमानाः ) मारे ब्रातेग्र ( विश्व मि भोजना सुदासे जतुः ) सब मंजन साध्यस्य धनोंको सुदासके क्रिये बोदकर माग गये ॥ १५ ॥

[ १६१ ] (इन्द्रः श्रां अभि ) रन्द्र मानुभृतिको देखकर (वीरस्य अर्थ ) वीरका नाश करनेवाडे तथा (ज्ञूनणं शर्धन्तं अनिन्द्रं परा नुसुन् ) इतिव्याच स नेवाडे विनाशक शानुका नाश करता रहा । (इन्द्रः मन्युक्यः मन्युं मिमाय ) इन्द्रने शत्रुवा करनेवाडेके शबुके काथका नाश किया । और (पत्थमानः पथा वर्तनि सेते ) माननेवाडेके मार्गका भावंकन करनेके डिवे शत्रुको बाधित किया ॥ १६ ॥

भाराध्ये— शत्रुकोंके सब किसे बीर नगरीको इन्द्रने नष्ट कर दिया जीर शत्रुकोंके धनको संगक्षर मित्रीसे बोट दिया जीर नमानका स्वरहार करनेवालोंपर विजय प्राप्त की । इसां तरह राजा शत्रुकोंके किलोंको नष्ट करके उन्हें भी नष्ट करे तथा दन शत्रुकोंके धनोंको स्नोनकर नपने सहायकोंमें बाट दे ॥ १६ ॥

इन्द्रने गार्थोंको चुरानेशके जनु और दुक्तांके हकारों जनुकावियोंको नए किया । यह इन्द्रका युक सहान् पराक्रम था। भन लूटनेशको बाक् और द्रोहकारी शक्तु इजारोंकी संस्थालें भी हों, हो भी वन्दें निःशेष करना खाहिए॥ १४॥

तुष्टीके साथ मित्रता करनेवाके कछामें चाहे कितने भी नियुण हों, वे शातु ही होते हैं, ऐसे शातु मोंके जनपर प्रविष्ट होकर बनका वह करना वा हन्हें सगाना चाहिए। उनके बन्दर ऐसी धर्मराइट उरुपस करनी चाहिए, कि जैसे जकपवाद बीचकी बोर वौहती हैं, कसी प्रकार वे तेजीसे भाग आएं॥ १५॥

मनुष्य वपनी मानुम्भिके दिलका विधार करे, तथा वपने वीरीका नाग करनेवाके तथा मोगोंका हरन करनेवाके अञ्चोंका नाग करे या उन्हें दूर कर दें। शशुके काथको स्वयं कर दे वौर उसे ऐसा कर दे कि अञ्चको माननेक सिवाय बीर कोई मार्ग दी व सुसे ॥ १६ ॥

| १६२ | आधेणं चित् तदेकं चकार सिंधं चित् पेत्वेना अधान ।                       |          |
|-----|------------------------------------------------------------------------|----------|
|     | बर्व स्वकीर्वेदयां बृश्वदिनद्वः प्रायंच्छद् विश्वा भोजना सुदासे        | ॥ ६७ ॥   |
| १६३ | श्चर्यन्ता हि अर्थनो रार्ष्पुष्टं मेदस्यं चिच्छर्वतो विन्द्र रन्धिम् । |          |
|     | मतीं एनं। स्तुवतो यः कुणोति तिग्मं तस्मिन् नि अंहि बर्जामन्द्र         | 11 55 11 |
| 848 | आव्दिन्द्रै यमुना तृश्संवश्च प्रात्रं मुदं सर्वतांता मुनायत् ।         |          |
|     | अजासंश्व शिग्रंवो पक्षंत्रथ चुलि श्रीर्थाणि अश्रुरण्डपानि              | 11 25 11 |
| १६६ | न तं इन्द्र सुमत्यो न रायं: संचक्षे प्त्री उपसो न न्हां:।              |          |
|     | देवेकं चिन्मान्यमानं जंबन्या उतु स्मर्ग बृहुतः अम्बंरं भेत्            | 11 20 11 |

सर्थ — [ १६२ ] (तत् इन्द्रः प्राधिण चित् एकं चकार ) तव इन्द्रवे दरिव्रके द्वारा मी एक वडा दाव कराया । (सिद्धां चित् ऐत्वेन अधान ) वषक सिंदको मी वक्तेसे मस्वाया । ( वेदया क्राक्तीः अध अवृश्चात् ) स्रेसे स्रोमके कोने बदवा दिये । और (विश्वा भोजना सुदासे प्र स्थायक्छत् ) सब भोग्य पन सुदासको दिये ॥ १७ ॥

[ १६३ ] हे इन्द्र ! (ते शक्षाचा शास्त्रन्तः ररधुः हि ) तेरे बहुतसे शतु वशमें वा गये हैं। (शर्धन भेदस्य रान्धि विंद् ) स्पर्धा करनेवाके भेदकर्ताको वश करनेका क्याय मास कर। (या स्तृवतः मर्तान् पनः रूणोर्ति ) जो अक्तिके प्रति भी पाप करता है, (सिस्मिन् निगमें वर्ष्मानकाहि वस शतुपर वाक्षम वज्रका प्रदार कर ॥ १८ ॥

[१६४] (अत्र सर्वताता यः भेदं प्रमुखायत् ) १० सांत्र फेट युवरी विश्व इन्द्रने सेद करनेवाटे सत्रका वर्ष किया, (तं इन्द्रं यमुना तृत्सवः च आवन् ) इन इन्द्रका रक्षत्र वसुनः और तृश्वसीने किया। (अज्ञासः च विषयः यक्षत्रः च अन्त्रयानि द्विपित्ति वर्ति तस्त्रः) वतः, विद्यु तथा यक्षु कोमान प्रमुख वोद्येक। प्रदान इन्द्रके विदे किया ॥ १९॥

[ १६५ ] हे (इन्द्र ) इन्द्र ! (ते पूर्वाः सुमनयः न मंत्रक्षे ) तेरी पुरातन समयसे चन्ने आवी श्रुम इत्राप् सन्वैतीय है तथा ( रायः ) चन मी ( उपानः म ) हवाओं के समान ( न संचिक्षे ) जवणंतीय है तथा ( नून्नाः म ) प्रमारी नूनन कृपाप भी नवणंतीय है। ( मान्यपानं देवकं चित् अधंध ) मान्यमान देवक शक्का तूने वय किया। जीर ( समना मृह्नः शक्का त्मे स्वभेत् ) तूने स्वय ही बढे पर्वतमे शंबर नामक लसुर शक्का नाश किया ॥ २० ॥

भावार्थ— इन्द्रने एक दरिवृक्ते दार्थोंसे भी एक बढा भावी दान काचा, शक्तिशाली भिंदको भी एक बढरेसे नष्ट करवाया, सुदेसे स्तंबके कोने करवाए और सब भोग्य धन सुदायको दिए । वे सब मार्थभव दीखनेवाले कमें इन्द्रने अपनी शक्तिसे करवाया। इसी सरह सनुद्रमको चाहिए कि वह अपना शक्ति बढावे और आयंभव कावें को भा संभव करके दिखाए ॥ १०॥

वीर मनुष्य शतुक्षीको वशमें करे, वपने समाश्रमें फूट बाककर परस्पर स्वर्धा वशनेवानेका दशन करे। जो सक्तर्थिके विस्त पापका व्यापका करता है, वसे शक्ति प्रदारमें विनष्ट करें। जो समाश्रमें रहकर अनेक प्रशान करता है, वसे शक्ति प्रशान करता है, वस्ति श्रम्भावके है जीर इस प्रकार समाश्रका संगठन नष्ट करत हैं, वे समाश्रके महाशत्र हैं इस्टें नष्ट करना चाहिए ॥ १८ ॥ वश्रमें अथवा प्रशाकी शक्ति जिससे वहती है, ऐसे कार्यमें श्रो विष्न बाळकर प्रशासे पास्पर पूट बाकते हैं, ऐसे

क्श्रम क्यावा प्रजाका शाक्त गत्तस्त वदवा का दून कावन जानम् कावन गता पर दूर विश्व कर कर कावन का विश्व कर ने वाका कर कावन कावन कर का

हरतने पूर्व समयमें जो हुपायें की थीं, या जो इस समय भी कृपा कर रहे हैं. वे इसकी कृपायें सन्धानीय हैं। कृपा निश्कार या निश्कार्य भावसे करनी चाहिए। धन भी नाना तरहके होनेसे सन्धानीय हैं। घमंदी चीर गार्विड ही जिसकी मान्यता करते हैं, ऐसे इंश्निक चीर तुष्क देनताके प्तकोंको अर्थात् एक केन्न देनकी भक्ति न करनेराके वानुका वय करना चाहिए। देन चीर देनक इन पान्दोंने 'देनक ' सन्द तुष्क देनकी प्ताके निकेशायेंने प्रयुक्त हुआ है। इस बकार व्यवका ' जब बोरा देव हैं ॥ २०॥

| १६६ प्र | गृहादमंगदुस्त्वाया पैराश्ररः श्रुतयांतुर्विसिष्ठः ।                                                       |       |      |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| न र     | में सोजस्यं सुख्यं मृष्टनता प्रधां मृश्मियंः सुदिना व्युक्कान्                                            | ॥ २१  | 11   |
|         | प्तुंदेंबर्वतः श्रुते यो <u>द्</u> र्धा वधूर्मन्ता सुदासः ।<br>अमे पैजवनस्य दानं होतेव सद्य पेवेमि रेमेन् | 4) 25 |      |
|         | गरी मा पैजननस्य दानाः साईष्टयः कुश्चानिनो निरेके ।                                                        | श २३  | : 11 |
|         | ासी मा प्रथितिष्ठाः सुदार्स स्त्रोकं तोकाय अर्थसे वहन्ति                                                  | श २३  | 11   |
|         | अबो रोदंसी अन्वकुर्वी श्रीष्णें शिष्टां विवसानी विभक्ता।                                                  |       |      |
| सुक्षे  | देन्द्रं न सुवती गृपन्ति नि चुंध्याम् विमंत्रिश्चाद्रमीके                                                 | 11 38 | 11   |

अर्थ— ि १६६ ] ( ये पराश्यः शतयातुः विस्तिष्ठः ) ओपराश्यः, सेंड्डॉ राक्षसोंका सामगा करनेराका विस्ति वे (स्वायाः ) तेरी भक्ति करनेवाके ऋषि ( गृष्टात् प्र अममदुः ) करवरमें दुसे संबुष्ट करते हैं। ( ते भोजस्य सक्यं म सृष्यतः ) वे ऋषि भोजन देनेवाके तुम्हारी मित्रताका विस्तरण नहीं होने देते। ( अध स्रिक्यः सुद्ति। वि उच्छान् ) इन शानियोंको उत्तम दिन मास हो ॥ २९ ॥

[१६७] हे (अझे) अमे ! (देववतः नष्तुः) देव मकके पीत्र (पेअवनस्य सुद्दासः) पिकानके पुत्र सुदासकी (गोः हे राते) दो सी गाहर्या (वधूमन्ता द्वा रथा) वधुमोंके साथ दो रम (दानं रेभन्) इस धानकी प्रभंसा करता हुना में (अर्हन्) योग्य (होता इव सदा परि एमि) होता यज्ञगृहमें जाता है वैसा में जपने धामें बाला ह ॥ २२ ॥

[१६८] (पैअवनस्य सुदासः) पिश्वनके प्रत्र सुदास राजाके (साहिष्ट्यः क्रशामिनः) दानमें विषे, सुवर्णके बसंकाशीसे कदे (निरेके अप्रासः) कठिन स्थानमें भी सरक जानेवाके ऐसे सुधिकित (पृथिवीस्थाः दानाः सत्तारः) पृथिवीपर असिद दानमें दिये चार घोडे (तोक मा) प्रत्रवर पाक्षमीन सुम् वसिष्ठको (तोकाय अवसे

बहुन्ति ) पुत्रोंके पास अवकं साथ जानेके विये के जाते हैं ॥ १३ ॥

[१६२] (यस्य अवः उर्वः रोदसी अन्तः) जिसका परा इस वश्री वातापृथितोके बन्दर कैना है, (विश्वका शीर्को विवसाज) में मुक्य विद्वानोंको ऐसा ही पन देवा है, (सात इन्द्रं म इत् युप्पन्ति) साव कोक इन्द्रकी स्तुति करनेके समान इसकी प्रशंसा करने हैं। उसके शत्रु ( युध्यामधि सारितः अभीके नि अशिशात् ) युध्यामधिका वदीके समीप वध हुना ॥ २७॥

भावार्थ — परावार जीर विश्व ये दो ऋषि ऐसे हैं कि जो सैंडडों शत्रुजों का सामना करनेवाके होते हैं। 'परा-शह' वह है कि जो दूरतक शरसंधान करते हैं जीर 'विश्व दे हैं कि जो शतुका हमका होनेपर भी अपने स्थानपर दृढ वहता है। ये दोनों ही गुण विजयके किए बावस्यक हैं। इन नेतारूप अधियोंका यश वर वरमें गाया जाता था। भोग्य वस्तुजोंको प्रवान करनेवांक प्रभुकी मक्ति दूर नहीं होते थे, वे शरका नित्य सारण करते थे। २१ ॥

इस अंत्रमें एक राजासे सी गायें, दो रच जीर रचके खाम कम्बावें दानमें मिळनेका उत्केश है। इस तरहके दान महिनोंके बाममोंको सिक्ते थे, जिनपर बामम चन्ने थे। इस दानमें गावें तो कान्नोंके दूच पीनेके किए अपनीशी हैं, रच जीर पोक्षोंका बाहनोंसे उपयोग हो सकता है। पर वे बधूंचें और कम्बावें क्यों दी जाती थीं, यह बज्वेदणीय है। १२ म नहिंदाोंकी मिळ करनेवाके शुदास राजाने सुवर्णके अवंकारींसे कई उत्तव सावड स्थानीमें भी सरकताने जानेवाके

कार कोड वसिक्षको विष् ॥ २३ ॥

दान ऐसा देना चादिए कि जिससे चारों ओर नश कैने । विद्वाबोरी भी ओ केड विद्वार हों, बन्धीनो दान देशा चादिए । विचाविद्वीनको दान नहीं देगा चादिए ॥ २६ ॥

# १७० इमं नेरो मरुतः सञ्चतानु दिवीदासं न पितरं सुदार्मः अधिष्टनां पैजवनस्य केतं दुणार्श्व क्षत्रमुजरं दुनोयु

॥ २५ ॥

# [ ? ? ]

(अपि:- मैत्रावरुणिर्वसिष्ठः। देवता- इन्द्रः। छन्दः- त्रिष्टुष्।)

१७१ बस्तिग्मश्रृंको वृष्यो न भीम एकं। कृष्टोइच्याययंति प्र विस्ताः। यः श्रश्चंतो अदाशुभो गयंस्य प्रयुन्तामि सुध्विसाय वेदंः

0 \$ 0

१७२ त्वं ह त्यदिन्द्र कुत्संमानः शुश्रूपमाणस्तुन्वं सम्ये । रासं यच्छुण्ण क्वयंवं न्यंस्मा अरंत्भय आर्बुनेयाय शिक्षंत्

0 2 11

अर्थ-[१५०] है (नरः महतः) नेता महदीरी ! (इमं पितरं दियोश्वासं न ) वपके, पिता विवोदासके समान ही इस ( सुद्वासः असु सक्षत ) सुद्वासके सहायवा करा । ( दुवीयु पैजवनस्य केतं अविष्टन ) जाशीर्वाद प्राप्त करनेकी इच्छा करनेवांके पिजवन पुत्र सुद्वासके वरकी सुरक्षा करें। तथा इसका (क्षत्रं दुव्यादां अजरं) आवश्य प्रवता जाव करी कर न हो ॥ २५ ॥

( 28)

[१७१] (यः तिमार्श्टगो नृषभो न भीमः) जो तीके सींगवाके बैकके समान मधंकर (एकः विश्वाः छष्टीः म च्यावयित ) मकेका ही सभी शतुनोंको स्थानसे भए कर देता है। (यः अद्याश्रयः शास्त्रकः गयस्य ) जो दान व वेनेवाकेके मनेक वरोंको भी स्थानभर कर देता है, वह (सुविवतदाय चेदः प्रयता अस्ति ) द स्थ करनेवाकोंके किने यन देता है । १ ॥

[१७२] हे (इन्द्र) इन्द्र! (त्वं इत्यन् तन्वा गुश्र्यमाणः) त्वे तव अपने शरीरसे श्रुश्चा करके (समर्थे कुरसं आवः) युवमें कुरसं प्रश्ना की, (यत् आजुनेयाय अस्मे शिक्षन्) उस नर्जनीके प्रव कुरसकी अने विवा और (दासं शुक्णं कुयवं नि अरंधयः) दास श्रुक्ण नीर कुषवका नाश किया ॥ २ ॥

भावार्थ — जो मरने तक ठठकर कहते हैं, वे बोर मरुद् हैं। ये ही युद् के नेतर हैं, ये युद् संवाकनकी विद्याको बागते हैं, इसी किए इनको "नर: " कहते हैं। ये वीर्यवाद् पुरुष हैं। ये सब जनता के संस्थक हैं। ये दीर देवेंकि दाख वर्षाद देवोंके मक्तकी स्था करते हैं। २५ ॥

वीर वीक्ष्य सींगवाके बैकके समान बनवान् भीर भवंकर हो । यह सब शतुनों को स्थानम्गट करे । कोई शतु अपने स्थान पर स्थिर न रह सके । कंत्र्स भीर अनुद्धर कोगीके स्थान भी अस्थिर रहें । ऐसे कोग राष्ट्रमें बक्षिष्ठ न होने पार्चे । को यश करता और दान देता है उसे पर्यास धन श्रास हो । वीर यशि अदेका भी हो, तो भी वह अनेक धाकिसाकी शतुनोंको अपने स्थानसे श्रवाद शाकता है ॥ १ ॥

को मनानोंपर बाक्रमण करके जीर जनका पात करके वर्षे बष्ठभष्ट करता है, वह " बास " है। जो समानके कोगोंके धनों, भोगों जीर सुकोंका शोरण करता है, जपने सुकांक किए दूसरोंको दुःक देवा है, वह " ग्रुष्ण " है। कु-वह " वह है कि जो अपने सके ग्रेके बाल्यकों भी करता बताकर कोगोंको केचना है। इस सह ग्रेके बाल्यकों काकर प्रजाने स्वास्थ्यका नाम होता है। ऐसे समाजश्रामुनोंका समाजके दिवके किए बाग करना चाहिए अथवा ऐसे समाजश्रामुनोंको क्षमा निका देकर बन्दें संस्थानी बनावा चाहिए ॥ १ ॥

अर्थ — [१७३] रे ( धृष्यो ) राज्यवं ह इन्द्र ! तृते ( धृणना यीतहर्व्य सुदासं ) अपने बढसे बढडा दान करनेवांक सुदासका ( विश्वाधिः उत्तिधिः प्र व्यादः ) अनेव संव्यापके साध्योंसे संव्याप किया । ( वृत्र इत्येषु क्षेत्र साता । द्व्या करनेक युद्धे तथा क्षेत्रका बंटगाग करनेक समय ( पीककुरिस असदस्यु पुरु च प्र आधः ) पुरुकृत्सके पुत्र जसप्त्यु तथा पुरुका संरक्षण किया ॥ ३ ॥

[ १७४ | हे (मु-मनः ) मनुष्योके मनोंको बाकिषित करनेवाले इन्द्र ! नथवा जिसका मन मनुष्योका हिए करनेमें कता है ऐसे इन्द्र ! (द्वदीता त्वं मुभिः भूरीणि सृष्या इंग्नि ) युद्धों त् अपने वीरोंके द्वारा बहुत सनुसोंको मारता है । है (हर्यभ्य ) दिव्हणके बोडोंबाके इन्द्र ! त्ने (दभीतपे सुद्दन्तु ) दमीविके वज्रके द्वारा दस्यु चुसुह और पुनिको

( नि अस्थापयः ) युळाना, मारा 🗈 😢 🗈

[१७५] हे (वज्रहस्त ) वज्रधारी इन्द्र ! (तव चौत्न्यानि तहित ) तेरे वे प्रसिद्ध वक है कि जो (यत् मय नवित च पुरः सद्यः ) त्ने शत्रुके नौ और नक्षे नगरोंका भेदन तस्कान ही किया या और (निवेशने शतत्मा आविवेधीः ) अपने उद्दरनेक किये जब सौबी नगरोंसे त्ने प्रवेश किया इसी समय ( वृत्रं च अहन् ) दृत्रको त्ने मारा

बौर ( उत ममुर्चि अहन् ) नमुचिको भी मारा ॥ ५ ॥

[ १७६ ] हे ( हम्द्र ) इम्ह ! (ते रात्रहरुयाय दाशुणे सुदासे ) पुसे हन्य देनेहाके दानी सुदासके किए (ता भोजनानि सना ) जो त् भोगके योग्य धन दिये, वे सदा टिब्नेवाके ये । हे ( पुरुशाक ) बहु सकिमान् बीर ! ( मुख्णे ते ) बढ़शाकी ऐसे तुझे कानेके किये रथको ( सुपणा हरी युनिश्म ) बढ़शाकी पोडोंको जोवता हूं । ( महाणि वाजं क्यन्तु ) कोत्र बढ़शाकी ऐसे लेरे पास पहुँचे ॥ ६ ॥

भावार्थ— जिस तरह इन्द्र अपनी शक्तिमें अनेक संरक्षण है साथनीसे सुरक्षा करता है, उसी तरह समुको उचावनेके बढ़से सब सुरक्षाके साथनों द्वारा प्रजाका संरक्षण करना चाहिए। युद्दोंसे तथा मूमिका बंटवारा करते समय सगडेकी जब तर कानी चाहिये ॥ ३ ॥

प्रजाजनीका दिश्व करनेमें जिसका मन कमा बहुता है, अथवा जिसने प्रजामोंका सन जपनी और आकर्षित किया है, वह " वृत्योंका प्रजास होता है, वह " वृत्योंकी " है। शाला मनुख्योंका दित करनेमें जपना मन कमाए। प्रजाका दिव करनेमें तरपर रहे। युद्धोंने अपने दीशें द्वारा बहुत सारे श्रमुमीका नाश करे। दुष्टोंके दमनसे जो मयमीक होता है, उसकी सुरक्षाके किए बहुतसे दुष्टोंका वश्व कर।। ७ ।

हे बल्लभारी इन्द्र ! तूने कलुओंके जो अनेक नगरोंका भेदन किया, यह तेरा नक प्रसिद्ध है । बालुओंके कियों, प्राकारों और नगरोक्षा नाथा करना चाहिए । सनपर अपना स्थानित्य स्थापन करना चाहिए और बनमें जा नाना रूपोंसे कष्ट

देनेबाडे बाह्य हों बनका नाश करना चाहिए ॥ ९ ॥

हें (कह ! वाताके अपमीतके किए हमेजा दिखनेवाने वय दो । बहुत जाकि और बहुतसा बामप्के प्रदाय करो ।

| 100 | मा ते अस्या संहमानुन् परिष्टा न्युपार्य भूव इरिवः परादे ।       |         |
|-----|-----------------------------------------------------------------|---------|
|     | त्रायंख नोऽवृक्तिभवीरुं भू स्तर्व प्रियातः सूरिष् स्याम         | 11 0 11 |
| १७८ | पियास हुत् ते मधनकामिष्टी नशे मदेश अरणे सखायः।                  |         |
|     | नि तुर्वशं नि याद्रै शिशी व्यतिश्विग्वाय श्रंस्यं करिष्यन्      | 11 6 11 |
| १७९ | सद्यश्चितु ते मधवन्तिमृही नर्रः श्वंसन्स्युक्युवासं उद्या ।     |         |
|     | ये ते हर्वेमिनि पुर्णीरदांश असान वृंगीन्य युज्यांय तस्में       | . 8 11  |
| 160 | एवे स्तोमा नुरा नृतम तुम्य महमर्थञ्चा दर्दती मुघानि ।           |         |
|     | तेषांमिन्द्र बृत्रहत्ये श्चिवा भूः सखां च शूरीऽश्विता चं नृणाम् | H 20 H  |

अर्थ— [१७३] दे (सहसावन् हरियः ) बड्याकी और मोशीयके इन्द्र ! (तस अस्यां परियो ) नेरी इस प्रशंसार्थे (पराहै अदाय मा भूम ) दूवरोंसे सहादय केनेका पाप हमने न हो । (सः अनुकेश्वः वस्त्यैः वायस्य ) बाबा न करनेवाके संरक्षक साधनोंसे इमें बचानो । (स्टियु नय प्रियाखः स्थाम ) शानियोग्ने इस नेर व्यक्ति प्रिय बने ॥ ७ ॥

[१७८] है (मध्यन्) धनवान् इन्द्र ! (ते अभिष्टी) वेरी स्तृति करते हुए ( तरः सजायः मियासः दारणे इत् मदम ) इस सब नेना समान कार्व करनेवाळं तुर्धे धिव होकर अपने घरते आनश्यने रहें। ( अनिधिग्वाय शंक्यं कारियन् ) अति वि सम्कार करनेवाळे किये प्रशंसनीय प्रकाने ववस्या निर्माण करके ( तुर्वशं याद्वं नि नि श्वार्शिह ) सुर्वश्च और बाह्न इन बाहुनोको अपने बवारे कर ॥ ८ ॥

[१७६] हे (मध्यक्त, धनवात् हस्त्र! (ते तु अभिष्टी उक्धशासः ये गरः सद्यः जित् उक्धा शंसति) तेरी स्तृति वरनेकं कार्यमें स्तीत बोकनेवांकं जो नेता तरकात ही स्तीतों बोकते हैं। (ते इदेशिः पणीत् वि अदारात्) कारोंने कपने वानोंसे पण्य करनेवांकोंको भी दान करनेवांके बना दिवा है। (तस्मै युज्याय अस्मान् सुणीव्य ) क्या मित्रगांके किवे दमारा स्वीकार कर ।! ६ ।।

[१८०] है (जुनम इन्द्र) नेताओं में मत्यंत क्षेष्ठ इन्द्र ! (तुभ्यं पते स्तोमाः मधानि ददतः ) तुमे ये संघ धन देते हुए (अस्महांत्रः ) हमारी नोर था रहे हैं। (तेषां सुत्रहस्य शिक्षः भूः) बनके किये अनुवानाश करनेके युद्धी त् करवाण करनेवाका हो, तथा वन (जुणां सस्ता च शूरः अधिना च) मानवेका मित्र भीर शूर संरक्षक हो ॥ १० ||

भावार्थ — मनुष्य शक्तिशकी बनें । दूसरंकी सहायतापर अवश्ववित भ रहें, जपनी ही शक्ति जपना वार्य करें, स्वायक्रमी बनें । क्षूरता रहित संरक्षक साधनोंसे प्रजातनोंका बचाव हों और श्वानियोंमें भी अत्यधिक विद्वान् बनकर प्रभुके विव अक्त बने रहें ॥ ७ ॥

दे रून्त ! सबको उत्तम आगैसे के प्रानेवांक पुन्हीर विश्व बनकर इम जपने धरमें आनन्दसे रहें, जानेवांक अतिथियोंका सत्जार करें। अनुष्य बनवान् बने वयोंकि धनसे ही सब कार्य होते हैं। सब अपने वंगमें शुक्त रहें। अपने देशमें रहकर भी क्षेण वृज्य न मोगें। सभी जन अविथियोंका सरकार करें, शतुब्वोंको बन्नमें रखें, वन्हें बढने न हैं। सभी जन वृक्त कार्य करनेवांके, परस्पर शीति करनेवांके, अप्रगामी होकर कार्यको सन्दर्भ करनेवांके और अपने स्थानपर बानन्दसे रहनेवांके हों। ४ ॥

पणी वे दोवे हैं कि तो पण्य करने हैं, वरत्का क्य विकय करते हैं। वे बोग स्वागर व्यवहार करनेवाले हैं। ये व्यवहार हैं। ये व्यवहार

१८१ न् इंन्द्र शूर स्तर्वमान कृती अर्धज्वम्तुन्व वाष्ट्रथस्य । उप नो वार्जान् मिमीखुप स्तीन् यूयं पांत स्वस्तिभिः सदौ नः

11 55 11

[ 20]

( ऋषिः - मैत्रावरुणिर्वसिष्ठः । देवता- इन्द्रः । छन्दः- त्रिपुष् । )

१८२ उत्रो जंझे वीयीय स्त्रघावा अक्रिरशे नयी पत् कंतिव्यन् । जिम्मुईवां नृषदंनमनोमि स्त्राता न इन्द्र एनंसो मुहाबित्

11 \$ 11

१८३ इन्त्री वृत्रिमेन्द्रः जूश्चीवान्। प्रानीस वीरो जीरितारेष्वी । कर्ती सुदामे अह वा वे लोकं दाना वसु सहुरा दास्वे भ्र

11 3 11

अर्थ — [१८१] हे शुर इन्द्र ! (स्तवपानः ब्रह्मजूनः ) स्द्रतिसे चीर शानसे वेरित होकर (तन्या उती बाजुधस्य ) वरने शरीरसे जीर संरक्षणकी शांकसे बदता हा। (नः वाजान् उप मिमीहि ) इसे वस जीर बह हो, (स्तीन् उप) इमें वर हो। (सूर्य नः सदा स्वस्तिभि पात ) जाप इसे सहा करवाणोंसे सुरक्षित करो ॥ ११॥

[ 20 ]

[१८२] (स्वधावान् उधः इन्द्रः वीर्याय जहे ) वर्षती भारवाशकिसे युक्त दीर इन्द्र पराक्षम करतेके विवे ही संयव हुवा है। (वर्षः यत् करिव्यन् अपः चिक्तः) मानशैका दिव करतेकी इच्छाते जो कर्म करना चाहता है वह कर्म वह करता ही है। (नृपद्नं युवा अवोधिः अधिमः) मनुद्योंके स्थानमें यह तरुप संरक्षणके सावनींसे जाता है। चौर (महः चित् पन्तः नः जाताः) यहे पापसे हमारा संरक्षण करतेवाका है॥ १ ॥

[१८३] (इन्द्र श्रृश्वानः भृतं इन्ता ) इन्द्र बढता हुणा वृत्रका वथ करता है। (वीरः अरितारं तु उती प्र आधीत् ) यह वीर स्तोताका संरक्षण अपने सुरक्षाके साधनसे करता है। (सुदासे लोकं कता वै छ ) सुदासके विथे कोगोंको, नागरिकोंको, तैयार करता है। (दाशुथे अह यसु सुद्धः दाता आ भृत् ) दाक्षको अब वारंबार है

बाकता है ॥ २ ॥

भावार्थ — मनुष्य बन्य मनुष्योंसे श्रेष्ठ बने । बन्छा दान करे । युद्धे समय मनुष्योंकी सहायता करके बनका करवाण करे । यह मनुष्योंका मंग्याण करे और इसके किए वह शूर बने और मनुष्योंके सस्य सित्रकाला व्यवहार करे ॥ १० ॥ सन्य्य शूर हों । देवतास्तुतिसे और आनिविज्ञानसे बन्हें प्रशस्ततम कर्म करनेकी प्रेरणा सिक्ती रहे । वारीर स्वस्य वीशोग कीर बक्यान् बने और बनमें सरक्षण करनेका सामार्थ बढे । बच्च येसे प्राप्त हों कि विस्ते पक बडे । रहनेके किए सन्य वर हो । मान्योंका करवाण होकर वनका संरक्षण भी हो ॥ ११ ॥

अनुष्य अपनी जान्तरिक चारणाशक्तिको बढावे, यह यह अग्रतीर बने, यह समझे कि बसका जीवन आनहींका हित करने और पराक्षम करनेके किए ही है। सानवींका हित सिन्द करनेके किए जो प्रशस्ततम कमें करने जावद्यक हों, वन्दें क्यम शितिसे करें। बनके करनेमें बसावधानी न होने हे। मानवी ध्यशाओं यह तरूज बीर जपने संरक्षक साथनोंके साथ आद और बनका हित करें। उन्हें बतनके मार्गमें न विरने हैं, इस प्रकार बनका करवाण करें हैं। ॥

बीर सामध्येसे वहे और शतुओंका माग्न करे । बीर मागरिकोंका संग्रसम करे, विशेष करके बीर कार्थ्योंके निर्माण-कंकि सुरक्षित रकें । बाताकी सदावताके किए मागरिकोंको उत्तम बनायें, जिससे राजाका राज्यसासम उत्तम रीतिये पड सके । जो उदार दाता है, बन्दें बीर वारवार धव दे, जिससे रमका दान अवगिरत रूपसे चढता रहे ॥ र ॥

| \$58 | युष्मो अनुवी खेजुकृत् समद्वा शूर्रः सत्राषाङ् जनुषेमषाळहः।   |         |
|------|--------------------------------------------------------------|---------|
|      | व्यक्ति इन्द्रः पृत्रेनाः स्वोजा अधा विश्वं बन्न्यन्तं जवान  | B 3 R   |
| १८५  | दुभे चिदिनद्व रोदंसी महित्वा ऽऽ पंत्राय तर्विषीमिस्तुविष्मः। |         |
|      | नि व जिमिन्द्रो हरिवान मिमिक्षन् स्समन्धंसा मदेषु वा उंवोच   | 11 8 11 |
| \$28 | वृशो अजान वृषेणं रणाय तमु चिनारी नमें सद्धन ।                |         |
|      | प्रयः सैनानीरध नृभ्यो अस्ती नः सत्वी गवेर्षणः स घृष्णः       | माध्या  |
| १८७  | न् चित् स अपने जनो न रेषुन् मनो यो अस्य घोरमाविनामान् ।      |         |
|      | युक्कैय इन्द्रे दर्भते दुनिसि अयुन् स गुय ऋतुपा ऋतेुजाः      | 11 5 11 |

अर्थ — [१८४] ( युष्म: अनर्वा खातकृत् ) योदा युद्धे नितृत न होनेवाना युद्धमें कुशन (समहा सूरः अनुषा सात्रापाट् ) युद्धमें अनेके किये सिद्ध श्रूकीर अन्मस्वभावसे ही शत्रुका पराभव करनेवाना (अपाळहा स्वोताः ई रृन्द्रः ) स्वयं कभी पराभूत न होनेवाना सत्तम बन्दवानी यह इन्द्र ( पृतनाः वि आसे ) शत्रुकी सेवाको जस्तव्यस्य करता है। ( अथ विश्वं शत्रुयन्तं ज्ञान ) और सब शत्रुके समान माचगण करनेवानीका वध करता है। १॥

[१८५] है (तुवि-पाः हुंद्र) बहुत अवसे युक्त हुंद्र! (अहित्वा तिविधीभिः) तपने महत्त्वसे भीर अपने बर्गोसे द् (उमे रेड्सी आ प्रवाध) दोनां धावा = प्रधिवीका सरप्र सर देता है। (हरिवान् हुंद्र: वज्रों कि मिमिसन् ) बोर्गोनाका हुंद्र अपने बज्रको बाहुनोंपर फेंडता है और (मद्पु वे अन्धला सं उवीच) बर्गोमें बनको मास करता है। ४ ॥

[ १८६ ] ( त्या सूषणं रणाय जजान ) बढवार पिताने धलवान वीरपुत्रकी युद् करनेके ढिये हत्यन किया है. ( नर्थ सं उ नारी चित् सस्त्र ) मानवीक हित करनेवाके हस पुत्रको छाने जन्म दिया । ( अध्य थाः सुअधाः सेनानीः प्र अस्ति ) भीर जो मानवीका हित करनेवाका सेनानायक प्रभावयुक्त होता है वह ( सः इनः ) वह सबका स्वामी होता है वह ( सत्त्या ) सञ्जनासक ( सत्तेषणाः ) गीनोको प्राप्त करनेवाला जीर (धूरणु: , इ.जुनोका धर्मण करनेवाला है ॥५॥

[१८७] (यः प्रस्य धोरं मनः) जो इस वीरकं छर मनका (यहाँ: आ विदासत्) यहाँद्वारा प्रसम् करनेकं किने सेवा करता है (सः जनः मु चित् क्षेत्रते) वह मनुष्य क्षानअष्ट नहीं होता, और (म रेयत्) वह क्षीन भी गई होता। (यः इदि दुवांसि द्धते । जो इन्द्रक क्षीत्र धारण करता है, जपने पास रखता है, उसके किने (सः ऋतेपाः ऋते जाः ) वह सम्बपादक और सत्यके किने उपना हुणा इदि (राय क्षयन् ) धन देता है। इ ॥

भावार्थ— बीर ऐसा हो कि जो योद्धा हो,युद्ध का नेवाल। दा,वह युद्धमं दरकर मधवा मन्य किसी कारणसं युद्धमें पीडे हरनेवाडा न हो । वह युद्ध करनेमें कुशक, युद्धमें जानेके लिए सदा सिक, शुर्श्वार, जन्मसे ही अञ्चलेंका पराभव करनेमें समर्थ, कभी पराभूत न होनेवाका और उसम बढवान् हो । ऐसा बीर ही शत्रुका मनाको सिवर विवर कर देता है, बावरन करता है और शत्रुके समाव दुष्ट स्ववहार करनेवालोंका नाश करता है ॥ १ ॥

बह इन्द्र अपने सहरव और शक्तिसे सर्वत्र न्यास होता है, सर्वत्र प्रसिद्धिं प्राप्त होता है। उत्तर घोडोंवाना वह इन्द्र अथ अपने बक्तसे शत्रुकोंको सारवा है, तब सब प्रसब होकर असे अनेक तरहका अवरस प्रदान करते हैं, और उन अत्तरसोंसे वह इन्द्र आवन्धित होता है ॥ ॥

वकवान् पिताने अपने वकवान् पुत्रको युद्ध करके शत्रुवाश करनेके किए अस्पन्न किया। पिता स्ववं वकवान् वने वीर वपनी सम्वावको भी वक्षवान् वनानेका प्रयान करे। भी भानवीका हित कानेसे समर्थ वक्षवान् पुत्रका निर्माण करे। इस तरह प्रहा पिता और माला वे दोनों जूर बीर युद्कुशक पुत्र विर्माण करना चाँदेंगे वहां वैसे ही पुत्र वरणक होंगे। में पुत्र वाववीका दित करनेवाका, सेना संचाकनमें कृशक और मभावी नेता हो, ऐसे पुत्रको ही दृशक करनेवा विष्णा कानेवा विष्णा करने हैं । में पुत्र वर्णक करनेवा

| 166 | यदिन्द्र पूर्वो अपराय शिक्ष मयुज्यवायान् कनीयसो देष्णम् ।    |         |
|-----|--------------------------------------------------------------|---------|
|     | अमृत इत् वर्शीसीत दूर मा चित्र चित्र्य मरा र्यि नंः          | । ७॥    |
| १८९ | यस्तं इन्द्र प्रियो अनी दर्दाशा दसंशिरेके अद्भितः सखा ते।    |         |
|     | वृयं वे अस्यां सुमुवी चनिष्ठाः स्याम् वरूषे अर्मतो नूपीवी    | 11 < 11 |
| १९० | एष स्तोमी अचिकदुद् वृषां त जुत स्तामुर्मेषवस्कृषिष्ट ।       |         |
|     | रायस्कामी जितिवारं तु आयन् स्वपुक्त श्रंक वस्तु भा श्रंको नः | 0.8 11  |

अर्थ— [१८८] हे ( चित्र इंद्र ) आधरैकारक इंद्र ! ( यह पूर्वः अवराय शिक्षन् ) को यन पूर्वत वंशतको देना है, हो ( दश्य उपायान् कनीयसः अयह् ) को धन अंद्रको किन्हसे प्राप्त होता है, हो ( असृतः दूरं परि आसीत ) धन मृत्युरित होकर दूर देशमें अकर धारण विया जाता है वह तीन प्रधारका ( विद्रवं रापि नः आमर ) विद्यान घन हमें दे दो ॥ ॥

[१८९] है (इन्द्र) इन्द्र ! (यः ते प्रियः सक्ता जनः द्वादास्) जो तेरा प्रिय निवन्न तुने वेला है, है (अद्भिवः) किलोमें रहनेवाले वीर ! वह (ते सखा) वेरा प्रिय (जिरके असत्) वेरे वानमें रहे, उसे दान निके । (वयं अप्रतः ते सुमती चिनछाः) इन महिसिव होकर तेरा कृताने रहकर अधिक जानुक, अनवार् (स्य प्र) हो और (जुर्गारी वक्षये) मानवीकी सुरक्षा करनेके समय इन स्वस्थानमें सुरक्षिक रहें ॥ ४ ॥

[१९०] हे ( प्रधावन् ) धनवान् इन्ह ! ( ते सूपा एषः स्तोमः अधिकत्त् ) तेरा वक वहानेवाकः वह स्रोम शन्द करण है। ( उत्त स्तामुः अक्षिप्ट ) और स्तुष्टि करनेवाका स्तुष्टि करता है। ( ते जरितार राषः चामः आ अगन् ) तेरी स्तुष्त करनेवाके मेरे पास धनकी कामना वा गयी है। हे ( अंग द्वाक्त ) विव इन्ह ! ( त्यं वस्तः नः आहाकः ) त् वन इसे शीप्त हे ह ६ ॥

आवार्य — जो वीरके अवको प्रसवता प्रदान करता है, यह अनुव्य स्थान श्रष्ट नहीं होता कौर यह झीन भी नहीं होता, क्योंकि क्षतको यह बीर अञ्चय रक्षा करता है। जो इन्द्रको स्तुति करता है, क्सके किए यह सस्यका पाठक और सस्यकी रक्षाके किए तस्यक हुना यह इन्द्र थन देता है है दे हैं।

धन तीन तरहके होते हैं एक धन वह कि जो पूर्वजीसे परश्ररया प्राप्त होता है, इसे पैतृक धन कहते हैं। तूसरा धन वह है जो भ्रेष्टसे कानप्रको प्राप्त होता है, इसे सामाजिक धन कह सकते हैं। वीसरा धन वह है कि जो मनुष्य खर्च सृत्युक अयसे दूर होकर दूर देशमें अकर धन कमाता है, यह स्वयं वर्जित धन है। ये तीनों धन कतम हैं। इन तीनों धनोंको प्राप्त करनेक विश्व समुख्य प्रयक्त करें || ७ ||

मनुष्य परस्परकी सहायना करें। राष्ट्रकी सुरक्षाके किए पर्यतोपर किये बनावे आएं और उनमें दीर रहें। कोई भी दुःकी और कष्टी न हों, शब धव चारण संपक्ष हों, सब कोग सुरक्षित हों और अपने मिनाकस्थानमें जानस्य वसमये रहें। इस दुःकी न होकर नायन्त धन चार्यसे संपक्ष होकर प्रभुकी कृतके मानी बने। इस प्रनताकी सुरक्षा करनेके कार्यसे भीर उन्हें बनके स्थानमें सुरक्षित रक्षानेके कार्यसे इस प्रयत्न करनेवाके हों ॥ ८ हा

हे इन्द्र ! ठेरे किए यह सोमका रस निकाता जा रहा है और नियोधनेका भी शब्द हो रहा है। इस समय स्वीतका गान भी हो रहा है। मैं स्वीयका यार्ट कर रहा हूँ और जनवासिकी मेरी इच्छा भी है, जल: मुझे पर्यास यम दे हैं ९ ॥ १९१ स न इन्द्र स्वयंताया हुवे छा स्त्यनां च वे मुखवांनी जुननित । बाची वु ते जरित्रे अस्तु शक्ति पूर्व पांत स्वान्तिमा सर्वा ना

11 65 11

[ 35]

( ऋषिः — मैत्रावराणिवींसष्ठः । देवताः — इन्द्रः । छन्दः — त्रिष्ट्य् । )

१९२ असावि देवं गोक्रजीक्मन्धो न्यंस्मितिन्द्री जनुवंमुक्तीच । बीधांवसि त्वा दर्यश्व यही चोंघां ना स्तोममन्धंसी मदेंचु

11 8 15

१९३ प्र यंन्ति युद्धं विषयंन्ति बुर्हिः सीमुमादी विदये दुध्याचः।

11 8 11

न्युं अियन्ते यश्वसी गुभादा दूरअंशब्दी वृष्णा नृपाचीः १९४ स्वमिन्द्र स्रवित्वा अपस्कः परिष्ठिता अहिना कृर पूर्वीः।

त्वद् वावकी रध्यो है न धेना रेजन्ते विश्वां कुत्रिमाणि भीषा

11 🕴 11

अर्थ- [ १२१ ] हे (इन्द्र ) इन्द्र ! (सः) वह (स्वयताया इथे नः धाः) तेरे विवे नवका मोग करनेकी शास्त्रि इसमें रहे । हमें बारण कर, दमें सुरक्षित रके । (ये च मचवानः तमना जुर्नान्त ) जो धनीकोन दविष्यात तुसे देते हैं सनको भी सुरक्षित रके। (ते जारित्रे वस्त्री सु शक्तिः अस्तु ) वरी स्त्रुति करनेवालेको निवास करनेकी इत्तम क्षकि रहे । ( यूर्य सदा स्वस्तिभिः नः पात ) कार सर सदा कल्याण करनेवाळे साधनींसे हमें सुरक्षित रखी .. 10 #

[ १९२ ] (बेथं गोत्राजीकं अन्धः असावि) विन्यगादुग्यसे मिश्रित सोधर्य नियोहा गया है। (ई इन्द्रः अस्मिन् अञ्चया नि उसील ) यह इंत इस सोमरमसे जन्म स्टामानम ही संगत होते हैं, भीति रक्षते हैं । हे ( हर्यभ्य-हरि+अभ्य ) इश्विकंक घोडोंको जोशनेवाके बीर ! इस ( त्वा यहाँ: बोधामित ) तुरुँ बल्लोसे अगाते हैं, बासाहित करते हैं । यहाँ

(अन्यसः मवेषु नः स्तोमं योध ) सामपानक जानन्यमें हमार स्तोत्र पाठका अवन कर ॥ । ॥

[१९३] ( यश्रं प्रयक्ति ) जोग यहके पास जाते हैं । यहनावामें ( बहिं: विषयति ) बासन फैबावे जावे 🖁 । ( विद्ये स्रोपमादः दुझवाचः ) यञ्चमें लील कूटनेक परवर कूटनेका बढार अब्द करते हैं, सीम कुटा आया है। ( यशसः दूर-उपन्दः मू-पाचः ) यश देनवाहे, दूरसे जिनका वस्य सुनाई देता है, ऐसे मन्ष्योंकी सेवा कानेवाहे ( कृषणः सुमास नि द्वियन्ते ) वह वदावेदाहे मास कुरनेक प्रथम धरमेसे हिये आते हैं॥ र ॥

[ १९४ ] हे ( शूर इन्द्र ) शूर इद ! ( त्यं आंहता परिद्विता पूर्वी: अपः ) तूने वृत्रके द्वारा आकान्त होकर क्तक हुए बहुमसे असपनाह ( स्वितिश्वा काः ) प्रवाहित होनेवांक बना दिये। ( घेना त्यत् १थ्यः न वाचके ) निवर्षे तेरे कारण ही रची दीरोंके समान चळने करी। (विश्वा कृत्रिमाणि भीपा रेजन्ते ) सब कृत्रिम मुत्रव को सबसे कांपने हैं ॥ इ ।।

आदार्थ- हे इन्त्र ! इम सबको लबके द्वारा ३ए छन्छे भारण कर । माह लब्रोंका इम उपमोग कर सकें, इसकिए हमारे प्रीवनको सुरक्षित रख । हमें ऐसी राणिः प्रदान कर कि हम सुखसे निवास कर सकें । हमारा करवान हो जीर साथमें इसारी सरका भी हो ॥ ३० ॥

सोमयागर्ने सोम जोवधिका रस निकाशते हैं। उसमें गायोंका दूध विकाशते हैं। इस दुग्धीमधित सोमका वर्षण

इन्द्रादि देवोंको करते हैं। इस समय वेद्मंत्रोंका गान होता है और उसके बन्द इस स्मक्षा पान करते हैं ॥ १ ॥

कोग यहाँमें आहर क्षानिक होते हैं, और यहशाकारों फैटावे गए जासगाँपर बैठते हैं। जर सोम बूटा जाता है, क्ष रचंदे कूरतेके स्त्यरोंका कठोर शब्द होता है। यह सोमरस वक बढालेवाका और वस देनेवाका होता है । र ॥

| १९५ | भीषो विश्वेषार्युविभिनेया मणीमि विश्वा नयीणि विद्वान ।       |        |    |
|-----|--------------------------------------------------------------|--------|----|
|     | इन्द्रः पुरो जहिंपाणो वि द्धात् वि व चंहस्तो महिना ज्यान     | 11.8   | 11 |
| १९६ | न यातर्व इन्द्र जूजुबुर्नो न वन्दंना शविष्ठ बुद्याभिः।       |        |    |
|     | स र्बर्धदुर्यो विर्वुणस्य जन्तो मा शिक्षदेवा अपि गुर्ऋतं नेः | 11 4   | Ħ  |
| 290 | अभि कर्रवेन्द्र भूरघ ज्यन् न ते विज्यङ् महिमानं रजासि ।      |        |    |
|     | स्वेना हि वृत्रं श्वंसा ज्वन्य न शत्रुरन्तं विविदद् युवा ते  | 11 4 1 | 11 |

हार्थ—। १९५ ] (इन्द्रः नर्थाणि विश्वा अपांसि विद्वान् ) इन्द्र होगोंके दिवके किये करने योग्य सब कर्मोंको बामता है। (आयुधिनः मीमः एषां विवेष ) शस्त्रीम मर्थकर हुना इन्द्र इन शकुतेनानीके बन्दर प्रविष्ट होता है। जैर (पुरः विधुनीत् ) शबुजीक नगरीको यह कराता है। (जहियाणः महिना वज्र-ह्स्तः विजधानः ) हरित होकर विविधाने महिमासे बज्र हाथमें केकर शबुका वध करता है।। ॥।।

[१९६] हे (इन्द्र) इन्द्र ! (यातवः नः न जुजुनुः) राक्षतः हमारा पातपात न करें। हे (दाविष्ठ ) कामाणी वीर ! (वंदना वेद्याक्षिः न ) वंदन करके हमारे भग्दर रहनेवाले हमारे भग्तःवानु उनके जाननेके साधनींसे हमारा भाव न कर सके। । सः अर्थः विषुणस्य जान्तोः दार्धत् , वह आर्थ इन्द्र विषम मनुष्य प्राणियोपर भी अधिकार धनानेकी इच्छा करता है। (दिस्तिदेवाः नः ऋते अपि मा गुः) शिस्तप्तक, जवावर्षका पाढन न करनेवाले, हमारे काक पात न वा जीन ॥ ५॥

[१९७] हे (इन्द्र) इन्द्र! (त्वं कत्वा ज्यन् अभिभूः) त् वपने प्रस्वार्थसे पृथ्वीनं कपरके सारे शतुम्क प्राणिबींका वरामन करता है (अघ ते साईसानं रजांसि न विद्यक्) बीर केरो साईसाको सारे कोक नहीं जानते। (स्वेन शास्ता हि सूत्रं जयन्य) अपने बलसे त् वृत्रका वश्व करता है। । शतुः युधा ते अन्तं न विध्यद्त्) शतु युद् करके केरा नाम नहीं कर सकता॥ ६॥

हरद जनदिएके कर्मोंको जानता है। शत्रुनोंको भारण करनेके कारण अर्थकर प्रतीन होनेवाला हन्द्र शत्रुनेनानोंके सम्बद्ध प्रविष्ट होता है, इसके बाद्धमण करते ही शत्रुनोंके नगर कारने समते हैं, तब हथित होकर बहु हम्द्र शत्रुका वस्र करता है। जो प्रविद्धक कर्म हैं, बन्दें प्रथम अन्ना चाहिए। प्रचण्ड अर्थकर शक्षीको कंकर शत्रुतेनासे पुस्ता चाहिए और हमके नगरों और सेना शिवरोंको वह करना चाहिए।। ४।।

वात करनेदाके दाकू इमोर पास न जाने । गुप्तरीतिसे अपने नापको सन्तन नतादर, इसारे समानसे रहकर अध्यार ही अध्यारी इमारा नास करनेकी योजना जनानेवालोंका नाम जनके व्यवहारोंको तीव तरह जानकर किया गाने । इमारे वेष पुरुष दुष्टोंका तीक वरह बासन करें तीर हमारे समानमें शिक्षपरायण नर्यात् इमित्रच-कोलुप मनुष्य न रहें ॥ ५ ॥

| 296 | देवार्त्रित् ते अयुर्घाय पूर्वे ऽतुं ख्रुत्रायं मिमर् सहासि । |          |
|-----|---------------------------------------------------------------|----------|
|     | इन्ह्री मुघानि दयने विषद्ये न्द्रं वार्जस्य जोहुबन्त साबी     | 11 10 11 |
| १९९ | कीरिश्चिद्धि स्वामवंसे जुहारे चांनिमन्द्र सोभगम्य भूगैः ।     |          |
|     | अरी यभूथ अतमृते असे अभिश्रनुस्त्यार्वता वस्ता                 | 11 > 0   |
| 200 | सर्खायस्त इन्द्र विश्वहं स्याम नमोनुधासी महिना तंरुत्र ।      |          |
|     | वन्वन्तुं रमा रेडवंसा समीके इं डभीतिम् या वृतुषां श्रवीमि     | 11 % 11  |

अर्थ- ! १९८ ] हे इन्द्र ! (पूर्वे देवाः (चत्) पूर्वे देवी वर्धात वसुर डोगोने (असुर्याद्यः क्षत्रायः) वनने वक्ष और सात्र तेजको (ते सहांसि अनुमामिरे ) नेरे वर्डाकी वर्षेक्षा हीन ही मान किया थाः वह (इन्द्रः विधास मधानि इयते ) इन्द्र शतुका पराभव करके मक्तीके लिये चनोका दाव करता है कीर (वाजस्य सानो इन्द्र जोड्यन्न) धनकी प्राप्तिके किये सक्त इन्द्रकी स्तृति करते हैं ॥ ॥।

[१९९] हे (इन्ह्र) इन्द्र ! (ईशानं न्यां कीतिः अवले जुहाव हि) तुह प्रमुखे पार्थमा स्तोता अपने संरक्षणके किने करता है। हे (शनं ऊने ) वेहरों साधनोंने रक्षा करनेवाले हेंद्र ! (अस्मे भूरेः स्रोधनस्य अवः अभूष) अमारे बहुतसे अनेकी सुरक्षा व् कर । तथा (अभिक्षत्तुः त्यावनः वक्ता ) तरे साथ स्पर्धा करनेवाले प्रतुका निवारण कर ॥ ८॥

[२००] है (इन्द्र) इंद ! (ते नमोनुधामः विश्वह सम्बायः स्थाम ) तेरे यमकी हृदि करनेवाळे इम सब सदा तेरे मित्र होकर रहेंगे । है (महिना तरुष्ठ) नपनी अकिसे तरुण करनेवाळे इंद ! (ते अवसा ) वरे संरक्षणमें (समीके अर्थः अभीति) संप्रामने नार्यवीर बनार्य नाक्ष्मकोका तथा (ब्रमुणां दावां।स यन्त्रन्तु ) दिसकोके बर्बोका नाम करें ॥ ९ ॥

े विश्व कर हरत बाने पुरुषायंसे मभी तातु बीका नाग बरता है, पर हमकी महिमाको सारे खोग विश्व कर भी महिमाको सारे खोग विश्व भी कर सारे विश्व कर सारे विश्

प्रविदेश कर्यात राक्षम भी, जो सदा करकी गक्ति वसंदर्भे रहते हैं, वर्षनी शक्तिको हुन्द्रकी शक्ति कम ही समझते हैं। यह इन्द्र शशुक्त पराभव करके और उनमें क्षत प्राप्त करके उस वनको अपने बनुवाविवान बादता है। इसकिए अव किसी अनुवाबीको वश्च करने किए वनकी कारद्वरक्षा होती हैं, तब वह इन्द्रें पाप बादर ही वन मांगता है। अनुरेकिो यहां प्रवेदेव कहा गया है। वे बसुर पहले सायुक्ष या देव में, पर बाद्में व स्वायं प्रदृत्तिके कारण विगव गए, इसकिए वे शक्ति कहारण विगव गए, इसकिए

राजा अपने राष्ट्रमें स्थित कार्रावर्शकी रक्षा करे। बाबु कनेक शिवसे बाकमण करत हैं, इसलिए अनेक रीतिसे सनके आक्रमणोंसे अपना बचाव करना चादिए। प्रजानोंक बनोकी सुरक्षा होनी चादिए और स्पर्ध करनेवास दुर्खेका सी बास होना चादिए ॥ द ॥

हे इन्द ! बक्क द्वारा तरे बहाने बहानेवाले हम तरा सदा ही किन्न बनकर रहें तथा वेर पराष्ट्रमधी सहावताने हम बीर जनाबीका नाश करें । यह करनेवाले सदा मित्रभावते आध्यत्ते नित्र हुतकर मनवित होकर रहें । अपनी काफ बढ़,कर कोरोंका तारण करें । युद्धमें वार्षद्करें वीर जनाबैदकके जाक्रमणकाविक। विनष्ट करें ॥ ६ ॥

11 3 11

२०१ स न हन्द्र स्वयंताया हुवे धा स्तमना च वे मुघरानी जुनन्ति। वस्वी पु ते जितित्रे अस्तु शक्ति -यूयं पात स्वस्ति भिः सदी नः 11 ( • 11 [ २२ ] । अवि।- मैत्रावरणिर्वासिष्ठः । देवताः- इन्द्रः । छन्दः- विराट् , ९ बिषुप् । ) २०२ पिना सोमंमिन्द्र मन्दंतु स्वा यं ते मुपानं इर्धशादिः । सोत्वीहर्या सुर्यता नार्थी 11 \$ 11 २०३ यस्ते मद्रौ युज्युश्चाहरस्ति येने नुत्राणि हर्यश्च हासि । स स्वार्थिन्द्र प्रभूवसो ममनु 11 8 11 २०४ बोधा सु में मध्यन् वाचमेगां यां वे वसिष्ठी अचीति प्रश्नीरितम्। इमा ब्रह्मं सधमादे जुपस्य

अर्थ- [२०१ | हे (इन्द्र ) इन्द्र ! (स:) वह (त्वयमायाः इच नः चा ) वह हारा दिए गए अवका मीन करनेकी शक्ति हममें रहे, तू हमें भारण कर, हमें सुरक्षित रसा। ( ये स मञ्जानानः त्यना जुनानेत ) जो भनी क्रोस इविध्याच तुझ देते हैं, दनको मी सुरक्षित रथा। (ते जारेजे सहबी सुदान्तिः अस्तु ) तेरी स्तृति करनेवाक्षेमें निवास अपनेकी कचम वाकि रहे । ( यूर्व सदा स्वस्तिभिः वः पात ) तम सदा है देशे | कश्वाणकारी साधमोंसे हमारी रका करी ॥ १० ॥

િવર 1

ि२०२ दे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( स्तोमं पिष ) सोमका नइ रस पी । ( त्यां मन्द्रत् ) वह सोमरस पुत्रे वार्नेष देव । है ( हर्यभ्य ) बत्तम वे कोंको जोवनेवाछे कीर ! ( ते स्रोतुः बाहुक्यां, अर्था व सुवतः, अदिः यं सुपाय ) वेरे किये यह सोमन्स विका<sup>क</sup>नेवाकेके बाहुओंसे, रहिमयोंसे संयमित किये घोडेके समान, ये प्रत्यर इस रसको विकासते हैं #1#

[ २०३ ] हे ( हर्यंश्व ) हे बोबोंबाके इंद्र ! ( ते यः यूज्यः खारुः प्रदः ) जो वह तेरे योग्य उत्तम बार्नद देनेवाका क्षोत्र है। ( येल सूत्राणि श्वरित ) जिसके पीनेसे त् रूजीका वध करता है। हे ( प्रभुवक्षी ) बहुत बनता है ईह ! ( सः स्वां अवक्षु ) वद सुर्थे बाजम्य देवे ॥ २ ॥

[२०४] दे ( मध्यम् ) भगवान् शन्य ! (ते प्रदास्ति ) तेरे प्रशंसारूप ( यो इमां वाचं वसिष्ठः अर्चति ) जिस स्तोत्रका पाठ वर्सिष्ठ कर रहा है ( तां में वाचं सु जावांच ) बस मेरी वानाको दू अच्छी तरह जान । और ( हमा प्रक्षाणि संघादि ज्यस्य ) इन स्तोत्रीको वक्षत्रे स्वीकृत करो ॥ ॥ ॥

भावार्थ- दे इन्द्र | इम सबको बक्के द्वारा पृष्ट करके चारण कर प्राप्त बजीका हुन कपन्नोग कर उके, इसकिए इमारे जीवनको सुरक्षित रका। इसे ऐसी प्रांक प्रदश्न कर कि इस सुक्षसे निवास कर सकें। इमारा करनाण हो और सरवर्षे इमारी युरक्षा भी हो ॥ १० ॥

हे इन्द्र दि सीमका रस पी, वे सोमरस तुझे बार्मद हैं। परवरोंसे कुटबर सोमरस विकासते हैं। होनों द्वापोंसे वे क्रकर पढ़के आते हैं ! जिस तरह सावकाशीसे साहबी झंढ़ोंको संभावना है इसी तरह सावधारीसे वे पावर दोनों हाबोंछे संभाके जाते हैं। जिस तरह समामको ठीक परद न पक्कनेपर बंधे हथर अधर मागते हैं, उसी तरह परवर भी वहि ठीक बरह व पक्के जार्चे हो ने इभर बचर गिराने कराते हैं 🛭 🤊 🖁

लोग पीनेसे बस्ताइ और वाकि बहती है। इसे बीनेके बाद बरसाइते भरकर इन्द्र दुनोंका बच करता है। यह

वसिष्ठ वर्थात् संसारमें बक्तम शिविसे रहनेवाक। सबका सर्वेदा वर्णोते रहनेवाक। मनुष्य इस हम्मुकी स्तुवि करता है। है इन्द्र ! इब स्तुटिबॉको तुम स्वीकार करो 🛚 🤱 🛊

| २०५ | श्रुधी इवं विषिपानसाद्वे चोंधा विष्यार्चेतो मनीवाम् ।       |         |
|-----|-------------------------------------------------------------|---------|
|     | कुष्वा दुवां खन्तमा सचेमा                                   | 11 8 11 |
| 705 | न ते थिरो अपि मृष्ये तुरस्य न सुंदृतिमं पूर्वस्य विद्वान् । |         |
|     | सदो हे नाम स्वयञ्चो विविषम                                  | 11 4 11 |
| २०७ | भृति हि ते सर्वना मार्जवेषु भृति मनीषी हेवते त्वामित्।      |         |
|     | मारे असानमध्यक्रयोक् की                                     | 11 & 11 |
| 305 | तुश्येदिया सर्वना श्रूर विश्वा तुश्यं महाणि वर्षना कुणोमि । |         |
|     | स्वं नृमिईञ्यों विश्वधांसि                                  | ॥७॥     |

अर्थ-[२०५] हे इन्त्र! (विधियानस्य अहे। इसं श्रुधि) सोमरसका पान करनेवाळे परयाकी इस मार्थनाका भवन कर। (अर्चनः विधस्य मनीयां नोघ) पुत्र। करनेवाळे इस बाह्मणकी मनकी इच्छाको जान छ। (इमा दुखांस्ति अन्तमा सचा कुरव् ) इन सेवालोको जन्तःकानमें पहुंचनेवाकी साथ साथ कर। वे प्रार्थनाएँ तेरे जन्तः-करनमें पहुंचे ॥ १ ॥

[२०६] हे इंद ! (ते असुर्यस्य विद्वान् ) केरे सामार्यको जाननेवाका में (तुरस्यः गिरः व्यपि न सृत्ये ) बानुका विभाग करनेवाके ऐसे ठेरी अगंसाके आयणोंको नहीं को हूंगा और ( म सुपूर्ति : नहीं तुम्दारी स्तृति करणा को हूंगा। (स्वयञ्चासः ते नाम सन्। विवक्ति ) कत्तम कशस्त्री ऐसे ठेरा नाम मैं सन्। केवा रहूगः। ॥ ५ ॥

[२०७] है ( मछावन् ) धनवान् ईत् ! ( ते सचना मानुषेषु भूति हि ) तेरे किये सोमरस निकाकतेर्के सवन मनुष्मोमें बहुत हैं। ( मनीयी श्वां इन् भूति हचते ) कानी स्वोता तेस ही आहान बस्ता है। ( असान् मारे ज्योक् मा कः ) इनसे दूर नवने आपको त् म कर ॥ १ ॥

[२०८] है ( शूर ) शूर ! ( तुभ्य इन् इमा विश्वा सचना ) तेरे किये ही ने सब सोमके सबन हैं। ( तुभ्यं बर्धना प्रह्माणि कृषोधि ) वेरे किये ही ने यह बढ़ानेवाके स्वीत्र हैं। ( त्वं नृधिः विश्वधा दृश्यः असि ) द् ही मनुष्यों द्वारा मार्थना करने योग्य है ।। ।।

आवार्य — दे इन्द्र ! सोमको इसके छिए क्टनेवाले इस पत्थरकी बाबाअको सुन कीर पूना करनेवादे इस जानीकी समकी ह्याको अन के । इस जो प्रार्थना करते हैं, दे प्रार्थनांव सीचे तरे मनमें जाकर पहुँचे अर्थाप् इसारे द्वारा की गई सुविसे तु प्रसन्न हो ॥ ४ ॥

सनुरव शुन्दके सामध्यको जाने भीत शानुका विजाश करनेवाक शुन्दकी पुशाक्षा त्वाग कमी न करे, अपितु दह देव्यकीशाकी प्रमुक्त जाम सन्। केवा रहे ॥ भ ॥

हे दुन्द ! इस बह जानते हैं कि तरे किए जानेक बज होते हैं जीए जानेक कोग तेरी स्तुति करते हैं। यर जो जानी दोता है, क्सोर्फ पास त् जाता है। इस जानसे युक्त होकर देरी स्तुति करते हैं, इस्पेकिए स् इसारे पास जाकर इसारे सनोरक पूर्व कर ॥ ६ ॥

है सूरवीर इन्द्र ! ठेरे किए ही ये सोमयदा किए जाते हैं, ठेरे जिए ही ये यस बहानेताडे स्रोत गांध जाते हैं, क्योंकि ए ही ममुख्येंड द्वारा प्रार्थना करने के योग्य हैं। जर्यान् ए ही एक ऐसा देव है कि जिसकी प्रार्थना की जा सकती है। जा

| २०९ न् चित्रु ते मन्यंशनस्य दुस्रो दंशुवन्ति महिमानंमुग्र ।              |         |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|
| न वीर्थमिन्द्र ते न रार्थः                                               | 11 > 11 |
| २१० वे च पूर्व असंयो ये च नून्ना इन्द्र अद्यांणि जनयन्त विशाः।           |         |
| असमे ते सन्तु सुख्या शिवानि यूर्य पात स्वास्ति मिः सदां नः               | 11 9 11 |
| [२३]                                                                     |         |
| ( ऋषि:- मैत्रावरुणिवंसिष्ठः । देवता:- इन्द्रः । सन्द्रः - त्रिप्रुप् । ) |         |
| १११ उदु ब्रह्माण्येरत श्रवस्ये न्द्र समुर्वे गंहवा वसिष्ठ ।              |         |
| आ यो विद्यां नि श्वंसा तुतानी पश्चोता म ईवंतो वर्षे सि                   | 11 5 11 |
| २१२ अयांमि घोषं इन्द्र देवजांमि रिरुज्यन्त यञ्छुरुष्ठो विवाचि ।          |         |
| नहिं स्वमायंशिकिते जनेषु तानीदं होस्यति पर्ग्यस्मान्                     | ग्रम    |

अर्थ — [२०९ ] हे (क्सा ) दर्शनीय बीर ! ( मन्यमानस्य ते महिमानं नू चिन् उत् अद्युवन्ति ) सन्माननीय ऐसी तेरी महिमाना कोई पार नहीं छगा सकते। तेरी महिमा नपार है । हे ( उम्र ) घूरवीर ! ( ते राधाः वीर्यं स उत् अद्युवन्ति ) तेरे धन और वीर्यका भी पार किसीको क्यता नहीं है ॥ ४ ॥

[२१०] हे (इन्द्र) हंद्र ! (ये च पूर्वे ऋषयः) जो प्राचीन ऋषि ये (ये च जूतनाः) और जो नदीन ऋषि हैं, जो (विद्याः ब्रह्माणि जनयन्त ) आती विद्वाद स्थोतींको करते हैं, (अस्मे ते सख्यानि दिवानि सन्तु ) दनमें और हम सबसे देरी मिलताएँ करनेवाकी हों। (यूथं सद्या नः ) दुम सब इम सबको सदा (स्वतिभिः पात ) कस्याण करनेके साधनोंसे सुरक्षित कीजिये ॥ ९ ॥

[ 43 ]

[ २११ ] ( श्रवस्या श्रह्माणि उत् पेरयत् उ ) यसकी इच्छासे स्तीओंको इन्द्रकी प्रसक्ताके लिये प्रेरित करो । हे ( खिसिछ ) वसिड ! ( समर्थे इंद्रं सहय ) यज्ञमें इंद्रके सहस्वका वर्णन कर । ( यः विश्वानि शवसा ततान ) को अवनीको अपने वटसे फैकाता है, ( ईवतः मे सचांसि उपश्चेता ) उपासना करनेवाडे प्से मेरे स्नुवियोंको वही सुकनेवाला है ॥ ॥ ॥

[ 4१२ ] ( यत् शु-रुधः इरज्यन्त ) जब शोक हो तोकनेवाजी कृतियां बहती हैं, तब है हंद ! ( विचाश्चि देवजामिः शोषः अवामि ) इसारी स्तृतिका योग देवजाके पास में पहुंचाता हूँ । ( जजेषु स्वं आयुः जित् विकीते ) कोगींसे जपनी बायुको कोई वहीं जानवा, जिससे बायु शीण होती है ( ताजि अंदांसि इत् अस्मान् अति पर्षि ) वन सब पापोंसे हमें पार के बाबो ॥ २ ॥

आसार्थ— यह इन्द्र वपने सामध्येके कारण सबके द्वारा श्रभ्माननीय है, इसकी सहिमाका कोई पार नहीं पा सकता। इस प्रभुकी महिमा जपार है। इसके धन जीर रीवेका भी कोई पार नहीं है।। ८।।

हे हुन्ह ! जितने भी प्राचीन ऋषि धीर नवीन ऋषि ठेरी स्तुनि करते जाए हैं, उनकी स्तुतिबोंसे इस प्रेस करें । इस स्तुतिबोंके जन्दर मरे हुए ज्ञानसे इस प्रेस करें जर्थात् उस ज्ञानको प्राप्त सरके तर्नुसार जाचरण करें बीर इस प्रकार इस इन ज्ञानीबोंसे तथा सहाचरणके द्वारा शुक्रसे भी सिचना रखें ॥ ९ ॥

प्रत्यंत्राकी और सामध्यंत्राकी प्रभु ही इस सम् भुवलेका यथायोग्य रीतिये तिर्माण करने तन्हें यथायोग्य रथाय-यह स्थापित करना है। यह सम्बद्धी पुरुष कुनना है। इस्टिए करीक यह रणना और उसे ही एर र वरना कहिए ॥ १ ॥

| २१३ | युजे रथं गुनेपंणं हरिंध्या मुत् ब्रक्षांणि जुजुणाणमंस्थुः ।       |         |
|-----|-------------------------------------------------------------------|---------|
|     | वि बांधिष्ट स्य रोदंशी महित्वे न्द्री बुत्राण्यंप्रती जंपन्वान्   | ा ३ स   |
| २१४ | आपंश्चित् पिष्युः स्त्यों ई न गावो नर्धन्नतं बीरेतारंस्त इन्द्र । |         |
|     | याहि वायुर्न नियुर्ग नो अच्छा त्वं हि धीभिदेंपे ने वि वाजीन       | 11.8.11 |
| २१५ | ते त्वा मदा इन्द्र मादयनतु गुन्मिणं तुविरार्थसं जिर्देत्रे।       |         |
|     | एको देवता दयमे हि मर्ती निस्मिञ्छूर सर्वने मादयस्य                | ॥ ५ ॥   |
| २१६ | एवेहिन्द्वं बुवेण् वर्त्रवादुं वसिष्ठासो अर्थ्यचन्त्यकीः।         |         |
|     | स नं स्तुनी बीरबंद् धातु गोषंद् यूपं पांत स्व्हितिमा सदा ना       | 11 5 11 |

भर्थ- [ २१३ ] ( गदेषणं रथं दिस्यां युत्रे ) गौर्वे प्राप्त करानेवाडं इंत्रके रमको में हो घोडे जोठता हूं। ( ब्रह्माणि जुजुपाणं उप अरुपुः ) स्तोत्र हमारे सेवा करने योग्य इंद्रकी अपायना करते हैं। ( स्यः इंद्रः महित्या रोदसी वि वाधिष्ट ) यह इंद्र अपनी अइस्यसे चावापृथिवीको स्यापता है। ( इन्द्रः नुमाणि अप्रति जघनवान् ) इंद्र नुप्तिको अनुक्रनीय रीतिसे मारता है ॥ ३॥

[२१४] हे (इन्द्र ) इंद ! (अ पः चित्, स्तर्यः गावः न पिष्युः ) नवश्वाह, प्रस्व न हुई गायकी तरह, बहते जांचें । (ते जरितारः ऋतं नश्चन् ) वेरे स्वीतागण बक्को ब्वापतं रहें, यश्च करें । (नियुता, बागुः न, नः अच्छ थाहि ) बोडा वायुक समान हमरि पास सीधा का जावे । वर्षात् इंद्र वेगसे वावे । (त्वं हि जीभिः बाजान्

विद्यसे ) त् बुद्धियोक साथ कर्त्रों कीर क्लोको देता है ॥ थ ॥

[२१५] है (इन्द्र) इंद ! (त्वा ते मदाः मादयन्तु) तसे ये सोमरस जानन्त देवें। (जिरेचे शुष्पिणं तुविशाधासं) तेरे वरासक्डी बळवान् भीर जनेक सिद्धि जिसको प्राप्त है ऐसा इत्र हो। (हि देवत्रा एकः मर्तान् इयसे) देवोंमें एक हो तू देव मानवीयर दया करता है। (अस्मिन् सबसे हे शूर! मादयस्व) इस यहमें, हे जूर! स जानिश्व हो। ५ ॥

[२१६] ( विभिष्ठासः वज्ञवाहुं वृपणं हेदं एव इत् ) विश्व क्षेत्र रज्ञहं समान बाहुवाकं बकवान् इंद्रको ( अर्केः अभि अर्चिन्त ) स्नोजीके प्रति है। ( सः स्तुतः वीरवत् गोमत् नः धातु ) वह स्तुति करनेपर वीरांसे बीर गीबांसे युक्त वन इसे वंदे। ( यूपं स्वस्ति सिदा स्त नः पात ) बाव कन्याण करनेकं साधनीसे सदा इसे सुरक्षित रक्षो ॥ ६ ॥

भाषार्थ— क्रांक या हु:सका तूर करनेक उपाय करने चाहिए। ईयरकी स्तुधि शोकको तूर कर सकती है, इसिंग् ईयरकी स्तुति करनी चाहिए। यह शोकको तूर करनेका क्रांथ है। अपनी बायु कितनी है, यह कोई भी नहीं जानता, पर यह यह बबद्य जान सकता है कि पापसे बायु शीय होती है, इसिंग्डिप सनुष्य स्वयंको पापसे बचाए ॥ २ ॥

बह प्रमु अपने सामध्येसे यु और प्रधियी कोकको स्थापका है और अपने वामुजोंको अपनिम रूपसे नष्ट करता है। ऐसे

प्रभुकी स्ठोत्रोंसे ब्युक्ति करनी काहिए ॥ ६ ॥ हे प्रमो ! जिस करह जप्रस्त गार्थे अधिक पुष्ट होती हैं, वसी करह जरूसे पुष्ट जर्यात् प्रकसे भरी हुई निद्या वर्ता बाएं । वन निद्योंके प्रवाहके कारण नव दि पदार्थ करवड ही और यस बबसे कोग यक करते हैं । वन वज्रीसे कुछ प्रसद करके हम तुझसे सुद्धि नीर बढको प्राप्त करें ॥ ४ ॥

हे प्रभी ! इसे ऐसा पुत्र प्रदान करों कि जो बळवान हो बीर जिसे अनेक तरहकी ककार्य बीर सिदियों प्राप्त हों तथा जिसके पास अनेक तरहके चन हो । पुत्र उत्तम शिक्षा प्राप्त करके अनेक विदिवां प्राप्त करे । यह प्रभु ही सब

माजियोंपर इया करता है। प्राणियोंपर द्या करनेवाला इस प्रभुके सिवाय और कोई नहीं है॥ ५॥

# [ 88]

|     | [ 10 ]                                                               |    |   |     |
|-----|----------------------------------------------------------------------|----|---|-----|
|     | ( ऋषिः- मैत्रावकणिर्वसिष्ठः । देवता- इन्द्रः । सन्दः- त्रिष्टुप् । ) |    |   |     |
| २१७ | योनिष्ट इन्द्र सदने अकारि तमा नृभिः पुरुह्त प्र थहि ।                |    |   |     |
|     | असो यथां नोडिवता वृधे च दद्यो वस्नि मुमदंश्व सोमैं।                  | 11 | - | 1   |
| २१८ | गृभीतं ते मनं इन्द्र द्विवहीं: सुतः सोमः परिविक्ता मंध्नि ।          |    |   |     |
|     | विसृष्टघेना भरते सुवृक्ति दियमिनद्रं जोडूंवती मनीषा                  | II | 2 | II  |
| २१९ | आ नी दिव आ प्रशिष्या कंजीवि जिदं वृद्धिः सीमेपेयांप यादि ।           |    |   |     |
|     | वहंन्तु त्वा हर्रयो मुर्द्यक्ष नाङ्ग्यमच्छा तुवसुं मदांप             | n  | Ę | ŧi. |

### [ 28 ]

वार्य— [२१७] हे (इन्द्र) इन्द्र! (ते सदने योगिः अकारि) तेरे बैठनेके किने वह स्थान कनावर है। है (पुरुद्धत) बहुताहारा सुपूर्तित इन्द्र! (तं नुभिः वह स्यानि । वस स्यानके प्रति तं वपने साथी नेताओं के साथ वा। और (सः यथा अविता सुधे च असा।) इमारा संरक्षक हो और इमारे संवर्धन करनेके किने द्र सिंह रह। (इस्नि च ददः) धनेक प्रकारक धन है और (सोभैः समर्थ च) इसने दिये सोमरससे वानन्दित हो॥।।

[२९८] दे (इन्द्र) इन्त् ! (द्विवहाः ते मनः ग्रुभीतं ) दोनीं स्यूच और स्क्ष्म-स्थानीमें रहनेवाके देसे हैरे मनको दमने अपनी भाग जाकरित किया है। वहां (स्तिमः सुतः ) सोमरस तैयार है। (मधूनि परिधिक्ता) ग्रह्द इसमें मिळाया है। (विस्तृष्ट्रचेना ह्यं जोडुवती मनीया सुनृक्तिः) मध्यम स्थरसे हचारी जानेवाकी वह प्रार्थनास्य मननवीग्य स्तुति (इन्द्रं भरते ) इन्द्रके किये कचारी वाती है॥ २ ॥

[ २१९ ] है ( ऋजीधिन् ) घोलपान करनेवाके इन्द्र ! ( तः इदं बहिं: ) यह हमारा जासन है, बसपा वैठकर ( सोमप्रेयाथ ) सोमपान करनेक लिये ( दियः पृथिक्याः आ याहि ) पृक्षोकसे बयना पृथिवीके ऊपासे, अदां तुम हो वहां जा। ( सम्सं मर्झनं २का ) वहनान् जीर जेरी जीर बानेनाके ऐसे तुसे ( हर्मा आंगूमं अच्छ मराम वहन्तु ) वादे स्थोत्र पाठक स्थानके पास जावन्द्र केनेके टिये तुसे सीचा के जावें || १ ||

भावार्थ — रसम बायरण धरनेशके जानी बज्रके समान बाहु बोवाके बक्करान् इन्द्रको स्वोन्नोसे पूजते हैं। वह दीरों तथा गीर्जोस युक्त दन्द्र देने वंस्युक्त कथा गाय बादि सन्यांस प्रवास करें, तथा दसकी कृपासे सभी देव इमारी रक्षा करें ॥६॥

हे इन्द्र ! यह स्थान तेरे बैठनेके किए यनाया गया है, इसकिए दू अनेकोंके पूजित होकर अपने सहयोगियोंके साथ इसारे पास था। । यहां भाकर तू इसारा संरक्षक होकर हसे यहानेके किए तू इसेका वैच्यार रह । इसे अनेक तरहके थन है और इसारे दिए गर् सोमरमसे तू भानंदित हो ॥ १ ॥

हे इन्द्र ! त् सूक्ष्म बीर स्थूज दानों स्थानोमें अर्थात् सर्वत्र स्थापक होक्द रहता है। तिस्हा तिसमें भने: शक्षे प्रयुक्त की जाती है, अर्थात् अध्यम स्वरस जिसका बचारण किया जाता है, यह सननीय क्लम वस्रवीदाकी हैदया स्तुति है। यहां मानवीकी तास्क है ॥ २ ॥

हे इन्द्र ! इमने तेर किए यह आसन बिछाया हुआ है, उसपर बैटकर सोमपान कानेके किए तू तहां भी हो, वहांसे बढ़ा बा । वे तेरे धांडे भा, बढ़ा तेरे किए आनन्ददायक स्ट्रांतयां चक रही हों, वर्डा सुद्धे के बायें ॥ व ॥

| २२० | आ नो विश्वांभिद्धतिभिः सुजोषा मद्यं जुषाणो ईर्यस याहि।              |         |
|-----|---------------------------------------------------------------------|---------|
|     | वरीवृज्त स्थिवरोभिः सुश्चिमा इस्मे दध्य वृष्णं शुष्मंमिन्द्र        | 11.8.11 |
| २२१ | एष स्तोमी मृह उप्राय वाहें धुरीक्ष्वात्यो न बाजयंत्रधायि।           |         |
|     | इन्द्रं त्वायमकं र्धेडे वर्धनां दिवींब धामधि नः श्रोमंतं धाः        | 11 4 11 |
| २२२ | एवा ने इन्द्र वार्थस्य पृथि प्र ते मुद्दी सुमूर्ति वेविदाम ।        |         |
|     | इवं पिन्व मुधवंद्यः सुवीरां यूयं पांत स्वृश्विमः सदा नः             | 11.7 11 |
|     | [ २५ ]                                                              |         |
|     | (ऋषिः- मैत्रावरुणिवंसिष्ठः । देवता- इन्द्रः । छन्दः - त्रिष्टुप् ।) |         |
| २२३ | आ ते मुद्द ईन्द्रोत्युष् सर्मन्यवो यत् समरंन्त सेनाः ।              |         |
|     | पताति दिशुक्रयेस्य नाहो मा ते मनो निष्युधार्मिन चौरीत्              | 0.3 0   |

सर्थ— [२२०] हे (हर्यश्व) उत्तम घोडोंको जोतनेवाछे (सुशिप्त) उत्तम शिरसानवाके देत्र ! (विश्वाभिः अतिभिः सजीवाः ) संपूर्ण संरक्षणक साथनीसे युक्त रहनेवाका द् (स्थविरेभिः वरीवृजत्) युद्गिपुण मेड वीरोंके साथ रहकर वानुका नाश करता है। (अस्मे सूथणं शुक्तं द्धत् ) हमें बळवान् सामध्यंशाकी पुनको हेता है। ऐसा द् (अहम जुषाणः वः आ याहि ) स्तोनको सुननेक किये हमारे पास भा ॥ ४ ॥

[ २२१ ] (महे उप्राय वाहे ) महान् बीर विश्वके संचायक इन्त्रके किये, ( घुरि इव अत्यः न ) रथकी धुरानें बोडे जोवनेके समान, ( वाजयन् एए स्तोमः अधायि ) वळ प्रकट करनेवाळा यह स्तात्र किया है। हे इन्द्र ! (स्वा अबं अर्थः कसूनों ईक्टे ) केरे पास यह स्तोबा धनोंको मांगता है। यह ए ( मः विश्वे इस ओमतं अधि धाः ) इमारे

विषे गुडोकर्में भी बग्रस्वी धन वा पुत्र दे।। ५ ॥

[ २२२ ] दे (इन्द्र ) इन्द्र ! (तः एव वार्यस्य पृधि ) इमें संरक्षणीय अनते विदेश कर । मरप्र अन दे काक ! (ते महीं सुमति म वेशिवदास ) वेशि महनोय सुमति इम सन नास करें । (मधवद्भाधः सुवीर इयं पिन्व ) इम चनवाबोंके किये बीर युक्त अन दे हात । (यूर्व क्वस्तिभिः सदा नः पात ) नाय करवाणीक साथ सदा क्षें सुरक्षित रिवर्व ॥ ॥

[२५] दे ( दंज इन्द्र ) वज इन्द्र ! ( यत् समन्यवः सेनाः समरस्त ) अथ वस्ताइतुक सेना बुद वस्ती है सब ( महः नर्यस्य ते बाह्रोः दिखुत् ) मानशैंका दित करनेशके ऐसे देरे वहे बाहुवीमें रहा शक्त ( ऊती पताति ) इमारी सुरक्षा करनेके किने शतुपर गिरे । तेरा ( विश्वद्यक मनः ) सर्वतोगामी मन ( मा विचारीत् ) इचर वथर न आय, वह इमारे दितके कार्यमें ही कम आय ॥ १ ॥

भावार्य — हे इन्त्र! संर्थे सुरक्षाके शायनोंसे युक्त द् युद्धे नियुण केव वीरोके साव रहकर द् कतु बींका नाग्न कर और इसें बढ़वान् बीर सामध्येशाकी युत्र प्रदान कर । युत्र निर्वेक बीर निस्तेत व हो विषयु शामध्येवान् हो । बीर युद्धकानें नियुच और संर्थं संरक्षणकी वाकियोंसे युक्त रहे ॥ ॥ ।।

बहु ऋषिनीका कान्य वहे और डप्रवीरके प्रमावका वर्णन करनेवाला है । हे इन्द्र ! वेश वह स्वीता तुससे धनीको

सांगता है, इसकिए स् वेजस्वी थन और पुत्र मशान कर ॥ ५ ॥

हे इन्द्र ! इमें संरक्षणके बोग्य अरप्र धन है। तेरे वाशीर्वादसे युक्त होकर इम बागे वर्षे। बक्तम बीर जिसके साथ रहते हैं, वह बन इमें मिके। तेरे जकावा सभी देव भी वपने संरक्षणके साथनीं युक्त होकर इमारी रक्षा करते रहें है व है

| २२४ | नि दुर्ग इंन्द्र श्राधिद्यमित्रां नामि ये नो नवीसो अमन्ति ।    |         |
|-----|----------------------------------------------------------------|---------|
|     | आरे तं श्रंम कुणुहि निनित्सो रा में भर मंगरणं वर्धनाम्         | 11 3 11 |
| २२५ | शुर्वं तें भित्रिन्नृतयं: मुदासं सहस्त्रं भंसा उत शुविरंस्तु । |         |
|     | <u>बिह वर्धर्वनुषो मर्स्थस्या इसमे गुम्नमधि</u> रहाँ च धेहि    | 11 表 11 |
| २२६ | रबावंतो हीन्द्र करने अधिप स्वायंतोऽनितः शूर राती ।             |         |
|     | विश्वेदहांनि त्विषीव टग्रँ ओकं: कणुष्य हरियो न मंधीः           | 11.8.11 |

अर्थ- [ २२४ ] है ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( दुर्गे ये सर्वातः अभि ) युद्रमें जो शब्रुके मानव वीर हमारे सन्धुण करे रहकर ( तः अमन्ति ) इमारा पराभव करना चाइते हैं, इन ( अमिश्रान् निश्चचिद्धि ) शत्रुओंका नाश कर । स्था ( निनित्सोः तं शंसं आरे कुणुहि ) विदा करनेकछ शतुक क्षत्र प्रकारको दूर कर भीर ( नः वस्तां संभरणं आ. भर ) (मारे पास पर्नोको भरपूर हे बाओ ॥ २ ॥

[२२५] दे (शिप्रिन्) शिरकाण धारण इरनेवाहे इन्द्र ! (ते शतं उतयः सुदासे ) तेरी सैंक्टी प्रकारकी संरक्षणकी साधनें हमारे जैसे हरे उत्तम अकके संरक्षणके किये रहें। ह्या (सहस्रं शंसाः सन्तु ) हवारी प्रशंसाएँ हों। वया ( उत्त रातिः ) वैसा दान मी हो। ( उन्तयः मर्त्यास्य वधा जिहि ) दिसक सन्नके मनुष्यके वधकारी शक्को विनष्ट कर । और ( अस्मे सम्बं च अधि धेहि ) इमें देनस्वी रस्त दो ॥ ३ ॥

[ २२६ ] हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( त्वावता कृत्वे अस्मि हि ) तेरे बनुकृत कर्ममें ही में दसविस रहता हूं । हे ( शूर ) शूर ! ( अवितुः त्यावतः राती ) तेरे अधुकुल रहकर संरक्षण करनवाकेके दान मुझे मिकें । हे । तवियीवः उप ) बळवान् वप्र वीर ! ( विश्वा अद्दानि ओकः कुणुब्व ) सब विनेत्रि दमारा घर ववना ही घर घर, हमारे पास रहो । हे ( हरियः ) इसम घोडोंबाळे बीर ( स मधीं ) दमारा बाश न कर ॥ ४ ॥

भावाध- है इन्हें। जब इमारी दल्लाही सेना युद् करनी है, तब तेरा वह असा मानवीका बाहित करनेवाले वातुर्जीपर ही गिरे । मानवीके दिव करनेका यहन करनेवाके महान् बारका तेजस्वी शस्त्र मानवीका दिव करनेके जिए ही शत्रुपर गिरे । इयर अपर जानेवाके वीरका मन मानवींक दिवकं कार्यका छोडकर इपर उपर न मटके। उसका मन मानवींकी स्थाके कर्तभ्यमें भ्यस भीर स्थिर रहे ॥ ९ ॥

हे इन्द्र ! युद्ध सामने आहर जो हमारा भाग हरना चाहते हैं, इनका तु माश कर । शत्र में के निन्द। मरे सन्द सुनने नहीं चाहिए । इसकिए दूसरोंकी निन्दा रवयं करने तथा दूसरेसे करवानेक पापभय कर्मसे अनुष्य सदा दूर रहे । को दूसरोकी विभावारण निन्दा करता हो, उस मनुष्यको सदा हर रखना चाहिए । इस प्रकार मनुष्य सद्गुणीसै युक्त होकर दर सरक्षे समृद् हो । २ ॥

क्तम दाता मक्तके संरक्षणके किए इजारों प्रशंसाके योग्य संरक्षक साधन सदा तैयवार गई। जो साम्बन जीर बाता मनुष्य हों उन्हें ही बन प्राप्त हो और उन्हें ही हर तरहके सुखनाधन प्राप्त हों । बात करनेवाके शत्रु जो हमारे प्रवि शक्का प्रयोग करें, बनका भी गात हो । और हमें तेजस्वी अर्थात् पसकीके रस्त प्राप्त हों ॥ ३ ॥

है इन्हें ! में सर्वदा ऐसे ही कर्म करनेने कता रहें कि जो हैरे अनुकृष हों । इस प्रकार होरे अनुकृष रहकर में ऐहरपै प्राप्त करें । तू भी दमारे वरों को बरना ही घर समझकर सहा सर्वहा दमारे पास ही रह, कभी दमारा नाल सन कर । इस मञ्जूषा जाकीर्याद प्राप्त करनेके किए इसेशा कलके अनुकूछ कार्य करते रहें । यह प्रशु इसले पाक सदा रहे । इस भी मसु हमें सबा देखता वरका है, वह सोचकर सदा उत्तम कर्म ही करते रहें ॥ ॥ ॥

11 2 11

२२७ कुरसी एते द्वर्यश्चाय जूष ामिन्द्रे सही देवर्ज्वामियानाः ।

सूत्रा कृषि सुहनी यूर वृत्रा वृथं तर्रुताः सनुयाम वार्जम् ॥ ५॥ ५॥ १२८ एवा न इन्द्र वार्यभ्य पूर्धि प्र ते मुद्दी सुंमूर्ति वैविदाम ।

द्वं पिन्व मुघवंद्याः सुवीरां यूयं पात स्वास्तिभिः सदी नः ॥ ६॥ [२६]

(ऋषिः— पैत्रावक्षणिवंशिष्ठः । वेबना— इन्द्रः । छन्द्रः— त्रिष्टुप् ।)
२२९ न सोमु इन्द्रमसुतो ममाद्र नात्रंद्वाणो मुघवांनं सुतासंः ।

तस्मा जुक्यं जनये यञ्जुजीव चन्त्रवस्त्रीयः ज्ञुणाव् यथां नः ॥ १॥
२३० जक्यर्थकथे सोमु इन्द्रं समाद्र नीथेनीथे मुघवांनं सुतासंः ।

अर्थ — [२२७] ( एते व्यं ह्यंश्वाय शूर्व कुत्साः ) व हम सब उत्तम मोड पास रक्षनेवाडे इन्द्रके किये स्थादर स्वोध करते हैं। (इन्द्रे देवजूने सहः इयानाः ) इन्द्रके पाधसे देवी द्वारा सैवित वळ प्राप्त करनेकी इच्छा हम करते हैं। (तहन्ना वार्ज सनुयाम ) दुःसये पार होनेवाळे हम रळको प्राप्त करेंगे। दे शूर ! ( वृशा सन्तर सुद्रमा कृथि ) सनुवीको सदा सहस दी तिसे वथके योग्य करो। सनुवीका वथ सहम दी हो जावे देसा कर ॥ ५ ॥

यदीं सुनार्धः पितरं न पुत्राः समानदेशा अवसेः इवन्ते

[२२८] हे (इन्द्र) इन्द्र! (जः एव वार्यस्य पूर्चि) हमें संरक्षणीय भगते परिपूर्ण कर । (ते महीं सुमति प्र वेविदाम) हेरी स्प्रक्षणिय सत्तम बुद्धि हम प्राप्त करें। ( मधनद्भाः सुनीरों इसं पिन्न । इस भनवाने के किए बीरतायुक्त भन दे। ( यूर्य स्वस्तिमः सहा नः पात ) तुम कल्याणकारी साभनोंसे हमें सहा सुरक्षित रक्षो ॥ ६॥

[२२९] ( मधवानं इन्द्रं असुनः सोमः न ममार् ) धनवान् इन्द्रके किये जो सोमरस निषोडा मही वह सोम धानंद गहीं देता। ( सुतासः अब्रह्माणः न ) रस निकाकनेपर को स्तोत्र पाठ रहित होता है वह सोम भी जानंद नहीं देता। ( व: यस् उक्यं ) इमारा जो सुक इन्द्र ( जुजोधन् ) स्वीकार करेगा ( यथः सुवन् अरुणवस् ) और मनुष्योमें धैठकर सुनेगा देसा ( नवीयः उक्यं तस्म जनये ) नवीन स्तोत्र उस वीरके किये में बनावा हूं ए १ ॥

[ २३० ] ( उक्धे उक्धे सोमः हंद्रं ममाद् ) प्रत्येक स्तोत्रमें सोम इंद्रको आनंद देता है। ( सुतासः नीचे मध्यानं ) सोमस्स प्रत्येक प्रार्थनाके मंत्रमें धनवान् इंद्रकी प्रशंसा गाते हैं, ( पुत्राः पितरं न ) पुत्र वैसे पिताको इक्षाते हैं वस तथ् ( स्वयाधः समानद्क्षाः ई अवसे ह्वन्ते ) इक्ट्रे मिळं समानत्या दक्ष रहनेवाके कोग जपनी सुरक्षाके किये इंद्रको शुकाते हैं ॥ २ ॥

भाषार्थ- बोडोंडा उत्तम रीतिसे पाकन करनेवांक श्रूरकी प्रश्नेष्टामें हम कार्यका गायन करें। देव भी जिसकी प्रश्नेता करें, वैसा वक हमें प्राप्त हो। सन्द्रनोंके द्वारा प्रश्नेमनीय वक हम पाप्त करें। दु:कोंसे पार होकर हम वक, वज तथा सुक प्राप्त करें। इस प्रकार हम जपना वक इतना बडावें कि शत्रुकोंका नाश सहप्र ही मैं हो सके॥ ५॥

हे इन्द्र ! हमें संरक्षणके बोग्य मरपूर धम दे ! तेरे जाशीर्वादमे युक्त होकर इस जाग वर्षे । कत्तम वीर जिसके साथ रक्षे हैं, वह धम इसें सिक्ष । तेरे जकादा सभी देव भी जपने संरक्षणके साथनींसे युक्त होकर हमारी रक्षा अरते रहें ॥६॥

सोमरस इन्द्रके किए निकाका जाए, उसे वर्षण किया जाए। स्नोजपाउमे जो पवित्र हुना होता है, वही सोम सचा बातम्य देता है। इस भी ऐसे स्तोज़ोंका पाठ करें जो बीशोंको जिन क्या जीर दे समामें बैठकर हमार स्तोज़ोंको ज्याक्से सुर्वे ।। १।।

स्तोत्रोंके क्यारणके साथ तैक्यार किया गया सोमका १रएक पात्र इन्द्रको आनम्द देनेपाका होता है। तत्वेक स्तोत्रमें धनवान इन्द्रकी प्रशंसा होती है। जिस सरह प्रत्र अपने पिताको बुकाते हैं, उसी तरह कोण जपनी सुरक्षांके किए इन्ह्रको इकाते हैं ॥ २ ।।

| ( ## ) | जावेदका सुनोध भाष्य                                                                                                            | [ क्य | •  |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|
| २३१    | चकार या कृणवंश्वनमुख्या शानि मुवन्ति वेषसंः युतेषुं ।<br>सनीरिव पतिरेकंः समानो कि मामूजे पुर इन्द्रः सु सवीः                   | 11 %  | II |
| २३२    | प्वा तमाहुहत ब्रुंण्व इन्द्र एकी विभक्ता तरणिर्भघानीम् ।<br>मियस्तुरं ऊतयो यस्यं पूर्वी रूक्षे मुद्राणि सञ्चत प्रियाणि         | 11 8  |    |
| २३३    | एवा वर्सिष्ठ इन्द्रमृत्ये नृत् कंष्टीनां वृष्यं सुते गृंणाति ।<br>सहस्रिण उपं नो माहि वाजान् य्यं पांत स्वास्तिभिः सदो नः      | 11 6  | 11 |
|        | [२७]<br>(ऋषः- मैत्रावरुणिर्वसिष्ठः। देवना- (न्द्रः। छन्दः- त्रिष्टुप्।)                                                        |       |    |
| २३४    | इन्द्रं नरी नेमिविता हवन्ते यत् पार्था युनर्जते धियुस्ताः ।<br>ज्रो नृषाता श्रवंसम्बद्धान आ गामिति क्रजे भे <u>जा</u> त्वं नेः | 0.8   | 10 |

अर्थ — [ २३१ ] ( वेद्यसः सुतेषु याति ग्रुवन्ति ) स्तोत्र पाठ करनेवाछ सोमनस निकालनेक समय किन इंत्रके कर्मीका वर्णन करते हैं, ( ता नृनं सकार ) वे कर्म निजय ही इंद्रने पूर्व समयमें किये थे, ( कुणवान् अन्याः ) दूसरे कर्म वह अब भी करता है। वही इंद्र ( सर्वाः पुरः ) अनुके सम नगरोको ( असानः एकः ) समवृत्तिसे अकेका—दूसरेकी सहावता न छेता हुआ ही ( पतिः अनीः इच्च ) पति अपनी पत्थियोंको वस करता है वैसा ही वह इन्द्र ( स्नु नि मासूजे ) रनको अपने वशने करता है वैसा ही वह इन्द्र ( स्नु नि मासूजे )

[ २२२ ] ( यस्य मिधस्तुरः पूर्वीः ऊत्यः ) जिस इन्द्रके पास परस्पर मिडे हुडे बनेड बपूरे रक्षासाधन है, ( ते पस शाहुः ) बसीडा सब वर्णन करते हैं, ( उत शहुरते ) बीर सुनते हैं कि ( एकः इन्द्रः मधानां विभक्ता तरिकः ) वही एक इन्द्र बनोंका दाता है बीर सबका शरक भी है। बसकी कृशसे ( अस्मे ) दमें ( मियाणि भद्राणि

सकारा ) प्रिय करवाण इसे शास हो ॥ ७ ॥

[ २३३ ] ( ससिष्ठाः नृन् कृष्टीनो ऊनये ) वांसह मानवींकी सुरक्षा करनेके किये ( वृषमं इन्द्रं एव ) बकवान् इन्द्रका ही । सुते गुणानि ) बक्को वर्णन करना है । स्तोत्र गाना है । हे इन्द्र ! ( नः सहस्थिणः वाजान् उप माहि ) हमें सक्षों प्रकारके बन्न वक्ष वक्षा वन है बाको । ( यूपं सन्दा नः स्वस्तिधिः पात ) तुम हमें सन्दा करवाण करनेवाके वक्षा सावनींसे प्रशिक्त करो ॥ ५ ॥

THOM ?

[ २३४ ] ( यस् ताः पार्याः थियः युनजते ) अर संकरोंसे धवनेके किने बुद्धि युक्त कर्म किने आवे हैं कन ( सरः समाधिताः इन्द्रं हवन्ते ) नेवा कोग युद्के समय इन्द्रको ही बुकाते हैं। वह (त्यं शूरः सुवाता ) द् श्रः और मनुष्योंको धन देनेवाका ( श्रावसः चकान्। ) वथा वक चार्नवाका ( गोमति अजे त्यं नः भा सज ) गोबोंके सक्तामें दें इसे पहुंचाबो ॥ ॥ ॥

भावार्थ — सामरस उन्पार करते समय होता इन्हरे त्रिन गुओंका वर्णन करते हैं, वे कर्म इन्ह पहले कर जुका होता। है तथा मनिष्यमें भी वह ऐसे ही बनेक कर्मोंको करेगा । इन्ह बन्दु होंको सब नगरियोंपर नश्का ही क्वजा जमाना है ॥ ६॥

इन्दरे पुरक्तके साथन परस्पर संयुक्त है और कीझनासे कोनोंकी रक्षा करनेवाते हैं। वह एक ही बीर धनींका क्याचीन्य रीतिके विद्यान करके सक्को देश है और सक्की शुःक्षा करता है। इसे भी उसकी कुरासे प्रिय और सक्याकारी कुछ सिके ॥ ॥ १।

होलागन परुवान् इन्हकी इसकिए प्रश्नंसा गांत हैं कि वह मानवी बीर नेतानोंकी सुरक्षा करे । यह इजारों वरहके

का जीर जब देने । जो दूरों चून, जब जीर वक बरानेसे सहायब हों, उसकी इस प्रसंसा करें ॥ ५ ॥

शामीतान संकार वालेकर बसके वार होतेके किए बुद्धिपूर्वक बस्त करते हैं और पशु हम्मूकी कृपा भी प्राप्त करते हैं । नेकाको काहिए कि वह सञ्चलोंको कशकी योग्यवाके जनुसार यम प्रदान की ॥ १ ॥

| २३५ य इंन्द्र भ्रुष्मी मधनन् ते अस्ति शिक्षा सिखिम्यः पुरुद्दृत् नृभ्येः। |          |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|
| खं हि ह्ळहा मंघवून विचे <u>ता</u> अयां वृधि परिवृतं न रार्धः              | 11 7 11  |
| २३६ इन्द्रो राजा अर्गतअर्थणीना मधि क्षमि विषुरूपुं यदस्ति ।               |          |
| वर्ती ददाति द्वाशुषे वसंनि चोदुर राष्ट्र उपम्तुविश्वदुर्वाक्              | 11 \$ 11 |
| २३७ नू चिन्न इन्द्री मधना सहैती दानो बाजुं नि येमते न ऊती।                |          |
| अन्ता यस्य दक्षिणा पीपायं नामं नृभ्यों अभिनीता सर्विभ्यः                  | 11.8.11  |
| २३८ न् ईन्द्र राये वरिवस्क्रधी न आ ते मनी ववृत्याम मुघायं।                |          |
| गोमुदश्चांबुद् रथंबुद् वर्षन्ती यूयं पांत स्वस्ति मिः सदा नः              | 11 4 11  |

सर्थ-[२३५] है (पुरुद्धत मध्यन् हंद्र ) बहुतों द्वारा प्रार्थित भनवान् हंद्र ! (ते यः शुष्मा आस्ति ) वैरा बो बढ़ है वसंको त् (साखिश्यः नृश्यः शिक्ष ) एक विचारसे कार्य करनेवाके मनुष्योंको दे । है (मध्यन् ) भनवान् हंद्र ! (त्वं हि दळहा ) त् सुदद किलोंको भी तोब देशा है इस लिये वह द् (विचेताः परिवृतं राघः ) विशेष शानी गुप्त भनको भी (स अपवृध्य ) निःसंदेह हमारे लिये प्रकट कर ॥ २ ॥

[ २३६ ] ( जगतः चर्षणांमां इन्द्रः राजा ) जंगम और मानद इन सबका इन्द्र ही एकमात्र राजा है। ( अधि समि यस् वियुक्तपं वस्ति ) इस पृथिवीपर जो नामा प्रकारके रूपोंबाडा जो भी कुछ है, उसका भी वही राजा है। ( ततः दाजुषे यस्ति द्राति ) इस छिपे वह दागको धन देता है। वह ( उपस्तुतः चित् ) स्तृति करनेपर ( राधाः अविक् चोद्रम् ) धनको हमारे समीप प्रेरित करता है॥ ३॥

[२३७] ( मधवा दानः इन्द्रः ) धनवान् दाता इन्द्र (नः सहूती नः ऊती वाजं नूचित् निथमते ) इमारे बुलानेपर हवारी सुरक्षाके किये बीज ही हमें बल दंता रहे। ( यस्य अनूना अभि वीता दक्षिणाः ) जिसका संपूर्ण प्राप्त बान ( सखिभयः मुभ्यः वामं पीपाय ) एक दिचारसे कार्य करनेवाके नेताओंके कियं धन दुस्ता है, देता है ॥ ॥

[२३८] हे (इन्द्र) इन्द्र! (नः राये नु वरिवः कृषि ) हमारे ऐस्वर्गवृद्धिके किये तू सावर ही घन वे, घन निर्माण कर । इस (ते सनः सधाय आ वजुत्यास ) तेरे सनको घनके वानके किये बब्त करते हैं। (गोधन् सध्ववत् रथवत् व्यन्तः) गोवों, घोडों और रथोंके साथ रहनेवाला घन तुम्हारे पास है, बसका तू दावा है (स्वस्तिभिः यूयं सदा नः पातं) अपने कल्याणकारक साधनोंसे तुम सदा हमारी सुरक्षा करो ॥ ५ ॥

आहार्थ — हे इन्ह ! जो सामर्थ तुझमें है, उसे तू अपने समान विचारवाके नेतालोंको प्रदान कर । तू मनुष्योंको संगठित कर । तू जिस सामर्थ्यसे शतुलोंके किकोंको तोडता है, उस अपने सामर्थको झानियोंके छिए प्रदान कर ॥ २ ॥

इस प्रध्वीपर जिलने कुरूप या मुरूप पनार्थ और मनुष्य हैं, बन सबमें वह प्रभु इन्द्र नास करता है। सभी स्थावर भीर तंगम जगत्का भी वही प्रमात्र स्वामी है। वह बाताके किए भनेक चरहके थन देखा है। मी खदार चरिए हैं, उन्हें प्रमु इस्टरहक्षी समृद्धि प्रदान करता है॥ ३॥

दाता धनपति इमारी आर्थनापर इम सबकी सुरक्षा करनेके किए इमें वस प्रदान कर वर्धात् धनपति अपनी सुरक्षाके

किए बीरोंको धन दे और इस धनसे वे बीर संगठन करके इस धनवनिकी रक्षा करें । ४ ॥

हे इन्द्र ! इनारे वेदवरोंको अभिवृद्धि कर । इसे घोष्ठ धन ने । घोष्ठ साथनीसे पात हुना धन ही घेष्ठ धन कहाता है । ऐसे धनको प्राप्त करनेके किए इस देरे सनको जपनी जोर भाववित करें ॥ ५ ॥

# [ 26 ]

# (अधि:- मैत्रावरुणिर्वसिष्ठः । देवता- इन्द्रः । छन्दः- त्रिष्टुप् । )

| ( Man Haldenators, Ann A.                                                   |         |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------|
| २३९ त्रक्षां ण दुन्द्रोपं चाहि विद्या नुर्वार्श्वस्ते हरंयः सन्तु युक्ताः । |         |
| विश्वे चिद्धि त्वा विहर्वन्त मती अस्माकिमिच्छ्रेणुहि विश्वामिन्व            | 11 7 11 |
| २४० इवं त इन्द्र महिमा न्यांनुड् बह्य यत् पासि शवसिन्नूपीणाम् ।             |         |
| आ यद् बर्ज दिष्षे इस्तं उप्र धोरः सन् करवां जिन्छा अविद्धाः                 | # 2 11  |
| २४१ तब प्रणीतीन्द्र बोर्डुवामान् रसं यन्तृन् न रोदंसी निनेथं।               |         |
| महे क्षत्राय अवंसे हि जुड़े उत्ताज चित् तूतंजिसिक अत्                       | 11 🗟 11 |

### [ 26 ]

अर्थ-[२३९] हे (इन्छ्) इन्द्! ( विद्वान् नः बहा उपयाद्दि) सब जाननेवाका त् इसारे स्तोत्र पाठके पास सा। (ते इर्यः सर्वाचः युक्ताः सन्तु) तेरे बोडे हमारी भोर बानेके किये ही जोते हुए हों। हे ( विश्वविद्य ) विश्वकी संतोष देनेवाके वीर! (त्या विश्वे भर्ताः चित् ह विद्वन्त) पुत्ते सारे मनुष्य पृथक् पृथक् बुदाते हैं। तथापि त् ( अस्माकं इवं शृणुद्धि ) इसारी प्रार्थना सुन ॥ १ ॥

[२४०] है (श्वसिन् इन्द्र) बन्नान् इन्द्र! (यत् ऋषीणां बहा पासि ) वह ऋषियां स्तीत्र तुम सुरक्षित रखते हो, तब (ते महिमा वि आनट् ) तुम्हारी महिमा उसमें ब्यात होती हैं। हे (उद्य) ग्रूर बीर! (यत् इस्ते वज्रं आ दिष्टि ) अब तुम हाथमें वज्रको भारण करते हो, तब (धोरः सन् कत्या अवाळहः जिम्छाः) तुम सर्यकर श्रूर बनकर कपने युद्रुष्ट कमेसे बपराजित होते हो ॥ र ॥

[२४१] हे (इन्द्र) इन्द्र ! (यत् तव प्रणीती जोहुवानान् ) जब सुप्र अपनी नेतृत्वकी पद्धिके बद्धवार स्ठीत पाठ करनेवाके (नृन् रोदसी सं निनेध ) मानवींको युकोकसे पृथिवीतक सुप्रतिष्ठित करते हो, तब तुम (महे शत्त्राय शवस जहां ) महान् काल कर्म तथा बढके कार्य करनेके किये ही वस्पच हुए हो (हि ) यह यह निःसंदेह ही है। (अत्तुजि त्तुजिः चित् अशिक्षत ) बदाताको वाता पराजित करता है।। १॥

भावार्थ — दे दुन्द ! द् सर्वत्र होनेके कारण दशार मनोरवोंको जान और उनको पूरा करनेके किए दशारे पास सा । द् सब विद्यको तृस करके उसे सन्तोष प्रदान करता है । दस किए संसारके सभी प्राणी श्वसे बुळाते हैं, तो भी द् इसारी प्रार्थना च्यान देकर सुन ॥ १ ॥

दृग्द्र अपनी महिमासे ऋषियोंके कान्योंकी सुरक्षा करता है और अपने हाथोंसे वक्क बारण करके रततम बाहुआंको भी पराजित करता है। जिल कान्योंमें वीरोंकी वीरताका वर्णन है, वे कान्य सुरक्षित रहें। येसे वीर समास्रोंको धारण करके ऐसा पराजम दिखाएं कि वे पराक्रम समुजोंके किए असक्ष हो आए ॥ २ ॥

त्रो प्रभुकी बाइएके बतुक्क होकर चकरा है, बसकी सर्वत्र प्रतिष्ठा होती है। ऐसे प्रतिष्ठित वीरपुरुष वक बीर सीर्वके महान् कार्य करनेके किए ही बताब होते हैं। डदार बीर कंज्सोंमें कंज्स हमेशा पीछ ही रह वाता है। विश्वमें राजका यस कैसता है और कंज्स बप्रविष्ठित होता है। ३॥

| २४२ | एमिने इन्द्राइभिद्वास दुर्भित्रासो हि श्चित्रया पर्वन्ते ।                |      |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|------|
|     | प्रति यच्छे अर्नुतमनेना अर्व दिवा वर्रणो मायी नः सात्                     | HSH  |
| २४३ | बोचेमेदिन्द्रं मुघवानमेनं मुहो रायो रार्धशो यद् ददंनः।                    |      |
|     | यो अर्चेतो ब्रह्मं कृतिमर्विष्ठो यूर्यं पात स्वास्ति।भाः सदां नः          | 0.50 |
|     | [ २९ ]                                                                    |      |
|     | ( ऋषिः - ५ मैत्रावरुणिर्वसिष्ठः । देवताः - इन्द्रः । छन्दः - त्रिषुप् । ) |      |
| 588 | अर्थ सोमं इन्द्र तुर्ध्य सन्व आ त प्र यांहि हरिवस्तदोंका:।                |      |

१४४ अयं सोमं इन्द्र तुम्यं सुन्व आ तु प्र यांदि इरिवृश्तदीकाः ।

पिब्रा स्वर्भस्य सुषुंतस्य चारो दिदी मुघानि मघविश्वयानः ॥ १॥ १४५ ब्रह्मन् वीर ब्रह्मकृति जुपाणी ऽर्वाचीनो हरिभिर्याहि तथम ।

२४५ ब्रह्मन् वीर ब्रह्मं कृति जुपाणीं ऽर्वाचीनो हरिभियोहि तूयंम्। अस्मिन् दु सर्वने मादयम्बो प ब्रह्माणि कृणव हुमा नैः

11 2 11

अर्थ— [२४२] हे (इन्द्र) इन्द्र ! ( दुर्मित्रासः क्षितयः पवन्ते ) जो दुष्ट मनुष्य हम कोगोंपर इसका करते हैं, (प्रमिः अहिमिः सः द्शस्य ) उनको इन अव्य दिनोंक साथ हमारे वश्योग करो ! (अनेनाः मार्था वरुणः) निष्पाप कुशक वरुण (यत् अनृतं प्रति चष्टे ) जो असस्य हमारं अन्दर देखेगा वह (हिता अव सात् ) दिभा दोकर हमसे दूर हो जाय ॥ ४ ॥

[ २४३] (यल् महः राघसः राषः नः ददत्) जो बहे सिद्पिर धनका इते दान बरता है (यः अर्थतः प्रकार्ता अविद्यः) जो स्वोताके स्वोत्रक्षण कृतिका संरक्षण बरता है (यस मघवानं रृन्द्र हत् वीचेम) वस धनवान् रृन्द्रकी हम प्रशेसा बरते हैं (यूर्य सदा नः स्वस्तिभिः पात) तुम सदा हमाश सुरक्षा वसम कव्याणेकि साथ करो॥ ५॥

[ २६ ]

[२४४] दे (इन्द्र) इन्द्र! (तुभ्यं अयं लोमः सुन्ये ) तेरे किये यह सोमरस निकासते हैं। दे (हरियः) हत्तम शंहे रथको जोतनेवाके इन्द्र! (तदोकाः तु आ प्रयाहि ) इस स्थानपर इ सायर ना। ( सस्य सुसुतस्य भारोः तु पित्र ) इस कत्तम सुन्दर रसका पान कर। दे (मधन्त्र) धनवान्! (इयानः मधानि ददः ) वपासवा करनेपर धर्मका प्रदान कर ॥ १ ॥

[२४५] हे ( ब्रह्मन् वीर ) शानी बीर ! ( ब्रह्मांत जुपाणः ) शानपूर्वको हुई इस कृतिका-स्तुतिका सेवन काके ( अर्वाचीनः इरिभिः तूर्य यादि ) इसारी बोर सुबाकाके घोटोंके साथ सत्तर हमारे पास ना। ( अस्मिन् स्वने सु मादयस्य ) इस सामसेवनसे आनंदित हो। ( नः हमा प्रह्माणि उप श्वणः ) बीर हमारे वे स्तोत्र अन्य कर ॥ २ ॥

भावार्थ— जब सजनीपर दुष्टजन किन्नताका उन्नक्ष्य बनाकर बाक्रमण करें, तब इन दुर्शोका नियंत्रण करना चाहिए। कीए सजनीको उत्तम बदसर प्रदान करना चाहिए। इस नियमनका बध्विकारी निष्याप, उत्तम कर्म करनेसे प्रवीण और श्रेष्ठ हो। वह जो बसाब देखे, उसे वह दूर करे ॥ ४ ॥

जो बनेक तरहकी सिद्या प्रदान करनेवार धन इमें देता है, जो स्तातांक स्तोत्ररूप कान्योंकी सुरक्षा करता है, उस धनवान् इन्द्रकी हम प्रश्नेसा करते हैं। इस्ट्रकी कृपासे धन्य देव भी हमारी हर तरहसे रक्षा करें ॥ ५ ॥

है इन्द्र ! तरे किए यह सोमरस निषोधा गया है। इस किए सोम निवोडनेके स्थानपर त् शीश्र जा । और सस उत्तम रसका पान कर तथा प्रसक्त होकर उपासकको अत्तम धन प्रदान कर ॥ १ ॥ अर्थ — [२४६] (स्वनैः ते अरंकितिः का अस्ति) इन स्कोसे तुम्झरी शोभा कैयी हो रही है। हे ( मधवन् ) धनपते ! ( कदा ते जूने दाशेम ) कर दुसं हम सबसुब असर करें १ ( न्याया विश्वा मतीः आततने ) वेरे किये ही वे स्तुतियों में करता हूं । हे इन्द्र ! ( अध से इमा हवा श्रृणवः ) कीर सेरे वे स्तोत्र अवण कर ॥ व ॥

11 2 11

महे नृम्णाय नृपते सुबज्ज महि श्रुत्राय पौर्माय जूर

[ २४७ ] हे ( मधवन् ) धनवते ! ( उत येषां पूर्वेषां ऋषीणां ) और जिन प्राचीन ऋषीयों की स्तृतिकां ( अश्रूणों: ) तुमने सुनी थीं, ( ते पुरुष्याः इत् आसन् ) वे ऋषि मनुष्योंका हित कानेवाके थे । ( अध अहं त्या बोह्योंमि ) बनः में तुम्कारी स्तृति काता हुं, हे इन्द्र ! ( रखं न पिता इत प्रमृतिः मिता ) तुम हमारे पिता जैसे बच्च इतिवाता हो । ॥ ॥

[ २४८ ] ( यत् मदः राधासः रायः नः दहत् ) जो बढे बिदियद् धनका दान ६से करता है, ( यः अर्चतः व्राह्मकृति अविष्ठः ) जो स्वोवाके स्वोवकः कृतिक। संरक्षण करता है, ( एतं माधवानं इन्द्रं इन् वोचेम ) हस वन्नान् इन्द्रकी इम प्रवास करते हैं, ( यूर्य सदाः न स्वस्तिकाः पात ) तुम सदा इमारो सुरक्षा अत्तम कव्यानोंसे करो ॥ ५ ॥

[२७ ]
[२७२] दे (देव शुक्तिन्द्रन्द्र) प्रकाशमान् वडसाडी हुन्द्र ! (शवसा नः मायाहि ) वडके साथ हमारे
वास ना । (अस्य रायः वृधः भव ) इस धनको वडानेवाडा वन । दे (नृपते सुवज्र ) मनुष्योंके पाउनहर्ता उत्तम
वज्रधारी इन्द्र ! (महे नुम्ण ) वहे वडको वडानेवाडा वन । दे (शूर ) श्रः ! (महि क्षत्राय पाँस्पाय ) वहे क्षात्र
सामध्ये और विशाद पौरुषके वडानेवाडे वनो ॥ १ व

भाषार्थ — हे जानी बीर इन्द्र ! जानपूर्वक की गई इस स्वुलिका सेवन करके नपने घोडोंपर बैठकरके हमारी जोर जा। द इस सोमवानके जानन्दित हो ॥ २ ॥

दे एन्द्र ! दमारे द्वारा की गई इन स्तुतिकोंसे तेरी शोधा बढती हैं, इस छिए त् दमारे द्वारा की गई इन स्तुतियोंको सब ॥ ॥

है हुन्द ! प्राचीनकालमें जिन ऋषियोंकी स्तृति तुमने सुनी, वे ऋषि मनुष्योंका हित करनेवाले थे। में भी तेशी

क्तुलि करता हूँ, क्वोंकि त् ही हमारा पिता और हमें उत्तम बुद्धि देनेवाका है है है । जो जनेक तरहकी सिद्धिश प्रदान करनेवाके धन हमें देता है, जो स्तीताके स्तोत्ररूप काव्योंकी सुरक्षा करता है, इस धनवान हम्मकी हम सुरक्षा करते हैं। वस श्म्यकी कृपासे लग्न देव भी हमारी रक्षा करें। ५ ॥

| २५० | हर्वन्त उ त् <u>वा</u> हर्ष्यं निर्वाचि तुनूषु शूराः स्पर्यस्य सातौ ।<br>त्वं निर्धेषु सेन्यो अनेषु स्वं बृत्राणि रन्धया सुहन्ते । |         |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 248 | अहा यहिंदर महिनां हमन्त्रात करो वन केन्द्रेन                                                                                       | 0.8.0   |
|     | अहा यदिनद्र सुदिनां व्युच्छान् द्यो यत् केतुमुपमं समन्तु ।                                                                         |         |
|     | न्य १ मिः सींदुद सुरो न होतां हुनानो अत्र सुमगाय देवान्                                                                            | 11 🔻 11 |
| २५२ | व्यं ते तं इन्द्र ये चं देव स्तवन्त शूर् दर्दतो मुघानि ।                                                                           |         |
|     | यच्छां सूरिश्यं उपुमं वर्र्षथं स्वासुती जगुणामंश्रवन्त                                                                             | 11 9 11 |
| २५३ | वोचेमेदिन्द्रं मुघवनिमनं मुहो रायो रार्धसो यद दर्दनः।                                                                              | 11 * 11 |
|     | यो असीनो सर्वास्तिको सर्व तर्व ।                                                                                                   |         |
|     | यो अचेतो ब्रह्मकृतिमिनिष्ठो यूयं पात स्त्रस्तिभिः सदा नः                                                                           | ाष्ट्र  |

अर्थ — [ २५० ] ( इड्यं त्वा विवासि ऊं इवन्ते ) प्रार्थना करने योख ऐसे तुम्झारी प्रार्थना विवादयुद्धमें कोग करते हैं। ( शूराः सूर्यस्य साता तलुषु ) ग्रूर कोग सूर्यकी प्राप्त रीवं काकतक गरीशोमें हो अर्थात वृथंसे गरीशमें वीवांबु प्राप्त हो इस किये तुम्हारी प्रार्थना करते हैं। ( विश्वेषु जनेषु त्वं सेन्यः ) सब कोगोंमें तुम ही सेनाके क्रिये सुयोग्ब सेवाक हो। ( नवं सुहन्तु जुन्नाणि रन्धय ) तु इत्तम गानक शक्षते घेरनेवाके शत्रुकोंका विनास कर ॥ २ ॥

[२५१] दे (इन्द्र) इन्द्र! (यत् अद्या सुदिना व्युच्छान्) जब दिन अच्छे आर्थेने, (यत् समत्सु केतं खपमं द्वाः) जब युद्धीकं संबंधका झान हमें तुम दोग, हमें युद्धका की ग्रक मास दोगा, तब (असुरः द्वाता आग्नः) समर्थे और विश्वधांको युद्धानेवाका अप्ति (सुप्रागाय) हमारे सी नाग्य वर्धनके किये (देवान् दुवानः) विदुधोंको दुकाता हुना, (अञ्च नि सी दृत्य) यहां इस यशमें प्रदीत होकर बैठे॥ ३॥

[२५२] हे (शूर इन्द्र ) ग्रूर इन्द्र देव! (ते वयं ) तुम्हारे ही हम है। (ये मधानि इदता स्ववंतः) जो धनका दान करते भीर तुम्हारी स्वृति करते हैं उन (सुरिभ्यः उपमं वस्त्यं यच्छ ) विद्वानोंके किये श्रेष्ठ धन देवो। वे (स्वाभुवः अरणां सञ्जवंतः) वत्तम ऐधर्यवालं बोकर बुद्धावस्थाकः भोग करें॥ ४॥

[१५१] (यत् महः राधसः रायः नः ददन् ) तो बढे सिद्धित धनका दमे दान करता है, (यः अर्थतः मग्रक्ति अविष्ठः ) तो स्रोदाके रतोवस्य इतिका संरक्षण करता है, (यन मध्यानं इन्द्रं ) कस धनवान् इन्द्रकी कम (इस् बोचेम ) प्रशंसा करते हैं। (यूयं सदा नः स्वस्तिभिः पात ) तुम सदा हमारो सुरक्षा वत्तम कल्यानोंके साथ करो ॥ ५॥

भीवार्थ — प्रकाशमान् वेजस्वी, अकवान् उत्तम सस्त्रजारी, शूरवीर और शत्रुवातक ऐसा मनुष्य ही मनुष्योका सप्ता को । राजा और राजपुरुवीमें ये गुण हों । यह राजा नवनी शक्तिपूर्वक नवने कर्तव्य कमीको करता रहे तथा अपने शास्त्रके पेरवर्षको नवारे । अपने राष्ट्रके सामर्थ्य, यह तथा पौरुषको बढावे ॥ १ ॥

युक्के समय श्रूर पृष्ठपाँकी सहायता करनी चाहिए। मनुष्य अपने शरीरके सामध्यको बहानेके छिए सूर्वकिरणाँका आश्रय केत हैं। सूर्यकिरणाँका स्नान करनेसे शारीरिक शक्ति वदनी है। तो श्रूरवीर तरण ही वे शश्टूकी रक्षाके छिए सैन्यमें मरती हों और सनमें भी तो विशेष श्रूरवीर हों वे सेनाका संचाधन करें ॥ २ ॥

प्रभु अब मनुष्योंको शाम प्रदान करेगा, शानियोंको प्रेरणा देनेवाला बग्नि अब सौभाग्यको बग्निके छिए शानियोंको मनुष्योंक पास सन्दर करेंद्र वेजस्ती बनायेगा, वही दिन मनुष्योंके छिए सर्वश्रेष्ठ दिन होगा ॥ ६ ॥

मनुष्य यह समझे कि वे सब उस प्रभुक्ते जीरस पुत्र हैं, इस लिए वे जन्य जमहाय मनुष्योंकी धनादिसे सहाबता करें जीर इंपरकी स्तुति करें | हे प्रभो ! ज्ञानीयोंको धन दो जीर वे ज्ञानी समृद् और जतिवृद् होकर दीर्घ जायुत्रक मीवनका ववसोग करें ॥ ७ ॥

### [ 38 ]

| ऋषि:- मैत्रावरुणिर्वसिष्ठः । देवता- इन्द्रः     | _<br>  छ | न्दः- गायत्री, १०-१२ विराह । |         |
|-------------------------------------------------|----------|------------------------------|---------|
| २५४ प्र व हुन्द्रांय मादंनं हयेश्वाय गायत       | 4        | सर्खायः सोमपात्रं            | 11 8 11 |
| २५५ शंसेदुक्यं सुदानंव उत युक्षं यथा नरः        | 1        | चुकुमा सत्यराधसे             | मिशा    |
| २५६ त्वं न हन्द्र वाज्यु स्त्वं गुब्धु। शंतकते। | 1        | त्वं हिरण्युयुर्वसो          | ॥३॥     |
| २५७ व्यमिन्द्र स्वायको अभि म णोतुमा नृषन्       | 1        | विद्धी त्व र स्थ नो वसो      | 11.8.11 |
| २५८ मा नी निदे च वक्तीं ऽयीं रन्धीरराविणे       | 1        | स्वे अपि ऋतुर्मर्म           | 0.80    |
| २५९ स्वं वर्मासि सप्तर्थः पृरोयोषश्चं वत्रहत्   | 1        | स्वया प्रति बुवे युजा        | H & H   |

[ 38 ]

अर्थ-[२५४] हे (सखाय: ) हे मित्रो ! (चः हर्थेश्वाय स्ते।मपावने ) तुम उत्तम घोडीवाछ और सोम

वीनेवाछ ( इन्द्राय मादनं प्र गायत ) इन्द्रके किये जानन्दकारक काव्य गावो ॥ १ ॥

[२५५] (उत ) बीर ( सुदानवे सत्यराध्यसे उक्धं ) इत्तम दान देनेवाले और सस्य धन जिसका है ऐसे इन्तरे किये स्त्रोत्र ( यथा नरः सुक्षं ) असे बन्द नेता तेतस्त्री स्त्रोत्र गाते हैं, वैसा ही ( शंस इत् ) द्वस भी वही,

बौर इस नी ( चक्रम ) बरेंगे ॥ २ ॥

[ २५६ ) दे ( इन्द ) इन्द ! (त्यं नः वाजयुः ) त इमारे जिये धनकी अभिकादा कर ! इमे धन देनेकी इच्छा कर । दे ( दातकतो ) सेंक्डों प्रशस्त कमें करनेवाक ! (त्यं गठयुः ) तम इमारे जिये गीजींकी कामना करें। इमें गीप देनेकी इच्छा करो । दे ( यसो ) निवासकर्ता ! (त्यं हिर्णय गुः ) त इमारे जिये सुवर्णकी कामना कर ॥ ६ ॥

[२९७] हे ( खुषन् इन्द्र ) बढ़वान् इन्द्र ! (तथायवः वर्ष अभि प्रणोतुमः ) वेशे प्राप्तिकी इच्छा करनेवाले इस तुम्शरी स्तुवि गाते हैं। हे ( बस्रो ) निवासकार्त ! ( अस्य मः विक्रि ) इस इसारे स्तोतको तुम ध्यानसे सुनो ॥ ध ॥ [२९८ ] ( अर्थः वक्तवे निदे अराव्णे मः मा बन्धि ) तु इमारा स्वामी है, इमको करोर बोकनेवाले, निद्रक,

वथा कंजूसके अधीन मत रच । ( समः कृतुः त्वे अपि ) मेरा यह तेरे पास पहुंचे ॥ ५ ॥

[२५२] हे (सुन्नहुन्) शत्रुका नाश करनेदाले इन्द्र ! (त्यं वर्म आसि ) त् हमारा करच है। (स प्रधः) है पर्दत्र संरक्षण करनेसे प्रस्ति है। त् (पुरी योधः च असि ) सामनेसे युद्ध करनेवाका है। (त्यया युजा प्रति सुने ) वेरी सहाववासे इम शत्रुको बच्छ। उत्तर है। बनका नाश कर सकें।। ६।।

भाषार्थ — जो जनेक तरदकी सिद्धि प्रदान करनेशके धन हमें देता है, जो स्थोठाके स्तोत्रहण कार्थोकी सुरक्षा करता है, उस क्यदान् इन्द्रकी इम प्रशंसा करते हैं। उस इन्द्रकी कृषासे अन्य देव भी हमारी हर वरदसे रक्षा करें ॥ ५ ।

है मित्रो | तुम क्तम बोधोंवाडो और सीम पीनेवांड इन्द्रके प्रशंसाकारक कार्योंका गायन करो ॥ १ ॥ को क्तम शिविसे दान देवा है, क्सीका पन सका होता है । प्रशु सबको दान देकर सबका स्तम शिविसे पोपण

करवा है, इसकिए इसकी ही प्रशंक्षाके गीत गांने चाहिए॥ र ॥

हे इन्द्र दिहासे धन देनेकी इच्छा कर । हे अनेकों तरहवे बसम कर्व करनेवाडे इन्द्र दिहासे गार्थ मो प्रदान कर । दू होते सोशा देनेकी भी इच्छा कर ॥ ३ ॥

है बहवान् इन्द्र ! तुसे प्राप्त करनेकी इच्छा करनेवांके इस वेरी स्तुवि गावे हैं, इस हमारी स्तुविको व् ध्वावसे

शुवाद थ ।।

है इन्द्र ! यू इमारा स्वामी हैं, इस किए इम शुप्तते प्रार्थना करते हैं कि यू हमें कभी भी ऐसे मनुष्योंके दशमें मत कर कि जो कक्षेत्र भाषण करनेवाके, जिल्हा करनेवाके और कंजूस हों ॥ % ॥

| 280 | मुद्दी जुतामि यस्य ते उर्नु स्वधावेशी सहः । मुस्नाते इन्द्र रोदंसी     | 11 9 11  |
|-----|------------------------------------------------------------------------|----------|
|     | तं स्वां महत्वंती परि भुवद् वाणीं सुपावंरी । नश्चंमाणा सह चुनिः        | ॥ ८ ॥    |
| २६२ | क्रध्वीस्रस्वान्विन्दंवी भ्रवंत् दुसमुपु द्यवि । सं ते नदनत क्रुष्टयं: | 11 % 11  |
| २६३ |                                                                        |          |
|     | विशंः पूर्वीः प्र चंरा चर्षिष्राः                                      | 11 2 11  |
| २६४ | वुरुव्यचसे महिने सुवृक्ति मिन्द्रांय ब्रह्मं जनयन्तु विष्राः।          |          |
|     | तस्य वृतानि न मिनन्ति घीरांः                                           | 11 22 11 |

अर्थ— [२६०] हे (इन्द्र) इन्द्र! (महान् असि) त् सबसे वक्षाहै, (यस्य ते सहः) वेरे वक्को (स्वधावरी, रोवस्तो अन्न मस्ति ) भवताकी चावापृषिकी भी मानती है।। ७॥

[२६१] (तं स्वा स-यावरी) तेरे साथ जानेशकी (द्याधाः सह नक्षमाणा) तेजेंके साथ फैडनेबाडी (मरुन्वती वाणी) वीरों द्वाराको स्वृति (परिभुवन्) वृत्ते स्वीकार करे। तेरी स्वृति सर्वत्र होती रहे।। ।।

[२६२] (उपदावि त्या वस्म ) युक्तेकके समीप तुझ दर्शनीयके किये (ऊर्घ्वासः इन्द्यः भुवन्) करर करर घरनेवाके सोम सिद्ध हो रहे हैं। (कृष्ट्यः ते सा समन्ते ) और प्रताएं तुम्हें नमन करती है।। ९ ।।

[२६३] (यः महीत्रद्धे महे प्रभाष्ट्यं ) तुम चनका संवर्धन करनेवाले महार् वीर रुद्धके किये सोमर्थ भर हो। (प्रचेतसे सुमति प्रकृणुष्यं ) विशेष ज्ञानवान् इद्धके विथे बत्तम स्तुति करो। ( खर्षणियाः पूर्वीः विदाः म खर ) मनाबाँकी कामनाबाँको पूर्व करनेवाले तुम प्रजाबाँमें संचार कर ॥ ३०॥

[२६४] (अरुव्यक्षमे महिने इन्द्राय सुत्रुक्ति) चारी बोर यशसे फैरे बौर वहे इन्द्रके खिवे स्तुष्ठि बौर (ज्ञह्म विद्राः जयन्त्र) इविष्यास ज्ञानी छोग तैयार करते हैं। (तस्य ज्ञतानि धीराः न मिनन्ति) उसके संरक्षणदि वर्तीका निवेश धीर पुरुष भी वहीं कर सकते ॥ १९ ॥

आवार्य — यह इन्द्र हर शरहसे रक्षा करनेके कार्यमें प्रसिद्ध है, इस लिए यह इन्द्र हम प्राणियोंका कवच ही है। इस कथचसे सुरक्षित होकर इस लपने शत्रुजीका नाश करें। राश शत्रुजीका नाश करके प्रश्राकी रक्षा करें। यह प्रश्राके किए कथचके समान हो ॥ ६ ॥

हे इस्त्र ! तू सबसे महान् है, तू सबसे व्यविक बळशाकी है। तेरे इस बढके वागे वस प्रदान करनेवाके यू और प्रविविक्षोक भी भन्न होते हैं।। • !!

हे इन्द्र ! तेरे साथ जानेवाकी, तेजों हे साथ फेडनेवाकी वीरोंके द्वारा की गई स्तृति तुझे बताशाकी बनावे ॥ 4 ॥

हे इन्ह्र ! बरवन्त सुन्दर ऐसे तेरे डिए शत्माह प्रदान करनेवाडे सोमरस तैयार किए जा रहे हैं जीर असके साथ ही प्रजार्थे नश्चनापूर्वक लेरी स्तृति मा रही हैं ॥ ९ ॥

धनका संवर्धन करनेवाले महान् दीरहे लिए सोमरस वेकर इसका पूरी तरह सन्कार करना चाहिए। विशेष आजी वीरकी प्रशंसा करती चाहिए जीर प्रताओंको जायहणकताओंकी सरफ ध्यान देनेवाला राजा प्रजानोंसे संचार करके बनकी जायहणकताओंको जाने, उनकी जयस्थापर विचार करें।। १०।।

सभी प्राणी उस प्रभुकी महिमाका गान करते हैं और सभी उसके नियमोंके बनुकुड़ होकर चलते हैं, क्योंकि आमी भी इस प्रभुक्ते नियमोंका उसकेंचन नहीं कर सकते । तब साधरण प्राणियोंकी तो बात ही क्या ॥ ११ ॥ **१६५ इ**न्द्रं **वाणीरत्रंत्तमन्युमेव** सन्ना राजानं दिधरे सहैद्ये । हर्यस्थाय बहेया समापीन्

11 (2 11

[ 38 ]

अविः- (१-२५) मैत्रावहणिर्विमिष्ठः, २६ पूर्वार्धर्वस्य शक्तिर्वासिष्ठे। वा (शास्त्रायमे ब्राह्मणे), २६-२७ शक्तिर्वासिष्ठो वा (ताण्डके ब्राह्मणे)। देवता- इन्द्रः। फ्रम्यः- प्रमायः- (बृहती, सतोवृहती), ३ द्विपदा विरादः।

२६६ मो पुत्वी नाधतेश्वना उऽरे असामि रीव्मन्।

अशराचांचित् सधमादं नु आ गंही इ वा सभुपं श्रुधि

11 8 11

१६७ इमे हि ते बहाकृतेः सुते सचा मधी न मध आसंते।

इन्द्रे कामं जरितारों बन्यको रथे न पाडमा दंधः

11 2 11

२६८ ग्रायस्कांमो वर्जहस्तं सुदक्षिणं पुत्रो न पितरं हुवे

用专用

अर्थ- (२६५) ( समा रामानं अनुत्त-मध्युं ) सब विषका रामा और जिसका बस्साह अप्रतिम हैं ऐसे ( इन्ह्रें व्याणीः सहस्य द्यारे ) इन्द्रकी बसंसा अपना बळ क्यानेके किये की जाती है । अतः ( ह्यंश्वाय आपीन् सं बहुंय ) क्तम बोडोंको जोतनेयोक इन्द्रकी स्तृति करनेके क्षित्र अपने सित्रोंको बस्साहित कर ॥ ३२॥

[ ३२ ]

[ २६६ ] ( त्या वाधनः चन अस्मत् आरे ) तेश स्तृति करनेवाळे वे स्त्रोता हमसे तूर ( मो सु नि रीएमन् ) न रमते रहें । (आराचात् चित् नः सधमावं आ गद्दि ) तूरसे भी त् इवारे वक्षगृदमें वा। ( रह वा सन् उप भुषि ) वही रहकर इवारा स्त्रोत्रका अवन कर ॥ १ ॥

[ २६७ ] ( ते सुते इमे ब्रह्मकृतः हि ) तुम्हारे क्रिये सोमास निकालनेका कार्य बळतेके समय ये स्तोत पाठकर्ता क्रिय ( मधी मध्य म ) ग्रह्ममें मधुमकिवर्षी बैठनेके समान ( सचा आसते ) साथ साथ बैठते हैं। ( वस्यवी सरितारः ) वन कार्यनाओं स्तोत्रपाठी ( रथे न पार्य ) रथमें पांव रक्षनेके समान । इन्हें कार्म भाव्युः ) इन्हमें वपनी इच्छाको रक्षते हैं। १ व

[ २६८ ] ( पुत्र : पितरं म ) पुत्र पिताको पूछता है इस तरह ( रायस्कामः ) धनकी कामना कानेताका में

( वज्रहस्तं सुद्क्षिणं हुवे ) बज्रवारी उत्तन दावा ह्न्यूकी प्रार्थना करता हूं ॥ ३ ॥

भाषार्थ— राजा सन्। बरसाही हो, वह कमी बीन वा किस्साही न हो। राजपुरुष भी ऐसे ही हों। इन्द्रकी स्तुतिका साम काने हे वक बदाने हे क्याब अनुष्योंको ज्ञात होंगे। इस प्रकार अनुष्य साथं भी यस प्रसुधी स्तुति करे जीर दूसरोंको भी बसकी स्तुति करनेकी प्रेरणा दे ताकि वे भी जपना यक वटा सकें॥ १२ ॥

दे बुग्ज ! वेडी स्तुति करनेवाके स्तोता हमसे तूर रहकर जागिन्दत हों जर्थात् दम कोई ऐसा काम न करें कि वे

इससे त्र रहना कार्दे । द् भी इसारे बाइगृहर्ने बाकर इसारे द्वारा किय आनेवाके स्तीत्रोंका श्रवण कर ॥ १ ॥

जिस तरह करोते मधुमिकार्था बैठती हैं, कसी तरह ये स्तोता बड़में संगठित होकर बैठते हैं। धन मासिकी हुण्डा करनेवाके इन्यमें ही अपने स्वानको केन्द्रित करते हैं॥ २ ॥

सनुम्ब इन्द्रसे ही यस पानेकी इच्छा करे ! जिस तरह विताका धन पुत्रको शास होता है, जसी तरह इन्द्रसे सुझे यथ शिके, क्योंकि यह नेश विता है और मैं कसका पुत्र हूं ॥ ३ ॥

| १६९ | इम रन्द्रांच सुन्विरे सोमासो द्रष्यां शिरः।               |         |
|-----|-----------------------------------------------------------|---------|
|     | ताँ जा मदीय वजहस्त पीत्रये हरिस्या गुद्धोकु आ             | 11 8 11 |
| 900 | श्रवुच्छुन्कंर्ण ईयते वर्धनां न् चिको मधिषुद् गिरंः।      |         |
|     | सुद्यश्चिद् यः सुद्द्याणि घृता दु अकिर्दित्संन्तुमा मिनत् | 11 5 11 |
| १७१ | स बीरी अपंतिष्कृत इन्द्रेण ब्युद्धे नृभिः।                |         |
|     | यस्ते गभीरा सर्वनानि वृत्रहन् त्युनोत्या च भावति          | 11 € 11 |
| १७२ | भवा वर्ह्यं मधनन् मुधोनां यत् समजिति वर्षतः।              |         |
|     | वि त्वाईतस्य वेदेनं भन्नेम् या दूणाभी भरा गर्यम्          | 11 9 11 |

अर्थ—[२६९] दे ( यज्ञहरून ) वज्र हायमें केनेवाके इन्द्र ! ( वृष्याशिष्टः इसे सीमासः ) वहीसे मिश्रित वे सोमरस ( इन्द्राय सुन्तिरें ) इन्द्रके किये तैयार हो रहे हैं । शुरुहारे किये ही हो रहे हैं । (तान् मदाब पीतये ) बानन्द्रके किये बनको पीनेके किये ( ओकः हरिस्यां का यादि ) यज्ञ स्थानवर घोडोंसे आयो ॥ ॥ ॥

[२७०] (श्रुत्कर्णः वस्ता ईयते ) प्रार्थना सुननेकं क्षियं तस्वर कर्णनाका इन्त्र है, उसके वास इम धनोंकी प्रार्थना करते हैं। (नः गिरः श्रवत् ) वह इमारी प्रार्थना सुने। (नु चित् मर्धियत् ) करावि इमें दिसिय न करे, इमारी प्रार्थना निक्क न करे ! (सद्याः चित् या दाना सहस्त्राणि द्यत् ) तस्काव ही वह सैंकडों और इजारोंकी संक्वामें क्षेत्रकों देश है। (दिश्तन्तं न किः आ मिनत् ) देनेको इच्छा करनेवाके उसको कोई रोक नहीं सकते ॥ ५ ॥

[२७१] हे ( तृत्रहत् ) वृत्रको मारनेवाके इन्द्र ! ( ते याः गामीरा सवनानि सुनीति ) तुन्हारे किये दे गरमीर सोमके सवन जो करता है ( आ धावति च ) नीर तुन्हारे किये बीझता करता है ( सः वीरः इन्द्रेण ) वह वीर इन्द्रेक हारा ( मप्रतिष्कुतः ) विरुद्ध मावसे प्रतिरोधित न दोता हुना ( नृभिः शुशुवे ) मानदीके हारा संसेवित दोता है । संमानित दोता है | द व

[२७२] हे (मध्यन्) धनवते ! (मध्यनं चक्रधं भवः) धनवान् दाताओंका करच जैसा संस्थक बनो। (यत् रार्थतः समजासि) स्वर्धा करनेवाछ बातुओंका निवारण करो। (स्वाहतस्य वेदनं विभन्नेमिहि ) दुन्हारे इसा मारे गये बातुके धनका इस सब बंदवार। करेंगे। (दुनिद्याः गयं सामरः) जिसका बास नहीं होता ऐसा दुम इसे धन हो। ॥ ॥

भाषार्थ- हे इन्द्र ! वृद्दीसे मिशित वे सोमस्स वेरे किए तैन्यार किए वा रहे हैं। तृ इन रलोंको वीनेके किए इनारे पास बा ॥ ॥ ॥

वह र्न्य वा प्रविधाकी प्रभुवार्धना सुननेके किए सदा तत्तर रहता है, बाधह्यकता है केवक ह्वयसे प्रार्थना करने-की । हर्वसे प्रार्थना किए जानेपर वह अवस्य सुनता है । यह पेसी प्रार्थनाको कभी विषयक नहीं करता । जब वह अपने वपासकी रूक्ता पूर्ण करनेके किए तैक्यार रहता है, यब कसे कोई रोक नहीं सकता ॥ ५ ॥

को सक्षे इन्यसे प्रमुकी क्यासना करता है, वह प्रमुक्ते विशेषमें का प्रतिकृत कभी नहीं जाता लियु कसके हारा

संवर्षित होकर मनुष्येकि द्वारा संमानित भी होता है ॥ ६ ॥

हे प्रवर्षताकी प्रमो ! त् शताबाँकी करचके समान रक्षा कर तथा उनके साथ जो शतुता करते हों, कनका त् वास कर, तथा इसको त् वक्षव थम प्रशास कर ॥ ७ ॥

१० ( स. स. भा, भं, ७ )

| २७३  | सुनोवा सोगुपाले सोमुमिन्द्राय वृक्तिन ।                                                         |         |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|      | पर्चता पक्तीरवंसे कुणध्वमित पण्डिन पंजत मर्गः                                                   | 11 > 11 |
| 4.08 | मा स्रेथत सोमिनो दर्शता महे कुणुष्तं राथ आतुर्जे।<br>तुरणिरिजीयति क्षेति पुष्यति न देशसीः कदलवे |         |
| २७५  | निकैं सुदामो रथं वर्शस न शिरमत्।                                                                | ग९म     |
|      | इन्द्रो यस्यांतिता यस्य मुख्तो गमुत् स गोमंति वर्ज                                              | (*      |
| २७इ  | गमुद् वाज बाजयंश्विनद्र मत्ये यस्य स्वमंतिता भूवं।।                                             |         |
|      | अस्माकं बोध्यविता स्थाना मस्माकं श्रु नुणाम्                                                    | म ११ म  |

अर्थ — [२७३] ( विश्वणे सोमपान्ने हन्द्राय सोमं सुनाते) बज्रवारी सोमपान करनेवाने इन्द्रवे किये सोमरस विकालो । ( अवसे पक्तीः पचत ) जपनी सुरक्षाके किये इन्द्रके मीतिके किए पुरोहाशावि जन पकानो ( कृणुद्धं इत् ) इन्द्रके किये ये सब कर्म करो । ( मया पृणाम् इत् पृणते ) इन्द्र सुन्न देता हुना इस बज्रवर्मको पूर्ण संपन्न बरका है ।। ६ ॥

[२७४] (सोमिनः सा क्रेंघत ) सोमयानसे पिछे न हटो। (वृक्षत ) इक्षतासे कर्म करते रहो। (महें भागुने ) वहें तथा शतुके विनाशक इन्द्रके क्षिये तथा (राये क्रणुष्ट्रने ) धन श्रासिके किये यह करो। (तरिणाः इत् अर्थात ) स्वशसे कर्म करनेवाछ। निःसदेह विजय करता है, (क्ष्रीत पुच्यति ) वह अपने परमें निवास करता है, पृष्ट होता है, (क्ष्यान वे देवासः न ) कृष्सित कर्म करनेवाकेके सहायक देव नहीं होते।। ९॥

[२७५] (सुद्दासः रथं मिकः परि आस ) उसम दाताके त्यको कोई दूर नहीं रस सकता। (त दीरमत्) न बसको जन्मत रममान कर सकता है। (यस्य रिवृता इन्द्रः) तिसका रक्षक इन्द्र है भीर (यस्य महतः) जिसके रक्षक मन्त् हैं। सः गोमांस वज्रे गमत् ) वह गीजों राके वादमें जाता है, इसके पास गीजों के सुण्ड होते हैं॥ १०॥

[२७६] हे (इन्द्र ) इन्द्र ! (त्य यस्य आंवता भुवः ) तुम जिसके रक्षक होंगे, वह ( मर्तः बाजयन् वाजं गमत् ) मनुष्य तुम्हारा यद्म गाता हुणा अवको प्राप्त करता है । हे (शूर ) शूर ! ( अस्माकं स्थानां अधिता बोधि ) हमारे रथोंका रक्षक बनो । जीर ( अस्माकं नृष्णां च ) हमारे प्रविधातिकोंका रक्षक होओ ॥ ११ ॥

भावार्थ— है मनुष्यो । वज्र बारण करनेवाक तथा सोम गण करनेवाके स्टब्र के किए सोमरम वैद्यार करो । इंग्यूबी प्रसक्त करके उससे बावनी सुरक्षा करवानेके लिए उसका सरकार करो । ऐसा करनेसे इन्यू सुक्त देता हुना हर बेठ कर्मकी पूर्व सम्पक्त करतर है ॥ ८ ॥

मनुष्य श्रेष्ठ कमें करनेमें सार्व भी पीड़े न हटे और न दूसरोंको विश्वक करें। शत्नुनाशी औरकी तन, सन और धनसे सहायता करें। जो कीश्रतासे पर उक्तम शितसे कमें करता है, वही सर्वत्र विजय मास करता है और अपने चरमें आवंत्रसे रहता है। ऐसे मनुष्यकी देव भी सहायता करते हैं। इसके विपरीत कृतिसत कमें करनेवाडेकी सहायता करते हैं। इसके विपरीत कृतिसत कमें करनेवाडेकी सहायता करते हैं। इसके विपरीत कृतिसत कमें करनेवाडेकी सहायता करते हैं।

उत्तम दाता या एक उत्तम दासके समान प्रमुकी सेवा करनेवाहेकी गति सर्वत्र होती है। बसकी गतिको कोई रोक नहीं सकता। ऐसे मनुष्यके दक्षक इन्द्र भीर मन्त् होते हैं, इमकिए वह हर तरहके ऐदर्श्यसे मुक्त होता है॥ ३०॥

हे इन्द्र ! त् जिलका रक्षक होता है, वह तंती कृपासे समृद्धि पाकर तेरा कल सर्वत्र गावा है। हे ग्रूपवीर इन्द्र ! त् इमारे स्थोंका रक्षक वस और इमारे पुत्रपीत्रादिकोंकी की रक्षा कर ॥ १३ ॥

| २७७ | उदिकृष्ट्य रिच्यते अशो धनुं न जिम्युष्:।                 |          |
|-----|----------------------------------------------------------|----------|
|     | य इन्द्रो इरिवान् न देमन्ति तं रिश्रा दक्षं दघाति सोमिनि | ा १२ ॥   |
| २७८ | मन्त्रमसंबु सुधितं सुपेशंसुं दधांत याद्वियेष्वा ।        |          |
|     | पूर्वीश्वन प्रसितयस्तरनित तं य इन्द्रे कर्मणा भुवत्      | 0 (\$ 0  |
| २७९ | कस्तर्थिनद्व स्वावंसु मा मत्यों दधपेति ।                 |          |
|     | श्रुद्धा इत् ते मध्युन् पार्थे दिवि बाजी वार्जे सिषासित  | 11 48 11 |
| 260 | मधीनैः स वृत्रहर्येषु चोदय ये ददंति प्रिया वर्षु ।       |          |
|     | त्व प्रणीवी दर्यश्च सुरिभि विश्वां वरेम दुन्तिवा         | ॥ १५ ॥   |

अर्थ — [२०७] (यस्य अंदाः रिच्यने ) जिस इन्त्रका कोमरसका भाग अन्योंकी अपेका अधिक होता है, (जिन्युषः धर्म म ) विज्ञवी वीरक धनक सणान (उत् इत् जु ) निःसंदेद (यः हरिवान् इन्द्रः सामिति देशं द्धाति ) जो धार्बोदाका इन्द्र सोमधाग करनेवालेमें वक धारण करता है (तं रिपः न दभन्ति ) कसको चत्रु महीं दबाते ॥ १२ ॥

[२७८ | (असार्वे सुधितं सुपेशसं मंत्रं ) यहा बत्तम बनाया सुन्दर मंत्रोंका स्तोत्र ( यक्षिपेषु आद्धात ) यज्ञके योग्य देवीमें इंदर्क किये ही सर्वण करो । ( यः कमणा इंद्रे भुवत् ) त्रो अपने स्तोत्रगानरूप कमंसे इन्द्रक मनमें

स्थान पाता है, ( ते पूर्वी: प्रसितयः न तरित चन ) वसको काई बंधन कट नहीं देवे ॥ १६ ॥

[२७९] दे (इन्द्र) इन्द्र | (मत्यः ) जो मनुष्य तुम्हारा प्रिय होता है (तं त्वा-वसुं कः आ दधर्षति ) हम तुम्हारे अक्को कौन अय दिखा सकता है है (मध्यवन् ) धनपते ! (त्वे इत् श्रद्धा ) तुम्हारे अपर जो श्रदा रखता है वह (वाजी) बक्रवान् होता है, (पार्ये दिवि वाज सिपासति ) और पार होनेक विनमें भी धन पास करता है वह (वाजी) बक्रवान् होता है, (पार्ये दिवि वाज सिपासति ) और पार होनेक विनमें भी धन पास

[ १८० | ( मघोना ते ये प्रिया वसु ददति ) तुम हैसे धनीको हो विव धन धर्गण करते हैं, उनको ( तुम इत्येषु चोद्य ) वृत्रवधके समय बन्साहित करो । हे ( दुर्यश्व ) उसम घोडीवांड इन्द्र ! ( तव प्रणीती ) तुन्हारी गीतिक द्वारा ( स्र्रिक्शिः विश्वा दुरिता तरेम ) द्वानियोंके साथ रहकर सब वावींसे हम वार हो हायेंगे ॥ १५ ॥

आवार्थ — सोमवागर्मे इन्द्रको सोमरसका भाग जभिक दिया जाता है। तिस तरह दिजयी दीरको भन जभिक निकता है, इसो तरह इस विजयी इन्द्रको सोमरस जभिक मिळता है। ये बीर इन्द्र सोमयश करनेवारेको यक प्रदान करता है, यस चळके कारण इसके सभी शशु प्रशस्त हो जाते हैं॥ १२ ॥

इन्द्र सभी देवीमें प्रमुख है। वह देवींका राजा है, इसकिए वह सभी तरहबी स्वृतिबॉर्ड बोग्य है। जो अपनी

स्पासनाके द्वारा इन्द्रके अनमें नपना स्थान बना छेता है, असे किसी शरहके बंधन कछ नहीं देते ॥ १३ ॥

दे हुन्द ! जो देश शिव मक होता है, उसे महा कीन मय दिवा सकता है वर्षात हुन्द्रका मक हर तरहसे निर्मीक होता है। जो तुझनर भदा रक्षता है, वह बक्षतान् होता है जीर संकटके क्षणोंमें भी देखकेशाळी बना रहता है ॥ १॥ ॥

ओ इन्त्रकी उपासमा करता है वह शतुभागके किए किए शनेवाके युदमें सदा असाहपूर्व रहता है। उत्तम धर्म नियमों में रहने के सब पाप दूर हो सकते हैं। क्वानियों के साथ रहने से तो निश्तन्देह पापसे बचा जा सकता है। १५ ह

| 261        | तवेदिन्द्रावमं वसु स्वं पुंच्यति अध्यमम् ।              |                                       |
|------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|            | सुत्रा विश्वस्य पर्मस्य राज्ञित निकिष्टा गोषु वृण्यते   | स १६ ॥                                |
| २८२        | त्वं विश्वस्य धनदा मंसि श्रुतो स है भवन्त्याज्ञयं:।     |                                       |
|            | त्वायं विश्वा पुरुष्ट्य पार्थिवी उत्तरपुर्नामं भिक्षते  | 11 29 11                              |
| <b>३८३</b> | यदिन्द्र पार्वतस्त्र मेतावंद्रमीर्थीय ।                 | 25 (1                                 |
|            | क् <u>तोतार्मिव</u> दिविषय रदावस्रो न पापुत्वार्य रासीय | 11 8 6 11                             |
| २८४        | शिक्षेयमिनमंहयते दिवेदिवे राय आ कंहचिदिहै।              | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
|            | नुद्दि त्वदुन्यनमंघदन् नु आध्यं बस्यो अस्ति पिता चुन    | 11.23.11                              |

मर्थ— (२८१] हे (इन्द्र) इंग्री (अवमं वस्तुतव इत्) वृधिनीयरका चन तुन्हारा ही है, (त्वं प्रध्यमं प्रध्यस्य ) त् मध्यम चनको पुष्ट करता है। (विभवस्य परमस्य राजिता) सब केन्न चनपर भी तुन्हारा शक्त है यह (सजा) साम है। (त्वा गोणु म कि। वृध्वते ) तुन्हें गीनोमें रहनेसे कार्द् शेक नहीं सकता ॥ १६॥

[२८२] (स्वं विश्वस्य धनदा श्रुतः असि ) तुम सब बनोंड दाता प्रसिद्ध हो। (ये आजयः हैं भवन्ति) को युद्ध होते हैं बनमें भी तुम प्रसिद्ध हो। हे (युक्कृत् ) बहुतों द्वारा प्रश्नेतित तीर [(अयं विश्वः पार्थिवः) ये सब प्रव्योत्तके मनुष्य (अवस्युः नाम भिक्षते ) जपनी सुरक्षांड क्रिये तुम्हारी ही प्रार्थना करते हैं ॥ १७ ॥

[ २८२ ] हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( यस यावतः स्वं ) जितने धनका स्वामी धु है ( पतावस् अहं ईशीय ) काना सब धन में प्राप्त करना चाहता हूं । हे ( रक्षिक्षों ) धनके दावा ! ( स्तीतारं इत् दिधिपेय ) स्ताताकी सुरक्षा हो ऐसी मेरी इच्छा है । ( पापत्वाय न रासीय ) पाप बढानेके किये धनका दान में नहीं करना । १८ ॥

[२८४] (कुडिचि देवे महस्ते ) व्हींपर सी बहुनेबाछे उपासना करनेवाळ भक्तक किये (दिने दिने रायः शिक्षेयं इत्) प्रतिदिन में बनका दान जनहन करूंना । है (मधनन्) बनपते । (मः आध्यं त्वत् अन्यत् महि) हुमसे मिन हमारा कोई बंध नहीं है । (वस्यः पिता चन अस्ति ) न प्रशंसनीय पिता ही दूसरा है ॥ १९॥

भावार्थ— यह साथ है कि इस प्रधीपर, जन्तरिक्षतें और धुकोकमें जितना भी कुछ ऐसर्व भरा पढा है, वह सब प्रभुका है। प्रभु ही उन सबका प्रभाव स्वामी है।। १६॥

वह प्रमु इतने वह प्यर्वका स्वामी होनेपर भी जहान दावा है। वह चनके वाताके रूपमें बहुव प्रसिद्ध है। युद्धोंमें सी चा शतुनाक्षणके कार्बमें भी वह जहायकस्वी है, इसकिए व्यर्जा सुरक्षाके किए सभी प्राणा करी प्रमुकी धरणमें जाते हैं।। १० ।।

है इन्छ ! जिवने चमका स्वामी तू है, कवने ही विस्तृत धनका स्वामी में भी होते ! में घनका स्वामी होडर स्तीताकी रका करूं । में पाप कहानेके कामोंमें कभी भी बपना चन क्षाचे न करूं है १८ ॥

इन्त्र कहता है- 'में प्रतिदिन स्थासकको धन देना हूं, ' यह सुनकर ऋषे कहता है- है धनवते ! तुझसे स्थि वा केरे शिवाब हमारा बन्धु और कोई नहीं है जीर बाही कोई दूसरा पिता है। तु ही हमारा पिता, माई और पिता जयित् सर्वस्य है ॥ १६ ॥

| २८५ वुर् | गेरिव सिंवासति बार्ज पुरेच्या युआ ।                 |        |
|----------|-----------------------------------------------------|--------|
| 361      | व इन्द्र पुरुद्तं नमे शिरा नेमि तप्टेंव सुद्धेम्    | ।। २०॥ |
| २८६ न इ  | युवी मरयें। विनद्वे वसु न संबंन्तं रुचिनंश्वत् ।    |        |
| सुव      | किरिनमंघवन तुम्यं मार्वते देष्णं यत् पार्थे दिवि    | ॥ ५१ ॥ |
| २८७ धारि | िस्वां भूर नोनुमो । ऽद्वेग्धा इव भेनवेः ।           |        |
| र्श      | नमस्य जर्मतः स्वर्धेश्व मीशानिमन्द्र तुस्थुर्यः     | ॥ दर ॥ |
| २८८ न स  | नार्वी अन्यो दिष्यो न पार्थियो न जाती न जीनिष्यते । |        |
| अ्थ      | यन्ती मधवानिनद्र वाजिनी गुरुयन्तंस्त्वा इवामहे      | म २३ ॥ |

अर्थ— [२८५] (तरिणः इत्) स्वरासे कर्म करनेवाका मनुष्य (पुरंक्या युजा वाजं सियासित ) वदी कारकावती बुक्ति साथ युक्त होकर बळ तथा बच प्र.स करता है। (सुद्ध्वं ने मि स्वष्टा इव ) कराम कवती वक्षते।मको वक्षांण नमाता है, बस तरह (गिरा व: पुरुद्धतं इन्द्रं आ नमें ) में अपनी स्तृतिसे आपके स्थि बहु अर्थसभीय इंद्रंडा में अपनी बोर जानेके सिवे बहु अर्थसभीय इंद्रंडा में अपनी बोर जानेके सिवे नदाता हूं ॥ २०॥

[ २८६ ] ( मार्थः दुषुनी यञ्च न विन्दते ) सनुष्य द्वेर स्तोत्रसे धन मही गास का सकता । ( स्रेथन्तं रियः न नहात् ) दिसको धन नहीं प्राप्त हो सकता । हे ( मधन्त् ) धनपेत ! ( पार्थे दिवि ) दुःससे पार होनेके प्रपत्नसे पुक्त दिनमें ( मान्नते देक्षां ) मेरे जैसे मकके विवे देनेकाम धन ( तुःस्यं सुदाक्तिः इत् विन्दते ) तुनसे क्तम पाकिसे कतम कर्म करनेवाका ही प्राप्त करता है ॥ २१ ॥

[ २८७ ] है (शूर) शूर इंद ! (अस्य जगतः ईशानं ) इस जंगम वस्तु गातके स्वामी तथा (तस्युयः ईशानं ) स्थावर विश्वक स्वामी एसे । स्वर्टशं स्वा ) दिन्याणिताके तुमको (बादुग्याः इव धेनवः ) व दुरी दुर्र गीवें जिस तरद वोदन दोनेक क्षिये बस्युक दोती है बस तरह इस (अभि लो जुमः ) स्वरण करते हैं ॥ २२ ॥

[ २८८ ] हे (सचनन् इंद्र ) घनको इंद्र ! (विश्यः त्वावान् अस्यः न । पुळोकमें वृग्हारे सदश दूसरा छोई षदी है। (न पार्थिवः जातः न जानिष्यते )प्रथनीपर भीन कोई वृग्हारे सदश हुना है भीर ना ही होगा। (अश्वायन्तः गर्थन्तः वाजिनः ) हम घोडों, गीजों जीर जवोंको चाहनेवाळे (स्वा ह्वामहे ) वृग्हारी पार्वना करते हैं ॥ २३ ॥

भावार्थ — कुशकतासे और शीव्रवासे बत्तम काम करनेवाका शिक्षी बत्तम बुद्धि युक्त होनेके कारण कप्त और बद्धको मास करता है । वक्ता या बपरेशक जपनी दाणके द्वारा कोगोंका मन बाक्क करके बन्न और बक्त प्राप्त करता है । वाजीसे पेनी शक्ति बाहिए कि जिससे दूसरोंपर प्रभाव पढ़े ॥ २०॥

मनुष्य पुरे स्तोत्रसे चन प्राप्त न करे कर्याद् यह चन प्राप्त करनेके किए दुष्टकी प्रशंसा न करे और हिंसा करके मी चन न कमारे । मनुष्य प्रथम कुशकतासे कमें करनेकी शक्ति प्राप्त करें फिर कस कुशकता पूर्ण कमेरी मनुष्य चन प्राप्त करे ॥ ११ ॥

जो स्थावर और जंगमका एकमात्र प्रभु है, हतीकी हपासमा करना मनुष्योंके किए योग्य है। मनुष्य बत्तनी ही भागुरशासे ह्यारस्तुति करे जित्रती य दुरी गार्वे होइय बरानेके किए बरमुक रहती हैं॥ २२॥

दे प्रभो ! युकोकर्ते, अन्तरिक्षते तथा ए येबीपर तेरे समान समर्थ वीर कोई तूमरा न सूनकरकर्ते हुना, न सविष्य काकर्ते होगा और न इस समय है। तंरने कोडोंसे और सीनों डाकोंसे तेरे नैसा दूसरा डोई नहीं है। इसकिए ऐसर्वड़ो वाहनेवाके सभी छोग तेरे पाछ ही वाते हैं॥ २६॥

| २८९ | अभी पुतस्तदा भरेगानद्व ज्यायुः कनीयसः ।             |     |    |    |
|-----|-----------------------------------------------------|-----|----|----|
|     | पुरुवमुद्दिं मेधवन् त्सनादिस् भरेमरे च इव्यः        | 11  | ₹8 | 11 |
| 290 | परा णुदस्य मधवस्मित्रान् त्सुवेदां नो वस् कृषि ।    |     |    |    |
|     | अस्माकं बोध्यविता महाधुने अवी वृधः सखीनाम्          | - U | २५ | H  |
| २९१ | इन्द्र कर्त नु आ भर पिता पुत्रेम्यो सथी।            |     |    |    |
|     | श्चिथां को अधिमन् पुरुह्तु यामनि जीवा च्योतिरशीमहि  | II  | २६ | 1  |
| २९२ | मा नो अञ्चाता वृजना दुराष्यो । माश्चिवासो अव ऋष्ठः। |     |    |    |
|     | स्वयां वयं प्रवतः श्रश्नंतीरयो ऽति श्रूर तरामसि     | -11 | २७ | 11 |

अर्थ — [ २८९ ] हे (ज्यायः इंद्र ) बेह इंद ! (कनीयसः सतः तत् अभि वा भर ) नै तुम्हास होडा माई हूं अतः मुझ वह धन तुम भरपूर थे। हे (मधवन् ) बनवते ! (सनात् पुरुवस्तुः हि अस्ति ) तुम सनातन काकते बहुत धनवाका हो भीर ( अरे सरे हत्यः च ) प्रत्येक युद्धी तथा बन्नी पूज्य हो ॥ २४ ॥

डांते शूर तरामास

[ २९० ] हे ( मधवन् ) भनवते ! ( आमित्रान् परा नुरस्व ) शत्रुओं हो दूर कर । ( नः वसु सुवेदा कृषि ) हमारे किये पन सुबस प्राप्त होने वोय्व कर । (सहाधने सखीनां अविता बोधि ) युद्के समय मित्रीका संरक्षण करनेबाका हो, ( लूध: अल ) धनको बढानेवाका हो ॥ २५ ॥

[ ६९१ ] हे ( इन्द्र ) इंद ! ( नः कतुं आ अर ) इसारे प्रकानपूर्वक किये कर्में को पूर्ण करो । ( यथा पिता पुत्रेश्यः ) जेसा पिका पुत्रांको धन देता है वैसा तुम ( मः शिक्ष ) दमें दो । हे ( पुरुद्धन ) बहुतोद्धारा स्तवित हुए इंग । ( अस्मिन् यामिन ) इस स्क्रमें ( जीवाः ज्योतिः अक्षिमिहि ) हम जीवित १६६२ तेत्रको शास करें ॥ २६ ॥

[६९२] (बबाताः अशिवासः दुराध्यः वृजनाः नः मा मा अवक्रमुः) वकाव रिविसे वश्चम तुष्ट वातक बाव् स्मपर जाकमण न करें। हे ( शूर ) शूर ! ( स्वया वयं प्रवतः शास्त्रतीः अपः अति तरामिस ) दुन्हांस्से इम सारं क्षणमें समर्थ होकर सब कर्मीसे हम पार हो अध्यो ॥ २७॥

भावार्थ — हे इन्द्र ! मैं वरा बोटा माई हूँ, इसाळह त् मुझे बरप्र धन दे । वहा माई उटे माईको धन दे । उसकी सहायता करे । उसका भाग योग्य समय बानेपर स्वयं दे डावे । यह माईके पास पैतृक धन पहके बाठा है । इसकिए बढ़े आईको चाहिए कि वह हुँम।नदारीसे जपने छोटे माईका धन उसे दे दे ॥ २७ ॥

शतुओं को दूर करके वेसा प्रवस्य करना चाहिए कि जिससे धनप्रांतिके स्ववहार सुबसे होते रहें। युद्धके समय मित्रोंकी रक्षा हो, मित्रोंकी समृद्धि हो, इस प्रकार मित्रोंको वाक्ति वह ॥ २५ ॥

पिता नपने पुत्रोंको सुशिक्षा है, उनकी शक्षा बढादे । उनमें कर्वको कुशक्तासे करनेकी सक्ति प्रदान करे । मनुष्य बीवंत्रीवी हो, बसका जीवन देजसी हो ॥ १६॥

कोई भी अञ्च अञ्चातमार्गसे इमपर आकारण व कर सके । इमारे करवालके वार्गमें वावक व हो सके । इस साध्यांबान् होकर छहा वपनी उसलिके छिए श्रुम कर्नेको करते गई । उन श्रुन कर्नोको हम निर्देश्न क्र्येस करते रहें ॥ २७ ॥

# [ ३३ ]

(अपि:- ( १-९ ) मैत्रावदणिर्वसिष्ठः, १०-१४ वसिष्ठपुत्राः । देवता- १-९ वसिष्ठपुत्राः इन्द्रो वा। १०-१४ वसिष्ठः । छन्दः- त्रिष्ट्रप् । )

२९३ शित्यक्षीं मा दक्षिणुतस्कंपदी धिर्याज्ञिन्वासी अभि हि प्रमुन्दुः।

लिष्ठंत् बोचे परि बुहिंचो नृत् न में दूरादिवितवे वसिष्ठाः

11 \$ 11

२९४ दूरादिन्द्रमनयुका सुवेन विशे वैश्वन्तमित पान्तमुग्रम्।

पार्बयुम्नस्य वायतस्य सोमात् मुतादिन्द्रोऽवृणीता वसिष्ठान्

11 3 11

२९५ एवेशु कं सिन्धुंमिमिस्ततारे विशु के भेदमें मिर्जधान ।

एवेनु कं दाश्रगुक्के सुदासं प्रानुदिन्द्रो ब्रह्मणा वो विषष्ठाः

11 3 11

२९६ जुष्टी बरो ब्रह्मणा वः पितृणा मर्श्वमध्ययुं न किलो रिवाथ।

यञ्छकंरीषु बृहता रवेणे निन्द्रे शुष्ममदेवाता वसिष्ठाः

1- 8 H

[ \$\$ ]

अर्थ- [२९३ ] इंद कहता है- (श्विन्यञ्चः चियंजिन्दासः) गौरवर्ण बुदिप्तंक कमें करनेवाके (दक्षिणतस्कपर्दाः) रक्षिणकी और किका रक्षनेवाके विश्व गोत्रके कीम (मा अभि प्रशन्दाः हि ) मुद्दे बस्यन्त बानद्द देवे रहे : (विदियः परि जिल्लाहन् नृत् वोचे ) बस्यन्ते करर व्हते हुए कोगोसे मैंने कहा कि (मे दूरात् विन्छाः अधितवे न ) मुझसे द्र वसिष्ठके कोग न जांव ॥ ३ ॥

| २९४ | वसिष्ठ कहता है— ( वेशन्त पान्ने उम्र इंद्रें ) चमसमें स्थित सोमको पनिवाके वम्र वीर इंद्रको ( सुनेन अति तिरः ) इस सोमरससे वस पानक। तिरस्कार करना के ( दूरात् आन्यन् ) द्रसे भी के बावे थे। ( इंद्रः वायतस्य पाश्चास्त्रस्य सुनात् सोमात् ) इंद्रने भी ववत् पुत्र पाश्चासके वयर हुए सोमको कोवकर ( विश्वित् अपृणीत ) वसिष्ठोंको ही वर किना ॥ २ ॥

[ २९५ ] ( एव इत् नु एपिः सिन्धुं कं ततार ) इनी वरह इन्होंने सिन्धुको सुनाते पार किया। ( एव इत् नु एपि पेदं कं ज्ञान ) इसी तरह इन्होंने बदका नाश सुनाने किया, कारसकी फूटको दूर किया। ( एव इत् नु दाशराक्ष सुद्दासं ) इसी तरह दाशराक्ष युद्धें सुद्धसको हे ( वसिष्ठाः ) वसिष्ठो ! ( वः प्रह्मणा इन्द्रः प्रावत् ) कार्यके स्तोत्रसे ही इन्द्रने सुरक्षित किया ॥ ३ ॥

[ २९६ ] हे ( मरः ) नेता कोगां ! ( यः प्रह्मणा चित्रणां जुर्गाः ) बायके स्तोत्रसे पितरोंकी ग्रीत होती है। ( अक्षं अध्ययं ) सैने अपने श्यके बक्षको चलाया है। मैं स्थ बपने श्यानको सानेके किये चलाया हूं। ( म किस्र रियाधा ) तुम श्रीण व होलो । बक्रवान् बना । हे ( स्तिष्ठाः ) विश्वष्ठ कोगो ! ( यत् शक्रशीयु सृहना श्रमण ) सकरी स्थालोंमें वह बाक्षायोंके स्वरसे, सामगानसे ( इन्द्रे शुष्मं अद्धात ) इन्द्रमें बस्र वारण करो, वस्र वहानो । इन्द्रका यस बदालो ॥ ५ ॥

आवार्थ —इस अंत्रमें बार्योंका वर्णन प्रतीत होता है— वे बार्थ शैरवर्णके, बृद्धिपूर्वक कार्य करनेवाले, वृद्धिणकी बोर जिल्ला रक्षनेवाके तथा क्रोनोंको निवास करानेवाले होते थे। वे हमेशा बपने पूर्व देव इन्द्रकी ही मक्ति करते थे। इन्द्र भी वही चाहता था कि थे बार्व कसकी मक्तिसे कभी दूर न जायें ॥ १ ।।

इन्द्र कार्योका देव है। इसकिए जार्य इसी देवका सदा सरकार करते थे। कभी कभी वार्वेतर कोण की इस इन्द्रका सरकार करतेकी कोशिश करते तो आर्थ वसे जपना सरकार ही स्थोकार करतेकी प्रेरणा देते थे।। २ ।।

हुन्द्रने सिन्धुको सुबासे पार करने बोरव बनावा । बापसकी फूटको दूर किया और वपने अञ्चादियोंको अच्छी धरह संबद्धि किया । दासराक्ष बुदाने सुदासकी रका की । इन सब कासोंके किए परिवर्गने अपने स्वोत्रोंसे बसे प्रेरणा दी ॥ ६ ॥ २९९ त्रवं: कुण्वनित श्वंतेषु रेतं स्तिसः प्रजा आर्यो ज्योतिरवाः । त्रयों धर्मामं उपसे सचन्ते सर्वा इत् वा अनु विद्विसिष्ठाः

| 9 |

३०० सूर्यस्येव वृक्षणो ज्योतिरेशां समुद्रस्येव महिमा ग्रेमीरः। बातंस्येव प्रज्ञवो नान्येन स्त्रोमों वसिष्ठा अन्वेतवे वः

11 2 11

अर्थ- [ ६९७ ] ( त्रणातः वृतासः गाधितानः ) तृषित वेरे हुए उत्तरि चाहनेवाळे विश्वशेने (छा हुव दादारा है ) यु बोकके समान वागराक युद्रमें ( उत् अदीचयुः ) इन्द्रकी प्रशंसा गाबी । ( स्तुवतः वसिष्ठस्य इन्द्रः अधीम् ) स्कृति कानेवाछे वसिष्ठका स्वीत्र इन्द्रने सुना । बीर वसने ( सुन्सुभयः उदं लोकं अहणोत् ) तृत्सुवीके बिने विस्तृत प्रदश करके दिया ॥ ५ ॥

ि २९८ ] ( मो अजनासः दण्डा १व ) गौनोंको बढानेवाळे ढंडोंके समान ( भरताः परिक्षिताः अर्थकासः आसन् ) मरत कोग डोट और मदप ये। (तृरस्तां पुर एका विभिन्नः अधवन् ) वन तृत्सुनो-मरती-का विश्व पुरोहित हुना ( सात् इत् तृत्स्नां विद्याः अध्यन्त ) तबसे भरतीको प्रजा बढने वर्गा ॥ ६ ।

[ २९९ ( भूतमेषु त्रयः रेतः क्रण्यम्ति ) भुवनीमै तीन देव तीर्य निर्माण करते हैं। ( उपोतिरग्राः आर्याः तिस्तः प्रजा: ) क्योर्त जिनक सामने रहती है ऐसे बार्य तीन प्रकारकी प्रजारूर होते हैं । ( त्रयः धर्मालः उपसं स्रवन्ते ) ये तीन रूप्णताएँ रूपाका सेवन करती हैं। (वासिछाः तान् सर्वात् इत् अतु विदुः ) विशव इन सबको सचम रीविसे जानवे हैं ॥ ७ ॥

[३०+] दे (वासेष्ठः) वसिष्ठ पुत्रो ! (एयां महिमा) भावकी महिमा ( सूर्यस्य ज्योतिः इव वक्षधः ) सुर्वके प्रकाशके समान केंडी है जीर (सामुद्धस्य इत गृहसीरः ) समुद्रके समान नंबीर है । (बातक्यः प्रवज्ञ, इत ) बायुके बेगके समान ( वः स्तोम: ) बायका स्थेम ( अन्येन अनु-पत्ते न ) किसी अन्यके द्वारा अनुकरण करने कोरक नहीं है। कायकी ही वह विशेषवा है। द ॥

भावार्थ — इंनेना मनुष्यां । बरना विद्वताले शानियाँको तृत करो । वाहनादि चळानेमैं कुराब हो बो। कभी निर्वेक सत होतो, तथा अपने काम्य बादियोसे दीरोंका हरसाइ बहाबी। पुत्रोंके द्वारा रचित काम्योंको सुनकर जानी प्रश्न होते हैं ॥ ४॥ मूके, प्यासे राजुवोंसे चिरे हुए और जपनी उन्नति चाहनेवाडे जातुर मक्तोंने प्रार्थना की तो प्रभुने उनकी वार्षनामाँको सुना । इस किए मक बन्तः हरणसे प्रभुकी प्राथंना करे । ५ ॥

जिस तरह गाथोंको इंक्निके किए बण्डे छोटे छेटे होते हैं, बसी तरह भरण पोषण बरनेवाके सज्जन भी सस्य ही होते हैं। समाज वा राष्ट्रमें उदार अभीकी संकवा अक्य ही होती है। अथवा भरत शक्तिहीन थे, पर जब उन्होंने वसिवको अपना पुरोहित बनाया तो विस्तृष्ठे प्रयस्त्रींसे अरत शक्तिशाली हो गए । जिस राष्ट्रका पुरोहित बत्तम होता है, वह राष्ट्र भीर हस राष्ट्रकी प्रजार्वे समृद्ध होती हैं 🕫 🧸 💵

नक्षि, वायु और सुय के तीन देव त्रिभुवनोंमें वीर्य अर्थात् कालिका निर्माण करते हैं। प्रकाशका मार्ग जिनके सामने हमेशा रहता है, ऐसी तीन प्रकारकी प्रजामें कार्य कहकाती हैं । जाइएन, क्षत्रिय और वैश्य ये तीन प्रकारकी आर्थ प्रजाए हैं । इनके सामने प्रकाशका मार्ग हमेशा रहता है। यही देवमार्ग है। तीन प्रकाशकी बारिन वर्षात तीन वर्ष कप्रकाशमें ग्रस् होते हैं । अभी हुन सब कार्तोंको अच्छी तरह जानते हैं ॥ ७ ॥

हे जानी कवियो ! नापकी सहिमा सुवेगकाशके समान सर्वत्र फेड़ी हुई है समुज्ञके समान अपार है । क्रिस सरह बाकुके बेगको कोई जान वहीं सक्छा, बसी करह आपके झानकी बाह भी कोई नहीं पा सक्या ॥ ८ इ

| 308 | त इक्षिण्यं हर्द्यस्य प्रकेतिः सुडस्रवन्शम्भि सं चंगन्ति ।     |          |
|-----|----------------------------------------------------------------|----------|
|     | यमेनं तृतं पारिधि वर्यन्तो अप्तरम् उपं सेदुर्विमिष्ठाः         | 11911    |
| ३०२ | विद्युतो ज्योति। परि संजिहानं शित्रावर्रणा यरपंत्रयता न्वा ।   |          |
|     | तत् ते जन्मे तैकै वसिष्ठा "उगम्त्यो यत् त्वी विश्व आंजुमारे    | ।। १० ।। |
| ३०३ | उतासि मैत्रावरुणी वस्तिष्ठी विश्वा बह्यन् मनुसीऽधि जातः।       |          |
|     | दुष्सं स्कुनं ब्रह्मंणा देव्येन विश्वं देवाः पुष्करे त्वाददन्त | 11 88 11 |
| ₹०४ | स प्रकृत उभयं स प्रविद्वान् त्मुहस्रदान उत ना सदानः।           |          |
|     | युमेर्न तृतं पंरिधि वृधिष्य वृद्धरसः परि जन्ने वसिष्ठः         | ा १२ ॥   |

अर्थ— [ ३०१ ] (ते धिसप्ताः इत् ) वे विस्तृत्यण । जिण्यं सहस्त्रत्वहर्षः ) सहस्ते वास्तोष्यासानीसे युक्त इस अनवेके जिवे कांत्र विश्वमें ( हृद्यस्य प्रकृतिः अभि सं धरन्ति ) नपने हरवको ज्ञानप्रक्रियोगे चारो नार सवार करते हैं । अनते ह्या नवुषव केते हैं । ( यसेन नतं परिधि वयन्तः वसिष्ठाः ) निवासक प्रभुने फेलावे हुए इस वक्षको बुनवे हुए वे विषष्ठ सन ( अपसरसः उपसेदः ) जण्यानोके पास जाकर बैठते हैं ॥ ९ ॥

[ ३०२ ] हे (वास्तष्ठ ) वसिष्ठ ! (वन् विद्युतः ज्योतिः परि संजिदानं त्वा ) जब विद्युतके तेजका परिस्थाग बरनेवांडे तुसको (मित्रावरूणा अगद्यतां ) मित्र और वरूणने देखा (तत् ते पकं जन्म ) सब नुभ्दारा बहु एक जन्म हुका था। (यत् त्वा अगस्त्यः विद्याः आजस्तार ) रुव दुहे बगस्त्यने प्रजानीमेसे बाहर रुवा ॥ १०॥

[३०६) हे (चित्रिष्ठ) विविष्ठ ! (मैत्रावरुणः आसि) भित्र और वरुणण तू युत्र है। (उत् ) और है (स्विम् ) वास्त्रण ! तू (उर्व्यूच्याः मनमः अधिजातः ) वर्षशीके सबसे उत्पद्ध हुआ है। (द्वयमं स्क्त्रं ) इस समय हैलडा पवन हुआ। (देवयम अहाणाः ) दिष्य मत्रोह साथ (विश्वे देवाः स्वा पुष्करे अद्दुरूत ) विश्वे देवीने तुसे पुष्करमें आरण किया ॥ ११॥

[ २०४ ] ( सः विसिष्ठः उभयस्य प्र विद्वान् ) वह विभिन्न पृक्षेष्ठ और भूतेष्ठे सव विपर्धोदा इता (सहस्रदानः उत वा सन्तानः ) हजारी हालेका देनेवाका वथवा सर्वस्वका दान करनेवाका है। (यमेन तर्ते परिधि विविध्यन् ) नियायक प्रभुन फेकाव वस्त्रका वुननेवाका यह विसिन्न (अप्सर्भः परिजन्ने ) मध्सरासे कराब हुना ॥१२॥

भावार्थ — यह दिश्व वनेक मान्यार्थ बीर उरतासार्थीये युक्त हानेक करण बरार है, इस जिए हमे सर्वस्तुत्रीये जान सकता दुःसारव ही नहीं अधिन सर्वेश असंसन है, पर जब झानो क्यने हर्य-गुःसै विदिष्ट होकर झानको दृष्टिसे विकास अन्नतांकन करता है, तब सारा विकास क्यके सामने वस्त्रकी तरह फैक आना है थ ९ ॥

वसिष्ठने विद्युत्के समान नेजस्ती वयमी उद्योतिको माहर निकाका । यह देशभागको जरस्याका वर्णन है । जीवका स्वरूप विद्युत्को उद्यादिक समान है । बोद्याजन इसे स्वेच्छासे जपने शरीरसे निकाकते हैं और स्वेच्छापूर्वक इतर क्षारीरमें प्रवेश करत है । विश्व और वहल प्राण और जीवन है ॥ ५० ॥

विश्व वर्धात् आती मिन्नवरूप वर्धात् प्राण और जीवनका पुत्र है। ज्ञानी मनुष्य तभी हो सकता है कि अब बहु वर्षने प्राण और जीवनको शक्तिशाकी बनाता है। हमी तरह जब बहु वर्ण- देशी वर्धात् अपनी विश्वाक इन्द्रियोंको दशमें करता है, तब मिन्न वर्ष वर्धात् शाणका तीर्ष वर्धात् शक्ति इन इन्द्रियोंसे दीवती है। इन्द्रियोंको वर्धों करनेपर अब इन्द्रियोंसे पाणीकी शक्ति सम्बद्धात दीक्ष्णे कर्पात् अपनी है, तब मनुष्य आती बनता है। यह आशी ही विश्व है। इस सिद्धान्तको सिज्ञावद्यक्षेत्र वीर्थते कर्पार्थे कर्पात्र अपनी करवती है। यह आशी ही विश्व है। इस सिद्धान्तको सिज्ञावद्यक्षेत्र वीर्थते कर्पार्थे अपनी क्षण करवती समझाया है। । ।।

11 3 11

३०५ सुत्रे हं जाताविधिता नर्मोभिः कुम्मे रेतेः सिविचतः समानम्। वती ह मान अदियाय मध्यात् वती जातम्बिमाइविसिष्ठम् 11 \$ \$ 11 ३०६ उन्ध्रभुतं सामुमृतं निमर्ति प्रावांणं विश्रत् प्र वंद्रात्यग्रे । उपैनमाध्वं समनस्यमांना आ वो गच्छाति प्रतृदो वसिष्ठा 11 58 11 [ 58] ( ऋषिः- २५ मैत्रावरुणिवंशिष्ठः, । देवता- विश्वे देवाः, १६ अहिः, १७ अहिर्बुध्न्यः । छन्दः- द्विपदा विराष्ट्र, २२-५५ व्रिष्टुप् । ) ३०७ प्र शुक्रैत देवी मंनीषा असाद सुनेष्टी रथा न वाची **⊨**₹Ⅱ ३०८ विदुः पृथिष्या दिवो जनित्रं शुव्यन्त्यांपी अध्य क्षरन्तीः

अर्थ - | ३०५ ] ( सन्ने ह जाती ) यक्षमें वीका किये ( नमोधिः इचिता ) मन्त्रीद्वारा प्रेरित हुए ( कुंभे रेतः समानं सिसिचतुः ) मित्रावरुणीने कुभमें अपना रेत एक ही समय शिनाया । ( ततः मध्यात् ह मानः छत् इयाय ) उसके बीचमेंसे मावनीय जगस्य प्रकट हुना तथा ( ततः सिलिष्ठं ऋषि जातं आहुः ) उसीसे विसह ऋषिको जन्मा कहते हैं ॥ १३ ॥

[ रेक्ष ] हे ( पतुद्ध ) भरत कोगों ! ( वा विस्तष्ठः वायच्छति ) नावके वास विस्तृ ना रहे हैं। (सुमनस्य-मानाः एतं आध्वं ) उत्तम मनोमावनासे इनका सरकार करो । यह वसिष्ठ बानेवर वह ( अग्रे उक्ष्यभूनं सामभूनं विभति ) पहिनेसे ही नेता होकर प्रकथ जीर साम गायकोंको जाग्य करेंग, तथा ( ग्रावाणं विभ्नत् ) सोमरस विकाइने-बाके बध्वयुक्त भी बारण करेंगे और इन सबको ( प्रवादानि ) सुना भा देंग । १४ ॥

िरे॰७ ] ( शुका मनीषा देवी ) सामप्रवाल) बुद्धिदेवी ( सुत्रष्ट, वाजी रथः न ) इत्तम बनाववटका छोडीसे चढाया जानेवाका रथ जैसा क्षीत्र जाता है, वैसी ( अस्मत् प्र एत् ) इमारे वास जावे ॥ १ ॥

ि ३०८ ो (अध श्रारत्तीः आपः ) बहनेवांक जकमवाह-जावनप्रवाह- ( दिश्वः पृथित्याः जिन्ते खिद्वः ) चुकोक और पृथिशीकी करपत्तिको जानते हैं और (अपूर्वशन्ति ) सुनते भी हैं॥ २ ॥

भाषार्थ— जानी चुकोक कौर मुडोकके बीचमें मर्थात् सब विश्वके ज्ञानसे सम्प्रव, वदार, विश्वक्रकाणके किय सर्वस्वको प्रशाम करनेवाका और प्रभुकी विश्व रचनाये कार्यको करनेक ।अप तस्पन्न होता है ॥ १२ ॥

शाण और बपानक्षी मित्र और वरुण इस जीवन रूपी यक्षशाकार्में बैठकर शक्तर्शवस्तरिक यज्ञ कर रहे हैं। इक्की वीर्यस्ती शक्ति प्रवाहित होका हत्व या सन्तिष्कस्ती कुंत्रासे एकत्रित होती है। मस्तिष्करें एकत्रित हुई वस सक्ति समस्य और विसद्धक्यी आणियोंका जन्म होता है । 13 है।

इन्द्रने भरतकी प्रताबोंसे कहा कि वे वांसहको अपना पुरोहित बनावें । वे वांसह पुरोहित बनकर बनके सम्युद्धका कार्य करेगे जीर बक्कते बजकी बजति होशी । वेद्य पुराहितमें राज्यकी साथ व्यवस्थाओंको करनेकी शक्ति होती है। वह राष्ट्रकी इरतरहसे उचित करता है। इससे यह सिद्ध होता है कि वेदीमें हरतरहका विज्ञान है ॥ १७ ॥

मनुष्य ऐसी मनीवा या बक्तम बुद्धि प्राप्त करे जो विजयकी हुव्छा, व्यवहार, तेजप्राप्ति, बानम्बप्राप्ति और प्रगतिके

प्रयन्त्रीमें समस्य सहायता करे । यह प्रजा सामध्ये और प्रभावसे युक्त हो ॥ १ ॥

त्रक कीवनका नस है। अब वास्ति देनेवाका है। " व " काके केवर " क " व एर्बम्त को उपयोगी होता है, क्याबी लंका यह है हर ह

| ३०९         | मार्पश्चिद्दस्यै विन्वन्त पृथ्वी चूंत्रेषु भूग मंगेन्त उग्राः | 相多用     |
|-------------|---------------------------------------------------------------|---------|
| <b>३१०</b>  | आ धुर्वेस्मै द्धाताक्या निन्द्री न बन्नी हिरंण्यबाहुः         | 0.84    |
|             | अभि प्र स्थाताहेव युवं यावेव परमुन स्मना हिनात                | 11 5 11 |
| <b>₹</b> ₹₹ | स्मनां नमत्सुं हिनोर्त युझं दर्भात केतुं जनाय बीरम्           | 0.50    |
|             | उदम्य शुष्मांद्र मानुर्नार्व विमेति मारं एथिवी न भूमं         | 11 9 (1 |
| 885         | इयांमि देवाँ अयांतुरमे सार्थत्रृतेन धिय दधामि                 | । ८॥    |
|             | अभि वों देवीं विये दिवन्तं प्रवी देवता नार्च क्रणुष्वम्       | 11 3 11 |

अर्थ - [ ३०९ ] ( पृथ्वी: आप: चित् ) पृथ्वीकं अपर मिन्नेवरता अर ( अस्मै पिन्यन्त ) हेस हम्बकी प्रश् करता है। ( खुलेपु उन्नाः ज्ञूनाः संसन्ते ) कानुलीकं तपहच होनेपर तम ज्ञून वीर इसी हम्बको बुबावे हैं । ॥ ३ ॥

[ ११० ] ( अस्मे धूर्षु अध्यान् आद्धात ) इम इन्द्रको यहाँ छानेके छिने स्वकी धुराने बोडोंको जोतो। ( दि व्यवाद्धः सञ्जी इन्द्रः न ) जिसके बाहूवर सुवर्णक बाभूवण हैं ऐसा बजवारी इन्द्र जिस तरह घोडे बोतता है, वैसे ही तुम जोतो ! ॥ ॥

[३११] (अह इव यहं अभि प्र स्थात ) यहां प्रति अवहर जाओ। (तमना याता इव ) स्वयंशी अपनी इच्छासे जानेवालक समान ( एतमन् हिनोत ) मार्गसे वेगसे कही ॥ ५ व

[ ३१२ ) (समन्तु तमना हिनोत ) युदोने स्वयं जाणो । (बीरं हिनोत ) वीरको युद्धे जानेके लिये प्रेरित करो । (जनाय केतुं यद्में द्यात ) लोगांक कल्याणके विये ज्ञान बढानेवाडे यज्ञका भारत करो ॥ ॥ ।।

( ३१६ ' ( अस्य शुध्मात् भानुः उर् आर्त ) इस बनसे सूर्य वदयको प्राप्त क्षेता है । तथा ( **भूम पृथि**वी

न भार विभिन्ति । सब भूत भीर पृथियो भार ठठावी है ॥ ७ ॥

{ ३१४ ] है ( असे ) को | ( अवातुः ऋतेन ) कहिंसक वश्रमे ( साधन देवान व्ह्यामि ) सम्बन्ध करता हुना सहायाथ देवींका बुकाता हूं, ( धियं द्धारा च ) बुद्धिपूर्वक किये वानेकके कर्मको मैं धारण करता हूं ॥ ८ ॥ | ३१४ ] ( वः अभि देवीं धियं द्धिध्वं ) बार दिग्य बुद्धिका धारण करो । ( वः देवता वाचं प्रकृशुष्वं )

नाप दिन्य विवुचीं ह संबंधमें सावण करते रही ॥ ९ ॥

भावार्थ— प्रथ्वीके उत्तर जो जीवन प्राप्त होता है, अससे मनुष्य पुष्ट होता है। प्राप्तुनोंके उत्तर्य होतेपर बीर और

शत्रुओंका सरझव उपस्थित होनेपर बीर योदा संघठित हों इतर जन इन नीरोंको सहायता करें । वीर नेताबोंके

किए कत्तम नाहनीका प्रवस्थ हो ॥ ४ ॥

बद्दी यज्ञ चढता हो, वही लोग स्वेस्लापूर्वक आएँ । अपने जन्त:करणसे प्रेरित डीकर आएँ ॥ ५ ॥

इसी तरह उहां राष्ट्रकी सुरक्षाक किए कानुनोंसे युद्ध बढ़ रहा हो, वहां मो डोग स्ववंस्कृतिसे सैन्यमें नाकर प्रविष्ठ हों। उस समय कियाक कामंत्रण या निमंत्रणकी प्रतीक्षा न करें। इस प्रकार स्वयं जाकर दूसरे वीरोंका मं। बगसाह बढ़ामें ॥ व ॥

इस प्रजुके सामध्येके कारणही सूर्व उदय होता है और पृथ्वी सवका केंग्न बठावी है। विश्वमें की भी कार्व होता है,

बह बससेही होता है। इसजिए बडको प्राप्त करना चाहिए॥ ७ ॥

त्तवःसाधना करनेके बाव्ही देवगण कलकी सहायतांक किए बाते हैं। श्वकिए सदा पवित्र हृदिसे कृटिकतारहित

| ३१६        | आ चंष्ट आसां पाथी नदीनां वर्हण तुत्रः सहस्रेचशाः                                                                          | 11 (0 11      |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ३१७        | राजां राष्ट्रानां पेको नदीन। मनुंत्रमसै क्षत्रं विश्वार्य                                                                 | 1 88 11       |
| 3 2 ¢      | अविष्टो अस्मान् विश्वांतु विश्व चुँ हुणोत् श्रंसं निनित्नीः<br>व्यंतु दिद्युत् द्विपामश्रंता युयोत विष्युग्रयंस्तुन्तांम् | # <b>22</b> H |
| \$20       | अशीको आमर्हेच्याक्रमीं मिः प्रेष्ठी अन्मा अवाधि स्त्रोमीः                                                                 | 11 88 11      |
| <b>३२१</b> | सज्देविभिष्यां नयातं सम्बागं कृष्यं शिवा नी अन्त                                                                          | 11 24 11      |

अर्थ— [ ११६ ] ( सहस्रवक्षाः उग्नः वरुणः ) सहस्र नेत्रवाठा वग्न वीर वरुण ( अशसां नदीनां पाधः आसप्टे ) इन नांद्योंके जळको देखता है ॥ १० ॥

[ ३१७ ] (राष्ट्रानां रात्रा ) यह वरुण वाष्ट्रीका शासक, (नदीनां पेदाः विवयोजा रूप (अस्मै अनुत्ते क्षत्रं ) इसका क्षात्र वह बत्तम (विश्वायु ) संपूर्ण वायुत्रक दिकनेवाला है ॥ ११ ।

ि १९८ | ( अस्मान विश्वास विश्व अविष्टः ) क्ष्में सब प्रताजनीं सुरक्षित करो और ( निनिस्सोः शंसं अ-दुं कृणोत ) निवा करनेवासेके सामणको निस्तेज करो ॥ १२ ॥

[ ११९ ] (दियां दियुत् अशेवा विध्वक् स्येतु ) शतुनोंका शस्त्र नपरिणामी होकर चारों नोरसे दूर जावे । ( तनुमां १पः विष्यक् युयोतः ) इसारे शारीरिक पार इमसे दूर होजांग ॥ ११ ॥

[ १८० ] ( हटयात् प्रेष्ठः अग्निः ममोभिः मः अवीत् ) ६म्य जनका सक्षण करनेवाता प्रिय गप्ति इसारे जमस्कारीसे प्रसंख होकर हमारी सुरक्षा करे । ( सस्मै स्तोमः अधायि ) इसका यह स्टोजवाउ इसने किया है ॥ १४ ॥

[ रे२१ ) ( अपी नपानं सख्य यं कृष्यं ) जहाँको व गिरानेशके विश्वको वपना मित्र बनाको । वह ( देवेथिः सजूः नः शिवः अस्तु ) देवीक साथ रहनेशका विश्व दमारे क्रिवे कल्याण करनेवाका हो ।। १५॥

भागार्थ — मनुष्य सदा दिष्य गुणीसे युक्त द्वादिसे प्रेशित होकर क्षेत्र करे और दिग्यमाशसे परिपूर्ण होकर

जिल तरह कोई जकपवाहोंको स्पष्ट रूपसे देखता है, इसी ताइ वह वीर परण देव हमारे जीवन प्रवाहोंको देखता है, इसकिए देमेशा सावधान होकर व्यवहार करना चाहिए जीर सदा ऐसा ही प्रवस्त करना चाहिए कि जिससे छुद जानरण हो ॥ १०॥

राष्ट्रका जो शजा हो, उसमें ऐसा श्रेष्ठ शालबळ हो कि बसकी पूरी शायुतक टिके। वह वपने राष्ट्रमें निवृत्योंकी हतनी सुन्दर स्वयस्था करे कि बसके शक्ष्में सब जगह समृद्धि ही हो ॥ १३ ॥

सब प्रजातनीका इसम संरक्षण हो । निन्दकोंके द्वारा की जानेवाकी मिदा प्रभावरहित हो । निन्दक हमारी चाहे कितनी भी जिन्दा करें, पर दस भिन्दासे हमारा कुछ व विगरे ॥ ३२ ॥

मनुष्य शत्रुक शस्त्र सारे सुरक्षित रहें। रक्षाका ऐसी स्वत्रस्था हो कि अनुके शक्त सा अमावरदित सिद् हों। सभी मनुष्य काथा, वाचा, मनसा बीर बु'दासे पायरदित रहें।। १६ ।

वक्रका मध्यम करनेवाला विव वजि इसारे नम्रवापूर्वक किए गर् र विजेति प्रसन्न होक्द इसारी सुरक्षा करे हैं १० ॥ वक्षीको सुन्नानेवाके व्यक्तिको अपना सिन्न बनामा चारिए, साकि वैवेकि साथ रहनेवाका वह व्यक्ति हमारा करूपाण करनेवाका हो ॥ १५ ॥

| <b>३</b> २२ | अञ्जामुक्यादि गृणीवे बुझे नदीनां रर्जःमु वीदेन्           | 11 24 11 |
|-------------|-----------------------------------------------------------|----------|
| ३२३         | मा नौडाईर्ड्इयो रिषे घा न्या युद्धो अस्य सिषद्तायोः       | ।। १७॥   |
| ३२४         | उत न एषु नृषु अत्री धुः प्रशाये बन्तु अर्थन्तो अर्थः      | ॥ १८ ॥   |
| ३२५         | वर्षनित अर्तुं लि भूमी मुद्दासेनामा अमेभिरेषाम्           | 11 19 11 |
| ३२६         | आ यश्वः पत्नीर्धमन्त्यच्छा त्वष्टां सुवाणिर्दधांतु बीरान् | ॥ २० ॥   |
| ३२७         | प्रति नः स्तोमं त्वर्था जुवेत सादुस्मे अरमंतिर्वसूषः      | ॥ २१ ॥   |

अर्थ — [ ३२२ ] ( नदीनां खुप्ते ) निवधों के समीर मागमें ( रजः सु सीव्न् ) पुकिन्में रहनेवाने ( अय् नां सिंहें ) बक्को बलक करनेवाके शतुक्ता विश्वकों ( उक्ष्यैः मुर्गाये ) स्थात्रोंसे मर्गसित करो ॥ १६ ॥

[ ३२३ ] ( युष्त्यः सिंहः मः रिचे मा धात् ) बन्तरिक्षमें हानेवाळा सेघवाशक वियुत् वर्णा हवारा वाश व करें । ( अस्य ऋतायोः यहाः मा सिंधत् ) इस सत्यके किये त्रिवने वपनी बायु ही है इसका यक्ष सीव व हो ॥ १७ ॥

[ ३२४ ] ( उत्त प्यु जृषु श्रारः शुः ) हम इसारे कोगोंसे अस, पन वा सम पर्यात रहे । इनको पर्यात धन मात हो । ( राधे दार्घन्तः क्षयेः प्रयन्तु ) धनमासि करनेक कार्यमें इसारे साथ ओ स्पर्धा कर रहे हैं, वे इसारे भागु इससे पूर राक्षे जांग । यहाँ वे कसमर्थ सिन्द हो जांग । ३८ ॥

[ ६२५ ] ( महासेनासः एषां अमेशिः ) वही सेना साथ रखनेवाडे राजा इनके वडाँसे वडवान् होकर, (स्ता म ) वृर्थके समान ( शृतुं तपन्ति ) शृतुको वाप देते हैं ॥ १९ ॥

[ ३२६ ] ( थल् पस्तीः ) जब परिनर्शे ( जा अच्छ आ गमन्ति ) इमले समीव भाती है धव ( सुवाणिः स्वष्ठा ) इस समय उत्तम दाथवाका विश्वका निर्माण कर्ग ( वीरान् द्धातु ) वीरोंको भारण करे । इमारी श्रियोको वीर पुत्र हो ऐसा करे । विश्वसन्ता प्रभुकी हवासे हमारी स्विवोंसे बीर पुत्र तथाब हो ॥ २०॥

[ ३२७ ] ( तः स्तोमं त्वष्टा प्रति जुपेत ) इयारे यहको स्वीकार विश्वरचयिता करे। ( अस्मितिः अस्मे बसुगुः स्यात् ) क्सम बुद्धिका विश्वरचयिता इसे बहुत चन देनेवाका होते ॥ २१ ॥

सावार्थ— प्राचीनडाकर्से निद्योंके दिनारे रेतीडे तट पर यह किए जाठे थे। बनमें अग्निवॉडी प्रश्वदित किया जाठा या । फिर उन प्रश्वकित अग्निवॉडी स्तुति की जाती थी ॥ १६ त

बन्दरिक्षातें विद्युत्के रूपरें रहबर मेघोंको बरसानेवाका बहा इसारी रक्षा करे । जो सनुष्य तीवन भर सत्पका पाकन करता काया है, कसका यह क्षीण न हो ॥ १० ॥

हमारे सहावकीको पर्वास मात्रामें बन, जब जीर बदा भिके धनपातिके कार्योमें मो मनुष्य इससे शतुता करके हमें बीचे निराना चाहते हैं, वे इमारे राज् नष्ट हो आएँ ॥ १८ ॥

वही सेना रक्षनेवाका राजा की इन विद्या, वायु, जावि देवोंके वक्षोंसे विक्ष होकर सूर्य के समान तेजस्ती होते हैं कीर वारमें तेजसे चलु बोंको समाये हैं। यह वक्षे वक्षे राजाकों भी देवोंकी सहावशाकी वस्तत होती है, सो किर साधारण महण्यंकि सो बास ही क्या है। १९॥

सर समुख्य अपनी परिनवींसे बुवोंको सापक करें, सी वे बीर पुत्रोंको ही सरवा करें ॥ २० ॥

विवका निर्माण करनेवाका पञ्च दुवारी क्यासचा तथा प्रार्थनाको स्वीकार धरे और फिर वह बहुत सारा चन प्रदान करे ॥ १। ।।

| ३२८ | ता नी रामन् रातिषाचो वश्रू न्या रोर्द्धी वरुणानी वृंणोतु ।   |          |
|-----|--------------------------------------------------------------|----------|
|     | वस्त्रीभिः सुवर्णी नो अस्तु त्वस्टी सुद्रश्ली वि देधातु रायः | ॥ २२ ॥   |
| ३२९ | तन्त्री रायः पर्वतास्तन् आपु स्तव् रातिषाच ओषंषीठ्त धीः ।    |          |
|     | वनस्पतिमिः पृथिवी सबीपा जुभे गोदंमी परि पासती नः             | ॥ २३ ॥   |
| 330 | अनु तदुवी रोदंसी जिहाता मनं चुक्षी वरुण इन्द्रंसखा।          |          |
|     | अनु विश्वे मुरुतो वे सुदासी राया स्थाम धुरुण धियप्ये         | 11 88 11 |
| ३३१ | तन रन्द्रो बरुंणो मित्रो अग्नि सापु जोवंधीर्युनिनों जुपन्त । |          |
|     | श्रमेन् त्रयाम मुख्यामुवस्ये यूवं पांत स्वन्तिमः सदो नः      | ॥ २५ ॥   |

अर्थ- [ २ <८ | (ता धस्ति ) वे हमारे किये अमीष्ट धम (शतिवासः ना शसन् ) दान वेनेवादी देवपरिनया हमें देवें । (शोदसी सरुपानी आञ्चणोतु ) वावापृथिवी और वरुपकी पत्नी हमारा स्तोत्र सुने । (सुदन्नः स्वष्टा । इत्तम दान देनेवामा श्वष्टा- विश्वरचिका- (वस्त्रीक्षिः नः सुदारणः ) वातुनिवास्क शक्तियोके साथ हमारे किये जाश्य दस्ते पोग्य (अस्तु ) होदर (श्वयः वि स्वातु । धन हमें देवें ॥ २२ ॥

[३२६] (तः तत् राणः पर्वताः) हमारे हम जनका वे पर्वत संरक्षण करें। (त सत् आणः) हमारे इस जनका कर संरक्षण करे, (रातिपाचः तत्) दान देनेवाकी परिनयो वस जनका संरक्षण करें। (आपचीः उत्त चौः) कीष्यियो और की बसका स्थल करें। (चलक्पतिकिः सजीधा पृथिवी) वनस्पतिकों साथ वह पृथिवी उसका रक्षण करें। (उसे रोदसी नः तत् परि पासतः) बाकाश और पृथिवी वे दो मिककर हमारे वस घनका संरक्षण करें हरश्री

[ ३३० ] ( उर्घी रोवसी तत् अनुतिष्ठातां ) वे विशास याथापृथिवी इसका अनुमोदन करे । ( शुक्तः इन्द्र-काला चरुणः अनु ) वेमली इन्द्रका मित्र वरून बनुमोदन करे । ( ये सङ्घासः विश्वे मरुतः अनु ) जो शतुका प्रामन करनेवाके मस्त् वीर हैं, वे बनुक्त हों । ( वियाप्ये दायः घरुणं स्थाम ) चारण करने वोरम क्षत्रक इम चारण करनेवाके कर्ने ॥ १४ ॥

[ ३३१ ] ( तः तत् ) हमारा वह स्वोत्र इन्त्र, वत्न, मित्र, अप्ति, आप्, जोवधियाँ (वातिलः अष्टेत ) वन्ते इहनेवाजे वृक्ष ने सथ सेवन करें। इम ( मरुतां सपस्थे शर्मेन् स्थाम ) मरुत् वीरोंके समीय कश्यान रूप स्थानमें रहें। ( सन्। भः यूषं स्थास्तिभिः पात ) सवा हमें आप कश्याणक साथनोंसे सुरक्षित रखी॥ १५ ॥

भाकार्थ — इस देवपरिनर्यों सर्थान् देवोंकी प्रक्तियों से युक्त हों, शु, एच्टी तथा वरूपकी सक्ति इसारी स्कृति युने । क्लाम कृति देनेवाका तथा विश्वका स्थितित प्रभु शतुको नह करनेवाकी सक्तियों से युक्त होकर हमें अपने साधवरों के ॥ २२ ॥

पर्वतः निद्यां, कड़प्रशद्द, कोष्णियां, श्रीः, पृथियी वे सब द्वमारे सब प्रकारके बनका संरक्षण करें । प्रतिशिक्षे कशुकी कि ककती है और शष्ट्रका संरक्षण दोता है। निद्योंके प्रवाहते जवादि वस्तव होकर राष्ट्रकी सस्विद होती है। नीविष बनस्पविशेंसे रोग दूर होकर प्रजाओंके स्वास्थ्यकी रक्षा दोती है। इस तरह विश्वके सभी प्रवाधी प्राणियोंको सदायता है रहे हैं ॥ २३ ॥

हम जो भी काम करें, उसमें हमें यु, पृथियी, शुन्य, मिल, बरुव, मरुत् वादि सभी देवाँका समर्थन प्राप्त हो और इस कारण करने बोज्य करोंको प्राप्त करें है २० ॥

सभी देव इससी मार्चेना पुने, इसारी सहायता करें, इस सुरक्षित हों और धनसे शुक्र हो ॥ १५ ॥

|   | 34 | 1 |
|---|----|---|
| - |    |   |

| [ 39 ]                                                   |                       |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|
| (अधिः १५ मैत्रावरुणिर्वसिष्ठः । देवता विश्वे देवाः       | छन्दः- त्रिप्रुप् । ) |
| ३३३ सं च रन्टाग्री भेवतामवीभिः श न इन्द्रावरुणा साहर     | ०५। ।                 |
| क्षित्रहासीमां सविताय शंयोः य न इन्द्राप्यणा वा          | जमावा १८६ १८          |
| ३३३ शं नो भगा अर्थ ना अंसी अन्तु सं ना पुरिधा अर्थ       | सन्तु रार्थः ।        |
| र्श्व नी सत्यस्य सुयमस्य श्रंसः श्रं नी अर्थेमा पुरुजात  | त अंग्तु ॥ २॥         |
|                                                          |                       |
| इस्ट से सी सामा कर्ष कर है                               |                       |
| di Alexii de la      | 4 1 2                 |
| इड६ मं मी अग्रिज्यों तिरनीकी अस्तु यां नी मित्रावरुण विश |                       |
| र्ब ने। सुकृतां सुकृतानि सन्तु र्ब ने रिष्टेरा अभि वा    | नुवार्तः । ।          |
| श भा देशता क्षेत्रमान यात्र 🔭 —                          |                       |

F 34 }

धार्थ — [३३२] (इन्द्राप्ती अवेशीयः नः श अवनां ) इन्त्र कीर विश्व वार्त विश्व वार्ति देनेवाके हों । ( रातहत्या इन्द्रावरुणा नः दां ) जिनको हवि दिया है ऐसे व इन्द्र और वरून हमें शांति देनेवाके हों। (इन्द्रास्त्रोमा नः दां दां सुनिताय च ) इन्द्र भीर स्रोम हमारे किये शांति तथा सक्याण इनेदाने हों, भीर (इन्द्रापृपणा षाजसाती मः दो याः ) इन्द्र बीर प्या युद्में हमारा करवाण करनेतांक ही ॥ । ॥

[३१३ | (अगः न दां अस्तु ) मण ६में शांत देनेवाका हो, दासः मः दां छ ) मनुष्योद्वारा प्रशंक्षित हैन इसें चांति देनेवाका हो। (पुरिधः तः हां ) विशास वृद्धि हमें शांति देवे बीर (रायः हां उ सन्तु ) सब प्रकारके चन हमें वांति देवें । ( सुयपस्य सत्यस्य दांसः नः शं ) उत्तम नियमपूर्वक बोका वानेवाका सन्य वचन हमें शांति देवेबाका हो । ( पुरुजातः सर्थमा मा शं अस्तु ) बहुत प्रश्नांसत अवैमा हमें शांति देवेबाठा हो ॥ २ ०

[ ३३४] ( घाला नः घा ) आधार देनेवाळा हमें शांवि देनेवाळा हो, ( घर्ता नः दां उ अन्तु ) धारणकर्ता हमें कांति वेनेवाका हो। ( उक्षर्या स्वधाभिः मः शंभवतु ) तति करनेवाकी पृथिया वर्षां हमें शांति देनेवाकी हो। ( मृहती रोद्सी न: शं) वदी वावापृथिवी हमें वांति देव। ( विद्यानः शं) पर्वत हमें वांति देव। ( देवानां सुद्यामि मः श्रं सन्तु ) देवींकी स्तुतियां हमें वान्ति देतेवाडी ही ॥ ६॥

[ ३३५ ] ( ज्यो तरनीकः आग्नः नः दां अन्तु ) तेजदी जिसकी सेना है ऐसा वर्षा हमारे विवे शांति देनेवाका हो ! (मित्राधरुणा न दों ) मित्र की बरुण, सूर्व और चंद्र हमारे किये झांति देनेवाले हों। ( आश्विना हां । मिन्दिव हमें बांति देवेवाले हों । ( छुकुमां सुकुमानि मः शं सन्तु ) सर्हर्स बानेवालेंक सर्हर्म हमारी शांति वहानेवाले हों । ( दृषिर: वातः मः श्रं अभि वातु ) यतिशीक वायु हमारं किंव व्हवाण करनेताका होकः वहवा रहे ॥ ॥॥

भाषार्थ— जीवमकी स्पर्धात वियुत् स्वस्य बहा, बजाता देनेवाका क्षि, जक देव बरुण, सोस प्राजादि देव दमारे सहायक हों। जनकी कुपासे जो धन हमारे पास है, कसकी नक्षा करें बीर जो धन नहीं है, कसकी प्राप्तिके किए प्रवशन करें है। वेसवे, प्रशंसा, विशास मुद्धि, धर, सत्यमायण, अहत्यका विर्वय कानेदाका व्यामाक्षिपति व सनी दमारे वास्त

कान्ति स्वापन कानेवाके हो ॥ २ ॥

ख्खिकी रचना करनेवाका सर्वाचार देव बह पृथिवी काकाश, पर्वत और वपासना ये सब इसे शास्ति देनेवाले हो ॥ ॥ रेजस्वी जाग्नि, मिन्न, वक्त्र, कविनी जीर वायु वे सभी देव इमें कालित हैं। उसी प्रकार पुण्यकर्म करनेवाळ महा पुरुवोंके प्रश्नेक्टिक कर्म भी इसारे किए काश्वित क्वानेवाके हो ॥ ॥ ।

| 339 | भं नो धार्गपृथियी पूर्वहूंती अमुन्तरिक्षं हुश्रये में। अस्तु ।     |         |    |
|-----|--------------------------------------------------------------------|---------|----|
|     | शं नु ओषंभीर्देनिनी मवन्तु शं नो रर्जसस्पित्रस्तु जिब्खु।          | II M    | tì |
| ३३७ | भं न इन्द्रो वसुमिर्देवो अंदतु शमादित्ये मिर्वरुणः सुर्वसः।        |         |    |
|     | यं नी रुद्रो रुद्रेमिर्जलांषः यं नुस्लब्हा प्राधिरिह यूंणीत        | # 4     | H  |
| २३८ | र्श न सोमी भवतु ब्रह्म शं नः शं नो प्रावाणः शर्मु सन्तु युद्धाः ।  |         |    |
|     | श्रं ना सर्रणा धितयों भवन्तु शं ना प्रस्त्री । शन्वं नतु वेदिः     | 11 9    | 11 |
| ३३९ | र्थं नः स्ये उहुचक्षा उदेवु सं नुश्रतसः प्रदिश्री भवन्तु ।         |         |    |
|     | घं नुः पर्वता भ्रवयो मवन्तु श्रं मुः सिन्धंतुः श्रमुं सुन्स्वार्थः | 11 & 11 | lt |

अर्थ- [ ३३६ ] (पूर्वहृती द्यावापृथिवी नः श्रां ) प्रथम प्रार्थना किये थावा पृथिशी हमें वांति प्रहान करें। (अन्तरिक्षं नः दश्ये शं अस्तु ) कन्तरिक्ष हमारे वर्शको किये थांति देनेवाका हो। (यनिनः कोवधीः मः श्रां अवन्तु ) वनमें बल्यन होनेवाके दृश्य कीर कीवधियाँ हमें शांति दें। (जिच्छा रजसः प्रतिः नः शं अस्तु ) विजवकाकी कोकपति हमें सांति दें ॥ ५ ॥

· [ 320 ] (देयः इन्द्रः यसुभिः नः शं अस्पु ) इन्द्र देव वह वसुविके साथ इमें शांति दें। (सुद्रांसः वरुणः स्व दिरवेभिः दां) मध्यमध्य वरुण द्वादश कादिश्यकि साथ इमें शांति हैं। (जलायः रुद्धः रुद्धभिः नः शं) कक देनेवाकः रुद्ध एकादश रुद्धि साथ इमें शांति हैं। (द्वाभिः त्वष्टा इह नः शं शृणोतु ) देव गरिववीके साथ स्वष्टा यहां शांतिसे हमारे दनोत्र सुने ॥ ६ ॥

[ २३८ ] (सोमश्रम द्रां भवतु ) सोम हमें शांति हैं। अहा मः द्रां । नहा हमें शांति हैं। (प्राचाणः मः द्रां ) पत्यर हमें शांति हैं। (श्रहाः मः द्रां अ सन्तु ) यश्र हमें शांति हैं। (स्वस्तां मिलयः मः द्रां भवन्तु ) पूर्तिके प्रवास हमें शांति हैं। (अस्यः मः द्रां ) बीविधवां श्रमें शांनित हैं। (वेदिः नः द्रां उ अस्तु ) वेदि हमें शांति हैं ॥ ॥।

[ १३९ ] ( अक्ष्यकाः सूर्यः ना द्यं वदेतु ) विशास तेत्रवासा सूर्व हमारी शांतिके क्रिये दिश्व हो । ( चतन्तः मिन्याः ना शं अवन्तु । चारों दिसावें हमें शांति वें । ( भ्रुवयः पर्वताः ना शं अनन्तु ) रिधर पर्वत हमें शांति वें । ( स्रायः नः शं अ सन्तु ) कर हमें शांति वे ॥ ४ ॥

आवार्थं — युकोक जीर पृथिवीकोक इमें सान्ति प्रदान करें। जन्तरिक्षमें इमें शान्ति देनेवाका हो। वनमें बरवक होनेवाके वृक्ष जीविधियां जावि हमें शान्ति हैं।। ५ ॥

इन्द्र इमें बाद बसुबों के साथ कुक्त होकर इमें सान्ति हैं। वहमदेश बारह बाहिस्सोंसे युक्त होकर इमें सान्ति हैं। न्यारह यह इमें सान्ति हैं तथा देवसकियोंके साथ स्वटा देश हमारे स्थोच सुने ॥ १ ॥

सोम, नक्ष, नरबर, वक्ष, सून, बीववियां और वेदी हों ग्राम्टि प्रदान करें ॥ ७ ॥

विशेष देशस्त्री सूर्व इमें बाहित वदान करनेके किएं वदित हो । कारों दिलावें इमें बाहित सदान कों । विवर पर्वत

| <b>38</b> °   | इं नो अदिविभेवत हुते मि: इं नो भवन्तु मुरुवं: स्वुकी: ।                  |          |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|
|               | शं नो विष्णुः श्रमुं पूषा नो अन्तु शं नो मुवित्रं श्रम्बन्तु वायुः       | 0.8.11   |
| 388           | शं नी देवः संविता त्रायंपाणः श्रं नी मवन्तूपशी विमातीः ।                 |          |
|               | श्चं नी: पुर्जनयों मनतु प्रजारयाः श्चं नाः क्षेत्रेस्य पर्तिरस्तु शुंधाः | 11 60 11 |
|               | र्श्व भी देश विश्वदेश मक्त्तु वं सरेख्ती सुद्द धीमिरंस्तु ।              |          |
|               | अमंभिषानाः असे रातिषानाः अं नी दिन्याः पार्थिताः अं नी अप्योः            | 1 88 11  |
| <b>\$8</b> \$ | श्चं नेः सत्यस्य पर्वयो भवन्तु श्चं नी अर्थन्तुः भ्रष्टुं सन्तु मार्थः।  |          |
|               | वं ने ऋमवे। सुक्रवे। सुदस्ताः वं नी मवन्तु पित्रो हवेषु                  | 11 29 11 |
| ₹88           | श्र नी अत एकपाद् देवी अस्तु श्रं नोडहिंबुंबनप्रा श्रं संमुद्रः।          |          |
|               | शं नी अर्थ नवांत् वेरुरेस्तु शं नः एश्चिमीरत देवगाँपा                    | 11 23 11 |

सर्थ— [ ३४० ] (अदितिः अतिभिः नः शं भयतु ) विद्वि वर्षे वर्गति हमें वर्षि है । ( स्वकीः महतः नः शं अवस्तु ) इत्तम तेत्रस्थी महत् वीर धर्मे शांति हैं । ( विद्युः सः शं ) विष्णु धर्मे शांति हैं । ( पूपा नः शं उ अस्तु ) पूषा इसे शास्ति हैं । ( अवित्रं मः शं ) भुवन इसे शान्ति हैं । ( वायुः शं उ अस्तु ) वायु हमें शांति हैं ॥ ९ ॥

[३४१] ( त्रायमाणः स्विता देवः नः दां ) संरक्षणकर्षा सविता देव हमें शान्ति दें। ( विभातीः उपसः न हां भवन्तु । तेत्रस्त्री ववादं हमें शक्ति हैं। ( पर्जन्यः मः दां भवतु ) वर्जन्य हमें शक्ति हैं। (क्षेत्रस्य दांभुः पतिः नः

मजाभ्यः वां अस्तु । देशका कश्याम करनेवाका वांचवति हमारी प्रजाह कियं शांति वें ॥ १० ॥

[ ३४२ ] ( विश्वत्याः नः शं भवन्तु सब प्रकाशमान देव धर्मे श्रांति हैं। ( सदस्वती धीचिः सह शं सहतु ) मरखती कुद्वोके साथ हमें शक्ति हैं। ( अधिया नः शं ) यशकी सेना करनेनाके हमें शक्ति हैं। ( रहतियाचाः शः शं उ ) दाव दनदाने हमें शांति हैं। ( द्वियाः प्रार्थिनाः अप्याः ) धुक्तोक, पृथिनी और तकमें दसस होनेदाके। शः शं ) हमें शांति हैं॥ १०॥

| ३-३ | (सत्यस्य प्रतयः मः श्रां अवन्तु सायका पासन करनेवाले हमें शांति देनेवाले हों। (अर्थन्तः गायः मः श्रां सन्तु ) य'हं बीर गीवें हमें शांति हैं। (सुक्तनः सुनस्ताः ऋगवः नः श्रां ) कुशलतासे कर्ण करनेवाले उत्तय

हाभवाक ऋभु समें कांति हैं। ( इवेथु गितरः मः दां भवन्तु ) पद्ममें पिता हमें कांत देनवाक ही ॥ १२ छ

[ ३८४ ] ( अजः धकपात् देवः न दो अस्तु ) एक पाद् बज देव हमें करणा करनेवाला हो। ( अहिः बुधन्यः न दो ) कहिबुधन्य इमे कौन्त है। ( म्युद्ध हो ) समुद्ध कौनि है। ( पर अर्था नपात् नः हां अस्तु ) बाविक्षिमे पार कानेवाला। अर्था नपात् देव हमें कौन्त है। ( दे गोपा पृक्षिः नः दा भवतु ) देवें द्वारा सुरक्षित गी क्षेत्रे भवाव करें स १६ ॥

सभी तेत्रस्वी देव, देवी सरस्वती उत्तम बुद्धिके साव, बहुकी सेवा करनेवाडे, दान देनेवाडे, यु, प्रथिवी बीर

कारी कराक होनेवाके दुने सामित हैं ॥ ११ ॥

सायका पात्रम अपनेवाके, चोडं कीर सार्वे, हुगाकतारे कर्म करनेवाके बचाम दायीवाके मानु तथा वक्षीमें जानेवाके विकर हमें वांचि में १ १२ ॥

भावार्थ- अविति, कत्तव तेत्रस्यो महत् योर, विष्णु, पूषा, भुश्य योग मायु इसे वास्ति प्रशान वर्षे ॥ ९ ॥ संरक्षणकर्भ स्रविता, केत्रस्यी क्यार्थे, प्रतेन्य, देशका क्षत्राण करतेवाका कथिपति इसारी प्रताके किए वास्ति बहुत्य करे ॥ १० ॥

३४५ आदित्वा हुदा वसीनो जुबन्ते त्यं प्रक्षं क्रियमीणं नवीयः ।

शृज्वन्तं नो द्विच्याः पार्थिवासो गोजीता उत् ये यद्वियासः ॥ १४ ॥

३४६ ये देवानां यद्वियां प्रदिश्वां मनोर्यक्षता अमृतां ऋतुद्वाः ।

ते नी रासन्तामुह्णायम् च यूपं पति स्वस्तिभिः सद्यां नः ॥ १५ ॥

[३६]

(ऋषिः ९ मेचावर्षार्यक्षिः । देवता- विश्वे देवाः । छन्दः- त्रिषुप् ।)

३४७ प्र ब्रह्मीत सदीनाइतस्य वि रिक्षिभिः सस्ये स्पीं गाः ।

३ ४७ प्र ब्रह्में सर्वनाहुनस्य वि रश्चिमभिः ससुब् स्यों गाः। वि सानुना प्रश्चिनी संख उर्वी पृथु प्रतीकुषच्येथे अग्निः

11 \$ 11

अर्थे— [ ३४५ ] ( नवीयः क्रियमाणं इदं ब्रह्म ) ग्वीन किया वानेवाका वह स्रोत्र है, इसका बादित्व, वस्त्र कीर इत स्वीकार करें । (दिव्याः ) शुक्रोकमें वसक ( पार्शिवास्तः ) एविवीपर इसका ( गो जाताः ) स्वर्गमें वसका वावा गौके दिए करनेके किये वसका ( उत ये यश्चियासः ) और जो वज्रके वोग्य हैं वे सव ( क्रा श्रृणवन्तु ) इकारी वार्चण सुर्वे ॥ 10 ॥

[ देशक् ] ( ये यहियानां देवानां यहियाः ) जो प्रजीव देवोंके क्षित्रे भी पृत्रवीव हैं, जो (अवोः यज्ञत्राः से ) अनुके किषे भी पृत्र्य हैं वे (ज्ञत्वहाः अस्ताः ) जत्य जाननेवाके बसर देव (अहा तक्तायं नः राह्यवनां ) बात हमें विस्तृत वर्धसमीय वस हैं । विस्तृत बस पास करनेवाका पुत्र पद्धव करें । (यू वं सद्धा नः खिस्तिनः पातं ) बाप सद्धा हमें करवाण करनेवाके साधनोंसे सुरक्षित रखी ॥ ।५॥

[ 38 ]

[ देश ] ( अतस्य सदमात् ब्रह्म प्र पत् ) सर्वके स्थानसे जान कैके । ( सूर्यः रिहमिशः गाः विस्तस्त्रे ) सूर्व बपने किरणोंसे वृष्टिके बदक वेजता है ( उर्दी पृथिती सातुना वि सस्ते ) विशाद पृथिती प्रवेत शिक्सोंसे शुक्क वनी है । ( अद्विः पृथु प्रतिके अधि आ ईवे । व्यक्ति दिस्तीणं पृथिती के प्रतिक स्प वेहीपर प्रदीस होता है ॥ १ ॥

भावार्यं — बद्धक समय स्वैका एक बंधा जो करर जाता है, वह एकपात कहाता है, वह एकपात स्वै इमहर करणात स्वै इमहर करणात करनेवासा हो। सबको जाबार देनेवाका तथा कभी नष्ट न होनेवासा मुळाबार देव इसे झाकिर है। समुद्र शासित महान करे। बक्तेंको व गिरानेवासा मेक्स विशुद्ध विशुद्ध निध हमें जापत्तियोंसे पार कराये। देव जिल्हो रक्षा करते हैं, वह लो देवोंकी रक्षा करता है, वह लाग बदिति हमारी रक्षा करे। १६ ॥

बह स्तोच बचा ही किया गया है, इस स्तोजको बादित्य, यहु बौर दह स्तीबार करें। वो बुढोकमें बसब, पृथिती यर कम्म तथा बन्छरिक्ष या स्वर्गमें कम्म तथा बच्चमें सरकारके बोध्य हैं, वे सभी देश इसारी प्रार्थना सुने ॥ ३४ ॥

को प्रजीवे किए मी प्रश है, जो अननीय विद्वानके द्वारा भी प्रथ हैं, वे ऋत वा वैतिक निवर्मोंके अञ्चलर जावरश करनेवाके देव इसे बात विस्तृत बता प्रशान को तथा कश्याणकारी साथवोंके इमारी रहार करें ॥ १५ ॥

सरवर्ष केन्द्रसे सत्यज्ञान फैनना है। वजस्थानसे ज्ञानके सूच प्रस्त हुए हैं। वजसे ज्ञानके सूच किस तरह प्रस्त हुए हैं। इस विवयमें संज्ञ स्पष्ट करता है- सूर्व जपनी किरणोंसे वृष्टिकी जसत्ति करता है। वर्वतके सिक्सोंसे बुन्त बहु पृथिकी वृष्टि वकको प्रकृत करती है और भाग्यको जसन्त करती है। श्राप्त विविधी प्रदीस होता है, करसे इस भाग्यका हवन किया माता है जीर दक्ष समय ज्ञानके सूच नावे जाते हैं। इस प्रकार वज्ञरज्ञानमें ज्ञान सूचोंकी वस्ति होती है है 1 ॥

| 386 | हुमां वो मित्रावरुणा सुवृक्ति मिषु न र्कुण्वे असुगु नवीयः। |         |
|-----|------------------------------------------------------------|---------|
|     | इनी वीमन्यः पद्वीरदेवधो जने च वित्री यंत्रति तुवाणः        | 11 3 11 |
| 386 | जा बार्तस्य धर्वतो रन्त दुत्वा अवीवयन्त चेनतो न स्दाः।     |         |
|     | महो दिवा सदने जार्थमानो ऽचिकदद् वृष्मा सिम्मूर्थन्         | 11 5 11 |
| 340 | विसाय एता युनज्बरी त इन्हं पिया सुरथा चूर धायू।            |         |
|     | प्र यो मृत्युं रिरिक्षतो मिना त्या सुकतुंपर्यमणं वक्त्याय  | 11.8.11 |
| 262 | यर्जन्ते अस्य सुरुवं वर्षश्च नमुखिनः स्व ऋतस्य धार्मन् ।   |         |
|     | वि पृथ्वी बाबधे नृशिः स्तवांन इदं नशी ठुद्राय प्रेष्ठेम्   | 11 5 11 |

र्थ- [ ३४८ ] हे ( असुरा मित्रायरुणा ) वकशाकी सित्र और वक्त ! (वो इवं म ) जाप दोनोंके हिने बबके समाव ( नवीय: इमां सुनुत्ति कृष्ते ) इस नवीव स्तोत्रको करता हूं। ( वां अन्यः इनः सदस्यः ) बापसेंसे एक वरून मसु है बीर न इवनेशका है जीर ( पद-वी: ) धर्माधर्मका निर्मय करके बोग्य स्थान देनेवाका है भीर ( हुवाणः भित्रः च असं यति ) प्रशंसित हुना भित्र कोगोंको धर्म मार्गमें प्रेस्ति करता है ॥ २ ॥

[ ३४९ ] ( अजतः वातस्य इत्या आ रन्ते ) चढनेवाके वायुकी वात बारों बोर बुशोमित होती है। ( सुद्राः घेनवा न अपिययन्त ) दूच देनेवाकी गीचे बढती हैं। तथा ( महा दिवा सन्ते आयमाना ) इस विवास वुकोडके स्थानमें बरपन होनेवाका ( वृष्धः ) वृष्टि कानेवाका वेष ( साहिमन् ऊथन् ) वस बन्तरिक्षमें (अधिकद्स् ) गर्ववा ब्लवा है ॥ ३ ॥

[ ३५० ] दे ( शूर इन्द्र ) यूर इन्द्र ! ( ते प्रिया खुरधा धायु हरी ) वेरे प्रिय रथमें जोते मानेवाळे वकतान् मोरे हैं, ( यः गिरा पता युमजल् । जो उत्तम शब्दोंक साथ इनको स्यक्ष साथ जोताना है वहाँ तुम जाते हैं। ( यह रिरिश्तरः मन्युं प्र मिनाति ) जो हिंसक वानुके क्रोधको हूर करता है, विच्छत बनाता है, क्या ( सुक्रतुं अर्थमणं आ

वक्टरपां ) उत्तम कर्म कानेवाडे वर्षमाको में वर्षी कोर काता हूं ॥ ४ ॥

| ३५१ ] ( नमस्वितः अतर्य स्वे धामन् ) अववाके वहके वयने स्थानमें रहकर ( तयः अस्य सक्यं यजन्ते ) प्रमतिक्षीक क्षेत्र इस रहकी मित्रवा करनेके किये यक करवे हैं । ( जुन्मिः स्तथानः पृक्षः नि बावधे ) मनुस्की हारा प्रकृतित होकर क्यू क्यासकांको जब देवा है। ( कहाथ प्रेष्ठं हुदं ज्याः ) इस स्त्रके किये वटा प्रियकर यह स्तीत्र है। ५ ह

आवार्थ- मनुष्य प्रवादी सानव्यसे युक्त बने, प्रश्नुसे न द्वे । मनुष्योंकी परीक्षा करके बनें बवाबोग्य स्थान

प्रदान करे और सब कोगोंके साथ विश्ववत् आवरण करके बन्दें शरकार्थमें प्रवृत्त करते आएं ॥ २ ॥

अब चक्रनेवाके वायुकी गति चारों बोर सुशोमित होती है, तब सुक्रोक्से बहुत संवाई पर रहनेवाके मेव बन्तरिक्रों पूछ्रीके पास बाकर गर्बंठ हैं, वह बरसाठ होकर बाल्बकी कार्यात होती है, इसके दूध देनेवाकी कार्वे पुष होकर समृद् होती है स x ti

है क्र इन्त् ! वे ग्रामध्यकाती मोदे तेरे ही रवते जोवे काने बोग्य है । वर्षमा दिवक क्रमुकोंके कोथको दूर करता

है, क्रमके क्रोधको विष्युद्ध बमाता है और स्वयं उत्तम कर्म करता है ।। ॥ ।।

बच्चति करनेताके समुख्य कह वा शतुकों जीर दुष्टोंको दक्षनेवाके प्रमुकी जिल्ला प्राप्त करनेके किए सम दरके हैं। तम सञ्चालिक प्रारा स्तृत होका वह प्रश्न क्यासकोंको वक्ष हेता है ॥ ५ ॥

| ३५२  | मा यत् माकं मुश्रमी वावशानाः सरंखती सप्तपी सिन्धुमाता ।                                                                  |              |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|      | याः मुध्वयन्त्र सद्धाः सुधारा अभि स्वेन पर्यमा वीत्याताः                                                                 | n <b>4</b> n |
|      | जुन त्ये में मुक्ती मन्द्रमाना भियं तोकं चं वाजिनीद्रवत्तु ।<br>मा नुः परि रूयदर्शरा चर् न्त्यवीवृधन् युव्यं ते रुपि मी। | ॥ ७ ॥        |
| 448  | भ वा महीमामिति कुणुष्यं भ पषणं विदर्धयं । स बीरम ।                                                                       | • (1         |
| य ५५ | ममें धियोंऽवितारं नो अत्याः साती वार्ज रातिवाचं पुरीधम्<br>अब्छायं वी मरुतः श्लोक पुरव ब्ला विष्णुं निविक्तपामवीसिः।     | 11 0 11      |
|      | दुत प्रजाये गृणते वया धु यूर्व पात स्वास्तिमिः सदा नः                                                                    | 0 8 0        |

अर्थ — [३५२] ( निन्धुणता सतथी सरस्त्री ) मातके सवाव निन्धु वरी और सावशी सरस्त्री वही (सुधारा: सुदुधा: या सुध्वयन्त ) कतम प्रवाहवाकी और कत्तम वृथ देनेवाकी गौ बोसे युक्त होकर बहती रहें ( स्वेत प्रयस्ता पीट्यानाः ) अपने अवसे मान्य होकर ( याः यशुसः वावशामाः ) अस बहानेकी कामनासे (साकं अनि आ) ताव साथ बहती रहें ॥ १ ॥

[३५३] ( उत मन्द्रसाना बाजिनः त्ये महतः ) जानन् वहानेवाके वक्ष्यान वे महत् वीर ( नः तो कं धियं च अवन्तु ) हमारे पुत्रोंको जीर बुद्धियुक्त कमाँको युरक्षित रखें। (अक्षरा चारमी मः पारे मा कवत् ) व्यविणाशी चक्षनेवाकी वामा हमें क्षोहका कियी जानको न देके हमारे पास ही रहे। (ते नः युक्ये हिंगे अवीतृधन् ) वे महद्द्रार जी। वाणी हमारे वोध्य चनको बढारें ॥ ७॥

[ ३५४ ] ( वः महीं अरमति प्र कृणुष्टं ) बाव विवाद भूमिको मांगो । तथा ( विषथ्यं पूर्ण वीरं न ) युवके बाग्य बीर पूर्ण मांगो । ( नः अरूपा धियः महिनारं भ्रमो ) हमारे इस युव्युक्त कर्मका संस्था करनेवाके सम देशके पास भागो । तथा ( पुरक्षि राविषाचं धाकं साती ) नगरकी भागा करनेवाको जिसकी युव्य है और को दानशीत है बार बढरान् देशकी सहायता युव्यक समय मंगा ।। ८ ॥

[ देनप ] है ( महतः ) महद्दारा ! ( चः अयं न्छं।कः अच्छ एतु ) बारकः वद स्तोत्र वारके पास सीधा पहुँचे। ( नार्षकपां अवोधिः विष्णुं अच्छ ) गर्भका संरक्षत्र वपनी संरक्षत्र शक्तिगोसे कानेशकं दिख्या पास बद्द स्ताव पहुँचे। ( उत्त प्रवास युगन चय धुः ) वे सम्तान नीर वच वपासको दें। ( यूर्य मः स्वस्तिभिः सद्दा पात ) नाप स्ते कर्वाणकं साधनासे सद्दा सुगक्षत्र क्यो ॥ ६ ॥

भःचार्य — स्वात नाइयां है। इन्से सिन्धु नहीं साता है और सातती नहीं सरस्तती है। इन नहियोंक तीरों पर हुआरू गार्थ संचार करती रहें। सपने जकते वे नाइयां भूतिका अपनाद गुण वशायें और स्थित अस है। वे नाइयां कहा बहुती रहें और सक देशी रहें ॥ ६ ॥

समी प्राणमान्त्रही आमन्द देनेवाके वे बळवान् कहन् हमारे पुत्री कीर बुद्धियुक्त कमीको सुर्वतत एके । हमारी बाजा हमारी क्षत्रिका साधन कने । सभी देन हमारी वाजाको सहस्त करें ॥ ७ ॥

सनुष्य इस पूर्विदी पर अपने किए विश्तृत कार्यक्षेत्रका निर्माण करे । युद्धों जाकर विजय शास वरनेवाके सवा बीरोंका पोधन करनेवाके पुनर्को करण्या करे । यह पुन श्रुविप्रक किए गए क्सम कर्ते हैं। रहा करे सथा धुद्के समय सगरका संप्रका, राज क्रमों हुनाक और करवान् (रे ॥ ८ ॥

जिस करह विश्वा जर्बात क्यापक वश्च जरमे वर्ष कर प्राणियोंकी नक्षा करता है, क्षती तरह राजा जयनी वजानीकी रक्षा करे । शक्त के जब कर्णा ही, उसका क्ष्मीन शता जरनी प्रजानीके योगम के किए करे हैं व क

## [ 05]

| (ऋषि:= ८ मैत्रावहणिर्वसिष्ठ । देवता- विश्वे वेदाः । सन्दा- त्रिपुष् ।) |         |
|------------------------------------------------------------------------|---------|
| १५६ आ यो वर्गहंष्ठी वहतु स्तुवहर्षे स्था वाजा ऋधुख्या असुक्तः ।        |         |
| आमि त्रिपृष्ठैः सर्वनेषु सोधै - भेदें सुशिप्रा महिभैः पृणव्यम्         | 0.8.11  |
| ३५७ यूपं हु रही मुपर्वरसु घरथ स्वर्धशं ऋश्वथाो अमृक्तम्।               |         |
| सं युक्षेषु स्वधावन्तः विवन्तं वि नो राष्ट्रीमि मृतिमिर्दयन्त्रम्      | 11 9 11 |
| ३५८ उने चियं हि मंघनन् देव्यं महो अभैन्य वर्मनो विभागे ।               |         |
| उमार् पूर्णा नर्मुना गर्भस्ती न मून्ता नि यंमते वस्वयो                 | 8 🛊 0   |
| ३५९ त्वमिन्द्र स्वयंशा ऋषुक्षा वाजो न साधुरस्तं मुख्यक्वां।            |         |
| व्यं सु ते दाश्वां से स्थाम अर्थ कृष्यन्ती हरियो विश्विष्              | H 8 H   |

[ 23 ]

सर्थ — ( ३५६ ] ( असुश्राणः वाजाः ) हे तेत्रवी क्यु देवो ! ( वः वाहिष्ठः स्तवस्यैः असूक्तः वशः अस् वहतु ) कावको यह वाहक व्यामनीय कीर करिसिन स्थ वहां से कावे । हे ( सुद्धियाः ) योजन विस्थाणनाको वधना सुन्दर रचुवाको ! ( सन्दर्भेषु सदे त्रिपृष्ठैः सहोक्षिः सोमैः ) इम.रे यद्योगं कानस्य करनेके विच यूव-यहि—सचु विश्वय सहाव सोमरसोंसे ( आ पूणधने ) करने पेट मरो ॥ ३ ॥

[२५३] हे ( अभुक्षण: ) वेजस्यी ऋतुका! ( स्वर्षशाः यूपं ) बन्नम्भी बाप क्रीम ( मध्यनम् अमृक्तं रानं घत्या ) घनशन हम दाताओं के क्रिये बहितिय सर्गोका धदान क्ली । ( स्वधायन्तः यहेषु सं विवस्यं ) बहनाव यम क्रीम हमले पक्षोमें सोनरसका पान क्लो । क्या ( मिनिभिः राखंति नः व्यक्तं ) बपना कृत्योक साथ सिदि

वेनेवाके सबीको हमें दे दो ॥ २ ॥

[ ६५८ ] है ( मधन्त् ) घनवने ! इम ( महः अर्थस्य वसुनः विभागे ) वहे जीर वक्त वजहे विभाग करते हैं। समय ( देव्यां उद्योशिय हि ) देने योग्य वनको तुम हेते हैं। ( ते उथा गभर शे ) तुमारे दोनों बाहु ( वसुना पूर्णा ) धनसे मरपूर मरे हैं। ( सुनुता वसस्या न नियमते ) तुमारी हत्तम वाणी धनका पदान करने हैं समय वाधक वहीं होती ॥ ॥ ॥

[३५६ | वे इन्द्र ! ( क्वयशाः ऋभुशाः त्वं ) वयते वशसे युक्त कारीगरीका विवास करतेवाने सुम । साधुः वाजः व ऋका ) नत्तम साधक वक्की सरद यूना याग्य ( अक्तं युग्य ) इमारे घाठ वमार वाते हैं । हे (इक्तिः ) क्लम घोडोंसे युक्त वीर ! ( व्यं विश्वष्टाः ते दाध्यांसः स्याम ) वव इम विश्व दुग्दें इति वर्षण करतेने किये तिन्द हैं वथा ( ते ब्रह्म कुच्यग्तः ) वेता रुठोत्र भी करते हैं ॥ ४ ॥

भावार्थं - हे तेतस्ती ऋभु देवो ! तुम सबको वह प्रशंसित कीर करीसे मी व दूरा पूटा श्व वहां के कार्य । तुम इसरे वक्षमें काकर तुस होको ॥ १ ॥

में केंत्रस्ती कारावर कारमदर्शी हों। वे पर - साथ और सुमाकी जोर हाँच रक्षानेवाके हों । दुए भी जिसे पुरा वा खुर म मर्के ऐसा धन प्रदान करें । इसारे पास बताम जीर कांत्रतम सिन्द वक पहुचनेवानी मुन्दि हो ॥ २ ॥

दे ऐक्वीशाकी इन्हें | जब घनके दानका समय जाता है, तब द् उत्तय घनदी देता है। क्वींकि तरे दोनों हाब घनसे पूर्ण दें। तेरी सरक्याकुण करनेदाकी वाणी घनका दान करते समय किसीके द्वारा रोकी नहीं जा खकती। जब इन्ह्र घन दानके किए जाड़ा। देने कराता है, जब क्रमय कसकी बाड़ाकों कोई रोक नहीं सकता १ ६ ६

| ३६०         | सनितासि प्रवशी वृश्चिरं चिद् यामिविवेषो इर्यस धीमिः ।         |          |   |    |
|-------------|---------------------------------------------------------------|----------|---|----|
|             | ववन्मा नु ते युच्यामिरुती कदा नं इन्द्र राय आ दंशस्यः         | IF '     | 4 | 14 |
| 341         | बासर्यभीव वेधस्रक्तवं नंः कृदा नं इन्द्रु वर्वसी बुबोधः।      |          |   |    |
|             | अस्तं तात्या विया र्वि सुवीरं पृक्षों नो अर्दो न्युंहीत ताजी  | 11 1     | 4 | H  |
| <b>३</b> ६२ | अभि यं देवी निकीतिश्विदीक्षे नक्षन्त इन्ह्रं शरदः सुष्टक्षंः। |          |   |    |
|             | उपं त्रिबन्धु बरदं ष्टिमे न्यस्बंबे श्रं यं कृणवंन्त् मतीः    | 11.3     | 9 | () |
| 363         | मा नो राथीसि सविवः स्त्वच्या आ राणी यन्तु पर्वतस्य राती ।     |          |   |    |
|             | सदो ना दिन्यः पायुः सिवक्तु यूयं पांत स्वस्तिमिः सदो नः       | - Į€ - ¢ | 4 | 0  |

अर्थ— [ २६० ] हे ( हयेम्ब ) हत्तम घोडों को वास स्वनेताके ! तुम ( याभिः घोभिः विशेषः ) तिर मुद्धिक किये कर्मों से सर्वत्र स्वावते हो, ऐसे तुम ( दाशुषे चित् प्रवतः स्वतिता असि ) दाताके विये उत्तम धनके बाता होते हैं । हे इन्द्र ! तुम ( नः कदा रायः आ दाशस्थेः ) धर्मे कर धनीका प्रदान कार्या ! ( जुते अन्याभिः उत्ती वयनम ) बाज तुम्हारी यात्रय सुरक्षको इस सुरक्षित होता ॥ ५ ॥

| १६१ | हे १९३ ! । मः वश्वसः कदा बुबोध ) तुम हमारा वश्य क्य समझेने ! क्य हर्व्या वर्ष ह सुबोगे ! ( स्वं मः वेधसः वासयित इय ) तुम हमारा विश्वस करनवाके हो । ( बाजी जारों ) तुम्हारा बळणत् दोका ( लाह्यः धिया ) हमारी विस्तृत वाण से भारत होकर ( सुवीर रिय ) अत्तम बीर पुत्र युक्त धमका ( मृश्य ) नथा बढ़ाका ( सः सहते मि स्कृति ) हमारे वरमे क बावे ॥ इ ॥

[ देदन [ ( देवी निर्माणिः चित् यं हैरों ) देवे भूनि है नमें लिये ( यं सिंभ नक्षान्ते ) जिसकी भीर देखती है। सुपृक्षः दारद्वः यं हुन्द्रे ) उत्तम अखन युक्त नमें निष्यका देखते हैं। सन्दाः यं वहन्ते हो कृष्यन्तः ) मनुष्य जिसका अपन वस्से ठक्षम देते, ( विश्वन्तः ) सर्विष्य प्रति ) वन नामां नोक्षित माई हुन्द्र बहुत वह वसमें हमारे समीप भा जोवे। हमें वक्षा वक देवे ॥ ७ ॥

[ वध्य ] हे ( स्वित्तः ) सबके प्रेश्व देव ! ( स्तवस्यै राघांसि ) प्राथनीय धन ( तः आ यन्तु ) हमारे पाल का जान ( पर्वतस्य राती रायः आ ) पर्वतक कानके समय धन इमारे पाल का जान । ( प्रायुः दिहयः सदा कः सिपकतु ) पालन कर्ता वेद सदा हमारी सुन्धा करे । यूपं सदा स्वित्तिन तः वाते ) काप सदा संस्थापेस हमारी सुन्धा काजिय ॥ ८ ॥

आदार्थ- इन्द्र भवने प्रयत्नक यह कहाता है और अपने इहकोशाबोंको अपने पास रखता है। राजा तथा दीर अपने प्रयत्नसे भपना कहा बढ़ात और अपने आक्षयम सहयोगियोको रखे ॥ ७॥

मनुष्य यृद्धिपूर्वक किए गए अपने पुरुषाधीं से सिन्त जशस्त्री हो सर्थात् सपने यशके द्वारा वह सर्वत्र गमन करे । सभी जय इन्द्रमें सुरक्षित होका पुरुषाधीं हो ॥ ५॥

गजाह राष्ट्रमें ज्ञानी सुससे ानवास करें । राष्ट्रधी ऐसा सुध्यप्रस्था ही कि बत्तमसे उत्तम श्वामी भी बाकर इस राष्ट्रमें रहें । तया इस राष्ट्रमें समें के वर असम बीर सन्तान हों |। ६ त

भृष्म जिसे अपना अधिवृति मा॰ता है, सभी माश्सर जिसके किए सुकारय होते हैं, शहुरय जिसे अपने इत्यवदेशमें विकास है, यह दमका प्रभु दमें असक यक प्रदाण करें ॥ ७ ॥

वर्ता वर्णा वर्णा वर्णा कार्या व्यवस्था विस्तको अर्थाला होती है, ऐसा कन हमारे पास हो । वर्णतसे प्राप्त होनेवाके कन इसे प्रथम क्षीं संरक्षण करनेवाके दिश्य और वेजर्बा कीर सदा इसारी सुरक्षा करें ॥ ८ ॥

#### [ 3/ ]

|         | 1 40                                                                        |                    |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| (ক্লবিঃ | ८ मनावर्णविभिष्ठ देवता - १-६ सविता ६ उत्तर्वाधस्य भगो वा,७-८ वाजिनः। छन्दः। | -त्रिष्टुप्।)      |
|         | उद् व्य देवः संविता यंयाम हिर्ण्ययीमुम्ति यामशिश्रेत् ।                     |                    |
| , , -   | न्नं भगो इब्यो मानुविमानि येः स्मा पुरुवनुद्धाति                            | $u \in \mathbb{R}$ |
| 354     | उर्दू तिष्ठ सवितः शुष्या १ स्थ दिरंण्यपाणे प्रमृतावृतस्य ।                  |                    |
| ***     | ब्यु १ वी वृध्वीम् वर्ति सृज्यान आ नृम्यो मर्त्व मीर्जन सुवानेः             | 11 3 11            |
| 364     | अपि हुतः संविता हेवी अस्तु यमा चिद्र विश्व वर्षको गुणान्ति ।                |                    |
|         | स नः स्तोमान् नम्खा श्रमं ध्रद् विश्वीमः पातु प्रायुमिनि सूरीन              | 16 🧸 II            |
| 359     | अभि वं देव्यदिनिगृणाति सर्व देवस्य सनितुर्त्तिष्णा ।                        |                    |
|         | अभि सम्राजी वर्रणा गृणा न्त्यमि मित्रामी अथेमा सजीवाः                       | 0.8 0              |
|         |                                                                             |                    |

#### [ 34 ]

अर्थ— [ ३६४ ] ( स्यः सर्विता देवः ) वह सविता देव ( हिरण्यर्थी यो अमर्ति ) जिम सुवर्णमधी शमाना (आशक्षेत् ) नात्रव करता है, उसका ( उन् खराम ) उत्य होना है। ( नूनं भगः मनुष्येश्मः हृदयः ) निश्ववहीसे यह भग देव मनुष्यों द्वारा स्नृति काने योग्य है। ( यः पुरुवातुः रतमा वि व्याति ) जो यह बहुन धनमे युक्त देव है वह अनेक राम अक्तोंको देता है ॥ १ ॥

। ३६५ ] हे ( सक्षितः ) सबके प्रेरक देव ! तुम ( उत् निष्ठ ) क्षर बाबो । वदित हो जाबो । हे : हिरणय-पाणे ) सुवर्गके नामूचर्गसे सुनोभित हाधवाके ! तुम ( ऋतस्य प्रभृती अस्य श्रु'चे ) यज्ञ हे बक्रने एर इस स्तोत्रका मवण करो । ( उर्जी पृथ्वी अमर्ति वि खुजानः ) तम दिस्तीणं कीर प्रसिद्ध प्रभाको पैकाते कीर ( नुभयः मर्त्रमोजनं

आ सुवानः ) मानवीक छिये भोगके योग्य धन, जब देते हो ॥ २ ॥

[३६६] (अपि स्विता देवः स्तृतः अस्तु ) सविता देव इमार द्वारा प्रशंभित हो। (विश्वे वलवः यं चित् था गृणस्ति ) सद शे निरासक देव जिसकी स्पृति गाने हैं। ( सः नमस्यः सः स्नोभान् चनः घात् ) वह नमस्कार करने योग्य देव हमारे स्तोमीको तथा बचको बारण करें । वह (विश्वेभिः पायुभिः सुरीन् नि पातु ) सब सरकारक साथनीस इमारे कानियोंकी सुरक्षा करे ।। ३ 4

[ ३६७ : (यं देवी अदितिः अभि गुणाति ) जिल सविनाको अदिति देती स्तुवि करती है। (सविनुः देवस्य सर्व जुपाणा ) वह सविता देवकी पेरणांका पाळन करती है। ( सम्राजः वरुणः अधि गुणन्ति ) सम्राट वरून देव जिसकी प्रशंसा हरते हैं । तथा ( सजीपा: मित्रास: अयमा अभि ) समान प्रीतिवामा अर्थमा और मित्रादि देव इसकी स्तक्ति करते हैं |। 🗈 ।

भाषार्थे — यह सूर्व या सविता देव बद्य होते समय सुनहरे रणंडा प्रमाको बारण करता है। सूर्वका यह देववे

निधारके समुख्योंके द्वारा प्रधासमीय है ॥ १ ॥

हे सबको प्रेरणा देनेवाले सविता देव ! तु बनम हो । सुबहर्ग किरणांवाके तृत ! यश्चमें तेरे लिए किए जानेनाके इस स्तुतिका अबल कर । त् नवनी विस्तीर्ज जीर प्रसिद्ध प्रमाकः प्रमाता हुना मानवादे किए ननेक तरहके मानव परार्थ देखा है स र ।।

इस सविता देवकी प्रशंसा करें सभी देव इस सविता देवकी स्वाति जाते हैं। वे जगरकारके कोश्व देव इमारे किए

स्तीय श्रमा बचको बारम करें। यह देव सामी तरहके संदक्षणके बावनीले हमारे प्राप्तिकी बुरका करे । ३ ॥

| २१८ अभि ये मिथो ब्लुष्: सर्पन्ते शांति दिवो संतिषाचीः पृथिक्याः । |          |
|-------------------------------------------------------------------|----------|
| अहिं बुच्चयं उत नं। शृणोतु वह्नविकं चेतु भिनि पातु                | 11 % #   |
| १९ अनु तक्षो जास्पतिमैभीष्ट्र रसं देवस्य सवित्रियानः।             |          |
| मर्गमुग्राऽवंसे जाहंबीति भगमनुत्रो अर्थ याति । संय                | 0.50     |
| ३७० शं मा मवनतु वाजिन्। हवेंचु देवताता मिनद्रतः स्वकीः।           |          |
| जरमयुन्तोऽहि वृक् रखाँसि सर्नेरुपुसाद युगव्समीताः                 | 11 10 11 |
| ३७१ वाजेंबाजेऽवत वाजिना नी धरेषु विशा असूना ऋतज्ञाः।              |          |
| अस मर्थः पिवत मादयंष्यं तृप्ता वांत पृथिभिर्देव्यानैः             | 11 2 11  |

अर्थ-- [ केट ] (ये रातिपान: बजुपः मिथः ) दानशीक मक जन सिक्कर (दियः पृथित्याः रहति मिन स्तपन्ते ) युकोक और पृथिती कोक्के सिक्कप सरिकाकी कासना करते हैं। (बुक्त्यः सिक्कः उत सः शृणोतु ) मक्ष्यानमें रहनेवाका प्रगति सान वह विश्वम् कृप विश्व हमारा स्तोत्र सुने। (वर्क्षणी एक्क्षेतुमिः मिपातु ) बारदेवी सुक्य गीजोंके साथ दमारी सुरक्षा करें॥ ५ ॥

[ देहर ] (इयानः जाश्यानः ) धार्थना करनेएर सथ पत्राबोंका पाक्क (स्वितुः देवस्य तत् रत्नं ) सविद्या देव व्यवने रत्नोंका, धनोंको, (नः अनुमंसीष्ट ) हमारे छिप रें, दनेकी अनुमति प्रदान करें। (उसा भगं अवसे बाहर्ष ति ) वस वीर भग देवकी वपनी सुरक्षाके किय पार्थना करवा है। (अस्य अनुमः भगं रत्नं याति ) वर बो बस वीर वर्श है यह मगके पास देवक रहनोंको ही सोगता है। ॥ ६ ॥

[१०(] हे (वाजिनः) वह देनेवाके देवी ! (विप्राः अमृताः क्षणः ) आगी अगर और सत्य मार्गको आनतेनात तुम सब (वाजे वाजे नः धनेषु अवतः ) प्रश्वेक युद्धे धनः विच रमारा संग्राण करे । । अस्य मध्यः विचन ) इस मध्यः सामग्राका वान करो, (मास्यवदं ) ना व वास करो (सुनाः देवयानैः विधिभिः यातः ) तुस होतर वेववानके मार्गोसे आनो १८ ह

भाव।र्थ — बहित देवी इप सविता देवीको स्तुति करती है, और इसके बादेवीका पावन करती है। सम्राह् यक्त मां इसकी प्रशंसा करता है, समान करने प्रेम करनेवाका अर्थमा और मित्र इमकी स्तुति करते हैं। ए ॥

बह सर्वता देव युकाब बीर पुथिवीड बका थित है। क्रिक्के समान इन दोनोंका दिव करनेवाका है। सध्वरयान व्यक्ति कर्ताक्षिमें रहनेवाका वह विद्युत् रूप सर्वता हुमारी पार्थना सुने ॥ ५ ह

कम थार भगसे संरक्षणकी काण्डिके साथ चन मांगता है, पर तो वीर नहीं है, यह वेदस चन ही मांगता है। सरकारकी काण्डि मांगनर योग्ड है क्यों कि विभा वाण्डिके प्राप्त चन्का संग्रहण नहीं हो सकता ॥ ६ ॥

सरिवादेवका कि वे प्रमाणने गति करती हैं, बत्तम गुण कर्माशकी तथा वक बढानेवाकी हैं। वे किश्में हमें सुख और कारित देनेवाओं हों। कामास्त्रमें अकका ठीक व होनेसे जो शंग बस्पक होते हैं वे, सूर्व किश्में प्रयोगसे पूर हो असे हैं। का व हा कर बहते ही जानेवाके, मेंडिवंके समाय क्रून कर्म करनेवाके रोगक्रमियोंको सूर्व किश्में तक करती हैं। ७ ॥

मनुस्य प्रकार, व्यवान् जीर सामद्वेवान् को । यह कभी काकाकप्रयुक्ति व वरे । यह वयति सत्वमार्गको जाते कीर वय प्राक्तिक विविध होनेवाके हुन्देने यह खरा कुर्यक्तक के व त

## [ 25]

(ऋषिः- मेत्रावरुणिर्वसिष्ठः। देवता- विश्वे देवाः। छन्दः- त्रिपृष्।)

३७२ छ बों अग्निः संमृति बस्बी अश्रेत् ग्रतीची जुणिदेवतातिमाते । मुजाते अद्री रूथ्येत् पन्यां मृतं होता न हिपता यंजाति

H \$ 11

३७३ प्र वांवृजे सुप्रया बुहिंग्या मा विश्वतीं वीतिंट इयाते । विद्यामुक्तोह्यमं: पूर्वहृती बायुः पूषा स्वस्तवे वियुन्तांन्

॥ २ ॥

३७४ जन्या अत्र वर्षवो रन्त देवा जुरावन्तरिक्षे मर्जयन्त गुआः । अवीक् एथ उठ्ययः कुणुष्तं श्रीतां दृतसं जुरमुपी नी अस्य

11 \$ 11

[ 34 ]

अर्थ — [३,३२] ( अर्थः अशिः प्रशः सुमति अश्रेत् ) जिमको गति उपन्की कोर होती है ऐसा उर्ध्यमानी कांग्न निवासकी इच्छा करनेवाले भक्तकी की हुई स्तृतिको सुने । ' प्रतीची जूणिः देवनाति एति ) एर्थ दिशामें हानेवाली, सबको जीणे करनेवाली छवा यज्ञमे जाती है। ( अद्वी रथ्या इच पन्थां भजाते ) नादरणीय दोनों प्रकारके छोग स्थ चकानेवाले मार्गका चवलंबन करते हैं बस प्रकार यज्ञ मार्गका सेवन करते हैं। ( इंग्नितः मः होता ज्ञतं यज्ञाति ) योरेल हुना होता व्यक्ते करता है। १ ॥

[३७३] ( प्यां सुप्रयाः वर्षिः ) इनका जबसे भरपूर भरा वर्षि यज्ञमें (प्र बज्जने ) शयुक्त होना है। (विद्यवर्ता इस) प्रशासिक पाडक दोनों (नियुत्वान् ) वदवायुक्त (सायुः प्या ) वायु कीर पूरा ये देव (विद्यां स्वस्त्यं ) सब प्रजासोंक कदवायंक किये ( अस्ताः उपासः ) राज्ञो कीर द्वपाठ समयके (पूर्व-द्वानों ) प्रथम करनेका प्रार्थनाके समय (बीरिटे आ इयाते ) कस्तिक्षमें का जावें।। र ॥

[३७४] (अत्र वस्तवः देवाः उपया रन्तः) यहां वसुदेव भूमिके साथ रममाण हो । (उदी अन्तरिक्षे गुस्राः मर्जयन्तः) विहतीर्ण जन्तरिक्षमें तेवन्ती मरुद्धंत शुद्धं करत हैं। हे (उरुद्धयः) बहुत अवल करनेवाल दर्शः । जाएका (यथः अविक् कृणुध्वं ) मार्ग हमारी जोर करो, हमारी जोर जाने। । नः अस्य जनसुपः दूतस्य अस्तः) हमारे इस दुन्दं पास वानेवाल वृत्वका आवण सुनी ॥ ३ ॥

भावार्थ- विश्वकी ज्वारा सदा अपरकी बोर ही गमन बरती है। इसी तरह सबूद्यको भी अपनी प्रगांत क्षतिकी बोर ही करनी चाहिए। सबुद्य इस संसारमें बत्तम रोतिसे निवास करनेके किए उत्तम बुद्धि प्राप्त करे। जिसके पास बत्तम बुद्धि होगी, बही यहाँ सुखसे निवास कर सकेगा ॥ १ ॥

जो बक्ष किया आयु क्समें अब भरपूर हो। प्रजाका करवाण करनेमें तरपर राजानक सभामें जाकर वेठें जोर कन समाजीमें प्रजाजीके करूपाणका विकार करें। राजा जीर राजपुरुष प्रजाके करपानकी तरफ दी देमका ध्यान रखें जीर अपना करैन्य करें ॥ २ ॥

बसुरेव इस सूर्य पर आवर बावनिश्व हों। तिस्तीने बन्द्रश्चिते वेतस्त्री वाशु गव पवित्र होकर वहें। हे देवो ! इस सब इसली जोर जाजी है है ||

१वे ( भ. सु. भा, मं. ७ )

| ३७५  | ते हि युन्नेषु युन्नियांस ऊमाः सुषस्यं विश्वं अति सन्ति देवाः।  |         |
|------|-----------------------------------------------------------------|---------|
|      | ताँ अंच्युर उंश्वो यंक्ष्यमे अष्टी भग् नासंत्या पुरिधिष्        | 0.8 0   |
| इफ़् | आये गिरी दिव आ रृशिक्या मित्रं वेह वर्रणमिन्द्रमिम्।            |         |
|      | आर्यमण्मिदिति विष्णुमेषां सरंश्वती मुरुती मादयन्ताम्            | 担权用     |
| ७७६  | रुरे हुव्यं मृतिर्मिर्यक्षियांनां नक्षत् कामं यत्यींनामिन्यन् । |         |
|      | भावां रुपिमंबिद्रस्यं संदासां संधीनिह युज्यें भिर्नु देते:      | 0.50    |
| ३७८  | न् रोदंसी अभिष्ठुंते वसिष्ठे ऋतावानी वरुणा पित्री अभिः।         |         |
|      | यच्छीन्तु चुन्द्रा उपुमं नी अर्क यूगं पांत स्व्हितिभिः सदी नः   | 11 9 11 |

अर्थ- [२०५] ( यहेषु ते यहियासः ऊमाः ) बहोते वे प्रामोग्य और रक्षक ( निश्वे देवाः सचस्यं अभि सम्ति ) सबके सब देव वीर साथ साथ माते हैं । हे बहो ! ( उदानः तान् अध्वते यश्चि ) इच्छा करनेवाछे इन देवोंके किये बहाने बजन करो । तथा ('शुष्टी भगं मासस्या पुरंधि ) सस्वर भग, मामदेव और मगर रक्षक इन्द्रके किये बजन करो ॥ ७॥

[ ३७६ ] दे ( असे ) जमे ! ( विषः गिरः आ वह ) युकोकसे स्तुति काने योग्य देवीको के ना ( पृथिठयाः भा वह ) प्रथीके अपरसे भी के जा। भित्र, वसन, इन्द्र, आग्नि, नर्वमा, निवृति, विष्णुको के ना। ( एवां सरस्वती मकतः माद्यक्ष्ये ) इनमें सरस्वती नीर मस्त् कानन्दित होक्ष्य बहु नार्वे ॥ ५ ॥

[ २०७] ( यांग्रेयानां मितिमिः इत्यं रहे ) पूना योग्य देवोंके किये इम अपनी बुद्धिपूर्वक की स्कृतियोंके साथ इन्य अब अपेण करते हैं। ( मत्यीनां कामं आसिन्दन् नक्षत् ) मानवोंकी वस्तिकी कामनाओंका प्रतिकंप न काता हुआ जिस यश्रको करता है। ( अविद्रुख्यं सदासां र्योग्र घान ) अक्षय और सदा स्थायी रहनेवाले धनको हमें दो और ( युज्येभिः देवैः सक्षीमाह ) साथी देवोंके साथ हम भाग मिलेंगे॥ ६॥

[२७८] (न् वसिष्ठै: रोदसी अभियुते ) निःसंदेह बात वसिष्ठीने युकोक और एथिशीकी स्तृति की है। (अलाधानः वरुणः भिष्णः अक्षिः ) नज्ञके योग्य वरुण, भिष्ण, अपि वे देव भी प्रसंसित हुए हैं। (अन्द्राः नः उपमं अर्के यक्छन्तु ) नानेव बढानेवाले वे देव ६में सर्वेतिहर प्राचीम्य कवा सन प्रदान करें। (सूर्य सर्वा तः स्वास्तिभिः पात ) नाप बदा इमें बढनाय करनेके सावनींसे सुरक्षित करो ॥ ॥

आवार्य — सबके सब देव बीर और रक्षक होनेके कारण बजोर्से वर्षात् प्रथोंसे सी सर्वश्रेष्ठ प्रथ है। बनका सरकार करना चाहिये। वे सभी देव एक ही स्थानपर रहते हैं। एक स्थान पर संगठित होकर रहते हैं। इसमें कभी पूर नहीं होती ॥ ७ ॥

दे जरे ! जुड़ोकरें और पृथ्विपर जितने भी देव हैं, कन सभी देवोंको ए दुखाकर का ॥ ५ ॥ पुनर्भाव वीरोंका दुदिपूर्वक आदर और सरकार करना पादिए। मनुष्योंके जम्युद्यके मार्गरें विश्व न हों। हमारे पन नक्षय और स्वापी हो । हम कोग्य वस्थुनोंके साथ मिककर रहें ॥ द ॥

भाज जानियोंने सु भीर पृथिवीकी स्तृति की है । यक्त से सोरक बदण आदि देव भी भवंतित हुए हैं । जानेवकी बहानेवाडे वे देव इसे सबसे उत्तम धन प्रदान करें तथा अपने कहवानकारी सावनों से इसे सुरक्षित रखें ॥ ७ ॥

# [ 80]

|      | ( ऋषि:- मैत्रावरुणिर्वसिष्ठः। देवता- विश्वे देवाः। छन्दः- त्रिषुप्।) |         |
|------|----------------------------------------------------------------------|---------|
| ३७९  | ओ श्रुष्टिर्चिद्वध्याई समेतु प्रति स्ताम दर्भामहि तुराणाम्।          |         |
|      | यदृद्य देवः संविता सुवाति स्थामांस्य राज्ञनी विमागे                  | 11 ₹ 11 |
| 260  | मित्रस्तन्त्रो वर्रणो रोदसी च धुर्भक्तिमन्द्रों अर्थमा देदातु ।      |         |
|      | दिदेषु देव्यदिती रेक्णी वायुश्च यार्क्षयुक्ति भगंश्च                 | 113 11  |
| \$68 | सेदुग्री अंस्तु मरुतः स शुब्मी यं मत्यी प्रपद्या अवाय ।              |         |
|      | उनैमुन्निः सरम्बदी जुनन्ति न तस्यं रायः पंयेतास्ति                   | 11 🔻 0  |
| ३८२  | अयं हि नेता वर्रण ऋतस्यं मित्रो राजांनी अयंमापे धुः।                 |         |
|      | सुद्दवा देव्यदिविरन्त्री वे नो अंहो अवि पर्वत्ररिष्टान्              | 11.8.11 |
|      |                                                                      |         |

[80]

क्षर्य — [ ३७२ ] ( विद्ध्या श्रुष्टिः ओ सं पतु ) संबदनसे मास होनेवाका सुक इमें मास हो। ( तुराणां स्त्रीमं मित द्वीमाहि ) हम स्वामोड देशेंड विवे स्त्रोज इसने हैं। अश देश सविता यत् सुवानि ) जाज सविना देव जिस धनके देशा है। इस ( अस्य रिनिनः विभागे स्थाम ) इस रस्त्रोंको पास रखनेवाडे सविता देवके धनवानके समय रहें। इसे वे धन मिठें ॥ ॥ ॥

[ दे८० ] भित्र, वरुम, ( रोत्सी ) बावापृथिवी (तत् नः द्दातु ) इस मनको हमें दें। इन्त्र जीर वर्षमा हमें ( चुनको द्दातु ) ते बस्तोयी द्वारा से दन करने योग्य भन दें। ( अदितः देवी रेक्णः दिवेषु ) विदित्त देवी वह भन हमें दें ( वायुः भागः ख ) वायु वीर मग ये देव ( नियुवैते ) हमारे किये जिसको प्रेरित करते हैं वह भन हमें

मास हो ॥ २ ॥

[३८१] हे (पृषद्भ्याः) बत्तम बोझेंबाके महत् बीरो ' ( मर्त्य यं अवाध ) जिस मनुष्यकी तुम सुरक्षा करते हो, ( सः उग्नः, सः शुष्मी अस्तु ) वह हम नथा बतवान् होता है। ( अग्निः सरस्वती है उत जुनन्ति ) विम, सास्वती बावि देव हसको सरकर्ममें प्रवर्तित करते हैं। तक्ष्य राथः पर्येता न महित ) बसके धनका नाम करनेवाका कोई बही है ॥ ३ ॥

[ ३८२ ] ( अयं दि ऋगस्य नेता ) यह सरवमार्गका नेता है। जित्र, वहत्र, वर्षमा, वादि ( राजानः ) राज्य शासक देव ( अपः शुः ) इमारे प्रशस्त कमीका भारण करते हैं। ( अनर्वा अदितिः देवी सुद्दवा ) किसीके द्वारा प्रतिबंधित न दोनेवाको कदिति देवी स्तुति करने योग्य है। ( ते अरिष्टान् नः अंदः भति पर्यत् ) वे सब देव बाधा-

रहित देसे इम सबको रावसे बचारें ॥ ४ ४

भावार्थ- जो सुम संगठनसे पास होते हैं, वे सुम हवें पास हों। सविता नेत जिल भवती हमें प्रश्न करना भावता है, जसे पाने हैं इस मधिकारी हों । १ ॥

केतरबी नीरोंको जो धन विय दोवा है, यह धन इसे सभी देन प्रदान करें ॥ ६ ॥ देव जिलका संरक्षण करता है, यह ग्रूरवीर तथा प्रमानी दोता है । इसे विद्याकी देवी सरस्वती उत्तम कर्मसे प्रेरित करती है । असरकर्मेंसे वह कभी प्रकृत नहीं दोता और उसका धन कभी नष्ट नहीं दोता ॥ ६ ॥

१८३ अस्य देवस्य भीळहुवा वया विष्णीरेषस्य प्रमुधे हिनिमिः। विद रहे रही र्राइयं महिन्दं यांतिष्टं वर्तिरंशिताविरावत् साधा ३८४ मात्रं द्वनाष्ट्रण इसस्योः वर्ह्यी यव् संतिवाचेश्व सामन्। मयोश्चर्तां ने। अर्वन्तो नि पान्तु वृष्टि परिज्ञा वार्ता ददातु रा ६ ॥ ३८५ न् रोदंसी अभिष्ट्ते विषष्ठि ऋतावानी वरुणो पित्री अपिः।

यञ्छंन्तु चुनदा उंपुमं नी अर्के यूपं पात स्वास्तिभिः सदा नः

11 9 11

( ऋषः- मैत्रावरुणिवंस्छि । देवता- ( अर्शनः मित्रावरुणाध्विभगपृपव्रह्मणस्पतिसोमहद्राः, २-६ भगः, ७ उपसः । छन्दः- त्रिण्डुप्, १ जगती । )

प्रातर्शि प्रावरिन्द्रं हवामहे प्रावर्धित्रावर्रणा प्रावर्धिना । ३८६ शातर्भगं पृष्णं ब्रह्मंणुस्पति शातः सीममुत कृदं हुँरेम

अर्थ— [ २८३ ] ( प्रभुषे इविभि: एपस्य भीळडुपः विष्णोः अस्य देवस्य ) वज्रमे इविष्योंक द्वारा ह्मायनीय और इच्छानोंक। पूर्ति करनेवाळे इस स्थायक विष्णु दक्को ( वयाः ) नम्म देव शासाएं हैं। ( रुद्रः रुद्रियं महित्यं चित् हि ) रुद्रवेत अपना महत्त्व युक्त सामध्यं हमें प्रदान करें । हे ( अध्विनों ) अधिदेवों ! ( इरावल् चर्तिः यासिएं) इमारे अस धुक्त घरके वास बाजा। हमारे वश्नमें बाबा ॥ ५ ॥

[ वे८४ ] हे ( अः घुणे पूरन् ) तेनस्त्री पूरा देव ! ( अत्र मा ११६यः ) इस कार्यमें विधास न करो । (वस्त्री ) संबंधे द्वारा हपास्य सरस्वता (रातियाचः ) दान देनेवाकी अन्य देवियां (यन् रामन् ) जो धन दर्से देती हैं, हमसे किसीकी रुकावट न हो । ( मर्था भुषः अवन्तः मः निपान्तु । सुध देनवाके प्रगतिशीक रक्षक देव दर्मे सुर्धास्त रखें ।

(परिज्ञा बात वृष्टि ददातु ) बारों बोर जानेवाका गतिशीक बायु इसे वृष्टि देवे ॥ ६॥

[ १८५ ] (नू वालेण्डः राद् नी अभिष्टेने ) निस्तन्त्रेड बाब विवर्तने गुड़ोड और पृथिवीकी स्तुति की है । ( ऋतावामः विचः, वक्षणः अ सः ) यज्ञक याम्य वक्षण, विश्व जीर जिस वे देव भी प्रशंतित हुए हैं । ( चन्द्राः सः उपम अके यच्छन्त ) कामन्द बडानेवाके ये देव हमें सर्वी कृष्ट पूजाके योग्य बच तथा धन प्रदान करें। ( यूर्व सदा नः खस्तिभिः पात ) हे देवी ! तुम सद्। हमारा कस्पाणसे स्था करी ॥ ७ ॥

िरेदर | इम ( प्रातः अप्ति इवामहे ) प्रातः हाल बग्निको बुकाले हैं, ( प्रातः इन्द्रं ) प्रातः काल इन्द्रको बुकाले हैं, ( प्रात: मित्रावरुणा ) प्रात:बाक वित्र और वर्णको बुकाते हैं, ( प्रातः अध्विना ) प्रात:काक विश्वनी कुमारीको बुहाते हैं, । प्र'तः मर्ग पूराणं ब्रह्मणस्पति ) प्रातःबाह भग, प्या भीर महागरपविकी बुहाते हैं । ( प्रातः सीमं उत

रुद्रं हुन्म । प्रातःकाल हम सोम भीर रुद्रको बुकावे हैं ॥ १ ॥

आयार्थ- राजा और राजपुरुष सरवरू मार्ग परसे स्वयं चलकर जनताको चलानेवाके रोकर प्रजाक बस्तव बर्मोंकी प्रशंका करें । प्रश्नाके उत्तर कर्मों की सुरक्षा करें। वे नष्ट न हों । उनकी सब वायोंसे सुरक्षा हो ॥ ४ ॥

यज्ञी सन्दर्भ तथा इच्छा बोंको पूर्ण बरनेवाके इस स्थापक प्रमुकी अन्य सभी देव शासाओंके समान हैं। इसी प्रक

द्वेवक भाजवसे जन्म द्व रह है है। विश्वका सभी दिस्सा कसी एक प्रभुके नवपव हैं ॥ ५ ॥

विधाको देला प्रश्वको सबके द्वारा बवास्य है। विधाकी भाराधना सबको करनी खादिए । सभी दान देनेवाले हीं। कोई कंज्य न दो । भंगक्षणके कार्यमें नियुक्त हुए सभी कोग सुख इनेवाले बीर इसम रक्षा कानेवाले हों ॥ ६ ॥

कात शानिगोने यु और प्रधिवीकी स्टुति की है। सबके बोग्य वरुण बादि देव भी प्रशंसित हुए हैं। बार्वदको श्वाने-वाके वे देव इसे स्वते उत्तम धन प्रदान करें जीर अपने कस्यानकारी साधनोंसे इसे सुरक्षित रखें॥ » ॥

| ३८७ <u>प्रात</u> ्रजितुं मगंगुप्रं हुनेम न्यं पुत्रमहित्यों वि <u>ध</u> नी । |         |
|------------------------------------------------------------------------------|---------|
| आधिश्च मं मन्यंमानस्तुरिश्चर राजां निक्यं मनी मुधीन्याई                      | ॥२॥     |
| १८८ मगु प्रणेतर्भगु सन्धरायाँ। भगुमां विष्यु हुई हुई दर्दनः।                 |         |
| भग प्र भी जनम् गोभिरश्चे मध्य प्र नृभिन्दर्वः स्थाम                          | n * n   |
| ३८९ छतेदानी मर्गतन्तः स्थाम्। त प्रेष्टित उत मध्ये अहाति।                    |         |
| जुकोदिंवा मध्यन् त्य्वेष्य व्यां देवानां सुपर्वतं स्थाम                      | 11.8.11 |
| ३९० भगं एव भगवाँ अन्तु देशा स्तिनं वृथं भगवन्तः स्थाम ।                      |         |
| तं स्वां भग सर्व इज्जों हवी ति स नी भग पुरस्ता भी ह                          | 11 % 11 |

अर्थ — [ ४८७ ] ( यः विधर्ता ) जो देन विश्वकः भारण काता है, इस ( अंदनेः पुत्रं उस्ने प्राविति प्रां ) महिषिके पुत्र उस वीर और विजयशीक सग इवकी ( ध्यं हुवेस ) इस प्रायः समयश्चे आवना करते हैं। ( आधाः सित् ) दिन्दों भी ( यं मान्यकासः ) जिसकी अतुति या का तथा ( तुनः | नित् बाजा चित् ) मान्य भाग प्राप्त कानेवाका राजा भी ( यं मानं महिष्क हिता आह ) जिस सग देवका ' गुप्त भन दे ' ऐसा बहुता है। २ ॥

[ ३८८ ] है। सम ) अनवान देव [ सू ( प्रणेतः ) सबका नेता संवादक है, तथा है जग ! तू ( सात्यराचाः ) सम्य भनते युक्त है, तेरा धन शाक्षत टिक्नवाका है। है। भा ) नम देव [ । दृत्य वः हमा विशेष उद्देव ) दुम हमें भन देकर इस हमारे बुध्द युक्त कमका सुक्षित करा। है ( सात ) भग ! इम ( ना में भिः भव्यः प्रजानय ) हमें नीकां भीर वंग्रोक साथ बच्चत करों। है ( भग ) भग ! इन ( नु भा मुनंतः प्रस्य स ) वार्षक नाथ रहकर मनुष्य युक्त वर्षों । है ( भग ) भग ! इन ( नु भा मुनंतः प्रस्य स ) वार्षक नाथ रहकर मनुष्य युक्त वर्षों । है ।

[ १८६ ] ( उन इरामी धार्यन्तः स्थाम ) इम सब इय समय भाग्यकत् हों । उन प्रधित्वे, उन आहां मध्ये ) मातः कार और दिवसके मध्य समयमें इम भाग्यसे चुक हों । ( उन सूर्यस्थ अदितः ) और सूर्यक उत्पक्त समय इम भाग्यकत् हों । हे ( अस्त्रान् ) समयन् ! , अयं देवानां सुभ तं स्थास ) इम सब देवां । उत्तम बुद्धि रहें वर्षात् इमारे विषयमें देवोंकी उत्तम बुद्धि रहे । इसार विषयम देवांका सम्भावना रहे ॥ ४ ॥

[ ६९० दे ( देवा . दंग! ( भनः एव भगवान् अस्तु ) मग रेग ही पनवान् ही। ( तेन वयं भगवग्तः स्याम ) वसमे हम मन पनवान ही । हे भग! ( ते त्वा सावः इत् जोहवीति । दम तुमकोही सन वनसमात बुकातः है। हे भग देव! ( सः सः इह पुरवता भव ) तुम इस वव्यमें हमोरे नेता बनो ॥ ५॥

भाषाणी— इस प्रायःबाह प्रदेश वे बस्थी, पृथ्ययं जानी, विश्वके समान दिलकारी, वरणीय, शीव्रहासे कमें करनेवाके, पृथ्ययंतरस्थ, पीतक, श्रानी, जानसङ्ग्रंभी या। तत्रु गांडी एकाने गांचे प्रश्नुकी क्यांसना करते हैं ॥ १ ॥

दिन्दी मञ्जूष्य तथा बद्धा धनवान् शता भी जिस भगदेवके पास ' मुझ धन दो ' ऐसी प्रार्थना करता है, इस प्रभुकी में प्रातःकाळ उपासना काना हूं। वह प्रभु सबको धारण करनेवाना, वीर भीर प्रबद्धी पराजित करनेवाला है ॥ २ ॥

है सगदेव ! त् भवका मेथा जोर संवातक हैं, तेशही बन शाया स्थमें टिकनेशका है । है देव ! तू हमें इत्तम बन भवान कर लाकि इस बुद्धियुर्वक कवाँकी करें । इस वीरोंक साथ रहकर बखति करें ॥ व ॥

इय प्रातःकाक, मध्य ह भीर सार्वकात्र वर्षात् सदादी सीआस्यसे युक्त रहें । सूर्वोद्यके समय भी इस सीभाग्यताकी रहें । इस प्रकार सीआस्प्रताको होकर हम सदा देशकी बत्तम वृद्धिमें रहें । हमारे बोध्में देवीको सदावना रहे । या।

रेश्वरेशाकी प्रभुदी हमारे उपारव हो, उस प्रमुकी कृपास दम भी घनशान् हों । इस प्रभुकोही सारा जनसमात मुकावा

सर्थ— [ १९१ ] ( सुचये पदाय । शुद्ध स्थानमें बैठनेके किये ( द्विश्वाचा इव ) स्त्रेत योदेकी तरह ( उपलः अध्यराय सं नगन्त ) हथा देशमाप् यहकिने मा जाय। ( वाजितः अध्याः रथं इव ) वगशन घोडे स्थको सीचते हैं इस तरह ( वसुविद्ध भगे नः अवाचीने ) जनवान मगको हमारे समीप ( आ वहन्तु ) के मार्वे । ६ ॥

11 7 11

रे वा सर्वन्नहपा वीस्वाही हुवे देवाना जिनमानि सत्ताः

[ २९२ ] ( प्रद्राः उचसः ) कर्याण करनेवाली बवाएँ ( अध्वावतीः गोप्रतीः ) अधी और गौणीं युक्त ( द्वीरवतीः ) बोगेंसे युक्त तथा ( घृतं दुहानाः ) चीका चोत्र करनेवाकी और , विश्वतः प्रशीताः ) सब गुणींसे युक्त होका ( सः सर्वं उच्छत्तु हम। घराको प्रकाशित करती रहें। ( यूर्यं सदा सः स्वस्तिभिः पात ) तुम सरा हमें क्रवाओंक साथ सुरक्षित रको ॥ ७ ॥

#### [ 82 ]

[ २९३ ] ( ब्रह्मणाः अंतिरसः प्र नश्चन्त ) विविध्य ब्रह्मा सर्वेश्व व्यास ही । ( क्रन्द्रनुः नभन्यस्य प्र खेतुं ) पर्वेश्व स्तोत्रकी इच्छा करे । ( धेन ४: उपग्रु नः प्र न बेता ) नांद्रवा पानीसे भगपूर होकर बहती रहें । ( अद्गी आध्यरस्य पेदाः युज्यन्तां ) बादरणीय यवमान और परनी ये दोनों यशकी सुंश्रताको वशवें ॥ १ ॥

[ २९४ ] है ( अरमे ) असे ! ( ते सम-वित्तः अध्या सुगः ) तुम्क्षरा बहुत समयसे प्राप्त मार्ग जाने है किये हुगम हो । ( हरितः रोहितः स ) द्रथाम वर्ण तथा काक वर्णक बोडे जीर ( ये स सद्मान् ) से यह गृहमें ( शिरवाह्य अस्यः ) वीरोंक के आनेवाके वेजस्वी घोडे हैं ( युक्ष्य ) जनको तम स्थमें जोतो जीर इधर जानो । ( सत्तः देवाना जिनमानि हुवे ) में यद्यमें में वैठका देवोंक जन्मोंक हत्तान्थोंको स्वीत्रस्थमें गाता हूं ॥ २ ॥

#### आवार्थ- इमारे वज्ञीते उपाव और मगदेवता बाव ॥ ६ ॥

रपःकारुमें हमारे थोडे भीर गायें हमारे घरके पास प्रमा हों । हमारे पासप्रविच वहां केर्डे, गायोंका तूथ बुहा जाए । शुक्रम मनवन बनाया जाए । उसका सेवन करके सब हुएपुष्ट हों, ऐसे जानन्दमें हमारे घर प्रयःकारुमें प्रकाशिय होते रहें ॥ ७ ॥

र्वितरस अर्थात् द्वानियोंके कृत्य यम अनत्ये कैडें। नेवों पर इत्तम स्वोत्र गामे जाएँ। सेवसे बरसाव हो जीर विषयों पानंत्रे अरपूर होकर बहती रहें। बरसावसे धान्य बढे और घान्यसे वक्त सफक हो ॥ 1 ॥

विश्व को नेवरके द्वारा प्रदर्शित मार्थ पर दम आएं। इस बीद होकर कोशोंक शीयवासी रथ पर बैठे बीर बीरोंके काव्योका भाग करके कवते स्कूर्ति प्राप्त करें ॥ २ ॥

| ३९५  | सर्यु वो यर्ब मंहयून् नमों भिः प्र होतां मन्द्रो शिवि उपाके।    |         |
|------|-----------------------------------------------------------------|---------|
|      | यजस्य सु पुर्वणीक देवा ना यक्षियांमुरमंति वर्षाः                | 11 2 11 |
| ३९६  | युदा बीरस्यं रेवतां दुरोणे स्योंनुझीरानिधिराचिकंतन ।            |         |
|      | सुप्रीती अग्निः सुधितो दम् आ स विशे दौति वार्यामयंत्ये          | 1) ¥ U  |
| इ९७  | हुमं नो अग्ने अध्युरं जुंबस्य मुरुहिस्बन्द्रं युक्षमं क्रभी नः। |         |
|      | आ नक्तां बृद्धिः संदनामुषाम्ये चन्तां मित्रावर्रणा यजेह         | — ॥५॥   |
| \$96 | एवापि महम्यं रे विसेष्ठा रायस्कामी विश्वप्स्त्यंस स्तीत्।       |         |
|      | इवं रुधि पेत्रथवं वार्अमुस्मे यूपं पांत स्वान्तिमाः सदी नः      | 11 5 11 |

अर्थ — [ ३९५ ] वे ( वः यहां समोधि. सं ग्रह्यम् ) आपने वज्ञही महमाको नमकारोसे बहाते हैं। ( मन्द्रः उपनि होता प्रशिरिचे ) पशंसनीय वज्ञ स्थानके समीप भागमें स्थिन होता प्रवेशित समझा जाता है। त् ( देवान् स्व धजस्य ) नेवींका असम यजन कर । हे ( पुरु-अनीक ) वहु तेवस्वी अपने | तुम ( यश्चियां अरमिति आ वश्चर्यां ) पूजा योग्य यह भूमिपर फैंक जानो । प्रदीस हो ॥ ३ ॥

[ ३९६ | (अतिथि: अग्निः यदा वीरस्य रेवतः) सबके भारत्यीय स्विधिस्य स्मि निम समय वीर और धनीके (दुगोणे स्योनकी: आसकेतन् ) घरमे सुस्ते प्रदीस रूगमे देखा जाता है। जिल समय वह (दमे सुधितः सुप्रीतः आ।) श्लास्थानमें ससम शिविसे स्थापित होवर प्रदास होता है, तब (सः) वह स्थि ( इयत्ये विशे वार्ये दाति ) समीपवर्तिनी प्रजाननोंको श्रेष्ठ धन देवा है। ४॥

[ ३९१ ] है। असे ) असे ! ना इस अध्वर जुपस्य ) हवारे हम यञ्चका सेवन करो । ( महत्सु इन्द्रे ना यशसं कृषि ) मकत् वीरोमें तथा इन्द्रमें हमें वसस्वी करो । ( नक्ता उपन्या ) राष्ट्रीमें तथा उपकासमें ( वर्दिः आ सवतां ) आसमें पर वेडो । ( स्वाता मित्रावरुणा इह यज ) दुन्द्रमें वक्क सिव्हिकी इण्डा करनेवाके मित्र वया सक्ता वर्दा वजन करो ॥ ५ ॥

[ ३९८ ] ( विसिष्ठः रायस्कामः एव ) विषष्ठ धनकी इच्छा करके (सहस्यं अद्गि) बक्वान् विभिन्न (विश्वपनस्य स्तोत् ) सब प्रकारके धनकी प्रतिक किये स्तृति करने सका। ( अस्मे इयं रायि वाजं पप्रधात् ) हमें वह अब, धन और वक दंवे। ऐसी प्रार्थना कपने की। हे देनो ( यूयं तः सदा स्वक्तिकिः पात ) दम हमें सवा कव्यापोंके साथ सुरक्षित रक्षो || ६ ||

भाष्यार्थं — यझ स्याममें ब्राप्ति प्रदीत हो । इसमें देवीं है जिनित्त इत्तम यहत्रक वह करे और स्तोन्नों तथा समस्कारींसे यज्ञका सहस्य वहे है है ॥

श्रतिथिके समान बाद्रणीय व्यक्ति बज्ञों प्रदीस होकर बज्ञमानको वन देवा है। वक्को पन प्राप्त होता है जिससे बज्ज विका काता है ॥ ॥

हे जग्ने ! हमारे द्वारा किए जानेवाले बक्का सेवन कर । इस मब्दोंमें बीर इन्हमें बवास्त्री ही । इसारे इस बक्की

है देवो ! धनकी इच्छा करनेशांके आयोगे वर यश्चित्र है स्तुति की, तथ तुम सबने भी शस्त्र होकर वस आयोधी व्यक्ते काथवेंथि स्थार की ॥ ६ ॥

## [84]

| ( ऋषिः - समावरुणिवंसिष्ठः । देवता - विश्वे देवसः । छन्दः - ऋषुप् । ) |     |   |     |
|----------------------------------------------------------------------|-----|---|-----|
| ३९९ प्र वी युक्षेष्रं देव्यन्ती अचन द्याता नमीभिः एथिवी दुवध्ये ।    |     |   |     |
| येषां बहाः व्यसंमानि विश्वा विष्वंश्वियानित वृतिनो न शाखाः           | 11  | ₹ | 0   |
| ४०० प्रयुव्न एंतु हेन्त्रों न साध्ता कदांच्छध्वं समनमो घृताचीः।      |     |   |     |
| स्तृणीत पूर्हिरेच्युरायं साथ् चर्चा शोचीवि देव्युन्यंस्थुः           | II  | 4 | H   |
| ४०१ आ पुत्रासो न मातरं विभृताः सानी देवासी बहिषं सदन्तु ।            |     |   |     |
| आ विश्वाची विद्वध्यामनुबन्द "ग्रे मा ना देवनाता मुर्धस्कः            | -{} | ą | ŧI. |
| ४०२ ते सींपपनत जेथ्यमा यजंत्रा ऋतस्य धारांः सुद्धा दृहांनाः ।        |     |   |     |
| ज्येष्ठं वो अद्य मह आ वसंना मा गंन्तन समनमो यति ह                    | п   | ß | ŧl  |
|                                                                      |     |   |     |

[ धरे ]
अर्थ — [ ३०९ ] ( देवयन्तः विमाः यञ्चेषु ) देवरवकी मासिकी इच्छा करनेवाई तानी बड़ों में ( नमेरिकः वः इरध्ये म अर्थयन् ) नमें तथा नमस्कारों द्वारा नायकी प्राप्तिकी इच्छासे स्तोत्र पाम करते हैं । और ( द्यावा पृथियो ) युकोक नौर पृथियो के कहा स्तोत्र गाते हैं । ( येषां असमानि ब्रह्माणि ) जिनके निर्मा स्तोत्र ( विनेतः सामा इव ) वृक्षों की सम्मानि समानि समा

[ ४०० ] ( यक्षः प्र एत् ) इमारा वज्ञ देवोंकी जोर पहुँच । हेन्दः म स्रोतः ) जैसा जीवनामी धोटा वीदता है । ( समनसः घूनाचीः उत् यक्त्यध्यं ) एक विचान्ये घूनमे मरी सुताको कार वठानो । ( व्यक्ताय साधु वाहिं: स्यूणांन ) वज्ञ के क्षित्र वत्तम वासन विज्ञाको । ( देवयूनि शाचींचि ऊर्ध्वा अस्थुः ) देवोंकी जोर जानेवाकी व्यक्ति व्याकाद वर्धनामी होकन केले ॥ २ ॥

[80?] (विस्त्राः पुत्रासः मातरं म) जैसे भरण योषण करनेथोग्य छोट बाडक माताकी गोदमें बेडते हैं, इस तरह (देवानः बहिंगः सानी या सद्द्र्य) देव बाधनोंके ऊरर बेडें। हे बड़ा! (विद्यां विश्वाणी आ सनकृत्) यद्यवे वार्षे ओर वी मीकतेवाको जुहू तुरहारे अपर सिचन को । (देवताता नः सुधः मा कः ) युद्के समय हमारे हिसक बहुबोकी सहावता व करणा ॥ ३ ॥

[४०२] (यजनाः ते ) वजनीय वं देव (धृतस्य सुदुधाः धाराः दुदानाः ) जककी दुदने योग्य जल धाराणीको वरसान हुए (जोयं जा सीपयन्त ) हमारी सेवाका स्वीकार करें। (अदा वसूनां ज्येष्ठं वः महः ) बाज धनीं जो बेह महत्वपूर्ण धन है वह हमारे पास (आ गंतन ) बावे वथा बाप भी (समनसः यति स्थ ) एक मत करके यहाँ पानों श ॥

आखार्थ — देवत्वकी प्राप्ति करनेकी इच्छातांडे आनीजन देवीकी स्तृति करते हैं। वे यु कीर पृथितीकोकका नजा नातं है। बनके द्वारा किए जानेवाळे ये स्तीज बारों बोर फैडते हैं॥ ॥॥

बङ्गाकामें देवीके किए आसन विकाय जाँचे, घोड़ी चमसमें भरकर आहुतियां दी आएं, ब्रांग्निकी ज्वाकार्थे प्रदीस होकर क्यर बढ़ें और हमारे द्वारा दी गई आहुतियां दन स्वाकार्थों द्वारा देवीं तक पहुंचे ॥ २ ॥

जिस तरह अरक्षपोदण योग्य बाक्क क्यती जाताका गोव्से प्रेयसे बैउते हैं, क्रमी तरह देवगण इम जासनों पर प्रेमसे बेटें। हे बाप्ने ! स् बक्कों क्यता युद्धें इमारा चात करनेवाके समुखीको सहाबता म कर ॥ ३ ह

ने पूर्व देन तकनारानोंको नदाते हुए इनारी सेवानोंको स्वोकार करें । धनोंसे जो श्रेष्ठ स्था सहस्वपूर्ण धन हो नहीं इने गास हो इन नी कर एक विचारवाके होकर अपनी कप्रतिके किए वस्त करते रहें है ॥ ॥ ४०३ एवा नी बमे विक्रा दंशस्य स्वयं वयं सहसावस्रास्कीः । राया युजा संख्वादो अरिष्टा युगं पति स्वृत्ति भिः सदो नः

1141

[88]

(अवि:- मैत्रावशिवंसिष्ठः । देवमा- दधिकाः, १ द्विकाद्वशुघोऽप्रिभवेन्द्रविष्णुपूपब्रह्मणस्पत्यादित्य-द्यावापृथिव्यापः । छन्दः- विषुप् , १ अगरी । )

४०४ दुधिकां नेः प्रथमगायनावसं नाम समिद्धं भगमूनये हुने।

इन्द्रं दिव्युं पूपणं ब्रह्मंण स्पति मादित्यान् द्यानंपृथिती अपः स्वीः

11 3 11

४०५ दुधिकामु नर्यसा बोधवंनत उदीरांणा युत्रपुर्यन्तेः।

इळा देवी बृहिषि सादयंन्तो अधिना विश्रां सुहवा द्वेम

月名日

४०६ दुधिकावाणं बुबुजानो अधि सुपं बुव दुवलं सर्वं गाम ।

न्मं मंश्रवीर्वरंगस्य बुभुं ते विश्वासद् दुंरिता यांवयनतु

8 3 11

अर्थ — [ ५०३ ] ने ( असे ) नमे ! ( एव विश्व नः आ दशस्य ) इस तरह प्रवासनोंमें हमें धनका प्रदान करो !-हे ( सहस्तावन् ) बकवाव् अमे ! ( त्वया आस्काः वयं ) तुम्हारे द्वारा विश्वक नहुए हम सन ( भाया युजा ) धनसे युक्त होकर ( सद्यमावः ) संगठित रहेकर जानेदित होते हुए ( अरिष्टाः ) विनष्ट न हों। ( यूर्य स्वस्तिभिः सदा मः पात ) द्वम कल्याण करनेके साधनोंसे सदा हमारी सुरक्षा करो ॥ ५ ॥

[88]

[ ४०४ ] ( वः ऊत्ये प्रधमं दिविकां हुवे ) जाप नगडी सुरक्षा है जिने में सबसे प्रधम व प्रका नामक घोड़की प्रधास करता हूं । इसके प्रधाद ( अध्यमं ) जीवदेव ( उपसं ) ज्या ( स्विमादं अदि ) प्रशीस जिल्ला क्षेत्र के मार्थ ) मगडी प्रार्थना करता हूं । नया ( इन्हें ) इन्हें . ( विष्णुं पूचणं ) विष्णुं. प्रमा, ( ब्रह्मणः पर्टि ) महान्तराते, ( मादि स्यान् ) जाविष्यं, ( द्याचापृथिवी ) वावा पृथिवी, ( अपा ) जल तथा , स्वः ) सूचेकी प्रार्थना करता हूं म १ ॥

[ ४०५.] (द्धिक्षां उ नमसा बोध्यन्तः ) दक्षिका देवको नमस्कारों द्वारा संबोधित कार्र ( उद्दीराणाः यश्चं उपप्रयन्तः ) स्था प्रेरित करके बक्षके समीप जाते हैं । ( बर्डिवि हर्ळा देवीं साद्यन्तः ) बक्षमें इळा देवीको स्थापन करके ( सुहवा वित्रा अभिवना हुवेम ) उत्तम प्रायंना करने बोध्य विशेष कानी दोनी अधिदेवींक, बुनारे हैं ॥ २ ॥

[ ४०६ ] (द्धिकावाणं सुवुधानः ) दिकावाको संबोधित करता हुना मैं ( अग्नि उपहुर्व ) अधिकी स्तृति करता हूं । ७४। ( उथसं सूर्य गां ) उवा सूर्व और भूमि अथवा गौकी स्तृति करता हूं । ( मंध्रानोः वरुणस्य अभे वर्श्व ) वर्मकी सन्तुनोंके विवास करनेवाके वरुणके वहे तथा सूरे वर्णके बोदेका स्तवन करता हूं । ( से अस्मत् धिश्वा दुरिता यवपन्तु ) वे सब इससे सब पार्वोको दूर करें ॥ १ ॥

आखार्थ— दे बड़े देस तुक्तते कवी प्रथम् व दो तथा धेरे द्वारा दिव्यव् भवते दम सहा सम्रव रहें। इस संगठित दोकर बानेवित दोकर रहें और कमी विशव व दों। ५ ॥

में रक्षाके किए सक, अभिनीकुमार, कथा, अधि, मन, इन्ह्र, विष्णु, पूषा, प्रक्रवस्पति, कादित्व, यु, पृथिवी, अड और सुर्वेकी स्थुकि करवा हूँ ॥ ३ ॥

द्धिकाको नमन करके में इका और जिम्देशोंको मुखाता हूं ॥ २ ॥

में बक्षा, बना, मूर्व, भूमि बचना गीको स्तुति करता हूं। मैं चमंदी समुबोंका विमास करनेके किए बदणका स्तवन करता हूँ। वे देव इससे पापोंको दूर करें ॥ ॥ ॥

| ४०७ युधिकारा प्रथमो बाज्यकी उग्ने स्थाना भवति प्रजानन् ।          |         |
|-------------------------------------------------------------------|---------|
| संविद्धान उपसा स्येणा - ssित्रयेषिर्वा स्रिगिश                    | 11 8 11 |
| ४०८ आ नो दिधिकाः पृथ्यमिनकत्वृ तस्य पन्धामन्वेत्वा उ ।            |         |
| भूणोतं नो दैव्यं कर्षी अधिः भूण्यन्तु विश्वे महिषा अम्र्राः       | 11 5 11 |
| [84]                                                              |         |
| (कपिः- मैत्रावरुणिर्वसिष्ठः । देवता सिवता । छन्दः - त्रिष्टुप् ।) |         |
| ४०९ आ देवी यातु सबिता सुरली उन्तरिक्षप्रा वर्हमानो असै:।          |         |
| हरते दर्भानो नयी पुरुणि निवेशयंश्व प्रसुवश्च भूमं                 | H 2 d   |
| ४१० उदंख बाहु शिथिरा बृहन्ता हिर्ण्यया दिवा अन्ता अन्ताम् ।       |         |
| नूनं सो अंस्य महिमा पंनिष्ट सरक्षिदस्मा अनु दादप्स्याम्           | 0.20    |
|                                                                   |         |

अर्थ — [४०७] (प्रथमः वाजी अर्जा द्विकाया) सक्ष्में मुक्य वेगवान् सीव्रगामी द्विकाया नश्च ( प्रजानन् रथानां असे अवति ) प्राणका हुना स्थवे नप्रभागमें स्वयं ही होता है। जीर यह कथा सूर्य नादित्य वसु और नंशिशानोंके साम (सं विद्यानः) सहमत रहशा है ॥ ॥ ॥

[ ४०८ ] (द्धिका। ऋतस्य पन्धां अनुप्तवै) द्विका अस बक्के मार्गसे जानेके किये ( नः प्रध्यो आ अनुकृतु ) इसरे मार्गको जक्के सिकित करे । (दैठयं दार्घः आदाः ) दिग्य वक रूप वह अग्नि ( मः श्रृणोतु ) इमारी प्रार्थमाका अवग करे कथा ( विश्वे महिषाः अमूराः श्रृणवन्तु ) सब बढवान् इस्ती विवृत हमारी प्रार्थना सुने ॥ ५ ॥ [ ४५ ]

[४०९] (सुरत्यः अन्तरिक्षणः) उत्तय रागोको धारण करनेवाका, बन्तरिक्षको अपने प्रकाशसे भर देनेवाका, (अभ्वेः खडमानः) घोडों द्वारा जिसका स्य चडता है ऐसा (स्तिवता देनः आ थातु ) सविता देन का जावे। (इस्ते पुरुषि नर्या द्धानः) जिसके द्वायमें मानवोंका दिव करनेवाका धन बहुत है और जो (भूम निवेदायन् प्रसुचन् च) प्राणियोंका निवास करना और कर्षमें प्रेरित करता है।। । ॥

[ ४९० ] (शिथिरा वृहत्ता हिरण्यथा अस्य बहु ) प्रसारित वह सुवर्णसे परिएर्ण इस सविताके बाहू हैं ( दियः अन्तान् उत् अवर्षं ) युकोकके अन्ततक यह व्यापता है। ( नूनं अस्य साः महिमा पनिष्ट ) निःसंदेश इसका वह महिमा गाया जाता है। ( स्रा चित् असी अपस्यां अनु शास् ) यह स्र्यं ही इस मनुष्यके लिये युव कर्मकी प्रेरणा बनुष्टकासे देवे त २ ॥

स्थार्थ - बत्तम शिक्षित योग नेगवान् तथा वयळ कौर बीधवासे दीढनेवाता होता है। वहां किस तरह वहा होना चाहिए और रथके नमसागर्म जाकर किस तरह वहा होना चाहिए, यह स्वयं जानता है ॥ २ ॥

सब कोग यज्ञ करें, सीचे मार्गसे जावें । दिश्य वह प्राप्त करें, जान प्राप्त करें, सामग्रह प्राप्त करें । देवीके गुण गाहर स्वयं वेद जैसे वर्ने ॥ ५ ॥

नेता, राजा व राजपुरुष कोगोंको सत्कर्ममें प्रेरित करें । इनके दाधीरी मानशीका दिश करनेवाका धन बहुत हो । यह प्राथिभीका क्यान रीतिके निवास करावे ॥ ७ ॥

नीरोंक हाथ देते हों कि वो दान देनेके छिए सोनेसे मने हुए हों और वे शान दान देनेके छिए फैलारे हुए हों। इस सविता देवके बाहू भी शुवर्णसे परिएलं हैं। इस देवको सुनहरी किरकें प्राणिगोंको बयना प्रकास प्रदास करनेके किए फैली रहती है। इसकिए इसकी महिमा गांकी जाती है। देसा दानी सविता मह्यकोंको भी उत्तम बास नेदेवी सलेराना है ॥ १॥

४११ स वां ना देवः संबिता सहावा ऽऽ साविष्द् वर्स्वविर्दिस्नि ।

विश्रयमाणो अमर्तिमुक्ची मंर्तुभोजनुमधं रासते नः

用专用

४१२ हुमा गिर्मः सिवतारं सुजिहं पूर्णगंमस्तिमीकते सुपाणिम् ।

11 8 11

चित्रं वधी बृहत्यमे देशात यूर्वं पांत स्वास्ति मिः सदां नः

[ 88 ]

(अपि:- मैत्रावकणिवंसिष्ठः । देवता- यदः । छन्दः- जगती, ४ त्रिष्टुप् । )

४१३ इमा रुद्रार्थ स्थिरमन्वने गिरीः क्षिप्रेषेवे देवार्थ स्युधाते ।

ा १ ॥

अष्विहायु सहमानाय वेषसे तिम्मार्युषाय मरता श्रुणोतुं नः

अर्थ — [ ४११ ] (सहावा समुपतिः सः स्विता देवः ) प्रक्षितान् और धनवान् सविता देव (सस्ति । मः आ साविधन् ) इते धन देवे । यह प्रविता देव ( इक्सीं अमिर्वि विश्वस्माणः ) विस्तृत तेत्रको धारण करके ( अध नः मर्तनोजनं रासते ) इते मानवों इ किये योग्य भोग्य धन दें ॥ १ ॥

[४१२] (इमा गिरः) वे वचन, ये स्तोत्र (सुजिह्नं पूर्णगमस्ति) वसम जिह्नायके संपूर्ण वन दायमें किये हुए (सुधार्णि स्तिनगरें) कत्तम दायबके सनिता देवके गुणोंका वर्णन करते हैं। वह (चित्रं नृहत् वयः) बेह तथा विशास वन (अस्त द्धात्) इमें देवे। (यूर्व सदा नः स्वस्तिभिः पात ) द्वम सदा दमें कश्याण करनेके साधनोंसे सुरक्षित रखों ॥ ॥ ॥

### [ 98 ]

[ ४१३ ] ( हमा: गिरः ) वे स्तोत्र ( स्थिर धन्तने स्थिप्रेष्ये ) सुद्रव चतुन्त्रवाने, सीजनामी बान सन्वर कोडनेवाने ( स्वधा-त वेधाने ) भरती भारण शक्तिये युक्त विश्वाता ( अ-षाळहाय ) जिसका बाकमण बसस है तथा ( सहमानाय ) सपुंठे भाष्ट्रमणको सहनेवाने ( तिन्मायुधाय रुद्राय देवाय ) तीवन बस्न भारण करनेवाने रुद्र वेथके निवे ( महत्व ) मरो, करो, गानो । वह ( नः श्टणोतु ) इमारी प्रार्थना अवभ करें ॥ १ ॥

भावार्थ — अनुष्य दान करनेसे पूर्व स्थवान् यने । वह सामध्येतान् हो । घरडा स्त्रामी अञ्चल पराभव करनेमें बसमर्थ हो । वह स्वयं धनवान् होकर प्रगतिक कार्योको बाधव दे । जो प्रमधिक कार्योमें धनादि देकर अरसक बपकी सहायका देवा है, देसा धनवान् हो ॥ ६ ॥

सरियादेव उत्तम तिहा वर्षात् किरलीयांका है, यह शह तथा विशास चन हमें महान करें, धन्य देव भी हमारा करवाण करें त प्र त

क्षत्रुकोंको क्कानेबाके महावीरका चतुत्र बकतान् हो, स्थित हो । वह सनुकोंपर बाल कोडनेसे निपूत्र हो । उसके पास इर तरहके ककाक्ष हों । वह साथा वर्षात् जबने ही सामध्येसे सायध्येसादी हो । वह विश्रीत कार्योंसे कुछक हो । शाक्षेत्र बीद देखे हों ॥ १ ॥

४१४ स हि अर्थेग क्षम्यंस्य जन्मंतः साम्राज्येन दिव्यस्य चेति । अरखर्निकार नो दर्श्वरा डनमीयो रुंद्र जार्सु नो मव ४१५ या तें डिद्युदर्वनृष्टा निवस्परिं क्ष्मण चरति परि सा वृंषकतु नः। गहस्रं ते स्वांपेवात मेपबा मा नेस्तोकेषु तनयेषु रीहिषः मा नो वधी रुद्र मा पर। दा मा ते भूम श्रसिती दी छितर्थ। 888 आ नो भज नहिंगि जीवशंसे युवं पांत स्वस्तिभिः सदा नः 11 8 11 िथध

(ऋषिः- मैत्रावरुणिर्वसिष्ठः । देवता- आषः । छन्द् - त्रिपृष् । )

४१७ आयो यं वेः प्रध्नमं देवयन्तं इन्द्रपानम् मिनकंण्वते छः ।

तं वी वयं अधिमारिष्रमुख घृत्रपूर्व मधुमन्तं वनेम

4 2 H

अर्थ-[ ४१४ ] ( सः दि सम्यस्य जनमनः क्षयेण चेतति ) वह इत प्रथिशके करा जने सनुष्योंके निवास हेतुरूपी चनसे जाना जाता है। भीर ( दिस्यस्य लाम्नाइयेन ) दिश्य जीवनवाडे मनुष्यके साम्राज्य ऐसर्वसे जाना जाता है। हे रुद्र ! । नः अवंतीः अवन् ) तुम हमारी अपनी सुनक्षा करनेदानी प्रजाका संक्षिण करके ( नः हुरः उप चर ) हमारे परंक वास काओं कीर ( तः जासु अवसीवः अच ) हमारे वतावरोंसे नीरोविता करनेवाडा हो ॥ व ॥

[ ४१५ ] (ते या दिवात् दिवस्परि अवस्तृष्टा ) तुम्हारी जो विवाद् साकाशसे कोडी हुई ( क्ष्मया चरति ) पृथिबीक साथ जिलान करता है (सा नः परि कृणकतु ) वह हमें छोड देवे, इन पर न गिरे। हे (स्विपिवात ) इत्तम वायुक्त समान बळवान् बीर ! ( ते सहस्रं नेपजा ) तुम्हारे पास सहस्रों श्रीपश्चिम है। ( नः तबयेषु ताकेषु मा रीरियः ) इमारं वातवर्वाम शावता न करो ॥ ३ ॥

धिः६ । दे (रुद्र ) रहे ! (नः मा वर्षाः ) इसारा वध न कर । (मा परा दाः ) इमारा त्यान न कर । (ते द्वीळतस्य प्रास्तिती मा भूग) तुन्दति की।धत होनेपर जो तुम बंधन करते ही वह हम पर न बावे । (जीवदांसी वीदिय ) मनुन्या द्वारा प्रजासन प्रजात का भाज ) इमें रख । ( यूर्य सद्। सः स्विस्तिभिः पात ) तुन सहा हमें करवाओं द्वारा सुराक्षत रको ॥ ॥ ॥

80]

[ ४१७ ( देवयनमा आपः ) हे देवस प्राप्तिकी इवता करनेवाळे जड़ी ! (व: इन्द्रपानं ) जापने इण्ड्रके किंदे वीत योग्य रम्भ (इल्लः अर्जि यं प्रथमं अरुण्यत ) मूमिसं उत्पन्न प्रवाह रूप सदक मिसकर वो एदिके सोमपान वैयार किया था, ( यः ) भावक ( तं शुचि अर्थियं ) इस शुद वावरदिव ( धृत-पुषे मधुमन्तं ) दृष्टिजनसे मिश्रित मधुर रसस युन्ह सामरलको ( वर्थ अद्य धनेम ) इन सब बाज प्राप्त करें, बसका इम बाज सेवन करें ॥ १ व

भा रार्थ — प्रध्नानर मनुष्यां । विदास सुखर्दक हो ऐसी -यदन्या राजा करे । दिस्य जीवनका साम्राज्य सर्वत्र हो । शहस समा जन दिवस जावनको स्पतीत करें । प्रजाकी सुरक्षा हो । प्रजामें भीरोग हों । समेत्र बारोग्यकी समाम व्यवस्था हो ॥ २ ॥

काछा तस्य अवीसे अत्यस दोकर जो विद्युत् पृथिबीयर मिरती है, वह किसी आणी पर म निरे । इस पृथ्वीपर जो इजारों कंप्यांचन है, वजसे वाणिकात्र कारोन्य पूर्ण रहे । राष्ट्रकी सन्ताने पुष्ट हों ॥ ६ ॥

में दुष्टाका रकानेवाल प्रभा ! तू इमारा तथ व कर, इम रा त्याग मल कर । तेरे क्रोधित होने पर जो बंधन लाते हैं,

बनसे दुने क्ष व दों । इस मदा तेरे करपाककारक साथनोसे सुरक्षित रहें ॥ ॥ ॥

तक दृशदक्षी प्राप्त करानवाले हैं। वह स्रोमस्सर्वे विक्रकर बसे पीने मोरब बनाता है। स्रोमस्सर्वे ग्रुद्ध प्रक बीर सञ्च भिकाकर पान नान्य वनाया नामा है। विदे बलमें बंब न निकास माद, तो वह बीने कोमा बही होता ॥ १ ॥

| 859 | तमूर्मिमायो मधुमत्रमं वो ऽपां नपदिवन्याशुहेमां।                     |        |     |
|-----|---------------------------------------------------------------------|--------|-----|
|     | यस्मित्रिक्तो वर्त्तुभिर्मादयांने तर्मक्याम देव्यक्तों को अध        | H R    | 11  |
| 888 | श्वतपंत्रित्राः स्वध्याः मदंन्ती द्विद्वितानामपि यन्ति पार्यः ।     |        |     |
|     | ता इन्द्रेस्य न मिनन्ति ब्रुवानि सिन्धुंस्यो हुव्यं घृतवंज्जुद्देशत | N ₹ 1  | IĮ. |
| ४२० | याः सूर्वी रिक्मिमिरातृतान् यास्य इन्द्रो अर्रदद् गातुमूर्मिम् ।    |        |     |
|     | ते सिन्धते। वरिको धातना नो युवं पांत स्त्रस्तिभिः सदौ नः            | 11 8 4 | 11  |
|     | [84]                                                                |        |     |

(अधिः- मैत्रावर्शणर्वसिष्ठः । वेवता- अभनः, ४ विश्वे देवा वा । छन्दः- त्रिपुप् ।)

४२१ ऋष्ठीश्वणो वाजा माद्यंध्वा मुस्मे नेरी मधवानः सुवस्यं। आ बोऽर्वाचः ऋषेत्रो न याता विस्थो रथं नर्थं वर्षयन्तुः

B \$ B

अर्थ— [ ४१८ ] हे ( आप: ) बड़ो ! ( बा मधुमस्तर्ग ते अभि ) आपका वह बत्येन मीडा बनाइ सोमासमें मिछा है बनको ( आशु-इमा आगा—म-गात् ) भीत्र गानवाडा वड़ोड़ा न गिरानेवाडा आपरेव सुराक्षत हरे । ( यस्मिन् इन्द्रः बसुभिः माद्याते ) जिस पानसे इन्द्र बसुभोके साथ आनंदित क्षान हैं ( ने वः अस्य , वस बापके द्वारा सिद्ध हुए सीमपानको बात ( देवयन्ता अक्ष्याम ) देवस्तर्था इच्छा करनेवाडे सम बास करें, बनका पान करें ॥ २ ॥

[ छर्र ] ( दालपश्चित्राः स्थ्यया मद्दनीः ) सैक्टो प्रकारते पांचत्रता करम्यांक भीर अवक साथ वार्तन् देनेवाके ( देवीः देवानां पाधः अपि यन्ति ) दिव्य अक देवांक यज्ञस्थानको प्राप्त होत हैं। ( ताः इन्द्रस्य सनानि व सिनन्ति ) वे तक प्रशाह इन्द्रके कार्योंका नास नहीं करते हैं। प्रस्युत सदायक होत हैं। इसकिये बाप ( सिन्धुभ्यः

भृतवत् इत्यं जुहोत ) नार्योक जिये घृत मिधित उन्यका इत्य करो ॥ १॥

[ ४२० ] ( सूर्यः याः रहिमिनः आतयान ) सूर्य विग्ने नामा कार्याक्ष केमान है। ( याभ्यः इन्द्रः उसी गातुं अरवत् ) विग्न वर्गक क्षिके हिन्दन अविश्व होनकः मार्ग ब्लेश्कर कर (र्था है। हे ( सिन्ध्यः ) नास्याक व्रव प्रवाहों ! ( ते वरिवः नः, धातन ) वे जनप्रवाह प्रेष्ठ बद्ध, धन वादि इसे हैं ( यूर्य नः सदा स्थस्तिनि पात ) वाप इसे सदा कल्याणींसे सुरक्षित रक्षिये ॥ १ ॥

[ ४८ | [ ४२१ , दे ( ऋमुक्षणः वाजाः पधानन नर ) कर्नमें इत्तर पुरुषोत्त निवासक, अववान्, भनवान् नेताको ! ( अस्म सुनस्य माद्यप्रचं ) हमने कनाये इस मोनरससे बल न्दत हो जाना । ( याता वः ऋगतः विभयः ) जानक विये वृत्युक हुए तुम्तारं कर्मको समयं नश्च ( अर्थावः नये रथः आवर्तयन्तु ) हमारे समीच तुम्तारे मनुष्याका दिव करनेवाके रथको के कार्ये । तुनका हमारे पास के बार्वे ॥ ॥

भावार्थ — दे जला ! तुम मधुर सामरममें जाहर मिला । उस सामरमधा बाग्न सुरक्षित रखे । इस सीनरसके पानसे इन्द्र बसुत्रीक साथ बानीदत हो । इस भी कस रहका पान करके व्यस्य वास करें ॥ २ ॥

ये निस्म अक अनक तरद प्रिवृत्तः करनेशके शीर अवक साथ जानेन देनवाके हैं। वे अक्षत्रवाह इन्द्रके कार्योका जावा नहीं करते ॥ ३ ॥

सूर्यकी किरणें इन उछप्रवाहींसे दाखि स्थानित करती है, इन्द्र या अवस्थानीय विद्युत् भेषां हारीको खाळकर हुन जढप्रवाहीको सुन्द करता है। तथ ये जळप्रवाह प्राणियोंको शक्ष भाग्यादिसे पुरु करते हैं ॥ ॥

नेता क्षेत्र क्षत्रमें काश्मारीका निवास करनेवाके, बक्यान्, धनवान्, बत्तम शानिसे क्षेत्र करनेवाके जीर बनकी

इर गठि अञ्चल्योंका दिस करनेवाकी हो ॥ 1 ॥

| ( <del>११</del> • )                                         | ऋग्वेदका सुवाच भाष्य                                                     | [ : | Å |    |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|---|----|
| ४२२ ऋधुर्श्वभूभिर्मि वेः स्यामु                             | विक्वीं विमुधिः श्रवंसा श्रवंसि ।                                        | .,  | 2 | 10 |
| ४२३ ते चिद्धि पूर्वार्थि सन्ति इ                            | ति। विन्हेंग युजा तंरुवेम वृत्रम्<br>११सा विभा पुर्य वंषुरतांति वन्तन् । |     |   |    |
| इन्ह्रो विस्था ऋगुक्षा वाजी<br>४२४ नू देवासो वरिवः कर्तना व | अर्थः शत्रोमियुत्या कंणनुन् निनृम्णम्                                    | 11  | 3 | 11 |
| समुस्ते इपं वसंवा ददीरन                                     | यूवं पांत स्वस्ति भिः सदा नः                                             | 11  | ß | 11 |
| / ऋषि। — ग्रेनाव                                            | [ ४९ ]<br>किपिर्वसिष्ठः । देवता- मायः । क्रम्यः- त्रिष्टुप् । )          |     |   |    |
| ४२५ समद्रवर्षेष्ठाः साललस्य मध                              | यांत पुनाना युन्त्यनिविश्वमानाः ।                                        |     |   |    |

अर्थ — [ ४:२ ] ( वः ऋभूमिः ऋभुः अमि स्यःम ) जायके कृतक करीगरीके साथ रहकर हम कर्ममें कृतक वो । तथा ( विभुभिः विक्यः ) तुम वैभव युक्ति साथ रहनेसे इम वैभव युक्त होगे। ( दालसा दावासि ) बळसे वक प्राप्त करेंगे। ( वालस तो अस्मान वालः अवतु ) युक्के समय हमें अपना सामर्थं संस्था करे। ( इन्द्रेण युक्ता सुर्व तहवेम ) इन्द्रके साथ रहकर वृत्रका नाग करेंगे॥ २ ॥

# \$ 11

इन्द्रो या बुची बृष्मा रुराद् । अापी देवीरिह मामेवन्तु

्रा हुन राज्यम ) कर्म कर्म क्रियां प्राप्ता अभिनित ) वे श्रूर अनुको बहुतमी सेनाको इत्तम शस्ये पराभूत वरते हैं। (उपरताति निश्वान् अर्थः नन्दन् ) युद्धे सब अनु रोको मारते हैं। (विभवा ऋभुक्षः वाजः अर्थः ) वैभव युक्त, कारीकरोके निवासक बह्दान् क्रयुका पराभद करनेवरके वीर (इन्द्रः) इन्द्र और ऋभु वे सब (दाओः नुम्णं

मिधत्या विक्रण्यन् ) ६ वृक्षं बळको विवष्ट ६२ते हैं ॥ ३ ॥

[ ४२८ ] है (देवासः ) देवो ! ( तृ तः वरितः कर्ततः हमारे छिषे धनको प्रदान करो । ( विश्वे सजीपाः नः अवसे भूतः ) सब एक विचारसे रहतेवाछे तुम वीर हमारी सुरक्षा अवनेक छिषे रहो । ( वसवः असमे इप सं व्यक्तिः ) वसुदेव हमें अवका प्रदान करें । ( यूथ नः सद्। स्वस्तिभि। पात ) तुम हमें सदा सुरक्षांक कर्याण करनेवाके सावनोसे सुरक्षित करो ॥ ७ ॥

[ ४२५ ] ( समुद्र ज्येष्ठाः ) जिनमें वसुद्र जेष्ठ है ऐसे जब ( सालिलस्य मध्यान् यन्ति ) अबहे मध्य स्थानसे वसते हैं भो ( पुनानाः अनिविद्यामानाः ) पवित्र करते हैं और कहीं भी ठर्रते नहीं हैं। ( सप्ती सूचभः हनद्रः था रात् ) रक्षणा वस्तान् हन्द्रने जिनके विधे मार्ग बना दिया था । ता देशीः आप हम मां अवन्तु ) वे दिश्व जब वहीं मेरी प्रथा करें हैं । ॥

आधार्थ- मजुष्य कुशक पुरुषोत्ते साथ रहता स्वयं भी कृतक वर्ग । वीभाशाकी पुरुषोत्ते साथ रहतर वैभवशाकी को । समयोदे साथ रहतर अनेद प्रकारके सामयोसे युक्त हो जी। भाग्य दीरोत्ते साथ सिक्यर सामुजीका माश करे ॥ द अ राजुक्तिमा बहुतसी होनेश्य भी वश्व बक्तम वाक्षोति प्रशास हो सक्ति है। यदि दीरोंके पास क्तम राज हो, को युक्ती सामुजीका वराभव हो सकता है ॥ ६ ॥

अनुव्यक्ति वन त्रिके, सब बत्तव वकारके सुरक्षित रहें, उन्हें बत्तव बस विके । स्रश्रीकी अब, धन और बत्तम

संरक्षण मिछे, मिछले दनकी दसकि हो ॥ च ॥

वित्र करनेवाक्की, सदा वद्धी रहनेवाकी सपा समुद्रकी और जानेवाकी वो नविया है, किन्दें इन्द्रने प्रवादित किया है वे विद्या दिशा करें है १ 8

४२६ या आयो दिष्या उत वा सर्वन्ति स्वनित्रिमा उत वा याः स्वयंजाः । समुद्रार्था याः शुर्चयः पात्रका स्ता आयो देवीरिह मामंबन्तु 11 3 11 ४२७ यामां राजा वर्रगो याति मध्ये मत्यान्ते अंवपदगञ्जनांनाम् । मुखुशुनुः शुर्चशो याः पांबुका रता आर्गे देवीरिह शामंबन्तु 11 8 11 ४२८ यास राजा वर्षणो यास सोमी विश्व देश यास्त्र मदेन्ति । बैश्चानरो यास्वातिः प्रविष्ट स्ता अधी देवीरिह मामंबन्त 11 8 11 ( ऋषि: - मैत्रावरुणिर्विमिष्ठः । देवतः - १ मित्रावरुणौ, २ अक्षिः, ३ विश्वे देवाः, ४ नधः । छन्दः - जगती, ४ क्षांत्रजगती राकरी वर । ) ४२९ आ मां मित्रावरुणेह रेक्षतं कुछाययंद् विश्वयनमा न आ मन्।

अजकावं दुई श्रीकं तिरो दंत्रे मा मां पदेन रथमा विद्युत त्सरुं।

0 8 11

अर्थ-[ ४२६]( थाः आपः दिस्याः ) जो जल बाकाशसे प्राप्त होते हैं, और ( उन का स्वयन्ति ) जो विद्योंसे बहते हैं, जो ( खिनिजिसाः ) कंद कर कृषेसे प्राप्त होते हैं, ( उन वा याः स्वयक्षाः ) और वो स्वयं उप्तड होते हैं। (याः शुचयः पावकाः) जो झुद्वा और पवित्रता कानेताळे हैं ये सद (समुद्रार्थाः) समुद्रही बोर बानेवांक हैं ( ता: देवी: आप: मां इह अवन्तु ) वे दिव्य जह मंदी यहां सुरक्षा करें र ॥

[ ४२७ ] ( यास्तो वरुणा राजा मध्ये याति ) किनका राजा वरुण मध्य कोकर्से जाता है और ( जनानी सत्य-अनुते अववस्यन् ) कोर्गोकं सत्य बीर मनुनका निरोक्षण करता है। ( याः आपः मधुक्चुतः ) जो जह प्रवाह सञ्चरम देते हैं ( याः शुच्यः पायकाः ) जो पवित्र जीर सुद हैं ( ताः आपः देवोः मां हृद अवन्तु ) दे दिन्य वक

बहा बमारी सुरक्षा करें है है ॥

[ ४२८ ] ( राजा वहणः वासु ) वहण राजा जिन जनोंमें रहना है, (स्रोमः यासु ) सोम जिनमें रहता है, (विश्वे देवाः यासु ऊर्वे मद्नित ) सब देव जिन्हें अब प्राप्त करक बानेदिन होते हैं। (विश्वानरः स्रोद्राः यासु प्रविष्टः ) दिश्व संचातक अहि जिनमें प्रविष्ट हुना है। (ताः देवीः आपः इह मां अवन्तु ) वे दिव्य तक यहां सुन्ने युरक्षित रचें ॥ ४ ॥

[ ५० ] [ ५२९ ] हे (मित्रावरण) मित्र और वर्ण ! (इह मां आरक्षतां) यह मेरी मुख्या करो ! (कुलायत् विभ्ययत् तः मा आगन् ) स्थानमें रहनेवाळा अथवा फैळानेवाळा विच हमारे पाम न नावे । ( अजकायं दुर्दशीकं तिरः दध्ये ) रोग और इष्टि दीनता हमसे दूर हो । ( त्सकः पद्मेन रणसा मां मा विद्त् ) सर्प पांचके शब्दसे सुसे न षाने । सांप सुझसे वूर रहे ॥ १ ॥

भावार्थ-- जड़के चार प्रकार है- (१) वृष्टिक द्वारा जो यु या आकाशमें पास होते हैं, वे निवय जड कहकाते हैं, (१) जो शरनींसे खबते हैं, बर्डे प्रस्रवण कहते हैं, (१) जो कोशकर कुंवे और वातकियोंसे निकादे काते हैं ( ४ ) भीर जो स्वयं खोलके द्वारा फूटकर बाहर आते हैं। ये सभी अक निर्देश तथा पविज्ञता करनेवाडे हैं ॥ २ ६

राजा बदल अर्थात् रोजस्ती जीर सरणीय प्रभुकी सर्वत्र सत्ता है, इसकिए वह प्राणिमानके सत्य जीर अनुवका निरीक्षण करता है। वस प्रमुक्ते हारा प्रेरित जो अधुरवासे भरे हुए जल प्रवाह है, वे दिण्य तक दमारी रक्षा करें ॥ ३ ॥ इम कहोंग्रें बस्त राजा रहता है, हम्हीं जहोंग्रें सोस रहता है। इन जहांके हुए। बच प्राप्त करके सब देव बानिन्त

होते हैं। वे विच्य सक लेशे शुरका करें ह प ह

है मिलके समान दिवकारी वया वरणीय बसी ! मेरी रक्षा कर, किसी मरहका विव इसे क्ष्म म है। इर शरहके शोग क्या रहिकी दीला। इसकी दूर हो । सर्व कादि कन्यु भी मुझाडे दूर रहें ॥ १ ॥

४३० यद् विजामन् पर्वषि वन्देनं सूर्व दण्डीवन्ती परि कुल्फी च देहत् । अधिष्टच्छोत्तम् वाधवामितो मा मा पर्येन रपंसा विवृत् स्मर्कः 月早日 ४११ यन्छं स्थली मर्वति यश्रदीषु यदोषंभित्रयः परि जार्यते विषम् । विषे देवा विदित्तरतत् सुवन्तु मा मा पर्यन रर्पमा विदुत् स्तर्धः म≹म याः प्रवर्ती निवर्त उद्वरं उत्वन्वतीरनुदकाश्च याः ।

ध३२

ता ज्रुस्मम्यं पर्यसा पिन्धेमानाः शिवा देवीरंशिपदा मंवन्त सर्वी नदी

अिक्सिदा मंबन्तु । १।।

[48]

( अ: शि:- मेत्रावरुणिर्वसिष्ठः । देवता- आदित्याः । छन्दः- त्रिष्टुण् ।)

४३३ आहित्यानामवंमा न्यंतन सक्षीमहि धर्मणा धंतमेन ।

अनागास्त्वे अदितित्वे तुरासं दुमं यज्ञं देवत् श्रोपंमाणाः

6 名 11

अर्थ - [ ४३० ] ( संदर्भ यत विज्ञायन् ) वेदन नामक विद जो जन्मभर रहता है. ( एक्षि भुवत् ) जो पर्वस्थानमें साता है, जो ( अष्टीवन्तों कुल्फा परि च देहत् ) अधी और गुनमर्शयवीमें फुलाता है। ( अक्षि: शोचन् इतः नत् अञ्चाधतां ) बाम्र प्रकाशित इंग्डर यहांसे इसे दूर करें । (त्सदः प्रधेन रपसा मा मा विदत् ) पांवके शब्दसे स्रोप मुझे न पहचाने ॥ २ ॥

[४३। ] (यस् इत्याली भवति ) वो वाक्यकी तृक्ष पर होता है। (यस् नवीषु ) विद्योंके जकींसे होता है, ( यत् विषं ओपधिक्षणः परिज्ञायते ) हो विष बीपधियाँसे क्लब होता है। ( विश्वे द्वाः तत् इतः निः सुवन्तु क्य देव इस विवका वहांसे दूर करें। ( त्यक्षः पद्येत रएसा मां मा विद्रुत् ) मापपाउदे व्यद्भे मुझे न प्रधाने ॥३॥

[ ४३२ ] ( याः प्रदतः । जो निद्यां प्रदण देशमें बदलो है ( याः निदलः उद्धतः ) जा निम्न प्रदेशमें बीर जो बच प्रदेशमें चळती हैं, ( याः उद्गारतीः अनुदक्तः ) जो बहुरूम मश रहती है और जिनमें थादा जल रहता है, ( ता पयसा पिन्यमाना ) व न देशां अलग तृ हा इस्ती हुई ( अस्मभ्यं शिवाः ) इसार क्रिये इत्यान करनेवाली होकर वे (देवी: अशिपदाः ) दिश्व गर्या शिपद शेगका दर करनेशकी हो । ( सर्वा कथः आशिपिदाः भवनतु ) सव विदेश करवाब करनेवाकी हो ॥ ॥ ॥

િષશી

[ ४३३ ] (आदित्यानां नृत्तेन अथला ) कर्यव्यकि नवीन संस्थाने ( रांतमेन शर्मणा सङ्गीमहि ) बायन्य सुवादायी करवाणसे हम युक्त हों। (तुरासः आयमाणाः) त्वराये कर्म करनेवाके और मार्थना सुननेवाके बादित्व ( हुमें यहं ) इस यक्षकी तथा इम बावकको ( अनागास्त्वे अदितिन्वे द्धतु ) निष्यप बीर बदीन करें ॥१॥

भारतार्थ - शरीसमें जो विच हो, तथा जो रोग संचि तथा पूर्वस्थानोंमें रहता है, वे सब नांझके ह्वारा तुर किए आएं। बात होग हो जानेने कारण घुटने, कोहिनी, टबाने बादि बदयद तकबसे जाते हैं और कनमें सूतन बा जाती है, तब कोहेकी शकाका गरम करके उन कम स्थाओं पर कृति देनेसे वह राग समाम हो आता है, ऐमा क्याय वेदीमें बताबा है ॥ २ ॥

वृक्षां, बनस्यतियो बीर नद्धज्ञेति है:नेवाका विष नामा प्रकारके दिस्य पदार्थी अर्थात् जब, निम, वायु, बीयबि, सूर्वेतकाश लादिसे दूर किया प्राप ॥ ॥ १

इमारे देशमें जो महिया देखें भी के भीर यस प्रदेशमें जनमें भरदर संचार करती है, वे दिश्य मदियां इसारे रोगोंको दूर करनवाली हो ॥ ४ ॥

नारित्यों नवान मंदश्रमये तथा बनके हाश पर्त सुबदाया करवामसे हम युक्त हो वे वादिल देव इमारे इस वञ्च सवा यञ्च करनेवाळेको निकास वक्षा वीवसा वहिल करे ॥ १ ॥

४३४ आदित्यासो अदितिर्मादयन्तां भिन्ना त्रंयुंमा वर्तणो रिजिष्ठाः !

अस्माकं सन्तु भ्रवंनस्य गोषाः पिर्वन्तु मोशमदसे नो अद्य २ ॥

४३५ आदित्या विश्वं मुरुर्नश्च विश्वं देवाश्च विश्वं क्रुभवंश्च विश्वं ।

इन्द्री श्रिशिश्चनां तुष्हुवानाः युगं पात स्वस्तिशिः सदो नः ॥ ३ ॥

[42]

(ऋषिः मैत्रावरांणवेसिष्ठः । देवता- आदित्याः छन्दः- त्रिष्ट्ष् ।)

४३६ आदिस्यासी अदितयः स्याम एहें बना वेसवी मन्येता । संनेम मित्रावरुणा मनेन्ते। मनेन चावाप्रियो भनेन्तः

11 9 11

४३७ मित्रस्तक्षां वर्रणो मामहन्त अर्थ तोकाय तर्नथाय गोवाः । मा वे भुजेमान्यजातुमेनो मा तत्र केम वसना यचयंध्वे

11 9 11

अर्थ— [ ४२४ ] (आदित्यासः, अदितिः, मित्रः, अर्थमा, खरुणः ) बाहित्य बहिति, मित्र, बर्धना, कर्यना, खरुणः ) वाहित्य बहिति, मित्र, बर्धना, कर्यना, खरुणः ) वेगवान् देव (मादयन्तां) हर्षित हो । बातिन्ति हों (भुवनस्य गोपाः अस्माकं सन्तु ) वे विश्वके ग्रंथक देव ह्याश हित करनेवाछे हों। (अद्य मः अवसे सोमं पियन्तु ) बात्र हमारं संरक्षण करनेके किये वे सोमस्स पीर्वे ॥ २ ॥

[ भर्ष ] (विश्वे आहित्याः ) सब ही बारह बादित्य (धिश्वे मस्ताः) सब ४९ मस्त देव (विश्वे देवाः ख) सब देव (विश्वे त्रामधाः) सब इत्यादाः। सब इत्युवेव कीर (इन्द्रः आश्चाः) इत्याताः) इत्या विश्वे त्रामधाः। सब इत्यादाः। सब इत्यादाः। इत्यादाः। इत्यादाः क्रियानाः। इत्यादाः। इत्यादाः।

[ 48 ]

[ ४३६ ] हे ( आदित्यास: ) वाहित्यो ! इस ( आदितयः स्याम ) वर्षेत्र हो । हे ( वस्तवः ) वसूदेवो ! ( देवजा पूः ) देशोमें जो संरक्षक शक्ति है वह (मर्त्यचा) इस मानवोक्ष सुःशके किये पास हो । हे ( मिजावरूण ) मित्र कीर यहण ! ( स्ततन्तः सनेम ) तुन्हारी सेवा करने पर इस वनको बास करेंगे । हे व्याचा पृथिती ! इस ( अवन्तः भावेस ) मानवान् हों ॥ १ ॥

[ ४३७ ] ( मिश्रः वहणाः तत् शर्म नः मामहन्त ) मित्र और दरण उन हमारे उत्तम सुस्रको दशादें।
( गोषाः तोकाय नन्थाय ) दिसरक्षक देव हमारे वाक-वर्षोके किये उत्तम सुस्त दें। ( सः अन्यजातं एनः मा
- भुजेम ) वापके वारमीय वने हम जन्मके किये पापका फड न मोगे। जन्मके पापका फक हरी सोगना न पढं। हे
( यसदा ) वसुदेशे ! ( यन् श्रवश्वे ) जिस कारण नाप नाश करते हैं ( तत् कर्म मा ) अस कर्मको हम न करें ॥२॥

भावार्थ- काब्रिय बदिनि गार्व देव हमारे पास काक्य जानग्य पुष्क हो। ये विश्वक्ष संरक्षक देव हमारा दिव करनेपाठे हो ॥ १ ॥

मैंने बादित्य, सरुव, ऋशु तथा इन्त्र बादि सभी देवेंकी स्तुति की है, वे देव इमारी स्था करें ॥ ३ ॥

इस दक्षित्री लघवा दीन व हो । इमारा संरक्षण हो और वनवान् तथा माग्यवान् हो ॥ १ ॥

इमारा सुना चरे, वाक्षवंत्र आसंब हो, दूसोके हारा किया हुन। पाप हम पर म आ पडे । हमते ऐसे कर्म क्ष्मी क हो कि जिससे इमारा विज्ञात हो । साथ ही हम ऐसे पाप कर्मके मानी न वर्ने कि जा रूसर्कि द्वारा किया गया हो ॥ का

# ४३८ तुर्ण्यवोऽर्क्निरमो नक्षन्तु रत्नै देवस्य सर्वितुरियानाः । विता च तभी मुहान् यजेत्रो विधे देवाः समेनसो जुपन्त

H & H

[48]

( ऋषि:- मैत्रावरणिवंसिष्ठः । देवता- चाषापृथिषी । एण्दः- त्रिष्टुप् । )

४३९ प्र द्यावा युद्धैः पृथिवी नमीभिः मुनार्घ इँके बृह्ती यजेते । ते चिद्धि पूर्वे क्वयो गृणन्तेः पुरा मुही देशिर देवपुत्रे

11 \$ 11

४४० प्र पूर्वजे पितरा नव्यंसीमि गुर्विः कंणु व्हं सदंने ऋतस्यं। आ नी द्यावापृथिबी देव्येन जनेंन गातं महि वां वरूंथम्

0.8.11

४४१ उतो हि वां रत्नुधेयानि सन्ति पुरूणि द्यावापृथिवी मुदासे ! असे धंतं यदसदस्क्रंधोध यूर्य पात स्वस्तिभिः सदी नः

11 3 11

अर्थ — [४३८] (तुरण्यवः अंगिरसः ) त्वरासे कार्य करनेवाके लंगिरस (स्थानाः ) प्रार्थना करके (सचितुः देवस्य रत्नं नक्षन्तः ) सविता देवसे जिस रमणीय धनको प्राप्त करते रहे, (यज्ञत्रः वः महान् पिता ) वजन करने-वाका इमारा महान् विवा चया (विद्ये देवाः ) सब देव (सममसः जुपन्तः ) एक मतसे (तत् ) उस धनको इमारे किये दे दें ॥ ३ ॥

## [48]

[ ४२९ ] ( यजत्ये बृहती द्याचा पृथिती ) एमनीय वह विश्वाक यावा पृथितीकी (यहै: ममोभिश) वहीं और करों के द्वारा । सवाद्यः है के ) करको दूर करने के किये प्रार्थमा करता हूं। ( ते खिल् हि बेयपुने मही ) वे प्राथा—पृथिती तिनके पुत्र देव है कथा जो विश्वाक है बनको ( पूर्वे शूणश्तः कल्लयः पुरः हथिरे ) प्राचीन झानी स्तोता जाने रकते वे जीर स्तुति वाले थे ॥ ३ ॥

िश्व ] ( तथ्यसीश्रि गीर्शिः ) नवीन स्तोन्नोसे ( आतस्य सदने ) वश्वके स्थानमें ( पूर्वजे पितरा चावा पृथिषी ) पूर्व जन्ममें पितर धावापृथिवीको ( प्र ऋणुश्वं ) सुप्तित करो । हे ( चावा पृथिवी ) वावापृथिवी ! तुम ( दैन्येन जनेन मः आ यातं ) दिष्य अनेके साथ दवारे पास वाको । ( वां वद्धयं माह् ) वापका यन बहुत है ॥२॥

[ ४४१ ] हे : चावापृधिकी ) याना पृथिकी ! ( वर्ग ) नायके ( सुदासे पुक्रणि रश्न-धेयानि सन्ति ) पास कत्तम दाताको देनेके किने अनेक प्रकारके यन हैं । ( यस् अ-श्क्रमोधु असस् ) जो बहुतसा थम होगा वह (अस्रेर धर्च ) हमें प्रदान को । ( यूथं स्वदिताओः सदा माः पास ) तुम करवाणके साथनोत्ते सदा दमारा पाकन करो ॥ ६ ॥

भाषार्थं — बीज़लासे कार्य करनेवाके जीतवस सविता देवके रमणीय अनको प्राप्त कार्ते हैं । दमाश वाक्रम करनेवाके सब वेग वस पर क्ष्या करें ॥ ३ ॥

प्रम और विशास यू जीर एथियी इलारे कडोंको सूर कर करें। कजी देव इस विशास यू सीर प्राथित हुन है।। १।।

पूरण पु और प्रविक्त वृक्ष विकार विका और माधा है। जता दूनकी पूजा करनी चाहिए ॥ १ ॥ है सुकोक जीर पूज्यी ! सुरहार वास जनेक सरवत्ते कर है, सब क्षेत्रोंको सुन वर्ष अव्यव करी ॥ ६ व

# [ 48]

(ऋषः- मैत्रावरुं विस्ताः । देवता - वास्तो व्यतः । छन्दः (अष्टुप् ।)
४४२ वास्तो व्यते प्रति जानी ह्यसान् तस्विवेशो अंतमी वो भवा नाः ।
यत् त्वेमे हे प्रति तन्नी जुवस्य श्रं नी मब द्विषेदे श्रं चतुं व्यदे ॥ १॥
४४३ वास्तो व्यते प्रतरंगो न एवि गयुस्फानो गोमिरस्वेभित्ति ।
अन्नर्शसस्ते सुक्ये स्थाम वितेषे पुत्रान् प्रति नो जुवस्य ॥ २॥
४४४ वास्तो व्यत्यो संसदा ते सक्षी महिं रण्ययां गातुमत्यां ।
यादि क्षेमे उत्र योगे वरं नो य्यं पात स्वितिक्षिः सद्यां नः ॥ ३॥

[44]

( ऋषि:- मैत्राबरुणिर्वसिष्ठः । देवना- वास्तोध्यतिः, २-८ इन्द्रः ( २-८ प्रस्वापिती उपनिपद् ) ।

छन्दः- १ गायत्री, ५-४ उपरिष्टाद्वृहती, ५-८ बहुष्ट्र । )

४४५ अमीवृद्दा वस्ति। व्यते विश्वां रूपाण्यांविशन् । सर्खां मुश्रेवं एथि नः ॥ १ ॥

[ 48 ]

अर्थ — [ ४८२ ] है ( खास्तोष्यते ) वास्तोष्यते ! ( अस्मान् पृति जाने हि ) तुम हमें नपने समझो । ( नः स्वावेशः धनमीवः भव ) हमारे परको नीरोग करनेवाला हो । (यस् स्वा ईसहे सत् मः प्रति जुपस्य ) जो वन हम प्रशारे पास मार्गेने वह हमें दे हो। (मः द्विपदे खतुष्यदं शं भव ) हमारे द्विपाद जीर चतुष्याद्वेह किये कस्याणकारी हो ॥ ॥॥

[ ४४३ ] है ( वास्तीक्षते ) गुदके स्वामिन्! ( नः प्रतरणः यथि , दम हमारे तारक हो जीर ( गय-स्फानः ) वनके विस्तारकर्श हो । दे ( इन्दों ) लोग! ( गोभिः अश्वेभिः ) गीजों जीर छोडोंसे युक्त होकर ( अजराखः स्याम) हम नरारदिव हों । ( ते सख्ये स्याम ) वेशे मित्रवामें इम रहें । ( विता पुत्रान् इव ) विता नेता पुत्रोंका पाकन करवा है इस तरह ( मः जुबक्त ) हमाश पाकन कर ॥ २ ॥

[ ४४४ ] हे ( वास्तिक्विते ) वास्तुके स्वामित् ! ( दारमधा रणवया ) युन्तरायक भीर रमणीय ( गातुमस्था ते संसदा सङ्गीमिद्दि ) धगति वीक्र पेनी तुर्गारी सनाको इन पात हो । ऐसा स्थान हर्से भिक्रे । इन पेसे समास्थानक सदस्य वनें । ( होने सत्त घोरो शः धरं पादि ) प्राप्त धनको तथा भगति धनकी प्राप्तिन हमारे श्रेष्ठ धनको सुरक्षित रको ( यूचं नः सद्। स्वस्तिमिः पात ) तुन हमें सदा व्यथान साधनीसे सुगक्षित रको ॥ ६ ॥

[44]

[ ४४५ ] दे ( वास्तोष्यते ) वास्तोष्यते ! तुन ( अमीयहा ) दोगीका नाग करो । ( विश्वा रूपाणि मावि-धान् ) करेक क्योंने प्रवित्त होकर ( सः सुत्रोकः सका एकि ) दमारा सुककर मिन हो ॥ १ ॥

भावार्थ — बास्तु कहते हैं वरको, बसका पति वर्षात् गृहस्थावी कम गृहमें गहनेवार्केका अपना समझे ! शक्यति राष्ट्री रहनेवाकोंको अपना समझे । इस वर पा राष्ट्री रहनेवाके सभी निशेगी हो ॥ ३ ॥

वर वरवाकीका संरक्षण करनेवाका हो, धनका विस्तार हो, घरने साथ गार्वे और योचे रहें । घरने रहनेवाके झीण

था निर्वेश न हो, सभी नीतीय और हष्टपुष्ट हों । जत्वाके अभुके निम हो, ईश्वर नक हो ॥ द ॥

यर हुम्मदायक, रज़नीक, प्रगतिकाधक जीर मही जनेक कोग निककर कैंड सके ऐता हो । यर केंडा न हो, जियह मही सभी निककर केंद्र सके देखा कहा वर हो । इस अवासको प्राप्त करके असका संस्कृत करनेसे हुसके ही ॥ ६ ॥

धरका स्वामी धरके सम्दर्क लया वाहरके रोगाचीत तूर करे और अपने गरमें आएंग्सरे रहे। इसका स्वणाव शुक्रदावी किया तैया है। अरका स्वासी जीतीसे विकिथ कर भारण करके व्यवहार करें ॥ १॥

|         | and and and and and and and and                             |         |
|---------|-------------------------------------------------------------|---------|
| भूपूर्व | सर्वजुन महर्गम दुनः विश्वकु यच्छने ।                        |         |
|         | वीव भाजना ऋष्टम उप सकेषु बच्मेनो नि दु स्वप                 | 11 3 11 |
| 880     | स्तेनं राय मारमेयु तस्करं वा पुनामर ।                       |         |
|         | म्त्रोतृत्तिनद्रंम्य रायसि किम्मान् दुंच्छुतायमे ति व स्वंप | 日 夏 田   |
| ८४८     | रवं स्क्रिंगम्थं दर्देहि तर्व दर्देर्तु स्क्रिंगः।          |         |
|         | स्ते।तृनिनद्रीस्य रायसि किम्स्मान् दुंच्छुनायमे नि पु स्वेप | 11.8.11 |
| 884     | सम्तुं माना सम्तुं पिना सम्तु श्वा सम्तुं विश्वति।।         |         |
|         | सुसन्तु सर्व ब्राह्यः सरन्त्यपृभित्रो जनः                   | 0.80    |
| 840     | य अस्ते यश्च चरेति यश्च पद्यंति नो अनै।।                    |         |
|         | तेषां सं इन्मो अक्षाणि यधेदं हुम्यै तथा                     | 用专用     |

अर्ध- [ ७४६ ] हे ( अर्जुन सारमेथ पिशंग ) सेत सरमाक पुत्र पिंगळ वर्णवाके कुले! ( यत् द्तः यच्छसे ) उथ तू वांत दिकाला है, तब ( सहप्रयः हव वि आजन्ते ) शक्षींच समान वे चमकत है। वथा ( सक्केपु उप बन्सतः ) होडीसे तेर दाः सानेक यसय भी विशेष चमकते हैं । येमा तू सब ( सु नि २३प ) बच्छो तरह सोजा ॥ २ ॥

[४४४] दे (पुन-सर सारमेय) निम स्थानमें पक बार आत हैं, इसो स्थानमें पुन: पुन: जानेवाड़े सरमाके पुन: (सरकरं स्तेनं पा दाय) त् चोर वा डाकू पर दीड । (इन्द्रस्य स्तोल्क् कि रायिस) इन्द्रके मक्कीपर क्यों हैं। इनका छाड दे। अस्थान् कि दुच्छुनायसे । इमें क्यों बाधा काता है । (सु नि स्त्रप ) अब त् अध्की तरह साजा । है।

िश्वट । (त्यं स्करस्य द्दृंदि ) त् युक्तको फाट । (स्करः तत्र द्दृंतुं ) सुकर भी सुझ पर काकमण कर । इ कृते ! त् । इन्द्रस्य स्तोतृन् कि रायित ) इन्द्रके स्तोताको पर करो दौडता है । ( अस्मान् कि दुच्छु-कायस क्षेत्रको भाषा पहुंचाता है ! (सु कि स्थप ) कब त् कच्छोतरह को मा ॥ ॥॥

[४४९] (सरतु भाता, सस्तु पिता) गाता पिता सो जांग। (सस्तु भ्वा, सस्तु विद्यतिः ) कृता सोवे बार प्रज्ञा पादक भी सा जारे : (मार्चे ब्रातयः सम्मन्तु ) सब बन्ध्रदीधव सो जांग। (अधितः अय जनः सस्तु ) वारी कोध्येः व सब क्रोस हो जांग ॥ ५ ॥

[ ४५० (यः आक्ते, यः च चरति । जो वहां ठहरता है और जो चलता है, (यः जनः नः पद्यति ) या गनुष्य हवे बक्तते हैं, (तयां अश्वाणि सं इन्धः) उनके बांचोंको हम एक केंद्रमें लोते हैं, (यथा हुई हुर्स्य तथा ) जेमा यह राज अवसाद दिया है हैमें उनके बांच एक देन्द्रमें हिशर हों ॥ ६ ॥

माजार्थ — ५२ की मुरक्षार किए बच्छो बच्छो जातिक कुत्ते पाळे जाएँ। इन्हें बत्तम भोजन देकर पुष्ट बनाया जाए। इन्हें बेक्स प्रान्त जा मा, तथा बनके सोज तथा रहनेके किए क्षमा ब्यवस्था की जाए॥ २॥

पेने पक्ष हुए कृति बत्तम शितिसे सुशिक्षित किए जाएं, ऐसे सुशिक्षित ही कि वे चौर, सरकर और सज्ज्ञनीकी बहुकार्ने । तथा का नाजकर चौरों कीए तरकरों कर बाक्षमण करें सथा सज्ज्ञनोंकी पक्षा करें ॥ इ.॥

धरको स्टाशक क्रिए पाके गए कुत्तीको बड़ातुर बनानेके किए ठन्द्रे बच्छी सर्द्रसे प्रशिक्षण दिया आना बाहिए। बर्द्र वस्य -शंकाशका आस्वरोसि युद्ध करनेके किए छोड़ देना खाहिए ॥ ॥

नगरकी उपदस्य। इतनी उत्तम हो कि सब क्षोग शतको जार।मसे तो सकें। कुत्ते भी जार।मसे होयें। जर्यात् नगरमें जोग जोर इ'कुतोका भय तथा भी न रहे। पूसे ही नगरमें सब कोग निविचन्त होका सो सकते हैं॥ ५ ॥

| 806 | सहस्रीशृक्ती वृष्यो यः सीमुद्रादुद्राचीरतः।                                 |         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|---------|
|     | नेना सहस्येना वृषं नि जनान तस्त्राचयामसि                                    | 11 9 11 |
| ४५२ | प्राष्ट्रेश्चया बह्यश्चया नारीयस्थिलपुर्शावंशीः                             |         |
|     | स्त्रियो याः पुर्णगन्धा कताः मर्वीः स्वापयामसि                              | 11 6 11 |
|     | [ 44 ]                                                                      |         |
|     | ( ऋषिः- मैत्रावरुणिवंसिष्ठः देवता- मकतः। छन्दः-चिष्ठुप्, १-११ द्विपदा विशाह | 1)      |
| 863 | क र्डे व्यंक्ता नरः मनीला हुद्रम्य मर्थी अधा स्वधाः                         | 11 5 11 |
| 848 | निक्रोंपां जुन्षि वेद ते अञ्ज विदे मिथी जनित्रम्                            | 11 3 11 |
| 844 | अभि स्बुप्भि <u>र्मियो</u> वंदनत् वातंस्वनसः इ <u>ये</u> ना अंस्पृधन्       | 0.80    |

अर्थ — [४५१] ( सहस्रश्टंगः यः जृत्याः ) सहस्रो विश्वीवाना तो बन्नान् तथा यृष्टि उर्शवादा पूर्व है बह ( समुद्रात् उत्-प्राचरत् ) समुद्रमे कार जावा है। (तेन सहस्येत ) वस शत्रुका पराभव करतेवाके सूर्यक्र बक्के ( वयं जनान नि स्वापयामिस ) इस सब कोगोंको सुन्या देते हैं॥ ७॥

[ ४५२ ] (या प्राष्ट्र-दायाः ) जो बांगनमें भोती हैं, ( याः नारीः वहाँ -दायाः ) जो विवा बाहनीने सोती हैं ( याः सहप-द्याविधः ) जो विवा विक्तीपर सोती हैं ( याः पुण्यगन्धा स्त्रियः ) जो बत्तन गन्नवादी विवा है, ( ताः सर्वीः स्वापयामसि ) हन सब विवोक्ती हम सुद्धा देते हैं ॥ ८ ॥

[ 48 ]

[ ४५३ | (अध रुद्रस्य सभीळा मर्थाः ) महावीरक एक घरमें रहनेसके ( सु अभ्वाः उपस्ताः नरः ) जिनके पास छत्तम बोबे हैं वे सबको पश्चित नेता वीर ( ई के ) भरु। कीनसे हैं हैं । १ ॥

[ ४५४ ] ( एपां जनूंबि न कि: वेर् ) इन वीरोंके जन्मके त्सानतको कोई नहीं जानतः । ( ते सिधाः जन्नियं अंग विदे ) वे वीर परस्वरके जनमक जुलानतको सचमुन जानत हैं ॥ १ ॥

[ ४५५ ] वे वीर जन ( स्व-पूजिः प्रियाः आग्नियपन्त ) नपने पवित्र साथनीके साथ जन परस्पर प्रिकते हैं, नव ( वातस्वनसः स्येनाः अस्पृष्णन् ) पननके दुक्य नहा शब्द करनेवांके यात पक्षियोंकी तरह वेगमें स्वर्धा करते हैं ॥ १॥

भासार्थ— जिसलद एक राजमहरू विशास होते पर भी एक स्थान पर स्थिर रहता है, इसी तरह वहे कार्यियों हा प्याम भी अपनी सुरक्षाके कार्यमें स्था रहे। तो बैटा हो, जो चलता हो, जो देखता हो, वे सभी सनुष्य अपने स्वक्तिगत काम करते रहनेपर भी संबद्धि होकर रहें ॥ ६ ॥

जनन किरणोंसे युक्त सूर्य युक्तोकरूपी समुद्रमेंसे उदय होता है, जीर सारे विश्वको प्रकाशित करता हुआ सब शोगोंको उत्तम कमें करनेकी प्रेरणा देशा है और सबको कमेरी नियुक्त करता है। विजयर प्रकाशनेके बाद अब शासको सूर्व जरत हो जाता है, तब सारा दिन काम करके यह हुए प्राणी राष्ट्रको जारामकी नींद केते हैं॥ ७॥

राष्ट्र या नगरके सुरक्षाक्षी इतनी सुन्दर व्यवस्था हो कि खियां शांगनमें भी निर्भोक होकर सीवें। यात्रा कानेवाकी वियो भी मार्गमें या बाहनीमें निर्भोक होकर जारामसे सीवें। व्यया बत्तन गंधीसे वारीरको सजाकर शटको इसम वादवानीपर सीवें ॥ द ॥

सभी महत् वीर पुक ही रुझ मर्थात् अञ्चलीको क्छानेवाके सहावीरके आश्रयमें वहते हैं। वे सभी वीर क्याम घोटोंका पाडम करते हैं ॥ १ ॥

इन मक्द थीरोंके रहस्पको इसर जन नहीं जानते, पर ये नापसमें नरवन्त प्रेमसे रहते हैं। इसी काइ राष्ट्रके वीरोंसे कितनी ताकत है, इस बात शत्रु राष्ट्रके लोग न जान सकें। राष्ट्रके सभी वीर बायसमें पनिष्ठ प्रेमसे रहें ॥ र ॥

ने नीर जब अपने पनित्र साथनोंसे आपसमें मिलते हैं, तब वे कीर आपसमें लागे बढनेके किए स्पर्धा करते है ॥३॥

अर्थ— [ अ4६ ] ( धीरः एतानि निषया चिकेत ) बुद्धिमान् पुरुष इव बीरोंके ये कार्यक्काप जानता है । ( यस् ) जिन बीरोंक किये । ( मर्द्धा पृक्षिः उत्थः जमार ) बटी मौने दुष्याशयमें दूधका भार हठाया था ॥ ४ ॥

[ ४५७ | ( सा बिट् ) वह प्रता ( मरुद्धिः सुवीरा ) वीर मरुत्रोंके कारण बच्छे वीरीसे युक्त होकर ( सनात् सहस्ता ) सदा शत्रुका परामव करनेवानी तथा ( सुरणं पृष्यन्ती अस्तु ) मनुष्योंके वर्णोंको बदानेवाकी दने ॥ ५ ॥

[ ४५८ ] वे बीर शतुपर ( याम येष्ठाः ) बाह्यण करनेका यस करनेवाके, ( शुधाः शाभिष्ठाः ) वर्जवारीसे सुद्दानेवाके ( शिथा संस्थिताः ) शोभासे मेयुक्त हुए नथा ( ओजोमिः उप्राः ) सामप्येसे वस्र वीर प्रतीत होते हैं ॥१॥

[४५९] ( वः ओवः उत्रं ) नापका सामध्ये सम है, वीरता युक्त है, ( श्वांसि स्थिरा ) नापके वह स्थिर सर्धात् स्थायी रहनेवाहे हैं। ( अद्य ) भीर ( मरुद्धिः गणः तुविष्मान् ) मरुदीरिक कारण तुम्झार संघ बहवान् हुआ है। • ॥

[ ४६० ] ( तः शुष्पः शुक्षः ) कावका सामध्ये निष्कदंक है, सुरहारे ( मनांसि कुष्मी ) मन कोषसे मरे हैं, सुम शत्रुवर कोच करनेवाने हो, परंतु ( धृष्णो): हार्धस्य ) शत्रुका अर्थन करनेके तुरहारे सांविक सामध्येका ( धुनिः ) हेन ( मुनिः इस ) मुनिकी तरह मनन पूर्वक कार्य करनेवाना है।। ८ ॥

[४६१] वह तुम्हारा ( सनेमि दिद्युं ) तीक्ष्य भारताका ठेजस्त्री तथा ( अस्प्रत् युयोत ) इससे दूर रहे, हमपर इसका बाधात न हो । ( वः दुर्मतिः इह नः मा प्रवाक् ) नापकी शत्रुताचा करनेकी दुदि हमारा नाम न करे ॥ ९ ॥

[ ४६ र ] हे ( महता ) महदीशे ! ( तुरावां कः ) खराने वार्ष करनेवाके तुन्हारे (प्रिया नाम आहुवे ) व्यारे नामंसि में तुन्हें बुकाता हूं। ( यत् वावद्यानाः ) जिन कार्यकी ह्य्या करनेवाके तुन (आतृपत् ) तस होते हैं वही हम करें । १०॥

आवार्थ- राष्ट्रका बुद्धिशाकी नेता इन वीरोंके कार्योपर कही नजर रखे और यह इन वीरोंके किए पीष्टिक माहारकी

जिस राष्ट्रकी प्रशानींसे नच्छे वीर होते हैं, वे ही प्रजार्थे सदा विजयी होती हैं। इसकिए प्रजार्थे मिठकर राष्ट्रमें वीरीका निर्माण करें ॥ १८ ॥

सभी वीर अपने शत्रुकोंपर आक्रमण करके उन्हें भगा दें, स्वयं सुशोभित रहें और अपना सामध्यें बढाते रहें, कभी भी सामध्यें कम म होने हैं ॥ व ॥

बीबोर्से प्रमानी सामध्ये जीर सदा दिवनेवाका वट चाहिए बीर डनमें संबद्धकि भी डलम चाहिए ॥ ७ ॥ बीबोर्क सामध्ये डलम चरित्रवाका तथा निर्दोव हो । वे सतुनी पर कोच को करें, पर उनका यह कोच सनतपूर्वक हो, जविजारसे व हो ॥ ८ ॥

इमारे बीर किस बुद्धि तथा शसोंसे शशुनोंके वीरोंका नाश करते हैं, वह बनकी बुद्धि तथा शस्त्र व्यवने ही देशवासि-वोका वाल व करें है ९ ॥

बीरोंको सभी प्रजार वच्छे जीर प्रेम भरे शन्दोंसे बुकावें, यनका बादर करें जीर उन्हें बच्छे स्रानेवाकेही कार्य करें वर्षात समसानें बीरोंका बादर हो त १० ॥ ě

| 843 | स्तायुक्तार्सं हार्दमणीः सुनिष्का अत स्त्यं तृत्योः शुरुभीमानाः  | 11 22 11   |
|-----|------------------------------------------------------------------|------------|
| ४६४ | श्चनी वो हुव्या मरुतः शुक्तीना श्चिति (इनोस्यप्युरं शुक्तिम्यः । |            |
|     | ऋतेनं सत्यमृत्सापं आयु अञ्चित्रन्मान्। शुचंयः पात्रकाः           | # 17 ER 11 |
| ४६५ | अंसेव्या मेरुनः खादयो बं। वर्शन्त हुनमा उपायश्रियाणाः।           |            |
|     | वि विश्वतो न वृष्टिभी रुचाना अनु स्वधामायुर्ध्यव्छमानाः          | 11 53 11   |
| ४६६ | प्र बुझ्यां व ईरते महासि अ नामानि प्रयज्यवस्ति स्वतम् ।          |            |
|     | सहिस्यं दम्यं मागमेतं गृंहभेधीयं महता जुपध्यम्                   | ा ६८ ॥     |
| 840 | गदि स्तुतस्यं महतो अधीये न्या निश्रंस नाजिना हत्रीमम् ।          |            |
|     | मुक्ष रायः सुवीर्थस्य दातु न् चिद् यमुन्य आदम्दरांवा             | म १५ ॥     |

अर्थ-- [ ४६३ ] वे बीर ( सु आयुधाः ) अच्छे शस अपने पाम रक्तनेत्राते ( हृष्टिमणः सुनिष्काः ) वेगवान् भौर मासूपण भारण करनेवाके और । स्वयं सन्तः शुक्सपानाः ) वे मपनेही शरीरोंको सुशोभित करनेवाके हैं ॥ ११ ॥

[ ४६४ ] है ( महातः ) महहारो ! ( शुक्षीतां या हृहया शुक्षी ) बार शुद्ध है बतः बारके बन्न भी पवित्र हैं। ( शुक्षिक्या शुक्षि अध्वरे हिनोमि ) इन शुद्ध वीरोके लिये में दिसारहितही बद्धको करता हूँ। ( अहत-सापः ) सरवकी क्यासना करनेवाले थे ( शुक्षि-जनमानः ) शुद्ध कुलमे अन्ये कुनीय वीर ( शुक्षि पासकाः ) शुद्ध और पवित्रका करनेवाले ( अहतेन सत्ये आयन् ) सरकताले पायको प्राप्त करते हैं ॥ ११ ॥

[ ४६५ ] हे ( महतः ) महहोते ! ( यः असेषु सादयः आ ) बापके बंबीपर बास्यम है, ( वक्षासु सम्माः ) वावियीपर सुवर्ण मुदाबीके दार ( उप शिक्षियाणाः ) बटकरदे हैं। ( विश्वतः व क्यामाः ) बिजकियोंकी वरह चमकनेशके तुम ( खुशियः आयुधेः ) शतुपर बाबातोंकी वर्षा करनेवाके वपने बायुधीसे ( क्याची अनु युक्क मानाः ) बपनी बारमा शक्तिको प्रकट करते हो ॥ १३ ॥

[ ४६६ | दे ( प्रयज्यव: महतः ) प्रकाय वीर महतों ! ( वः बुध्न्य: महासि ) तुम्हारे मीकिक वपने सामध्यें ( प्र ईरते ) प्रष्ट हो रहे हैं। तुम अपने ( नामानि प्रतिर्ध्यं ) यशोंके साथ परके तह तक जानो । सनुतक पर्दें परने सहिद्यायं दम्यं ) इस महस्र गुनोंसे युक्त होनेके कारण हितकारी धरके ( गृहमेधिनं भागं जुवध्यं ) प्रमक्ते भागका स्वीकार करो ॥ १४ ॥

[ ४३७ ] हे ( महतः ) वीर महतः ! ( वाजिनः विश्रस्य ह्वीमन् ) रक्ताकी जानी पुरुषके बज कानेदे समय की हुई ( स्तुतस्य ) स्त्रिको ( यदि इत्या अधीय ) पि इस वाद तुम मानदे हो, तो ( सुदीर्थस्य रायः मसु दात ) कत्तम वीरनासे युक्त धनका दान तुरनाही करो । मन्यथा ( अन्यः अरावा ) दूमरा कोई कव्य सनु ( सु विस् यं मादभत् ) कसको दबा देगा, विनष्ट कर देगा ॥ १५ ॥

भाषार्थ- वीरोंके पास उत्तम शक्त हों, ये दीर वेगसे शत्रुमों पर माकमण करनेवाडे हों, वे अपने सरीरोंको सुस्रोधिक करके प्रमारी क्यांके ॥ ११ ॥

वीरोंका काचार गुरू हो, वे पवित्र अवका बाहार करें, स्वयं गुरू पवित्र और निकाप को । सत्वमय जीवनके वार्यका रववहार करें, कमी टेक्स स्ववहार म करें ॥ १२ ॥

वीरोंके गरीरों पर जामूबज रहें और वे उनकी शोभाको बरावें । वनके शक्त विज्ञतीकी तरह जमकनेवाके तीश्व हों। वे उन सकतेंसे शतु पर जावालोंकी वृष्टि करें और जपनी शक्तिको प्रभावित रीतिसे दिखानें ॥ १३ ॥

वीरोंके सामध्ये वसते रहें, उनके बना भी बहते जाएं, उनके घर जनेक तरहके दितकारी प्रदायोंके युक्त हों और वे बालेक बक्तों जाकर बक्का भाग स्वीकार करें ॥ १७ ॥

| 846 | अत्यक्ति न ये मरुतः स्वज्ञी यक्षदक्ति न भूमर्थन्तु मर्याः ।          |         |
|-----|----------------------------------------------------------------------|---------|
|     | ते हंम्येष्टाः श्रियंत्रो न शुक्रा वृध्यास्यो न र्रक्ति कर्तः पयोधाः | ॥ इह ॥  |
| 849 | दुशस्यन्ती नो मरुती मुळन्तु चरिवस्यन्तो रोईसी सुमेक ।                |         |
|     | आरे गोहा नृहा वृथा वी अन्तु मुर्झाम्यस्मे वैमवा नमध्यम्              | ।। १७ ॥ |
| 800 | आ बो होतां जोहबीति सुत्तः मत्राची रार्ति मंठतो गृणानः।               |         |
|     | य ईवतो वृषणो अस्ति गोपाः सा अहयावी इवते व उन्धेः                     | ॥ १८ म  |
| १७१ | इमे तुरं मुरुती रामयन्ती में सहः सहम आ नंमन्ति ।                     |         |
|     | हुमे इंस बतुष्यतो नि पन्ति गुरु देखो अर्रहपे दवन्ति                  | ॥ १९ ॥  |

अर्थ-[४६८] हे बीर महतो ! (अत्यास्तर न ) घृडदी बके घोडंकी तरह (सु अञ्चः यज्ञ-दराः ) डक्तन देगवान् और बज्जका दर्शन करनेके क्रिये जाये (अर्थाः न ) मनुष्योंकी तरह जो (शुक्षणस्त ) जाने जापको सुशोमित करते हैं (ते हुरुर्थेष्टाः शिदायः न ) वे शाव प्रासादमें रहनेवाके पाठकोंकी तरह (शुक्षाः ) सुदानेवाके (पयोधाः वस्सासः म ) दूच वीनेवाके पाछकके समान (अकी जन्तः ) बेकने रहते हैं ॥ १६ ॥

[ ४६९ ] शतुर्जोका ( द्वास्पन्तः ) गाश करनेवाके सथा ( सुमेके रोदसी वरिवस्पन्तः ) सुस्थिर चावा पृथिमीको गाश्रम देनेवाके ( महतः नः मृत्वयन्तु ) वीर शक्त हमें सुकी बना देवें । हे ( वसायः ) वसानेवाके वीरो ! ( गोक्षा मृहा वः वद्यः ) गौका वातक बीर मनुष्योंका घावक शक्ष हमसे (आरे अस्तु । दूर रहे । तुम (सुपनेभिः सस्मे भूमाव्यं ) वपने जनेक सुकके साधनोंके स्थाय हमसे वास जानेके विवे चक्र पक्षे ॥ १७ ॥

[४३०] है (कृषणः महनः ) वन्दवान् वीर महतो ! (सत्ताः सत्राचीं राति गुणानः ) वजस्थानमें बैठकर तुन्दारे सर्वत्र फैडनेबाडे वानकी स्तृति करनेवाला (श्वांता) बाजक (शः आ जोहवीति ) तुन्ते बुजा रहा है । (यः इंवतः गोपाः शहित ) जो प्रगतिक्रीक संरक्षक वीर है, (सः अञ्चयाची ) वह अनन्यभावसे युक्त होकर ( तक्ष्यैः वः इवते ) स्त्रोचीसे गुन्दारी प्रार्थना करवा है ॥ १८ ॥

[ ४०१ ] ( इमे सरतः तुरं रसयक्ति ) वे वीर गरत् खरासे कार्व कंतनेवालीको जानन्य वेते हैं। ( इमे सहः सहस्रः आनमन्ति ) वे वीर जपनी प्रमानी शक्तिके सहारे बळवान् शक्ति विनम्न करते हैं। ( इमे श्रंसं सनुक्यतः निपान्ति ) ये वीर स्त्रोत्रीका जावरसे पाठ करनेवालीक। संरक्षण करते हैं जीर (अरस्पे गुरु देपः द्धान्ति ) शबुनों कर बकामारी हेच जान करते हैं ॥ १९ ॥

भाषार्थ— यह करनेवाकोंको धीरतासे परिपूर्ण घनका दान मिनता रहे। घन प्राप्त करनेक बाद वदि उसकी रक्षा करने कावक सकि इसोरे बन्दर न हो, तो वह घन वह हो अपाता। यसे डोई खुट के आपना और इस डाएते रह वाएँने । इसकिए काके साथ साथ सरीरमें सामध्ये भी हो ॥ १५॥

यश्चमें सामित होनेके किए आनेवाके कोग जच्छो तरह गहा चोकर सजदन कर काँच । जिस वकार राजमहक्रमें रहने-. बाके कोग समयभकर तथा सुम्दर होकर रहते हैं, बनी तरह सभी राष्ट्रवासी समयग्रकर गथा सुन्दर होकर रहें है 1 द ।।

बीर सञ्जूका नाम करें कीर कोगोंको सुकी करें। गीका नाश कर्श जीर मञ्चलोंका रथ करनेशका समावसे दूर किया जारू। तथा मञ्चलोंके सुबक्के किए इरतरहके सुबक्के साधन सुटावे आवें।। १०॥

सभी वीर वक्कान, दीर्वेदान् सीर पराक्रमी हों । क्रोप नाम पेशा वें कि जिसका परिपास वा काम सब कोगॉरक वहुंचे । संरक्षक करनेवाके बीर प्रसन्धितीक कोगोंकी सदा रक्षा करें ॥ १८ ॥

बीरमण जराके कार्य करनेवाकोंको जार्थन देनेवाके हो । अवले प्रधानी सामध्येको पक्रवान् क्रमुको मी विकास कर वैनेवाके हो, पर को बनका जापुर करें, देवे अपने मित्रोंकी रक्षा करनेवाके हो और क्रमुकोंसे द्वेष करनेवाके हो ॥ १९ ॥

| <b>१७</b> २ | हुमे रुधं चिन्मुकतां जुननित् भूमि चिद् पथा वसंवी जुपन्ते ।       |        |
|-------------|------------------------------------------------------------------|--------|
|             | अर्थ बाधकां वृष्ण्यस्तमांमि धत्त विश्वं तनयं तोकमुसे             | ॥ २०॥  |
| ४७३         | मा वी द्वात्रान्मंहतो निरंशम् मा पृथाद् दंदम रध्यो विभागे ।      |        |
|             | आ नं: रपाहें भंजतना वसन्येष्ट्रं यदी सुजातं वृष्णो वो अस्ति      | ॥ २१ ॥ |
| ४७४         | सं यद्धनंत्व मन्युभिर्जनातुः भूगं यद्भीव्योषेधीय विश्व ।         |        |
|             | अर्ध रहा नो महतो हद्रियास खातारी भूत पूर्वनास्त्र्याः            | ॥ २२ व |
| ४७५         | भूरि चक्र मरुतः पित्रयाण्यु चयानि या वेः श्रुस्यन्ते पुरा चिद् । |        |
|             | मुरुद्धिरुगः पृतना मु साळ्डां मुरुद्धिरित् सानिना वाज्यवर्ष      | ॥२३॥   |

अर्थ — [ ४७२ ] ( इसे वसवः मरुतः ) व वसानेवाले वीर मरुत् ( यथा रधं चित् जुनान्त ) वैसे समृद्धिवाले समुख्यकं पास जाने हैं, वैसे ही ( भूमिं चित् जुपन्त ) भीस मागनेके लिये सटक्नेवालेके पास भी जाते हैं। है ( जुपणः ) बढवान् वीशे ! ( तमांसि अप बाध्यं ) बन्बेरेको तूर हटा हो और ( अस्म विश्वं तन्यं तोकं धत्त ) हमारे पास बाह्य बह्वोंको सब प्रकारने सुक्रमें रस्ते ॥ २०॥

[ अउदे ] हे (रथ्यः महतः ) रथपर बैठनेवाके बीर महतो ! (वः दात्रात् मा निः अराम ) भापके दानसे इस दूर न रहें। (विभागे प्रश्नात् मा द्भम ) धनको बांटनेके समय हम सबसे पीछे न रहें। हे (तुःरणः ) बकवान् वीरो ! (वः सुजातं यत् हें आहिन ) जापका उच्च कोटोका जो मी धन है वस (स्पार्हे वासक्ये ) उस स्पृदणीय धनमें (मः आभाजतन ) स्में जंदामायी करो ॥ २१ ॥

[ ४०४ ] दे (रुद्रियासः अर्थः मरुतः) महावीतके मेह वीतो ! (यश् द्रूतः जनामः) अब धर कोत (यह्नीषु ओयधीषु विश्वु ) निश्चोस, धरण्यसे, प्रजानीमें (मन्युभिः संनहत्त ) व्यसाहके साथ मिलकर प्रजात इमहा करते हैं, (अध पृतनासु ) तब ऐसे युद्रोमें (नः जातारः भूतरम ) इसारे संरक्षक बनो ॥ २२ ॥

[ ४७५ ] हे ( अहतः ) वीर सहतो ! तुम ( पित्र्याणि भूषि उत्तरधाति चक्र ) पित्रोंक संबंधी बहुतसे स्तांत्र अबल कर चुके हो, ( यः या पुरा चित् शस्यन्ते ) तुम्हारे इन स्वोशोंकी पित्रकेसे मर्शसा होती आयो है। ( अमः सर्वाद्वाः पुननासु साळहा ) वम शुर वीर सहतोंकी महावताने युद्धोंने शत्रुका प्रामन करता है, ( मरुद्धिः अवी वाज सनिता ) महतोंकी सहाबतासे बोबा भी बळके कार्य करता है।। २३॥

भावार्थ— महत् वीर जिस तरह समृद्धिशक्तियोंके पात जाते हैं। उसी तरह गरीबोंक पास नी आवे हैं। उसी तरह राष्ट्रके बीर भी धनी जीर निर्धन दोशोंकी समानरूपसे रक्षा करें, ब्रह्म पर भी वे जाएं, वहांसे बन्धकारको दूर करते जाएं जीर सबको सुरक्षित रखें ॥ २०॥

जिस समय ये गरुन् धनका विमाग करते हैं, कप समय सभी पर कनको दृष्टि रहे । सभी जन हनके दृश्नके चंत्र-मागी हों ॥ २१ व

है शतुकोंको दशनेताक वीरो ! अब दूसरे चूर विव्योगें, जंशकोंने कीर प्रजानोंने रहकर प्रशुकीपर नाक्रमण करते हैं, तर क्रम युद्धोंने दन चूरोंके संरक्षक बनो । २२ ॥

हुम अस्तोंकी प्रशंसा जनन्तकाडसे चडी काई है। इन्हों अस्तोंको सहायता पाकर ही तीर युन्तों वित्रय प्राप्त करने हैं। तह ये अस्तु बोबोयर चरते हैं, तब बोडे भी उत्सादमें आकर तीरमाके कार्य करते हैं ॥ २६ ॥ ४७६ असमे वीरो मंहता शुष्कवंस्तु जनानां यो अधिरो विष्कां। अपो येन सुक्षितये तरमा ऽध स्वमोक्तीं अभि वं। स्वाम

॥ ४४ ॥

४७७ तन् इन्ह्रो वर्रणो मित्रो अग्नि राषु ओषधीर्विनिनी जुनन्त । यमेन् स्रयाम मुरुतामुपस्रे यूयं पात स्वृहित्माः सद्रा नः

स २५ ॥

[ 60 ]

( ऋषि।- मत्रायरुणिवंसिष्ठः । देवता- मस्तः । छन्द्- त्रिष्टुण् ।)

४७८ मध्वों बो नाम मारुतं यजनाः प्र युज्ञेषु घवंसा मदन्ति । ये रेजयंन्ति रोदंनी चिदुर्वी पिन्युन्त्युत्सं यदणीसुरुप्राः

0.8.0

४७९ निचेतारी हि मुक्ती गुणन्तं प्रणेतारो यर्जमानस्य मन्मे ।

अस्माकं मुद्य विद्येषु बृहि रा बीत्यं सदत पित्रियाणाः

H 2 H

अर्थ — [ ४७६ ] हे ( मरुतः ) दीर मरुतो ! (यः असु-एः जनानां विचर्ता ) जो अपणा जीवन देवर खोगोंका विशेष शितिसे पारण करता है वह ( मरुपे वीरः शुक्तों सन्तु ) हमारा वीर वळवान् बने । (येन सुक्षितये अपः लोग ) जिसकी सहावतासे हम उत्तम सुक्तपूर्वक निवास करनेके किने दुःखंके समुदको भी हम तैरवर पार हो जांगो । और ( सः स्वे ओका अभिस्याम ) तुम्हारे मित्र बनकर हम अपने स्वकीन चरमें जानम्बसे प्रस्त रहेंगे ॥ २०॥

[ ४७७ ] (इन्द्रः वरुणः मित्रः अग्निः आपः ओषधिः वानिनः ) इन्द्र, वरुण, वित्र, वाग्न, कीपची, वनके तृथः, ( न। तत् जुपन्त ) हमें वह सुक दें, कि जिससे इम ( मरुतां उपस्थे शर्मन् स्याम ) वीरोंके समीप कानंत्रसे रहें। ( यूयं मः सदा स्वस्तिभिः पात ) तुम इमें सदा बदयानके साथनीसे सुरक्षित रक्षो ॥ २५ ॥

[ 40 ]

[ ४७८ ] हे (यजनाः) प्रव वीरो ! ( सः मारुतं नाम मध्यः ) आव बीर मदर्शेकः नाम मीठासका चोतक है। वे वीर ( मुद्धेषु दावस्ता म मदन्ति ) युद्धेमें अपने बक्के कारण नानक्षे कक्के हैं। ( यस् उमाः अयासुः ) जब वे कम वीर सन्तुपर हमका करते हैं, तब ( ये उर्वी चित् रोक्सी रेजयन्ति ) वे विस्तृत चारापृथिवीकी कंपाते हैं ऐसा प्रतीत कोता है ! और ने ( उरलं पिश्वन्ति ) जकपवाहको सरपूर वहा देवे हैं । भर देवे हैं ॥ १ ॥

। ४७९ है ( महना ) वीर महतो ! तुम ( गुणन्तं मिस्तेतारः हि ) काव्यका गान करनेवालोंको करसाहित धरते हो कौर ( यजमानस्य मन्त्र प्र-सेतारः ) यजमानके खोलके नेता बनते हो । (पिनियाणाः अद्य अस्माकं वित्थेषु ) प्रसन्त होकर नाम इमारे बज्ञोंने नामवा मुद्रोमें (बीतये बाहिं। भा सद्त ) वह सेवन करनेके विवे नासनोंवर नाकर देते ॥ २ ॥

भावार्थ — राष्ट्रके दीर मदना त्रीवन देश मी प्रतानींकी रक्षा करें । ऐसे वीरोंके किए प्रवार्थ युभकामनार्थे करती हैं । इन बीरोंकी सहायता पाकर मनुष्य दु:काके समुद्रको भी तैरकर पार कर जाता है । तथा हन मन्त्रोंका मित्र बनकर मनुष्य अपने जरमें ज्ञानन्त्रसे रहता है ॥ २७ ॥

इन्द्र, वरुण, मित्र, अधि, जाप जादि सभी देवता हमें सुक वें कि जिससे इम वीरोंके समीप जानस्त्से रहें, तथा उनके कस्थाणमय साथनोंसे सुरक्षित रहें ॥ २५ ॥

कीरोंके माममें ही मिठास मही होती है। वे बीर अपने सामध्येंसे आवंदित होकर ही सबते हैं। वे सामध्येकाकी वीर अब बाजुनोंसे करते हैं। तब वे जपने शीर्यसे छुसोक और पृथ्वीलोकको भी कंपा देते हैं॥ १॥

चे बीर मरुत् सोजॉंका गाम करनेवाहोंकी हस्साहित करते हैं। जिसपर वे प्रश्न होते हैं, बसके बहोंमें वाकर कसके द्वारा बिए गयु हविभागको प्रदल ६२ते हैं।। र ॥

| ४८० नैतार्वद्रन्ये मुरुत्रो यथेमे आर्जनते हुक्पेरार्युपैस्तुन्भिः। |         |
|--------------------------------------------------------------------|---------|
| आ रोदंसी विश्विपिका विशासाः समानमुङ्कवं अने कम्                    | त ₹ ॥   |
| ४८१ ऋष्क् सा वी महतो द्वियुदंस्तु यद् व आगं: पुरुपता करांग ।       |         |
| मा वुस्तस्यामिष भूमा यजता असमे वर्ष अस्तु सुमृतिवनिष्ठा            | 11 8 11 |
| ४८२ कुते चिदत्रं मुरुवी रणन्ता डनव्यामुः शुर्चयः पावकाः।           |         |
| प्र णों उवत सुमुति भियं जन्नाः प्र वाजिभिस्तिरत पुष्यसे नः         | ॥ ५ ॥   |
| ४८३ द्वत स्तुतासी मुस्ती वयनतु विभीमिर्नामीमिर्नरी हुनीवि ।        |         |
| ददांत नो अमृतस्य प्रजाये जिगृत स्या सूचता मुधानि                   | 11 4 11 |

सर्थे— [ ४८० ] ( हमे महतः ) वे वीर महत् ( हक्मैः आयुधः ततूमिः यथा आजन्ते ) सुवर्ण मुदाबीते, बायुधीते जीर अपने हत्तम शरीरीते जैसे प्रहाशते हैं वैसे ( म प्रतायत् अन्ये ) दूसरे कोई नहीं । विश्वविद्याः रोद्सी विशानाः ) सबको तेज्ञत्वो बनानेवाडे वे वीर वावा—पृथिवीको भी तेज्ञती बनाते हैं । ये अपनी ( गुप्ते ) भोभाके किवे ( समानं अकि ) समान गणवेशको ( कं आ अक्षते ) सुसते पदनते हैं । अपने शरीरीको प्रवासमान करते हैं ॥ ६ ॥

ि ४८१ है ( यज्ञाः ) प्रमीय वीशे ! ( यक् दः आगः ) जो जायके विषयमें पाप इमसे ( पुरुषना कराम ) पीरुप कर्म करनेके समय हुवा हो, ( सा दः दिशुत् ऋधक् अस्तु ) तो भी वह जापकी तेजस्वी तकवार इमसे दूर ही रहे । ( दः तस्यां आपि मा भूम ) जापके कप शक्का पास भी हम न रहें । ( अस्से वः चित्रष्टाः सुमतिः अस्तु ) इमारे पास जापकी कवतान करनेवाली कुद्धि रहे ॥ ४ ॥

[ ४८२ ] ( अनवद्यासः गुवयः पात्रकाः ) विष्यंनीय ग्रुद् वौर पवित्र ( मकतः ) वीर मकत् ( अत्र कृते चित् रणन्त ) वहां पर हमारे चकाचे इस व्यवकां में वाकर प्रवस हो। दे ( यज्ञाः ) प्तनीय वीरो । ( नः सुमिति। में म अवत ) हमारी सुरक्षा वर्षी वत्तम बुद्धियोंने करो । ( नः वाजे भः पुष्यंने म तिरक्ष ) हमें वनोंसे पुर होनेक सिवे संकटोंसे पर करो ॥ ५ ॥

[४८३] ( उत विश्वेभिः नामभिः स्तुनासः ) और जनेक नामोंसे प्रसंपित हुन् वे ( नटः शरुनः ) नेवा बीर मस्त् ( ह्वोंचि ज्यन्तु ) बहोंको सेवन करें । हे दीरो ] ( नः प्रजाये अमृतस्य द्वात ) ६मारी प्रजाको जमापन को और ( स्तृता रायः मघानि जिस्त ) सस्य मार्गसे प्राप्त होनेवाके विशाब धन दे दो ॥ ६ ॥

भावार्थ- धीर मस्य धाम्घणों जीर धायुषोंसे सजनेयर जिलने तेजस्ती दिखकाई परते हैं, उतने जीर कोई नहीं। वे मानों कपने केजसे ही सब विश्वको वेजसी बनाते हैं ॥ ६ ॥

है पूजनीय बीर महती ! पुरुष।धैके कमें करते समय जनजाने ही जो पार हमसे आपके प्रति हो गया हो तो भी आपके सक्षा हमपर जाकर न निर्दे | हम आपके कक्षोंसे बहुत तूर रहें | हमारे पास तो केरक आपकी हसम पुद् ही रहे a v u

बीर प्रशंसनीय, शुद्ध जीर पवित्र आपरण करनेवाके हों । धर्मके कर्मसे वे बानन्दित हों । बझादिक कर्मको देखकर वे प्रसक्त होते रहें । वे वीर सबका धरवाण करनेकी कत्तव आश्मानीते मुक्त हों तथा कोगोंको जबसे पुष्ट करके सबको सुरक्षित रखें १ ५ ॥

है वीर सहतो ! इमारी बजाको जकाक सूरपुसे यून रको । इमारी बजावें दीर्पजीवी बने । इमें सम्बन्धाँ के दूपरा चन चीर वैसन बास हों ॥ ६ ॥

11 3 11

| 888 | आ स्नुवासी मरुतो विश्वं उती अच्छां सूरीन स्मर्वतांवा जिगाव।        |      |    |    |
|-----|--------------------------------------------------------------------|------|----|----|
|     | य नुम्त्मना शतिनी वर्षमेनित यूर्य पति स्वस्तिभिः सदा नः            | 11   | 19 | 11 |
|     | ि ५८ ]                                                             |      |    |    |
|     | ( ऋषा- मैत्रावहणिर्वक्षिष्ठः । वेचता- महतः । छन्दः- त्रिष्टुप् । ) |      |    |    |
| ४८५ | य साक्ष्मश्रे अर्चता गुणायु यो देव्यस्य बाम्नस्तुविद्मान् ।        |      |    |    |
|     | उत क्षीदिन्त रोदंसी महित्वा नर्क्षन्ते नाकं निर्श्नतेरवंद्वात्     | 11   | *  | n  |
| ४८६ | जुन् श्रिद् वो महत्रस्वेष्पेषु भीमामुस्तुर्विमन्युवोऽयांसः !       |      | Ť  |    |
|     | प्र ये महीभिरोर्जनोत सन्ति विश्वी नो यामन् भयते स्वर्धक्           | - II | ą  | II |
| 658 | वृहद् वयी मधवंत्र्यो दधात जुजायिमनम्हतः सुष्टुति नैः               |      |    |    |

अर्थ — [ ४८४ ] हे स्तुतासः मकतः ) प्रश्नंसतीय वीर मकती ! तुम । विश्वे ) समी वीर (सर्वताता स्रीत् सक्छ उती ) सर्वत्र फेलनेवाले पश्चे कानिवीकी और जवने साक्षणके साथ (आ जिगात ) जाजी । शानिवीकी सुरक्षित रखी । (य त्मना सिनिनः नः वर्धपन्ति ) वे वीर स्वयं ही हम जैसे सेकडी मानवीकी वक्षते हैं । (यूर्य नः सदा स्वितिमः पात ) तुम हमें सवा कर्वाण कानेक माधनीसे सुरक्षित करो ॥ ७ ॥

गुनो नाध्या वि विराधि जन्तुं प्रणंश स्पार्हाभिरूविभिहितरेत

[ ४८५ ] ( यः दैञ्यस्य धासाः तुविष्मान् ) वह वीर निष्य स्थानको अपने बढसं प्राप्त करता है। ( साके-उन्ने गणाय प्र अचता ) साथ साम कार्य करनेवाळे वीरोंके संघठा सरकार करो। ( उत अयंशात् निकितेः श्लोदन्ति ) और वे वीर वंशिवनाश रूप आपत्तिका नाम करते हैं। और ( महित्या शेट्सी नाकं तक्षान्ते ) अपने महस्तसे प्रावा-पृथिकोको कथा सुन्न मय स्वर्गको प्राप्त करते हैं ॥ १ ॥

[४८६] है ( भीमासः नुविमन्यवः ) भीषण रूपवाळे अस्यन्य हरसाइसे पूर्ण ( अयासः मरुतः ) शतुषर आक्रमण कानवाळ वीर मरुतो ! ( वः जन्ः त्वेष्पेण चित् ) तुम्हारा जन्म ते तिस्तवासे युक्त है । ( उन् ये महोभिः व्याजसा प्रसन्ति ) भीर जो अपने महत्त्वीसे भीर अकसे प्रसिद्ध होते हैं, ऐसे ( वः यामन् ) तुम वीरोके शतुषर लाक्ष-मण करनेक समय ( स्वर्हक विश्वः अयते ) आकारकी बार दृष्टी रखकर सभी लोग अवसीत होते हैं ॥ २ ॥

[ ४८३ ] दें ( महतः ) वीर भरता ! ( मधनद्भयः बृहत् वयः दशात ) धनी होगोंके किये बही नाषु री । ( ता सुद्धति जुनोयम् इत् ) हमारी स्तुतिका सेवन वृत्व करो । ( गतः अध्वर जन्तुं न तिराति ) जिस मागैसे वृत्र जाते ही वह मार्ग प्राणिमात्रकी विनष्ट करनेवाका नहीं होशा है। इसी वरह ( नः स्पर्हामिः ऊतिभिः प्रतिरेत ) हमारा संवर्धन स्पृद्दणीय संरक्षणके माधनीसे तुम करते रही ॥ ६॥

भावार्थ- वीरजन सर्वदिवहारी कर्नमें शानियोंके पास जाकर उनकी रक्षा वक्षी तरह वरें। वीर वह है कि जो स्वयं वर्षका होते हुए भी सैकटों मानवोंको बढानेमें सहायता वरे ॥ ७ ॥

जो शक्तिशाकी है, यह दिग्यशासकी अपने सामार्थसे पास करता है। एक साम संघटित रूपमें रहकर तो उचित करते हैं, इन वीरोक्ट सरकार करना चाहिए। वंशका नाश करनेवाडी जापश्तिकी वीर नष्ट कर देते हैं, इस प्रकार ने वीर अपने स्वयंके वश और सामध्येसे स्वर्शकासको मास करते हैं ॥ 1 ॥

सभी वीर विशाक शरीरवाके, बलमा उत्सादसे कार्य करनेवाक और शत्रुवीपर रेगसे बाशमण करतेवाके ही। ऐसे वीरोक जन्म उनकी नेजस्विता, महत्ता और सरमध्येके किए प्रसिद्ध होते हैं। इन गुनोंसे उनकी मसिद्ध होती हैं। इस वीरोक अन्त्रमणकी देखकर सभी भयभीत होते हैं ॥ २ ॥

धर्मातन दीवें मायुवाले हों। धनीजन छोटीसी मायुमेंदी यर जाते हैं, इसकिए वे ऐसे मार्गमें वहें कि विससे इनकी भाषु दीवें हो। वीर फिस मार्गसे जाते हैं, इस मार्गसे आनेपर किसीका बाज वहीं दोता है १ ॥ ४८८ युष्माती विश्री महतः शतस्त्री युष्पीती अनी महिरा सहस्री । युष्मोर्तः सुम्राळुत हान्ति वृत्रं प्रतद् वी अन्तु धृतयो देष्णम् 11 8 11 ४८९ ताँ आ रुद्रम्यं मीळहुवी विवासे कुविसंबंदने मुरुतः पुनर्नः । यत् सम्बती जिही छिरे यदा विचारत् तदेनं ईपहे तुराणां म् 11 4 11 ४९० प्र सा बांचि सुष्ट्रियोनां मिदं सूक्तं महतीं जूपनत !

आराधिच्यू देवी वृषणी यूपीत प्रशं वांत स्वस्तिभिः सद्दो नः

11 4 11

[ 49 ]

(क्विः- मैक्शवरणिर्विभिष्ठः । देवता- १-१६ महनः, १५ ठउः ( मृत्युविमोचर्न। ऋष् )। छन्दः- प्रगाथः = (विषमा वृहती, समा सतीवृहती); ७-८ त्रिषुष, १-११ गायत्री, १५ अनुष्टुष्।

. १ यं त्रायंक्त इदामदं देवांसो यं चुनयंथ। तस्मा असे वर्रण मित्राधिमन् महतुः शर्म यच्छत

11 \$ 11

अ - [ ४८८ हि (महतः) गहत वीसे ! ( युष्मा-इतः ) तुम्हारेस संरक्षित हुन। (विप्रः शतस्यां सहस्री) शानी सेंकडं ीर सहया धनाये तुक्त होता है। ( युष्मा-ऊतः अर्था सहुतिः ) तुम्हारे द्वारा संरक्षित हुना घोडा भी शत्रुका पराज- करनेमें समर्थ होता है। ( युष्मा-ऊना संग्रह बुत्र बन्ति ) तुम्हारेसे संरक्षित हुणा सम्रह् घरनेवाके क्षत्रका भी भाग करता है। है ( धूनयः ) बाबुको दिकानेवाले बोरो ! ( यः तत् १ वर्ण प्र अस्तु ) सुम्हाश वह दान हमारे किय पर्यास हो ॥ ४ ॥

[४८८] ( मीळडुपः स्ट्रस्य तान् आ विवाले ) बलवान् स्ट्रके ४२ वीगेंक। में सेवा बरता हूं। ( मरुता नः कुथित् पुनः नेमन्त ) वीर महत हमें बनेक प्रकारस बीर बार बार सदाबता देते हैं। हमारे साथ मिककर कार्य करते हैं। ( यत् सस्वता ) जिन गृप्त अथवा ( यत् आर्थवा ) जिन प्रवट पार्थिक कारण वे वीर ( जिद्दी किरे ) इमरर क्रोध प्रकट करने आप हैं उन ( तुपाणां एनः अब ईमहें ) नीवना कानवालांस हुना पप दम अपनेसे दूर करते हैं से पा।

[ ४९० ] ( मधीना जुस्तुतः ) धनाउच वीरोका यह सुन्दर स्त्रि है। (सा वाचि में ) वह हमारे मुख्ये सदा रहे। ( भरुतः इरं सुक्तं जुपन्त ) बीर मरुर् इस सूकका सवन करें, सुने। हे ( सुपण्। ) बनवान् वीरो ! इसारे (द्विया आगात् चित् ) देशलेंको इससे दूर करो। बीर ( युवोत ) अनका १वक् करो। ( यूवं नः सदा स्वस्तिमिः पात ) तुम इसे भदा केल्याण करनवाले साधनास सुरक्षित करा ॥ ६ ॥

[ ४९१] दं (देवामः) दवा ! ( यं इद् इदं त्रायध्ये ) जिसे तुम इस तरह शुरक्षिण रक्ते हो, और ( यं च नयथ ) तिसे तुम बच्छे मार्गसे के जाते हो, हे ( अझे ) अझे ! ह ( यहण ) वरुण ! हे ( मित्र ! हे ( अर्थ-मन्) वर्षवर्! तथा है ( महतः ) वीर महता ! ( शर्म यच्छत ) वसे सुल दे दो ॥ १ ॥

भावार्थ- इन वीर महतोसे रक्षित हुना शानी सेंकरों नीर सहस्त्री चनीसे युक्त होता है। इनके द्वारा संरक्षित हुना घोडा भी राजुढ़ा स्थाजित करनेमें समर्थ होता है। इन बीरोसे सुरक्षित होनेपर राजा शत्रुनीसे विर जाने पर भी बनका नाश कर देता है ॥ ४ ॥

हमारे जिन अवगर्वासे रुष्ट होवर मरुन् बीर हमसे कुद्ध है। गए है, बन अवनावीस हम दूर हो, प्रया बद्ध बन

वारोंकी संवा करें । पन

भक्तों के मुखसे निकाको हुई रहिको महत् वीर प्रेमसे सुनै । दे वीरों ! इमें इमसे देव करनेवाकेंसि दूर रखो और बर्दे भी इससे प्रथक् करो । तथा इस सदेव बहुवाण बरनेवाके सावजीत सुरक्षित रखी ॥ ६ ।-

वे अग्ने, बुरुण, भिन्न तथा अर्थमा देवी ! तुम मरुण देवीक साथ तिसकी सुरक्षा करते हो, और अरब मार्गसे के माले हो, वह सदेव सुन्नी रहना है ॥ १ ॥

अर्थे महतः सोश्ये मधी स्वाहेइ मांद्याध्वे ॥ ६॥ ॥ अर्थ — [६९२] दे (देवाः) वेवो ! (युष्माकं मवला) वृष्टारे लंग्भणते सुरक्षित होकर (प्रिये महति हैजानः) ग्रम विकलमें यह करने गवा (द्वियः सरति) यह लोको काव जाता है। राष्ट्रकोका पराभव करता है। (या दा वराय) जो तुम्हारे के वर्ष (महीः ह्यः विदाशाति) बहुतसा वस देवा है, (सः स्रयं प्र तिरते) वह विवासको कावता है, वह सुरक्षित होवा है॥ र ॥

आ चं नो बहिंश सद्ताविता चं नः स्पार्हाणि दातंबे वर्स ।

298

[ ४९३] हे (महतः) वीर महतो। (स्रसिष्ठः वः स्टर्म सन् ) यह बसिष्ठ तुम्हारे बन्तिम वीरका मी (मिह्र परि मंसते। विश्वकर नहीं करता। तुम सबका संमान करता है। (अदा अस्माकं सुते) बान हमारे सोमयानमें सोमरस निकासनेपर तुम (क्रामिनः विश्वे सन्धः पित्रतः) बपनी इच्छाके बतुसार सब एक स्थानपर बैठकर बस रक्षका पान करो॥ ६ ॥

[ १९४ ] दे (सरः ) नेता कीरो । दम ( यस्मै अराष्ट्र ) तिसको संरक्षण देते हैं, वह (वा ऊतिः पृतनासु सादि मर्थनि ) तुम्हारी संरक्षण करनेको शक्तिको युद्धिकम नहीं करता । वह दमके किये पर्यात होती है । (वः नवीयसी सुमतिः ) तुम्हारी नवीन सुमति ( अभि अर्थन ) हमारी और नादे । (विपीयनः तुर्थ आयात ) सोमपान करनेकी इकासे तुम हमारे पास ना शानो । और मधेष्ठ रसपान करो । ।

[४२५ | वे ( घृष्य-राधसः महतः ) वंधवेमे लिदि पानेवाके वीहो ! (अन्धांसि पीटिये सु जी शातम ) वक्तस्था सेवन कानेक किये द्वम मिककर पर्दा कालो । (हि नः इमा सुन्या रहे ) वर्षोक तुन्दे वे वक्त में देता हूं । वतः पुन वन्यन (मो सु गन्तन ) कही भी न ताको ॥ ५ ॥

[ ५९६ ] (स्पाद्यांजि वसु दातने ) स्पृश्लीय जन देनेके किये (तः अधिन ) इसारे वास जानो । (तः विदेश आ संदित जा ) इसारे जासने पर जाकर वैद्धे । दे (असोधन्तः सदतः ) जिस्मिक जीरो ! (इव सची सोस्थे ) वर्षो इच सचुर सोसरस पानमें (स्वाद्धां) जपना माग स्रोकार करो जीर (साद्यां थ्ये ) जाननिवृत हो जानो ॥ १ ॥

आवार्य- वो वसम दिनीमें वक्ष करता है, वह इन देवीके द्वारा सुरक्षित होका चानुवीको दरामित करता है। वो

कोई बीर छे'या है, यह समझकर ससका तिरश्कार गई विश्वा चाहिए। सब बीरीका एक स्थान सरकार करें ॥ ६ ॥ वे बीर जिसकी श्वा काले हैं, वसकी शक्ति बुक्षोर्द कभी कम गई दोती। वसकी पारीरिक सचित वसकी वसम श्विक संयुक्त दोकर बरती है ॥ ४ ॥

वीरभग लंबचेंमें भी सबा कवनी सिदिको शास करते हैं। वामुनोंके साथ दुन करके अवनी विश्व माह करते हैं। इसकिये देसे वीरोंका जन्मरसके द्वारा क्सम बोधन करना चाहिए ॥ ५ ॥

है थीतो । चाडमै कीत्व चन देनके किए तुम इश्रांत वास वासी तीव बाक्त वैद्धी। दमरि प्राप्ता दिय गय सञ्चर कोजरकती हम रीचो जीव चामन्त्रित होस्रो ॥ व स

| ४९७ | सम्बक्षिद्धि तुन्त्रोः शुरूपंगाना आ इंसासो नीलेव्छा अपप्तन ।     |           |
|-----|------------------------------------------------------------------|-----------|
|     | विश्वं श्राधी अभिवीं मा नि चेंद्र नहीं न रूण्याः सर्वने गर्दन्तः | 11 0 11   |
| 886 | यो नौ महतो अभि दुईणायु हित्रश्चित्रानि वमनो जिथासति ।            |           |
|     | द्रुद्दः पाञ्चान् प्रति स स्चिछि वर्षिष्ठेन इन्मेना इन्तना तम्   | 11 & 11   |
| ४९९ | सार्वपना इदं ह्वि मर्बरुतस्तज्तुं बुष्टन । युष्माकीती रिवादसः    | 11911     |
| 400 | गृहमेषास आ मेत् महतो मार्प भूतन । युष्माकोती सुंदाननः            | 11 60 11  |
| 408 | दुईई वः स्वतवसः कर्तयः स्वीत्वचः । युत्रं मेरुत आ वृण            | H \$\$ 11 |

अर्थ- | ४९७ | ( सस्तः चित् हि । गुप्त स्थानपर वैडकर भी भपने (तस्तः शुरुभमानाः ) शरीरोंको सुशोधित करनेवाढे वे वीर ( नीठ पृष्ठाः हंसासः ) नीड वीडगर्क हंसोंक समान ( स्थले मद्दन्तः ) स्वनमें सोमपान करके वार्नेहर होते हैं। (रण्याः वरः म ) स्थलीव नैताबोंकी तरद (आ अपसन् ) हमारे पास वे वा जाय और व्यापका (विश्वं शर्थः ) सब वळ (मा अभितः नि सेट् ) मेरी चारों कोर रहे ॥ ॥

[ ४९८ ] है ( वसव: महतः ) बसानेतां वीर महतो ! ( दुहुंगागुः निरः ) अतीव कीशी तथा विश्रकार है बोर्य ( वः सः चित्तांनि ) जो हमारे विश्तोंका ( अधि जिप्तांसाति ) वारों ओरसे नाश करना चाहता है, (सः सुद्धाः पाशान् ) इस होहकारीके पाशोंसे (प्रति सुचीछ ) इसे तुम सुक्ष करो और होहकारीको (तं लिपछेन इस्मना ) अधि अस नायुक्ते ( इन्तन ) मार कालो ॥ ८ ॥

[ ४९९ ] हे ( सान्तपनाः ) शतुर्वोको ताप देनेवाछ तथा (रिशाइसः महानः ) शतुका नाश करनेवाके वीर भवनो ! तुम (इवं तब् ह्विः अञ्चल ) इस हविष्याक्षका केवन करो जीर (युष्माकं उत्ती ) तुन्हारी छंरक्षणकी शक्ति वहाओ ॥ ९ ॥

[ ५०० ] हे ( गृदमेघालाः ) गृतस्थवनैका पाडन करनेवाके ( सु-दानदाः सरुतः ) हत्तन दानी मस्त् वीरो ! इन ( गुष्माकं ऊर्ती आगतः ) वपनी संरक्षक शक्तिवीके साथ हमारे पास नानो नीर इमसे ( मा अप भूतन ) दूर व वर्षे वालो ॥ १० ॥

[ ५०१ ] (स्वतवसा) वाको स्ववीव वकसे पुक्त (कवाया) शानी (स्वंत्यवा) स्वेते समान वेजस्वी (सकता) वीर सक्त (इह इह यहाँ वा) वहां वज्ञ करके तुन्हें में (आञ्चले) वरण करता हूं, वास काता हूं, सन्द्रष्ट करता है ॥ १९ ॥

आवार्य — सभी बीर गणनेता धारण करके सुत्रोक्षित हों और वे सब डोगोंका संग्राण करें | वनका बक कोगोंकी रक्षा करनेके किए ही हो । वयने वकके धर्मडों बाकर खोगों पर गरवाचार न करें । छोग भी जार्रसे वन्ते जानपान वेकर वनका बंगाण करें || ७ ॥

को बाबु इमारे सन, हुदि, विश्व बीर अबंबार इन अन्याकरण कर्मध्य पर अपना विश्वार समा वर इमें नव करना काइते हैं, बनके कन पानीके सूरना वादिय, सवा स्वयं सूरकर कन पानीका प्रयोग करती बाबु में पर करना वादिय ॥ ८ ॥

वीर देमा ही कि में श्रभुको छाप देनेवामा तथा करका भाग करनेवाका हो। बीर तदा जरनी शक्ति वकार्य है दे ॥ बीरोंको शुरद्धकर्मका बासन करना चाहिए और दान भी देना चाहिए। दुनी सरह अरने संश्रमके सामक्षेत्रे सबकी दुरक्षा भी करनी चाहिए। १०॥

वीर कारने वक्त वर्षे, कारी ही, काराकी व रहें। के देश जीर काकती परिश्वितिके निया है और व्यर्वित काराव

५०२ व्यम्बकं यजामहे सुगर्निध पुष्टिवर्धनम् । जुर्वाहकतिव बन्धना व्यमुन्योद्विश्चीय् मामृतात्

॥ १२ ॥

[ 40 ]

(ऋषः- मैत्रावरुणिर्वसिष्ठः । देवता- १ सूर्यः, २-१२ मित्रावरुणो । छन्दः- त्रिष्ट्प् । )

५०३ यद्वय सेर्यु अवंडिनीमा उचन पित्राय वर्रणाय सुन्यम् । व्यं देवुत्रादिते स्थाम् । तर्व प्रियासी अर्थमन गृणन्तेः

11 2 0

५०४ एव स्व वित्रावरुणा नृज्ञक्षां उमे उद्वि स्वी अभि ज्वन । विश्वस्य स्थातुर्ज्ञगंतश्च गोषा ऋत मतेषु वृज्जिना च प्रधंन्

11 3 11

अर्थ— [ ५०२ ] ( सुरानिध ) बनान बनान्ती ( पुष्टिवर्धने , पोषण माधनीका संवर्धन करनेनाक ज्येवक्दं ) तीम प्रकारने संवक्षण करनेनाके देवको ( यज्ञामहे ) इस उपासना करते हैं । यह देव (अनिक्तं इय ) कवर्डको सुन्त करते हैं हम तरह (सुत्यो: बन्धनाल् सुक्षीय ) सृत्युके बंधनसे हमें सुन्त करे, परंतु ( असुताल् मा ) वमररवसे कभी न सुन्यों, परंतु हमें वसस्थिसे संयुक्त करें ।। ११ ॥

[ 80 ]

। ५०३ ] हे (सूर्य) स्वं ! (उदान् अदा यत् ) बदव होते ही तुम बात्र हमें (अनागाः अवः ) निष्पाय बस्के घोषित करो । हे (अदिते ) वर्षण देव ! (वयं देवजाः ) हम देवोंके बीचमें (मित्राय वरणाय सत्यं ) मित्र कीर वस्कं के किय भन्ने रूपसे विय (स्याम ) हों । हे (अर्थमन् । कार्य मनवाके देव ! हम (सुणस्तः ) स्तुति नाते हुए (तम प्रियरसः स्थाम) सुन्दारे किये विय हों ॥ १ ॥

[५०४] हे मित्र और वरूण ! (एपः स्यः) यह है वह (मृचक्ष्याः सूर्यः) मानवेकि नाचरणेकि देखनेवाका पूर्ण (उसे अभि उमन् उद्देति ) होती प्रावाप्टिश्विके नीचके नन्विति मार्गासे जानेवाका वद्यको मात होता है। यह (सिश्वस्य स्थासुः जयतः च गोपाः) सब स्थादर जेगम अगत्क। संरक्षण करनेवाका है। यह (मर्त्येषु ऋतु वृजिना च पद्यम् ) मानवेकि सुकृतों जीव दुष्कृतोंको देखता है। २॥

आवार्य — उत्तम बरारकी, पोषण साधनींका संवर्धन करनेवाहे तथा तीन मकारसे संरक्षण करनेवाहे देनकी हम हगासना करते हैं। यह देन, जिमलाह कहती सपनी देहसे टूट जाती है, हसी तरह हमें मृथुके पंथनींसे खुढावे, पर अमरखसे कभी न खुढावे । स्त्रयंके प्रमादसे अय, राष्ट्रके दोवोंसे अय तथा प्रकृतिसे अय ये तीन तरहके अय होने हैं। देन मनुष्यको हन कोनी अयसे मुक्त करें तथा इसमधार मृत्युके पंथनींसे सुक्त हों, पर अमृतकी स्थितिसे कभी तुर न हों ॥ १२ ॥

है सूर्य ! तुम खन्य होते ही इमें निश्वाप घोतित करो । इम सन्। निश्वाप नहें । देवीमें इम सस्ययाकको क्यमें मसिन हों । इम सस्यका पाकन करें । जिनके मन धेड हैं, देसे सञ्जनोंके किए इस प्रिय हैं । सूर्य सबको स्थ्यमंसे वेरित करवा है, न-दिवि नर्यात् नदीन है, सेड है, सबका मित्र है, सबसे वरिड है, नर्यमा नर्यात् सेड मनवाका है ॥ ३ ॥

यह पूर्व सञ्चयके सत्ता-सदास व्यवहारका निरीक्षण करनेवाका है, वह शु और पृथ्वीके बीचमें प्रत्या हुना सबके व्यवहारको नेवाता रहता है। वह सबका संरक्षक है। वह सूर्व महाप्रयक होनेसे सनुर्थोमें कीन सरक और कीन कृष्टिक है, इब सब वालोंका निरीक्षण करना है। इसीवरह राजा या नेता अपनी प्रजानोंके व्यवहारोंका निरीक्षण करे, सभीके संरक्षणका प्रयम्ब क्या रीविसे करे तथा प्रजानोंसे बच्दा और बुंदका निरीक्षण करे। इस वरनका बच्चा राज्या हो तो प्रवासीका करवान हो क्या है है व स

५०५ अर्थुक्त सप्त हरितैः स्थरधाद् या है वहंन्ति ध्रये घृताचीः ।
धार्मानि मित्रावरुणा युवाकुः सं यो यथेव जनिमानि चष्टें ॥ ३॥
५०६ उद् वा पृक्षासो मधुमन्तो अस्थु रा स्यौ अरुहच्छुक्रमणैः ।
यस्मां आदित्या अर्धनो रदंन्ति मित्रो अर्थुमा वरुणः मजोषाः ॥ ४॥
५०७ हमे चृतारो अनृतस्य भूरे मित्रो अर्थुमा वरुणो हि सन्ति ।
हम ऋतस्यं वावृधुदृरोणे शम्मासंः पुत्रा अदित्रदंच्धाः ॥ ५॥
५०८ हमे मित्रो वरुणो द्वमांसो उच्चतसं चिचित्रपन्ति दक्षैः ।
अपि कर्त्वं सुचेतेम् वर्तन्त स्वित्रिदंशं सुप्धां नयन्ति ॥ ६॥

अर्थ— [ ५०५ | दे ( मित्रावरुणा ) मित्र और वरूण देशे ! ( संघाखान् साम दिनः अयुक्त ) साथ साथ देवीके रहनेके स्थानसे-अन्तरिक्षणे जानेके किये सान घोडियोंको सूर्यने जपने रचकी होना है। ( याः घुनाची हूँ सूर्ये यहान्ति ) जो जसको देती हुई सूर्यको के चहती हैं। (यः युवाकुः धामानि जनिमानि) जो तम दो गंको सतुष्ट करनेकी एका करनेवाला सब स्थानों और जन्मोंको ( युधा हव ) गोधारुकके समान ( संचाष्टे ) सम्यक् रीतिम दंखना है ॥ ३ ॥ १ ॥ ( ५०६ ] ( वां पृक्षासाः मधुमनतः उत् अस्थुः ) आपके किये पुरोहाश आदि अस मीठे चन्यवे हैं। ( सूर्यः शुक्रं आणीः अरुहत् ) सूर्य शुक्रं प्रकाशके साथ आकाशमें चहा है। ( यस्म आदिस्थाः अध्यनः स्वन्ति ) जिस सूर्यके किये जादिस्य सार्यको वनाते हैं। ( मित्रः अर्थमा चरणः सजीवाः ) मित्र, वरूण, अर्थमा च वे परस्पर प्रीति करनेवाले आदिस्य हैं ॥ ७ ॥

[ ५०७ ] ( इसे भूरेः अनुतस्य चेतारः सन्ति ) वे बादित्य वस्तव मार्गके विनाशक है। ( इसे मित्रः वरुणः अर्थमा आतस्य दुरोणे बहुधुः ) वे मित्र वरूण वर्षमा बादि बादित्य मार्गके स्थानमें बढनेवाने हैं। वे ( अदितेः पुत्राः अव्यक्ताः श्रामानाः ) बदितिके पुत्र किसीसे न दव अनेवाने कीर सुख बढानेवाने हैं। ५ ॥

[ ५०८ ] ( इमे मित्रः चरुणः ) वे सित्र, वरुण, वर्षमा वादि वादिस्व स्ववं ( दूळभः लः ) किवीने इवाबे जानेवाले वही हैं। ( अचेतसं दक्षेः चित् चित्रयन्ति ) वज्ञानीको मी वपने सामध्यासे ज्ञानो वनाते हैं। बीर ( सुचे-तसं आतुं अपि वतन्तः ) वत्तम वृद्धिमान् बीर महान् पृष्ट्यार्थ करनेवाले बद्धमी पृष्ट्यको प्रगति मध्य करने हैं, ( अहः चित् तिरः ) पापीको पीठे गिराते बीर सुक्षे कर्ताको ( सुप्था नयन्ति ) बत्तम मागसे उवतिको पहुंचाने हैं।। है।।

आवार्थ — स्वंके रथमें सात घोड़े जुड़े हुए हैं। स्वं किरणमें मात रंग है। वश्वा जारमा स्वं है उसका रय वारीर है। इसमें इन्द्रियांस्वी घोड़े जुड़े हुए हैं, दी आंखे, दी गाड, दो कान तथा एक वाणी वे सात घोड़ इस रथमें हैं। यह बरोरही समस्य है। सब देवोंड़े मिसकर रहनेका स्थान है। १ ए

सूर्य हत्य होकर अब गुआ धनाशसे युक्त होकर आकाशमें चहता है थन नाहित्य इस सूर्यके मिए मार्ग बनावे हैं। जादित्य बारह मास हैं, बन्दीके नाम मित्र, वरुण, नर्यमा जादि हैं। इन मदीवीमें प्रक्षिणायन बीर बक्तरायक जनुसार सूर्यका मार्ग बदळता रहता है। इसीछिए इन जादित्योंको सूर्यके मार्गको बाननेवाळा कहा गया है॥ ४ ।।

जावित्य बसाय आर्थिक विनाशक हैं। क्योंकि सभी देव सत्यके स्थानमें वृद्धि प्राप्त होते हैं। जतः जसत्य आर्थ पर चक्रकर देवोंकी कृपा नहीं प्राप्त की जा सकती। तथा जो सध्यक्षीक इन देवोंकी कृपा प्राप्त कर केना है, यह ब-दिवि व्यक्तका पुत्र होकर किसीसे न व्यनेवाका तथा सुक्षको वहानेवाका होता है।। ५॥

बीरोंको चाहिए कि वे कभी कमी किसी सजु ह द्वावसे न दवें । जड़ानियोंको धनेक उपायेंने शानसम्बद्ध करें जीर सुस्य तथा बाळितियोंको पुरुवार्थी बीर प्रवरनशीय बनावें । यावियोंको पीके व्हेस में जीर प्रवनसाहियोंको उज्जव करें स ६ ॥

| 409   | इमे दिवा अनिमिषा पृथिच्या विक्रित्वांमी अचेतम नयन्ति ।      |          |
|-------|-------------------------------------------------------------|----------|
|       | प्रजाजे चिक्रधी गापमस्ति पारं नी अस्य विध्यतस्य पर्वत       | 11 9 11  |
| C1 60 | यद् गापानुददितिः अपि मुद्रं मित्रो यच्छन्ति वर्तणः मुदासे । |          |
|       | तिसमुना तोकं तर्नयं दथीना मा कर्म देवहळनं तुरामः            | । ८ ॥    |
| 456   | अर् वेदि होत्रांभियंजेत् विषः काश्चिद् वरुण्धुतः सः ।       |          |
|       | परि देवी भिर्म्यमा वृणकत् कं मुदासे वृषणा उ छोकम            | 11 % 11  |
| ५१२   | मुस्वश्चिद्धि ममृतिस्त्वेष्वेषा मणी्च्यं न महंमा सहंनते ।   |          |
|       | युष्मव् मिया वृषणो रेजंमाना दक्षस्य चिन्महिना मृळता नः      | 11 50 11 |

अर्थ— [ ५०९ (इसे दिवः पृथ्वित्याः ) य गुलोक कीर पृथ्विताकः जाननेवाल दीर (अलिमिया अस्तर्सः विकित्यांसः ) विस्त न करते हुए कक्षानीको झानवार यताते हैं कीर ( तर्यति ) गुल मार्गसे से जाते हैं । गुल करते हैं । गुल वे वीर ( अस्य विध्यितस्थ नः पारं पर्यन् ) हम न्यापक कर्मके पार हमें से तीम इसकी क्षाम समाप्ति करते हैं हमारे सहायक हों ॥ ७ ॥

[ ५१० ] ( यत् गोपावत् मद्रं दामें ) जो संरक्षण करनेवाका करनाणपूर्वक सुन ( अदिनिः मित्रः घरुणः ) नदीन मित्र, वरुण, आपंगा नावि देव ( सुदासे यरुछ नित ) उत्तम दान करनेवाकेके किये देवे हैं, ( तर्इमन् ) उस कर्ममें ( तीक तनय आद्धानाः ) वाकवधोंको दम भारण करते हैं, इस इस कर्ममें पुत्रोंको प्रेरित करने हैं । इस ( तुरासः ) ख्यामे काम करनेके समय ( देवहिन्छनं पा कर्म ) देवोंको क्रोध नाने योग्य कर्म इस कर्मा न करें ॥ ८॥

[ ५२१ ] ( होत्राभिः वेदि अव यजेन ) जो नाणोसे वेदीगर बैठकर भी स्तृति न करे पजन न को, ( सः ) वह । वस्णाधृतः काः रिपः खिल् ) वरण देवसे दिभित हाकर किनकिन दुर्गतियोको प्राप्त होता है । वर्षात् इसकी वृशि भवस्था हो जाती है। ( अर्थमा देवोधिः परि सुणवन् ) भर्यमा अनुभौसे हमें दृर रखे। हे ( वृष्याः ) बहवान् मिनावरूणो ! ( सुदासे उसे क्षेत्रं ) वस्त्र दान करनेवाके विश्व कत्त्रम स्थान दो , उपको योग्यना कन्न कर दो ॥ ९ ॥

[ ५६२ ] ( एपां समृति। सस्वर चित्र हि स्वेपी ) इन वीरोंकी संगति गृत रहती है और नेत्रहर्वी भी होती है। वे ( अपीच्यम सहसा सहस्ते ) गृत बढ़से शतुको पराभूत करते हैं। हे ( खुषणाः ) बळवान् वीरो ! ( युष्मस् भिया रेजमानः ) तुरक्षरे भयसे शतु कापने ढगते हैं। ( दृक्षस्य महिना चित् नः मृळत ) बपने बळकी महिनासे हमें सुको करो ॥ १० ॥

भावार्थ — तीर ऐसे हों कि तो युकोक बीर प्रश्वीकोक जातीसे पश्चित हों। ऐसे तीर ही ज्ञानदीनोंको जाती कता सकते हैं भीर ग्रुप मार्गोंसे के जाते हैं। जिससे चुकोक, भन्दरिक्षकोक भीर पृथियीकोकके अन्दर स्थित पदार्थोंदी विधा जाती जातीहै, वह विधा है तथा अध्यासम्, अधिमृत और अधिदैवत सम्बन्धी जो कर्म करने होते हैं, वह कर्ममार्ग है। शानमेडी कर्ममार्गमें प्रवृक्ति होती है। इस कर्म मार्गमें अनेक ताहके संकट आहें तो भी जनसे करना नहीं चाहिए॥ ७॥

मञुष्य ऐसा सुक पात करनेका प्रपत्न करें कि जिससे लगनी सुरक्षा हो, करवाण हो जीर हकति हो। परम्तु कभी विपरीत परिणाम न हो। ऐसे ग्रुम कमें में जपने बाह्यकचोंकोभी प्रतीण बनाउँ। कामोंको वीशनासे करने परभी ऐसा कोई कुकमै मनुष्य न करे कि जिससे जानीजन रुष्ट हों॥ ४॥

मो यक्त नहीं करता, इयम या परमाधमाकी स्तुति नहीं करता, कलकी दुर्गति होती है, वह यहण देवले हिंसित होकर अनेक दुर्गतियोंको शास होता है। पर जो यक्त करता है, ऐसे सम्युक्तोंसे अवंसा शत्रुकोंको दूर रखता है तथा कर्ने उत्तम रुपान शास होता है। २ ॥

सज्ज्ञन वेश्रोंके साथ होनेवाकी मैत्री गुप्त १६छी है, स्थायी रहती है जीर वेजस्वी भी होती है। ऐसे ही वीर जयने कर्तकी महिमासे सबको सुर्वा करें। जयनी शक्तिका उपकोग करके सबकी सुरक्षा वर्ष ॥ १०॥ ५१३ यो त्रग्नंणे सुमृतिमायजाते वार्जस साठी परमस्य रायः ।
सीक्षंन्त मृन्युं मुख्यांनो अर्थ उरु क्षयांय चिकरे सुषातुं ॥११॥
५१४ द्वयं देव पुरोहितियुंवन्यां युवेषुं मित्रावरुणावकारि ।
विश्वानि दुर्गा पिएतं तिरो नी युवं पांत स्वृत्तिमिः सदां नः ॥१२॥
[६१]
(क्रावा- मैत्रावरुणिवंसिष्टः । देवता- मित्रावरुणौ । छन्दः- त्रिष्टुप् ।)
५१५ उद् वां चक्षुंवरुण सुप्रतीकं देवयोरिति स्वयस्तितन्त्रान् ।
अभि यो विश्वा सुन्नानि चष्टे स मृन्युं मर्त्येष्या चिकेत ॥१॥
५१६ प्र वां स मित्रावरुणावृत्तावा विष्ठो मन्मानि दीर्घश्रुदियति ।
यस्य ब्रह्माणि सुकत् अवांष्य आ यत् करना न श्रार्थः पूर्णीर्थे ॥२॥

अर्थ- [५१३] ( वाजस्य साता ) जबके दानके समय तथा (परमस्य रायः ) श्रेष्ठ घनका दान करनेके समय (यः ब्रह्मणे सुमति आ यजाते ) जो स्तोत्रराठमें जपनी बुदिको कणाण है। उस (मन्युं) मननीय स्तोत्रका (अर्थः मधवानः ) कम बेरक धनवान मित्रादि देवगण (सीक्ष्मन्त ) सेवन करते, श्रवण करते हैं। बीर वनके (उरु भ्रयाय सुधातु चाकरे ) विशाद निवासके क्रिये उत्तम स्थान बनाते हैं ॥ ११ ॥

्परेक्ष । हे (देवा) मित्रावहण देश ! (इयं पुगोहितिः) यह उपासना (यहेषु युवभ्यां अकारि) यहाँमें आप दोनोंक किये की है। (विश्वानि दुगा नः तिरः विशृतं) सब आपत्तिगोंको हमसे दूर असे। (यूयं स्वस्तिमा

सदा नः पात ) और तुम बक्याण साधनोंसे सदा हमें सुरक्षित बरो ॥ १२ ॥

[पर्प] हे (चरुणा) मित्र और वरुण ! (देवयोः वां चक्षः ) आप दोनों देवींकी आख वेपा यह (सूर्यः सुप्रनीक तत्रकार्यः ) सूर्य वस्त्र प्रकारको केवाता हुआ (उन् प्रनि ) उद्यक्षे पाम होता है। (यः विश्वा भुवनानि सिम प्रष्टे ) जो सब भुवनोंको देखता है। (सः मत्येंचु मन्धु आ चिकेत ) वह मनुष्योमें रहे मनके भावको जानता है॥ ।॥

[५१६] हे मित्रावरूको ! (वां मन्मानि) नायके मननीय स्तोत्र (सः ऋताया दीर्घधुत् विद्रः ) यद सस्यनिष्ठ विद्रात् बहुभृत ज्ञाना (प्रद्यति) बोकता है। प्रेरित करता है। फैकाता है। (यस्य झहाणि) तिसके ज्ञानस्तोत्रों की (सुकत् अवाधः) उत्तम कमें करनेशले तुम दोनों सुरक्षा करने हो। तथा (यत्) जिन कमें को (क्रन्यः) करके (ज्ञादः आ प्रवेधे) जनक सरस्मातक परिपूर्णना प्राप्त करने रहते हैं॥ र ॥

भावार्थ- उत्तम कर्म करनेके सभय जो भगवान्की स्पृतिमें अपने मनको कगाता है, उसकी स्वृतिको सब देवगण सुनते हैं। जो कोग प्रभुको सपासना करते हैं, उनकी शृद्धि ग्रुम कर्षमें प्रेरित होती है, और उससे उनक निवास सुन्नव शोग है। १९ ॥

दे देवो ! में जावकी ही करासना करता हूँ, इसकिए जाप हमें सब आपत्तिपीसे दूर रखी, तथा जपने कन्याणमय

साधनेसि हमारी सदा सुरक्षा किया करो ॥ १२ ॥

नित्र भीर वरुण अर्थात् युकोक तथा पृथ्वीकोक्षेत्र किए कांक यह सूर्व है नर्वात् यह सूर्व यु भीर पृथ्वीके नांसके सनान है। वह सूर्य सब भुरनोंका निरीक्षण करता है। इतना ही नहीं, सनुस्थ जो कुछ वपने सन्ताकरणों सोवता या विचारता है, बसे भी यह सूर्व जानता है के १ ॥

मञ्जूष्य सत्यतिष्ठ, बहुश्रुत और विशेष ज्ञानसंषत्र बने । बलम कर्म करें और अपने राष्ट्रीय सहाकारणीका संरक्षण

करें । इस काम्बेरिक अनुसार ग्रुम कर्म करके संकड़ी वर्षातक अपने आपको पूर्ण बनावे जाये ह र ॥

| ५१७ | मोरोभित्रावरुणा पृथिव्याः प्रदिव ऋष्वायु वृष्ट्वः सुदान् ।    |         |
|-----|---------------------------------------------------------------|---------|
|     | स्पन्नों दभाष्टं जीर्वभीषु तिक्षृ चंग्यतो अनिमिर्षे रश्रमाणा  | 11 🗷 11 |
| 4१८ | शंबां भित्रस्य वर्रुणस्य धाम श्रुष्मो रोदंसी वद्यधे महित्वा । |         |
|     | अयुन् मासुः अयंन्वनाम्वीराः प्रयुक्तमंनमा वृजनं तिराते        | (1.8.1) |
| ५१९ | अम्रा विश्वा वृष्णाविमा वां न गासुं चित्रं दर्धके न युश्वम् । |         |
|     | दुर्हः सचन्ते अनृता जनानां न वौ निण्यान्य चिते अभ्वन          | 11 % 11 |

अर्थ — [ १९७ ] है ( मित्रासरूणा ) भित्र और बद्दण | तुम दोनों ( उदो: पृथित्याः ) इस असि विस्तीनं पृथितीं वारों भार पहुंचे हो और ( ऋष्यात् वृहतः दिवः म । जपनी गतिसे वह युकोकतक सी पहुंचे हो, इनसे तुम वहे हो।हे ( सुन्दान् ) बन्तम दान देनेवाके वीर ! तुम ( ओपधीसु विक्षु स्पदाः द्धाति ) कौषधियों और प्रजानींसे स्पका धारण करते हो, तनसे सादर्थ रखते हो । और ( ऋधक् यतः अतिमियं रक्षमाणा ) सत्य मार्गसे जानेवालोंकी अभि वंद न करते हुए अर्थात् अविश्वात रीतिसे सवत संरक्षण करते हो ॥ ३ ॥

[ ५१८ ] ( मित्रस्य वरुणस्य धाम शंस ) भित्र और वरुणके तेत्रस्वी स्थानका वर्णन करो । इनका ( शुष्पः ) वि ( मित्रस्वा रोदस्वी बद्वधे ) वर्षने महत्त्रसे युद्धोक और पृथिविको बांबता है, अपने स्थानमें रख देशा है । ( अय ज्वानां मासाः अवीराः आयन् ) यज्ञ न करनेवाडोंके महिने पुत्रशहित होकर वक्षे जांव । ( यज्ञ-मन्मा वृज्ञनं मित्राते ) यज्ञ करनेमें जिनका जन करा होटा है वे अपने बक्षको विशंच बढाते रहते हैं ॥ ७ ॥

[ ५१९ ] दे ( अभूत विश्वा खृषणी ) विशेष जानी स्थापक बीर बजान देवो ! (स्वां इसा ) नापके दे स्तोष्ठ हैं, ( थाई जिन्ने न दक्तों ) जिनमें बाम्बर्ध नहीं दीकात और ( स यहं ) न दभी दुम्हारा सरकार दीकता है। स्वोंकि यह वर्णन यथार्थसे भी कम हो रहा है, दुम्हारी महिमा इससे बहुत कविक है। (अवानों दुइः अनृता सचन्ते ) अनोंक होई। क्षणुई। बसल प्रशंसा करते हैं। ( हथां निष्यानि अविते न अभूवन् ) नापके गुप्त प्राक्रम भी अज्ञान बढानेवाके नहीं होते। वे भी ज्ञार बढाते हैं ॥ ५ ॥

भावार्थ— मित्र और वरूम ने दोनों जपनी महिमांके कारण इस विशास पृथ्वी और युकोकसे भी नहे हैं। इन्हीं देवोंके कारण भोपियवां और मनुष्योंने रसका निर्माण दोकर वे स्वरूपवान् वनते हैं। ये दोनों देव सदा सस्यके मार्गके चन्ने हुए सदाचारियोंकी सतत रक्षा करते हैं॥ ३॥

मित्रवत व्यवहार करनेवाटे और वरिष्ठ कर्थात् श्रेष्ठ व्यवहार करनेवालोंकी स्तुति या प्रशंसा करनी साहिए । जो सबसे मित्रवत् व्यवहार करते हैं, बनका हृदय पृथ्वीसे भी विशाक होता है, और सर्वत्र उनका यहा फैडला है । जो यह कर्यात् प्रशामोंसे संघटनका काम न करके विधटनका काम करते हैं,ये दीन अवस्थासे गिरते हैं । पर यह करनेसे जिनका मन करा रहता है, वे अपना यक बढाते हैं ॥ ॥ ॥

मनुष्य अपना शान वहानें, वह वहानें जीर सर्वत्र जाकर निरीक्षण करें, सुरक्षा करें और वहां शानका प्रचार करें। वे ऐसे महत्त्वपूर्ण काम करें, कि कोग उनकी प्रशंसा करते हुए गृप्त न हों। जो जसत्यकी प्रशंसा करते हैं, वे जनवाके शाहु हैं। जसरवकी प्रशंसा प्रजावे प्रति होड़ है। इसकिए मनुष्य कोई भी पैसा कर्म न करे, कि जिससे देशनें असरव वा जनामकी दृदि हो जीर सस्य या शायका क्षय हो ॥ ५ ॥ ५२० ममुं वां यत्रं वेहयं नमीमि हुँवे वां मित्रावरुणा मवाभाः ।

प्र वां मनमीन्यूचि नवांनि कृताि वहां जुजूपित्रमानि ॥ ६॥

५२१ इयं देव पुरोहितिधुवस्यां युंत्रपुं मित्रावरुणावकारि
विश्वानि दुर्गा विष्टुतं तिरो नो युयं पांत स्वास्तिमः सदां नः ॥ ७॥

[६२]
(क्रियः मैत्रावरुणिविसिष्टः । देवता – १ – ६ स्वयः ६ ४ – ६ मित्रावरुणी । उत्तरः – त्रिष्टुण् ।)

५२२ उत् स्यों वृहद्वीध्येश्वत् पुरु विद्या जनिष् मार्चुपाणाम् ।

समो द्विया देदशे राचेमानः क्रत्यां कृतः सर्वृतिभृत् ॥ १॥

५२१ स स्येष् प्रति पुरो न उद् गां एभिः स्तिमिरित्येशिमिरेवैः ।

प्र नी मित्राय वर्रणाय वाचो उन्नामसे अर्थम्ये अप्रयं च ॥ २॥

अर्थ — [५०] हे ( विश्वःवरुण ) विश्व और उर्दण! ( त्यां यद्वं नमोभिः सं महयं छ ) नावके वश्वका नमस्कारीसे इस महत्त्व वढाते हैं। इसिंखें ( स्वयानः यां हुँ ) वास्त्रत शक्त नावके में बुकाता हूं। वास्ता तून करनेके किये बुढाता हूं। ( वां यहचसें ) कर्ना प्रयोग। करनेके किय (इयानि नवानि मनमानि कृतानि ) ये नदीन मनगीव स्तोश किये हैं। ये ( वहा अुजुधम् ) स्तोश कारको प्रसन्न करें ॥ ६॥

[ ५४१ ] हे (देवा ) वित्र और वरूण दवो ! (इयं पुरोदितः ) यह गणसमा (यक्षेषु युवध्यां अकारि ) यहाँमें भाग दोवोंक किए की है। (तिश्वामि दुर्गा नः तिरः पिष्टुनं ) सब जारनियोंको हमसे दूर करो। (यूवं

स्वति।भैः सद्। तः पात ) तुभ करुवाणमय सामनासे सदा इमें सुरक्षित रको ॥ ● ॥

[ ६२ ] ( सूर्यः वृहत् पुरु अवीधि उत् अश्रत् ) यह त्र्यं वह विश्वास वेशेका, करर होता हुना, नाश्य करता है। ( मानुयाणां विश्वा जानिम ) मनुष्यंक सब जीवनं को वह वेखता है। ( दिवा रोजमानः समः दहरो ) दिवके समय प्रकारता हुना एक जैया सबको दीकता है। वह सूर्य ( ऋत्या ) सबका निर्माण ( कृतः ) परमात्माने स्वयं निर्माण किया है, वह ( कर्त्यीः सुकृतः सूत् ) यञ्च कर्तानद्वारा सकारित हुना है॥ १ ॥

[ ५२३ ] हे ( सूर्य ) स्वै ! ( सः नः प्रांत पुरः ) वद प्रव हमारं सामने (प्राप्तिः स्तोमिषः ) इव स्लोनोसे तथा (प्रत्योधिः प्रवैः ) गवनतीत बन्धीते ( उत् गाः ) उत्तर वद भीर ( नः ) इमारे संवन्धमें ( मित्राय वरुणाय अर्थम्ण असूर्ये च ) सित्र, वरुण, बर्षमा तथा अधिक पाम ( अन्यासः प्र वीखः ) विष्याय भावकी घोषणा करो ॥ र ॥

भावार्थ— विश्व और वरण इस विश्वका रचकर असे जारण भी कर रहे हैं। यह एक बाइनत सरम है। पर कई महानी इस बाइनत सरमहें भा जनमित्र रहते हैं, ऐसे अशानियों को इस बाइनत सरमें परिचित्र कराना झानियोंका कार्य है। ज्ञानीवन कोनोंको भेरणा हैं, साथि ने कोग व्यवकों करके महत्त्वको प्राप्त करें। इस महत्त्व प्राप्तिके मार्गर्भे कोई संबद जाए हो, प्रभुकी उपासना करके इस संबद्धिकों दूर करना चाहिए। इस तरहकी खपासनासे प्रभु प्रसन्न होते हैं और वपासककी क्यांकि होती हैं ॥ ६ ॥

दे देवी ! में आपकी दी मपामका करता हूं, इसकिए जाप इसे सब वापति वेंसि दूर रकी, तथा अपने करवाजमध

साथनींसे हमारी लगा सुरक्षा किया करो ॥ ७ ॥

सनुदयका हन्य द्वानके बाद उसका लेज नवना रहे । उसमें ग्रंष्ठ और कनिष्ठकी परीक्षा करनेकी सक्ति हो । वसका वर्तार सबके साथ समान हो । दह बंद वदे पुरुषार्थ करनेवाजा यने और बनेक कुश्रक पुरुषों साथ रहकर वहे विशाह कर्म उत्तम प्रकारते निभानेवाजा बने ॥ १ ॥

दे सूर्य ! द जदम होकर अपने नेमवाद अधासे उत्तर चढ, नथा इसारे अत्तम कर्मोंको देखकर इसारी निरण्हाचित्राको

देवाँके सामने विकास कर ॥ २ ॥

| ५२४ | वि नेः सुहस्रं शुक्रवी स्ट्रान्स्वृतार्यानी वर्तवी मित्री अधिः । |         |
|-----|------------------------------------------------------------------|---------|
|     | यब्छन्तु चन्द्रा उपमें वी अर्काभा नः कामै प्रुपन्तु स्तवानाः     | 11 🔻 11 |
| ५२५ | द्यावांभूमी अदिने त्रामीथां ना ये वां जुड़ाः सुजर्निमान ऋष्ये ।  |         |
|     | मा हेळे भूम वरुणस्य बायो मा मित्रस्यं प्रियतंमस्य नृणाम्         | 11 8 11 |
| 425 | प्र षाहवां मिस्तं जीवमें न आ नो गन्यूतिमुक्षतं घृतेन ।           |         |
|     | आ ना जने अवपर्त युवाना अर्त में मित्रावरुणा हतेमा                | 0.50    |
| 999 | न् मित्रो वर्रुणा अर्थमा नु स्मिनं तोकाय वरिवो दघनतु ।           |         |
|     | मुगा नो विश्वां सुवर्धान सन्तु युवं पांत स्वृक्तिभिः सदां नः     | 11 & 11 |

अर्थ - , ५२४] ( शु-रुध कतावान । तोशके दुःसको दूर करनेवाओं सरपनिष्ठ (सरुणः मित्रः अक्षिः ) यदण, नित्र भीर भाग य देव ( त. सहस्त्र विरदन्तु ) हमें सदस्तों प्रकारका भग हैं । तथा ( खन्द्राः तः उपमें अर्थे आयच्छन्तु ; व व्यवदाददायक देव हमें स्ट्राय भीर प्रक्षेत्रनीय भग हैं । तथा ( स्तवानाः नः कामं पूप्रन्तु ) खुति करनेपर हमारी कामगानोको पूर्ण करें ॥ ३ ॥

[ ५२५ , हे (अभिते ऋष्वे द्यावाभूमी ) असवनीय बीर विवास सु बीर भूकोको ! (सः त्रासीयां ) दमारा संरक्षण करे । (य सुत्रीनमानः यां त्रञ्जु ) मे यदम कुबीन हम है ने कुमें जानते हैं । इम ( वरुणस्य हेळे मा भूम । वरुणके केंध्वमें न जांव तथा (वायाः मा ) यात्रुके कोधमें न जांव और ( मृणां ) मनुष्योके कोधमें भी हम न भीव, (प्रियतमस्य विवस्य मा ) विव विवद काधमें न जांव । वयदि इनका कोध्य होनेबोग्य दुरा जावरण हमसे न हो ॥ ॥।

[५२६ दे (ग्रेमावरुणा) मिनावरुणो । नाप नपने (बाह्या प्र सिस्तृतं , बाहुबोंको फैनाबो । (गः बीयसे ) इसारे दीवे शेवनके किय ( नः सद्यूर्ति चूनेन अ( उक्षतं ) इसारी गायें जानेके मार्गको जहसे सिंबन करो । ( नः जने आ अययते ) इसे लालोंसे कीर्तिमान बनानी । दे ( युवाना ) करणो ! ( मे इसा हवा अतं ) मेरे इब स्रोजोंको सुने ॥ ५ ॥

[ ५२७ ] (मित्रः वरुण अर्थमा) मित्र, वरुण जीर अर्थमा ये छीनों देव ( तु तः समते तोकाय वरिवः व्यक्तु ) इमारे पुत्र- पीत्रांच छिये योग्य श्रेष्ठ भन दें। ( मः विश्वा सुप्रधाति सुणा सन्तु ) इमारे सब जानेके मार्ग इमारे क्विय सुणम हो। ( यूर्य नः सदा स्वस्तिशिः पात ) तुम इमें बदा क्वियाण करनेके साधनींके सुरक्षिण दक्षो ॥ द ॥

भावार्थ — सभी देव काकक कारणको दूर करनेवाले, दुःखको दूर करनेवाले तथा सत्यके मार्गसे जानेवाले हैं। इसी छरह मनुष्य भी देवेंकि सहज बनकर कोगोंक दु खोंको दूर करनेका कार्य करें और सरवमार्गसे आएं। ऐसे मनुष्योंको देवगण जानम्द्रवायक और उत्तम धन देते हैं॥ १॥

दे शुक्षोक तथा भूटोक ! तुम दोनों हमारी रक्षा करें । हम बत्तम कुटर्से अन्म किए हुए हैं, इसकिए हम पर वरूण, बायु कौर मनुष्य कमी कोच व करें, अभिन हम पर सदा प्रसद्ध रहें । हमारा निय मित्र मी हमपर कभी कोच त करें । बर्माद हम कभी कोई ऐसा काचरण न करें कि जिससे इन्हें हमपर कोच करवा परे ॥ ७ ॥

महत्व बहुत सा दान देते रहें । जपन दार्च नीवनक किए गौजीको उत्तम त्रळ और हती जास देते रहें । गौजीका पाळन अरके गोडुन्ड और प्रतका सेवन करें तथा ऐसा उत्तम बाधरण करें कि जिससे जगद्में यह फैंके ॥ ५ ॥

मित्र, वरून कीर कर्बमा ये कीनों देव हमारे पुत्र पीत्रोंके किए उत्तम धन दें ! इमारे बानेके सभी आगे सुनस ही, बबा के अपने कर्बाणकारी साधनींसे सदा हमारी रक्षा करते रहें ॥ ६ ॥

## [ 6 3 ]

(अधिः मैत्रावकाणवंसिष्ठः । देवता - १-३ सूर्यः, ९ सूर्रा मत्राम्यः, ६ वित्रावकणी अर्थमा च । छन्दः - त्रियुष् ।)

५२८ उद्वेति सुभगेरे विश्वचंक्षाः सार्थारणः स्यो मानुपाणाम् । चक्षुंर्मित्रस्य वरुणस्य देव श्रमेव यः सुमर्विच्युक् नमीमि

H 🐉 H

५२९ उद्वेशित प्रमवीता जनांनां महान केतुर्रणीयः स्पेस्य । सुमानं चक्रं पंयीविवृत्मन पदंतको वहेति धृषु युक्तः

JI 3 II

५३० विश्वाजमान उपमामुषस्थाद रोमेरुदंत्यनुम्हामानः । एव में देवा महिला चच्छन्द्व यः ममुनं न प्रीमनाति धार्म

11 \$ 11

## [ 83 ]

भर्थ— [ ५२८ , (सूर्यः सुभगः ) यह मूर्य उद्यव भाराचे मान है (विश्वचन्नाः) सदका विशिष्ण करनेताहः (मानुपाणां साधारणः ) सद मन्पाकं लिय यमान (पित्रम्य मरणस्य चश्चः देवः ) मित्र नीर यहणको शांख जैसः यह देव (यः चर्म इव नर्मासि समारक्ष्यक् ) जो धमदीका तरह जन्मकारीको संगठता है वह ( छत् छ पति ) वद्य हो रहा है ॥ १०

(५२९) (जनानां प्रतिविता) सब कोगोंका प्रेस्ट , प्रहान केन्द्र ) वह ध्वतंत्र स्थान सस्को ज्ञान देनेवाका (आर्थवर) जीवन दाता (सूर्यस्य) यह भूयं (उत् उ वाते ) वदयका प्राप्त होता है। (समान चक्र परि आवि- वृत्सन् ) सबने किय एकदी कावचकता वृथाता हूना, । यन् धूर्य कुक्ता प्रनदाः बहित ) जिस चक्रको पुरामें नाता हुना नव चलाता है ॥ २॥

[५३०] यह (विश्वासमानः उपसां उपस्थात्) विशेष प्रशासा हुना मूर्व उपानिक सामने (रेमैः अनुमद्यमानः उत् प्ति ) स्तोत्र-पाठकोक स्तात्रीसे मानन्त्र प्रमस होता हुना नद्यको प्राप्त होता है। (प्यः वेदाः स्विता से खब्छन्द्र ) यह स्विता देव मेरी कामनाकी पूर्ति करता है। (यः समान धाम न प्रामनाति ) को वपने समान देवस्त्री स्थानको संकुष्तित नहीं करता ॥ ३॥

भावार्थ — सूर्य भाग्यवान् और पेथर्यवान् है। वह सबका निशेक्षक है, सब मनुष्यकि माप समान शितिसे वर्णाव करनेपाका है। विद्यावरणकी यह जांच जैसा है। इस सूर्य देवके कद्य दोले ही बन्धकार सिमट जाता है।। १ ॥

यह सूर्य देव सब कोगोंको सरकर्षमें वेदित करता है । सूर्याह्य दोन हो ईश्वास्तृति, प्रार्थना, श्वासना, बच्च बाग बादि अनेक तराके सरकर्ष ग्रुह हो त्रांत हैं। अन्यान्य विशाध्ययम बादिक क्ष्म भी सूर्ये। इपने ही ग्रुह हो त्रांत है। इसकिए सूर्व सरकर्षका स्वक एक महान् ध्रत है। सूर्य अपनी किरणोंक हारा जीवनको प्रधाय मेनना है, इसकिए वह जीवननिधि है। यह काककका स्वतंक हैं ॥ २॥

स्वीद्यसे पूर्व अवःकालमें अवासक कोग वैदिक लंदीका गान करते हैं, उसक बाद सूर्व करव होता है। बदवके समयका सूर्व सविता कहताता है। यह सविता देव सबको बाउन्द अपन करता है। इसका स्थान सब मानवीक किये समाम है। यह किसीका पक्षपात नहीं करता ॥ ६॥

| / Again again                                                              |          |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|
|                                                                            |          |
| ५३१ दिवो रुक्स उरुचक्षा उदैति द्रेअर्थस्त्राण्यिक्रीजमानः।                 |          |
| नूनं जनाः सर्येण प्रसंता अयुगर्यानि हणवसपासि                               | 10 35 11 |
|                                                                            | 18.8.11  |
| ५३२ यत्रा चुकुरुमृतां गातुमंसै इयेनो न दीयन्नन्वेति पार्थः।                |          |
| प्रति वां सूर उदिते विशेष नमी मिमित्रावरुष्ट्रीत हुट्यै।                   | n & n    |
|                                                                            | n se n   |
| ५३३ तू <u>मित्रो वर्रणो अर्युमा न</u> ास्त्मने <u>तो</u> काय वरिवो दधनतु । |          |
| सुगा नो विश्वां सुवर्थानि सन्तु यूर्यं पति स्वस्तिभिः सदौ नः               | 0.8 0    |
|                                                                            | 0 % 0    |
| [ 48 ]                                                                     |          |
| ( अधिः - मैत्रावरुणिर्वसिष्ठः । देवता - मित्रावरुणी । छन्दः - त्रिष्टुप् । | 1        |
| ५३४ दिवि क्षयन्ता रजसः पृ <u>धि</u> व्यां प्रवा वृतस्यं निर्विजी ददीरन् ।  |          |
|                                                                            |          |
| हुष्यं नी मित्रो अर्थमा सुजांतो राजा सुक्षत्रो वहंगी जुपन्त                | 11 \$ 11 |
|                                                                            |          |

अर्थ— [ ५३१ ] यह सूर्य ( दिवाः राजमाः सरुवाद्याः ) युक्तेकको श्रोमः देनेवाता, विशेष तेजस्वी (दूरे अर्थः) कृत विशायमानः, (तरियः आजमानः ) रात्यकर्ण और तेजस्वी (उत यति ) बदित होता है। ( नूनं ) यह विश्वंदेह है कि ( सूर्येण प्रस्ताः जमाः ) सूर्यसे वेरित हुए कोग अपने प्राप्तस्य ( अर्थानि अयन् अपनिस कुण्यन् ) अर्थोको प्राप्त स्थके दनसे क्योंको दरते हैं। ।

[ ५३२ ] ( यत्र अमृताः अस्मै गातुं चकुः ) जिस स्थानमें देवेति इस स्पैके विये मार्ग बनावा है। वह ( याधा ) मार्ग ( इयेन: न दीयन् ) शीप्रधाप्ती हथेनकी दश्व बन्तरिक्षमेंसे (असु पति ) आता है। हे ( मित्रास्क्तण ) मित्र कीर बक्ल ! (स्रेर अदिते साति ) स्थंक। कर्य होनेपर (वां ) तुम्हारी ( नमोक्तिः अत हथ्यैः ) नमस्कारींसे और हवन इच्योंसे ( प्रति विश्लेष ) हम परिचर्ग करेंगे ॥ ५।

[ ५३३ ] ( मिश्रः वरुणः अर्थमा ) मित्र, वरुत बीर बबंमा वे तीनों देव ( मुनः स्मने तोकाय वरिवः इचन्तु ) इमारे प्रत्र-पीत्रीवे किए श्रेष्ठ चन देवें । ( नः विश्वाः सुरधानि सुगा सन्तु ) इनारे सब आनेवे भागे इमारे किए सुगम हों । ( यूर्य नः सदा स्वास्तिभिः पातः ) तुन हमें सदा करवाण करनेके साधनोंसे सुरक्षित रक्षो ॥ ६ ॥

[ ५३४ ] ( दिनि रश्रसः पृथित्यां सयम्ता ) द्वम दोनों गुळोकरें, बन्तरिश्वमें तथा पृथिवीरें रहते हो, ( व) श्वतस्य निर्णितः प्र दीव्यक्त ) दम दोनों अवके रूपको बनाते हो । अव दुमने बनाया है । ( नः हृद्ये ) हमारे सम्प्रका ( मिन्नः ) मिन्न ( सुजातः अर्थमा ) बत्तय कृत्वरे जन्मा वर्षमा और ( सुक्षणः राजा वरुषः अपन्त ) बत्तय शाम वक्षणे पुष्प राजा वरुषः अपन्त ) बत्तय शाम

भावार्य — वह स्वेवेव युकोकका वर्णकार है। वह दूर रहकर भी सबको अरेका प्रदान करता है। श्वेसे प्रेरित होकर कोग अपने प्रासन्त वर्षोंको प्रास करके करते सन्दर्भ करते हैं ॥ ४ ॥

पुक्रोको देवोंने इस स्थेठे किए मार्ग बनाया, उन्हीं मार्गी पर वह सूर्व जनन्तकाठसे बढा वा रहा है। इस पूर्वदेवके बहुव होने पर मित्र कीर वरुणकी स्तुति की वाती है ॥ ५ ॥

े मित्र, वक्त और वर्षमा ने तीनों देव इसारे पुत्रपीतोंके किए अत्तम धन दें। इसारे कनेके सभी मार्ग सुगम हो तथा के अपने करवाणकारी साधगीसे सदा इसारी नक्षा करते हैं मु ६ ॥

वे पित्र तथा वहन अस्तिक्ष तथा पृथ्वी पर रहते हैं और तीनों डोकोंडा स्वापने हैं। वे दोनों देन जडको रूरवार् बनाते हैं। दुर्मी देशोंके कारण अब नेनोंके कारण दिखाई देता है। अब पहले नैस वा वायुरूप वा। सिन्न बीर बन्न के दो बातु हैं, वे अग्निके कनका रिक्ते हैं और कारको बनाट करते हैं ॥ १॥

| ५३५ आ राजाना मह ऋतस्य गोपा सिन्धूंपती श्रतिया यातमुर्वा            | क् ।    |
|--------------------------------------------------------------------|---------|
| इळाँ नो मित्रावरुणीत वृष्टि भनं दिव इंन्यतं जीरदान्                | 11 2 11 |
| ५३६ मित्रस्तको वर्रंगो देवो अर्थः प्र साधिष्ठेमिः पृथिभिर्नपन्तु । |         |
| ब्रवद् यथां नु आदुरिः सुदार्म द्रुपा मदेग मुह देवगाँपाः            | 11 2 11 |
| ५३७ सो बां गर्ने मनेया तश्चेद्रत पृथ्वी खुति कुणवंद् मारयंच ।      |         |
| उक्षेथी मित्रावरुणा घूनेन ता गंजाना सुश्चितीस्तेपयेथाम्            | 11 8 11 |
| ५३८ एव स्तोमी वरुण पित्र तुम्यं सोमेः शुक्रो न वायवेऽयामि          | 1       |
| अविष्टं वियों जिमृतं पुरंधी पूर्व पांत स्वस्तिमिः सदा नः           | 11 % 11 |

अर्थ → [५३५] हे (महः ऋतस्य गोपा राजाना) दहे सत्वके पाककशवा (सिन्धुपती क्षत्रिया) मदियों के वालनकर्ण भीर असियो । ( अर्खाक् आयातं ) इमारे समीव बाबो । हे ( जीरदानु मित्रानरूणा ) तीप्र वाब देनेवाडे मित्र बरणो ! तुम ( मः इळां ) इमें अस दो (उत मृध्ये । और मृष्टिको भी । दिवा अस इन्यतं ) शुक्रोकसे मीचे प्रेरिक करो ॥ २ a

[ ५३६ ] ( भित्रः सरुणः ) भित्र, वक्त कीर (अर्थः ) वर्षमा वे नीनी नेव ( नः तत् ) हमें वहां सुबंके स्थानमें (साधिष्ठांभः पथिभिः प्र नयन्तु ) इत्तम माधनीमें युक्त मागीसे पहुंचा हैं । तथा (मः सुदासे ) हमारा बत्तम दालांके पान ( तथा ल्रावत् ) वेसा वर्णन करें कि ( यथा आत् आरि: ) जैसा श्रेष्ठ पुरुष करता है । ( देव-गोपा: इया सह मद्म ) देवीसे सुरक्षित हुए हम बद्धके द्वारा हम सब साथ साथ रहकर बार्नेदित होते रहेंगे ॥ ३ ॥

[ ५३७ ] दे ( मित्राबरुणा ) मित्र भीर वरुण ! ( यः वां पत गर्ने मनमा सक्षत् ) जो नागके इस स्थको सबसे मिर्भाग काता है, वह ( अर्घ्यो धूर्ति कृणवन् ) दब भारण सन्ति निर्माण करता भीर ( धारयत् च ) वसका भाग भी करता है। हे (राजाना राजानो ! ( घृतन उक्षेधां ) अकसे सिंचन करो ( ता ) दे जार दोजों ( सुद्धितीर

तर्पयेथां ) सुन्दर रहने ह स्थान दंकर सबको प्रसंत्र करो ॥ ॥ ॥

[ ५३८ ] हे ( मित्र वरुण ) मित्र वरुण ! ( तुभ्यं ) भाषके लिये तथा ( वायवे ) वायुके किए ( शुकाः स्रोमः न एषः स्त्रोमः ) बतवर्षक स्रोमरतक समान बानग्द बदानेवाका वह स्त्रोत्र मैंने (अयामि ) किया है। ( चिया अविष्टं ) रमारी बुवियों तथा दमाने कर्मीका संरक्षण करो , ( पुरंची: जिश्नं ) नगर रक्षण करनेकी बुद्धी बागुकि करो । ( यूर्व नः सन्। स्वितिकाः पातं ) तम इमारी सहा करवाल करनेके शावनींसे सुरक्षा करो ॥ ५ ॥

आवार्थ — राजा ऋत नर्थात् सरवका रक्षक हो, वह ग्रुम कमाँका संरक्षक हो, वह विश्वोंका पाकक हो । विश्ववेंके बढका संरक्षण करे और बस जडका उपयोग वह प्रजातनोंको समृद्धि किए करे। वह राजा श्रातिय वर्षात् प्रजानोंकी दु:ससे रक्षा बरनेवाका हो ॥ २ ॥

मित्र, वरूप और अर्थमा दे तीओं देर हते बत्तम साधनीसे या मागाँचे सुक्छे स्वानमें पहुंचार्वे । देशेंकी कृपाले इस

सुरक्तित होकर एक साथ रहें और समृद् हों ॥ ६ ॥

हे मित्र बीर वरण ! जो मनुष्य बाएके गमन साथनोंको मन कगांकर परिष्कृत करता है, इस मनुष्यकी चारवारिक

कत्तम होती है। इसे मनुष्यको देवगण हर तरहसे समृद् बनाते है। व ॥

मित्र, दस्य और वायुक्ते किए मैंने चंद जानम्बदर्शक स्तोत्र बनावे हैं। वे सभी देव हमारि बुद्धिने तथा क्याँका संरक्षक करें तथा हमारी प्रजा जागूत हो ॥ ५ ॥

4 ३९ प्रति वां र

५४० ता हि देव

यगाँरसर्थ

f aa 7

| [ 1,2]                                                                 |      |   |    |
|------------------------------------------------------------------------|------|---|----|
| ( ऋषिः– मैत्रावरुणिर्वसिष्ठः । देवता– मित्रावरुणौ • छन्दः– (४५टुप् । ) |      |   |    |
| खा उदिते स्कै विश्वं हुने वर्रणं पृतदंशम् ।                            |      |   |    |
| मिक्षितं व्येष्ठं विश्वस्य यामंभाचितां जिगुरनु                         | - 11 | 8 | 11 |
| वानामस्रोग तात्रवी वा नंश धितीः करनमूर्वयंन्तीः                        |      |   |    |
|                                                                        |      | _ |    |

अध्यामं मित्रावरुणा वयं वां द्यावां च यत्रं पीपयुत्रहां च

प्रशः वा भूरियाशावनृतस्य सेतूं दुरत्येत् रिपने मत्यीय । अतस्यं मित्रावरुणा पथा वो मुनो न नावा दुरिना वरम

५४२ आ नी मित्रावरुणा हुब्बर्जुष्टि चृतैर्गस्युतिमुक्षत्मिळांभिः।

प्रति वामत्र वरुमा जनाय पृणीतमुद्री दिव्यस्य चारी।

11 8 11

# 5 #

11 \$ 11

[ 84 ]

अर्थ — [ ५३९ ] ( स्रे उदिते ) सूर्यका उदय होनेके समस मित्रं पूनदक्षं खरुणं ) मित्र तथा पवित्र बक्वादे बरुणकी ( वां स्कै: प्रति हुवे ) भारके स्किसे हपासना करता हूं । ( यथोः अक्षितं उपेष्ठं मसुर्थे ) जिनका अक्षय और श्रेष्ठ बक्क (आखिता यामन् ) प्राप्त क्षेत्रेपर वह ( विश्वस्य जियत्तु ) सबका विजय करनेवाजा होता है ॥ १॥

[ 480] (ता हि देशमां असुराः) व दोनों देशी निषक बळ्याले हैं। (तो अयि) वे दोनों क्षेत्र है। (ता अयि) वे दोनों क्षेत्र है। (ता मः क्षिती ऊर्जयन्तीः करतं) वे दोनों हमारी प्रजाको बढाते हैं। हे मित्र और वरून ! (वयं वां अद्यक्ष्म ) इम आप दोनों के प्राप्त करते हैं। (यद दावा च ) जिससे यु और पृथिश ( यहा च ) दिन शत (पीएयन्) हमारी वृद्धि करते रहें ॥ ६॥

[ 48 र ] (तौ भूरियासी) वे दोनों बीर बहुत वानोंसे वात्रको बोबनेशके हैं। (अनुतस्य सेनू) सेत् जैसे बसल्यन पर करनेवाते हैं। वे (सत्यीय रिपचे दुरत्येतू) सर्व शत्रुके किय बाक्यण करनेके किये बसल्य हैं। हे (सिश्राधकणा) सित्रा वक्यों! इस (वो ऋतस्य पथा) बापके क्षस्य मार्गसे (नावा अपः न) कीकाने विस्थिति पार होनेके समान (दुरिता तरेस) दुःसंकि पार करेंने ॥ ६॥

[५४२] हे (मित्रावहणा) वित्र जीर वहन ! (मः इव्यजुष्टि आ ) हमाहे हवनके स्थावमें जानो । (इक्काभिः पृतेः गव्युति उक्षतं ) जजी जीर अवस्थि इमाही मी चहनेवाकी भृमिका सिचन करो । (वर्ष अत्र वर्ष प्रति आ ) नापको पहीं भेड हिन विकेगा । (विश्वस्य चारोः उद्गः जनाय पुणीतं ) स्वर्गीय स्थणाय जक कोरोंके किने भरपूर हो । ॥ ॥

भावार्थ— स्वके बदय होतेपर पवित्र बडवाडे मित्र तथा देवडी में इन स्तोत्रोंसे स्वति करता हूं । इन देवेडि कक्षव और प्रेष्ठ बडकी सहायवासे मनुष्य सबको जीवनेवाडा होता है ॥ । ॥

भित्र भीर वरूण ये होनों देव इतर देवोंसे सर्वाधिक बळवाछे हैं। वे दोनोंही सेष्ठ हैं, वे दोनों हमारी प्रजानोंको बढाव हैं। बारकी कृपा इन पर हो तो यु तवा पृथ्वीकोक दिनरात हमें समृद्ध करने रहें॥ १ ॥

ने दोनों मित्र जीर रहण जनेक तरहके पाशींसे शतुओंको वांचनेवाके हैं। पुक्र जिस प्रकार कोगोंको जासरवके पार पहुंचाता है, यसी तरह ने देव कोगोंको जासस्यके पार पहुंचाते हैं। हे मित्र जीर वत्रज ! इस जाएके सस्यमार्ग पर चककर दुःखोंसे पार हो जाएं ॥ ३ ॥

हे सिन्न बीर वर्ण ! तुम इस पर प्रसद्य होका क्यों और अडोंसे हमारी गोतर मूमिको कराम बनाको तथा समृतके समाप मधुर तथा रमणीय जह कोगोंको हो ॥ ७ ॥ ५४३ एव स्तोमी वरुण मित्र तुम्यं संसं: शुक्रो न वायवैडयापि । अविष्टं वियो जिगृतं पुरंधी चर्यं पांत स्वस्ति मिः सदी नः

11 k H

[ 64 ]

( ऋषि- मैत्रावरुणिर्वसिष्ठः । देवता- मित्रावरुणी, ४-१३ आदित्याः, १४-१६ सूर्यः । छम्दः- गायत्रीः, १०-१५ प्रमाथः = ( समा वृहती, विषमा सत्।वृहती, ) १६ पुर उच्चिक्।)

11 7 11 ५४४ प्र मित्रयोर्वरुणयोः स्तोषी न एतु शृब्पः । नमंस्नान् तुविज्ञातयोः ५४५ या धारयंन्त देवाः नुदक्षा दर्धपितरा । असुयीय प्रमेहसा 11211 ५४६ ता नेः स्तिपा वेन्या वर्षण जित्वणाम् । मित्रं साधर्यतं धियंः 11 3 11 ५४७ यद् स सर् उदिते Sनांगा मित्रो अर्धुमा । सुवार्ति सि<u>वि</u>ता मर्गः H 8 H

अर्थ- [ ५४३ ] हे ( वरुण मित्र ) दरुण भीर मित्र ! ( तुभ्यं ) बावकं लिये तथा ( ताय ने ) बायुके किये ( शुक्राः सोमः न एषः स्तोमः ) बळवर्षक सोमरसक समान जानन्द बढानेवाका यह स्तोत्र मैंने ( अयामि ) तैय्वार किया है। ( धियः अविष्टं ) हमारी बुद्धि तथा हमारे कमेंका संरक्षण करो । ( पुरंधीः जिम्हें ) नगर रक्षण करने की बुद्धिको जागृत करो। (यूर्य नः सदा स्वस्तिभिः पातं) तुम इमारी सदा कल्पाण करवेकं साधनीसे सुरक्षा करो ॥ ५ ॥

[ \$\$ ] ि ५८४ । (मित्रयोः वरुणयोः) मित्र भीर वरुण जो कि (तुवि-जातयोः) सनेक वार प्रकट दोते हैं उनका ( नमस्यान् शूप्यः स्तोमः ) नवने युक्त वट वटा नैवाला स्तोत्र ( नः प्र एतु ) इमारे पास जा जावे ॥ १॥

[ ५४ ] (देवाः ) देव ( सुद्धा द्धापित ( ) उत्तर बढ्वान, बढ्वे संरक्षक ( प्रमहसा ) विशेष क्षकियांके ( असुर्याय घारयन्त ) बढ शहर करनेके जिबे धारण करने हैं। विश्व और वहणका धारण करते हैं ॥ र ॥ [ ५७६ ] (ता स्तियाः सनूषाः) वे तुम दोनी वरीके शगरीके गक्षक हो। हे (मित्र वहण) विश्व और वरुण!

( नः जरितृणां धियः साध्यतं ) इस सद स्थीतानांकी इच्छाबोको सफक बनाली ॥ ३ ॥

[५४७] (यत् अद्य सूरे उदिते जो धन मात सूर्यका बदय होनेके समय हमें मपेक्षित है वह (अनागाः) विष्णाप ( मिन्नः, अर्थमा, सर्विता, भगः ) मित्र, वर्षमा, सर्विता भग ( सुवाति ) इसे देवे ॥ ३ ॥

भावार्थ- मित्र, वरूण बीर वायुक किए मैंने यह कानन्दव बंक स्तोत्र बनायें हैं। ये सभी देव हमारी बुद्धियाँ तया क्रमाँका संरक्षण कर तथा इमारी प्रज्ञा जागृत हो ॥ ५ ॥

मित्र भीर वरुणका स्तोत्र बढ बढानेवाठा है भीर अब देनेवाठा है। यह अब हमें मिळे। अन अबसे विकासाओ

होकर इस इन देवोंकी स्टुटिसे स्ताल बनायें ॥ १ ॥ इत्तम बसोंको भारण करके तन बसोकी नक्षा करनी चाहिए, इस प्रकार विशेष महात प्राप्त करना चाहिए। अपना

वक्र बन्नानेका प्रवस्त करवा चाहिए ॥ २ ॥

सरीरों, घरों, भगरी तथा राष्ट्रका संरक्षण करना चाहिए। है सिल जीर वहण ! तुम दोनों हम सब स्तोनाजीकी

इच्छाजोंको शक्तर करो ॥ ३ ॥ बाज सूर्यक हत्य होने पर त्रो धन हम बाहते हैं, इस धनको हमें मित्र, अर्थमा, सविता और भग देव प्रदान करें । ४ ॥

| ५४८ सृष्टानीरेस्तु म श्रयः प्र नु यामन् त्सुदाननः । ये नो अंहीऽतिषिर्वति ५४९ उत स्त्राचो अदिति त्रद्भाम व्रतस्य ये । मुहो राजान ईश्वते ५५० अति नां स्टू डादिते मित्रं गृणीने वर्रणम् । अर्थमणं रिग्रादेसम् ५५१ राया हिरण्यया मृति रियमंतृकाय ग्रवंसे । ह्रयं विभी मेधसांतये ५५२ ते स्थीम देव वरुण् ते मित्र सूरिभिः सह । ह्र्षं स्वंश्व धीमिह ६५३ वहनः मर्थन्ययो इतिहास क्षेत्राहरी | 11 4 11<br>11 4 11<br>11 9 11<br>11 6 11 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| ५५३ ब्हनः मूर्यक्षसो ऽगिजिहा ऋताद्याः<br>त्रीषि ये येश्वविद्यानि घीतिशि विद्यानि परिश्तिः                                                                                                                                                                                                                                                                                           | # <b>{•   </b>                           |

अर्थ — [ ५४८ ] ( सः क्ष्यः सुवादीः अस्तु ) वह द्यारा विवास स्थान वत्तम प्रकारते सुरक्षित हो । हे (सुदावनः) उत्तम दान देनेवाका !(जु यामन् प्र) कावका बागमण हमारा रक्षण करे। (ये नः अंहः अति विप्रातः) । वे तुम इसे पावसे बताबो । पा

[ ५४९ ] ( य अदितिः ) जो विश्व कादि कादित्य कीर कदिति वे सब ( अद्भ्यस्य अतस्य स्वराजः ) म वृत्व झरक क्षिष्ठाता है, वे ( राज्ञातः सद्दः हैदाते ) अध्ययात वहे भनक मी स्वामा है।। ६॥

[ ५५० ] ( स्रे अंदते ) स्वंका बन्ध शनेक समन ( मित्रं वरुणं ) मित्र वरुण भीर (रिश-अद्सं अर्थ-

मणे थां ) नाजु नासक वर्षमाका ( प्रति यूणीये ) प्रत्येककी स्वृति सावता ॥ ७ ॥

[ ५५१ ] (हिरण्यया राया ) सुवर्णनय धनसं युक्त (स्यं मातिः ) यह मेरी दृश्चि (अनुकाय शवसे ) महिंसक बक्क किये हो । दे ( विमा: , ज्ञानियो ! ( हुवे सेधनात्वे ) यह मेरी दुवि पश्को लिख करनेवारी हो ॥ ८ ॥

[ ५५२ | (दव मित्र वरुण ) हे देव मित्र तथा वरूण ! (स्थिभिः सह ने स्याम ) विद्वानीक साथ इस आपके गुणगान करनेवाले हो। ( हुएं स्वः साधीमाहि ) हम जब बीर अक मी प्राप्त करेंग ॥ ९ ॥

[ ५५३ ] ( रहवः स्रवक्षातः ) बहुत स्रंक सदम ते अस्त्री ( असि जिह्नाः ऋतावृधः ) वसि जिल्ही जिह्ना है रेसे सत्य मार्गको रवानेवाले भित्रादिक देव वीर (ये) जो (विश्वतीन श्रीणि विद्धानि) सब छीनी स्वानीपर ( परिभृतिधिः धीतिधिः वेमुः ) शत्रुका पराभव करनेक सामध्यास निवयन करते हैं ॥ १० ॥

भाषार्थ — इमारा निवासस्यान बारान्य सुरक्षित हो । वीरकि बारासनसे इमानी सुरक्षित हो । इसारे राष्ट्रमें वीर जारें जीर ने इमारी खा करें स ५ ड

राष्ट्रके बीर ऐसे जनके प्रवर्तक हों, कि जो किसी शत्रुके द्वारा द्वाबा नहीं जा सकता। ये ही वह धरके प्रथिपति हैं । जिल बारोंके कर्म क्षापुरी नहीं किटाये जाते, वेही दीर बड़े ऐक्सर्वक स्थामी होते हैं, पर जिल्में कर्म बनके क्षानु विनष्ट कर सबते हैं, वन्दें इस अन्तव्में देखर्व मास होना कसंगव है ॥ ६ ॥

सूर्वक वद्य दोने वर अनुष्य सभी देशेंकी स्टुलिका गाव करे ॥ ७ ॥

मनुष्यंत पास स्वयं नादि पृथ्यं नरप्र होने पर भी कमकी बुद्धि दिसारहित हो । धनवान् होने पर भी बुद्धि सेह वनी रहे । अपने अन पर एमंड बरता हुना वह दिलामय मूर कर्न न करे । अपितु वह बुद्दि पक्क आदि मेड कर्म करने-वाकी ही बने स द ए

अञ्चल्योंको चाहिए कि वे सदा आनी विद्वानोंके साम रहें, श्रेष्ठ वीरोंके काव्य गाएं और सानपान प्राप्त करवेके कार्य 48 1 2 H

विन वीशीमें शत्रओं हो इरानेका सामध्ये होता है, वे अपने सामध्येसे सभी युद ची दियों पर करना ही नियंत्रण रकते हैं, बन चौदियोंको सञ्ज्ञीके हायमें नहीं अने देते । ऐसे दीर सूर्यक समान तेश्हती, अझिन्दाकाके समान जिहाबाड़े, बक्तत बक्ता और सरवड़ा जंबर्धन हरनेवाडे हों ॥ १० ॥

| द्युष्ठ | वि ये दुधुः खुरदुं सासमादह पूजिमकतुं चारचेम् ।                  |          |
|---------|-----------------------------------------------------------------|----------|
|         | अनाप्यं वर्रणो मित्रो अर्थमा क्षत्रं राजान आश्रव                | म ११ म   |
| 444     | 01 1 2 4 612                                                    |          |
|         | यदोहेते वर्रुणो मित्रो अर्युमा युषमृतस्य रध्यः                  | ॥ १२ ॥   |
| ५५६     | श्रुतावांन ऋनजाता ऋतावृधीं घोरामी अनुत्रिषः।                    |          |
|         | तेषां वः सुझे सुंच्छुदिष्टंगे नर्। स्याम् ये चे सूरपंर          | ॥ १३ ॥   |
| 440     |                                                                 |          |
|         | यदीपाञ्चवेहंति देव एवंशो विसंन्में वर्धमे अरम्                  | ॥ इ.ह. ॥ |
| 946     | श्चीर्ष्णाः श्चीर्ष्णो जर्मतस्तुम्थुषस्पति मुमया विश्वमा रजाः । |          |
|         | सुप्त स्वसारः स्विताय सूर्व वहंन्ति हुरिनो स्थ                  | म १५ ॥   |

अर्थ— [५५४] (य) जा । हारद मास ) वप, मदिनः, (आत् अदः ) प्रधान दिन (आत् अक्तुं यहं च क्राच् ) प्रधान राजिका, यज्ञ भार महत्रको । वि द्युः ) भारण करते हैं । वे मित्र वरण वर्षमा वादि दीर (राजानः) प्रकाशित होकर (असाप्य स्तर्भ भादास ) वन्शंक क्रिये अप्राप्य वन्नको बढाते रहे ॥ ११॥

[५५५] (सूरे उदिते सूर्कः) सूर्यका बदय हाने र प्रमय स्कास (तत् अस मनामहे) उस धनकी बाज इस प्रार्थेण करेंगे (सत्) जिसको (भित्रः यस्थाः अयंग्रा) भित्र वस्य वर्षमा बादि (ऋतस्य रथ्यः यूयं)

सस्यके प्रथ प्रदर्शक वीर (ओहतं) खारण करने है ॥ १२॥

[ ५५६ ] ( ऋतावानः ऋतजाताः ) मधानत्र मन्वक लिंग व'सद (ऋतावृधः अनुतिहिपः ) सध्यको वशाने-बाके बीर बसरवका देव करनेवाले ( घोरासः ) वह प्रमाया क्षर बाप हैं ( तेवां वः ) वेस वापकं (सुक्छार्दिप्रमें सुम्मे ) क्षतम वासे युक्त घनकं बन्दर हम (सूर्यः नरा स्थाम ) जो विज्ञान तथा नेता है वे ही, वे हम रहें ॥ १३ ॥

[ ५५७ ] (त्यत् दर्शतं वयुः ) वह रहनीय शरीर-सूर्ववंडह (दिवः प्रतिहर ) युक्कोकक समीपके मानमें (उस् उ पनि ) उदित हो रहा है। (विश्वमंश चक्कान भरं ) संस्पूण विश्वके दर्शनके किये समये पेसे इस सूर्वको (यस् ई पनशा देवः आशु वहाति ) शीव्रयाम। स्थ चकाता है ॥ १४ ४

[ ५५८ ] ( इर्रार्थ्णः ) सबक मुख्य किर स्थानीय (तस्थुपः जपनः पति) स्थावर जेगमके स्थानी (रथे सूर्ये ) रथमें बेंडे सूयको ( पुविनाय ) विश्व कर्याणक लिये (विश्व रजः समया ) सब कोकीन प्रमीपसे

( स्वसारः सप्त हरितः आ वहन्ति ) बांहने जैसी सात धोडिया चलाती है ॥ १५॥

भावार्थ— वीर अपने कर्रर ऐसा क्षात्रसामध्ये बढावे कि जिसे शत्रु प्राप्त न कर सके। वीर समगानुसार,

सूर्यके कर्य दोनेपर दम धनप्राक्षिके छिए देवोंकी पार्धना तो घरें, पर सत्य प्रयांके प्रदर्शक वीर जिसको धारण करते

है, बस बनको ही इस चाँदे ॥ ३१ ॥

सस्यनिष्ठ सत्यके किए तीवन देनेवाळ, सत्यको बढानेवाळे, असरपसे द्वेच करनेवाळे और वारीरसे विशास हों। सनके द्वारा सुरक्षित वरमें इस रहें और बनके द्वारा सुरक्षित धन हमें सिळे। इस भी जानी और नेवा बनें स १६ ॥

युओकके समीय उर्य होनेवाके सूर्यका शरीर वहा ही द्रशंतीय दिखाई देशा है। यह सूर्य संपूर्ण विवको देखनेमें

समये हैं। इस सूर्यको बसकी किरणें गनिमय बनाती है ॥ १४॥

सूर्व वपनी किरणोंसे सम्पूर्ण चरावर जगत्को प्राण देनेके कारण सम्पूर्ण जगत्क। स्वामी है । यह अपनी किरणोंके हारा सबको जीवन देकर सबका करवा है । सात रंगकी किरणें मानों इस सूर्वके स्वकी सात घोडियाँ हैं ॥ १५ ॥

| ५५९ | तम् शुद्धि हितं शुक्ष मुचरेत । पर्यम श्रद्धः श्रुतं जीवेम श्रद्धः श्रुतम् | П    | १६ | H  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|------|----|----|
| 4६0 | कान्योभिरद्रास्या ऽऽ यांतं वरुण धुनत् । मित्रश्च सोर्धयीतये               |      | 19 |    |
| 48१ | दिनो धार्ममिर्वरुण मित्रका यातमद्रहां । पिनंत सोममातजी                    |      | १८ |    |
| 452 | आ यांतं मित्रावरुणा जुपाणावार्द्वति नरा । पातं सोमेमृतावृका               |      | १९ |    |
|     | [६७]<br>(अरोपा- मैत्रावरुणिर्वसिष्ठः। देवता- अभ्विता। छन्दा- त्रिष्टुए।)  |      |    |    |
| 4६३ | प्रति वा रथं नृपती जुरुवें हिविषांता मनसा यित्रियेन।                      |      |    |    |
|     | यो वा दूनो न विष्ण्यावजींग रच्छा सूत्रुनं पितरा विविक्ति                  | - 11 | १  | n. |

मर्थ — [ ५५९ ) । तत् देवहितं शुकं चक्षः ) वह देवहित करनेवाका बळवान विश्वका कांस वैसा यह सूर्य । पुरस्तान् उत् चरत् ) हमारे मामने विदेव हो रहा है ( पश्येम शरदः शतं ) उसे हम सौ वर्षतक देखते रहें, ( शरदः शतं जीवेम ) हम सौ वर्ष जीवे || १४ ||

[ ५६० ] हे , अदाभ्या मित्रः वरुणः ) न दबनेवाके मित्र और वरुण देवो ! तुम ( खुमत् ) तेनस्ती देव

(सोमपीतये आयातं ) सोमपान करनेके छिए आशो ॥ १७॥

[ ५६१ ] है (अदुहा मित्रः चरुया ) होइ न करनेनाड़े मित्र और वरुण ! और (अद्धा कृष्या) सरवको बदानेवाड़े वीरो ! (दिवः धामिः) युकोकके अपने स्थानीते (आ यातं ) आजो और (आतुनी ) शत्रुका नाश करते हुए (सोशं पियतं ) सोमश्सका पाप करो ॥ १८॥

[ ५६२ ] ६ (ऋतात्र्या ) सत्यका बढानेवाक ( विश्वा वश्याः ) वित्र और वरुणो ! दे ( तरा ) नेवाणो ! ( भादुर्ति जुवाणो ) बादुर्तिका स्वीकार करते हुए ( वा धातं ) बाबो और ( स्वीमं पातं ) सोमरसका पान करो ॥ १९॥

[६७]
[५६३, हे (जुपती) जनताके पाकक (धिकापपे) एवं बु'न्दमान अधिवंतो ! (यि प्रियेन हिन्धिता मनभा)
पित्र तथा अस दानमें रत ऐसे अपने मनसे (यां रथं प्रांति जरभ्यें) तुम्होर रथका वर्णन में कहना (यः यां तूनः
म अजीगः) जो तुम्हें दूतके ममान जना चुका है, कुना चुका है (सूनुः पित्रमा म ) पुत्र पिताक सामने जैसा बोकता
है, स्ती प्रकार (अच्छ विचिक्ति) तुम्होरे मनमुख वह में निशंप रपष्ट शितिसे अपना भाव बोकता हूं। अपना मनोगत
प्रकर काला हूं ॥ १॥

भारवार्थ — सी वर्षतक जीवें भीर मी वर्षतक हमारी शांक नाहि इन्त्रियें कमें करनेमें समर्थ रहें। यह सूर्व इन्द्रियोंका दित करनेवाका है। सूर्व प्रकाशसे सब इन्द्रियां वत्तम अवस्थामें रहती हैं। इसी तरह पृथ्वी, जल, वनस्थती, प्राणो, वायु नाहि भी सूर्यके कारण उत्तम अवस्थामें रहते हैं। इसीकिए सूर्यको देवहित कहते हैं।। १६॥

मित्र कौर बरुण देव किसीसे न व्यनेवाके कीर वेजस्दी हैं। ऐसे ही इसार वीर भी किसीसे न द्यनेवाके तथा वेजस्दी हों || १० |।

बीर होइ न करनेवाडे हों, सत्यको बढानेवाछे हों और शतुका नाम करनेवाडे हों ॥ १८ ॥

मित्र जीर वर्तण सत्यको बढानेवाके जीर नेता है, इसी तरह सन्मार्गसे चक्रते हुए बीर सःयका पावन करें जीर कोगोंको सन्मार्गके के जार्थे (1 १९ ।)

मञ्जूष्योंका पाकण करनेवाके बरवन्त बुद्धिमान् होने बाहिए। बुद्धिशीसे राष्ट्रका पाकण अपकी तरह नहीं हो ककता। ममुख्य परस्पर खुद् और परित्र समसे बुद्ध होकर ही बातबीत करें ॥ १ ॥

| ५६४ | अभीच्युमिः संमिधानो अस्मे उपी अद्भुन तर्मस्थिदन्तीः।              |          |
|-----|-------------------------------------------------------------------|----------|
|     | अर्चेति केतुरुपसंः पुरस्तां चिछूचे द्विवो दृंद्वितुर्जीयंमानः     | ॥२॥      |
| ५६५ | अभि वा नृतमंश्चिता सहीता स्वामैः सिषक्ति नामन्या विवृक्तात् ।     |          |
|     | पूर्वीभिर्यातं पृथ्याभिर्वीक् स्वविदा वसुमता रथेन                 | 11 \$ 11 |
| ५६६ | अवीती नुनमंश्विना युवाकुं — हुवे यद् वा मुते मांच्यी वसुयुः ।     |          |
|     | आ वा वहन्तु स्थविरासी अश्वाः पिदांथी असे सुपुना मध्नि             | 11 8 11  |
| ५६७ | प्राचीमु देवाशिना थियुं में डमूधां सात्यें कृतं वस्युम् ।         |          |
|     | विश्वां अविष्टुं वाज् आ पुरंधी स्ता नंः सक्तं शचीवनी सचीवती सचीमः | 11 4 11  |

अर्थ — [ ५६४ ] ( अस्व समिधानः अग्निः अशोति ) हमारं किये पज्यकित हुना निम जगमग। रहा है। (तमसः अन्ताः चित् उप अहअत्) बन्धकारका निस्तम भाग हिसाई रे रहा है। अन्यकार ममाप्त हो रहा है। (दिवः दुहितुः उपसः पुरस्तात् ) धृकोकको पुत्री हवाके सामने ( जायमानः केतुः ) प्रकट होनेवाना यह ध्वजस्ति सूर्व (श्रिये अचेति ) शोमारूप प्रकाशके लिये प्रकट हो रहा है ॥ २ ॥

[ ५६५ ] हे ( नामत्या अश्विना । हे जनस्यका कभी जालय न करनेवाके कश्वितेवो ! ( विवक्तवान् सुहोता ) इसम रीतिसे बोझनेवाझा इत्तम बुझानेवाला होता ( वा आभि जायके सामने ( मूर्व स्तोमें: गिषक्ति ) जिल्लायपूर्वक स्तोलोंसे कापकी सेवा करता है । (वासुमना स्वर्विदा रथन ) धनवा है प्रकाशमान स्वसे ( पूर्विभिः पथ्याभिः यातं )

प्रथम निश्चित हुए मार्गोसे ही जाने बडी है है ॥

[ पहर ] हे ( साहवी अध्याना ) सपुर भाषी अधिहेवी ! ( जूनं अवाः वां युवाकु: ) निश्वव ही तुम रक्षण कर्ताओं के साथ सम्बन्ध रक्षनेवाका में ( यस् वस्तूयुः ) जब धनकी कामना करता हुआ ( सुने वां हुवे ) इस सोयवागमें तुम्हें बुकाता हूँ; तुम्होरे ( स्थाविरामाः अध्वाः ) बृद्ध धांडे ( वां आवहन्तु ) तुमको वहां के आर्थे, और यहां बाकर ( अस्मे । हमारे बनायं ( सुख्नाः मध्नि विवाधः ) मजी भाष्ति निवांडे हुए भीठे सोमरसका वान करें ॥ ७ ॥

[५६७] दे (दानीयनी देवा अध्विना) शक्ति सधिरक्ष सधिरता ! (में वल्यु) मेरी पनकी कामना करनेद्रणी (अ-मुखां प्राचीं विषं) निर्मित सरक इदिको (सातये कृते) धन प्राप्तक किये पोष बना दो। (वाजे) युद्धमें (विश्वाः पुरम्धीः आविष्ट) सब प्रकारका वृद्धियों वा पूर्णनवा रक्षण करो, (ा) तुम दोनों (राचीभिः नः शक्ते) नरनी शक्तियोंसे हमें सामध्येवान् बना दो ॥ ५ ॥

भावार्थ — प्रभावकालमें एक वरफ क्या भीरे भीरे भपना प्रकाश केंकाती होती है तो दूसरी तरफ एप्यी पर पश्की भाग प्रदीप प्रदीप होता है तो दूसरी तरफ एप्यी पर पश्की भाग प्रदीप प्रदीप होता होतेपर भागकात क्या भाग भाग भाग है और वस सुर्व स्वी प्रवा ग्राकोकमें फहराने क्यानी है ॥ २ ॥

अधिनी देव कभी भी असस्यका आश्रय नहीं लेते, श्रमी तरह उस्रतिकी हुण्डा करनेवाडे असस्यका आश्रय कभी व कें। जो बोक्नेमें कुशक हो, वही अधिनी देवोंको बुढावे । बुढाये जानेपर य देव श्वासकको हर तरहका ऐसर्प प्रवान करते हैं। 3 8

में मासिदेव मधुरमायी हैं, इसी तरह सभी मधुरमायी वर्ने बुलाये जानेपर में बंद सबके पास जाते हैं, वहत्

मनुष्य भी सबके घर प्रेमसे जाये ॥ ४ ॥

दोनों देव शबीपित अर्थान् शक्ति स्वामी हैं, ये देव कोगोंके रोगोंको दूर काके उन्हें स्तस्य बनाकर सामध्ये प्रदान करते हैं। ये कोगोंको धन भी प्रदान करते हैं, पर प्रथम मनुष्योंको चाहिए कि धनको इच्छा करनेवाकी खुद्धिको हिसा-रहित, सरक और धन प्राहिके योग्य बनावे। युद्धमें संबंकी सुरक्षा हो, इसकिए सभी सामध्यामी वर्ने ॥ ५॥

| 446  | अविष्टं घीषंश्विना न आसु प्रजातुद् रेतो अहंयं नो अन्तु ।          |         |
|------|-------------------------------------------------------------------|---------|
|      | आ वौ तोके वर्नये तूर्तजानाः सुरतांसो देववीति गमेम                 | 11 5 11 |
| ५६९  | एव स्य वा पूर्व गत्वेव सरूपे निधिहिंतो मांध्वी रातो असे ।         |         |
|      | अहेळता मनुमा यातमुकी गुश्रनता हुठ्यं मानुंबीचु विश्व              | ा छ ।।  |
| 6100 | एकंस्मिन् योगे भ्राणा समाने परि वा सप्त सुवना स्थी गाव ।          |         |
|      | न वायन्ति सुम्बो देवयुंक्ता ये वां धूर्व तरणयो वहंन्ति            | 11 6 11 |
| 908  | अस्थर्त मुघवंद्भयो हि भृतं ये गया मंघदेयं जुननित ।                |         |
|      | प्र ये बन्धुं मुनुवांभितितूरन्तुं गन्यां पुश्चन्तु अइन्यां मुधानि | म ९ ॥   |

अर्थ — [ ५६८ ] हे ( अध्विनो ) निध देवो ! ( अस्य धीयु नः अविष्टं ) इन बुद्धों जीर क्योंमें हमें सुरक्षित रको । । नः प्रजावत् रेतः स-द्वयं अस्तु ) हमात सुसन्तान हत्या करनेवाका वीर्य श्लीण न को । ( वां तोके तनये तृत्जानाः ) इन्हें पुत्र पीजेंके सुक संवर्षनके विषे प्रवृत्त करते हुए ( सुरत्नासः ) कतम रत्नोंको पारण करके सम ( देव बीर्ति आ गमेम ) देवोंकी पविज्ञताको हम गाप्त करें ॥ ६ ॥

[ ५६९ ] है ( माध्वीः ) वधुर अध्यय कर्ना वसिद्यो ! ( अस्मे रातः एषः स्यः अधिः ) हमने दिया हुवा यह वह अध्यार ( यां सक्ये ) तुम्हारी मित्रवाके किष ( पूर्व-माखा हम हिनः ) वप्रगामी वीरके समान तुम्हारे वारो रका है। ( मानुषीपु विश्वु ) मानवी प्रजावीं में ( हथ्यं अश्वन्ता ) वस्तागका सैवन करते हुए तुम ( अहेळता मनसा ) कोष रहित मनसे ( अर्थाक् आ यातं ) हमारे समीप वा जाती ॥ ७ ॥

[ ५७० ] दं ( भुरणा ) मरणयोगण करनेवाके जन्मिहेनो ! ( एकरिसन् समाने थोरो ) एक समान अवसरशर (वा रचाः ) तुम्हारा रच ( सप्त स्मनः ) जान बहनेवाके क्षेत्रोंके भी आगे ( पार ग्रान् ) वंड जाता है। ( ये तरणया वां धूर्षु वहन्ति ) जो तारण करनेवाके घोडे हैं वे ध्रावामि तुम्हें डोने हैं। वे ( सुभनः देव गुक्ताः ) इम्हण्ट बंगसे इत्पव वेदोंके द्वारा जोते होनेके कारण ( म वायन्ति ) नहीं थकते हैं ॥ ८ ॥

[ 40 १ ] (ये गठ्या: अध्वया: ) जो गावों बीर घोडों परिएमं ( प्रधानि पृञ्चन्तः ) ऐसवाँका दान करते हुए ( बन्धुं स्तृताधिः प्रतिशन्ते ) बन्धको प्रधान वाणीसे दान देने हैं, और ( शया प्रधादेयं जुनन्ति ) धनसे युक्त होकर धनका दान करनेके किये प्रेरित करते हैं, ऐसे वन ( प्रधादक्वाः ) वैभवनाकी कोगोंके किये ( अलश्चता हि भूतं ) दूसरी जगह म अनेवाके बनो । सर्थाद् वनके बर जानो ॥ ९ ॥

भाजार्थ — इम जो भी विचार करें जीर कमें करें, उनमें इमारी मन्। सुरक्षा हो। इम कोई भी ऐया कुनिचार वा कुकमें न को कि जिससे हमारी सुरक्षा काररेमें न पढ़े। इम सुरजार्थे उत्पन्न करनेमें समर्थ श्रुम संस्कारोंसे सम्बन्न तथा बीबैसम्पन्न हों। हमें सन्। पुत्रपीत्रोंका सुन्न सन्। पिठता रहे॥ ६॥

हे देवी ! हम तुमने मित्रता प्राप्त करना चाहते हैं, हमलिए तो कुछ भी हमारे परम काताना है, छसे हमने तुरहारे सामने रक दिना है। तुम कोथ रहित मनसे हमारे पास नाओ और हमारे द्वारा दिए गए अबसातका सेदन करो ॥ ७ ॥

जिन्देव सबका भरणशेकन करते हैं। इनका रथ वेगमे बहनेवाडे सात महिवींके वार भी आधामीसे कहा जाता है। निर्वोंको वैरकर पार कर जानेवाडे यंत्र इनके रथींमें कम हुए होते हैं। और ने यंत्र अवहो सरद कमे होनेके कारण कमी सराव नहीं होते ॥ ८ ॥

गाय, योदं भीर भरोंका दान करना चाहिए। अपने बांधरोंके साथ मधुर आंध्रण करने जाना चाहिए। जो बनसे बुख होकर चनका दान करते हैं वर्षे कोबकर दूसरी जगह नहीं जाना चाहिए॥ ६॥ ५७२ न् में हड्मा शृणुतं युवाना यासिष्टं वर्तिरश्चिन्। विरावत् । धृतं रलानि जरतं च म्रीन् यूर्वं पात स्वस्तिभिः सदौ नः

11 20 1

## [ 56 ]

( अर्थः- मेत्रावमणिवासम्बः। वेषता- अभ्विती। छन्दः- विराट्, ८-९ त्रिपुष् ।)

५७३ आ श्रंत्रा यातमश्चिता न्वश्चा शिरों दस्ना जुजुनाणा युवाकाः । हच्यानि च प्रतिभृता वीतं नैः

0.8 1

५७४ प्र वामन्धां सि महान्यस्य न्तरं गन्तं द्विषी वीतरी मे । तिरो अर्थो हर्वनानि अर्गं नीः

11 2 11

५७५ प्र वा रथो मनोजवा इयति (तरो रजास्यश्विना श्वतोतिः।

अस्मभ्यं सर्वावस इयानः

11 \$ 11

अर्थ— [ ५७२ ] हे ( युवानां अध्विमी ) नक्न विश्वेती! (में इर्व आ खुणुनं ) मेरी प्रार्थेना सुकी। (इरावत् वर्तिः यासिष्टं विषये वद है उसी वर्ते जानो ( रत्नानि धर्त्तं ) रश्नोंको धारध करो। (स्ट्रीन् जरतं ) विद्वानोंकी सराहना करो। ( स्वस्तिक्षिः यूर्यं सदा मः पातं ) वस्यान करनेके साधनोंसे सदा हमारी सुरक्षा करो ॥ १०॥

[ \$4 ]

[५७३ हे (शुम्रा स्वश्वाद्धा) इतेत्वर्णवाहे बच्छे बोबीवाहे शत्रुनाशक व्यवदेवी! (युवाकोः शिरः जुनुषाणा) तुम्हारी सेवा करनेवाळको मापणीका व्यादर पूर्वक सुनते हुए (आयातं , यहां वालो । ( तः प्रतिभूता ) इमारे इकट्ठे किये हुए (ह्रव्यांत वीतः) इतिभूति सेवव करो ॥ १ ॥

[५७४] वां मधानि बन्धांनि प्र अम्युः ) चुन्दारे लिये जानना वर्षक जब रक्षे गये हैं। (में ह्यियः वीतये ) मेरे इविष्यासक आखाद हेनेक हिये (अरं मन्त ) साथे यहां जानो। (अयः तिरा ) शतुनीक दूर बटा हो (ना इवनानि धुनं ) इमारे दुकावेंको सुन को ॥ २॥

[ ५७५ ] दे ( सूर्यावस् ) सूर्यको समानेवाके मधिरेवो ! ( वां मनोजवाः रथः शतोतिः ) नापका समके समान देगवान् रथ सेकडी संरक्षणक साधनोंसे युक्त है । दह ( अस्मभ्यं इयानः ) इमारे पास बाता है नीर ( रजांसि तिरः प्र इयर्ति ) धृडीक प्रदेशोंको दूर रखकर नामा है ॥ ६ ॥

आवार्थ — जहां पर्याप्त वस हो और जहां दाला हों वहीं जाना चाहिए। सन्बन स्ववं रत्नोंको चारण करे और वृत्तरोंको भी दे सब्वे ज्ञानियंकी प्रशंसा करनी चाहिए और करवाण करनेके साधनोंसे अपनी सुरक्षा करनी चाहिए ॥१०॥

मध्यदेव बेत वर्णवाके, जन्के घोषांवाके नीम इनकी स्तृति करनेवाकोंकी प्रार्थनाओंको जादरपूर्वक युनते हैं ॥ ॥ ॥ इपैवर्षक बक्का सेवन करके उससे जपना वक बढ़ाकर शतुको दूर इटाना चाहिए। शतुको दूर करना गुक्य कर्तव्य है, इसके किए उधार रहना दर एकका अस्वकृषक कर्तव्य है ॥ २ ॥

सूर्यको भी शक्ति प्रदान करनेवाडे अस्मिदेनोंका रच मनके समान बेगवान् और सैक्टों तरहके संरक्षणके साथनोंसे पुक्त है। वह रच हमारे पास आवे ॥ १॥

१९ ( च. सु. सा मं. ७ )

| ६७६ | अयं द् यद् वा देवया उ अद्रिक्ति विविधित सोमुसुद् युवम्याम् ।                                                |                |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|     | वा बुल्यू विश्री बबृतीत हुन्यैः                                                                             | B 8 II         |
| 499 | चित्रं हु यब् वां मोर्जनं न्वस्ति न्यत्रंयु महिंद्वन्तं युगोतम् ।                                           |                |
|     | यो बामोमानं दर्धते प्रियः सन्                                                                               | स ५ ॥          |
| 400 | उत स्वव् वां जुरते अभिना भू चन्यवीमाय प्रतीत्यं इतिहें।                                                     |                |
|     | अभि यद् वर्षे इतऊंति धृत्यः                                                                                 | R <b>5</b> (I) |
| ६७९ | वृत त्यं भूज्युमंश्चिता सर्खायो मध्यं जहुर्दुरेवांसः समुद्रे ।                                              |                |
|     | तृत त्यं भूज्युमंश्चिता सर्खा <u>यो</u> मध्यं जहुर्दुश्वांसः समुद्रे ।<br>निरी पर्षुदरा <u>वा</u> यो युवाई: | 11 0 11        |

अर्थ — [५७६] । अयं लोमसुल् अदिः ह् ) यह सोमका रस नियोगनेवाका परधर (यत् ऊर्ध्वः देवया ) वन ऊंचे पदपर-सोमपर-मास्य होकर देवीकी जोर प्रवृत्त होता है तय ( वां उ युवध्यां विवक्ति ) माप दोनोंकी भोर कहन देकर विशेष प्रकारका कान्यु करता है, तय ( विप्रः वल्गू ) झानी यामक सुन्दर रूपवाके तुन्हें ( हत्यैः आ कृतीत ) हमनीय बर्होंसे नपनी जोर माकर्षित करता है ॥ ४ ॥

[५,७] (यस् वां चित्रं भोजनं अस्ति ) जो द्वत दोनोंडा विकर्ण जब रूप दान है, जो (अत्रये महि-ष्यन्तं नियुयोतं ) नित्रकी सक्ति वहानेके किने दुसने दिवा था। (यः प्रियः सन् ) वह तुम्हारा प्रिन या इसहिने (यां जोमानं द्धते ) दुम्हारे युक्तदानक जाश्रवसे रहता है ॥ ५॥

[ ५७८ ] ( उत्त अध्वना ) और हे विषयेंगे ! ( इचिनें जुरते क्यवनाय ) इवि देनेवाडे वृद व्यवन ऋषिडे किषे ( वां त्यम् प्रतीस्यं भूत ) प्रमास वह असके पास जाना दिवकारक सिद्ध हुआ, ( यस् ) जो कि ( इत उत्ती वर्षः ) इस सृत्युसे संरक्षण देनेवाडा रूप पुत्रमें बसे ( अधि धन्धः ) दे दिया ॥ ६॥

[ ५७९ ] ( उत अश्विना ) बीर हे नश्चिते ! (त्यं भुज्युं ) इस भुज्युको ( दुरेवासः सस्तायः ) दुरी वाधवाके वसके मित्र वसे ( समुद्रे अध्ये जहुः ) समुद्रके मध्यत्र छोड बुके वे ( यः युवाकुः अरावा ) जो पुरदारे पास सदाकार्य नाने कमा वा, ( है किः पर्यत् ) वसे वृश्च पूर्णत्वा पार के वके और युवाकित स्थानपर तुमने वसे पहुंचा दिया था ॥ ७ ॥

आखार्थ— वय सीम क्टनेके किए परवर एक दूसरेपर रमडे वाते हैं, तब बनमेंसे पारद एकर होता है, उस पारद्वे बार्क्टिंग होकर देन बाते हैं ॥ २ ॥

वित्र करि अधुरेकि कारावासमें दहनेके कारण बहुत कमझेर हो नव ने, उन्हें बळवान् और पुष्ट बनानेके किए सक्तियोंने एक प्रकारका विकथन और पुष्टिकारक अध विचा जिससे अपि कवि पितसे बदमान् बने और कार्व करनेमें समर्थ हुए। वैद्योंको भी ऐसे पुष्टिकारक जहाँका निर्माण करना चाहिए कि जिसे बाकर शहूकी प्रजावें पुष्ट और समर्थ करें हुए हैं

न्यवन भाषि यहुत हुन हो गए वे, बनके पास विश्वती देवता सप्, बन्तें पीष्टिक वच देवर धर्म्दे फिरसे तका बना दिया और उनकी सुर्दुत्ते रक्का की ह द ह

राजपुत्र मुज्यु जपने सामिनोंके साथ जनुपर जाकमण करने गया, पर शरकर माना, तब बसके साथी हुने छोध नक् भीर प्रमुद्धमें भारते हुन दस मुख्या बाइव भी दूद गया, तब वह समुद्धमें दूवने कना, तब व्यक्ति देवीने वसे समुद्धमें बसकर दसके वर रहुंचाया और इस प्रकार उसकी रक्षा थी ॥ ७ ॥ ५८० वृक्षांय चिक्रमंमानाय शका मुन श्रुंतं श्रुयते हयमांना ।

याव्हयामार्थन्वतम्पो न स्तुर्यं चिच्छुक्त्यंश्विना श्रचीमिः ॥ ८ ॥

६८१ एप स्व क्षारुर्जेरते सूर्के पश्चे बुधान उपसी मुमन्मा ।

हुवा तं वेर्धदुष्ट्या पर्योमि पूर्यं पांत स्वृक्तिमिः मदां नः ॥ ९ ॥

६९ ]

(ऋषः - मैत्रावरुणिर्वासेष्टः । देवता - अध्विनौ । छन्दः - त्रिष्टुप । )

५८२ आ वा स्था रादंभी बद्धधानो हिंगुपयो वृष्यियात्विक्षीः ।

धूल्वितिनः पुविभी रुचान हुषा बोळ्हा नृष्यियोजिनीवान् ॥ १ ॥

५८३ स पंत्रधानो अभि पञ्च भूगां त्रिवन्ध्रो मनुसा यांतु युक्तः ।

्विज्ञो येन गच्छंथो देवयन्तीः कुत्रा चिद् यामेगश्चिना दर्धाना ॥ २॥ अर्थ-- [५८० ] दे निवदेशे ! (जलमानाय बुकाय चित् ) शोण होनेवाले वृक्त दितक क्षिये तुम शक्तिका दान देनेमें (जाके ) समये हुए, (उत्त ) नीर - हुयमानां शयने थ्वं ) बुकानेपर शयुका दित करनेके जिये दसकी मार्थना

तुषने सुनी थी। ( यो शक्तिभा शक्तो ) जा तुम दानी अपनी तक्तियोंसे समर्थ होनेक कारण ( स्तर्थे अध्यो ) नग्या गायको भी ( अप: न ) जनके समान ( आंपन्यतं ) तुभ देनेवाडी दुष्यक्त बना चुके ॥ ४ ॥

[५८१] (स्यः एपः सुमन्मः कारः) वह वह उत्तम मनवशीक कारीनर (उपसां अग्ने प्रधानः) रवः कारुके वाहरू जागृत दाकर (सुक्तैः जरते ) स्कासे पर्यनः करता हैं। (अध्या पयोभिः १वा सं धर्घत् ) गी दूपसे जीर जबसे उसकी वदाती है। (यूर्य नः सदा स्थिस्तिभिः पातः) तुम इते क्यानकारक साधनीसे सदा सुरक्षित रको ॥ ९॥

[ ५०२ ] ( वां हिरचयथः ) तुरक्षण सुवर्णमय ( घृतवर्तनिः ) एठको मार्गरे देनेवाका, ( पविभिः घवानः ) कारीसे व्रथमणना हूका ( इपा वीक्ष्यः ) कर्वाका पहुचानेवाका, ( व्यक्तिनीयानः सुपतिः ) सेनामे युक्त नरेश तैया ( रोदसी बद्धयानः ) काकाश कार प्रथिवाको करने बन्दस्य निकादित करता हुवा ( वृथितः अध्यैः आ यातु )

परिष्ठ वीहीस चलाया जानेवाला हुपर वा जाय ॥ ३ ॥

[ ५८३ ] है (आञ्चना , अधिद्वा ! (कुनाचित् पामं क्षाना ) कहीं भी राजाका जारंस काते हुए । येन द्वयन्तीः विशः गच्छ ॥ (इसपासे कुम देवांका नामिका हुन्छा करनेवाकी प्रजानीके सभीप आठे हो, (सः त्रिबन्धुरः ) वह कोश सुरहर दहाँ से एक ( एक्स भूमा पत्रभातः ) पार्वोका विस्तृत स्थान देनेवाका (मनसा युक्तः आभि यातु ) मनके इसारमे चडनवाडा सुरहारा वय तुरहें डेकर यहाँ का जावे ॥ २ ॥

भाषार्थ — इन प्राध्यमा कृमारांने काण होनेवाके मृदको भी प्राक्ति देकर समर्थ बनाया । इन्होंने प्रयुक्त दित करनेके विष् समक्षा प्रार्थना सुनी । समन तरदकी प्रक्तिबोसे पूर्ण इन दोनोने बंध्या नावको भी तुषारु बना दिया ॥ ८ ॥

जिल्लीजन भी कपाकालसे पूर्व उर्दे और अपने ह्य्ट देवकी उपासना करे। गाय जादि पशु अपने दूपसे उनका

पोषण कर, सया बाधा देवराण भी शिक्षियमेंकी रक्षा करें ॥ % ॥

द्ध मन्नक .शंन्स पता चहना है कि विविद्योंका स्य नाना प्रकारके वीविविदेश विश्वित वृत स्था पी विव वर्षोंसे तथा चिकित्ता के साधनेंसि सरपूर मरा या। विविद्या इस स्थान वैदेकर स्थान स्थानपर आते ये और बनका विकित्ता करते ये हैं ये । ये स्वयं रोगियोंक घर ताने ये और बनकी विविद्या करते थे । इसे। तरह देशके वैद्य रोगियोंक पास जाकर उनकी चिकित्ता करते थे । इसे। तरह देशके वैद्य रोगियोंक पास जाकर उनकी चिकित्ता करते थे । इसे। तरह देशके वैद्य

ये असिदित सवनी यात्राका प्रधान करते हुए जब प्रताबीके समीप आशा चाहते हैं, तब बनका वह सुन्दर स्थ

मनके इक्षारके चलता है और ये बढ़ा जाना बाहते हैं ॥ र ॥

| ५८४ खर्मा युश्वसा यांतमुर्वाम् दस्त्री निर्वि मर्धुपन्तं विवादः। |         |
|------------------------------------------------------------------|---------|
| वि वां रथीं वृष्या यादमानी अन्तान दिवा बांधते वर्तिनस्याम्       | स्कृत   |
| ५८५ युवाः श्रियं परि योपावृणीत सूरी दुहिता परितक्मवायाम् ।       |         |
| यद् देव्यन्तुमर्वधः शचीं मिः परि धंमधोमनां वां वयी मान्          | H 8 41  |
| ५८६ या ह स बुं रथिरा वस्तं उसा स्थी युजानः परियाति वृतिः।        |         |
| तेनं नः यं योष्ठवसो व्यंष्टी न्यंथिना वहतं युन्ने असिन्          | 0.50    |
| ५८७ नर्ग गोरेने विद्युतै तृषाणा उसाकंमुद्य सवनार्थ यातम् ।       |         |
| पुरुष हि वा मुति मिह वन्ते मा वांमुन्ये नि यंमन् देव्यन्तः       | 11 5 11 |

अर्थ — [ ५८४ ] हे ( दस्ता ) शतुका नाश करनेवके वांबरेशो ! ( स्वश्वा यदासा अर्थाक् आ यातं ) उत्तम बोडोंको जातकर वक्कं साथ इसारे समीप वाको । वहां वाकर ( सञ्चारत निर्ध्य पिवाधः ) मंदा बोमनस पीको । ( वां रथः वश्वा यादमानः ) वापका स्य बहुके नाम वाले वहता है बीर । वर्ततिक्यां दिवः अन्तान् विवाधते ) पहियोंसे वाकासके विनाम विभागोंको विशेष रूपसे वान्दोकित करता है ॥ इ ॥

[ ५८५ ] (सूरः कुहिता योषा ) सूर्वकी प्रती ठक्को वसः (विति तक्क्यायां ) सत्तीक समय ( गुनेशः क्षिये परि असूर्णीत ) तुम्हारी सोमाको वहानेवाके स्थपर देठ गई। ( यत् देवयन्तं दाची।भिः अवधः ) देवोंको चाहनेवाकेको अपनी सक्तियोंसे तम सुरक्षित रक्षते हैं ॥ ॥ ॥

िष्ट ] दे (रिया) रयमें बैटनेवाडे वीरो ! (या वां स्यः रथा) जो तुम्झर। वह रय (युजानः वर्तिः परियाति) घोडोंके साथ जोडनेपर मार्गसे घरको पहुंचता है, (तन ) उस रथसे, दे (अध्विना ) विश्विता ! (उपसः व्युष्टें) व्याक प्रकट दानेपर (अस्मिन् यहे ) इस वहारे (तः दां योः नि वहतं ) दमारे विवे आन्तिकी शक्ति वीर दुःशसे विशेष करानो ॥ ॥

[५८७] है (नरा) नेता विश्वदेवो ! ( अद्य अस्माकं स्वना उपयातं ) बात हमारे यक्क वास वा वाको। ( तृपाणा विद्युतं गांदा ह्व ) त्रीर व्यासे तुम क्षेत्रों चमकनेवाके सोमरसको गीर मृगके बुल्य कल्को बक्की पी जाको : ( वां पुरुत्रा हि ) तुम दानोंको सवसुव बनेक स्थानोंपर ( मतिभिः ह्वन्ते ) बुद्धिपूर्वक बुनाते हैं । ( अन्य द्वयन्तः ) दूसरे देव बननेकी ह्का करनेवाक काम ( वां मा नियमन् ) वापको वहीं न रोक रखें ॥ ६॥

भावार्थ — शतुका नाम करनेवाके कमिदेव बशस्ती हैं और अपने रथमें बत्तम बोर्डाको ओवकर प्रजाबोंके पास आते हैं बौर जाकर ग्रेमपूर्वक मधुर रख पीचे हैं ॥ ६ ॥

जो स्वयं देव बननेकी इच्छा करनेवाका है, बसे " देववन् " करते हैं । देवक गुणोंको जपने अन्ध्र धारण करनेकी इच्छा करनेवाका । नरसे नारायण बननेकी इच्छा करनेवाका । इस तरह अपनी बजात चाहनेवाके पुरुषकी अधिदेव अपनी अनेक प्रक्रियोंसे सुरक्षा करते हैं । बजातिके किए प्रवस्त्र करनेवाकेकी सुरक्षा निस्त तरह होती है, वैसी शुरक्षा अपनी बजातिके विष् प्रवस्त्र न करनेवाकेकी नहीं होती ॥ ॥

है रथी व्यक्ति ! कोडोंसे सम्पन्न रव जिस तरह बचन मार्गसे तुम्दें तुम्होरे पर पहुँचाता है, उसी तरह उस रयसे मात:काक हमें दु:बोंसे तूर करके सुन्न प्रदान करनेके किए बरको ॥ ५ ॥

है जियदेवो ! तुम दोनों इमारे वक्कमें जाकर हमारे दारा दिए गए सोमरसको पीजो । तुर्रेह युकानेवाके जनेक हैं, वे दुकानेवाके सब देव बननेकी रूपका करते हैं, इसकिए वे तुम दोनोंको जरने पास दी न रोक रखें ॥ ६॥ ५८८ युवं मुल्युमवंविद्धं समृद्धः उद्दृष्ट्युगर्णेम्। असिधानै।।
पुरुवित्रभिरश्चमेरच्यथिभि दुमनोभिरिधना पारयन्ता

11 19 11

५८९ न् मे हब्मा शृंशुरुं युवाना वासिष्ट वृतिंगश्चिन्।विशेवत । धुत्तं रत्नांनि जरंतं च सुरीन् यूथं पात स्वासिनिः सदां नः

B & H

[ 00 ]

( ऋषि:- मैत्रावरुणियंसिष्ठः । देवता- अभ्विनौ । छन्दः- त्रिपृष् )

५९० आ विश्ववाराश्विना गर्त नः प्रतत् स्थानंमवाचि वां पृथ्विव्याम् ।

अश्वो न याजी शुनर्षष्ठी अस्या द। यत् सेदधुंर्धुवमे न योनिम्

H \$ 11

५९१ सिषंक्ति सा वा सुमृतिश्वित्वष्ठा उतापि घुनी मर्नुषो दुरोणे । यो वा समुद्रान् स्मरितः पिपरथे त्रंग्वा चित्र मुख्या युजानः

H & II

अर्थ- [ ५८८ ] हे (अध्विना) अधिदेशे ! (समुद्र अविदेशे भुज्युं) वसुद्रमें तिरे हुए भुज्युको (युवं) तुम दोनों (अस्तिधान: अअमैः अध्यधिमः) क्षाण न होनेवांछ, जिनमें अम नहीं होते और जिनमें बैठनेसे कह नहीं होते ऐसे (पतिविधिः) पक्षाके समान उद्देनवांछे विमानीसे और (व्सनाधिः पारयन्ता) कियांनीसे पार कानेवांछे । अर्णासः उत् अह्युः) समुद्रके बखने अन्य कठाकर पहुंचा चुका ॥ ॥॥

[ ५८९ ] है ( युवाना अध्वना ) तरून निवासे ! ( में हने आ शृणुने ) मेरी प्रार्थना सुनो । (इरावस् वर्तिः वासिष्टं ) जिसमें नव है, इसो धरमें जाने । ( रत्नानि घत्त ) रत्नीका धारण करो, , सूरीन् जरतं ) विद्वानीकी सराहणा करो । स्वस्तिभिः यूर्यं सदा नः पातं ) कल्याण करनेके साधनीसे सदा हमारी सुरक्षा करो ॥ ८ ॥

[ ७० ]
[ ५९० ] है (विश्ववारा अध्वता) सबसे थेड वांधरेगे! (पृथिव्यां वां तत् स्थानं ) पृथिविष दुम योनींका वह स्थान (प्र अवाधि वदा वशंसित हुना है। वशसे (नः आगर्न) हमारे पाम वानो और (यत् धुवसे योनिं न आ सेद्धुः । इस वासनपर स्थिर वैठनेंके किये, वह स्थानपर वैठनेंक समान, तुम वेठो, वह स्थान (सुनः पृष्ठः वाजी अश्वः न ) जिसकी पीठपर वैठका सुखदायों हो एसे विका घोडक समान वहां (बस्थान् ) स्था है। यहां विकाया है ॥ १ ॥

[ ५९१] (सा चनिष्ठा सुमितः) वह वर्णनीय बच्छी हुदि (वो सिषक्ति) बागकी सेवा करती है। (मनुषः दुरोणे) मानवकं घरमें (धर्मः अतापि) बक्ति वदीस हुना है। (यः सुयुत्रा युजातः) जो बक्तम जोते जानेकाके (पतग्वा चित्) धोडेंक समान (वां) तुम्दोर समीप जाता है बौर (समुद्रान् सरितः पिपतिं) समुद्रों बौर बदिबोंको पूर्ण करता है ॥ २ ॥

भाषार्थ— हे अधिदेनो ! अुन्यु वसुंदर्से निर पक्षा था, तब अधिदेवीने वसे करर बठावा और अपने पक्षा सदुक्ष विमानीमैं वसे विटहाकर ससुद्द वार करावा और दसके वर पहुंचाया ॥ ७ ॥

जहाँ पर्यास बच हो और जहां दाता हों, वहीं जाना चाहिए। सनुष्य स्वयं राजोंको धारण करे और दूसरोंको भी दे। सचे ज्ञानियोंकी प्रशंका करनी चाहिए और करनामकारी साथनीसे अपनी सुरक्षा करनी चाहिए।। ८ ॥

दे जिल्लानी देवो ! पृथ्वीपर यह स्थान तुन्हारे किए बहुत प्रशंसित है । तुम इसारे पास जाओ और इस स्थानपर बैठो ॥ १ ॥

वात्रकोंकी बत्तम बुद्धि स्त्रोत्रपाठसे अध्यक्षेत्रोंको सेवा कर रही है। अधि प्रदेश होकर यह धुक हुना है। वह यह अधिदेशोंके पास हति पहुँचाता है और वे सन्दृष्ट हुए देव वृष्टि द्वारा अधिवाँको जर देते हैं, और वे अधिवां सहस्को अरती है । २ ह

| ५९२ | यानि स्थानांन्यश्चिमा दुषार्थे द्विके युद्धीस्त्रीर्थभीषु विश्व ।                                                     |     |   |    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----|
|     | नि पर्वतस्य मूर्धिति सद्दते चुं जनाय दाशुचे वहंन्ता                                                                   | -11 | ş | q  |
| ५९३ | चिन्दं देश ओषधीष्वष्मु यद् योग्या अश्रवैधे ऋषीणाम् ।                                                                  |     |   |    |
|     | पुरुणि रत्ना दर्धनी न्य रेमने अनु पूर्वीणि चल्यथुर्युमानि                                                             | II  | 8 | 11 |
| 448 | पुत्रवासी चिद्यिका पुरूष्यामि ब्रह्माणि चक्षाये ऋषीणाम् ।<br>प्रति प्र यति वरुमा जनीया इस्मे चीमस्तु सुमृतिश्रानिष्ठा | Ph. | ષ | 11 |
| ६९६ | यो वा युक्को नांसत्या हविष्मान् कृतज्ञंका समुर्योष्ट्रं भवाति ।                                                       | H   | 7 | "  |
|     | उप प्र यांत् वर्षा वसिष्ठ मिया ब्रह्मांण्यूच्यन्ते युवस्यांम्                                                         | ħ   | 4 | 11 |

अर्थ — [ ५-२ ] दे ( अभिन्ता ) विष्टितो ! ( द्राञुषे जनाय ) राजी पुरुषक विषे दुम ( इसं नहन्ता ) वन पहुंचाते हैं। श्रीर ( पर्वतस्य मूर्धिन ) पहाकके निकरण्य ( नि सक्ता) वेउते हैं। ( दिनः यहायु ओध धीयु ) युकोक्की वही योग वादि वीपियोमें तथा ( निश्चु ) प्रजानमोंमें ( यानि स्थानानि द्धारों) यह स्थानोंका भारत्य करते हैं ॥ ६॥

[५९३] है (देश) विश्वदेशे! (यत् ऋषीणां योग्या) जो ऋषियों है योग्य वह (अश्ववैधे) वृत्व प्राप्त हरते हो, वह (अंश्वधीपु अप्तु चित्रष्टु) वीषिवियों से जहरीं सेवनीय वह (असी) हमें हो। वीर (पुरुणि एकानि नि दश्वती) वने रत्व भी हमें हो, तथा (पूर्वाणि युगानि) पूर्व युगोंके समान इन युगोंको (सनुस्व वयपुर) वजुकूक रीकने थोग्य वना हो॥ ७॥

[ ५९४ ] है ( अध्वना ) निवरेनो ! ( अधीणां पुरुणि अह्माणि ) ऋषिनेक बहुनसे स्तोत्र ( गुश्चवांसः चित् ) सुनने हुए ( अधि चश्चाते । तुम सन्दा निर्शासण करते हो । तथा ( घरं प्रति आ प्रयानं ) केठ मनुष्यके प्रति नाते हो । ( अस्मे जनाय ) इस मनुष्यक नियं ( वां सुमतिः ) तुम्हारी बृद्धि ( चिनिष्ठा अस्तु ) नव देनेवानी हो ॥ ५ ॥

[ ५९५ ] दे ( नासास्या ) सत्यवाकः अधितंत्रो ! ( वां यः यश्चः हात्रेण्मान् ) तुन्हाना तो यत्च इविष्याश्चरी युक्त है, ( कृतश्रहाः समर्थः भवाति ) स्वीत्र निर्माण करके किसने मनध्यों हो हुकहा किया है। उस ( वरं व्यक्तिष्ठं ) अंड अनोंको वसानेवाके यत्च कार्यते । उस प्र आ सातं ) समीप तुम ताते हैं क्यों कि ( युवभ्यां हमा ब्रह्माणि आक्यान्ते ) तुन्हारे वर्णन करनके किय ही वे स्तोत्र होते हैं है । ।।

साधार्थ— अधिनीकुमार दानी पुरुषके छिए अस पहुंचाने हैं और पहाबके जिलापर बैठते हैं। पर्वत शिकरपर श्रोम मादि जोबंबियां होतं। हैं। कोग उनको छाकर बनसे यक्ष करते हैं। अधिदेव पर्वत-शिकापर जाते हैं, उन ओब-विवोंको काते जीर सुक्ष पहुंचाते हैं ॥ ३ ॥

व्यक्तियाँ अस्त प्रदान करते हैं, वह अस ऋषियों के काने के योग्य तथा औषधियों और उक्कसे बननवाका है। इस वर्णनोंसे मास्त्य प्रदत्ता है, कि साक ही मोजन है, मांस नहीं ॥ १ ॥

हे देवो ! ऋषियों है द्वारा गाने बानेवाले चहुवसे स्वोत्र सुनवे हुए तुम सबका निरीक्षण करते हो तथा शह समुख्यके प्रति बाते हो । पेसे शह मनुष्यके छिए तुम्हारी पुद्धि जय देनेवाली हो ॥ ५ ॥

चन्नमें बश्चित्वोंका वर्णन किया जाता है, बन स्तोत्रोंको पडकर बन्न होते हैं। बन्नोंके महनवींका संघटन होता है। केंद्र पुरुषोंको बसाया जाता है, प्रामीका विर्माण होता है, मानवोंका परस्पर म्यवदार होता है। इस तरह यह उबतिके कारण बन्नों हैं से ६ ॥ . ५९६ हुयं मं<u>नी</u>वा हुयमंश्चिना गी हिमां सुंबृक्ति वृंघणा जुषेथाम् । हुमा ब्रह्मांणि युव्यून्यंग्यन् युथं पति स्वन्तिमिः सदा नः

11 19 11

[ 9 ? ]

( ऋषिः- मैत्रावरुणिर्वसिष्ठः । देवता- अश्विमौ । छन्दः- त्रिष्टुप् )

५९७ अप स्वसंहरमा निजहीते रिणकित कृष्णीरंहपान पन्धाम् । असामधा गोर्मधा वां हुवम दिवा नक्तं प्रसंत्रसम्द युयोतस्

H 💆 H

५९८ उपायति दाञ्चवे मत्यीय स्थेन बाममंश्विना वहन्ता ।

युगुतमस्मदनिराममीवां दिवा नक्तं माध्वी त्रासीयां नः

0 3 11

५९९ आ वां रथमवमस्यां व्यव्दी सुम्नायवा वृषणा वत्यन्तु ।

स्यूमंगभरितमृतुयुग्मिरश्चे राश्चिन्। वर्तुमन्ते वहेथाम

11 3 11

अर्थ — | ५९६ ] ( वृष्णा अध्वता ) हे बढवान् बाबिया ! इयं मनाया ) यह हमारी, इक्त है, ( इयं गीः ) यह हमारी वाली है, ( हमां सुनुक्ति जुवेथां ) इस सुन्दर स्तुतिको तुम स्वीकार करो । क्योंकि ( युवयूनि ) दुम्हारी कामना पूर्ण करनेवाके ( हमा ब्रह्माणि अरधन् ) वे स्तोत्र प्रचित्र हुए हैं ( तः सदा यूर्थ स्वीस्तिमः पात ) हमारा सदा तुम करवान करनेके साधनोंसे संरक्षण करो ॥ ७ ॥

[ 90 ]

[ ५२७] ( अक् ) रात्री ( स्वसुः उपसः अपाजिद्वीते ) जानी बहुन क्वासे दूर दृश्ने हैं। ( अध्वास ) काल रंगवाके सूर्यके किये ( क्वच्यीः पन्धां विधाक्ति ) काली रात्री माग खुका कर देनी है। ( अध्वासधा गांसधा वां दुनेस ) घोडों और गीबोंके रूपमें वैभवको देनेशके ( वां दुनेस ) जापको इस दुनात है। ( दिवा नक्तं दार्क अस्मत् युपातं ) दिन रात घातक शत्रको इससे दूर कर दो ॥ १ ॥

[ ५९८ ] हे (माध्वी अश्विता ) मीडे ज्ञमावकांके बिचहेंगे ! (रधेन वामे वहन्ता ) स्थसे सुन्दर धन का बच्च केवर (दाशुचे मर्त्याय उप आयातं ) दानी मनुष्यके समीप बालं, / असान् अनिरांअन् + इरां ) इमले बच्चके बमारको जीर (अमीवां युगुतं ) रोगोंको दूर करे। ( तः दिवा नक्तं जासीयां ) हमारा दिन सस रचन

करो ॥ २ ॥

[ ५२९ ] ( अवसस्यां क्युष्टी ) समीपको ववाका वन्य होनेपर ( वृष्यणः सुस्तायवः ) बळवान् शीर सुचमे पक्तेवाळे बोढे ( वां रथा ) तुम्हारे स्थको हमारे समीप ( बायनयन्त्र् ) के नार्वे , हे ( अध्विता ) नांबदेवो ! ( जात- युनिमः अर्थेः ) सरकतापूर्वक जोने जानेवाळे बोडोंमें ( स्युमगभ्यस्ति वसुभन्ते ) वेजस्वो तथा धनवाळे रथको ( आ वहेथां ) इथर के नान्वो ॥ ३॥

भावार्थ- हे बक्षवान् विवदंवे ! यह हमारी इच्छा है, यह हमारी वाणी है । इस सुन्द्र स्तुतिको तुम स्वीकार

करो, क्योंकि ये स्तोत्र तुम्हारी कामना पूर्ण करनेवांके हैं ॥ 🕶 ॥

डवासे रात्रा प्रथक् होती है। रात्रीसे सूर्वक किए मार्थ खुक जाता है कीर वर जन्यकारको तूर करके विनको प्रकृत करता है। गीवों जीर सोडॉके रूपरें बैमव प्राप्त करनेसे निर्धनता दूर होती है। इस बनी डोकर जपने सनुश्रीको तूर करें जीर निर्धेय होकर सकत होते रहें है । ॥

असिदेद अपने रथवर उत्तम अब और चनको श्यकर हमारे पाम कामें और हमारे जकके अकावको तूर करें और

इससे सब रोगोंको दुर करके हमारा संरक्षण करें ॥ १ ॥

हे देवो ! बचाके उदय होनेपर वलवान् जीर सुचने चडतेशके बोर्ड पुम्हारे रवको इसारे पास का वार्वे तथा वसे देश तथा चल शादि देवर सुची करें 8 द 8

H & H

| Ę 0 0 | यो वां रथां नुष्ती अस्ति होळ्डा जिंबन्ध्रो वश्चेमाँ उम्मयांमा ।       |         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|---------|
|       | आ ने एना नामुत्योपे यात माभि पद की दिश्वप्रस्यो जिगाति                | H8H     |
| ६०१   | युवं च्यवानं जम्सोऽमुमुक्तं नि पेदवं ऊह्युग्शुमश्रम् ।                |         |
|       | निरंहं मुस्तमंसः स्पर्नमर्त्रि नि जोहुषं शिथिरे धातमन्तः              | 115(11  |
| 6-5   | हुयं मंनीवा हुयमंश्विना गी हिमां सुंबृधित वृंवणा जुवेशाम् ।           |         |
|       | रुमा बद्याणि युव्यूस्यंग्यन् यूर्य पान स्वास्ति मि। सद्यो नः          | 11 7 11 |
|       | [ ७२ ]                                                                |         |
|       | ( ऋषिः - सैत्रावरुणिर्वसिष्ठः । इवता – आश्वितः । छण्दः - त्रिष्टुप् ) |         |
| 503   | या मोर्मता नासस्या रथेना ऽश्वांवता पुरुश्वन्द्रेणं यातम् ।            |         |

अर्थ— [६०० ] दे ( नृपती नासत्या ) मानवीकं रक्षकं जोर पाछकं निवरितो ! ( वां यः रथः वसुमान् ) पुन्हारा जो रथ चनयुक्तं जीर ( उस्त्रयामा ) मात.काळमें आनवाळा है तथा ( श्वित्रस्पुरः वाळहा अस्ति ) तीन वन्धनीवाका और स्थानवर शित्र पहुंचित्रका है, ( एका नः उपयानं ) इससे दमार पाच तुम नाजो, ( यह् विश्वादस्यः ) जो सर्वत्र आनेवाकः रथ वां जियाति ) तुन्दें बीध वर्श काला है ॥ ६॥

अभि यां विश्वां नियुर्तः सचन्ते स्पाईयां श्रिया नन्त्रां श्रुभाना

[६०१] तमनं (जरमः चयनान अमुमुक ) इवावेसे चनन काविको मुक्त किया, (युवं आशुं अर्थ्व ) तुमने बीम्रणामी बोबेको (वेदचे निरुद्ध्यः ) येद्र नरेशक पास पहुंचा दिशः । (अर्जि तमनः अहसः त्रव्यर्ते ) विषको बन्धेरेसे जीर कष्टक स्थानसे तूर किया जीर (जाहुवं शिशंधरे अन्तः ) ताहुव नरेशको सप्ट हुए इसके राज्यपर पुनः (नि श्वार्ते ) तुमने विश्वा दिया । ५ ॥

[ ६०२ ] (ब्रुषणा मश्चिना ) हे बढ़वान् विषेदेशे ! (इयं मनीशा ) यह हमारी इच्छा है, (इयं भीः ) यह हमारी वाणी है (इमां सुक्रांक जुयेशां ) इस सुन्दर स्तविको तुम स्वीकार हरा । क्योंकि (युश्चयूनि ) तुन्हारी काममा पूर्ण करनेशके इमा ब्रह्माणि अन्मन् ) वे स्तान्न उचित्र हुए हैं । (तः स्तद्रा यूपं स्वीकेत्रिः पात ) इमारा सद्या तुम कवाण करनेके साथनीसे पंत्राज करो । ६॥

[ ७२ ]

[६०३] हे (नासत्या) सत्य पाषक विश्वदेश ! (ग्रामता अश्वदेश । ग्रामों की प्रोहिस युक्त (पुरुष्टान्द्रेण रथेन ) तेत्रस्यो श्रीमासे युक्त रथस (आ यातं) यहां वाला । (स्थाह्रिया श्रिया ) स्ट्राणीय क्षीमासे वचा (तस्या ग्रुश्वाना ) वचम गरीरसे श्रीमानमान होते हुए (वां असि ) वुन्हारी । विश्वदाः नियुतः सचन्ते ) सम को सेवा दश्वे हैं । १ ॥

भावार्थ- जिन्दि सनुष्येकि रक्षक है जीर सहाके पाइक है। उनके रथपर चन रहता है। संबंदे संबंदे उनका रच सर्वत्र घूमता है। उनका वह रच इमारे पास जाने जीर इमारो रक्षा करें ॥ ॥ ॥

• विकासिक्यारोने बुद् व्यवन ऋषिको सहज बना दिया । पेटुको उत्तम सोद्या दिया, शत्रि ऋषिको अन्त्रकारपूर्ण स्वया कष्टरायक कारावासके सुक्त किया, आहुएको बसके राज्यपर फिर विज्ञाया ॥ ५ ॥

दे बनवार विवादेनो ! यह हमारी हफ्ता है, यह हमारी वाजी है। इस सुन्दर स्तुतिको तुम स्वीकार करो, क्वोंकि वे स्त्रोत्र कुन्दारी काशना पूर्ण करनेवाके हैं है व ॥

व्यक्ति अस्वपक्षका रक्षक करते हैं। जनके पास बहुत नावें और बोटे हैं। ये तेत्रस्थी रक्षके जाते हैं। वनका सरीन कुन्दर है और बचन कर बच्चे शक्ष है। ये इसारी एक्षर करें ॥ ९ ॥

| ६०४ | आ नो दुवेशिरुपं यानमर्वाक् सुओषंसा नासत्या रथेन।              |         |
|-----|---------------------------------------------------------------|---------|
|     | युवाहि नं सक्या वित्र्याणि समाना बन्धुंकृत तस्यं वित्तप्      | 11 3 11 |
| ६०५ | उदु स्त्रामांना अधिनारनुधा आमि ब्रह्मांण्युषसंध देवी। ।       |         |
|     | अरविश्रांतन रोदमी विष्णेयेमे अच्छा विश्री नासंत्या विविधित    | श दे स  |
| 808 | वि चेदुच्छन्नयंश्विता उपामः प्रवां ब्रक्षांणि काग्वो मरन्ते । |         |
|     | कुर्ध्व भानुं मधित। दुनी अश्रद् बृहदुप्रयोः सुमिषां जरन्ते    | H & H   |
| 800 | आ पुश्चातां सामस्या पुरस्ता द्वासिना यातमध्रादुदंक्तात् ।     |         |
|     | आ बिश्वतः पार्श्वजनयेन स्था युवं पांत स्वस्तिमिः सदा नः       | समा     |

अर्थ— [६०४ | दे (नासत्या ) सत्यके पानक व्यक्षदेवो ! (देवेभिः सजीयसः ) देवेकि साथ रहकर (नः अविक्) ध्यारे पाम रोत उप आयातं ) रथसे नानो । (नः युवोः हि ) हमारी तुम्हारं साथ (पित्र्याणि सक्या ) पितृपरंपरासे मित्र य है । (जत बन्धुः समानः ) और तुम्हारा बन्धुमाव भी समान है, (तस्य वित्तं ) हसको तुम जानते हैं ॥ र ॥

[६०५] अधिवनोः स्तोमासः) अधिदेवीक स्तोत्र (देवीः उपसः) तेजस्वी उपानीके (जामि स्नाणि च)
बम्धुवत् स्तोत्रीका भी (उन अनुभ्रम्) आग्रत कर चुके हैं। (हमे धिष्णये रोदसी) वे वृद्धिमान् ए भीर पृषिवि क्रांतीकी, आविवासम् विषः प रचर्श करता हुना जानी ऋषि (जासत्या अच्छ विवक्ति ) सम्बपादक निषद्वीका बच्चम वर्णन करता है।। इ.॥

[६०६ | हे (अश्विता) अधिदेवो ! (खपामः वि उच्छन्ति चैत् ) स्वार्थ अश्वेता इस देव (बां प्रह्माणि कारतः प्रधारने ) आवः स्वोत्त स्वृतिकर्ता भर देते हैं, गात है । (देव सविता ऊर्थ्व भाने अश्वेत् ) प्रतिता दव कंव स्थानमें जाता हुआ प्रकाशका भाष्य करता है। एवं (समिधा अग्नयः बृहत् जरन्ते ) मिधासे क्षि बहुत प्रगेसित- प्रवृंश दोते हैं ॥ ॥

| ६०७ | हे (मासत्या अध्वना ' सम्बराहक विश्वतो ! । अधरात् उद्कात् ) विष्ये, उपाने, (पश्चात् पुरस्तात् ) पंत्रतं प्रपण वागेसे (आयातं ) वाको । (पश्चन्येन राया ) पश्चन्तेका हित करनेवाले भगके साथ । विश्वतः आयातं ) सब वारसे वाको । (यूर्य सः इवतिभिः सदा पात ) तुन हमारा करपाणकारक साथनेसे सदा संस्थाण करो ॥ ५॥

भावार्थं — हे लांखदंवां ! तुम दवेंके साथ रहकर भी हमारे पास साथो। हमारो सुन्धारी मैली जनन्दकाहसे वजी बा रही है आय ़े हम तुममें परशार बंधुभार भी है, इसे तुम लानते हो ॥ २ ॥

सिंदिनीय स्वेश्व हप: कालमें गाए जाते हैं, जिससे बस्धुबाबब जाग्नत होते हैं और पश्चात् बज़का पार्टम होता है ॥३॥ है सिंदिनो ! यदि प्रपार्थे सम्बोरको दूर कर वें, तो स्तुति करनेवाले आपकी स्तुति करें। पातः उदय होनेवाल। सिंदिना रखें वर्षो बाका में जरर चढना जाता है, स्वी त्यों क्यका प्रकाश भी ठीक्षण होता प्राता है, तथा उसके साथ ही सिंगा सादिसे इवनकी ग्रुक्तात हो जाती है ॥ ४ ॥

है देवो ! तुम दानों नीचेसे, जनसे, पीछेसे आगसे अर्थात् हर तरफसे हमारे पास जाजो तथा जपने कहवाणकारी सामगीत दमारी जदा रक्षा किया करो । प ध

## [ 64 ]

|     | ( ऋषिः - प्रेत्राधरुणिर्वसिष्ठः । देवता - अश्विमा । छन्दः - त्रिष्टुप् । ) |         |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|---------|
| ६०८ | अवांरिष्म वर्षसस्यारमस्य प्रति स्तोमं देव्यन्तो दर्धानाः ।                 |         |
|     | पुरुदंसा पुरुतमा पुराजा उमेरपा इवते अश्विना गीः                            | 16 🖁 🖁  |
| ६०९ | न्युं शियो मर्नुषः सादि होतः नासंस्या यो यर्जते वन्दंते च ।                |         |
|     | अश्वीतं मध्वी अश्वना उपाक आ वी वोचे विदर्शेषु प्रयंस्वान                   | 113 11  |
| ६१० | महीम युद्धं पृथास्रीगाणा हुमां से वृक्ति वृक्षणा खुषेथाम् ।                |         |
|     | अक्टीनेव प्रेषितो वामबोधि प्रति स्तिमुक्तरमाणो वसिष्ठः                     | 用专用     |
| 466 | उप त्या वहीं गमतो विशं नो रक्षोहणा संभृता बीळपणि।                          |         |
|     | समन्धीस्यरमत मत्सराणि मा नौ भर्षिष्टमा गंत शिवेन                           | 11.8.11 |

[ 60 ]

अर्थ—[६०८] (देवयन्तः स्तोमं प्रतिद्धानाः) वेवस्वकी प्राप्तिकी इच्छा करते हुए स्तोत्रका धारण करते हैं, ( सक्य तमसः पारं अतारिध्म ) इस अन्धेरेके पार हम चले गये हैं। (शिः) ध्यारी वाणी ( पुरु-संसदा पुरु-तमः) बहुत कार्य करनेवाले और बडे ( पुरा-जा अम्रत्यों अध्यता ) पूर्वधालसे प्रतिद्धानस अधिदेवोंको ( इत्ते ) बुलाती है। इनका वर्णन इसारी वाणी करती है । १ ॥

्दिश्यो है ( सासारवा ) सरवर्ष पावक विधित्वो ! (या एजते दादने स ) जो यह करता है और प्रणाम करता है। ऐसा वह ( होता मनुषः प्रियः नि साहि ) होता भन्दधोंमें विथ होकर पश्च स्थानमें बैठ गया है। दुम दोनों (उपाके मध्यः अश्लीत ) समीप जाकर मधुर सोमरस पीको (चिद्धेषु प्रयस्थान् ) पश्चोंमें नश्च साथ देका में ( वां आवाचे ) नाप दोनोकी स्तुति करता हूं ॥ २ ॥

[६(०) है ( चुपणा ) रहवान् अधिदेवो ! (इसा सुद्धांति जुपेथां ) इस स्तृतिका सेवन करो । (स्वां प्रति प्रेणिनः ) तुम्हारी और मेजा हुआ ( जरमानः वश्चिष्ठः ) स्तृति करनेवाका वश्चिष्ठ ऋषि ( श्रुष्टीवा इस ) क्षणामी दूसकी तर्द तुम्हें ( स्तोमेंश अबोधि ) स्तोनपाठोंसे जमा चुका है । (पर्धा उराणाः यहां स्रदेस ) मार्गोका अनुसरण करनेवाके हम जब कहाने संपन्न करते हैं ॥ ॥ ॥

दर्र ] (त्या धडी बीळुवाणी) वे कानवाडे सुरव हाथींसे युक्त (रक्षी-हणा संभूना) राक्षसींका वय करनेवाट कीर धनको छानेवाडे मधिरेव (नः विदां उपगम्नः) हमारी प्रजाको बोर माते हैं। बीर जब (मत्सराणि क्षन्धांनि सं अग्मत) जानंद देनेवाडे सोमस्य मिछावे गये हैं इसकिये तुम (नः मा मर्थिएं; इमारा कर न बढाबी कौर बीज (दिखेन आ गतं) दिवकास्क इंगमे इधर जाओ और सोमरस वीजो ॥ ४॥

भावार्थ — इस देवत्व प्राप्त करनेकी इच्छा करते हैं। शत्रीके बीत जानेसे इस अन्बेरेको पार कर गयु हैं और प्रकाशके कर्य होनेपर हमारी वाणी अधिनी कुमारोंकी स्तुतिमें संक्रम है ॥ १ ॥

यक्त ग्रुड हुना । मानवींका दिवकर्ता चातक यक्षमें प्रवृत्त हुना है । अधिदंबीको रस विया गवा है जीर द्विध्यास ढंकर स्तोता कोग स्तोत्र पाठपूर्वक यज्ञ करते हैं |, २ ॥

हे बढ़वान् बाधिदेवो ! इस श्तुतिका तुम सेवन करो । तुम्शारी बोरसे बेजा गया स्तीता कीजगामी दूनकी तरह तुम्हें अपने स्तोत्रपाठींसे जगा जुका है । बलम मार्गपर बढ़तेवांके इम बल्लो सम्बद्ध करते हैं ॥ ६ ॥

सुरत हाथोंसे युक्त, राक्षसोंका तथ करके धनको कानेवाके व्यक्तिदेव हमारी प्रजाकी ओर काते हैं। है देवो ! इस तुम्हें बानद देनेवाके सीमरल प्रदान करते हैं, इसकिए तुम इसे क्ष्ट मत दो तथा हितकारक साथमोंसे सम्बद्ध होकर ही इमारे पास बाओ ॥ ७ ॥ ६१२ आ पाश्रव नास्त्या पुरस्ता दाश्विना यातमध्रादुरंकाद । आ विश्वतः पार्श्वजन्येन राया यूर्य पांत स्वस्तिभिः सदी नः

11 4 11

[88]

( ऋषि:- मैत्राद्यणिर्वसिष्ठः । देवता- अश्विनौ । छन्दः प्रगाधः= ( विषमा गृहती, समा समोब्हती )।

६१३ इमा उं वां दिविष्ट्य उस्रा इंबन्ते अश्विना।

अयं वामहेऽवंसे बचीवम् विश्वविश्वं हि गच्छंथः

11 8 11

६१४ युवं चित्रं दंदयुभीं जंनं नम् वोदेशां सून्तांवते । अविषयं समनसा नि यंच्छतं पियतं सोम्यं मध्

11 3 11

६१५ आ यांतमुरं भूवतं मध्वंः पित्रतमश्विना।

दुग्धं पर्यो वृष्णा जेन्याबस् मा नी मधिष्टमा गंतस्

11 3 11

अर्थ- [ ६१२ ] दे ( नासत्या अभ्याना ) हे सत्यके पाळक विश्वदेवो ! तुम (अध्यान् उदकात् ) नीचसे, उत्रस्ये ( पद्चात् पुरस्तात् ) वंछित भीर भागेसे ( आधातं ) नाभो । ( पांचजन्येन राया ) वंचजर्मका दिव करनेवाछे बनके साथ (विश्वतः अध्यातं) सब नारस नाना । (यूयं नः स्वस्तिभिः सदा पात ) हुन दमारी कल्याणकारक साधनोंसे सदा रक्षा करो ॥ ५ ॥

[ ww ]

[६१३] हे (वाजिनी वस् उस्ता) प्रक्रिक्ड धनसे युक्त बीर प्रकाशमान अधिदेवी ! (इमाः दिविएवः ) च पुकोक्से रहनेकी १वका करनेवाके मक ( सां हवन्ते ) तुम्हें बुकाने हैं। ( अञ्चले अयं वां सहू ) भवती सुरक्षाक किय यह मैं तुन्ते बुकाता हू । क्योंकि (विश्वं विश्वं दिशं हि गच्छथः ) दुव बोनों परवेक प्रजाजनके पास जाते हो ॥ १ ॥

[६१४] हे (नरा) नेता लिखवेबो ! ( युवं चित्रं भोजनं ) तुम दोनौं विवक्षण प्रकारका बढवर्षक मोजन (द्वथुः) देते हो । और उसे ( सुनृताचते वादेशां ) सत्य आवण करनेवाहे सदुष्यको प्रेरित करो तथा (समनसा र्थं अर्वाक् नियच्छतं ) एक सनसं बपने स्थको हमारे समीप राष्ट्रकर रवी बीर यहाँ (स्रोम्यं सधु पियत ) सोमका मधुर रस वीको 🛊 २ ॥

[६१५] हे (जन्या-वस् वृथणा) वर्नोको जीवनेवाके बकदान् सिथिदेवो ! (आ यातं ) इधर मानो, (उए भूगतं ) बर्जकृत होतो । (सध्यः पिवतं ) सपुर रसका पान करो । (नः मा मर्घिष्टं ) इसे कष्ट न दो, (आ गतं ) मानो मीर ( एय: दुग्धं ) दूषका दे।इन किया है, अलका से उन करो ॥ १॥

भावार्थ — हे देवो ! द्वम दोनों नी बंसे, ऊपरसे, पीनसे, कांगसे नर्थात् इर तरफरे इमारे पाम नाना तथा नरने

कस्याणकारी साथनोंसे हमारी सद्। रक्षा किया करो ॥ ५॥

वाश्विमीकुमार शक्तिरूप अनसे युक्त होनेके कारण तेतस्त्री हैं। देतोयुक्त कोकीरी रहतेकी इच्छा करनेवाडे अक्त इस देवोंको बुकाते हैं। में भी अपनी सुरक्षाके किए इन देवोंको बुकाना हूं। सनुष्य शक्तिसे सम्यव बने, क्योंकि सन्ति ही धन है।। १॥

इसम मार्गसे हे जानेवाके अध्वर्गकुमार बसवर्षक मं। तन देते हैं, तथा मनुष्योंको मरयमारणकी तरफ प्रेरित करते हैं। इसी प्रकार नेता सपने अनुयायियोंको दिविध प्रकारका पीष्टिक अस है, इनका बल बढावें तथा करहे सम्मार्गेश जोर प्रेरित करें ॥ १ ॥

हे बक्कान् जिसिदेव ! हमारे पाम जर्डहत होकर आजो, तथा मधुर रमका पान करो । इसे किसी तरहका कप्ट मत यो। इसने जो दूधका दोहण किया है, उसे पीजो। धरमें प्रव कतिथि कार्व, तक उसे मधुर रस धदान करके उसका सरकार किया जाए, वसे किसी तरहका कष्ट न हो, इस बातकी सावधानी रखी जाए जीर गौका दोइन करके ससे ताजा द्भ दिया जाप 🖁 ६ 🎚

| ६१६ | अश्वामी ये बाह्य दे दाह्यों गृहं युवा दीयंन्ति विभंतः।   |         |
|-----|----------------------------------------------------------|---------|
|     | मुभूयुभिनेश द्विभिरश्विना "SS देवा बात्यवस्मुणू          | 11.8.11 |
| ७१३ | अर्था हु यन्ती अश्विना पृक्षंः सचन्त सूरपंः।             |         |
|     | ता यंसतो मुघवंत्र्यो धुवं पर्व रहार्दिर्श्मस्यं नासंत्या | 0.40    |
| 588 | प्र ये युर्वृकासी स्था इव नृपातारी जनानाम् ।             |         |
|     | जुत स्वेत अवसा श्रुतुर्नरं जुत शियान्ति सुश्चितिष्       | 11 5 11 |

[ 94 ]

(अवि।- मैत्रावरुणिवंसिष्ठः । देवता- उपतः । छन्दः- त्रिश्हुप् ।) ६१९ व्यु पा अवि दिविजा अतिनी —ऽऽविश्कुण्याना मंहिमानुमागांत् ।

अर् दूहस्तर्म आवृरजुंष्ट्र मिक्किरस्तमः पुथ्या अजीगः

11 5 11

भर्थ— [६१६] (यां ये अश्वासः) बापके तो घोडे (विश्वसः युवां) रथको भाग करनेवाके दुर्हे (दाशुषः युद्धं) वाताके घरतक (उप दीयन्ति) पहुंचा देते हैं। हे (सरा अश्वितः) नेता वश्वदेवो ! तथा (देवा ) देवतारूप दम वानों (सरमयू) हमारी चोर बानेकी इच्छा करनेवाके होकर कन (सश्च्युक्तिः हयोभिः) बीजगामी घोडोंसे (आयातं) यहां बानो ॥ ॥॥

[६१७] दे ( शासस्या अध्विता ) सरवपाकक कथिदेवो ! (अञ्चा सुरयः ) जब विद्वान् कोग (यन्तः पृक्षः सचन्तः ) प्रवान करनेपर वस प्राप्त करने ही है ! ( प्रश्चचद्भयः अस्मभ्य ) प्रविक्ष वने हम लोगोंको (ता ) व दुम दोनों ( छिद्धिः । कत्तम वर जीर ( ध्रुवं यदाः ) स्थिर यश ( यंसतः ) दे दो ॥ ५ ॥

[६१८] (ये जनानां नृपातारः) तो कोगोंके पाठक हैं और (अ-खुकासः) क्रूर कर्म करनेवाले नहीं हैं, वे (रथाः इय ) रथोंके समान (अ ययुः) जाने बढते हैं। (उत् नरः) तथा वे नेवा (स्वेन श्वासः) जपने (नत बढसे (शुश्रायुः) वहते जीर (उत सुक्षिति क्षियन्ति ) वैसे ही वे जच्छे निवास स्थानमें रहते हैं॥ ६॥

िए५ }
[ ६९९ ] वर ( उपाः विविक्ताः वि आवः ) उपा जन्तिरक्षिमें ४६८ होडर विशेष रीतिसे प्रकाशने क्यी है।
वह वरा ( अतिन महिमानं अधिष्ठण्याना ) तेजसे अपनी महिमाको प्रकट करती हुई ( आ अगात् ) जा रही है।
वह ( द्रुटः अजुर्छ तमः अप आवः ) सञ्जूनों जीर जिल्ल जन्धकारको द्र करती है और ( अंगिरस्त्रमा प्रदशः अजिताः ) चळनेक मार्गीको प्रकाशित करती है॥ ॥

भावार्थ— प्रकिताम मोडे इन मध्यदेवोंको दावाके वरतक पहुंचाते हैं, बतः हे व्यक्ति द्वी ! तुम भीप्रगामी घोडोंसे इमारी तरफ मानो ॥ ॥॥

प्रयान करनेवाके ज्ञानी कथा तथा भीग प्राप्त करते ही हैं। मनुष्य ज्ञान प्राप्त करे, प्रयश्न करे, धन, अन्न लाई प्राप्त करें। धनवान् दोनेपर घर यनावे और स्थानी यश प्राप्त करें १ ५ ॥

कोगोंका या प्रमादा पाठन करनेवाके कृत नहीं, जो कृत नहीं, वन्दें ही प्रजापाठनके कार्यमें नियुक्त करना चाहिए। कृत्वार दिस अधिकारी ही प्रगति करते हैं, वे ही सम्रति प्राप्त करते हैं। कृत्वारों रहित संरक्षक वीर ही अपनी वाक्ति वरते हैं। उनकी कहति में कोई स्वावद वस्पन नहीं कर सकता। ऐसे ही काग अपने बढ़ल कत्तम निवासस्थान प्राप्त करके उसमें आवन्द्रसे निवास करते हैं। इ. व.

त्या अन्तरिक्षमें प्रकट होकर विशेष शितिसे प्रकाशित होने कगती है। यह शशुनों और अधिय जन्मकारको तूर करती है और मार्थोंको प्रकाशित करती है। दिव्यभागीयाके सनुष्य अपनी महिमाको प्रकट करते हैं। उदा दिव्य स्त्री है। विषय गुलोंके साथ प्रकट हुई है। यह सहस स्यमायसे अपनी महिमाको प्रकट करते हैं। स्त्रियों भी उदाकी तरह दिव्य गुलशानी हों। वे स्थियों अपने प्रमायसे दुव्योंको दूर करें, अक्षायान्यकारको तूर करके प्रकाशका मार्ग दिकायें॥ १॥

| ६२० महे ना अद्य सुविवार्थ बो १ ६ स्वीभंगाय प्र यंन्यि ।       |               |
|---------------------------------------------------------------|---------------|
| चित्रं रुपि मधासं वहारमे देवि मर्तेषु मानुषि अनुस्युम्        | t R II        |
| ६२१ एते त्ये भानवी दर्शतायां श्रित्रा उपसी अमृताम् आगुः ।     |               |
| जनर्यन्तो देव्यांनि वतान्यां "पूणन्ती अन्तरिक्षा व्यम्धुः     | ± ₹ N         |
| ६२२ एषा स्वा युंजाना पंराकात् पश्चं क्षितीः परि सद्यो जिगाति। |               |
| अभिपश्यन्ती व्युना जनानां दिवा दुहिता भ्रवनस्य पती            | 11 8 11       |
| ६२३ बाजिनीवती स्पेंख योषा चित्रामंषा राष ईवी वस्नाम्।         |               |
| ऋषिष्ट्वा ज्रायंन्ती मुघो न्युषा उंच्छति विद्विभिर्शृणाना     | 6 <b>%</b> 11 |

अर्थ— [६२०] (अदा नः मह सुविताध बोधि ) बात्र हमारे वह सुवक विव तागो । हे (उदा) वदा देश ! इसे (महे सोमगाय प्र यांचि ) वहे सीम स्वका प्रश्न कर । तया (चित्रं यदा ने राय अस्ते घोदि ) वितेष भेर वक्षसे युक्त घन दमें हे । हे (मानुवि देखि ) मनुष्यांका दित करनवाका हवा ! (मर्नेषु अवस्युं ) मनुष्यांका सब नमा प्रश्नको हो ॥ २ ॥

[६२१] ( इर्शनायाः उपसः ) वर्शनाव ऐसा इस उपाक ( त्ये एने ) वे ये ( वित्राः अमृनामः भानयः ) विद्याण समर प्रकाश किरणें ( आ अगुः ) फेंड गई हैं। वे ( दैट्यानि झतानि जन्यन्तः ) दिप्य वर्गों के निर्मण कर रही हैं और ( अन्तरिक्षा आयुणन्तः वि बस्धः ) बन्तरिक्षका अरपूर भर देता हैं और विजेष रातिसे वहां रहती हैं ॥ १ ॥

[६-६] ( पदा स्था ) यह वह बदा ( पराक्षात् ) दूरमे भी ( पञ्च क्षितोः युजाना सद्यः परि निगाति ) वाची मानवीको क्यममे क्याची हुई करके वास पहुंचती है । ( जनाको चयुना अभिवस्थान्ती ) क्रोगति कर्मोको देखती

हुई यह (दिव- दुहिता भुवनस्य पत्नी ) पुक्रोकका शुव्री भुवनांका पालना करती है।। ४॥

[६२३] (वाजिमीवती चित्रामघा) वजवर्षक श्रवसे युक्त तथा विद्याण वनसे युक्त (सूर्यस्य योपा) सूर्वकी पत्नो (वसूनां राषः ईश्व) स्थ वनाक पृथ्वं का स्वामीना है। (ऋषि-स्तुना) ऋषियोद्वारा प्रवेतिक (प्रधानी) पृथ्वं वती (जर्यन्ती) स्वको बायुका वाश करनेवाकी (उदाः चाहित्यः गुणाना । उदा विद्यापेक साथ प्रशासन होकर (जच्छन्ती) स्वाधिव होती है। १६॥

भारार्थ- बया मनुष्यों हा दिव हरनेवाला है, वह लोगाँका सुन्य प्राप्त हरनेक लिए लाग्नत हरती है। विश्व सी मान्य प्राप्त हरनेक लिए लोगोंको प्रयक्षकी है बनाती है तथा यह प्रदान हरनेवाले धनको प्रदान करता है। स्थिया अनुष्योंका दिव हरनेवाली दों, तथा ऐसे सुदुखका विर्माण करें कि जो यहारवी, धनवान और वस कमानवाला हो है है।

उपाके जन्मित्रों प्रकट होते ही बसको रंग बिरंग। सुन्दर किरण मर्वत्र फैडने लगनी हैं, तथा सर्वत्र दिन्य कर्नेका जारंग हो जाता है। इसी शरद स्त्रियां सुन्दर हीं, दर्गन'य हीं, रंग विरंगे सुन्दर सुन्दर करहे जारण करें तथा हवाई समान बाढवंड तथा रमणीय बनें। स्त्रियां दिन्य वर्तोड़ा पाकन करें, उत्तम वर्तोड़ा बाचरण करें। इस प्रकार सब लागांड़ हर्योमें बपनी श्रेष्टराहा प्रभाव भर हैं ॥ ६ ॥

यह अथ। स्वयं तूर रहकर सभी जनोंको उनके बनके कार्यमें प्रमुत्त करती है। यह बद्ध होका तस्काळ सबके पास पहुंचली है और अन्दें सरक्ष्मकी प्रेरणा देवी है। लोगांक कामीको देखता है, सबके क्ष्मोंका निरीक्षण करती है। उदा दिव्य कोककी पुत्री है और जिसुवनका पाकन करनेवाओं है। इसी तरह मृद्धिणवां स्वयं बत्तम कमें करती हुई बन्धोंकों भी बत्तम कमें करनेकी प्रेरणा हैं॥ ॥ ॥

बया सूर्यकी जा है, यह अनेक प्रकारके जब तथा घन अपने पास रखती है, घर्नों और वैसर्वोका ईवान करता है, स्वासिनी होकर इन सब ऐश्वर्यों पर धासन करता है। वैसा ही जिप्ते भी तेप्रस्थिनी हो, अनेक तरहके जब और धनोसे सुक्त हो। स्वासिनी होकर सब ऐश्वर्यों पर घासन करें। ऐशी जो (अर्च्य स्पूर्ण) की प्रशंसा सब अर्थि काते हैं। जो भी जा अपने सम्पूर्ण ऐश्वर्यका योग्य शिविके प्रशासन करती है, बसकी प्रशंका ऋषि करते हैं॥ ५॥

| ६२४ | प्रति युतानामेरुषासो असा शिवा अंदश्रुषसं वर्दन्तः ।                   |         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|---------|
|     | याति गुन्ना विश्विषशा रथेन दर्धाति स्त्री विधते जनाय                  | सम      |
| ६२५ | सत्या सत्येभिर्मह्ती महद्भि देवी देविर्मियं जुता यर्जत्रै:।           |         |
|     | कुजब् दुळहानि ददंदुसियांणां प्रति गार्व उपसं नानश्चन्त                | 11 6 11 |
| ६२६ | न् नो गोमद् नीरवंद् धेहि रत्न सुषे अधावत् पुरुमोजी असे ।              |         |
|     | मा नी बुहिं: पुरुषता निदे के पूर्व पात स्वास्तिमिः सदा नः             | 11 2 11 |
|     | [94]                                                                  |         |
|     | ( अधिः - मैत्रावरुणिर्वतिष्ठः । वेवता - उपसः । सन्दः - त्रिष्टुप् । ) |         |
| ६२७ | उद् क्योतिर्मृतं विश्वजन्यं विश्वानंरः सविता देवी अभेत्।              |         |
|     | कत्वां देवानांमजनिष्ट चक्षं राविरंकुर्श्वनं विश्वमुषाः                | 11 8 11 |

अर्थ— [६२४] ( द्युतानां उपसं वह्नतः ) तेजस्वीना क्याको के जानेवाके ( अरुवासः विशाः अभ्याः अति अरुव्यन् ) विक्थाण वेजस्वी घोषे दिकाई देवे हैं। वह ( द्युआ ) गौरवर्ण क्या ( विश्वयिद्या रथेन याति ) सब प्रकारवे सुन्दर रथके जाती है। यह ( विधाने जनाय रहने द्याति ) प्रयस्नशीक मनुष्योको राम अथवा पन देती है ॥ ६ ॥

[६२५] ( सत्या महनी यजना देवां) सत्य वही प्रजीय यह वपा देवी ( सत्योभिः महन्द्रिः यजनैः देवेभिः) सत्य महान् प्रजाय देवोक क्षाय रहकर ( रळहानि रुजन् ) वने जन्यकारका नाम करती है, ( सन्धियाणां प्रत्) गौजोंके लिवे प्रकाश देती है, इस कारण ( गासः उपसं प्रति चाल्कांत ) गौवें वपाकी कामना करती हैं॥ •॥

[६२६ | हे ( उपः ) क्या देवि ! ( न अस्मे ) हमें, प्रश्वेक के किये ( गोमत् अश्वादत् धीरवत् राणं ) गीवों, मचों और वीर पुत्रोंसे युक्त भन और ( पुरुषोजः छोहे ) बहुत भोजन सामग्री हो । ( नः बाहिः पुरुषता निषे मा कः ) हमारा चन्न मानवीक समाजमें निन्दाक योग्य न होते । ( यूपं सदा नः स्वस्तिभिः पात ) दम सपा हमें क्रियाण करतेक संरक्षक साचनीसे सुरक्षित रको ॥ ८ ॥

[६२७] (असूर्त विश्वजन्यं ज्योतिः) नमर और सनके दिवनारी वेजना (विश्वानरः सविता देवः उत् अभेत्) विश्व नेता सदिता देवने नाजय किया है। वद (देवामां चक्षुः करवा अजनिए) देवीना नास स्वै सुम कर्मक साथ उदय हुना है। और (उपा विश्वं भुवनं अपिः अकः वयाने सन मुवनोको प्रकाशित किया है॥।॥

भाषार्थ--- सूर्व किरणरूपी बोडे रथको चलाते हैं, और उप रथरें बैठकर दवा असण करनेके लिए प्राती है। वह बुकेंसे नहीं रहती कांग्यु सर्वत्र असण करती है। खियां भी राष्ट्रमें सर्वत्र असण करें। राष्ट्रमें येसा प्रवस्त हो कि जिससे खिवां विस्तृत होकर राष्ट्रमें सर्वत्र संचार करें। उत्तम गुणोंवाली की रानी बनकर राष्ट्रका प्रसासन की कर सकती है। व ॥

क्या देवी जन्म देवीके साथ रहकर सुद्ध सञ्जूभीका नाग्न करती है। सत्यका पाकन करनेवाकी क्या सर्वका पाकन करनेवाके भीतीके साथ रहकर सुद्ध कने । यह गीवींको बास आदि देवी है। इसकिए गीवें क्याको श्वाहती हैं। परकी स्वामिनी संदेर उठ, गीवोंको बास पानी देवे, गीवोंका प्रेम सम्पादन करे और गीवोंका दूध निकास ॥ ७ ॥

है क्या देवी ! तिसके साथ गार्चे, धोदे, वीर पुत्र और योग रहते हैं, ऐसा धन इसे चाहिए । सागव समाप्तमें हमारे कर्मोंकी निन्दा न हो । सभी इमारे कर्मकी प्रसंसः करें । मानव्याकी व्यक्ति हमारे कर्में क्षेत्रमें शेष्ठ हों । हमारे कर्मोंसे मार्चिकी सक्षति हो ॥ ८ ॥

विका नेता सबको प्रशानेवाका प्रेरक सर्वजन दिनकारी नमर तेजका नामन करता है। जो नेठा है वह सबका मेरक, सबको प्रशा कर्म करनेकी प्रशा देनेवाका, मकाशमान् विजिमीच, कर्यक्ष्यद्वा तथा सबका दिव करनेवाका होकर समर केन्स्रो बारण करे। सूर्यका मरणको दूर करनेवाका है। सूर्य प्रकाश वोगवीजीको दूर करके मारोग्न नहाता है और सवस्रवृक्षो दूर करता है। सूर्य विकास च्या है, स्योकि इसीके प्रवासने सन कुछ प्रकाशित होता है। दया भी कुल सनत्वो प्रकाशित करती है से १ ॥

| ६२८   | प्र मे पन्था देव्यानां अदश्चासर्भवन्तो वसुधिविष्कृतासः ।     |         |
|-------|--------------------------------------------------------------|---------|
|       | अभूदु केतुरुषसं: पुरस्तांत प्रतीच्यागादाचि हुम्बेभ्यं:       | म्हा    |
| ६२९   | तानीदहानि बहुलान्यांमुन् या प्राचीनुमुदिता द्यस्य ।          |         |
|       | यतः परि जार इंबाचर नत्युषी दहक्षे न पुनर्यतीवं               | 田美田     |
| 630   | त इद् देवानां सध्यादं अ।स जुनावानः कवयः पृच्यासः ।           |         |
|       | गृळहं ज्योतिः विवरो अन्वंतिन्दन् त्सन्यमन्त्रा अजनयनुषाम् म् | 11811   |
| 9 5 3 | सुमान ऊर्ने अधि संगंतासः सं जानते न यंतनते प्रिथस्त ।        |         |
|       | ते देवानां न मिनन्ति मुका न्यमंधिन्तो वसुं भिर्यादंगानाः     | 11 4 11 |

अर्थ— [ ५-८ ] ( अपर्धन्तः वसुभिः इंक्क्रनासः ) दिसा न कानेवाने जीव निवासक वेशिने सुसंस्कृत हुए (देवयानाः पन्धाः) देवीके जाने जानेके सार्थ (मे प्र अहन्नान् ) मैंने देवे हैं । सुन्न दिकाई दे रहे हैं (पुरस्तात् उपसः केतुः अभूत् उ ) पूर्व दिशामें वपाका ध्वन-प्रकाश-फहरने छवा है । जीर (प्रतास्त्री) पूर्व दिशामें वपा (हम्यें स्यः सिंध आ अगात् ) वने प्रसादें के उत्तर प्रकाशित हो रही है ॥ २ ॥

[ ६२९ ] है ( उप: ) हवा देवी ! ( तानि इत् बहुलानि अहानि आसन् ) वे बहुत दिन ये कि ( सूर्यस्य हिता प्राचीना ) जो सूर्यके उदयके पूर्व प्रकाशित होते थे । जर्णात् सूर्य उदयके पूर्व हवा बहुत दिन प्रकाशिती रहती है। ( यतः जारः हव परि आधारन्ती ) क्वींकि त् पत्तिको सेवा निती भी को करते है वैसी सेवा करती है, परम्द

(पूना यती प्रच न ) संस्थाकिनी स्रोके समान पतिसे विसुन्त कभी त् नहीं होती ।। ६ ।

[६३०] जो ( ऋतावानः पूर्वासः कवयः ) सत्यके पाठनकर्ता पाचीन ज्ञानी नौर । सत्यमन्त्राः पितरः ) किमके सन्त्र सिद्ध किमे होते में, जो सबके पिता जैमे पाठक थे, (ते इत् देवानां सध्यमादः आसन् ) वे देवेंके साथ वैठकर सोसरसका बाश्वाद केनेवाठे थे, जिन्होंने । गूळहं ज्योतिः अनु अविंदन् ) गुप्त स्वंकी ज्योतीको बाग्न किमा बीर जिन्होंने ( उपसं सजनयन् ) कवाको प्रवट किया ॥ ॥॥

[६३१] । समाने उर्जे ) एक महत्कार्यके जन्दर वे (अधि सं-गनासः ) एक होते हैं, संघटिन होते हैं, बार (सं जानते ) जन्मा एक विचार करते हैं, तथा (ते मियाः न यतन्ते ) वे कभी जापभर्मे करह नहीं करते, (ते देवानां जतानि न मिनन्ति ) वे देवोंके जनुवासनोंका संग कभी नहीं करते जीर (अमर्थन्तः ) दिशा ज करते हुए (ब्रह्मसिः वादमानाः ) धनोंके साथ संगत होते हैं ॥ ५॥

आवार्थ — उचाके प्रकट होनेसे दिन्यमार्ग हिसासे रहित हुए हैं। क्षाके जानेके पूर्व वार्श जोर नम्बेरा या, पर रक्षका प्रकास फैक्टे हैं। बन्धेरा यह हो तथा और सारे मार्ग प्रकाशित हो गए। यूंसे प्रकाशित मार्गीसे देशमा जाते हैं, इसीकिए देखे मार्ग बनोंसे मरपूर होते हैं ॥ २ ॥

वन देवी वारकोंके समान नपने पति सूर्यको सेवा करती है, संन्यासिनी को जिस तरह नपने पतिसे विमुख ही रहती है, इसी तरह वह उथा कभी नपने पति सूर्यकी सेवामें विमुख नहीं होती। वैसे एक जार को अपने अरकी बातुरताके प्रतीक्षा करती है जीर उसके जाने पर मन सगावर उसकी सेवा करती है, उसी तरह की अपने पतिकी बातुरतासे प्रतीक्षा करे और जाने पर उसकी सेवा मनसे करे। संस्थासिनी के समान जा बरन न करे । १ ॥

पूर्व समयके करिंव कवि वर्णात् तूरदर्शी जीर आती होतेके कारण सध्यका पाठन करते थे, वे मंत्रोंका साधारकार करनेवाके थे, सबके पूर्वज जीर पाठक थे। इस ऋषियोंको देवींकी पंक्तिमें बैठकर सोम पीनेका वधिकार या। उन्होंने जपनी

व्योतिवृद्याचे जाजार पर प्रश्नेकी गतिका भी पता चला किया वा ॥ थ ॥

एक महा कार्य करनेके किए पारस्परिक विदेशको इटाकर जारासमें संगठन करना चाहिए तथा एक जनुसासनमें रहका चाहिए। सक्के एक विचार और मत हों। बागसमें हुंच बढ़े, देसा वश्न कभी नहीं करना चाहिए। देवींके अनुसासन को कभी नहीं तोबना चाहिए, किसीकी हिंसा नहीं करनी चाहिए तथा चनोंको शास करना चाहिए ॥ ५ ॥

| ६३२ | वृतिं त्वा स्तामिरीकते वसिष्ठा उपर्दर्धः सुभगे तुष्टुवामैः ।         |      |    |    |
|-----|----------------------------------------------------------------------|------|----|----|
|     | गवां नेत्री बार्जपत्नी न उच्छो पं: सुजाते प्रथमा बेरम्ब              | -1   | Ę  | 0  |
| ६३३ | ष्ट्रण नेत्री राधंसः सुनृवांना सुपा उच्छन्ती रिमयने विभिन्नः।        |      |    |    |
|     | द्वीर्घुश्रुतं रुधिमुस्रे देशांना यूर्य पांत स्त्रुम्निभिः सदर्गनः   | - 15 | 19 | 11 |
|     | [ 66 ]                                                               |      |    |    |
|     | (ऋषः- मैत्रावरणिवंनिष्ठः । देश्ता- उपतः । छन्दः- श्रिष्टुप् । 🕽      |      |    |    |
| ६३४ | उपी हरूचे युवृतिर्भ योषा विश्व जीवं प्रमुवन्ती चुराये ।              |      |    |    |
|     | अभूद्रिः सुमिध् म नुवाणा मञ्जूष्यीतिष्रीर्धमाना तमासि                | -11  | 8  | II |
| ६३५ | विश्वं प्रतीची गुप्रया उदंश्याद् रुशुद् वासी विश्वंती शुक्रमंश्वेत । |      |    |    |
|     | हिरंण्यवर्णा सहजीकसंदग गर्वा माना नेत्र्यद्वामरोचि                   | -11  | 2  | 1  |

अर्थ— [ ६३२] र (सुभगे उपः ) दत्तम माम्यवती ४व। देवी ! (उपर्दुधः तुष्ट्वांसः यमिष्ठाः ) टराहासमे जामनेवाल, स्तृति करनेक' इच्छा करनेवाल विशव कोग (त्या स्त्रामीः ईळते ) बुम्हारी स्तृति स्तोखींसे करते हैं । ( गक्षां नेत्री बातपन्ती ) गीलं का प्राप्त करनेवाली और अचका संरक्षण करनेवाली होकर (ता उच्छ ) हमारे स्थि प्रकाशित हो है। सुझात । उत्तम बन्धराकी उथा ! ( प्रथमा जरस्य ) सब देवोंमें पहिन्नी होकर प्रशंसित हो ॥ ६ ॥

' ६३६ ] ( एका उपा: राधामः सुनुनानां नेत्री ) यह उका स्तृति करनेवाळेके सद्वसनेको वेक्ति करनेवाळी है । ( उच्छानी बलिष्ठः रिअवते ) व। दश अन्यकारको कृ काती है और बलिष्ठों द्वारा प्रश्नेसित होती है । ( दीर्घश्रुतं राय अस्मे व्यामा ) बहुत वसंता मोग्य चन हमें इही है। ( यूर्व मः सवा स्वस्तिभिः पात ) इम स्मारा सदा इसम् शरक्षक साधनींसे संरक्षण करो । 🕶 🛭

ر يون ' ६३४] ( श्वति योपा न ) नहती बाके समान यह बवा ( उदी हहने ) स्वैष्ठं पहिले प्रकाशित ही रही है। यह । जिश्वं ज नं चराये प्रतुक्त्ती ) सब बीवोंको सर्वत्र संचार करनेके किये वेशित करती है। ( अग्निः मानुवार्णा सामग्द्रे अभूत् ) वय अपःकातमे अन्य मन्दर्वोको प्रदेश करना योग्य है। वह प्रदीस होवर ( तमांसि बाधमाना ज्यातिः अकः । बन्धकारको दूर करनेवाळी ज्योतिको प्रकट करता है ॥ १ ॥

ि६३५ ] (विश्वं प्रतीची सप्रधः उदस्थात् ) सब जगनके मन्मुख नत्यंत प्रसिख् यद उपा उपित हुई है। की वह (रुक्तत् शुक्तं थापः वंत्रश्चति अर्थत् ) तेजस्यी शुभ्र वस्त्र पहन कर बढ रही है। वह (हिरण्यवर्णा सहर्गामंहक ) सुवर्णेह मेपाम हर्णवाकी सथा सुन्दर वृद्धंतीय तेजवाकी ( गर्या माना ) गीबोबी माताके समान दिव कानवाले। और ( अद्वां नेज़ी ) दिनीका सचक्रन करनेवाकी ( अरोच्चि ) प्रकाशित हो रही है ॥ २ ॥

आवार्थ-- पात:काक बढकर स्तावीसे स्तुति करती चादिए । त्रो एकत्र निवास करते हैं, वे इकट्ठे होकर स्ताज ाठ करें । जया गीओंको चकानेवाकी कीर अवका पाठन करनेवाकी है । हे उत्तम कुक्तें उत्पन्न हुई की । तू सबसे प्रथम इंशरकी स्त्रुवि कर ॥ ६ ॥

क्याफाल इतना रमणीय होता है कि उसे देखकर कवियोंको काव्यमानका स्फुरण होता है। यह दया नव्यकारको

हुव करती हैं। प्रकाश देती हैं, इसकिए बचा प्रशंसाय योग्य है ॥ ७ ॥

बया अपने पांत सुर्व हे पहले ही उठकर जन्मकार दूर करनेका अपना कार्य करने खगता है तथा रंग विरंगे वर्णीसे समग्री हैं , हमी तरह नहणा सा अपने पतिसे पहंछ हठे और अपने बरबी मक्द है करके स्वयं भी रंग विरंगे परिवास पहन कर पहिक सामने संबंधारी है। तब घरके मधी सन्दर्भ मिलका नहीं प्रनीत करें नर्गत् बच्च करें नीर जन्मकारको तूर द्वांबाओ उनोविको प्रकाशित की ॥ १ ॥

हवाल समान करूनी स्ना सर्व प्रयम हरे। ते प्रस्ता और जमकीक वस प्रशब्द कार्य करनेके छिए आगे वहें। सी वहाके समान सामकी सरह ही तेजस्वी वणवाकी, सुन्दर जीर दर्शनीय जन । सियां विशेष कर तरुणियां सप्रकर अपनी सुन्दरता बहारें। बाके पश्च पश्चिमीका संगोपन बसा तरह करें कि जिस तरह मानामें अपने बण्योंका संगोपन करती है। दिनमें बरके शो कार्य करने हो, अनका नेतृत्व करें ॥ २ ॥

| <b>ब</b> ३६ | देवानां चर्छः सुभगा वहंन्ती श्वेतं नयन्ती सुद्दशिक्षमर्थम् ।   |      |   |    |
|-------------|----------------------------------------------------------------|------|---|----|
|             | उषा अंदिक रिविमिन्येका चित्रामेशा विश्वमन प्रभूता              | H    | ą | 11 |
| 430         | अन्तिवामा दूरे अभित्रमुख्छो चर्चा गर्वतिमर्भयं कुथी नः।        |      |   |    |
|             | यावय देव शा भेरा वस्ति खादय राघी मृण्ते मेघोति                 | - 11 | ų | II |
| ६३८         | असे श्रेष्टिमिम् निर्मित माध्य पी देवि प्रतिरन्ती न आयुः।      |      |   |    |
|             | इष च नो दर्भती विश्ववारे मोमुद्रमानुष् रचनच्च रार्थः           | - (1 | G | 11 |
| 989         | यां त्वां दिवा दुहित्वर्धय न्त्युर्वः सुजाके मृतिभिनीसिष्ठाः । |      |   |    |
|             | सारमासु भा रियमूण्वं बृहत्वै युयं पात स्वस्तिभिः सद् नः        | 11   | 4 | 11 |

अर्थ — [६३६] (देवानां चश्चः वहन्ती ) देवों के तेत्रकी धारण करनेवाकी (सुप्रमाः) वसम भागवाकी (सुद्रशीक्षं श्वेतं अश्वं नगन्ती 'सुन्दर येत किंग्णोंको – सूर्वदे बन्धोंको बकानेवाळी (सुद्रशिक्षं श्वेतं अश्वं नगन्ती 'सुन्दर येत किंग्णोंको – सूर्वदे बन्धोंको बकानेवाळी (सुद्रामिः स्थका अद्विधि ) वस किंगोंको स्थक स्थमें दीकार करी है। यह वथा (चित्रामधा विश्वं अनु प्रभूता । विक्रक्षण धनवाळी संपूर्ण दिस्रके सम्मुख वह रही है। ह ॥

्दर्७] (अन्तिवामा) इसार समीप पनको कानेवाको त् (अग्नित्रं दूरे उच्छ ) इसार समुको दूर करके प्रकाशित हो। तथा (अर्जी गन्यूर्ति नः अभयं कृष्धि ) विस्तृत भूमिको इमारे क्रिक निर्मय कराको । (द्वेपः थवय ) सत्रुकीको त्र करो, (वस्ति आभर ) कर्नोको छ। वो। हे (मघोनि ) क्ष्युक्त क्या ! (गुणने राधः कोश्य ) स्तृति करनेवाकेके क्रिने क्ये मेत्री ॥ ॥ ॥

ि देने | है ( उपः देवि ) बना देवी ! ( अस्मै अष्टिभिः भानुभिः वि भाहि ) इसरे विवक्त किसे भेड़ किरणेंकि साथ प्रकाशित हो ! ( तः आयुः प्रातिरन्ती ) इसारी बायुको बढाको । हे ( विश्वयारे ) सबके हारा स्वीकार करने योग्य छवा देशी ! ( सः इपं च ) इसारे किये अब ( गोमत् अश्ववत् रथवत् च राधः दधर्ताः ) गीओ घोडी और रथोंके साथ रहनेथाका चन हे हो ॥ ५ ॥

[६२९] हे (विवाः दुर्ग्हनः सुजाते उपः) वृक्षोककी दुविना रूप बक्तम कुळीन वया देखे! (यां त्या पंसिष्ठाः मतिभिः वर्धयन्ति) वसिष्ठ कोग स्तोत्रोंसे तुम्हारी स्तृति गाते हैं। (सा सस्मासु वृद्धने ऋष्वं रागि धाः) यह तु हमारे पास वका तेत्रस्वी धन धारण कर। (यूर्य नः सदा स्वक्तिभिः पानः) तु हमें सथा करवाण साधक साधनीसे सुरक्षित रक्षा ॥ ६ ॥

भावार्य — भाग्यत्रनी उप वृत्तीने प्रकाश फेलानो है, मुन्दर बोत अधाका चराता है, किरणांने प्रकट हो इर मुन्दर ही करी है तथा अनेक प्रकार के क्षेष्ठ धनांने युक्त हो इर विश्व के सरमुख आतो है। हमी तरह भी भाग्यत्रती स्त्री अपने दर्दि प्रकाश करे, स्वयं ते प्रस्तिन हो इर हो। तहिलयां अधाविक्तार्से भी प्रवीक हों। मुशोभित हो इर ही बाहर निकर्ते। वे कभी भी सिक्त वस्त्रींवाकी कथा आधुणींसे रहित व हों ॥ ६ ॥

यद तथा धनको बेनेवाकी तथा शत्रुको वृर करनेवाकी है। जपने अक्तोंक किए यह विस्तृत मूर्मिको निर्भय बनाती है। घनको प्राप्त करना, शत्रुको तृर करना, प्रदेशोंको निर्भय करना, द्वेष करनेवाक्तोंको दूर अयाना, घनसे घर भर देना धना अक्तोंको घन देना व मनुष्यक कर्तन्य हैं॥ घ॥

है उना देवी | इमारा दित करनेके किए जपने। प्रेष्ठ किरणोंक साथ प्रकाशित हो । इमारी नायुकी बढाओं तथा सक्को पश्च नादिसे युक्त चन हो ॥ ५ ॥

वैजने जल्पस दोका जलम रोलिने प्रकाशनेवाका उथे | तु हमें प्रवास करनेके किए वेजस्वी पन धारण कर तथा इसारी सुद्दा करणालकारी साधनींसे रक्षा कर ॥ ६ ॥

### [ 50]

| (ऋषिः- मैत्राचकणिर्वसिष्ठः । देवता- उपसः । छन्दः- (चपुप ।                   | )            |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ६४० प्रति केतवीः प्रथमा अहश्रा त्रुध्वो अस्या बुज्जमो वि श्रंयन्ते ।        |              |
| उपा अवाचा बहुता रथेन ज्यातिष्यता वाममस्भभयं वश्चि                           | 0.80         |
| ६४१ प्रति पीमुग्निजैरते समिद्धः प्रति विष्ठांसा मृतिभिर्मृणन्तः।            |              |
| उपा यांति ज्योतिया बार्धमाना विश्वा तमीनि दुरिनायं देवी                     | म २॥         |
| ६४२ एता उ त्याः प्रत्येद्दश्रम् पुरम्त्। "उज्योतिर्येच्छन्तीरुपमी विभावीः । |              |
| अजीजनुन् स्टर्षं युज्ञमुप्ति मेयाचीनं तमो अगादजंष्टम्                       | ь <b>३</b> П |
| ६४२ अर्चेति दिवो दुहिता मुघोनी विश्वं पदयनन्युषमं तिभातीम् ।                |              |
| आस्थाद् स्थं स्वधयां युज्यमान् मा यमस्रांसः मुयुन्ता वहान्ति                | н 8          |

#### [ 44]

अर्थ—: ६४०] (अस्थाः प्रथमाः केनवः प्रति अद्धान्) इस उपाके पहिने किरणे दास रही है। अस्थाः अन्यः ऊष्योः यि अयन्ते ) इपका गतिनीत किरणे ऊष्टं नागर्ये बाजत केन्त्राः ह (उपः) उपा देवि । अर्थाना गृहता उथोतिष्मता रथेन ) दमारी बोर बानवाके यह वेजस्वी स्पसे ( अस्मक्ष्यं पासं विश्व ) इसे उसस प्रव दे ॥ १ ॥

िष्ध , (समिद्धः अग्निः सी प्रति जरते ) प्रदीत हुना नग्नि वद रहा है । (विद्यासः मांतिभिः सुपान्तः प्राति जरने ) प्राति लोग नगोत्रीसे स्कृति गाते हुए भागे कर्मचे वद रहे हैं (उपा देनी ) उपा क्यों (विश्वा नमांसि दुविता) मन नम्बद्धारी भीर पापोंको (ज्यातिया अपन्यायमाना साति ) नामे नमसे दुर करती हुई आती है ॥ र ।

ि ४२ ] ( एताः त्याः उपसः ) ये वे व्यार्थे ( विक्रांतिः उपोर्धतः यच्छन्तीः ) प्रकार ती कीर ते को हेती हुई ( पुरस्तात् प्रांत अदश्रम् ) इमारे सामने दीख रही हैं ( सूर्य अग्नि यश्चे अजीवनम् ) सूर्य, नीत कीर यश्चको प्रकट किया है । ( अजुष्टे तमः अपाचीन अगात् ) अपिय परभकारको दृर किया है ॥ ३ ॥

[ निथरे ] ( विवः दुष्टिमा प्रधानी अचेति ) प्रकांकको पुता धनवाली होकर बाती है । ( विश्वे विभाती उपसे पद्यन्ति ) सब प्रकाशित होनेवाकी व्यक्ति दक्षते हैं। यह वया ( स्वध्या युज्यमानं रथं आ अस्थान् ) बनने यर स्थपर चवती है। ( यं सुयुतः अध्वासः आ वहन्ति ) जिसको वत्त्र विक्षित वोदे इष्ट स्थानतक पहुंचाने हैं॥ ७ ॥

भावार्थ — उपाके जानेसे प्रीही बचार्क जायमनकी स्थक इसकी कियों दीकने कम जानी है और युक्तेक्सें प्रकाशित होने कमनी हैं। उस समय यह हवा नेक्स्बी स्थमें बैठकर मनुष्येकि पाम जाती है ॥ १ ॥

उपा तिस समय सब अन्यकारों और प्रकाशोंको अपने नेजसे दूर करतो हुई आती है, उस समय बांग्न प्रदोस हाकर बढने कराता है और ज्ञानी अनेकि स्कृतियोंक साथ यज्ञकाय कर्म भी प्रारंभ होते हैं ॥ २ ॥

स्वयं प्रकाशित होती हुई तथा वृत्तरोंको तेजस्वी बनाती हुई उपायें प्रतिदिन प्रकाशित होती हैं। इसके आते ही सुर्व, व्यक्ति कीर बन्न प्रकट होते हैं और बनसे अप्रिय जन्मकार दूर होता है ॥ ३ १

युक्तोक्सें अत्यक्त होनेके कारण यह दका युक्तोककी दुहिशा है। इसके प्रकाशित होने पर शव जन दक्षकी वृक्षने हैं। दक्षक पास क्लाम क्लोका सम्बार होता है n v n

## ६४४ प्रति त्वाद्य समनेसी बुधन्ता उस्माकांसी मधवानी वयं चे । तिल्बिलायध्वंमुपसो विभावी - वृयं पांत स्वस्तिभा सदा नः [ 98 ]

日号里

( ऋषिः- मैत्रावरणिर्वसिष्ठः । देवता- उपसः । छन्दः- त्रिपृष्) ६४५ व्युर्वेषा आंतः पृथ्याई जनांनां पश्चं क्षितीमीनुंबीर्वोषयंन्ती । म्संदर्गिमस्स्मिम्। तुर्मश्रद् वि स्यों रोदंसी चर्शसावः

11 8 11

६४६ व्यं छते दिवा अन्तेष्वयत्न् विश्वो न युक्ता उपसी यतन्ते । सं ते गःवस्तम आ वर्तयान्त ज्योतिर्यच्छन्ति सवितेवं बाह्

म २ ॥

६४७ अभूद्वा इन्द्रंतमा मधा न्यजीजनत् सुनिताय अवीसि । वि दिनो देनी दृंहिता दंशा स्यङ्गिरस्तमा सुकृते वस्नीन

11 3 11

अर्थ- [ ६४४ ] ( त्या अद्य ) दुश नात ( अस्माकासः मधवानः सुमननः ) इसार वर्गः नीर वृद्धिमान पुरुष तथा ( वयं च ) इस सब ( प्रतिवृधंत ) अनत हैं, तेर। वर्णन करते हैं ह ( उपसा: ) उपानी ! ( विभाती। तिस्विल।यध्वं ) त् प्रकाशित होक्स जगत्को स्नेहयुक्त कर । ( यूर्य सदा नः स्वस्तिधिः पातं ) त् सदा स्मका करवाणपूर्व साधनीसे सुरक्षित कर 🛊 ५ 🗓

[ 48 ]

[६४९] ( जमानां पथ्या उषा। वि आवा ) क्षेत्रोंक क्रिये दितकारिणी क्या विशेष शितिसै पच्ट हुई है। वर्द (मानुपीः पञ्च क्षितीः बोधयन्ती ) मानवीके पाची छोगींको जगाती है। यह (सुसहरियः उक्षयिः भानु सक्षत् ) सुन्दर गौबोंके साथ नेजका बाशव करती है। ( सूर्यः रोदसी चश्रसा वि आवः ) सूर्व मी बपन वेजसे यादा पृथिवाकी

[ ६४६ ] ( उथसः अकतून् दिव. अन्तेषु व्यक्षते ) ष्ठवापं वपने ते में हो युको कर्क विश्वम प्रदेशतक फैकाना हैं। ( युक्ताः विद्याः न यतन्ते ) संधटित यनानगंदी तरह वे इवाएं जन्यकारके गांश करनेके जिये यस्त कर ने हैं। हे ( उपः ) हवा देवी ! ( ते गावः समः सं आ वर्तथन्ति ) तेश किश्में अन्यकारका मात्र करता है । ( सूर्थः इव बाहु ज्योतिः यदछन्ति ) सूर्व वयमी बाहुजों किरणोंको जिस तरह फैकातर है, बस तरह हथाएं जवने तनका फैडाती हैं ॥ २ ॥

ि ६४७ ! ( इन्द्रतमा मधोनी उपा अभून् ) भेष्ठ स्वामिनी वेषर्ववाकी उपा प्रकट हुई है । ( म्यूनिनाय अवांति अजीजनत् ) सबके करवाणक लिये इसने बर्बोडा निर्माण किया है। , दिवा दुर्वहता देवा ) युलांडकी पुत्रा हथा देवी अधिरस्तमा ) जंगारके समान तेत्रस्विभी दोकर ( सुकृते वस्ति वि द्घाति ) माकर्म कामनासक किये भनेका प्रदान करती है ॥ ३ ॥

भावार्थ- हे वरे ! इसारे पनी और बुद्धिमान पुरुष तथाहम भी तेरा वर्णनकरते हैं । तू प्रकाशित होकर अगतका स्मेहयुक्त कर तथा हमारी रक्षा कर 🛊 ५ ॥

कोगांका दित करती हुई तथा सबको जागृत करती हुई ठवा ठदव होती है। कोगोंक किए दिनकर कर्मना करन चाहिए, सभी मानवैकी जान देना चाहिए। प्रकाशका माध्य करना चाहिए॥ १ ॥

जिस तरह सूर्व और स्था अपने प्रकाशसे जगत्क अन्यकारका माश करते हैं, उस तरह पुरुष और आ अन्यस्थ छोडडर अपने ज्ञान द्वारा क्षेत्रीक वज्ञानको दूर करें । ज्ञानका प्रकाश करें ॥ २ ॥

बत्तम शासकको हुन्द्र कहते हैं। वत्तम शितिसे शासन करनेक कारण उपाको ' इन्द्रतमा ' कहा है। उपाकी नर-खियों भी धरका शासन प्रदन्ध कत्तमसे सत्तम शिविसे कश्नेवाकी हों। छोगीं के कल्याणक छिए सबीको मिड कर नया उत्तम कर्म कानेवालेको कसके कर्मक बनुसार धन देवे ॥ ६ ॥

| ६४८ तार्बदुशे राधी अस्मभ्यं शस्त्र यार्बद् स्तोद्दस्यो अरदी गृणाना । |         |
|----------------------------------------------------------------------|---------|
| यां त्वा ज्ञुर्वृष्धस्या रवेण वि एकहस्य दुरो अद्वेरीणीः              | 11.8.11 |
| ६४९ देवंदुवं राधमे चोदयन्स्य सम्प्रक् सूनृता ईरयन्ती।                |         |
| व्युक्छन्ती नः सन्ये वियो घा यूर्य पति स्वस्तिमिः सदो नः             | 46条(1)  |
| [ 60 ]                                                               |         |
| ( ऋषिः- मैत्रावरुणिर्वसिष्ठः । वेवता- उपसः । छन्दः- त्रिपृप् ।       | )       |
| ६५० प्रति स्तोमेभिरुषसं वसिष्ठा गीमिविष्रांसः प्रथमा अंदुधन् ।       |         |
| विवर्तयन्ती रजसी समन्ते अविष्कुण्यती सुर्वनानि विद्यां               | 0.3 11  |
| ६५१ एवा स्या नव्यमायुर्देशीना मृद्धी तमी न्योतियोषा अनोषि ।          |         |
| अप्रं एति युव्तिरहंगाणा प्राचिकित्त् स्यै युक्तम्प्रिम्              | 0.80    |

अर्थ- [२४८] है (उपः) क्या देवी! (यावत् राधः स्तोत्वभ्यः अरदः) जितमा भन दुमने मोवाओंको पूर्व ममस्मे विवा था, (सावत् राधः गृणाना अस्मभ्यं रास्त्र) कतवा भन प्रतिमित होकर हमें दे हो। (वृपभस्य रचेण या न्या ज्ञह्यः) वैक्क शब्दसे तुम्हें सब जानव हैं, हपाते उदयमें वैज तथा सीवें शब्द करती हैं जिससे पता नगता है कि हप:कांक हुना है। और (हळहरूम अद्भेः दुरः वि आंगोंः) सुदृद पदंतके किलेका द्वार खोळ दिया है और गीओंको बाहर निकास है। ॥ ॥

[६५९] ( देवंदेवं राधसे चोदयम्ती ) वश्येक सन्दर्भ कर्तको एवर्ष प्राप्तिके किने प्रस्ति करती है. (अस्मद्राक् सुनुनाः इंग्यन्ती ) हमारे सम्मुख सत्य माएणको प्रेरित करती है। (ह्युच्छुस्ती नः सन्ये धियः घाः) सन्धकारको दूर करती हुई इमें पन देनेकी बुद्धिका धारण कर। ( सूर्यं नः सदा स्वस्तिभिः पात ) तुम हमें सदा करवाणमय साधनोंसे सुरक्षित रक्ष ॥ ५ ॥

[60]

िद्यासः विश्वष्टाः ) कानी विस्तृ गोतकं कर्षः ( प्रथमाः स्तोमेभिः ) सबसे प्रथम स्तोत्रीसे और ( गीभिः ) वाणियासे ( उपमं प्रति असुझन् ) उपको जगाते हैं। उपके समय जागते हैं। यह उपा ( समस्ते कासी विद्यत्यस्ती ) समान करतवाता, यावा पृथिवीको युमानेवाकी, ( विश्वा भुवना आविः क्रण्यस्ती ) सब भुवनीको प्रकाशित करती है ॥ ॥ ॥

[६५४] (प्या स्या उपा नव्यं आयुः द्धाना) पर यह सदा नवीन ताहण्यकी आयु धारण करती है, (मृद्धी तमा ज्योतिषा) भीर गाढ भन्यकारका भयने तेजसे निवारण करती हुई (अविधि ) जागती है। (अमे ) प्रत्मी अह्वयमाणा युवितः एति ) क्या न करनेवाडी तहण कांद्र समान वह सुमेक पूर्व जनने करावी है। तथा (सूर्य अमि यहं प्र अधिकित्त् ) सूर्य, बांग्र भीर बक्षको बतकाती है ॥ २॥

मावार्थ— उप:कार होते ही गावें कौर बैक शब्द करने करते हैं, तब गांशाकाका मुस्त द्वार आहा जाता है और गीवें तथा बंक बादर निकार जाते हैं तथा चानेके किए वन्हें कोक दिया जाता है ॥ ॥ ॥

यह यथा प्रत्येक सर्वमें करनेवाळेको ऐक्यंपासिके किए प्रेरित करती है, कोगोंको सत्यभावणके किए वेरित करती है, सन्धकारका तृर करती है। प्रत्येक तक्ष्णा भव प्राप्त करनेके किए सिद्धिके प्राप्त होने तक प्रयस्त करे। सत्य तथा सरत भावण करे तथा दान देनेकी बुद्धिको सन्तःकरणमें रसे॥ ५ ॥

आनी जन जरने सर्वोत्कृष्ट स्तोत्रीं बंदाको असद्य काते हैं। युकीय और पृथियी कोड प्रस्तर घूमते हैं॥ १ ॥ यह तरण बायुवाकी बंदा बंदने तेनचे जनवकार दूर काती हुई पतिके पूर्व जाग ग्रंकी है। खन्ता न करनेवाकी तक्ष्म की पांतर पहले बंदती है और बंकि प्रदीश करके पत्र करती है। पविके पूर्व को बंदे, बंदने कर्तव्य कर्म करे। पूँसी तक्ष्मी पर ही पति प्रेम करता है, पर जो की सुक्त होती है, वह पशिके किए बंतनी प्रिय नहीं होती है १ ॥ ६५२ अश्वाबनी गोंमेनीर्न जुपामी बीरवंतीः सदंग्रुच्छन्तु अद्राः। यूर्व दूहांना विश्वतः प्रणीता यूर्य पात स्वस्तिश्चिः सदां नः

11 3 11

[68]

( ऋषिः- मैत्रावरुणिवंसिष्ठः । देवता उपसः । जन्दः- प्रगाथः= । विषमा ब्हती, समा सतीबृहती ) । ) ६५३ प्रत्यं अद्वयीयत्यो च्छन्ती दृष्टिता दिवा ।

अपुं महिं व्ययति चक्षंये तमां ज्योतिष्क्रणोति सूनरीं

11 9 11

६५४ उदुक्षियाः सुजते सर्गः सर्ची उद्यक्तशंत्रमर्चिवत् ।

तवेदुंशो व्युपि सर्यस्य च सं भुक्तेनं गमेमहि

用来报

६५५ प्रति स्वा दुहितार्देव उपी जीरा अंशुन्समिह । या वहीसे पुरु स्पाई वंनन्वाति रतने न द्राशुषे मर्थः

日美日

अर्थ- [६५२] ( बहुवावकीः गोधतीः वांस्वतीः ) घोष, गीवं भी। वीर पुरुष-वीरपुत्र विश्वकं साथ है ऐसी ( अद्भाः उपाधः नः सदं उच्छन्तु ) कश्याण करनेवाकी वचाएं हमारे घरको प्रकाशित करें । वे वचार्य ( घृतं हुदानाः ) घी अथवा अवको दुदकर वेनेवाकी भीर ( विश्वकः प्रसीताः ) सब बोरसे परिपृष्ट हुई हों । ( यूर्य मः सदा स्वस्तिभिः पान ) तुस हमें सदा करवाणमन साधनोंसे सुरक्षित रखों ॥ ६॥

[ 42 ]

[ १५३ ] (आयती उच्छन्ती दिवः दुदिता ) जानेवाली जन्मकारको दूर करनेवाली जुकोककी दुदिता बचा (मित अदार्शी उ ) दिलाई देती हैं । (माहि तमः अप उ व्ययति ) वचे जन्मकारको दूर करती है । जौर (सूनरी चक्षसे ज्योतिः कुणोति ) वत्तम नेतृत्व करनेवाली यह बचा देखनेके किये प्रकाशको करती है । फैबाती है ॥ १ ॥

[६५%] (सूर्यः उक्तियाः सचा उत् सृजते ) सूर्य किरणोंको साथ साम जगर चेंकमा है। क्या (उद्यत् नक्षत्रं अर्चिमत् ) सूर्य अनेक परके नक्षत्रोंको तेजस्वी बनाता है। हे हवा देवी ! (तत इत् सूर्यस्य च ब्युपि ) तेरे तथा भूर्यक प्रकाशित होनेपर ( अक्तेन संगमेमहि ) बबके साथ निकेंगे, बबको बात होंगे ॥ २ ॥

[६५५] दे (दिवः दुद्धितः उपः ) युकोबकी पुत्री बचा देवी ! ( जीराः त्या प्रति अभुत्समाई ) इम शीव्र वर्म करनेवाके तुझे जगावेंगे। हे ( दलन्यांति ) धनवाकी वदा ! ( या पुठ स्पाई वहासि ) जो त् बहुत स्पृश्णीय धनकी काती है और ( दाशुचे सथा रहनं ल ) दावाके किये सुच भीर घन देनेके समाग त् सबको सुख और चन देती है।।इस

भावार्थ — ववःकावमें बोव, गायें बोर बीरपुत्र वरसे बाहर विकटते हैं, इनसे पर शोभावादा होता है। गीओं हे रहनेपर घरमें पर्याप्त की तूथ होता है। समका सेवन करके प्राणी बहुत हुए पुष्ट हों।। ६ ॥

पुक्रोककी पुत्री जया काती हैं, कोगोंको मार्ग दिकानेके किए बन्धकार दूर करती है और प्रकाशको फैकाती है। इसी परद परकी गृहिणी अपने धरमें प्रकाश करें और अन्धेरा दूर करें तथा घरका उत्तम प्रबंध करें ॥ १ ॥

स्वै जब पृथ्वीके नीचे जाता है तब वह अपनी किरणोंको उपर फेंचवा है, जिससे चन्त्रादि प्रकाशित होते हैं। यहां मक्षणका अपने चन्त्र, तथा, शुक्र आदि वह है। नमोंकि नक्षणका स्वयं प्रकाश है और बहांतक हमारे स्वैका प्रकाश पहुंच मही सकता || २ ||

सभी प्रसात समयमें बढें तथा अपने कर्तध्य कर्म अविद्यान तथा अस्वन्त क्यम शिवते करें, इस प्रकार ने स्पृह्णीय भग द्या क्यम क्षुण ग्राह करें ॥ ३ ॥

| ६५६ उच्छन्ती या कृणोपि मंहना महि प्रक्षे देनि स्वंदेशे। |         |
|---------------------------------------------------------|---------|
| तस्यास्ते रत्नुमानं ईमहे वुयं स्थामं मातुने सूनवं।      | 11.8.11 |
| ६५७ तिचित्रं राष्ट्र आ मरो पो यद् दीर्घश्चर्तमम्।       |         |
| यव ते दिवो दुहितर्भर्तभोजनं तद् रांख भुनजामहै           | 0.84    |
| ६५८ अर्बः मृतिभयो अमृतं वसुत्वतं वाजी अस्मभये गोर्मतः ! |         |
| चोद्यित्री मुघे।नं: सूनृतांवत्यु वा उंच्छुदप् सिधं:     | 11 4 11 |
| F                                                       |         |

[ ८२ ]

( ऋषिः- मैत्रावरुणिर्वसिष्ठः । देवता- इन्द्रावरुणौ । छन्दः- जगती । ६५९ इन्द्रांबरुणा युवर्मध्यरायं नौ विशे जनाय मिहि शर्म यच्छतम् । दीर्घपंपज्यमिति यो वंनुष्यति वयं जयम् पृतनासु दृद्धाः

11 9 11

अर्थ — [६५६] है ( माहि देखि ) महाति अवा देवते ! द ( हयुक्त हम्सी मेहना ) बन्धकार दूर करती और बपने महस्वको प्रकट करती है, ( या हवा हभी प्रक्रिय हाणोचि ) जीर जा द विश्वके दर्शन और प्रकोधनक किये प्रकास करती है। (तह्या। ते रत्नभाजा ई महि ) इस यग्द तुमे गरनोंका सेवन करनेवालीसे इस प्राधंना करते हैं कि ( वर्ष मातु। सुनवः न स्याम ) इस माताके जैसे पुत्र होते हैं वैसे इस तेरे पुत्र हमें ॥ ॥ ॥

[६८७] हे (उप: ) उपा देशी ! (यस् दीर्घश्चत्तमे चित्रं राधाः ) जो बसंत यशस्ती विस्थाण धन हैं (तस् आ भर ) वह हमें भर दो । हे (दिवाः दुद्दितः ) युकोककी पुत्री बचा देशी ! (यस् ने मर्तभोजने ) जो दुम्होरे पास मनुष्योक योग्य सोजन है (तस् रास्त्र ) वह भोजन हमें दो, हम (सुनजामहै ) मोजन करेंगे ॥ ५ ॥

[६५८] दे ( उपः ) ४वा देवी ! स्टिश्यः अस्मभ्यं असृतं चसुत्वन अनः ) इस ज्ञानियोंके कियं जनर चन जीर वश तथा ( गोमतः वाजान् ) गौजांसे युक्त जब दे दो । ( मधोतः चोद्धित्री पूनुतावती उपाः ) धनवानीको बद्ध करनेकी पेरणा करनेवाको जीर सस्य भारणकी प्रेरणा करनेवाकी उपः ( सिन्नप्रः अप उच्छत् ) शत्रुवांका वाश करती है ॥ ६ ॥

[ 42 ]

[६५९] हे (इदायरुणा) इन्द्र कीर वरुण! ( युवं मः निशे जनाय ) तुम दोनी हमारे प्रजायनीके किये ( अध्याय ) दिसारिद्देन सर्कर्म करनेकं किये ( मिह् शुम्ने यच्छतं ) बढा सुख घर कादि दे हो। नथा ( दीर्घ- प्रयुज्यं यः अनि यनुष्यति ) बढे यह करनेव के सर्कर्मकर्ताको जो बर्ग्यंत कष्ट देना है, कीर जो ( पृत्रनासु दुः ध्यः ) युद्धोमें पराजित होना कठिन है इस शत्रुगर ( वयं अयेम ) हम विजय करेंगे ० १॥

आवार्थ — उता प्रकाशती है, बससे सब छोग जान्ते हैं और मार्ग देखते हैं। यह इचा रक्तांबाछ। माता जैसी है। बसके इस पुत्र हैसे हों और वह इमारी माना जैसी हो। जिस तरह एक माता अपने पुत्रोंको प्रेमसे वह बमारी माना जैसी हो। जिस तरह एक माता अपने पुत्रोंको प्रेमसे वह और पन देती है, इसी तरह बदा हमें वह, धन और सुका देवे ॥ ४ ।

दे उचे ! जो नस्पन्त चहास्त्री चीर विस्तक्षण धन है, यह इसे प्रदान कर । सथ। देरे पास जो सनुध्यों के किए बोग्य भोजन है, यह भोजन इसे रे, इस मोजनका इस अपसोग करें ॥ च ॥

इस जानी है, लवः दू इसे जमर चन, यश तथा पशु प्रदान कर । यह तथा धनदानोंको यश करनेकी प्रेरणा देनेबाकी तथा सस्यमाणकी वेरणा देनेबाकी होकर सञ्जीका नाश करती है ॥ ६ ॥

मनाचें दिसा बीर इदिकता रहित कर्म करें, इसकिये हे इन्त्र और वक्त !तुम करें यहा सुक्त, यहा संरक्षण बीर वदा यह हो । इन स्थानोंसे प्रभावें सुबासे रहकर प्रशंसित कर्म करें । तो युद्धोंसे करेय हैं, ऐसे शतु बोंको भी वे प्रशःमें हरावें ॥१॥

| ६६०        | सुम्राळ्टस्यः स्वराळस्य उंच्यतं वां महान्ताविन्द्रावर्रणा मुहावेस । |      |    |
|------------|---------------------------------------------------------------------|------|----|
|            | विश्वे देवार्मः पर्म व्यंमिनि सं वामोजो व्यणाः मं बल द्यः           | 11 2 | Ħ  |
| ६६१        | अन्वर्ण खान्यत्तन्तमां व्यर्थमरयतं द्विति प्रभूषः                   |      |    |
|            | इन्द्रांत्ररुणा मर्दे अस्य माथिनो ऽपिन्त्रतम्पितः पिन्तनं विद्यः    | 11.3 | H  |
| ६६२        | युवामिर् युन्सु एतेनामु वर्ष्वयो युवा क्षमेन्य प्रस्व वितर्ज्ञ ।    |      |    |
|            | ह्याना वस्त्रं उभयंस्य कारत इन्द्रावरुणा मुहवा हवामह                | 11.3 | 11 |
| <b>££§</b> | इन्द्रांबरुणा यद्विमानि चक्रयु विश्वां जातानि भ्रवनस्य मुक्तना ।    |      |    |
|            | क्षेमेण मित्रो वरुणं दुवस्यति मुरुद्धिरुग्नः शुभंमुन्य ईयते         | 11.5 | Ð  |

अर्थ- ! १६० ] हे (इन्द्राधरणा ) इन्द्र और वर्ण ! / वां ) तुम्में ( अन्यः स्वराट् ) एक वर्ण सम्राट है और ( अन्यः स्वराट् ) दूमरा स्वराट् है ( उच्यते ) ऐसा कहा जाना है। बाप होते ( प्रहान्ता महावस् ) वरे हैं और हदें भनवासे हैं। हं ( भूपणा ) सामध्येशनों । ( प्रमे व्यंग्मान विश्व देवामः ) परम हक आकारामें सब हैवेंने ( वां ) तुम दोनोंके किवं ( ओजा बन्ते च स्वं द्रभूः ) बोज और बक्त भाग किया है ॥ २ ॥

ि ६६१ ] है (इन्द्राम्बरुणा ) इन्द्रावरुणो ! ( अपाँ खाँ ने आजमा अनु अनुन्त ) उन्होंक द्वार नपने दक्षरे प्रमने कोल दिस ( सूर्य दिनोदे प्रभुं आ प्रयनं ) तुमने सूर्यको पुक्षेत्रका प्रभु बनावर प्रश्ति किया ! ( अक्य मायिमः महे अपितः आविश्वतं ) इस गन्धिगाकी पोमके पानसे वासित होवर जन्मित निद्योंको दुमने सरपूर सर दिया । और ( चिया: पिन्वतं ) इसारे बुद्धिपूर्वक किय वसाँको पूर्ण किया ॥ ६ ॥

[६६२] हे (इन्द्रावरुणा) इन्द्र की। वरुणो! ( यह्नयः युग्सु पृतनास् युवां इत् ) क्षित्रत् तंत्रस्ती वीर युदोमें अनुमेनाओं तुम्द्रे ही वृज्यन हैं। (पितह्मयः क्षेत्रमध्य प्रस्य युवां । संकृष्टित आनुवारे रक्षणके समय तुम्हें बुढात है। (कार्यः उभयस्य सम्यः इंशाना ) रम कारोगर क्षोग भूनोक बीर युवोकके स्वामी (सुहवा ह्यामह ) सहन्दीसे बुढाने योग्य काप दोनोंको हम महाद्यांच बुढातं हैं॥ ४॥

िर्दे हैं (इन्द्राचरणा) इन्द्र भीर वर्षण ! (यत् भुनतस्य इमानि विश्वा जातानि महमन् चक्रयुः) को तुमने इस भुवनके अन्वरके इन सभी प्राणियोंको जपने बलसे निर्माण किया है, उस कारण (भिन्नः क्षमण चरुणं दुवस्यांत ) सिन्न सबके करूबाण करतेने हेनसे वर्षणकी मेवा करता है और (अन्यः मरुद्धिः उन्नः शुभं ईयत ) दूसरा इन्द्र सरुतेके साथ रहनेसे द्वा दीर बनकर यथका शुभ करता है ॥ ५ ॥

भाषार्थ-- इन्द्र भीर वरण दोनों वह देव हैं। इनमें वरण प्रमाद है और इन्द्र स्वराट है। प्रमाट वह होता है जो सनेक रास्पों पर अपना शामन बमाना है और स्वराट वह है कि जो केवल अपनेही सामध्यसे अपने सब बर्म निभावा है। इस प्रकार इन्द्र और वरण ये कोनों वह कारमध है। ऐसे शामकोंको सभी जाभी सहावता पहुंचाते हैं। राष्ट्रमें ऐसी स्वरम्भ हो कि जिसमे सब राष्ट्र सुरक्षित हों और एक स्ववहार करनेवाल विवृध जसका बक बढाते हों ॥ २ ॥

इन्द्र कीर उरुपने जन्मेंके द्वार सोक विष् अन्ये जलेके प्रवाद बहुने क्षण । सूर्य आकाशमें प्रकाशने क्षण और यश्च कर्म गुरु हुए । सम्बद्धार क्र दो समा ॥ ६ ०

है उन्ज और वरण ! बाज़िके समान तंजस्वी बीर सी कर शाज़बोंने किर जांत हैं, तब वे तुर्हे युकांत हैं। बुहने टेक्कर बारिमक झानकी प्रयंतक किए जानी जन तुर्हे युकारत हैं। यह बाताबोंकी युकार है। युकोंने बावनेके किए बाबी हुई शज़ुमेगाओंने साथ करनेने समय झाज़िय तुरहे युकात है। यह अधियों की युकार है। कारोगर सी बोवों प्रकारके बनोंके स्वासी युम सोनोंक। बुकांत हैं। यह वेदयों बीर शुक्तोंकी युकार है। इस सरह बारों वर्णोंके छोग हुन्तु और वन्नको बुकांत हैं। यह वेदयों बीर शुक्तोंकी युकार है। इस सरह बारों वर्णोंके छोग हुन्तु और वन्नको बुकांत हैं। यह वेदयों बीर शुक्तोंकी युकार है। इस सरह बारों वर्णोंके छोग हुन्तु और वन्नको

दे इन्द्र और वरण ! इस भुवनमें जो नात। प्रकारक पदार्थ हैं, दनको तुम दोनों कपनी शक्ति है। विश्राण करते हो। सबका दित करनेत किए यिन वर्त्णकी सदायता करता है। यित्र और वरूक सबका क्षेत्र करते हैं। शूनवीर इन्द्र भी कपने सैनिकोक साथ सबकी सुरक्षा करता है। ५ ॥

| ६६४ | मुद्दे श्रुलकाय वर्तणस्य नु त्विष आजी मिमाने श्रुवमस्य यद स्वम् ।<br>अजीमिमन्यः श्रुथयन्तुमानिस्य द्वेश्रीशरून्यः प्र दृंगोति भूयंमः | ŧ) | 8 | R  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|----|
| 684 | न तमंहो न दुरितार्श्न मत्यं मिन्द्रावरुषा च तपः कुर्वश्चन ।                                                                          | •  | ` |    |
|     | यस्य देवा गच्छंथो वीथो अध्वरं न तं भर्तस्य नशते परिह्नतिः                                                                            | 41 | ৩ | 11 |
| 444 | अर्वोड्नेरा दैक्ष्यनावृक्षा गतं शृणुतं इवं यदि मे जुजीवथः ।                                                                          |    |   |    |
|     | युवोर्हि मुख्यमुत वा यदाप्यं मार्डीकमिन्द्रावरुणा नि यंच्छतम्                                                                        | П  | 4 | 11 |
| 689 | अस्माकंमिन्द्रावरुणा मरेभरे पुरोयोधा भंवतं कुष्ट्योजमा ।                                                                             |    |   |    |
|     | यद् नां इवन्त उमये अधं स्पृधि नरंस्नोकस्य तनयस्य सातिषु                                                                              | 11 | 9 | 12 |

अर्थ- [ ६६ ड ] ( वहणस्य तिश्वे ओज: विमात ) मित्र और वहणका तेन बढाने के किये बकको बढाते हैं। ( महे शुक्काय ) विशेष धनकी प्राप्ति हो इसकिये तथा ( अस्य यह धुकं स्वं ) इसका जो स्थावी निज बल है बसको बढानेके किये बढ़ किया जाना है। ( अस्यः श्राध्यमते अज्ञानीं अ: अतिरह्म । इनमेंने एक वहण विभक्ष शत्रुके पार हो आता है, और ( अन्यः इस्नेभिः भूयसः प्र कुणोति ) दूसरा इन्द्र बस्य माधनींने हो सहान् शत्रुकोंको वेस्ता है ॥ ६ ॥

[६६५] है (इन्द्रावरणा) इन्त्र और दर्को ! (तै मर्ते अंद्रः म स्वाते ) उस मानवका नाश पाप नहीं कर सकता। (न दुरितानि) न दुष्ट कर्म उसके पास जाते हैं, (कृतः च न तदः न ) न दिसी तरह संताप उसके पास जाता है। यह इन करोंसे दूर रहता है। हे (बेबा) देनों ! दूम ( यस्य अध्वरं ग्रव्हायः ) जिसके क्यके पास जाते हो, (बीधः ) विवका दिव दुम पाइने हो। तं मर्तस्य पारे इत्नुतिः स स्वाते ) उसके पास मानवीका विनाश नहीं पहुँच सकता॥ ७ ॥

[६६६] है ( नरा इन्द्रायहणा ) नेता इन्द्रवरको ! ( दैहचेन अवला ) दिन्य रक्षणंह साथ ( अविक् आसर्त ) हमारे पाम आसी। ( हमं श्राणुने ) मेरी पार्धना अनल करो। ( यदि मे जुजोपधः ) निर मुक्ता दुन्हानी ग्रीति है तो ऐसा करो। है मित्र कौर वरणा! ( युवयोः सक्षं ) तुन्हानी मित्रता, ( जत वा यत् आप्यं ) जो नम्धुता है जी। जो धनाता ( आईकि ) सुक देनेका सामन है वह हमें ( नि युक्छतं ) दे हो। ८ ॥

[६६७] हे ( कृष्टयोजसा ) अनुको कॉक्नेवाके बक्से वुक्त इन्जवरूको ! ( अरे अरे पुरोयोधा अवतं ) अरेक युवमें हमारे पक्षमें रहकर कर भागमें रहकर युव करनेवाके करे। ( यस् उभये नरः स्पृधि वां हवनते ) रोनों प्रकारके मञ्जूष्य स्पर्धा करनेके समय पुरों तुकाते हैं ( अध्य तोकस्प समयस्य सातिषु ) और वाक वर्षोंकी सेवाके समय भी तुनों बुकाते हैं ॥ ६ ॥

भाषार्थ — इन्द्र और वक्नमेंसे वक्न हिंसक राजुनोंको मारता है, तो तूसरा इन्द्र जरूप सावनोंसे ही महान् सनुनोंको मारता है। राष्ट्रमें चक्र और तेज वक्षाना चाहिए, वन बढ़ाना चाहिए, तथा हो चन पासमें है, इसे सुरक्षित रचना चाहिए। राज्यसासनके ने ७९४ इन्द्रावरुनके इस मंत्रमें बताने हैं ॥ १॥

इन्द्र तथा बक्क किसकी रक्षा करते हैं, इसके पास पाप, दुःवा, पुष्कर्म पीका, बाबा बक्का सम्ब प्रकारके क्षष्ट पहुँच ही नहीं सकते ह • ॥

दे इन्द्र और वक्षा ! तुम दोनों पुरकाके विषय सावनोंके साथ इमारे पास जानो और इमारी स्था करो ! सभी जन पुरुद्दारी जिल्ला, बन्युवा और मुखबाविवाको शक्ष करे ॥ ८ ॥

दे मनुजोंको जरने वहसे जीवनेवाके हन्द्रावरूको ! दर पुत्रों शुम जामसामार्गे रहवर इसावी रक्षा करो । तुन्दें वती--विर्थन, वाणी--वजानी ऐसे होनी तरहके कोग पुकार्त हैं, अपने वाकवण्योंकी रक्षा करनेके किए भी पुन्हें ही हुवार्त हैं ॥ ९॥

# · ६६८ अस्मे इन्द्रो वर्रुणो मित्रो अर्थमा वृद्धं यंब्छन्तु म<u>हि</u> समें सुवर्थः अवधं ज्यो<u>ति</u>रादिवर्कतावृधी देगस्य स्ट्रार्कं सवितुमनामहे

ा ०९ स

## [ 63 ]

( ऋषिः- मैत्रावक्षणिर्वसिष्ठः । देवता- इन्द्रावरुणा । छन्दः- जगती ।)

६६९ युर्ग नेरा पश्यंमानाम आप्यं प्राचा गुन्यन्तंः पृथुपर्यनो ययुः । दासां च वृत्रा हतमार्थाणि च सुदासंमिन्द्रावरुणावंसावनम्

11 8 11

६७० पत्रा नरंः समयंनते कुत्रकां तो यस्मिन्नाजा सर्वति कि तुन विषय् । यत्रा भयंनते भुवना स्वर्दश्चास्तत्रां न इन्द्रावरुणाधि वीचतम्

11 3 11

अर्थ — [६६८] (इन्द्रः वरुणः मित्रः अर्थमा ) इन्द्र, बरुण, मित्र, बर्बमा ने देव (अरुमे ) इसे (स्वश्रः मित्रः वरुमं शर्म थण्छन्तु ) विशेष विश्वत महान रोजस्वी घर, भन या सुक्ष प्रदान करें। ( ऋतावृधः अदिते उद्योतिः अवधं ) सत्य मार्गका संवर्धन करनेवाकी जदितिका तेत हमारे किये विनाशक न बने। इम (स्वित् : देवस्य ऋतेकं मनामद्दे ) सविता देवकी स्तुति करें ॥ १० ॥

#### [4]

[६६९] हे ( तरा भित्रावरूणा ) नेना कित्र तथा वरूण ! (युवां आप्यं पश्चमाशास: ) नुम्हारे बन्धुनावकी कोर देखनेवाडे ( गृट्यन्तः पृथुपर्श्वयः ) गौबाँकी प्राप्तको इच्छा करनेवाडे और वहे परश्चको अग्नण करनेवाडे ( प्राचा थयुः ) पूर्वकी कार वहे । तुम ( द्वासा च वृत्रा भार्याणि च हुतं ) विनावक वेरनेवाडे रात्रु और जो शुद्ध वार्य भी शत्रुसे मिछे हैं वनको भी मारो । ( सुद्वासं अवस्ता अवतं ) वपने सुद्वासको वपनी शक्ति सुरक्षित रक्षो ॥ ॥ ॥

ं ६ ५० ] ( यत्र क्रमध्यक्षः नरः समयन्त्रे ) जहां मनुष्य भवने ध्वत रहाका युवके क्रिये एकत्रित होते हैं, ( यस्मिन् आजी किंचन प्रिय भवति ) जिस युवने कुछ नी दित नहीं होता है। ( यत्र रूप हैयाः भुचनह भयन्ते ) जिस युवने स्वर्गदर्शी कोन सबसाव होते हैं, हे हुंद्र और वक्षण ! ( तत्र मः अधि धोखतं ) वहां हमारे अनुकृठ गत करो ॥ २॥

आखार्थ- इन्द्र नार्दि देवीकी कृपासे हमें नहा तेत्रस्वी नीर मति विस्तृत वर वास हो । वह वर हवारे किए सुनदानी हो । सरयमागका मंश्वीन करनेवाको निवित्ति देवोक। तेत सदा हमारे वरमें रहे तथा हम भी सदा सविता देवकी स्तृति करते रहें ॥ १० ॥

है मित्रावदण ! जो तुन्हारी जोर बन्धुभावसे देखनेवरके हों, गीओंकी प्राप्ति करनेकी इच्छा करते हों, तथा परञ्ज जादि सस्त्रोंको चारण करते हों, बन्दें तुम उच्चतिकी जोर के चलो । जो शत्रु विवासक जीर खुद्द आये हों, बन्दें तुम मारो ॥१॥

सब अनुष्य नवनी नवनी ध्वत्रामें अठाकर प्रकृत्यसे युद्ध करते हैं, तब उस युद्ध इक अध्या परिणाम नहीं विकत्तवा अस युद्ध किसीका दिन नहीं होता। स्वर्गकी हृष्का करनेवाके कोग देने युद्धि सदा दूर ही रहते हैं। युद्धे सुवीका गास होकर सहा दुःकही होते हैं, जतः अनुष्यों पर देवोंक। कृषा पेसी हो कि वे कभी युद्ध व करते हुए सदा समझे हैं ॥ १ ॥

| इ७१          | मं भूम्या अन्तां ध्वसिंग अंदक्षतं च्यांवरुणा दिवि घोष आरंदत ।            |         |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|---------|
|              | अम्युर्जनानाम्यु मामरातयो ऽर्जागर्वसा हवनश्रुता गतम्                     | ा ३ ॥   |
| <b>क</b> ए र | इन्डावरुणा वधनाभिग्वति मेदं वन्वन्ता प्र सुदासंमावतम् ।                  |         |
|              | ब्रह्माण्ययां शृणुतुं हवींमनि सुरया तुरसंनाममञ्ज् पुरेहितिः              | h 8 H   |
| <b>505</b>   | इन्हांवरणावश्या तपनित मु.घान्ययी वृतुग्मगतयः ।                           |         |
|              | युव हि वस्त्रं उभयस्य राजधो ऽधं सा नोऽवतं पार्थे दिवि                    | 0.50    |
| ६७४          | युवा धवनत उमर्थास आजिब्बि नहीं च वस्ता वरुणं च सात्री।                   |         |
|              | <u>यत्र राजंभिर्दश्राम् निर्वाधितं</u> प्र सुदासुप्रार्वतं तृत्संभिः सुह | 11 % 11 |

अर्थ '६७१ 'हे (इन्द्रायकण) इन्द्र और वर्षण! (अप्रयाद अन्ताद स्वस्थितः सं अदक्षतः) मूकिके मारे प्रेट्ट ए भारत हुएसे दीन्य रहे हैं। (दिनि घोषा आरुष्टत् ) बाकाशमें सेनिकोंके बाक्रमणका कोलाइस कैस गया है। (अन्तरना अधानयः मां उप अस्थः) लोगोंक शत्र मेरे मन्युका युद्ध करनेके विषे बादे हुए हैं। (इयन धुना) बाह्यानको मुनर्गवान वीरो! (अवस्था अर्थाक् आगतं) संरक्षणकी शक्तिके साथ इससे पास बालो॥ ६॥

[ - 92] हे ( र्न्द्रावस्ता ) इन्द्र और वरून ! ( वधनाभिः अमित भेदं वन्तन्ता ) तुमने वपने वप करते हैं साधनाने न वरं हुँ नापसाः भेदहा-नापसकी फूटका-नाम किया। भेद रूप शतुका नाम किया और ( सुद्रासं प्र आदन ) पुरुष्तका संरक्षण किया। और ( एचां ह्वीमिनि भ्रह्माणि ऋणुने ) इनके संप्राप्तमें तुमने स्तोत्र सुने। तथा

इस कारण ( मृन्स्वां पुरंशीहतिः सत्या अभवत् ) तृत्यु होगोंका पौरोहित्व सफड हुआ ॥ ४ ॥

ि १३३ | हे ( इन्द्रावरुण ) इन्द्र और वरुण! ( अर्थः अभानि मा आम आ तपन्ति ) शबुके पाप-मधा-सुने महुन तार हे रहे हैं। और ( चतुषां अरातयः ) दिसकोंके मध्यमें जो शबु हैं वे भी मुझे कह हे रहे हैं। ( जूपं हि उभयस्य चन्द्रः शाजधाः ) तुम दोनों प्रकारके- ऐतिक और पारकी किक चनके स्वामी हो। इसकिये ( अञ्च पार्थे दिवि सः अवनं स्म ) स्वर्थात दिनोंने हमारी सुरक्षा करो ॥ ५ ॥

[६७४] (उधयानः वस्तः सातये ) दोनों बोन धनको जीवनेके क्षिते ( युनां इन्द्रं वहणं च ) तुम होनों इन्द्रं कौर वरुणको (आजिषु इवन्ते ) युनोंमें इकावे हैं। ( यज तृत्सुभिः सहः) वहां तृत्युकोंके साथ रहनेवाके कौर ( दशभिः राजभिः निवाधिनं ) दस रानानोंके द्वारा कट पहुंचायं ( सुदासं म आवतं ) सुदास राजाकी दुसने सुरक्षा की ॥ ६ ॥

भाषार्थ— युद्ध होनेसे मुमिके ठएरके प्रदेश कथारत हो जाते हैं। नगर, खेठ. क्यांक बादि सभी वह हो आते हैं। दोनों तरफक संनिकों और यावलोंका मार्चनाद माकाशमें भर जाता है। पर वदि सामवताके शत्रु युद्धे किए सामने बाक्स करे हो ही आदं, तो किर सरक्षमकी सम्बन्धे युद्ध होकर शत्रुसे करें॥ ६ ॥

जो देशकी प्रधानोंमें पूर राजनेका प्रवर्त करता हो, देसे समुक्ते मार देना चाहिए, तथा सम्प्रतीकी रक्षा करती

चाहिए। सैनिक संज्ञाम या युद्धे समय भी तुरे शस्त् न वोक्षेत ॥ ॥

हे इन्द्र और वरण देवा ! अश्रुवेकि शक्त सुसे कह दे रहे हैं। हिंसक अनुष्य भी मुझे बहुत कह है रहे हैं। ऐहिक कीर पारकीकिक धनेकि एम स्वामी हो, बत: युव्दे दिसीमें तुम इमारी सहायता करी ॥ ५ ॥

जो मन्दर देहित जीर पारबीविक चनको प्राप्त कालेकी इच्छा करते हैं, वे युद्धिक समय बीर देवीको बुढाते हैं। जो राजा सन्मन दोता है, तब तृत्यु अर्थात् अवति करनेकी इच्छा करनेयाके कोग बन्म सन्तम राजाकी रक्षा करते हैं है व ह

| ६७५ | दश राजीनः समिता अयंज्यवः सुदामंत्रिनद्रावरुणा न युंयुधुः ।          |          |
|-----|---------------------------------------------------------------------|----------|
|     | सत्या नृणामंद्यसद्वामुपेस्तुति द्वा एंषामभवन् द्वेवहूं तिषु         | ॥ ७ ॥    |
| ६७६ | द्राजराज्ञ परियत्ताय विश्वतः सुद्रासं इन्द्रावरुणावशिक्षतम् ।       |          |
|     | श्चित्यक्षी यत्र नमंसा कपर्दिनी श्चिया भीवन्तु। असंपन्त तृत्संतः    | 11 2 11  |
| 800 | बत्राण्यस्यः संमिथेषु जिन्नते जनान्यस्यो अभि रंशते सदो ।            |          |
|     | हत्रामहे वो वृषणा सुवानताम रुस्म इन्द्रावरुणा अस यच्छतम्            | 11 % 11  |
| ६७८ | असी इन्द्री वर्रणो मित्री अर्थमा चुन्नं येच्छन्तु महि अमें सुप्रथा। |          |
|     | अवधं ज्यातिरदितेकेतावृधी देवस्य स्रोक्तं सर्वितुमैनामहे             | 11 10 11 |

अर्थ — [६७५] दे (इन्द्रावरूणा ) एक बीर वरूणो ! (अयज्यवः दश राजानः सामिताः ) यज न करनवात दस राजे इक्ट्रे हुए तथापि तुम्हारी सहायता होनेसे वे (मन्द्रासं म युक्षुधः ) सुराम राजांक माथ यह न कर पर । (अससरो तुणां उपस्तुतिः सत्या ) अवदान करनेक किय बैठ होगोकी प्रार्थना मफड हुई और (गणां देवहुत्वपु देवाः अभवन् ) इनके यज्ञीमें सब देव कपस्थित थे ॥ ७ ॥

[ ६७६ ] हे ( इन्द्रावरुणा ) इन्द्र जीव वरण ! ( व्याश राहे विश्वतः परियत्ताय ) दम गामनीक संघ द्वारा चारों जोरते घर गवे ( सुदासे शिक्षत ) युदास राजाही तुमने वह दिया। वर्षे हि ( यज श्वत्यत्वः कपर्विनः ) वहां निर्मेह अटाधारी ( श्वीयन्त तुन्सवः ) बुद्मान् तृरसु कोम ( नमसा शिया असपन्त ) नमस्थार पूर्वह किये

श्रुम कर्मसे पश्चिम करते में 🍴 🗸 🛭

[ ६७७ ] हे (इन्द्रावरूण) इन्द्र और वहण ! श्रममेंसे (अन्या सामिथेषु बृत्राणि जिझते ) एक इन्द्र युद्धं समय शत्रुकोंका गांश करता है। (अन्या सदा बतानि अभि रक्षते ) तृष्या वहन सदा सरकाँकी सुरक्षा करता है। है (बृषणा) बढवान् वीरो ! (वां सुबृक्तिभिः इवामहे ) प्रश्ति स्तृति इस वब्छे स्तोन्नोंसे करने हैं। इसिंडिये (अस्पे शर्म यच्छनं ) हमें सुबका प्रदान करो । १।

[६७८ ! (इन्द्रः वरुणः मित्रः अयमा ) इन्द्र, वरुण, मित्र बीर वर्षमा देव ( अस्मे ) हमें ( सम्रथः मिद्र धुरुषं दामें यष्ट्रकृत् ) विशेष विस्तृत महान् तेवस्थी घर, षन या सुख प्रदान करें। ( ऋनावृष्यः अहितेः उपोधिः अवधं ) सत्य मार्गका संवर्षन बरनेवाली धदितिका तेव हमारे किए विनासक न नने। हम ( सचितुः देवस्य इलाकं

मलामहे ) सविता देवकी स्तृति करें ॥ १० ॥

भाषार्थ— यह न करनेवाले जनार्थ दस राहर जी सुद्धकंत साथ युद्ध न कर सके जर्थात वह न करनेवाले जनार्थ राह्म क्षत्र होनेपर भी एक सरजन पुरुषका कुछ विगाद नहीं सकते। क्षोंकि वस सरजन पुरुषकी रक्षा देनगण करते हैं। जनका दान करनेवालोंके दर मनोश्य पूर्ण दोते हैं, वे कभी भी इस जगत्में पशस्त नहीं दोते, क्योंकि वर्णक चलोंने देव साथे अपस्थित रहते हैं ॥ ७ ॥

मन्दर और बाहरसे पवित्र रहनेवाके हुक्सिन् मृश्तु जहां ग्रुम कर्मोंको करते हैं, वहां वक बढता है। ऐसे ही क्षोग सुदासके सहावक थे, हर्स'किए सुदासका वक वहा जीर वह वित्रवी हुना, पर दूसरे जनार्थ राजा, को सुदासके साथ करने बाए थे, परास्त हुए, क्योंकि वे ग्रुम कर्म करनेवाके नहीं थे। पवित्र रहकर आनपूर्वक किए नए वक्सी शक्ति बदता हैतटा

एक बीर युद्ध करता है और घेरनेवाके बाझ शत्रुनींका नाश करता है। राष्ट्रके बाझ शत्रुका नाश करना एक महस्त पूर्ण काम है। दूसरा वीर कोगोंक सरकर्मोंको सुरक्षित रकता है। यह बास्तरिक सुरक्षितवा है। राष्ट्रकी सुरिधितके किए बाझ शत्रुओंका नाश होकर अन्त्रके सब काबे रमत्रहार सुरक्षित शतिसे चकते रहते रहने चाहिए। वजा कोगोंको सुक्ष शिक सकता है || ९ ||

दृश्य आदि वेंगीकी कृपाचे हमें वहा वेतस्वी और शति विस्तृत घर प्राप्त हो । वह घर हमारे दिए सुकारावी हो । सस्य मार्गावा सरक्षेत करनेवाकी कदिति देवीका वेक सदा हमारे वरमें रहे तथा हम भी शता सबिता दवकी स्तुति

हरते सर्वे 🏻 🕬 🗈

### [ 88]

| (ऋषः-भैत्रावरुणिर्वसिष्ठः देवता-इन्द्रावरुणीः। स्वन्दः-विष्टृप्।)   |         |
|---------------------------------------------------------------------|---------|
| ६७९ आ भी राजानावध्यरे वंवृत्यां हुव्यभिरिन्द्रावरुणा नमीभि।         |         |
| प्रवर्गे घुताची बाह्वाईघाँचा परि तमना विश्वंद्धपा जिमाति            | 0.50    |
| ६८० युवो गुष्ट्रं बृहदिन्वति ची याँ मेत्रिभग्रञ्ज्ञिमः सिनीथः।      |         |
| परि नां हेळी वर्रणस्य बुज्या उर्रु न इन्ह्रीः कुणबदु छ।कम्          | श २ त   |
| ६८१ क्रुपं नी युझं विद्धेषु चारुं करतं ब्रह्माणि स्रिषुं प्रश्नाता। |         |
| उपा रिवर्डेचर्यो न एतु प्र णाः स्याहापिक्तिविधित्तरेवम्             | 月季日     |
| ६८२ असे इंन्द्रावरुण। विश्ववारं रुपि धंतं वसुमन्तं पुरुक्षुम् ।     |         |
| प्र य आंग्ड्स्यो अनृंता मिना स्यामिता शुरी दयते वर्द्धान            | 11.8.11 |
| 5                                                                   |         |

[ 44 ]

अर्थ — [६७९] हे (गांजानी इन्द्रायहणी) राजा इन्द्र और वरण (अध्वरे वां ह्रव्येभिः नमंगि। आ वसुत्यां) किसारहित इस बक्तमें तुर्वे इवनों और नमनोंद्वारा इधर बुकाता हूं। (बन्होः दधाना विशुक्तम घृताची) विविध रूपोंताली वीकी बाहुनी बाबनेवाकी यह (समना वां परि य जिगाति) स्वयं दी तुन्दारे पास जाती है। तुन्हारे किये बाहुनी वेती है ॥ ॥ ॥

[६८०] ( युवोः बृहत् राष्ट्रं द्योः इन्ति ) तुम दोनीका बदा विशास युबोक रूपी राष्ट्र सबको प्रसन्नता देवा है। ( यो सेत्यिः अरज्जुाभीः सिनीधः ) जो तुम दोनी बंधन करनेके रज्जुरित रोगादि साधनीसे पापीयोंको बांध वंते हैं। ( वरुणस्य हेळः मः परि खुज्याः ) वरुणका क्रोध हमें छोडकर दूसरे स्थानपर जावे। ( इन्द्रः नः उरु लोकं रुणवत् ) इन्द्र हमारे किबे विश्वत कार्यक्षेत्र निर्माण करके देवे ॥ २॥

[६८१] ( तः विद्धेषु यक्षं चारुं कृत ) हमारे युरोमें कथवा सभागृशीमें बक्को स्टब्स बमानो । तथा (स्रियु ब्रह्माःण प्रदास्ता कृते ) विद्वार्तके स्वीत्रीको प्रकृषित बनानो । (द्वज्तः रियः तः उप। एतु ) देशी द्वारा प्रेरित धन दमें प्राप्त हो ! (स्पार्हाभिः ऊतिभिः नः प्रतिरेतं ) प्रशंसा योग्य संरक्षणोंसे दमें संवर्धित करो ॥ ॥॥

[६८२] है (इन्द्रावरुणा) इन्द्र और वरूप ! (अस्मे ) हमारे क्रिये , विश्ववार्ग वसुमन्तं पुरुश्चं रिय धन्तं ) सबक सेवनकं बोग्य देवर्थ युक्त और बहुत अववाला घन दो। (यः आदित्यः अनुता प्र मिनाति । जो आदित्य समाय बायरण करनेवालोका नाश करणा है (शूरः स्थिता वस्तान द्यते ) तूयरा शूर नपश्चित घनीको देता है ॥४॥

आवार्थ-- हे तेशस्वी इन्द्र और वक्त ! हिंसार्शहत इस वक्करी तुरहें हवनों बीर नमनों द्वारा इधर हुवाता हूँ । सनेक रूपोंवाकी बीकी स्तवासे तुरहें बाहतियां प्रदान करता हैं ॥ १ ॥

इत दोनों देवोंका राष्ट्र यह विभाज चुळोड है, वह सब लोगांको प्रमण करना है। इत्योतरह एउनीका राजा अपनी मजाको प्रसण करे, प्रमान्ती खन्नति और अस्युद्ध वह । ये दोनों देव पाणियोको बंचनोंसे बांचले हैं, तथैव राजा भी अपने राज्यके बाकू, चोर जादियोंको स्थानमें बाढे । इस कभी ऐसा जाभरण त वहें कि वरुण इमपर क्रेंग्थल हो । वरुण सुमारे कियु विस्तृत कार्यक्षणका जिल्लाक की है है ॥

बुर्बों, समानों बीर वश्रस्यानोंसे इस जिस यश्रको करना चाहते हैं, वह यश्र बत्तमसे बत्तम और निर्दोध बने । सनुरव सत्कर्भ करे और स्वयं निर्दोध बने । विद्वान् जो स्तोश करें, व प्रशस्ताके योग्य हों । तथा जो धन देवना हमें देना

चाइते हैं, वह दमें कीज़दी मास हो । इस प्रकार दमारी प्रगति क्या उच्चति होती रहे ॥ ३ ॥

सब कोग जिसे स्वीकार करते हैं, सब जिसको प्राप्त करनेकी इच्छा करते हैं, मानदोंके निवास करनेसे जो सहाबक होता है, जिसके साम अनेक प्रकारका जब रहता है, तथा को जनेकों हारा प्रशंकित होता है, ऐसा अन हमें सिक्के । जाबिस्य देव जसस्य जावरण करनेवाकोंका जात करता है ॥ ॥ ॥ ६८३ दुर्योमेन्द्रं वरुणमध् में गी: प्राचंत नोके वर्नमें तृतुंजाना । सुरत्नीसो दुववीति मनम यूर्व पांत स्वस्विधिः सदा नः

ા ૧ ા

[८५] ( ऋषिः- मैत्रावरुणिर्वसिष्ठः। देवता– इन्द्रग्वरुणौ। छन्दः- विषुष् ।)

६८४ पुनीवे वांमरक्षमं मनीषां मानांबन्द्रांय वरुंणाय जुह्नंत् ।

11 **?** 13

घृतवंतीकामुष्यं न देवीं ना में यापंतुरुष्यताम्भीके ६८५ म्पर्धन्ते वा उं देशहूय अत्र वेषु ध्यत्रेषु दिद्यनः पर्वन्ति ।

युवं ताँ ईन्द्रावरूणान्धित्रान् इन पराचा शर्वा विष्रूचा

11 2 11

६८६ आवंश्विद्ध स्वयंद्यमा सदीस देवीरिन्द्र वरुणे देवता छू। ।

कुप्टीरन्यो धारयात प्रतिका वत्राण्यायो अप्रतीनि इन्ति

11 \$ 11

अर्थ- । ६८३ ] ( भ हब शी: ) मश यह स्तुनि ( हुद्रं बहुण अप्र ) इंद्र भीर वरणको प्राप्त हो । मेरी स्तुन्ति (सूतुलाना ताके तमयं प्र आवत् ) दर्शक पाप अका इसारे बाक-बरनीकी सुरक्षा करे। इस ( गुरन्तामाः द्वावीति गमेम ) उत्तम राजीने सुशामित दृष्टर देवीक एजवे अने यूय सद्। नः स्वस्तिमिः पात । तम सदा क्रवारा करणांक साजनीसे संग्रिय करी ॥ ५ ॥

[६८४] ( वां अरक्षसं मनीयां पुनीयं ) भाग दोनीकी ग्राक्षय-मात-रहित प्रशंसाकी में पवित्र करता हूं। (इन्द्राय वरुणाय सोमं जुद्धत् इन्द्र भीर वरुणकं वहेदवसे भोमका हवन करना हूं। (देवी उपसं न घुनप्रनी कां) हमा देवीकी तरह तेत्रस्थी मनभवत्थिकी हमारी यह स्तृति है। ता ) वे इन्द्र मीर वहण ( अआंके यामन् नः उरुप्यतां ) युद्ध कपस्थित होनेपर अञ्चार जाकमण करनेक समय हमारा संरक्षण वरें ॥ १ ॥

[६८५ ] (अत्र देवहूये स्पर्धनते वे ) इस संप्राममें शतुक और हमारे वीर परस्पर स्पर्धा करते हैं। (येषु क्य तेषु दिश्वतः प्रतिन्त ) विन युवीमें ध्वज्ञीयर अस्त निर्दे हैं। हे हुन्द्र चीर वरूण ! ( युवे नान आमित्रान इते ) तुम दोनों कन शबुकोंको मार' जीर ( प्रार्था विष्युत्तः पराखः ) हिसक शक्तसे चारी जोर जीर विरुद्ध दिशासे दशुक्रिको

भगा दो ॥ २ ॥

[६८६] ( आपः चित् सा यशसः देवीः । प्रक विश्वित अपने नित यशराके दिग्य मोमस्म 'सदः सु इन्द्रं चरुणं देवता थुः ) यक्षक स्थानोमें इन्द्र वद्या आदि देवताओंको भारण करते हैं। बनमेस ( अन्यः प्रां ज्लाः कुर्छाः धारयति । एक वरुण पृथक पृथक् प्रजानीका भारण करना है, ( अन्य अवसीति जुन्नाणि हन्ता ) तूमरा इन्द्र अपविस दानुवर्षेका सी विनास करता है ॥ ६ ॥

भाषार्थं -- देवताओंकी स्तुति पुत्र-पौत्रोका सरक्षण करती है । देवींका वर्णन सुनकर तद्वत् काचरण करनेक छिए मनमें स्फूर्ति इस्पन्न होता है, फिर तदूत् जाचरण करनेने अनुष्यको सुरक्षा दे ता है । परचान् वह जादमी कत्तम राज धारण काके, बक्तम बच्चों और बलंकारोंको बारण करके जहां यक्त होता है, वहां जाता है ॥ ५ ॥

देवोंके साव आसुर मावसे रहित हंग्त हैं, बमसे में स्वयंको पांत्रण करता हू । अवाके समान बुद्धि संप्रोयुक्त हो ।

तमा युव्तिमें अब दम पर अञ्चलिका बाक्य पण हो, तब सब दी रेकि। सत्तम रक्षा हो में ३ ॥

अदर्ग विजयकी हुएका करने वाले ही। स्वर्क करते हैं, वह सप्राम है। इन संप्रामों में तीक्ष असा स्वर्जीपर निरते हैं। धरजोंको देखकर बाबुके शस्त्र एक दूसरे पर केवत हैं। वीरोको चाहिए कि ऐसे शबुलोंका वे वध करें। वीरोके द्वारा छोड

गए बातक सम्बन्धमें सब नाम कारी कीर आंस दोकर आगे ॥ र ॥

एक अधिकारी प्रत्येक प्रजातनका वृथक् पृथक् धारण-पोक्ण करता है। यह वरून देव है। यह प्रत्यक प्रजातनका पूछक् पृथक् विशिक्षण कर अनका पालत करता है। दूसरा अधिकारी हत्य क्षत्रेवाल प्राव्हिकाती याद्य प्राप्त्रवाँका आग करता है। इसी सन्द्र राज्यमें एक जाम्सरिक अधिकारों हो जो चन्नारकी स्वयस्था रखे तथा मूनारा वाद्या अधिकारी हो तो देशकी माहरके अञ्चलि रक्षा करे ॥ ६ ॥

६८७ म मुकतं क्रिन्चिदंस्तु होता य अदिन्य शर्वमा नां नर्मस्वान् । अनुवर्नदर्वने वां हिन्दिमा नमुदित् स सुनिताय प्रयस्वान् ।

11 8 11

६८८ इयमिन्द्रं वरुणमष्ट में गीः <u>श</u>ार्वत् नोके तर्नयं तूर्तुजाना । सुरत्नीसी दुवर्वीति गमेम व्यं पात स्वन्तिभिः सद्दी नः

11 % 11

## [ 68 ]

( क्रियः - मैत्रावरुणिर्वालेष्ठः । देवता - वरुणः । छन्दः - विष्टृप् । )

६८९ थीग न्वंस महिना जन्ति वि यस्त्रतस्य रोहंसी चिदुवी। प्र नाकमृष्वं नुनुदे चहन्तं द्विता नक्षत्रं पृष्यंच्च भूमं

11 8 11

अर्थ— [६८७] ( एकतुः दोता क्रतिचन् अस्तु ) उत्तम कर्व कानेवाळा होता यहाँ विविधा जाता हो । हे मानिस्यो ! ( या दावसा नमस्यान यां ) जे बजरी युक्त भीर अवसे तुक्त देसे तम दोनोंकी सेवा काता है, वधा ( या हिनिष्मान् अवसे तां आवर्तयत् ) हो अवका यह कानेवाळा अवसी सुरक्षांक विवे जावको अवने वास बाता है, ( सा प्रयस्थान् सुविताय असत् इस् ) अववाद हे कर उत्तम एक प्राप्त करनके किये योग्य हाता है ॥ १ ॥

[६८८] (मे इयं गीः) मेशे यह स्तृति (इन्द्रं चरुणं अष्ट ) इन्द्र और वरुणको प्राप्त हो। मेरी स्तृति (तृतृताना तोके तनय प्र आवत् ) देवोंके पास जाकर हमारे बाकबरचोंको सुरक्षा करें। इस (सुरत्यासः देववीरिं गमेम ) बत्तम रस्तेमि सुर्गामित होकर देवोंक प्रश्लों आवें। (यूय सद्दा नः स्वस्तिभिः पास ) दम सदा हमारी कल्याणकारी साधनेंसे बक्षा करें। प्रभा

#### [ 28 ]

[ ६८९ ] ( अस्य जर्नृषि सिहमा धीरा ) इस वरुणके जीवन उनकी निज सिहमासे चैर्णवाके करोंसे युक्त हैं।
( यः उर्वी शोद मी चिन्न् जिन्नस्तेष ) जा वरुण विस्तीर्ण युक्तोक और भूकोकको हिपर करता है। ( युद्दरते नाक्ते )
यह विभाज सूर्यको और ( अस्व अक्षत्रे द्विता प्र नुनुदे ) वेजस्त्री नक्षत्रोंको दो समयोगि जो प्रेरित करता है। दिनमें
सूर्य और सन्नीर समय क्षत्रोंको प्रस्ति करता है नया ( सूप प्राथत् च ) भूमिको विस्तृत क्षया है।। १।।

भावार्थ- तो यह करनेवाहः हो, उसे यहका मिन जनहो तरहसै विदिन होगो वादिए यहा करनेवानेके पास पर्यास जब हो। बसकी अन्नका दान करनेका इच्छा हो, यस यहा करनेवानेका संरक्षण हो तथा यहास्याम सुरक्षित हो। ऐसा जानकही कत्तम फल प्राप्त करना है।। ५ ॥

देव गर्नोधी स्तुति पुत्र पीर्त्रोका संरक्षण करती है। देवींका वर्णन सुनकर शहर बादाण करनेके लिए मनमें स्कूर्ति कारण दोशे हैं किर तहत जाकाण करतमें मनुष्यकी सुरक्षा दाती है। पश्चान् वह बादमी क्लम दर्ग धारण करके, क्लम बच्ची और बर्डकारोंका धारण करके, तहाँ पक्ष हाता है, वहाँ जाता है। ५ ॥

दरमको कर्न्छ बदा प्रभावदाकी है। उपक वर्ष बदे प्रभावदाकी है। वह पूकोक लीर सूनोकको स्थारमान सुरिधर करता है। सूर्वको प्रशासित करके दिन बनाता है जीर जन्यकारके समय नक्षश्रीको प्रकाशित करता है। इसीने भूमिको ऐसी विशास बनाया है। यह दनता ईश्वरही है, जो यह सम करता है॥ १॥

| ६९० उत स्वयां नुन्या दे सं बंदे तत् कृदा न्व ननवर्रण भ्रवानि ।        |               |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|
| किं में हुव्यमहंगाना जुवेत कदा मृंळीकं सुमना अभि ख्यंम्               | 11 <b>२ ॥</b> |
| ६९१ पृच्छे तदेनी वरुण दिरक्ष् पो एरम चिकितुषी विष्टच्छंम्।            |               |
| समानमिनमें कवयंश्विदाहु स्यं ह तुम्यं वर्रणी हणीते                    | H 3 H         |
| ६९२ किणार्ग आम वरुण ज्येष्ठं यत् स्तोतारं जिथांपिम सर्वायम्।          |               |
| प्र तन्में वोचे। द्रुक्ष स्वधावो ऽतं स्वानेना नमंसा तुर ईयाम्         | #8#           |
| ६९३ अनं दुग्धा <u>नि पित्र्यां सजा</u> नो ऽतु या वृषं चंकुमा तुन्भिः। |               |
| अर्थ राजन् पशुत्रुषं न नायं मूजा वन्सं न दास्रो विमष्टम्              | # S. II       |

अर्थ — [ ६९.० ] ( उत स्वया तन्त्र सं चदं ) क्या में अपने इस शरीरसे वरण है आप बोलं है और कहा तत् वरूप अन्तः भुवानि , क्या में वरणहे अरदर दो त के हैं ( में हृद्य अहणानः अपन कि ) मरा क्या दवनीय दृष्य काथ रहित दोकर वरूप रशकार करेगा है ( कहा सुमनाः मृत्वीकं अभिक्यं ) क्या में तत्त्व विवासकाता होकर सुसद्धि वरूप हो देश सर्वृ है ॥ व ॥

[६:६] हे (वरुण) रुज्य! (दिह्यु तत् ए : पुच्छे ) जाननेको इन्छ। कार्क में बस अपने वापके विषयमें क्यसे प्रान्त हूं। (विष्ट्छं चिकित्यः उपो एमि ) में प्त्रनेकी इन्छाने विद्वानीक पास भी गया हूं, उन (कवयः चित् में समानं इत् आहुः) ज्ञानियोंने मुझ एक्की अत्तर श्यि। है कि (सर्थ वरुणः नुभ्ये हुणीते ह )

निश्चवसे यह वहण तुम्हारे अपर क्रोधित हुना है ॥ ३ ॥

६९२ ] दे ( वरुण ) वरुष ! ( कि ज्येष्ठं आतः आस्म ) स्या मेगा ऐसा कोई वदा मारी अपशब हुआ है ? ( यम् सखायं स्तोत्मणं जिद्यांशित ) जो त् अपने सक्य स्थात्र वारुक सुप्त जैसेका मा स्थारता है ? हे ( दुई म स्वधावः ) न द्वनेवाले जिल्ही वरुण देव ! यदि ( तत् से प्रकोचाः ) वद सेग पाय है तो सुसे कद दो जिस्से में ( अनेनाः तुरः नमसा त्वा अव इयां ) निष्याप वनका सत्वर नम्नतापूर्वक तुम्दोर पाम पास हो दे । ॥ ॥

[६९३] दे वहण ! (पिड्या नः द्रुग्धानि अवस्ता ) हमारं तिता मादिसे हुए द्रोदका हूं करा (वर्षे सन्भिः या चक्रम अवस्ता ) हमने अपने वर्षोसे किए जो तार शर्म कनका मा दूर करो । दे तानन वहण ! (प्रमुत्यं सायुं न अवस्ता ) प्रमुक्त करें करें कर प्रमुक्त निम्न वहण श्री । स्वाप्त विभाग पाप दूर करो । (व्यक्त विभाग विभाग अवस्ता ) रस्मीसे बच्छदेको केंग्डनेक समान इस दिन्छको पापसे वृद्धानो ॥ ५ ॥

में अपने पापंड निषयों सच सथ बार्त जानना चाहना हूं कि मैंने कीनवा पाप किया है जिसके कारण सुझ ने कह

हो रहे हैं। मेंने विद्वार्थीये भी पूछा तो सभी विद्वार्थीने एक स्थरते कहा कि तुम्हारे ऊपर प्रभुका कीथ है ॥ १ ॥

दे वक्त ! मुझये ऐसा कीमसा अपशाध हो गया है कि जो तू मुझे मारना धारना है है देव ! यदि मुझये कोई ऐसा अपराध हो भी गया हो तो वह मेरा एण मुझसे बना, जियसे में निस्थाप बनकर नम्नतापूर्वक तुम्हारे पास अन्ते ॥ प्र ॥

पिता-वितासदमें जो पाव हुए होते हैं हरका संस्कार हमार अगेर पर भी होता है। बाजकवरी वे ताब हमार बनदर आते हैं, उनसे बुटकारा प्राप्त करना बाहिए। जो पाव एम अपने शरीर में करने हैं, बबसे भी ब्रह्मारा प्रथम करना बाहिए मु थ ॥

भावार्थ — नया में परमेश्वरके याथ बोल सकुता है में हब प्रभुक्त शन्दर पहुंचूंगा है मेरा वर्षण किया हुआ स्था प्रभु स्वीकार करेगा है में प्रभुका साक्षातकार कब कर सकुता है येसे विकार मनके मनमें करते हैं। वह प्रभु दर एककी प्रार्थना सुनना है। वह परबेक व्यक्ति करवा है। बना भक्त में कुछ सी वर्षण करता है, बने प्रभु स्वीकार करता है। हिंद्यके निर्मेक होनेपर प्रभुका साक्षातकार होता है। र ॥

11 G 11

| ६९४ | न म स्वी दक्षी वरुण धुनिः मा सुरां मृत्य <u>ुर्</u> विभीदंको अ | चितिः ।                                  |
|-----|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|     | अस्ति ज्यायान् कनीयस उपारे स्वशंखनेदनृतस्य प्रयोता             |                                          |
| ६९५ | अरं दामो न पीळहुरे करा ण्यहं देवाय भूर्णयेऽनांगाः।             |                                          |
|     | असंतयद्वांचती देवी अयों गृत्स राथे कुवितेगे जुनाति             | ॥७॥                                      |
| ६९६ | अयं स तुम्यं वरुण स्वधावो हुदि स्तोम उपंश्वितश्विदस्तु         |                                          |
|     | जं नः अमे जम योगे जो यहत सर्ग वात स्वादिनीये क                 | ari - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - |

सर्थ - [६९४] है ( वरुष ) वरुष ! ( सः स्थः दक्षः त ) वह अपना । ज वह पापके किये काल नहीं होता। (ध्रीतः ) प्रगतिमें रुकान्ट होनेसे पाप्तें प्रवृत्ति होती हैं, ( सुरा ) मध्य, कराव, ( मन्युः ) कोज, ( विभीदकः ) ए ।, जूना ( अजिन्तिः ) अञ्चल, विक्त कराव्य कार्य न करनेकी वृत्ति ये पाप्तें प्रवृत्त करनेवाली प्रवृत्तिकां हैं। ( कर्मायसः व्यायान् उपारे अस्ति ; हीन पुरुषको श्रेष्ठ पुरुष पाल रहकर पाप्तें प्रवृत्त करता है नया ( स्वप्ताः चन अनुत्तस्य प्रयोता हत् ) निद्या या सुर्या भी अनुत या प्रयोत्ताहर करनेवाली है । ६ ॥

[६९५] (भीळहुचे भूर्णये) इच्हानोंको पूर्ण करनेवाले जीर भरण पोवण करनेवाले (देवाय) ईश्वरके लिये-वनण दश्की (अनागाः) निष्पाप होकर (अहं) में (अरं कराणि) सेवा करता हूं। (दासः न) सेवकके समान में ईश्वरकी सेवा करूंगा। (अर्थः देवः आंचनः अचनयत्) वह श्रेष्ठ देव हम जज्ञानियोंको प्रेरित करता है। (कवितरः गृग्त राम जुनाति) वह विक ज्ञानी ईश्वर स्तोगाको धनका जोर प्ररित करता है। ७॥

[६९६] े (स्वधानः नहना ) जस पास रक्षतेत्राके वहण ! (तुप्रयं अयं स्तोमः )तुम्हारे क्षिये यह स्मेंत्र (हादिचित् सु उपिथतः असतु ) हरपमे वत्तम रीतिसे रहुवेत्राका हो । तुम्हारे क्षिये यह हर्ष्याम हो । (ताः सिमे शं ) हमारे क्षेममें कर्ष्याण हो बीद (ताः योग्ने शं अस्तु ) हमारे काममें मी कश्याण हो । ( सूर्य ताः स्वहा स्वासितिमेः पातः ) तम हमारा सदा कस्याणके पाधवांने मंगक्षण करो ॥ ८ ॥

भाव थे — प्रगतिमें द्रवादद होतेसे पापमें प्रदूश्त होती है। सुरा पीते, कोथ, बुना कीर अञ्चानते पाप बस्त्र होता है। जब मनुष्यको प्रपतिमें कोई बाधा बस्त्र बरता है, यब मनुष्य बाधा उत्पन्न करतेवानेके प्रति सम ही सन देव करता है। जब मनुष्य करतेवानेके प्रति सम ही सन देव करता है और यह देव हो बसे पापमें प्रदूत करता है। वक्षा कोटेको पापमें प्रदूत करता है। वक्षा निर्वतको तथा शानी मन को बाधों प्रदूत करता है। विद्या सुर्वा और अक्ष्य व सो पापक स्वर्तन हैं है है है ।

मक्तका सिक्ष्याओंको पूर्ण करनेवाके सबका मरमयोगण करनेवाले ईश्वरको सेवा में निस्ताय होकर करूँ। परसेवार सबका पाठक है और सबको निष्याय बनानेवाळ। है, इसक्तिय कमकी सेवा करनेसे मनुष्य निष्यार बनता है। वह बेह देव कशानिबोंको ज्ञान देकर सन्दर्भमें प्रेरित करता है और कम्द्रें धन-प्रासिकी जोर प्रेरित करता है। ७॥

इमार केसमें भी इमारा साथा करनाण हो प्रश्त की हुई बरदानों ही श्वा करने के केस कहते हैं। वह केब इसारे किए करनेवाला हो। तथा नवाल करनेवाला हो। तथा नवाल करनेके किए जो इस प्रयस्त करते हैं, उनसे थी इसारा करनाण हो तथा इसारी नेवा प्रभुको प्रमान करनेवाली हो ॥ ८ ॥

## [60]

( ऋषः मैत्रावरुणिर्वसिष्ठः । देवता- धरणः । अन्दः- त्रिष्टुपः । )

६९७ रहेत पूर्वा वरुणः सर्वीयः प्राणीमि समुद्रिया नदीनाम् । मर्गो न मृष्टो अवैतीऋताय अनुकारं महीरवनीरहेभ्यः

11 \$ 11

६९८ आतमा ते वातो रज आ नंत्रीनोत पुशुर्न भूर्णिर्यवेसे समुवान । अन्तर्मुही बृंट्री रोदंसीमे विश्वां ते धार्म वरुण प्रियाणि

43 11

६९९ परि स्पश्चे वरुंणस्य सार्दिष्टा उमे पंत्रवन्ति रोदंमी मुमेके । ऋतावांनः कवयो यज्ञवीराः प्रचेतसो य इष्यंन्त मन्मं

11 \$ 11

#### [ 20 ]

अर्थ — [६९७ यह ( वहणः देवः सूर्याय पद्यः प्र रहन् ) बहन ब्वने सूर्वते लिये मार्ग नियत हर दिया है। ( नदीनां अर्णीस्त समुद्धिया प्र ) नदियों के तह प्रवाह समुद्रके वन चुके हैं। ( स्तरिः अर्थतीः सुद्धः न ) बोहा जैसा बोहियोंके पास दीवना है, उस त्यह ( ऋतायन महीः अवनीः अहभ्यः चकार ) ग्रीप्र जानेवाले सूर्यने बही सिजबोंको दिनोसे प्रवक् निर्माण किया है। यह वे प्रस्तर जुदे हैं। एकके पीके यूसरा क्या है।। १।।

[६९८] (ते वातः आत्मा) वेश भारमा वायु है। वह वायु (रजः आ भवीनोत् ) घुकिको चारो कोर हवाता है। (पशुः त यवस सन्सवान् ) पशु जैसा धाससे भड़वान् होता है, इस वरह (भूकिः) भरण पोषण करनेवाका पशु महावान् है। है वरूण ! ( इसे मधी बृहती कोर्स्स ) ने वह चुकोक बोर मूकोककं (अन्तः ) मध्यसे (ते विश्वा चाम प्रिवाणि ) तेरे सब स्थान एक कोर्गोको प्रिव हैं ॥ २ ॥

[६९९] (वदणस्य स्पद्याः समिद्याः ) वरुनके चर प्रशस्त गतिवाने हैं। वे (सुनेके उमे रोदसी परि पर्यन्ति ) सुन्दर स्पवाके युक्तेक और मूक्तेकका निरीक्षण करते हैं। (वे ऋतावानः कवयः वस्त्रधीराः प्रचेतसः ) को सरक्ष्में कर्जा आगी वज्ञ करनेवाने विशेष कृतिमान होते हैं, जो (मन्म इचयन्त ) स्तोत्र पाठको प्रभुतक पहुंचाने हैं बणका भी वे वह निरीक्षण करते हैं॥ ३॥

साधार्य— परमेक्टने स्वंदा मार्ग नियत कर दिया है, बृष्टिका उक निदयों द्वारा समुद्रमें जाता है और समुद्रक्य हो जाता है। स्वं वीवता है उस बारण दिन और शश्री प्रथक् होती है। स्वं जिस तरह अपना मार्ग नहीं खोबता है, इसी तरह सजन भी अपना मार्ग न खोडें। बृष्टिका जक निस तरह समुद्रमें जाकर पुकरूप हो जाता है, बसी तरह सबका नीवन प्करूप हो। घोडा जिस तरह घोडोंकी तरफ आकर्षित होता है, इसी तरह को प्रश्च पुक् प्रदेकी तरफ प्रमक्ते बाहर्षित हों। जिस तरह विक-नात प्रस्पर संगत हैं, इसी तरह की-प्रत्य प्रस्पर संगत रहें ॥ १ ॥

बह बाबु सब विश्वका प्राण है। वह बारों जोर भृष्ठिको बढाता है सथवा अन्वरिक्षको बृष्टिके उकको कावा है। सबका पोक्रम करनेवाका प्रशु सब प्रकारके जबसे युक्त है, इसकिए कसके सब स्थान मानवींको भिव होते हैं। जारमा सबका प्रेरक है, वह सब वारीरको चकाता है, उसी वरद सब विश्वको वह वायुक्तपी शाम चकाता है ॥ २ ॥

बक्रमके गुण्तका सर्वत्र गमन करते हैं और सबका निरीक्षण करते हैं। विकासरेंसे बनकी गति दोती है और वे ज्ञानी रक्षकर्ता कवि सक्का भो निरीक्षण करते हैं। कोई भो वनके निरीक्षणसे नहीं सूदता। जो कब्छा कान करते हैं वे पुण्यके सामी दोते हैं और जो बुरा कमें करने हैं, वे पापके भागो होते हैं ॥ १ ॥

| 900 | जुवार्च में वर्रुणो मेथिराय विश्व तामाध्यो विभवि ।              |      |   |     |
|-----|-----------------------------------------------------------------|------|---|-----|
|     | विद्वान पदस्य गुद्धा न बीचद् युगाय विश्व उपराय विश्वन           | - 11 | 8 | -11 |
| 908 | तिस्रो बाबो निर्दिता अन्तर्रसिन् तिस्रो भूमीरुपराः पाईभानाः ।   |      |   |     |
|     | गृत्सी राजा वरुंणबक्र एवं दिवि बेह्सं हिंर्ण्ययं श्रुमे कम्     | H    | ч | 11  |
| ७०२ | अब सिन्धुं वर्षणो धीरिव स्थाद् द्रप्सो न खेवो मृगस्तुविष्मान् । |      |   |     |
|     | गुम्भीरबंसो रजेसो विमानः सुगुरक्षत्रः सतो अस राजा               | - 11 | Ę | II  |
| 500 | यो मृळयांति चुकुषे चिदागी व्यं स्थाम वरुंगे अनीमाः ।            |      |   |     |
|     | अर्तु वतान्यदितेर्क्षभन्ती यूपं पति स्वस्ति मिः सदी नः          | H    | 9 | 11  |

अर्थ— [ ७०० ] (मेघिराय मे वरुणः उवाच ) पुनिमान मुझसे नरुजने कहा था, ( अध्या निः सप्त साम विभाति ) गौकें तीन गुना सात अर्थात् इक्षीम नाम होते । श्रीवशी, वाणी तथा गौके नाम इक्षीम हैं । ( विद्वान् विमः ) उस कानी दुद्भिन वरुजने ( उपराय युगाव शिक्षन् ) समीर थानेशके नपने शिष्यको सिकानेकी इच्छासे ( पदस्य गुद्धा न वोचत् ) पदके गुप्त रहस्तोंको जैसा कहते हैं वैसा कहा । वैसा उपदेश किया है ॥ ७ ॥

[७०१] (अस्मिन् अन्तः तिस्रः धायः निहिताः ) इसके मध्यमें तीत गुकोक हैं । गुकोक तेन विभाग हैं। (तिस्रः भूमीः ) तीन भूमिनां हैं। भूमिके तीन विभाग हैं। (उत्तराः वस्तिधाः ) वनमें छः विभाग क ऋतुवीके कारण हुए हैं। (गृत्सः राजा वस्ताः ) प्रवंसनीय राजा वस्ताने (यतं हिर्ण्यं कं प्रेंतां ) इस सुवर्ण जैसे सुवानां

वेक्सबीय सूर्वको ( दिवि शुभे चके ) युक्तेको सब कोकोका दित करनेवाके सूर्वको किया है ॥ ५ ॥

[ ७०२ ] ( वरुणः योः इव सिन्धुं अवस्थात् ) वरुणने भाषाझके समानही समुद्रकी स्थापना की है। यह यहन ( द्वप्तः न ओतः ) सोमस्तके समान नीरवर्ण है, ( सुगः तुखिध्यान् ) गौरस्तके समान वक्ष्यान् है। ( गंभीर-श्रांसः रजसः विमानः ) विशाव प्रशंसावाका जीर बन्दरिसका निर्माण करनेवाडा ( सुपारद्शाः अस्य सतः राजा ) वक्षम शितिके दुःबक्षे पार करनेवाका जिसका वक्ष है और वह इस जगतका प्रकाल राजा है ॥ ६ व

[ ७०३ ] (या आगः चक्रुषे चित् मृळयाति ) जो पार करनेवाक्षेको मी शुक्ष देश है। इस ( वरुणे वर्ष अनागाः स्याम ) वरुणमें हम विष्णाप होकर रहेंगे, निवास करेंगे। ( अदितेः अतानि अनु अधन्तः ) नहीन वरुणके वर्षोका हम संवर्षन करेंगे। ( यूर्ण नः सदा स्वस्तिभिः पात ) तुम हमारी सदा करपाण करनेके सावनोसे सरका करो ॥ ७ ॥

अध्यार्थ- पृथ्वी, बाको तथा गौके इस्कील नाम हैं। कल जानी बुद्धिमान् वरुपने अपने मकको पत्के गुल रहस्य

बताबे । ईशाने ज्ञानिबोंक हृदयमें संत्रोंके गुप्त पर्देके रहस्वोंको स्पष्ट किया ॥ ७ ॥

वक्नने सूमिके पासका सध्यका तथा इनके बीचका पेसे बाकाशके तीन दिमान किए। उसी तरह समुद्र दीर परकी सूमि, पर्वत किकार्गकी भूमि तथा उन होनोंके बीचकी पूमि इस प्रकार तीन तरहनी भूमियोंका निर्माण किया। इस प्रकार की तरहनी भूमियोंका निर्माण किया। इस प्रकार की तिर्माण करने किया। इस सबका राजा परमेश्वर है। उसीने सबका करवान करने के किए जाकाशमें सूर्यको स्वापित किया। ५ ॥

परमेश्वरने जिस तरह बाकायको ऊपरदी स्थापित किया, जसी तरह समुद्रको बसके योग्य स्थापित किया। यह मशु निकारंक है, बढवान् है, प्रशंसनीय है, बन्तरिक्षका निर्भाता है, इसका सामर्थ्य अपासको दुःवासे पार करानेवाका है और यह सब अगत्का राजा है है ६ ॥

परमेश्वर दक्षालु है, जल: वह पार करनेवाकेको भी सुक देखा है। इस निष्पार बनकर परमेश्वरके पास रहें। परमेश्वरके

नियमोंका इस पाक्य करें और इस सुधी हों ॥ ७ ॥

## [ 66 ]

(अधि - मैत्रावहणिर्वसिष्ठः । देवता - वहणः, ( णाशिवमोधनी )। छन्दः - जिप्रुप् ।)
७०४ प्र शुन्द्धुतुं वर्हणाय प्रेष्ठां मृति विसिष्ठ मेळिहुपे मरस्व ।
य हें मुर्वाञ्चं करिते पर्जतं सहस्रांमधं प्रवंणं बृहत्तिष् । ॥ १ ॥
७०५ अधा न्वस्य संदर्ध जगुन्वा नुमेरनीकं वर्हणस्य मंसि ।
स्व पेददर्भन्नधिपा छ अन्धो ऽभि मा वर्षुद्देश्चर्य निनीयात् ॥ २ ॥
७०६ आ यद् कृहात् वर्हणश्च नावं प्र यत् संमुद्रमीरयांव मर्द्यम् ।
अधि यद्षां स्नुभिक्षरांच प्र प्रेङ्क हें द्भायात्वे शुभे कम् ॥ ३ ॥
७०७ विसिष्ठं ह वर्हणो नाव्याधा हिंपै चकार स्वषा महीनिः ।
स्नोतारं विप्रः सुदिनुरवे अद्धां यासु धार्वस्तृतन्त् यादुवासंः ॥ ४ ॥

[ 66 ]

अर्थ — [ ७० . ] हे विसर्थ ! (मीळहुने वरुणाय ) बामनापुरक वरून देवके किवे (शुन्ध्युवं प्रेष्ठां मिति प्र भारत्य ) ग्रुद करनेराली थिय स्तुति वरो । (य: ) ओ वरून (यजने सङ्ग्रामधं मृहन्तं वृपण हैं ) यजनीय, सहस्रों वकारके धनसे युक्त वहं बळवान इस स्वैका (अर्थाञ्चं करने ) हमारे सम्मुख करता है ॥ १ ॥

[ ७०५ ] ( अब अस्य वरुणस्य संदर्श अगन्तरम् ) अब में इस वरुणके सुंदर दर्शनको यास कर जुका हूं और (असे: अलीकं मंसि ) अपिको न्यानानोंका वर्णन करता हूं ( यत् स्वः अष्टमन् सन्धः अधियाः ) जब सुबकर प्रथरपर सोमका रस विकास कर वरुण विकासमाणमें पान करने हैं, तब ( मा दश्ये खुः सभि निनीयात् उ ) मुप्ते अपने दर्शनीय सुंदर क्ष्यको दर्शते हैं ॥ १ ॥

उन्हें में और (चरुणः च ) वरुण देव ये दोनों (सार्थ सा रुद्दाव ) औदायर सास्त होते हैं और (समुद्धें प्रदेश प्र ईरयाव ) समुद्रमें नौडाको इस चड़ाते हैं, (यन् आगं क्तुप्तिः ) यह इस जलेकि सध्यम् सम्य बीकाओंक साम (आधि चराव ) विचरते हैं तम (शुभे के प्रेंखं प्र ईखियाबहें ) कर्याणके किने स्टेपर इस केवते हैंसे

Bit Engu

[ ७०७ ] ( यसिष्ठं ह चरुणः ) वसिष्ठको वरुणने अपनी ( नानि जा अधात् ) नैकायर चढाया कौर ( सु-अपाः सहोक्षिः आर्थ चकार ) उसको कत्तम कर्म करनेवाळा ऋषि अपने सामध्योस बनावा ( विमाः स्तोतारं आदां सुद्दिनत्वे यात् ) शानी वरुणने स्तोतपाठक विमादको दिनोमेसे बनम श्रुप दिनमें सफ्छ धर्मकर्ता बनावा । भीर ( खाषः यात् उपसः यात् ) दिन और दया राजियोको गतिमान् बनाकर ( ततनन् ) फेंका दिया । कावको निर्माण किया, इनमें यह साचक प्रास्ट्यको प्राप्त करे ऐसी योजना वरुणने बनावी ॥ ४ ॥

आवार्थ- प्रमुक्त अन्ति ववासक्क हृद्यको शुद्ध करनेवाली और बुद्धिको प्रेमयुक्त बनानेवाली होता है। वो ईमर सूर्यको हमारे सामने ववस्थित करता है, वह बदा ही सामध्यशाली है, इसोक्रिय वह स्तुतिके योग्य है ॥ १ ॥

बज्जन्यानमें लग्नि प्रशीत किया जाता है, सोमका शर विकास जाता है, बदल देवकी वह दिया जाता है, तब बसका

रूप वाधिक संदर रीक्सा है॥ २ ॥

मक्त और बदण एक ही मौबारर चडले हैं, यह मौका समुद्रमें वरंगों के बारण उत्तर बीर नीचे होती है। इस गतिमें बाशम्य और बद्ध्यानकी प्राप्ति है। अब बीद इस शरीरक्षणी मौबामें बाता है, उसी मौकामें परमेश्वर भी बद्धानेवादा बैठता है, वह मौका संसारक्षणी सागरमें बढ़ाई आती है। बानेवाडे सुखदु:क्षरूपी तरंगों के कारण यह शरीरक्षणी भौका भी बस्त और अबनत होती रहती है। पर यह बदस्या मनुष्यको करमाण एवं बानम्य प्रदान करनेवाडी होती है व ने ॥

यह अरीरकृति मौका ईश्वरने चढाई, यस बीकापर साचकको विडाया और वसे आनी तथा कर्मका कर्णा बनाया। साथई। काकका निर्माण करके श्वम दिनोंका एउन किया याकि इन श्वम दिनोंसे उत्तम कर्म करके यह और क्षतम स्याप पर पहुँचे ॥ ॥ ॥ ७०८ को त्यानि नी सख्या बंभूबुः सर्वाबहे यहंबुकं पुरा चित्।
चुहन्तं माने बरुण स्वधावः सहस्रंहारं अग्रमा गृहं ते ॥ ५॥
७०९ य आपिनित्यां वरुण प्रिया सन् त्वामागांपि कृणवृत् सखा ते।
मा तु एनेस्वन्तो यक्षिन् भुजेम यन्धि च्या विष्टा स्तुवृते वर्कथम् ॥ ६॥
७१० ध्रुवाश्चे त्वासु क्षितिष्टं क्षियन्तो व्यक्तित् पार्श्च वरुणो भुमोचत्।
अवा बन्जाना अदितेरूपक्षांत् युगं पात स्व स्तिश्चिः सदा नः ॥ ७॥

[ 69 ]

्कःषः - मैशायकणिर्वसिष्ठः । देवता - वदणः । छन्दः - गायत्रीः, ५ जगती ' ) ७११ मो वु बंहण मुनमर्थ गुर्द गांत्रस्रद्दं गंगम् । मुळा सुक्षत्र मुळर्प ॥ १॥

अर्थ - [ 30८ ] हे ( वहण ) वहल ! तानि मां सक्या के वभूव ) वे वमारे मित्रमान महा वहां वने वे हैं ( पुरा चित् यत् अवृक्षं तत् सचावहें ) पाणीन कावका हिसारित तो सक्य है वह इम चाहते हैं। वे ( स्वधावः ) वापनी निज्ञ घारण शक्ति पुष्कं वहल देव ! ( ते वृहत्तं मातं ) में तरे वहे परिजाणवाके ( सहस्रद्वारं गृहं जगम ) सहस्रां द्वारोवाके घाको जाना चाहता हूं ॥ ५ ॥

[ ७०९ ] है ( ६६ण ) वरुण ! ( यः नित्यः आपिः । जो यह व'सह तुम्हारा नित्य बन्धु नीव ( ते सखा प्रयास्त्र ) तुम्हारा प्रिय भित्र होता हुना भव ( त्यां आर्गासि कृणवत् ) तुम्हारे संवधते योहसे नपराध करनेवाका हुना है । है ( यिह्निन् ) पूजनीय देव ! ( ते प्रतस्वन्तः भा भुतेभ ) हम तुम्हारे हैं, इसिक्षेप हमसे पाप होनेपर भी क्सका भाग हमें करना न पढ़ ऐसी कृपा करो । ( विश्वः स्तुवत वक्ष्यं यंधि सम ) तुम वानी हो इसिक्षेप सुद्ध जैसे तुम्हारे अक्षक किये क्षम मुन्दाय। पर है हो ॥ ६ ॥

[ ७१० ] ( ख्रुवासु आसु क्षितिशु क्षियन्तः ) हम स्थायी भूपदेशीते सहनेवाके हम ( त्वा ) दुन्हारी मक्ति करते हैं। वह ( वहकः अस्मत् पार्शां वि सुमीचत् ) वहज हमें अपने पाससे खुडारे । ( अदितः उपस्थान् अवः वन्यामाः ) अहीन वहजसे हम अपना सरक्षण शास करते हैं। ( श्रुयं तः स्थस्ति।भा सदा पास ) दम इसे कस्याणके

काषनोसे सदा प्रशिक करो ॥ ७ ॥

[ ७११ ] हे वरुण राजन् ! ( आई मृस्मयं गृहं मो गर्म ) में मिहोके घरमें रहणा नहीं चाहता, परंतु ( सु ) सुदर घर रहनेक किये चाहता हूं। हे ( सुक्षत्र ) बत्तम क्षात्रबढ़वाके प्रमो ! ( मृळ्य ) मुझ बुका कर, ( मृळ ) कार्नदित कर ॥ ३ ॥

भावार्थ— बीद और ईश्वरक बोच मित्रता प्राचान है, सनातन है, वह कद हुई किसीको भो पता नहीं। इस बोनोंकी सित्रतामें निष्कपटता है। यह मित्रता सदा स्थिर रहे, ऐसा यह नीव चाइता है। बसकी इच्छा सदा प्रभुके विभाक परमें रहनेकी होती है ॥ ५ ॥

अक कहता है— दे प्रसो ! मैं तुम्हारा समातन पम्यु हुं तुम्हारा विष मित्र हूं। अब मुझसे योडेसे अपराध हुए तो क्या तुम मुझं तथके क्रिये दण्ड दांगे ! मैं तुम्हारा भक्त हूं, तुम्हारों मित्र अब भो कर रहा हूँ, इसकिए बोडेसे पाप होनेपर भी मैं तुम्हारा ही मित्र बनकर रहूँ, पेसा करें ॥ ३ ॥

यह अनुष्य भरीर व्यक्ति हुए भी विधरमा प्रतीत होता है । इस बारीरको पाकर अनुष्य परशाध्याकी ही सक्ति करें । परमारक्षाकी अक्ति करने पर अनुष्य हर तरहके चन्त्रवींसे मुक्त हो जाएगा । तब बसे सर्ववक्तिमान् परमारमाके

सरक्षण प्राप्त होंगे । 👁 🗈

सनुष्य सदा प्रमात्माकी मक्ति करके देशवे प्राप्त करे । वह सदा बालीशान प्रसिद्धी रहनेकी ह्य्का करे । इस प्रकार पैक्षवे प्राप्त करके सदा प्रष्ट एवं स्वस्थ होनेका प्रयत्न करे क्योंकि जिसके जन्दर यक होता है, वही दूसरोंको सुका कर सकता है ॥ ३ ॥

| ७१२ यदेमि प्रश्कुरिकेत इति इमातो अदिवः । मुळा सुक्षत्र गृळयं        | 11 2 11 |
|---------------------------------------------------------------------|---------|
| ७१३ कत्त्रः समह द्वीनता प्रतीपं जनमा श्रुचे । मुळा सुंश्रुत्र मुळपं | म≉म     |
| ७१४ अयो मध्ये तिन्धवांसं तृष्णांविदअतिवारंम् । मृळा संक्षत्र मृळयं  | 3 8 H   |
| ७१५ यत कि चुदं वंहणा देव्ये जने डिमहोहं मेनुष्या श्रेश्रांमसि।      |         |
| अचित्री यत् तत् धर्मा युयोपिम मा नुस्तस्मादेनंसी देव शिरिषः         | H 4 H   |
| [९0]                                                                |         |

(अधिः- मेशवर्शविसिष्ठः । वेसता- वायुः, ५-७ इन्द्रवायू । उन्दः विष्टुप् ।) ७१६ प्र वीर्या श्चियो दद्विरे वर मध्वर्थुभिमधुंगन्तः सुतासंः ।

वह वायो नियुती याग्रच्छा विका सुतस्यान्वंसी मदीय

0 % B

अर्थ - ( ७१२ हे ( अहिताः ) पर्यतके किलेने रहनेवाके ! ( यहा ध्याहा हिता म ) जब बायुसे सरपूर भरी चनके । चैकीके समान में ( प्रस्पुतन् प्रांस ) स्फुशण प्राप्त करक चक्ता हू तब हे ( सुक्षत्र ) उत्तम क्षात्र वेजवाके ! ( मृळ भूळय ) एसे सुला करो, मुझ जानंदित करो ॥ २ ॥

[ ७१२ ] हे ( समह शुचे ) धनवात् कीर पवित्र ! ( क्रत्याः दीनता प्रसीपं जगम ) कर्म करनेकी दीनवादे कारण मैं प्रतिकृत परिश्वितिका भास हुना हू । हे ( सुक्षण ) क्लम शायतेनवाके ! ( मृळप ) इसकिये मुझे सुकी करो, नार्विद्य करो ॥ ॥

। ७१४ । (अयां मध्यं तास्थवास ) उक्ष प्रवाहोंके मध्यमें में हूं तो भी मुझ जैसे ( जरितारं तृष्णा अविद्तु ) स्तोता मकको प्यास वय रही है। ( लुक्षत्र ) दे कात्र तेजवाके ! ( मुळय ) इसकियं मुझे सुबी बरो, आवंदित बरो ॥ ॥

[ ४१५ ] है ( वहण ) वहण ! ( देवंद जने यत् किंच ) दिग्व अनोंके संबक्षमें जो भा दुछ ( मनुष्याः अभिद्रोहं घरामिल ) हम अनुष्य दोढ कर रहे हैं तथा ( अखिसी तथ यस् धर्म युयोपिम ) बद्धानी जवस्थाने वेरे कर्तवका जो हम कांव करते हैं, हे देव ! ( तस्मात् पनसः नः मा रीरियः ) उस पावसे वृत्र हमारा नाम न कर ॥५॥ ( ९० )

[ ७१६ ] हे (वायो ) वायो ! (वीरया वां अर्थ्यप्रीक्षिः शुक्यः मधुमन्तः सुलासः ) तुम बीरके विवे वायप्रीको द्वारा शुद्ध अपुर सोमाम ( प्र इद्विरे ) दिवे जाते हैं। बतः हे वायु ! (जियुतः वह ) वावियोको बोतो, (अच्छ याद्वि ) इमार पास वायो । और ( मदाय सुतस्य अन्धसः विव ) वानेदक किये सोमरस रूप वयरसम्बर्ध पान करो ॥ ३ ॥

भावार्थ— मनुष्य किन्ने जैसे सुरक्षित स्थानमें रहे और शत्रुजोंसे जवना बचाव करे । जिसमें स्कृत्य है, बस्ताह है, बाही प्रयान करके वचांत प्राप्त करता है । दु:बासे पार होनेक तीन साधन हैं- सुरक्षित स्थान, बाह्मिक वक और उस्ताह ॥ २ ॥ प्रशास्त कर्ष करनेकी शिविचता ही मनुष्यकी बचनित करता है, इसकिए इस तरहकी दीनताको कोई मनुष्य बपने पास बाने व है ॥ ॥

जिस तरद कोई पान में रहकर मां प्यासके वहणे, उसी तरद यह श्रीद मी परमारमांके जानम्बद्धांतरमें रहते हुए भी आनन्दके जिए तक्ष्यता है तथा दुःश्री दोता है। पर उसका दुःश्रा अब सीमाको पार कर जाता है, तक परमारम असे जानम्बद्धा भागी बनाता है ॥ ७ ॥

मनुष्योंका यह साभाव ही है कि वे दिश्य अमेंसे सदा होई किया करते हैं तथा सदा क्यानमें रहकर अपने अपने कर्तन्यका कोप करते हैं, वर्धात् अपने कर्तन्योंको नहीं करते। यह पाप ही है, अनुष्य हस पापसे अवनेका प्रयस्य न की ॥ ५॥

है वायो ! तुम वीर हो, इसकिए तुम्हें बध्वर्युगन बुद्ध मधुर संभास प्रदान करते हैं, बतः तुम हमारे पास नामो भीर इस सोमरसस्य जनका थान करो ॥ १ ॥

| ७१७ | र्दुशानाय प्रदुति यस्त आन्ट् श्रुवि सोम श्रुचिमान्तुस्य वायो । |        |
|-----|----------------------------------------------------------------|--------|
|     | कृणोपि नं मर्व्यंषु प्रश्नुस्तं जाताजाता जायते बाज्यंसा        | ा २ ॥  |
| 910 | राये नु यं जज्ञतू रादंसीमें राये देवी धिवणां घाति देवम् ।      |        |
|     | अर्थ बायुं नियुर्नः सथत् स्वा उत श्रेतं वर्धंधिति निरुक        | 0 3 11 |
| 999 | उच्छन्नवर्मः सुदिनां अस्प्रितः उरु व्योतिविविदुदीव्यानाः ।     |        |
|     | मरुषे चिद्वे मुशिजो वि वेब न्स्तिपामते श्रिवेः सस्मापः         | 0.84   |
| ७२० | ते सत्येन मर्नेषा दीष्यांनाः स्वनं युक्तास : कर्तना वहन्ति ।   |        |
|     | इन्द्रेनायु वीर्वाह् रथे वा मीश्चानयोर्मि पृक्षः सचन्ते        | H M 1  |

अर्थ— [ 3१ ) हे ( खायो ) अयो ! ( ईशामाय ते प्रहुति यः आनट् ) ईश्वर रूप तुमको माहुति जो हेता है। हे ( शुचिपाः ) शुद्ध रमका पान कानशके ! ( तुभ्यं शुच्चि सोम ) पुन्होरे किये जो शुद्ध सोमन्स देता है (तं मर्त्येषु प्रशस्ते कृषोषि ) उसको तुम मर्त्योते मर्तसभीय बना देवे हो और वह ( जातः जानः ) सर्वत्र प्रसिद्ध होकर ( अस्य वाजी जायसे ) इस पनको माह करनेवाका दोवा है ॥ २ ॥

[ ७१८ ] ( इमे रोद्सी यं राये जलतुः ) इन काता पृथितीने जिस वायुकी ऐवर्षके छिये निर्माण किया, इस ( देवं शिषणा देवी राये भाति ) देवकी लेक्सी दुदि भनक छिये भागण करनी है। ( अभ्र स्वाः नियुतः वायुं सम्बन्ध ) वपना सादियां इस वायुकी सेवा करती हैं। ( उत श्वेत वसुश्चिति निरंके ) बीर वे इस तेजस्वी भनका भागण करनेवाडेको दरिवंके पास पहुंचाती हैं। । तब वह इसका भन देवर भनी मना देता है। ] ॥ ३ ॥

[ ७१९ ] इनके किये ( अरिवाः खुदिनाः उद्यतः उच्छन् निकार दिनोंकी क्याचे प्रकाशित हो गयी हैं । वे दिन ( दीक्यामाः उद्य ज्योतिः विविद्धः ) प्रकाशित होकर विकेष प्रकाशको प्राप्त हुए । करदेने ( उदि।ज गव्यं उत्वेच विवक्षः ) इच्छ। करके गोजीक समूहको प्राप्त क्रिया । (तेषां प्रदिवः आएः अनुसन्तुः ) उनका युकोकसे मार्वे अक प्रवाहोंने मनुसरण क्रिया । अक प्रवाह पदने क्षेत्र ॥ ७ ॥

[७२०] (से सत्येम प्रतम्या दीध्याताः) वे सत्यित्व प्रतमे प्रकाशित होनेवांके । स्वेन ऋतुना युक्तासः वहन्ति ) जपने वक्क साथ संयुक्त होनेके किये अपने रमको सकाते हैं। हे (इस्ट्रवायु) इस्ट्र कीर वायो ! (वां ईशावयोः वीरखाई रथ ) जाप स्वामी जैसोंके वीर बैठनेवाके रथको वे वहाँ के चक्कते हैं नहां (पृक्षः आभ सन्ताने ) जक्का प्रतम होता है ॥ ५ ॥

भावार्थ— हे बाबो ! जो तुर्दे ग्रुट् मोमरस देवा है, इसे तुम मनुष्योंमें प्रशंसनीय बनाते हो और वह सर्वेत्र प्रसिद्ध होकर इस धनको प्राप्त करनेवाळा होता है ॥ २ ॥

जिस प्राणशक्तिरूपी वायुको परमारमाने कराब किया, इसे बुद्धि भारण कर है। ऐश्वर्यशास्त्रिणी होती है। ये घोडियाँ-रूपी इण्डियाँ इस प्राणशक्तिकी सेवा काली हैं और उससे तेजरूपी भन मास करती हैं।। ३ ॥

जो मनुष्य पाणप्रक्तिसे युक्त होका करलाइसे सम्बद्ध होत हैं, हनके किए दिन विशेषक्ष्यसे प्रकाशित होते हैं, हनके किए दिन विशेषक्ष्यसे प्रकाशित होते हैं, हनके किए विश्व प्रकाशित होती है, उनके किए जक प्रवाह बहुते हैं, । जो सनुष्य संशा करणाहसे पूर्ण होता है बही इस प्रकृतिमें सर्वत्र सीम्ब्यंक द्वीन करता है । उसे दिनके प्रकाशमें परमात्माका तेन जीह निद्यों के तक प्रवाहीं में परमात्माकी गति ही दिखाई देती है ॥ ॥ ॥

जिनका मन सत्यसे प्रकाशित होता है, वे यक्ष अर्थात् उत्तम कर्मसे संयुक्त होते हैं। जो नाने वाशिरका स्थानी होता है, बसे इन्द्र और वायु अर्थात् जीवारमा और प्राणशक्ति ऐसे स्थान पर के अते हैं, जहां सदा अब सर्थात पोषण बाह्य होता है है प

| ७३१ | र्ड्जानासं ये दर्धते स्वंणी गोभिरसेमिर्दस्मिहिरंण्यैः ।                                 |    |   |    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|---|----|
|     | इन्द्रवायू सुरया विश्वमायु रविद्धिर्विरेः पृत्तेनासु सह्यः                              | 11 | Ą | -0 |
| ७२२ | अर्वन्तो न अर्वसी भिर्श्वमाणा इन्द्र <u>वायू संष</u> ुतिभिर्वसिष्ठाः ।                  |    |   |    |
|     | बाज्यन्तः स्ववंसे हुवेम यूयं पात स्वस्ति भिः सदौ नः                                     | 4) | 9 | II |
|     | [98]                                                                                    |    |   |    |
|     | ( ऋषः- मैत्रावरुणिर्वसिष्ठः । देवता- १, ३ वायुः, २,४-७ इन्द्रवायु । छन्दः- त्रिष्टुप् । | )  |   |    |
| ७१३ | कुविद्रक्त नर्ममा ये वृधासंः पुरा देवा अनवद्यास आसन्।                                   |    |   |    |
|     | ते <u>नायने मतंत्रे नाधिताया " इत्रोसयञ्चलसं स्</u> रेपेण                               | ł  | 8 | H  |
| 850 | जुञ्जनतां द्वा न दमांय गोपा मामर्थ पाधाः शुरदंश पूर्वीः ।                               |    |   |    |
|     | इन्द्रंबायू सुष्टुतिवानियाना मांड्रीक्सपीट्टे सुवितं च नव्यम                            | 11 | ₹ | 11 |

अर्थ — [ •२१ | हे ( इन्द्रवायू ) इन्द्र बीर वाथो ! ( ये ईशानासः ) जो स्वामी ( गोभिः सम्बेः वसुभिः हिरण्याः ) गोलों, घ हो, घलों जीर सुवर्णेसे युक्त ( स्वः नः द्रधते ) सुब इसे देवे हैं, दे (सूर्यः ) द्रानी कोग'लपने ( विश्वं आयुः ) संपूर्ण जीवनको ( अर्थिद्धः वीरैः पृतनासु सह्यः ) बचारोही वीरोंके द्वारा धनु सैनिकोंके मध्यसे युक्तें सम्मुका पराजव करके विजयी बनांत हैं ॥ ६ ॥

| ७-२ ] ( अधन्तः त ) घोटोंके समान ( अवसः भिश्नमाणाः ) नवको के जानेवाके ( वाजयन्तः यसिष्ठाः ) कौर कवसे अपना वज्ञ बढानेकी इच्छा करनेवाके वसिष्ठ ऋषि ( सुदुतिभिः सु अवसे ) उत्तम स्तोत्रीके द्वारा हमारे उत्तम संरक्षणके लिये ' इन्द्रवायू ) एन्द्र और वायुको ( दुवेम ) बुकाते हैं। ( यूयं नः सदा स्वस्तिभिः पात ) तुम हमारा सदा कल्कानक साधनोसे संरक्षण करो ॥ ७ ॥

[88]

[ ७२३ ] (पुरा ये वृधासः देवाः ) प्राचीन समयके जो वृद्ध स्तीतागन (कृषित् अंग नमसा ) बहुत कर प्रिय स्थात्रकः कारण (अनद्यासः आसन् ) प्रशंकित हुए ये वे (बाधिताय समने ) दुःश्री सानवीके दिवके किये (बायवे ) बायुको हिन देनेके समय ( सूर्येण उचनं अवासयन् ) सूर्वके साथ बवाबी स्तृति करते रहे ॥ १ ॥

िन्छ ] दे ( इन्द्रवायू ) इन्द्र वायु ! ( उदांता दूना गोपा द्रभाय त ) तुम दिवकी इव्हा करनेवाके दूव हमाश संरक्षण करते हो, पांतु कदापि हिंसाके किये तुम्हारी प्रवृत्ति नहीं होती । तुम ( मासा पूर्वीः दारदः च पायः ) महिनों और पूर्ण वर्षेत्रे इमारी सुरक्षा करते भावे हो । तुम हमारी की हुई ( ख्रुष्टुतीः इत्याना ) कचम स्तुविको सुनो । मैं ( मार्कीकं बदयं स्नुविने स हुँदे ) सुक्षवायक नवीन सुविधायनक धनकी प्रश्नेसा करता हूं । वैसा धन सुहे चाहिये ॥ १ ॥

भावार्थ — मे स्वामी गीजों, बोडों, बनों बीर स्वजीते युक्त होडर पनाओंको सुन देवा है, बर जानी होकर सब यात्रकोंको जीतकर विकास बचता है ॥ व ॥

जब कावर पोडोंके समान पुष्ट दोनेवाके जानीतन वक्तम स्तोत्रोंसे इन्द्र जीर वायुको बुकाते हैं जीर वे दोनों देव भी करवाणकारी साधनोंसे उनकी रक्षा करते हैं ॥ ७ ॥

प्राचीन कालके जो श्वानी स्तोता थे, वे अपने प्रिय स्क्रोज़ोंके कारण प्रशंक्षित हुए, वे दुःश्री मानवींको सुनी ननानेके

बिए बायुकी स्तुशि करते में !! ? !! वे हुम्लू और वायु जनस्ट काछसे मनुष्योंका हित करते आए हैं, पर कमकी हिंसा कवापि नहीं करते ! वे देशा कम मनुष्योंको प्रदान करते हैं, जो मुक्कश्वक और हर तरहकी श्वविधानोंको देनेवाका होता है !! र !!

| ७२५ | षीवीश्रवाँ रियुद्धः सुमेधाः श्रेतः सिंपक्ति नियुतामभिश्रीः।      |      |   |    |
|-----|------------------------------------------------------------------|------|---|----|
|     | ते व्यवे सर्मनसो वि तंस्यु विश्वेत्रार्थः स्वपुरवानि चक्रुः      | H    | 3 | 11 |
| ७२६ | यावृत् तरंस्तुन्वो र् याव्दोजो याव्याध्यक्षंसा दीव्यांनाः ।      |      |   |    |
|     | शुचि सोमै शुचिया पातमसमे इन्द्रवायू सदंतं बहिरेदम्               | ŧ    | ñ | 11 |
| ७२७ | नियुवाना नियुत्तेः स्पाईवीरा इन्द्रवायू सुरथे यातमुर्वाक् ।      |      |   |    |
|     | दुदं हि बां प्रभृतं मध्यो अग्रु मधं प्रीणाना वि सुमुक्तम्स्ये    | - 0  | G | 11 |
| ७२८ | या वा शतं नियुत्रो याः सुहस्रांमिन्द्रवायु विश्ववाराः सर्वन्ते । |      |   |    |
|     | आभिर्यातं सुदिदत्रांभिर्वाक् पातं नेरा प्रतिभृतस्य मध्यः         | - 11 | Ę | H  |

अर्थ — ि ७:५ ] ( पीको अस्तान् रियेझुघः । बहुत अस्ताके और धनसे समृद्ध सनीं है। सुमेधाः नियुतां अमिश्रीः भ्वेतः ) बस्त मेघावाहा पोडोंकी शोधा बढानेकक। धतवर्ण बायु (सिचिक्ति ) सेवा करता है। (ते तदः ) वे नेवा कोग (समनसः वायते कि तक्शुः ) समान विचारवाके होकर वायुकी उपासना करते हैं। इन कोगोंने (विश्वा सु अपस्थानि चक्षः ) सब सुम्मा निर्माण करने के काब इस्ता रीतिसे किये ॥ ३ ॥

[ ७२६ ] हे ( इन्द्रवायू ) इन्त वायु ! ( यावत् सन्यः तरः ) तुन्दावे वाशेरका जितना वेग हैं, ( यावत् ओजः ) जितना वक है, ( यावत् नरः चश्चसा दीष्यानाः ) जितने मनुष्य ज्ञानसे नेजस्वी होने हैं, उस प्रमाणसे ( शुक्तिया अस्मे शुक्ति क्षोमं पातं ) ग्रुद्ध सोमासको पीनेवाछ देव इमारे इस ग्रुद्ध सोमासको पीचें। ( इदं वर्द्धिः आ सदतं ) इस मामापर काकर वेटें ॥ ॥॥

[ ७२७ ] हे ( इन्द्रवायू ) इन्द्रवायू ! ( स्पर्हवीरा ) स्पृद्णीय बीर ऐसे ( लियुतः ) घोडोंको अपने ( सरधं नियुवाना ) एकही रचमें जोतनेवाके दूम ( अर्थाक् वालं ) हमारे पास जानो । ( इन् मध्यः अर्थ वां प्रभूतं ) वह मधुर सोमका मुक्य माग तुन्दारे किये नर। रका है । ( अध्य प्रीणाना अस्मे वि मुमुक्तं ) अब इससे संदृष्ट होकर तुम हमें पापने मुक्क करो ॥ ५ ॥

[ ७२८ ] हे (इन्द्र वायू ) इन्द्रवायू ! (याः तियुतः दातं वां ) जो सी वोहे तथा (याः विश्ववाराः सहस्रं सचन्ते ) जो सबको वरणीय सहस्र घोडं तुरहारी सेवा वरते हैं, (आभिः सुविद्शामिः अविक् आ यातं ) इन उत्तम धन देनेवाहे घोडोंके साथ हमारे समीप बाजो । हे (सरा ) नेवा कोनो ! (प्रतिशृतस्य मध्यः पातं ) इस महे रखे धोमासका पान करो ॥ ६ ॥

भाषार्थ — पर्वास अक्ष और जनवाड़े करेन करान वायुका सेवन करते हैं जीर समान विचारवाड़े होकर सुप्रजा निर्माण करनेका कार्व करते हैं ॥ ३ ॥

जितना शरीरमें वक जीर सामध्ये हैं, तथा जहां तक दृष्टि जाती हैं, वहां तक गुक्ता जीर पवित्रशासे मनत्न करना चाहिए।। ॥ ।।

हे इन्द्र और बायु ! तुम भपनी समस्य शक्तियोंके साथ दमारे पास वाश्रो, यह मधुरतासे पूर्व अवका आत सुम्हारे किए प्रस्तुत है, तुम इसे कावर और सम्बुद्ध होकर हमें पापसे ग्रुफ करो ॥ ५ ॥

हे हुण्ड जीर वायु ! जो सी वा हमारों शक्तियां तुम्हारी सेवा करती हैं, जब सब सक्तिवाँसे युक्त होकर हमारे वास जानो जीर हमारे हक्ता दिव गय सोमरसको वीको ॥ ६ ॥ ७२९ अवैन्तो न अवसो निर्श्वमाणा इन्द्रवाय संदुतिभिविसिष्ठाः। बाजुयनतः स्ववंसे दुवेम युगं पात स्वस्तिभिः सदा नः

11 9 11

[ 45]

(अधि - मैत्रावर्राणर्वसिष्ठः। देवता- वायुः, २,४ इन्द्रवायु । छन्दः- त्रिषुप् ।)

७३० आ वांयो भूष शुचिषा उर्ष नः सहस्रं ते नियुती विश्ववार । उपी ते अन्त्री मद्यमयामि यस्य देव दिविष पूर्वपैर्यम्

11 5 11

७३१ प्र सोतां जीरो अंब्ब्रेस्वंस्थात् सोम्पिन्द्राय नायवे पिर्वर्षे ।

प्र यद् वां मध्यो अग्नियं मर्गान्त्यध्वर्यवी देवयन्तः श्रचीभिः

0.2.11

७३२ प्र याभिर्यासि द्राश्वांसमञ्जां नियुद्धिर्वाविष्टपे दुर्योगे ।

नि नों र्यि सुभोजंसं युवस्त्र नि वीरं गन्युमकर्यं च रार्थः

11 \$ 11

अर्थ — [७१९] (अर्थन्तः न ) घोडोंके समान (अवसः भिक्षमाणाः ) बच्छो के जानेवाके (वाजयन्तः वांसिष्ठाः ) और महसे अपना वळ बढानेकी इच्छा करनेवाके वसिष्ठ ऋषि (सुष्टुतिभिः सु अवसे ) इचम स्तोत्रोंके द्वारा इसारे बच्चम संरक्षणके किए (इन्द्रवायू ) इन्द्र बीर वायुको (बुवेम ) इकते हैं। (यूयं नः सदा स्वस्तिधिः पात ) दुम इमारा सदा करवाणके साधनोंसे संरक्षण करो ॥ ७ ॥

[ 88 ]

[ ७३० ] दे ( शुक्षिपाः वायो ) श्रुद्ध सोमरसका पान करनेवाके वायो ! ( तः उप आ भूय ) इमारे समीप भागो । दे ( विश्ववार ) सबके सेवनीय ! ( ते महर्स्व नियुतः ) तेरी पोडियां सहस्रों हैं। ( ते मद्यं अन्धः उपोः अयामि ) तुम्हारे दिवे यह मानन्ददायक सोमरस पानमें भरकर कावा हूं। दे देव ! ( यस्य पूर्वपेयं द्धिके ) जिल दसका तुम प्रथम पान करते हो ॥ ॥

[ ७३१ ] ( जीरः सोता ) सत्तर कर्म करनेवाके रस निकातने वाक्ने ( इन्द्राय वायवे च विवध्ये ) इन्द्र कौर बायुके वानेके किवे ( अध्यरेखु लोगं म अस्थात् . बज्रोमें सोमको रखा है हे इन्द्रवायो ! ( देनयन्तः अध्यर्थवः राचीभिः ) देवाव प्राप्तिकी कामना करनेवाके अध्यर्थुसक अपनी शक्तिवेसे ( यत् वां मध्यः अग्नियं प्रभरन्ति ) इस

सीमके प्रथम भागको बावके किये मर रखते हैं ॥ र ॥

[ ७३२ ] हे ( दायो ) वामो ! ( दुरोखे इष्टये ) यह स्थानमें इष्टिके किये ( दाश्वांसं याभिः नियुद्धिः अच्छ प्रयासि ) दाताके पास किन सोडियोसे तुम काते हो । वैसे इसारे पास बाबो और ( सः सुओजसं रार्थे ) इमें उत्तम अक्षताके बनको तका ( वीर्र गठयं अक्टयं च राधः ) वीर पुत्र नी वोड बादि वैभव ( नि युत्रस्व ) दो ॥ व ॥

मावार्थ— अब आकर जोडोंके समान पुष्ट होनेवाडे आनी जन बसम स्तोत्रोंके इन्द्र और वायुको बुकाते हैं जीव के दोनों देश भी करवालकारी साथनोंसे बनकी रक्षा करते हैं ॥ ७ ॥

सर्वेश ब्रुक्ता वर्व पवित्रता करनेवाके बायु देवकी अनेकों शक्तिवाँ हैं, जन शक्तिवाँसे युक्त होकर वह नामन्त्र दावक

सोमरसको पीवा है ॥ १ ॥

इर काम श्रीज्ञवाले करनेवाके वज्रकर्ण इन्द्र चीर वायुके किए सोमको वैदवार करते हैं। देवावको प्राप्त करनेकी इन्ह्रा करनेवाके करवर्तुगण करनी शांकवीसे इस सोमको इन देवताओं के किए प्रदान करते हैं ॥ २ ॥

दे बाबी ! बक्करशाममें बक्क समय दाठाके पास जिन घोडिबॉसे तुम जाते हो, वैले इनारे पास बाजो तथा हमें हर

वरवृक्षा बुंखर्व प्रदान करी है है है

| ७१३ मे बायन इन्द्रवार्दनास आदेवासी नितोर्द्यनासी अर्थः।              |          |
|----------------------------------------------------------------------|----------|
| जन्ते वृत्राणि सुरिभिः प्याम सासुद्धांसी युधा नृभिरुमित्रांन्        | 11 8 11  |
| ७३४ आ नो नियुद्धिः श्रुतिनीमिरध्युरं संहुस्त्रिणीमिरुपं याहि यहाम् । |          |
| वायो अस्मिन् त्सर्वने मादयस्व यूयं पांत ख्राहितशिः सदा नः            | ा ५ ॥    |
| ी ९३ ]                                                               |          |
| ( ऋषि- मैत्राधरुषिर्वासिष्ठः । देवता- इन्हाशी । छन्दः- विधुए । )     |          |
| ७३५ शुन् च स्तोमं नर्वजातमुखे नद्राप्ती वृत्रहणा जुपेथाम् ।          |          |
| उना हि वां सहवा जोहंवीमि ता वार्ज सद्य उंजाते घेष्ठां                | 11 \$ 11 |
| ७३६ ता सानुमी वनसाना हि मुर्च सकिंतृया श्रवंसा वृशुवांसी।            |          |
| क्षर्यन्ती गुयो वर्वसस्य भूरें। पृक्कं वार्वस्य स्वविरस्य पृथ्वे।    | 0.3 (1   |

अर्थ- [ ७३३ ] (ये इन्द्र-मादननासः) जो इंद्रको जानंद देनेवाके तथा (वायवं ) वायुको प्रसन्न करनेवाके हैं क्या ( वे आ देवासः ) वे देवके सक्त (अर्थः नितोशनासः ) सतुर्वोशा नाश करनेवाके हैं, वैसे इम सब ( स्विधः वृत्राणि अन्तः स्थाम ) विद्वान वीरोके साथ रहकर शतुर्वोशा नाश करनेवाके तथा ( युधा अभित्रान् नृभिः ससञ्ज्ञोसः ) युद्धे सञ्ज्ञोका वीरोसे परामव करनेवाके हो ॥ १॥

िरेड ] है (वायों) वायों! (मः अध्वरं यहां) इमारे दिसा रहिए वज्ञ पास तुम (शतनी भिः सहस्राणीभिः नियुद्धिः उप आ याहि) सौ नथवा सहस्र घोडिबोंके साथ नावों (अस्मिन् स्वते माद्यस्व) इस सवस्रों रस पीकर नावविद्य हो (यूयं नः सदा स्वरित्भिः पात) दुम हमारी सदा कश्याण करनेके साधनोंसे सरक्षा करें। ॥ ॥

[ १२ ] है ( सुष्रहणा इन्द्राग्नी ) शतुका नाश करनेवादे इन्द्र और निश्च | ( शुक्षि नवजातं स्तोमं वधा जुषेथां ) अद नदीन स्वीत्रका तुम जब सेवन करो । ( सुद्धा जमा हि वां जोहदीभि ) बचम मर्शना योग्य तुम दोनोंको मैं जुकावा हूँ । ( ता उदाते वाजं केष्ठा ) वे तुम वोगें वक्षिकी इच्छा करनेवाहेके किये जब बक्र वा सामर्थ्य वस्त्र करनेवाहे बनो ॥ ॥

[ ७३६ ] दे इन्द्र और जीत ! (ता सामसी श्वासाना भूनं ) वे जाप दोनों सेवाके वोग्य और वहवान् हैं। वया (सार्क कुचा श्र्युनांसा ) साथ साथ वहनेवाके तथा प्रभावी वनो । और (रायः भूरेः चवलस्यं श्रयन्ती ) यन और बहुद व्यवको जयने पास स्वानेवाके वनो और (स्थविरस्य वाजस्य धृष्वे। पृत्तं ) बहुत जश्न और शृह्याशक वक हमें दे वो ॥ १ ॥

आवार्य ्वम विद्वान् वीरोंकी सदाववाते प्रवक्त हों भीर युव्तें शतुओंका पराभर करें। इस इन्द्र नीर वायुकी जावन्य प्रदास करके शक्त्रोंकी प्रशासित करें ॥ ४ ॥

है बाबो ! बपनी सनेक तरहबी शक्तियोंसे युक्त होकर हमारे यक्तमें शानो । शात:सदममें नियोदे गए रसको पीकर तुम कात्रतिहत होतो । शात:सदनमें सोमरस नियोदा जाता है और हसी समय पीया जाता है, इसकिए असमें मूर्का कानेवाबी मादकता नहीं होती है अ ॥

है इन्द्र जीर जरते | तुम दोशों जावरण उपक्रनेवाके शृत्रको भारतेवाके हो । तुम दोनों इस नवीन स्वोत्रका सेवन करो । तथा वचतिकी इच्छा करनेवाकोंको तुम जल, यह और सामध्य दो ॥ १ ॥

हुन्य कीर क्षित्र दोनों साव साथ वहनेवाके होनेके कारण प्रमादशाकी हैं तथा धन तथा अवको अपने पास रक्षनेवाके हैं क्या कनुविवाधक है। इसी तरह को एक दूसरेको शहकार देकर बढाते हैं, वे प्रसादशाकी होते हैं, धन-धान्यसे युक्त होते हैं कीर सामध्यें सुक्त होनेके कारण कनुविवाहक होते हैं हु २ ॥

| ७३७ उपो ह यद् विदर्थ बाजिनो गुर्भाधिनिर्विद्याः प्रमितिष्टिष्टमानाः । |         |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|
| अर्वन्तो न काष्ट्रां नक्षमाणा इन्द्राप्ती जोहुंवतो नर्स्ते            | 11 🤻 11 |
| ७२८ गीरिंग्वियः प्रमेति मिच्छमान ईहें रुपि युश्चरी पूर्वभाजेम् ।      |         |
| इन्द्रांग्री वृत्रहणा सुवच्चा प्र नो नव्वेमिस्तिरतं देखीः             | 11.8.11 |
| ७३९ सं यन्मही मिथ्ती स्वधंमाने तन्रचा श्र्यंसाता यतेते।               |         |
| अदेवयुं विदये देवयुर्भिः सन्ना हंतं सोमुसुता जनैन                     | 11 4 11 |
| ७४० इमामु इ सामसुतिम्रुपं न एन्द्रांग्री सीमनुसार्थ यातम् ।           |         |
| न् चिद्धि परिमुमार्थे अस्मा ना चां श्रश्वीद्धिर्ववृतीय वात्रैः        | n § H   |

अर्थ- [ ७३७ ] ( बाजिनः विधाः प्रमति हच्छमानाः ) बढवान इति उत्तम दुद्की हुन्छा करनेवादे ( यत् विद्धं उपी गुः ) पक्क पास जाते हैं, यक्कों भाग देवे हैं। वैसे ( ते तरः ) दे नेता कोग ( अवंस्तः न काष्टां ) धोढे युद् भूमिमें जानेके समान ( नक्षमाणाः इन्द्रासी जोडुवन्त ) जांते हुए इन्त्र और नविको बुवाते हैं ॥ ६ ॥

[ ७३८ ] हे इन्द्र और गांध ! ( प्रमति इच्छमान दिप्रः ) विशेष बुद्धि प्राप्तिकी इच्छा करनेवाला जानी ( यशसं पूर्वभाजं रथि (हे ) यशस्त्री और प्रथम रूपभोग केने योग्य धनकी प्रश्नंसा गाथा है। हे ( वृत्रहणा सुवजा रूद्राशी ) बुत्रका वध करनेवाळे अत्तम ब्लाबारी इन्द्र और ब्रांग !( मध्योभिः देव्योः मः प्रतिरतं ) नवीन तथा देने बोग्द बनोंसे हरें संवर्धित करो ॥ ७ ॥

[ ७३९ ] । मही मिथती ) विशाद बीर परस्पर स्टर्भ करनेवाकी (शुरसाता सन्द्वा सं यतेने ) शुरोक क्रिये माना केने योग्य शत्रुमेनाओं के अध्यार बीर अपने शरीरके तेजसे मिककर वशके क्रिये यस्त्र करते हैं, वहां ( सोमस्ता अनेन सना ) यह करनेवाडे मनुष्यके साथ रहकर तथा (देवयाभीः ) देव मक्तोंके साथ रहकर वीर ( अदेवयुं विद्धे

इसं ) वेव विरोधी शतुका नाम करें | प ॥

[ ७४० ] हे (इन्द्राग्री ) इन्द्र और अग्नि । (इमां नः सोमसूर्ति ) इस इमने सोमवागडे शस (सीमनलाय सु आयातं ) इत्तम मनक भावको बहानेके किये बाबो। ( अस्मान् नृचित् परि मझाये ) इवारा स्थाग करनेका विकार यी तुम कदावि नहीं करत हो। ( वां श्रश्निक्तः वाजे आ वसूतीय ) इसिवे तुम्हें बार बार बसेंसे इधर इकावा हूं । इसारी बोर वानेक किये प्रवर्तित करता हूं ॥ ६ ॥

भावार्थ- बक्वान् ज्ञानी अपनी बुद्धो रहाइ बनानेकी इच्छासे स्पर्धा क्षेत्रमें जाते हैं और वहां अपनी बुद्धिको मकट करते हैं। घोड़े तिस तरह प्रगति करते हैं, वैसे ही नेवागण बयनी नगति करनेकी ह्य्या करते हैं ॥ ६ ।

वृद्धिको इसम बनानेकी इच्छा करनेवाका जानी पुरुष प्रथम कपभीन करने योग्य बहास्त्री धनका ही गुजनान करता है। यशकी दृदि करनेवाहा यन ही प्राप्त करने बोग्ब है। जिनके पास कत्तम सखाख होते हैं, वे ही सप्तुजीका नास बरते हैं ॥ 9 ॥

बड़ी विशास सबनेदासी और माग सेने योग्य शत्रुसेनाओं हे युद्ध समय जिन बीरोर्से बपना तेज है वे ही बीर बिककर विश्वके किए प्रयत्न करते हैं। अक्तोंके साथ और ब्युक्तांबोंके साथ रहकर देव दूंहा शत्रजींका नास परवे है। ५ ॥

हें इन्द्र बीर अप्ति देवी ! हमारे मनीतें उत्तम मांबींकी बढानेके विष सदा इमारे पास रही । इमारा स्थाय कानेका

विचार भी मत करो । में तुरुद्वे बार बार अपनी बोर बुकाता हूँ ॥ ६ ॥

| ७४१ | मो अंग्र एना नर्मसा समिद्धी ऽच्छा मित्रं वर्रणमिन्द्रं वोचेः  |         |
|-----|---------------------------------------------------------------|---------|
|     | यत् सीमागं मकुमा तत् सु मृंळ् तदं प्रमादितिः श्रिथयन्तु       | 11 0 11 |
| ७४२ | एता अंग्र आशुपाणासं दृष्टी पुर्वोः सचाम्यंद्रपाम् वाजीन् ।    |         |
|     | मेन्द्री नो विष्णुम्हितः परि रूपन यूपं पात स्वस्तिमिः सर्ग नः | H S II  |
|     | [ 88 ]                                                        |         |

( ऋषिः- मैत्रावरुणिर्वसिष्ठः । देवता- इन्द्रामी । कन्दः- गायत्री, १२ असुसुप् । )

७४३ इयं वामुस्य मन्मेन इन्द्रांशी पूर्व्यस्तुंतिः । असाद वृष्टिरिवाजनि ॥ १॥

७४४ शृणुतं जंतितुईव मिन्द्रांग्री वनतं गिरं: । ईश्वाना विष्यतं विषं: ॥ २॥

अर्थ— ि ७६१ ] दे ( असे ) असे ! ( सः यना मनसा सामितः ) वह दं बत्तम मनसे प्रश्नित होकर ( मित्रं इन्द्रं वरुणं च वोचेः ) मित्र इन्द्रं जीर वरुणके शस जाकर कह कि हमने ( यन् आगः सी चरुम ) जो वपराध किया है ( तन् सु मृद्ध ) बससे इमें बचाकर सुसी करो तथा ( तन् अर्थमा अद्ितिः दि।अथन्तु ) बसको वर्षमा व्यक्ति हमसे १थक् करें। इस वपराधको हमसे दूर करें। इस विशेष हों ॥ ० ॥

[ ७६२ ] हे ( अक्रो ) बन्ने ! ( एताः इष्टीः आशुषाणासः) इन इष्टियोंका बीन्न सेवन करनेवाबे हम ( युवीः वाजान् सचा अभि अद्याम ) प्रस्ते अर्थोंको इन साथ साथ न्नास करेंगे। ( इन्द्रः विष्णुः मकत् ) इन्द्र, विष्णु, बीर मक्त ( वः मा परिकान् ) इमारा त्थान व करें। यूर्य स्वस्तिभिः सदा नः पात ) दम करवानके साथगैते सदा समारा संरक्षण करो ॥ ४ ॥

#### [ 88 ]

[७४२] हे (इन्द्राक्षी) इन्ह जीर जांछ! (इयं पूर्व्यस्तुतिः ) वह पहिणी स्तुति ( अस्य मन्मनः ) इस मनमशीक ऋषिसे ( वां अभात् सृष्टिः इव अजिनि ) वाप दोनोंके किने मेचसे वृष्टि होनेके समान हुई है, वसका अवन करो ॥ १ ॥

[ ७४४ ] हे (इन्द्राझी ) इन्द्र और बांध ! ( अदितुः इवं म्हणुतं ) कोताकी प्रार्थन। सुनो ! ( विरः वनतं ) इनके वचन अवण करो । और ( ईश्वामा शियः पिष्यतं ) तुम स्वामी हो इसकिये इमारी दुवि पूर्वक किये कर्मोंको सफद बनावो ॥ २ ॥

आवार्थ — इस वांत रेवकी निश्व पूजा करें और िज, इन्द्र, वरूनकी भी स्पृत्ति करें ताकि इसने जो वपराय किया हो, उससे इस सुक्त होकर सुबी हों, अर्थमा और वादिति भी इमें वपरायोंसे सुक्त करें। इस निर्देश होकर व्यवहार करें॥०॥ इस सदा ही अनेक तरहका यह करनेदांके हों, इन्द्र, विष्णु बादि देव हमारा परिस्थान व करें। अपितु वपने

कश्याणकारी साधनोसे हमारी सदा रक्षा किया करें श ८ ॥

हे इन्द्र और जरें ! यह पहली स्तुति इस अवनक्षीक आजी ऋषिके मुंदके प्रकट हुई है, इसकिये तुम इन स्तुतियोंकी स्वीकार करों ॥ १ ॥

हे इन्द्र कीर बसे ! तुम दोनों स्तोताकोंकी प्रार्थना सुनो, सनके बचन सुनो। तुन दोनों स्वामी हो, इसकिय मुक्तिपूर्वक किए गए कमेंको सफड बनाको ॥ २ ॥

| ७४५ मा पांप्रवार्य नो नुरे नद्रामी मामिशंस्त्ये | । मा नौ रीरधरां निदे      | 11 - 11 |
|-------------------------------------------------|---------------------------|---------|
| ७४६ इन्द्रें अपा नमी बृहत सुंवृक्तिमेरंयामह     | । प्रिया घेनां अवृत्रयवेः | 11.8.11 |
| ७४७ ता हि अर्थन्त ईकंत हुरथा विप्रांस कुनमें    | । सुवाधो वार्जसात्रये     | 11 4 11 |
| ७४८ ता वौ गीरिमेर्विपन्यवः प्रबंश्वन्तो हवामहे  | । मेधसाता सनिष्यवेः       | 11 5 11 |
| ७४९ इन्द्रांसी अवसा गंत मस्मभ्यं चर्वणीसहा      | । मा नी दुः वंसं ईश्वर    | 11 0 11 |
| ७५० मा कस्य नो अर्रुषो धूर्तिः प्रणुङ्गत्यस्य   | । इन्द्रीमी अभै यच्छतम्   | 11 5 11 |

व्यर्थ-[ ७४५] दे ( तरा इन्द्राझी ) नेठ। इन्द्र बीर बांध ! ( तः पापत्याय ) हमारे पापके किये (अभिस्तये ) परामवके कारण, शतुकृत क्षीन गावके उदर्शनके किये, एवा ( तः निर्दे ) रमारी निदा हो रही लो कलके कारण (मा मा मा रीरावते ) दमें परवस न करो । इस कियी भी कारण पराधीय दोना नहीं चाइले । दमारा विकास न हो स द्वी

[७४६] (अवस्थवः इन्द्रे असा) पुरशाको एका करनेवाछे हम इन्त्र बीर वस्तिके गास (बृहत् नमः) बहुत बढ, (सु श्रृत्तिः) उत्तम स्तृति बीर (धिया घेनाः) दुदि पूर्वक बोके वचनोंको (भा ईरयामः) वेरित करते हैं। बनकी स्तृति प्रार्थमा वपासना करते हैं॥ ४॥

् उष्ठण । (ता हि ) हन इन्द्र और अप्रिकी सचमुच ( श्रावंतः विप्रासः ) बहुनही जानी जन ( उत्तये हरणा इंक्रते ) अपने संरक्षणके किये इस तरह स्तुति गाते हैं । तथा ( सन्नाधः वाजसातये ) समान वीकासे युक्त हुए कोच अब प्राप्तिके थिये बन्हीकी प्रशंसा करते हैं ॥ ५ ॥

[ ७४८ ] (विपन्यवः प्रयस्वन्तः ) विशेष जानी जानी जीर प्रयस्मशिक (सनिश्यवः ) धनप्राप्तिकी हुन्छा करनेवाके इस कोग (मेघसाता ) पत्रमें (ता वां गीर्थिः हवामहे ) तुम दोनोंको जयनी स्तुति प्रार्थनाके वचनोंसे इसाते हैं ॥ ६ ॥

[ ७४९ ] दे ( वर्षणीसहा इंद्रासी ) कन्नुसेनाका पराभव करनेवाके इन्द्र और वसि ! ( अस्मध्यं अवसा आ णतं ) इमारे पास वपने संरक्षणके साधनोके साथ वाओ । ( तुःशंसः नः मा ईशते ) दुर्शेका सासव इमपर व हो ॥ ७ ॥

[ ७५० ] दे ( इन्द्रासी ) इन्त्र जीर जिल्ला ! ( कस्य अरखनः महर्यस्य ) किसी भी शत्रुरूप मानवकी ( धूर्तिः गः मा प्रणक् ) धूर्वता ना दिसा दमारा नाश न करे । इमें ( द्वार्य यच्छतं ) सुचा दो, इमें सुची करो ॥ ४ ॥

भाषार्थ — दे इन्द्र बीर बसे ! इसारे पापके दश्वस्वरूप इसारा प्रशासन करनेते किए इसे ऐसे कोगोंके बचीन सर कर, तो इसारी निन्दा करता हो अर्थाय है मनो ! इसारा प्रशासन तुम नदि करना सी चारते हो, तो इसे ऐसे कोगोंके बशरों करों कि तो सरवान हों। इ ॥

सुरक्षा मास करनेकी क्ष्मासे इस इन्द्र और अग्निकी बहुत जन कत्तम स्तुति और बुद्धिक बोके वद् क्यानेसे स्तुति करते हैं ॥ ७ ॥

कम इन्द्र जौर जिल्ली जानी जन जननी सुरकाके किए बत्तम स्तुति करते हैं। बुभुक्षाक्षणी समान शीहासे युक्त कोग जब प्रासिके किए बन्धी देवींकी स्तुति करते हैं। ५ ॥

विदोष आशी जीर उच्चतिके किये प्रमाण करनेवाळे तथा धनप्राप्तिकी इच्छा करनेवाके इस वज्ञमें इन्द्र और क्षित्र इस दोनों देवोंकी स्तृति करते हैं ॥ ६ ॥

दुष्टीका राज्यशासन इसपर न हो, इस दुष्टीके जभीन न हों । अनुका पराभव करनेवाळे बीर जपनी सुरक्षाके साथनींसे तुक्त होकर इसारे पास जाकर रहें ॥ ७ ॥

वे इन्द्र भीर अक्षि देवो ! किश्री भी शतुरूप मानवकी पूर्वता वा दिसा दमारा वाश्व न करे । सभी हमें सुबी करें ॥ ८ ॥

| ७५१ | गोमुद्धिरं व्यवद् वसु यद् बामस्रावदी महि । इन्द्रायी तद् वनेमहि   | 11 8 11  |
|-----|-------------------------------------------------------------------|----------|
| ७५२ | यत् सोम् आ सुते नरे इन्द्राप्ती अजीहनुः । सप्तीवन्ता सप्येवः      | . 60 H   |
| ७५३ | उक्थेमिर्वृत्रहर्न्तमा या मन्द्राना चिदा गिरा । आकृषेश्वित्रांसतः | 11 99 11 |
| ७५४ | ताबिद् दुःश्रंसं मर्थे दुविद्रांसं रश्चिश्वनम् ।                  |          |
|     | आमोगं इन्मेना इत सुदुधि इन्मेना इतम्                              | म १२ ॥   |

[ ९५ ]

( ऋषः- मैत्रावरुणिर्वसिष्ठः । देवता- सरस्वती, ३ सरस्वान् । छन्दः- त्रिष्टुप् । )

७५५ प्र श्रोदंसा पार्यसा सस्र एवा सर्रस्वनी घुरुणुमार्यसी पू: । प्रवार्वपाना रथ्येव याति विश्वां अयो मेहिना सिन्धुरन्योः

H & H

अर्थ — [७५१] हे (इन्द्राझी ) इंद्र कीर किस ! (गोमत् हिरण्यवत् अध्यवत् वसु ) की बी, सुर्वे कीर बोडोंसे युक्त वन (यत् दां ईमहे ) जो तुन्दारे वस्त इम मांगते हैं (तत् वनेमहि ) वह इसे प्राप्त हो ॥ ९ ॥ [७५२] (सोमे सुने ) सोमका रस निकाडनेवर (सार्थना नरा ) पूत्रा करनेवके मनुष्य (सप्तीवस्तां

इंदासी ) प्रशंसित पोडोंबासे इंद्र और ब्रिस्टी (आ अजीहमु: ) बुकारे हैं ॥ १०॥

[७५३] (सुनहन्तमा मंदाना था) शतुका इनन करनेवाले और आनंदित होनेवाके इन्य और अधिकी

( उक्येभिः गिरा आंगूर्वः आ आविवासतः ) स्त्रोत्रां, वच्यों और बाग्योंके गानसे प्रशंसा करते हैं ॥ ११ ॥

[ ७५४ ] हे इंज जीर जिल्ला ! (ता ) वे तुन दोनों ( दुःशंसं दुर्विद्धासं ) दुष्ट जीर दुष्ट विद्वान् ( आ ओगं रक्षस्थिनं ) जपहरणशीख राक्षसरून सञ्जदा ( हन्मना इतं ) वातक आखारे नाम करो । ( उद्धि हन्मना इतं ) पानीसे भरे घडेका जैसा विकासक साथनसे नाम करतं है वेसा सञ्जदा नाम करो ॥ १२ ॥

[ 94]

[ ७५५ ] ( एष। सरस्वती ) यह सरस्वती नदी ( आयसी पूः ) कोहेके प्रकारवाळी नगरीके समान ( घठणं ) सबसी सुरक्षाका चारण करती है। यह नपने ( घायसा क्षोदसा प्र सक्ते ) चारक जळके साथ दीव रही है। यह (सिम्धुः ) नदी नपनी ( महिना ) महिमासे ( विश्वाः अन्यहः अपः ) दूसरे सन जळोंको ( रथया इव प्रवादधाना ) रच चळानेवाके सारयीकी तरह नाथा पहुंचाती हुई ( याति ) आती है ॥ १ ॥

भावार्थ-- दे इन्द्र और असे ! गी जो सुर्क और सोटींसे युक्त अन इस्तुससे मागते हैं, वह अन इसे प्राप्त हो ॥ ९॥

सोमका रस निकालनेके बाद पूजा करनेवाले अनुष्य उत्तम घोडोंबाडे हुन्द्र और अग्निको बुकादे हैं ॥ ३० शतुनोंको विनष्ट करनेवाडे जीर आनन्दित होनेवाडे हुन्द्र और अग्निकी छोग स्तोत्रों, वचनों और कार्योंसे प्रसंस्त करते हैं ॥ ३३ ॥

हे हुन्द्र और जड़े ! जो दुष्ट हीं, युष्ट विद्वान् हों नर्पात् विद्वान् होकर भी दुष्टता करें ध्या जो दूसरोंकी मानमसा वा मानाहिका क्यहरण करनेवांके राक्षस हों, बनका बसी तरहसे नावा करो जिस तरह पानीसे भरे धवेको फोबते हैं ॥ १२ ॥

सरस्वती नदीका प्रवाह जकान्ड है। यह छोड़े भीर परधरोंसे बने हुए तुनैके समान जपने पास रहनेवालोंकी रक्षा करती हैं। क्रिस तरह कोई सारधी मार्गदे परधरों जीर नहींको दूर करके सरक मार्गसे रथकों के जाता है, वसी तरह वह करहनती बदी अपने प्रवाहके देगसे मार्गको कारती हुई बीचके विश्लोंको दूर करती हुई जातो है। इसी तरह मनुष्यकों जाहिए कि वह विज्ञोंको दूर करके जाने बहता जाए ॥ ॥

| ७५६ एकांचेत्र सरंखती नदीनां श्रुचिर्यती गिरिक्ष आ संमुद्रात ।                                                           |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| गास्थेतंन्ती सुनंनस्य भूरे वृतं पयो दुदृहे नाहुंवाय                                                                     | 11 8 11  |
| ७५७ स बांबुछे न <u>यों</u> योषणासु वृषा श्रिश्चंबृष्यो यज्ञिषासु ।<br>स बाजिन मुधनंत्र्यो दघाति वि सात्ये तन्वं मामूजीत | n 2 n    |
| ७१८ तुत स्या नः सर्रस्वती जुनाणी वं अनत् सुमर्गा यहे अहिमन्।                                                            | 11 \$ 11 |
| मितर्ज्ञुभिर्नम्स्यैरियाना राया युजा चिदुत्तरा सखिम्यः                                                                  | 11 8 31  |
| ७५९ रुमा जुद्धाना युष्मदा नमीभिः प्रति स्तोमं सरस्वति नुषस्व।                                                           |          |
| तत् अर्भन <u>प्रियर्तमे दधाना</u> उपं स्थेयाम घरणं न वृक्षम्                                                            | 11 4 11  |

अर्थ— [७५२] (नदीनां शुक्तिः) विद्यों श्रुद्ध (शिरिश्यः आ समुद्दात् वती ) प्राहांवे समुद्र वर्षः आनेवाली (एका सरस्वती अचेकत् ) वह एकही सरस्वती नदी वेवनायुक्त सी चक्र रही है। ( भुक्तस्य भूरेः रायः चेतंती ) इस प्रकीपरके बहुत पनोंको बनाती है और (बाहु नाय प्रया सूनं दु दुहे बहुव के किये दू व बीर भी रेती रही ॥२॥

[७५७] ( नर्थः खुषा ) मानवाँके क्षिये दितकारी बक्यान् ( सः क्षिशुः वृष्यभः ) यह बक्षदे वैकके समान तरून ( यहियासु योषणासु ) यह दे विवे रकी क्षियोंमें गौनोंसे ( सन्धे ) बबता है। ( सः मधवद्भयः वाजिनं द्घाति ) वह यहकर्तानोंके किये बक्ष्यान् पुत्र प्रदान करता है और ( सातये तन्यं वि ममुजीतः ) काम करनेवे किये गरीरकी विशेष प्रकारमे शुद्धता करता है ॥ ६ ॥

[ ७५८ ] ( उस जुवाणा सुभगा स्या सरस्वती ) जौर प्रसव हुई वह साम्यवाकी सरस्वती ( तः अस्मिन् यक्ते उप अन्त ) इसारे इस यक्षमें हमारी की हुई स्तुवि सुने । ( सिनक्कुभिः नामस्यैः इयाना ) घुटने टेक्टर नमन करनेवाके क्यासक उस नदीके वास आते हैं। ( युआ राधा चित् । वह नदी बोग्व क्षमछे युक्त है जौर ( सक्किन्यः उत्तरा ) भित्रमावसे रहनेवाकों के किये क्षत्रहरू नवस्था देती है ॥ ७॥

[७५%] है (सरस्वति) मरस्वती नदी ! (इमा जुहाना) इन नवींका यश्च करनेवाके इम (समोमिश युग्मल् आ) नमस्कार पूर्वक तुमसे निषक जब प्राप्त करते हैं। (स्तीमं प्रति जुग्स्य) हमारे स्तीवका व्यव कर। इम नगरे नापको (तथ प्रियतमे दार्मन् द्वानाः) तथारे जयंत विव सुकर्ते वारव करते हैं, ( दारणं न वृक्षं उप स्थेयां) और नाव्यय भूत वृक्षकी तरह तुम्हारे साथ रहें। वसे पत्नी वृक्षके नामयसे रहते हैं वसे इम तुम्हारे जानवसे रहें। ५ ॥

भाषार्थ— सरस्वती नदी सब निव्योगें कथिक शुन्द है। यह नदी परैतसे निकडकर-समुद्रमें मिकनी है। इसके बैडको देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि यह कोई चेतनादान् प्राणो हो। पूर्णीसे उत्पन्न होनेवाके सभी धान्यरूपी धनको यह प्रदास करती है जीर अपने तीर पर रहनेवासोंको यह पर्यास भी और दूध देती है॥ २ ॥

वरण अनुष्य सर आवरोंका कश्याम करनेमें तरपर बढ़वान् वेक जैसा पुष्ट, तरण वेक तैसा सामध्येवान् तथा पूजनीय भीर पित्रत्र क्षोडे साथ रहनेवाळा हो । जो सर तरहसे पुष्ट होता है वह बचम, बढ़वान् बीर बीर पुण करपण करवा है। ऐसा वरण करूर और बाहरसे खुद रहे ॥ ३ ॥

सास्वती नदीके तीरपर खपासना कानेवाके कोग पुटने टेक्कर नामकार करते हुए स्तुति—पार्वमा और उपासना कार्त हैं। सारस्वती अनो असाम भाग्य नृतेवाकी है। योग्य थय भाग्य होनेके परस्पर प्रेमभावसे पहनेवाकीके।कप् सथकर स्वस्था नृतेवाकी यह नदी है। ७ ॥

दे सरस्वती वेशी ! इस वेशी सेवा करके तुझसे लाधिक थान्य पास करें । नदीकी निष्य सेवा की जायुनी, तीर उसकी कांग्डी तरह रक्षा की जायुनी को उसके जलका जाविक काम बठाया वा सकेगा । उस दाकतमें पक्षी किस तरह कुक्षके जाअवसे रहते हैं, उसी तरह अनुक्य नदीके बाझवसे रह सकते हैं । ५ ॥ ७६० अयमं ते सरस्ति वसिष्ठो द्वारांवृत्तस्यं सुभगे व्यावः ।
वर्षे भुमे स्तुत्ते राष्ट्रि वाजीन् यूर्यं पांत स्वस्तिष्ट्रिः सदां नः ॥६॥

[ १६ ]

( ऋषिः— मैत्रावरुणिर्वसिष्ठः । वेयताः— सरस्वताः, ४-६ सरस्वातः । छन्दः— १-२ प्रणायः =
( १ गृहतीः, २ सतावृहतीः )ः, ३ प्रस्तारपङ्किः, ४-६ गायत्रीः

७६१ बृहदुं गायिषे वचौ ऽसुर्थां नदीनाम् ।
सरंस्वतीमिन्मंहया सुवृक्तिष्टिः स्तोमंदिसिष्ठ रोदंसी ॥१॥

७६२ जुमे यत् ते महिना श्रुंश्रे अन्धंसी अधिक्षयान्तं पूर्वः ।

सा नो बोध्यित्त्री मुरुत्धंसा चोद् राधीं मुघोनाम् ॥ २ ॥

७६३ भुद्रभिद् भुद्रा क्रणवृत् सरस्व त्यकंबारी चेतति वाजिनींबती ।

गृणाना जंभद्धिवत् स्तुंवाना चं वसिष्ठवत्

ता है ॥

अर्थ— [ ७६० ] है ( सुभगे सरस्वति ) कत्तम भाग्यकाकी सरस्वती नदी! (अयं वसिष्ठः ) यह वसिष्ठ ऋषि (ते ऋतस्य द्वारी वि आवः ) तुम्हार जिने यश्रके दोनों द्वार सोकता है। हे ( गुर्छे ! स्तुवते वर्ध ) धुअवर्णवाकी देवि ! स्तोताके दित करने के जिये बन्ने तथा ( वाजान् रासि ) इसके श्रव दो। ( यूर्य स्वस्तिभिः नः सन्। पातं ) तुम कश्यानके साथनेसि इमारी सन्। पुरक्षा करो॥ ६॥ [ ६६ ]

[ ७६१ ] हे ( वसिष्ठ ) वसिष्ठ ! तुम ( नरीनां झसुर्या बृहत् उ वचः गायिये ) निवयोगे बनवि वर्तके बहे स्तोत्रोंका गाम करो । ( रोदसी सरस्वतीं ) युकोक और मूकोकरें रहनेवाकी सरस्वतीका मदस्य ( सुवृक्तिभिः

स्तोमेः मह्य ) बत्तम वचनोंक स्वोत्रोसे वर्णन करो ॥ ३ व

[७६२] हे (शुक्ते ) शुक्त वर्णवाकी सरस्वती नदी ! (यत् ते महिना ) जिस तुन्दारी महिना हारा ( उभे अंधर्मा ) दोनों प्रकारके दिन्य चीर पार्थित्र बसको (प्रदाः अधि क्षित्रवितः ) नागरिक कोग प्राप्त होते हैं। (सा अखित्री तः बोध्वि ) वह रक्षण करनेवाकी नदी हमारा रक्षण करना है वह जाने। (महरसाखा मधीनां राधाः चीत् ) महतोके साथ मित्रता करनेवाकी वह नदी वश्च करनेवाके चिनकों प्रे पास चनको प्रेरिण करे।। र ॥

[ ७६३ ] ( भद्रा लरस्वती भद्रं इन् कुणवन् ) करवाण करनेवाकी सास्वती निःसंदेह करवाण करती है। तथा ( सकवारा वाजिनीवती चेतात ) सीधी प्रानेवाकी और वस देनेवाकी यह सरस्वती इमारे वन्दर चेतना वसच को, भज्ञा बढावे। ( अभद्भित्रत् गुणाना ) अमद्भि क्षिके द्वारा प्रशंकित होनेके समान ( सलिष्ठवस् च स्तुवाना ) वसिष्ठके वीग्य स्तुविसे प्रशंकित हो ॥ ३ ॥

भाषार्थ- जानी अन नदीके किमारे बच्चनी रचना करते थे। प्राचीन ऋषिराण सरस्तती नदीके किनारे बच्चोंडा धानुष्ठाम करते थे। उन बच्चोंसे पवित्र हुए कहवाकी वह नदी उन ऋषियोंको प्रसुर खान्य देवर समृद्ध करती थी। ६ ॥

है जानी जनुम्म ! पुम् विविधी केंड नदी सरस्वतीची स्तुति करो । युकोड बीर भूठोकको समृद्ध बनानेवाडी इस

क्षारवरीके महस्त्रका गांग करी ॥ १ ॥

सोमरस दिन्य जस है और जातक वार्षिय जस है। वे दोनों जस सरस्वठी नदीनर दोते हैं और नक करनेवाओंको प्राप्त दोते हैं। जागरिक जन पूर्वोक्त दोनों तरहके अलॉको श्राप्त करते हैं। इस प्रकार सरस्वठी नदो सब कोनोंका संरक्षण करनेवाकी है। जो बक्त करता है, दनकी शरक धनको यह सरस्वती प्रेरित करती है। र ।

सरस्वती सबका बक्षाण करनेवाकी है, वह सबका कक्ष्याण करे। वह सरस्वती एक नदी भी है जीर विद्या भी। जिस तरह सरकाती नदी जबादिसे सबका कश्याण करती है, बसी तरह विद्या भी शव मानवीका कश्याण करती है। कारवारी बीचा उन्नतिका मार्ग वताती है। वह ममुख्योंको देही चाठ चक्रमेखे होकती है ह है।।

| ७६४ | जुनीयन्तो न्वप्रवः         | पुत्रीयन्तः सुदानंतः | । सरंस्वन्तं इवामहे    | 11.8.11 |
|-----|----------------------------|----------------------|------------------------|---------|
| ७६५ | य ते मरस्व ऊर्मया          | मधुमनतो घृत्यतः      | । वेभिनोंऽविता भंतः    | 11 4 11 |
| ७६६ | <u> ग्रीपिवासं</u> सरस्वतः | स्तनं यो विश्वदेशेतः | । मुश्लीमहि प्रजामिषम् | ПЕН     |
|     |                            | [ 9.9                |                        |         |

( ऋषिः- मैत्रावरुणिर्वसिष्ठः । देवता- १ इन्द्रः, २, ४-८ बृहस्पतिः, ३, ९ इन्द्राबद्धाणस्वती, १० इन्द्रावृहस्पती । छन्दः- जिल्ह्यम् ।)

७६७ युझे दिवो नृपदंन पृथिच्या नरो यत्रं देव्यको मदीन्त । इन्द्राय यत्र सर्वनानि सुन्वे गमनमदीय प्रयमं वर्षत्र

11 \$ 11

७६८ आ दैन्यां नृणीमहेऽनांसि नृहस्पतिनों मह आ संखायः। भया मर्वेम मीळहुषे अनामा यो नो दाता पंगवतः पितेवं

11 8 11

अर्थ — [ ७६४ ] ( जनीयम्तः ) परवीवाके ( पुत्रीयम्तः ) पुत्रकी काममा करनेवाके ( सुद्रानदः अप्रकः ) कत्तम दान देनेवाके इस अग्रेसर होकर ( सरस्वतं द्वामदे ) सरसवान् समुद्र देवकी विद्रानकी प्रशंसा गाते हैं ॥ ॥

[ ७६५ ] हे ( सारस्यः ) समूत्र देव ! ( ये ते अर्थयः ) जो सम्हारी बहरावाँ ( मधुमन्तः चूतक्षपुतः ) बीडी

बीर बीबाड़ी हैं, (तेंकि: सर आवता अब ) उनसे हमारे संरक्षक बनी ॥ ५ ॥

[ ७६६ ] (यः विश्वदर्शतः ) जो विश्वका दर्शव करता है इस (सरस्वतः एपियांसं सातं ) सरस्वात्-समुद्रके परिप्रष्ट सानका हम पान करते हैं और (प्रज्ञां इयं सर्शामिहि ) सुवजा क्या बन्न प्राप्त करते हैं ॥ ६ ॥ [ ६ : ० ]

[ ७६७ ] ( यत्र देवयवः नरः अवन्ति ) वहां वेवरवडी शासि करनेवाडे नेता बोग आवंदित दोते हैं, ( यत्र इन्द्राय सवनानि सुन्दे ) वहां इन्द्रके क्षिवे सोमडा रस निकाडते हैं, वहां ( पृथिदयाः नृषद्ने यहे ) पृथ्दी वरके मवृष्योंको करपान करनेके वद्य स्थानमें ( दिवः प्रथमें मदाय शमत् ) युक्तोक्से सवसे प्रथम इन्द्र बावंदित होनेके किये वादे और ( दयः स ) इसके श्रीप्रगामी बोड भी बावांवे ॥ १ ॥

[ ७६८ ] हे ( सखाय: ) मित्रो ! इम ( दैड्या अवांसि आलुणीमहे ) दिन्व पंरक्षणोंको ग्रस करना चाइहे हैं। ( मः बृह्क्यतिः आ महे ) इमारे यज्ञको बृहस्यति स्वीकार करे। ( यः परावतः पिता इव मः दाता ) जो हृहस्यति बृहक्षणासे विता पुत्रोंको धन देता है इस तरह हमें धन देता है। इस ( मीळ्युचे यथा अवागाः भवेम ) सुकदाची बृहस्यतिके सम्मुख इम जिस तरह निवाद होकर जांच वैसा जाचरण करें ॥ २ ॥

भावार्थ— मनुष्य रस्तीवाडे, पुत्रकी कामना करनेवाडे और इत्तम बान बेनेवाडे होकर कामे वहें तथा विश्वाकी क्याक्षण करें ॥ ॥ ॥

सरस्वान्का कर्व समुद्ध और महाश्वामी दोनों हो है। विकाकी निव्नां उस महाश्वामीने इत्वमें बाकर मिक्सी है। उसके इत्वमें जो क्षियों है, वह क्षियों मधुरिमाको प्रकट करनेवाकी और बोके समाव रनेहको फैकानेवाकी होती हैं। विवाके समुद्द महाश्वामीके ने ही कर्वव्य हैं है था।

समुद्र, महाज्ञानी और मेघ के तीनोंडी सशस्तान् हैं। इसका स्तन वर्षा इसनेवाछ। मेच तथा ज्ञानरसकी प्रवाहित

करनेथाका उस महाज्ञानीका हृत्य है। इस स्तनको पीकर मनुश्व इष्टप्ट हों ॥ ६ ॥

पुथ्वी पर बज्जका स्थान प्रेक्षा है जो प्रब मानवीका करवाण करता है। वहां देवी भावको अपनानेका बरन करनेवाके कोग एकजित होते हैं। सोमहस्र निकाळते हैं, वहां चुळोकसे इन्द्र जाता है और जपने कोवींबाके स्थमें बैठकर जतियीज यहां पहुंचता है। जहां बज्ज होता है, वहां कोगींका दित करनेवाके अंछ पुचर जवस्य जाने ॥ १ ॥

हम दिन्य संरक्षकोंको प्राप्त करना चाहते हैं जातः हमारे नक्षको बृहस्पति स्वीकार करे। वह बृहस्पति, जिस तरह कोई पिता तून देशसे भी जपने पुत्रको भन देला है, उसी तरह हमें भी अब देवे। हम देशा जावरण करें कि जिससे निकाप दोकर सुकाशता बृहस्पतिके पास जाई॥ २॥

| ७६९    | तमु ज्येष्ठं नर्मसा हिषितिः सुञ्चेतं त्रक्षंणुम्पति गृणीपे ।  |         |
|--------|---------------------------------------------------------------|---------|
|        | इन्द्रं श्लाको महि देख्याः सिष्कु यो ब्रह्मणी देवक्रतस्य राजा | # N N   |
| 1919 a | स आ नो योनि सदतु प्रेष्ट्रो महस्पति विश्ववारो यो अस्ति ।      |         |
|        | कामी रायः सुनीयस्य तं द्वात पर्वञ्चो अति सुश्रतो अरिष्टान     | 11.8.11 |
| 19198  | तमा नी अर्कपृष्टताय छ्रष्ट मिमे धासुरमृतांसः पुराजाः ।        |         |
| ,      | श्चिक्रन्दं यज्ञतं पुश्स्यांनां बृहम्पतिमनुर्वाणं दुवेम       | 0.50    |
| Colos  | तं शम्मासी अख्वासो अखा बृहस्पति सहवाही वहन्ति ।               |         |
| 001    | सहिश्वद् यस्य नीलंबत् सधस्यं नमो न क्षपमेहपं वस्नीनाः         | 11 5 11 |

वर्ध — ( ७६९ ] ( तं ज्येष्ठं सुदोतं ब्रह्मणस्यति ) यस श्रंड सेवा करने योग्य ज्ञान पतिकी ( इविभिः नमसा वृत्ति ) इवने और नमस्वारोके साथ स्तृति गाता हूँ । ( माहि इन्द्रं दैव्यः न्होकः सियकतु ) महान् इन्द्रकी यह विश्व श्लोक—मन्त्र-सेवा करे । गुजगान करे । ( यः नेवकृतस्य ब्रह्मणः राजा ) यह दृद्ध देवके द्वारा किव स्तोजका राजा है, अधिकारी है ॥ ३ ॥

ि ७७० ] ( प्रेष्ठः सः बृहस्यितः नः योनि आ सद्तु ) वह श्रेष्ठ शानपति हमारे वश्रस्थानमें बाकर बैठे। ( वः विश्ववारः अस्ति ) जो सबके द्वारा स्त्रीकार करने योग्य है। ( सुवीर्थस्य रायः कामः तं दात् ) बत्तम वीर्ष-युक्त बनकी जो हमारी कमिकादः है उसको वह पूर्ण करता है। तथा यह ( नः सम्प्रतः सरिष्ठान् अतिपर्वस् ) हमारे

जपर बाबे अपद्वीसे हमें पार करे, हमारे कतुनीको वह हमसे दूर करे॥ ॥ ॥

[ 93१ | (तं अमृताय जुष्टं अर्के ) यस अमरवंड किये सेवन करने योग्य पूजनीय जनको (इमे पुराजाः अमृतासः ) वे प्राचीन काकसे प्रसिव अमर देव ( भः आ धासुः ) इमें देवें । इम ( शुविकान्दं परत्यानां यजतं ) शुवताके लिये प्रशंसित, गृहस्थियोठि किये प्रजीव ( अन्विणि यृहस्पति हुवेम ) पीके न इटनेवाके बृहस्पतिकी स्वति नाते हैं । अ ॥

[ ७७२ ] ( शामासः अध्यासः ) सुबदायी तेजस्यी ( सहवाहः अध्याः ) साथ रहकर वहन कानेवाडे घोडे ( तं गृहस्पतिं यहन्ति ) उस जान पतिको नहन करते हैं। ( यस्य सहः चित् ) जिसका वक विकास है, ( यस्य नीस्वत् साधस्यं ) जिसका निवास स्थान निवासके किये सुयोग्य है। जिसके घोडे ( नभः अध्यं क्यं यसानाः ) जादिसके समान तेजस्थी रूप थारण करते हैं ॥ ६ ३

भावार्थ- में सेवा करने बोग्य ब्रह्मणलाति देवकी नमस्कार पूर्वक स्तुति नाता हूँ, वे दिग्य संत्र महान् इन्द्रकी स्तुति करें। यह इन्द्र देवके हारा किए गए स्तोत्रका राजा है, अधिकारी है। इस संत्रमें वेदमंत्रोंको देवकृत प्रताया गया है। सुक्य देव नहीं परमारमा है, जन: बसीसे इन मंत्रोंकी रचना हुई है, यह जात होता है है ६ ६

इमारी इच्छा यह है कि हमें कराश पराक्षम करनेकी शक्ति शास हो और वीरतायुक्त चन हमें मिके । हमारे अपर जाप हुए हु:क दूर हो । केड आगर्थिय हमारे शक्तमें आवर जासन पर वैठें कीर हमें संरक्षणके सन सावन

प्रदान करें है ।

देवराण हमें सदा ऐसा जक्ष हैं कि निसका सेवन करके हम कमास्त प्राप्त करें । बोग्य कौर शेष्ठ वक्ष काकर शुरुतकों भी दूर किया जा सकता है । हम जपने मनको पविष्य करनेके किए कभी पीड़े न इंटनेवाके ज्ञानीके समाव काकाण करें ॥ ५ ॥

ब्रस्पतिका वक अनन्त है। उसके वक्की कोई सीमा नहीं है, उसका निवास स्थान रहनेके किए उत्तम है। उपके

बोके बादिकके समान देवस्वी हैं। वे बोके ब्रहस्पति देवको हमारे पास के नावें !! ६ ॥

| ७७३ | म हि शुचिः जनपंतः स अन्त्यु हिंग्णयतासीरिष्टिरः स्वर्णाः ।          |         |
|-----|---------------------------------------------------------------------|---------|
|     | बृहस्यतिः म स्वित्रेश ऋष्वः पुरू मिसिन्य आमुर्ति कविष्ठः            | ॥ ७ ॥   |
| ४७७ | देवी देवस्य रोदंसी जिनेश्री बृहम्पति वावृषतुर्भिहित्वा।             |         |
|     | दुक्षाय्यांय दक्षता सखायः करद् ब्रह्मंगे मुत्तरा सुगाधा             | 11 > 11 |
| 700 | हुयं वी ब्रह्मणस्पते सुवृक्ति क्रिकेन्द्राय वृज्ञिणे अकारि ।        |         |
|     | अविष्टं घिशे जिमूवं पुरेधी जिन्नम्यम्यो वृत्रुष्टामरांतीः           | 6 S H   |
| इएए | बृहंस्पते युविमन्द्रंश्च बस्त्रीं द्विच्यस्येद्वाथे उत पार्थिवस्य । |         |
|     | ष्युतं रुधि स्तुंबते कीरये चिद् यूपं पात स्वस्तिभिः सदा नः          | ॥ १० ॥  |

अर्थ — [ ७७३ ] ( सः हि शुन्धिः शतपत्रः ) वह शुद् है जीर बहुत प्रकारके वाहन जपने पास रखनेवाला है। ( सः शुन्ध्युः हिरण्यवाशीः ) वह शुन्दि करनेवाला जीर सुवर्ण जैसे आयुधीवाला है। वह ( हणिरः स्वर्णाः ) प्रमतिशील जीर जारमधेत्र देनेवाला है। ( सः बृहस्पितिः स्व।पेशः ऋष्यः ) वह बृहस्पित कत्तम निवासस्थानजाला जीर दर्शनीय सुन्दर है। वह ( साखिरयः पुरु आसुर्ति कार्यक्षः ) मित्रोके किने बहुत जब देवा है। ७॥

[ ७०४ ] (देवस्य जनियमी देवी रोदसी) बृश्स्पति देवधी जनती थी बीर पृथिवी वे देवता है। (महित्वा बृहस्पति ववृधतुः ) महिमासे युक्त बृश्स्पतिको वे बदाती हैं। हे (सखायः ) मिन्नो ! (दक्षाय्वाय इक्षत ) बळक योग्य बृश्स्पतिका बळके साथ बदाजी। वह (ब्रह्मणे ) झान जीर बद्धकं संवर्षनके छिये (सुतरा सुमाधा करत् ) जळको तेशने बोग्य जीर स्तानके योग्य पर्याप्त प्रमाणमें करता है ॥ ८ ॥

[ ७७५ ] दे ( ज्ञास्त्रते ) महाणस्यते ! तुम्हारे किये भीर ( विज्ञाने इन्द्राय ) बज्जारी इन्द्रके विमे नर्धात् ( वां ) तुम दोनोके किये ( इयं सुन्तृक्तिः अहा अकारि ) यह वक्तम वक्षत युक्त स्तीत क्या है। ( वियः अविष्टं ) क्यारे बुद्धियुक्त कर्मोका संरक्षण करों, ( पुरंधीः जिम्हते ) बहुत प्रकारकी दुद्धिका अवण करों भीर ( वनुषां अर्थः अर्थानीः जज्ञातं ) मक्तके शत्रुनोकी सेनानोका विनाश करों॥ ९ ॥

[ ७४६ , हे ( बृहस्पते ) बृहस्पते । तू ( हुन्द्रः च ) गौर इन्द्र तुम दोनों ( दिव्यस्य वस्त्रः ईशाधे ) हुकोक्ते करपद्य धनके तुम स्वामी हो । ( उत्त पार्थिवस्य ) भीर प्रध्वीपर करपद्य हुन धनके भी तुमही स्वामी हो । ( स्तुचते कीर्य वित् रिये घस्तं ) स्तुवि करनेवाके किये धन दो । ( यूयं स्वस्तिमिः सदा नः पार्न ) सुम करपाणके साधनोसे सदा हमारी सुरक्षा करो ॥ १० ॥

आन्यार्थ — बृहस्पति देवकी सरद वीरस्वयं युद्ध रहें, अनेक वाहन अपने पास रखें, अन्योंको युद्ध बनावे, वत्तम शक्ता व वयने पास रखें, प्रगति करता रहें, अपनी सिक्षकों आगे बढें, वत्तम निवासमें रहे, उत्तम आभूषण आरण करके अपनी . भीमा भडावे जीर अपने निव्योंको उत्तम अब देशा रहें ॥ ७ ॥

शानीकी सावा युवोक और पुरुशकोक है। ये दोनों कोक झानकी रक्षा करते हैं, इसकिए झानी भी सदिमासे सायग्र होका बढ़ता है। इसकिए सभी सनुष्योंको चाहिए कि वे भी शानीको बढावें॥ ८॥

हे शानी ! हमारी बुद्धिका संरक्षण करों, इसारे द्वारा बुद्धिपूर्वक बोजनापूर्वक किए गए कमीका संरक्षण करों ।

इगारी विकास पुद्की प्रश्नेता करो । इसले विश्लोंकी सञ्जाकी सेवाओंका नाश करो ॥ ९ ॥

हे बृदस्पते ! स् बीर इन्द्र दोनोंदी युकोकर्ते करपण होनेवाके भनके स्थामी हो तथा पृथ्वीवर करपण होनेवाके भनके भी तुम स्वामी हो । बतः तुन्दारी स्तुति करनेवाकेको तुम सरप्र धन दो कीर सदा क्सकी रक्षा करो ॥ १० ॥

# [ 36 ]

| [ /c ]                                                                                  |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ( ऋषिः – मैत्रावरुणिर्वसिष्ठः । देवता – इन्द्रः, ७ इन्द्रावृहस्थनी । कन्दः – जिष्टुप् । | )            |
| ७७७ अध्वर्षवीऽरुणं बुग्धमंत्रुं बुहोतन वृष्मायं श्वितीनाम् ।                            |              |
| गौराद् वेदीयाँ अनुपानुभिन्द्री विखाद्द याति सुतसीममिच्छन्                               | 0.84         |
| ७७८ यव दे चिषे मिद्वि चार्वम दिवेदिवे शीति मिदंस्य बिश्व।                               |              |
| व्रत हुदोत मनंसा जुषाण व्यक्तिनद्र प्रस्थितान् वाहि सोमान्                              | 0.3.11       |
| ७७९ जन्नानः सोमं सहसे पपाय प्र ते माता मंहिमानमुवाच ।                                   |              |
| एन्द्रं पप्र।शोर्वर्नन्तिरिश्चं युधा देवेश्यो वरिवशकर्थ                                 | n <b>1</b> a |
| ७८० वद् योधवा महतो मन्यमानान् त्साक्षांम तान् बाहुमिः वार्धदानान् ।                     |              |
| यद वा नृशिवृतं इन्द्राशियुष्या स्तं स्वयाति सीभवनं विषय                                 | H W II       |

1201

अर्थ— [ ७७७ ] हे ( अध्ययंदाः ) अध्ययंत्रों ! ( क्षितीनां सूधभाय ) मानवीमें मधिक विकार पेसे इन्द्रके किये ( अवधानं मोरात् वेदीयान् इन्द्रः ) किये ( अवधानं मोरात् वेदीयान् इन्द्रः ) पीने बोग्य रसको गीरस्वते भी दूरसे अवदेसे समर्थ इन्द्रः ( सुनस्रोग्नं इच्छन् ) सोम वाग करनेवाकेकी इच्छा करवा हुवा ( विश्वहा इत् वाति ) सर्वदा बसके पास भावा है ॥ । ॥

[ ७७८ ] है ( १०६ ) १०६ ! ( प्रदिषि चारुं असं द्धिषे ) पूर्व समयमें सुंदर वह रूप सोमरसका तुम वपने उदरमें चारण करते हो, ( दिवे दिवे अस्य पीतिं विश्व हत् ) प्रतिदिन कसके वानकी धूम इच्छा करते ही हो। ( उत् हृदा उत् मनसा ) हृदवसे और मनसे ( जुधाण: उदाव् ) बसका सेवण करके हमारी हुच्छा करके ( प्रस्थितान् सोमान् पाहि ) चढ़ा को हुए सोम रसोंका पान करो।। २॥

[ ७७९ ] हे इन्त्र ! तुम्य ( ज्ञानः सद्धसे स्रोमं पपाध ) कत्यक होते ही वह बहानेके किये स्रोम पीते हो। ( जाना ते मोहमानं भ उवाच ) माता तुम्हारी महिनाका वर्णन करती है। ( उठ अन्तरिक्ष आ पपाध ) निस्तरिक्ष करतिहरू तुमने वव करति है। ( उठ अन्तरिक्ष आ पपाध ) निस्तरिक्ष करतिहरू तुमने वव भी अल्ला किया आ ॥ ॥ ॥ ॥

[ 320 ] हे (इन्द्र ) इन्द्र ! ( महतः मन्यमानान् यत् योषयाः ) वरने वापको बहुत वहे करके माननेवाहे बाहु मेंके साथ स्व पुन्धारा पुन्द हुना ( तान् शाश्यदानान् बाहुिकाः साक्षाम ) उन दिसक सनुनीका इस करने बाहुनोंसे ही प्रतीकार करेंगे ( यत् वा नृभिः खृतः अभियुष्याः ) जिस समय तुम वीरोके शाथ रहकर चानुसे युद्द करोगे कस समय ( त्वया तं सीअवसं आर्थि जयेम ) पुन्दारे साथ इम रहेंगे और अस वस बहानेवाहे बुद्दको जीतेंगे । इस विजय पास करेंगे ॥ ॥ ॥

मावार्थ — हे मनुष्यों ! मनुष्योंमें कथाविक वक्षशाकी वृत्ते हम्ज़के किए तेजस्वी लोगरस प्रदान वरो । क्योंकि वह सोगरसको पीनेकी इच्छाने कोलीके पास जाता है ॥ १ ॥

हरत सदासे सोमरसका वान करता है, वह प्रतिदित्त सोवशस पीनेकी इच्छा करता है। इसकिए वह दिए सद सोमरबॉको प्रेमपूर्वक पीक्षा है ॥ २ ॥

बाकपनमें इन्द्रने बपना वक बदावा, बपने रोजने जगत्को तेशस्त्री बनावा और तक्न होतेही बुद्धमें अनुवींका पराचर करके बहुत बन प्राप्त किया ॥ ६ ॥

तो कोग नुद्धतें इन्द्रके साथ वहेंगे, वे क्या देनेवाके कस संमाममें विश्ववी होंगे । अब वे कोग वर्मकी समुजीके साथ पुद काते हैं, वय काबीजन भी कम दोशीक साथ वहते हैं जीर अपने वाहुवकते हिंसक शृतुवीका प्रशासन करते हैं ॥ ए ॥

७८१ त्रेन्द्रस्य बोषं प्रथमा कृतानि प्र नृतेना मुघवा या चुकारे।

गरेददेवीरसंहिष्ट मुखा अथामवृत् केवं छः सोमी अस्य

।। ५॥

७८२ तब्दं विश्वमभितंः पश्चरं । यत् पश्चरं सि चर्श्वसा द्वेस्य।

गर्नामिन गोपंतिरेकं इन्द्र मधीमिह ते प्रयंतस्य वस्वः ॥ ६॥

७८३ वृहंस्तते युविमन्द्रं श्व वस्वा दिव्यस्येकाथ इत पार्थिवस्य।

भूषं र्थि स्तुवि कीरये चिद् युवं पांत स्त्रहितिभः सदी नः ॥ ७॥

| ९९ ]

( ऋषि- मैत्राववणिवंसिष्ठः । देवता- विष्णुः, ४-६ दन्द्राविष्णु । बन्दः- विषुप् । ) ७८४ पुरो मात्रंया कुन्वां वृथान् न तें महित्वमन्वंद्रजुवन्ति । उमे ते विद्यु रर्जसी पृथिष्या विष्णों देव त्वं पंरमस्यं वित्से ॥ १॥

अर्थ— [ ७८१ ] ( इन्द्र्य प्रथमा कृतानि प्रवीच ) इंद्रके पूर्व समबसे कियं वराक्रमोंका में बर्गन करता हूं। ( या नूतना मध्या चकार ) जो नूनन पराक्रम चनवान् इन्द्रते किये बनका भी में वर्णन करता हूं। ( यदा इस् भद्वी: माथा: असिहए ) विस समय बाबुरी कृष्टित कपटी बाक्रमणोंको उसने पराक्ष किया ( अथ केवल: सोम: अस्य अभवत् ) वयसे केवल लोग इसीके किये किवने बगा है।। ५ व

[ ७८५ ] है (इन्द्र ) इन्द्र ! (इदं विश्वं पश्च्यं तव इत् ) यह सब विश्व जो सब पश्चनोंके किये हितकारी है यह तुम्हारा ही है। (यत् सूर्यस्य वश्चसा पश्यति ) जो धूर्यके वजसे दोश्रता है। तू ( मद्यो एकः गोपितः असि ) तू गोऑका एक ही गोपाक है जवः ( ते प्रवतस्य वस्तः सञ्जीसिह् ) तुम्हारे दिवे वजका सीम हम करेंगे॥ इ.॥

[ ७८३ ] ( बृहस्पते ) बृहस्पते ! त् ( इन्द्रः च ) जीर इन्द्र दोनों ( दिव्यस्य वस्यः ईशाधे ) युकोक्से वत्त्व अनके स्वामी हो, ( इत पार्थिवस्य ) और प्रधीपर कत्त्व हुए अनके मी तुम्हीं स्वामी हो । ( इसुवसे कीरचे जिल् रार्थे धक्तं ) स्तुति करनेवाने करिके किए वन हो । ( यूयं स्वस्तिमिः सदा मा पातं ) तुम कस्यानके साधनोसे बहा हमारी रक्षा करो ॥ ७ ॥

[ 22 ]

[ ७८७ ] ( पर: माजया तस्वा बुधान विष्णो ) हे वपने मेह वारीरसे बहनेवाडे विष्णो ! ( ने महित्यं न धानु अस्तुकत्ति ) वुन्धारी महिमाको कोई बाव नहीं सकता। ( ते उभे पृथिवयाः रोवसी विद्या ) वुन्धारे होनों कोक पृथिवी जीर बन्धरिक्षको हम जानवे हैं। परंतु हे ( देख ) देव ! तुन तो ( त्यं परमस्य विरत्ते ) परम कोकको भी जानते हो ॥ १ ॥

भाषार्थे— इन्त्रवे जनेक पराक्रम हैं। इसने अब कपटी जीर कुटिक समुजोंके वाक्रमणोंको नार इटाया, वच्छे इसका भोजपर प्रयमाधिकार हुना न वीरता प्रकट किए बिना किमीका सन्मान नहीं होता ॥ ५ ॥

हे इन्द्र ! सभी प्राणीमाश्रका कित करनेवाका जो यह विश्व है, वह सब वेराही है। इन गीजो वर्षात् किरणीसे युक्त जो सूर्यका केत्र है, बसका भी स्वामी तु ही है ॥ ६ ॥

दे बुदम्पते ! तु और इन्द्र दोनोंही युक्केटमें रत्पन्न होनेवाळे धनके स्वामी हो, तथा पृथ्वी पर बल्पन होनेवाले धनके

भी तुम स्वामी हो। बना तुम्हारी स्कृति करनेवाडेको तुम भरपूर वन दो और सदा उसकी रक्षा वरो ॥ ७ ॥

जपने जेंद्र शरीरसे पहनेवाके विष्णो ! तुम्हारी महिमा जनना है, इसकिए तुम्हारी महिमाका जन्म कोई मी नहीं पा सकता। इस तो वेशक पृथ्यों जीर जन्तरिक्ष कोकको ही जानते हैं, उन दोनों कोकोंक पर कीनसा कोक है, वह इस नहीं जानते, पर तुम तो इस परम कोकको भी आवते हो ॥ 1 ॥

| 964  | न ते विष्णो जार्यमानो न जातो देवं महिन्नः पर्मन्तंमाप ।            |          |
|------|--------------------------------------------------------------------|----------|
|      | उदंश्तमन्। नाकंपृष्यं बृहन्तं दाधर्थे प्राचीं क्कुमें प्रश्विच्याः | म र म    |
| षट्ड | इरांवती धेनुमती हि भूतं र्श्वयवृत्तिनी मर्तुषे दश्चम्या।           |          |
|      | व्यं स्तरना रोदंसी विष्णवृते द्राधर्थे पृथिवीप्रिती मुगुर्खैः      | 11 \$ 11 |
| ७८७  | उरुं युज्ञाय चक्र पुरु लोकं जनर्यन्ता स्यीपुरासंम्यिम् ।           |          |
|      | दासंस्य चिद् नृषश्चित्रस्यं माया जन्नश्चंनरा पृत्नाज्येषु          | 11.8.11  |
| 956  | इन्द्रंबिष्णू दंडिताः अम्बरस्य नव पुरी नवृति चं श्रिथष्टम् ।       |          |
|      | <u>श्</u> रतं वृध्विनः सहस्रं च साकं हुयो अंग्रत्यश्चरस्य वीरान्   | 11 5 11  |

अर्थ — [ ७८५ ] हे ( विष्णोर देव ) विष्णु देव ! ( ते महिस्न परं अन्तं ) तेरी महिमाका परम अन्तिमकान ( न जायमानः न जातः आप ) न तो अन्म हेनेवांछ नादी जिन्होंने जन्म किया है वे जानते हैं। ( जहूद्धं मुहन्तं नाकं वत् अस्तभ्ताः ) दर्शनीय विद्यास्त ऐसे इस सुक्षेत्रको तुमने करर ही स्थिर किया है। तथा ( पृथिक्यार मार्थी करूभं दास्थं ) तुमने पृथिवीकी पूर्व दिसाका भी भारण किया है ॥ २ ॥

[७८६] दे (रोइसी) वाका पृथ्वी । (मनुष्ये दशस्था) मनुष्ये हा दिव कानेकी इच्छासे दुम (इरावसी चेनुमती सुयवसिमी) कवनळा, गोबोबाठी तथा जीवाठी (दि भूतं) हुई हो। दे (विष्णो ) विष्णो ! (एसे रोवसी वि अस्तम्ताः) दुमने इन गुडोक तथा पृथिवीडोकको भारण किया है तथा (मयूखैः पृथिवीं अभितः

बाचर्य ) पर्वतीसे पृथिवीको निवर किया है ॥ ३ ॥

[ ७८७ ] (यद्वाय ऊर्ड लोकं चक्या ड ) यहके किये दूमने विस्तृत स्थान बनाया है। (सूर्य उपासं अग्नि) सूर्य, उपा बीर बद्धिको तुम दोनों (जनयनतों) हत्यब काते हो। हे (नरा) नेतानों | हे इन्द्र बीर विद्या ! (कृषशिप्रदय दासस्य चित्) बढवान् नीर सुरक्षित शत्रुकी (प्रायाः पृतनाक्येषु जञ्चतुः) कृटिल काटमक बोजनाबोंको युदोंमें तुमने विनष्ट किया । ४ ॥

[ ७८८ ] हे (इन्द्राविष्णु ) इन्द्र और विष्णु ! दुमने ( शंबरस्य संक्षिताः नव नवित च पुरः श्राधिष्टं ) संबर नमुन्दी नौ और भव्ने सुरस पुरिनोंका विनास किया। और ( वश्चिमः असुरस्य ) वर्षस्वी नसुरकी ( दातं सहसं च वीरान् ) सौ और इमारों वीरोंको ( अमित सार्क हथाः ) नपतिमरीविसे तुमने मारा ॥ ५ ॥

भाषार्थ — हे तेजस्ती दिच्छो ! तेनी महिमा इतनी जपार है कि जान तक जितनोंने जग्म खिया है तथा जागे भी जितने जग्म छेंग, इनमेंसे कोई भी तुम्हारी महिमाका पार नहीं पा सकता। यह तुम्हारी ही महिमा है कि तुमने इस दिशास जीर तेजस्ती चुकोकको बिना जाधारक कपर ही स्थित किया और विना किसी जाधारके दिशालोंको भी स्थित किया ॥ २ ॥

सनुष्योंका दित करनेके सिए ही ये शुलोक और पृथिवीलोक जब तथा पश्च मादियोंसे भरपूर हुए हैं। ये दोनों लोक विष्णुके कारनदी स्थिर हैं जीर पर्वतोंके कारण पृथिवी स्थिर है ॥ ३ ॥

सृष्टिक्षी बद्धको कहानेके किए युक्तोक बीर पूर्णाकोकने विस्तृत त्यान बताबर । १०ई। दोनी कोकीने सूर्य, कथा बीर श्राप्तिको स्थान दिया । तब इन्द्र बीर विष्णुने बळवान् और सुरक्षित शतुकी कुव्यि और कपटपूर्ण जाक्रवणींको सब कर दिया ॥ ७ ॥

दे रून्य जीर विच्या ! दुसने जसुरोंकी जनेक नगरियोंका नास किया तथा जसुरोंके असंकर वीरोंको तुसने जरितम क्यसे नष्ट किया ॥ भ ॥

गरग

७८९ हुयं मंनीषा बृंहती बृहन्तीं क्रिक्रमा त्वसा वर्धयन्ती ।
रेरे वां स्तोम विदेशेषु विष्णो विस्त्रतिमिषो वृजनिष्वन्द्र ॥ ६ ॥
७९० वर्षट् ते विष्णवास आ कंणीमि तन्मे जुवस्य शिविविष्ट हुन्यम् ।
वर्षन्तु त्वा सुष्टुतयो गिरी मे यूयं पति स्वृक्तिभिः सदी नः ॥ ७ ॥
[१००]
(अविः- मैत्रायर्जाणविस्तिष्ठः । देवता- विष्णुः । छन्दः- विष्ठुप् ।)
७९१ नू मती देशते सनिष्णन् यो विष्णंत उरुगायाय दार्थत ।
प्रयः सुन्नाचा मनसा यजात् एतार्वन्तं नर्थमाविवासात् ॥ १ ॥

अर्थ- | ७८९ | व्यं बृहती मनीश ) यह वही भागी मननपूर्वेड की स्नृति है यह ( बृहत्ता उठकामा तवसा वर्धियती ) वह महापराक्रमी जीव वक्रवात ऐसे इन्द्र जीर विष्णुका यहा वहाती है । हे ( इन्द्र विष्णो ) इन्द्र जीर विष्णु । ( विक्येषु वां स्तोमं रहे ) वर्षोमें जायका स्तोक जानेके किये देता हूं । ( वृजतेषु इया पिन्यतं ) युद्धेमें सम इसारा अब वहाती ॥ ६ ॥

पर्ची यथा नः सुवितस्य भूरे नश्चीवतः पुरुश्चनद्रस्यं राषः

[ ७९० ] हे ( विद्यों ) विष्यो ! ( ते आसा वषट् आ कृषोमि ) तुम्हारं किये सुबसे मैंने वषट् किया है। वषट् बोल कर अक्षका नर्षण किया है। हे । शिक्षिविष्ट ) वेजवाके विष्णु ! ( तस् मे इव्यं जुपस्य ) वस मेरे विषे हिवद्यायका सेवन करो । ( मे सुष्टुनया विद्यायका वर्षन्तु ) मेरी उत्तम स्तुतियो तुम्हारे वशका संवर्षन करें । ( भूषे नाः स्वस्तिभिः सदा पातः ) तुम हमारा कर्यायमण्डसावमाँ सवा कंरमण करो ॥ ७ ॥

1 200

[ ७९१ ] ( सः मर्नः सनिष्यन् नुत्यते ) वशे मनुष्य धनकी रूष्टा करके सरवर घनको प्राप्त करता है ( यः उत्तायाय विष्णुके विष्णुके किये । ( यः सन्नाचा मनसा प्र यज्ञाते ) जो साथ साथ कहे जानेवाहे सन्त्रोंसे मननपूर्वक विष्णुके किये कन करता है, ( यः प्रतावन्तं नर्य आविवासन् ) जो ऐसे मनुष्योंके हिसकर्श विष्णुकी पूना करता है ॥ १ ।

[ ७९२ ] हे ( एत्यात: विकार) कामनाजीकी पूर्णता करनेवाके विक्या दिन ( विश्वजन्यां अप्रयुत्तां सुमति मिति द्याः ) हमें सर्वजन दिवकारी दोष रहित कत्तम विचारोंसे युक्त ऐसी पुदि हो। सुम ( सुविनस्य अध्यावस् पुरुक्षानद्गस्य भूरेः रायः )सुक्तसे प्राप्त होने थेग्य बोकोंसे युक्त व्यवंत आक्टारदायक विद्वक वनका ( पर्वः यथा ) संपर्क जिल्ल तरह हो सके ऐसा करो। ऐसा वन हमें मिले ॥ २ ॥

आवर्ध-- मनुष्यों द्वारा की आनेवाकी स्तुति इन्द्र और विष्णुका यह यहाती है। वे वोनी देव युवके समय हमारा यह यहाने ॥ ६ ३

हे विष्णो ! मैंने रतुति करके तुरहारे क्रिए वह शब समर्थित किया है। हे वेजस्वी विष्णो ! तुम मेरे विष् गए हविको स्वीकार करो, मेरी कत्तम स्तुतियां तुरहार यशको बढावें। तुम सब देवोंके साथ मिळकर हमारी रक्षा करो ॥ • ॥

जो मनुष्य बहुतों द्वारा प्रशंसतीय विष्णुको इवि देशा है, यही मनुष्य धनकी इच्छा होनेपर कीप्र धनको प्राप्त करता

है। जो अनुदर्शका दित करनेवाके विष्णुकी पूजा करता है, वह बीध ऐसर्वशाकी होता है ॥ १ ॥

दे काशभाजोंके पूरक हते ऐसी बुदि दो, कि जिससे हम सार्वजनिक दित करनेमें तत्पर रहें। हमारी बुदि मनाइ करनेवाकी न हो, दक्तम विचारोंके युक्क हो जीर मननवीक हो। नोबे, गी जादि पश्चमोंके दुक्त आक्शादकारक जन हमें माल हो ॥ २ ॥

| €90 | त्रिर्देवः पृथिवीयेष एतां वि चंक्रमे शुक्रचेमं महिस्या।           |     |   |     |
|-----|-------------------------------------------------------------------|-----|---|-----|
|     | प्र विष्णुंरस्तु तुवस्रस्तवीयान् त्वेषं श्रीस्य रथविरस्य नामं     | ]]  | Ę | 11  |
| ७९४ | वि चंक्रमे पृथिवीमेष एता क्षेत्रांय विष्णुप्तेनुषे दश्चस्यन्।     |     |   |     |
|     | धुवासी अस्य कीरयो अनांस उरुश्चितिं सुजनिमा चकार                   | 11  | 8 | 11  |
| ७९५ | प्र वत् ते अब शिविविष्ट नामा प्रया श्रीतामि वयुनानि विद्वान् ।    |     |   |     |
|     | र्वं स्वी गृणामि त्वस्ममतंब्यान् क्षयंन्तम्स्य रजंसः पराके        | ı)  | ٩ | 11  |
| ७९६ | किमित् ते विष्णो परिचक्ष्ये भूत प्र यह वंत्रक्षे शिवितिष्टो असि । |     |   |     |
|     | मा वर्षी अस्मदर्य गृह एतव् यद्भ्यक्षंपः समिथे बुभूथं              | ŧt. | Ę | ij. |

अर्थ — [ ७१३ ] ( एप: देव: विष्णु: ) इव विष्णु देवने (शत ने सं पर्ना पृथियों ) में बड़ों से जॉबाड़ी इस सूमीरव ( महिन्दा जि: वि चक्को ) अपनी महिमासे तीन वार पराक्षव किया। ( तवास: सर्वायान् विष्णुः प्र अस्तु ) बड़ोंसे पड़ा यह विष्णु हमारा सहावक हो । ( अस्य स्थाविषस्य नाम स्वेथं हि ) इस वह देवका नाम तेत्रस्वी है ॥ १ ॥

[ ७९४ ] ( एष: विष्णु: एनां पृथिवीं ) वह विष्णुरेव इस पृथिवीको ( क्षेत्राय मनुषे दशस्यन् ) निवासके किने मनुष्णेंको नेनेकी हृष्णासे ( विचक्रमें ) पराक्रम करता रहा । ( अस्य कीरयः जनासः भ्रुवासः ) इसके स्तोता गण वही सुस्थिर होते हैं । वह ( सुजनिमा उन्हितिं चकार ) अत्तम जन्म केनेवाका विस्तीर्ण निवाद स्थान वकाता है ॥ ॥ ॥

ि १९५ ] है (दिापिविष्ट ) नेत्रस्य विष्णो ! (ते तत् माम ) तुम्मरे उस मामको तथा ( स्युतानि विद्वान्) पन कर्मोंको जानता हुणा (अर्थाः अद्य प्रश्लामि ) में क्षेष्ठ बनकर तुम्हारी प्रशंसा करता हूं । में (अत्वयान् तं तक्षां त्वा गुणामि ) क्या नहीं हूं, पर तुम करे हो, इसकिये में तुम्हारी स्तृति करता हूं । तम (अस्य रजसा पराके स्यम्तं ) इस कोकने त्र रहते हो ॥ ५ ॥

[ जर्द ] हे बिच्नो ! ( कि इत् ते परिचक्यं भूत् ) क्या वह तुम्हारा नाम स्वामने योग्य हुमा है ! ( यस् अवक्से विश्विष्टः अस्मि ) जो तुम प्रेसा कहते हो कि मैं शिविविष्ट हूं । ( एतत् वर्षः अस्मिल् मा अप गृहः ) वह जपना कर हमसे तूर न करों ( यत् अन्यक्षाः समिधे वभूध ) जो तुम युक्के समय जन्द जन्द कर वाश्य करते हो । अर्थात हमारे सामने तुम्हारा एक ही दिश्य कर रहे ॥ ६ ॥

आवार्थ — इस विष्णुने इस विशाह भूभिको वपने सहस्वसे नापा । अस्पश्चिक सस्टिशाकी वह विष्णु हमारा बहावक हो वह विष्णु करवन्त वेजस्वी है अतः जो इसका ध्वान करवा है, वह वेजस्वी होता है ॥ ३ ॥

विष्णुने यह पृथ्वी मनुष्योंको निवासके किए वेनी चाही, असुरोंको नहीं, इसकिए इसने असुरोंके साथ प्रवह वृद्ध विथा जीर अनसे भूमि केकर मानशेंको हो। इस प्रकार उत्तम जनम केनेवाके विष्णुने इस प्रथिवीको उत्तम निवासके जोग्य वदाया ॥ ॥ ॥

दे वेजयुक्त विच्छो ! तुन्हारी सहिमा और सब कर्मोंको जानता हुवा में तुन्हारी स्तृति करके केंद्र बनवा हूँ । में बना नहीं हूँ, बने को तुन्हीं हो, इसीकिए में तुन्हारी स्तृति करका हूँ ॥ ५ ॥

विष्णुके तेतक। वर्णन करना जसंसव है। क्योंकि वह समेक कर धारण करता है। पर तो कसका जानम्बदावक कर है, वह समारी वजरोंके हुए व हो है के ह ७९७ वर्षट् ते विष्णवास आ केणोमि तन्में जुनस्य शिविविष्ट हुव्यम्। वर्षन्तु त्वा सुष्टुतयो गिरों में यूपं पात खरित्भि। सदी नः

11 19 11

# [ १०१ ]

(अधि- मैत्रावरुणिर्वसिष्ठः (वृष्टिकामः ), कुमार आग्नेयो वा । देवता- एर्जन्यः । छन्दः- त्रिष्टुप् । )

७९८ तिस्रो वाचः प्र वंदु ज्योति। या एतव् दुहे मधुद्रोधमूर्धः।

स वृत्सं कुण्वन् गर्भमोषंधीनां सुद्यो जातो वृष्मो शैरवीति

11 \$ 11

७९९ यो वर्धन ओषंधीनां यो अपा यो निर्धस्य अर्गतो देव ईसे ।

स त्रिधात शर्ण शर्म यंसत् त्रिवर्तु ज्योतिः स्विष्ट्योसे

11 7 11

अर्थ— [ ७९७ ] हे ( विष्णो ) विष्णो ! ( ते आसः वषद् आ छणोमि ) तुःहारे छिए मुक्तसे मैंने वषद् किया है, वषट् बोडकर सबका सर्पण किया है । हे ( शिपिविष्ट ) तेत्रस्थी विष्णो ! ( तत् मे इत्यं जुपस्त ) इस मेरे दिए तर् इदिव्यासका सेवन करो । ( मे सुष्टुतयः शिरः स्था वर्धन्तु ) मेरी बत्तम श्रुविया पुन्होर बशका संवर्णन करें । ( यूयं मः स्थादितभिः सन्दा पात ) तुम हमारा कह्याणसन् साधनोंसे खदा संरक्षण करो ॥ ७ ॥

### [ {0 ? ]

[ ७९८ ] ( क्योतिरप्राः तिकाः वाषः प्र यह ) ज्योति जिनके नप्र नागरे है ऐसी तीन वालियोंका क्यारन करो । (या। एतल् मधुदोई ऊधः तुहे ) जो वालिया इस मधुर रस देनेशके दुग्धाप्रवको दुरती हैं। ( सः वरसं कुण्यन् ) वह विद्युद् धामका वस्तको निर्माण करता है और ( क्षोपश्चीनां गर्भे ) बीयधियोंके गर्भको स्थापन करता है, ( सथा जातः वृष्णाः शोरवीति ) वह सरकाळ अथ्या हुना वर्षा करनेशका मेच शब्द करता है ॥ १ ॥

[ ७९९ ] (या ओवधीमां वर्धमः ) जो वर्जन्य जीवधियोंको ववानेवाका है जीर (या अवां ) जो वर्जोंको ववानेवाका है, (या देवा विश्वस्थ जगतः इंदो ) जो वर्जन्य देव सब जगतका स्वामी है। (सा विध्वातु दार्य दार्म यंसत् ) वह वर्जन्य तीन वारक शक्तियोंसे बुक्त वर तथा सुक्त हमें ऐवे । वह ( त्रिवर्तु स्वभिष्ठि ज्योतिः अस्मे ) तीन वरतुनोंसे स्वभेदाकी, उत्तम प्रकारसे प्रिय उद्योति हमें देवे ॥ र ॥

सावार्थ— हे विका ! मैंने स्तुतिकरके तुन्हारे किए वह जब समर्थित किया है। हे तेत्रस्थ विका ! तुम मेरे हिए गए इविको स्तीकार करो, मेरी उत्तम स्तुतिको तुन्हारे बसको बढावें। तुम सक देवेंकि साम मिरुकर हमारी रक्षा करो ॥ ७ व

सेव जब गरजता है, तो उससे पूर्व ज्योति चमकती है। पहने विज्ञानि चमक दिवाई देती है, फिर सेवॉका गर्मण शुनाई देता है। वे सेव महुर जकरूपी रसके अंबार हैं। वृक्ति वन सेवॉका तूम है। यह सेव विद्युत् रूप व्यक्ति इसक करता है, वही मानों वसका बस्स है। वही औवविक्षोतें गर्भ स्थापित करता है। सब वृष्टिका जक भीषवी कारपतिवेंसि प्रविद्य होता है, तब बनतें फक-फूक कारपत्र होता है ॥ । ॥

पर्यक्षको जीवधियां वहती हैं, मूमियर उठ होता है। इस उकसे तीन प्रकारका सुख होता है। बानेके किए अब, रीमैके किए अब और बारोग्यके किए जीवधियां इससे मिकती हैं। तीनों सर्वजीमें इससे सुख होता है। इसप्रकार यह पर्यक्त जानवींका दिवकारी है है दे हैं

२६ ( भ. जू. भा. मं. ० )

| 600 | स्तरी हं त्वद् भवंति सर्वं उत्वद् यथावृशं तुन्वं चक प्यः।         |              |
|-----|-------------------------------------------------------------------|--------------|
|     | पितः पयः प्रति गृभ्णानि माता तेनै पिता वंधिने तेनै पुत्रः         | 0.3.11       |
| ८०१ | यस्मिन विश्वानि सुर्वनानि तुरशु निस्तुक्षो धार्वस्त्रवा सुसुरापः। |              |
|     | त्रयुः कोश्वांस उपसेचनासो मध्यः श्रीतन्त्यभितां विरूप्यम्         | 11 8 11      |
| ८०२ | इदं वर्चः पूर्जन्यांय स्वराजे हदो अस्त्वन्तंरं तञ्जंजोषत् ।       |              |
|     | मयोभ्रमी वृष्टर्यः सन्स्वममे सुपिष्पुला ओषंबीर्देवगीपाः           | 11 4 11      |
| 603 | म रेत्रोधा वृष्या शर्धतीनां तरिमञ्चातमा जर्गतस्त्रम्थुपंथ ।       |              |
|     | तनमं ऋतं पांतु श्वतश्चारदाय यूयं पांत स्वृक्तिमिः सदां नः         | u <b>5</b> n |

अर्थ — [ ८०० ] (त्वत् स्तरीः छ भवति ) तुम्हारा नेपका एक स्व न प्रस्तनेवाकी गौकी तरह होता है। (त्वत् छ स्त्ते ) तुम्हारा वृक्षरा स्व प्रस्त होनेवाकी गौ जैसा है। ( एवः तन्तं यद्याद्यां चक्रे ) वह पर्यन्य जपने दारीरको जैसा चाह वैसा नाकारवाका बनाता है। ( वितु। पयः माता प्रति गुप्रणाति ) विवासवी गुक्रेक्से उक मूमिमाता प्राप्त करती है। (तेन विता वर्षते ) वससे विवा भी बढता है और (तेस पुष्पः ) वसीसे पुत्र भी बढता है। है।

[८०१] (यस्मिन् विश्वति भूतानि तस्थः) जिसमें सब भूनमात्र रहे हैं जिसमें (तिद्धाः द्यादाः) वीनों कोक रहे हैं, जिससे (आपः त्रेचा सन्धः) जक वीन प्रकारसे चक रहा है। जिसके (उपनेत्रनासः कोशासः) त्रयः) सिचन करनेवाके कोश वीन हैं, ओ (विरप्शं प्रच्यः अभितः भ्रोतन्ति ) वहे प्रधुर रसको चारों कोरसे वरसावे हैं॥ ॥॥

[८०२] ( हदं वषः स्वराजे पर्जन्याय ) वह स्रोत्र श्वयं तेजस्वी पर्जन्यके छिये है। यह स्रोत्र ( हदः सन्तरं अस्तु ) वनके निव हद्यंगम हो, वह ( तत् जुजोषत् ) इसका श्वीकार करें। ( स्योभुवः बृष्ट्यः अस्ते सन्तु ) सुबकायी वृष्टियां हमारे छिये होती रहें जीर इससे (देखगोपाः सुपिष्पलाः ओपधीः ) देवी द्वारा सुरक्षित हुई। जीविधिया करम करवाली बने ॥ च ॥

[ ८०३ ] ( मः दाश्वतीनां रेतोचा वृष्याः ) वह पर्तन्य बनंत बौवधिवीमें वीर्य-वब-रक्तनेवाका महा बहवान वैव है। इसक्तिये ( जगतः तस्थुषः च तस्मिन् भाग्मा ) जंगम जीर स्थानरका बसमें भारमा ही निवास करता है। ( तस् ऋतं दातदारदाय मा पातु । वह पर्तन्यका बह सौ वर्षोके वीर्ष जीवनमें मेरा संरक्षण करे। ( यूर्य सदा मः स्वस्तिभिः पातं ) पुन सदा हमारी सुरक्षा कर्त्याण करनेवाके साधनीसे करे। ॥ ॥

भावाध — मेच दं प्रकारके होते हैं - एक केवड गर्जनशके तथा मेच रूपमें दोखनेवाड़े, दूसरे वृष्टि करनेवाड़े। मंबीके शरीर भी बदकते रहते हैं। बन्धिक्षमें रहकर वे मेच वृष्टि करते हैं और वह वड एक्शीपर काता है। इससे पूर्ण्यापर बाग्य करपत्र होता हैं और भाग्यसे यक्ष होते हैं। इन बज्ञोंसे वायुवड़ बादि देवताओंड़ी शक्ति बबती है और कनसे सब पृथ्वीपरके प्राणियोंड़ी भी व्यक्ति बढती है। ३ ह

मेधपर ही सब प्राणी अवसंबित हैं। मेधके बिना वे रह नहीं सकते। मेघोंसे जो जक बाता है वह नहीं, कुंप और ताकावीमें आता है, और बढ़ांसे सबको प्राप्त होता है। ये कोश जससे परिपूर्ण होते हैं और वहांसे कोगोंको वह जब मिकता रहता है। मेधमें रहनेवाका जक बढ़ा सथुर होता है और वही चारों कोर वृष्टिके द्वारा पहुंचता है है है है।

बद सोत्र पर्जन्य राजाके किए किया गया है, इन सोलोंको स्वीकार करें। सुकाराधी सृष्टियां हमारे किए होती रहें तथा इन वृष्टियोंका जढ़ पीकर तथा देवोंके द्वारा सुरक्षित होकर वे जीवधियां वसम फड़फूलवाकी बने मु ५ मू

इस वृष्टिजनके कारण बीचिव जनस्पतियोंमें अनेक सरहके गुणधर्मीका निर्माण होता है, जिनसे स्थायरजंगम जनव्का असम पालन हो रहा है। इसिकिए वह पर्जन्य मानों सबकी जान्माही है। इस असूत जकका सेवन करके मनुष्य सुवासे रहते हैं। इस सरह पर्जन्य सबका दित करता है ॥ ६ ॥

## [ १०२]

( ऋषिः- ग्रेत्रावरुणिर्वसिष्ठ ( वृधिकामः ), कुमार आग्नेयो वा । देवता- पर्जन्यः । स्टब्स्- गायत्री, २ पादितसृत् । )

८०४ पूर्जन्यांय प्र गांयत दिवरपुत्रायं मीळहुर्षे । स नो यवंसिमच्छदु १॥ ८०५ यो गर्भुमोर्षधीनां गवां कुणोत्यशैताम् । पूर्जन्यः पुरुषीणाम् ॥२॥ ८०५ तस्मा इदास्ये हवि जुहोता मधुमचमम् । इळीनः संयतं करत् ॥३॥

[ १०३]

( अधि:- मैत्रावरुणिवीसेष्ठः । देवता- मण्ड्रकाः ( पर्जन्यः ) । सन्दः- त्रिष्टुप् १ अनुपृप् । )

८०७ संब्ह्सरं श्रंशयाना ब्राह्मणा वेतचारिणः। वार्च पर्जन्येजिन्वितां प्रमुण्ड्कां अवादिषुः

11 \$ 11

### [ २०२ ]

अर्थ- [८०४] (दिवस्पुत्राय भीळहुषे ) युकोकके पुत्र और सिंचन बरनेवाडे (पर्नन्याय प्रगायत) पर्जन्यके किये काम्यगान करो, (स: म: यवसं इच्छतु ) वह हमारे किये बीचिंच वनस्पतियां तथा घण्ट्य दवे ॥ १ ॥

[८०५] ( सः पर्जन्यः ) ओ पर्जन्य ( ओषधीनां गक्षां अर्थतां पुरुषीणां ) श्रीपथियों, गीवों, क्षे<mark>डों श्रीर</mark> मानदी खिक्षोंमें ( सर्भे कृष्णोति ) गर्भ भारण करावा है। सबमें दीर्थ कराव करके गर्भ भारण करनेवाका यह पर्जन्य है॥२॥

[८०६] (तस्में इत् बास्ये) उसके किये जिल्ला मुक्ते ( मधुमत्तमं इतिः जुद्दोत / मधुर दविका दवन करो । (नः इत्जो संयतं करत् ) वह दमारे किये निवत जब देवे ॥ ६ ॥

#### [ ₹•₹ ]

ं ८०७ ] ( ज्ञतस्वारिणः झाह्यणाः ) वतावाण करनेवाके माह्य ( संवरक्षरं शश्यानाः ) एक वर्षं तक सम्में ग्रुप्त होकर सोने हुए जिसे वे ( अंक्काः ) भेंदक ( पर्जन्य-जिन्धितां श्वासं ) पर्जन्यको अवस करनेवाकी वाणी ( अवादिखुः ) बोकने कमें हैं ॥ १ ॥

भाषार्थ — हे मनुष्यो ! बन्तरिक्षमें निवास धरनेवाके तथा अपने जलसे मूर्मिका सिंचन करनेवाके पर्जन्यके लिए कार्योका गान करो, वाकि वह प्रसक्त होकर हमारे किए जीवधि-वनस्पतियों तथा इतर प्रकारके भारत प्रशास करें ॥ १ ॥

यह पर्जन्य जीवधियों में गर्मकी स्थापना करता है, बनसे परपन्न फक-फूड जाकर नर प्राणियों में ये उत्पन्न दोता है और वे परप्राणी फिर मादाओं में गर्म स्थापित करते हैं। इस प्रकार पर्जन्य दो सबसे गर्भ-स्थापन का मूल कारण है ॥ २ ॥

विद्यास्त मुकार्से इवल करनेके मेथींकी करपत्ति होती है जीर वन सेघोंसे वृष्टि होनेपर प्राणियोंकी अधकी

माछि होती है ॥ ६ ॥

विस तरह व्रतका बाचरण करनेवाके ब्राह्मण एक वर्ष तक चकानेवाके सम्रमें वरी होनेके काश्या भी र भाग करके बाल्स रहते हैं, और वर्षस्थासिके पहचात् स्तोन्नपाठ करने करते हैं, बसीनरह ये मेंडक अपने अपने स्वानांमें वर्षभर पुष्णाप रहते हैं और प्रमेश्यके ग्रुह होतेही शब्द काने हमाने हैं। मण्डूक सब्द ' मण्डू-सुन्नोभित करना ' इस चानुते चना है। सुमूचित करनेवाकेको मण्डूक कहते हैं। ताकावका भूषण सण्डुक वर्षात् मेंडक हैं और सभाका भूषण विकत माझण है। इसकिए यहां मेंडकको ब्राह्मणकी कपमा दी गई है ॥ 1 ॥

| 606 | द्विच्या आयो अभि चदेनमायुन् हति न शुष्कं मर्सी श्रयांनम्।     |    |   |    |
|-----|---------------------------------------------------------------|----|---|----|
|     | गवामह न माधुर्वत्सिनीनां मण्हकानां वुग्तुरश्चा समेति          | 41 | Ŗ | 11 |
| 609 | यदीमेनौ उञ्चतो अभ्यविधित् तृष्यावंतः प्राष्ट्रध्यार्यतायाम् । |    |   |    |
|     | अक्षाकीकस्या पितरं न पुत्रो अन्यश्च वर्दन्तमेति               | 11 | ą | li |
| cto | अन्यो अन्यमतुं गृभणात्येनो इता श्रेसमें यदमंन्दिवाताम् ।      |    |   |    |
|     | मुण्ड्को यद्मिवृष्टः कनिष्कन् एक्षिः संपृक्के दरितेन वाचम्    | 11 | 8 | 11 |
| ८११ | यदेवामुन्या अन्यस्य वार्च शाक्तस्येव वदेति श्रिश्चमाणः।       |    |   |    |
|     | सर्वे तदेवा समुधेव पर्व वत् सुवाची वदंशनाच्युप्य              | H  | ц | H  |

अर्थ — { ८०८ } (शुष्कं दिति म ) स्वे चमदेकी यैकीके समान (सरसी शयानं ) स्वे वाकानमें सोनेवाके (एनं ) इस मेंडकके पास (यस दिवयाः आयः आभि आयान् ) जिस समय बाकाशस्थानीय मेचक वृष्टीजक पहुचते हैं, तब (वित्सिमीनां गर्वा मायुः म ) बढ़रोंबाकी गौवोंके धन्तके समान (अत्र मंस्कानां वन्तुः सं एति ) वहां मेंडकोंका कव्द होने कगता है ॥ २॥

(८०९) (उदातः) जल चाहनेवाके (तृष्याधतः) प्यास जिमको लगी है ऐसे (युनान् प्रावृधि) इन सेवकोंके पास वर्षाना समय (आगतायां) नानेपर (युन् हैं अभिवर्षीत्) जन मेव परसने उगवा है, तम (युनः पितरं न) पुत्र पिताके साथ जैसा बोखता है, वस तरह (अपखली कृत्य) ' अम्बख' ऐसा शब्द करवा हुन। (अन्यः अन्ये उपवद्नतं पृति ) एक मैंबक दूसरेके पास जाता है ॥ ॥

[८१०] ( धनोः अन्यः अन्यं अनु गुरुणाति ) इनमैंचे एक दूसरेपर अनुमद बरता है, ( यत् अयां प्रसर्गे अमंदियातां ) अब पानी नरमनेपर ये सैंडक बानंदित होते हैं। ( यत् अभियुष्टः मण्डूकः कनियकन् ) अब वृष्टि होनेपर सेंडक कृतने छगता है, तब ( पृष्टिः हरितेन दाचं संपृक्ते ) चित्रवरा मेंडक इति वर्णके मेंडक्के साथ बाते करनेके समान शब्द करता है ॥ ७ ॥

ि ११ । ( यम् एषां अन्यः ) जब इनमेंसे एक सेंदक ( अध्यस्य वासं वदति ) दूसरेके साथ बोहने कनता है, ( दिख्यमाणः दास्करूप इस ) तब विषय गुरुके जव्द पुनः बोबनेके समान प्रतीत होता है। ( यम् अध्यु अधि सुवासः वद्धन ) जब पानीके उत्तर कृत्ते हुए कत्तम शब्द तुम सेंदक बोबते हो, ( तम् एयां एवं सम्बुधः हुन ) तब इनका शरीर समृद्ध हुना सा बीचना है। १५॥

भावार्थ— गर्मोमें जब वाकाब स्वा जाते हैं, तब मेंडक भी स्वे चमडेकी बेडीके समान स्वा जाते हैं, पर पर्यन्त कारुमें जब वृष्टीज्ञ तन मेंडकोंके पास पहुंचता है, उस समय वे मेंडक प्रवक्त होकर उसी तरह वान्द्र करते हैं कि जिस तरह बड़कोंवारी गावें वान्द्र करती है ॥ २ ॥

गर्मीमें जनके न मिकनेसे मेंद्रक प्यासे रहते हैं। पर वर्षकाक्रमें जब वृष्टि होती है, तब पर्याप्त जक दण्डें मिकता है और हण्डें बढ़ा जानन्द होता है। इस जानन्दके कारण दे मेंद्रक शब्द करते हुए एक दूसरेसे मिसले हैं ॥ ३ ॥

जब बरसात होती हैं, तब बेंडक बावन्दित होते हैं और बावन्दसे एक दूसरेके साथ कृदने काते हैं और इस प्रकार कार्य करते हैं, मानों कि वे बावसमें बादें कर रहे हों ॥ ७ ॥

अब अरपूर पानी बरसता है, तब सेंडक बावन्यके इधर कथर कृत्ते हैं। इस समय वे सेंडक जो घट्ट करते हैं, इस बासे प्रतीत देसा होता है कि मानों कोई गुरु मंत्र बोक रहा हो बीर विष्यागण उसीको दुइस रहे हों ॥ ५ ॥

| ८१२ गोमायुरेको अजमायुरेकः एशिरेको हरित एकं एवाम् ।<br>सुमानं नामु निर्श्नतो निर्ह्मपाः पुरुषा नानै विविश्वविदेन्तः ।     | ॥६॥     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ८१३ माम्रणासी अतिरात्रे न सोमे सरो न पूर्णप्रभितो वर्दन्तः।                                                              |         |
| संवत्सरम्य तदहः परि ष्ठ बन्मण्डूकाः प्रावृशीणं नभूवं                                                                     | U V     |
| ८१४ आह्वणार्सः सोमिनो वार्चमकत् अह्नं कृष्यम्तः परिवरम्रीणम् ।<br>अध्वर्ययो वृभिणः सिध्विदाना आविभवन्ति गुह्या न के चित् | 11 & 11 |
| ८१५ देविहिति जुगुपूर्वादुवस्यं ऋतं नरो न प्र मिनस्येते ।                                                                 |         |
| संबुदसुरे प्रावृष्यागैतायां तुप्ता घुमी अश्वुवते विसुर्गम्                                                               | 1 9 11  |

अर्थ—[८१२] (एकः गोमायुः) एक मेंडक गौथे समान शब्द करका है, (एकः सजमायुः) दूसरा वकरेंके समान शब्द करका है, (पृक्षिः एकः) एक चितकवरा है तो (एपां एकः हरितः) इनमेंसे दूसरा दविद्वर्णनाका होता है। इस तरह ने (चिद्वराः) अनेक स्थानाके होते हुए भी (समानं नाम विस्ताः) एक ही मेंडक यह नाम सब बारण करते हैं। और ने (पुरुषा वाचं वदंतः पिपिशुः) अनेक प्रकारक शब्द करते हुए विश्वाह देते हैं ॥ ६ ॥

[८६६] (अतिराजे सोमेन) बिराध नामक सोमपागमें जैसे (ब्राह्मणासः अभितः वदन्तः ! नाह्मण मंत्र बोक्ते हैं, इस करह (पूर्ण प्राश्चर्याण सरः म ) सरोजर वर्षामें परिपूर्ण अरनेपर, हे (अण्डूकाः ) वेदकों ! ( संबदसरस्य तत् अहः ) वर्षका वह दिन तुम्हारे विवे (परि स्थ बभूत ) चारों बोर घूमनेके विवे होता है ॥ ७ ॥

[८१४] (संवरसरीणं अहा कृष्यन्तः) १क वर्षं चक्रनेवाकः वज्ञ करनेवाकः (सोमिनो आहाणासः) सोमकात्री जासण वसे (चार्च अक्षन ) अन्त्र बोकते हैं भीर (धर्मिणः अवर्षयः सिव्विद्वानाः) यज्ञ करनेवाके अक्षयुं पक्षीनेसे भीरो हुए (केश्वित् गुह्याः) कई वाजक एस स्थानमें बैठते हैं भीर (आविः न भवन्ति ) वादर नहीं बाते हैं ॥ ८ ॥

[८१५] ( एते हरः ) वे नेता होग ( हेवाहिति जुगुरः ) देवी निवसका संरक्षण करते हैं । इमाहिबे ( द्वाइ-वास्य अतुं न प्रमिनिन्ति ) वारद महिनोंके ऋतुवीको विनष्ट नहीं करते हैं । ( संवत्सरे प्रावृधि आगतायां ) वर्षमें वृद्धिका समय बात ही ( तसाः समीः विसर्ग अष्टुवते ) त्वे हुए ग्रेंडक बाहर बाते हैं ॥ ९ ॥

भावार्थ— मेंबडोसे कोई सेंडड गीके समान सन्द करता है, तो दूसरा बढरीने समान जानात करता है। कोई सेंबड चितक वरे रंगका होता है तो कोई मेंडड हरे रंगका होता है। जनेड रूपोंडाडे होनेपर भी इन सेंडडोंडा नाम तो एक ही है। बरसादमें ने समी मेंडड जनेड तरहके शब्द करते हुए दिखाई देते हैं ह ह ॥

सोमवज्ञमें जिस तरह अनेक माश्रण पुक खरसे बेर्मजोंका पाठ करते हैं, उसी तरह वे ग्रेंडक पुक खरसे शब्द करते

🖁 । वर्षाकालमें वे मेंशक खारी बोर कुरते फिरते हैं 🛭 🕶 🗷

एक वर्ष तक चक्रमेवांक वज्ञमें जैसे वेष्णाठी एक स्वरसे मंत्रका पाठ करते हैं। उनमें कुछ बाजक तो वज्ञाधाके पास बैठनेके कारण प्रसीजेसे जीग जाते हैं, तो कुछ बम्दर ही बैठकर मंत्रपाठ करते हैं, बसी तरह सेंवक एक स्वरसे कारए करते हैं। जनमें कुछ तो बाहर निकारकर कारद करते हैं, वे मेंडक बरसावसे भीग जाते हैं, पर दूसरे कुछ मेंडक बिकोंने किये रहकर ही कारद करते हैं ॥ ६ ॥

वं मेंडक नमींके ऋतुमें सूब सरते हैं, पर बृष्टि होते ही अपने विक्रोंसे बाहर निकल आते हैं और खूब जानन्त्रसे इवर क्यर कृत्वे हैं और सब्द करते हुए भाषते हैं। इसप्रकार वे ईश्वरीय निवसका पारण करते हैं ॥ ९ ॥ ८१६ गोर्मायुरदादुजमीयुरदात् पृक्षिरदाद्वरितो नो वर्दनि । गवां मुण्हका दर्दतः श्वानि सहस्रमुवि प्र विरन्त आर्युः

11 05 11

## [8.8]

(ऋषः- मैत्रावर्षणिर्वसिष्ठः । देवता- (राक्षोझं ) इन्द्रासोमी; ८,१६,१९-२२ इन्द्रः, ९,१२-१३ सोमः; १०,१४ अग्निः,१८ देवाः,१० ग्रावाणः,१८ मठतः,२३ (पूर्वार्धस्य ) वसिष्ठाशीः, (उत्तरार्धस्य) पृथिव्यन्तरिक्षे । छन्दः विष्टुप्;१-६,१८,५१,२३ त्रगतीः,७ नगती त्रिष्टुच्याः,२५ अनुपूर् ।)

८१७ इन्द्रासीमा वर्षतुं रक्षं उठजतुं न्यर्थयतं वृषणा वमोवृष्यः।
परा श्रृणीतम्बितो न्योषतं हतं नुदेशां नि श्रिशीतम्त्रिणीः

11 8 11

८१८ इन्द्रांसोमा सम्पर्शतम्य रेषं वर्ष्ययन्तु चरुरं मियाँ इव । ब्रह्मद्विषे ऋष्यादे घोरचेश्वते देशे धत्तमनवायं किमीदिने

11 2 11

अर्थ— [ ८१६ ] ( गोमायुः अदात् ) गौ जैसा प्रव्द करनेवाहेने हर्मे धन दिया, ( अज्ञवायुः अदात् ) करेके प्रव्दके समान शब्द करनेवाहेने हर्मे धन दिया, ( पृथ्विः अदात् ) खितकको ने दिया है, ( हरितः भः वस्ति अदात् ) क्विंद्रणेवाहेने हर्मे धन दिवा है। ( सहस्रक्षाचे ) सहस्रों कौषधियोंको कानेवाहे वर्षा ऋतुमें ( गर्वा शताित द्वतः मंह्काः ) सेकडों गौवें देनेवाहे मेहक इसारी ( आयुः प्रांतरते ) बावु बदाते हैं ॥ १०॥

## [ to# ]

[८१७] दे (इण्ड्रासोमी) इन्द्र जीर सोम! (ग्झः तपतं) राक्षसोंको जका दो। उञ्जतं) मारो। दे (जूषणा) अक्वानो ! (तमोलुधाः ति अर्थयतं) अज्ञानमे अवनेशकोंको क्षण वना दो। (अचितः परा श्रृणीतः) अञ्चानियोंको द्र करो। उनको (ति ओषतं इतं) अकाकर निःशेष करो। (तुदेशां) सगा दो। (अन्नियाः ति रिाञ्जीतं) द्सरोंको सानेवाकोंको निर्वक करो॥ १॥

[८१८] है (इन्द्रासोम) इन्द्र और सोम ! (अध्दांसं अधं सं अभि ) पाप करनेके किये ग्रीस्ट्र, महापापी हुएको मिककर विनय करो । नद दुए (तपुः) दुःससे तर जानेपर (अग्नियान् खरः इय स्वस्तु ) अग्निमें हाथी हुई मावकी बाहुतिके समान अककर विनए हो जावे । (ब्रह्मद्विषे क्षत्यादे घोरचक्षसे किमीदिने ) ज्ञानका हुए करनेपाके कप्या मास कानेवाके अर्थकर विक्यवाके स्वकुछ सानेवाकेक ग्रीस (अनवायं द्वेष। धत्तं ) निरंतर देव माय खारण करो ॥ २ ॥

भावार्थ — वेंबबोंके प्रकट होनेसे वर्षा ऋतुके जानेकी स्वाना मिक जाती है। इसम वर्षासे उसम बास क्रम होती है, बसम ब स जाहर नावें पुष्ट होती हैं। वर्षाये इसम बान्य हराज होटर हमसे बन प्राप्त होता है ॥ १०॥

दे रुम और सोम देवो ! युन दोनों सजानोंको कह देनेवाके राझसोंको बढ़ा दाछो जो झानी न वनदर अञ्चानमें ही बढ़ना चाहते हैं, वन्दें दीन कर दो। अञ्चानमोंको त्र करो | तूमरोंको सानेवाळोंको निर्वक करो । ज्ञानी व वनकर सदर अञ्चानमें ही रहनेकी इच्छा करनेवाले, तूसरोंको कानेवाले अर्थात् अपने स्वार्थके जिए तूसरोंको हानि पहुंचानेवाले सभी राइस होते हैं । देसे राझसोंका विनास आवद्यक है ॥ १ ॥

वापकर्त करनेमें को मसिक् हैं, जो पापमय जीवनवाके हैं, जो जानसे देव करनेवाके हैं, जो करवा मांस कानेवाके हैं, विनका क्य मर्थकर है, जो बहुत काळ है, वे सभी राक्षस है, इनका नाम अवस्य करना चाहिए ॥ व ॥

| ८१९ इन्द्रांसीमा दुष्क्रती वृत्रे अन्त रंनारम्भणे तर्मि प्र विष्यतम् ।            |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| यथा नातुः पुनुरेकंश्वनोदयुव् तद् वामस्तु सहंसे मन्युमच्छवः                        | 11 🗦 11 |
| ८२० इन्द्रसिमा वर्षयंतं दिवे। वर्षं सं पृथिव्या अध्यसाय तहें जम् ।                |         |
| उत् तंथतं स्व्ये १ पर्वते स् <u>वो</u> येन स्थी वाष्ट्रधानं <u>नि</u> ज्धियः      | 11.8.11 |
| ८२१ इन्द्रांसोमा बुर्वयतं विवस्पर्य वित्रप्ति विवस्पर्य वित्रामिर्युवमञ्जीहन्मिः। |         |
| तपुर्वधिमिरजरेमिर्तिणो नि पर्शीन विष्युतं यन्तुं निस्युरम्                        | 11 4 #  |
| ८२२ इन्द्रांसोमा परि वां भूत विश्वतं इयं मितिः कृक्ष्याश्चेव नाजिना ।             |         |
| यां वां होत्री परिहिनोमिं मेघये मा ब्रक्काणि नृपर्शीव जिन्वतम्                    | 1.51    |

अर्थ— [८१९] हे (इन्द्रासोमी) इन्द्र और सोम! (बुक्कम कारिकः) दुष्ट कर्म करनेवाहोंको (अनारमभोग तमसि अन्तः प्र विध्यतं ) बगाध अन्यकारमें विद्य करो, (यथा एकः चन पुनः अतः म उदयत् ) विभन्ने प्रक भी फिरसे वहासे न शासके। (तत् वां प्रन्युमत् दावः दावसे अस्तु ) वह तुम दोनोका वरसाह पूर्ण वह वानुविजयके किये समर्थ हो॥ ३॥

[८२०] हे (इन्द्रासोमी) इन्द्र भीर सीम ! ( दिवः वर्ष सं वतयतं ) बन्वरिश्से वावक नायुध दश्यक करो । (पृथिव्याः तर्थणं अध्दांसाय ) कहे पृथिवीसे विनाशक नायुध शक्षसोंके विनाशार्थ कल्पन करो । जयना (पर्वतेभ्यः स्वर्षे उत् तक्षतं ) पर्वतोंसे बन्नु विनाशक नायुध तैवार करो, ( येन वयुधानं रक्षः विजूर्वेषः ) इनते वक्षतेवांक शक्सको तुम वारो ॥ ॥

[ ८२१ ] हे (इन्द्रासोमी ) इन्द्र और सोम ! (विश्वः परिवर्तयतं ) नाकाशमें से कारों भोर नायुष केंद्रो । ( युषं ) इम दोनों ( अझितरिभिः अक्मइन्मभिः ) निम्ने समान क्यानेवाके परमरोंके समान मारनेवाके ( तपुर्वधिभिः अमरेभिः ) काण्कारक प्रवादवाके शील न होनेवाके नायुष्टोंसे ( अञ्चिताः पर्वाने नि विश्वतः ) मक्क हुट शतुष्टेंके पीठ बींबो । वे वींबे सबे शतु ( निक्दरे यन्तु ) दुरकार मारा बाबे ॥ ५ ॥

[८२२] दे (इन्द्रासीमी) इन्द्र और लोग! (क्ष्या अध्या इव ) जैसी रस्ती घोडोंको वांधती है बस ठरह (इयं मति: ) वह स्तृति ( वाजिना वां विश्वतः परि भृतु ) तुम दोनों वक्ष्यानोंको वारों बोरसे प्राप्त हो। ( वां दोजां वां मेधया परिहिणोभि ) इस स्तृतिको में बपनी मेथाने बारके पान भंजना हूं। ( वृपती इव इमा ब्रह्माणि जिन्यतं ) राजाकोनोंके समान इन कार्योंको अफड करो॥ १॥

आवार्थ- दुष्ठ कर्म करनेवाके सञ्चय जनाव जन्मकारमें ही सदा रहते हैं, उस बन्यकारके वे कभी बाहर नहीं निकस सकते है है है

सनुष्य सभी तरहके राक्षसोंका विनाश करनेके किए अपने पास श्रक्षाचा वस्त्र रिचतिसे रखें और ४न तुष्टींका नाम करें हे १ ॥

इरेडको सूरख्टकर कानेवाडे कोश ' अतिम " बहताते हैं। इनका दर शरहसे गास करना आहिए। अपने पास ऐसे सकास हो कि जिससे वे राक्षस हमें कभी भी कट व दे सकें ॥ ५ ॥

जिस तरइ राजागण कविचोंकी स्तुतिसे प्रसम्ब होकर वर्ग्ड चन देते हैं, उसी तरइ इमारी स्तुतिबेंसि प्रसम्ब होकर देवनाम इमें चन दें ॥ द ॥

| ८२३ | इन्द्रांसोमा दुब्कृते मा सुगं भृद् यो नंः कदा चिद्मिदासति दुइ।                                                                    | H @ H   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ८२४ | यो मा पाकेन मनेसा चरन्त मिष्यष्ट्रे अनृतिसिर्वचीमिः।<br>आपं इव काशिना संग्रंभीता असंजुस्त्वासत इन्द्र वृक्ता                      | 11 5 11 |
| ८३५ | ये पांकशंसं विहरंन्तु एवै चर्य वा मुद्रं दृष्यंन्ति स्वधामिः।<br>अहंये वा तान् प्रदर्शतु सोम् आ वा दशातु निर्श्नतेष्ठपस्य         | 11 % 0  |
| ८२६ | यो नो रसं दिप्सीत पिस्तो अंग्रे यो अर्थानां यो गतां यस्तुन्नाम् ।<br>रिपुः स्तेनः स्तेयुकुद् दुभ्रमेतु नि व दीयतां तुन्नार् तना च |         |

अर्थ — [८२३] हे (इन्द्रासोमी) इन्द्र जीर सोम! (तुजयद्भिः एतैः प्रति स्मरेथां) वेगवान् बोडोंसे अनुसर जाकमण करो। (अंगुरावतः द्रदः रक्षसः इतं) विनाशकारी दोही दुर्धोको मारो। (तुष्कृते सुगं मां भूत्) वर्म करनेवाकेंद किथे सुकसे गमण करनेकी सुविधा न हो। (यः नः कदाचित् दुष्टा अभिदासति) जो हमें किसी समय दोडमे विनष्ट करना चाइता है वसको विनष्ट करों॥ ॥ ॥

्ट्रिश्च । (पाकेन मनसा चरन्तं मा ) पवित्र मनसे वक्तेपर भी मुझे (यः अनुतेभिः वचोभिः अभिवर्ष्टे ) को बसरव वचनेसे होशे ठहराना बाहता है, हे इन्द्र ! (काशिना संयुभीताः आपः इव ) मुहीसे पकडे बक्के समान वह (अस्तरः वक्ता असन् अस्तु ) बसरवभादी नहीं जैसा हो जावे । पूर्णतासे वित्रष्ट हो जावे ॥ ८ ॥

[८२५] (ये पाकशंसं प्यै: विहरम्ते ) तो सुस सत्यवादी पवित्र जाधारवाहेको भी जपने स्वार्षके कारण कष्ट देते हैं। (दा ये स्वधाभिः अदं दुषयन्ति ) अथवा जो जपने पासके जनादि साधनींसे सुस जैसे करपाण करनेवाहेको भी दूषण रूगाते हैं। (सोमः तान् अह्ये वा प्रद्राशु ) सोम हनको शतुके जधीन को (धा निर्म्ततः सपस्ये वा दधातु ) अथवा निर्धन जवस्थाने बसको पहुंचा देवे॥ ९॥

[८२६ ] हे ( अग्ने ) नमे ! (यः मः पिरवं रसं दिष्यति ) जो इमारे जबके सारभूत रसका नात करता है (यः सम्वातां ) जो नोबोका, (यः गयां ) जो नोबोका और (यः तनूनां ) जो अपने शरीरोंका नाम करवा है वह (स्तेयक्तत् स्तेनः विषुः दक्षं पतु ) चौरो करनेवाजा चौर समाजका शतु विनासको मास होवे, (साः तन्दा तना चि हिंथतां ) वह वपने शरीर कीर संतानके साम विनष्ट हो जावे ॥ ३० ॥

आवार्थ — नोडने फोडनेवाडा तथा बाग बरनेवाडा जी सम्रात ही होता है, पेसे शक्षसों पर कोडोंडी सहावशासे बाक्रमण दश्ना बाहिए वर्धात् दुष्टोंडी वरेक्षा रक्षकण अधिक वक्षमाठी हों । तोडफोड करनेवाडे दुष्टोंडी सनाममें पुण बीर सम्मानका स्थान मास व हो ॥ ७ ॥

पवित्र मनसे जायाण करनेवाडे सञ्जनको को जसत्त्ववयनोंसे दोवी अहराया जाइता है, देखे अहरवयाकोडी बमावर्से कोई सम्माण न दे । इस प्रकार वह स्तयमेव यह हो जाए ॥ ८ ॥

ओ दुष्ट ' में तो साथनसम्पन हूं ' इस अकार सोचकर परित्र मञुष्यको मी पापी बनाना वाहता है और वपने साधनोंका चपनोग सप्त्रमोंको कट रेनेके कार्यमें करता है, यह वपराध करता है, येथे हुडोंका विमास वरहर करना चाहिए है ९ है

जो इसारे अबके रसको नष्ट करता है, जो इसारे बोबों, नावों और शरीरोंको इस्ति पहुंचाला है, वह समासके साथ शतुला करनेवाका चोर विवासको शस्त्र हो । वह अपने सरीर तथा सम्लावके वहित वब हो आए ॥ १० ॥

| ८२७ | पुरः सी अहतु तुन्बुर्द्ध तनां च तिहाः पृथ्यविष्यां अंस्तु विश्वाः । |     |     |    |
|-----|---------------------------------------------------------------------|-----|-----|----|
|     | व्रति शुष्यतु यशों असा देना यो नो दिना दिष्संति यश्च नक्तम्         | H   | 3 8 | 11 |
| 626 | स्विज्ञानं चिकितुषे जनाय सचासंच वचली परपृथाते ।                     |     |     |    |
|     | त्यार्थेत् सत्यं यंत्ररहजीय स्तिदित् सीमाँ ऽविति हन्त्यासत्         | II. | १२  | II |
| /20 | न वा उ सोमी वृज्ञिनं दिनोति न श्वित्रये मिथुया धारयंन्तम् ।         |     |     |    |
|     | हन्ति रक्षो इन्त्यासद् वर्दन्त पुत्रादिन्द्रस्य प्रसिकी शयाते       | n · | १३  | H  |
| 130 | यदि बाहमन् नदेव आम माध वा देवाँ अध्युहै अमे ।                       |     |     |    |
| 4.  | किम्सम्यं जातवेदो हुणीय द्रोध्वाचंस्ते निर्श्वयं संचन्ताम्          | -11 | 68  | H  |

अर्थ — ( ८२७ ) ( मः तन्या तना च परः अस्तु ) वह दुष्ट शक्षम बाने शारिसे बीर संतातपे रहित हो जाहे, विकष्ट हो जाहे। ( चिश्वाः ।तस्य पृथितीः अध्य अस्तु ) सब कीतीं पृथितीके स्थानीसे तीचे निर जाहे। हे ( देवाः ) देवो ! ( अस्य यशा प्रति गुध्यतु ) इसका नश स्तक ( देनह हो बाय। ( यः नः दिवा दिष्माति, यः नक्तं ) जो दित रात हमें कष्ट देना है हसका नाश हो जाय॥ ११ ॥

[८२८ ( चिकितुपे जनाय इदं सु विकानं ) कानी मनुष्यके हिये यह सुविदित है कि ( सत् च असत् च बचली परपृष्ठातं ) सत्य जीर असत्य वचने कि स्वर्था होती है। (तयोः यत् सत्यं ) दनमें जो सत्य होता है, त्या ( यतरस् ऋजीयः ) जो सत्य होता है, (तस् इत् सोमः अवति ) वसदा सोय संरक्षण करता है जीर जो ( असत् हन्ति ) जसन होता है समका वह नावा करता है। १९॥

[८२९ '(सोमः जुतिनं न वै हिनोति ) तोम पापीको कथी नहीं कोडता विधा (सियुपा धारयन्तं सिवियं न ) निध्या व्यवस्त करनेवाके बलवानको भी नहीं कोडता। वह (रक्षः इन्ति ) राक्षमको सारता है तथा (जसाय वहन्तं हिन्ति । असाय अध्यक करनेवाकेको भी सारता है। (उभी इन्ह्रस्य प्रसितौ छयाते ) ये दोनों अपराधी इन्ह्रके बनवनते रहते हैं। १६ व

[८३०] (यहि वा अदं अनृतदेषः आस ) यहि मैं असरवको ही देव माननेवाका बन्ना। नचना यहि मैं (देवान् मोधं अपि-ऊष्टे) देवों ही स्वर्ध कपट मावसे उपासना कर रहा हूं, तो है जमे है (जातवेदः) वेद जिससे बने हैं। नास्तनमें ऐस। नहीं है फिर (अस्मभ्यं कि हुणीयें) हमारे कपर तुम कोष वर्षी करते ही ! (दोधनाचाः ते मिर्मार्थं सचन्तां) दोहपूर्णं मिध्यामाधी जो है वेही प्रम्हारे हारा बुरी जवस्थाको मास हों॥ १७॥

भावार्थ — जो दुष्ट सज्जनोंको दिन-रात कर देता है, वह दुष्ट राक्षस अपने धरीर और मन्तानसे रहित हो जाए । बह एकर्स पृथ्वीसे भी तीचे रसातकरी जाकर गिरे । उसका यश सुभा जाए जर्थात् वह बहासे रहित हो जाए ॥ १५ ॥

झानी सनुष्य यह अच्छी तरहसे जानता है, कि सत्य और असरप उचनोंसे सदा स्टर्भा होती है। पर बनमें जो उचन सत्य भीर सरछ होते हैं, बन्हीं उचनोंकी रक्षा सोसदेवता कात हैं और असरय उचनोंका नाश करते हैं ॥ १२ ॥

साय जार सरळ हात है, बनहा वचनाका रक्षा सामप्रशा करते हैं है हो वहीं छोड़ते। वे शक्षय जीर सोमदेव पार्पाको कभी नहीं छोड़ते, तथा मिटना क्यतहार करनेवाहेकों भी कभी नहीं छोड़ते। वे शक्षय जीर

सारप स्वयहार करनेवाठेको सी मारते हैं । ये होनों ही अपराधी ह्त्यूके चन्द्रनमें रहने हैं ॥ १ व व जो सस्त्यको ही अपना नाराध्य देव मानता है, अथवा जो देवोंकी स्वयंसना क्यर आवसे करना है बसका विनास अग्नि करना है । जो ब्रोहके कारण सिध्याभाषण करते हैं, ये भी नष्ट हो आएं ॥ १४ व

| ८३१ अद्या संगिषु यदि यातुषाना अस्मि यदि वार्युम्तृतप् प्रंपसा ।<br>अधा म वीरेदेशमिति यूंपा यो मा मोषु यातुं पानेत्याहं | ॥ १५ ॥ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| ८३२ यो मार्थातुं यातुंधानेत्याह यो वां रक्षाः शुचिंग्समीत्याहं।                                                        | 0 (5 ) |
| इन्द्रम्तं इंन्त् महता वधेन् विश्वंस जन्तोरं धुमस्पदीष्ट                                                               | । १६ ॥ |
| ८३३ प्रया जिमाति खर्पलंड नक्त मपं दूहा तन्वं र्रो गूर्दमाना ।                                                          | 7.1    |
| वृद्धा अनुन्ता अव सा पदिष्ट , प्रावाणा घनतु रक्षमं उपन्दैः                                                             | ॥ १७॥  |
| ८३४ वि विष्ठकं महतो विश्वित्र क्छतं गुमायतं रक्षमः सं विनयन।                                                           |        |
| वयो ये भूत्वी युनयंन्ति नुकक्ति में वा रिपी दिधरे देवे बंध्वरे                                                         | ॥ १८॥  |

अर्थ-[८३१] (याद यामुधान। अस्मि अद्य सुरीय) वित में दुष्ट रक्षात हूं तो में बाज ही सर जाऊं। (यदि पुरुषम्य आयुः उत्तप) यदि मेंने कियी सनुस्वके जीवनको कष्ट दिवे हैं, तो भी में बाज ही मर जाऊं। (यः मा मोधं यान्तधाम श्रांत आह् ) जो मुझे व्यथं ही राक्षस करके बहुता है (अध सा दशमा व्याः वियुधाः ) वह बपने दिसों वीरपुत्रोंसे वियुक्त हो जादे। इसके सब परिवारके छोग विनष्ट हो जांब ॥ १५॥

[८३२] (यः मा अयानं यातुधान इति आह् ) जो मुझ दैनी स्वमाववाकेकी राक्षत करके कहता है तथा (यः रक्षाः वा गुच्चिः अस्मि इति आह् ) जो राक्षस होनेपर भी नपने नापको पवित्र कहता है, (इन्द्रः तं महता वधन हम्तु ) इंद्र उसे बढ़े शखसे विनष्ट करें। यह (विश्वस्य जन्तोः अधमः पदिष्ठ ) सब प्राणियोसे नीच होकर गिरे ॥ १६ ॥

[ ८२३ ] ( या मक्तं सर्गला इस ) जो राक्षसी राजीकं समय बल्ल्ड्डी तरह ( तन्सं गृहमाना ) नपने जरीरको विशवन ( अप प्र जियाति ) चक्रती है ( सा अनंतान् सनान् अनगर्गष्ट ) वह राक्षमी नर्गत गर्दोप्र गिरे। भीर ( श्रात्राणः उपवेदः रक्षसः धन्तु ) परवर शवद करते हुए अन राक्षसीको मारे ॥ १७॥

[८३४] है (सहनः) महत् बीरो ! द्रम (विश्व वि तिष्ठव्यं) प्रजाबीमें रहो, (इच्छत ) राक्षम कहां है या जान्त्रेकी इच्छा करो और इकको (गुआयत ) पकको और इन (रश्नसः संपिन एन । राक्षमोको व्यां करो। (ये वयः भूत्वा नक्तिः पत्यन्ति) जो पक्षी बन्दर गर्जाहे समय धाते हैं। और (ये वा अध्वरं देवे रिपः विचरे) जो हिसा रहित बश्च ग्रुह्म होनेपर इसमें हिंमा करते हैं॥ १८॥

भावार्थ -- में बढ़ि वास्तव दुष्ट या राक्षस हूं, तो में बाज ही मर जाऊं, बचवा वर्त मेंने किसी सरजन पुरुवको कह दिवा हो तो भी बाज ही में मर माऊं। पर मेरे कुछ व करनेपर भी जो मुझपर मिथ्या दोपारोपण करता है, ससके सब परिवारके सबस्य वष्ट हो आएं ॥ १५ ॥

मेरा स्वभाव देवी वा विश्व होनेपर सी जो मुझे राक्षस कहता है, तथा स्वयंका स्वमाव शक्षसी होनेपर भी जो स्वयंको देव बताता है, कसे इन्द्र अपने शक्षसे विश्वष्ट करें ॥ १६ ॥

जो तुष्ट स्वभाववाकी की तथा तुष्ट स्वभावी पुरुष रातमें बस्त्वृती तरह लुक्ता क्षिपता कोगोंको कट देता है, यह

हे वीरो ! तुम प्रजाबींकी रक्षा करनेके किए सदा कैंटबार रही । जो राक्षस हीं, क्या जो बच्च बादि सरकर्तीमें विज्ञ बावते हीं, हनका तुम विनास करो ॥ १८ ॥

| ८३५ प्र वेर्तय दिवा अश्मीनिमन्द्र सोमेश्वितं मध्युन् तसं श्रिशाचि ।  |         |
|----------------------------------------------------------------------|---------|
| शक्ताद्यांकादध्रादुदंका द्विम जंहि रुक्षमः पर्वेदेन                  | 0.25 0  |
| ८३६ एत उ त्यं पंतयन्ति श्रवांतव इन्द्रं दिप्सांनत दिप्सवोऽदाम्यम् ।  |         |
| शिक्षीते शुक्रः पिश्चेनेभ्यो वृषं नृनं सृजद्वानै यातुमझाः            | ॥ २० ॥  |
| ८३७ इन्द्री यातुनामंभवत् पराश्चरा हेन्त्रिर्मथीनाम्मयाहे विवासताम् । |         |
| अभी हूं शुक्रः पंगु अयंथा वनं पांत्रव मिन्दन स्तुत एति रक्षसं।       | सा २१ ॥ |
| ८३८ उर्ल्क्यातुं द्युकुल्क्यानुं जिह श्वयातुमुत कोकंपानुम्।          |         |
| सुवर्णयात्मुत गृश्रयातुं हुवदंव प्र मृणु रक्षे इन्द्र                | ॥ २२ ॥  |

अर्थ— [८३५] हे ( रन्द्र ) हन्द्र ! (दिवः अञ्चानं प्रवर्तय ) मानागरं परधरों को हे ( मधवन् ) धनवान् ! ( सीमिशितं सं शिशा जि ) कामयालाको संस्कार संयक्ष करो । ( प्राक्तान् अयाकान् ) पूर्व और पर्श्वमसे (अधरात् उदकात् ) दक्षिण जीव वक्तरसे ( रक्षसः पर्वतेन अभि जहि ) राक्षसोंको पर्वेताससे विवष्ट करो ॥ १९॥

[८३६] (त्यं यते श्वयातयः उ नतयन्ति) व ये राक्षस कुतीसे कांट जाकर निरते हैं। (ये दिन्तयः सदाश्यं इंद्र दिन्तिन्त) जो मारनेकी इच्छासे सदश्य इन्द्रकी भी दिना करना चाइते हैं। (शक्तः पिशुनश्यः यथं शिश्ति) इन्द्र वन कर्णटर्योका वभ करनेक किये नपने शक्तको तीक्षण करता है। और वह (यातुमञ्ज्ञयः अशर्ति नृतं स्वत्रत्) दुष्ट शक्षमीपर निक्षवसे बद्ध फेंक्श हैं। १०॥

[ ८३७] ( रेंद्र: यात्नां पराश्चरः अभवत् ) हंद्र राम्नयोको दूर कानेशका है। ( हविमेधीनां आविश्वसर्तां भिन्न) हिंदका नाम करनेवाके और बाक्रमणकारियोंका पराभव करनेवाका हंद्र है। ( परशुः यथा वनं ) परशु जैसे वनको काटता है और ( पाचा भिन्न) मिहीके वर्तनोंको जेसे मुद्रर कोडता है, वस वरह ( शक्कः सनः रश्नसः अभि पति ) हंद्र सामने काये शक्षसोंका नाश करता है॥ २१॥

[८३८ ( उत्पृक्षयातुं ) वश्तुक समान अध्यक्ष कानेताळ मोहवार्क (शुगुत्कृकयातुं ) मेहियेके समान नाचरण करनेवाळे कोश्री, ( श्वयातुं ) क्रेक्कि समान नाचरण करनेवाळे मरमग्मल, ( उत्त कोक्यातुं ) कोक्यक्षीके समान नाचरण करनेवाळे कामी, ( शुप्राय्यातुं ) गरुइक समान नाचरणवाळ गर्विष्ठ. ( उत्त गुप्रयातुं ) गरुषके समान कोभी जो राक्षस हैं क्यको ( जिहि ) मारो । ( हयदा इस प्रमुख ) पण्यत्से मारते हैं वैसे मारो कीर है इंद ! रमारी रक्षा करने हैं वैसे मारो कीर है इंद ! रमारी रक्षा करने हैं वैसे मारो कीर है इंद ! रमारी

भावार्थ — हे (म्ह ! यह करनेवालोंको पमृद्ध करो, पर जो दुष्ट र श्रस हो उनका वारी विद्याशीसे संद्रार करों ॥ १९॥ आं दुष्ट कुत्तोंके समान पनुष्योंवर दमना करते हैं, जो माननेकी द्वारापांक होकर शक्तिमारीको भी मानने वादते हैं, इन्ह जन करते अञ्चलीका वच करे और उन दुष्ट राक्षसीकी नष्ट करे ॥ १०॥

इन्द्र बक्कमें की जानेवाकी हिवयोंकी कह करनेवाके तथा आक्रमणकारी शत्र मेंकि पराभव करनेवाका है। जैसा फासा पेडोंको काटता है अथहा मुग्दर जिस प्रकार सिर्हाके वर्तनीका मफाया करता है दसी तरह इन्द्र स्थानने ज ए हुए रामसीका संहार करता है ॥ २६॥

सस्तुके समान जा करण करनेवांक जनात् मोडवांक, मेखियंक समान न करण करनेवांक जर्मा कोर्यः, कृषेक समाजि इंग्योद, कीर्देश्योके समाज कामी, गरुरके समाज घमेको, गायके सक्षण कोमी दुष्ट हैं, कर्नें रूम्य मारे ॥ २२ ॥ ८३९ मा नो रक्षों अभि नेक्यातुमार्वता मणेच्छतु मिथुना या किमीदिना ।

पृथिवी ना पार्थिवात् पात्वंहंसो ऽन्तरिक्षं दिव्यात् पात्व्यस्यान् ॥ २३॥

८४० इन्द्रं जिहि प्रमासं यातुभानं प्रमुत स्मियं माणया भार्बदानाम् ।

विश्रीवासो प्रदेश ऋदन्तु मा ते हंश्चन् त्य्यमुख्यंन्तम् ॥ २४॥

८४१ श्रति चक्ष्व वि चक्ष्वे प्रदेशं सोम जागृतस् ।

रक्षोंम्यो व्यमंस्यत मुश्रनि यातुमद्रां। ॥ २५॥

# ॥ इति सप्तमं मण्डलं समाप्तम् ॥

अर्थ — [८३९] (रक्षः नः अभिनद्) राधस इमें विनष्ट न करें, (यातुमावता मिथुना अप एडळतु) बावना देनेवाकों के सा पुरुषों के जोडे इमसे त्र हों। (या किमीदिना) जो वावक है वे मी द्र हों। (पृथिवी पार्थिवात् अंहसः पातु) पृथिवी पार्थिव पायसे इमें बचावे। (अन्तरिक्षं विवयत् अस्मान् पातु) वन्वरिक्ष वाकाममें होनेवाक वापसे हमें बचावे॥ २६॥

्टिंश है (इन्द्र) इंड ! (पुनांसं यातुधानं जिहे ) इक्य राक्षसका नाम करो । (उत मायया शाहा-दानां क्षियं ) और कपटले दिस। करनेवाकी स्त्रो राक्षसीका भी माश करो । (मूरदेवाः विद्रीकासः ऋदन्तु ) व्यस्तिको मारना ही जिनका केंद्र है वे राक्षस गळा कट जानेपर विनष्ट हीं, (ते सूर्यं उच्चरन्तं मा दशन् ) वे दयस होनेवाले सूर्यको स देव सकें। सूर्यके उदय होनेके पूर्व ही वे दुष्ट मर जीय ॥ २७ ॥

[८४१] हे (सोम) सोम | त्जीर (इंद्रः च) इंद्र (प्रति चक्ष्य) श्रत्वेक राक्षसको वेसो । (आयूसं) जागते रहो । (रक्षोभ्यः वधं अस्यतं ) राक्षसींपर वध करनेवाके बस्न फेंकी बीर (यातुमद्भयः अदार्ति ) बातमा देनेवाकेपर वज्र फेंको जीर हमका गरा करो ॥ २५॥

भावार्थ — राक्षस इमें नष्ट न करें, यातना देनेवाले को प्रत्य इमसे तूर रहें, बाक भी हमसे दूर ही रहें। प्रश्वी पार्थिव वार्थोंसे इमारी रक्षा करे तथा बन्दरिक्ष बन्दरिक्षके बारमें होनेबाके वार्थोंसे दमें बचाने ॥ २६॥

हे हम्द्र ! वादना हेनेवाळ राक्षस पुरुषका नाश करो, तथा को राक्षसीका भी नाश करो । दूसरोंको मारण से कंक समझते हैं, वे विनष्ट हो बाएं, ये सदय होनेवाळे सूर्यको न वेख सकें ॥ २४ ॥

हे मोम ! तू जोर इन्द्र दोनों मिलकर राक्षसोंपर निमरानी रखो, तुम दोनों सद। जागते रहकर हमारी रक्षा करो जीर दुष्ट राक्षसोंपर अपने शक्साओंका महार करके उनका संहार करो ॥ २५ ॥

## ॥ सप्तम मंहल समाप्त ॥





# ऋग्वेदका सुबोध भाष्य

# सप्तम मण्डल

# सु भा पि त

१ सुजाता नरः समासते— (४) हुनीन पुरुष संघटित रहते हैं।

२ यातुमाबान् याचा यं राय न नरति —(५) हिंसक कक् त्रिस भनको लूट नहीं सकता ( देगा भन हमें हो )।

र अक्ष अद्दर्ः ( » ) कडोर माबीको असा हो (दूर करो) ।

8 यो अनीकं आइयते— (८) तो भवनी सैनाको तेमस्वी करता है (यह वीर हैं।)

र प्रशस्तां धियं प्रस्यन्त— (१०) प्रशंसित बुद्धिका वर्णन करते हैं।

६ वृत्रहत्येषु शूराः तरः— (१०) युद्धि शूर ५०४ नेता होते हैं।

७ शुने सा निपदाम — (११) पुत्र, गीत्ररहित घरमें इस म रहें।

 प्रजावन्तं स्वयत्यं स्वजन्मना शेषसा बात्रधानं
 स्यं— (१२ ) सेवबोसे युक्त, बाह्यकोसे मरा बीरस सन्दानीसे बढनेवाका घर हो ।

९ अरहवः अधायोः धूर्तैः पादि- (१६) हुट, वावी, भूवंसे इम सुरक्षित हो ।

२० वाजी बीळुपाणिः सहस्रापाधः तक्यः---(१४) वक्षान्, पुरद, शक्षशी शहसों बनोंसे युक्त पुत्र हो । १ (तनयः अक्षरा समेति— (१४) इव विचा सीकतारहे।

१२ आग्निः क्षत्रीन् अत्यस्तुः— (१४) इमारा भक्तिके समान रेजस्वी पुत्र बन्य पुत्रोसे श्रेष्ठ बने।

१३ अवीरता नः मा दाः— (१९) वीर संवान न दोनेका कह इसे न हो।

१४ दुर्वाससे नः मादाः - (१९) तुरा वसापहतने का दुर्काग्य हमें न श्रास हो।

१५ अमतयेनः मादाः— (१९) दुविदीनता हमें शास न हो।

१६ साचा दुर्मतये मा प्रवीचः—( २२ ) बोई मिन अपने सावियोंके भरणपोदणमें बाबा शासनेका मायन न करे।

१७ शृमात् चित् सन्ता मा मर्शन्त- (११) अमसे भी कोई मिनका नाग्न करें।

१८ अर्थी स्रिः यं पृष्टसमानः एति स मर्तः रेवान्— (१६) पनमासिकी इच्छा करनेशका जिसके विषयमें पृष्टवाक करवा हुणा जिसके पास नाज है, वह मनुष्य स्थ्या धनवान् है।

१९ दिस्यं सानु रहिम्माः चपरपृशः— (१६) दिन्य रचताको अपने किरजेसे स्पर्त करो । (अपने केजके कच्छा शास करो । २० दिव्ये योषणे मही बर्हिषदा पुरुहते मधोनी बाक्रिये स्विताय आश्रयेतां— (११) दिश्य स्वितो, को वही सभावोंमें बैठनी हैं, महांसित कीर बनवाडी होकर पुत्रनीय दोती.हैं, बनका आश्रय अपने करुणाणके किये करी।

२१ विमा जातवेदसा मानुवेषु कारू— (३१)

२२ अध्वरं ऊर्ध्वं हातं — ( ३२ ) कृटिस्तारहित कर्म अधिक मेर बनायो ।

43 वेषैः मनुष्येभिः इळा सजीवा— (६६) विवा गुण संवक्त मानवीके साम मानुभूमि सेवाके वीरम है।

२४ सारस्वतेभिः सरस्वती सजीवा— (१३) बरसंत्रीके मन्द्रींके साथ सरस्वती सेवनीय है।

२५ सत्यतरः वेवाशं जनिमानि वेद्- (३५)सत्य-पर विषक् निशा रखनेवाला वेवोंके जन्मवृत्ताम्त आनता है।

२६ अतिथि दोषा उपसि मर्जयन्तः— ( ४१ ) विधिकी राजीमें कीर संबेर सेवा करो।

२७ स्वनीक ! यत् दक्षः रोचले, ते प्रश्के सुसंदक्— (४२) दे बत्तम सेनावते ! प्रवाद प्रकाशता है, तथ तेश क्य मध्यंत सुंदर दीक्षता है।

२८ पूरा गुचिः स्वधितिः रोचमानः— ( ४५ ) पनित्र रास्र वेजस्वी होता है।

२९ तरुणः गृश्सः अस्तु—( १८ ) तरुण श्रामी हो । ३० अनीके संसदि अर्थासः पौरुषेयीं गृभे स्युकोच— ( ४९ ) सैनिक बीरोंकी सभामें युद्धीं नरनेके क्षित्रे तैवार हुए वीर पौरुषकी ही बावें करते हैं :

३१ अवीरा वयं त्वा मा पारिषदाम— ( ५१ ) इत्रहीन होकर हम तेरी सेवा करनेके किये न वैठें । ( प्रत्रपीत्रोंसे युक्त होकर हम प्रभुकी अक्ति करें । )

३२ अ-प्सवः मा, अदुवः मा— (५१) हम इरूपरहित न हो, भीर मक्तिहीन भी व हो।

देव अरणस्य रेक्णः परिवर्धः— ( ५६ ) ऋणशदित सनुष्यका धन वर्षास होता है। (नतः इस ऋणशदित हों।)

वंश्व मन्यजातं शेषः नास्ति— ( ५६ ) वृत्ररेका पुत्र भौरस नहीं कहवातः ।

रेण अण्योदर्यः सुसेवः अरणः प्रभाय महि--( पण ) दूसरेका पुत्र वक्तम सेवा कानेवाडा, ऋण न करनेवाका बोनेपर भी, जीरसपुत्र करके स्वीकार करने योग्य नहीं कोता। ३६ वेश्वाबरः मानुवीः विदाः अभिविभाति— (५८) विश्वका नेवा मानवी प्रवाबीको प्रकाशित करता है। ३७ आर्थाय ज्योतिः जनयन्— (६२) बाबाँके

क्षिप प्रकाश करपण किया ।

रेट अकत्न्, प्रधिनः, मुध्याचः पणीन्, सध-बान्, अवृद्धान्, अयहःन् दस्यून् प्रविधायः, अपरान् चकार — (१८) सःकर्म न करनेवाके, वृथामाणे, दिसक, स्दका व्यवदार करनेवाके, तश्रद्ध, होन, यह न करनेवाके बादुनोंको तूर करें भीर दीन स्वस्थाको पहुंचा देवें।

३९ जृतमः अपाचीने तमसि मदन्तीः शचीधिः भाचीः चकार—(१९) उत्तम नेता महानान्यकारमे पडी प्रजाको अपने सामध्योंसे ज्ञानाभिमुख करता है।

४० वस्यः ईशानं अनानतं पृतन्यून् दमयन्तं गृजीये— (६९) धनके स्वामी, संयमी तथा सेनासे आक्रमण करनेवाळे शतुका दमन करनेवाळे वीरकी प्रशंसा होती है।

४२ वैश्वानरः वरं आससाय- ( ७१ ) सर जनीका दिल करनेवाछा श्रेष्ठ स्थानपर बैठता है।

४२ अर्थः राजा समिन्धं— (४०) बेह राजा प्रकाशता है।

४३ विश्वेभिः अनीकैः सुमना भुवः- (४४) सर हैनिबोंके साथ प्रसक्तासे बर्ताव कर ।

७४ आरः सन्द्रः कवितमः पायकः उपसां उप-स्थात् अवोधि— ( ८७ ) वृद्धः, नामन्द्र वदानेवाकाः, इसम कवि पवित्र वीर सपःकाळके पहिन्ने स्टतः है ।

४५ सन्द्रः वसूनाः विशां तमः तिरः वहरो- (८८) भादम्यायी संवसी वीर प्रजायनोंके बन्धकारकी दूर करता हुवा बीसता है।

४६ गणेन ब्रह्मकृतः हा रिथण्यः- (९१) संपर्धे ज्ञान प्रसार करनेवालीका विनास वहीं होता।

४७ पुरंधि शये वश्चि— ( ९२ ) बहुव बुद्धिवाकेका यम वेकर सरकार कर ।

४८ थियः हिन्दानः भासा आभाति— (९६) दुद्धि सबको ग्रुम प्रेरणा करनेवाका वपने केनसे प्रकाशिक होता है। ४९ उद्दित्तः थिहाः संद्रं याविष्ठं ईस्टने- (९७) सुख चाहनेवाकी प्रवा कानम्ब प्रसन्न वरूण वीरकी प्रशंसा करती है।

५० सस्य बहिं देवे। आसदः अस्मे अहाति स्दितः भगतित- (९९) जिसके भामनपर विन्य विद्यस् बैठते हैं बसके दिये सब दिन ग्रुम दिन ही होते हैं।

५१ महा विश्वा दुरितानि माह न्— (१०४) अपने वर्षे सामध्यों से सब दुरवरधाओं को तृत कर ।

५२ विश्वशुचि धिमंधे असुरक्षे प्रनम धीति भरध्ये— (१०६) विश्वमें परित्र, बुद्धोंके धारणकर्ता, राक्षशोक विशासक बीरके छियं प्रशंसाके वाक्य बीटी भौर उसके आद्वार्थ शुम कर्म बहो।

पर जातवेदा विश्वानशः - (१०७) झानी विश्वहा नेता होका है.

43 जान: परिजमा इर्यः— ( १०८ ) वस्पन्न होनेवर चारों क्रेंट अमण करो और सबको ग्राम कर्यकी प्रेरणा हो।

५५ शुक्तशोषिः शुक्तिः पातकः ईड्यः— ( १२-१ ) वक भीर वेजसे युक्त स्वयं पवित्र भीर दूसरोंको पवित्र करनेवाका वीर श्रशंसायोग्य है।

पद ईशानः नः राघांसि आशर- ( १२१ ) ईखर इसे धन देवे ।

भव हं अदास्थ ! दिवानक्तं अहसः सघायतः सः पादि— ( १२६ ) हे नवस्य बीर ! विनरात पापसे हया पापिकोसे हमें बचा ।

५८ उत्तरं न-असं वियं खेतिष्ठ अवति स्वध्यश्च विश्वस्य असृतं दूर्तं नमाता आहुवे — ( 1२७ ) बलका मात्रा न बश्चेदाने, प्रयासक्तिमा देवेलाहे प्रयासक्षित, कत्तम हिसापहित कार्यं कर्ने असे स्वके स्वक सहायक्को नमस्कार करके बुक्तते हैं।

पर स्वरः प्रिवासः सन्तु— ( १३३ ) विद्वान् सक्ते।

६० दृहा निदः आयस्य- (१६४) होही निद्धांसे सन्द्री बचाली ।

६९ दीर्घश्रुत शर्म यच्छ — (१६४) विशास भीर्तिकाका सुम्य वा सर इते दे हो ।

देने येपां दुरंशि घृतद्दना इळा प्राता आ निर्धा-देशि सान् जायस्य— (१६७) जिनके परमें की बीर अबसे मरे पान लेकर प्रतिपत्तेदाती रहती है, बनका हुरक्षा करे। ६३ विदुष्टः मन्द्या आसा जिह्नया नः राये— (१३५) श्रेष्ट कान। प्रसन सुन्न तथा सधुरसावणसे हते कानरूप वन देवे ।

६४ स्वध्यम हणुई— (१४१) कुटियम दिमारहित कार्य कर ।

३५ समती शर्मन् स्थाम-- (१४८) इतन इदिले भीर सुक्रमे इस युक्त हो।

६६ सखा सखायं अतरत्- (१५१) मित्र विश्वको कष्टसे पार करता है।

६७ दुराध्यः अखेतसः स्रेवयन्तः— (१५६) दुष्ट इदिवाने मूढ स्रोग विनास ही करते हैं।

६८ राजा अवस्या वैकर्णयोः जनान् नयस्त — ( १५९ ) राजाने यशके लिये रिष्टकुढ न पुनर्नेशके अनुके दीरोका नाश किया।

६९ सृधवाचं जेष्म— (१५८) मसत्यभावीया इम विजय करें।

७० शर्धन्तं अभिन्द्रं परानुनुदे — ( १६१ ) ईश्वरहे दिसक द्वेषी शतुको दूर किया ।

७१ मन्यमानं देवकं अधन्य— (१४५) वर्मती इच्छ देवके प्रकड़ा नास कर ।

७२ क्षत्रं दूणार्श अजरं— (१७०) क्षात्रवक गर व हो, पर वहता ताच।

७३ एकः सीमः विश्वाः कृषीः च्याववित-(१७१) एक ई। वीर सर प्रत्र सैनिकोंको समा देना है।

७४ अशसुषः गयस्य स्यावयति — (१७१) बंज्स यानुके बरको दीर तकाह रेवा है ।

७५ इभीतरे भूरीरी इंति— (१०४) भवनीत बोगोंकी सुरक्षाक किये बहुत दुष्टींका वस कर।

धर स्थिपु विवासः स्थाम — ( १७० ) विद्वानीत्रे इम विव हो।

७७ तन्त्रा जती बाशुध्यस्त्र (१८१) मारीतिक वाकि तथा सरक्षक वक वशानो ।

७८ स्वधायान् उत्रः दीर्यायक्षे — (१८२) नपनी धाःकशंकते युक्त वीर पराक्षम करनेके किये ही बरवज्ञ हुना देखा है।

७९ वर्षः यम करिष्यम् अपः चित्रः— (१८२) शामश्रीका दिन धरनेवाता श्री धरना वाह्या है, वह कार्व कर आसर है। ८० युष्मः अनर्वा खज्ञत्, समद्र। शूरः अनुवा सत्राधाट् अवाळद्दः स्वोजाः पृथता व्यासे, विश्वं शत्रूयन्ते जवान — (१८४) युद्ध करनेवाका, युद्धसे धीके न धटनेवाका, युद्धमें कुनक, युद्धमें जानेमें करकाता, श्रूप, जन्मसे ही शत्रुका पराभव करनेवाका, स्वयं कभी पराभूत न होनेवाका, निजवलसे समर्थ वीर शत्रुमेनाको सन्तव्यक्त करवा है, और सब शत्रुनोंका वध करता है।

८१ महिस्ता तिवयिकाः आ पप्राथ — (१८०) वेस सपने महत्त्वसे अपनी शक्तियोंके द्वारा विश्वमें प्रसिद्ध दोता है।

८२ वृषा वृषणं रणाय जजान— ( १८६ ) बहवान् पिता बढशाडी धुत्रको युद्ध करनेके क्रिये हरश्य करता है।

८३ नारी नर्थे सस्य — (१८६) परनी मानवोंका दिव करनेवाळा दुन बरपण करती है।

८४ यः नृभ्यः सेनातीः प्रास्तिः— (१८६) वर् मानवींका दिव करनेवाका वीर सेनापवि द्वीता है।

८५ यः अस्य घोरं मनः आविवासस्, स जनः चुवित् अंजते, न रेखत्- ( १८०) जो इसके प्रभावी भनको प्रसन्न रसता है वह मनुष्य स्थानअन्त नहीं होता और बाह्य झील होता है।

८६ यः इन्द्रे दुवांसि द्धते स अत्या अते अः राये क्षयत्— (१८७) जो प्रभुपर मक्ति रकता है, वह क्षरपातक, क्षरपप्रवर्तक धनके किये शहशा है, जन प्राप्त करका है।

८७ वस्त्री शक्तिः स्वस्तु— ( १९१ ) सुबसे निवास इरनेकी शक्ति हमारे जन्दर अपकी तरहसे रहे ।

८८ इन्द्रः नर्याणि विश्वा अयांकि विद्वान्— ( १९५ ) इन्द्र वीर जनवाके दिव करनेके सब कार्य जानवा है।

८९ वंदना वैद्याभिः नः न जुजुतुः- ( १९६ ) वंदन करके नजभाव दिकाकर धमारे नम्दर रहतेयाके हमारे कम्तःशतु, उनके शानपूर्वक वर्ते गवे साधनींके साथ हमारे कम्बर न रहें ।

९० शिस्तवेद्या नः ऋतं मा गु:-- (१९६) शिद्यको ही देव साननेवाके कासी कोग इमारे सत्वधमें के स्थानपर न लावें।

९१ ते महिमानं रशांकि त विषयक्- (१९७) प्रभुकी विषयको मोगी कोग नहीं जान सकते।

९२ शबुः युधः ते अत्ति न विविदन् - (१९७) शबु शुद्ध करके तेरी प्रक्तिका अत्ता न प्रान सके (ऐसी शक्ति धारण कर ।)

९३ भूरेः सीभगस्य अन्यः- ( १९९) सब प्रकारके देशभौका संरक्षण दोना चाहिये।

९४ नमें खुधासः विश्वदा ससाया स्याम-(२००) शसकी मधिक ठएत करनेवाके सब सर्वेदा जापमाँ भित्र होकर रहें। एक ही कार्यमें दसवित रहें।

९५ मन्यमानस्य ते महिमानं नू चित् उत्-इनुवन्ति (२०९) सन्मान बोग्व वेसी इस प्रभुकी महिमाका कोई वार नदी कर सकता।

९६ ते राधा वीर्यं स अदस्युवनित-(२०९) प्रभुके यन और पराक्रमका पार कोई मही पा सकता ।

१७ ते सक्यानि गरमे शिवानि सन्तु—
 (२१०) प्रभुकी मित्रता हमारे छिये ब्रह्माण करनेवाडी होगी।

९८ द्युरुधः इरज्यन्त — (२१२) शोकको रोकनेवाकी कृतियाँ बढाबी आय ।

९९ शुध्मिणं नुविशाधसं— (२१५) बडवान् तथा सिब्दि जिसे गास है पैसा पुत्र भास हो।

१०० देवत्रा एकः मर्तान् दयते— (२१५) देवीं में एक ही (इन्द्र) मनुष्योपर दथा करता है।

१०१ वज्रवाहुं वृषणं अर्चनित— (२१६) वज्रधारी बळवान वीरकी सब पत्रा करते हैं।

१०२ ते मधीं सुमति प्रवेतिकाम — (२२२) प्रथुकी प्रसक्ता हमें प्राप्त हो।

१०३ मनः विष्युद्धक् मा विचारीत्— (१२६) मन इथर रुपर न भटकना रहे (किसी एक कार्यमें सन करे।)

१०४ निनिस्सोः इांसं आरे छणुडि---(२२४) निवककी निंदा हमसे दूर रहे।

१०५ अस्मे प्रियाणि भद्राणि सश्चत- (२६२) हमें विव करवाण प्राप्त हों।

१०६ जरः पार्था धियः युनजते— (२३४) नेता छोग संकर्रोते पार होनेके किये जपनी बुद्धियोंका कपयोग करते हैं।

१०७ यः ते शुष्मः अस्ति, साक्षिभयः नृभयः शिक्ष-. २६५ जो तेरा सामध्ये है वह अपने विश्व नेताओंको सिका।

१०८ जगतः चर्षणीनां इन्द्रः राजा--(२६६) संगम पदार्थों और मामनीका इन्द्र राजा है।

१०९ आधि सामि विषुक्षं यदस्ति— (२३९) प्रविधीयर जो कुरूप या सुरूप बस्तुमात्र है (बसका भी रामा वही वश्च है।)

११० हे विश्वमित्रव ! खा विश्वे मर्ताः चित् विद-सन्त- है विसको संतोध देनेवाळे बीर ! मुझे सब मानव बुकारे हैं ।

१११ तृतुजिः अत् तुजि अशिश्रत् --- वदार कंज्सको पीड़े रकता है।

११२ अनेमाः मायी चरुणा— निष्पाप कर्ममें कुशक बरुज है।

( ऋ० पाइ० )

११३ विश्वेषु अनेषु श्रूरः सेन्यः— सब मनुःहोत्रे शूर ही लेगामें भरती करने बोग्य है।

११४ सहा सुदिना व्युच्छात्— दिन अन्डे दिन होकर प्रकाशित होते रहें ।

११५ स्वाभुवः जरणां अञ्चवंत- उत्तम पृथवंदाहे बुद्धाबस्याका भोग करें ।

( ऋ० धा३१ )

१।६ प्रचेतसे सुमति प्रकृणुध्यं — विशेष जानीकी प्रशंसा हरो।

११७ चर्षणियाः विद्याः प्रचर- किसानौंकी इच्छाएं पूर्ण करना है वो प्रशासनोंके समय करो ।

११८ विप्राः ब्रह्म जनयन्त- इति जनका प्रचार बरते हैं।

११९ तस्य व्रतानि धीराः न मिनन्ति— उप प्रशुक्ते नियमीका भीर पुरुष निषेध नहीं करते ।

१२० अनुसमन्युः राजा- राज बस्माही हो ।

( 평\* 비원 )

१२१ ध्रुत्कर्ण वस्तां ईयते- प्रार्थना सुननेवाहे प्रसुके पास बीर भनके किये नाते हैं।

१२२ दित्सन्तं न किः आ मिनत्- वह देने कगा तो रखे कोई रोक नहीं सकता ।

१२३ तरणिः इत् जयति- त्वरासे बत्तम कर्म करने-

बाका विश्वनी होता है। १२४ तरणिः इत् शिति - त्वशते बचम वर्ग वरने-

राजा ही सुकते वहां हिता है।

१२५ तरणिः इत् पुष्यति - लशसे बसम कर्न वरने-बाका ही बहाँ दुल योज बन बान्यसे दुए होता है।

१२६ कवत्मदे देवालः म- इत्तित कर्म करनेवाडेकी देव सहायता नहीं करते ।

२८ ( स. सू. सा. मं, ७ )

१२७ सुदासः रयं निकः पर्यास— वत्तम दानके रथको कोई रोक नहीं सकता ।

१२८ हे इन्द्र ! त्वं यस्य अविना भुवा, मर्तः वाजयन् वाजं गमत्— हे प्रभो ! त् जिसहा संश्वक होता है वह मनुष्य अपना वक वदाकर बळवान् होता है।

१२९ स्रिक्षः विश्वा दुरिता तरेम- विद्वानीं बी सहाबतासे सब दशेको पार करें।

१३० हे उन्द्र ! त्यं अवमं अध्यमं वसु पुष्यक्षि विश्वस्य परमस्य राजसि — हे ममो ! त् विकृष्ट मध्यम और श्रेष्ठ चनको बढाता है और उसपर प्रभुख करता है।

१३१ पापत्वाय न रासीय-- पाप बढानेके डिये धनका उपयोग नहीं करंगा।

१३२ हे मध्यन् ! तः आव्यं त्वत् अन्यत् नहि-हे बभी ! दू ही हमारा बन्द्र है, करे सिवाय दूसरा कोई

१३१ दुष्टती मर्त्यः वसुः न विन्दते— दुष्टधी वर्शसा करनेवाका अञ्चय धन नहीं प्राप्त कर सकता।

१३५ क्रोधःतं रथि। ज नशत्— हिंसक्को धन नहीं मिकवा ।

१३५ पार्चे सुशक्तिः देष्णं विन्दते— दुःबसे पार होनेके समयमें अपनी कव्याका ही थन शास करता है।

१३६ वस्य तस्थुषः जगतः स्वर्देशं नेशानं अभिनोतुमः — इस स्थावर जंगम विश्वके दिन्य दृष्टिवाले हंबरको इस सब प्रमाण करते हैं।

१३७ दिख्यः पार्थिवः त्वाबान् अन्यः न जातः न अनिष्यते- गुलोकमें जन्तिसभमें और पृथ्वीपर तेरेसे शिक्र कोई वृक्तर। ईश्वर व हुना भीर न होगा ।

१३८ पुत्रेभ्यः पिता, तथा स्वं नः ऋतुं शिक्ष, आसर- हे प्रभी, जैसा पुत्रोंको पिता वैसा त् इमें ग्रमकर्मीकी शिक्षा दो और हमारि शक्ति वटा दो ।

१३९ अञ्चाता मशिवासः दुराध्यः वृजनाः नः मा अधकामुः — जकातयार्गसे जक्कम दुष्ट दिसक हमपर जाकमण व करें।

१४० वयं प्रवतः दाश्वतीः अयः अतितराम— हम सब जपना संरक्षण करनेमें समर्थ होकर, सदा कर्मोंको विविश्वत्वा कर सकेंगे।

(নাঃ ভাইই)

१४१ उपातिरमाः आर्याः तिस्र प्रजाः — उयोतिको अम्मागमें रक्षनेवाके भार्य (मास्रण क्षत्रिय वैद्य ) वे तीन प्रकारके प्रजाजन हैं।

१४२ भुचनेषु त्रया रेतः वृण्वन्ति— भुवनीते वे वीन (ब्राह्मण भित्रिय वैदय ) दीर्य व्यक्ति बहाते हैं।

रैष्ट्रे सूर्यस्य ज्योतिः, समुद्रस्य गंभीरः, वातस्य प्रज्ञतः — सूर्यकी ज्योति, समुद्रकी गंभीरता, शयुका वेग ये शक्तियां हैं। मनुष्यमें तेत्र गंभीरता और वेग हो।

रेश्वप हर्यस्य प्रकेतैः निषयं सहस्रयहर्श अभि-संचरन्ति— हृदयकी ज्ञानशक्तियोसे गुप्तरीतिसे प्रदर्शे वर्षोतक (ज्ञानी इस दिश्वमें ) चारों बोर संचार करते हैं।

१४५ यभेन ततं परिःधि वयन्तः— पसके द्वारा एकामे भायुष्य रूपी वसको कोग भुनते जाते हैं।

रथद वः वश्चिष्ठः आगच्छति, सुमनस्यमानाः एनं आध्यं — तुम्हारा निवास करानेवाला ज्ञानी तुम्हारे पास बारहा है, प्रसम्बन्तिसे तुम बसका बादर करी।

१४७ शुका मनीपा देवी— वह वहानेवाकी हुद्धि देवी है।

१४८ वृत्रेषु उद्याः शूराः संसन्ते— सनुनीका इसका होनेपर द्यूर वीर ही लागे होते हैं।

रिश्व जनाय केर्तु यहां क्षात- होगांक हितके

१५० शुध्मात् पृथिक्षी आरं विक्रिति— अपने सामध्येषे ही पृथ्मी आरबो पारव करती है।

१५१ भूम शुष्मात् भारं विभर्ति— कथन हुए भूत चन्ने भार बहाते हैं।

(५२ देवत्रा वाचं प्रकृणुध्वं — दिग्य भागीको प्रवट करनेवाकी राणी बोको ।

(भरे तन्त्री रपः विश्वक् वियुपोत— कासीरेक पाप इमसे दूर हो।

१५४ अशं .म-पातं साखायं सुः वं — जीवनको म गिरानेवाडोंको लपना भिन्न बनाको ।

१९५ अस्य अलायोः यज्ञः मा निष्यत्— सस्दे । जिये जिसने अपनी नायु दी है उसका यज्ञ नष्ट न हो।

(अहर कार्य )

१७६ प्रंचिः सः सं-- विद्याह वृद्धि हमें शास्ति संताको हो । १५७ सुरमस्य सत्यस्य शंसः शं — उत्तम संयम पूर्वक किया हुना मत्यका वर्णन शानित बढानेवाला हो ।

१५८ सुकृतां सुकृताति नः शं सन्तु — सरपुरुषेकी पुण्यकारक कृतियां हमें सान्ति देनेवाकी हो ।

१५९ क्षेत्रस्य पतिः नः मनाभयः शं अस्तु- देशका राजा हमानी सब मनाके किय सामित देनेवाका हो ।

१६० अन्यस्य पत्रयः नः शं — सत्यके पाकन करने वाके इसारे क्षित्र शानित देनेवाले ही ।

(羽中明 (章)

१६१ इनः अद्देशः पद्धीः— स्वामी न दवनेवाका हो बीर कार्गोका परीक्षा करते जनको योग्यस्थान देनेवाका हो।

१२२ मधीं अन्मति प्रकुणुष्यं — पृथ्वीपर विद्यास कार्यक्षत्र नवने किये स्मिणि करो ।

१६३ थियः अवितारं भगं प्रकृणुध्वं — बुद्धिपूर्वक किये कर्मका सरक्षण करनवाके भाग्यवान् पुत्रका निर्माण करो।

१६४ स्नृतः यसव्या म नियमने — सत्यभावण करनेवाकी काणांको घन देनेके समय कोई नहीं शेकता।

१६५ युज्याभिः ऊता वष्म- बोरब सावगासे संरक्षण इस प्राप्त करें।

( SEO WITE)

१६६ नृभ्यः मर्नभोजनं आखुवानः— मनुष्णेको मानबोके बांग्य मोजन हो ।

( अ० ७।३९ )

१६७ वस्तः समिति अश्चेत्- निवासके उपयोगी धन मास करनेकी सुवृत्तिका काश्चम किया जाय ।

१६८ शुक्ताः मज्यन्त— श्रद वीर मधिक स्वव्यका

१६२ जनाः यक्षियासः— भीर संरक्षण करते हैं वे पूर्व हैं।

१७० मस्योनां कामं असिन्धम् सक्षन् — सानवीकी उन्नतिकी इच्छाका प्रतिकथ न करो बार बसमें प्रगति करो ।

( 報0 9 80 )

१७१ यं मत्यं अवाधः, स उत्रा शुक्मी— जिस मनुष्यकी परसारमा सुरक्षा करता है, वह ग्रावीर भीर

१७२ सरस्वती हैं जुनानि → विधादेवी असे मसस्त-क्येंमें मेरित करती हैं।

( FRID OFF.)

र्था तुथः राजा मन्यमानः — स्वशसे वत्तम कार्य स्नेबाका राजा मामनीय होता है। रै७४ प्रणेतः सरपराधः भगः -- शतम नेतासच्चे धनवाडा भाग्यवान है।

( अ० ७।४२)

१७५ सनवित्तः अध्या सुगः— बहुत सम्बसे चका हुना मार्ग सुगम होवा है।

रै७६ विप्राः देवयन्तः— ज्ञानी देव बनमेका यस्त करते हैं।

१७७ समन्सः यति स्थ-- एक विचारसे यान करो। ( ऋ० ७।४६ )

१७८ दिव्यस्य जनमनः साम्राज्येन स चेतति— विष्य जीवनवाडे मनुष्योंके साम्राज्यसे वह प्रकाशित होता है। १७६ सः संवतीः अवन्— अपना रक्षण करनेवाडी प्रजाणा वह प्रभु रक्षण करता है।

( 新。 (明)()

१८० राजा वरुणः जमानां सत्यानृते अवपस्यन् याति-राजा वरुण कोरोंके पुण्य पाप देसता हुणा जाता है।

१८१ आपः मधुर्खुतः शुखयः पात्रकाः मां अवन्तु-अक्ष्मवाद मधुर रसमय स्वयं शुद्ध और पवित्र करनेवाछे हैं वे मेरी सुरक्षा करें।

(সাৰ গাণ্ৰ)

१८२ अन्यजातं एनः मा भुजेम- दूसरेका किया पाप हरी न मोगना पढे ।

( अ० ७।५५ )

१८३ विश्वा रूपाणि माविशन्, नः सुशेषः सखा एधि— सर रूपोर्ने प्रविष्ट होस्र हमारा धुकदाबी मित्र वन ।

१८४ माता, पिता, विद्यतिः, जनः सस्तु, सर्व-शातयः ससन्तु - ( सुरक्षित नगरमें ) माता, पिता, प्रजा-पाकक राजा, सथ जनता, सथ जातियां सुस्रसे सी जावें ।

१८५ मोष्ठेशयाः वहाशयाः, सर्वश्रीवरीः पुण्य-गन्याः स्त्रियः ताः सर्वाः स्वापयामसिन जानमी, गहनमें, विस्तरीपर सोनेवाकी तो उत्तम सुगन्धवाली स्थि। है, वे सर्व स्थितं , सुरक्षितं नगरमें ) सुखसे सोडांव।

( इस्. ७.५६ )

१८६ वः शुप्मः उद्यः, मनांसि कुष्मी- नापका वक्ष वम है और मन कोषसे सरे हैं। १८७ धृष्णोः शर्धस्य भुनिः- शतुका वाश करनेवाळ साधिक बळका वायका वेग प्रचयत है।

१८८ ऋतसायः गुचिजन्मातः शुच्यः पाधकाः ऋतेत सत्यं आयन्- ये वीर सत्यका पाइन करनेवाछे, शुद्ध जन्मवाहे, स्वयं शुद्ध भीर तूमरोंको पवित्र करनेवाछे हैं, वे सरस्वासे सध्यको श्राह्म करते हैं।

१८९ ईचतः अद्वयाक्षी गोपाः- प्रगतिशीक्षीका अनम्ब मारसे संरक्षण करनेवाका वीर है।

१९० सदः सहसा आनशन्त— वपनी वासिसे साइसी वजुको विकन्न करते हैं।

( 来 0 14 9 )

१९१ अनवचासः शुचयः पावकाः— निष्याप शुद्ध भीर पविश्व वे वीर हैं।

( आ. ७१५८ )

१९२ तुविष्मान् दैव्यस्य धामनः — बढवान् दिन्य भामको प्राप्त करता है।

१९३ सार्क उक्षे गणाय प्राचित- साम रहण्य जपनी रुवार्त करतेवाके संघठा सत्कार करी ।

( হন্ত: ৬৭৭ )

१९५ यस्मै अराध्यं, वः ऊतीः पृतनासु निह् मर्चति— जिलका तुम संरक्षण करते हो, तुम्हारे संरक्षणसे वह युदोंमें सुरक्षित रहता है।

१९५ मृत्योः बन्धनात् मुश्लीय — मृख्के बंधनसे सुबाको।

( 明 四 ( )

(९६ हे सूर्य ! उद्यन् अध अनागाः ग्रुवः - उदय होनेपर हमें प्रथम निष्पाप काके बोधित करो ।

१९७ हे अर्थमन ! तव भियासः स्याम— हे नार्थ मनवाले ! हम वेरे भिव होकर रहें ।

१९८ विश्वस्य स्थातुः जगतः च गोपा— यह सब स्थावर जंगमका संग्रहक है।

१९९ मत्येषु ऋजु झुजिना च पद्यन्— मनुष्येमें सरक बीर ठेडा कीन है यह देखता है।

२०० इमे विवा पृथित्याः अचेतसं अतिनियाः चिकित्वांसः नयन्ति— व शानी वीर युक्तीक तथा भूनोकको न प्राननेवाके जन्नानीको जविकंक्से शानी चना देते हैं। २०१ यः वेदि अवयजेत स रिपः चित्- नो वेदीमै यह नहीं हरता वह शतु है।

२०२ एषां समृतिः सस्वः स्वेपी— इन वीराँकी मित्रता परस्पर सदायक तथा वेजस्वी होती है।

(ऋ ७।६१)

२०३ स्यः विश्वा अवना अभिचष्ट— पूर्व सब भुवनीको देखता है।

२०४ सः मत्येषु मन्धुं माखिकेत— वह मानवीसे रहनेवाका संस्थाह जानता है।

२०५ सुकत् ब्रह्माणि अवाधः— उत्तव कर्म बरनेवाले जार्गेको रक्षण करते हैं।

२०६ ऋधक् यतः अनिमिषं रक्षमाणाः । गैप सस्यमार्गसे चळनेवाळीका सतत संरक्षण करते हैं।

२०७ अयज्यमां मासाः अवीरा आयम् — पश् न कानेवाडोंके महिने वीरतारहित अवस्थार्वे जायमे ।

२०८ यज्ञमन्या वृजनं प्रतिराते — वज्ञ करनेसे जिनका सन कगवा है वे सपना वछ बहाते हैं।

२०९ वां निण्यानि अचिते न अभूवन् — इन्हारे कार्ये नकाव वहानेके किये न हों।

( अ० ७६२ )

२१० स्र्यः मानुषाणां विश्वा जित्रम--- स्र्यं मनुष्योके सम्बन्त जन्मा है।

२११ जीवसे गव्यूर्ति घृतेन औक्षतं — श्रीवंजीवनके किये गीमोंका काने जानेका मार्ग जकसे सिचित करी।

२१२ तः विश्याः सुपर्धाति सुगाः सन्तु— (मारे किषे सब मार्ग जानेके क्रिवे सुगम हो।

( সাত ভাই )

२१२ सूर्येण प्रस्ताः जनाः अर्थानि अयन् अपसि राज्यन्— सूर्यसे उत्पन्न हुए ये मनुष्य नयीकी प्रस करके रुपम कर्मोको करते हैं।

( Se witu )

२१५ सुक्षत्रः राजा वरुणः— वत्तमक्षत्रवस्ये युक्त राजा वरूण है।

२१५ ऊर्व्या धृति हणवत् धारयत्— उपव पैवंकी रिपति कानी जीर बसकी धारण करना चाहिए।

( ऋ० डाइ५ )

२१६ अक्षितं ज्येष्ठं असुर्यं विश्वस्य जिग्रस्तु— सक्ष्य रहनेनामा श्रेष्ठ वस्न विश्वका विजय करनेरामा है।

२१० अधुरा अर्था क्षितिः अर्जयन्ती करतं— वक्यान् मार्थ कारोको सामध्येतात् निर्माण कर । २१८ अनुनस्य सेतु:- असत्वसे पार होनेका सेत बन। २१९ जानस्य पथा दुरिता तरेम-- सस्वके मार्गसे इम पारोसे वर्षे।

(明: 4:5年)

२२० स्रे उदिते विशादसं अयंग्रणं प्रतिगृणीचे-स्वेका उदय होते ही शतुनाशक श्रेष्ठ मनवाळे आर्थ वीरका काष्यगान करो ।

२२१ स्विभिः सह स्याग्न- विद्वानीके साथ दम रहें । २२२ अनाप्यं क्षत्रं राजानः आदात-- वनुके किये मास करना कठिन देसा कामनक राजा कोग मास करें।

२२३ अनुनस्य रथ्यः यूयं ओहते तत् मनामहे — सत्यके पथ प्रदर्शक जाप जिसका विचार करते हैं, इसीका इस मनन करते हैं।

वरेश ऋतावानः ऋतजाताः ऋताबुधः अनृतिहराः घोरासः, वः सुच्छिदिष्ठमे हुस्ने स्रायः नरः स्वाम— सस्यपादक, सस्यके किये वन्ने, सस्यका संवर्धन करनेवाके, नसस्यका देव करनेवाके वह घोर दीवनेवाके दीरोंके कत्तम वरमें रहनेसे प्राप्त शोनेवाके सुवको हम सब आती नेता प्राप्त करें।

२२५ तत् देवहितं शुक्षं चक्षुः उच्चरत्—वह देवींका दित करनेवाटा बकवान् शुद्ध बांक्ष केता तेत्र दृदय हुवा है।

२२६ पश्येम शरदः शतं, जीवेम शरदः शतं— सी वर्षेत्रक देखें भीर जीवें ।

२२७ अदाभ्या चुमस् — तुम न दननेताले हो इस जिसे तेजस्वी हो।

( স্বৰ তাহত )

२२८ नृपती घिष्ण्या— राजा बुद्धिमान होने चाहिये। २२९ तमसः सन्ताः उपाहदान्— अद्यानाम्बर्धारका अन्त विसाई विया है।

२३० राजांभिः नः शक्तं - शक्तिशैके योगसे समें समर्थ बनाओ।

२३१ तोके तनये तृतुजानाः— बाह्यव्योंको खराये समर्थ बनाको ।

(羽の 明をと)

२३२ जती वर्षः भघि घत्यः— मृत्युसे बचानेवाहा रूप दुमने वसे दे दिया ।

२२२ यो शाचीनिः शकी स्तर्यं अध्ययां अपिन्यतं-इम दोनेनि जपने सामधरीके बंध्या गौजीकी दुवास बना दिवा ।

#### ( 新# Ulvo )

२३४ कृतप्रश्नः समयंः भवति- ज्ञानका प्रचार करने-बाक्षा मनुष्योका संबद्ध करनेवाका होता है ।

#### ( ऋ० ७। ३२ )

२३५ विज्या सख्यानि, उत समानः बन्धुः, तस्य विज्ञं— विवासे चढीं नायीं मित्रवाएं, जीर प्रमानकसे उत्पन्न होनेवासा बन्धुगाव, इनको मूळना नहीं।

#### ( 寒 ( 明) ( )

२३६ बीळुपाणी रक्षोहणा संस्ता- शक्तरारी बाधुका नाश करनेवाछे वीर इक्ट्रे हों।

#### ( 頭 0 0.04 )

२३७ दिवः बुहिना भुवनस्य परनी- युगेढकी पुत्री भुवनोंका पाठन करनेवाकी है।

२३८ वाजिनीवनी विजायमा वसूनां रायः हैंसे-भवनाती और भनवाती यह सी भनोंकी खामिनी है।

२३९ पुरुषता नः वर्दिः निवे मा कः— पुरुषेने इमारे कर्मोकी विश्वा न हो।

#### ( 潮. 咖啡)

२४० देवानां चञ्चः ऋत्वा जजनिष्ट- देवेंकी जांच सूर्य-वचन कमेंचे साथ तकर हुना है।

२८१ देवयामाः पन्धाः अमर्थन्त— दिग्य मार्ग विसा रहित होते हैं।

#### (宋. 明明 )

२४२ युवतिः योषा न उपो रुवचे — तर्गी सी

#### (羽, 5004)

२४३ देवं देवं राघसे चोदयन्ती — प्रत्येक क्यं-कर्वाको देखवे प्राप्तिके क्षित्रे प्रेरणा देवी है।

#### ( হ্ল. ভাবে )

२४४ विश्वे देवासः आंजः बलं संद्धुः-- सब देव बोब धीर पथ धारण करते हैं।

२४५ तं मर्ते च अंदः, न तुरितामि, न तपा, मदाते यस्य अध्वरं गरुखधाः— तस मनुष्यको पाप, दुष्यत्य, संतरप कट नदी देते, जिसके वज्ञमें देव आते हैं।

#### ( 宋 - 비리 )

२४६ काजी किचन श्रियं न भयति - युद्ते कृष्ट मी प्रिय नहीं होता । २४७ यत्र स्वर्दशः भुवना भयन्ते — युद्से हाती कोग भयभीत होते हैं।

२४८ भूरेयाः अन्ताः ध्वसिताः समदशत- भूमीके कपरसे प्रदेश वध्यस्य हो बाते हैं।

२४९ सुदासं प्रावतं— उत्तम वानी सञ्जनको सुरक्षित रको।

#### (新中 明代年)

२५० नः पिष्टया दुग्जानि अवस्त्रत— हमारे पिताके पार्वीको तुर कर ।

२५१ वयं तन्भिः या चक्तम अवस्ता- इसने वपने करीरोंसे जो पाप किये हों, बनको त्र कर ।

२५२ स्वग्नः अनृतस्य प्रयोता- सुस्ती वसस्वका प्रवर्धन करती है।

२५३ अर्थः देवः अचितः अचितयत् — ब्रेष्ठ हैं अर बक्र विशेषो ज्ञान देता है।

#### ( आ. पाटण )

२५७ ते विश्वा घाम मियाणि— इन्हारे सर धाम इमारे किये प्रित्र है।

२५५ वरणस्य स्पराः समिव्याः सुमेके कमे रोदसी परिपर्यन्ति— वरुणके दूत चकते हुए बाबा पृथिवीमें सबको देशते हैं।

२५६ विद्वान् विप्रः उपराय युगाय शिक्षन् पदस्य गुह्या वोचत् — विद्वान् विशेष दुर्विवान् समीप बानेवाके शिष्यको सिकानेकी इच्छासे पदके गुग्न वर्षको छश्झाता है।

२५७ सुपारद्शः गंभीर शंसः अस्य सतः राजा-बत्तम रितिसे वक्षवासे दुःचके पारदोनेवाहा, गंभीर कीर्तिसे युक्त ऐमा वह इस विश्वका राजा है।

२५८ आगः चक्रुषे मिळवाति, वरुणे वयं अनागा स्याम— पाप करनेवालेको भी सुक्त देखा है, इस वस्त्रके सामने इस विध्याप होकर रहेंगे।

#### (3:00 01:2)

२५९ पुरा चित् अवृकं सचामहे— प्राचीन क करें बहता जावा जकुटिक सक्व हो ऐसा हम चाहते हैं।

#### (元, 明代)

२६० अहं शृष्मयं गृहं मी गर्म — सूसे सिहोके पार्में रहन न पडे। २६१ समइ शुषे ! कायः व्यवता मतीयं जयम मृळय— दे धनवान् पवित्र देव ! कर्म शक्तिकी स्यूनताके कारण में दु:सको प्राप्त हुआ हूं, इसक्षिये सुद्धे सुद्धी का ।

द६२ दैश्ये जने यत् मसुष्या ममिद्रोहं खरामसि शिवित्ती तव यत् धर्मा युयोपिम, तस्मात् एनसः मः मा रीरियः— दिश्य मनुष्यंक संबंधमें जो द्रोह हम मनुष्येति किया हो, न समझते हुए जो कर्तवका कोप हमसे हुणा हो, इस पापसे हमारा नाम न कर।

#### ( आ. जादर )

२६६ वाधिकाय मनवे अनवद्यानः आसन्— पुरक्षी मनुष्पके दिवके किये यस्त करनेवाके प्रशंतित होते हैं।

#### (羽. 519 € )

२६४ नरः काष्ट्रां नक्ष्माणाः- नेता क्षेत्र कप्रतिकी पराकाष्ट्राको पहुँचना चाइले हैं।

#### ( রু তার্ধ )

२६५ परात्वाय अभिशस्तये निदे मा रीरधतं— पार निदा हीनत्व आदिकं कारण हमारा नाश न हो।

२६६ धिया घेनाः पेरयामः- इदिसे वाणीको हम मेल्ड करते हैं।

२६७ दुःशंसः नः मा ईशत— दुष्ट इमारे कपर मञ्जल न करे।

#### ( TO WISY )

2६८ एवा सरस्वती भायसी पूर घरूणं- यह विधा वेशी काहेके किकेक समान सबका रक्षण बरनेवाकी है।

२६२, एका सरस्वती अचेतत्— यह एक्श विवा-देशे चेतना उत्तर करती है।

१७० भुवनस्य भूरेः रायः चेतन्ती— विश्वके करेक प्रकारके करोंको यह विद्यादेवी बताती है।

२७१ सुभगा सरस्वती— वत्तम माग्यवाकी वह विका देवी है।

#### ( 新. wigを )

२७२ मधीनां राघः चोद्- वनदानीके वनको सन्दर्भमें देखि कर ।

६७३ भद्रा सरस्वती भद्रं इत् कृणवत्— कव्याव करनेवाकी सरस्वती विषक बक्याण करती है। २७४ अक्तवारी वाजिमीवती चेताते — सीना मार्ग बतानेवाकी शवा देनेवाठी विद्या देवी रफुरण देती है।

#### ( 来, いくい)

२ अप भीळहुचे अनागाः अवेम— सुब देनेवाके उस प्रमुके सामने इस निष्पाप होक्र रहें।

#### ( ऋ ७।९९ )

२७६ ते महित्वं त अशुव्यत्ति— प्रमुकी महिमाको कोई नहीं जान सक्का।

२ ९७ १वं परमस्य विश्ले — प्रभु परम श्रेष्ठ कानको अनुका है।

२७८ ते महिद्धाः परं अन्तं न जायमानः न जातः आए— दे प्रमो, तेरी महिमाकं पारको कोई व जन्मनेवाका कोर न कोई जन्मा हुना जान सकता है।

२७९ यझाय उर्ह छोकं चन्नथुः— यहाँ किये वशुने बिस्तृत स्थान बनाया है।

#### (玩, 如代00)

२८॰ तवसः तवीयान् विष्णुः प्रास्तु— समर्थेसे समर्थे यह स्वारक प्रमु हमारा सहायक हो ।

२८१ अस्य स्थविरस्य नाम त्वेयं हि— इस वडे वेवका नाम वडा सेवस्वी है।

२८२ एव विष्णुः एता पृथिशी मनुषे क्षेत्राय द्शस्यन्— इस स्थापक प्रसुने इस वही प्रियवीको मानवॉके छिवे निवासार्थ दिवा है।

२८३ अस्य कीरयः जनासः ध्रुवासः — इसके मक वडी स्थिर होते हैं।

२८४ स्त्रानिमा उसिनि चकार— इकीन वीर इस प्रिविको निवासके क्षिय उत्तम बनाता है।

#### ( 束, ゅ tou )

२८५ ब्रह्मद्विषे कृष्यादे घोरचक्षसे किमीदिने अनवायं द्वेषः धत्तं — ज्ञानके द्वेषी, कवा मांस कानेबाके, सर्वकर रूपवाले, सब कुछ बानेदाछके संबंधने निरंतर द्वेष धारण करो ।

२८६ दुष्कृतः अनारंभणे तमसि अन्तः प्रविश्यतं-दुष्टकर्भ करनेवालेका भगाच अन्यकाशो विवास करो ।

२८७ पाकेन मनसा चरन्तं मां, यः अनुतेशिः वचोभिः अभिचछे, असतः धक्ता असन् अस्तु— पवित्र मनसे व्यवहार करनेवाके मुक्ते भी, जो असरयाभाषणीसे भिदा करवा है, इसका वह जसरवामावन जसस्वही सिव हो। २८८ ये पाकशांतं एकैः विहरते, ये स्वधाभिः भद्रं दूषयन्ति, तान् अह्ये प्रवृत्तातु, निर्मतेः उपस्ये वा द्धातु— मुझ जैसे सायवादीको ननेक हणायीसे जो कृष्ट देवे हैं, जो नपनी शक्तिके कारण हितकर्ताको भी दूषण देते हैं, अनको अधीन करो सथवा हनको निर्धन अवस्थाको पहुंचा दो।

२८९ सत् च असत् च वषसी परपृधाते, तयोः यत् सत्यं, यत्रदत् ऋजीया, तत् स्रोमा अचिति, असत् इन्ति — सत् और जसत् साववांकी स्रार्था होती है, जो सत्य और जो सरक दीवा है, इसका रक्षण सोम करता है जो जसत् दोवा है उसका नाश करवा है।

२९० स्रोमः वृजिनं नैव दिनोति — सोम पापीको नहीं क्रोबला।

२९१ मिथुया घारयन्ते स्तियं न हिनोति-मिथ्या व्यवहार करनेवाछे श्रातियको भी वह नहीं छोडता ।

२९२ रक्षः असत् वदन्तं हन्ति, उभी इन्द्रस्य प्रसिती शयाते- शक्षसी और समस्यभावण करनेवाकेका वह वध करता है। व दोनी इन्द्रके बन्धनमें पहते हैं। २९२ यदि यातुधानः अस्ति अद्य मुरीय — वर्षे मैं राज्ञत वर्षे तो नाज ही मर जाई।

भ्रथ यदि पुरुषस्य आयुः ततप- सिर्द मैंने किसी-को कष्ट दिये हैं ( तो मैं आजही मर जार्क । )

२१५ यः मा मोधं बातुधान हाते आह, सः व्हा-भिः वीरैः वियुगाः— जो मुहे वर्ष राक्षस करके कहता है वह नवने दसों पुत्रोंके साथ मर जांद ।

२९६ थः मा अयातुं यातुधान इत्याह, यः रक्षः शुक्षिः अस्मि इत्याह, इन्द्रः तं महना वधेन इन्तु, सः विश्वस्य जन्तोः अधमः प्रशिष्ट— जो में राक्षस व होते हुए मुझे राक्षस कहता है, जो स्वयं राक्षस होते हुए अपनेको ग्रुद्ध करके प्रकारता है, इन्द्र असका वश्व वहे सक्षीत करे, वह सब पाणिकार्य हीव इनाको शास हो आय।

२९७ उल्लूकयातुं, शुशुल्कयातुं, श्वयातुं, कोक-यातुं, सुपर्णयातुं, उत्त गृधयातुं प्रसृण, रक्ष च— इत्लूके समान, मेहियेके समान, कुसेके समान, विविधेके समान, गरुवके समान, गीवके समान चाळ व्यवन्यके जो राक्षस है, ववडा वय कर कीर इमारी रक्षा कर ।





# ऋग्वेदका सुबोध भाष्य

# सप्तम मण्डल



| ऋषिवार स्तुक्त संख्या                |                     | इ विश्वेदेवाः                   | 68  |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------------------|-----|
| 11.11.1 3(11.11.11                   |                     | হ জামানী                        | પ•્ |
| ऋषि                                  | स्क                 | ५ मस्तः                         | 40  |
| मैत्रावद्यविसिष्टः ३१ 🕁 🖘 📟          | 103                 | व अवसः                          | មុខ |
| मैत्रावरुणिवैसिष्ठः शक्तिवीसिष्ठी वा | 3                   | <ul> <li>मित्रावक्णी</li> </ul> | Ŋ.c |
| नेत्रावरुणिवैसिकः वसिक्युत्राः वा    | 1                   | ८ इन्द्रावक्षी                  | ₹•  |
|                                      | 7+8                 | ९ वर्षाः                        | św  |
|                                      | ,,,,                | १० इन्द्रासी                    | 10  |
|                                      |                     | <b>१९ वैन्यानरो</b> डग्नि       | 15  |
| ऋषिवार मंत्र संख्या                  |                     | ३२ व्याविस्थाः                  | 15  |
| नामार पर तल्या                       |                     | १६ सूर्यः                       | 11  |
| ऋषि                                  | मंत्रसंस्या         | ३४ विष्णुः                      | 11  |
| मैकावक्षिविश्वः                      | 480                 | १५ सविता                        | 19  |
| वाष्क्रियों सिक्रः                   |                     | १६ हन्द्रवायू                   | 14  |
| वसिष्ठपुत्राः                        | ų                   | १७ जन्द्रकः ( वर्तन्तः )        | 19  |
|                                      |                     | १८ इन्द्रासोमी                  | 1*  |
|                                      | 481                 | १९ प्रक्रीत्यः                  | 3   |
|                                      |                     | १० बायु।                        |     |
| Dames dames                          |                     | २१ सरस्वती                      | 4   |
| देवताबार मंत्रद्वा                   |                     | २२ जापः                         | 4   |
| वेवता                                | <b>मंत्रसं</b> क्या | २६ वृहस्पतिः                    | •   |
|                                      |                     | २७ दम्।                         | *   |
| १ सम्ब                               | 105                 | १५ वनः                          | *   |
| र पातिः                              | 114                 | रद रक्षिष्ठः                    | *   |

|             | देवता                                                      | मंत्र सं क्या | विशष्ठ ऋषिका परिचय                                         |
|-------------|------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|
| ξu          | सरस्वाम्                                                   |               |                                                            |
| ₹6          | सुदा है जवना                                               | 4             | वसिष्ठ ऋषिकी बरपत्तिके संबंधने वृहदेवना प्रान्थने इस       |
| 25          | द्विका                                                     | w             | वरह विका है                                                |
| Ş+          | बास्तोध्यतिः                                               | Ŧ             | तयोरादित्ययोः सत्रे स्ट्राप्सरसमुर्वशीय ।                  |
| 11          | चावापू चित्री                                              |               | रतश्चरकंद तरकुर में न्यपनद्वासनीवर ॥ ७८३                   |
| 22          | क्षवर:                                                     |               | तेनैव तु मुहुर्नेन वीर्यवन्ती तपस्त्रिनी ।                 |
| 11          | <b>इ</b> न्द्राविस्णू                                      |               | अगस्त्यश्च विसम्बद्ध तत्रयीं संबभूत्रतुः॥ ७८५              |
| 18          | स्रोम-                                                     |               | रहुचा पनितं नेतः कलशे च जलं स्थले ।                        |
| 14          | इन्द्रः अञ्चल रक्षिः                                       | *             | स्थल वसिष्ठस्तु सुनिः संभूत ऋषितत्तमः॥ ७८५                 |
| 74          | इन्द्राबु(स्रति:                                           |               | कुरुपे स्वगरस्यः संभूतो अले मस्स्यो महाद्यीतः ।            |
| ğ#          | वाजिन:                                                     |               | उदियाय ततोऽगस्त्यः शस्यामात्रा महातप्रामा ७८६              |
| 16          | इध्यः समिद्धोऽझिर्ग                                        | 1             | मानेन संमिती यस्मात् तस्पानमास्य हृदोच्यते ।               |
| 25          | भराक्षेत्र:                                                | . 1           | यहा कुम्मारुविजीता कुम्मनावि हि मीयते 🛭 ७८७                |
| ¥0          | £s.                                                        |               | कुम्म इत्यभिधानं च परिमाणाय लक्ष्यते ।                     |
| ¥1          | वर्तिः                                                     | - 1           | ततोऽप्तु गृह्यमाणासु वसिष्ठः पुष्करं स्थितः॥ ७८८           |
| 84          | वेबीड्रॉस                                                  | 1             | सर्वतः पुष्कर तं हि विश्वेदेवा अधारयम् ॥ ७८९               |
| ¥\$         | <b>वर्ष</b> । सामकः                                        | 1             | ब्राइंब्सा पाण्ड्य-७८९                                     |
| TT          | वैभ्या होतारी प्रचेतसी .                                   | 1             | निवक्तमें भी है                                            |
| <b>84</b> 3 | मरस्वतीळः मारत्यः                                          | 1             | तस्या दर्शनात्मत्रावरुणयो रेतस्यस्कंद ।                    |
| 84          | ust                                                        |               | निरुक्त थ।१६                                               |
| 29 (        | बनस्पतिः                                                   |               | तथा सर्वानुक्रमधीर्मे—                                     |
| 86 1        | स्वाहाकुतमः                                                | 1             | प्रिजावरणयोदीक्षितयोरुवेशीमःसम्सं रहा                      |
| 25 (        | पहि:                                                       | 1             | वासतावरे कुम्बे रेतो ४०तत्तता ४०स्त्यवसिष्ठाः              |
| 40.0        | महिर्बुधन्यः                                               |               | वजायेताम् । सर्वानुकाणी १०१६६                              |
| 41          | ण्डी।च्युसित्र।द <b>ष्</b> णाधिन। समयूपश्र <b>क्ष</b> णस्य | -             | <sup>11</sup> मिल और बरुण यक्ष कर रहे थे . कस्ट्रीने शक्की |
|             | सोमरुद्राः                                                 | 1             | क्षिया की भी। इतनेसे ठवेंसी अध्यक्ष वक्षक्षानसे जानहूं।    |
| भव र        | द्विकाइग्युपोऽग्नि योग्द्रविष्णुप्यमञ्जन                   |               | भिन्न और वरुणोंने वसे बड़ा बेचा किया , वनका सब             |
|             | प्रवादिस्बद्धावापृथिद्यापः                                 | . 1           | विश्वकित दो नथा जीर दस कारण बनका वंत्ये वासतीवर            |
| e B         | <b>ग्ल</b> ः                                               | 1             | शामक वज्ञ रात्रमें निर पड़ा ! वहां वह वीर्य कुछ समयतक      |
| 48 6        | र्वेकित्रावरणाः                                            | 1             | रदा । उसी समय दससे अगस्य और विसिष्ट करण्या हुए ।           |
| 14 6        | मेत्रावक्णी वर्षमा                                         | 7             | वे वहं तपस्ती तथा विशेष सामध्यंताम थे। यह नीर्व            |
| । व         | वाः                                                        | 1             | बासतीवर नामक कुम्भमें गिरा, बैसादी बढांके प्रकर्में तथा    |
| (W 10       | BINGE                                                      | - 1           | स्थकतें भी गिर गवा था। जो वीथं म्ति पर शिरा वा,            |
| 16 9        | [बिच्वनक्षित्रे <b>]</b>                                   | 1             | इससे महामुति विभिन्न ऋषिका जन्म हुना नगस्त्य ऋषि           |
|             |                                                            | 481           | कस कुम्मने बनाब हुना और बम उनसे तेत्रक्षे मरस्य            |
|             |                                                            | -             | 3                                                          |

बस्यक बुका । सदारापस्थी कारस्य ऋषि सञ्याके समान बस्यक बुका । [शस्या यह कोठक है जो गारिको नैक प्रोत्तरेके स्थानपर कराया होता है । इसकी कंपाई बोस कंगुड होती है । अगस्ति ऋषि अन्मके समय इतना सा था । इसका नाप किया या इमकिये इसको यहां ' सान्य' कहा गया है । अथवा नह कुम्मसे बस्यक बुका इसकिये कुम्मसे भी असका परिमाण हुना । कुम्म यह भी एक बायनेका साथन है । वहांसे जक के जानेपर वसिक्त कमकर्में कुश्य था। " वहांके निक्कनेपर वसिक्तने बका यह किया।

यह कथा जैसी यहाँ किसी है वैसी ही हुई होगी, ऐसा हीताता नहीं है। क्योंकि वर्षणीको बेसते ही सिम जीर वरण हम दो जादिश्योंका बीर्य पतम हो गया हो जीर वह कृत्ममें इच्छी हुना हो जीर वहां इच्छा होते ही बस वीर्यसे इन हो ऋषियोंका जन्म हुना हो, यह ठीक दीवाता नहीं है।

मित्र और वरूण वे हो देव प्रस्पर प्रमक् हैं, ये एक ही नहीं हैं। इसकिन इन देशोंका वीर्य एक समय ही किसी एक पात्रमें निरमा यह असंभवसा प्रतीत होता है। अतः यह कथा रूपकारमक होती। त्यापि इसकी पूरी कोत्र नहीं हो सकती।

कारिय क्रिंग दक्षिण दिशाको निर्मय करनेवाहे थे।

इन्होंने समुद्रके पार भी प्रवास किया था। बाज 'कंबोडिया'

तिस भूविभागको कहते हैं, वह 'कुम्भज-द्वीप दी है। वहाँ

बगस्ति गये थे। दक्षिणमें आवापी बावापी ये राक्षस

प्रवासियोंका वच करने थे। वहाँ बगस्ति गये और इस

बगस्यको उन्होंने नरभांस बिलाना। चन बात जब इसको

दिन्ति हुई तब इन्होंने दावां दाय बपने पेटपर फिराया
और कहा कि इसको तो मैंने दलम किया है। इस वरद यह बगस्य ऋषि वीर वृत्तिका था। इसका प्रवास दक्षिण

भारत, वासीद्वीप, जावा, सुमान्ता बादितक हुआ था और

वहां बन्होंने वैदिकवर्मका सूच प्रवार किया था। वसिहके

कुटुंबी मार्ग ऐसे प्रभावकाकी थे।

# बसिष्टके पूर्वज

नहीं वसिष्ठके पूर्वजीका विचार करना चाहिने । इसका वंक्रकृत हुक्त तरह है-- প্রস্থাথনি |

all the

कहबर (इसकी १६ किया थी। कदिति, दिति, रहा, काका, रागायु, सिंदिका, सुनि, कोचा, विमा, वरिष्ठा, सुरिप्त, विनता, कहा। वे दक्षकी दुन्तियां भी और कहबरके साथ विदादित हुई थी।)

कर्यप×अदिति

19 लाव्स्य

[ सग-वर्षमा-वंश- " मित्र-वर्षण " -वाल-विवाश-विवश्यान्-स्वष्टा-प्रा-इन्द्र-विक्यु ]

अर्थात् अपने मित्रावरूण कर्यपके पुत्र हैं। इन मित्रा-वरुगोंसे पूर्वोक्त प्रकार अगस्त्य और वसिष्टका जन्म वर्षक्षीके कारण हुना। वसिष्ठके पूर्वजीके विषयमें इसने ही नाम मिश्रते हैं। मित्र-वरुण देव के, जावित्य थे, देशा कपर कहा है। वे राजा थे देशा निरुक्तकार किंवाते हैं-

दशस्य वाऽदिते जमानि वते राजाना मित्रा-वरणा विवाससि । २० १०१२॥५ जन्मनि वने कर्मणि राजानी मित्रावरणी परि-वरका निरुक्तं

नहीं सन्तके पद्देके आधारसे मित्राव्यक राजा है देखा निरुक्तकारने कहा है। संत्रीमें भी मित्र वक्तको राजा नहा है। विश्वराज्यके सासन क्षमेंमें वे नियुक्त हुए हैं यह इक्तका वर्ष है।

अपर जो वसिष्ठकी कला सिक्की कथा दी है वह मंत्रीके पर्दोसे भी वैसी ही दीखती है, वे मंत्रभाग के हैं---

उतासि मैत्रावरुणो वसिष्ठोर्वरुषा ब्रह्मस्मनसो । ऽधिजातः । द्रप्सं स्कन्नं ब्रह्मणा दैव्येन विश्वे वेवाः पुष्करे स्वाददस्त ॥ (त्रक काश्शाक्त )

"हे नहाम् वसिष्ठ! ए ( मैनावक्ताः ) ए सिन्न वीर वक्तासे जन्मा कीर ( वर्वस्थाः मनसः अविज्ञातः ) वर्षतिके मनसे वस्था हुआ है। ( इंट्सं स्कतं स्वा) जक्तें गिरे हुए एके ( वैन्येन अञ्चलः ) दिश्य कानसे ( विकेदेवाः स्वा प्रकरे बादवन्तः ) सब वेजेंने दुसे कमक्तें बादव विचा था। " मित्र और वदमका मिककर वसिष्ठ पुत्र है, वर्षशीका प्रमाय भगपर पष्टा और उससे रोतका पत्रत हुना। कमको देवीने इसका चारण किया। इस्थादि क्याके सुचक पद मंत्रसें हैं। इन वाण्डोंसे ही पता चलता है कि यह कपका-कंकार है और वास्त्रविक क्या नहीं है। वस्तिहके महत्त्वके दिवसों वैक्तिशिक संदितारों निम्त लिखित क्या देखने बोग्य हैं—

क्षपयो वा इन्ह्रं प्रस्यक्षं नापइयन् । सं वासिष्ठः प्रस्यक्षं अपइयत् । ... तस्मै पतान् स्तोमभागानमधीत् । वै॰ सं॰ ३।५।३

'करि इन्ह्रका-बारमाका-प्रश्वक्ष वृद्धेन न कर सके। बसवा वृज्ञेन वसिष्ठने किया। 'वह वसिष्ठकी ग्रेष्ठराका स्वक वयन है। सबसे प्रथम वसिष्ठने इन्द्रका साक्षात् वृज्ञेन किया, इसकिये वसिष्ठ सब गर्शवचीमें श्रेष्ठ और मान-नीय बना।

# विशष्ठ ऋषिका तत्त्वविज्ञान

श्रम वसिष्ठ महिके तरबद्धानका विचार करना है। इसका विचार करनेके समय ' अनुत श्रीट सत्य ' का विचार प्रथम बाता है। इस विवयमें निम्न किश्वित वचन देखने बोग्य है। २१४ अन्ते नक्षन् ।

' मरतका फैबाब करो, ' ऐसा करो कि बोगों ने व्यवहार में मरत मा जावे ? यह इन्द्र व वर्णनमें वचन है। इन्द्र मरतको वचन है। मरतको वचन हो कि क्रिक्ट क्रिक क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक्ट क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक्ट क्रिक क्रिक क्रिक क्रिक क

नद बाद इस पन्ने हैं, जो है, जो जस्तरवशन् है। सनः 'नत जीर साम 'का मूढ वीतिक बाद यह है कि 'क्ष्मति क्षीर अस्तरव '। मनुष्यको जपमा जस्तरव दिकामा वाहिने जीर मनुष्यको प्रनित भी करनी वाहिने। नद प्रमित साम मार्थने होती वाहिने। संपूर्ण विश्व न्दर जीर साम साम साम करने कर साम करने करना वाहिने जीर ने हो अटक नियम जपने की वाह सामना वाहिने, दमांद्रवीके वर्णनर्भे भी नद जाया है—

६१९।१ दिविजाः भानेन महिमानं आविष्कण्यानाः आ अगात्।

' युक्तेकमें बस्पक्त हुई वया जरतके जानी महिमाकी
मक्ट करती हुई जा गयी है। ' उचा आती है, यह जरतके
साथ जाती है। इसकिये वह जाते ही जरतके कारण वह
प्रकास फैडा सकती है जीर दशको वेचाते ही सब अगल्को
जर्मत जानंद होता है। जो जरतबान् है, वससे हुनी तरह
जरान्में जानंद फैडाता है। इसी तरह—

८२८ सत् च असत् च बचली पस्पृथाते, तथोः बत् सत्यं, यतरत् ऋडीयः, तत् इत् सोमो अवति, इन्ति असत् ।

'सत् जीर जसद् आवन परस्पर स्वर्थ करते हुए सनुष्यके पास आते हैं, जनमें एक सत्य जीर तूसरा असरव होता है, सत्यमें भी एक सत्य है जीर दूसरा ऋतु है। इस सत्य जीर ऋतुका तो हंथर संरक्षण करता है जीर जसस्यका तथा कुटिकका नाम करता है। जर्थात् वंधर सत्य जीव ऋतका संरक्षक है जीर जसरवका जीर कुटिकताका नाक्ष करनेवाका है। यहां 'ऋत' के किये 'ऋतावा, ऋतु' वे पत्र जाये हैं। इसका जर्थ 'सरस्वता' है। इसके जरते के संश्रमें जीर कहा है—

८२९ सोमः वृज्ञिनं, विश्ववा चारयन्तं अतियं, रक्षः असहवृत्तं इन्ति ।

'सोस इटिक्ताको, मिध्या ज्यवहार करने गर्क कृतियको भी, जो जसत्य गोक्ता है उसको विनष्ट कर देता है। 'यहाँ असत्या अधिक स्पष्टीकाण है। 'सुजिन, मिथुया धारयन् असत् यद्न् ' कपटी, मिथ्या व्यवहारी और जसत्य-मायगी ' हुनका जास होता है। इसकिये मनुष्य करा और श्रांका पासन को । सनुष्यकी श्रुद्धि साथार स्पवशासे दीवनी चाहिये । सन-वचन-धर्मसे सनुष्यको ऋत नीर सरदका पासन करना चाहिये ।

इस विषयमें बालह क्षिके देखे अंत्रीमें बहुत उपदेश है, पर यहां संक्षेपसे ही देखना है। इसकिय यहां सक्षेपसे ही विश्वतीन किया है। इसी तरह जाने भी संक्षेपसे ही बढावेंने-

### अपनी पवित्रता

मपत्री पवित्रता रक्षतेके विष्यकों ऋषियोंके उप्रदेश स्पष्ट हैं। "शीच-संतोष " ये निष्योंने प्रयम था गये हैं। हुमका संसुहान इस करह होता है—

४८ स शुचित् भूरिचित् अन्ना सद्यः समित ।
बांग्रके वर्णनमें यह मन्त्रभाग है। ' वह शुद्ध दांतवाका
बांग्र तत्काल बहुत जब बाता है। ' इस मन्त्रभागका
'शुचित्त्न् ' यह पर महरगप्ण है। देवताके दांत शुद्ध रहते हैं, वैसे वपासकते हों यह प्रेरणा यहां है। वपास्पके समान वपासकते बनना है। वपार्ववेदमें अन्शोणा दन्ताः '
(बार की १९१६ ०११) दांत स्वच्छ रहते चाहिये। दांत मछीन होनेसे शरीशमें बाना प्रकारके होत सहपद्ध होत हैं। सब दोतीनी, सुन्न तथा तिहाकी स्वच्छता, तथा सब इंज्यों बीर बाववोंकी स्वच्छता इस तरह स्वित होती है।

# चलनेका वेग

स्वयंत्रेत्रे (१९१६०)१ में ) कहा है कि 'शंखयो-अंकः' अंधाओं में बेग हो। स्वर्धात् सम्बेका केन सम्बा होना साहित्र । मन्द्रशतिके सकता सामत नहीं है। यही साम हम नासक्ते मंत्रोते देखते हैं।

३११ यहं अभि प्रस्थात, त्मना यात, पत्मन् त्मना दिनोत।

"वज्ञके स्थानपर बेगसे जाओ, अञ्चय हमका देगसे करो और मार्गपरसे भी वेगसे जाओ। 'अनुश्वमें वेग और बरसाह होना चाहिये। शिधिकचा नहीं शिक्षमी चाहिये। बक्षमा हो तो बेगसे चको, अञ्चपर दमका करना हो तो बेगसे करो, यक्षस्थानपर धाना हो तो भी बेगसे जानो। बेग वयन जीवनमें रहे, सुस्ती नहीं चाहिये। बेगसे धक्षमेशे करीर स्वस्थ रहता है वह यहां पाठक समझें। जो प्रतिदिन शीप मीक बकते हैं वे सास्य तथा दीर्घायु होते हैं।

# कामकोधादि वन्तः अनु

कामकोषादि जन्हः सनु वोंका दसन करनेके किये वृक्ष संत्रमें बसिष्ठ ऋषिने कहा है, यह संत्र देखिये—

८३८ उल्ह्यानं ग्रुगुल्क्यातं अहि क्वयातुः मुत कोकयातुम् । सुपर्णयातुमुत ग्रुभयातुं क्यदेव प्रमृज रक्ष इन्द्र ॥

(कोक्यातं ) को उपश्लोकं समान जानरण वर्धात् काम, (शुद्धक्रवातं ) मेक्षिके समान जानरण जर्धात् कोम, (गृज्ञवातं ) गांचकं समान जानरण नर्धात् कोम, (कदक-यातं ) कल्लूके समान जानरण नर्धात् मोह (शुपर्णवातं ) गदक्के समान जानरण नर्धात् नर्व, (जनातं ) कुलेके समान जानरण जर्धात् कल्लार वे छः जन्तःशानु है। इनका इसन करना नाहिये।

'कोक 'पक्षी वका कामी होता है वह चीविया जैसा है। मेदिया की पके किये प्रसिद्ध है। गीच को भी है, स्थार्थ साधनके किये प्रसिद्ध है, कथाओं में इसका चही गुण विका है। बक्द्रको जनावी माना है, गढ़क गर्वसे जाकाशमें अमण करता है, वह किसीकी पर्वा नहीं करता। और कृता स्वजातियों से अगढ़ता रहसा है और जन्म जातियों के संरक्षणके किये दश्वचिस रहता है। ये जन्म शतु इसन से सास्य करने चाहिये। इसको प्रचक्ष होने नहीं बेना चाहिये।

६८० वर्षणस्य हेळः म। परिवृज्याः

' बक्न देवका कोच हुई न कह देवे।' नर्धात् इसके ऐसा दुराचरण कभी न होते कि जिससे वरूनके कोचका कावात हमपर हो जाय! वरून देव केइ प्रभु है। वह इसोरे काचरणसे प्रसन्ध चित्त हो जन्य ऐसा इत्तम बाचरण इसारा हो जाय।

- ८३१ (१) यदि यातुषातः अस्मि, अध सुरीय।
  - (२) यदि पुरुषस्य आयुः ततपः **अध** सुरीय ।
  - (4) वः मा मोधं यानुधान इत्याद, स वृद्यानः कीरैः वियुषाः ।
- (१) यदि मैं सच्युच राक्षत हूं, तो मैं जात ही मर जाऊं तो अच्छा है, (१) यदि किसी मनुष्यकी जायुको मैंने कह दिये हैं, तो भी में जाज ही मर आऊं तो जच्छा ही होगा। (१) पर यदि कोई दुह मनुष्य निष्कारण

शक्षत करके जेरी व्यर्थ किंदा करता है, तब को दर दुष्ट अपने दलों बीर पुत्रोंके साथ वक्ष हो जाय।

सर्थात् में किसीको कह नहीं तूंगा और कोई मुझे कह म दे । इस परस्पर सहकावेसे विज्ञधानसे रहेंगे और जानंद प्राप्त करेंगे। यह परस्पर सहकारका बहुत्व इस संज्ञतें श्रीकाश है और यही सनुस्थकर स्वेग होना काहिये। इसी एवह—

८३२ (१) यः मा अथातुं वातुचान इःबाह,

(२) वः रक्षः शुक्तिः अस्मि रस्याह,

(३) ल मधमः परीष्ट

'(१) में राक्षल नहीं हूं, तथापि जो सुक्षे राक्षल कहते निवंदा है, (१) और जो स्वयं राक्षल होता हुना भी अपने आपको पवित्र करके सोवित करता है, (१) वह अक्षम है, वह नीच जवस्वाको पहुंचे।

किसोकी व्यम निंदा नहीं बरवी चाहिये, ऐसी निंदा करवा बहुत बुरा है, ऐसरनिंदक बच्च कहकाता है और नीच बदस्याको पहुंचता है। इसकिये कोई मनुष्य किसीको निंदा न करे। निंदा करनेसे जिसकी वह निंदा करता है बसका इक भी बिश्वता नहीं, पर जसकी बाबी प्रथम विसव जाती है और पश्चात् मन विनवता है और इस कारण बसकी बदस्या निकृष्ट बनती है, इसकिये निंदा करना किसीको भी बोग्य नहीं है।

समाप्तमें किसीको शोक न हो ऐसा उबंध होना चाहिये। इस विवयमें वसिष्ठका सन्त्र वेखने बोग्य है—

२१२ यत् शुःरुधः इरज्यन्तः, देवजामिः विवाचि द्यापः वयामि।

'जब (क्र-चवः) बोक्को शेक्नेकी स्पर्ध समाजमें चक्कती है, एव देवित्क वह बोवना पहुंचती है। 'समाजमें बोक्के सब कारण दूर करनेकी स्पर्ध होनी चाहिये। समाजको प्रश्चेक मनुष्य अपने समाजसे सब कोक दुःकके कारण दूर करनेकी बात कर जीर हम समाज सेवा करनेमें वे सब स्पर्ध करें। इससे समाज दुःबांसे दूर हो आवगा जीर समाजमें सुसा बढेगा। तब जनवाकी एक ही प्रकार, एक ही घोषणा देवित्क पहुंच जावगी कि दुःखके दूर करनेमें हमें बना मिसे। बीर यह घोषणा देव सुनेंगे जीर वनको वन्न देंगे, इस तबह मनुष्योंने, इस विवयकी स्पर्ध वनको वन्न देंगे, इस तबह मनुष्योंने, इस विवयकी स्पर्ध

होश अवहा है। सनुष्य बाब करके सब धकारका सुवार कर सकते हैं जीर स्वक्तिकी तथा समात्रकी जर्जात राष्ट्रजी सुहिशक्ति बहुत सुधार सकते हैं।

# श्चिस्नदेव समाजमें न रहें।

१९६।४ शिस्तरेवा मः ऋतं मा गुः।

'शिस्त्वेव इमारे वज्रस्वानमें व जावे।' वे इमारे समाजसे दूर रहें। इमारा समाज 'ज्ञस' मार्गसे जानेका यक्ष करता है, इसमें जिस्त व्वेसि किस होगा, इसकिये शिस्त्वदेव इमारे समाजसे दूर हो जाँव ! स्वभिचारी, जी विषयक जस्याचार करनेवालांका नाम शिस्त्वदेव हैं। इसके समाजमें कैसे दू जा फैडवा है इसका पता सबको है। इसकिये जपने राष्ट्रमें पेसे दुष्ट रहने नहीं चाहिये। यह दिस्त्वेते देखा हुआ समाजस्वास्त्यका सिद्यान्त कीयों कालोंमें सस्य है। समाजमें स्वभिचारी दुशचारी कोग नहीं रहते चाहिये।

## अज्ञानीकी निदा

विशव क्षिके मंत्रीमें बद्यामधी तिंदा और आवधी प्रशंका बहुत है पीछे बताया गया है कि एसिड अपि अप विश्व किया मिन्द्र अपि अप विश्व किया है। देखिये—

५३। अचेतनस्य पधः मा विदुसः

" मूडोंके मार्गसे इस न जांग। " यह इच्छा अल्केड मनुक्यको अपने बन्तः धरणसे चारण करनी चाहिये। सका-

५०२।२ चिकित्यांसा अचेतसं अनिमिधा नवन्ति-श्वामी होग बश्चानियोंको जागते हुए धुमार्गसे के जाते हैं। श्वामी बश्चानियोंको सन्मार्गसे प्रमाद व करते हुए चकाते हैं। राष्ट्रमें श्वामियोंका यही कर्तव्य है कि वे बश्चामियोंको स्थाम करें और जागत रहकर कनको सन्मार्गसे जन्युक्क तक के जांग।

६९५ अर्थः देवा अचितः अचेतयत्— नेष वानी अञ्चानीको जान देश है और ज्ञान विज्ञान संपन्न वना देवा है। सष्ट्री ज्ञानीको वही करना चाहिये।

८१७ अखितः परा शूणीत्— नक्षातिशैको दूर करो, अपने समाजी कोई सक्षानी न रहे पेसा कन करना चाहिने १ व्ययमे समामाँ सम आमी वर्षे । कतः जो सभामी होते व्यथमा अञ्चानी ही रहणा पसंद करेंगे, राजको समाजसे व्यक्तिक करणा चाहिये । समा--

पर्याध वां निष्यानि अचिते न अभूयन् — तुन्हारे ग्रुस मयत्न ककान वडानेके छिये न होते रहें । तुन्हारे मयत्नसे तुन्हारे ककान न वहें ।

इस तरह मझानकी निंदा कार्क राष्ट्रमें सब लोगोंको भाग मिके इसकिये किस तरहके प्रयश्न होने चाहिय और इस शहोपयोगी कार्यके किये झानी कोगोंने किस तरहके महान प्रयश्न करने चाहिये इस विदयमें ये निर्देश विचार करने बोग्य हैं।

# सुशिक्षा

२९१ यथा पुत्रेश्यः पिता, (तथा स्वं) नः शिक्षः, धास्मिन् यामानि अयोतिः अश्वीमिहि— जिस तरह अपने पुत्रोंको पिता सुविश्वण देश है, देशा द् हमें ज्ञान दे, हम इसी समय द्वान तेज प्राप्त करना चाहते हैं। प्रसर विचार स्कानी कोनोंके समसे चाहिये।। वे अञ्चानी ज्ञान केनेकी स्कान कोनोंके समसे चाहिये।। वे अञ्चानी ज्ञान केनेकी स्कान कोनेकी कोनेकी अपन देनेका यस करें। इस तरह बोनों ओरसे प्रयस्त होना चाहिये।

विद आनी करने आनी होनेकी प्रमंदमें रहें और व्याप्त स्थान अगरी कोग आन होनेकी इच्छा न करें जीर अपनी स्थितिमें ही सन्दृष्ट रहें. आनीके पास जानेका बरन भी स करें, तो कुछ मी बचित वहीं हो सकती। इसनिये इस मंत्रमें कहा है कि जनावी कोमोंसे 'अस्मिन् यामिन ज्योति। भ्रशीमिहि '— हम जीआवित्रीक्ष आन तेन पास करके तेनस्त्री विद्वान बनेते वैसी प्रक इच्छा चाहिने। ऐसे डोनोंकी सहावता विद्वानोंको करनी चाहिने। इस तरह दोनों जोरसे प्रयस्त हुए तो वाइका राष्ट्र आन विद्वान संपन्न होनेने वेदी नहीं क्रोगी।

# विद्या देवी

वैभवै।२ अक्षरा चरण्ती नः परि मा क्यत्— बक्षर सक्काणी विचावेगी मगति करती हुई दमें न छोड देते।

३८ धरे सरसाती हैं जुमाति — विवादेशी हमें क्सम

वह विधाकी प्रशंसा है। विधाका स्वक्ष ' सक्ता है, अधारोंके स्पर्मे विद्या रहती है। 'अधा र 'आंख जिसमें रमते हैं ऐसे सुंदर अधारोंमें ज्ञान रहता है। वह प्रगति करतेवाका ज्ञान हमें न खोडे और किसी अन्यके वास न पहुंचे। ज्ञानमें हम प्रशेण हों और प्रगति करें। क्योंकि सरस्यता सरकर्म करनेकी प्रेरणा करती हैं। विद्या ज रही, ज्ञान न मिका तो अनुक्य असंस्कृत रहनेके कारण किसी तरह अपनी कचित नहीं कर सकता। इसकिये ज्ञानीके पास जाकर अनुक्यको कचित है कि वह विद्याकी द्यासवा करें।

सरस्वती वह है कि जो किसी आविके पास इजारों ववाँसे जान परंपरा द्वारा रहती और प्रवाहरू पसे पढ़ती रहती है। इसकिये विवास सरस्वतीका महरद अविक है। विवास देवक जानरूप है, परंदु सरस्वती जीवित प्रवाहरूप है जो सहस्रों ववाँसे चढ़ती रहती है, परंदु स्वाती नहीं। इजारों ववाँका काकों विद्वानोंका जानमय जीवन सरस्वतीक प्रवाहरू मिका रहता है। विचा ही नदी जैसी ववंद जान विज्ञानक प्रवाहरूप वनी और सहस्रों वर्ष टिकने कनी सो वह सरस्वती वनती है।

खपरके को अंत्रोंसे ' अस्तरा ' जीर ' सरस्थती ' वे को पद हैं। इनका यह भाव सनन करने नोस्य है। 'अस्तरा ' का वर्ष ' शब्द निया, नक्षरोंसे—शब्दोंसे—रहनेवाडी विद्या।' और ' सरस्वती ' वह है जो ज्ञान नदी सहस्रों वर्ष प्रवाह रूपसे चकती रहती है। राष्ट्रमें कक्षरा विद्या भी वहनी चाहिये जीर सरस्वतीका प्रवाह भी कक्षरा विद्या भी वहनी चाहिये जीर सरस्वतीका प्रवाह भी कक्षर चकता रहना चाहिये ! वंकोंसे मानवी मनोंपर संस्कार होते हैं, इन संस्कारोंसे मानवी संस्कृति कथवा सम्प्रता चनती है। वही संस्कृति मानवी मनपर संस्कार करते करते कराने नारावण मान वक पहुंचाती है, वही अनुस्थकी किन्द्रम करान है कि अद्देश पहुंचनेके किये मनुष्य वार्वार क्षम हैता है और कन्नुस्थ कपने कम्बर संस्कृति करता आता है।

## तीन देवियां

२३१६ भारतीमिः आरती — वपमावाबीके साव भारती वद राष्ट्र मावा है।

३३।२ देवेशिः मनुष्यैः इळा— दिष्य मनुष्येक साम नार्यस्ति पूर्व है । ३३।३ सारस्वतीपः सरस्वती— विद्या-सरस्वती-वेतीके क्यासकोंके साथ विद्या देवी अनुव्योंको जाहरणीय होती चाहिये।

वे शीव देवियों सब सनुष्यों हो जादर करने बोरव हैं।
सात्रभूमि, सात्रभावा बीर मातृभस्कृति वे तीन देवियों हैं
जो सनुष्यको सुक देती हैं। इन्सेंसे एक व रही तो सनुष्य
जपूरा वन जाता है। मातृभूमि न रही तो सनुष्यके रहनेके
किये स्थावही वहीं सिकेशा, मातृभाषा न रही थो वह
बोडेशा किस नरह जीर जान कैसे प्राप्त करेगा है मातृसम्बता
व रही यो मनुष्य पश्चवस् ही वन जापना। इसकिये वेदने
जहां है कि वे तीन देवियों मनुष्योंको सपासनीय हैं।
मातृभाषा माताकी गोन्से बैठा वैश वाकक सीकात। जाता
है, मातृभूमि वसको रहनेके किये स्थान-वर तथा जानेके
किये जब देती है। जीर मातृसम्बता इसको सम्ब संस्था।
संपश्च क्या मानगीय दना देतो है। इसकिये वे नीनों
वाहिंगीय हैं।

# सुमवि

१७८।४ ते छुमती शर्मन् स्थाम— इस सब तेरी सुमविमें रहकर सुकी हो जांच।

१४९:४ नः सुमर्ति इन्द्रः आगन्तु— हमारी सुमित्से वने स्तोत्र सुननेके किंव इन्द्र इमारे पास वा जाव ।

१८९१३ अझनः चित्रद्धाः वयं सुमती स्थाम— स्म वर्दिसक रीतिसे रहनेशके चनवाश्यसंपक्क होकर हेरी सुमतिसे रहेंगे । तेरी प्रसकता बमपर रहे ।

२२५१२ ते महीं सुमति प्रवेदियाम— देश पदा वक्तम बाधीर्वाद हमें मिछे।

५६३।२ यक्कियत प्रमस्ता अच्छ विश्वकिम-- परित्र मनके में बोकता हो।

मातृत्यि, मातृभाषा और मातृत्यवताले अनुवनके सम्पर्य में रवाभाविक रीतिके संस्कार होते हैं, जनसे उसकी मित्र सुसंस्कारोंके संपन्न होती है। जो निर्माण सुमितिसंग्र होते हैं उनके देव करते हैं, अनके जो कम होते हैं वे विश्व अथवा संस्थारसंपन्न जानी करते हैं। मनुष्य देवों स्वा विश्व संस्था सुमिति प्राप्त कों, जनकी प्रसचना संपारत करें, जिसके अनुष्यकी उच्चित होनेका मार्ग सुगम होगा। है वे का व द्वान होने स्व स्थावना होती है।

मनुष्य त्रवं वपने कन्द्र सुमिति वहायेगा, तभी को देव वसको वपने सध्य रहने देंगे और बसपर वपनी प्रसवता प्रकट करेंगे। सुमित मानधी वक्तिके किये सहायक है इसीकिये बसको प्राप्त करना वाहिये।

# देवत्वकी प्राप्ति

९५ १ देखबन्तीः मतयः— देवन्तकी प्राप्तिकी इच्छा कानेवाकी मुद्धिको हो ।

ः ९९ देवयम्मः विप्राः — देवावकी प्राप्तिकी हुन्छा करनेवाके विष्र होते हैं।

'देव इव आखरान्त इति देवयन्तः' देवह समान जो जाचान करते हैं बनको ' देवयन्तः' करते हैं । इसीका क्षीकिंग नाम 'देवयन्तीः' है। बृहस्पति जैसा झान विश्वाम-मंपन होना, इन्द्र जैया झारवीर जीर अनुका पराभव करनेतें समर्थ होना, महत्वें जैया कानुपर बेगसे जाकाम करना, पूर्व करना, महास्था नीर जन्यकार-अञ्चायान्यकार-को दूर करना, जिसके समान मञ्जा बनकर कोगोंको सम्माणके के चलना, जीर जिनम सिव्हितक पहुंचाना, वायुके समान अनुका विश्वस करना और कोकोंको सुरक्षित रचकर बनको प्राणवान देना ।

देवाय प्राप्त करनेका यह भाग है। वृंगोंका जन्मतृत्तीय देवाना और स्वयं वैसा जायान करना। यह देवाय प्राप्तिका बनुष्ठाय है। यह मनुष्यको क्षेत्रा बना देवा है। देव सनुष्य व्यक्तो अपने आवाजसे धनमार्ग बताते हैं, मनुष्य वह वपनेक्ष के और वैसा जायान करें और वस्त हो जाय।

# सन्मार्ग

३७१ लुप्ताः देवयानैः पथिभिः यात- संतृष होकर देवयान मार्गोसे वाषस जानो ।

३७२ ३ रथश पर्था सेजाते— वीयीके मार्गका केवन करो: जुमार्गते न जाको ।

३७८ पथः अर्थाक् छणुध्यं — मार्ग समीपका करो । जो मार्ग समीपसे पहुँचाता है वैसा मार्ग बनाओ ।

३९५ सनवित्तः अध्या सुगः — विकासने वस्ता हवा नार्व सूनम होता है।

भरतार मः विभ्वा सुपधानि सुना सम्मु — इमारे सब सुपन सुनन हो। भवेदै। रे साधिष्ठेभिः पधिभि। प्र नयश्तु — हवतिके किये सहायक सागीसे हमें वे से सावे।

भ १५ ज्यास्य रथयः यस् ओहिने, तस् मना गहे— भारतके मार्गसे जे मिनना है, ससीका इम निचार करेंगे।

६९७। वे अगिरस्तमाः प्रथाः अजीगः-- छवा प्रकाशने मार्गे बतानी है।

६२८।१ देवपानाः पन्थाः अप्तर्धन्त- देवीक मार्ग विमा रहित है।

६२:।२ देवयानाः पन्धाः वस्तिः (एक्शायाः---रेयमान मार्ग भनोसे पुक्त है।

देवोंके जाने जानेके मार्ग जरह स्वयह सुगम जीर बानंब्दायक दीते हैं। इस मार्गसे जाने व नेवार्टीकी सुक होता है। जो मार्ग । सनिवत्तः ) बहुत वर्षीसे, बर्मवदाकसे वाल है वह सुनम दोता है। इसीलिवे वह वाल रहा है। बस मार्गसे जाना सुबादर है। मन्दर मार्ग देसे बनावे कि को ( चुनः बच्चा ) जाने बानेके किये सुगम हो, आने बाते-बाकोंको कह न हों। (पन्याः असुनिः इक्कृतासः) मार्थ धर्नीते मुलद्रामी द्वीते हैं। धनका उपयोग करनेसे मार्ग बनते हैं बीर बनपर सुब साधन अपस्थित किये जा सकत 👣 देशवान मार्ग अकाशका मार्ग है और त्यरा पितृयान आर्ग है वह जन्मकारमय है। तीसरा नसुरमार्ग है यह गाव बारब कारका और सामयातका मार्ग है वह बढा दुःकत्रावी है द्वविके बसुरवार्गसे कोई न जान । पितृशांगरर जन्मकार रक्ता ही है, पर वर्श ( वितरः पातारः ) संरक्षक रहते हैं इसकिये वह असुरमार्गके समान बुन्यवादी नहीं होगा। व्यथि वर देववानके समान सुवादायक भी नहीं है। अस्तु वहां तीन मार्ग हैं, कनमें देववान मार्ग सबसे युगम है। व्यवः वैसा मार्ग वनावा काव कीर वह समीपका हो। ( क्याः ) स्थ अत्रे जानेके किन सुखका मार्ग हो । यहां अपने इसमें जीर नगरमें आर्थ कैसे हीं इसका भी वर्णन है और भरका नाशायण अननेवाके आर्गका भी वपदेश है। सावक इसका विचार करें और बपने किये सन्मार्ग एकवें और सुकते जाने वहें।

#### बुद्धि

्रे । १ प्रशस्त्र विश्वं प्रमयन्त-- प्रशस्त्र तुद्धि तथा कर्म सक्तिकी प्रश्नेता करो । ंदेशः, नदः पार्थाः शियः युवजते— नेता होत संकाति पार होनेके किये वृद्धिपूर्वक प्रयत्न करते हैं।

दः ३।२ प्रनेतसे सुमति प्रकृणुध्वं — बुद्मान जानीके विषयो सुमति भारण करो, कनकी प्रशंसा करो ।

देवा शुक्ता मनीया देवी — पवित्र दुदि दिश्य होती है। ११४ थिया द्वासि — अमनवती दुदिका जास्त्र करता हूं।

रेरेप देवी थियं अभि द्धिक्वं, देवचा वासं प्रकृणुक्वं — विक्य दुदि भारण करो और देवींका गुक वर्णन वाणीसे करो ।

३६०।१ धांधिः विश्वेषः — ववनी वृत्तिवाँ जीर कर्में के व्याप्त होशे सब जोर परिवास करो। सबको प्रभावित करो।

रेजरार वस्तः समति अश्रेत्— वनके साव सुमतिको यतम करो।

३८८।२ ददस् धियं उस् अव-- दाव देते हुर इदिका संरक्षण कर ।

४०२।२ समनसः यति स्थ- एक विचारके बलाते रही, जल करो।

प स्टार धिया अविष्टं — इव्वोंकी सुरक्षा करो ।

प्रदेश पुरेश्वीः जिन्तुतं — नगरभारक दुदि जनानो । सार्वजनिक दित करनेकी दुदि जामत करो । विवास दुदि भारण करो ।

पदेट रै घीषु नः समिएं— इविके समीते स्ते सुरक्षित रक्तो।

६८४।१ अरक्षतं मनीयां पुनीये— शक्षव आवसे रहित बुद्धि पदित्र करो ।

७०४ शुन्ध्युवं प्रेष्ठां शति प्रश्नरस्य — हुद करनेवाकी भेड बुद्धि भर वो परिप्रष्ट कर वो ।

वृद्धि संकरोसे पार करनेवाडी हो, संकर्शेंके समय आंत न हो जाव । धर्मसा करने बोग्व बुद्धि हो, विकास विवेदगी सनन करनेसे समर्थ दिन्य सामध्वेसे युक्त बुद्धि हो । विकास वृद्धि हो यथा सर्वजनोंका हिल करनेवाडी बुद्धि हो । इद्धिय राक्षसी बीर जासुरीभाव न हों । बरवंत हर मति हो बनिष्ट विवार यसमें न वाचें । यह बुद्धि वर्णन देवानेसे स्पष्ट हो आवा है कि इन संबोदि बुद्धि शक्ति विवयमें किताना स्कार विवार नरा है । संज्ञनोंके साथ रहनेसे, बत्तम गुरुके पास रहनेसे, सुविद्याके संस्कार होनेसे, स्त्रचं पविश्वता और शुद्धता धारण करनेसे बुद्धि जच्छी स्क्म होती है। इस समयवक क्रमसे जो प्रकाल जाय हैं और हममें जो मार्ग दर्शन हुना है, बस प्रकार करनेसे क्सम विश्वास प्रभागी बुद्धि प्राप्त हो सकती है।

बुद्धिं सद्वादना चाहिये, विष्यता चाहिये शुद्धता चाहिये, कार्यक्षमता चाहिये, बन्यत कठिन प्रसंगर्मे भी इसमें केंग अन्यत्व होना नहीं चाहिये। जितना अथानक जवसर प्राप्त हो, कतनी क्षमता बुद्धिमें चाहिये, वर्गेकि बपना संरक्षण (स्थक्तियः पातं) प्रशस्त संरक्षणके साथनेंसे होना चाहिये। ऐसी बुद्धि होनी चाहिये कि जिससे यह सब सहजहीसे हो सके।

#### ज्ञान

२०८ तुभ्यं ब्रह्माणि वर्धना कृणोमि— तुम्हारे क्षित्रे वे क्षात्रके सुन्द में क्षक्ति वर्धनके क्षित्रे करता हूं।

२४३।२ ब्रह्मकृति सविष्ठः— कानपूर्वक की हुई कृतिक। संरक्षण कर ।

२४५ हे ब्रह्मन् वीर ! ब्रह्मकृति जुवाणः— हे आगी गीर ! शाव पूर्वक कृतिका ह सेवन कर ।

२४७ येवां पूर्वेवां ऋषीणां मन्द्रणोः, ते पुष्च्या आसन् — जिन पूर्व ऋषियोका स्तोत्र दुमने सुन किया था, वे ऋषि मानवोंका दित करनेवाके थे।

१४७ जातस्य सद्वात् अश्व प्रयु — सत्यके केन्द्रसे ज्ञान केने।

इन मंत्रोंमें (मद्याणि वर्षनानि ) जानके स्व शक्कि। संवर्षन करनेवाके दोते हैं, इसकिये (जवा-हार्त जानकः ) जानकी कृषिका संरक्षण करो। वर्षोकि (जानकः युक्ताः ) जो कृषि है वे सब मानवोंका दित करनेवाके दोते हैं, इसकिये (जवाकृति जुवाणः ) उनकी जो जानकी कृति स्वोत्र रूप दोती है, दसका जादर करना वोग्य है। इसका कारण वह है कि, इस झानसे ही सथ मानवोंका दित होनेवाका है। यह जन (जरतस्य सदनार् ) सस्य यज्ञके स्थानसे कैंकता है, विश्वते कारों जोर जाता है जोर वहां इस आयसे सबंका करूपण दोता है। इसकिये वह जाय सबको जादरके योग्य है। ऐसा वह ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य स्वयं ज्ञानी करे। जो ज्ञानी होगा वही वंदनीय होता है।

#### ज्ञानीका आदर

२४।१ महः सुवितस्य विद्वान् नदे कश्याणका मार्गे जो जानता है वह झानी है।

८८।२ प्रश्ट्रः द्रमूनाः विद्यां राज्याणां तमः तिरः दृहरो — आनंदित तथा मनका संवस करतेत्राका ज्ञानी वीर प्रतातनोंके क्षियं स्थितयोंका अन्धेरा दृर करता है। सबके क्षियं प्रकाश करता है। ज्ञानी अञ्चान दृर करते अपने ज्ञानसे सबको मार्ग वृधैन करता है। सूर्य वा अग्नि जेला जन्भेरा दृर करता है वैसा ज्ञानी अञ्चान दृर करें।

८९ अमूरः कविः अदिति वियस्यान् सुसंसत्
भित्रः अतिथिः चित्रभानुः दिव उपसां अप्रे भाति—
आती दूरवर्भी सदीन-उत्सादी, वेजस्वी, उत्तव साधी मित्र
पूज्य प्रभावी इसारे किये कर्याणकारी ऐसा आती उत्तर-

९४ शशिकः यशं मन्म च तन्वानाः, धनिष्ठः विद्वान् देवयाया वि आ द्वत्— सुसकी इच्छा करने-बाक्षा विद्वान् प्रशस्त कर्म और सुविचारोंका प्रथार करता है, बही वानशीक विद्वान् देवस्य प्राप्तिकी इच्छासे विशय प्रगति करता है। विशेष प्रयस्य करता है।

१७७।४ स्रिषु प्रियासः स्थाम— विद्वानीते इस अधिक प्रियहीं । इस अधिक क्वानो हो और इस विद्वानीते प्रियहीं ।

एकट विश्वे महियाः अमृराः श्रण्यन्तु — सब यहवान् ज्ञानी सबका सुने । ज्ञानी सम्बद्धाः ही वीव व सबका सुने और बनको बोम्ब हपदेश में ।

भ१६।१ ऋगावा दीर्घश्चन् विप्रः — सत्वनिह बहुमुत्

वृत्त वेच वचलेंगि ज्ञानीका वर्णन है। ये दश्य मधन पूर्वक वेचले योग्य हैं। (स्रिय्यः मृद्ग्य रियं लावह) ज्ञानियोंको थन दो, पर्यास दक्षिणा हो। यन आवेश है। ज्ञानी कोग विचार मांगेंग नहीं, सुप वेठेंगे; रमकिये कनको मृज्ञा रहवा पर्येगा। इसकिये यह स्चना दी है कि कवकी बाजीविकाका प्रवेध करो। ज्ञानियोंक सरमें विद्यार्थी पहनेके विचे आवे हैं, बक्षः आवोगोंका सन समय प्रशाहने जाता है, वे यन किस तरद कता सकते हैं ? इस कारण कनको वर वैठे ही थन सिलश चाहिये। वे ज्ञानी ( महः सुवितस्य विद्वान् ) वही सुविधाका प्रयंथ करनेका ज्ञान रकते हैं। ज्ञानी निर्मित हुए तो वे अपदेश द्वार। सबके करवाणका आर्थ सबको बता सकते हैं। इसकिये उनको धन सिक्षना चाहिय वर्धाय् जाओविकाकी तंनी कनको न सताये, इतना प्रयंथ होना चाहिये।

(अस्तः सहस्यः प्रचेताः कविः जकविषु सर्वेषु निश्वाचि)
असरवस्ति वृक्त विद्येष वृद्धिमान् ज्ञानी जज्ञानी सानवीते
अपना ज्ञान रकता है और उनको सञ्चान करता है। समाजरी
या राष्ट्रमें ज्ञानीक। यह कार्य है। अञ्चानीवीको ज्ञानी बनावा।
यह कार्य सहस्थपूर्ण कार्य है, इसकिये आवीको प्रव देना
व्यक्ति और उसका जाइर करना चाहिक।

(कवित्रमः पावक:) अस्थंत ज्ञानी जो होता है वह पवित्र करनेवाका होता है। बाक्स आम्बंतर ग्रुवता वह करता है। अपवित्र भाव कहीं भी रहने नहीं देता। पवित्र करके अवितिको बहुंचा देता है। (केतुं व्याप्ति) अञ्चानियोंको यह ज्ञान देता है। ज्ञान ही पवित्रता करनेका क्यम साधन है। (सन्त्रः विशां तम: तिरः बहसे) यह सदा प्रसच रहनेवाका आनी प्रजा जनोंके अञ्चानको तूर कर देता है। सनुपदेश हाशा वह सम्बो ज्ञान देता है।

श्राती कैसा होता है केलिक । ( जम्रा किया ) वह मृतवा रहित होता है, कि व वर्षात् कांठवर्थी, द्रवर्थी होता है, ( अदिति:=जर्गनः ) दीनवा बसके पास नहीं होती तथा ( अदिति:=जर्गात् ) जस वस्त्रच करनेकी जायोजना वस्त्रती करता है। ( विवस्तान् ) स्पंते समाव तेजसी होता है, ( सुसंस्त् सित्रः ) बसकी संगतिते रहने कोख है, वह कराम साथी होता है, हित करनेवाका मित्र होता है, ( जातिथि:=जर्गति ) जो उपवेश करता हुआ सत्तव अमन करता है, अमन करके जनताको सद्वपदेश देता है, ( विवः ) कम्याम करनेवाके सपदेश देता है कस्थान करनेका मार्ग वसको कथा करने वाके सपदेश देता है, क्या करता है और वसको कथा करने वाकि है। होता है, क्या करता है और वसको कथा करने श्री शामिक क्यांगिक कर्यंग्योंका वोध धास हो सकता है।

( जबके गाउँ विंद ) जानके प्रसारका मार्ग वह आनता है भीर देशा जानका प्रसार वह बरता है। ( स्टिन्ब: सुविना ) शानियोंके विभे यत्तम दिन प्रकाशित होते हैं क्योंकि बनवे शानमें दुरवस्था दूर होती है और क्वतिका मान बनके किये सुगम होता है। इसकिये (स्रयः प्रियासः ) शानी प्रिन होते हैं सबको उच्चित है कि दे शानियेंकि साम प्रेमका व्यवहार करें नीर उनको प्रसक्ष रहीं।

(क्लावा दीर्घश्चत् विशः) सन्मार्गसे अनेवाका जो महुश्चत होता है बसको विश कहते हैं। (सन्ध-मन्त्राः) इनके विवार सन्ध होते हैं, बसत् विचार दे अपने पास नहीं रखते। ऐसे द्वानी (गुद्धा। पदा प्रवोचत्) गुद्धा विद्याना हपदेश करता है, सबको गुसलान देता है और विद्वान् बना देता है। (विद्वान् विभा मेथिताच गुनाय शिक्षम्) हकत प्रकारका विद्वान् कानी बुद्धिमान विकासो उपदेश देवर ज्ञार देता है। भारता वास्तिववाका शिष्य हुना हो ही दह उत्तम गुरुसे बन्तम विद्या प्राप्त करता है। ओ बुद्धिन होता है वह गुरुके प्रयक्त करनेपर भी ज्ञानमें विशंव प्रगति नहीं कर

इस तरह शानीके कर्तव्योक्त वर्णन वसिष्ठके स्कॉर्स इसे मिछवा है। शानी बननेसे ही सब प्रकारका हित होनेबी संभावना है। वह अनुसद इव वचनोंसे टपकता है। शामके विना सनुव्यका बस्युषय का निशेषस कुछ भी बनना नहीं है। इसकिये यावत् शक्य सनुव्यको शामीके पाछ शहका शाम विशाम धास करना बाहिये। यह इन वचनोंका सालवी है।

#### ज्ञानके साथ भक्ति

भराध सर्व अतुसः मा— हम भक्त हीन न हों।

शानका महारुप इससे पूर्व वर्णन किया है। यन इस
वयनमें कहते हैं कि इम अखितहीन न हों। शान नीर
अक्तिका सामंत्रस्य होना चाहिये। इसका कारण यह है कि
शान मिन्दिके साथ न रहा तो नास्तिकता वह जाती है बीर
अक्ति शानके साथ न रही तो वह सम्बविधास बवाती है।
इसकिये विद्यास भी न यह बीर सम्बविधास वहाती है।
इसकिये विद्यास भी न यह बीर सम्बविधास भी थ बढ़े,
ऐसा मध्यम मार्ग प्राप्त करनेके किये शानसे वांचों भी बोक
वी हैं बीर स्वितसे इदवकी सहत्यता भी सिक्ष की है।

समाजने ज्ञानहीन अस्ति न वहें, ज्ञानहीन सकित वहनेते कोन जोके बर्नेने, जिनको कोई जाकर खुद सकेता। इसी सरह मिकिदीन ज्ञान मी बुरा है जो नास्तिकता और मोगी बीवण बढाता है, इससे जनद क्र्र शक्षस पैदा होते हैं इसक्षिये राष्ट्रमें ज्ञान सार्वतिक होना चाहिये और साम साम संक्ति मी चाहिये। प्रारंगसे ही देसा शिक्षा प्रकार हना चाहिये।

## घुटने टेककर प्रार्थना

११२ मितझवः क्षेत्रस्य प्रसावे युवां इवन्ते---भूटने ओडकर कहमाणके किये नुम्हारी स्तृति करते हैं।

७५८ सरस्वती मितञ्जिनिः नमस्ये ह्याना सुप्रगा राया युजा— बुटने टेक्डर मार्चना करनेवाडोंसे सरस्वती भागवान बनी है

बहां ' मित्रक्का, मित्रक्काः' पद हैं। बुटने ओडकर बैठना वा बुटने टेडकर बैठना और प्रार्थना करना ऐसा इतका मान है। बुटने ओडकर वीरासन होता है और बुटने टेडकर भी एक मकारका प्रार्थनासन बनता है। मध्यकांकोन पन्नतिके अनुसार पुण्यादवाचन नामक कर्मने एक ऐसा कर्म किया बाता है कि जिसमें बनमान बुटने टेडकर ही बैठता है और बहु कर्म करता है। 'अव्यक्तिकृत जानुः' ऐसे पद बक्त कर्मक समय बोठते हैं इसका वर्ष- बुटमोंसे मूनिको स्पर्ध करते बैठना वादिने। यही वीरासन या प्रार्थनासन होता है। इस समय ईसाई वयवा सुसकमान ऐसे बैठकर प्रार्थना करते हैं। पर ऐसे घुटने टेडकर बहुत देशक बैठा नहीं जाता। इस पंत्रह निमेष या ऐसा ही बैठना संभव है। अधिक बैठनेके छिने दूसरे ही स्वस्तिकासन, सुसासन, पद्मासन बादि बासन क्यनोगी है।

#### जय विजय

२७४।६ तरणिः इज्यति— जो स्वयं तर जाता है, स्वराचे कर्म करता है, वह विजय प्राप्त करता है।

२७४।४ तरिणः इत् क्षेति — जो स्ववं तैरकर दुःश्रीके पार जाता है वह अपने घरमें आनंद्रें रहता है। और पुष्यति पुरु होता है, बिक्ट भी होता है।

२७४।६ कवस्मवे देवासः म- कृत्सित कर्म करने-माक्षेके क्रिके देव सहावका नहीं करते। सन्द्रा कर्म करनेसे देवसमावक होते हैं जिससे विकल मिक्का है।

२७० जिन्युषः धर्म- विजयी वीरका ही बन होता है। यहाँ विजय किसका होता है इसका वर्णन ' तरणि ' शन्द्वे किया है। ' तरिन ' नाम सूर्यका है, यह जन्मकारसे कदता है और इसका परामद करके स्वयं विजयी होता है। तरिन इसम तरिनेवाडेका नाम है। भाकाश रूपी महासागरमें कचम रितिसे तरिता है इसकिये सूर्य विजयी होता है। जो ऐसा दु:खों, संक्टों और शतुजोंसे पार होगा, इनको परास्त करेगा वही विजयी होगा और वही ( क्षेति ) यहाँ भानेद्से रह सकेगा। स्वरासे कपना कर्तम्य करना भीर शतुजोंसे पार होगा बोचारे ह्यान नहीं, इतनी मार्ने हैं जिनसे विजय होता है। मनुष्यको विजय चाहिये और विजयसे मी मनुष्यको धन चाहिये। यह धन ( जिन्दुष: धनं ) विजयी बीरको ही मिळता है। इसकिये धन चाहनेवाके मनुष्य वीर बने तथा दु:खोंसे पार होनेका पुरुवाम करें।

## ब्रशिरका संबर्धन

८४।२ हे सुजात ! स्वयं तन्वं घर्षस्व— हे इडीत ! द् स्वयं अपने शरीरका संवर्षन कर । अपने शरीरको इष्ट पुष्ट तथा बणवान् बनानो ।

१२७ उन्हीः न-पास् - वहको कम न करनेवाका वन । इस जगत्में जम, यस वा मन जो भी कमाना होगा, वह सरीर स्वस्य क्या वळवान् होनेसे ही होगा। सम यहाँकें लिये सरीरकी कावस्थकता है। विना महीर स्वस्थ रहे कुछ भी नहीं हो सकता। सरीरमें कर्म, जोज, और वक रहना काहिये। यह (स्ववं त्रस्यं वर्षस्य) सार्वं परन करो, स्वयं प्रवस्त करो तथ हो सकता है। पुन्हारे किये पूसरा कोई स्वायाम करे और जच्छा जस काये, तो तुन्हारा महीर हष्टपुष्ट गहीं हो सकता, वसक प्रयस्त्रसे कनका स्वीर स्वस्य रहेगा। इसकिये मंत्रसे वहा है (स्वयं) स्वयं प्रयस्त्र करकें सरीरको बहानो। यह स्वकीय प्रयस्त्रसे सिन्द होनेवाकी बात है। विचार, कच्चार, आचार बच्छे रहनेसे वारीर अच्छा रहता है और प्रशेर वकदान् रहनेसे यह प्राप्त हो सकता है।

#### तेजस्विता

्रे तृषा शुक्षिः घियः हिन्यति, भाता आभाति, पृथु पाजः अभेत्— स्ववाद् पवित्र वीर अपनी दुवियों द्वारा ग्रम क्योंको करता है, अपने वेजसे प्रकाशता है, और बहुत अब का कामध्ये प्राप्त करता है।

९४।१ वस्तोः स्वः न अरोचि — दिनके समय वैदा सुर्वे प्रकाशका है वैद्या प्रकाशिक हो जानी । १०७। १ त्वं शोविषा शोशुकानः रोवसी आयुष्णः-द् वेजस्त्री होकः जनने तेजले निश्वको परिपूर्ण कर हो ।

२९.११२ अस्मिन् यामनि जीवाः उद्योतिः अशीमहि इसी समयमे हम सब जीव, मनुष्य वेजस्थिता प्राप्त करना चाहते हैं।

प्रश्रेष्ट्र सूर्यः बृहत् पुरु अर्चीषि अश्रेष्ट्— सूर्व बहुत बहे वेजोंको प्राप्त करता है. वैसा तुम वेजन्ती बनो ।

पर्यात्र स्र्यः मानुपाणां विश्वा जनिमा दृष्टशे – तुर्व मनुष्यंकि सब जन्म देवता है।

परेना है दिवा रोचमानः समः दहतो — दिनदे समय प्रधानता है और सबको समान दीखता है।

बक, शुचिव। और दृदि होनेसे तेजस्विता मनुष्यमें रहती है। ( वृदा शुचि: भिया मा: ) ये चार कार्य मन्त्रीय हैं। चक, पवित्रता, दृदि और तेजस्विता मनुष्यको अपने कार्य चारण कानी चाहिये। कारीविक वक, वन्तर्वाद्य पवित्रता, दुदियाँ और तेजस्विता मनुष्यको अपने कार्यर धवानी चाहिये। इसके क्रिये ( पृथु पाजः ) बहुत पर्याप्त वक्ष धाहिये। इसके क्रिये ( पृथु पाजः ) बहुत पर्याप्त वक्ष

सन मेजुष्य चाहते हैं कि ( जीवा ज्योतिः नशीमहि ) हम तेजरिवता प्रस करें। कोई देसा नहीं चाहता है कि मैं निस्तेज निर्देशि बन्ं। परंतु ' नच बक, ग्रुचिता, बुद्धि और पन्नाद तेजांखता ' यह कम है। बोग्य जच्च म मिका तो श्वीरमें बढ़ नहीं बढ़ेगा, ग्रुचिता व दर्श तो वढ़ वक प्राप्त होनेपर भी डिकेगा नहीं, बुद्धि न रही तो वढ़ प्राप्त होनेपर भी उससे अपभी उचाले नहीं हो सकती। इस तरह ' चच, बढ़, प्रतित्रता, बुद्धि ' हमका बोग्य साहचर्थ मिका तो ही तेपरितता प्राप्त होती है। यहां बुद्धिमें शाम तथा विद्याका समावेश दुवा है।

(मानुषाणी विश्वा जिमा वहती) मनुष्योति सब जनम-पृष्ठ देखी। इस इतिहासके मननसे पता करा जायगा कि किन विष्य विम् वियोने रोजस्त्रता प्राप्त की थी, बैसा बननेका यस्य करो। कीर जिन्होंने वैसा आधरण नहीं किया इस कारण जो अवनविको प्रसाहुद उनके मार्गसे न आसी। रोजस्वी पुरुषक्षी केष्ठ होते हैं।

#### कीवि

५२६। रे अनं नः अध्ययतं — कोगोंसे इसारी कीर्ति हो । कोगोंसं, राष्ट्रते, समावसे हमारा वस वार्ग कोर केरे । केवक ह्य्का मामसे यह यस गरी फैक सकता। शाम, विश्वास, संप्राता क्षित्रके पास होती, मो ग्रीर्य, वीर्य परःकशमें विश्वेष मनावी होगा, जिसके पास बहुत थम होगा जीर जो इसका वपनोग वाममें बरता जायगा; जनताके करपानके कार्य जो करता रहेगा, जो शिक्षणी होगा जीर अधितम कृत्रक होगा, उसका बश फैकता है। बारों दिशाजोंने पेसे सनुष्योंकी कीर्ति नाते हैं।

जिन्हों ने जनहितके महान महान कार्य किये हैं, बनकाही यह गाया गया है। जो जनताका जहित करते हैं, जो बारम-भीयके किये व्हारोंको कह देते हैं। इनका गाम भी कोई नहीं केता। प्रस्थेक मनुष्य यहा और कीर्ति हो पाइते हैं, परंतु जनदित करनेके किये जातम समर्थेण नहीं करते उनका यह केसे फैकेगा। इसकिये मनुष्य कीर्ति चार्रे और इसके किये जावश्यक जातम यह भी करें।

## सींदर्यकी इच्छा

५२।४ सर्व सप्तवः मा— इस सींहर्वहीत न हीं ! वर्थात् हम सुन्दर वने, बपनी सुंदरता वडार्वे ।

१४७ पिशा अस्मान् अभिशिशाहि — सीर्वहे इते युक्त करो ।

प्रव कोन सुंदरता चाहते हैं। ( वर्ष ब-प्सव: मा ) हम कुरूर व बर्ने । दमारी सुंदरता बदे । इस सुंदर दीखें । ( विका अस्मान् अभिशिधीहि ) सींदर्वसे हम सुंदर दीवा । वेसी इच्छा अनुष्यकी रहती है । परमेश्वर ( सु-रूप-कृतन् । कर ) सुंदर रूप बनानेवाळा है। जो सुंदरता इस दिश्वमें दीसाठी है वह परमेखर बनाता है। प्रत्येक रूपमें जो बाक-वैक्श है वह इंधरसे प्राप्त है। विश्वभरमें भीत्ये जीतप्रीत मरा है। जाकाशमें सूर्व बद्ध नक्षत्रका साँद्र्य, प्रथ्वीवर पर्वत, नांद्यां, वृक्ष, यनस्पनि, फूकपत्ती आदिकी सुंदरता अपूर्व है। प्रस्मेक फूळ पत्ता, तृण, वनस्पति बादि सबसे सींदर्भ है। इस विधरी धुन्दर नहीं ऐसा होई प्रदार्थ नहीं है। वारों बोर सब दस्तुदं सत्र धत्र दर सुन्दर बनकर कपर का रही है, पेखे खंदर विश्वमें कोई शबुद्य जाना चाहे को वह सुंदर बनकरही का आहे। अपनी सुंदरता बढानेका बल क्षरता अञ्चयको योग्य है। विश्व प्रश्लेशस्या रूप है जत: वह संदर है, इसमें संदर दनकाती जान चाहिये। बच्च, कर्ककार, प्रश्वमाका बादि धारण दरके अनुष्य अपनी

सुंदरता बढावे जीव वह घडावि समारंग जहां होते हैं वहाँ आया ।

मं॰ १६४-१५ रे मंत्र स्थाका वर्णन करते हुए तरूम सीका वर्णन करते हैं। तरूम सी किस तरह बर्गात करें यह स्पदेश स्थाके मंत्रोंसे विद्ति हो सकता है। इसकिये यहाँ स्थाके कुछ मंत्र देखिये—

#### 830

६२९। १ सूर्यस्य प्राचीना उदिता बहुलानि अहानि आसन् — सूर्यके पूर्व पवित बहुत दिन थे। सूर्यके बहुव दोनेके पूर्व बहुत दिन वयःकालके आते हैं।

६२९।२ उथा जारः इत पर्याचरन्ती, यतीव न-यथा जारकी सेवा करनेके समान पतिसेवा करती है, संस्थानिकीके समान पतिक विश्वमें बदास नहीं रहती।

६३२ गर्वा नेत्री वाजपानी— गौनोंको चकानेवाकी बचा जब पकाती है।

स्वैका उन्द होने पूर्व (बहुकानि नहानि कासर्) कहुत दिन होते हैं। इन दिनामें उद्याकाळही होता है और पूर्व दर्बन नहीं होता है। उत्तर भूतके पास ऐसी दियति है। ६० दिन तक वहां उप:काख ही रहता है और प्रमाद स्वैका उद्य होता है। इस उरह कदिव हुना स्वै छ: मामतक अररही रहता है। यहां स्वैके बद्द होने के पूर्व देशा खरती है। इससे प्रिके पूर्व प्रात:काक रहनी को खरमा चाहिने वह बोध मिकता है।

न्या वडकर गीकोंकी सेवा करती है, असपानका प्रवंध करती है, वैसा क्षां उदे, गीकोंसे तूच निकांक बीर प्रातः-कासके अपहारका प्रवंध करें। बैसी जारियों अपने जारकी सेवा करती है वैसी प्रतंक को अपने प्रतिकी सेवा करें, संन्यासिनी बैसी परितंक विसुक्त न होते। यद्यपि जारियोंकी उपमा दीन है तथापि सेवाकी स्परंगकी दिएसे वह बत्तम है। तत्परवाही यहां देखनी है बाको वार्से केवी या देखनी वहीं है।

#### वनवाली स्री

३१ मधोनी योगाणे तः सुविनाय आश्चयेतां- धन-बाढी हो खियोंका धमारी सुविचार क्रिये धम बाधव करें। बद्दा खियां भी धनवाडी होती हैं और वे डोगोंको बाधय हैती हैं। ऐसा कहा हैं। १४७ जनिमिः राजा-- मनेड शिवेंके साथ शमा शता है।

६२० मानुपी देवी मतेषु सवस्युं घेडि — वे मनुष्यों हे देवि उवा ! सामवीसे संरक्षक संवान दे ।

६२३।८ (स्त्री) ऋषिस्तुना— ऋषिमोद्वारा मर्शसिक स्त्री हो ।

६२३।३ मधोनी धस्ता हैशे— धनवती सी वर्णोपर स्वामित्व करती है।

६२४ शुभा विश्वविद्या रचेन याति- युद्र हन। सबसे सेवस्थी स्वसे जाती है।

६२४ विधते जनाय रत्नं द्घाति— प्रवलकीक मनुष्यको क्या घन देवी है।

को ऐसी विदुषी हो कि वह जनही स्वामिनी वन कर रहे। को के पास जन हो वा न हो इस विचयमें बाजके छोग संदेह करते हैं। इस विचयमें बेदने निर्णय दिया है कि (मधोनी मोएणे) की जनवाकी हो, खीके अधिकारमें जन रहे। (मधोनी वस्ता हैशे) जनवाकी की जनोंधर अधिकार जहाते। (स तरह को जनकी स्वामिनी होती है और उसके अधिकारमें बाना प्रकारके जन होते हैं।

की ( ऋषि-स्तुता ) ऋषियों इ।रा प्रसंसित होने कोर ब हो । ऐसी विदुषों कीर ऐसी कर्तृत्व शाक्ति हो कि सब विद्वान् इसकी प्रशंसा करें । ऐसी धनवती को ( विधवे जनाव रहने व्याति ) प्रवस्त्रशील अनुष्वको वह रहन देखी है, धन देती है ( ग्रुआ विश्वविशा रचेन बाति ) खेत वक्ष पहतकर वह सुंदर रथमें बैठकर बाहर जाती है ।

यह विदुषी को ( मानुषी देवी ) मनुष्यकि षरमें देवीथे समान पूज्य होकर रहती है और ( अवस्युं देवाकि ) संस्थक वीर पुत्र वस्त्यक करती है। विदुषी कार्क संदर्श विद्वान् सुष्योग्य पतिके हार। इत्तम दीर संवान बस्पक होते हैं।

( जिनिमा राजा ) खियोंके साथ राजा रहता है इस वेद्यक्त से ऐसा प्रतिष्ठ होता है कि राजा कोण जनेक 'खनो भी करते हैं। एक पुरुषकी एक खो यह विषम होगा, परंतु कहूँ पर्धगरी एक पुरुषको जनेक खियों करनेका मी जिनकार होगा , दशरथकी जनेक खियों थी, चन्द्रकी जनेक खियोंका जाकंकारिक वर्णन है। इस तरह अनेक खियां भी होनेके नी वर्णन हैं। विचार करना चारिने कि इस दोनों प्रकारके बचनोंकी संगति किस तरह करानी है।

#### अपना घर।

१९।३ नृणां मा निषदाम- दूसरोके बरमें इस न

१०३।१ स्वे तुरोणे सामिकः दीवाय- वपने घरमें मदीस होकर केंत्रस्वी वन । वपने स्थानमें जागते हुए प्रका-सित हो । विक्षि वपने देवीरूप घरमें रहकर प्रदीस होता है विसा मञ्जन वपने घरमें रहे बीर प्रकासित होते ।

रेण्डार साखायः विवासः नरः शरणे मदेम— इस सब एक कार्व करनेवाले, परस्वर मीति करनेवाले नेवा, व्यानामी होकर वपने वरमें वार्वद्वसे रहेंगे।

१६९० नः अस्तं सुकीरं राधि पृक्षः — दमारा पर यसम वीर संवानसे युक्त दो और पन तथा वक्ते भरपूर हो। देरेन भत्रीः यं अस्ववेदां कुण्यन्तः — मनुष्य बसदो वपने नित्र परमें रहने नहीं देते। इसको सब बुबाते हैं।

## दूसरेके घरमें नहीं रहेंगे

यहाँ कहा है कि ( जुनी मा निवशम ) दूसरों के बरमें न रहें। दूसरों के घरमें रहनेकी आपत्ति हमपर न जावे। हम वपने वरमें रहें। मनुष्योंकी आहि जहां नहीं होती वहां हम य रहें। यहां मानवांका बाना जाना होता है देसे स्थानपर इस रहें, नवीं कि इसे मानवों में संघटना करना है। जबा बाही मानव न होंगे वहां रहकर हमें करना क्या है।

(स्वे दुरोणे समिदः) अपने निजके घरमें इस प्रकाशित होते, तैसा जीन अपने घरमें, वेदीमें रहता है और बक्षे प्रदीस होता है, वैसे इस अपने घरमें रहकर प्रकाशित होते वहने, इसरोंको सम्पान विकास जावने ।

(समायः नरः शरणे मदेन) एक कार्य करनेवाछे व्याद मुसंघटित होकर, नेता बप्रणी बनकर हम अपने वरमें मानन्द प्राप्त करेंने और अपने बनुवाबियोंको भी वानन्द प्राप्तिका सार्ग बतावेंने।

( का अस्त्रे सुनीरं रावें पृक्षः ) इमारा घर बचम बीर कंताओं-पृष पीओंसे, घमसे कीर अबसे मरप्र हो । किसी मकारकी स्पृत्रता व हो । दीर पुत्रोंसे मुक्त घरमें इस रहेंगे ।

## मिट्टीके धरमें नहीं रहेंगे

( •११ अर्द सून्मयं युद्दं मो, गर्म सु )- में मिहोदी कोवदीमें वहीं दूर्वा, परन्यु सुन्दर पके वरवें में निवास करंगा । जो समझते हैं कि ऋषि कोग मिहीके बरोनें रहते हैं जीर वैदिक सम्यक्षा इमें मिहीके झोपबीमें रहना सिखाती है, वे इस मंत्रको देखें जीर समझें कि वसिड ऋषि तो कहते हैं कि में मिहाके घरमें नहीं रहूंगा । परन्तु सुरद्दर वक्षे बरमें रहूँगा । यह ठीव भी है क्योंकि वसिड ऋषिकं गुरुकुक्तें हजारों जान पहते के, वे सब मिहाकी झोपडीमें किस तरह रह छकेंगे ।

## इजार द्वारोवाला घर

जाने वे ही कहते हैं कि ( ७०८ युह्नत मानं सहस्रहारें गृहं जगम ) जह निशाक आकारवाके हजार हार जिसमें हैं ऐसे हरमें जाकर हम निवास करेंगे। ( ६१० क्षुरं करिंद ) स्थर दिक्रनेवाक। यर हो । जाज तैयार किया, जोश्वे हवा जायी, नहीका धवाह वह गया और वह वर वह गया, तो विस्तृत करिके गुरुक्कका-कि जहां सहस्रों जाव पढ़ते थे— क्या वनेगा। इसकिये एके मकानोमें रहना ही योग्व है। ' वृह्कतं माने सहस्रहारं ' वहे विशाक परिणामनाका वर हो जिसको हजार हार है ऐसा विशाक वर हो। जहां हजारों जाने प्रत्य है वहां हजार हारोंबाकादी वर होना वाहिये। एक एक कमरेके किये वो तीन हार रहे तो २००१३०० कमरेवाका तो यह पर होगाही। ऐसे पर्नेमें रहनेका हण्या करवा वोग्य है। सहस्रों कालोंके साथ रहनेवाके महिंद ऐसे ही विशाक अकानोंसे रहते होंगे, इसमें संवेद नहीं हो सकता

## घरोंका संरक्षण

१३४ द्वुदः निदः त्रायस्य । ५४८ सयः सुप्राचीः अस्तु ।

' निवकीके और होहियोंके घरका संरक्षण कर । घर सुरक्षित हो । ' वस घरपर कोई इनका न करे चोर छुटेरे बाक् वस घरको क्ष न पहुंच सकें । ऐसा सुरक्षित वर हो ।

#### यशस्त्री घर हो

( १६६ दीर्थक्षुत् सर्भ ) बस्वंत कीर्तिसे युक्त पर हो । वहास्वी पर हो । जिसकी कीर्ति सुनकर लोग उसकी बीर बाइन होते हो देसा वर्र हो ।

( १९४ श्रवेण वेतति ) परसे बजेजना मिके, घर वैकानेले बस्साह वट जान देशा वर हो । घर वेकानेसे सब बस्साह दूर हो देशा वर च हो । संश्र ६९२ वहा है कि ' बोडे गौवें तथा वाडवके परके चारों बोर खूने, उप:कालके सूर्व किरण (सर्व वण्डला) परको प्रकाशित करें पेला घर हो ।

( ५०२ इरावद वर्तिः ) घर चनकान्यसे संपद्य हो । दरि-इता दुःच हानि वरके पास न बादे । ऐसे घर सनुष्यके हो । सनुष्य ऐसे बक्तम घरमें रहें और बातम्ब प्रसम्ब हो, घर बाह्यकं, पृथ्रवीश्रसे युक्त हो और ऐश्वर्यसे संपत्न हों ।

#### उत्तम पुत्र

११।१ शूने मा निषदाम— संवानरदिव धरमें इस न रहें।

११।२ नृषां अदीवसः अवीरता मा— सवुष्यांको संताब-दीवता जीर जबीरता व प्राप्त हो ।

११।४ प्रजावतीषु दुर्यासु परि मिषदाम- प्रण-पौजीसे युक्त परोते प्रम रहें।

१६ वं अश्वी नित्यं उपयाति, प्रजाबन्तं स्वपश्यं स्वजन्यना शेषसा वाष्ट्रधामं क्षयं नः धोद्दे – जिस बरके पास बोदपर बैठे वीर किस्य आते हैं, वैसा सन्तानवाला रूपम पुत्रीवारा बीरस संजानीं वे बहनेवाला जपना निवास स्थान हो।

१४ वाजी बीळुपाणिः सहस्रापाशः तमयः अक्षरा समेति— बढवान गस्त्रजारी सहस्रो धनोंसे युक्त पुत्र भागोंको प्राप्त करता है पुत्र भागी भी हो और वीर तथा भगवान भी हो।

१५।३ सुजातासः योराः परिचरन्ति- उपम क्रकीन बीरपुत्र हैयरकी पूत्रा करते हैं। वीर ईधरकी अक्ति करें।

२१।१ तनये मा आधक्— हमाश पुत्र व मरे । २१।२ तथः वीरः अस्मत् मा विदासीत्— मानवीका दिव कानेवाका पुत्र दवसे दूर व हो ।

२१।३ सुद्दः रण्यसंदक् सद्दसः स्तुः— प्रेमसे

पुकाने बोस्य रसजीय और बढबात् पुत्र हो ।

३५ तत् तुरीयं पोषांगत्नु विष्यस्य, यतः कर्म-ण्यः सूद्शः देशकामः वीदः आयते — वह सस्वर पोषण करनेवाचा वीर्व समें हो, कि जिससे कर्मने कुशण, वसम दक्ष और ईश्वर मक्ति करनेवाचा वीरपुत्र वस्पन दोता है। पुरुषका वीर्य कसम विश्वोंच हुना तो संतान वसम दोती है, इसकिये पुत्रकी कामना करनेवाके कोन नपना वीर्य कसम प्रमावकाकी वसनेका दस्य करें। ३६ सुपुत्रा अवितिः वर्षिः आस्ताम् - जिसके इसम नेत्रस्थी पुत्र है यह माठा वरिति वर्श वासनपर बैठे । सुपुत्रोंकी माठाका सब सरकार करें।

8पार मात्रीः सुक्रतुः पावकः वेययज्याये आज-त्रिष्ठ— माताधिनासे उत्तम कर्म करनेवाका पवित्र पुत्र दिवय कर्म करनेके किये ही करपण होता है। देसा ही दो बरनियोंसे क्षण यह करनेके किये बावण होता है।

५२।३ वर्ष अवीराः मा- हम निरीवै न वर्ने, इम पुत्र हीन न वर्ने ।

५३।३ अन्य जातं शेषः नास्ति — दूसरेका पुत्र अपना बीरस पुत्र नहीं हो सकता, बीरस पुत्रकी बोग्यता इचक पत्रको नहीं हो सकती।

पश्चार अन्योद्याः खुद्दावः अरणः समाय निहवृत्तरेका पुत्र बत्तम सेवा करनेवाका, कपने वास जानेवाका
होनेवर भी जीरम पुत्रके समान प्रदण करने वोग्व नहीं होता ।

प्रतार अन्योवर्थः अनुसा अन्तवे नहि — दूसरेका पुत्र मनसे नपने नौरस पुत्रके समान मानने नोग्द नहीं होता।

प्राहे सः ( अन्योद्यः ) ओकः पति- वह दूसरेका पुत्र अपने आवापिताके भर्दी जावना । बसका सन दूबर नहीं क्रमेगा ।

१४१४ नवयः वाजी अभीषाट् वः चेतु — ववीन वक-वान् और प्राञ्जका परामध करनेवाका करिस्स पुत्र इमें वस्त्य हो ।

१८६।१ वृथा वृथणं रणाय जजान— वक्षात् पिलाने वक्षात् पुत्रको युद्ध करके सन्तुनास करनेके क्रिये विर्माण किया है।

१८६:२ मारी मर्थे सस्य-- को मानवीका दिव काने-वाका पुत्र बराक करे । मनुष्यका वह क्वेब रहे ।

१८६।३ यः जुभ्यः सेजानीः प्र अस्ति— जो भावती का दिश करनेदाका तथा सेनाका संचादन करनेदाका प्रभावी नेता हो सकता है ऐसा पुत्र भागापिता बस्पत्र करें।

१८६ छ स इनः सत्या गरेवणः शृष्णुः -- वह इत्र स्वामी, सरदवान् , गीजोंडी कोज करनेवाका तथा अनुका वर्षण करनेवाका हो ।

२१५ जरित्रे शुध्मिणं तुविराधसं— शांगीको वक-वान् कहाओं में प्रवीत प्रता हो ।

२२०११ वृषणं शुष्मं वीरं वधत्— शर्मे वकशन् और सामर्थ्याम् प्रम चाहिये । २२०।२ हर्यभ्यः सुशिक्षः— इत्र कीलगामी वोडे और इत्तम क्वन बारण करनेवाका हो ।

२२०। ३ विश्वाभिः ऊतिभिः सजीवाः स्वविदेशिः वर्षामुजत्— वह वीर पुत्र सब प्रकारके सरक्षक साधनीसे कुक, बस्माही और नियुजीके साथ रहे और सत्रुजीको दूर करे।

२२१% नः श्रोमतं अधिषाः— इत्रं धन कमावेदाका प्रच चाहिये।

२३० पुत्राः पितरं न संवाधः समान दृक्षाः अवसे इवन्ते — पुत्र जैसे पिताको पुत्राते हैं, उस तरह हुक्हें मिटे समान भावसे दक्ष रहनैयाके बार अपनी सुरक्षापं किये इन्द्रको दुनाते हैं।

देश्ह सुपाणिः स्वष्टा पत्मीः वीरान् वधातु— निर्माण वसु इमारी परिनवोंमें क्लब बीर निर्माण करे ।

६०१ विमृगसः पुत्रासः मातर्- भाण पोधन होनेवाछे पुत्र मानाची नोदमें बैठते हैं।

४४३ थिना पुत्राम् इत नः जुषस्य — पिता इत्रीका पाकन करण है वैसा दुस इसारा पाटन कर ।

५१०।२ तस्मिन् तोकं तनयं द्धानाः — इस ग्रुम कर्मे इस जएने वाडवर्षोको स्केंग, प्रतीण बनावेंगे ।

भ्देह वे स्तुः पितरा न विविध्य— प्रश्न पिताके साम कैसा बोजवा है, वैसा मैं बोजवा हैं।

५६८।३ तोकं तनचे त्तुज्ञानाः — वाडवचींकं छिने स्वता करो ।

७६४ जनीयन्तः पुत्रीयन्तः सुद्रानवः अप्रवा— स्रीतके पुत्र बाहनेवाके दाता सप्रेसर हो ।

## संतानोंसे भरे हुए घर हों

परका भूषण संवान है। जिसमें बाक्यकं है ऐसा वर हो।
( ११ शूने मा निषदाम ) इन प्रतान सहव वर्ते नहीं
हरेंगे। इम ऐसे घरमें रहेंगे कि जिस घरमें बाक बच्चे बहुत
हों। बाल बच्चेंसे शुम्ब परमें रहेनेका दुर्माण हरें क्वाणि
प्राप्त म हो। ( ११ प्रजावतीस्त दुर्यास्त पार निषदाम )
जिस घरमें बाक बच्चे बहुत हैं उस वरमें इस रहेंगे ( ११
नुर्णा अशेषसा मा ) मनुष्योंके दैवसे प्रतिविधा न हो।
पुत्र हीनवा बकी दुरी बदस्था है। यह महादुद्वेव है। पुत्रहीनवा हमें क्वाणि मास म हो। ( ११ प्रजाधन्तं स्वयत्ये
स्वजन्मना होपसा वात्यान स्थं वः घोई ) वाक्यकों से

मरा, अपने निज संवानोंसे परिपूर्ण, जीरस पुत्रोंसे बदनेवाका घर इसे मिछे। इसारे घरमें जीरस पुत्र पीत्र तथा प्रपीत्र हों। पुत्र पीत्रोंसे इसारा घर मरा हो। (५२ वर्थ समीरा मा) इस कभी थीर संतानसे रहित अ हो अर्थात् हमें सन्वान हों जीर बीर सन्वान हों।

#### दत्तक पुत्र नहीं चाहिये

व्यक पुत्रकी निंदा विश्वष्ठ मेत्रीमें दीखती है। ( ५३ अन्यजातं श्रयः नास्ति) दूसरेका नोदमें किया दशक पुत्र भौरस संवानकी योग्यता नहीं पा सकता। औरस संवानका मूल्य कुछ और ही है।

पश्च अन्योद्दर्यः सुद्रोवाः अरणाः प्रभाय निर्दे ।
तूसरेके पेटसे जम्मा उत्तम सेवा करनेवाका, प्रेमसे पास्य
वानेवाका होनेपर भी वह बीरसपुत्र जमा स्वीकारके योग्य
वर्श होता ! वह (अ-रणः ) व छडनेवाका भी दुवा हो
भी वह बीरस जैसा वहीं समझा आपना । ओ वूसरेका पुत्र
है वह दूसरेकाही रहेगा और ओ अपना होगा वह अपनाही
रहेगा । इसक्यि दृत्तक पुत्र केनेका दुवें दमारे नसीबाँ भ
हो । हमारे पास अपना बीरस वीर पुत्र हो । ऐसे सुप्रवांसे
हमारा घर मना नहे ।

**५४ अन्योदर्यः मनसा मन्तवे नहि**।

ं दूसरेका पुत्र दत्तक केनेकी बात समामि काने बोग्य गड़ी है। ' वह दूसरेका पुत्र (५४ सः झोकः एति ) जपने घर ही आवगा। जपने माधापितालोंके पाछ ही जाकर्षित होगा। यह हमारे पास कदापि नहीं रहेगा। इस वृष्टक पुत्र केनेकी बात समामें काने योग्य भी नहीं है।

## झानी बीर धनी पुत्र हो

देवक भीरस सन्दान नहीं चाहिये, परंतु वह शानी वीर पुरुषार्थी विजयी धन प्राप्त करनेमें समये ऐसा संदान हो— रेज वाजी बीळुपाणी सहस्वपाधः तनयः

अक्षरा समेति ।

वस्तान्, शस्त्राशि, सहस्ति सागाँसे वन कमानेवाहा पुत्र कार्न भी हो । पुत्र पेसा सुकक्षणी होना चाहिये। (१५ सुत्रा सासः वीराः परिचरन्ति) बचन कुडीय सुपृत्र जिस समय जपनी सेवा करनेके किये तस्पर रहते हैं इस समय चपने घरका सन्ता बानेट मिक सकता है। इस तरह इस समारके जानेद बाक बरना चाहिये। २१ मर्यः वीरः अस्मत् मा विदासीत्।

' जनताका दित करनेवाडा वीर पुत्र हमें उत्पन्न हो और बद इमसे वृद न जाव ।' यही पुत्र घरकी शोभा है। (२१ सुद्द न: रण्य-संदक् सहसाः सुनुः)— उत्तम प्रेमसे बुहानेपोरव रमणीय और बळवान् पुत्र हो (३४ कर्मण्यः सुद्धाः देखकामः वीरः) पुरुषाधीं, दक्ष, इंश्वरमञ्च और वीर पुत्र हो।

५४ जन्यः वाजी क्षश्रीवाट् नः पतु ।

' वतीन बद्धवान् वालुका प्रशासव करनेसे समर्थ पुत्र इसें स्थान हो। ' (१८६ जुना रणाय अझे) बढवान् पृत्र वालुके साथ युद्ध करनेके लिये उत्त्यस होता है ऐसा वीरपृत्र हों चाहिये। (१८६ जारी नर्ये सस्युच्ध) परनी जनताका हित करनेवाके सुप्त्रको उत्पन्न करती है। सम काशोंक कर्याण करनेवाकेको ' नर्य ' ( नांस्यो हितं ) कहते हैं। 'पाञ्च-जम्यं' ( पञ्चजनेस्यो हितं ) पांची प्रकारके मनुष्योंका हित करनेवाक पुत्र हो, सावंजनिक हित करनेके कार्यों तरपर पृत्र हो यह साव यहां है।

१८६ या नुभ्यः सेनानीः अस्ति ।

त्रो पुत्र मानवींका हित बरनेके लिये सेनामीका कार्य कर सकता है ऐसा पुत्र हो। मनुष्य ( ७६४ जनीयन्तः पुत्री-यन्तः सुद्रानवः अग्नवः । पश्री करें, पुत्रशत हों, दान हें भीर बग्नभागमें रहकर धुराका कार्य करें।

यह इच्छा होनी चाहिये। मेरे पुत्र विद्वान् हों, बीर हों, युक्में बानेके किये बरसुक हों, जनेक बद्योग करके जब कामनेवाके हों, जन कमाकर सत्तम शीतिसे दान रें, क्यम सत्याश्रमें दान हें, जनवाका मुख बद्यानेके कार्य करें, कार्य करनेमें तथ्यस्तासे जांच बढ़ें, जनुयायियोंको केकर बागे बढ़ें, जपना, जपने दस्का तथा साह्का संक्षण करें, जपने घरको सञ्जूको बाबा होने व हें (२१ तनये मा साधक्) परके बाडको स मरें। हे दीर्मजीवी हों।

( दे६ सुरुमा बहिः सास्तां ) कत्तम वीर पुत्रींकी माठाका सन्मान होता रहे । समानमे कीर पुत्रींका मसव करनेवाकी माताका जान्य हो ।

दिसष्ट मंत्रोमें पुत्रके विषयमें वे भाव प्रका हुए है। बच्छे भेडा बीर (७२५ सु अयस्यानि सक्तुः) बच्चम संतान निर्माण करते हैं। सुरजा निर्माण करनेका यस स्ट्रप्डको करवा चारिये।

२१ ( च. स. स. मा. मं. ७)

#### गोरक्षण

१४९।१ दुधुक्षन् सुयवसे घेनुं उपसस्ते - दूध दुदनेकी रूका करनेवाका शत्तम घामके पास अपनी गीको पहुंचाता है।

१४९।३ विश्वः इन्द्रं गोपति आह — सब कोई इन्द्रको गौजोंका स्वामी करके वर्णन करता है।

१५२,१ यः आधिस्य सधमाः गव्याः तृतस्भगः आ अनयत् — जो इन्द्र वार्यके क्समें क्रियों की वीके कुण्ड हिमक शबुवीसे वापस काशा है। 'सध-माः गव्याः '— गीवं प्रक्षी रहती थीं। गोशालामें साथ प्राय वांची जाती थीं।

२१४।१ स्तर्यः गावः न आपः चित् पिप्युः— अस्त न हुई गौनोंकी तरह जड प्रवाह वसने हैं।

२३४।४ मः गोप्तति वजे त्वं आधज— ६३ गौजेंके वक्षते स्थान दे ।

२७५ यस्य रक्षिता इन्द्रः मरुनः च स शोमति अते गमत्— तिसके स्थव इन्द्र और मरुन हैं, यह गीमॉ-बक्ते चांडेरे जाता है, उसके पास बहुत गीवें क्षेती है।

३८८।३ शोधीः अश्वेश मृधिः प्रजनयः नृवंतः स्वाम — गौपं, धोडे और वीशिसे हमें युक्त कर, इनने हम वीरवान वर्ने ।

५८० शखीधिः स्तयं अध्यां अधिन्यनं — वपनी बर्भुत प्रक्रियोते वेष्या गीको दुष्यास् वनाया ।

५८१ अञ्चा पयोभिः तं वर्धत् · गौ तृबस्रे बसे पुर करती है।

६२५।६ उस्तियाणां ददत्, गावः उपसं वादशंत~ बरा गीबोंको देती है, गाँवे कथाको चटली है।

७०० अध्यया जिल्लात नाम विभिन्ति गीने २९ नाम है।

९१९ गोसनि वाचं उदेय, वर्धसो मां अध्युदिहि। त्वष्टा मे पोपं दघातु — गोवेवाकी प्रविज्ञा में करता हूं, मुद्रे तेजसी कर, स्वष्टा मेरा पोक्ष्य करें।

१०८ पशून् गोपाः- वडुलोंडा संरक्षण वर ।

वैदिक धर्में मोरक्षणका महत्त्व आत्यंत है। विना गीके बच्च नहीं और विना सक्षके वैदिक धर्म नहीं। इतना मोरक्षणके साथ धर्मका छंबभ है (१४९ सम्बद्धी धेतुं उपसस्त ) बत्तम जीके पासको सानेके किए गौको हो बता हूं । गौ विना बंधनके पासके बेतमें शाय और पर्यास पास स्वेष्कासे साम । इस करह नीवें इप्टतुष्ट हों ।

(२६४ नः गोमित अज आभज ) इसे गोनोंके गारेमें रखा जड़ी गीवें हों वहां इस रहेंगा । इतना मेस गौजीपर होता चादिये । जैसे घरके मल्दन वैद्यी ही गीवें घरमें रहें। घरके मल्दन जीर हरकी गीजोंके कोई फरक नहीं होना चाहिये । जिसका संस्थान इन्द्र करता है, वह गौजोंके वाहमें रहता है।

## वन्त्या गौको दुधारू बनाना

शिक्षणी कुमार इस वरुष्या गौको दुष्यास बनानेकी विचाको जानने थे। उन्होंने 'स्तर्थ अध्ययां शस्त्रीभिंग अधिन्त्रतं ' (५८०) दंष्या गौको प्रष्ट अपने दुष्यास बनाया या। (५८१ अध्यया ध्योधिंग तं वर्धयम् ) भी अपने द्ष्यसे उस कुश मनुष्यको पृष्ट करती है। अनुष्यको इष्ट पुष्ट बनानेके दिवे गौका दृष्य बच्छा श्रीता है। इसक्षियं (९१५ गोसानि जान उदेय ) गोसेवा की ही बाव करती चाहिय। गोसेवा करता है। अनुष्योंका यम है। सनुष्य पुष्ट होना चाहवा है भीर वेजस्थी होना चाइता है। यह गौके दृष्यसे हो सकता है, इसक्षिय गीसेवा करना अनुष्योंका कर्तव्य है।

गीसे प्रमान्य क्रव्यक्त होता है जो मनुष्यके जिये ब्रह्मंत दिनकारी है। गीकं करीरसे क्रव्यक्त होनेवांक सभी पदार्थ दिनकारी है। इस तरह गी मनुष्यके क्रियं (इतकारी है।

#### उत्तम दिन

१९।२ यस्य वर्तिः देवैः आललाद् अस्मै सुदिना-नि भवन्ति— जिसके घरके जासकपर श्रेष्ठ विवृत्र जाकर केटले हैं, उनके किये वसम दिन जाते हैं।

२५१११ अहा छुदिना व्युच्छात्- दिन अच्छे दिन हो।

जिसके घरमें जाकर जानी पुरुषाधी बोर बंठते हैं वे दिन बम घरके किये सुदिन होते हैं। क्षेष्ठींकी संगक्षिते दिन सुदिन जनते हैं। अंग्र पुरुषोंकी अनुकृत्वताले सब दिन मुदिन होते हैं। प्रत्येक दिनको सुदिन करनेका यही एक बपाय है। आप अंग्र सत्पुरुषोंकी संगक्षितें अपने दिन स्वतीत कीतियं, तो वे दिन जापके क्षियं सुदिन हो अधियो। वर्थात् दुष्ट मगुष्योके साथ हो दिन वायमे ने दिन वाके होनेपर भी ने कृदिन या दुर्दिन ही कहे जायमे।

## दीर्घ जाय

२४ आयुषा अविश्वितासः— आयुक्ते इम श्रीण न हों। इस दीर्घायु वर्ने।

५१६ ह सत्या शरतः सापृणेथे— पुरुषार्थते करेक वर्षोको पूर्णतया प्राप्त कर सकते हैं।

५२६ ता जीवले गव्युति घृतेन आ उक्ततं — हमारे दोवं जीवनके किये हमारा मार्ग बीसे सिचित हो । हमें सरपूर पी मिके।

५१९ पश्येम शरदः शतं, जीवेम शरदः शतं— सौ वर्ष देखें जीर सी वर्ष जीवें।

९४७ सुधीराः शतहिमाः मदेम- बत्तम बीर होकर सौ वर्ष जानवरी रहेंगे ।

(बायुषा बविश्विष्ठासः) बायुसे इस श्लीण न हों, हमारी बायु इस न हो। बो बायु इसे मिले वह रोगावि पीहाबोंसे अर्जनित न हो। बत्तत्त सारध्यके साथ इसे दीयं बायु मिले। (कत्वा शरद. बाएणेथे) पुरुषार्थकी अरपूर बायु इमें माठ हो। इसे विश्वे बायु सिले बीर कसमें इससे मरपूर पुरुषार्थ होते। हें। भ्ली, शीका भ्ली दीयं बायु देनेवाला है इसकिये वह इसे भरपूर मिलता रहे। इस सी वर्ष जीते रहें बीर वीरकाके कर्म करते हुए बानन्यसे रहें। इसारी दीयं बायु हो।

२१२ जनेषु स्थं आयुं नहि चिकीते— कोगोसे अपनी नायुको कोई नहीं प्रकासित करता ।

हत्र ८११ नः आगुः प्रतिरंती—हमें तीर्ध नायु चाहिने।
नोरोंको अपनी नायु कितनी होगी, अर्थात् में कितनी
नायुत्तक जीवित रहुंगा, इसका पता नहीं होता। इसी सरह
नपनी नायु इतनी है यह भी ठीक ठीक कोई नहीं बताना
चाहता। पर प्रत्येक चाहता है कि हमें निर्ति नायु प्राप्त हो।
केवल इच्छासे दीर्घ भायु प्राप्त होगी ऐसा मानना इचित्र
नहीं है। (कावा कावः भाष्ट्रणेंगे) पुरुष्यंसे सी वर्ष पूर्ण
हो सकते हैं। इसके किये प्रयत्न करना चाहिने। सुनियमोंका
पासन करना चाहिने मनका संयम करना चाहिने। संगतिमें
रहना चाहिने। मन पवित्र विचारोंसे मर देना चाहिने।
हमादि शिवसे रहनेवाका पुरुष होगे भायु प्राप्त कर सकता है।

## ईश्वर

२८७ अस्य तस्थुवः जगतः ईशानं स्वर्ष्टशं अभि मोतुमः - इस स्थावर जेगम विश्वकं अपनी दर्शसे देखने-वाके स्वामी ईश्वरको इस प्रणास वरसे हैं।

२८८ दिव्यः पाधिवः त्वावान् अन्यः न जातः न जिन्यते — गुकोकमें तथा पृथिवीपर पुन्दारे समान दूसरा कोई सामर्थ्यवान् न हुना जीर न दोगा । जीर न इस समय है।

३८३ अस्य विष्णोः वेषस्य वयाः — इस विष्णु प्रविद्यापक देवकी शासाएँ सन्य देव हैं। सब विश्वही सस विष्णु देवकी सामाएँ है।

५०४।१ एव नृचक्षाः सूर्यः उम्ने जमन् उदाति— वह मञ्ज्योका निरीक्षक सूर्व दोनों छोकोंमें बदय होता है। वह सवका निरीक्षण करता है।

५०४।२ सः विश्वस्य स्थातुः अगतः च गोपाः— वह ईवर स्थावर संगमका रक्षक है।

भ०४।३ मत्येषु ऋजु कृजिना पश्यन्— वह हंबर नामवीते सरक कीर कृष्टिक को देवता है।

इससे पूर्व को जाकांक्षाएं प्रकट की हैं, सुपुत्र हो, वह बीर जीद आती समा प्रभावी हो, दीर्घायु प्राप्त हो, जीवन मझस्ती होता जादि को मनुष्यकी जाकांक्षाएं हैं वे सिद्ध होते और करने के किये हैं बरकी अस्ति करना एक प्रमुख साधन है। जन्म जनेक साधन हैं पर हल समर्ते हैं आती अस्ति सुष्य साधन है।

हैशर कैसा है यह आनमा, असके श्रेष्ठ गुणोंका सनम करना और उन गुणोंको अपने श्रीवनमें दाइना यह साथन है। श्रीवका शिव बनना है, वह शिवके गुण श्रीवर्में बाबनेसे ही होनेकी संभावना है।

यह स्थायर अंगम विश्वका स्वामी है (जागः तस्थुव। हैशानं ) सब विश्वका यह सखा निधारत है। यह अधिपति सपने सामध्येसे बना है, किसीकी द्यासे नहीं। उसके समान दूसरा कोई सामध्येबान नहीं है इसिएये यह सबका स्वामी है। यह (स्वःहसे ) जगनी दृष्टीसे सबका निशिक्षण करता है, दूसरे प्रेषितकी शिकारस उसको गहीं क्रगती। यह सर्वत्र है जीर सबको जपनी बांखसे देखता है जीह (ब्रस्पेंग्र क्ष्यु दृश्विना पश्यन् ) मानवीसे साक कीन हैं जीह

कृतिक कीन है यह जानता है। यह कार्य यह जपनी शिक्ति करता है। (खाराज् जन्मः न जातः जिन्यते ) तुःहारे समान दूसरा कोई न समर्थ हुआ और न है तथा न कोई होगा। यह स्थावर जंगमका नक्षक है और सब अन्य देव तथा पदार्थ वृक्षके जाअवसे शासाएं ग्हरी हैं वैसे हैं। संपूर्ण विश्व हुसीके आअवसे रहता है। यह स्वका बवास्य है।

## ईश्वर उपासना

१४८।१-२ स्वा परपृश्वानासः देवयन्तीः मन्द्रा गिरः उपस्थः -- पुन्धारे वर्णन करनेकी स्पर्धा करनेवाकी देवस्य प्राप्त करनेकी इच्छुक आनंद बढानेवाकी ध्रमारी वाणियां प्रम्हारी उपासना करती हैं।

१९७।२ ते प्रदिमानं रजांसि म विव्यक्— वेशी अदिमाको रजोशुणी कोक नहीं जान सकते । तेश महिमाको वे कोक नहीं जान सकते ।

२०९ मन्यमानस्य ते महिमानं नृ चित् उत् सहतुवन्ति — सम्माननीय ऐसी वेरी महिमाका डोई पार नहीं क्रमा सकते । तुम्हारी संपूर्ण महिमा डोई बान नहीं सकता। २०९ ते राधः वीर्य न उत् अद्युवन्ति — वेरे धन

जीर पराक्रमका पार नहीं दग सकता।

२२१ महे उप्राय बाहे वाजयन् एव स्तोमः अधायि— वहे उप्र वीरके वर्धाद तुम्हारे प्रभावका वर्णन करनेवाका वह कान्य किया है। यह प्रभुक्ते स्तुति है।

२२७१ हर्यश्वाय शूपं कुत्साः— उत्तम धाडोकी देगरान् सावनोंडी बपने पात रखनेवाडे वीरकी प्रशंसा गांव हैं।

१२९ नदीयः उद्ध्यं जनय — नदीन स्तोत्र में बनाता हुं । नृषद् कृणवत् — वह मनुष्योमे बैठका सुने ।

२३६ श्राम अधि यत् विषुद्धं अस्ति, तस्य जगतः चर्यणीनां राजा इन्द्रः — प्रध्नीपर जो विरूप वा सुरूप है इस जंगम प्रजानीका राजा इन्द्र है। स्थावरका भी वही प्रभु है।

२४०१२ ते महिमा ध्यानट्, ऋषिणां अहा पाति— तेरी महिमा जिनमें फैकी है वन ऋषियोंके काम्योंका संरक्षण तू करवा है।

२९६१ वः ब्रह्मणा वितृषां जुष्टी — पुरद्दारे कान्यसे वितरीकी प्रसम्बद्धा दोवी है। तुरद्दारे कान्योंका मान सुननसे सम जानेदित होते हैं। २९६।८ दाकरीषु कृहता ग्येण इन्द्रे शुक्तं आद-धातन- वढे स्वरसं सामगान करके इन्द्रका स्वतगान करो । उच्च स्वरसे प्रभुका यहा गानो ।

इस वरह वेडमें तथा विशव क्रियं के मंत्रीमें ईश्वरके गुणीका वर्णन कर्णान कस असुकी मित्रमाका वर्णन है। यह इसकिये किया है कि असुब्य इस कादर्भ पुरुषका वर्णन देशे और सुने और विशा बननेका बरन करे।

ईश्वर जपने सामध्यें स्व विश्वका राज्य करता है। इससे स्पष्ट है कि जिसमें आमध्यें होगा, यह इस पृष्ठीपर राज्य करेगा। ईश्वरसे जिक सामध्यें तत् कोई दूसरा नहीं है, वैसेही हमं जदिशीय सामध्येतान बनें तो हम भी जपने स्थानपर टिके रहेंगे। सामध्येसे सब कोई टिक सकता है। वह ईश्वर सबका निरीक्षण करता है हम भी जपने आधीन जो है उसका निरीक्षण करें जीर योग्य कीन है जीर जयोग्य कीन है यह जाने। इस तरह ईश्वरके युण नपने जण्दर हाके जाते हैं। बही बपासनासे काम होजा है।

## मातृभूमि

३७४ वसवः देवाः उपया रन्त- बनवान् निवास कर्ता निवास मानुभूषिके साम समये रहते हैं।

जो निवास करानेवां होते हैं हमको दसु कहते हैं। (ये निवासयनित ते दसदः) जनताका निवास सुसका कानेमें जो यत्न करते हैं, सहायक होते हैं वे 'वसु 'हैं। ये वसुदेव सबका निवास करानेवां हैं। ये (उसपा रून) मृत्तिके लाय रसते हैं। सातृभूमिके साथ सहनेमें प्रसब होते हैं। जो मातृभूमिके लाय रहनेसे प्रसब रहते हैं वेही जनशाका सुरुसे निवास करनेवां होते हैं। जो अपनी मातृभूमिका होत करेंगे, जो मातृभूमिके श्राष्ट्रकों हित करनेके हिथे करार रहेंगे वे जनशाका निवास सुकामय करनेवां वर्षी होंगे।

ं वसव. उमया रन्त ' निवास करानेशांक मातृभूमिके साथ रमते हैं। मातृभूभिकं साथ रमनेवांके, मातृभूमिकी मकि करनेवांके जनताका निवास मातृभूमिमें सुक्तते हो, इसके किये बानवान् होंगं। अध्येवेदमें कार्य १२११ में मातृभूमिका सुक्त है। उस सुक्तों ६२ मंत्र है। इन मंत्रोंका मनन पाठक बहां करें। 'भाता सृतिः पुत्रोऽहं पृथ्यव्या। '' तुश्यं बिल्डहतः स्थाम ' यह मातृभूमि हमारी है और मैं बदका इत्र हूं। में इस माधाने छिये अपना विक देता हूं। वे उस स्कने मंत्र हैं। यह सब स्क यहां देखने योग्य है।

#### संघटना

९१ गणेल अञ्चलतः मा रिचण्य:-- संबक्ते द्वारा ज्ञानका प्रसार करनेवाकीका नाम न कर । संबसे ज्ञान प्रचार करनेवाकीकी सहायता करो ।

२९८।१-२ गी-अजमासः वृण्डा इव मरताः परिविद्यनाः अर्थकासः आसन् — गीवं चडानेके वृण्डे जैसे घरण कोग निवंक, तथा बाहक जैसे ये। ससंप्रदेश और विकरे हुए ने।

२९८।१-४ तृत्स्नां पुरएता वसिष्ठः अभवस्, आस् इत् तृष्ट्रनां विदाः अप्रधन्तः — तृत्य्वोदा नेता वसिष्ठ हुना, तनसे तृत्युवोदी प्रजाएं वह गयीं, उन्नत हुई, केपरित हुई, समर्थं ननी।

२७५ विश्वेदेवाः सघस्यं अभिसन्ति— सब वेद एक स्थानवर रहते हैं। निवत समय एक स्थानवर बाकर बैठना वह संघटनाके हिने जावस्थक है।

४०३ सधमादः अ-रिष्ठाः— संपर्वत होनेवाहे विनष्ट नहीं होने ।

६३१।१ समाने जन्मै अधिसंगतासः— वे दृब्दी वहे कार्यमें मिलकर संबटित हुए।

६३१।१-३ संजानते, ते भिधः व बतन्ते— जो शानी होते हैं वे जापसमें इस्ते नहीं ।

६७२।१ अप्रति भेदं वधनाभिः वन्वन्ता— अप्रस मेदको वधसे नष्ट करो । भारसमें भेद बढ जानेके पूर्व ही इसको दूर करो, नष्ट करो । बायसमें फूट रहने न दो ।

७४७ सवाधः विपाः वाजसातये ईळते— प्रमान दुःसमें रहे जानी बढके डिये प्रार्थना करते हैं। समान दुःसमें रहनेवाडे संबटित होते हैं और सस तथा वड प्राप्त करते हैं।

९१५ नः सर्व इत् जनः संगत्या सुमना असत्-इमारे सम कोग जपनी संबटना कानेके किये बत्तम मनसे मिक्ते रहते हैं।

वसिष्ठ सम्त्रोंसे संघटनाके विषयमें ऐसे बक्तम निर्देश मिठते हैं। (९१ वर्णन मा रिचण्यः ) संघर्ते, नणसे रहनेशे तुम्हारा नाम नहीं होगा। यह संघटनाका पहिलाही सूत्र वहां कहा है। गणका अपनी संघटना वक्ष्यती करनी चाहिये। भवन (अरताः परिष्ठिक्का अर्थकालः अस्ति ) भारत कोग जापसमें जसंघटित थे, इसकिंगे वे बाकक जैसे निर्वेक थे। परिष्ठिक होगा, कोटे बोटे फिरकोंसे समाजका यह जाना यह निर्वेकताका विन्द है। इस कारण समाजको परिष्ठिक, किस विष्ठिक नहीं होने देना याहिये। (पुरण्ता वसिष्ठः अभवत् ) फिर दन भारतीयोंका नेता वसिष्ठ हुजा। यसिष्ठ वसको कहते हैं कि (बासपति हित वसिष्ठः ) जो संघटना करनेसे जतुर होता है, बसानेसे चतुर हो। भारतीयोंको ऐसा कराम पुरोहित मिका और हन्होंने जो भारतीय बावक जैसे निर्वेक ये बनको बकवान और सुसंघटित बनाया। तब भरतोंकी (विद्याः अध्यस्त ) प्रजाएँ सामध्येवान् बनी और बहने बनी । सामध्येवान् हो गयी।

बो (सघ- स्थं अभिसम्ति--) एक स्थानपर बाकर नियत समयपर बैठतं और बपनी संघटना करनेका विचार करते हैं, वे (सध-मादः अ-रिष्टाः) एक स्थानपर बमा होनेवाहे, संबटित होकर अपने बापकी विभाशसे बचाते हैं। संघटन होनेसे विनाशसे बच सकते हैं। अपने अञ्दरका भेद दृश करना, अपने अञ्दर पुकारमता बरपन करना और एक कार्यमें नपने भापकी बांध केना मे संबदमारे किये जावश्यक है। ( समाने उत्तर्ये अधिसंग-तासः ) एक बढे कार्यके बन्दर संमिछित होना, इस कार्यके हिये जपने जापको समर्थित करना यह संघटनके विथे जत्यंत बावश्यक है। (सक्षाधः विद्याः) एक कामार्ते एक भापत्तिका बनुभव जिनको द्वीगा, ने उस वाधाकी दूर करनेके किये संघटित होंगे। इस किये जिनको संघटित करना है, उन सबको एक कष्टारे वे सब है, सबके संघटित होनेसे वह सबको सठानेवाला अब दर हो सकता है, इसका चयार्थ ज्ञान देना चाहिये। इससे उन सबकी उत्तम संघटना होगी । ( सर्वः जनः संगत्यां स्त्रमनाः ) संघटित होनेवाढे सन कोग बपने संबद्धनरी कत्तम मनसे संमिक्ति हों। दिसीका किसीके विषयते विषशीय संबोधाद न हो । इस तरह संवृद्धित समाज करतेके विषयमें वसिष्ठके मंत्रोंमें सूचना मिळती हैं। को सवा ज्यानमें काने बोरव हैं।

#### अप्रणी कैसा हो !

१ मरः व्रेड्यं प्रसस्तं गृहपति अधाँगु आग्नं जन-यन्तः— नेता कोन जपनेमेंसे वूरदर्भी प्रशंसायोग्य गृहस्ती प्रगतिशीक वप्रविको प्रश्रुख वकाते हैं। जमणी यह वने कि वो दूरका देखनेवाका, प्रशंसाकोध्य कार्य करनेवाका, गृहस्य धर्म पाछन करनेवाका, अर्थकक जर्मात् स्थिर पश्चिसे जपना कर्यक्य करनेवाका, अप्रिके समान वेजस्वी तथा जपने प्रकाशसे दूसरोंको मार्ग नकानेवाका हो।

यहां अग्रणी गृहपति हो ऐसा कहा है। सग्रणारी वा संभ्यासी नहीं। स्वोंकि मग्रणारी और संस्थासीको जामापीका नहीं होता, इसक्षिय मामकार्य अथवा राष्ट्रकार्यों वह ठीक तरह अपना कर्तव्य नहीं कर सकता, पर जो गृहस्थी होता है उसके सर्वत्र संबंधी होते हैं, इसक्षिये वह जानता है कि अपना उत्तरहायिस्य कथा है। इसक्षिये अध्यक्ष अथवा नेता गृहस्थीही होना उचित है।

बूरवर्शी प्रशंसायोग्य गृहस्थी प्रगतिशीक वेजस्वी व्याणी हो।

८ विलिष्ट शुक्त दीदियः पायक अग्ने— नवताका निवास करानेदाळा, बब्बान् वीवैदान्, वेजस्वी, पवित्रता करनेदाळा अग्रणी हो ।

२७ सुक्रतवः शुचयः धियांधाः वयं बराशंलस्य यजतस्य महिमानं उपस्तोपाम— शतम कर्म करने-वाके, पतित्र बुद्धिमान होकर हम सब मानवीमें प्रशंक्षित जीर प्रानीय नेताकी महिमाका वर्णन करें। हम दत्तम कर्म करें, पतित्र वर्ने, श्वानी वर्ने जीर श्रेष्ठ महास्माका ही दर्णन करें।

२८ ईळेन्यं असुरं सुदक्षं सत्यवाचं अध्वराय सहं इत सं महेम-- प्रशंसनीय, बस्रवान, बस्रम दक्ष, सख माद्या करनेशका जी है वसी नेवाका हम सदा वर्णन करते हैं।

परार्यः कत्वा समृतान् अतारीत् सः देवकृतं योनि आससाद — जो अपने पुरवार्थसे दिस्य विदुर्धोका तारण गरता है वह देवोंके बनाये श्रेष्ठ स्थानमें विराजता है। वह मुक्य स्थानपर बैठवा है। वही नेवा होवा है।

५८ वैश्वानरः वरेण वाज्ञ्ञानः मानुषीः विद्याः अभि विभाति— सब मनुष्योंका श्रेष्ठ नेता श्रेष्ठ सामनते बहता हुना अपने मानदी प्रमाननोको निषक प्रकाशित करता है। सब कोगोंका बमनी अपना सामध्य बहाकर अपने जनुषाधिनोंका भी तेत बहाता है।

६९।१ जृतमः अवार्षाने तमसि मद्ग्तीः दाचीमिः प्राचीः चकार— मजुष्तीमें केंद्र वह है कि वो नद्यानाम्ब-कारमें पढे रहनेरर नी उसीमें नानंद भारनेवाके कोगोंको सक्तियोंसे संबक्त करवोत्सुक करवा है। ६९।२ वस्यः ईशानं अनाततं पृतन्यून् दमयन्तं गुणीये — धनकं स्थामो उन्नत मीर सेशस ६मका ६रनेशके सनुका दमन करनेशके नेताकी प्रशंसा करो ।

्रार्थ विश्वे जमासः शर्मन् यस्य प्रुमिति निस्तमाणाः-सम्बद्धाण वर्षाः सुरक्षात्र सुचक विषे जिसकी सद्दुद्धिको चाहते हैं वह अब प्रस्व है।

्रांद विश्वे जनासः एवैः यं उपतस्थुः— सब कोग अपने कर्मोक साथ जिसके पास पहुंचते हैं वह सेष्ठ पुरुष है। जपने कर्मोंकी परीक्षा यहां होगी, ऐसा जिसके संबंधमें सब मानते हैं वह सेष्ठ है।

७१।३ विश्वातरः वरं आस्तसाय-- सम्बः जो वेड नेता है, यह केड स्थान मात करता है। केड स्थानमें विराजका है।

७३ सहसानं देवं मित्र नभोभिः प्रहिषे — शक्तिमान दिश्य अप्रणाको में नमस्कार करता हूं। वसका में सन्मान सरता हूं।

७६ र विचेतसः मानुषासः अध्वरे रथिरं सदाः अनस्य — शानी मनुष्य दिसारदित श्रमकर्ममें स्थमें बैठकर आनेवाकेको तस्काक विशुक्त करते हैं। मुक्य स्थानमें स्वते हैं। नेता बनाते हैं।

७६।२ यः प्यां पन्द्रः विद्यतिः मधुवना ऋतावा विद्यां दुरोणे अधायि — जो इन कोगोंका नामन्द्रायक प्रभागक है वह समुरभावणी सत्यपाठक प्रमानोंके बरमें सम्मानके स्थानमें स्थापित होता है। बैठता है।

९५। दे सुसंदर्श सुप्रतीकं स्वक्रवं द्वयवादं मनु-च्याणां अर्वातं अच्छ यन्ति— सुन्दर, सुदीन, प्रगति-प्रीक, अववान् मानवीके नेताके वास मनुष्य माते हैं। काके साथ रहें और बक्षतिके कार्य करें।

९८। ध इद्व प्रथमः निषद् — नश्च पदिका मुख्य वनकर इद्व । नेताको मुक्य स्थानपर विठकाना योग्य है ।

१०६।१ विश्वशुचे चियंचे अञ्चरको अञ्चये मन्म भीति प्रभरक्वम्— विचमे वेजस्वी दुविमान् पुरवार्थी पुरोका माक्ष करनेवाके वज्ञनी नेवाका सन्मान करो ।

१०६२ प्रीणानः वैश्वानराय हविः भरे— में सन्तृष्ट होक्त सबके नेताके किवे कर्षण करता हूँ, सन्मान करता हूँ।

१०७।२ जातवेदः वैश्वानरः — जो आनी है वह विश्वका नेवा होता है। १०८।१ जाताः परिजमा ध्रयः — प्रकट होते ही वारों ओर धूमनेवाका नेता सबको प्रेरणा करता है ।

११३ कविः यृहपतिः युवा पंचवर्षणीः त्मे द्मे निषलाह— ज्ञानी गृहस्य तदल पांची प्रजाननीके बरोमें जाकर बैठता है।

२४१।१ तब प्रणीती नृत् शेव्सी सं निनेय— तुम्हारी पद्वि सानवोंको इस विसर्वे सम्बक् रीतिसे बह्नतिकी जोर के चक्रती है।

यहां प्रायः व्यक्ति वर्णनर्से ही नेशाका वर्षण किया है। व्यक्ति ही व्यक्ती है। वर्ग-र-की, वर्ग-नी, व्यक्ति। इस सरह व्यक्ति ही व्यक्ती व्यवस्थानिक वरता है। व्यक्ति व्यक्ति प्रकाशने सव दिन्तको मार्गवर्शन वरता है और वनको वस्तिके मार्गसे वकाता है। इसकिने व्यक्ति ही वसकी है। इस कारण व्यक्ति दर्जनर्से वसकी दे गुल दिने हैं।

कप्रणी ( दूरे-इकाः ) तूरदर्शी, दूरका देवनेवाका, भविष्य-में क्या होगा, इसकी जिसको ययार्थ कव्यना है, देसा ( प्रशस्तः ) प्रशंक्षित, प्रशंक्षाके योग्व, सबको जाइरणीय ( ब-धर्यु: ) ओ चंत्रक नहीं, जो क्षणक्षणसे बदकता न हो. को स्थायीरूपसे वस्तिके कार्य करता हो, (वाइतः) को प्रगतिशीक है, जपने तेजके जज्ञानाम्बकारको दूर हटाता है, सार्व बढाता है और प्राप्तन्यस्थान पर पहुँचाता है, बीचरें ही नहीं कोहता, (बलिए: ) जो अनुवावियोंकी खुकपूर्वक निवास करावा है, हो (पावकः) पवित्रता करनेवाका है, बन्दर्वाद्य पुरुषा करनेवाका है, (पुत्र:) जो बक्यान् वीर्ववान् चया पराक्रमी है। ( दीदिव: ) जो वेजस्वी है, प्रकाशमाय है, ( सुकतुः )वत्तम कर्म करनेवाका, ( ब्रुचिः!),बो ग्रुट् है, ( विवं थाः ) जो बुद्धिमान है, योग्य समय पर योग्य संमवि देता है, ( बसु-र. ) जो बढ़शन् है, प्रायके बढ़से सामध्वेदान् है, ( सु-वक्षः ) जो कत्तम दक्ष है, अलेक कार्य कत्तम दक्षणासे जो करवा है, शिथिकता जिसमें होती नहीं, (सरव-माक्) जो सत्यभावण करता है, जो जसत्य सावण करता नहीं, (वैसा-भर:) सब नरींका सब अनुष्योंका जो नेता है, ( तू-तमः ) सब मानवीमें वो बत्वंत श्रेष्ट है, ( ईश्रावः ) शासन शक्तिसे जो बुक्त है, को श्रमुक्त होने बोग्ब है, (बनावर: ) जो उच है, जो ओह है. ( पुतन्त्न एसपन् ) को बानुसेनाका दमन दर करता है, अनुसेनाका पराभव करनेवांका, ( प्रदासका ) खतुका परामक करनेवाका, सञ्जूका

शाक्तमण शेकनेवाका, (वि-चेता:) जो विशेष ज्ञानी है, सामध्यीबान चिसवाबा, (अ-ध्वरे श्विरं ) हिंसारहित, बकुटिक श्रेष्ठ कर्मेमें सरवर आनेवाला, ( मन्द्रः ) आनंदन्यक, प्रसत्तिकत, ( सथु-वथा: ) तथुर कावन करनेवाका, (ऋवा वा ) सरक स्वभाव, सत्य कर्मको करनेवाला, (विश्-पति:) प्रजाका बत्तम पाकन करनेवाका, ( सु संदश ) सुन्दर दीकनेवाका, ( सु-प्रतीकं ) उत्तम आदर्शवान, ( स्वसं, सु-असं ) प्रगतिशील, ( मनुष्याणां सरतिः ) म्मुप्योंको सब स्थान तक के जानेवाका, (मधमः) जो प्रथम स्थानमें रहतेयोग्य है, (विश्व-शुच्) सवमें शुद्ध, सबका प्रकाशक, (में सुरहे ) दुष्ट माततावियोंका नावा हरनेवाहा, ( जात-देव: ) जिससे वद प्रकट होते हैं, जिससे बान फैजला है, जो ज्ञानका प्रचार करता है, (परि अमा) अञ्चलकियों वारों और घूमनेवाला, घूम घूमहर चारों बोर बाकर बनुवाविबीकी परिस्थिति देखनेवाडा, (कविः) इानी तूरदर्शी, विद्वान्, बतीन्त्रिय विवयीका शाता, ( गृहपतिः ) अपने घरका पाछन करनेवासा, गृहरक्षक, (युवा) तरुण, जो बृद् अतएव कार्य करनेमें अलमर्थ नहीं हुना है, ( एख - वर्षणि ) पांची जातियोंके मनुष्योद्या दिख बरनेवाडा, जो ( संयाचीने तमसि मदन्तीः वाचानिः प्राचीः चकार ) तात अन्धकारसे पढे दोगोंको ज्ञानका प्रकास दिसाला है, यह जिसके जन्दर शक्तियां है, (यहन सुमर्जि मिक्ष नानाः कर्मन् ) निसकी संमधिके अनुसार चलनेवालोंको निः मंदेह बुक ही प्राप्त होता है। (विश्व जनासः व अवतस्थुः) सव कोग कठिन प्रसंगके समय जिसके पास जाते हैं और जी श्वमसंग्रति प्रदान करके अनका योग्य ग्रागिद्शंन करता है. जो (विशां दुरीण अधायि) जो प्रजाननोंके बरमें जाता है और वहां आवरका स्थान पाता है। इस तरहके ग्रुभगुणोसे जो युक्त होगा वह नेना, जप्रणी, प्रमुख, अध्यक्ष हाने पोस्स है। पाठक इन गुणोंका सनन करें और ऐने गुण जिसमें होंने हसीको अध्यक्ष बनाएँ ।

में गुण प्रायः करर दिये मंत्रीमें कपकः जाने हैं। ऐसे शिष्ठ पुरुषको ही अपना नेता बनाना उचित है। इसके विपरीत जो होगा वह नेता बनने अयोग्य है।

## राष्ट्रकी तैयारी

६८०१ वृह्य राष्ट्रं इन्वति— वडा राष्ट्र प्रसवता वेश है। ६८०।४ इन्द्रः मः उठं लोकं स्राम्यन् — इन्द्र इमारे किये विस्तृत स्थान बनावे । हमारा शष्ट्र विस्तृत करे । ९२४ त्रयोद्दा भीवनाः पञ्चमानवाः — बमारे शष्ट्रमें देश्व मांत है जीर पांच आसिना है, नश्काल, स्राह्रम् वैद्य सुद्र और निषाद के पांच प्रकारके क्षोन हमारे सप्ट्रमें हैं, हमाने राष्ट्रमें तेरह सुद्रम हैं, तेरह प्रांत है । राष्ट्रके तेरह

विभाग है।

' मृदन् राष्ट्रं' बढा राष्ट्र ये जहर जन्य केट केट राष्ट्रीका की बोज कराते हैं। जगरित कह जीर केट राष्ट्र होते हैं। इस्तराक्षयुद्ध इस दक्षिष्ठ के मंत्रं'मेंडी एउक देखेंग। सुन्क ६६ जीर ८६ देखेंग। बहा दश राजाजों के संघठा सुद्धामक साथ युद्ध हुवा जीर इसमें सुरासका दिजय हुआ। जर्थात् वहीं दस कंटे छंटे राष्ट्र थे जैर कनकी जंगकाये सुद्धासका राष्ट्र वहा था। जनेक राष्ट्रोंका संघटना होना, कनके समितित सैन्यसे वधाई होनी जीर दश राजाजों के संघठा पराभव होना यह वर्णव हुन सुन्तेंने हैं। इससे सिद्ध है कि राष्ट्र होटे भी होते थे जीर बंद भी हरेंते थे। सुद्धास राजा मादित्योंका या, वह निर्वेद था, नयोंकि भारतीयों में आपमकी पूर थी जीर कोटी होटी दलकेरी भी यी। इन्होंने विश्व हो जपना पुरोहित बनाया, वस्ति हे राष्ट्रीय संघटना मारित्योंकी बनायी, और वे प्रवास वने जीर हिरियंवय सरने होरे। पुरोहित कोग राष्ट्रीय संघटना मारित्योंकी बनायी, और वे प्रवास वने जीर हिरियंवय सरने होरे। पुरोहित कोग राष्ट्रीय संघटना मारित्योंकी बनायी, और वे

यह पुरोहितका कार्य है, विसप्तके सर्ववेदके संत्रों में यह बात स्पष्ट किसी है---

९०२ जिनका में पुरोदित हूं, बनका शालवह में क्षेत्रण बनाया हूं सक्षय वह उनका में निर्माण करवा हूं।

९०६ इनका राष्ट्र में केत्रज्ञी बना देता हूं। इनका बोअ-वक्त जीर वीर्थ में बदाना हूं। इनके कन्नुबोंक बाहुबोंको में कारता हूं।

९०४ इनके राजु शेंच गिर प्राय. में शानसे सपने कार्गोंको उत्तत करता हूं और यात्रुवोंको श्लीण करता हूं।

९०५ जिल्हा में प्रशेदित हूं, इनके शस्त्र में तीहन बनागाई।

 १०६ इनके शक्त तीर्ण करता हूं, इनका शहू उत्तम वीरवाले समर्थ बनावा हूं, । इनका शाब केंब कभी शील नहीं होगा ।

१०७ सपने अपने ध्वत्र को, कस्साहमय दुवसे सहुपर वहाई करो । सपनी सेना सहुपर नाकमण करे । ९०८ चको, चढाई करो, विजय प्राप्त करो। तुम्हारे बाहु-कॉर्ने बढा वक है। तुम्हारं शत्रुकोंका बक्त क्षीव हुआ है। इसकिये जनको मारो।

९०९ शतुरर टूट पडो, आसे बडो, शतुरे सैनिकीरेंसे मुख्य मुक्य वीरको मारो। अनमसे कोई न बचे।

यह सेमा तैयार करना, दनके शकाक तैयार करना, शक्त करना क्षेत्रप करना, शक्त करना क्षेत्रप करना क्षेत्रप करना क्षेत्रप करना क्षेत्रप करना क्षेत्रप करना क्षेत्रप करना कार्य करेगा, सेनिक भी युद्ध करेगा, परंतु सब तैयारी प्रथम पुरोद्दित करेगा। यह वैदिक क्षेत्रप परंतु सब तैयारी प्रथम पुरोद्दित करेगा। यह वैदिक क्ष्यक्षा वहां विस्तृष्ठ मंत्रीमें दीवारी है। इस तरह शाह निर्माणका कार्य पुरोद्दितका है, राष्ट्रमें सेमाका तैयार करना, हमको अरसाइसे भर देना, बात्रपर करने के आक्षमणोंकी सब तैयारी करना, यह सब पुरोद्दितके कार्य है। शामेयर जाने वाले वाली भी चतुरववाण और दिसकों पुरोद्दितकोंही देते हैं। गलेश पुराणमें काकीरणाके पुरोद्दित अरिगणेशनेही सेगाकी तैयारी की भी भी जिससे करको विजय मिका। वे कार्य पुरोद्दितके हैं।

## किसानोंका पालक

राजा देवल प्रजाका स्वामी नहीं है वह 'हुएशिना पृतिः' वह प्रजातनोंका पाकक है, विशेषतः कृषि करनेव लोका प्रति-पाक करनेवाका है। श्राणिय अपने अधिकारके बळसे तथा वैश्व अपने धनके वलसे अपना पाकन करनेमें समर्थ होते हैं। इसकिये निर्वेक्ट रहता है। इसकिये निर्वेक्ट पाकन करनेवाला राजा है ऐसा कहनेने सब प्रजाका पालक वह है वह सिद्ध हुना। यही राजाका कर्तव्य है। अधिकार धलाना वह राजाका कर्तव्य नहीं है, प्रायुत उत्तम प्रकारसे प्रजाका पाकन करना और दनमें भी कृषकींका पाकन करना राजाका गुक्थ कर्तव्य है।

'रयोणां रहया' वह राजा धनोंके रयपर वैद्या है, राज्य प्रश्निकार नाना प्रकारके धनोंपर रहता है। प्रजाबा-पाक्षम धनसे ही हो सकता है। इसकिये राजाके पाछ धन, कोक अरपूर होना ही चाहिने। इसकी सूचना इस प्रश्ने मिहती है। 'वैश्वा-सरः ' वह राजा सब राष्ट्रका नेता, बरुवा, ब्रज्ञासी, ब्रज्ञणी है, प्रजाका बोध्य रीतिसे संसास्त्र करनेवाका यह है।

वह प्रजापाकक राजा ( अनेनाः = कन्+एनाः ) विक्राप रहना चाहिये। किसी तरहका पापाचरण उसके जीवनरी उससे न हो । राजा राष्ट्रमें जावर्श पुरुष है इसकिये उससे पाप कवापि होना नहीं चाहिये। ( मायी ) प्रवीप, कुझक, कर्म करनेमें कुशक राजा हो । किसी वरद कपने प्रजापादन कमेंमें न्यून न हो। (सन्ना-राजा) साथ साथ सब प्रजा-बर्नेको छेकर प्रकाशित होनेवाला राजा हो। प्रजाबनोंके साथ मिककर रहे, अपने कापको पृथक् न समझे। ( अनु-समन्युः ) जिसका उत्साइ जरयंत हो, जिसके पास निराजा कभी बाला न हो। यहाँ 'सन्यु 'का नथै ' बस्साह है। इसका दूसरा वर्ष, 'क्रोब' भी है। राजका क्रोब और प्रसाद विफल व होनेवाला हो। (उग्रः) सना कम हो, निस्तेज न हो, बजागढके स्तन जैसा निरर्धक न हो। ( सह-ब्याक्षः ) इजारीं बांखोंसे देखनेवाका हो । 'वारे: पश्यम्त शजानः ' गुप्त चरोसे रात्रा सबका निरीक्षण करता है। गुसचर विभाग राजाके पास कत्तम कार्यक्षम हो। जो जरने देशके जन्दरकी सब बाठें जाने और परदेशमें क्या चक रहा है यह सब मधावत् जाने । यह शाम प्राप्त करनेमें राजा कसर न करे।

देश्व राजा राष्ट्रानां पेदाः— राजा राष्ट्रीका सौदर्ध है, राष्ट्रको सुंदर रूप देनेवाका राजा हो। राजा धराम रहा और बसका शासनप्रकंध अध्छा रहा को राष्ट्र वेजस्त्री होता हैं। इसके विपरोत शासनप्रकंध दीका रहा को प्रकट राष्ट्र भी श्लीण और दुबँक होता है। ( अस्मै अनुक्तं क्षणं ) राजाके पास दक्तम अणियोंका सामध्ये हो, रक्तम सेना हो और उसमें बक्तम दीर पुरुष हो।

३८८ इनः अ-द्बधः— राजा किसीके द्वावके व द्व जानेवाका हो । किसीके द्वावसे न द्वे । सध्य पाकन करे और दुष्टोंके द्वावसे कभी व फंसे ।

इसवकार वसिष्ठकाविने मानवकं जीवनको उत्तर करने-वाकी जनेक न्यायदारिक वाठें चताई है।



## ऋग्वेदका सुबोध – भाष्य

## सप्तम मण्डल

## मंत्रवर्णानुक्रम-सूची

| अंसेव्वा मस्तः जावयो   | ४६५           | अविषा सन्यतृन्तं            | 444        | अयं कविरकविष्                  | ५०         |
|------------------------|---------------|-----------------------------|------------|--------------------------------|------------|
| गगना महा नमसा          | 903           | वप स्वसुरुपसो               | 490        | वयम् ते सरस्वति                | ७६०        |
| वर्षित को देवमस्तिनिः  | इं७           | ं अपां मध्ये तस्थिवांसं     | 668        | अयम् व्य सुमहा                 | 68.        |
| वर्गिन नरो दी घितिभिः  | *             | अपि घ्टुत: सविता            | ३६६        | वयामि वोष इन्द्र               | 787        |
| विग्वरीये बृहतो        | १०१           | अबोधि जार उवसाम्            | 69         | बयुक्त सप्त इरितः              | 404        |
| अपनी रक्षांसि सेघति    | १२१           | अन्त्रामुक्यैरहि गृणीधे     | ३२२        | वरं दासो न मीळ्हुवे            | <b>494</b> |
| अग्ने भव सुषिधा        | १३९           | अभि ऋत्वेन्द्र मूरध         | १९७        | जजौसि चित् प्रधाना             | 240        |
| बाने याहि दूरवं        | 99            | अभि स्वा शूर नोनुमी         | २८७        | अर्धं बीरस्य जुतपां            | १६१        |
| असे रक्षा यो बंहसः     | \$ <b>2</b> X | व्यक्ति प्र स्थाताहेव यज्ञं | 388        | वर्वन्तो न भवसो विकामाणा       |            |
| अमी वीह् हिववा         | \$85          | विम यं देवी निऋंतिः         | ३६२        | ७२२                            | १, ७२९     |
| अचेति दिवो दुहिता      | 6.83          | अभि यं देव्यदितिः           | इ६७        | अर्वाङ्नरा दैव्येन             | 444        |
| अच्छा गिरो मतयो        | 94            | अभि ये मिया बनुषः           | ३६८        | अब द्वरधानि पित्रमा            | <b>E83</b> |
| वच्छायं वो मरुसः       | ३५५           | अधि वो नूनमहिवना            | 444        | अव वेदि होत्राभिः              | 488        |
| अतारिष्म तमसः          | ६०८           | अभि वो देवीं सियं           | ३१५        | वद सिन्धं वर्णो                | 903        |
| अत्यासी न ये महतः      | 869           | अधि स्वपूर्धिमयो            | ४५५        | अविष्टं धीष्विष्टना न          | 456        |
| वद्या मुरीय वदि        | 636           | भभी वतस्तदाभर               | २८९        | व्यविष्टो वस्मान् विकासु       | ३१८        |
| अध शृतं कदवं           | १५७           | अभूदुषा इन्द्रतमा           | £2.00      | ववीस्रो वन्तिहँ स्यास्र गरेभिः | ३२०        |
| अधान्वस्य संदूर्ध      | ७०५           | अमीयहा बास्तोष्पते          | Asil       | अवोवी नुनमिवना                 | ५६६        |
| मधा मही न आयस्यन्      | १२५           | वमूरः कविरदितिः             | 68         | अशोक्यरिनः समिधानो             | 468        |
| अधा ह यन्त्रो अधिवना   | 650           | अमुरा विश्वा वृष्णी         | 418        | वश्रावतीर्गोपतीर्न स्थासी      |            |
| जन्दर्यबोऽचणं दुग्धमशु | ७७७           | भय सु तुम्यं वहन            | <b>484</b> |                                | , ६५२      |
| मन् तदुवीं रोदसी       | ३२०           | वर्ष सो अभिराहुत:           | १६         | जस्तासी ये वामुप               | <b>६१६</b> |
| अन् तन्नी जास्पतिः     | १३६           | अयं सोम इन्द्र तुभ्यं       | 583        | अस्त्रित् त्वे बाह्दनानि       | CX         |
| अन्तिवामा दूरे         | ६३७           | अयं ह यद् वां देवया         | ५७६        | असरवता मचवद्भ्यो               | 405        |
| अन्यो अन्यमन् गृष्णाति | ८१०           | बयं हिनेता वरुव             | ३८२        | वसादि वृती वित्रः              | 919        |

| बसावि देवं गोऋजीकं           | 777            | बादविचदस्मै पिण्यात     | ३०९     | इन्द्राविष्यु वृहिताः     | 926           |
|------------------------------|----------------|-------------------------|---------|---------------------------|---------------|
| बस्मा:कमिन्द्रावरुका         | 250            | वापविचिद्ध स्वयशसः      | ६८६     | इन्द्रासोमा तपतं रक्ष     | 680           |
| बस्मे इन्द्रावरुणा विश्ववारं | ६८२            | आ पुत्रासो न मातर       | 808     | इन्द्रासोमा दुष्कृती बबे  | 689           |
| बस्मे इन्द्रो वरुणो ६        | ₹८, <b>६७८</b> | आपो यं वः प्रथम         | ¥ \$ 19 | इन्द्रासोमा परि वां भृतु  | ८२२           |
| बस्मे वीरो मध्तः             | 808            | अर भारती भारतीभिः       | 33      | इन्द्रासोमा वर्तयतं दिवः  | 428           |
| बस्मे श्रेष्ठेभिर्मानुष्टिः  | 436            | आ मां मिचावधणंह         | 858     | इन्द्रासोमा नर्तयतं विनो  | 630           |
| सस्य देवस्य मीळ्हुवो         | ३८३            | आ यत् साकं यससी         | 342     | इन्द्रासोमा सम्बग्धसं     | 636           |
| भस्य देवस्य संसदि            | Yq             | भा यद् रहान वरुणस्च     | ७०६     | इन्द्रे बस्ता नमो         | 9YE           |
| सहा यदिनद्र सुदिना           | 248            | वा यन्नः पश्नीगंमन्ति   | ३२६     | इन्द्रेणीते सृत्सवी       | 250           |
| यहेम यज्ञ प्यामुराणा         | £ १ =          | आ यस्ते अस्त इसने       | 6       | इन्द्रो यातूनामभवत्       | 649           |
| आ गोमता नासत्या              | ६०३            | आ यातम्य मृषतं          | ६१५     | इन्तो राजा जननः           | २३६           |
| बाग्ने गिरो दिव आ            | 305            | वा यातं मित्रावरुणा     | ५६२     | इन्छे राजा समर्थो         | 60            |
| वास्ने वह हविरद्याम          | १०२            | आ बाह्याने पञ्चा        | UY.     | इम इन्द्राय सुन्बरे       | 255           |
| वाचनो बहिः                   | YEE            | आ बाह्यको समिधानी       | 36      | इमं करी गरतः              | १७०           |
| वा चन्द्र जासां पाची         | 315            | वा यो योनि देवकृतं      | 48      | इम नो अग्ने अध्वरं        | 390           |
| वा ते मह इन्द्रोत्वय         | २२३            | भा राजाना मह            | ५३५     | इमा उ त्या पस्पृधानासो    | 186           |
| भारमा ते बातो रज             | <b>₹</b> ९८    | व्यवदिन्द्रं यम्ना      | 5 6 8   | इमा उ वा दिविष्टघ         | <b>£</b> \$\$ |
| वादित्यानामवसा नृतनेत        | 853            | जा वां रयमवमस्यां       | 499     | इमां वा भित्रावरुणः       | 288           |
| वादित्या रुद्रा बसवी         | 5,84           | वा वां रघो रोवसी        | 462     | इमा विरः सवितारं          | YER           |
| आदित्या विश्वे महत्व्च       | ४३५            | आ वां राजान।वहवरे       | ६७९     | इमा बृह्वाना युव्यदा      | ७५९           |
| आदित्यासी अवितयः             | *\$¢           | वा वातस्य धत्रतो रस्त   | 3 68    | इमामु व सोमसुति           | 480           |
| व्यक्तियासी विदितिः          | AźA            | मा बायो भूव अविषा       | 930     | इमा रहाय स्थिरधन्यने      | 385           |
| मा देवो ददे बुहत्या          | ७२             | वा विश्यवाराधिवना मतं   | 480     | इमे नेतारो अनृतस्य        | 400           |
| मा देवी यातु स्विता          | Yot            | वा वो बाह्यको बहुतु     | ३५६     | इमे तुरुं भरतो रामयन्ति   | Yet           |
| मा दैव्या मुजीमहे            | ७६८            | वा वो होता बोहवीति      | ¥60     | इमे दियो जनिमिया          | 408           |
| आ धूष्वंसमें दक्षाता         | 3 %0           | वा शुम्रा बालमदिवना     | 403     | इमे तरी वृत्रहत्येषु      | ŧ0            |
| आधेष चित् तद्वेकं            | १६२            | ना स्तुतासी महतो        | XCX     | इमे भित्रो वस्णो          | 406           |
| भा नो दक्षित्राः पथ्यां      | Yok            | इदं वकः एजेन्याय        | 603     | इमे रधं निम्मस्तो         | ४७२           |
| आ नो दिव बा                  | २१९            | इदं दचः शतसाः           | 24      | रपे हि ते प्रहाहतः        | २६७           |
| मा नो देव शवसा               | 586            | इन्द्रं वाणीरनुसमन्युं  | २६५     | इसी वर्ग गीततमानि         | 26            |
| था नो देवेभिरुप देवहूति      | 288            | इन्द्र ऋतुंन आ भर       | 268     | इयं वामस्य प्रत्मन        | EYU           |
| भा नो देवेभिरुप वार्त        | Ęo¥            | इन्द्र अहि पुमासं       | 680     | इयं वा ब्रह्मणस्पते       | ७७५           |
| वा नो नियुद्धिः शतिनीमिः     | ७३४            | इन्द्रं नरी नेमधिता     | २३४     |                           | 428           |
| भा नो मित्र।वरुणा            | 685            | इन्द्रं नो अने वसुभिः   | 8 =     | इयमिन्द्र वरुणमध्य        | 308           |
| मा नो राधांसि मर्वतः         | ३६३            | इन्द्राग्नी बवसा गत     | 980     | इयं मनीषा इयं अध्विना ५९१ |               |
| आर नो विश्वाभिक्तिमि         | २२०            | इन्द्रावरुणा यदिमानि    | ६६३     | इसं मनीवा बृहती           | 964           |
| आ पन्यामी भलातसी             | १५२            | इन्डावरूणा युवनस्वराय   | ६५९     | इरावती घेनुमती हि         | ७८६           |
| मा प्रमातान्नासत्या ६०७,     | , ६१२          | इन्द्रावरुणा वधनामिः    | 907     | इहेह व.स्वतवसः            | 402           |
| आपदिचतु पिव्यृः स्तर्वो      | 4 <b>\$</b> X  | इन्द्रावरुणाभ्या तपन्ति | દુકુ    | हैळेल्य को वसुर           | 26            |
|                              |                |                         |         | •                         |               |

| ईळत्यो वो मनुषो            | 9,0  | उद् चामिनेन् तृष्णजी             | २९७    | एना भी अग्नि               | \$50               |
|----------------------------|------|----------------------------------|--------|----------------------------|--------------------|
| ईयुरचें न स्पर्ध           | १५४  | उद् यस्य ते नवजातस्य             | 75     | एभिनं इन्द्राहभिः          | <b>5</b> 85        |
| ईयुग्बो न यदसान्           | 244  | उद् वां वक्षुर्वरुण              | 424    | एवास्नि सहस्यं वसिष्ठो     | ३१८                |
| ईशानाय प्रहृति यन्त        | ७१७  | उद् वां वृक्षाती मधुवन्ती        | 404    | एवा तमाहरत शृज्य           | २३२                |
| ईबानायी ये दघते स्वर्णी    | ७२१  | उद्वेति प्रस्वीना जनानां         | 479    |                            | ।, २२८             |
| ईशे हाशिनरमृतस्य           | 42   | उद्वेति सुगगी विश्वसभाः          | 426    | एवा नो मने विक्वा          | X • ₹              |
| उन्मेजन्ये सोम इन्द्रं     | २३०  | उप त्या बह्नी गमती               | 488    | एवा बसिष्ठ इन्द्रं         | २३३                |
| उवयभूतं सामभृत             | 305  | उप स्वा सातये नरी                | १२०    | एवेदिन्द्र बृषणं           | २१६                |
| उक्ये भिर्मृत्रहन्तमः      | ७५३  | उर भमेति युवतिः                  | Ę.     | एवेलु कं सिन्धुमेशिः       | २९५                |
| उम्रं व भोजः स्थितः        | ४५९  | उपस्ताय मीळ्हुव                  | ११२    | एच स्तोमो अविकदद्          | 560                |
| उपी जज्ञे बीर्याय          | १८२  | चपायातं धामुचे                   | 496    | एव स्तोमो मह उगाय          | २२१                |
| उच्छन्ती या कृणीवि         | ६५६  | नपो बहने युवतिनं                 | 658    | एव स्तोमो बच्च वित्र ५३८   |                    |
| उच्छन्नुषसः सुदिना         | ७१९  | उपो ह यद् विदयं                  | ७३७    | एव स्य कारजंरते            | 468                |
| उत स्पद् वां जुरते         | 406  | नमें चिदिन्द्र रोदनी             | 164    | एव स्य मित्रावरणा          | प्०४               |
| उत त्यं भुजुमविवना         | ५७९  | उभे यत् ते महिना                 | ७६२    | ्व स्य वां पूर्वगत्वेव     | 448                |
| उत स्थे नो भरतो            | ३५३  | तर्वे बजाब चक्रभुव               | 929    | एवा नेत्री राधसः           | ६३३                |
| उत द्वार उसतीर्वि          | 680  | <b>ऊरुन्यच</b> से महिने          | 568    | एवा स्था नव्यमायुः         | इ५१                |
| उत न एवं नृष् अवो          | 358  | उल्इयातुं शुभुलूरयातं            | 252    | एषा स्या युजाना            | ६२२                |
| उत योषणे दिव्ये            | 3.5  | उवाच में वरुणो                   | 1900   | बोधुष्टिविदध्या३ समेतु     | ३७९                |
| उत सुनासो महतो             | 823  | उद्योचिष हि मधवन्                | 346    | ओ वु वृष्विरावसी           | 854                |
| उत स्या नः सरस्वती         | 646  | उशस्ता दूता न दमाय               | ७२४    | क ई व्यक्ता नरः            | Rds                |
| उत स्वया तन्त्रा सं        | E90  | त्थो न जारः पृष्                 | 83     | क्या नो जन्ने वि वसः       | ८२                 |
| वत स्वरात्रो बदितिः        | 488  | <b>अध्वीमस्त्वान्विन्दवी</b>     | २६२    | कवि केतुं घासि             | <b><b> E</b> O</b> |
| उतासि मैत्रावरूणो वसिच्छोः | ₽o₹  | कृत्र्यो अभिनः सुपति             | ३७२    | कस्तमिन्द्र खावसुं         | २७९                |
| उतेदानीं मगवन्तः           | 368  | ऋतावान ऋतजाता                    | ५५६    | का ते बस्त्यरंकृतिः        | 526                |
| उतो चा ते बुरुव्या         | 280  | ऋषक् सा दो मस्तो                 | ¥68    | काच्ये जिरदा भ्या ऽऽयानं   | ५६०                |
| उतीं हि वो रलबेयानि        | 888  | ऋभ्सणो वाजा                      | ४२१    | किमाम वास वरण              | 555                |
| उत् सूर्यो बहुदचीिष        | ५२२  | ऋभूऋं मृतिरिभ वः                 | 8.55   | किमित् ते विष्णो गरिनक्ष्य | ७१६                |
| उदस्य बाहू शिथिरा          | X\$0 | एकंच यो विशर्ति                  | १५६    | कीरिविवद्धि स्वामनसे       | 156                |
| उदस्य सूच्याद् भानुः       | 383  | एकस्मिन् योगे भूरणः              | ५७०    | कुत्सा एते हर्यस्वाय       | २२७                |
| उदस्य शोविरस्यात्          | १२९  | एक। नेतन् सरस्वती                | ७५६    | कुविदङ्गा नममा ये          | ७२३                |
| उदिभ्न्यस्य दिश्यते        | २७७  | एत उत्ये पतमन्ति                 | 234    | कृतं नो यज्ञ विदयेषु       | ६८१                |
| उदु ज्योतिरमृतं            | ६२७  | एता अन्त आशुषाणास                | 685    | इते चिंदत्र महती           | ANS                |
| उदु तिष्ठ सवितः            | ३६५  | एका उत्याः प्रत्यद्धन्           | इ४२    | कृधि रानं यजमानाय          | <b>१</b> ३२        |
| उदु स्पद् दर्शतं वदः       | ५५७  | एनानि धीरो निण्या                | ४५६    | ऋतः समह दीनता              | <b>590</b>         |
| उदु बह्याणैरत              | २११  | ्यानो अने सीमगा                  | ४६, ५६ | क्व त्यानि नी संख्या       | 906                |
| <b>उद् व्य देव</b> सविता   | SER  | <b>ग्ते त्ये भानवी दर्शनायाः</b> | 2.65   | क्षप उसरब दीदिहि           | 566                |
| उदु स्तीमामी अधिनोः        | ६०५  | एते चुम्नेभिविश्व                | 30     | मगद् देवि वाजधन्           | २७६                |
| उदुक्तियाः मुजते सूर्यः    | 8-8  | एतं स्तीमा नर्यः                 | \$40   | निरा श्रीएता युनजत्        | ३५०                |

| 25-5                                    |                 |                                                |              |                           |             |
|-----------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------|---------------------------|-------------|
| गीमिविद्यः प्रमति                       | <b>७३८</b>      |                                                | . 588        | त्वं सूकरस्य ददृहि        | 288         |
| गूमीतं ते मन इन्द्र                     | २१८             | तवेदं विष्वमितः                                | ७८२          |                           | १७२         |
| गृहमेधास वा गत                          | 400             | तवेदिन्द्रावभं वसु                             | 268          |                           | 49          |
| गोमिद्भरण्यवद् वसु<br>गोमायुरदादजनावृरः | ७५३             | तस्मा इदास्ये हविः                             | 606          |                           | १७३         |
| गोमायुरेकी अजमायुः                      |                 | ता नः स्तिपा तन्या                             | ५४६          | त्वं न इन्द्र वाजगुः      | २५६         |
| चकार ता कृणवन्                          |                 | तां वा छद्रस्य मीळ्ह्यो                        | ¥68          | त्वं नः पात्यंहको         | १२६         |
| चत्वारी मा पैजवनस                       | 3 \$ 5          | तानीदहानि बहुलानि                              | ६२९          | त्वं नुभिन्मणो            | \$08        |
| षनिष्ट देवा ओवधीय                       |                 | ता नो रासन् रातिषाच                            | ३२८          | त्वमाने गृहपतिः           | \$ 7 8      |
| वित्रंह यद् वी भीज                      | [ ५९३<br>नं ५७७ | ता भूरियाशावनुनस्य                             | 488          | त्वमाने वनुष्यतो नि       |             |
| जनानः सोमं सहसे                         | 900             | तामको बस्मे इथ                                 | 68           | त्वमने वीश्वद् यही        | 99          |
| जनीयन्तो न्वग्रवः                       | 430             | तावदुवी राक्षी अस्मध्यं                        | ६४८          |                           | १२३         |
| जनू हिचद् वो मरुतः                      | ¥25             | ता वां गीभिविषस्यवः                            | 780          | त्वमन्त्रे शोचिषा शोश्चान |             |
| जाती यदरने मुबना                        | 206             | तादिद् दुःशंसं मध्ये                           |              | स्वमन्ते पुहवो रण्वसंदृक् | ₹₹          |
| जुषस्य नः समिधमाने                      | २६              | ता सानसी शवसाना                                | ७५४          | त्वमिन्द्र स्रवितवा       | १९४         |
| जुष्टी नरा ब्रह्मणा वः                  | <b>२</b> ९६     |                                                | ७३६          | स्यमिन्द्र स्वयका ऋभुका   | 348         |
| जमया अत्र वसवी                          | ₹ <b>७</b> ¥    | ता हि देवानाससुरा                              | 480          | क्षामाने समिक्षानी        | ९२          |
| त इद् देवानां सधमाद                     |                 | ता हि शश्वन्त ईळत                              | 980          | त्यामने हरितो             | ६१          |
| त इक्षिण्यं हृदयस्य                     | 308             | तिस्रो चावो निहिता                             | 908          | त्वामीळते अजिरं           | 99          |
| तं शश्मासी अख्यासी                      | ७७२             | तिस्रो बाचः प्रवद                              | 486          | लामु ते दिवरि             | SRR         |
| तं होतारमध्वरस्य                        | १३८             | तुम्येदिमा सवना                                | 308          | त्वावतो हीन्द्र कत्वे     | २२६         |
| तच्यक्षद्विहितं शुक्र                   | ५५९             | दुरव्यक्रीऽङ्गिरसी नक्षन्त                     | SEX          | स्वे अम्ने आहवनानि        | to          |
| तिच्चित्रं राध वा भरः                   | 840             | ते चिद्धि पूर्वीर्राम                          | ४२३          | स्वे अग्ने स्वाहृत        | <b>\$33</b> |
| तद् वो अदा मनामहे                       | 444             | ते ते देवाय दाशतः                              | 684          | रवे असुर्यं व बसवो        | ६२          |
| तं स्वा दूतं ऋषवहे                      | 730             | ते त्वा मदा इन्द्र                             | 784          | ले ह बत् पितरः            | १४६         |
| तं त्वा मरुलती परि                      | 989             | ते सत्येन मनसा                                 | ७२०          |                           |             |
| तम इन्द्रो वरुणी मित्री                 | 338. You        | ते सीषयन्त जोषमा                               | ४०२          | व्ण्डा इवेद् गोअजनास      | 292         |
| तन्नस्त्रापम्                           | 88              | ते स्थाम देव वरुण                              | ५५२          | द्धिकां नः प्रयमं         | AoA         |
| तं नी अग्ने मधवद्भ्य.                   | Eq              | ते हि यजेषु यज्ञियास                           | ₹ <b>७</b> ५ | दिवकामुनमसा               | ४०५         |
| तन्त्री रायः पर्वतास्तन                 | ३२९             | स्पना समस्यु हिनोत                             | 917          | दिसकाराणं बृबुधानी        | 80€         |
| तपित शत्रु स्वर्ण                       | ३२५             | त्रयः कृण्वन्ति मुवनेषु                        |              | दक्षिकावा प्रयमो          | 800         |
| तमस्तिमस्ते वसवी                        | 3               | त्रिदेव: पृथिवीमेष                             | 288          | दश राजानः समिता           | ६७५         |
| तमा नो अकंपमृताय                        | 900             | विविधदक्तीः प्र विकितुः                        | 690          | दशस्यन्तो नो मस्तो        | ४६९         |
| तमिद् दोषा नमुवसि                       | 88              | त्र्यम्बर्कं यजामहे                            | 200          | दानी अग्ने क्षिया         | 4           |
| तम् ज्येष्ठं नमसा                       | ७६९             | त्वं बरण उत मित्री                             | ५०२          | दाशराजे परियत्ताय         | <b>494</b>  |
| तम्मिमायो मध्यसमं                       | 816             |                                                | १०५          | दिवि सयन्ता रजसः          | 438         |
| तरणिरित् मिथासति                        |                 | त्यं हत्यदिनद्र कुत्समाव<br>त्यं वर्गास सप्रयः | १७२          | दिवो साम्पानवंदण          | 448         |
| तम क्योत्नानि वजहस्त                    |                 |                                                | २५९          | दिनो दनम उरम्झा           | 486         |
| दव त्रिसानुं वृथियी                     |                 | रषं विश्वस्य धनदा                              | 555          | विभा वापो अभि             | 606         |
|                                         | 4.0             | त्वं विष्णो सुर्गत                             | ७९२          | दुराम्बो३ विशित           | १५३         |
|                                         |                 |                                                |              |                           |             |

| दूरादिन्द्रमनयन्ना मुतेन   | 568        | न् चित्र इन्द्रो मधदा     | २३७      | प्रति वां मूर उदिते सूक्तैः | 435         |
|----------------------------|------------|---------------------------|----------|-----------------------------|-------------|
| देवदेवं राधसे              | EXG        | न् चिन्नृ ते नन्यमानस्य   | २०९      | प्रति धीमधिनजैरत            | ERS         |
| देवहिति जुगुपुद्धदिशस्य    | 684        | नू स्वामम्न ईमहे          | ७९, ८६   | प्रति स्तोमोभिष्ठवसं        | ६५०         |
| देवाना चक्षु सुभगा         | 757        | नू देवासो वरिकः           | 858      | प्रति समरेगां तुजयद्भिः     | ८२३         |
| देविक्चत् ते असुर्याय      | 196        | नूनो गोमद् वीरबद्         | £4£      | प्र ते सरनयोऽधिनस्यो        | 8           |
| देवी देवस्य रोदसी          | <b>৬७४</b> | नू मनौं दयते              | ७९१      | प्रत्यु अदश्यीयश्युच्छन्ती  | 443         |
| देवो वो द्रविणोदाः         | १३७        | नू मित्री वरुणी अर्थमा    | ५२७, ५३३ | प्र चावा यज्ञैः पृथिवी      | 839         |
| द्यावाभूमी अदिते त्रासीयाः | 474        | त् मे बह्याण्यम           | २०, २५   | प्र पूर्वं जे पितरा         | 880         |
| हे नप्तुर्देववतः शते       | १६७        | त् मे हवमां शृणुतं        | ५७२. ५८९ | प्रप्रायमम्निर्भरतस्य       | 43          |
| भीरा त्वस्य महिना          | 469        | नू रोदसी अभिष्टुते        | ३७८, ३८५ | प्र बाहुवा सिसृतं           | 475         |
| धेनु न त्या सूयवसे         | १४९        | नैतावदम्ये मरुतो          | .850     | प्र वृद्ध्या व ईरते         | 866         |
| घुवासु स्वासु क्षि तिवु    | 9 0 5      | न्यकतून् गविनो            | ६८       | प्र ब्रह्माणी अङ्गिरसी      | 343         |
| नकि. सुदासी रथं            | २७५        | न्यु प्रियो मनुषः सादि    | 628      | प्र बहुरीतु सदनात्          | 380         |
| नवित्येषां जनंषि           | 848        | परः सो बस्तु तन्वा        | ८२७      |                             | 488         |
| न त इन्द्र सुमतयो          | १६५        | परा णुदस्य मधवन्          | 790      | प्र मिन्नदार्वहणयोः         |             |
| न तमंही न दुरितानि         | 554        | परिषदां हारणस्य           | ५३       | प्रमे पत्या देवधाना         | ६२८<br>४००  |
| न ते गिरो अपि              | २०६        | परि स्पनो वरुणस्य         | 593      | त्र यज्ञ एनुहच्चीन          |             |
| न ते विष्णो जायमानी        | 964        | परो मात्रवा तन्वा         | 668      | प्र यन्ति यह विषयान्त       | <b>F</b> 25 |
| न स्वावां अन्यो दिव्यो     | 266        | एजंन्याय प्र गायत         | 608      | प्रयाजिगाति वर्गलेव         | 233         |
| न दुष्ट्रति मध्यों विदन्ते | २८६        | पाहि नो अग्ने रक्षमो      | १३       | त्र याभियाति दाइनास         | ७३२         |
| न यातव इन्द्र जूजुन्:      | १९६        | पिबा सोमिमन्द्र           | २०२      | प्रये गृहादममदुः            | 846         |
| नरा गौरेव विद्युतं         | 420        | पीविवासं सरस्वतः          | 388      | प्रये ययुरवृकासी            | <b>E</b> {C |
| नराशसस्य महिमानं           | 219        | पीबोबन्ना रसिवृत्र        | ७२५      | प्रव इन्द्राय मादन          | SAR         |
| नवं तु स्तोसमध्नये         | * 84       | पुनीषं वागरक्षसं          | ĘCY      | प्र वः शकाय भाववे           | ४७          |
| न वा उसोमो वृजिनं          | 623        | पुरोला इन् तुवंशो         | 849      | प्र बनेय दिवी यदपानं        | ८३५         |
| न स स्वो दक्षो वरण         | <b>E88</b> | पुच्छे तदेनो वरुण         | ६९१      | प्रवा रयो मनोजवा            | 404         |
| न सोम इन्द्रमस्तो          | २२९        | वृष्टी दिवि द्यारयगिनः    | 46       | त्र वां स विश्वावरणी        | 488         |
| नहि ग्रभायारणः             | 46         | प्रक्षोदसा धोयसा सन्न     | ७५५      | प्रदासन्धासि मद्यः ति       | 408         |
| नहि व ऊतिः पृतनासु         | YYY        | प्र तत् ते अद्य शिपिविष्ट |          | प्र कावुजे सुप्रया          | ३७३         |
| नहि दश्चरम चन              | 883        |                           |          | प्र वीरया शुवयो             | ७१६         |
| नि गव्यवोऽन वो             | १५९        | प्रति केतवः प्रथमा        | £80      | प्र वो देव वित्             | ७३          |
| निचेतारो हि मध्ती          | 808        | प्रति चस्व वि चस्व        | 585      | प्र को महीमरमति             | 398         |
| नि त्वा नस्य विश्वते       | 286        | प्रति स्या दुहितदिव       | ६५५      | प्र बो मह महिव्धे           | २६३         |
| नि दुगँ इन्द्र इनिषक्षि    | २२४        | प्रति स्वाच सुमनसी        | 688      | प्र को सज्ञेषु देवयन्तो     | 399         |
| नियुवाना नियुतः            | ७२७        | प्रति स्वास्तोमेरीळते     | ६३२      | प्र शुक्रीतु देवी मनोषा     | Bog         |
| निवंन् पूर्तेव स्वधितिः    | ¥4         | प्रति चृतानामव्यासी       | 658      | त्र शुक्रतु देश नराजा       | VoV         |
| न् इन्द्र राये वरिवः       | २३८        | प्रति नः स्तोमं स्वष्टा   | ३२७      |                             | 99          |
| नू इन्द्र सूर स्तवमान      | १८१        | प्रति को एवं नृपती        | 944      | त्र समाजो असुरस्य           | YZY         |
| नू जित् स प्रेयते          | \$50       | शित वां सूर उनिते मित्र   | ५५०      | त्र शाकमुक्ते सर्पता        | 101         |

|                          |            |                               |                  | 2 20 20 20                |                   |
|--------------------------|------------|-------------------------------|------------------|---------------------------|-------------------|
| प्र सा वाचि सुष्टुति:    | ४९०        | महोतो असे सुवितस्य            | 28               | यदि स्तुतस्य महतो         | ४६७               |
| प्र सोता जीरो बहवरे।     | पु ७३१     | मा रम्य नो अरम्पो             | 340              | यदीमेनां जतनो             | 609               |
| प्राग्नमे तबसे भरध्व     | 40         | मा से अस्यां गहगावन्          | १७७              | यदेगि प्रस्फुरिशव         | ७१२               |
| प्राप्तये विश्वशुचे      | १०६        | मात्र पूषनाध्य                | \$6Y             | यदेवामन्यो अन्यस्य        | ८११               |
| शाचीनो यशः सुधितं        | 190        | मः नो अपने दुर्भृतये          | રું              | यद् गोपावददिति:           | 480               |
| प्राचीम् देवादिवना धि    | यं ५६७     | मा नो अग्नेऽवीरते             | १९               | यद् द्धिये प्रदिवि        | 500               |
| प्रातरिंग प्रातिरिन्द्र  | ३८६        | मानी अज्ञाता बुजना            | 288              | यद् योधयः महतो            | 660               |
| प्रातजितं भगमुद्रं       | 369        | मा नो निदे च वक्तवे           | २५८              | यद् विज्ञामन् परुषि       | 430               |
| श्रिया वो नाम हुवे       | ४६२        | मा नो रक्षो अभि नडचानुं       | 239              | में त्रायव्य इदिमदं       | 866               |
| त्रियास इत् ते मधवन्     | १७८        | मानी वधी रुद्र                | 886              | यमस्बी नित्यमुपयाति       | १२                |
| प्रेडी भगने दीदिह        | ₹          | मा नाऽहिब्दुध्न्यो रिषे       | ३२३              | पस्त इन्द्र प्रियो जनो    | १८९               |
| प्रेन्द्रस्य वोचं प्रथमा | 36?        | मा पापत्थाय नी                | ७४५              | यस्तियमश्ङ्गी वृषधी       | १७१               |
| प्रोदयस्त्री न धवते      | 36         | मा वो दात्रात्महतो            | ¥93              | यस्ते मदो युज्यः          | २०३               |
| प्रोरोवित्रावहवा वृधिक   | राः ५१७    | मा शूने अपने नि               | ११               | यस्मिन् विश्वानि भूवनानि  | 608               |
| प्रोष्ठेशया वहाशया       | ४५२        | मा संधत मोमिनो                | २७४              | बस्य शर्मञ्जूप विश्वे     | 98                |
| बहुवः सूरचक्षतो          | ५५३        | मित्रस्तन्त्री बरुणी देवी     | ५३६              | यस्य प्रवो रोदसी          | १६९               |
| मृहदु गाविषे वची         | ७६१        | मित्रस्तन्त्री वत्रयो नामहन्त | X30              | गः जापो दिव्या उत         | ४२६               |
| मृहद् वय मधवर्षयो        | ¥26        | मित्रस्तक्षी बहणी रोदसी       | 360              | याः प्रवत्तो निवत         | ४३२               |
| बृहस्पते युविमन्द्रः     | ५७६, ७८३   | मो पुत्वा शावतः               | २६६              | याः सूर्यो रहिमभिः        | 870               |
| बोधा सु मे मधवन          | २०४        | मो प्रवरुण मृत्मर्थ           | ७११              | या ते दिख्रवसृध्टा        | ¥24               |
| बहान् बीर बहाकृति        | २४५        | य अधिनि-धो वस्ण               | ७०९              | या धारयन्त देवाः          | 484               |
| ब्रह्मा ण इन्द्रीप       | 255        | य आस्ते यक्व चरति             | 840              | यानि स्थानान्यश्विना      | ५९२               |
| बाह्यणासः सोमिनो         | 588        | य इन्द्र शृहमी                | २३५              | यां स्वा दिवो दुहित       | ६३९               |
| बाह्यणासी अतिरावे        | <b>८१३</b> | यः पञ्च चर्यजीरिश             | \$83             | यामं अवेच्छाः सुभा        | 846               |
| भग एव भगवां अन्तु        | 390        | यच्छत्मली भवति                | R\$ 6            | यावत् तरस्तन्वो           | ७२६               |
| भग प्रणेतभंग             | 366        | यजन्ते अस्य सद्यं             | 348              | या वा शर्त नियुत्तरे      | 376               |
| भद्रमिव भद्रा कृणवन्     | ७६३        | यज्ञे दिवी नृषदने             | ७६७              | या वा ते सन्ति दाशुषे     | 88                |
| भवा वरुषं मधवन्          | २७२        | यत् कि चेदं वरुण.             | ७१५              | यासा राजा वहणी याति       | ४२७               |
| भीमो विवेषायुष्टेभिः     | १९५        | यत्रा चकुरमृता                | 432              | यासु राजा वहणी            | 826               |
| मूरिचक महतः              | ४७५        | यश तर. समयन्ते                | <b>&amp;</b> 100 | युत्रे रथं गवेषणं         | २१३               |
| भूरि हि ते सवना          | २०७        | यन् सोम आ सुते नर             | ७५२              | युष्मो अनवी खजकृत         | 858               |
| भयोनः स्त बुत्रहत्येषु   | 260        | यया वः स्वाहात्रवये           | 83               | मुर्व चित्रं ददघः         | ÉSA               |
| भव्यो वो नाम माठन        | 836        | यदच सूर उदिते                 | 480              | युव च्यवानं जरसो          | ६०१               |
| मन्त्रमसर्वं सुधिनं      | २७८        | यदद्य सूर्य ब्रवः             | ५०३              | युव मुज्युमविद्ध          | 466               |
| मन्द्रं होतारमृधिजी      | 30         | यद र्नुन सारमेय               | ARÉ              | युत्रं हवल उभयास          | £08               |
| महो अस्यब्दरस्य प्रकेती  | 96         | यदा बीरन्य रेवली              | ३९६              | युवां नरा पश्यमानास       | <b><i>६६९</i></b> |
| महां उतासि बस्वते        | २६०        | यदिन्द्र पूर्वी अनुगय         | 200              | बुवामिद् गृतसु पृतनासु    | 447               |
| महे नो अध्य सुविताय      | ६२०        | यदिनद्व याधनस्त्वं            | 7.63             | युवी श्रियं परि योषःवृणीत | 964               |
| महे गुल्काय वदगस्य       | 668        | यदि हात्रमन्भदेव              | 630              | युवो राष्ट्रं बृहदिन्दनि  | 650               |
|                          |            |                               | , ,              | To the State of the       | 40.               |

| ब्ह्माकं देवा अवसाहति | <b>¥9</b> ₹               | वसिष्ठं ह वरणो           | Vov         | वं नो अधिनज्योंति:        | ३३५          |
|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-------------|---------------------------|--------------|
| मुख्योती विश्व मस्तः  | 338                       | वाजिनीवडी सूर्यस्य       | ६२३         | गंनो अञ्च एकपाद्          | <b>\$</b> 88 |
| य्यं ह रानं मधवत्यु   | 340                       | काजेबाजेध्वत वाजिनी      | ३७१         | षं नो अदितिर्भवतु         | ₹,o          |
| **                    | 200                       | बासयशीव वेधसस्त्वं       | ३६१         | शं.नो देवः सनिता          | 388          |
| वे च पूर्व ऋषयो       | ७६५                       | वस्तोष्यते प्रतरणो न     | XX3         | श नो देवा विष्वदेवा       | इ४२          |
| ये ते सरस्य कर्मयो    | 3.7.5                     | बास्तोष्यते प्रति बानीहि | 885         | वं नो खावापृथिवी          | ३३६          |
| ये देवानां यज्ञियां   | ۲۳4<br>۲۲4                | वास्तोष्यते शग्मया       | ***         | संनो द्याता शम्           | \$ \$8       |
| वे पाकशंसं विहरन्त    |                           | वि चक्रमे पृथिवीमेष      | ७९४         | वंनी भगः शम्              | ३३३          |
| वे राधांसि ददति       | ३६१<br>७३३                | वि चेदुच्छन्त्यादिवना    | 808         | श्चं नो भवन्तु वाजिनो     | ३७०          |
| ये बायव इन्द्रमादनास  |                           | वि तिब्ठध्वं महतो        | YES         | वस्वन्ती हि जत्रवी        | १६३          |
| येषामिला बृतहस्ता     | 638                       | विदुः पृथिन्या दिवी      | 305         | शिक्षयमिनमह्यते           | 258          |
| यो अवाचीने तमसि       | <b>₹</b> 9                | विद्युनो ज्योतिः परि     | ३०२         | द्योर्क्: श्रीर्क्णो जगतः | 446          |
| यो गर्ममोवधीनां       | Cole                      | वि नः सहस्रं शुरुवो      | 428         | शचि नुस्तोमं नवजातं       | ७३५          |
| यो देखा३ जनमयद्       | 96                        | विप्रा यज्ञेषु मानुषेषु  | 32          | श्रुची हव्या मस्तः        | RÉR          |
| योतिष्ट इन्द्र सदने   | २१७                       | विश्वाबमाना उपसां        | 430         | अप्रोतः शृब्मः कृष्मी     | <b>λ</b> ∉ο  |
| यो नी महतो अभि        | 288                       | वि यस्य ते पृथिव्यां     | ¥0          | अअ्वांसा विदश्विना        | ५९४          |
| यो नो रसं दिप्सति     | ८२६                       | वि से ते अग्ने भेजिरे    | 9           | शृणुतं जिरतुह <b>वं</b>   | PAR          |
| यो बहामे सुमति        | ५१३                       | विवेदध्य सर्द            | 444         | श्रवः सूरिष्यो अमृत       | ६५८          |
| यो मा पाकेन मनसा      | 558                       | विद्वं प्रतीनी सप्रका    | ६३५         | शयच्छ्रहरूर्ण ईयते        | 500          |
| यो भागातुं वातुषात    | ८३२                       | विश्वा अग्नेऽप दहारातीः  | U           | श्रुष्टी हवं विविधानस्य   | २०५          |
| यो मृळवाति सक्ष्ये    | 50€                       | वि सद्यो विद्दा          | १५८         | हिबल्यञ्ची मा दक्षिणतः    | : २९₹        |
| यो नधँन ओषधीनां       | 988                       | वृकाम चित्रजसमानाय       | 460         | स आ नो योगि सदतु          | 990          |
| यो वो यजी नासत्या     | 484                       | बुशाणन्यः समियेषु        | ६७७         | सं यद्धनन्त मन्युभिः      | XOX          |
| यो वां रथो नृपती      | ६००                       | वृक्षा जनात वृष्णं       | १८६         | सं यत्मही मिथती           | ७३९          |
| यो वां गतें मनसः      | ५३७                       | बोचेमेदिलं मधवानं २४३    | * '         | संवत्सरं शगयाना           | 2019         |
| यो हस्य वारियरा       | ५८६                       | 414444 71171             | २५३         | संसायस्य इन्त्र विदवह     | ₹00          |
| रदत् पथी वरुणः        | <b>E %</b> to             | ध्यञ्जते दिवो बन्तेषु    | EXE         | स मृत्सो वरिनस्तक्षः      | SR           |
| ररे हुव्यं मतिभिः     | थण⊊                       | क्ववा आव प्रयो           | £X4         | स वा नो देवः सविता        | A\$\$        |
| राजा राष्ट्रानां पेशो | <b>३</b> १७               | व्युवा आवी दिविजा        | ६१९         | स वायमानः परमे            | ६३           |
| राजेव हि जनिभि:       | १४७                       | व्येतु दिशुद् हिषां      | 788         | सज्देविभिरपा नपातं        | 255          |
| रायस्कामी वजहस्तं     | २६८                       | हांसा भिन्नाय बरुणस्य    | 486         | सत्या सत्येशिमंहती        | ६२५          |
| रावा हिरण्यमा मतिः    | 448                       | शसेद्वयं सुदानय          | २५५         | सत्रे ह जाताविषिता        | ३०५          |
| राये नु वं जज्ञत्     | 590                       | वातं से विशिव्यत्यः      | २२५         | सद्यविष्णु ते मधवन्       | १७९          |
|                       | १४३                       | शतपवित्राः स्वधया        | ¥29         | सची बहबरे रविरं           | ७६           |
| संस्य विश्वा बार्याण  | ₹• <b>२</b><br>₹ <b>५</b> | वां न इन्द्रान्ती भवताम् | <b>4</b> 33 | स न इन्द्र त्वयताया       | 252, 202     |
| वनस्वतेऽव सृजीप       | <b>१</b> १०               | र्भ न इन्द्रो बसुभिः     | <b>ই</b> ই৩ | सना ता त इन्द्र           | १७६          |
| वर्ष से बन्ने समिछ।   | <b>२</b> ५२               | शं नः सत्यस्य पतयो       | 5.85        | सनितासि प्रवती            | 340          |
| वर्ष ते त इन्द्र वे   |                           | र्श नः सूर्य उपच्या      | 939         | सनम्यस्मद् युयोत          | *65          |
| वयमिन्द्र स्वायवोऽमि  | २५७                       | वंश नोमो भवतु            | ३व८         | स नो राम्नांस्यर भरे      | १२२          |
| वषट् ते विष्णवास मा   | 940, 940                  | ना ना नाना नजु           | 1,1         |                           |              |

| स नो बेदो अमारवं        | 558           | स वीरो अप्रतिष्कृत        | २७१    | सूर्यस्येव वसयो ज्योतिः      | ₹00 |
|-------------------------|---------------|---------------------------|--------|------------------------------|-----|
| स पप्रवासी अभि पञ्च     | 468           | स मुकतुर्श्वसचिदातु       | \$20   | सेदिका राजीं गत्यस्त्वन्यान् | 6.8 |
| सपर्यको जरमाणा          | २९            | स सुकतुवाँ वि दुरः वणीनां | 66     | सेदनियों वनुष्यतो            | १५  |
| स प्रकेत उन्नयस्य       | 308           | स सूर्य प्रति पुरो म      |        | सेदुधो बस्तु महतः            |     |
| समध्वरायोषसो नमन्त      | ३९१           | सस्तु माठा सस्तु पिता     | 423    | तेमां वेतु वषट्              | ३८१ |
| स मन्द्रया च जिह्नयः    | १३५           | सस्वविचांब तन्त्रः        | 286    |                              | 550 |
| स मतो अग्ने स्वनीक      |               |                           | 860    | सो बग्न एना नमसा             | 388 |
|                         | २३            | सस्कविचढि समृतिः          | ५१२    | स्तरीक स्वद् भवति सूत        | 200 |
| स मह्ना विक्वा दुरितानि | 50.5          | महलगृङ्गी वृषभी           | 846    | स्तेनं राग सारमेय            | 880 |
| समान कर्वे अधि          | ६३१           | स हि कामेण अध्यस्य        | प्रदेश | स्पर्धन्ते वा उ देवहूप       | 464 |
| समिधा जातवेदसे          | 808           | स हि गुनिः शतपत्रः        | ७७३    | स्याही यस्य क्षियो           | ११६ |
| समृद्रज्येष्ठाः सलिहस्य | ४२५           | सांतपना इदं हवि:          | 899    | स्वष्वरा करित जातवेदा        | 885 |
| समु वो यज्ञ मह्यं       | 420           | सा विट् सुवीरा            | 846    | स्वगं वस्तोरुवसां            | 88  |
| समु वो यज्ञं महयन्      | 784           | सिषक्ति सा वा सुमति.      |        | स्वक्वा यशसा यातं            | 42¥ |
| सं भूग्या करता इवसिरा   | <b>6</b> 69   | सुमस्ते अस्ते सनवित्तो    | 446    | स्वाहवो ३ वि दूरो            | 30  |
| सम्राजन्यः स्वराजन्य    | <b>\$</b> \$0 | सुनोता सोमपान             | 368    | स्वायुवास इडिमणः             | 863 |
| स योजते अध्या           | - 1           |                           | २७३    | हस्ता वृत्रभिन्तः            | 159 |
| स रेतोधा वृषम:          | १२८           | सुप्रावीरस्तु स क्षयः     | 486    | हमं त इन्द्र महिमा           | 580 |
|                         | ८०३           | सुनिज्ञानं चिकितुचे       | 292    | हवन्त उत्वाहव्यं             | 240 |
| स बाब्धे नर्नो बोक्णासु | ७५७           | सुसंदृष् ते स्वनीक        | 85     | ह्मयापि देवां क्यातुः        | 388 |
|                         |               |                           |        | 2.                           | 11- |



# ऋग्वेदका सुबोध-भाष्य

## अष्टम – मण्डल ।

## [ 1]

~CO~

[ ऋषि:- १-२ प्रगायो ( योरः ) काण्यः। १--२९ मेघातिथि-मेघ्यतियी काण्यो, १०--२१ व्यायो-विरासकः, रेथ आक्रिरसी शश्वती ऋषिका । देवता- इन्द्रः, रे०-३४ आसकः। क्रन्य - १-४ प्रमाधः = ( विषया वृश्ती, समा सतीवृश्ती ), १-३२ वृह्ती,

३३-३४ जिल्डुप् । ]

१ मा चिद्रन्यद् वि श्रीसत् सखायो मा रिवण्यत । इन्द्रभित् स्तीता वृष्णं सर्वा सुते मुहुक्ष्या च शंसत

# 3 #

२ अवक्रियां वृष्मं येथाजुरं गांन चेर्पण्सिहेर्। विदेवणं संवर्तनो मयंक्रं मंहिष्ठपुमयाविनम्

H & H

मर्थ - [१] हे (संसायः ) नित्रो ! ( अम्यत् चित् मा शंसत ) तम किसी दूसरे देवकी स्तृति सत करो । किसी दूसरे देवकी स्तुति करके (मा रिवण्यत ) दुःको मत होनो । (सुने ) सोमरसके निकोड मानेवाछ असमें ( कृषणं इन्द्रं इस् ) वडशाडी इन्द्रडो ही (सचा स्तात ) एक साथ मिकका स्तुति क्रो, (च) बीर (उक्था) इन्द्रक स्तोत्रोंको ( मुद्दुः शंसत् ) बार बार बोडो ॥ १ ॥

रै अन्यत् चित् मा शंसत्, मा रियण्यत- एंश्वर्यक्षाकी परमात्माको कोवकर और किसी देवकी स्तुति सब करो और दुःकी सब होको ।

[ २ ] ( स्था सूपमं अवक्षिणं ) बङ्गाङी बैडके समान शबु बौंके विनामक (अजुरे ) बमीमी झीन वा बुद् व होनेवाके ( गां म चर्चणीसहं ) गोदं समाव अनुव्योंका वाक्ष्म वोषण करनेवाके, ( विद्वपणं ) दशासकींके हन्योंसे देवको बूर करनेवाके, (संसनना) सबके द्वारा अवधीय (समयंकरं) निग्रह-बनुग्रह दोनों करनेवाके (मंहिष्ठं) वस्यन्त महिमाबाडी ( कमयाविनं ) कर-वकर हुन दोनों जगदकी रहा करनेवांक हम्द्रकी स्तुवि करो ॥ १ ॥

भावार्थ- ऐस्वर्वज्ञाडी परमारमाको कोडकर बत्य देवकी वयासमा करनेसे सनुष्य संकटमें पटकर दुःश्री होता है। बही परमान्या संबर्धोसे उपासकको उधारनेवाका है, बतः हर बाहमें बसी एक परमाध्याकी स्तुति करनी चाहिए और बार

बार स्तुष्ठि करमी श्वाहिए ।। १ ॥

वह रुष्ट्र बढशाडी बेठके समान शतुलोंका विनाशक, कमी श्रीन न होनेशका, नौके समान मनुष्योंका पाकनपोचन करनेदाका, मखाँक हुन्योसे हुपको दूर करनेवाका, कनुवाका निम्नह करके मधी पर बहुमह करनेवाका, बस्यन्य महिमा-बाकी तथा पर और अपर दोनों उगर्की रक्षा करनेदाका है। ऐसे ही हुन्त्रकी स्तृति करनी चाहिए ॥ र ॥

३ याचिद्धि त्वा जना इमे नाना इबन्त ऊत्ये । अस्माकं ब्रह्मदर्मिन्द्र भृत ते उहा विश्वां च वर्धनम् 11 \$ 11 ४ वि वर्त्यन्ते मधवन् विपश्चितो ऽयो विशो जनानास् । उपं क्रमस्य पुरुक्षप्रमा भेर वार्च नेदिष्ठमृतये 11 8 11 ५ महे चन त्वामीद्रियः परां शुरुकार्य देवास् । 11 4 11

न सहस्राय नायुकांय विज्ञेती न शुकार्य श्वतामय

६ वस्यों इन्द्रासि में पितु कृत आतुरश्चलतः।

माता च मे कदयबः सभा वंसी वसुत्वनाय शर्घसे

11 **5** 11

अर्थ- । ३ ] दे (इन्द्र) इन्त्र ! (यत् चित्) वयवि (इमे अमाः) वे सभी प्रश्नवें (अतये) अवनी रक्षाके किए (त्या नाना इवन्ते ) तुसे जनेक प्रकारसे युकाले हैं, तो भी (अस्माकं प्रका इत् ) इमारी स्पृति ही (विश्वा अद्य) सब दिन (ते वर्धमं भूतु) तेरी महिमाको बहानेवाली हो ॥ ॥

िं । हे ( मधवन् ) ऐवर्षवाडी मनो ! ( विपश्चितः अर्थः ) विदान् और वार्व वर्षात् मेह प्रवर, ( जनानी नियः ) मनुष्योंका विशेष रूपसे पाकन करनेवाले तरे क्यायक तेरी कृपा पाकर ( तर्मुर्यन्ते ) संकटोंसे पार हो बाते हैं। है इन्द्र द ( इप कमस्य ) इमारे वास था तथा ( ऊनचे ) हमारी रक्षा के किए ( पुरुक्ष में ) जनेकी क्योंबाड़े (मेरिइष्टं) नत्यम्य समीप रहनेवाके ( थाजं) वटको ( आ सर ) इमें प्रदान कर ।। ॥

रै श्रिपश्चितः वर्षः जनानां विषः तर्तुर्यन्ते- विद्वान्, श्रेष्ठ और प्रशाबीका पाडन करनेवाडे सक्त प्रश्नुकी हपासे संक्रीसे पार हो जाते हैं।

[ 4 ] है ( अदिय, रातामध ) वक्षको घारण करनेवाले तथा सैकडों तरहके वेश्ववैदाने प्रमो | मैं (स्वा ) तुम । प्रदे शुक्कायचन ) बहुत वही संवक्ति के किए भी (परा द्यां ) वृमरोंको न दूं। हे ( विक्रिय ) बक्रवारी एम ! में तुमें ( सहस्रायन ) रजारके किए भी न दूं, ( अयुतायन ) दस रजारके किए भी न दूं, ( शाताय न ) असंबद वा अपरिजितके किए की व वृं॥ ५ ॥

१ शतामध-त्वा महे शुक्काय जनम परा देवाम्- हे सेंक्डों तरहके पेथर्यवाके मधी ! मैं कुर्रहें बहुत वर्डे अनके किए भी व वेजूं।

[६] दे ( इन्द्र ) इन्द्र दि ( मे पितुः बस्याँ असि ) मेरे पिताकी वरेक्षा मी बश्चिक बनवान् है, ( अमुंजतः आतुः उत ) बनका वपनोग व करनेवाले वर्धाद् कंज्स माईकी वरेक्षा भी त् वश्विक बनवान् है, पर (से माता च समा ) मेरी माना बीर तु दोनों समान हैं बतः है ( तस्रो ) सबको बसानेवाडे प्रभो ! ( राचसे चसुत्वनाय ) चन और निवासकी शासिके किए सुसे ( खद्यचः ) तुम केनी समर्थ बनाओ ॥ ९ ॥

१ में भाता च समा-- माता और प्रमु दोनों समान होते हैं।

आवार्य -- इस प्रमुक्त सभा प्रवार्थे स्टुति करती हैं, पर जब एक सथा क्यासक इदवके इस प्रमुक्त क्यासका करता है, वभी बल प्रमुकी सहिमा बबती है ॥ ३ ॥

िद्रान्, श्रेष्ठ तथा प्रजाबोंके रक्षक मनुष्यों पर प्रभुकी कृपा होती है और वे वर तरहके संक्टोंसे पार हो बाते हैं

बह प्रमु इमें भी अनेक तरहका बख प्रदान करे, ताकि इम अपनी रक्षा करनेमें समर्थ ही है है है

प्रभु कोई बेचनेकी बस्तु नहीं है, वह को जनवका सर्वश्व होता है। चलः वहि कोई हजार, इसहकार या अपविभिन्न धन केंडर बाए, और इस धमको रंकर प्रमुको सरीक्षण चाहे, को अन्य इस धनको दुकराकर प्रमुको ही सरवाता है। मक्तके किए प्रभुका मूक्त कस भवती तुळगात्रे कही विभिन्न है ॥ ५॥

प्रमुखा सद्दार पिता और माईसे भी बद्धकर है, पर आठाका सदस्य प्रभुके सदस्यके समाय ही है । माठाका सदस्य इसमा अधिक होता है कि वह प्रभुके समाम ही होती है। क्योंकि वह प्रभुकी ताह संसारका निर्माण करती है।। दे ।।

७ केंप्य केदंसि पुरुषा चिदि ते मर्नाः।

मलंबि युष्म खजकृत् पुरंदर् प्र गांयुत्रा अंगाविषुः

11 0 11

८ प्रास्में गायुत्रमंचित बाबातुर्थः पुरंदुरः ।

याभिः काण्यस्योषं बृहिंगुसदं यासंद् बुजी मिनत् पुरः

11 6 11

९ ये ते सन्ति दशुरिवनं श्रातिनो ये संहित्सणः।

अर्थासी ये ते वृष्णी रघुद्रुव स्तिभिर्नस्त्यमा गरि

11 8 11

१० मा त्वर्ष्य संबर्धां हुवे गांध्ववेषसम्।

इन्द्रं बेतुं सुद्धामन्यामिषं पुरुषाराभरंक्रतेम्

H \* 5 H

अर्थ— [ ७ ] (क्य इवध ) हे इन्द्र ! त् बहां जाता है और (क्य इत् अस्ति ) कहां रहता है, वह वहीं जाना का सकता, ( दि ) क्यों कि ( ते मनः पुरुष्टा (खत् ) तेरा मन सभी जगह जानेशाजा है । हे ( युष्टाम स्व अस्ति पुरंदर ) कुद करने के कुसक, जुद करके राष्ट्र वीची कगरियों को कोकनेशके इन्द्र ! त् हमारे पास ( अस्तियें ) का, क्यों कि ( सायवाः ) स्तृति गाने में कुसक हम ( म सगासियुः ) नेरी स्तृति गाते हैं ॥ ० ॥

[८] ( मः पुरंदरः वादातुः ) जो सञ्जनांकी नगरियोंको वोक्नेताला इन्द्र मक पर कृपा करवा है, ( अस्मै ) कस इन्द्रके लिए ( गायत्र अर्चत ) गायत्री कन्श्में बनी हुई स्तुतिको गामो । ( याप्तिः ) जिन स्नुवियंसि पेरित होका बह ( काप्यस्थ ) कप्रके पुत्रके ( बर्दिः उप आसदं यासत् ) वक्के जासनके पास जाए, तथा ( बज्री पुरः भिन्त् )

हाबोंसे बज बारण करके बाबके बगरोंकी ठीवे ॥ ८ ॥

[६] दे इन्द्र! (ते) वेरे (ये द्शानिवनः सानित) श्री इस योजन उक्त जानेवाके (श्रातिनः) सैक्टों योजन यागनेवाके समा (सहस्थितः) हजारी योजन जानेवाके योके हैं, तथा (ते) वेरे (ये जूनकः अस्वासः) यो वक्ताम् योहे हैं सथा (रघुद्भुदः) तेज दीहनेवाके हैं, (तेशिः) हन योहाक द्वारा त् (नः तूर्य आ गहिं) दमारें पास सीजवासे जा ॥ ९ ॥

[१०] (अदा इम्द्रं आ) जात इन्ह्रका सरकार करनेक किए (सर्वद्वयां) इर तरहकी कामनाओं को दुरनेकाकी (गायच्येपसं) गायत्री कपी कन्द्रसे युक्त वारीरवाकी, (सुदूर्यां) सरकनासे फक्र केनेवाकी (अन्यां) सब युक्तीं के दुक्त (इयं) अस प्रदान करनेवाकी (उठवारां) जनेको धारावींवाकी तथा (अर्डकृतां) जलेकारसे युक्त (घेतुं क्रिये क्रिये क्यी वाजीको बोकता है ॥ १० ॥

६ सबर्डुया सुरुवा अन्या अलं हता- वाणी कामगानीको दुइनेबाको, बक्तम कक देनेशकी, गुनांबे

युक्त तथा बत्तम बक्षरीचे युक्त ही।

आवार्य — परमास्मा सर्वस्थापी होनसे वह बब बहां जाता है और का को रहता है, वह बहुना या इसका पता कनाना ही बसंसद है क्योंकि वह तो सदा ही सर्वत्र संवार किया काता है। वह दो सबक पास जाता है, पर सब बस की स्कृति नहीं करते, केवस अन्त ही इसकी स्कृति करते हैं।। ७ ॥

वह इन्द्र जपने अन्तों पर कृपा करता है, जता बसके अन्त भी बसकी स्तुति करते हैं। इसी तरह राजा भी अपने

अञ्चाविचोंकी दर तरदसे दहा करे, वसी दसके अनुवाबी दस रामकी प्रमंता करेंगे ॥ ८ ॥

इन्स वर्षात् राजाबोंके पास वेजीसे दौरनेवाके तथा एकडी समन्त्रों सैकडों जीवका रास्त्रा तथ करनेवाके कोई होने बाहिए, ताकि वह राज्यों सर्वेत्र संवार कर सके। बच्चारमते बारगांके बाहन इन्द्रिय रूपी घोडे इतने बक्दान् ही कि कहैं वर्षों तक कार्यकार रह सकें ॥ ९ ॥

सब कामनाओंको देनेवाकी, गायत्री सन्द्वाकी, सरकतासे वत्तम फढ देनेवाकी, सब गुजोंसे युक्त, जब प्रदान करने-

वाकी चवा बचम बसरोंके बुक्त बेहबाबाके स्तुति करने पर हन्त्र-मञ्जू मधक होते हैं ॥ १० ॥

११ यत् तुदत् सर् एतंश्चं वृङ्क् वातंश्य पूर्णिनां। बहुत् कुत्संमार्जुनेयं शतकंतुः त्सांद् गन्धुर्वमस्त्रीतम्

11 55 11

१२ य ऋते चिद्भिश्चित्रेः पुरा जुत्रुस्य अत्रद्धः।

संघाता संधि मधना युक्तवसु रिष्केती विहुत् पुनीः

0 23 0

१व मा भूम निष्टया हुने नहु स्वदरणा हव।

वनां नि न प्रजिहितान्यदिवो दुरोषांसी अमनमहि

11 22 11

१४ जर्मनमहीदंनाखनी ऽनुप्रासंश वृत्रहन्।

सकत् स वे महता श्रंह राष्ट्रसा उनु स्तोमे मुदीमहि

11 88 11

अर्थ — [१६] (यत्) अर्थ (स्रः) स्वेते (वातस्य) वायुके (वंक् पर्णितः) देवी सेवी विश्वति पर्णिते (पत्रां तुद्त्) सेवको सक्सोरा, तव (शतफातुः) सैक्यों वस्तव काम करनेवाके इन्द्र वर्धात् विवृत् (भार्जुनेयं कृत्यं) अत्यन्त वसक्षेत्रे प्रकाशको (वह्न् ) के गया, और तव वह (अस्तृतं सन्धर्वे ) किसीसे भी दिसित व होनेवाके नेवके पास (त्सरत्) पहुंचा ॥ ११ ॥

मार्जुनेय- वर्जुन = सकेद- वर्जुनसे उत्पन्न वार्जुनेव = वसकीका. कुरुस्य = कु - वनवरारको त्स = दूर वरनेवाका प्रकास.

[ २२ ] (यः ) जिस इन्द्रने (अभिक्षियः ऋते खित् ) परीके विथा भी (अञ्च म्यः आहृदः पुरा ) गर्दनले सूनकी चारा वहनेसे एवं ही (संधि कंधाता ) वस भावकी संधियोंको जोड दिया, वही ( मध्या पुरावक्तः ) ऐसर्ववान् सभा बनेक तरहके चन अपने पास रचानेवाका इन्द्र ( विद्वतं पुनः इच्कर्ता ) भावको फिर सुभार देखा है ॥ १२ ॥

[१३] दे (इन्द्र) इन्द्र ! इम (निष्ठधा इव मा भूम) नीच मनुष्योंकी वरद न हों। वका (स्वत्) वेशी इपाके (अरखाः इव ) व्यानन्दसे रदिव मी न हों (प्रजिद्दितानि धनानि म) प्राचा व्यावित रदिव दूंठे वृक्षोंकी वरद इम न हों। दे (अदिवः) वज्रधारी इन्द्र ! (दुः ओवासः अमन्मिद्दे ) दूसरेकि द्वारा न जकाये वाने योग्य वरोमें सक्तर इस वन्द्राशि स्तुति करें ॥ ११ ॥

[१४] दे ( वृत्रहत् ) दृत्रको मारनेदाचे इन्त्र ! इस ( अनाशवः )शीव्रधा न करते हुए (अनुग्रासः) द्रम न होते हुए ( अमन्याहे ) तेरी स्तृति करें । दे ( शूर् ) शूर इन्द्र ! ( ते ) क्षेरे निष् इस ( सकृत् ) एक बारके किएडी सही, पर ( महता राधसा ) बलाधिक धनसे ( सु स्तोमं अनु मुदीमहि ) कत्तम वद्यको सम्पन्न करें ॥ १४ ॥

अनाशायः अनुप्रासः अमन्महि— शीव्रवा व करते हुए तथा वय व हाते हुए इस प्रमुखी स्कृति करें।

भाषायं — तथ सूर्वने बायुकी देही मेदी कहरोंको प्रेशित करके मेघको शक्सोरा, तब मेघोंके धर्मणके विश्वत्की कारणि हुई और कससे कमकीका प्रकाश कारों जोर देख सवा, तब मेघ भी बीचे मिरने कगा ॥ १९ ॥

इन्य करन किया कीर मानोंकी चिकिस्सामें भी प्रयोग है। यह युन्में जपने नीरोंके कहीं पान उनने पर कस चानमेंके ज्य दिस भी नहीं पाता कि टॉके जादि कमा कर कस मानको जोड देवा है और उसे चिकिस्साके हारा जर देता है। हुस संबंधे स्पष्ट होता है कि वैदिककालमें पास्य किया या सक्य चिकिस्सा की आठी थी।। १९ व

इस इन्द्रकी क्या से कभी भी कीच मनुष्योंकी तरह स्वयहार न करें, तया कभी भी जावन्द्र रहित न हो। बीच सनुष्योंकी तरह स्वयहार करनेवाके कोग सदा जानंदसे रहित ही होते हैं। इन्द्र प्रभुकी क्या है इस साजा जाविसे रहित देंदे पेककी तरह प्रत्योगादिसे रहित भी न हों। इस जपने प्रत्योग्राविकोंके साथ उत्तम और विश्वास वस्ते रहते हुए प्रमुकी स्तुति किया करें॥ ३६ ॥

ममुकी स्तुति करते समय मनुष्य जीव्रता न करे, और न अपने मनमें कोय, देश वादि युष्ट मादनाओंकोही बायब होने है। सदा मेमप्रकड़ी प्रभुकी स्तुति करे। मनुष्य अपने जीवनमें युक्त बारही सही, पर महुत साथम कर्ष करके वस्न करें और वसे प्रभुको स्मर्थित कर है। १०॥

| 24 | बद्धि स्त्रोमुं सम् अवं दुस्माकुमिन्दुमिन्दंबः ।     |        |
|----|------------------------------------------------------|--------|
|    | तिरः पवित्रं ससुवासं आधवो मन्दंन्तु तुर्यावृधंः      | ॥ १५ ॥ |
| 25 | आ स्वर्धेय सम्बर्तिति बाबातुः सरुषुरा गाहि ।         |        |
|    | उपस्तुतिर्मधोनु प त्वां व न्यां ते वित्रम सुद्यतिम्  | ॥ १६ ॥ |
| 29 | सोता हि सोमुपद्रिमि रेमैनमुप्तु बांबत ।              |        |
|    | गुन्या वर्सेव बामयन्तु इसरो निर्धुक्षन् बुक्षणांम्यः | म १७ ॥ |
| १८ | अध नमो अर्थ वा दिवो चेहुतो रीचुनादार्थ ।             |        |
|    | अया वंधेस्य तुन्वां गिरा ममा ऽऽ जाता सुकता पृण       | 14 11  |

भर्थ— [१५] ( वार्ष् ) अब वह दृश्द्र ( अम स्तीमं अवत् ) मेरे स्तोत्रको सुने, कवा ( अस्माकं ) इमारे स्तोत्रको सुने, तब ( तिरः पवित्रं सस्वांसः ) अस्माह देनेवाके, कवनीमें जानेवाके ( आश्रवः ) शीअनासे वहनेवाके तथा ( तुग्रधा कृष्यः ) अकसे वहनेवाके ( इन्द्रवः इन्द्रं मन्द्रन्तु ) सोमरस इन्द्रको जानन्दित करें ॥ १५ ॥

[१६] दे इन्द्र ! (वावातुः संख्युः ) तेरी सेवा करनेवाके नेरे मिन्नको (स्व्यस्तुनि) साथ मिक्कर की गई स्तुतिको (अद्य ) बाव सुनकर त् (आ गाहि ) इनारे पास जा। (मधीनां उप स्तुतिक) दूनरे अनवानोंको स्तुति स्तुतिको (स्वाप्त स्वतुत्ते ) हेरे पास पहुंचे। (अद्य ) अब तो में (सुम्तुति विदेस ) हेरी उत्तम स्तुति करना चाहणा हैं ॥१६॥

[१७] हे ऋरिवजी ! (अद्विभिः सोमं सीत ) वश्यारेते कृटका सोमको निवोदो, (आ ) उमके बान (यहं अप्यु घावत ) इस सोमको जलोंमें मिकाको । ( गृत्या चस्त्रा हुन ) जैसे बैडके चमंदसे कोग भूमिको वक्ते हैं, उमी वर्ष मेचोंको ( आच्छाक्यन्तः ) व्यापेत हुए ( तरः ) मक्त् गण ( वक्षणाभ्यः निर्धुक्षन् ) निदयोंके किए वक्षण वाराजोंको बुद्दते हैं ॥ १७ ॥

[१८] दे हम्म ! ( अच ) इस समय त् चाहे ( उत्तः ) प्रजीवर हो, ( अच वा ) बच्दा ( दिदः ) बंदिक्षर्से हो बच्दा ( वृह्यः रोचनात् अचि ) इस विवाद तथा प्रकाशमान यु शक्से मी उपर हो, ता भी ( अया तन्ता गिरा ) इस डाटीसी स्तुतिसे मो त् ( वर्षस्थ ) वृद्धिका पास हो, तथा हे ( सुकतो ) बच्य कर्म करनेवान इन्द्र ! त् ( सम जाता पूण ) सुझसे बस्पन मेरे पुत्रादिकांको त् पूर्ण कर, बन्दें स्वस्य पूर्व सुन्नी कर ॥ १८ ॥

जिस तरह कोग पञ्च शेंके वर्भसे पृष्टीको बाच्छादित करते हैं, इसी तरह मस्त् वर्थात् वादु प्रयम मेघोंको व्यापते हैं, बीर किर स्वसे जडको वरसाते हैं, जिससे बदियोंमें जब बाता है ॥ १७ ॥

हे इन्ह ! त् चाहे इस समय पृथ्वीपर हो, वस्वितक्षमें हो, वा बुडोकमें हो, वो मी त् मेरी इस स्तुतिको सुव और वृद्धि को प्राप्त हो, तथा स्तुतिको प्रसम्ब होकर हमारी सन्तानीको प्रष्ट कर ॥ १८ ॥

भावार्य— अब अब मनुष्य इन्द्रकी स्तृति करें, तब तब वे वक्की करद काने हुए तथा जीप्र बानम्ब कावब करनेवाके सोमास इन्द्रको देकर कसे जानन्दित करें ∦ १५ ॥

मेरे तथा बल्योंके द्वारा मिळकर की नई इन्द्रकी स्तुति उसके पास पहुंचकर वसे जानन्दित करे ॥ १६ ॥

| १९ इन्द्रांयु सु मुदिन्तं सीमं सीता वरेंण्यम् ।       |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| ञ्चक एंणं पीपयुद् विश्वंया धिया हिन्दानं न बांत्रयुद् | 0.25 0    |
| २० मा त्वा सोर्मस्य गर्दया सदा याचेश्रहं गिरा।        |           |
| भूषि मुगंन सर्वनेषु चुकुषं क ईशांतंन यांचिषत्         | 11 2 - 11 |
| २१ मदेनेष्ितं मदे पुत्रमुग्रेण अवसा ।                 |           |
| विश्वेषां तठतारं मद्रच्युतं मद्रे हि ध्या ददाति नः    | ॥ ११ ॥    |
| २२ चेवरि वायी पुरु देवी मदीय दाशुर्थ।                 |           |
| स सुन्ति चं स्तुन्ते चं रासते विश्वगृति अविद्वा       | ॥ २२ ॥    |

अर्थ — [१९] वे स्तोताको ! (इन्ह्राय इस इन्द्रवं किए (मिन्निन्तमं ) कावन्त कावन्त देनेवाके (चरेवर्ष सार्थ स्रोतः ) क्या ब्रेष्ठ सोमरसको निकांको । ताकि (इन्द्राः ) यह इन्द्रः (विश्वया शिया द्विस्तानं ) क्यानी संपूर्ण इतिके स्रोति कानेवाके, तथा (आज्ञयुं ) क्या मा सकी इच्छा करनेवाके इस यजमानको (पीपयत् ) पूर्ण करे ॥ १९॥

[ रंक ] दे इन्हर ( अहं ) में ( सन्दर्भेषु ) यशोमें ( सोमस्य गश्द्या गिरा ) सोमको कानने रूप किया वशा खातिको (श्वा ) तुसं सदा प्रसम् करूं, पर में ( सदा याजन् ) ' सुसं यह दे, सुसे यह दे ' इस प्रकार हमेशा कुछ व इक सागता हुना में ( मृगं म भूगि ) सिश्के समान नव ६ स्थापो ( स्वा मा सुकुषे ) तुझं कुत् न कर दूं। समग ( देशानं का न याजिषत् ) करने प्रभुषे कीन नहीं सागता है सर्थात् सभी मांगत है ॥ २०॥

₹ ईशानं कः न याचिषत्— नपने प्रभुमे कीन नई। सांगता 🖁

[ 4१ ] ( मदेन इथितं ) जानन्दसे तैयार विष् गए इस ( उग्नं मदं ) वीर्यशाली तथा जानन्द्रायण जोमरसको इन्द्र पीए जीर ( उग्नेण दावसा ) जरविषक प्रक्तिसे युक्त हो किर नद ( मदे ) जानन्दमें ( नः ) इसे ( विश्वेषों तकतारं ) सभी शतुबोंका विनाश करनेवांके, तथा ( महच्युनं ) शतुबोंके सद-त्रभिमानको श्लीण करनेवांके इतको ( द्वाति ) दे ॥ ११ ॥

[ २२ ] (विश्वर्ग्तः अरिष्टुनः देवः ) संसान्को रक्षा करनेशका तथा धनुनोसे भी प्रशंसित होनेशका देव रण (दोवारे दाशुषे मर्ताय ) सुनदायक कर्म करनेशके तथा दान देनेशके मनुष्यको (पुरु वार्या रासते ) बहुत सा वरणीय वर्षात् संह वन प्रदान करता है । (सा ) वही देव (सुन्यने स्नुचते च ) सोम देनेशके तथा स्तुति करनेशके वर्षायको भी वय प्रदान करता है ॥ २२ ॥

मायार्थ- जिस वजनानकी ओरखे कसके स्तोता इन्द्रको जस्यन्त जातन्य इतेनाडे तया केड सोमरसको प्रदान करते हैं, यह इन्द्र प्रसन्त होकर उस वजमानकी सारी जमिटापावें पूर्ण करता है ॥ १९ ॥

मनुष्य वपने प्रभुसे ववस्य बाधना करे, पर जो प्रभुषे हमेशा कुछ न इस गरंगता ही रहता है, उससे प्रभु भी कुद हो बावे हैं। अवः मनुष्य प्रभुसे सर्वादित बाधना ही करे ॥ २०॥

कोमरश्च प्रक्रि वडावेबाका क्या भागन्त वडावेडाका होता है। इस सोमरसको पीकर इन्द्र पथेक वर प्रदान करता है s २१ ह

इस (न्त्रकी सनु सी मसंसा करते हैं । वीर ऐमा हो कि इसकी वीरता देखकर शतु भी प्रशंसा करें । वह बीर -इन्य करवामकारी कमें करनेवाले, दान देनेवाले, यक्ष करनेवाले तथा स्तुति करनेवालेकी जनेक तरहके सेष्ठ धन प्रदान करता है ॥ २२ ॥

| <b>२३ ए</b> न्द्रे याद्दि मत्स्त्रं <u>चित्रेणं देव राष्ट्रंसा ।</u><br>सरो न प्रांस्युदर् सर्पाति शिक्ता सोमें भिक्क स्फिरम् | 11 4 7 11 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| २ अ सा स्वां सुहसुमा शतं युक्ता रथे हिरुण्यमें।                                                                               |           |
| <u>महायुजो</u> हरंय इन्द्र केशिनो वर्दन्तु सोर्पपीतये<br>२५ आ त्वा रथे हिर्ण्यये हरी मृयूरंशेष्या ।                           | ॥ २४ ॥    |
| वितिपृष्ठा बंदतां मध्यो अन्धता विवक्षणस्य पीत्रवे                                                                             | 11 24 11  |
| २६ पिष् त्वरेस्य गिर्वणः सुतस्य पूर्वण इंव ।<br>परिष्कृतस्य रुसिने दुयमोसुति शार्किदाय पत्यते                                 | ॥ २६ ॥    |

अर्थ- , २६] हे (इन्द्र ) इन्द्र ! (आ याहि ) तू ना नीर हे (देव ) वेजस्ती इन्द्र ! (वित्रेण रायसर मत्त्र्य ) चाहने योग्य धन देकर तू हमें जानन्दित कर । (सर्परांतिभिः सोमेभिः ) सुनहरे रंगके सोमरसोंसे हू ( कद दिफरें खदरें ) विज्ञास जीर वहें पेटको (सरः न ) तालावके समान (प्रास्ति ) एनं कर बाल ॥ २६ ॥

[२४] (हिरण्यये रथे युक्ताः) सोनेक रसमें जोड गए (झहायुजः केशितः) मैनते सुबनेनाडे जना नवास्त्राके (सहस्रो हरयः) इजारों घोडे (सोमपीतचे श्वा आ घहन्तु) सोम पीनेके किए तुसे के नार्वे, तथा (शर्त भा ) सी घोडे तुसे के नार्वे ॥ २४ ॥

[२५] दे इन्त्र ! ( विषश्चणस्य मध्त्रः अन्यातः ) जिसकी त् इच्छा करता है, देसे वानन्दकारी सोमरसको (पीतये ) पीनेके किए (स्त्रा ) तुसे ( मयूरशेष्यः शितिपृष्ठः ) मोरके समान रंगवाके तथा सकेद पीतिवाके (इरी ) हो बन्डे (स्त्रा हिरण्यये रखे मा वाहतां ) तुसे सोनेके स्थाने यहां के बार्वे ॥ २५॥

[ २६ | हे ( शिर्वणा ) वाणियोंसे स्पृत्य इन्त्र ! ( पूर्वपाः इत्र ) त्रित तरह त्यहके पीता या, वसी वरह बात भी ( अस्य सुतस्य परिष्कृतस्य रासिनः ) इस नियोद्धे गए तया त्रव्हो तरहके तैवार किए वप इस सोवरसको है ( पिय ) पी । ( इयं चारा आसुतिः ) वह सुन्धर कीर नियादा गया सोमरस ( मदाय परवते ) दृष्के वानन्य देनेके किए वह रहा है ॥ २६ ॥

भावार्थ— दे इन्द्र ! स् इमारे पास आका इमारे द्वारा दिए नर् सोनेके रंगवाके सोसरसको स्व पी और इसें क्यम यन देवर इसे बानन्दित कर ॥ २३ ॥

इन्द्रका श्व सोनेका है, जिसमें हजारों छोड़े ओड़े जाते हैं और वे घोड़े इन्द्रको सर्वत्र के जाते हैं ॥ ९० ॥

क्षिम आमन्दकारी सोमरसोंको इरड़ पीना चारवा है, उन्हें पीनेके किए मोर वैसे रंगनाके तथा सकेव पीडवाके बोसे पुत्रे सोनेके रसमें विटाकर इमारे पास के जारें ॥ २५ ॥

हे इन्द्र ! अच्छी तरहसे निकोडे राय तथा तूथ जावि बावकर वच्छी तरहसे तैरवार कियु नय वे सोमरण केरे कियु है, तु इन्दें की कीर आवन्त्रिय हो ॥-२२ ॥

| २७ | व एको अस्ति दुंसना मुहाँ उप्रो आमि व्रते।            |          |
|----|------------------------------------------------------|----------|
|    | गम्द स श्रिप्री न स योषदा गंमाद्वं न परि वर्जित      | 11 29 11 |
| २८ | त्वं पुरं चार्यण्वं व्याधः श्रुष्णस्य सं विणक् ।     |          |
|    | त्वं मा अनु चरो अर्थ द्विता यदिन्द्र इच्यो ध्रवः     | 11 36 11 |
| २९ | मम त्वा बर् उदिते ममं मुध्यंदिन द्विवः ।             |          |
|    | मर्म प्रप्तिने अंपिश्चर्वरे नंस ना स्वीमांसी अध्रतसव | 11 33 11 |
| ₹• | स्तुहि स्तुहीदेते या ने महिंष्ठासी मुघोनाम ।         |          |
|    | निन्द्रतासः प्रपूर्यी पंरमुख्या मुधस्य मेच्यातिथे    | F # 0    |

अर्थ - [२० | (यः) जो इन्द्र ! (एकः) अनेका-बद्दिनीय (दंसना महान्) अपने उत्तम कर्मोंके कारण सबसे यदा (उद्राः) पराक्रपी तथा (जतैः आभे) अपने वर्ठोंके कारण सबसे अंग्र है, ऐसा (सः विश्वी) प्रान्द रूपवाका वह इन्द्र (गमत्) इमारे पास बावे, (सः व योषत्) वह इमसे दूर व हो, (इसे आ समत्) इमारे पास बावे, (सः व योषत्) वह इमसे दूर व हो, (इसे आ समत्) इमारे पद्मारे वह बावे, (न परिवजीने) वह इमारे यज्ञको व हो है। २०॥

[२८] वे ( रन्द्र ) रन्त्र ! ( यत् रवं ) जब त्ने ( वधैः ) अपने शक्ताकांसे ( शुक्तास्य सारिण्यां पुरं ) सुन्य असुरके बक्रते किरते नंगरको ( सं पिणक् ) तोवा, तया ( रवं ) त्ने ( भाः अनुसरः ) प्राशश मार्गका अनुसरम विचा ( भघाः ) वंसके बादही त् ( द्विना दृदयः भुषः ) हो तरहसे प्रशंसनीय हुवा ॥ २८ ॥

१ मा। अनु चरत्, इध्या भुवत् — जो प्रकाश सार्गका बनुसरण करता है, वह हा तरहसे प्रसंस्कीय

िश् । है ( वसो ) सबको बतानेवाने हुन्छ ! ( सूरे उर्दाने ) सूर्यंके बदय होनेपर ( सम स्तोमासः ) सेरे स्तोत्र ( त्वा अञ्चरसरा ) कुने मान हों, ( दिवाः सक्यांन्द्रने सस ) दिनके सक्यान्द्र कान्नसे सी सेरे स्तोत्र तुसे प्रास हों, ( अपित्वे अपि दार्वरि ) दिनके बस्त होने तथा शांत्रके शुरू होनेपर सी ( सस आ ) सेरे स्तोत्र तुसे प्रास हों ॥ २९ ॥

[ रे॰ ] है ( मेध्यातिये ) मेध्यातिये ! (ते एते ) तेरे, ये छोग (मद्योनां मद्यस्य मंदिष्टासः ) धनवानीके बीचमें बनोको क्षरबादक देनेवाके, ( निन्दिताध्वः ) दूमरोको जीवा दिसानेशके घोडोंसे युक्त (प्रदर्धा) इत्तम मार्ग-बाके हुना (परमञ्जा) उत्तम अनुवनाके हैं, जवा द हुनकी (स्तुदि स्तुदि) बार बार मर्शसा कर ॥ ३० ॥

मेच्य-अतिथि।- ज्ञानवान् जिति

भावार्थ — यह इन्त्र अदिवीय है, उसके समान कोई नहीं है, पर यह अपने उत्तम कमेंदे का।जही सबसे यहा हुवा है तथा क्वाम त्रवोंका जाकरण करनेके कारणही वह जन्मोंसे शह भी हुआ है। वह इन्त्र सदा इसारे पासही रहे कभी जी इससे पूर या जकन व हो ॥ २० ॥

इस इन्त्र-वर्णात् श्रूपंने जन्यकाररूपी असुरकी चकती फिरती अगरी रात्रिको लोवा और सर्वत्र प्रकाद फैसावा। प्राणा होते ही चर-अचर बोर्गे प्रकारकी सृष्टिशं इस इन्त्र-सूर्यकी सृष्टि करने कर्गी ॥ २८॥

प्रंचे कर्य होनेके समय कर्यात पात:काक, दिनके मध्यमें-मध्यान्य तथा सूर्य करत होने तया राजीके ग्रुक होनेके समय वर्षात् साथं सध्यके समय इन्द्रकी स्तुति करनी चाहिए। इस मंत्रमें प्रात: सक्य माध्यन्त्रित स्वय तथा सार्वस्थय का विकास है ॥ २९ ॥

शानवान् विश्व वर्शपर भी बीर किस वर्में भी जाए, नहींसे उसे अल्विक वर सिक्के बीर वह वरिति सनकी

| \$ ? | का यदशान् वनन्वतः श्रुद्धपादं रथे कृहम् ।               |         |
|------|---------------------------------------------------------|---------|
| ``   | <u>उत नामस्य वसुनिश्चिकेति</u> यो अस्ति गाई। पृश्चः     | 0 37 11 |
| ३२   | य ऋजा मही मामुहे सुद त्वचा हिर्ण्यया ।                  |         |
|      | एव विश्वन्यम्बंस्तु सौर्थगा ऽऽ संगस्य स्वनद्रंथः        | ॥ ३२ ॥  |
| \$3  | अध् अयोगिरति दासदुन्या नांसंगो अंग्रे दुशिंगः सुदक्षें। |         |
|      | अधोक्षणो दश्च मह्यं रुश्नेन्तो नुका ईव सरंसा निरंतिष्ठत | ॥ ३३ ॥  |
| \$8  | अन्बंस्य स्थ्रं दंदशे पुरस्तां दनुस्य कुरुरवरम्बंमाणः । |         |
|      | वर्षती नार्वे भिचक्यां हु सुमहमर्थ माजन विमर्षि         | ॥ इह ॥  |

अधं — ि ३१ । ( यत् ) जब : अहं ) में ( धनन्धनः । मेरी मक्ति करनेवाडे मनुष्यके ( अध्यान् श्रद्धया आकर्म् ) घोडोंपर श्रद्धांके चढा, बीर ( रथे आ ) स्य पर चडा, चब ( यः ) नो ( यादः ) मनुष्योमें बेड बीर ( पशुः ) पशुजीवाडा है, इसने ( वामस्य वसुनः चिकेतति ) सुन्दर बनको देना चाहा ॥ ११ ॥

[ ३२ ] (यः ) जिसने ( महां ) मुसे ( ऋजा ) सरध्युक्त (हिरण्यया ) सोने तथा ( स्वचा ध्वड ) सृगवर्ष बाहिसे युक्त धन ( समदे ) दिए, (एयः ) वह यह मनुष्य (विश्वानि सीभगा अभि अस्तु ) सम्पूर्ण सीमान्योंको मास करके सबसे लेड बन जाप, तथा ( आसंगस्य ) इस धनवान्दा ( स्वनत् रथाः ) रव सदा बावान्न करता हो ॥ ३२ ॥

[ ३३ ] दे ( असे ) वेजस्वी देव ! ( अघ ) बतः ( प्लायोगिः आसंगः ) प्रवोगके पुत्र बासंगते ( दशिक्षः सहस्रोः ) इसो, हजारों वरहके चन देवर ( अन्यान् वाति दासत् ) दूसरे दानियोसे कवर वठ गवा है, ( अघः ) इसके बाद ( मह्यं ) मुझं दिए गए ( दश कशन्तः उक्षणः ) दस तेजस्वो बेळ ( सरसः नळाः इस ) वाळावसे जैसी वास

बनती है, बसी तरह ( ( जिरितिष्ठन् ) बस्यधिक विस्तृत हुए ॥ ३३ ॥

[३४] (श्रश्वती नारी) कानसे युक्त को (अभिचक्ष्य आह्र) सब कुछ देखदर वहती है कि (अस्य) इस इन्द्रवा (स्थूर पुरस्तात् ववृशे) स्थूरक्ष पढ़ि विकार देखा है, पर इस स्थूरक्ष पीछ (अनस्था उत्तर अवरस्वाताः) वस्थिसे रहित, विस्तृत नथा सर्वत्र स्वात रूप है। हे (अर्थ) केंद्र इन्द्र दे तू री (सुभद्रं) उत्तर क्याजकारी (ओजनं विभव्तें) भोजन कारण करता है। हम ॥

आखार्थ- जब अब कोई शानी करियि किसीय घरमें प्रेमसे प्रवारे, वर्ध तब वह बजमान उस अतिविका

धनादिसे सत्कार करे हैं 21 हैं। वि वत्रमानको इस प्रकार आशीर्था दे कि जिस वजनानने मुझे सोना, सुगचर्म धन प्राप्त करके यह जानी सतिथि वजनानको इस प्रकार आशीर्था दे कीर वसका रथ सदा गति करता रहे अर्थाद वह आहि अनेक शरदके धन दिए हैं, वह दाता सदा सीनारकों खे शुक्त रहे और वसका रथ सदा गति करता रहे अर्थाद वह सथा रथस्य वहकर चूना करे है दे हैं।

सनुष्य वयाशक्ति दान देनेकी कोशिय करे तथा बैक विद देने हों, तो पेसे गाय बैक दे कि जिनते सन्तरि होकर

क्यका विस्थार हो । बूटी गार्वे वा बूट बैक दानमें न दे ॥ ३३ ॥

कानके वृक्ष की अपनी स्वम दक्षि प्रमुक्त करको बायकर कहती है कि बांबोंके सामने जो संसार है, वह प्रमुक्त स्पूडरूप है, पर इस संसारके पीछे जो प्रमुक्त स्थमक्य है, वह पंचतस्त्रसे परे, विस्तृत और सर्वेश्वापक है। वही स्थमक्य प्रमु प्रारे सँतारके किए मोजवादि प्रदान करता है ॥ ६० ॥

#### [ ? ]

( ऋषि:- १-४० मेघातिथिः काण्यः, आङ्गिरसः प्रियमेघक्ष, ४१-४२ मेघातिथिः काण्यः।

| विवताः इन्द्राः बर्-४र विभिन्दुः । छन्द्- गायत्राः, २८ अनुद्रद्वप् । )      |      |   |     |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|---|-----|
| ३५ इदं वसो सुतमन्धः पिया सुर्णमुदरम् । अनामियन् रारेमा ते                   |      |   |     |
| क पार के देवा अराज । जनावानम् साम्मा त                                      | - FF | 1 | 11  |
| ३६ नृभिर्धुतः सतो अश्ची रच्यो नारैः परिष्तः । अश्ची न निकतो नदीव            | 11   | २ | 44  |
| 5                                                                           | - 11 | , | *** |
| ३७ वं ते युवं यथा गोभिः स्वादुमंकमिश्रीणन्तं। । इन्द्रं त्वासिन् त्संधुमादे | 24   | ą | 11  |
| 3 4                                                                         |      |   |     |
| ३८ इन्द्र इत् सींभूपा एक इन्द्रेः सुतुषा विश्वार्यः । अन्तर्देशन् मत्यीश    | - 13 | 8 | 41  |
| 30 10 0                                                                     |      |   |     |
| ३९ न यं शुक्रो न दुरांशी ने तुप्रा उंदुव्यचंतम् । अपुरुपृण्यते सुद्दादम्    | 11   | 4 | 11  |
| 11. 2.0.2.0                                                                 |      |   |     |
| ४० गोमियदीमुन्ये असन् मृगं न वा मृगर्यन्ते । असित्सर्रन्ति चेतुर्भिः        | - 11 | 8 | n   |
|                                                                             |      | * | 7.2 |

[2]
अर्थ-[३५] दे (वसी) सरको बतानेशके हुन्त्र ! (इदं सुतं अन्धः ) इस निवोधे गए अवस्पी सोमरसको (सुपूर्ण उदरं पित्र ) परे पेट भरने तक पी। दे (अन्द् आभयिन् ) किसीसे भी न दरनेशके हुन्त्र ! (ते रिम ) तुझे इम वे शस प्रदान करते हैं ॥ )॥

[ ३६ ] वे सोम ( तृमिः धूतः ) मनुष्यों हे द्वारा तोदकर काए गए ( अहते। सुनः ) परवरों वे कृदे नय तथा ( अव्यः वारैः परियूतः ) मेडके बाकों से सावकर पवित्र किए गए तथा ( अव्यः न ) वोडेके सामान ( नदी हु निक्का ) कर्डों में मिकाए गए हैं ॥ २ ॥

[ ३७] दे रुष ! (ते ) वेरे छिए इस ( यदां यथा ) जीसे बने पुरोदासके समावशि (तं ) वस सोमरसको ( गोभिः श्रीणन्तः ) गावके वृथमें सिश्चित करके ( स्वातुं अकर्म ) स्वादिष्ट बनाते हैं। हे ( इन्द्र ) रुष ! (त्वां अस्मिन् सघमादे ) तुझे इस वज्ञमें इम बुढाते हैं ॥ ३ ॥

[३८] (देवान् मर्ग्यान् च अस्तः) देवीं और मतुष्योंकं क्षेत्रमें (एकः इन्द्रः इत्) एक इन्द्रश् (सोमपाः) सोमरसको पीनेवाका है। (छतपाः इन्द्रः विश्वायुः) सोमरसको पीनेवाका इन्द्रश्ची दीर्घायुः

[ ३९ ] ( यं उरुव्यक्तं सुदार्दे ) जिस नायन्य विस्तृत और कत्तम इवनवाके इन्द्रको ( शुक्तः न अपस्युवन्ति ) विकरती सोमरस प्रसद्ध नहीं करता हो, ऐसी बात नहीं, ( दुराशीः न ) कठिनवासे गीनेके किए मिकनेबाका सोमरस प्रसद्ध नहीं करता हो, ऐसी बात नहीं, तथा ( सुप्ताः ) वृस करनेबाके सोमरस ( न ) इस न करते हों, ऐसी भी बात नहीं ॥ ५ ॥

[ ४० ] (अस्मत् अन्ये ) इमारे जकावा दूसरे छोग नी ( यत् ) वद ( हूँ ) इस इंन्द्रको ( गोभिः ) गौहुरच जादि छेकर ( लाः सूर्ग न ) प्रिस प्रकार शिकारी हिरणोंको चोत्रते हैं, वसी प्रकार ( सूर्गयन्ते ) चोत्रते किरते है, यब वे ( धेनुभिः ) कत्रम स्तुतियोंसे युक्त होकर कस इंग्द्रके पास ( अभित्सरन्ति ) बाते हैं ॥ १ ॥

सावार्थ — हे इन्ह ! इस तुसे वे सोमरस प्रदान करते हैं, यू इन रतों को वेट जरने तक वी से 9 स सोम पहछे तोडकर जाए जाते हैं, फिर वस्थरों द्वारा क्टकर जनका रस निकास जाता है, फिर सेटके कमसे बनी हुई कर्जासे उसे जाना जाता है, फिर जिस प्रकार घोडंको भदोत्री महकाना जाता है, उसी तरह इस सोमरसर्से वानी

भिटावा जाता है । २ ॥ वे दुन्त ! इस इस सोमरसको उसमें दूध जादि मिश्रित करके स्वादिष्ट बनाते हैं और तुन्तें बुकाते हैं ॥ ३ ॥

देवों कीर मनुष्वीमें वह बुग्हरी मरपूर सोमरस पीनेवाका है, हसीछिए उसकी बायु भी दीर्थ होतो है। सोमरसका पान करनेवाक की बायु दीर्थ होती है ॥ ७ ॥ इस मरमन्त विस्तृत तथा बच्चम सरबवाके स्टब्स्को सोमरस पर कार्यों का उन्हें हैं।

इस मरमन्त बिस्तृत तथा क्याम इन्यवाछं इन्द्रको छोअरस इर तरहती तुस इसते हैं ॥ ५ ॥ बूचरे कोगभी इस इन्द्रको जाननेका धनल करते हैं, फिर भाग क्षेत्रके बाद क्याकी स्कृति इसते हैं ॥ ९ ॥

| ४१ त्रय इन्ह्रंस्य सोमाः सुतासः सन्तु देवस्य                                | । स्वे धर्मे सुतुपार्शः     | ॥७॥      |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|
| ४२ त्रयुः कोश्चांसः बोतन्ति तिस्रश्रम्बोः सुपूर्णाः                         | । समाने अधि मामेन           | 11 6 11  |
| <b>४३ धुविरा</b> सि पुरु <u>नि</u> ःष्ठाः <u>क</u> ्षीरैमें च्युत आश्चीर्तः | ं दुझा मन्दिष्टः शूरंख      | 11 8 11  |
| ४४ हुमे ते इन्द्र सोमां स्तावा अस्मे सुतासः                                 | । बुका आधिर याचन्ते         | 11 60 11 |
| ४५ वाँ आशिर पुरोकाश्च मिन्द्रेमं सीम श्रीणीहि                               | । रेवन्तुं हि स्वां कुणोमिं | 11 55 11 |
| ४६ हुन्सु पीतासों युष्यन्ते दुर्मदां हो न सुरांयाम्                         | । ऊधुनं नुमा बरन्ते         | ॥ १२ ॥   |

अर्थ- [ ४१ ] ( सुतपाम्नः देवस्य इन्द्रस्य ) स्रोमश्सोंको पीनेकाळे देव इन्द्रके पीनेके किए ( स्वे क्षये ) मनुष्यकि सुकदायक वरोंमें ( त्रया ) तीनों समयमें ( सुतासः सोमाः सन्तु ) निचों हुए श्रोम तैञ्चार रहें ॥ • ॥

[४२] (समाने आर्मन् अधि ) एक ही पश्चतें ( जयः कोशास्तः स्रोतन्ति ) वीव वर्तन योमरस बुगावे

🖁 बीर ( तिस्ताः सुपूर्णाः चन्दाः ) दीन सोतरससे वूर्ण वसचे आहति देते हैं ॥ ८ ॥

[ ४३ ] दे सोम ! तू ( ग्रुचिः असि ) ग्रुद बीर पवित्र है, ( पुरु निष्ठा ) बनेकोंके इदबोंसे तू रहनेवाका है तथा ( मध्यतः भीरैः आशिर्तः ) बीच बीचरें दूधसे पिक्षित होता है, तथा ( वृष्टमा ) दशसे मी मिश्रित होता है, बीर व ( शूरस्य मनिवृष्ठः ) प्रको और उत्ताह देनेवाना होता है ॥ ९ ॥

[ ४४ ] दे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( ते ) नेदे किए ( असमे सुतासः ) इयारे इत्ता विचीवे गए ( इसे तीजाः शुक्तः

क्रोमाः ) वे तीचे जीर देत्रस्त्री सोमस्स ( आदिएर याचन्ते ) तूच जादिकी रूप्ता करते हैं ॥ १० ॥

[ ४५ ] दे ( इन्द्र ) इन्त्र ! (इनं पुरोक्षारां ) इस पुरोक्षण तथा ( आशिरं स्रोमं ) तूपसे मिश्रित क्रोमरख नवरि (तान्) वन सकते ह (आंणीहि) सक्षण कर, (हि) क्योंकि में (त्यां रेवन्तं शूणोमि) तुष्ठ बनवान् great 🛊 # 11 #

[ ४६ ] ( सुरायां पुर्मदासः न ) सुरा पीनेके बाद दुष्ट सस्त होकर वास्पर युद काते हैं, बक्षी तरह है इन्द ! (पीतासः) पिर गए ये सोमश्स (इत्सु ) तेरे हत्यमें (युष्यन्ते ) पाश्य पुद करते हैं। तथा ( ऊर्धाः न ) किया तरह भरे हुए धर्वोबाकी गावकी जिल तरह कोग प्रश्नंता करते हैं, वसी तरह ( मझाः अर्न्ते ) स्तोता तेरी स्तृति करते हैं । १२ ।

भावार्थ- हर अनुव्यके धरमें प्रातः, मध्यान्य और सार्व वे दीन वक्ष हों और वन बड़ोंमें इन्त्रको सोमरस वर्षिक किया बाद ॥ • ॥

वीमों सबबोरी इस इन्हरे दिए सोमासकी बाहुरि दी वादी है ॥ ८ ॥

यह लोज पीनेवाछके हर्गोंको उरलाइसे भर देता है । वे लोजरस स्वाइमें तीके होनेके कारण इसमें रूप और दृही बादि विकादर विवा जाता है 8 % है

कोमरस क्षेत्रस्वी और स्वाद्में तीके होते हैं, बत: अब डबमें नावका तूथ मिकावा जाता है, तभी दे पीनेके बोरब शेवे हैं॥ 10 ॥

हे इत्य ! द बनवार है जल: मेरे द्वारा दिए गए इस पुरोबाय तथा दुग्वमिक्टित सोमरसको पीकर इसे यन प्रदान

बोस पीनेके बाद वे सोमरस सरीरमें करसाइका संचार करते हैं ॥ १२ ॥

| ४७ रेवाँ इद् रेवर्नः स्ताता स्यात् स्वावंतो मुघीनः | । प्रेर्दु इतिवः श्रुतस्यं | 11 22 11 |
|----------------------------------------------------|----------------------------|----------|
| ४८ तुक्थं चुन शुस्यमान मगीर्गिरा चिकेत             | । न गांयुत्रं गीयमानं      | 11 58 11 |
| ४९ मा न इन्द्र पीयुस्त के मा अर्थ ते परा दाः       | । शिक्षां शचीवः शचींभिः    | ॥ १६ ॥   |
| ५० वयमुं त्वा सुदिदंशी इन्द्रं त्वायनतुः सर्खायः   | । कण्यां जुक्धेमिर्जरनते   | 11 24 0  |
| ५१ न वें मृत्यदा पंपन विजिन्नुपत्ती निर्वेष्टी     | । तबेदु स्तोमं चिकेत       | 11 63 11 |
| ५२ इच्छन्ति देवाः मुन्बन्तं न स्वप्रांय स्पृहयन्ति | । यन्ति प्रमादुमतन्द्राः   | 11 86 11 |

अथ- ४७] है (हरियः) तेत्रसे युक्त इन्द्र! तेशी (स्तीता रेवान् स्यास्) स्तुति करनेशका धनवान् हो, क्योंकि ( स्वावतः रेघतः अधीना ) ठेरे जैसे धनवान् जीर ऐधर्यशाळीका स्तीता भी ( प्र इत् ३ ) धमवान् होनाही है । १३ ॥ [ ४८ । ( अभीः अरिः ) स्तुति व करनेशकोंका शतु वह दृष्य ( मीयमानं गायकं ) माने जांचे हुए क्या

( शस्यमानं उ चन ) कोळ जाते हुए स्तोत्रको भी ( आ चिकेल न ) जानताही है ॥ १४ ॥

[ ४९ ] हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( नः पीयत्नवे मा दाः ) इमें दिसकोंके हाथोंमें सव हाँप, ( दार्घते मा परा ) को अत्याचारी है इसके दायोंमें भी हमें सब साँप, अपिद्व हे ( दाचिवः ) वाकियोंसे सम्रव इन्द्र ! ( दाचीमिः दिश्व ) अपनी वाकियोंसे युक्त होकर हमें ऐथर्य प्रदान कर ॥ १५ ॥

[ ५० | दे (इन्द्र ) इन्द्र ! (त्वायन्तः सामायः ) वेरी भारणमें रहनेवाडे तेरे मित्र (कण्याः ) ज्ञानीजव (तत् इत् अर्थाः ) उसी ऐश्वर्ष प्राप्तिकी इच्छासे (उक्थोभिः जरन्ते ) स्तोत्रोंसे वेरी स्तृति करते हैं, तथा ( वयं ह स्था ) इस भी वेरी स्तृति करते हैं॥ १० ॥

। पर । वे (बज़िन्) वज्रवारी इन्द ! (अपलः न विद्यों) कार्यको तथा स्तुति कानेके समय (अन्यत् न घ ई जापपन । कोर दूवरा कुछ भी काम न करं, में केवळ (तथ इत् स्तामं ऊँ खकेत ) वेरेडी स्तोत्रको करना वानका हूँ ॥ ३७ ॥

पर ] (देवाः ) देवगण ( सुन्तम्तं इच्छन्ति ) यह करनेवाकेडीही इच्छा करते हैं ( स्वप्ताय म स्पृष्ट्-यन्ति ) सानेवाके मतुष्यके पास जानेडी इच्छा वे कमी वहीं करते, (अतन्त्राः ) स्वयं कमी जाकस्य न करनेवाके वे देवगण ( प्रमाद् यन्ति ) आकसीको छोड जाते हैं ॥ १८ ॥

१ देवाः सुन्यन्तं इच्छान्ति, न स्थप्नाय--- देवनव सदा यत्र करनेवाकेके पासदी जाना चाहते हैं, कभी जाकर्ताके पास नहीं ।

२ अमन्द्राः प्रमार्वं यस्ति — शाकस्य व कानेनाके देव बाळसीका परित्याग कर देते हैं।

भावार्थ — कोई मनुस्य किसी धनदानकी प्रशंस। यह स्तुष्ठि करता है हो वह भी धनवानही होता है, तो फिर बस प्रभुकी स्तुष्ठि करनेवाका धनवान् क्यों म हो ॥ १३॥

प्रभु नाम्तिकोंका शत्रु है। जो प्रभुकी स्तुति नहीं करते, वे नष्ट हो आते हैं। वह प्रभु तो सर्वस्थापी है, जता वह सककी स्तुतियों जीर प्रार्थकाओंको जानका है ॥ २७ ॥

हिसकों जीर जस्याचारियोंके जभीत होता भी प्रमुकी जवकृताही है, जतः मनुष्यको चाहिए कि वह कभी जी दिसकों जीर जस्याचारियोंके बशामें न हो ॥ १५ ॥

इस प्रमुचे मिन्नता करनेवाळे जानी जन भी ऐन्वर्यकी प्राप्तिके किए इसी प्रमुकी प्रार्थना करते हैं, फिर साबारण कोगोंकी तो बातही क्या है है । इ. ॥

प्रमुखी स्तुति रूप कार्य करते समय मनुष्य बीर कोई काम न करे, अपितु उध समय वह केवफ प्रमुखी स्तुतिही

जो सदा वशक्य सरवर्ग करता रहता है, वही वेनमजोंका तिय होता है, और देवगण जलीके यस बाते हैं। पर जो बाकस्य जीर प्रमाद करता है, कसका वे परित्साम कर देते हैं ॥ 1८ ॥

| ५३ जो पुत्र यांहि वाजेमि महंगीया अन्यक्तान     | । मुद्दा देव युवेजानिः        | H 23 H   |
|------------------------------------------------|-------------------------------|----------|
| ५४ यो व्याच दुईणांबान् स्सावं करदारे अस्मत्    |                               | 1. 20 11 |
| ५५ विषा बंह्य बीरस्यं अूरिदावंशी सुमृतिम्      | ा त्रिषु जातस्य मनौसि         | ा २१ ॥   |
| ५६ जा तू विश्व कर्ण्यमन्तं न वा विश्व अवसानात् | । युक्कस्तरं खुतमूँनेः        | ॥ २३ ॥   |
| ६७ व्वेष्ठेन सोत्रिक्द्रांय सोम बीरायं शुकार्य | । मरा विवस्त्रवीय             | ा २३ ॥   |
| ५८ यो वेदिष्ठो अध्यक्षि च्यमानन्तं अनित्भयः    | । वार्त स्तुतिस्त्रो मीमन्तम् | ॥ २४ ॥   |

अर्थ- ( ५३ ] दे हमा ( अस्मान् अभि मा हणीथा ) द इमारे कार कमी भी कोवित मत हो, जिप्तु ( महान् युवजातिः हव ) जिस तरह कोई मनुष्य महान् हानेवर मो बन्नी वर्शके वास जाता है, इसी तरह द ( वाजेशिः ) घोडोंके ( क्षो सुप्र याहि ) इमार्ग तरक जा ॥ १९ म

[ ५४ ] ( तुईपाद्यान् ) सनुवांने बसझ वन्वाडा (न्ह ( अस्मत् आरे ) दमारे वास वाने, वह ( अधीर)

बामाला इव ) बहुमीहीन दरिव जामावाके समान ( सार्थ मा करत् ) सार्थकाक न को ॥ २०॥

[ ५५ ] इम ( अस्य कीरस्य ) इस बीर इन्त्रकी ( भूरिकावरी सुमति ) बहुत ऐवर्ष प्रशान कानेवाकी इसन इकि चवा ( त्रिषु जातस्य ) तीनों कोकोर्व प्रसिद्ध इस इन्द्रक ( ग्रमांसि ) मनोंको भी ( विद्या ) जानवे हैं । २१ ॥

[ पर् ] हे मनुष्य तू , क्षण्यमन्तं ) भागसे युक्त इन्द्रको (तु आ लिय) सामाससे सीच नगेंहि (श्वसानात् शतं अतेः ) भागस वक्षाकी तथा सकते वर्दके रक्षाके साधनोंसे युक्त इस इन्द्रको अवेद्या (यशस्तरं ) भाषक वससी ( स शा विद्या ) हम नहीं जानते ॥ २२ ॥

[ ५० ] दे ( स्रोतः ) स्रोम तैववार करनेताके मनुष्य ! ( उपेष्ट्रेन ) सबसे मेह होनेके कारण ( वीराय शकाय मर्याय हुन्द्राय ) वीर, बक्तिशाकी तथा मेह इन्त्रके किए ( स्रोमं भर ) स्रोमरस प्रदाव कर, तथा वर इन्द्र ( ( पिवत् )

पीय ॥ २३ ॥

[ ५८ ] ( या ) जो इन्त्र ( अव्यथिषु ) वजी दुःयो व होने शक्ते कोगोंकी ( वेदिष्ठः ) वजनेवी पर बाकर बैठना है, यह इन्त्र ( जरितुभ्यः स्तोत्भ्यः ) अंत्र वोककर स्तुति करनेवाळींको ( अभ्यायन्तं गोमन्तं याजं ) योवे कौर वायोंके युक्त पेत्रवर्षको प्रदाव करता है ॥ २४ ॥

आवार्थ--- अनुष्य कभी ऐसा काम न करे कि जिससे इन्द्र इसके क्या को बित हो, जयित जिस वकार को है पुरुष बरनी पत्नी की तरक जाकर्षित होता है, उसी तरह इन्द्र इसकी तरक बार्कर्षित होकर आए ॥ १९ ॥

विस तरह कोई द्वित वामाता वपने ससुराक वानेमें बानाकारी करता है, वसी तरह इन्द्र दमारे पाल वानेमें बाकाकारी न करे ॥ २० ॥

तीनों कोकोंने प्रसिद् प्रशुका मन सभी प्रान्तिनों पर कदार होता है, तथा यह सब प्राणिनोंको बदार प्रनसे सहाबता देशा है, यह बात विद्वान् मानते हैं ॥ २१ ॥

इस वक्ताकी तथा सुरक्षाके साथनींसे मुक्त इन्त्रकी अपेक्षा अधिक व अस्ती और कोई नहीं है, इसकिय वही क्ष

प्ताके बोम्ब है | २२ || यह रूम्ब्र सबसे ओड, सबसे बबिक सक्तियाकी तथा तेत्रस्ती होनेके कारण प्राचे बोग्ब है । तो सक्तिमाधी बीच वैत्रस्ती होता है, वही प्राके बोग्ब होता है || २३ ||

क्रिस सञ्चलके बजाने हरह जाता है, वह कभी भी दुःश्री नहीं होता जपित बोडे, काब बादि वृहत्वोंसे युक्त होता

\$ 1 22 1

| 99         | पन्नेपन्युमित् सीतारु आ घीवतु मधीय                 | । सोमै बीराय भूरांप       | 11 35 11  |
|------------|----------------------------------------------------|---------------------------|-----------|
| <b>4</b> • | पार्वी वृत्रहा सुत मा भी गमुनारे अस्मत्            | । नि यमने श्रुवम्रेतिः    | 11 24 11  |
|            | एर दरी मस्युजा श्रुग्ना विश्वतुः सखायम्            | । गुमिः भृतं विवेशसम्     | ॥ १७ ॥    |
|            | स्यादवः सोमा का पादि श्रीताः सोमा का यादि          | 1                         |           |
|            | शिपिष्विः अवीवो नायमच्छा सध्मादम्                  |                           | 11 86 11  |
|            | स्तुतंत्र बास्त्वा वर्षन्ति मुद्दे राषंते नृज्णावं | । इन्द्रं कारिणं वृधन्तेः | 11 38 11  |
| 48         | गिरंस यास्ते गिर्शह जुक्या च तुम्यं वार्नि         | । सुत्रा दंधिरे व्यवासि   | 11 4 - 11 |

अर्थ - [ ५९ ] हे ( सोतारा ) सोमास निवोडनेवाड़े मनुष्यो ! ( मदाय वीराय शूरावा ) वायन्यपुक्त, वीर त्या द्वर इन्त्र के किए ( पर्स्य पर्स्य सीमें इत् ) वर्शसाड़े बोग्य सोमको ही ( आ घावत ) प्रदान हरी ह २५ ह

्रितं पाता ) सोमरसको पीनेशका तथा ( शुजरा ) इत्रको आरनेशका इन्त्र ( अस्मत् आ रामत् ) इमारे पास भावे, ( म आरे ) इमसे दूर न आए । तथा ( दातं ऊतिः ) सेंक्डों तरहके रक्षाके साथनोंसे युक्त होकर यह इन्द्र ( नियमते ) हमारे शतुकोपर नियंत्रण करे ॥ २० ॥

[६१] (अक्षयुजा-शन्मा हरी) जानसे युक्त, सुबकारी भोवे (गीर्भिः भुतं) स्तुतिबोंसे शसद तथा (गिर्वणसं सत्वायं) स्तुतिके बोग्व मित्रके समान दितकारी इन्द्रको (इह मा वक्षतः) वहां के वार्वे ॥ २०॥

[६२] दे (शिमिन् अपीवः शर्यावः) शुःदर रूपवाते, ज्ञानगुरू और शक्तिगुरू दृग्द ! (स्वाद्वः सोमाः) स्वादिष्ट सोम वैस्थार हैं, तू (आ याहि) था जा, (सोमाः शीताः) सोम निचोड दिए गए हैं, तू (आ याहि) मा जा। (म) अब (अयं) यह वेरा अक (सधमार्द) ज्ञानम्द प्रदान करनेवाडे तुसे (अक्छ) हुनावा है। १०॥

[ ६३ ] वे (इन्द्र ) इन्द्र ! (कारियां ) वत्तम कर्मोके कर्ता तुने (वर्धन्तः ) वदावी हुई (बाः ) जो स्तृतिकां (स्था वर्धन्ति ) तुने वदावी हैं, वह द् (क्तुतः ) स्तृतिको प्राप्त करके (महे राधसे मुग्णाय ) महान् ऐवर्ष तथा महण्योके किए हितकारी बन प्रदान कर ॥ १९ ॥

[६४] दे (गिर्वादः) वर्गसनीय इन्द्र! (याः ते गिरः सन्ति) जे वेरी स्तुवियां है, (तुभ्यं उपधा च) वेर किंदु किंदु वानेवाके स्त्रोत्र हैं, (तानि सन्ना) वे एक साथ मिठका (वार्थासि द्धिरे) तुश्री सक्तिको उत्पन्न करते हैं॥ ३०॥

भावार्य— वह इन्द्र आनन्दसे युक्त, बीर और खूर है, ऐसे क्षेष्ठ देवके किए प्रशंसा योग्य पहार्व ही देवे वाहिए ॥ १५ व

कोमरसको पीनेशका वह इन्द्र प्रसव होकर इमारे पास बादे और इमारे शतुकोंको दूर करें ॥ २६ ॥

रण्यके पश्च भी जानके पुष्क तथा सुधकारी हैं। वसी तरद बीर वा शताके मोडे भी समझदार तथा सुख देवेदाके हों स २७ ॥

वे शुन्दर क्यवाके जानी तथा ककियाकी हुन्द्र ! वे सोमास नियोदकर तैवदार कर विष् गए हैं, और सक्त तुक्रे क्षमा भी रहा है, बात: तु जा व २८ ॥

वचन करोंको करनेवाका यह इन्ह स्तुविवोंसे बक्तिश्राकी एवं प्रश्वत होकर सनुष्योंको उत्तम देशवे प्रदाव करवा है ॥ २९ ॥

को भी शहरियां या स्त्रोत्त इध्यक्षे किए किए बाते हैं, वे इन्त्रकी सक्तिको बहाते हैं ॥ ६० ॥

| ६ 4 प्रवेदेन त्विक्मि नाजा एका नजहरतः               | । सुनादमृक्ती इयते            | 0.88.0  |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------|---------|
| ६६ इन्तां वृत्रं दक्षिणेन न्द्रः पुरू पुरुद्दाः     | । मुद्दान् मुद्दीमिः अर्चीमिः | ॥ ३३ ॥  |
| ६७ यहिमन् विश्वाधर्यणयं उत ज्योता जवासि व           | । अनु घेनमुन्दी मुधोनेः       | ॥ ३३ ॥  |
| ६८ एव एतानि चक्तर न्द्रो विश्वा योऽति शुप्ते        | । बाजदावां मधीनांम्           | ा इह ।  |
| ३९ प्रभंती र्थं गुष्यन्तं मधाकाशिष् यमवंति          | । हुनो बसु स हि वोळहां        | ॥ ३५॥   |
| ७० सर्निता विद्यो अवैद्धि ईन्तां वृत्रं नृति। शुरं: | । सरयोऽविता विधन्तम्          | 1 34 11 |

अर्थ- [ १५ ] (एवः एव इत् ) नइ ही इन्द्र ( लुबिक्सि: ) अनेक तरहके क्तम कर्मोंको करनेवाका है, वह (एकः ) वहितीय ( खज्रहस्तः ) बज्रको हायोमें चारण करनेवाका ( समात् अमृक्तः ) सदासे शतुकीं विविधित है, देसा इन्द्र ( वाजान् द्यते ) बचोंको प्रदान करता है ॥ ६०॥

[ ६६ ] ( दक्षिणेन पूर्त इन्ता ) अतुरवासे बृतको सारनेवाका (इन्द्रः ) इन्द्र ( मधीभिः दाचीभिः ) अपनी वही वही शक्तिवेंके कारण ( अहान् ) महान् है, इसकिए ( पुक् ) सर्वत्र स्वारी वह इन्त्र ( पुक्टूतः ) वनेकों शानियोंके

द्वारा द्वकाचा बाठा है है ६२ ह

[ ६७ ] ( विश्वाः चर्षणयः ) सारी प्रजाप ( उत च्यौतना ) और मारी शक्तियां ( च ) तथा ( ज्रयांसि ) वित्रय ( यस्मिन् ) जिस इन्द्रमें रिधत है, ( मधोनः ) उस ऐदर्श्यक्ताडी इन्द्रको (अतु च इत् मन्द्री ) विश्वयक्षे बावन्दिय करना बाहिए ॥ ३६ ॥

[६८] (यः सति शुण्ये) जो अत्यन्त शक्तिशाकी और परःक्षमी सुना वाता है (एषः) इसी (इन्द्रः) इन्त्रने ( एतानि विश्वा चकार ) इन सभी पराक्रमोंको किया। नहीं ( मघोनां ) देखर्वशाकियोंको भी ( वाजदाया )

बस देनेवाका है । ३७ ॥

[ ६९ ] ( प्रम्तर्श ) सबका योवण कानेवाका इन्द्र ( यं गठवन्तं रखं ) मिल जाते हुए श्यकी ( अपाकात् चित् ) चतुर्वे भी ( अवति ) रक्षा करता है, ( इतः ) सबका स्थामी होकर ( सः हि ) वही इन्द्र ( वसु वोळहा ) भगको के जानेवाका होता है है ३५ है

[७०] (विमः) वर शांगी एन्द्र (अर्वद्भिः सनिता) योबोसै सर्वत्र शता है, (शूरः) वर स्थित एन्द्र ( जुमि: ) नेताबोंकी सहायतासे ( जुने हन्ता ) युत्र-शत्रुको मारता है, तथा वह ( सार्यः ) विवनासी हुन्ह । विधन्ते

अधिता ) अपनी सेवा करनेवाकेकी रक्षा करनेवाला है ॥ ६६ ॥

मावार्थ- यह इन्त्र बनेक उत्तम कर्मोको करनेवाका, बहितीय, बल्लको हार्थोसे बारण करनेवाका तथा कनुवीके किए कारेच है व ३१ ॥

नदान् किकाकी होनेपर भी इस इन्हरे दुनको चतुरताले मारा । वह सर्पत्र ब्वापी है और सबसे दुकावा बाठा

वसी इन्द्रमें सारी प्रभावें, सारी श्रक्तियां और विजय प्राप्त करनेका पराक्रम स्थित हैं : वेसे वेदधर्यप्राप्ती इन्द्रको मसस करना चाहिए ॥ ३३ व

अपने मसिक् पराक्रमके कार्योंके कारण नह इन्द्र सर्वत्र विक्यात है । अनीसे अनी मनुष्यको सी वही इन्द्र सक देवा

है। कोई बादे जिल्ला भी धनी दो पर बसे जह देनेवाका तो परमास्मा दी है ॥ ३४ ॥

जो बीर लेजीसे बीवले हुए अपने स्थकी शत्रुकोंसे बक्षा करता है, जर्थात् युद्धों पराक्रम दिखाला है, वही बीर सक्का

स्थानी होकर धलवानू होता है ॥ ३५ ॥

वह आमी इन्द्र अपने सहावकोंकी सहाववासे बाबुवाँको आश्वा है और अपने सहावकोंकी रक्षा करवा है हकी व्यव राम बोडे पर चडकर अपने वीरोंकी सहाचटारी शतुओंको मारे और अपने सह।वकोंकी रक्षा करे ॥ ३९ ॥

| 90  | बर्जध्वैनं त्रियमेषा इन्ह्रं सुत्राचा मनेसा  | । यो भूत् सोमैं। सस्वयंद्वा           | Įt i | <b>\$</b> 19 | H    |
|-----|----------------------------------------------|---------------------------------------|------|--------------|------|
| ७२  | ाधर्मवसं सत्वेति अवस्कामं पुरुत्वानेम्       | `                                     |      | 16           |      |
| ७३  | य ऋते चिद् गारपदेश्यो दात् सला नृश्यः        | श्चीवान् । ये अस्मिन् कामुमार्श्रियन् | Ħ    | \$9          | , II |
|     | इत्था धीवन्त्मद्भिवा काण्वं मेध्यातिथिम्     | । मेरो भूताईऽभि वश्याः                | II.  | 80           | H    |
| 19% | विश्वा विभिन्दो अस्मै चुत्वार्ययुत्ता दर्दत् |                                       | 14 3 | 85           | #    |
| ७६  | उत मु स्ये पंत्रोतृषां माकी रणस व वस्या      | । <u>जनिस्य</u> नार्य भागहे ।         | 1    | ४२           | H    |

अर्थ— [७१] (यः सोमैः सत्यमत् वा भूत्) ओ इन्द्र सोमरस वीनेके कारण सच्ची शक्ति वृक्त होता है, (यम इन्द्रं) इस इन्द्रकी है (प्रियमेधाः) बज्जसे प्रेम कानेबाके सबुच्यो ! (सत्राचा भगसा) बज्जसे बुक्त समसे (बज्जपर्व) एका करो ॥ ६०॥

[ ७२ ] हे (कण्यासः ) जानी अञ्चलो । तुन (गाधश्रयसं ) जिसका वस सर्वत्र गावा जावः है, (सत्पति ) को सर्वक्षोंका पाकक है, (श्रवस्कामं ) तो वसकी कामना करनेवाका है, (पुरुत्मानं ) बहुस जात्मशक्तिवाके इन्द्रके

वसका ( ग्राप्त ) मान करो ॥ १८ ॥

[ ७३ ) ( पदेश्यः अते शित्) पैर वारि वदवदोंके व होने वर भी ( यः सम्बा श्राचीवास् ) किस मित्र और शक्तिशासी इन्द्रने ( नुश्र्यः हाः दात् ) मनुष्योंके किए वाजियां प्रदान की । ( ये अस्मिन् कार्य असियन् ) ओ मनुष्य इस इन्द्रमेंही अपनी सारी कामनार्ने स्थापना काते हैं ॥ ३९ ॥

[ ७४ ] है (अदिनः ) वज्रधारी इन्ह ! (इत्था श्रीवन्तं ) इस प्रकार स्तृति काठं हुन् (कार्यं ) वाली ( मेध्यातिर्थि ) प्राके बोरन कवित्रिके पास त् ( मेथः भूतः अभि यन् सयः ) मेव होकर गवा ॥ ॥ ॥

िष्य | हे (विधिन्दों ) सनुबोंको जेननेवाके इन्त ! त्ने (अस्मै ) इस काणीके किए (वास्वादि अयुता इदल् ) चार गुना रस हजार वर्षात् चाकीस हजारकी संक्यामें चन दिया, (परा ) वसके अक्षावा ( अष्टा सहस्ता ) बाह हजार चन और सी दिए ॥ ७१ ॥

[ ७६ ] ( उत ) बीर ( प्रयोक्षधा ) बढको बढानेवांछ ( माकी ) सबके निर्माण ( रणस्य सप्त्या ) स्थोठांके पणको न होने देनेवांके सादा प्रवीकी में ( जनिरदनाय ) वसम बान्य बादिकी वरपणिके किए ( मामहें ) खुरि बरण हैं ॥ २२ ॥

भावार्थ— सोमरसोंको पीनेसे सक्ति बादी है, इन्हीं सोमरसोंके कारण इन्त्र सक्तियाकी है, इसीकिद इसकी सब कोग पूजा करते हैं है ३० ह

राजाके पत्तको सभी गाएँ, यह सरक्ष्मोंका पाकन करे, यह पत्त की कामना करनेवाका हो, तथा जालाककिये पुक हो । ऐसे बीर राजाके पत्तका गाम जानी कर भी करते हैं ॥ ६८ ॥

देवर्षशाबी प्रमु मनुष्योंका सिशके समाथ हित करनेवाका है । विश्वकार होनेके काश्व पैर भाषि वदवरोंके रहित होनेपर भी बसने मनुष्योंको दाजो प्रदान की, बता झाबीजब बपने मनोरबोंकी पूर्तिके क्षिप वसी प्रमुकी प्रार्थना करते हैं ॥३९॥

श्रामी बीर पुत्रव व्यविधिका श्रदा सरकार करना पादिए ॥ ७० ॥

देश्वर्षसाकी हरह जानीके किए जसंक्य कर मदाव करता है है ७३ ह

चुकोक और पुण्योकोक ने दोनों ही कोक समीके निर्माता तका उत्तम कानको उत्तम करनेवादे हैं ॥ ४९ ॥

## [ 3 ]

( ऋषिः- मेच्यातिथिः काण्यः । देवता- इन्द्रः, २१-२४ कौरयाणः पाकस्थामा । सन्द- प्रगाथः ( विषमा बृहती, समा सतोबृहती ), २१ अतुष्टुप्, २२-२३ गायत्री, २४ वृहती । )

७७ पिना सुतस्य रसिनो भत्सा न इन्द्र गोर्मतः ।

आपिनीं बोधि सधमाधों बुधे रुपमाँ अवन्तु ते चिषे:

11 2 lt

७८ भूयामं ते सुमृती बाजिनी वृषं मा नं: स्तर्भिमांत्ये ।

अस्माञ्चित्राभिरवतादुमिष्टिभि रा नं: सुनेषुं पामय

H 2 H

७९ इमा उंत्वा पुरुवसो गिरों वर्धन्तु या मर्प ।

पावकवंणीः श्चवंयो विपश्चितो अमि स्तामैरन्षत

11 2 11

८० अयं सहस्रमृषिभिः सर्हस्कृतः समुद्र ईव पप्रथे।

सत्यः सो अस्य महिमा गृंण क्षत्रों यहेषु विश्वराज्ये

II 8 II

[1]

अर्थ- ७० ] हे (इन्द्र ' इन्द्र ! तू ( म' सुतस्य ) इमारे द्वारा विश्वीहे गए तथा ( ग्रोमतः ) गायके त्यसे मिजित (रसिन: ) रससे युक्त सोमासको (पिक्र) वी और (सहस्व ) बानिन्दत हो। (संघमाद्याः आपिः ) बानन्ति होनेवाका तथा आईके समान हिलकारी तू ( मः खुखे ) हमारी बन्नविके छिए ( बोधि ) सदा जागवा रह । (ते थियः ) लेरी इन्दियां ( अस्मान् अवस्तु ) इमारी रक्षा करें । १ ॥

[ ७८ ] दे इन्त्र ! ( वर्ष ) हम ( ते सुमनी ) वेशे बसम वृद्धि रहकर ( वाजिनः म्याम ) नवादिसे युक्त हो । त् ( अभिमातये ) किसी शत्रुका दित करनेके किए ( तः मा स्तः ) इसे मत मार, वर्षितु ( अभिधिभिः ) सहज करने योग्य तथा ( खिन्नाभिः ) बनेक तरहके संरक्षणके साथगीसे त् ( अस्मान् अनतात् ) हमारी रक्षा कर,

तथा ( नः सुक्तेषु आ यामय ) ६में सुकों में १६नेवाका कर है र ॥

[ प९ ] हे । पुरुषस्ति ) बहुत धनवान् इन्ह ! । याः सम इसाः ) जो मेरी ने स्तुतियां हैं, ने ( विषः ) स्तु<sup>क्रि</sup>यो (त्वा वर्धन्तु ) तुम्न बहार्वे ! (पावकवर्णाः शुचयः विर्पाश्चताः ) कम्बिके समान वेजस्वी **उचा परिक्र** 

क्यानीजन ( स्वोमै: अभि अनुषत ) श्तोत्रोंसे वेरी स्तृति करते हैं ॥ ६ ॥

[८०] (अयं ) यह इन्ज ( सहस्रं ऋषियाः ) हजारों ऋषियोंके द्वारा ( सहः कृतः ) वहवान् वनाथ। गवा, बतः वह (समुद्रः इव पप्रधे ) समुद्रके समान विस्तृत हो नवा। ( अस्य ) इस इन्द्रकी (सः सत्यः महिमा ) वह बविनाती सहिसाका ( यहेपु विभराज्ये ) बड़ोर्से तथा ब्राह्मवोंको सभामें ( गुणे ) वर्णन किया वाता है ॥ १ ॥

मावार्थ — हे इन्द्र ! त् इमारे वारा विश्वोद्धे गए तथा तायके दूधसे मिश्रित होनेके कारण रससे युक्त सोमरसको पी कथा हमारी बच्चि कर । तेरी बुद्धि मेरी सदा रक्षा करे ॥ ॥

हे इन्द्र ! इस सदा छेरी बुद्धिमें रहें, तथा धन-धान्यसे समृद्ध हों। त् शतुका दित करनेके किए हमारी दिला मत

कर व्यवितु अपने बनेक तरहके सुरक्षाके सावनींसे हमारी रक्षा कर ताकि इस शहा सुकर्ने ही रहें ॥ ९ ॥

हमारे द्वारा की गई स्तुतियां इन्द्रके यसको बढावे । मक्तींके द्वारा की गई स्तुति प्रमुकी महिमाको बढावी है। वस

मसुकी सभी आनी स्तृति करते हैं और वानिके समान तेजस्ती होते हैं ।। ६ ।।

वर अवियोंने (स इन्ह्रको बक्से युक्त किया हो वह समुद्र समान दिस्तृत हो तथा और उसकी कभी वह म होनेवाकी महिमाका क्वंत बज़ों कीर जावियोंकी समावें होने क्या ॥ । ॥

३ ( वर. चू. वर. वं, ८ )

11 6 11

| 61 | श्नुमिद् देवतात्य इन्द्रं प्रयत्येष्युरे ।                   |    |   |    |
|----|--------------------------------------------------------------|----|---|----|
|    | इन्ह्रें सम्रोके वानिनों हवामह इन्द्रं धनंस्य सात्यें        | þ  | 4 | H  |
| ८२ | इन्द्री मुद्धा रोदंसी पप्रथन्छन् इन्द्रः स्प्रमरोचयत् ।      |    |   |    |
|    | इन्द्रें ह विश्वा सर्वनानि येमिर इन्द्रें सुवानास इन्द्रंवः  | п  | Ŗ | II |
| ट३ | अभि त्वां पूर्वपीत्य इन्द्र स्तोमेभिग्ययर्थः।                |    |   |    |
|    | समीचीनार्स ऋगवः समंखान हुद्रां गृंणन्तु पूर्विम्             | Ü. | 9 | 11 |
| CA | अस्यदिन्द्री बावधे वर्षण्यं प्रावी सर्वे सतक्ष्य विद्यांति । |    |   |    |

अर्थ — [८१] (देवतातये) देवेकि किए किए जानेवाके पश्चमें हम (इन्ह्रं इत् ह्वामहे) इन्द्रको ही बुकावे हैं, (अपनेरे प्रथित इन्ह्रं) वशके ग्रुद्ध होनेपर हम इन्ह्रको ही बुकावे हैं, (समीके) युद्धमें भी (विभिन्नः) इन्ह्रकी रत्तुवि करनेवाके हम (इन्ह्रं) इन्द्रकोही बुकावे हैं, तथा (धनस्य सातये) धनको प्राप्त करनेके कार्यमें भी इस (इन्ह्रं) इन्ह्रकोही बुकावे हैं ॥ ५॥

अधा तमस्य महिंमानेमायको उन्नं षुवन्ति पूर्वया

[८२] (इन्द्रः) इन्द्रने (श्रावः मद्वा) वककी महिमाते (रोदमी प्रयत्) युकोक और पृथिवी बोकको विश्तृत किया, (इन्द्रः) इन्द्रने (स्याँ आरोजयत्) सूर्यको प्रकाशित किया। (विश्वा भुवनाति) सारे जुवन या कोक (इन्द्रे इ येमिरे) इन्द्रमें ही नियंदित होते हैं, (सुवानासः इन्द्रवः) नियोद प्राते हुए सोमरस भी (इन्द्रे ) इन्द्रमें ही रहते हैं।। इ ॥

[८३] है (इन्द्र ) इन्द्र ! (आयवः ) सभी मनुष्य (पूर्वर्णतये ) सोमरसका पान सर्वप्रथम करनेके किए (त्वा स्तोमेधिः आधि ) हमें स्तोनोंसे बुढाते हैं । (समीर्चानासः आभवः ) परस्पर संगठित हुए ऋशुगण तथा (रुद्राः ) रुद्र भी (सं अस्वरन् ) एक्श्वरते तेरी स्तुतिका गान करते हैं और (पूर्व्य गृणन्त ) सबसे प्राचीन तथा सनावन तेरी सुति करते हैं ॥ ॥।

[८४] (विष्णवि सुतस्य मरे) बज्जों निचोडे गए सोमश्तको पीकर बसके कानंदमें वह (इन्द्रः) इन्द्र (अस्य इत् वृष्णयं दावः) इस यज्ञ करनेवाडेके वीर्य और बडको (वानुधे) बडावा है। (आयवः) सभी मनुष्य (अद्य) बाज मिडकर (पूर्वधा) पर्छकी तरह ही (अस्य) इस इन्द्रकी (तं महिमानं अनु स्तुधन्ति) बस महिमाका नाम करते हैं। ८॥

भावार्थ — देवीके किए किए जानेवाके किए जानेवाके बचके धारंस्ट होने पर, युद्के ग्रुद होने पर तथा बचको आस करनेके कार्वसे भी इस इन्द्रको जुकाते हैं ॥ ५ ॥

पृथ्ववंशाही प्रभुने अपने सामध्येते सु जीर पृथ्वी हम होतों कोडोंको विस्तृत किया तथा सुबोकने सूर्यको प्रकाशित किया । सारे कोक बसी प्रभुवें स्थित हैं जीर बसी प्रभुके द्वारा नियंत्रित हो रहे हैं ॥ ६ ॥

वह दृश्य सबसे प्राचीन कीर सनातन है, अतः वही देव सोमासको पीनेका सबसे पहका विश्वारी है। सभी परमु और दह आदि देव इसी दृश्यकी स्तृति करते हैं ॥ ७ ॥

इस मञ्जूषी महिमा माचीन काकते करिमुणि गाते पढ़े जा रहे हैं, बसी तरह जाज भी कोग गारहे हैं। प्रभुका भूज गानेले मजुष्योंमें संगठन होता है और ऐसे संगठनके अनुष्योंका वक बढता है ॥ ८ ॥

| ८५ तत् स्वां यामि सुवीय तद् ब्रह्म पूर्वित्तये।                                                                 |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| येना यतिम्यो भूगवे भने हिते यन अस्केण्डमाविय                                                                    | 091       |
| ८६ येना समुद्रमस्त्री महीर्व स्विदिन्द्र वृष्णि ते अवैः।                                                        |           |
| सुद्यः सो अस्य महिमा न संनशे व क्षोणीरं जुनकदे                                                                  | 11 2 - 11 |
| ८७ शुरुधी नं इन्द्र यत् त्वां गुर्वि यामि सुवीर्धम् ।<br>श्रुरिच वाजीय प्रथमं सिर्वासते श्रुरिध स्तोमांय पूर्वि | 11 22 11  |
| ८८ शुम्भी भी अस्य यद्धं पीरमाविधः भियं इन्द्रं सिर्पासतः ।                                                      |           |
| श्चांग्ध यथा रुशंमं दयावं के छुत्र मिन्द्र प्रावः स्वेणसम्                                                      | ॥ १२ ॥    |

अर्थ — [८५] हे इन्द्र! तुने ( येन ) जिस बढ़से ( यतिभ्यः भूगचे ) पतियोंको और भूतुके किए ऐसर्व दिया था, तथा ( धने हिते ) संप्रायमें ( येन ) जिस बढ़से तुने ( प्रस्कण्यं आविश्व ) शर्माकी रक्षा की थी, (तत् वीर्थ ) बस बक तथा (तत् ब्रह्म ) उस जानको में (पूर्विचयं) सबसे प्रथम जानी होनेक किए (श्वा यामि) दुससे मोगवा है ॥ ९ ॥

[८६] हे (इन्द्र) इन्द्र! तूने (येन) जिल्ल बबसे (समुद्रं) समुद्रको बीर (मही अपा अस्ता) वडी वडी निर्देशको रचा, वह ( ते शवः ) तेरा वळ ( वृत्थिंग ) सब कामनावांको प्रवान करनेवाका है। ( ये ) इन्ह की जिस महिमाका ( श्लोणीः अनुचक्रवं ) यु जीर श्रायवो बनुकरण काते हैं, ( अस्य सः महिमा ) इस इन्द्रका

यस महिमाका बन्द (सद्यः न संनद्रे ) श्रीव्रदास काई नहीं पा सकवा ॥ १० ॥

[८७ | हे (इन्द्र ) इन्द्र ! (त्वा ) तुशसं में (यत् सुवीर्यं र्रायं चामि ) जिस वचन पराक्रम वा वक्स युक्त प्रेथर्यको मांगता हूँ, उस प्रथम व (नः शान्धि) इमें प्रवान कर । (प्रथम वाजाय लिवासने ) सर्व प्रथम मक शाम करनेकी इच्छा करनवाले अनुव्यका द् ( शाविध ) बस प्रशान कर, हे ( पूट्य ) सर्वश्रम इन्द्र देव ! ( स्तोमाय)

वेरी स्तुति करनेवालेक किए तु ( शांवेध ) एंश्वर्व प्रशान कर ॥ १९ ॥

[८८] दे (इन्द्र) इन्द्र! (यत् ६) त्रिस चक्सं त्ने (पीरं आविध) चवने पुरवर्गेकी रक्षा को, उस बहरो त् ( धियः सिप)सतः अस्य ) सुन्द्रपूर्वक काम करनेवाहे इस मनुष्यको तथा ( नः ) हमें ( शाव्ध ) प्रदान **पर**। ( यथा ) जिस बलकी सद्दायतास त्ने ( रुशमं , तेजस्वी ( रुशावकं ) बडवेक समान पांचत्र ( स्वर्णरे ) धनांक दाता तथा ( ऋषं ) बहवाँ पर कृषा करनेवाके मनुष्यकी ( प्र अवः ) शब्दो तरहसे स्था की भी वही कर त् हमें भी ( शाविधा ) शदान कर 🖁 १६ ॥

आवार्थ- हे बसा ! तुम अपने जिस बढ़से आनियोंकी रक्षा करते हो इस बढ़ और झानको में तुमसे मांगता हूँ, ताकि में कोगोमें सर्व श्रेष्ठ जानी होड़े ॥ ९ ॥

यह प्रभुकी महिमा है कि इसने इतने भारी भारी सागरोंकी बनावा और इतनी वही वही वही महिमां प्रवाहित की।

कसीकी सदिमाक कारण ये गु और प्रदा लाक इसका अनुकरण करते हैं ॥ १० ॥

हे ऐसर्वशाक्षी प्रभी ! तुम इमें ऐसा ऐसर्व प्रशन करों कि जो बलसे युक हो और प्राप्त हुए ऐसर्वकी रक्षा करनेके किए इसे बरुवान् भी बनाको, साथ ही इसे कच भी प्रवास करों ॥ १९ ॥

है प्रभा । जिस बक्से तुम सब प्राणियोंकी रक्षा करते हो, तथा तुद्धिपूर्वक काम करनेवाळे तेजस्वी, वयवेके समाव पनित्र इत्यमाने, द्यामान् मनुष्यकी रक्षा करते हो, वही यह इसे देकर इसे मी सामध्येत्राकी बनाको ॥ १२ व

| ८९ कमध्यो अत्सीना वुरो गृणीतु मत्यैः।                 |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| नुद्दी न्वस्य महिमानंभिन्द्रियं स्वेर्गुणन्तं जानुशुः | 11 2 2 11 |
| ९० कई स्तुवन्तं ऋतयन्त देवत् अधिः को विषं ओहते !      |           |
| कदा हर्व मध्याभिन्द्र सुन्वतः कदुं स्तुवत आ ग्रांमः   | 11.18.11  |
| ९१ वदु त्ये मधुंमचमा गिर्ध स्तीमांस ईरवे।             |           |
| सत्राजिवी घनसा अधिवावशी वाज्यन्तो स्था इव             | ॥ १५ ॥    |
| ९२ कण्या इव मृगंबुः स्यी इव विश्वमिद् धीतमां नश्चः।   |           |
| इन्द्रं स्त्रोमिमिम्हयन्त मापर्वः प्रियमेषासी अध्यान् | 11.85.11  |

अर्थ — [८९] (अन्सीनां तुरः ) स्तृतियों शे प्रषट करनेवाळा ( प्रस्यं। ) मनुष्य ( कल् नडथः गुणितः ) भवा कीमसी नवीन स्तृति करे हैं । स्वः गुणस्तः ) पाचीन कालसे स्तृति करनेवाळे भी ( अस्य ) इस इन्द्रकी ( महिमानं इन्द्रियं ) महिमाने युक्त काकिको ( न वि आमशुः ) वहीं जाव सके ॥ १३ ॥

[९०] दे (इन्द्र्र) इन्द्र | (कत् उ वेयता ) ऐसा कीनसा देवता है कि ओ (इत्यन्तः ) छेरी स्तृति करते हैं जीर (क्षतयन्तः ) वश्च करते हैं । । कः कृषिः विद्राः ओहते ) कीनसा अंत्रद्रशः ज्ञानी तेरी कृषा प्राप्त करता है है (स्वयन् ) ऐश्वर्षश्राकी इन्द्र ! त् (क्षत्यः ) वामरस विचावनेशकेकी (ह्यां ) पार्यनाकी (कृद्र्यः ) क्षत्र है विचा (इत्यतः ) स्तृति करनेवाकेक पास द (कत् उ आ गमः ) क्षत्र भारता है है ॥ १० ॥

[ ९१ ] जिस प्रकार ( समाजितः ) युद्धेको जातनेवाळे ( घनसा ) धनसे युक्त ( अक्षित-जनयः ) नासरहित सुरकाके साधनों से युक्त तथा ( वाजयन्तः ) बस्त्राळी रथाः इव ) रथ युद्ध है है बसे बळे जाते हैं, बसी तरह है इन्त्र ! ( अधुअख्याः गिरः स्तोमासः ) बस्त्रम्त अधुरवासे पूर्ण वाजियां नीर स्तुवियां ( त्ये उत् उ ईरते ) वेशि वर्ष वाजी है ॥ १५ ॥

[९२] (कपशा इव) गानी जिस तरह सर्वत्र संचार करते हैं, तथा (सुगवः स्पृष्ः इव) गान वर्धात् किरणोंको चारण करने गांके स्पृष्टी किरणें जिस तरह सर्वत्र व्यापती हैं, बसी तरह (वियमेधासः आयवः) विव नेचानुहिताते मनुष्य (स्तोमेधिः महयन्तः) स्तोशोसे स्तुति करते हुए (इन्द्रं अस्तरम्) इन्द्रकी एक स्वरसे विपासना करते हैं ॥ ३६ ॥

सरवार्य — वन भाषीन काकसे स्तुति करते हुए वक्ते जानेवाके ऋषि मुनि भी जब इस प्रमुकी महिमा और सक्तिको जान नहीं पाए, तन नाज स्तोता भक्षा ऐसी कीनसी नवीन स्तृति करे, ताकि वह प्रमुकी महिमाका पूरी तरह नान कर सके हैं नर्थात् प्रवर्षोके द्वारा कसकी महिमा का शक्तिका पूरी तरह वर्णन करना नर्शभन है।। 12 व

वो प्रमुकी स्थासना करते हैं, और यह करके सोम प्रदान करते हैं, दे ही सचने देव, शानी और संप्रदृष्टा होते हैं, देवे शानियोंके कपर दी प्रमुकी कृपा होती है है १० ॥

विस तरह शुक्के कार्य होनेपर सभी रथ कस युक्की तरफ ही दीवे आते हैं, वसी तरह अनुष्योंके द्वारा की गई स्तुतियां बसी एक प्रभुकी तरफ जाती हैं॥ १५॥

विस तरह श्वेंकी किरणें सर्वत्र वृथ किर कर सब स्वाबोंको पवित्र करती है, उसी तरह आभी सर्वत्र वृथ किर कर सबको आग देकर पवित्र क्यापें ॥ ३६ ॥

| 93 | युक्ष्वा हि वृत्रहन्तम् इरी इन्द्र पराव तः ।         |          |
|----|------------------------------------------------------|----------|
|    | अर्वाचीनो मंबवन् स्सोमंबीतय उत्र ऋष्वेभिरा गंहि      | ।। १७॥   |
| 98 | इमे हि ते कारवी वावशार्धिया विप्रांसी मेचसांतये।     |          |
|    | स स्वं नो मधविभाग्द्र गिर्वणो वेनो न शृंखुधी हर्वम्  | 11 25 11 |
| 99 | निरिन्द्र बृहुर्शभ्यों वृत्रं धर्तुभ्यो अरुपुरः ।    |          |
|    | निरर्द्धिस्य मृर्गयस्य मायिनो निः पर्वतस्य सा आंजः   | 11 29 11 |
| 94 | निरुशयों इरुवुर्निरु सर्यों निः सोमं इन्द्रियो रसीः। |          |
|    | निर्न्तरिक्षाद्यमो गुहामि कृषे तदिन्द्र पाँस्यंम्    | 11 30 11 |

भर्य— [ ९३ ] हे (तृत्रहल्तम रून्ट्र ) शत्रुकोंके संदारक मृन्य [ तू (हरी युक्त्व ) करने रथमें घोडे जोड और (परायतः अर्थाचीनः ) तूरकं देशसे भी हमारी तरफ था। हे ( उस्र मध्यत्र ) वीर तथा ऐश्वर्वशाकी रून्ट्र ! (सोमपीतथे ) सोमरतका पान करनेके किए (ऋष्वेशिः या गाहि ) सुन्दर रूपनाके मदलेंके साथ का ॥ १० ॥

[९४] है ( गिर्स्यण इन्द्र ) स्तृतिके योग्य इन्द्र ! (कारदा इसे विद्यासः ) स्तृति करनेवाडे वे जानी ( मेघसातिये ) सेथा मृदिको प्राप्त करनेके डिए ( धिया ते धावशुः ) नृदिप्रंक देशे उपासना करते हैं। हे ( मघदन् ) पेश्ववैद्याकी इन्द्र ! ( सः त्वं ) वह त् ( देन: स ) जिस तरद कोई कामी नपनी प्रियाकी वार्ते क्वानपूर्वक सुनता है, बसी सरद [ त् ] ( मः इवं श्रृणुर्धा ) दमारी प्रार्थनाकोंको सुन ॥ १८ ॥

[९५] है (इन्द्र ) इन्द्र ! त्ने (बृहतीश्यः धनुश्यः ) बहे बहे घनुषेति (बृत्रं निः अस्पुरः ) वृत्रकी बाहा । असी तरह (अर्बुहस्य मायिनः सृगयस्य ) बबुंध तया माया करनेवाके सृगयको भी (निः ) भारा तथा (पर्यतस्य ) पर्वतके द्वारा किपायी गई (गाः ) गारोंको (आजः ) प्रकट किया ॥ १९॥

िर् ] दे (इन्द्र) इन्द्र! जब धूने (सहां अहि) बहुत शक्तिशकी बहिको (अन्तरिक्षात् वि अध्यमः) बन्तरिक्षसे नीचे विशा दिया और (तत् पाँस्पं कृषे) वस अपने पशक्रमको प्रकट किया, तब (अग्नयः विः हरुतुः) सभी बिर्मा वर्ष्णी तरह प्रवीस हुई, (सूर्यः निः) सूर्यं भी अच्छी तरह प्रकाशित हुना तथा (इन्द्रियः रसः सोमा विशः) इन्द्रको प्रिय कगरेबाका रससे युक्त सोम भी बच्छो तरह शराब हुना ॥ २० ॥

भाषार्थ— हे क्ष्मुनोंके संहारक इंग्ड़ विद्नुत देशके भी इपारे पास जा। सद्भेंके साथ जाकर हमारी सहाजवा कर ॥ १७ ॥

समी हानी सेचा हृदिको प्राप्त करनेके छिए हृदिपूर्वक कस प्रमुक्ती क्यासमा करते हैं। दे प्रभी द्विम दमारी मार्चमार्चे सुनो ॥ १८ ॥

इन्द्रने जबने वास्तिवाकी वास्त्रोंके वाहा और नावोंकी रक्षा की । राजा भी सबने राष्ट्रवें गावोंका वस करने-वास्त्रोंका वस करके गावोंकी रक्षा करे ॥ १९ ॥

जन्यतिक्षमें जब अदि वर्धात् केष चारों जोर छा गया, तब इन्द्र जर्थात् विद्युत्ने उस अदिको मारकर पानीके क्याँ नीचे गिरा दिया, यो चतुर्मासके कारण जो यश्च बंद हो गए थे, वे फिरसे ग्रुरू हो गए, सूर्व जच्छी तरह प्रकाशित होने कगा, जीर इन्द्रियोंकी क्रकि बडानेशका सोम गांवी पाकर अध्यक्षिक अस्पक हुना ॥ २०॥

| ९७ यं मे दुरिन्हीं मुहत्। पार्कस्थामा करियाणः।                       |           |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| विश्वेषां त्मना बोशिंष्ठ मुर्वेत दिवि धार्तमानम्                     | 11 38 11  |
| ९८ रोहितं मे पाकेस्थामा सुधुरं कश्यप्राम् ।                          |           |
| अद्रांद् रायो विवोधनम्                                               | ॥ २२ ॥    |
| ९९ गस्मा अन्ये दशु प्रति धुरं वहंतित वहंयः ।                         |           |
| अस्तुं वयो न तुर्धम्                                                 | 11 3 4 11 |
| १०० <u>आ</u> त्मा <u>वितु</u> स्तृन्वासं ओ <u>जो</u> दा अभ्यर्जनम् । |           |
| तुरीयमिद् रोहिंतस्य पार्कस्थामानं <u>भो</u> जं द्वातारंगन्ननम्       | 11 48 11  |

अर्थ— (९७) (विविधायमानं उर १८) मुक्तेकवे रीवते हुए सूर्वके समान तेजस्वी तथा (विश्वेषां रमना होशिश्वं) समी देखवाँ से अपने तेजसे जरवन्त सुनामित होनेवाले ( सं ) जिस धनको ( इन्द्रः मकतः मे दुः ) एवद जीव महत्वोने मुझे दिया, वही धन मुझे (क्वेरयाणः पाकस्थामा ) शत्रुवीयर जाकमण करनेवाले तथा पवित्र वस्त्राले शिने मुझे दिया ॥ २) ॥

[९८] (पाहस्थामा ) पवित्र बढवाडे वीरने मुसे ( रोहिनं अशन् ) सोना दिया ( सुधुरं कक्ष्य माँ ) उत्तम इरामाळे बीर चारों बोरसे रदनासे बंधे हुए रथ मुझे दिए नथा ( विवोधनं राथः ) ज्ञान देनेवाळा धन मुझे दिया । २९॥

[ ९९ ] ( वायः सुप्रधं अस्यतं न ) तिस प्रकार तुप्रयको पक्षी हसकं वर के गए थे वसी प्रकार ( यस्मै ) जिस शिरको ( सम्ये द्शा वहायः ) तूमर दस घोड ( धुरं प्रति बहुतित ) स्थके जुनेको घरकी और के जाते हैं ॥ १३॥

[ १०० ] यह ( आत्मा ) आत्मा ( पितुः तन्ः ) अपने विद्या परमात्म,का सरवा पुत्र है, वह ( द्यासः ) निवास करानेवाका ( ओजिश्वा ) कोत्र कोत्र वेजको देनवाका ( अक्ष्यं जनं ) प्रवट होनेवाका है। ऐसे ( तुरीयं ) अत्यन्त मेक ( रोहितस्य द्यारं ) वेजको देनेवाके ( भोजं ) वक देनेवाके ( पाकस्थामानं ) पवित्र वक्ष्याके बाध्माकी में ( अक्षयम् ) स्कृति करवा हूं ॥ २०॥

भावार्थ— धन पुसा हो हो सूर्यके समान तेजस्ती हो जीर अपने ही तेजसे सभी पृथार्थों में प्रकाशित होता हो । वीर राजा शतुओं पर साक्ष्मण करनेवाला सीर पवित्र बलवाला हो । वीरका बक्क लोगोंपर सरवाचार करनेके किए न होकर कोगोंकी रक्षा करनेके किए हो । रक्षक बळ ही पवित्र होता है ॥ २९ ॥

रण कराम भुराशके और यातों ओरसे इद बंधनींशके ही तथा ऐक्स क्षानको देनेवाका हो। धन ऐसा हो कि जो सद या वर्षकार करपक न करके क्षान प्रदान करनेवाका हो ॥ २२ ॥

बीर के पास अनेक बोडे हों और वे सुशिक्षित होकर रथकी धुराको बॉसिनेवार हों॥ रह ॥

पद मनुष्यका भारमा परमारमाका सक्या पुत्र है। यह जय तक शारीशमें रहता है, तभी तक मनुष्य जीवित रहता है इसकिए मनुष्यको निवास करानेवाला यही भारमा है यह शारीशमें रहकर शरीरको स्रोज और तेज प्रवान करता है। यह शरिरके माध्ययके प्रकट होता है। यह रोदित-लादित अर्थाद् रक्त बादि भावुनोंका उत्पादक है, और पवित्र यह विकेशका है। रक्ष म

## [8]

(ऋषिः- वेद्यातिथिः काण्यः। वेद्यता- इन्द्रः, १५-१८ प्रा वा, १९-२१ कुरुङ्गः। छन्दः- प्रगाधः = (विषमा वृद्दती, समा सनावृद्दती), २१ पुर उध्यिक्।)

१०१ यदिनद्व प्रागणागुतुङ् न्यंग्या हुयसे नृभिः । सिर्मा पुरु नृष्यो अस्यान्वे असि प्रश्चर्य सुर्वेशे १०२ यद् वा रुमे रुशेमे स्थावंके कृष् इन्द्रं माद्यंमे सर्चा ।

11 \$ 11

२ यद् <u>वा रुम</u> रुशम क्यावक कुप इन्द्र <u>मा</u>दयम सचा। कण्यांसस्त्<u>या त्रक्षंभिः स्तोमंबाहम इन्द्रा यंच्छ</u>न्त्या गंहि

11 3 11

१०३ यथा गौरा अपा कृतं तृष्यु सेत्यवेशिणम् ।

आपित्वे नं: प्रिवित्वे त्यमा गंहि कण्येषु स सचा विवं

11 % 11

१०४ मन्देन्तु त्वा मधवश्चिन्द्रेन्देवो राष्ट्रोदेयाय सुन्बते ।

आग्रुव्या सार्ममिषिकश्चम् मुतं ज्येष्ठं तद् दंधिषे सहैः

11 8 11

[8]

अर्थ— [१०१] हे (इन्द्र) इन्द्र ! (यत्) जब त् (नृप्तिः) सनुष्योंके द्वारा (पाक् आगक्) पूर्व पश्चिम (उदक् न्यक् वा ) उपर जीव जीवते (हुयसे ) बुढाया जाता है, तब हे (सिम ) बढ इन्द्र ! प् (आनवे ) जायन्त अस हुए वपासकडे डिप (पुरू नृष्यः असि ) जायभिक सोमरस पंनेवाडा होता है, हे (प्रदार्घ) अनुबोंके हिंसक इन्द्र ! त् (तुबहों ) अनुबोंके संदारक वं रके किए सोमरस पीनेवाडा होता है ॥ १ ॥

[ to 2 ] (वा ) अथवा (यत् ) अब त् हे (इन्द्र ) इन्द्र ! (क्रमे क्यामे क्यायके छुवे ) स्तृति कानेवाहे, तेजस्वी, बच्चेके समान निर्मक हृद्यवाहे तथा द्यालु मनुष्यके पास जाकर (सच्चा माद्यस्ते ) सनके पास बैटकर आनिश्यत होता है, तब (स्तोमवाहस्तः ) स्तोजींका ज्ञान रचनेवाले (क्रण्यास्तः) शानी अन (ब्रह्माभिः त्या आ

चच्छान्ति ) स्वतियां तुझे अदान करते हैं जतः हे (इन्द्र ) इन्द्र ! त् ( आ गार्ड ) जा ॥ १ ॥

[१०३] (शथा) जिस प्रकार कोई (गीरः) दिश्य (तृष्यन्) प्यासा होकर (अपर क्रतं) जब पीनेके किए (इरिणं अस पति) नदीके तृणसे रहित प्रदेशमें बाता है, उसी तरह हे दृश्य ! (सः आपित्स प्रपित्ने ) स्मारे साथ आईएनके स्थापित होने पर (तृयं आ गहि) त् बीज ही था और (क्रण्येषु साथा सु पित) अतिवीमें बावर पृक्ष साथ बैठकर अच्छी तरह सोमास पी ॥ १ ॥

[१०४] हे (मध्यम् इन्द्र ) ऐवर्षशाकी इन्द्र | वे (इन्द्रवः) सोमस्स (सुन्वते राधोदेयाय ) सोम वह करनेवाकेको धन देनेवाके (१वा) तुझे (मन्द्रन्तु ) कार्नाहत करें। तु (चमू सुनं) निचोडकर वर्तनमें रखे गव् (सोमं) सोमको (आमुष्य अपियः) ववर्दस्तीसे पी किया, (तत् ) इसीकारण (तत् उपद्यं सहः द्धिये)

वस केंद्र बसको धूने बारण किया ॥ ॥

आसार्थ- यह बीर इन्त्र जोकि मनुष्येकि द्वारा सब जोरसे बुढाया जाता है पर वह जाता हसीके पास है कि जो बालान्त नम्र या दिनीय होता है का जो भूरबीर होता है। क्सके पास जाकर यह सोमरसका पान करता है ॥ १ ॥

जब इन्द्र सजन पुरुषोंके पास जाकर बानन्दित होता है, तब झानी जन भी उसे बुकावे हैं ॥ १ ॥ जिस तरह कोई प्यासा हिस्स किसी नहींके किमारे जाता है, उसी तरह दू हे इन्द्र ! इसारे पास बाकर सोनरसका

वाब इन्हें स्रोमशस पीकर जाननिश्त होता है, तब वह स्रोमशस निचोडनेवांडको पृथर्व प्रदान करता है और वह इन्हें स्वयं भी स्रोमश्सको पीक्त श्रेष्ठ वकको चारण करता है।। ।। ( 88 )

सर्थ— [१०५ ] इस एन्द्रने (सहसा) जपने बक्से (सहः ) बनुके बक्को (खक्के ) क्षण कर दिया तथा (भीजसा) अपने कोजसे (सन्युं क्यंज ) शत्रुओं के कोशका तोच दिया। हे (यह इन्द्र ) महान् इन्द्र! (ते ) वेरे (विद्ये पृतनायुतः ) सारे बनु (सृक्षाः इस नि येमिरे ) तृक्षों के समान स्थिर हो गए॥ ५॥

[१०६] है (इन्द्र) इन्द्र! (यः) जो मनुष्य (ते) वेरे छिए ( उपस्तुर्ति आसर्) स्तुनिको प्रदान करता है वह ( लक्ष्मण यवीयुधा) हमारी सक्षांसे (इन सचते ) मानी युक्त हो जाता है। जो ( हमः उक्तिमिः दाहनीति ) नम्न होकर क्षम वचनोंके द्वारा दुसे हिंद देता है, वह ( सुदीर्थे प्रावर्ग पुत्रं ) उत्तम पराश्वमवाके समाममें शत्रुनोंको नष्ट करनेवाळे पुत्रको ( कृणुते ) प्राप्त करता है ॥ ६ ॥

[१०७] हे इन्द्र दिस (उपस्य तव ) पराक्रमी तेरी (सक्ये ) निवतार्थे रहका किसीसे भी (मा भेम ) व हों और (मा श्रामिध्म ) व दुःसी हों, विषदु (बुध्याः ते ) वढशाक्षी थेरे (महत् कृतं अभिन्यक्ष्यं ) महान्दा वर्णन सर्वत्र करें और (तुर्वदां यदुं पश्चेम ) वसुनोक संदारक सथा पराक्रमी पुत्रको इन देखें । ७ ॥

[ १०८ ] यह बक्काकी इन्द्र ( सन्दर्ग स्फिन्य अनु वावसे ) अपने याई कमाके इसने दिस्मेसे सारे जगत्की क्यास करता है। ( दास: अन्य न रोपान ) दानशीक मनुष्य इसे कभी क्रोधित नहीं कर सकता। दे इन्द्र ये सोअन्स ( सारघेण मध्या संपुक्ताः ) मधुमकीके वाइवसे संयुक्त और ( घेनयः ) गार्थोके वृषसे मिश्रित है, बतः त् ( त्यं पहि, द्रव, पिव ) शीव जा, दीव जीर पी ॥ ८ ॥

भावार्थ — इन्द्रने वयने बढ बीर पराक्रममें श्रृष्ठा बळां श्रीण करके उनका कोष और बहंकार लोड दाका, वय बसके सारे अनु निर्वीर्थ दोकर वृक्षोंके समान प्रदेशन हो गए।। ५ ।।

जो विकसमावसे स्वृतिकथनोंको बहला हुना इन्हको जाहुतियां प्रवान करता है, वह इतना बकशाली हो जाता है कि मानो वह जनेक तरहके शकाओंसे युक्त हो जीर वह देशा युत्र प्राप्त करता है जो कठिनसे कठिन संभासमें भी स्त्रुकोंका विनायक होता है ॥ ६ ॥

को प्रमुखी मित्रवासे रहवा है, वह न को कभी दरवा है और न कभी दु:बी ही होता है, विश्व प्रमुक्ते उत्तम क्योंका वर्णन करवा हुना वह पुत्र पीत्रोंके बीच आनंदसे रहवा है ॥ ७ ॥

हुन्य जपने विशाद् व्यशिष्ठे एक छोटेसे भागसे सारे विश्वकी क्याप्त करवा है। जो विनव्यतापूर्वक इस हुन्यको इवि वैचा है, वस्तर वह इन्य क्यी भी कोच नहीं करवा ॥ ८॥

| १०९ अवनी रथी सुंख्य इद् गोमाँ इदिन्द्र ते सखा।                 |          |
|----------------------------------------------------------------|----------|
| शात्रभाजा वर्षसा सचते सदा चन्द्रो गाति समामुप                  | 11 9 11  |
| ११० ऋरयो न तृष्यं अवपानुमा गंहि पिया सोमं वर्शों अर्छ ।        |          |
| निमधंमानी मधवन दिवेदिव आजिष्ठं दिधिषु सद्देश                   | ॥ १० ॥   |
| १११ अध्वयीं हावया स्वं सोम्भिन्द्रीः विवासित ।                 |          |
| उप नूनं यु <u>ंयुजे</u> वृष् <u>णा हरी</u> जा चं जगाम वृत्रहा  | 11 55 11 |
| ११२ स्वयं चित् स मन्यते हार्खार्रजेनो बत्रा सेर्मस्य तृम्यसि । |          |
| इदं ते अन्यं युज्यं सर्मक्षितं सस्येष्टि प्र द्रेश पियं        | ॥ १२ ॥   |

अर्थ — [१०९] हे (इन्द्र) इन्द्र! (ते सक्षा) तेत निश्र (अश्वी रथी) जेवेंबाका, रवींबाका, (सुरूप: इत्) वसम रूपवाका (गोमान् इत्) गार्थोवाका होता है। वह (वयसा श्वात्रमाजा सचते) वसम बादु देनेवाके धनसे संयुक्त होता है जीर वह (सदा) हमेशा (समां) सभामें (चन्द्रः) चन्द्रके समान बाव्हादकारक होका (उप वाति) शांवा है ॥ ९॥

ते सखा चन्द्रः सभा वप थाति— इस इन्द्रका भित्र चन्द्रके समाव बावन्द देनेताका होकर सभामें

बाता है।

[ ११० ] है ( प्रचलन् ) एखर्षशाली इन्द्र ! ( ऋद्या व तृष्यन् ) सगढे समाव प्यासा होकर ट् ( अवपानम् आ गाई ) इस सोमरसके पास था और ( सोम ) को ( बद्दाों अनु पिय ) इच्छानुसार पी । द् ( दिवेदिवे निमेधमानः ) प्रतिदिन वृष्टि करता हुना ( आर्जिष्ठें सप्टः द्धिये ) नोजसे युक्त बढ़को चारण करता है ॥ १०॥

[१११] हे (अदय्यों ) कव्वयों ! (त्वं द्रावय ) त् की प्रता कर, (इन्द्रः सोमं पिएसिति ) इन्द्र सोम पीका काइका है। इसने (तृनं ) निश्चयसे ( शुक्तवा इरी ) बळवान् घोडों को रधमें जोड किया है बीर वह (शुक्रहा )

कुत्रको सारनेवाका इन्द्र ( आ ख जागास ) का भी गया है ॥ १९ ॥

[११२] हे इन्द्र ! ( यश्र सोमस्य तुम्पास ) जिसके घरमें जाकर त् सोमरसके तृत होता है, ( सः वृद्धिर जाना ) वह वानशीक व्यक्ति ( ११यं चित् मन्यते ) स्वयंको जात्मका क्षेत्र मानता है। हे इन्द्र ! ( ते युज्यं ) तेरे किए चोन्च ( इतं अस्ते क्रमुक्तितं ) वह जब दैवार किया गवा है, ( यहि, द्रव ) का, बीप्र वा जीर ( तस्व पिष ) कस रसको थे ॥ १२ ॥

आधार्य— इस इन्द्र-प्रभुका मित्र बन्द, रब, गांव बायु और धन्य प्रश्नोंसे सदा युक्त रहता है और वह मशुका सक्त वहां आता है, वहीं बावन्द फैल बाता है और वहीं वह चन्द्रके समान सुन्नोमित होता है ॥ ९ ॥

है इन्द्र ! त् हिरमके समान प्यासा होकर पीनेके किए इस सोमरसके रास बा बीर इस रसकी इच्छातुसार पी।

चरा प्रतिदिन कक्तम अबकी शर्या कर थया बक्ते युक्त हो ॥ १० ॥

है अध्ययु ! त् क्षीलता कर क्योंकि यह इन्ह्र सोल पीमा काहता है। सोल पीनेकी इच्छासे अपने अपने स्पर्ने मोडे

बोड किए हैं और वह वहां का भी गया है।। १३ म

जिस अनुष्य हे शार्म जाकर यह इन्द्र सोमरमका पान धरता है, वा अनुष्य स्वयंको जलन्त भेड समझणा है। इसी किर ममो इसे पार्थना करते हैं कि - हे इन्द्र | तोर योग्य चह सोमरख करी जल हमने तैयार किया हुना है, जाता द् हमारे पास बीम जा जीर इस रसोंको थी ॥ १२ ॥

| ११३ रथेष्ठायां व्यव्याः सोम्मिन्द्राय सोतन ।<br>अधि मुझस्यार्द्रयो वि चंधते सुन्वन्तो द्वार्यं व्यरम् | । १३॥  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| ११४ उप ब्रभं वावाता वृष्णा हरी इन्द्रमपस् वश्वतः।                                                     |        |
| अविश्व त्वा सप्तयोऽध्वर्षियो वर्हन्तु सवनेदुर्प                                                       | ॥ १४॥  |
| ११५ म पूरणे वृणीमहे युज्यांय पुरुवसुंस्।                                                              |        |
| स यंक्र शिक्ष पुरुद्दत नी धिया तुर्जे राये विमोचन                                                     | ॥ १५ ॥ |
| ११६ सं नं: श्रिशीहि भुरिजोरिव क्षुरं रास्वं रायो विमोचन।                                              |        |
| त्वे तर्नः सुवेदंमुसियं वसु यं त्वं हिनोषि मर्त्यंस्                                                  | ॥ १६ ॥ |

अर्थ— [११२] हे ( अध्वर्यवः ) अध्यर्थं गणो ! ( रशेष्ठाय इन्द्राय ) स्थमें बैठनेवाडे इन्द्रके छिए ( सोमं स्रोतन ) सोमको निचोडो । ( अध्वस्य अधि ) कंचे स्थानपर रखे हुए ( सुन्वस्तः अद्भयः ) सोमरस निचोडनेवाडे परथर ( दाश्वध्वरं ) दानशीड वजमानडे वज्रको ( वि चक्षते ) विशेष रूपसे प्रकाशित करते हैं ॥ १६ ॥

[१२४] ( अध्नं वाचाता ) बन्तरिक्षमें संवार करनेवाके ( खुषणा हरी ) हो बक्रवान् घोडे ( इन्ह्ं अपसु उप वक्षतः ) इन्ह्रको इम वज्ञके समीप के बाएं । हे इन्द्र ! ( अध्वरश्चियः सप्तयः ) बज्ञके बाश्चरसे रहनेवाके घोडे ( त्वा ) दसे ( अवस्थि ) इमारी बोर ( सचना इस् उप ) इमारे बज्ञके पास के बार्वे ॥ १४ ॥

[११५] (युज्याय) बोम्ब मित्रताके किए (पुरुवासुं पूचणं) बहुत बनदाके तथा पोषण करनेवाके इन्द्रको हम चुकाते हैं। हे (पुरुद्धत दाक्ष) बहुतोंके द्वारा बुकावे जानेवाके शक्तिशाकी तथा (विमोचन) संकरोंसे सुक्त करनेवाके इन्द्र ! (तुजे राये) अनुकोंकी हिंसा तथा ऐश्वयंकी प्राप्ति करनेके किए (सः) वह द् ( नः धिया दिश्व) हमें बुदिएवंक बन प्रदान कर ॥ ३५ ॥

[११६] हे (विमोचन) संबद्ध मुक्त बरनेवाडे इन्द्र ( भुदिजोः क्षुरं इव ) नाहँके खुरेके समाव ( सः सं शिशीहि ) हमारी बुद्धियोंको त् नीक्ण कर नथा ( राखः रास्च ) थन प्रदाव कर । हे इन्द्र ! ( यं त्थे मत्यें हिनोधि ) जिस थनको त् मनुष्यकी और प्रेरित करता है, ( १थे ) दृशमें स्थित ( तत् लिस्यं वसु ) वह गायसे युक्त थन ( मः सुवेदं ) हमें बासानीसे प्राप्त होनेवाडा हो ॥ १६ ॥

भावार्थ — हे बध्वयुं गण ! १थमें बैठनेवाळे इन्द्रके किए स्रोमरसको निचोडो ! क्रेंचे स्थानपर रखे हुए पायरींसे आव पहला है कि बड़ चक रहा है ॥ 1३ ॥

हन्द्रके बोके बश्चके माभवसे रहते हैं, बश्चके द्वारा वे बक प्राप्त करते हैं, जतः वे हमेशा इन्द्रको बश्चकी जोर ही है बाते हैं ॥ १२ ॥

यह इन्द्र बहुत बनवाका तथा पोषण करनेवाका है, ऐसे इन्द्रको इस बपनी मैत्रीके किए बुकाते हैं। वह इन्द्र इसें ऐयर्बकी प्राप्ति कराकर तथा शत्रुजोंका नाश करके इमें संकटसे मुक्त करे ॥ १५ ॥

हे रुगर है तू हमें संकटले मुक्त करनेवाका है, बत: हमारी बुद्धिको तू तीक्ष्ण कर । जिब क्षणेकी तू मनुख्यकी बोर जिरित करता है, वे सब धन तुझमेंही प्रतिष्टित हैं, बत: वे सब हमें आसाशीक्षे प्राप्त होनेवाके हों ॥ १४ ॥

| ११७ वेमि त्वा    | प्रमुखसे वेति स्तोतेव जापृणे ।                             |          |
|------------------|------------------------------------------------------------|----------|
| न तस्य           | बेम्यर्णं दि तद् वंसी स्तुधे पुजाय साम्ने                  | ।। १७॥   |
| ११८ परा गावे     | यवंसं किंचदाष्ट्रणे नित्यं रेक्णो अमर्त्य।                 |          |
| अस्मार्क         | प्षत्र <u>विता शि</u> बो मंतु मंहिंग <u>्ठो</u> वार्जसातये | ॥ १८ ॥   |
| ११९ स्थ्रं रार्ध | ः श्वार्य कुरुङ्गस्य दिविष्टिषु ।                          |          |
|                  | स्वं सुमगस्य गतिर्षं वुविशैष्वमन्मिर                       | 11 28 11 |
| १२० घीमिः स      | गुतानि काण्वस्य वाजिनेः वियमेषेर्भिद्धिमः।                 |          |
| षुष्टिं सुहर     | ब्रानु निर्मेजाम <u>जे</u> निर्यूथा <u>नि गवाम्रा</u> षिः  | 11 30 11 |

अर्थ— [११७ ] है (बलो पूपन्) सबको बसानेवाके सथा प्रष्ट करनेवाके हन्त्र ! (स्तुषे पद्माय साम्ने ) स्तुतिके योग्व, बानुबोंके विनाशक तथा सन्त्रनोंके किए सुक्षदायक (रखा) तुझे (अंश्रासे चे मि) में मसब करना वाहता हूं, हे (अधूणों) सभी बोरसे तेत्रस्ती इन्द्र ! तेशे (स्ते।तवे) स्तुति करनेके किए (चेमि) में इन्छा करता हूं। (तस्य न विभि ) तेरे अकाश जीर किसीकी स्तुति करना नहीं वाहता, (हि) क्वोंकि (तत् अरणं) जन्म देवकी स्तुति वाहता, विभि ) विभि । ॥ ॥

[११८] दे (आधूये ) सब बोरसे वेजस्वी इन्ज़ ! (किडिचत् ) कभी कभी (गायः ) इमारी गावें (यवसं ) बात कानेके किए (परा ) दूर जाती हैं, तब दे (असर्थ) मरणरदिव इन्ज़ ! वह इमारा (रेक्यः ) गौ रूपी धन (नित्यं ) कश्य रहे । दे (पूपन् ) सक्के पोषक इन्ज़ ! द (अस्मार्क अविता ) इमारी रक्षा करनेवाका, तथा (शिवः अव ) सुबकारी हो, (वाजसातये ) इमारी बड प्राप्तिक समय द (मंदिष्ठः ) बत्यांचक देनेवाका हो ॥१८॥

[११९] (त्वेषस्य ग्रुभगस्य ) तेत्रस्यी, शत्तम पेथर्वराके (कुरुंगस्य ) कतुर्वोको जीवनेवाके (राहः ) राजाके (दिविष्टियु रातिषु ) दिन्य दानोंसे वर्धात् दिन्य दानको देनेके समय (तुर्वदोषु ) मतुर्वोके बीयसे दमही (स्थुरं राताश्वं राधः ) बत्यथिक तथा सैंकडों घोडोंसे युक्त ऐथर्वको (स्मन्माहे ) प्राप्त करें ॥ १९॥

[१२०] (काण्यस्य वाजिनः सातानि) ज्ञानी और बळवान्के द्वारा प्राप्त किए वाने बोग्य वथा (विये मेचै। अभि युमिः धीभिः) बत्तम मेचानुदियाने कथा केत्रस्ती पूर्व बत्तम श्वारणा प्रक्तिसे युक्त मनुष्यी द्वारा प्राप्त किए वानेवाके (निर्मर्जा गयां) अस्वन्य पवित्र गायोंके (वर्षि सहस्ता यूथानि) साठ इजारके प्रण्डोंको (ऋषिः अनु मि। अजे) ऋषिने प्राप्त किया ॥ १०॥

आवार्थे - नह इन्द्र सबको बसानेवाका, अञ्चलीका संदशक तथा सम्बन्धेके किए सुखनायक है, जता उसीकी देणसना करनी चारिए। अध्य देवकी बपासना दुःखनायक होती है ॥ १० ॥

हे रुग्त । जब हमारी मार्चे धास चरते चरते पूर चली जाएं, तो वहाँ भी वे सुरक्षित रहें । उन्हें मारनेवाका कोई न हो । गोरूपी चन हमारे पास सदा बना रहे । उनके कारण हम बचसे युक्त हों ॥ १८ ॥

अवको तेजस्वी राजा दान देनेकी इच्छा करे, तब इस दिश्य बानको प्राप्त करनेके अविकारी स्मरी हों ॥ १९ ॥ जिन गायोंको जानी और बत्तम मेचायुद्धिवाछे तेजस्वीजन प्राप्त करते हैं, बन पवित्र गायोंको में भी प्राप्त करूं ॥२०॥

# १२१ वृक्षाश्चिनमे अभि<u>षि</u>त्वे अरारणुः। गां मंजन्त मेहना अधं मजन्त मेहनो

11 22 11

## [9]

( अपि:- १९ ब्रह्मातिथिः काण्यः । देवताः- अश्विनी, ३७ ( उत्तरार्धस्य )-- १९ वैदाः किछुः । जन्दः- वायत्री, ३७-३८ वृहती,३९ अनुष्टुप् । )

१२२ दूरादिहेत यत् सार्थं कृणप्तुरशिक्षितत् । वि मानुं विश्ववीतनत् ॥ १॥ १२३ नृवद् दंसा मनोयुजा रथेन पृथुपाजंसा । सचिथे अधिनोष्तंम् ॥ २॥ १२४ युवामपी वाजिनीवसु प्रति स्तोमी अद्यत । वार्चं दूतो यथोदिवे ॥ ३॥ १२५ पुरुष्टिया ण ऊतये पुरुमन्द्रा पुंद्धवस्री । स्तुचे कण्यांसो युध्धिनां ॥ ४॥

भर्य— [ १२१ ] ( मे अभि पित्वे ) सेरे द्वारा कोक्पी धनको प्राप्त कर किए जानेपर ( सुक्षाः चित् सदारणुः ) दक्ष भी पिछाने करे कि इन्होंने ( मेहना गां मजन्त ) प्रश्नंतनीय नायोंको प्राप्त कर किया। इन्होंने ( सेक्षना अश्र्यं भजन्त ) प्रश्नंतनीय घोटोंको प्राप्त कर किया ॥ २३ ॥

#### [4]

[ १२२ ] ( यत् ) वन ( अद्याप्तुः ) काळ रंगवाकी क्या ( तृरात् इह इव सानी ) त्रसेही मानों इचरही गाती हुई सी ( अधिश्वितत् ) कमकः खेत वर्णवाकी हुई, तन वह ( आतुं ) स्पैको ( विश्वचा ) सभी प्रकारसे ( वि स्रतमत् ) फैका जुकी थी ॥ १ ॥

[ १२३ ] हे (द्या अश्विना) अनुविनायक अधिरेवो [ ( नृवत् ) तुम नेवाके समान हो और ( मनो-युत्रा ) मनमें रूच्छा करतेही आवे हो और ( पृथुपात्रसा रचेन ) यह विशाक यह या अखवाके रूप से (उपसं सचेये) हवाके साथ साथ चक्रने करते हो ॥ २ ॥

[१५४] हे (वाजिनी-वस्) धनशे बसानेवाके विश्वदेवो ! (युवास्या प्रति) तुम्हारी बोर (स्तोपाः शहस्ति) स्वात्र वावे हुए दीख पढते हैं। (दूतः यथा) दूव जैला करवा है, वेसेदी (वासं ओहिये) वाणीको में तुम्हारेतक पहुंचाता हूँ ॥ ३ ॥

[१२५] (नः ऊतथे) हमारी सुरक्षाके किये (पुक्तिया) बहुवोंके व्यारे (पुरुम्द्रा) बहुवोंको बस्यन्य इपिंव करनेदाके (पुरुवस्त्) वाचक धन देनेदाके वाधिदेशीकी (कण्वालः स्तुचे) झानी में स्तृति करवा हूं॥ व स

आवार्थ- जब करि या जानी सरजन पुरुष बचन यन प्राप्त करते हैं, उन समीको यहां तक कि श्रूम जानि स्थाररोंको भी प्रसक्ता होती है, नवोंकि वे जानते हैं कि जानियोंको चन मिळनेपर वे बससे दूसरोंको सुमाही रेंगे॥२१॥

सब काक रंगवाकी क्या केत वर्णव की वनने कती, वस विशेष प्रकाश हुआ और सूर्य भी चनकने कया ॥ १ ॥ वे अधिदेव नेता हैं, कोगोंको सम्मार्ग पर के जानेवाके हैं। जो मनसे इनकी मक्ति करता है, उसके पास वे जाते

हैं ॥ २ ॥

विवादिक जनको देते हैं, इसकिये बनके स्तोज गाये जाते हैं, और सेयकके समान बनके विवयसे वर्णन करते हैं ॥३॥
वे अधिनीकुमार इमारी रक्षा करनेवाले, बहुतोंको तिव और अपने उपासकोंको जस्वन्त इर्वित करनेवाके हैं, जना
वे सातिके बोग्य हैं ॥ ७ ॥

| 224 | मंदिष्ठा वाजुसावमे वर्यन्ता यु            | मस्पती         | । यन्तरा द्वाश्चर्यो गृहम् | 11 9 11   |
|-----|-------------------------------------------|----------------|----------------------------|-----------|
| १२७ | ता सुदेवायं दाश्चें सुमेधार               |                | । घृतेर्गव्यंतिस्थतम्      | 11 \$ 11  |
| १२८ | आ नुः स्तोमुम्रुपं द्वत् तूर्य            |                | । गाउमधीभरिधना             | 11 9 11   |
| ११९ | योभिस्तिसः पंगुवती दिवो                   | विश्वानि रोवना | । श्रीं क्तृत् वंशिदीयंगः  | 11 8 11   |
|     | <u>उत नो गोमंतित्वं उत सा</u>             |                | । वि प्यः सावयं सिवम्      | 11 8 11   |
|     |                                           |                | । बोळहमसांबतीरिका          | 11 2 - 11 |
| 114 | <u>बावृधाना श्</u> रेमस्प <u>ती</u> दस्रा | इरेण्यवर्तनी   | । पित्रंतं सोम्यं मधु      | 0 88 0    |

अर्थ— [१५६] (मंहिष्ठा) जल्मक महनीय, (चाजसातमा) यथेड जब, वक देनेदारे (ग्रुप्रस्पती) बुम कार्योके पाकनकर्षा (इपयन्ता) जब उत्पन्न करनेदारे और (दाशुवा गृहं) दानी पुरुषके-घरपर (ग्रन्तारा) बानेबाके जिन्देव हैं॥ ५ ॥

[१२७] (सुदेवाद ) वच्छे वेजस्ती (दाशुचे) दानीके किने (ता) वे विकास तुम दोनो विकित्त (अवितारिणीं) वह न दोनेनाकी (सुनेकां) वच्छी इदि वया (ग्रव्यूर्ति पूर्तिः उक्षतं ) नीकीकी सुरक्षा करनेनाकी शक्तको मृतोसे सींच देवें ॥ ६॥

[ १२८ ] हे ( अध्वता ) व्यविदेशे ! ( इयेनेशिः ) श्वेनवशीके समान ( आग्रुशिः अध्वेशिः ) ग्रीजनामी बोडोंके ( मः स्तोमं कप ) इसारे व्यके समीप ( तूर्व द्ववत् ) अवशे कीर दीवते दीवते ( आ यातं ) बानो ॥ ०॥

[ १२९ ] (तिकाः दियः) तीन दिन जीर ( शीन् अकतून् ) तीन रात्रीतक ( परावतः ) दूर देशवे ( योभिः ) जिन वार्गोकी सहावताचे (विश्वानि रोचना ) सभी अगमगात वेजो-गोठकि ( परि-दीयथः ) इवंशिवे द्वम संचार करते हो बर्ग्शीयर वैठकर हचर जालो ॥ ८ ॥

[ १३० ] दे ( अद्यविदा ) दिनको बतकानेशरे ! ( उत ) बौर एक बात है कि ( नः गोमतीः इयः ) दने गावोंसे बुक बच्च ( उत सादीः ) बौर बाँडनेशोख संपधियाँ दो, ( सात्तये ) कीक दाव करनेक क्षिये ( प्रथः दि सितं ) बार्व बतका हो ॥ ९ ॥

[ १३१ ] हे ( अश्वना ) विश्वेते ! (मः ) हमें ( अश्वावतीः ह्यः ) घोडोंसे पूर्व वव ( सुरर्थ सुवीरं

रार्थि ) अच्छे रथ तथा बीर संतानसे युक्त धन ( आ दोळई ) वहुँचा दो ॥ १० ॥

[१३२] हे (शुभा:- पती) ग्रम कार्यों के विश्वति! (इसा) शत्रुविनासक! (हिरप्यवर्तनी) स्वर्धमक रकाडे व्यवदेशो [ (बाबुधाना) १वते हुए इस दोनों (सोम्यं मधु विवर्त) सोमरक्ष्टे निकाने सहदका पान करो ॥ ११॥

भाषार्थ— वहे, अवदाय करनेवाहे, ग्रुम कार्य करनेवाहे, वस करनेवाहे, दावाही सदायठार्थ वसके धर बानेवाहे, वश्य देव हैं। ( देखेडी प्रमुख्य करें ) ॥ ५ ॥

बच्छे बालाकी तारक बीर गोरखक-बुद्धिको बीर संरक्षकशक्तिको बनिदेव भृतादिसे विधक समर्थ बनावें, प्रतादि

पदार्थीका बेजन करके अपनी शारक-शास्त्र, सुबुद्धि और गोरक्षणकी शस्त्रि बढावें ॥ ६ ॥

हम देवोंके वोडे पक्षियोंके समान बहुत वंगवान् हैं। बठ: वे जहाँ जाना चाहते हैं, वहां वे सीझतासे पहुंच जाते हैं ॥ ७ ॥ व्यक्तिकें बान इवेनपक्षीके सहस आकाशमें तीन दिन और तीन रात्रेंतक व्यवक्त रूपसे संचार करते वे ॥ ८ ॥ है वेबो ! सुम होनों हमें नायोंके पुष्क वचन पेचर्व हो, सायही वह भी मार्ग वतनानो कि हम किस सरह उस देवकेंका सहुपयोग करें ॥ ९ ॥

है अधिदेशो ! इमें दूस बोडे, गाम, रच तथा दीर संतानींसे युक्त चन प्रदान करो ॥ १० ॥

वे दोनों सदा प्रम कार्य करते हैं, इसीकिए वे दोनों ग्रम कार्यके स्नामी है तथा वे दोनों ही देव प्रमुखीके विवासक की है 8 99 8

| १३३ अस्मम्यं वाजिनीवस्   | मुधवंग्द्यसः सुप्रयंः     | । छुदियैन्तुमदाम्यम्    | स १२ ॥   |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|----------|
| १३४ नि पु बह्य जनांना    | याविष्टं त्युमा गंतम्     | । मो प्व र्न्या उपारतम् | ा १३ ॥   |
| १३५ अस्य पिनतमस्विना     | युवं मदस्यं चाहणः         | । मध्यो रातस्य धिष्णया  | ।। ६४ ॥  |
| १३६ असमे आ बंहतं रुपि    | श्वतवंत्रं सहस्रिषम्      | । पुरुक्षुं विश्वभाषसम् | ा १५॥    |
| १३७ पुरुषा चिद्ध वां नरा | बिद्धयंनते मनी विणं :     | । बाबद्धिंगश्चिमा गंतम् | 11 25 11 |
| १३८ जनांसी वृक्तवंहिंगी  | ह्विष्मन्तो अर्क्ताः      | । युवां इंबन्ते अश्विना | ।। १७॥   |
| १३९ अस्माकंमुद्य वामुयं  | स्तोमी वाहिष्ठो अन्तमः    | । युवाम्यां भूत्वश्विना | ा १८॥    |
| १४० यो है वृ मधुनो हित   | -राहितो र <u>थ</u> चर्षणे | । ततः विवतमश्चिना       | 11 28 11 |

अर्थ— [ रहे ६ ] ६ (वाजिसी-वस् ) सेनारूपी धनवारे ! ( अस्मध्यं ) हमें ( अधवद्भायः च ) और धनिकोंको (सम्रथः ) मस्यन्त दिस्तीर्ण ( अस्वध्यं छिदिः यन्तं ) दवानेमें आसंभव याने सुदद घर दो ॥ १२ ॥

[११४] (या) जो तुम होनों (अनानां ब्रह्म) जनताके ज्ञानको (सुनि अविष्टं) मधी गाँवि स्व सुरक्षित रक जुरू, ऐसे तुम (तूमं भागतं) बहुत अस्वी जाको (अन्यान्) दूसरोंके (उप)समीप (मो सु भारतं) कमी मत जानो ॥ १३॥

[१३५) रे ( घिष्णया अभ्विता ) प्रतीय वश्यितो ! ( अस्य चाहणः ) इस सुन्दर ( प्रद्स्य मध्यः ) इर्षत्रतक, माठे सोमको जोकि ( रातस्य ) दान दिया जा चुका है ( पिवतं ) तुम पीताओ । १४ ॥

[१३६] हे अभिरेको । ( पुरुर्ज्ज ) बहुतोंको निवास देनेवाके ( विश्वचायसं ) समीका चारण करनेहारे ( दातवन्तं सहस्रिणं रार्थे ) सेकडो हवारों संक्थावाके धनको ( अस्मे आ चहतम् ) इमे वहुँचा हो ॥ १५॥

[ १२७ ] (मनीविणः नराः ) मननशीक नेता ( वां ) दुर्गे ( पुरुत्रा चित् हि ) सभी स्थानीमें अस्य (विद्ययन्ते ) विशेष रूपसे बुडाते हैं, इसकिए ( वाशक्तिः आ गतं ) बाहनीसे जानो ॥ १६ ॥

[ १३८ ] ( मुक्तवर्धियः ) कृशासन फैडाये हुए ( हृश्चिष्मन्तः अरंकृतः ) हृश्चिवाडे, बढंकृत ( अनासः ) होग

( युवां इवन्ते ) दुन्दें बुनाते हैं ॥ १७ ॥

[१३९] (अद्य ) नाम है (अध्यमा ) निश्चतेथे ! (अस्माकं अयं ) हमाना यह ( वां वाहिष्ठः ) तुन्हारे प्रति बरमन्त मातुरवासे वानेवाळा ( स्तोमः ) खोत्र ( युदाभ्यां अन्तमः भृतु ) तुन्हारे नतीय निकट वक्षा अय ॥१८॥

[ १४० ] है ( अश्विना ) अधिदेवो ! ( वां रधावर्षणे ) तुरहारे रवके देवनेवोस्य सामर्थे ( यः अधुनः इतिः ) को मधुका वर्षन ( आहितः इ. ) रखा हुना है, ( ततः पिवतं ) उससे पान करो ॥ १९ ॥

आवार्य- हन दोनों देवोंका यन इनकी सेमा ही है। इस धनके सहारे थे देव जन्य भी धन प्राप्त करते हैं नीर जपने उपासकोंको भी दर तरहसे जानम्दर्धे रखते हैं॥ १२ ॥

मनुष्योंके पास जो बुद्धि एवं आन है, उसे वे देव और अधिक पुष्ट करते और सुरक्षित रखते हैं। ऐसे ये देव सदा

सन्ध्रमोंके पासदी वाले हैं, दुष्टीके पास कभी नहीं जाते ॥ ३३ ॥

हे देवो ! तुमारे जिए ये जानम्द्रवायक जीर मधुर सोमरस जिंदि किए गए हैं, बन्हें दुम पीओ ॥ १४ ॥ है देवो ! दमें पूसा भन दो मो बहुनों हो जोश्य देनेवाका समा उनके जीवनको भारण करनेवाका हो ॥ १५ ॥ सनमधीक ज्ञानी जन इन अधिवंदों हो समी स्थानों में पुकारते हैं जीर उनसे सहायताकी प्रार्थना करते हैं ॥ १६ ॥ सभी कोग इवि केकर जीर जासन तैयार धरके इन दोनों देवोंको जादरसे बुबाते हैं ॥ १७ ॥ है जाबिदेवो ! दमारा यह स्कोन तुम्हारी जोर जातुर होकर जाए जीर तुम्हें प्राप्त कर के ॥ १८ ॥ है देवो ! तुम दोनों ककम वर्तनमें रखे हुए सोमरसका पाय करते ॥ १९ ॥

|     | तेने नो वाजिनीवसू                                       | पर्से होकाय वं गरे        | । नहे ने पीर्वशिर्षः     | ा २०॥    |
|-----|---------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------|
|     | जुत नी दिन्या इव                                        | वृत सिन्ध्रेंहिविंदा      | । अप द्वारंव वर्षथः      | 11 28 11 |
| १४३ | कदा नां तीय्यो निधत                                     |                           | । यथ् वा रशो विभिष्पतीत् | P 22 II  |
| 688 | युवं कण्याय नासुत्या                                    | ऽपिरिप्ताय हुम्बे         | । अर्थेदुर्वाद्यस्यथा    | ॥ १३ ॥   |
| FUE | तामिरा यातमृतिमि न                                      | विवसामः सुश्रास्तिमिः     | । यद् वी भूषण्वस् हुवे   | 11 58 11 |
| 580 | यथा चित् कण्यमार्वतं<br>य <u>योत कत्त्र्ये</u> धर्ने ऽह | <u>ष्यमधर्मु</u> पस्तुतम् | । अत्रि विज्ञारं मसिना   | ॥ २५ ॥   |
|     |                                                         | . नान्युचरत्वम्           | । पथा बाजेंयु सोमंहिम्   | ा २६॥    |

अर्थ — [१४१] हे (वाजिनी-सम्) बङ्कियाको धन माननेवाहे आधिरेतो ! (मः पश्चे लोकाय) इमारे पश्च तथा संतान जीर (गर्वे) गीके किए (दां) सुसकारक हो इस इंगसे (धीवरी: इपः) युद्ध अक्सामक्षितीं (तेन सहतं) इस श्यसे हथर के आजो ॥ २०॥

[१४२] हे (अहः विदा ) दिनको जनकानेहारे ! (उत ) जीर (नः ) हमें (दिख्याः इदः ) उचकोटिकी काससामधियाँ (उत तिन्धुन्) थया बहनेवाके जकसमूरोंको, (द्वारा इव ) मागंसे अक वैसे कोडे वाते हैं वैसे ही, (अप वर्षथः ) दम बारिस कगातार कर देते रही ॥ २३ ॥

[ १४३] है ( नरा ) नेता समिहतो ! ( समुद्रे जाहेतः तीरच्या ) समुन्दरमें फंडा हुना तमना तुन ( वर्गे कहा विधत् ) तुन्हारी स्तुति भका कर कर खुका ? ( खां रथाः ) तुन्हारा रथ ( यत् विभिन्न पतात् ) अन वसी नैखा करते हुए जागना था ॥ ३२॥

[१७०] दे (आस्तत्था ) सत्वपाकक विश्वती है (आपिरिताय कण्याय ) दृश्वी कण्यको (युवे ) तुम (श्राभ्यत् ) इमेगा (हर्न्ये ) उँचे महत्वमें (उत्तीः हशस्यया ) वनेक संरक्षण देने हो ॥ २३ ॥

[१४५] हे ( मुख्य प्रस्तृ! ) धनकी वर्षा करनेहार अधिदेवी । ( यत् क्षां हुने ) न्कि में तुम् बुका रहा हूँ इसकिए ( मठयसीथिः सुद्वास्तिथिः ) नहं सकीगाँति प्रशंसनीय वार्तोसे और ( ताथाः उत्तिथाः ) उन संरक्षनोसे युक्त होकर ( आ यातं ) इत्तर जाजो ॥ २४ ॥

[ १४६ ] दे (आध्वता ) विविदेवो ! ( यथा शिक्तार्र आर्थि ) जैसे शिजावको, क्रिको, ( उपस्तुतं प्रियमध्ये

क्रपर्व खिल् ) कपस्तुतको, निधमेकको बीर कप्यको सी ( झावलं ) तुसने स्रक्षित किया ॥ २५ ॥

[१४७] (जत ) और (यथा कृत्यये धने ) जैसे मंपादन करनेयोग्य बनको पानेमें (अंशुं ) बंधको (रोजु अगस्त्यं ) गौरोंकी प्राप्तिमें बनस्त्यको (यथा सोआर्रे वाजेषु ) वसे सोमरिको वृद्धिमें समने बचाया वा ॥ २६॥

भाषाय- वे मधिर्व यह कियाको ही सवा धन मानते हैं। वे देव सभी प्राणियोंका करकाण करके उन्हें सुक्ष वेनेवाके हैं और अपने स्थ अल-सामग्री स्वक्ष्य वसे सर्वत्र पहुंचाने हैं ॥ २०॥

है देवो ! तुम ऐसी कुपा करो कि समयपर वृष्टि होती रहे और हमें भरपूर अब मिकता रहे ॥ २१ ॥

पुत्रके पुत्रको क्रमके जनुवाँने समुद्रवें केंक दिवा था। क्रमने वहाँसे विवादेगी प्रार्थना की, प्रवादित पक्षियों पर सवार होकर गए और क्रमोंने क्रमे बचाया ॥ वरू ॥

वे देव सदा शस्त्रवकाकी रक्षा करके सम्बक्त पातन करते हैं, हमीकिए इन्हें म-- मसत्य। कहा जाता है। साविदेश स्राप्तकी रक्षा कभी नहीं करते। जो साथ बोकता है, उने कंचे क्षेत्र सहस्र सर्वात् कनेन्यवै प्रदान करते हैं ॥ वह ॥

है विश्वदेवो ! मैं तुन्हें बुकाला हूँ, बता तुम मेरी एक्षा करनेके किए बक्तम सस्त्राखों से युक्त होकर बाबो । २७ व

इन अधिवेदोंने अति, वरस्तुत जादि जनेकों ऋषियोंकी रक्षा की व २५ ॥

धनको प्राप्त करनेके कार्वर्धे अंधुको, शो-धासिके कार्वर्धे धनकवको तथा युद्धे धोमरिकी इक कार्विदेवीके

| \$86 | एतावंद वा वृषण्वस् वाठी वा भूगी अधि          | ाना । गृणन्तैः सुम्नमीनदे | 11 29 11 |
|------|----------------------------------------------|---------------------------|----------|
| 188  | र्थं हिरेण्यवन्धुरं हिरेण्याभीशुमाधना        | । आहि स्थार्थी दिनिस्एकम् | 113211   |
| 140  | हिरण्ययी वां स्मि रीवा अक्षी हिरण्ययेः       | । उमा चुका हिंग्ण्यया     | ॥ २९॥    |
| १५१  | वेनं नो वाजिनीवस परावतंश्चिदा गंतम्          | । उपेमां सुन्दुति मर्म    | 11 30 11 |
|      | आ वेहेथे पराकात पूर्वीरश्चन्तांवश्चिना       | । इशे दासीरमर्त्या        | ा ११ ॥   |
| १५३  | जा नी बुझैरा अवीमि रा सुया यांतमियन          | । पुरुषनद्वा नासंत्या     | ॥ ३२॥    |
|      | एइ वा प्राधित प्राची वद्यो वद्दनतु पुर्णिनेः | । अस्छां स्वध्यरं जनम्    | 0.33.0   |

अशं—ि १४८ | वैसेटी हे ( खुषण्यस् ) धनकी वर्ग करनेहारे ( अध्याना ) अधिदेवो ! ( वां पूजन्तः ) हुन्हारी सराहना करते हुए ( प्रतासत् ) इतना ( अतः भूयः वा ) वा इससे भी अधिक ( सुननं इंगहे ) सुचनी वाचना इस करते हैं ॥ २० ॥

[१७९] है (अध्याता) बाजियेतो ! (हिरण्यासन्धुरं) सुवर्णमण बहुवाके (हिरण्य-सभीशूं) सुन्दरे चातुक वा क्यामवाके (दिवि-स्पृशं) युकोकको छूनेवाकं (रथं शा स्थाधः हि ) स्थपर तुम वदस वद आते हो ॥२४॥ [१५०] (शां रिधाः ह्या हिरण्ययो ) तुरुहारी आकंतव देनेवाकी कवडी सुनदकी है, (अक्षः हिरण्ययः)

पहिंचकी धुरी सुवर्णमब है ( स्था खक्षा हिरण्यया ) दोनी पहिंच भी सुवर्णके बने हुए हैं ॥ २९ ॥

[१५१] हे (वाजिनी-वस्) वकको वन समझनेवाके! (तेन ) इस स्वसे (इमा मम सुप्रृति ) इस मेरी जच्छी स्तृतिको मुननेके किये (तः ) इमार पास (यरावतः चित् ) तूर देशसे भी (उप आ गतं ) समीर वाको ॥३०॥ [१५२] हे (जमत्वी ) अ-मन्त्रतीक विश्वदेशे! (पूर्वी) दासीः इयः ) बहुतसी दासीकी अवसामधियी

( सहनन्त्री ) शक्त बरवे हुए ( एराकाल् आ सहेश्वे ) सुदूर देशसे इवर वा पहुँचले हो । ३१ ॥

[१५३] हे ( पुरु-सन्द्रा अध्विना ) बहुतोंको बातन्त्र देनेवाळे एवं सरवपूर्ण बिधारेवो ! ( मः ) इमारे समीव

( धुर्फ्नः अवोभिः राया ) धर्नो, असी तथा वैयवते युक्त दोकर ( आ यार्ने ) धानो ॥ ६२ ॥

[१५४] (इह ) इपर (पर्णितः ) पंचवाके (प्रुपितप्रतयः ययः ) स्थिपक्षक्षवाके एवं शक्तिक प्रशि वैसे बोडे (स्वय्वरं जर्न अच्छ ) वच्छे विध्यक कार्य करनेवाड कार्योके प्रति ( वर्ष का वहन्तु ) तुम्हें के वार्ष ॥३३॥

भाषाध — हे देवो ! तुम दोवों चमकी रक्षा करनेवाके हो, जलः हम सब तुम्हारी स्तुति करते हुए वही प्रार्थना करते हैं कि तुम हमें हतना चम दो कि इस सदा सुसी रहें ॥ २० ॥

इन अधिनी देवींके रयोसें सोनेके दण्ड क्ये होते हैं, इनकी चायुक भी श्रीनेकी ही होती हैं । ऐसे रथीं पर चडकर

वे सर्वेत्र संचार करते हैं ॥ २८ ॥

इन देवोंके रथोंकी ककबी सुनइकी है, कस स्थके पहिए भी सुनदरे हैं और पुरा भी सोनेकी ही है। इसमकार इनका पूरा रच ही सुनदरा है। २९॥

है अभिनी देवो ! इमारी इन अच्छी रहुवियोंको सुनकर तुम दूर देखसे भी धमारे पास भागो ॥ ३० ॥

है देवो ! दासोंके पास किवनी भी जब सामग्री हो, वह अवसे कीवकर हम जावेंको दो। कोई भी मसुब्द राख व को, क्वोंकि सभी देव दासोंके कम्नु हैं ॥ ३३ ॥

है अधि देवो ! इयारे पास वस देनेवाके चर्चोंडे युक्त होकर तुम आओ । यब पाकर समुख्यकी कीर्ति कैंके, देखे

काम यह करे। जनमन्त्री कुदर्भ य करे॥ ६२ ॥

वंचवाके गविज्ञाकी पक्षी तुन्हें मनुष्योंके पास के बार्ष कि वो वाहिसक हों। दिया व करनेवाकोंसे वे देव त्येष करने है क ३३ व

अर्थ — रिष्य ] ( यः इया सह धर्नते ) को बक्रके मान रनता है इस ( वो अनुगायसं रखे ) हुन्दारे रवको जिसके पींछ स्तुति करनेदाने कोग रहते हैं ( चर्क न अभि वाधते ) समुसैन्य कर नहीं पहुँचावा है ॥ ६४ ॥

[१५६] हे (धी जवना नासन्या ) वृद्के दुस्य वेगवाके सरवपूर्व विश्वोदें ! (द्ववत्-याणिमाः अधीः) दौढते हुए चोडोंसे बीर (हिरण्ययेन रथेन ) सुवर्णमय स्यसे आको ॥ १५ ॥

[१५9] हे ( खुवचब्रस् ) भनकी वर्षा कानेहारे! ( खुवं वा ) ध्रम को ( जाश्वांस मूर्ग स्थरथः ) नागृत एवं हुँडनेवोग्य सोमका सेवन काते हो, पेसे ( ता ) वे दोदों कुम ( नः वर्षि ) हमारे भनको ( हवा पुरूक्तं ) अवधे जोड हो ॥ ३६ ॥

[१५८] हे (अहिवजा) जिन्ने हो है ते तुम विकात (ता) वे दोनों (मे ) मेरे किए (जवानों सनीनों ) भने जीर देने के बोग्य भनों को (विद्यातं ) जान को । (व्यथा ) जिल्ल वर्ग (जेव्या ) जिल्ल वर्ग व्यान के प्रत्र कानी वर्ग (क्युः ) ते अस्त्री दाताने मुसे (उष्ट्रानां शतं ) सी कंड तथा (गोनां द्वासहस्रा ) दस दशर गावें सुके (वृद्त् ) वी ॥ ६०॥

[१५९] (या ) जिस तेजस्वी राजाने (में ) मुसे (हिरणयमंद्दशः ) सोनेके समान वर्णवाहे वर्षात् वेजस्वी (वृद्धाः राज्ञाः ) दस राजाओंको (अमंदन ) प्रदान किया। (चंद्यस्य ) ऐसे जानीहे (कुछ्यः सघा एड्डा इन् ) सारी प्रजाने नीचेही रहती है जीर (अभितः जनाः ) चारी जीरके कोन (चर्मम्ता ) वसके पास जरणाँ जाते हैं ॥ २८ ॥

आवार्थ — इन मधिनेवोंके रथों में अब सदा भरपूर प्रमाणमें रहता है और इन रथोंके पीके सदा इन देवीके मञ्जाबी चडते हैं, जता सनुगत इनके रथों को कोई सी लुक्सान नहीं पहुंचा पाते ॥ १७ ॥

अधिदेवोंके रथ मनके समान शीप्र गतिवाके हैं। देखे सुनहरे और देगवान् स्थोर्मे बैठकर वे देव सर्वत्र संचार करते हैं॥ ३५ ॥

स्तेतों अधिदेव अनको वर्षा कानेवाके हैं, बतः वे बोनों देखे व्यक्तिकी कोत करते हैं कि तो सना जागृत रहकर हुन्हें स्रोम प्रदान काला है। जाकसी क्रोगोंके पास वे दोनों देख नहीं जाते || १९ ||

है बश्चिदेवों ! तुम दोनों सर्वश्च हो जता तुम नेरे मनोरशेंको जानते ही हो । जिस्र प्रकार मुझे दूसरे जानी जीव तेजस्वी वृत्ता हान देते हैं, इसी तरह या बससे भी अधिक दान तुम दोनों मुझे दो । ३७ ॥

उत्तास इत्मोके पास वहे वहे राजा भी दृश्यके समाय जाकर रहते हैं। सारी मशावें देसे आगीके जवीन रहती हैं। और चारों तरफंड कोय इस आगीकी शारणमें जाकर रहते हैं ॥ ६४ ॥ १६० मार्कितेना प्रथा गाद् येनेने यन्ति नेदयः। अन्यो नेद् स्रिरोहते स्रिदार्वत्तरो जनेः

म ३९ ॥

## [4]

( ऋषिः - बत्सः काण्यः । देवता - इन्द्रः, ४६ ४८ तिरिनिद्रः पार्शस्यः । छन्दः - गायत्री । )

१६१ महाँ इन्द्रो य ओर्जमा पुर्जनयो बृष्टिमाँ इंच । स्तोमैर्जनसस्य वात्र्षे ॥ १॥

१६२ प्रजापृतस्य पित्रंतुः प्रयद् भरंन्तु वर्द्धयः । विश्रां ऋतस्य वार्दसा ॥ १॥

अर्थ- [१६०] (येत हमें चेद्या यहित ) जिस मार्गसे ये जाती जाते हैं, ( एता पथा माजिः गात्) इस मार्गसे दूसरे सूर्व जन नहीं जा सकते । इन जानियोंकी क्षेश्मा ( भूरिक्षवतरः ) और क्षिक दान देनेताका तथ ( सूरिः ) निद्वान् ( अन्त्यः जतः न ) और कोई सनुष्य नहीं है ॥ ६९॥

### [4]

[१६१] (यः इन्द्रः) जो इन्द्र (ओजसा) भारते बळके कारण ( बुण्डियान् एकेन्यः इत्र ) वृष्टि करनेवाडे भारतके समान ( महान् ) केंड है, [बह्र इन्द्र ] (बरसस्य स्तामैः ) वरसञ्ज्ञिको स्तुतियसि ( गासुचे ) महान् मतीत होशा है ॥ ॥ ॥

- १ यः इन्द्रः ओजसा वृष्टिमान् पर्जन्यः इव महान्- जो इन्द्र वपने रक्षके कारण, वर्षा करनेवाके नादकके समान्, महान् है।
- २ वत्सस्य स्तोमैः वासुधे यह इन्द्र बत्सकी स्तुतियोंसे महान् होता है।
- वे वत्स- पुत्र, बढ्डा, ऋषि,

[१६२] (जतस्य प्रजां) यक्षके प्रधारूपी इन्द्रको [ मार्गको अपनी वितसे ] (प्रिप्तः ) भर देनेवाके (वन्ह्यः ) योढे (यत् प्रभारन्त ) अब बोतं हैं, [ तव ] (विद्याः ) जानी ( ऋनस्य वाहसा ) वक्षको सिद्ध करनेवाके कोज़को [ दस इन्द्रका गुणगान करते हैं ] ॥ २ ॥

- ? अप्रतस्य प्रजा- इन्द्र यश्रमें भाता है। यश्रमे इन्द्रका शस्तिस्य प्रकट होता है। इसकिये इन्द्रको पश्चकी प्रजा सामा है।
- २ विभवः-- एवं बस्ते हुए ' पूल् पूरले '
- वै विन्दः -- विन्न, धोका, ' वन्दिरिति कथा नाम ! ( निन्न, 119क )

आवार्य — किस बेड मार्गसे जानी जाता है, इस मार्गसे स्वं छोग नहीं का सहने । तथा इस आवीड़ी वरेशा अधिक हाता और विदान भी दूसरा कोई नहीं होता ॥ ३९॥

वृष्टि करनेवाला मेघ दृष्टीद्वारा जब करपष करके सबका पालम करता है, इस कारण पालम कर्ता होनेसे सेच सहान् है। वैसाही बुन्य सबका रक्षक होनेसे सहान् है॥ ॥

जहां कहा यज होता है जीव सोम निकोका आता है, यहां वहां हरूद्र प्रकट होता है, जतः हरूद्रको बज्रका पुत्र माना जाता है। ऐसे समी बज़ोंसे हरूदे गुजींका गांव किया जाता है। २।

| १६३ | कण्शा इन्द्रं यदकंत               | स्त्रोमिर्युज्ञस्य आर्थनम् | । जाभि बुंबत आधुंपम      | 11 5 11 |
|-----|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------|
| १६४ | सर्भस्य मुन्यवे विश्वो            | ।वर्धा नमन्त कुष्टयी       | । सुमुद्रायेंनु सिन्धंनः | 11 8 11 |
| १६५ | ओ <u>ज</u> स्तदंस्य निस्तिष       | उमे यव समर्वतंयत्          | । इन्द्रभर्मेन रोदसी     | R % H   |
| १६६ | वि चिंद् वृत्रस् <u>य</u> दोर्घतं | ो वर्जेण शुनवंर्वणा        | । श्विरी विभेद वृष्णिन   | 11 4 (1 |

अर्थ — [ १६६ | (कण्याः ) जानी जनीने (यम् ) तब (क्रतस्य साधनं इन्द्रं ) यक्को सिद्ध करनेवाके इन्द्रको (स्त्रोमैः अक्रतः) स्तात्रोसे पार्थना को नव राजुके (आयुधं ) क्या (जामि जुवतः) मार्थ इए ऐसा करने क्रमे ॥ ६ ॥

१ ऋतस्य लाध्यं इन्द्रम्— इन्द्र यञ्चको सिद्ध करनेदाका है । यञ्चका साधन है ।

२ आयुधं जामि हुक्त — शहुक भक्तको माई है ऐसा करने करे।

[ १६४ ] ( अरुव मन्यवे ) (स इन्द्रके कोश्वित हो अने स ( विश्वाः कृष्टयः विदाः ) सभी मानशी प्रजार्थे ( सिन्धवः समुद्राय इव ) जैसे नारेशं समुद्रके किए स्थी प्रकार ( सं नमन्ते ) नमन करती हैं ॥ ॥ ॥

१ अस्य मन्यवं विश्वाः कृष्टयः विद्याः सं समन्ते — इन्त्रके क्रांधिव हो भनेपर सभी सनुष्य उसकी प्रणाम करते हैं।

[१६५] ( अस्य नत् ओतः ) इसका वह बढ़ (तित्विषे ) प्रकाशित होता है, (यत् ) जिस बढ़ते (इन्द्र) यह इन्द्र (उमे रोदली ) होनों यु मी। पृथिशिक साथ (चन इव ) वगहेक समान (सं-अवर्तयत् ) स्मवहार करता है ॥ ५॥

१ इन्द्रः शेर्सी चर्म इव सं अवर्तयन् — इन्द्र अपने बलसे यु और प्रधीसे वमहेके समाव व्यवहार करता है। वर्धात् वमहेक समाव वह कभी इनको फैटा देश है, बीर कभी समेट छेवा है।

२ अस्य तत् ओजः— इस इन्द्रका वेसा वह है।

ि १६६ ] टन रुट्टरे (दोधाः भूगस्य चित्) ्त्रणद्को ] क्यानेशके हृतापुरके (शिरः ) किरको (शत्यर्वणा बुल्णिना बन्नेग ) सक्ष्यो भारानीयाके, बक्यान् बन्नसे (वि विभेद् ) काट राजा ॥ ६ ॥

१ दोधनः--- कंपानेवा है ' धूज् कस्पते '

२ शनएर्वणा खुध्यिना वज्रेम — सेक्डो पारावाके बढवाब बज्रमे । अपने श्रम बज्रुके प्रसीते विक मारक पारिते ।

आवार्थ — जब ज्ञानियाँ र हारा स्तू व किए अनियर सनके पान इन्द्र बाना है, तब इन्द्र समकी रक्षा करता है जीर सब शत्रुंह शक्त मा इन ज्ञानियाँक भाग्न बन जाते हैं जर्यात् शत्रुंके शक्त भी तब ज्ञानियोंका कुछ विशास नहीं सकते ॥६॥

जब इन्द्र क'बित इस्ता है, तब मारे प्राणि घषशाने उसते हैं। सभी उसके कोश्वसे इसते हैं, शतः सब उसदे कंबड़ी शांत करनेके किए उसे प्रणाम करते हैं। इसके पास दिनोध आवसे जाते हैं।। इ.॥

इस इन्द्रका यह अपमेय हैं। वसकी कोई सीमा नहीं है। बसक बढ़के आगे सारा जगत् तुष्क है। इसीकित वह घुकों क जीर प्रथमी जैसे वह वहें होकांकों भी जमड़े द समान बनी अपेट देखा है, तो बमी कैता देखा है। प्रत्यकालमें वह इन दोनों कोकोंको समेट देखा है तो सृष्टिकालमें केला देखा है। ५ ॥

जो दुष्ट कर्म करनेवाके द्वेते हैं, बनसे साश अगद कांपता है । ऐसे दुर्शेका इन्द्र मारण है और अगदको भवादित करता है ॥ व ॥

| १६७ | इसा अभि प्र गीनुमी    | विवामग्रेषु धीतये।        | । अभे। शोचिन दिद्युर्नः       | 11 9   | II |
|-----|-----------------------|---------------------------|-------------------------------|--------|----|
| 196 | गुहां सुवीरुष समना    | प्र यञ्छोचेन्त भीत्रयं:   | । कर्णा ऋतस्य घारया           | 11 6   | H  |
|     | प्र वर्मिन्द्र नशीमहि | र्यि गोर्मन्त्रमुश्चिनंय् | । प्र ब्रह्मं पूर्विचित्त्रये | 11.8   | H  |
| 005 | अहमिबि शितुष्वरि      | मेधामृतस्यं जुप्रम        | । अहं ध्र्यं इवाजनि           | 11 8 0 | II |
|     | अहं प्रतेन मन्मना     | गिरं: शुरुमामि कण्युवत्   | । यैनेन्द्रः शुष्मुमित् दुधे  | 11 2 2 | I  |

अर्थ— ' १६७ ] ( विपां अमेषु ) विदानोंके जाने ( हमाः ) इन ( असेः होत्किः न ) जनित्री स्वासके समान ( विद्युतः ) वेशस्त्री ( अतियः ) स्वोत्रोंको हम ( अभि प्र पो नुमः ) वसंवार बोक्ते हैं ॥ ७ ॥

[१६८] (गुहा सतीः) नुविमें ग्रानेवाकी (चल् घीतयः) स्तृतियो (उप प्र शोचन्तः) प्रकाशित होती हैं, बनको (क्रण्याः) शामी जन (ऋतस्य घारया) यश्रको चारण करनेवाकी [वाकी] से बोकते हैं ॥ ४॥

इतोचन्त — प्रदीत होती है, प्रकाशित होती है। ' शुक् दीती '।

२ कण्याः--- कण्य ऋषिके प्रत्र, जामी, ' कण्य हाति मेधाथि माम ' ( निर्ण. ३।१५ )

**३ गुहा सत्।: भीतया— अम्यःकरणमें रहनेवाकी मन्तीकी स्तृतियां ।** 

[ १६९ ] हे (इन्द्र ) इन्द्र ! इम (गोप्रस्तं अभिवतं ) गौवीवाछे, घोशीवाछे (संदर्शि ) इस ऐवर्षको (प्रतिकारि ) वन्की वरह गाप्त करें । कथा (पूर्व विकाये ) पूर्व ज्ञानकी प्राप्तिके किए (अहर ) शानको भी (प्र ) प्राप्त करें । ९ ॥

[१७०] ( ऋगस्य पितुः ) वक्षके पाकक [ इन्त्र ] की ( मेघां ) इदिको ( अहं इत् ) मैंनेही ( परिजयम ) बास किया है [ इस कारण ] ( अह स्यों इय अजित ) में स्पैके समान [ केजस्ती ] हो गया हूँ ॥ १० ॥

> १ जातस्य पितुः मेर्घा अहं जप्रस, स्थं इव अजिन- यक वधा सत्यके पानक इन्द्रकी हादि पान करनेसे अनुष्य सुर्वके समान तेवस्ती हो जाता है।

[ (७१ ] ( कण्यवत् शहं ) शामीके समान में ( प्रत्नेत मध्यता ) प्राचीन स्पोत्तते जपने (शिदः ) वामीको ( शुक्रवामि ) बढेकृत करता हूँ । ( येत कृष्ट्रः ) त्रिससे इन्द्र ( शुक्रमं इत् क्षे ) बढको भारण करता है ॥ ১९ ॥

१ सन्मना गिरः शुरुधामि- परमहताकी स्तुतिसे बालीको बत्तम सुशोमित करता हूं।

सावार्थ — विद्वानों के जाने निविद्व के मुजोंका कर्जन करना जादिए । अधिदेवके मुजोंको जीर सदस्यको विद्वान्दी समग्र सकते हैं, मूर्ज नहीं ॥ ७ ॥

पशुको की जानेवाकी स्थुतियाँ जरूके करूत:करणमें रहती हैं। यह वे सक्तके करवःकरणको मादा पवित्र किए रहती है और करके कर्ण:करणसेही वे स्तुतियाँ सदा प्रकट होती रहती हैं। आनी जन इस प्रकार कपने कर्ण:करणमें स्थित स्तुतियोंको कपनी वालीके द्वारा प्रकट किया करते हैं ॥ ८ ॥

है श्रम १ वर वरक गाम और योडोंवाडे भीतिक प्रेथमंडी भी प्राप्त करें, वो दूसरी वरक इस प्रवर्षका सदुपयोग करनेके किए जानको भी प्राप्त करें वथा प्रवैद्धानी वर्ते ॥ ९ ॥

को मनुष्य इन्हरी स्तुति करके उसमे आन जीर बुद्धिको प्राप्त करता है, यह सूर्यके समाय तेपस्ती होता है व १० व परमारमाकी स्तुति करनेसे मनुष्यकी वाणो बत्तम जीर पवित्र होती है और मनुष्यके हरण की गई स्तुतिसे प्रमुखा महत्त्व क्षय जोर प्रकाशित होता है व ११ व

| 103 | ये त्वामिन्द्र न तृष्टुवु - र्ऋषंगो ये च तुण्टुवुः | । मभेव् वंधिस्त सुष्टुंतः | н    | १२॥          |
|-----|----------------------------------------------------|---------------------------|------|--------------|
| 101 | यदंस्य मृत्युरध्वंनीद् वि वृत्रं पंर्वेशो ठजन      | । अपः संयुद्धमेरंयत्      | - 11 | १३ ॥         |
| 868 | नि शुष्णं स्ट्र ध्रणेसि वर्जं जधन्य दस्यंति        | । वृद्या ह्यंत्र शृतिवृषे | - 11 | 18 1         |
| 194 | न धात इन्द्रमोर्जसा नान्तिस्थाणि विजिलेम्          | । न विष्यचन्तु भूमंपः     | H    | <b>19 11</b> |
| १७६ | यस्तं इन्द्र मुही प्राः स्तं भूयमान् आश्रीयत्      | । नि तं गर्यासु शिक्षधः   | - 41 | 11 23        |

अर्थ-- [ (७२ ] दे ( इन्द्र ) इन्द्र ! (ये ) जो मनुष्य ( त्यां म तुष्टुचुः ) हेरी स्तृति नहीं करते और (ये च आपयः तुष्टुचुः ) जो अर्थि स्तृति करते हो, [ तन सबसे ] ( अम इत् ) मेरीही स्तृतिसे ;( सुष्टतः ) अध्यो प्रकार प्रशंसिक हुना द् ( वर्धस्य ) यह ॥ १२ ॥

[१७२] (यस् अस्य मन्युः) जन इसका कोच ( वृतं पर्यशः वि वज्ञन् ) पृत्रको दुव्हं दुव्हं करके मारवा दुवा (अध्वनीद् ) कन्य करवा है, [ वह इन्द्र | (अयः ) जर्जाहो ( समुद्रं पेरयन् ) समुद्रही तरफ प्रेरिव करवा है । १३ ॥

१ अपः समुद्रे पेरथस् - नव अक समुद्र रुक प्रवाहित होता है।

२ खुत्रा- भेष, बेरनेवाक। वाबु

३ मन्युः— कोष, बस्साह

.[१७४] है (इन्द्र) इन्द्र ! तुनने ( शुष्णे दस्यवि ) शुण्णामक राक्षस पर ( धर्णास प्रणा ) जानावाले बन्नको (नि जधन्य ) पारा [ उपये ] हे ( उप्रज्ञा) ती तम दसान् इन्द्र ! तुन ( जाणियुदे ) प्रसिद्ध हुए ॥१७॥

१ इन्द्र ! शुक्ये दस्यवि धर्म सि वर्ज नि जयन्थ— ह इन्द्र त् शुक्य बहुरको तीक्ष्ण वज्रवे मारता है।

२ उम्र शृष्टिये -- तब वह वीर हुन्द्र प्रसिद्ध होता है।

🧎 धर्णसि— तेक्न बाकास

४ शुष्णा- बोरण कानेवाडा,

[१३५] (धाधः) युक्कोक (ओ'तस्ता) वनमे (इन्द्रं) इन्द्रको (न विश्यचना) व्यक्त नहीं कर वक्तं, (भन्तिविक्षाणि) बन्तिक्षित्र कोक इस (विक्षिणं) वज्रको धारण करनेवाके इन्द्रको (न ) नहीं घर सक्ते, (भूमयः न ) जीव भूमियां भी [इस इन्द्रको ] नहीं घर सक्ती॥ १५॥

[१७६] ( इन्द्र ) हे (न्द्र ! ( ते सही: अप: ) तुम्हारे बढे बढे जक प्रवाहींको ( यः ) जो दृत्रासुर ( स्तम्य-मान आशायत् ) रोक करके रह रहा था, ( तं ) उसको तुमने ( पद्मासु ) बहनैवाके जर्जोसेही ( नि दिश्वनथः )

मार कावा ॥ १६ ॥

जब इन्द्र क्रोजित होता है, नर्थात बिजली चमकती है, तब मेंबड़े दुक्डे हुक्डे होते हैं बीर उनसे तक बामता

है और ने अस समुद्रकी तरफ नहते हैं । १३ ।

जब हुन्द्रने कुल्य नामक अञ्चरवर अपने तीक्ष्म धारवाळे वज्रकी मिराया, तब वह अञ्चर मर संया और वब वह

वक्वाच् इन्त्र प्रसिद्ध हुना । इसी कर्ड राजा अपने वात्रुओं को मारकरती प्रसिद्ध होता है ॥ १७ ॥

मु, मन्तिक्ष मीर पृथ्वी श्रोक इस इन्द्रको घेर नहीं सकते, इंटना वह इन्द्र बनन्त सामध्येताका है, सम्बा वर सम सगह स्वास होनेसे में तीनो क्रोक इसका घेर नहीं शकते ॥ १५॥

इन्द्रने बढ़े बढ़े तक प्रवाहोंको रोककर पढ़े हुए बाव्डोंको फाटा और पानीके रूपमें दर्वे बढ़ावा ॥ १९ ॥

मावार्थ — इक्र क्षान ऐसे नास्तिक द्वांते हैं कि जो अभुकी स्तृतिकी नहीं करते तो इक्ष कोन का स्तक को होते हैं जीर वे अभुकी स्तृति भी करत है, पर उनकी स्तृति प्रेमभरो और इस्यमें नहीं होती, वीसरे कीन वे होते हैं, कि जो अभुकी स्तृति बहेश प्रेमसे और इन्यसे करते हैं। अभु पूसे तीनरे वर्गके छोगोंकी स्तृतिही सुनवा है ॥ १२ ॥

| १७७ य हमे रो   | दंसी मुद्दी संगीची सुमजंग्रगीत       | । तमीभिरिन्द्र तं गुंहः  | ॥ १७ ॥   |
|----------------|--------------------------------------|--------------------------|----------|
| १७८ य इंन्द्रः |                                      | । ममेदुंब शुधी इवंम्     | ॥ १८ ॥   |
| १७९ दुमास्ते इ |                                      | । ष्नामृतस्यं पिष्युषीः  | ॥ १९ ॥   |
|                | प्रस्थेस्ता ऽऽमा गर्भमचंकिरन         | । पारे धर्मेव स्पेम्     | 11 30 11 |
|                | वसस्पते अण्यां <u>उ</u> वधेन वावृधुः | । स्वां सुतास इन्दंबः    | ॥ २१ ॥   |
| १८२ तनेदिन्द्र | व्रणीतिषु त प्रश्नी-तरदिवा           | । युद्धोः वितन्तुसाय्यं। | ॥ २२ ॥   |

अर्थ- [१७७] (यः) जिस वृत्रत (इमे मही समीची) इन विस्तृत तथा मिडे हुए वावा प्रायीको (सं- अत्रम्भात्) पकड डिया, हे इन्द्र ! (तं) वस वृत्रको (तमोक्षिः गुहा) वन्त्रकारोंसे उक दे ॥ १७ ॥ [१०८] हे (इन्द्र ) इन्द्र ! 'ये यत्रयः त्या ) जिन यतियोंने तेश (तुष्टुचुः) स्तृति की, (च ) जीर (ये भूगयः) जिन स्गुकाने [तेशे स्तृति की ] उनमें हे (उम्र ) श्रूवीर इन्द्र ! (मम इवं श्रुधी) नेरे स्त्रोत्रको सन्। १८ ॥

[ १७९ ] हे ( इन्द्र ) इन्द्र ( ने ) तुम्हारी ( ऋनस्य विष्युषी। ) यहको बढानेवाळी ( इमा पृद्तयः ) वे

मार्चे ( पनां आशिरं घृतं ) इस दूव और वीको ( दुइत ) दुइनी हैं।। १९।।

१ ते इमा पृद्यत्यः आशिरं घृतं दुहत- इन्द्रके पास जनेक गावें है जो घो तूच देती हैं। २ ऋतस्य निष्युपी!- गावें बज्ञको बढाती हैं, बतः हर यह करनेवालेको गावें पाननी चाहिए।

[१८०] हे (इन्द्र ) इन्द्र ! (याः प्रस्तः ) तो [ बदने ] हत्यस करनेदाती गार्ने (सूर्वे परि धर्म इव ) सूर्वेद बारों कोर पानीके समान, (स्ता ) तेरे वीर्येद्धों (आसा ) सुन्नसे खादर (गर्भे अस्तिहन् ) गर्भेने धारण करती है ॥ २०॥

[ १८१ ] हे ( शवसस्पते ) वळकं स्वामिन् (स्वां हत् ) इसको ही ( कपवाः ) जानी ( उपधेन वायुधुः )

स्तोत्रसे बत्साहित करते हैं और ( लुनान: इन्ह्बा त्वां ) सोमास भी तुझे हथिन करते हैं ॥ २३ ॥

[१८२] हे (आंद्र-चः इन्द्र ) पर्वतिक (इक्षोंसे वास करनेवाके इन्द्र ! तो ( वितन्त साय्याः यहः ) विस्तृत यह किवे जाते हैं, [ इन ] ( प्रणांतिषु ) यशोंसे ( तत्र प्रशास्तिः ) वेशे ही प्रशंसा [ गाई वाली है ] = २२ ॥ १ प्रणीतिषु तत्र प्रशस्तिः — वज्ञोंसे इन्द्रकी प्रशंसा होती है। वीशकी प्रशंसा की वाली है।

सावार्य — दुत्र नर्थात् नेवने तब सु और पृथ्धी कोइको जान्छ।दित दर किया, तब सर्वत्र अन्यदार का गमा ॥१०॥ सब यति वर्षात् स्थाती जन भी इसी इन्द्रकी स्तुति करते हैं, जीर सबका भरण योषण करनेदाके संसारी जन भी इसी इन्द्रकी स्तृति करते हैं। जर्थात् सभी लोग इसी प्रभुकीदी स्तुति करते हैं ॥ १८ ॥

इन्द्र गायोंका पालन करनेवाला है, जता संसकी गायें भरपूर प्रमाणमें द्व देती हैं। इन द्व और भृतसे पश्की विद्या प्रदेश होती है। इसी तरह राष्ट्रमें गायांका पालन हो, तथा कन गायोंके दूध, दही और भृतसे सक्की सुदि हो। ॥ १९ ॥

सूर्यका गार्वे व्यक्ति क्रिके क्रिक्ट वर्धात् विद्युत्क वीर्य वर्षात् अकको वपने सुंद्रसे पीती हैं और कस अकको वादकोंसे स्थापित करती है। इस प्रकार वे बादक उन अकोंके द्वारा गर्भित होते हैं॥ २० ॥

द्धा हुन्त्रको ज्ञानी अन अपने स्तीलोंसे उरमादित करते हैं और सोमस्स बसे दर्षित करते हैं ॥ २१ व मेचक्यी किन्नेमें यह विशुक्त्यी हुन्द्र यास करता है और उन मेघोंसे पाना वरसानेपर सर्वत्र अज पान्यकी समृद्धि - होती है, और बस जल-पान्यसे वज्ञ वादि किए जाते हैं, वन यहांसे हुन्द्रकी स्तुति साई जाती है ॥ २१ ॥

| १८३ आ ने इन्द्र महीमिषुं पुरुं न देखि गें। मंतीम | । उन धुजां सूत्रीयम्            | ा २३ ॥ |
|--------------------------------------------------|---------------------------------|--------|
| १८४ जुन त्यदाधव्य्यं यदिन्द्र नाईपीव्या          | । अब्रे विश्व प्रदीदंपत्        | ं २४॥  |
| १८५ अभि मुझं न तंतिषे ध्रं उगुकचंक्षसम्          | । यदिन्द्र मृक्षयंति नः         | ा २५ ॥ |
| १८६ यदुक्त तंविषीयस इन्द्रं प्रराजीस श्चिनीः     | । मुद्दा श्रं <u>पा</u> र ओवंसा | ा २६॥  |

सर्थ- [१८३ े ते (इन्द्र )इन्द्र ! द् (नः ) इसे (महीं गोमली पुरं ) वहे गीवेंसे युक्त नगरको, (इसे ) बहको (स्त्र ) और (प्रज्ञां सु-सीर्थ ) प्रजा तथा उत्तम वसको (नः आदर्षि , दे ॥ १३ ॥

१ महीं गोमतीं पुरं- वहे गीबोंसे मरे नगरको इसे दो।

२ इष--- जबको दे दो।

वे प्रजां सुवीर्थे नः आदर्षि— प्रजा भीर उत्तम दीर्थको हमें दे हो । समरमें बहुल नीवें हैं तथा जब । प्रजा सीर उत्तम वीर्थ कोगीने पास हो ।

[१८४ | हे (इन्द्र) इन्द्र ! तुमने (अप्रे) पहले (नालुपीपु निश्तु ) महुपु नाताकी पत्तानीको (यत् आशु अक्षर्यं ) तिस सीप्र दीडनेवाके घोडेने समुरको (प्रदीद्यत् ) दिया था, (उत स्थव् आ ) वसकोही [इसे दो ] || २७ ॥

> नहुष -- इस नामका एक राजा, सनुष्य ' नहुष इति सनुष्यनाम ' ( निर्ध, राष्ट्र ) क्षित्र हीडनेवाके घोडे वयने पास होने चाहिये।

[ १८५ ; हे (इन्द्र ) इन्द्र ! (यत् मा मूळवासि ) अब इमें सुक्षो करने हो, तब (सूर ) हे विद्वान् इन्द्र ! हुम (उपाक चक्षसं व्रजं न ) पासमें शिक्षनेवाने गोडको (अभितालिये ) विस्तृत करते हो ॥ १५॥

१ ज शक- चक्कलं गोर्छ अभितरित्रचे- वह इन्द्र समीयके गोर्छको गायोंसे भरकर विस्तृत करता है। गाथोंका पास्त्र करना चाहिये।

ं [१८६ ] हे (अंग (न्द्र ) थिय इन्द्र ! दुम (यत् ताविषायते ) जब जपना वक पनट कार्य हो नव (महाँ अपर आजसा ) जपने सहान्, जनन्त वक्से (क्षितीः प्रराजसि ) मनुष्योपर वासन करते हो ॥ २६ ॥

- १ भहां अवार ओजला क्षिती। भराजसि— यह महान् हत्य वरने बनन्त बढसे सब मनुष्यीपर जासन करता है।
- २ क्षित्रयः— मनुष्य, प्रणी, ' क्षित्रयः मनुष्यमःम ' ( निर्धः २।६ )

भाषार्थ — दे इन्द्र ! त इमें गार्थों से युक्त नगर, नव, बत्तन सन्दान तथा बत्तम वक परान कर ॥ २६ ॥ सनुष्योंके गाम वीवनेवाके को के ही, ताकि अनुषर काक्रमण करने के समय वे वपयोगमें का सके ॥ २४ ॥ इन्द्र जिस सनुष्यको सुक्षी करणा चाहता है, वसके गोष्ठको गार्थोंसे सर देता है। गार्थोको समृद्धिमेंही सनुष्योंकी समृद्धि है। सभ ॥

यह हुन्द्र जपने महान् जीर जनन्त नकके सहारेही सन निमार साधम करता है। जो नक्षशाबी है, वही प्रवासीयर बाह्यन कर सकता है ॥ २६ ॥

| १८७ | तं स्वां हुविष्मेतीर्विश उपं मुवत छ १वे     | । उठ्जपम्मिनद्ंभिः      | ॥ २७ ॥   |
|-----|---------------------------------------------|-------------------------|----------|
| 166 | जुपहरे गिरीणां संगुधे चं नदीनाम्            | । धिया विश्री अजायत     | ॥ २८ ॥   |
|     | अतं। समुद्रमुद्धतं शिकित्वा अवं पश्यति      | । यतो विषान एजीत        | ॥ ३९ ॥   |
| १९० | आदित् प्रजस्य रेतंसो च्योतिष्वदयनित वाम्रस् | । पुरे। यद्विष्यते दिवा | 11 30 11 |

भर्ष — [१८७] दे इन्म ! (तं ) उन ( उरुष्मायसं त्थां ) महान् बढ़वाढे तुझको ( हविष्मतीः विद्याः ) दवि देनेताली मानवें ( उत्तये ) मपने ब्झणके किए ( इन्दुक्तिः उपझुदत्त ) सोमरसीको तयार करके पास सहार्ता है ॥ २०॥

१ वद - जयस्-- विशव वकवाका,

६ इविष्मतीः विद्याः - इवि तैयार करके पक्र करनेवाली प्रतार्थे ।

रै उठज्ञयसं विदाः उत्तरे अपस्थत — वश्विक बढवान वीरको प्रजाएँ अपने संरक्षण है हिने बुढाती हैं। [१८८] (गिरीणां उपहारे) पदाशेक बनार पर ( च ) और नदीनां संगध्ये ) नदियों है संगमपर [मनुष्य ] (थिया ) बुद्धि (विदाः मजायत ) जानी बनना है ॥ १८॥

र शिरीणां उपवहरे- पहाडोंकी बचराईवर ।

२ नदीनो संगमे— वदीयोके संगमवर

दे विया विमः अजायत- बुद्धि वतानेसे मनुष्य शानी वनता है।

[१८९] (विपानः यतः पजिति) स्थापक इन्द्र जिस स्थानसे गति करना है ( उद्धनः अतः ) कररवाके बस स्थानने (चिकित्थान् ) इन्द्रियान् इन्द्रं (समुद्रं अव पश्याने ) ज्ञक्र विभिन्न सोयको वा समुद्रको नीचे सुख करके रेकता है ॥ २९॥

समुद्र-- कड, समुद्र

[१९०] (दिवा परः) गुडोक्से मी परं [यह इन्ह] (यम् इध्यमे ) जर प्रकाशित होना है (आत् इत्) समके भनन्तरही (प्रत्नस्य रेतसः) भति प्रशासन वीर्यवान् [इस इन्द्रकी ] (धा तरं उद्योतिः) दिशको बनानेवाकी उद्योतिको [सनुस्य ] यहपन्ति ) देवते हैं ॥ ६०॥

र पर। दिवा यत् इध्यते — युक्तेककं कपर जब प्रकाशित होता है तब

२ प्रत्नस्य रेतासः धासरं ज्योतिः पश्यन्ति — पुरातन दीर्यभंपत्र इन्द्रकी विनको सनावेशाबी अधीतिको प्रमुख्य रेखाते हैं।

भावार्थ— जरनी दशा करनेके किए सारे प्राणी इसी कठवाकी इन्द्रकी स्टुति करते हैं। वकशासीका सारी प्रकार्थ सरकार करती हैं !! २७ ॥

पहारोंकी बतराईपर अथवा नदीयोंके संगमपर मञ्जन्य ध्यान चारणा करके, विद्याध्ययन हारा अपना बुद्धि वडानेसे शामी होता है ॥ २८ ॥

वर इन्द्र वहाँ वहाँ वहाँ करता है, यहाँ वहाँसे तरुके समुद्रकी खाली कर देता है। अहां तहां हिसुन् ताल करती है, वहाँ वहाँके वादक प्रकृषे खाड़ी हो जात है। अनका सारा पानी पूर्वशिवर वरस जाता है . २९॥

तम मुकोक्ते इन्त-सूर्थ प्रकाशित दोता है, तम कारों बोह प्रश्नका लेत्रस्थी अकारा फैक आता है जीर उपकी उपीति विनको प्रवट करती है है ६० छ

| 888   | कण्यांस इन्द्र ते मृति विश्वं वर्धनित पींस्यंय | । बुतो श्रंतिष्ठ वृष्ण्यंम् ।। वर् ॥ |
|-------|------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 888   | हुमां मं इन्द्र सुब्दुति जुषस्य प्र सु मार्थव  | । जुत प्र वेर्षया मृतिम् ॥ ३२ ॥      |
| \$6\$ | उत ब्रेह्मण्या वृर्ष तुभ्यं प्रवृद्ध विजवः     | । विश्रा अवस्म जीवसे । ३३॥           |
| \$ 68 | अभि कण्यां अन्युता ऽऽगो न प्रवतां यतीः         | । इन्द्रं वनंत्वती मृतिः ॥ ३४॥       |

अर्थ— [ १९१ ] रे ( इन्द्र ) इन्द्र ! (विश्वे क्रण्वासः ) सब ज्ञानी कन (ते मित पाँक्यं ) तेश बुद्धि और बक्को (वर्धान्त) बवाव हैं,(उत) और दे (शिवष्ठ) बढवाकी इन्द्र ! (सुरुपर्य ) तेने पराक्रमको मी [बदावे हैं] ॥३१॥

रै विश्वे कण्यास्तः ते मिति पौर्यं वृष्णयं वर्धन्ति— सभी ज्ञानी तन तेरी बुद्धि, वक नौर वोर्यको बचाते हैं। पौर्यं, वृष्णयं, द्वावा— बक, पराक्षम, दीवं 'श्रवः पौर्यं भिति बक्रताम '( निर्धं, राष्ट्र ). वक्ष बद्याना अनुस्वका कर्तद्व है।

[ १९ र । हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( वे इमां सुध्दुति जुधस्त्र ) मेरी इन स्तुतियोंको स्तीबार कर बीर ( मां सुम अस्त ) मेरा नच्छी तरह संरक्षण कर ( उत्त ) नीर ( मार्ति अवर्ध्य ) मेरी बुद्की करा ॥ ६२ ॥

र मे सुष्दुर्ति जुपस्य - मेरी इस वचन स्तातको स्वीकार कर ।

२ मां सु प्र अध- मेरा बत्तम संरक्षण कर ।

३ मार्ति प्रवर्धय- मेरी बुद्दिका संरक्षण कर ।

बुद्धिका संवर्धन करना जीर जपना मंस्क्षण करना चाहिये ।

[१९३] दे (प्रजुद्ध श्रक्तियः ) सबसे बढे तथा दशको बारण करनेवाहे इन्द्र! (अहाण्याः विप्राः सयं ) वश्च वानी इस ( जीयसे ) नपने रिवं तीवनके छिए ( तुभ्यं अत्यक्ष्म ) वेश स्तुति करते हैं ॥ ६३ ॥

दं प्रसृद्ध विज्ञवः — वह जौर वक्रवारी ग्रूरः।

२ ब्रह्मण्याः विष्णः - ब्रह्मज्ञानी विष्णं, ज्ञानी ।

रे जीवसे तुभ्यं अतहम — इस दीर्घ जीवनके किये और देशी श्राप्तिके किये स्तीत करते हैं।

[ १९४] (काण्याः ) वानी अन (अभि अनुषत ) [ इन्द्रकी ही ] रहति करते हैं, [ बनके द्वारा की हुई ] (मार्तिः ) स्तृति (यतीः आपः प्रवताः न ) जैसे वहते हुए अब प्रवाह नीवी मूमिकी बोर जले हैं, कसी तरह ( इन्द्रं यमन्वती ) इन्द्रकोही प्राप्त होती है ॥ ३७ ॥

१ मातः इन्द्र यजनवर्ता- सारी स्तृतियां वसी एक परमारवाकोही पास होती है।

भाषार्थ — सभी जानी अपनी अपनी अपनी स्तुतियोंसे इस इन्त्रके बक, बुद्धि, पराक्रम और बन्धादको बवाते हैं। बाह्सें विद्वान माह्यय भी अपने श्रोतस्त्री दक्षोंसे राजा है बळ और प्राक्रक्को बदावे ॥ ६३ ॥

दे इन्द्र ! मेरी इन स्तुतियोंको स्त्रीकार कर और मेरी अच्छी तरह रक्षा कर तथा मेरी युक्कि यहा हु दूर |

महाज्ञानी जीर खुर होकर दीचै जीवनके किये स्तीत नान करना योग्य है !! ६६ ॥

सभी ज्ञानो बसी एक देवर्वशाळी परपाध्याठी स्तुति करते हैं। जिस करा विभिन्न दिशावें बहनेवाको छाती नहियां इसी एक समुक्षों ज कर जिज्ञी हैं, उसी तयह ज्ञानियोंके द्वारा ननेक करासे की गई स्तुतियों वसी एक प्रमुक्ते पास जाती हैं॥ १९॥

६ (च. ह. भा मं, ८)

| १९५ इन्द्रं मुक्यानि वातृष्ठुः समुद्रमित् सिन्धंव। | । अर्तुत्तमन्युम्जरम् ॥ ३५    | 10 |
|----------------------------------------------------|-------------------------------|----|
| १९६ आ नी याहि परावती हरिस्यां हर्युतास्याम्        | । इममिन्द्र सुतं पिंच ॥ ३६    | H  |
| १९७ त्वामिद् वृत्रहन्तम् जनासो वृक्तवेहिंगः        | । इर्वन्ते वाजसातचे ।। ३७     | ħ  |
| १९८ अनु स्वा रोदंसी दुमे ककं न बुन्धेंतंशम्        | । अनुं सुबानास इन्दंबः 💎 🤻 ३८ | 1  |
| १९९ मन्दंस्या सु स्वंर्णर खतेन्द्रं शर्यणावंति     | ा मस्त्वा विवस्वती मती ।। ३९  | ü  |

अर्थ— [ १९५ ] ( लिन्धवः समुद्धं इव ) त्रैये निदयो सपुदको बढातो है, इसो प्रकार सब ( उक्थानि ) स्तोत्र (अनुस्तमन्युं अ-जरं इन्द्रं ) सबसे अधिक उत्सादित, सहा तहण इन्द्रको ही ( बावृधुः ) बढाते हैं ॥ ३५ ॥

१ अनुस्तमन्युः -- विसका बत्साह कथी कम नहीं होता । उत्साह कम नहीं होता चाहिये ।

२ अ-जर:--- श्रीण नहीं होना चाहिये । सदा ठठण रहना योग्य है ।

२ उपयानि अनुसमन्युं अजरं वावृधुः— स्तोत्र ठासादित तरारदित वीरका सामध्ये बढाते हैं।

[ १९६ ] दे (इन्द्र ) इन्द्र ! (हर्यतास्यां हरिस्यां ) वेतस्यां को बोबोसे (परावतः ) वृत देशसे (नः आ याहि ) दमारे पान वाको, और (इसे सुतं पिक) इस सोस समको पिनो ॥ ६६ ।।

[१९७] दे ( बुत्रह्न्तम ) दुवनो मारनेवके स्थ [ ( बुक्तवर्हियः जनासः ) ऋस्वक् जन ( वाजसातये ) वन तथा नवकी प्राप्तिके किए ( स्वां हुत् ) दुप्तेश ( हुवन्ते ) बुनाते हैं ॥ ३७ ॥

१ वृक्तवर्हिषः - ऋषिग्, जिन्होंने भासन फैळाये हैं ' वृक्तवर्हिष इति ऋष्विङ्नाम ' ( निर्ध १।१८ )

२ बाजसातये न्वां इक्नते— अब प्राप्तिके किए वेरी प्रार्थना करते हैं। परमारमाधी प्रार्थनासे धन वया अवकी प्राप्ति होती है।

[१९८] हे इन्द्र! ( चर्क न प्तर्वा वर्ति ) चक्र जैसे बोहेके पीछे चडता है, हसी प्रकार ( उमे रोदसी स्वा अनु ) के दोनों बावापृथ्वी तेरे अल्डूक होकर चडते हैं, तथा ( सुवानाकः इन्द्रवाः ) विचोदे जानेवाने सोम भी (अनु )[वेरे ] बनुक्क [ चडते हैं ] ॥ १८॥

> १ एतद्याः — घोडा ' एतदा इति अध्य नाम ' ( निषं. १।१४ ) उम्रे रोदसी त्या अनु — ये दोनी चावापृथिती तेरे अनुकूट होकर चढते हैं।

[ १९९ ] हे (इन्द्र ) इन्द्र ! (दार्थणावाते स्वर्ण-रे ) दार्थणावत् प्रदेशमें दोनेवाछे पश्चमें (सुमन्दस्य ) अध्वी तरह अनिद्य हो, (उत् ) तथा (विवस्यतः ) यह करनेवाछेकी (मनीः ) स्तुतिसे भी (मनस्य ) वातन्त्रिय हो ॥ ६९ ॥

भावार्थ— क्रिस तरह विद्योंका पानी समुद्रको बढावा है उसी तरह सथ स्तोत्र इन्द्रके उत्साह और पराक्रमको वकाते हैं ॥ ६५ ॥

दे इन्द्र ! युम अपने लेजस्वी को घोशीसे दूर देशके इसारे पास जाजो !। इ.स. ॥

भारतगदि विकाकर रक्तम रीखिसे साकार करनेराखे आखित जब तथा थमकी प्राप्तिके किए हुन्त्रकोही बुबात है ॥६ ॥। रथके पोढे जिस तरक आठे हैं, उसी ताफ रबके पहिए भी काने हैं, उसी तरड जियर हुन्त्र काहता है, उपरही सारा विका बाता है । यह सारा विका हुन्त्रके सासनमेंही कहता है ॥ ६८ ॥

है इन्ध्र है तू कराम बक्कोंग्रे जाकर बालन्वित हो और उन बक्कोंग्रे की जानेवाकी स्तुतियोंस भी तू बार्नवित हो ॥१९॥

| २०० बाबुधान उत् सबि वृषा बुक्येरीरवीत्             | । वृत्रुद्दा सीमुपार्तनः  | 11 80 11 |
|----------------------------------------------------|---------------------------|----------|
| २०१ ऋषिहि पूर्वजा अस्ये क ईश्वान ओजंसा             | । इन्द्रं चोष्क्रयसे वसुं | म ४६ म   |
| २०२ अस्मार्क स्ना सुवाँ उपं बीतगृंष्ठा मानि प्रयाः | । श्वतं वंहन्तु इरयः      | II 88 II |
| २०३ इमा सु पूच्यां धियं अधीर्धृतस्यं विष्युवीम्    | ा कण्यां उक्येनं वावृधुः  | H 88 H   |
| २०४ इन्द्रमिट् विमहीनां मेथे वृणीत मर्त्यः         | । इन्द्रं सनिष्युक्षवर्षे | 11 88 11 |

ं अर्थ— [ २०० ] (वावृधानः ) सबसे बढ़े (वृदा ) बढ़वान् (धक्री ) वज्रको धारण करनेवाछे (वृत्रहा , वृत्रको मारनेवाके, (सोम-पा-तमः ) बहुत अधिक सोम पीनेवाके इस इन्द्रने (उप धिवि ) पामही युक्रोक्सें (सरोहचीत् ) कृत्रद किया ॥ ४० ॥

[२०१] हे (इन्द्र ) हम्म ! (पूर्वजाः ) सबसे पहले उत्पन्न होनेवाने दुम ( अधिः असि ) सर्वन्न हो, तथा (एकः ) भक्तेने ही ( ओजापा ) नपने बन्से ( ईशामः ) सब पर शामन कानेवाने हो, तुम [ मनुष्यों ने ] ( यसु ) भव ( चोष्कुयसे ) देवे हो ॥ २१ ॥

१ पूर्वजाः- अस इन्द्रको सत्ता पक्षकेसे है।

२ पकः ओजसा ईशामा- वह अवंदे ही अपने बक्ते सब जगद पर शासन करता है।

३ च्छु चोच्क्रयले- वह वन भी देता है।

ध चोच्कुयसे - देना ' चोध्कुयमाण इन्द्र पृथिवामं दददिन्द्र बहु वननीयम् ( तिह. ६।२६ )

भ इन्द्रः एकः पूर्वजाः ऋषिः ओजसा (शानः - इन्द्र अकेशही सबसे प्रथम था, वह शानी वयनी शक्तिसे सबका ईश्वर है।

[२०२ ] हे इन्द्र ! (त्वा ) युक्त केरे ( वीत पृष्ठाः दार्ग इरयः ) बणन कीठवाके सैकडों वोदे ( आस्मार्क सुतान् प्रयः ) अभि इमारे द्वारा वैवार किये सोम रसक्ती अधकी जोर ( उप वहन्तु ) के वार्वे ॥ ४२ ॥

प्रयः - वस प्रय इति सम्म नाम ( निर्वः २।७ ) [२०३ ) (सु पूर्वा ) अति प्राचीन, ( मधी घृतस्य पिष्युवी ) भीठे तलको बढानेवाहे (इमां धियं ) इस [यम ] कर्महो (कावाः ) क्रांनी तन । उक्येन वासुधु ) मंत्रीसे बढाते हैं ॥ ४६ ॥

छतं अध, वी ' छुतमिति उद्क नाम ' ( निषं, १११२ )

[२०४] (वि-महीनां) वहे वहे [देनों ,क बीचमेंसे (इन्हें -इत् ) इन्द्रको ही (पेश्वे । वज्ञमें (मर्त्यः षृणीतः ) मचुष्य वरण करते हैं, चुनते हैं, जया (सनिष्युः ) युद्ध करनेकी इय्काशादा [मनुष्य ] मी (जन्ये ) संरक्षयक किए [इन्द्रको ही चुनता है ] ॥ ४॥ ॥

भावार्थ— रह इन्द्र सरसे महान्, बढवान्, बज्रको चारण करनेवाळा, वृत्रको मारनेवाळा तथा सोमको पीनेवाका है। पैसा यह इन्द्र जपने पराक्रमको सर्वत्र प्रकट करता है॥ ४०॥

यह इन्द्र- प्रमु सबसे परका ऋषि मंत्रद्रष्ट। आभी है और यह करेके ही करने बढ़से सारे संसार पर शासन करता है। संसार पर शासन करनेक किए हुने किसी दूसरेके बढ़की जानस्पकता नहीं पढ़ती ॥ ४१॥

हे हुन्दू ! देने बच्चम वीटनाके सेंकडो घोडे इमारे द्वारा तैयमार किए सब सोमरसीकी और तुझे के वार्वे ॥ घर ॥

यशके द्वारा तक बरता है। यञ्चने बारक बनते हैं, कीर बादकोंसे वृष्टि हालो है। ('यञ्चान्द्र शी पर्जन्यः' स. गी. ) बात: जानी जन बज़ोंको अपने संजीसे अदोह करते हैं ॥ ४३ ॥

बद्धमें इन्द्रको ही मनुष्य स्वीकारते हैं। संग्राममें मी संरक्षणके किए इन्द्रको ही युकाया जाता है। घनेच्युक मनुष्य मी इन्द्रको ही पास बुकाने हैं॥ ४४ ॥

| २०५ अर्वार्थ त्वा पुरुष्टुत प्रियमेंधम्तुता हरी | । सोमुपेर्णाय वक्षतः           | D 84 H   |
|-------------------------------------------------|--------------------------------|----------|
| २०६ श्रुतमुद्दं तिरिन्दिरे सुद्दसं पर्शावा दंदे | । राषांसि याद्वानाम्           | 11 84 11 |
| २०७ त्रीणि खुतान्यवतां महस्रा दश् गोनीम्        | । दुरुपुज्ञाय साम्ने           | 11 89 11 |
| २०८ उदानट् ककुहो दिव पुष्ट्रां अतुर्यु को दर्द  | । अर्थ <u>सा</u> याह्नं जर्भम् | 11 28 11 |

## [0]

( ऋषिः- पुनर्वत्सः काण्वः । देवता- मठतः । छन्दः- गायत्री ः)

| २०९ | प्र यद् वं सिष्टु मिष् | मर्ठ <u>व</u> ो विद्यो अक्षरव | । नि पर्नतेषु राजध | 9.30 |
|-----|------------------------|-------------------------------|--------------------|------|
| 210 | यदुक्त तंतिषीयवो       | यामं शुद्रा अचिष्यम्          | । नि पर्वता अहासत  | गरः  |

अर्थ-- [२०५] है (पुरुस्तुतः) बहुलोंके द्वारा प्रशंक्षित (त्या ) तुझे (प्रियमेख स्तुता हुरी ) प्रियमेखके हारा प्रशंक्षित बोंके (अर्थांचं ) दमारी बोर (क्वीमपेयाय सक्षतः) सोम पीनेके किए के बावें ॥ ४५ ॥

[ २०६ ] ( याहानां अहं ) मञुष्यंसं कत्तम में ( पर्शों तिरिन्दिरे ) परशुके पुत्र तिरिन्दिरके बच्चमें ( दातं

बाह्कं राषांति ) सेंक्डों भीर हजारीं भन ( आ द्दे ) स्वीकार करता हूँ ॥ ॥॥ ॥

[ ५०९ ] (साम्ने ) वश्रमें (पञ्चाय ) वश्रको कोगोंमें (अवतां श्रीण शताबि ) ठीम सी को स्था (गोनां दश सहस्रा ) दस दशर गार्वे (दृदुः ) ही ॥ ॥ ॥

[ २०८ ] ( बाह्रं असं ) अनेक मनुष्योंका तथा ( चतुर्युजः उष्ट्रान् ) चार सोनेके मारोसे करे हुए कंटोंको देकर मनुष्य ( अवसा ) अपने वसने ( ककुहा ) वहत होकर ( दिसं उत् आनट् ) घुड़ोक तक पहुंच गया ॥ ४८ ॥

#### [ 4 ]

[२०९ | हे (सहतः ) वीर सहस गण ! (यस् विमः ) त्रव काली पुरुष (वः ) तुम्हारे किये (त्रिष्टुमं ) त्रिष्टुम् क्रम्यक बनाया हुना स्तीत्र एक्टर (इयं म अक्षरस् ) अस नर्षण कर चुका, तब तुम (यर्वतिषु विशासण ) पर्वतिमं विशासमान होते हो । १ ।

[२(०] (तिविधी-ययः) वक्तात् (ग्रुआः) सुदानेत्रके (अङ्ग) विव तथा वीर महनो ! (यल्) जब दुम वपना (यामं) गमनके किए निविध किया हुना रम (अच्छिष्ट्यं) शुन्यक करत हो, तब (धर्मता नि अहासत) पर्वत मा वकावमान हो उठते हैं ॥ २ ॥

भावार्थ- हे इन्द्र ! कत्तन मेथा बुद्धिकाके शानिगोंके द्वारा प्रशंसिक कोडे तुझे इसारे पास के बावें ॥ ४५ ॥ अनुक्षोंने ओ कतन होता है, क्सेदी सब तरहका प्रेयर्थ वात होता है ॥ ४६ ॥

बच्चमें विद्वान् जानीको भरपूर प्रमाणमें चल और पशु बादि देने चाहिए ॥ ४७ ॥

इत्तम दान देनेसे मनुष्यका यदा सर्वत्र फैडता है और उसका यहा युक्केक तक हा पहुंचता है । ४८ ।

प्क समय प्रव शानी इयःसकते मक्तीको कहपमें रककर शिष्टुन कन्द्रका सामगायन किया जीर हन्हें अश्व प्रदान किया तब वे बीर पर्वत स्रमिक्षीमें बानम्हपूर्वत दिन दिनाने को वे ॥ १ ॥

वक वक्षानेवाके बीर अब शतु पर चडाई करनेकी माहसासे लगना रथ सुप्तित्रश कर देते हैं, तब ऐसा प्रतीत होने कनका है कि, मानों पहाब भी दिकने कमते हैं ॥ २ ॥

| २११ उदीरयन्त बायुमि बाभासः पश्चिमातरः । घुश्चन्तं विष्युषीिष्यम्           | 11 2 11 |
|----------------------------------------------------------------------------|---------|
| २१२ वर्षन्ति मुरुतो भिद्धं भ वेषयन्ति पर्वतान् । यद् बामं बान्ति वायुमिः   | 11 8 11 |
| २१३ नि यद् यामाय वो गिरि नि सिः धेती निवर्मणे । मुद्दे शुष्मीय येमिरे      | il sut  |
| २१४ युष्मा उ नक्तंपूत्रये युष्मान दिवां हवामहे । युष्मान् प्रंयुत्यंष्युरे | 11 5 11 |
| २१५ उदु त्ये अंकुणव्सेन श्रित्रा यामेभिरीरते । ब्राक्षा अधि जाना दिवः      | 11 0 11 |
| २१६ सुज्ञनित र्किममे। जेला पन्थां स्पीय वार्तने । ते मानुमिति तिस्तिरे     | 11 6 11 |

अर्थ— [२११] (वाधासः) गर्धना करनेवाळे (पृत्ति-मातरः) मृतिको माता माननेवाचे वीर मध्य (वायुमिः) वायु-प्रवाहींकी सहायताचे (उद् ईश्यन्त) मेवीको इपर-डघर के चटते हैं और तदनुवार (पिप्युर्धी इपं भुक्षन्त) प्रतिकारक जवका मुजन करते हैं व ३ ॥

िरहर | (सरुतः ) वीर सरुतोंका यह दढ़ (यह वायुभिः ) प्रव वायुभांक साथ (यामं यान्ति ) शैक्ते काते हैं, तब (सिहं वंपन्ति ) वे वर्षा करने काते हैं, भीर (पर्वतान् य वेपयन्ति ) पर्वतक्षेणवींको कंपानमान कर देते हैं ॥ ४ ॥

[२९२] (चव्) जन (दः यामाय) दुन्हारी गतिवीछता एवं प्रगतिसे अवशीत होकर (तिदिः मि) पर्यत एवं (वि-धर्मयो) विशेष रंगसे अपना घारण करनेवाके दुन्हार (सहे) वहे एवं सहशीव (शुक्माय) वक्षये वरकर (सिन्धवः) निवयाँ (नि येसिरे) अपने आपको निवंतित कर देती हैं, [अर्थात् इक जाती हैं, तब दुम वर्ष करते हो। ]॥ ५॥

[ २१४ ] दमारी ( ऊतये ) रक्षाके किए ( युष्मान् उ ) तुर्धे ही दम ( नक्कं ) राजीके समय ( द्वामदे ) इकाते हैं, ( दिया ) दिनकी बेकामें मी ( युष्मान् ) तुर्देही इम प्रकारते हैं ( प्रयाति अध्यरे ) प्रावंशिक दिसारदिव कर्मोंके समय भी इस ( युष्मान् ) तुरुदिको बुकाते हैं ॥ १ ॥

[२१५] (स्ये) वे (अरुण-दलकः) आक्रिमायुक्त (चित्राः) आसर्वनारक (वाधाः) गर्जना करनेवाके बीर मक्त् (वामेमिः) नपने स्थोमेंसे (दिवः अधि) युकोक्ष उपर (स्तुमा) वर्षतीकी वैत्री चोदियों वस्से ( उस् बेरते क) बनान क्षेत्र कमते हैं।। ७॥

[२१६] (सूर्याय यातचे ) सूर्यके जानेके किए (रहिंग पन्धी ) विरणक्षी मार्गको (ओजसा सुजनित ) को कपनी सकिसे कमा देते हैं, (ते ) वे (भानुभिः वि तस्थिरे ) वेजद्वार। संसारको व्यास कर देते हैं ॥ ८॥

आयार्थ— प्रवस्ती सकोशीसे बादक र्थर-उधर आने कगते हैं और कुछ काछके अपरान्त जनमे वर्षा होती है, तथा अथ की क्वेड माचामें अथवाहीता है। हमी बचसे जीवसृष्टिका भरणपोपक होता है। निरसंद्र मदलीका बद कार्य वर्णशेय है ॥३—७॥

मन्त्रोंमें विश्वमान वेग तथा बढ़से मबभीत होकर पर्वत स्थित हुए और नित्यों भीमी आढ़से बढ़ने हगी ॥ ५ ॥ कार्य करते समय, दिन प्रं शत्रोकी रेकामें नपने संश्वानके किए परम पिता परमारमासे प्रार्थना करनी चाहिए । ६ ॥ काढ़ वर्णनाका पनवेस प्रदेशकर और रथ पर बैठकर ने वीर पर्वतों परसे भी संचार करने करते हैं ॥ ० ॥

मक्तीमें यह शक्ति विधानान है कि, दे सूर्यको भी प्रकाशका मार्ग वरकाते हैं जीर सभी जतन तेजस्त्री किरजॉको कैका देते हैं ॥ ८ ॥

| २१७ इवां में महतो निरं विषं स्तोमंमृभुक्षणः  | । हुमं में वनता हवंम्           | 11 % 11  |
|----------------------------------------------|---------------------------------|----------|
| २१८ त्रीणि सर्गिम पुर्श्नयो दुदुह विजिणे मधु |                                 | H 60 H   |
|                                              | हे। आत् नु उपंगन्तन             | 11 22 11 |
|                                              | में । उत प्रचेतसो मदे           | ा १२॥    |
|                                              | म् । इयेर्ता मरुता द्विनः       | 0 28 0   |
|                                              | वम् । सुवानैभैन्दच्य इन्द्रंभिः | ॥ १४ ॥   |

अर्थ— [-१७] दे ( मरुतः ) वीर मरुता ! ( हमां मे गिरं ) इस मेदी स्तृतिपूर्ण वाणीको ( वनत ) स्वीकार करो दे ( क्रमु-क्षणः ) शकाक्षांसे श्रुसञ्ज वीरो ! तुम ( हमं स्तोमं ) इस मेरे स्वोजका कीर ( मे इस हवं ) मेरी इस प्रार्थशका स्वीकार करो ॥ २ ॥

[२१८] ( पृष्णयः ) मश्जेको मालाबीने ( व्यक्तियो ) इन्त्रके विए ( व्यक्ति करांक्ति ) वीन प्रीवें. ( मधु ) मिडासमरा ( उत्सं ) जरूपूर्व कुंड बीर ( उद्गिया ) वानासे सरा हुन। ( कन्नन्धं ) जरू पारण करनेवाका बृहदाकार

थान का मेच ( सुदृह्व ) दोहन कर भरा है ॥ ६० ॥

[ २१९ ] है ( सकतः ) वीर मरुव्यन ! ( यद् ह ) अन ( यः ) तुन्दें, ( सुम्मानन्तः ) सुन्नी होनेकी काकसा करनेनाके हम ( विदः हवामहें ) गुन्नोक्से कुनाते हैं, उस समय ( आ तु ) तुरम्त ही तुम ( नः उप मन्तम ) हमारे समीप का जानो ॥ ११ ॥

[२ (क | दे ( सु-वालवः ! ) सबी प्रकार वान देनेवाछे ( सद्भाः ) शानुसंबको एकानेवाछे तथा ( नामु-भूषः ) शक्क धारण करनेवाछे वोशों ! ( सूर्य उत हि ) गुम सच्छुचढ़ी जब जपने ( दमे ) वरमें वा वक्कों ( मदे ) धानन्यमें रहते हो, एवं सोनरसका सेवन करते हो, तब ( प्र-चेतसः स्थ ) तुम्हारी बुद्धि जभिक वेतवायुक्त वन वाती है ॥ १२ ॥

[२२१] दे (महतः) महर् संघ ! (तः) इसारे किए (मद्-च्युनं) शत्रुनोंके नर्वहा संग कानेवाके, (पुरु-क्षुं) सर्वके विष पर्यास (विश्व-धायसं) तया सनके पोषणकी सनता रकतेवाने (र्थि) चनको (दिवः

क्ता इयर्त ) युकोक्से का यो ता १३ त

[ २२२ ] हे ( शुक्राः ) तेजन्दी वीरो ! ( विरीणां अधिद्व ) पर्नेवनय प्रदेश पर चढ जानेके समय जिस इंगसे सुसाज कर रक्षते हैं दैसेई। (यन् ) जब वुम ( यामें अचिध्दं ) रथको तैयार कर चुक्ते हो, उस समय ( सुप्रान्धः [म्तुन्भिः ) निषोढे हुए सोमरसक्ते चारामोसे ( सन्दृष्ट्ते ) तुम हर्षित होते हो ॥ १॥ ॥

भाषार्थ - भूम, नी तथा वाजी सर्वादा भारतपूँ हैं। मूमिसे वस तथा जक, नीसे दुग्ध कौर वाजीसे आनकी प्राप्ति होती है। तीनोंके भीन सेवनीय तथा सनाद्य वस्तुएँ हैं। मरुठोंकी मातानीने त्रिविध दुग्धसे तीन झीढ़ें भरका तैयार कर रखी हैं ताकि वीर मरुतांका भरजपंत्रम सुमारु हरने एवं भड़ी भाँति हो जाए ॥ ५-१०॥

ये बीर बड़े हजार, शतुओंका गाम करनेवाके सदैव समामोंसे सुसड़न हैं और जिस समय ये अपने आसादोंसे समा जिनासम्बक्तींसे सुमार्वक दिन विवास है जधना पश्चमूरिसें सोमरसका सेवन करते हैं, तब इनकी बुद्धि वासीव चेतनाकीक

होती है ॥ ११-१२ ॥

हमें जो चन मिड़े वह, इस भाँतिका हो कि ( 1 ) उस भनसे शत्रुदकका गर्व विनष्ट हो आए, ( 4 ) वह इतनी सालामें वपकरण हो कि. सब सुखपूर्वक रह अकें, ( ६ ) सबकी पृष्टि हो आए, सभा बकिए वर्षे। यदि वे तील बाउँ हो बावँ, तो ही वह भन समीप रखनेथोग्य समझना उचित ह, अन्य किसी प्रकारका नहीं ॥ १६ ॥

वर्गोपर चढ़ते समय जैसे रथको तैयार करना परता है, वैसेही वीर मक्तू जब रथको पूर्वश्रवा सिद्ध था कैस वना रखते हैं, तब वे सामरसक सेवनसे प्रसथ एवं हर्षित हो उठते हैं। प्रथमतः सामरस पोकर पक्षात् रथको तैयार रखकर वर्षित सदको परते क्षत्ररकपर चावा करके, उनकी चरित्रयाँ बडानेके लिए मक्तू गमन करते हैं।। १४ ॥

| २२३ एतावंतिबदेवां सुझं मिखेत मत्यः । अदास्यस्य मन्मिः                  | ॥ १५ ॥   |
|------------------------------------------------------------------------|----------|
| २२४ वे हुप्सा हेन रोदं सी धमन्त्यती वृष्टिमिः । उत्सं बुहन्तो अक्षितम् | स १६ ॥   |
| २२५ उर्दु स्वानेभिरीरत उद् रथेरुद्रु बायुभिः । उद् स्तामैः वृक्षिमातरः | 11 60 11 |
| २२३ येनाव तुर्वशं यदुं येन कण्वे धन्द्रप्तम् । राये सु तस्य भीमहि      | 11 25 11 |
| २२७ इमा उ वः सुदानवो घृतं न पिष्युवीरिषः । वधीन् काण्यस्य मन्मेभिः     | 11 23 11 |
| २२८ कं नूनं सुंदानवी मदंथा कृत्तवहिंवः । ज्ञा को वंः सपर्यति           | ॥ २०॥    |

अर्थ — [ २२३ ] ( मर्त्यः ) मानव ( एतावतः चिन् ) इय वकार सवमुवरी ( अ-दाव्यस्य ) न दश्ये मानेवाले वसुके ( मन्मिभः ) मनवीय काव्योसे ( एवां ) इनसे ( सुम्नं भिश्नेत ) क्वम पुबको वावना करे ॥ १५ ॥ [ २२४ ] ( ये ) जो ( अ-दिस्तं उरमं ) कमो न घटनेवाके झरनेको-मेचको ( बुद्दन्तः ) दुवने हैं, वे वीर ( बुद्दिमः ) वर्षानोंकी सहायतासे ( व्रव्याः इच ) मानों वारियाकी धूँगोसे ( रोव्सी अनु धमन्ति ) समूचे वाकाम पूर्व भूमंडकको व्यास कर देते हैं ॥ १६ ॥

[ २२५ ] ( पृत्रि-माधरः ) मूमिको माठा माननेवाछे वीर ( स्वानिमिः उ ) वपने शब्दी तथा विभावजीसे ( उत् ईरते ) उपर चढते हैं, ( रथी। उत् ) रथीसे उर्जगामी बनते हैं, ( शशुक्रिः उ उत् ) बायुक्रोंसे कंचे प्रवृत्र वास्त होते हैं, ( स्तोमैः उत् ) वहाँसे मी उपर वह आते हैं ॥ १० ॥

[ २२६ ] (येन ) त्रिस सक्तिके सहारे (तुर्सदां यतुं ) प्रतेत क्याधिकारी बहुनरेशका तुमने (आत ) वित्यालन किया, (येन ) त्रिससे (धन-स्पृतं कण्यं ) व्यक्ते चाहनेशके कण्यका संरक्षण किया, (तस्य ) वस पुरुशरी संरक्षणक्षम शक्तिका हम (राये ) वनकी प्राप्तिके किये (सु धीमहि ) मळी माँति ध्यान करते हैं ॥ 14 ॥

ि२२७ | है ! सु—दानवः ) कत्तव दानो वीरो ! ( घृतं न ) घोकं समान ( हुमाः विष्णुचीः ह्यः ) वे पुष्टिकारक वड (कण्यस्य मन्मभिः ) कण्यपुत्रके मनन करनेथोग्य कान्य था स्तोत्रहारा ( वः वर्धान ) तुन्धारे वहाकी इदि करें ॥ १९ ॥

िर८ | दे ( सुनदासकः ) सुचाद रूपसे दान देनेदाछे तथा ( झुक्त-वाहिंदाः ) कुशासनींगर बैठनेदाछे बीते ! (क नूनं सद्धा ) भवा तुम किपर दर्षित हो रहे थे शिकः ब्रह्मा ) भवा वद कीन नाझण है, जो (कः सपर्यति ) कुम्हारी पूता वपासना करता है । । ३० ॥

सावार्थ— परम पिता परमाध्मा किसी भी राजुके दवावसे दवनेवाका वहीं है, वर्षोठ वह बर्धान सावध्येवाच् है। मानव बसके सम्बन्धमें मनजीय काव्यकी विर्मित कर तथा शहां नचेता वन गायव करें। मजकी बच्चत दक्षामें जो सुख सिक सकता है, रसे पानेकी बेटा करनी चाहिए॥ ३५ स

मक्त् मेधोंसे वर्षा करते हैं और वर्षाकी मूँरोंसे विश्वक विश्वको परिपूर्ण कर बावते हैं ॥ 1६ ॥

वे वीर भूमिको जपनी भाता समझकर उसकी सेवा करनेवाहे हैं और अपने जमिशावणीं, रवीं, वायुवानी पूर्व पश्चोंसे कंची दक्षा पाठे हैं। इन्हीं साधनों द्वारा वे जपना प्रगति करनेने पर्यास सफकरा पाते हैं ॥ १७ ॥

हम वीरोंने तुर्वत यह तथा धनेच्छुड कप्तकी यथायत् रक्षा की । हमारी ह्य्छा है कि वे तीर उसी सरह हमें क्या है, वाकि हम क्यकी छन्नसामामें अधिका चिक धनच स्पसंश्य हों और उस वैभव एवं संश्विके बस्तवृतेपर विविध वज्र संपत्त कर समुची समसाका करमान करेंगे ॥ १८ ॥

वय कोटिने पुष्टिकाक लड़ोंके प्रदान एवं मननीय कारवींके सायनमें वीरोंका यस बढ़ने सगता है ॥ १९ ॥

दे वीरो ! वृंकि तुम वीछा मेरे समीप नहीं जा सके, अतः वर सवाम रठाव मेरे मनमें बठ जावा दोता है कि किस जगर मका वे जामन्द्रोक्षासमें जूर दो वैठे हों और शायन पेसा कीन वपासक हनसे प्रार्थना करता दोगा कि, वनांसे शीछ मरवाम करना इस वीरोंको हुआर प्रतीद होता हो ॥ २०॥

| २२९ नृहि व्य यद्धं वः पुरा स्तोमेशिर्वृक्तवर्दिषः । अधी अतस्य जिन्दंश            | गरा    |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------|
| २३० समु स्थे मंहतीर्वाः सं श्रोणी समु स्यीम् । सं वर्जी पर्वेशो देशुः            | ॥ २२ ॥ |
| २३१ वि वृत्रं पेर्नेको यंयु नित्रं पर्वता अराजिनं। । चक्राणा वृष्णि पौर्यम्      | 日子集日   |
| २३२ अतुं शितस्य युध्यतः शुष्पंमावञ्चत ऋतुम् । अन्विन्द्रं वृत्रुतूर्ये           | ॥ २४ ॥ |
| २३३ विद्युद्धंस्ता अमिद्यंतः विप्राः श्रीपेन् हिंरण्ययीः । शुम्रा व्यक्तत श्रिये | म २५ ॥ |

अर्थ — [ २२९ ] ( युक्त -बार्डियः ) हे दर्भासनपर बैठनेवाके वीरो ! ( लाहि स्म ) क्या यह सब नहीं है कि ( यस ह ) सचमुच बहाँपर ( पुरा ) पहले तुम ( व स्तोमेशिः ) अपने प्रशंसा करनेवाके अधिभाषणोंसे ( सतस्य हार्चान् ) सत्यके सैनिकोंको अर्थात् धर्मके किए अवनेवाके सिपाहियोंको ( जिन्नवा ) प्रोत्साहित कर चुके हो ।। ११ ॥

[२३०] (त्ये) इन वीरोंने (अहतीः आयः) बहुतसा तक (असं द्युः) धारण किया, (ओणी सं [द्युः।) प्रव्यको वर दिया और (सूर्ये उसं [द्यु:]) सूर्यको भी बाधार विवाः वन्धेनिही (वर्षा पर्यशः सं [द्युः]) अपने वक्षको दर पोरमें वा गांठमें सुरद बना दिया है।। २२।।

[ २३१ ] ( खुष्टियाः ) बक्साठी ( पींस्यां ) पीरुपर्यं कार्यं ( चक्राणाः ) करनेवाळे इन ( स-राजिनः ) संय-बाशक बीरीने ( बुचं पर्यद्याः । वि ययुः ) वृत्रके हर गांठके दुक्के दुक्के किये और ( पर्वतान् वि [ ययुः ] ) पहाडोंको भी विभिन्न कर राह बना डाडी ॥ १३ ॥

ि २३२ ] ( युष्यतः जितस्य ) उसते हुये जितके ( शुष्यं उत कतुं ) वक्ष एवं कावैशक्तिका तुमने ( अञ्ज सामन् ) संस्थान किया और ( जुष-तूर्ये ) कृतहस्यादे अवसरवर ( इन्द्रं अञ्ज ) इन्द्रको भी श्रदावता दी ॥ २४ ॥

[ २३३ ] ( विद्युत्-हरूनाः ) वित्रकीकी नाई चप्रकनेताके हथियार हायमें बारण करनेवाके । अभि-धवः ) तेत्रकी तथा ( शुक्ताः ) गौरवर्णवाके वे वीर ( शीर्षन् ) अपने सरस्र ( हिरण्ययीः शिधाः ) सुर्गके वने साफे ( अपि ) कोमाके किने ( वि अञ्चतः ) रक देते हैं ॥ २५ ॥

भाषार्थं — सद्धमंके किए करनेवाके सैनिकोंको घोश्सादन मिले, इसकिए वीर वसस प्रभावोत्पादक भावणों हाता वनका करसाद नवावे हैं ॥ २१ ॥

हम सक्तोंने मेघोंको, यावापृथिवीको, स्वैको बपनी बएनी जगह मही माँति वह दिना है और उनका स्थान अटक सवा रिवर किया है। इन्हीं बीर सक्तोंने अपने वक्ष बामक सक्तको स्थानस्थानपर ठीक तरह जोडकर उसे विकेष बना बाका है। जन्म बीर भी अपने इथियार अच्छी तरह तैयार करनेतें सबके रहें और शबुदे इथियारोंसे भी बलाविक माधारें इन्हें प्रयक्त तथा कार्यक्षम बना हैं ॥ १२ ॥

वे वीर ऐसे पराक्रमपूर्ण कार्क दश दिसाबाते हैं कि, जिनमें वक्ष, दीर्व तथा ज्ञूरताकी वातीय नातद्वकता प्रतीत होती है। वे किसी एक निवासक राजाकी कत्रकावामें नहीं शहते हैं। [ इन्हें संघद्यासका नाम दिवा जा सकता है, वर्षाद् इक्का समूच्या संघड़ी द्वपर कासन करता है। ऐसे ] इन वीरोंने वृजके दुक्के दुक्क कर बाके और पर्ववॉका भेदन कर वाले बढनेके किए सक्क बना वी || २६ ||

इन बीरोंने जित मरेसको कराईमें सहायता पहुंचाकर कमके वक, बस्साद तथा कर्तृत्वसक्तिको कहुन्य दया रखा, बात: जित विकयी वय गया और इसी माँति इन्द्रको मी बृजवयके मीकेपर मदद करके बसे भी विजयी बना दिया ॥२ मी

वे कीर चमकीके बच्च हाथोंमें रजते हैं। वे वेजस्ती तथा। गीरकाय हैं जीर बनके सिरधर स्वर्णमय विश्वाण सुहाते हैं। जन्म बीर भी हसी गाँवि चपने सकोंको पुराने या बीज होने न हें, सरैव विश्वासकोठ समान प्रकासमान एवं चमकीके इसमें रचा हैं है २५ ॥

| २३ ४ जुला यद पंगुवर्त जुल्लो रन्ध्रमयां । न  | । यौर्न चंकरत् भिया                       | ॥ २६ ॥ |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|
| २३५ आ नी मुखर्ग द्वावने ऽश्वेदिंग्यपाणिभिः   | । देवां <u>स</u> उपं गन्तन                | ॥ २७ ॥ |
| २३६ यदेषां पृषेती रथे प्रिव्हिती रोहितः      | । यान्ति शुभ्रा तिशक्षाः                  | H SS H |
| २३७ सुवीमें अर्थणावं स्यार्जीके पुस्त्यांवति | । ययुनिचेकया नरी                          | ॥ २९ ॥ |
| २३८ कदा गेच्छाथ मक्त इत्था विश्वं इवमानम्    | । <u>मार्ड</u> ीके <u>भि</u> र्नार्धमानम् | •      |

अर्थ — [२३४] तुम दित करनेकी (उदानाः ) इच्छा करनेवाके (यत् ) वय (परायतः ) दूरके प्रदेशीसे (उद्घ्याः रम्भ्रं ) मेथीमें (अयातन ) वाले हो, तब (श्वीः न ) युकोकके समानदी वान्य समो कोम (भिया खक्तदृत् ) वरके मारे दिकंपित हो उठते हैं ॥ २१ ॥

[२३५] है (देवालः ) देवलागक ! तम ( जः मखन्य दावने ) दमारे वज्ञकी देन देनेके समय (हिरण्य-पाणिलिः ) हाथीं एवं पैरोमें सुवर्णके अर्कवार पदने दूप (अर्थिः ) वंश्वेके साथ (उप आ गन्तन् ) दमारे प्रजीय साथों है १७ ॥

[२३६] (यत् एषां रथे) अवदनके स्थमें (पृष्तीः अपने आत्म करनेवाओ इतिनयों कराई नाती हैं, तंन (प्रष्टिः) धुराको केंग्रेपर धारण करनेदाका (रोहितः) एक काक रंगका दिरन भी जाते (यहितः) वीचने कगता है, उस समय जाते वेगके कारण (अपः रिणन्) पर्सानेका अस सदने सगता है और (शुक्ताः यान्ति) वे गौरवर्णके बीर जाते वचने कारते हैं ॥ १४ ॥

[२३७] (सु-सोमें ) बरकृष्ट सोमविक्तवीसे युक्त (आर्जीके ) क्रतीय भागक श्विभागमें (शर्यणायति ) धर्मणाश्य नामक श्लीबदे समीर विध्यमान (यहत्या-विति ) युश्में (ज्ञरः ) नेतृखगुणयुक्त बीर (निक्यक्या ) पश्चिमि रहित रथमें वैठकर (युगुः ) चले जाते हैं ॥ २९ ॥

[२३८] हे ( महतः ) को स्व अहतो ! (हुन्या ) इस हंगमें ( इक्सामं ) प्रार्थना करते हुए, प्रकारते हुने यथा ( नाष्ट्रमानं ) सहस्वताको काळसा रक्षतेवाके ( विशे ) प्रार्थी प्रश्वके समीव मका कुम ( कहा ) कव ( मार्टीकेशिः सुकार्यक कनवेमवीके साथ ( ग्रद्धाय ) अनिवाके हो ! ह ३० ॥

आवार्थ— सबका करवाल करतेकी इच्छासे तब मदत् वर्षाका प्रात्म्थ करतेके किये नेवोर्धे संचार करने करते हैं, इस समय बाकाशर्में भीवण वृद्धांक पुरू होतो हैं, जिससे हरद्करे दिक्षी अवका संचार होता है ॥ २६ ॥

इन बीरोंके थोड़े सुन्दके कामूयगोंसे विम्बित होते हैं। ऐसे वसीपर बैठ इस हमारे यश्चमें वीर सदत् का हप-स्थित हों। २७ ॥

बीर सक्तोंका रंग नोरा है जीर जनके रचने बन्नेवाकी इरिनियाँ कमी रहती है। उनके जाने पूक बाक रंगका इतिब बोता जाता है। इस माँति जनका रच सजत हो भाग, तो जति बंगते वह जाने बढ़ने बनता है, जिसके वसे कींचने-काके प्रतिनेक्षे तर हो जाते हैं। वेसे रचौंपर बैटकर सक्त आने कमते हैं ॥ २८ ॥

स्त्रीक देशके एक सुबंको ' आर्जीक ' करते हैं। ' दार्याणावस् ' शर्वमा नदी का कहे शीवके उत्पर कारितात मृतिभाग। ' पस्त्यावस् ' जहाँ रहनेके किए सकान हों, कस अगह वे द्वार सदस् कारदित स्थाने बैठकर जाते हैं॥ १९॥

मार्थना करनेवाले तथा सहायता पानेके सुतरी काकावित जानी कोगोंकी वे वीर सहायता पहुँचाते हैं और चपने साथ सुजाको वृद्धिगत करनेवाले चनोंको केकर गमध करते हैं ॥ ६० ॥

| 225 | कर्द नृनं कंघत्रियो व | दिन्द्रमजेहातन         | । को वंः सखित्व बोईते           | - 11 | 3,5        | 11 |
|-----|-----------------------|------------------------|---------------------------------|------|------------|----|
|     |                       |                        | । स्तुषे हिरंण्यवाश्वीभिः       | - 11 | ३९         | 11 |
| २४१ | को व वृष्णः प्रयंज्यु | ना नव्यंसे सुनितायं    | । बुवृत्यो चित्रवाजान्          | H    | 22         | 1  |
| 786 | गिरयंशिक जिंदते प     | श्चीनासो मन्यंमानाः    | । पर्वताश्चिम पेनिरे            | - (1 | <b>\$8</b> | -  |
|     | आक्ष्णयानानी वह उत्त  |                        | 3-                              | H    | 34         | 1  |
| 588 | अमिर्हि जानि पुरुष क  | छन्द्रों न स्रों अधिषा | । वे <u>मा</u> नुभिविं वंस्थिरे | -11  | ₹₹         | 1  |

अर्थ - [२३९] हे (कान-प्रियः) कथापिय बीर मरुतो ! (इन्ह्रं) इन्ह्रको (नृमं) सक्युष (अजहातम) तुम कोर खुके हो, (यत् कत् ह्) मका कमी ऐसा मी हुवा होना ! (कारी नहीं) तो फिर (यः सक्तित्वे) तुम्हारी मित्रता पानेके किए (कः ओहते) कीन मका दूसरा काकावित हो बठा है !॥ ११॥

[२४०] हे ( जः कण्यासः ) इमारे कण्यो ! ( तक्क-इस्तैः हिरण्य-शश्चिमः ) दावमें वस भारत करनेपाके तथा प्रवर्णनिक कुल्हाहिबोका कण्योग करनेवाके (महङ्क्तिः सहो ) महलेके साम विकासन ( अद्भि ) वाधिकी (सु स्तुष्ये ) मही साँति सराहना करो ॥ ६२ ॥

[२४१] (तृष्णः) वीर्यवान् (प्र-वज्यून्) जस्वेत प्रामीय तथा (चित्र-वाडान् ) अध्ययेतनक वससे बुक्त ऐसे पुर्वे ( नव्यसे सुविताय ) वर्ष भगकी प्राप्तिक किए (सुज्ञा बजुत्यां स ) मेरे निवट मानेके किए जार्कावेत करता है ॥ ३३ ॥

[ २४२ ] ( मन्यमानाः प्रानिस्तः ) समिमान करनेशके क्षित्ररेके साम ( गिर्यः चित् ) वहे पर्वेष मी इन शैरोंके सामे ( ति जिहते ) सपने स्थानसे विश्वकित होते हैं और ( पर्वताः चित् ) पहार मी ( नि विभिरे ) नियमपूर्वक रहते हैं ॥ ३७ ॥

[२४३] (अक्न-यावातः) नेत्रॉकी निगाइकी गाई नित वेगसे दौडनेवाके और (अस्तरिक्षेण पततः) जाकाश्रसेंसे डक्नेवाके सावन (स्तुक्ते) वगासकके किए (खदाः धातारः) नवकी ससृद्धि करनेवाके इन वीरोंको (आ कहन्ति ) बोते हैं ॥ ३५ ॥

[२४४] (अग्निः हि) निम्न सच्छुच (अर्चिया) वेजने (छन्दः) दका हुना है नौर (स्ट्रान) सूर्यके समाय नह (पूर्व्यः आंश्र) पश्के प्रकट हुना तना प्रमाद (ते आनुभिः) वे वीर सस्त् नपने वेजोंसे (वि तस्यिरे) स्निर हो गर्वे ॥ ३६ ॥

भावार्थ- वे बीर बहुतही कमामिव हैं, वर्षात् ऐतिहासिक वीरगायाओंको सुनना हर्न्हें वरविक प्रिय प्रतीत होतर है। हरनुको हम्बोने कभी छोवा वहीं। एक बार विद वे बीर किसीको वपना कें, तो उसे वे कभी स्वागने वा छोवनेके किए तैयार वहीं होते हैं। बीरोंको इसी भाँति वर्णार वाहिए। जो सत्ववमंत्रे अञ्चलार कार्व करने कगता है, वह सीम ही मक्तोंका नेक्यान क्यात है हु ६१ ॥

वे बीर बच्च पूर्व कुठरिको काममें बावे हैं और अग्निके स्थासक तथा सहावद है ॥ ३२ ॥

वे बीर जतीय वीवंवाद, प्रजीव तथा माँति माँतिकी विकक्षण एक्तियोंसे वुक्त हैं। वे हमारे निकट का पार्व और

इन दीरोंके आने करे कर फिलारोंबाके पर्वत एवं कोटेमोटे पहाद मी मानों सुक आते हैं। इन दीरोंका पराक्रम इतका महान् है बीर इनमें इतका मकर पुरशार्थ समाचा हुआ है कि, वर्ड वर्ड पर्वतोंको काँचना दूसके किए दोई बसंभव तका दुकर बात नहीं है, क्योंकि वे वर्डा सुगमताने समी कठिनाइबोंको इटा देते हैं ॥ १४ ॥

इन वीरोंके बाहन करे वेरावान् तका क्षीलगामी होते हैं और उन पर करकर वे बाकाशवयमेंसे विहार करते हैं, तथा मक्कोंको पर्वास क्या देते हैं || ६५ ||

स्वेके समानही चात्र जपने देवसे प्रकाशमान होता है भीर बक्कमें पहले पहले व्यक्त हो जाता है। प्रवाद वीर महतीका समुदान जपने अपने स्वान पर का बैठ जाता है। ( अध्यास्म ) व्यक्तिके वरीरते सी प्रवम अच्चता संचारित्र हुंचा करती है और प्रवाद शानीका कागमन होता है। व्यक्ति रहे कि, व्यक्तिमें शास अस्त् ही है के १५ ॥

## [6]

|             | ( ऋषिः- सध्वंसः काण्यः । देवता- अध्वतौ । छन्दः- अनुष्टुप् । )            |          |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|
| २४५         | भा <u>नो</u> विद्यांभि <u>र</u> ुवि <u>भि</u> ारिश्चेन्। गच्छंतं युवम् । |          |
|             | दुख्या हिरंण्यवर्तनी विवंतं सोम्यं मधु                                   | # 2 11   |
| <b>२</b> ४६ | आ नुनं यांतमश्चिमा रथेंन सूर्यस्वणा।                                     |          |
|             | मुजी हिरंण्यपेशसा क्वी यम्मीरचेतसा                                       | HRH      |
| 280         | वा यांतं नहुंष्रपर्या ऽऽन्तरिक्षात् सुवृक्तिर्भिः ।                      |          |
|             | पिनांथो अश <u>्विना</u> मधु कण्वां <u>नां सर्वने सुतम्</u>               | 11 \$ 11 |
| 486         | मा नो यातं दिवस्पर्या ऽन्तरिक्षाद्वपत्रिया।                              |          |
|             | 1 2 1 2                                                                  |          |

#### [4]

कर्य- [२४९] हे ( अध्विमा ) विषयेगे [हे ( द्या ) शयुविध्वेसक [हे ( हिरण्यवर्तमी ) पुर्वमय रयवाडे ! ( युवं ) तुम रोमों ( विश्वाभिः उत्तिभिः ) समी संरक्षण आधोजनानोंके साथ ( सः आयच्छतं ) हमारे समीप बाजो और ( सोर्स्य मधु पिवतं ) सोमरमस्थी मीडे रसका पान करो ॥ ॥

[२४६] दे ( भुजी ) मोगयोग्य सायमीते पूर्व ! हे (हिरण्यपेशसा ) सुवर्णके वने वर्कवार जारण करनेशारे ! है (कडी गंभीरचेशसा ) कोवदर्शी दिशास मनवाने वस्तिवेगें ! ( जूनं ) वय सबसुव ( स्थित्यचा रचेस आ

बातं ) वूर्यसद्भ कांतिवाक स्थपर चडका इधर प्रकारी ॥ र ॥

पुत्रः कर्ण्यस्य वामिह् मुषावं सोम्यं मधु

[२४७] दे (अश्विना ) नश्चिदेवी ! (सुवृक्तिभिः ) सुन्दर स्तुनिवींके कारण वाकर्षित होकर (अन्तरि-क्षात् नहुषः परि ) बश्वरिक्षमेसे वा मानवी कोकमेसे भी (आ यातं ) जानो नीर कप्वींके (सवने सुतं ) व्यवसे

विष्यादिक ( सञ्च विद्याधः ) मीठे सोमरसको वी जानो ॥ ३ ॥

[२४८] (दिया परि) युकोक्से समा (आ सन्तरिक्षात्) नामिक्से मी (ना मा यानं) इमारे समीप नामों, हे (अधिया) नामोमान नामंद मूजोक्को चाहनेवाको ! (काप्यस्य पुत्राः) क्यके पुत्रने (हह ) इस नाह (श्रां) तुम्हारे किए (स्रोम्यं मधु सुवास ) शोमसे युक्त नहदका एवन किया है ॥ ॥ ॥

भावार्थ — हे बशिदेशे ! तुम बदने मुक्जमब स्थपर चडकर तथा संरक्षणके अपने बत्तम साथमीते तुच्छ होकर इमारे पास बाजो और मीठे सोमरसका पान करो ॥ १ ॥

ने दोनों देव सभी तरहके कपमोगके साधनोंसे युक्त और श्वामी तथा बदार मनवाले हैं। वे हम भोगसाधनोंका विश्राण करनेके किए सर्वत्र संचार करते हैं व २ व

हे देवो ! तुम बाहे अमारिक्षमें होजो वा उससे सी परे और किसीकोकमें, वहींसे युम इवारी इव प्रार्थवानीको

क्षुणे बीर वर्श बाकर मीठे सीमरसाँको पीनी ॥ ३ ॥

हे देवो ! तुम खुडोक वा जन्त्ररिक्षकोकमें व्यह्मपर भी हो, वहीं है हमारे पास आयो और मीठे सोमरसीका पान करो ॥ ७ ॥

| २४९ वा नो यातुष्ट्रपेश्रु स्यसिना सोर्मपीतये ।     |         |
|----------------------------------------------------|---------|
| स्वाहा स्तोमंख वर्षना प्र कंबी धीतिर्मिर्नरा       | 11 % 11 |
| २५० यन्ति वा पुर ऋषंयो जुह्रेऽवंसे नरा।            |         |
| आ बांतनश्चिना गेतु मुपेगां सुंद्रितं यमं           | H 🖣 H   |
| २५१ दिवाबीद् रोचनाद प्या नी गन्तं स्वर्विदा ।      |         |
| <u>षीमिर्वत्सप्रचेतसा</u> स्तोमें मिर्दवनश्रुता    | •       |
| २५२ किम्न्ये पर्यासते ऽस्मत् स्रोमेभिर्धिना ।      |         |
| पुत्रः कर्ण्यस्य वामृषि गाँभिवैस्सो अवीवृधत्       | 11 5 11 |
| २५३ आ बां विप्र द्रहावसे उहुत् स्तोमें मिरश्चिना । |         |
| अरिप्रा वृत्रं इन्तमा ता नी भृतं मयोश्चनां         | 11 9 11 |

अर्थ— [२४९] दे (नरा कवी) नेता जीर क्रान्तवर्धी अविदेशों ! तुन (स्वाहा स्तोमस्य प्र वर्धना) सर्वस्य स्थानद्वारा स्थोत्रक वहानेदारे हो, इक्षकिए (नः उपश्चृति) दमारे यज्ञमें (घीतिशिः सोम-पीतये आ यातं ) करों हे साथ किये जानेवांक सोमपानक किए जातो ह ५॥

[ २५० ] हे (बरा ) नेता विविदेतों ! (पुरा ऋषयः ) पहके अधिनोते (यत् वित् ) जब कमी (अवसी ) रक्षाके किए (वां हि जुहुरे ) वुम्हेंही पुकास या तब तुमने उसे सुन किया था, इसकिए वब भी (आ वातं ) वाबी।

( अस इस्रो सुस्तु ति ) मेरी इस बच्छी स्तुतिको सुनकर ( छप आ गर्त ) समीप बाजाबो ॥ ६ ॥

[२५१] (स्व:-विदा ) दे स्वकीय काकिको आगनेवाको | (ह्वमश्रुमा ) इमारी पुकारको सुननेवाको | (बस्स-प्रचेतसा ) पुत्रपर करनेवोग्य प्रेम करनेवाके ! (स्तोमिधिः धीमिः ) स्वानंति और कर्मोसे (राजनात् विदः चित्र ) जगमगात युकोकसे भी (मः अधि आ गम्सम् ) इमारे समीप मानो ॥ ७॥

[ २५२ ] ( अस्तत् अन्ये ) इमे अवस्त दूसर काग (कि स्तामिक्षिः ) स्वास्तोत्रोंने (अध्यिमा परि आसते ) विषयेत्रोंके चारों जोर वार्यमा करनेक किए बैठते हैं हैं , कव्यस्य पूजः ) कव्यक पुत्र वस्त मानि है (वां ) तुम्हें हैं गीरिमें

अवीव्यत् ) स्तुतिसे खुर बहाना है- शोस्सादित किया है ॥ ४ ॥

[२५३] दे (अ-रिया) वोषरदित समा (सूत्रहुन्तमा) वृत्रके बश्यन्त विनासकर्ता अधिदेवों!(इह अवस्ते) इचर रक्षाके किए (विधाः) वानो पुरुष (यो मा अहत्) दुन्हें बुहाता है (ता) वे विवदात तुम होनी (मः मयोशुमा भूते) हमारे किवे सुकदायक वर्ता ॥ ९ ॥

आवार्थ- वे दोनों हो देव कोगों की सम्मार्ग पर के जानेवाके सभा शामी हैं। जो दमकी स्पुटि करता है, कसके सामर्थिकों ने बचाते हैं ॥ ५ ॥

व्यक्तियोंने अब अब इन्हें बावनी एक्षांके किए पुकारा एक सब ने देव बनकी रक्षांके किए बनके पास गए। ने स्तुति करनेवाकोंकी रक्षा करनेके किए सहा वैक्यार रहते हैं ॥ ६ ॥

बाबिवेब सदा बचने सामध्येक परिचित रहते हैं, अक्षींकी पुकार शुननेवाके हैं और बचने अत्तम कर्मोंके कारण वे

वेज्यसी हैं । बचम कर्म करनेवाका सदा वेजस्वी शोवा है ॥ • ॥

क्षाबीबोंसे क्षांव प्राप्त किए विना ही जो बन्धिदेवोंकी स्तुति करता है, यह इनकी बंधार्थ स्तुति नहीं कर पाता, जाता वे देव करकी स्तुति सुनते भी नहीं। बतः प्रथम क्षांत प्राप्त करने स्थुति करती पादिए। क्षांवपूर्वक की गई स्तुतिकी देवोंका कर बनता है है द है

हे होत रहित तथा अञ्चेक संदारक वश्यिवेशो । जो पुन्तें मक्तिसे वर्षण रक्षाके किए पुन्तें बुकाता है, बसके किए पुन प्राच वेशे वाके बनो ॥ ९ ॥

| २५४ आ यद् वां योर्षणा रथः मितिष्ठद् वाजिनीवद् ।        |          |
|--------------------------------------------------------|----------|
| विश्वान्यश्विना युवं प्र धीतान्यंगच्छतम्               | n t • n  |
| २५५ अतः सहस्रीनर्णिजा रशेना यातमियना ।                 |          |
| वृत्सो वां मधुमुद् वची ऽश्रंसीत् काव्यः किविः          | 0.88.0   |
| २५६ पुरुष्-द्रा पुंड्यं मनोतरा रयीणाम् ।               |          |
| स्तोमं मे अश्विनांविम माभि वहीं अनुवाताम्              | 11 88 11 |
| २५७ आ नो विश्वान्यांश्वना श्वर्त्तं राष्ट्रांस्यहंया । |          |
| कुर्व न ऋत्वियांवतो मा नी शिरधतं तिदे                  | 11 54 11 |
| २५८ यन्नासत्या परावति यद् वा स्थो अध्यम्बरे ।          |          |
| अतंः सुदसंनिर्णि जा रथेना यांतमश्चिना                  | 11 48 11 |
|                                                        |          |

अर्थ— ्र५४ ] दे ( वाजिनी-वस् ) बळवाळी पनवाके विश्वती ! ( यत् वां रथं ) अव तुन्तारे रावपर ( योषणा आ अतिष्ठत् ) महिका पूर्णतया चढ गयी थी, वय ( युवं ) तुन दानों ( विश्वति घीतानि ) सभी ध्यानमें रक्षे हुए विषयों के सभीप ( प्र अगुच्छतं ) अवर्षसे चळे गये थे॥ ३० ॥

[२५५] (कविः) विद्वान् (काठ्यः चत्तः) कविका द्वतं नरसं (वां) तुम बोनोंके किए (मधुमत् वयः सर्वासीत्) मधुर भाषण कर चुका, (अनः) इसकिए हे (अभ्विमा) निधारेगे ! (सहस्र — निर्णिता रथेन भा यातं) सहस्र प्रकारसे तेजस्ती स्थपर चटकर कालो ॥ ११ ॥

[ २५६ ] हे ( रखीणां सनीतरा ) धनसंददाओं के सनःपूर्वक देवनाते ! ( पुरुषनद्वा ) बहुत जानम्य देनेनाते ! ( पुरुष्ठस्यू ) जविक धनराजे निधदेवी ! तुम ( बह्री - कोनेश के दो जीर ( से इमें स्तोसं ) मेरे इस स्तोतको ( आप्री

मन्यता ) सुनकर प्रशंतित करो ॥ १२ ॥

[२५७] दे (अध्यिता) जिम्हितों | (मः) इसें (विश्वानि अह्या राघांसि) सभी वकारके करता व करनेवासं चन (आ धर्स) काहो, (तः ऋदिवयावतः कृतं) इनें समय र नतुक्त कार्य करनेवासे चना हो जीर (निदे) निन्दक के किए (मः मारीरधर्त) इसें च वे टाको [ वर्धात् इस मिन्दकसे कोसों दूर रह सकें ऐसा प्रथंव कर शको ] स १६ स

[ २५८ ] हे (सहस्रानिर्विता = नासत्वा अध्याता) हत्रासे वरहके पन रक्तेवाडे वया असरवका पाडन म करनेवाडे अधिदेशे । युन चाहे (परावित ) दूर देतनें हो, (यव् चा ) जनना वो (अस्त रे संधित्य ) युक्तेवर्वे

हो, ( अतः ) इस स्थानके युव ( रथेन मा यातं ) स्वके द्वारा वा जानो ॥ १४ ॥

आखार्थ — वे वश्विदेव सबके रक्षक होनेके कारण खियोंकी भी रक्षा करनेवाने हैं ॥ १० ह भागीकी तरह बसका पुत्र भी हम देवोंकी क्यासना करता है। वर्षात् घरक सभी जन हम देवेंकी स्वासना करें 81 %

मे देन किसे भी घमरंपत्ति देते हैं, उसे वेमपूर्वक दी देते हैं, साथ ही बहुत जानंदक देनेवाके हैं । १२ ॥ हम पवित्रता और उत्तम आनेसे घन कमायें, साकि हमें उस धनके कारण क्रमान करानी परे, उसी उरह हम समयके जनुकूक कार्य करें जीर दम किसीको निन्दा न करें, चीर मां हमारी निन्दा करनेवाका हो, उसके हम जवा पूर रहें ॥ १६ ॥

है देशे ! तुम काहे करों भी रही, पर हमारी प्रार्थणा सुनवर हमारे पास जा माओ और इसे मुकी करो ॥ १७ ॥

| 4 40 7 |                                                |          |
|--------|------------------------------------------------|----------|
| २५९    | यो वौ नासस्यावृषि गुर्धिर्वस्त्रो अवीवृषत् ।   |          |
|        | त्तरमें सहस्रीनिर्णिज् मिर्च घत्तं घृत्युर्वम् | 11 84 11 |
| २६०    | प्रास्मा कर्ज भृतुभुत् मिथिना यच्छतं युवम् ।   |          |
|        | यो वां सुम्नायं तुष्टवंद् वस्याद् दांतुनस्पती  | मा १६ ॥  |
| 199    | आ नो गन्तं रिश्वादसे मं स्नोमं पुरुध्वा।       |          |
|        | कृतं नेः सुश्रियो नरे मा दोतम्भिष्टेये         | । १७॥    |
| १६२    | मा नां विश्वामिरुति। में: श्रियमें व अहूपत ।   |          |
|        | राजेन्तावध्वराणा मश्चिमा यामहतिषु              | ॥ १८ ॥   |
| 768    | था नी गन्तं मयोस्ता अधिना श्रेष्ठवां युवस् ।   |          |
|        | यो वी विषन्य भीतिमि गीमिर्वत्सो अवीवृधद        | 11 28 11 |

अर्थे— [२५९ ] हे ( नासत्या ) सत्यके पाडक देवो ! ( या ऋषिः वत्तः ) विस जानी बीर सबको निव अञ्चलने ( वां गीर्भिः अवीवृधाद् ) दुन दोनोंको स्तृतियोंसे बढावा, ( तस्मे ) उस अनुष्यको तुम ( सहस्रनिर्णिजं ) वाहों वक बढानेवाका ( भूनद्खुनं ) वीसे युक्त ( इषं धन्तं ) वद प्रदान करो ॥ १५ ॥

[ नदक ] हे ( द्रानु १:पती ) द्रानक अधिपति अधिदेशी ! ( या सुरताम ) जो सुखडे किए ( वां तुष्यत् ) पुरदारी स्तृति कर चुका है और ( धस्-यास् ) धनकी कासना करने छंगे, ( अस्मै ) इसके किए ( युवां ) तुम दोनों

( कृतश्चतं ऊर्जे म यच्छतं ) की स्पन्नानेवाहे बढकारी बच देवो । १६॥

[२६१] हे (तरा) नेता ! (रिशाव्सा पुरुभुता) हिंसकंकि विनाशकर्ता और बहुत भोनवाडे ! (तर इमें स्तोमें ) इमारे इस स्तोवको सुनकर (आ गन्तं) वालो, (तः सुश्रिया कृतं) इने सुन्दर बोमासे युक्त करी और (अभिक्ते इका दातं) सुबकी प्राप्तिक किए इन बावहयक वस्तुलोंको वे हो ॥ १० ॥

| २६२ ] हे ( अध्विना ) वश्यवेती ! ( अध्वराणां राजन्ती वां ) दिसारहित कार्योते विश्वमान तुर्दे ( याम-इतिषु ) बात्रामें सन्तिकेत होनेके किए किये जानेवाके स्तोत्र गर्ठामें ( विश्वामिः ऊतिसिंह ) सभी संस्थान वायोजना-

बोंके साथ बानेके किये ( प्रियमेखाः मा अहुपत ) विश्वमेष कोगोने पूर्णतया तुन्ने बुकावा है ॥ १८ ॥

[२६६] हे (विषम्यू) प्रशंसनीय (अध्याना) कविदेशें ! (युवं नः आ गन्सं) तुम होमें हमारे समीप तालो; (यः वरसः) ओ वह वरस ऋषि (सयो भुवा दोभुवा यो । सुसन्।यह एवं शान्तिन्।यह तुम्हें (धीतिभी। गीभिः सवीकुचत्) हमेंसे तथा भावनीसे प्रशंसित करता है ॥ १९ ॥

भाषार्थ— हे सत्यके पाडक अधिदेवो । जो जानी तथा सबसे स्नेह करनेवाका मनुष्य सुरहें स्तुतियोसे बहाता है, वेसे बहुत्तको तुम बत्तम अब संघा पी तूथसे बहालो ॥ १५॥

विविदेव दावके स्वामी हैं। भवा जो उनकी स्वृति करता है और यनकी कामना करता है, उसे ने देव धन प्रदान

करते हैं ॥ १९ ॥ है अनुकोंके संदारक तथा कत्तम मेता विविदेशो । इस गुन्दारी स्तुति करते हैं, बता हमें सुकारी मासिके किए सभी

जावर्क प्राथम प्रदान करो ॥ १० ॥ इसम मेवा मुख्याओं कोम इन दोवीं देवीको दिसारदित कार्योमें, स्तोत्रशाठीमें तथा समी संस्थानको जाबोजनाजीमें पुकारे हैं ॥ १८ ॥

बाबी तथा सबसे स्मेह करनेवाके इस, हे देवो ! तुन्हें बुकाते हैं, बता तुम बाबर हमें सुख बीर कान्ति प्रदान

क्ते ॥ १९॥

१६४ याभिः कण्तं मेषातिथि याभिर्वशं दर्शवजम् । यामिगोंश्रेर्यमानतं तामिनोंऽनतं नग 11 20 1 २६५ याभिर्नरा बुसदंम्यु मार्वतं कुल्ब्ये धर्ने । तामिः वार्षस्मा अधिना प्रावंतं वार्जनानये स २१ ॥ २६६ प्र वां स्तोमाः सुवृक्तयो ्मिरी वर्षन्त्वश्चिना पुरुवा वृत्रहन्तमा ता नी भूतं पुरुव्हरी ।। २२ ॥ **२६७ त्रीणि पदानयश्चिनी राविः सानित गृहां परः** ।

कुवी ऋतस्य पत्मंभि रवीरजीवैस्यस्परि

11 **२३** १

[ 9 ]

( ऋषिः- शशकर्णः काण्यः । देखता- अध्यतौ । छन्दः- अञुष्टुप्: १, ४, ६, १४-१५ बृहसी। २, ३, २०, २१ गायकी। ५ सक्रुप्: १० त्रिष्टुप्: ११ वराट्: १२ जगती । )

२६८ आ नुनर्मश्चिना युर्व ब्त्सस्यं गन्तुमर्वसे । प्रास्मे बच्छतमवृकं पृषु च्छुदि युपुतं या अगंतयः

11 7 11

अर्थ - [२६८] है (तरा) नेता विविद्यों ! (याधिः) जिनकी सरावतासे मेशातिक करवकी (याधिः वराम में चर्रा ) जिनसे वस बादे रक्षनेवाले वस की और ८ याधिर गो-शर्य उसवते ) जिनसे जीवंशीय वार्षे रक्षनेवालकी रक्षा की थी, (जाहिशः भः व्यवतं ) दलसे इमारी रक्षा करो ॥ २०॥

िंद्भ ] ( क्षत्रवे धन ) विष्णवनीय धनके बारमें जिनसे ज्ञावस्युकी ( आपने ) रहा की बी, ( लाग्निः ) बनसे ( अरुप्रान् ) इसे ( वाजसातये ) धनका बँटवारा करनेके किए ( सु प्र अवसे ) भनीमाँति सुरक्षित रको ०२ १॥ [२६६] वे (पुरुषा ) बहुन कोगोंके प्राणकर्ता और (सुत्रहत्तमा ) वृत्र के बत्यन्त विवासकर्ता विवास ( वां सुब्रुक्तयः गिरः ) तुम बोनोंको सकी माँति वचं हुए मावण और ( स्तोमाः प्र वर्षयन्तु ) स्तोत्र स्व वदाचें,

(ता ) वे विकथात तुम होनी ( नः पुरुक्पृहा भूना । हमार किए सरपन्त स्पृहणीय बनी ॥ २२ ॥

[२६७] अधिरवींक ( गुहा ) गुरामें रच हुर ( श्रीणि पदानि ) तीन पद ( परः आविः सन्ति ) परहे स्थानमें अबर हुए हैं; ( ऋतस्य परमांभः ) ऋतने मार्गोसे ( करी ) विद्वान सथिरेव ( जीवेश्यः अर्थाक् ) बीवेरिक किए वशिमुख होकर ( पार ) उपरसे बात हैं ॥ २६ ॥

[ २६८ ] हे अधिदेवों ! ( युवं ) तुव दोनों ( जूजं ) जब सचमच ( सरमस्य अवसे आगतं ) बत्यकी रक्षाके किए बाबो ( अस्मे ) इसे ( पूथु ) विस्तीणं ( अनुक छिद्दिः प्र यदछनं ) युक-महित्र जैसे होबी होगोंसे रहित वर देवोः पन्नाद ( याः अरातयः युगुलं ) जो शत्रु हैं, बन्हें वृह कर हो ॥ १ ॥

आवार्य- हे देवो ! तुमने जिन सुरक्षाके साथनींसे बत्तम मेथाबाके जानीके पश्चनींकी रक्षा की बी, बन्हीं साधनींसे इमारी भी रक्षा करो॥ २०॥

है देनो र पुम दुर्होंको अवसीत करनेवाने वीरकी हर तरहमें रक्षा करते हो, बता दुम दुमारी भी रक्षा करो ॥ २१ ॥ है देवो ! हमारे द्वारा सकीप्रकार कोडे गए स्टोक तुरुशरे सामध्यको बढावें तथ। तुम होनों द्वारे क्रिए बहुत पुत्रव वजी ॥ २२ ॥

व्यक्तिके तीन पद बांबॉसे ओहर रहते हैं, और बनका बीधा पद सत्यके अर्थसे अवेंके सामने प्रकट होता है। विराह परमारमा है थीन यह अधकटही रहने हैं और चौथे प्रवेश वह इस संसारके रूपमें प्रकट होता है ॥ २३ ॥

है देवो ! जो सबसे प्यार करनेवाका है, बसे ऐसा विस्तार्ज पर दो, जो कोबी मञ्जूष्योंने रहित हो । तथा बसके जो बाबु हों, बन्दें द्वम बूर बरो । । ।

| (44) | ऋग्वेर्का सुवोध भाष्य                                                 | [ मंचव | 4    |
|------|-----------------------------------------------------------------------|--------|------|
| 259  | यदुन्तरिश्चे यद् दिवि यत् पश्च मार्तुष् अतं । नुम्णं तद् घंत्तमश्चिना | b R    | A    |
| 900  | ये वां दंसीस्यश्चिना विश्रांसः परिमामृद्धः । पुनेत् काण्यस्यं योभतम्  | 11. %  | II - |
| 909  | अयं वां वृप्ते अंश्विना स्त्रोमेंन परि पिष्यते ।                      |        |      |
|      | अयं सोमो मधुमान बाजिनीवस् येनं वृत्रं चिकेंत्रथः                      | 11.8   | H    |
| २७२  | यदुप्तु यद् वनुस्वती यदोषेषीतु पुरुदंससा कृतम् ।                      |        |      |
|      | तेनं पाविष्टमियना                                                     | 11 4   | II   |
| १७३  | यश्रीतत्वा मुग्वयथो यद् वा देव भिष्डयथेः।                             |        |      |
|      | अयं वा बुरसो मृति मिनै विन्धते हुविष्मंन्तुं हि गच्छ्यः               | H &    | 11   |

अर्थ— [ २६९ ] हे विधिदेवों! ( यत् नृष्णं अन्तिरिक्षे ) जो धन अन्तिरिक्षमें ( यस् दिवि ) जो गुहोक्में ( यस् पश्च माजुषान् अजु ) जो पांच तरहके मानव-वर्गोंके पास पाचा जाता है, ( तस् चर्च ) कसे हमारे किए घर हो ॥ २ ॥

[२७० ] हे निवाहें ! (ये विद्यासः ) जो जानी (यां इंसांसि ) तुम्हारे कर्मों ने (परि मस्शुः ) पूर्णतया कोच चुके हैं, (प्रव हुत् ) वसी प्रकार (कावस्य बोधतं ) कव्य पुत्रकी प्रार्थनाको जान को ॥ ३ ॥

[२७१] हे (वातिनी-वस्) वैनाक्ती भगवाते! (वां) तुम्हारेकिए (अयं धर्मः) यह यह (स्तोमेन स्वोत्रपाठके साथ (परि सिक्यते) पूजंतका सीचा जाता है: (अधुमान् अयं सोमः) अधुविमानव वह सोम है (येन) विससे, तुम (कुत्रं चिकेतथः) हमको पहचान केवे हो ॥ ७ ॥

[२७२] हे (पुरु-इंससा) विविध कार्षशके! (यत् ओवधीयु) जो जीवधियोंनें (यत् वनस्पती) जो बडे बारी पेडरें तथा (यत् अप्सु) जो उठोतें (इतं) तुमने कार्य किया है, (तेन) दर्ससे (मा अविष्टं) मेरी भी रक्षा करो ॥ ५ ॥

[ २७३ ] है (देवा ) दानी वा कोतमान सत्वपूर्ण अधिदेवी ! ( वत् भुरण्यथः ) जो तुम मरजका कार्य करते हो, ( यत् था ) वा जो तुम ( भिष्ठयथः ) जीवम देकर वैकका कार्य करते हो ( अर्थ सत्ताः ) वह वस्त ( वां ) तुम्हें ( भातिभिः व विन्धतं ) दुवियोंने वहीं पाता है, क्योंकि तुम ( ह्विय्मन्तं हि गय्छथः ) इति साथ रक्षनेदाकेके पासही जावे हो ॥ ६ ॥

आयार्थ- हे देवो ! जो धन अन्तरिक्ष, युकोक तथा जन्य कोशोंके पास पाया जाता है, इस धनसे इसे समृद् बनाजो ॥ २ ०

आजीअम् इस देवेंकि सभी कर्रोंको जान जाते हैं, जता ने इसके अनुकृत ही प्रार्थना करते हैं ॥ इ ॥

श्रव वे देव स्तृतिके साथ साथ निचोड़े जानेवाड़े सोमरसका पान करते हैं, तथ वे सामध्येसे श्रुक हो जाते हैं और व्ययने श्रमुकोंका संकार करते हैं ॥ ७ ॥

है देवो ! किस सामर्थसे तुम जीवयी, देव तथा वक वादिकी रहा करते हो, बसी शामर्थसे ह्यारी रहा करो हमा शवका अरणयोगम करनेवाके तथा सबको स्वरूप रचनेवाके इस विविद्धोंको केवल शामके हारा प्राप्त नहीं किया वा जकरा, हुन्हें को रहार्थ वा अधिके हारा ही जास किया वा सकता है ह व ह २७४ आ नृतम् शिनोर्फिषः सोमं चिकेत वामयां।

आ सोमं मधंगत्तमं ष्रमं सिञ्चादयंगीण ॥ ७॥
२७५ आ नृतं र्घुनर्शनि रथं तिष्ठाथो अधिना।

आ वां सोमां इमे मम् नभो न चंन्यनीरत ॥ ८॥
२७६ यद्य वां नासरयो कथेगंचुन्युनीमहिं।

पद् वा वाणीं भिरिधिने वित् काण्यस्य बोधनम् ॥ ९॥
२७७ यद् वां कुश्वावां जुत यद् व्यं ख्र ऋष्विद् वां दीर्घना जुहावं।

पृथी यद् वां कुन्या सादंनेच्चे वेदतीं अधिना चेत्येथाम् ॥ १०॥
२७८ यातं छंदिंच्या जुत नंः परस्या भूनं अंगुन्या जुत नंस्तन्या।
वितेस्तोकाय तनयाय यातम् ॥ ११॥

अर्थ- [ २,४ ] ( जूनं । सचमुच ऋ व ( अश्विनो: स्त्रोम ) व्यवशोक स्वाचको ( वामया वा चिकेत ) शरहष्ट बुदिसे पूर्णच्या पहचाना है ( मधुमत्तमं लोमं घर्में ) वस्यन्त मीठे सोमको तथा धर्मको (अथन्ति आ सिंचत् ) व्यवमि सीच चुका है ॥ ७ ॥

[२७५] (तूनं) सचमुच (रघुवर्तनि रचे) बीजवामी रचपा हे वश्विदेशें (आ निष्ठायः) तम चरते हो: (मम इमे स्तोमाः) मेरे वे स्तोत्र ( समाः न ) व्यवस्थको तरह विशाह (वां) तुन्हारे (आ खुच्यवीरत )

पास पहुँचे हैं ॥ ४ ॥

[ २७६ | हे बसत्वसे रहित समिदेशों ! ( यस् ) जब ( उक्धैः ) रगेत्रोंसे ( अध यां ) जात दिन इम तुम्हें ( आखुच्युर्वामाहे ) जपनी जोर प्रवृत्त काते हैं. ( यस् वा वार्णाभिः ) वा साधान नावणोंसे ऐसा करते हैं, वो (काण्यस्य एव इस् बोधतं ) निश्वव जानों कि वह कन्यपुत्रवाही कार्य है । ९ ॥

[ २७७] हे विश्वदेशों! (दौ यत् ) तुम्हें जब कक्षीवान्ते ( उत यत् ) बीर वव व्यवने तथा (यत् यां दीर्घतमाः जुहाव ) जिल्ल समय तुम्हें दीर्घतमाने बुवाया थाः ( सक्तेषु यत् चैम्यः पृथी ) वर्तेने कव कि वेनपुत्र पृथीने (दां ) तुम्हें पुकारा थाः तब तुमने उत्तर ध्याव दियाः, ( अतः एव ) इसीकिए जवकी वार भी ( चेत्येथां ) हमारी प्रकारको पहचाव को ॥ १०॥

[२७८] हे ( छर्दिःयों ) वरके संस्थक ! ( यार्त ) आजो ( उत ) जीर ( मः परःपा मूर्त ) इमारे अस्वन्त उच्च कोटिके रक्षण जनो, तथा ( जगत्यों ) गतिशीकके रक्षण ( उत सः तन्याः ) एवं इमारे सरीरके संस्थक हो-

वरको, ( तोकाय तत्रवाय ) पुत्रपीत्रके द्वितके किए ( वर्तिः यात ) वरपर नावा करो ॥ १९ ॥

सावार्थ- श्रानियोंने प्रथम सपनी तृति और श्रानके द्वारा विश्वेषों के स्वोत्रोंको रचा, किर उन स्वोत्रोंके द्वारा विश्वेषेको प्रथम किया ॥ ॥ ॥

त्रव के अधिदेव अपने सीलगामी रथपर चडते हैं, तब जानी जन इनकी प्रशंसा करके इनका सामध्यें बढाते हैं है ८ स हे देवो ! जब कभी कोई तुम्हें भक्ति और प्रथसे बुकाता है, तब तुम वह समझ को कि वह कान्य किसी आगी-

इन देवोंको सभी कोन खुवावे हैं, और वे देव भी वनकी प्रार्थनाको सुनकर सका वनके मनोगस प्रेमपूर्व भावोंको

वानकर बनके पास बावे हैं ॥ १० ॥

दोनों देव बपने अक्त के बरोंकी रक्षा करते हैं, शावही उसकी भी रक्षा करते हैं ॥ 11 ॥ ८ ( व्ह. जू. भा. में, ४ )

| २७९ | यदिन्द्रेण सुरर्थ याथी अधिना यव वा नायुना मर्नमः समीकसा ।                       |      |     |    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|------|-----|----|
|     | यदादित्येपिर्क्रिम्नामा यव वा विष्णोविक्रमणेषु तिष्ठंथः                         | B    | 22  | 11 |
| २८० | यद्वाश्विन वृद्दं दुवेय वाजंसातये ।                                             |      |     |    |
|     | यत् पृत्सु तुर्वणे सह स्तब्बेष्ठम्थिनोरवः                                       | H    | १३  | u  |
| २८१ | आ नुनं यतिमश्चिने मा हुव्यानि वां हिता।                                         |      |     |    |
|     | हुने सोमां सो अधि तुर्वश्चे पदा विमे कर्ष्वेषु वामर्थ                           | H    | \$8 | 11 |
| २८२ | यमांसत्या पराके अविके अस्ति भेषत्रम् ।                                          |      |     |    |
|     | तेने न्नं विमुदाये प्रचेतसा छिदिर्वस्यायं यच्छतम्                               | - 11 | 24  | 11 |
| 461 | अर्थुत्स्यु म देग्या साकं नाचाइम्थिनीः ।<br>व्यक्तिनेव्या मृति वि शति मत्यैभ्यः |      |     |    |
|     | व्यक्तिंच्या मृति वि शृति मत्यैभ्यः                                             | -#1  | 75  | 11 |

अर्थ — [२५९] हे अभिदेवों ! (यत् इन्द्रेण) जो तुम इन्द्रके साव (सरधं याधाः) एक रवपर बैटकर अने जाते हो. (यत् वा) अपना (सायुना समोकता प्रतथः) रायुके साव एक हो परमें रहते हो, (यत्) जा जन (आदिरथेशिः अधुभिः) निवित्तके पुत्रों चा ऋधु-संद्रक कारीगरोंके (सजीवसा) साय प्रेमपूर्वक निवास करते हो, (यत् वा ) विंवा जन (विक्योः विक्रमणेषु तिष्ठया) विष्णुके विशेष संवाहीमें तुम वपस्थित होते हो, [पर इमारे समीप नवस्य जानो ] ॥ १२ ॥

२८० ] ( अद्य यत् ) नाज जब कि ( वाजसातये ) नवका बँटवारा कानेके किए ( अदं अध्यानी दुवेय ) मैं निषदेवोंको नुकाउँ तो वे नवदव नावेंगे, क्योंकि ( अध्यिनोः सन् अवः ) विश्ववेंका वह संरक्षन ( अष्ठं यद् पृत्यु ) बस्कृष्ट है, जो युक्ति ( तुर्वणे सन्दः ) शत्रुवध करनेम पूर्व समता स्थाता है । १६ ॥

[२८१] दे अभिदेतों ! ( तूनं ) अवस्य (आ यातं ) आजो, ( यां इसा इच्यानि दिता ) एस दोनोंके किए ये इविभाग रखे हुए हैं; ( इसे सोमासः ) वे सोम (तुर्वधे यदौ अधि ) पुर्वस एवं बहुके घरण पाये जाते हैं, ( इसे कण्येषु ) वे कण्योंके सकानपर विद्यमान हैं ( अथ यां ) जीर अब ये तुम्हारे किए रखे हैं ॥ १७ ॥

[२८२] दे ( प्रवेतसा नास्त्या ) बल्हर सनवाडे थया बसलसे दूर रहनेवाडे बचिनेवों ! ( यस पराके ) जो दूर वेशमें ( अविके ) सवीव भी ( प्रेयमें अस्ति ) बीवब विद्यमान् है, ( तेन ) दशसे ( विमदाय वस्साय ) भवसे रहित कवि वस्सके किए ( नूनें ) निम्नवते ( छोदिः सच्छतं ) घर दे दाडो ॥ १५॥

[२८३] (अहं) में (अधिनोः) अधिदेशोंकी (देख्या खाला सार्क) दिव्वगुवसंत्र वाजीके साम (म अभुतिस) विशेष शिविसे आगृत हो तुका हूँ, इसकिए हे (देखि) धोतमान क्ये ! (मन्येंश्यः) माववोंको (मर्ति राति) इदि वधा देनको (वि आखा) जेथेरा इसकर १४० करो ॥ ३६॥

आवार्य — वे दोनों देव इन्द्र, वायु, नर्सु बीर दिष्णु हे साथ रखोंसे वैठका सर्वत्र संवार करते हैं। वर्षात् काय देव भी बश्चिदेवींके उत्तम कार्योसे उसकी सहायता करते हैं॥ १२ ॥

व्यविदेवोंके पास संरक्षणके साथन बहुत सभाग हैं और वे सनुवस करनेके कार्वमें पूर्व कारते सामध्येशाकी भी हैं ॥ १६॥ है देवों ! तुम्हारे ज्ञानी भक्तोंने ने सोमरस तैन्यार करके तुन्हारे किए रखे हैं, बता तुम आकर पिनों ॥ १० ॥

दे व्यक्तिहेको ! जो तुन्दारे पास का दूर देशमें जीवन हैं, उन जीवनोंसे तुम मन वर्धात् वर्दकारसे रहित सच्छी सामप्रवेशकी वनाको ॥ १५ ॥

विष्यें कि किए की वानेदाकी स्तुति कत्तन गुजोंसे युक्त होती है, बीर वह स्तोताको कत्तन आनसे युक्त करती है। है क्ये दिन भी अविष्येंकि वरासकोंकी पुद्कि आनसे युक्त करके बहामा अवकारको वृत करो ॥ १६ ॥

| २८४ प्र बीधयोवी अधिना प्र देवि धनृते महि।                             |          |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|
| प्र बंज्ञहीतरानुषक प्र मदाय अनी बृहत्                                 | । १७ ॥   |
| ३८५ यद्वो यासि मानुना सं स्र्येण रोचसे ।                              |          |
| मा हायम् श्विनो स्थां विविधाति नृपाय्यम्                              | ॥ १८ ॥   |
| २८६ यदापीतासी अंशनो गानो न दुई ऊर्वभिः।                               |          |
| यद् वा वाणीरन्षत् प्र देवयनते अश्वनी                                  | 11 28 11 |
| २८७ प्र युझाय प्र भवेते प्र नृषाद्यांय भवेते । प्र दश्चीय भवेतसा      | 11 09 11 |
| २८८ यसूर्व धीमिरंश्विना पितुर्योनां निषीदंशः । यद् वां सुम्नेभिठकथ्या | ॥ ११ ॥   |

अर्थ — [२८४] दे बोतमान ! (स्नृते ) महीभाँति हे चडनेवाही (महि ) प्राणीय दवे ! त् वाध्यवेतांको (प्र बोध्य ) जागृत कर; दे ( यझहोतर् ) वश्रमें दवन करनेवाहे ! (आनुषक् ) सततरूपसे (मदाय ) दवे उत्पन्न करनेके किर ( तृहत् अवः ) वदे भारी अवको भी दे दो ॥ १०॥

[२८५] है वरे ! (यत् भाजुना यासि ) जो द किरमसे युक्त हो चढ़ी जाती है, और (स्र्येंग सं रोचसे ) स्वेंदे साथ अध्यक्त जगमगाती है बसी समय (अध्विनोः असं रथः ह ) स्विदेशोदा यह रथ निस्वये (नृपारसं

वर्षिः आ याति ) मानवीने पावन करनेयोग्न घर चढा बाठा है ॥ १८ ॥

[ २८६ ] ( ऊघिनः गावः न ) थनोंखे गावें जिस प्रकार दूज देती हैं वैसेही ( यत् ) अब ( आपीतासः अंगावः ) पीये हुए सोमरस ( दुहूं ) दोहन करते हैं, ( यत् वा ) या जब ( देवयन्तः ) देवोंकी कामना करनेहारे ( वाणीः ) वाणियोंसे ( अध्वता प्र अनुषत ) बाधिदेवोंकी स्व स्तृति करते हैं ॥ १९ ॥

[ २८७ ] हे ( प्रचेतसा ) बस्कृष्ट शानवार्ते व्यक्ति होते ! ( ह्युक्ताय ) वनके किए, ( हाइसे ) वनके किए ( जु-साक्षाय शामणे ) निससे मानवीर्ते सहनग्रक वहे ऐसे सुबके किए ( वृक्षाय ) दक्षवाके किए ( प्र ) स्व व्यक्तिका करो ॥ २०॥

[२८८] ( उच्च्या अभ्विता ! ) दे प्रशंसनीय मसिदेशें ! ( जूने यत् ) सम्भुष अप (चितुः योता ) विवाहे रमायमें ( चीभिः यत् वा सुस्नेधिः ) कार्येते अथवा सुस्रोते ( ति-सीद्यः ) बैठ वाते हो ॥ २१ ॥

भाषार्थ— हे उने ! द् जानेदिवोंको जगा, वन्हें प्रेरित कर और समुद्धींसे इनको करनके किए वन्हें क्लम

अब डवाडी किरणें प्रकट होती हैं और धूर्व भी उदय होनेडो होता है, इस समय अधिदेव सबके पास जाकर सबको स्वास्थ्य प्रदाय करते हैं। प्रातःकाळ उठना स्वास्थ्यके किए कामबायक होता है है १८ ॥

नार्षे जिल प्रकार दूच देती हैं, इसी प्रकार यह करनेवाके मी हुन नविदेवोंको स्रोमरस प्रदान करते हैं और सनकी कृष स्कृति करते हैं ॥ 1९ ॥

हे देवो ! तुम इसें पेसे कमें करनेकी जेरणा दो कि जिलसे इमें चन, वड़, सहनशक्ति चया उत्तम कार्य करनेकी इम्मकवा प्राप्त हो ॥ २० ॥

है देवो ! तुम हमारे विवा होकर हमारा पावन करते हों, बातः जैसे विवा बपने पुत्रको हर तरहके खुस प्रदान करता है, बसी तरह तुम हमें खुस प्रदान करो ॥ २० ॥

#### [ to ]

(ऋषि:- प्रगाधो (घोर:) काण्यः। देवता- अध्विनी । छन्दः- १ वृहती, र मध्येज्योतिः, ३ अनुष्टुप् (पिंगलमतेन-शंकुमती), ४ आस्तारपंकिः, ५-६ प्रगाधः = (४ वृहती, ६ सतीवृहती)।)

२८९ यत् स्वो द्वीर्घप्रसम्बान यद् वादो रोचने दिवः।

यद् वा समुद्रे अध्याकृते गृहे उतु वा यातमधिना

0 3 0

२९० यद् वा युई मनेवे संमिमिश्वर्थ रेवेत् काण्वस्य वोधतम्।

बहुस्पति विश्वान देवाँ अहं हुन् इन्द्राविष्णू अश्विनांवाबुहेर्यसा

11 3 11

२९१ स्या नव शिवनं हुवे सुदंसंसा गुमे कृता।

यथोरस्ति प्र णीः मुख्यं देवेष्वध्याप्यंम्

电复用

२९२ ययोरधि प्रयुक्ता अंसूरे सन्ति सूर्यः।

वा यञ्चस्याध्वरस्य प्रचैवसा स्युधाभिर्या विश्वतः सोम्यं मधु

H 8 H

#### [ १० ]

अर्थ — [२८९] दे व्यक्षितेवों ! (यस् ) जो तुम । दीर्धप्रत्यानि ) दंदे घरोसे युक्त कोक्सें (यस् वा ) व्यक्षा (अदः दियः रोचने ) इस युकोक्कं जगदगाने स्थानसें (स्थाः ) रहते हो, (यस् वा ) था (अक्ते सुहे ) वारों कोर क्षक वनसे घरने, (समुद्रे सांघा ) समुख्यमें रहो, पान्द्र (अतः ) वहाँसे (आ वासम् ) इका वालो ॥ १ ॥

[२९०] ( मनवे यहं ) नवुकं क्य वक्षको ( यत् वा संमिभिक्षयुः । विस्त इंग्ले तुमने ठंक तरह सिक्ष क्या था, ( काण्यस्य यस इत् ) कण्यपुत्रके यज्ञको भी वसी सरह ( बोधतं ) समझ को, ( अहं ) में हृस्यविको ( विश्वान् देवान् ) सभी देवोंको, इन्द्र एवं विष्णुको स्था ( आशुद्देवाना अभिवनी हुवे ) शीव्रगामी बोबोंसे बुक्क व्यविदेवोंको बुनाता हुँ ॥ ३ ॥

[२९१] (त्या) वन होती (सुद्ंससा) वच्छे कर्न करनेवाछे (सुन्ने क्या अध्यता ) प्रश्न करनेके किए बरवन हुए क्षत्रिदेवीको, (ययोः ) जिनकी (तः सक्यं ) इसके मित्रवा (देवेचु आंध्र आप्यं ) देवीसे ग्रास करनेकोव (प्र आहिस ) वच्च कोटिकी है, (सु हुने ) वभी बुकारा हूँ ॥ ६ ॥

[२९२] (ययोः अधि) निव होनोंने (बड़ा प्र सन्ति) प्रकर्षसे होते हैं, जो (अस्रे स्रयः) जविद्वानोंने विद्वान वनकर कार्य करते हैं, (ता ) वे होनों (अध्यरस्य यहस्य) हिसारहित वश्च हे (प्रस्तुसा ) वश्चे झाता हैं, स्था (या ) जो (स्वधाभिः) नवनी बारक प्रक्रियोंने (सोस्यं अधु पिन्तः) सोअयुक्त मधु पी छेते हैं ॥ ७ ॥

भावार्थ— है विश्वदेवो ! तम वाहे वपने जगनगाते घर वर्षात् युकोक्सें रहो, वधवा सन्तरिक्ष कोक्सें रहो, पर हमारे द्वारा भ्रहायकाके किए बुकावे जाने पर हमारे वाक्ष वाजो ॥ १ ॥

सनमधीक आभी अञ्चलके पश्चकों के देव पूर्णका तक पहुँचाते हैं। तथा ऐसे अञ्चलके क्यांसे दे दोनों देव इन्त्र, विष्णु समा इकर देवोंके साथ जाते हैं ॥ ५ ॥

वे दोनों देव उत्तम कमें करनेवाके हैं, बठ: इनके साथ सदा हमारी मैत्री रहे और वह मैत्री भी उपच कोटिकी रहे। अनुष्य खदा उत्तम कमें करनेवाकोंके साथ निर्देश और निष्कपट मैत्री करें ॥ ३ ॥

चे दोनों देव बद्यानियोंमें काकर शानका मचार करके बग्दें जानी बनाते हैं जीर दिसारदिय वश्रका संचाकन चंदी कुमक्यांके करते हैं ॥ ॥

| २९३ यद्वाधिनावपाग् यद् प्राक् स्यो व जिनीवस् ।                                                              |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| यद् द्रुद्यक्यनंति तुर्वश्चे यदौ हुवे वामय मा गंतम्<br>२९४ यदुन्तरिश्चे पतंथः एरुभुजा यद् वेमे रोदंशी अतं । | HEI     |
|                                                                                                             |         |
| यद् वा स्वधानिरधितिष्ठंथो रथा मत् आ यातमधिना                                                                | 11 5 11 |
| F 44 7                                                                                                      |         |

## [ \$\$ ]

(अर्थः- वत्सः काण्यः । देवता- अग्निः। छन्दः- गायत्री, १ प्रतिष्ठा, २ वर्षमाना, १० त्रिष्टुप् ।)

| २९५ त्वमंत्रे व्रतया असि देव आ मर्त्येच्या । त्वं युक्केचीडयाः | 11 \$ 11 |
|----------------------------------------------------------------|----------|
| २९६ स्वमसि प्रश्नस्यों दिद्यंषु सहन्त्य । अमे रूमीर ध्वराव     | त्रं ॥२॥ |
| २९७ स स्वमुस्मद्य द्विपी युर्योधि जातवेदः । अदैवीरमे अरात      |          |
| २९८ अन्ति चित् सन्त्यहं युद्धं मतिस्य रिपोः । नोपं वेवि जातवे  |          |

सर्थ— [२९३ ] हे (वातिनीवस्) सेवास्ती धनवाडे वश्वदेवों ! (अस यत् ), बाव जो दुम (अपाक् ) विक्रम दिशाम (यत् प्राक् ) या पूर्व दिकामें (स्थाः ) रही, (यस् ) जो दुम मुद्दा, बजु. तुर्वस बदुके वास रही,

पर ( वां हुने ) में क्ष्में इनाता हूँ ( अद्य ) अच्छा अब ( मा आ गतम् ) मेरे निकट जानी ॥ ५ ॥

[ ४९४ ] है ( पुरुशुजा ) बहुत बडी शुजाशके विश्वदेगों ! ( यत् ) जो तम । अन्तरिक्षे पत्थः ) बन्दरिक्षमें बहुत करते हो, ( यत् वा इसे रोदन्ति अतु ) वस्ता इन दो शुक्षक ना भूकोक के बीच चके आते हो, ( यत् वा ) था कसी ( रथं रवधानिक आधातप्रधः ) रयपर वपनी भारक अकियाँ चह जाते हो, ( अतः आ यातं ) रवरके इचर वालो ॥ ९ ॥

(3)

[ २९५ ] दे (देव असे ) दिव्यपुत्र युक्त करे ! (त्वं मत्येषु आ अनपा असि ) द मनुष्यो तका देवीके सर्थमें बक्तव वर्गका रक्षक है, इसकिय (यहाषु त्वं इंड्यः ) वज्ञीने द स्तुविके योग्य है ॥ १ ॥

[ २९६ ] हे ( सहस्य अंत्र ) शतुनोंको परावित हरनेवाडे वर्त ! ( स्वं विद्येषु प्रशस्यः अध्वराणां रथीः

असि ) तु वजीयें स्तृति करनेके योग्य और रिसारदिव वजीका नेता है ॥ र ।।

[२९७] हे (जानवेदः असे) संसारके सब पदार्थोंको जाननेवाडे नसे ! (सः त्वं मस्मत् द्विपः अप युगोधि ) वह तृहमसे अनुगोंको दूर कर। तथा (अदेवीः अरातीः ) नासुरी सनु सेनाको भी हमसे परे दश ॥ ६ ॥ [२९८] हे (जातवेदः ) स्वभावसे ज्ञानकान् प्रकाशकीड नसे ! तृ ( शह रिवोः मर्तस्य ) हमारे शतुज्यके

(सन्ति चित् सन्ते) समोपस्य विद्यमान स्रोनेवाडे (यहां न उप चेवि) बह्नकी कामना नहीं करता है ॥ ॥

भाषार्थ— हे देवो ! तुल पूर्व, पश्चिम या किसी मी दिशामें रही, पर इमारि प्रार्थना सुनका हमारे पास वाकी । प । हे ककियाकी अञ्चलके देवो ! त्रव भूतोक कीर युकोकके मन्त्रदेश कोक्से जाते हो, तब वपनी संपूर्ण वारक ककियोंके युक्त होकर हमारे पास वाजो ॥ ६ ॥

हे बसे ! व वेवों और अनुव्योंके द्वारा किए अनेवाके उत्थम अर्थोंका रक्षक है और व् अनुवींको पराक्षित करनेवाका

है, इसकिए सभी तरहके बज़ोंमें वेश ही स्वृति होती है ॥ १-२ ॥

हे बड़ी ! त् इमसे शतुनोंको तूर कर बीर अधुरोंकी सेनाको भी इमसे तूर ही रका। जपने बतुके व्यानें, जाहे वह कितने ही पासके स्थानमें हो रहा हो, त् कभी नहीं जाता, इसके विपरीय अपने मक्क व्यामें, मके ही वह तूर हो, जबहुव जाता है ॥ ६-७ ॥

| 1117                                              | •                           |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| २९९ मर्ता अर्थर्त्वस्य ते भृति नार्य मनामहे       | । विप्रांसी जातवेंद्सः ॥ ५॥ |
| ३०० विष्टं विशासोऽवंसे देवं मतींस ऊतर्य           | । अधि गीर्मिहवामहे ॥ ६॥     |
| ३०१ वा तें बुत्सो मनी यमद पर्मार्थित् सुधस्य      |                             |
| ३०२ पुरुत्रा हि सद्कृति विश्वो विश्वा अर्तु प्रमः |                             |
| ३०३ समारस्विधिमवंसे बाज्यनती हवामहे               | । वाजेषु चित्ररोधसम् ॥ ९ ॥  |
| ३०४ मनो हि कमीडयों अध्वरेष्ट्रं सुनाच्च होता      |                             |
| स्वां चांगे तुन्वं पिष्टर्यस्ता उसर्यं च सीम      | गुमा येजस्व ॥ १०॥           |

अर्थ — [२९९] हे अप्ने ! ( जातवेदसाः विप्रासः मतीः ) शानसे वश्य हुए हुए शानी आध्यायन ( अमर्त्यस्य ते भूरि नाम मनामहे ) मरणरहित तेरे विश्तृत नामका मनन करते हैं ॥ ५ ॥

<sup>[</sup>३००] (विद्यास: मतीस: ) विष्य और मरणधर्मवाके सञ्चय हम (विद्रा देवं भार्ति ) मेथावी, रिच्यवुणयुष्ट विद्राको ( अवदो उत्तये गीर्भिः हवामहे ) रूचके हारा प्रसन्त करके, जपनी रक्षाके विभिन्न स्टुकियों हारा इकाते है ॥ ६ ॥

<sup>[</sup>३०१] दे (अग्ने ) जमे (परमात् चित् सधस्यात् ) परम बस्कृष्ट कचन वास स्थान गुकोक्से नी (ते मनः घरसः ) वेरे मनको पुत्ररूप वपासक जन (स्थां क्रामया गिरा ) वेरी विभवादा करनेदाकी वाणीचे (आ यमत्) वपनी जोर वाकर्षित करते हैं ॥ ७ ॥

<sup>[</sup>३०२] दे अग्ने ! (हि पुरुषा सदङ्कास ) निअवने त् बहुत देवोंग्नें समानक्ष्मे देवनेवाका है। (विश्वाः विद्याः अनु प्रभुः ) समस्य प्रशानीका विषयित है। ऐसे तुक्को इस (स्वग्नस्तु हवाप्रदे ) संग्रासमें इकावे हैं ह द ह

<sup>[</sup> २०२ ] दम ( साजयन्तः साजेषु समस्यु समसे चित्रराधसं आहा हमामहे ) बदकी कामनावाडे होक्र जब और बक्षके प्राप्त होनेवाडे संप्राप्तमें अपनी रक्षाके किये जनेक देवचाँको बारण करनेवाडे जफ्रको पुकारे हैं ॥ ९ ४

<sup>[</sup>२०४] दे (असे ) नमें दू (अन्वरेषु ईड्याः च हि कं प्रत्नाः ) नमोर्से स्तुरन नीर सुनावानक नीर अरवान प्राचीन दे (च सानात् होता च नव्यः सहितः ) भीर चिरकाळसे ही होता यूर्व स्तुतिके नोस्व होकर नममें विश्वमान होता है। द् (स्वां सम्बं पिप्रयक्षः ) नपने सहिरको हनिये संतुष्ट कर (च अस्तुरूपं सीक्षां आ यजस्य ) भीर इसको भी सीभारनवासी नना ॥ १० ॥

आवार्थ— व्यक्तिका जाम मनद करने बोग्य है इसके बांक काम होनेसे यह वडा विस्तृत है। युसे वस ब्रिटी सबी जानी जपनी रक्षाके कियु स्तुतिकों हारा कुळाते हैं ॥ ५-६ ॥

यह बड़ि सबको समान रिटले देखता है, इसके किए व कोई शतु है न शित्र है। इसकिए यह सब प्रवासोंका स्वामी है। इसे सभी मनुष्य अपनी उत्तम उत्तम स्तुतियोंके द्वारा बुकाते हैं और इसकी सहायवाको पानेकी ह्<sup>न्यून</sup> करते हैं | ७-८ ७

बद बदि क्योंने स्तुतिके बोन्य बुक्यावक बीर अकार प्राचीय होतेते कारण सभीते द्वारा युकाया जा कर न्यूनें कारत है क्या स्वयं दक्षिते सम्बुद्ध होकर क्या करनेवाकोंको सी सीमान्यसाठी बनावा है। इसीकिए वस बीर वस प्राप्त करनेकी इच्छा करनेवाके मञ्जूष्य इस बद्धिको हकारते हैं॥ ९—१०॥

# [ १२ ]

(ऋषि:- पर्वतः काण्यः । देवतः:- इस्द्रः । छन्दः- उच्चिक्, ३३ शंक्रमते ( रिंगलमतेन ) ।)

२०५ य ईन्द्र सोमुपार्थमो मद्री धाविष्ठ चेतंति । येना हंसि नया त्रिणं तमीं महे ॥ १॥

२०६ येना दर्धन्तमधिगुं देपयेन्तं स्वर्णरम् । येनां समुद्रमाविथा तभीमहे ॥ २ ॥

३०७ येन सिन्धुं महीर्षो रथाँ इव प्रचोद्यं। । पन्यांमृतस्य यातंत्रे तमीमद्रे ॥ ३ ॥

#### [ १२ ]

सर्थ — [३.५] हे (इन्द्र) इन्द्र! (यं) वो तुन (क्षोप्रणानमः) करविष्ठ सोय पीनेवाके (शाविष्ठः) वक्षान् (प्रदः चेतिति) आमन्दित होनेवाके तथा सब जाननेवाके हो, [इस तुनने](बेन ) जिस [वड] है (अत्रिकः न हंसि) शक्षसोंको सारा (तं) इस वक्षको [इस तुनसे ] (ईसहे) भागते हैं॥ ३ ॥

१ येन अत्रिणः नि इंसि- त्रिस बढसे तुमने शहसींको मारा ।

९ ते रंगहे — इस वस बढ़को मांगते हैं।

र मिला- बानेवाछे, बाळ, वृसरेके ओगोंको स्वयं बानेवाके ।

[ १०६ ] दे हन्त् ! (येम ) किस [ वक | से ( द्यार्ग्य क्षित्राष्ट्र) दसाव तथा अग्रित् कृषि और ( तेपवन्ते स्वर्ण-रम् ) [ मबसे ] कांवते हुए दाव दाता [ पत्रमाव ] की ( आर्थिय ) रक्षा की वी और ( येम ) किस [ बक्के ] ( समुद्रों ) समुद्रकी [ रक्षा की थी ] ( ते ईमेह् ) वस बक्को हम मांगते हैं ॥ २ ॥

१ ईमहे— शंगते हैं, ' ईमह इति याञ्चा कर्मा ' ( निर्ध. ३१३९ )

२ स्थर्ण-रं- धनका दाल करतेवाडा, सुवर्णका वाल करतेवाडा !

रे अभ्रि-गु- भागे जानेवाडा, प्रगति करनेवाडा ।

४ द्या-व्यं- दस गीलोका पारन करनेवाका ।

५ समुद्रः ( सं-उत्-र )- विकक्त वर्षति करनेके किये वान देनेवाका, समुद्र ।

रै येन स्थर्ण-र अविध तं ह्रॅमहे-- जिस बक्से कुमने धर दावाकी रक्षा की वह बक इस चाहते हैं।

[ २०७ ] हे इन्द्र ! ( येन ) जिस सामध्येसे (रयाज् इस ) रथोंके समाव ( अही: अप: ) वहे वहे का प्रशाहींको ( सिन्धुं ) समुद्रकी [ और ] ( प्रचीद्यः ) नेरित किया बहाया ( अतस्य पन्धां यातवे ) बहुके मार्गपर बानेके किए ( ते इसहे ) वस सामध्यको मांगते हैं ॥ ६ ॥

रै जातस्य पन्यां यातवे तं ईमहे— बक्षके मार्गपर बानेके किए सामध्यको इस शास करते है। साम वा बक्षके मार्गपरसे जानेके किये सामध्ये चाहिये।

भावार्य — हे वकवाडी सवा जार्नस्युक्त रहनेवाते हुन्त् ! जिस वक्षे तुवने राक्षलीको मारा वा, वस वक्षे हुने पुष्प करो ॥ ३ ॥

को नीजोंका पाठन करता है और सदा जाने उक्कि करता जाता है, इसको रक्षा हुन्य करता है। रुन्युके उस बढ़को इस भी सांगते हैं हु रू है

वे इन्द्र ! जपने जिस सामध्येसे तुमने वडी वडी वदियोंको प्रवादित किया, बसी तेरे सामध्येको इम इसकिय मांगते है कि इम सम्बन्धे मार्गमें चक्र सकें। सस्य मार्गके जनुसरणमें ही जपनी क्षक्रि क्यांनी चाहिए ॥ ३ व ३०८ इमं स्तोमंम्भिण्टेये घृतं न प्तमंद्रियः । येना तु सुद्य ओजंसा वृवक्षिण ॥ ६ ॥ ३०९ इमं जंबस्य गिर्वणः समुद्र इंव पिन्यते । इन्द्र निम्नामिस्ति गिर्म्युविधिणः ॥ ६ ॥ ३१० यो नी देवः प्रावतः सिखत्वनायं मामहे । दिवो न वृष्टि प्रथपंन् वृवक्षिणः ॥ ६ ॥ ३११ वृवक्षुरंस्य केनवं छत बज्जो गर्भस्त्योः । यत् स्प्री न रोदंसी अवधिपत् ॥ ७ ॥ ३१२ यदि प्रद्र सत्पने सहस्रं महिषा अधः । आदित् तं इन्द्रियं महि प्रवावृषे ॥८॥

धर्थं—[२०८] है (अदि-वः) वज्र थारण करनेवाले इन्द्र ! (घृत न पूर्व ) क्षेके समान पवित्र (इसंस्तोमं ) इस स्तोजको (अधिष्यये ) इसे इह धनका दान देनेके दिए सुनो (येन ) जिससे [तुम ] (ओजसा ) वक्के युक्त होकर (सद्या वक्षक्तित ) गीज [इष्ट धनको ] दे सक्ते हो ॥ ४॥

१ पूर्व स्त्रोमं अभिष्टये— पवित्र स्तुति अर्थात् धुद्ध मनसे की गई स्तुतिसंही इव्झित पर येकी माति ही

संबद्धी है।

२ अभिष्टिः— सब प्रकारसे इह ।

[३०९ | हे (इन्द्र ) इन्द्र | [तुम ] (विश्वाभिः ऊतिथा ववक्षिथ ) संपूर्व संरक्षणोंके साथ इमारा संरक्षण करते हो, श्रवा हे ( गिर्वणं ) स्तृतिकोंके द्वारा सरमके गाँग्य इन्द्र ! कैले ( समुद्र इच पिन्यत ) ममुद् बढता है, वैसेडी बढनेवाके [तुम ] (इसे ) इस स्तृतिकों ( जुपत्य ) सुनो ॥ ५ ॥

१ विश्वाभिः अतिभिः वद्यक्षियः— इन्द्र अपने अक्तका हर प्रकारसे संरक्षण करवा है।

[३१०] (यः देवः ) को देव इन्द्र ( परावतः ) दूर रेशसे ( मः साक्षिम्वनाय ) इमारी मिन्नताके किए | बनोको | ( मामको ) देता है, ऐसे तुन हे इन्द्र ! ( दिवः वृष्टिं न ) कैसे खुडोकसे वर्षाको [ फंडाते हो । वैसेही [ बनोको ] ( प्रथयन ) फेडाते हुए [ तुम ] ( ववदित्रय ) [ इमारे पास ] पहुंचाते हो ॥ ६ ॥

१ देवः सक्षिःवशय मामहे— देव मिलताके किए वन देता है। इन्द्र बवने मक्तरें वेदावें देता है। २ मामहे— देता है - महतेद्विकर्मणः ( निव. इ-२०) मामहे — प्रा करना ' मह पूजायाम् '

[ १११ ] ( बत् ) जब यह रन्त्र ( सूर्यः न ) सूर्यके समान ( रोत्सी अखर्धयत् ) वाबा-पृथिवीको बहाता है, तब ( अस्य केतवः वसञ्जः ) इसकी किश्वे फेडती हैं ( उत ) बीर ( ग्रावस्योः वजाः ) हाथोंने बज सी वह केता है ॥ ७ ॥

केतु।— वताका, किस्म, गमस्ती— बाहू- गमस्ती इति बाहुनामं ( विषे. २।३ )

[ ३१२ ] (प्रमुख सत्पते ) हे महाज् कथा सजानेंके पाकक इन्द्र ! (यदि ) जब तुमने (सक्ती महिचान् ) हवारी वक्ष वह वक्तिसाकी वसुरोको (अवा ) नारा, (आद् इत् ) वसके बाद ही (ते होन्द्रयं ) तुम्हारा वह (महि म वासुचे ) वस्वविक वहा ॥ ८ ॥

१ यदि सहस्रं महियान् मधः- इन्द्रने जब इजारी बडे बडे सामध्येशन् अपुरोंको मारा ।

२ ते इन्द्रियं वाष्ट्रच — तेरी शक्ति वदी।

आवार्य-किसी मनोरयकी सिदि करनी हो, तो सच्चे और पवित्र मनसेही प्रश्रुकी शक्ति करनी चाहिए, तमी वस समोरक की सिदि हो सकती है ॥ ॥ ॥

हे इन्ह ! किस तरह समुद्र निर्विति यानीते बहुता है, असी तरह तुन स्तुतिबोंने बड़ी बीर हमारी हर तरहते

रक्षा करों है भ हैं। वह देखर्वसाकी देव दूर देशसे भी इमें भग प्रदान करता है। इसकिए इस कसती सर्ग मैत्री रखना वारते हैं है है। जिस तरद सूर्व जब जपनी किरजोंको फैशला है, तह युकोक और मूचोक प्रशासित होकर विस्तृत्ते दिवाई पहते हैं, इसी तरह हुन्द्रकी किरजें जारों जोर फैककर सारे विचको विस्तृत करती हैं है भ ॥

है इन्द्र ! तब त्ने सहस्रों राश्वसीको मारा एवं देश सामध्ये वहा । सनुगीको मारनेते बनमा सामध्ये वहले

११६ इन्द्रः सर्येस्य र्विम्मि नर्यर्थमानमीयि । अप्रिक्तित साम्परिः म बावृष्टे ॥ ९ ॥ ११८ इपं ते ऋत्वियांवती धीतिरेति नवीयमी । सुप्र्यन्ती पुरुप्रिया निर्मात इत् । १०॥ ११५ गर्मी यञ्चन्ये देव्यः ऋतुं पुनीत आनुषक् । स्वामिरिन्द्रं स्य बावृष्टे मिनीत इत् ११॥ ११६ स्निर्मित्रस्य प्रश्चं इन्द्रः सार्मस्य पीत्ये । प्राची बाशींव सुन्वते निर्मीत इत् ॥१२॥ ११७ यं विश्वा पुन्थवाहमो ऽभिप्रमन्द्रग्यवाः । घृतं च विष्य आमन्युतस्य यत् ॥१३॥

अर्थ — [ ३०३ ] (१०द्रः ) इन्द्र ( सूर्यस्य गिहमांभः ) स्वंकी किल्लोसे (अर्थानामं ) जासदायक राजुकी (अभिग व्यवस्य ) जैसे विश्व दनीको अका बाकती है, कयो वकार ( कि ओपि ) विश्व के जका बाकता है, जीव (सामाहिः ) बच्च पराजित करतेवाना वह इन्द्र ( म वाबुधे ) वहना है ॥ ६ ॥

१ इन्द्रः अर्दाभाग सूर्यस्य राष्ट्रमिनः नि आयति — इन्द्र दासदावक शतुको सूर्वेकी किः नीचे ककाता है।

२ कोवति- अज्ञाना " उप दाहे "

[ ११४ | दे इन्द्र (इवं ) या (क्तान्वयावर्ता ) यश्चमें की मानेवाकी (सवीयसी ) नवीन (सवर्यन्ती ) काकार करनेवाकी, । पुरु-प्रिया ) बहुतोंको शिव (धीरिवः ) स्तुति (ते पति ) वेरे पास जाती है, जीर (मिमीति इत् ) को गुजोका वर्णन करती है ॥ १० ॥

[ ११५ ] ( यहस्य गर्भः ) यश्रको तरपत्त कानेताका तवा ( देव्युः ) देवाँकी प्राप्तिका इषका कानेवाका ऋषित्र् ( मानुषक् ) निरम्बर [ अपने ] ( ऋतुं ) कर्मको ( पुतीते ) पतित्र रोधिसे काता रहवा है, वथा ( इन्द्रस्य स्तोमैः बाहुचे ) इन्द्रको स्तुविके वह बढता है सपा ( मिनीने इन् ) [ इन्द्रके ] गुलोका वर्णन करता है ॥ ११ ॥

[ ३१६ ] ( मित्रस्य लिंगः ) मित्रको वन इंनेवाका (इन्द्रः ) इन्द्र ( सोमस्य पीतये ) सोम पानके किए ( सुन्यते प्राची चाशी इत ) सोमयाग करनेवाकेकी कत्तम स्तृतिको सुननेखे (पाये ) असिद् होता है जीर वसमें ( मिर्माते इत् ) वसका गुण वर्णन होता है ॥ १२ ॥

पित्रस्य सनिः— मित्रको महावता करती वीरव है।

[ ३१७] ( विमाः उक्यताद्यसः आयवः) त्राणी तथा रहतिकर्ता सनुष्य ( यं अभिग्रमन्दुः ) जिलको नामन्त्रित करते हैं। [ वसके ] ( आसनि ) मुकर्ने ( ऋतस्य चत् ) पड्यका जो इण्य सोमरस है वसे ( छूतं न ) वीचे समान ( पिथ्ये ) पिकाता हूँ ॥ ११ ॥

भावार्थ — स्वंकी किलोंसे तासदावक शतु वर्शत् रोगवे कीटालु वर वाते हैं। रोज सूर्य स्वान करनेसे शरीर स्वरूप रहता है ॥ ९ ॥

है इन्द्र ! बज़रों की जानेवाकी यह तुशके ही सम्बक्ति है। इसमें तेरे ही क्षणम गुर्जोका वर्षण है ॥ १०॥ देवोंकी मासीकी कामना करनेवाका अर्ध्वज् निरम्तर अपने कर्मको पवित्र शितिने करता है। अब्बे गुर्जोको मास करनेवाके मञ्जूष्यको अपना कर्म पवित्र हो ऐसा करना चाहिए। वह इन्द्रकी स्तुतिसे वरता है, परमारमाकी स्तुतिके सञ्चयकी कन्नति होती है ॥ ११ ॥

यह इन्य देव लहा ही मित्रको अन देकर उसकी शहाबता करता है। अनादिसे वपने मित्रकी सहा शहाबता करनी बाहिए ॥ ३२ ॥

मानी भीर स्तुन्त करनेवाके कोग छट्ट इस इन्ड्रकी स्तुति करते हैं और उसे सोमरस प्रशास करते हैं है 18 है ९ ( क. हू. मा. मं, ८) ३१८ उत स्वराजे अदितिः स्तोष्ट्रिमिन्द्रिय जीजनद् । पुरुष्णुस्तम्वयं ऋतस्य यत् ॥१४॥
३१९ अभि वर्ष्व ऊत्रये ऽन्यत् प्रशस्तये । न देव विवंता हरी ऋतस्य यत् ॥१४॥
३२० यत् सोमंमिन्द्र विष्णंचि यद्वां घ त्रित आष्ट्ये । यद्वां मुरुत्सु मन्दंसे समिन्दंभिः ॥१६॥
३२१ यद् वां शक्त प्रावति समुद्रे अधि मन्दंसे । अस्माक्तित् सुते रंणा समिन्दंभिः १७॥
३२२ यद् वार्ति सुन्वतो वृधा यजमानस्य सस्पते । उत्तथे वा यस्य रण्यांसे समिन्दंभिः ॥१८॥

अर्थ— [२१८] (उत्त ) और (अ-दितिः ) मकण्डनीय स्तोताने (स्व- राजे इन्द्राय ) स्वयं प्रकाशसान इंग्युके किए (अत्रये ) संरक्षणके किए (अत्यस्य यत् पुठ-प्रशस्तं स्तोतं ), यक्षकः जो बहुत प्रशंकित स्तोत्र है [इसे ] (जीजनत् ) बनाया है ॥ १४ ॥

[ ३१९ ] ( सन्दयः ) ऋषिकाण ( अनये प्रशस्तये ) संरक्षण तथा प्रशंसाके छिए [ इन्द्रकी ] ( अभि अनुवत ) स्तृति करते हैं, हे ( म देव ) प्रशंसित देव इन्द्र ! ( विद्यता हरी ) विविध कमें करनेवाके तेरे बोबे ( अत्तरण यम् ) पक्षका जो स्थान है [ इसकी तरफ तुसे के आवें ] ॥ १५ ॥

१ सहिल मधि, पाचन, गाडी, यह्मकर्ता, मदलेंका विदेवण, सोम, पोबा

[ २२० ] हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( विष्णवि ) बद्धमें ( यस् मोमं मन्द्रमें ) जिस सोमको वीकर जानन्दित होते हो, ( वा च ) जीर ( यस् जित आप्त्यें ) जिसको त्रित जाध्यके यजमें पीने हो, ( वा ) जीर ( यस् मकत्सु ) जिसको सहनोंमें [ बैठकर ] पीते हो, { उसी प्रकार इमारे ] ( इन्द्रुधिः स्वं । मोपांसे भी जब्छो तरह जानन्दित होतो ॥ १६ ॥

(२०१) (यदि वा) तेसे (परावति) दूर देत्रमें (समुद्रे अधिमन्द्रेने ) बहनेवाळे सोममें आनिष्दत होते हो, वेसे ( शस्मार्क सुने इत् ) इमारे सोमयागर्मे भी (इन्दुनिः सं रण ) सोमरस द्वारा मन्द्री तरह आनिष्द्रत होतो ॥ १७ ॥

[३२२] हे (सन्पति) सङ्ग्रनेकि पाळन करनेवाळे इन्द्र । यद् यस्य उक्ये ) जब जिसके वक्षी दुन (इन्द्रिशः वा ) सोमस्सेकि (सं रण्यसि ) अच्छी प्रकार बार्णान्दव होते हो, इस समय (सुन्यतः यजमानस्य )सोम चान करनेवाके वन्नमानको (बुधाः अस्ति ) बढाउँ हो ॥ १४ ॥

भाषार्थ— जवान्द्रशीय स्तोताने स्वशानके डब्ह्यके जपने संरक्षणके किने प्रचंदानीय स्तोत्र वनाये। जिसके स्वराज्यकी वाकि दहनी और सम्बा संरक्षण हो जायना ॥ १४ ॥

संरक्षणके किये तथा प्रशंक्षके किये स्तृति करते हैं। स्तृतिये जो गुण वर्णन किये जाते हैं, बनको क्यमानेसे क्यमा संरक्षण होता है और करनी प्रशंका जनतामें भी होती है।। १५ वे

दे इन्द्र ! तुम जन्य यशक्तिमेंके यशमें जिस प्रकार सोम पीकर जाशन्ति होते हो, उसी तरह हमारे बश्चमें मी सोम पीकर जानन्दित होजो ॥ १६ ॥

हे हुन्द्र ! जिस प्रकार तुम दूरके देशोंमें लोमरस पीकर जानन्दित होते हो, वसी प्रकार हमारे यहमें सोम पीकर बानन्दित होजो ॥ १७ ॥

त्रिस यक्षकरिके यक्षमें यह इन्द्र सोम पीकर आनिहित होता है, उसी तरह वह हमारे यक्षमें भी सोम रीकर

| ३२३ देवंदेवं वोऽ                | वंस इन्द्रंभिन्द्रं गृणीुषणि    | । अर्घा युद्धार्य तुर्वणे व्यानश्चः  | 112911        |
|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------|
| ३२४ युझेमिर्युझव                |                                 | । होत्रां मिरिन्द्रं नात्रधुव्यीनशुः |               |
| ३२५ मुहीरस्य प्र                |                                 | । विश्वा वर्षनि द्वाशुषे वर्णनश्चः   | ॥२१॥          |
| ३२६ इन्द्र बुत्राय              |                                 | । इन्द्रं वाणीरन्षता समोर्जसे        | 112311        |
| ३२७ मुद्दान्तं महि              | -0 \                            |                                      | <b>!</b> ।२३॥ |
| <b>१</b> २८ न यं वि <u>ति</u> त | हो रोदंसी नान्तरिक्षाणि वृज्जिण | म्। अमादिदंस्य विस्विषु समोजसः       | ॥२८॥          |

अर्थ- [ १२६ ] (यः अवसे ) तम सबके रक्षणके छिए (देवं देवं इन्द्रं (स्ट्रं ) देव देव इन्द्रं ( गुजीपणि ) स्तुति करता हूँ, वे स्तृतियां (अधा ) एखात ( मुर्वणे ) शबुको मारनेके विद तथा ( यक्षाय ) वजने (वद [ इन्द्रको ] (वि– आनद्युः ) पहुँचे ॥ १९ ॥

[ १२४ ] (यश्वाहलं स्तीमपानमं इन्द्रं ) वश्वतं दुकाने योग्य एया सबसे विश्व सोम पीनेवाले इन्द्रको । [ बाजक ] (यश्वभिम, स्तोमेशिम, होत्राभिम) यज्ञीसे, सोमोसे सथा स्तुतिवीसे (जानुषुः ) वताते हैं, तथा [ इन्द्रको ]

(क्यान्युः) मास करते हैं ॥ २०॥

[ दर्भ ] ( अस्य प्रणीतयः महीः ) इसकी नीवियां बहुत हैं, ( उतः ) मीर इसकी (प्रशस्तयः ) प्रशंसार् भी (प्रीः ) प्रकारसे कामी हैं, इसके ( विश्वातस्ति ) सम्पूर्ण कन ( दाशुपे ) दावाको ( वि-अल्ब्युः ) प्राप्त होते हैं ॥ २ : ॥

र विश्वा वस्नि दाशुपे वि आमशुः - इन्द्रके सम्पूर्ण धन दान देनेवालेको प्राप्त होते हैं।

[ देश ] (देशासाः ) देशीने ( सुत्राय हन्तवे ) सुत्रको मारनेके विष् ( इन्द्रं पुरः वृधिरे ) इन्द्रको नागे किया, शतः [ उसके ] ( ओजसे ) वबके किए ( साणी सं अनुपत ) वाणियां इसीकी स्तुति करती हैं ॥ २२ ॥

[ ३२७ ] ( महिना महान्तं ) जपने बळ तथा यशसे वहें (ह्वनश्चतं ) अर्थनाको सुननेवाले हुन्यका ( ओजसे ) उसके वहके किए ( वर्ष रतोमेशिः अर्देः ) हम यहाँसे तथा स्तोन्नोसे ( अभि प्र णं; नुप्रः ) वरकार करते हैं ॥ २३ ॥

[३२८] (यं धिज्ञिणं ) जिस वज्रशारी इम्ब्रको (रोइसी न विश्विक्तः ) वावा पृथिती अपनेसे पृथक् नहीं कर सकते, ( अन्त विश्वाणि न ) अन्तरिक्ष लोक भी पृथक नहीं कर सकते । ऐसे ( अह्य अमात् ओजानः इत् ) इस हम्ब्रके वक तथा कोजमेही [ मब जगन् ] (तिन्विषे ) प्रकाशित हो रहा है ॥ २६ ॥

आवार्थ- मेरी स्तृतियां शत्रुको मारनेके जिए जीर बजके जिए इन्त्रको प्राप्त हों, जर्थान् मेरी स्तृतियां शत्रुको मारनेके किए तथा पक्षमें जानेके जिए इन्त्रको भेरित करें । संरक्षणके जिये में ईश्वाको स्तृति करता हूं । देवताकी स्तृतिके साम अपने संरक्षण होनेका जहां संरक्षण होता है । १९ ॥

देवींमें सबसे विश्व कोम इन्द्र ही पीता है, इसीकिए वह सब यहाँमें सोमपानके किए बुढाया जाता है ॥ २०॥ इस्द्रकी नीतियां बहुत हैं। वह बहुत चतुर है। इसीकिए बहुत प्राचीनकासने इसकी प्रशंसा होती का रही है। को शुन बुता है, इसीको इसके धन प्राप्त होते हैं॥ २१॥

वंबोंने सुवको मारनेक किए इन्ह्रको नेका बनाया, इन्ह्र इतना बन्नवान् है। बनके किये इमारी वाणियां उस इन्ह्रकी मिककर स्तुष्ति करती हैं॥ २२ ॥

यह अपने बढ़के बढ़ा है, बसे बढ़े होनेके शिए किसी दूसरेसे सहायता हेनेकी बावहयक्ता वहीं । वह इवनमें, क्यमें मसिक् हैं । इस बढ़के किये बस वीरका सरकार करते हैं । बढ़के कारण सरकार होता है ।: कह ||

इन्द्रके सब अगह क्यांस होनेसे, छावा प्रथशी तथा जन्तरिक्ष अपनेसे कसको प्रयक्ष नहीं कर सकते । इसके वक सथा जोजबेदी सारा संसार प्रकाशित हो रहा है ॥ २७ ॥ ३२९ यदिन्द्र पृत्नाच्ये देवास्त्वां दिश्वरे पुरः । आदिन् ते हर्येता हरीं ववश्वतः ॥२५॥
३३० यदा वृत्रं नंदीवृतं श्वंता विज्ञिन्नंधीः । आदित् ते हर्येता हरीं ववश्वतः ॥२६॥
३३१ यदा ते विष्णुरोजंसा शीर्षि पदा विच्नुसे। आदित् ते हर्येता हरीं ववश्वतः ॥२७॥
३३२ यदा ते हर्यता हरीं वावृधाते दिवेदिवे । आदित् ते विश्वा श्वंनानि येमिरे ॥२८॥
३३३ यदा ते मारुंतीर्विश्च स्नूम्यंमिन्द्र नियेसिरे । आदित् ते विश्वा श्वंनानि येमिरे ॥२८॥
३३४ यदा स्प्रमुद्धं दिवि शुक्रं ज्योतिर्घारयः । आदित् ते विश्वा श्वंनानि येमिरे ॥२०॥

अर्थ— [३२९] दे : इन्द्र ) इन्द्र ! (देवाः ) देवीने (पृतनाज्ये समाममें (ग्वा ) एसं (यत् ) वर्ष (पुरः दिवरें ) कार्ग क्या : आत् इत् ) उसके जनन्तर ही (हर्यता हरीं ) दो ते प्रस्वी घोडे (ते सवक्षतुः ) के तुस गये ॥ २५॥

[ ३३० ] हे ( वाजिन् ) वल्रवारी हुन्त । ( यदा ) जब तुमने ( तदी वृतं वृत्रं ) नवीके पाणीको रोकनेवाडे वृत्रको ( दावस्या सवसीर ) दक्ते मारा, ( अ'त् इत् ) इसी समय ( हर्यता हरी ) हो तेजस्वी वीडे (ते ववस्रतुः )

हर्रे के चल ॥ २५ ॥

[ ३३१ ] दे इन्द्र ! (यदा से विष्णुः ) जब तुम्हारे विष्णुने ( श्रीजसा ) बहसे ( शांणि पदा ) तीन पांनी वे ( विष्यक्रमे ) विषय किया ( अ।त् इत् । तबही ( हर्यता हरी ) शो वेजस्ती योखे ( ते ) तुम्दें ( वस्स्रहुः ) कोकर के गए ॥ २७ ॥

१ विष्णु क्रवेन्स् है । इन्त्र देवेन्द्र है । विष्णु स्ये है ।

[ ३६२ ] रे इन्द्र ! ( यदा ते दर्यता हरी ) जब तेरे लेजररी कोचे ( दिने निये वाक्ष्याते ) विविधित स्थिको प्राप्त हुए, ( आस् । स् ) वर्षा ( त ) द्ने ( विश्वा अवनाति ) अम्पूर्ण कंकोंको ( येमिरे ) नियमीन रका ॥ २०॥ १ ते । वर्षा अवनाति येमिरे - द्ने सब सुवगोंको नियमोंने रक्षा है ।

[ ३३३ ] हे (हन्द्र ) हन्द्र ! (यदा ) जब (ते माठतिः विशः ) तुन्दारी मरुद् रूपी मजावें (तुन्यं ) वेरे बिए [सारे प्राणियोको ] (वि येमिरे ) नियंत्रित करती हैं, (आत् हुत् ) तसी (ते ) तुम (विश्वा सुरनानि

बैं(मिरे ) सम्पूर्णकोकीका नियमन करते हो ॥ २९ ॥

[ १३४ | हे इन्ह्र | (यदा) वह तुमने (अमुं शुक्रं, ज्योतिः सूर्यं) इस तेत्रकी तथा प्रकाशमान् सूर्वको ( दिवि अधारयः ) युओक्से स्थापित किया, (आस् इस्) तथी (ते ) तुमने (विश्वः भुवनानि येथिरे ) सम्पूर्व सुवनोंको नियमित किया ॥ ३०॥

शुक्रं ज्योतिः सूर्यं दिवि अधारयः - शुद्ध प्रकाशमान सूर्यको तुमने गुक्रोक्षरे स्थापित किया है।

भावार्थ — देवोंने सेनासे हमडा होनेपर हुन्द्रको जाते घर दिया, युद्का नेता बनाया । इसी प्रकार बीर श्रासुनीके साब होनेवाके युद्धी सबसे जाते रहे | २५ ॥

इंग्ड्रेने नदीके पानीको रोकनेवाके युजको जपने शक्से मारा । नदीके जकका वर्ष करनेवाके युजको इंग्ड्रेने सारा । वर्षको पिचनाका ॥ २६ ॥

स्पेने अपने बक्से तीन पांबोंसे बाक्रमण किया । सूर्व मध्यान्ह समध्यें कपर चर गया ॥ २७ ॥

हुन्द्र जब सामध्येताडी होता है, तब बसने सब सुदर्गोंको बपने वासनमें रक्षा । जब अनुध्य सामध्येताडी होता है, तब वह कोगोंको शासनमें रक्षता है ॥ २८ ॥

संपूर्ण कोकोंको निकांत्रित करनेके कार्यमें इन्ह्या सहायता शक्य करते हैं। वसी तरह सब प्रजानोंको कावणी रक्षानेके कार्यमें बीव राजाकी सहायता असके सैनिक करें ॥ २९ ॥

कर इन्द्रने चुकोक्से प्रकाशसान् सूर्यको स्थापित किया तथी सारा विश्व प्रकाशित हुना और इस पर इन्द्रका

बाबन पूजा है ६० है

३३५ इमां तं इन्द्र सुपूर्ति विश्व इयति धारितार्थः । जामि पृदेव पित्रेनी प्राध्वरे ॥३१॥ ३३६ यदंश्य धार्माने प्रिये संमीचीनामो अस्त्रेरन् । नामां युद्धस्य द्रोहना प्राध्वरे ॥३२॥ ३३७ सुनीय स्वद्भवं मुगव्यंभिन्द्र दद्धि नः । होतेन पूर्वित्ताये प्राध्वरे ।३३॥

(अधि- नारवः काण्यः। देवता- इन्द्रः। छन्दः- उधिगक्।)

११८ इन्द्रं सुतेषु सोमेषु ऋतुं पुनीत उक्थ्यंम् । विदे वृधस्य दक्षंतो महान् हि या ॥१।

अर्थ - [ १२५ ] दे ( इन्द्र ) इन्द ! ( मार्मि पदा इन्द्र ) जैसे कोई अपने बन्द्रको सन्तर स्थान पर के जाता है, वसी प्रकार ( विमाः ) शानी ( इमां पिप्रति ) इस मसकता वर्षक ( सु-स्तुति ) उत्तन स्तुतिको ( वीतिभिः ) वर्षोके वर्मोके साथ ( अध्वरे इयर्ति ) यश्मे छ जाता है । ६१ ॥

[ ३१६ ] ( यहस्य नामा वोहना ) यज्ञके वेन्द्रमें [ सोमका ] रस निकाटने पर ( अस्य प्रिये धामिन अवतरे ) इस [ इन्द्र ] के विष यज्ञस्यत्नमें [ स्तोता ] ( समीचानासः ) संबदित क्षेत्र ( अस्वरन् ) स्तृति करते हैं ॥ ३ ॥

[ १२७ ] हे (इन्द्र ) इन्द्र ! (नः) इमें (सु-प्रीर्थ, सु-अक्तयं, सु-ग्रद्धं ) इतम बढ, उत्तम घोडे और बत्तम गार्थोका थन (दक्षि ) दो, में (अध्वरे ) यज्ञमें (इति इस) होठाड समान (पूर्व चित्तये ) सबसे प्रथम भागवाब, होनेक किए तुम्हारी (प्र ) उत्तम स्तुति करता हूँ ॥ ११ ॥

१ वः सुत्रीर्थं स्वद्ध्यं सुग्द्यं दृद्धि- इमें उत्तन परण्डम करनेकी शक्ति, उत्तन बोडे और उत्तन गार्वे

[ {\$ ]

[ १६८ ] (इन्द्रः ) इन्द्र (सोमेषु सुतेषु ) सोवका रम विकाकने पर ( मुस्य दक्षसः सिदे ) वदानेवाके वक्को प्राप्त करनेके किए (क्रतुं उक्थ्यं पुनीत ) यह तथा स्तोत्रको पवित्र करता है (हि ) क्योंकि (सः महान् ) वह महान् है ॥ १ ॥

१ दक्ष:- वढ " दक्ष इति वल नाम ? ( निघं. १।९ )

र विदे- मास करनेके किए " विद् ह लामे "

[ १३९ ] ( सु-पारः ) उत्तवतासे [ दुःश्रोसे ] पार करानेवाछा, ( सु-अद-स्नमः ) उत्तम यसवादः तथा ( सं-अद्धुतित् ) अवतिक्षमें चानुओंको तीतनेवादः (सः ) वद इन्द्र ( देवानां सदने ) देवेंके स्थान ( प्रथमे स्थोमनि ) दिस्तृत जाकाकार्मे [ रहकर संबद्धः ] ( सून्तः ) कटानेवाछा है ॥ २ ॥

१ अप्त- जन्तरिक्ष कोकोंमें ' आव इति अन्तरिक्षनाम् ' (निवं १३)

आखार्थ -- शिस तरह कोई अनुष्य ऊंडे स्थान पर पहुँचकर अपने आईको भी ऊँचे स्थान पर पहुँचाला है, उसी चरह मानी स्वयं सकत होकर इस इन्द्रको भी अपनो स्नुनिर्धाले ऊँचा खटाते हैं ॥ ६१ ।

बाब बाद कुरु होते हैं, तब इन्ह्रके प्रिया स्थान बान बादों में इन्ह्रका स्थान देनेके विद् सब क्षेण संघारत हो कह प्रति करते हैं है कर स

हे इन्द्र ! हमें त्यत्तम बढ, उत्तम बांडे तथा उत्तम गार्थिवाडा थन दे। हे देव ! में पहाने आण प्राप्त करने के किए पुण्डारी स्तृति करता हैं अ इ.इ. ए

इन्द्र बह बदानेके किये यश या पवित्र कर्म करता है । पवित्र कर्म से बक बढता है ॥ १॥

यह इन्द्र कक्षम यशवादा तथा जन्तिरक्षमें रहनेवाके शतु कोंको अंतिनेवाका है। दुःखोंसे पार करनेवाका बीर शत्रु कोंको जीवनेवाका बचा होता है ॥ व । ३४० तमेह वार्जसावय इन्द्रं मर्गय युष्मिणेम् । भवा नः सुझे अन्तेषः सखा वृषे ॥३। ३४१ हुयं तं इन्द्र मिर्वणो रातिः क्षंराते सुन्यतः । मन्द्रानो अस्य वृद्धियो वि राजिति ॥४॥ ३४२ नूनं तिद्देन्द्र दिस् नो अत् स्वां मुन्यन्त् ईमेहे । राधि नं अत्रमा भरा स्वर्विद्य् ॥५॥ ३४६ स्वोता यत् ते विचर्षणि अतिम्रञ्जर्षपुर् गिरः । वृषा ह्वातुं रोहते जुवन्त् यत् ॥६॥ ३४४ मृन्त्वचर्जनया गिरंः शृणुधी जितिहर्नम् । मदीमद वयक्षिथा सुक्कःवंने ॥७॥ ३४५ क्रीकंन्त्यस्य सुन्त्वा आयो न मन्त्रां यति। अया विषय य जुन्यते पतिद्विदः ॥८॥

भर्थ — (३४० ) में (ते शुनिमणं इन्द्रं ) इस बन्धान् इन्द्रको (वाजसातये भराय ) बन मात्र होनेवाके संमामके लिए (अहं) बुबाला हूँ । हे इन्द्र ! तुम (सुम्ने ) सुक्षकं किए (मः सन्ध्रमः भ्रम् ) हमारे समीप बा जामो, एथा (बुधे ) हमें बहानेके लिए (सखा ) हमारे भित्र वन जामो ॥ है ॥

[ १४१ ] हे (गिर्वण: इन्द्र ) पर्वासनीय इन्द्र ! (सुन्यतः इयं रातिः ) सोम पागमें ही हुई यह सोमाहुति (ते ) तुम्हारे विष् (स्वरति ) यह रही है। तुम (सन्दानः ) जानन्दित हाते हुए (अस्य बर्हिणः वि राजसि ) इस जासन पर विराजमान हो ॥ ७ ॥

[ रेपर ] दे (इन्द्र ) इन्द्र ! (यत् स्था ) जिस भगको तुमसे (सुन्धन्तः ईमहे ) सोस वाग करते हुए इस श्रीगते हैं, (सन् णः जूनं वृद्धि ) बस भगको ६में बवद्य दो । तथा (स्था विदं चित्रं ) सुक्रको प्राप्त करानेवाले सनेक प्रकारके (रिधि तः आ सर ) ऐथार्थको ६से हो ॥ ५ ॥

> स्वर्िदं चित्र रियं सः आभर- धुक देनेवाळा सनेक प्रकारका धन हुमें भरपूर हो । धन सुस देनेवाका चाहिने ।

[ १८२ ] हे इन्द्र ! (यत् विचर्षणिः स्तोता ) जब बुद्धिमान् स्तोता (ते गिरः ) तेरी स्तुति (आति मशर्षयत् ) शतुके पराजय करनेके किए करता है, और (यत् जुयन्त ) अब [ वे स्तुतियां तेरे पास ] पहुंचती हैं, तब [ तुष्टमें सारे गुज ] (चयाः इव ) शाबाजोंक समान (अनु रोहते ) अनुकृत्रतासे बदते हैं ॥ ६ ॥

[१४४] (प्रत्नवस्) परकेके समान (शिरः जनव) स्तृतियाँ छा। (जितितुः हवं श्रुणुधी) स्वीताणी प्रार्थना सुनो। (मदे मदे) जानन्दिस होने पर (सु-इत्त्वने) अस्क्षे कर्म करनेवाकेको जन (ध्वक्षिय) रे हो ॥ ७॥

सुक्तावने वयक्षिय- अच्छे दर्भ को दाता है दर्भ धन व दो।

[३६५] (अस्य ) इस इन्द्रकी (स्नृताः ) स्तुनियो [इसकी जोर ] (प्रवता यर्ताः आपः न ) नीचेकी जोर वहनेवांके प्रकाशकीकी वर्द (कीलान्तः ) जानी हैं, (यः दिवः पतिः ) जो युलोकका स्थामी (स्नया विया सक्यते ) इस स्तुति द्वारा प्रकोतित होता है ॥ ८॥

भाजार्थ— इस बढवान् इन्द्रको जब प्राप्त होनेवाके संप्राप्तके छिए सहायार्थे बुकाला हूँ। सुचके किय् इसारे वास वा आओ । परमारमाके समीप होनेसे वाजन्द मिकता है।। ६ ॥

है स्तुष्टिके योग्य इन्द्र । यक्षमें दी गई यह सोमाहुकि तेरे टिए यह रही है । त् इस रसको पीकर जानश्वित हो ॥॥॥ है इन्द्र ! इम तुझे सोम रेखे हैं, जीर यही तुझसे मांगते हैं कि हमें यही अब दे कि जो इसे सुक प्राप्त क्यानेवाका है। यम सदा सुक्ष देनेवाका ही होना चाहिए ॥ ५॥

जब इन्हें राजुका पराजय करनेके किए जाता है, तब स्तोता इसकी स्तुति करते हैं, तम स्तुतिबीसे इन्ह्रका क्य वैचीकी बाकाकोंकी तरह बदना है । इसी तरह राष्ट्रका राजा जब अञ्चलीसे युद्ध करने जाए, तब कवि गण बदनी कविताबीसे राजा बीर स्तिकोंका सामध्ये और दरसाह बहावें ॥ ६ ॥

दे रण्य ! तम इमारी बक्तम स्तुतियां सुनी जीर हमारे बीचमें जो बक्तम धर्म करनेवाका थी, वसे ही धन हो ॥ ० ॥ भव सुक्षोधके स्वामी र्ण्यूकी स्तुति की जाती है, तक वे स्तुतियां बसकी तरफ वसी तरह बहुती हैं कि विश्व तरह वीचे स्वाक्की तरक विदेशों ॥ ८ ॥

३४६ जुतो पतिर्य जुन्यते कृष्टीनामेक इद् वधी । नुमानुधैरवस्याभिः सुवे रेण 11811 ३४७ स्तुहि अतं विष्धितं हरी यस्यं प्रमाञ्चणः ः गन्ताम दाञ्चरी मृहं नेमुखिनी ॥१०॥ ३४८ त्युजानो महेमते ऽस्त्रीमः प्रवित्प्तुमिः । आ यांदि यज्ञ भाशका शिक्ष ते ॥ ११॥ ३४९ इन्द्रं शविष्ठ सन्यने र्षि गुणन्सुं भाग्य श्रवेश सूरिस्यों अमृते वसुत्वनम् 118811 ३ ५० हमें स्वा सर उदिते हवे मध्यंदिने दिया । जुष्ण इन्द्र अप्तिमिन् आ गेहि 118311

अर्थ — [ २४६ ] (यः ) जो इन्द्र ( नमोलुधैः ) गुणवर्णनचे बहानेवाडी तथा ( अध्यम्युभिः ) संरक्षणकी इन्ह्रा कानेवाडीके द्वारा (बद्यों ) सबकी वश्में करनेवाडा (उत्त) और (क्रम्यानी एक इत् पतिः उच्यते ) मनुष्योंका एक ही राजा कदछाता है, यह त् (सूने रण ) सोधयागर्में चननित्त हो ॥ ९॥

[ २२७ ; दे सनुष्य ! ( विपश्चिम श्रुमं स्तिहि ) विद्वान् नथाप्रसिद्ध इन्द्रका गुम्बर्णय करो, (यहच प्रसिक्षणा हरी ) जिलके मनुकी पराजित करनेवासे छाड ( नभास्वितः दानुषः गृहं ) स्तृति करनेवासे यथा हान बेनेवासे

पत्रभानके परको ( शस्त्रारह ) खाते हैं ॥ १०॥

[३४८ ] हे (महे मते ) महान् बुद्धियाके इन्द्र ! (तूनुजानः) कीप्रता करते हुए तुम (प्रुचितप्रसुधिः माशुधिः अभ्वेभिः) रुप्तस्यी रूप्याके तथा तेत कीवनेवाळे घोडोसे (यहं आ याहि) हमारे पद्ममें जाको (हि) क्योंकि (ते दां इत्) तुम्हारा जाना करवालकारक है ॥ १९॥

१ महामतिः— इन्द्र महान् विद्वान् है । असिमान है ।

२ ते हां इत्— तुन्धाम जाना कस्याणकारक है।

१ मुप्ति-प्सु:- राजस्य रूप " दसुरिति रूप साम (निवं, ३।७)

[३४९] है (श्राविष्ठ सन्धतं इन्द्र) वकवान् नथा पण्डनीक पाळन करनेवाने इन्द्र! (शुणारसु रथि घारस) स्नोतानोंको धन है हो। तथा (सुरिध्यः) विद्वानोंको (अन्सूनं दसु दनं अयः) नष्ट न दानेवाळ धनक साम अस हो ॥ १२ ॥

१ खुरिक्यः अमृतं खसुत्वलं अवः — विद्रानोंको नष्ट न होनेवाका धनसे युक्त पशसका नच हे हो ।

२ गुणन्सु राग्ने धारय- उपायकीको बन दे हो ।

दे सत्त्वातिः दाविष्ठः — बत्तम पात्रम करनेवाळा बळवाम दोवा है।

[३५०] हे इन्द्र ! में (त्या) द्वसं (स्रेट उदिने) सूर्यके छवप होने पर (हवे) दुकाता हूँ और (दिवः सध्यन्दिने हवे) दिनके नथ्यभागमें मं) युकाता हूँ, हे (इन्द्र) इन्द्र ! (जुपाणः) [ इमारी मार्थनालाँको ] सुनिते हुप (स्रांसिः न आयाहि) घोडोंसे हमारे पास बाबो ॥ १३॥

आक्षार्थं — वह इन्द्र सबको वशमें कानेवाका तथा अनुष्योका एक ही राजा है। जपने इन्द्रिय काविको वशमें रक्षनेवाका आनवीका उत्तम राजा होता है ॥ १॥

्युको रा 'तेत करनेवाका अपने भक्तके घर आता है। राजाको भी अपने अनुवासियोंके घर आकर समय समय पर बागकी प्रताह करनी चाहिए हु १० ॥

है उत्तम पुन्तिवाडे इन्त्र ! तुम अपने तेत्रस्ती घोडोंसे इमारे वश्चमें आजो, क्वोंकि तुम्हारा जाना कववावकारक है। महापुरुषीका किसीके पर जाना सदा कववावकारक ही होता है। 11 #

है बळवान् तथा सफरनोंके पाळक इन्द्र ! तुस स्तोतानोंको तथा विद्वानोंको चन दो । राजा बक्बान् और सन्त्रनोंका पाळक हो, तथा वह ज्ञानियोंको चन देकर बनका पाळन पोपन करे ॥ १२ व

मैं प्राय:कार, अध्याम् अधित् सम समय इन्त्रको दुकाता हूं । यह मेरे पास जावे सबेरे और सध्य दिनमें प्रार्थना करनी चाहिये है १६ ॥ ३५१ आ त् गंहि प्रतु द्रंव महस्वां मुतस्य गोमंतः । तन्तुं तनुष्व पृथ्यं यथां विदे ॥१४॥
३५२ यन्छ्कार्सि परावति यदं श्वांतं वृत्रहन् । यद् वां समुद्रे अन्धंसोऽितदेशि ॥१५॥
३५३ इन्द्रं वर्षन्तु नो गिर् इन्द्रं सुतास इन्दंवः । इन्द्रं हुविष्मंतीिर्विशे अराणिषुः ॥१६॥
३५४ तिमद् विप्रां अवस्यवेः प्रवन्वंतीिम्हातिर्पिः । इन्द्रं श्वोणीरंवर्षयन् वया देव ॥१७॥
३५५ तिमद् विप्रां अवस्यवेः प्रवन्वंतीिमहातिर्पिः । इन्द्रं श्वोणीरंवर्षयन् वया देव ॥१७॥
३५५ तिमद् वेर्षन्तु नो गिरः सदावृष्य । १८॥
३५६ क्नोता यत् ते अनुवत उक्यान्यृंतुथा द्रवे । श्वांतः पावक उन्यते सो अद्भेतः ॥१९॥
३५७ तिदद् रुद्रस्य चेतित यहं प्रत्नेषु धामंगु । मनो यत्रा वि तद् दृष्वविचेतसः ॥२०॥

. अर्थ — [३५१] हे रन्त्र ! (तु आ गहि) त् ना नीर (प्रतुद्ध ) दौषकर ना, फिर (गोमता सुतस्य प्रस्य ) गोदुग्य मिश्रित सोम रससे वानन्दित हो, फिर (यथा पृट्ध ) पश्केके समान (विदे ) वनकी प्राप्तिके किए (तन्तुं ततुक्य ) वशका प्रसार कर ॥ १४ ॥

[३५२] हे (शक्त) सामर्थ्यान इन्द्र ! (यन् परावित असि ) जो तुम दूर देशमें हो, हे (वृत्रहन्) सूत्रको मारनेवाके इन्द्र ! (यन् अवीयित ) जो पासके देशमें हो (या) वथवा (यन् समुद्रे ) जो बन्तरिक्षमें हो, वहाँके

( अन्यसः ) सोम पीटर हमारा ( अधिता इस् अस्ति ) संरक्षण करनेवाछे बनो ॥ १५॥

[ ६५६ ] (मः गिरा इन्द्रं वर्धस्तु ) हमारी स्तृतिमां इन्द्रका वर्णन करें, तथा (सुतासः इन्द्रवः इन्द्रं ) सीव निकाके हुए रस इन्द्रको वकावें । (हविष्मतीः विदाः ) यद्य करनेवाकी प्रकार्वे (इन्द्रे अद्योगणुः ) इन्द्रमें वानन्दित होती है ॥१६॥

[ ६ ५ ४ ] (अवस्थवः विशाः ) संरक्षणकी ह्का कश्मेवाले ज्ञानी जन (प्रवृत्वतीशिः ज्ञातीशिः) गीप्रकार्य कश्मेवाले संरक्षणके साथणीके साथ रहनेवाल (तं हुत् ) इस इस्त्रका (अवर्धयन् ) वर्णम करते हैं । तथा (श्लीपरिः ) पृथिकी पर रहनेवाले कोक भी (व्याः इव ) वृक्षकी शाकाओं के समान (इस्त्रं ) इस्त्रका ही वर्णन करते हैं ॥ १० ॥

[ वैभप ] । त्रिकटुकेषु ) बजोर्से (वेवासः ) बाजडोने (यञ्च चेतनं ) प्रमीय तथा ज्ञानवान् रून्द्रका (अस्ततः ) वर्णन किया (तं सदासुध्ये हत् ) यस सदा बढनेवांछ रून्द्रका ही (मा तिरः वर्धन्तु ) हमारी स्तृतिवी वर्णन करें ॥१४॥

[३९६] (ते अनुव्रतः स्ताता) वेरे नियमके अनुसार चक्नेवाका स्वीवा (अतुया) ऋदवीसे (यद् रक्यानि रखे) वय स्तीविश्वे तेरा गुणवर्णन करता है तय (सः) वर (अत्मुतः शुचिः पासकः उच्यते) वर्श्वव हृद तथा पवित्र करनेवाका कक्षा जाता है। १९॥

[ ३५७ ] ( यश्र ) जिसमें ( विचेतसः ) कानी जन ( तन् मनः विक्धुः ) इस मनको कगावे हैं, ( दहस्य सत्दृद्व यहं ) रहका वह ही महान् पक ( प्रत्नेषु धामसु ) प्राचीन स्थानोसें ( चेतति ) मसिद होता है । र०॥

आवार्थ — हे इन्त्र ! त् इमारे पास था और सोमपान करके हमारे पञ्ची विस्तृत कर ॥ १४ ॥ हे इन्द्र ! तृश्से, पाससे व्यवा वन्तिश्वको वर्षात् सब कोरसे हमारा संरक्षण करो ॥ १५ ॥ वश्च करनेवाकी प्रमापें इन्द्रमें रसती हैं । यञ्च करनेवाके इन्द्रमें प्रेम रखते हैं और वञ्चसे इन्द्रको बढाते हैं ॥ १६ ॥ वपने संरक्षणकी इच्छा करनेवाके ज्ञानी बत्तम रक्षणके सावनोंके साथ रहनेवाके इन्द्रका उत्तस वर्णन करते हैं । कैसे इसकी शावामें बुक्षके वाश्यमें रहती हैं, बसी तरह सभी ढोक इसी इन्द्रके जाश्यमें रहते हैं ॥ १७ ॥

वर्जीमें इस इन्द्रकी स्तुति देवेंने की थी, इसी इन्द्रकी हवारी स्तुतियों भी वहायें 8 16 म

इन्द्रके निवसके बनुसार चकनेदाका तथा ऋतुके बनुसार आचरण करनेवाका सनुध्य बनुस्त, श्रुद और पविष होता है ॥ १९ ॥

जानी जहां जन क्याचे हैं, स्त्रका वह दी सहान् वक कोकीमें प्रशिक् हो रहा है ॥ १० ॥

| ३५८ | यदि मे सरवमावर हमस्य पुद्धान्धंसः ।            | येन विश्वा अति हिपो अतारिम     | गरशा |
|-----|------------------------------------------------|--------------------------------|------|
| ₹५९ |                                                | क्दा ना गच्ये अइच्ये वसी दश्वः |      |
| 養養の |                                                | अनुर्वस्यं मुदिन्तमं यमीमंहं   |      |
| 198 | वभीमहे पुरुष्टुनं युद्ध प्रत्नाभिद्धतिथिः ।    |                                | गरशा |
|     | वधंस्या सु पुरुष्टुन् ऋषिष्टुनामिह्नितिमः।     |                                | ॥२५३ |
| इ६३ | इन्द्र त्वर्शाञ्चनदंशी स्या स्तुवनो बंद्रिवः । | मुनादियमि ते धियँ मन्येयुनंम्  | २६॥  |

अर्थ - | ३५८ | दे रम्द ! (याद ) यदि तृम ( मे सक्यं आवर ) वर्श विवता स्वीकारते हो तो (इमस्य अन्धमः पाहि ) इस सोमको विक्षो (योन ) किससे इम ( विश्वा हिया ) सम्पूर्ण तत्रुवीको ( अति अतारिम ) पराजित कर सके ॥ १९ ॥

१ विश्वा द्विष अति अतारिम— इम मम्पूर्ण शत्रुवीको जीते ।

[ रेप९ ] हे (शिर्यणा इन्द्र) मर्शमनाय नन्द ! ( ते स्नोता कहा शंतमा स्वाति ) हेरा स्तेशा कव मरचन्त्र सुकी होगा ! तथा ( शः ) हमें ( गृहप अदृहये वस्ता ) गायों, वाहों जीर देखवेंमें कहाद्वा ) कव रखेशा ॥ २२ ॥

१ मः गव्ये अङ्ख्ये करों कद्य द्धाः ! — हमें गीव, घाडे बीर धन डब देगा १ हनकी प्राप्तिसे स्तोता सुस्ती क्षोता।

[ केंद्र ] ( उता ) और ( मदिन्यमं यं ईमहें ) भिष्ठ जानंद युक्त ऐसे जिस इन्द्रकी हम प्रशंक्षा करते हैं, इस ( सजुर्यस्य से ) जरारहित तुस इन्द्रको ( रथं ) रथको ( सु-स्तृता चूचणा हरी ) अच्छी प्रकार प्रशंक्षित तथा भववान् मोबे ( वहता ) के कार्वे ॥ २६ ॥

१ अ-जुर्य - बुढावा रहित । यह इन्द्र सदा तहन रहता है ।

[ ३६१ ] ( पुरु-स्तुन थहां तं ) बहुन धर्मासन रम महान् इन्द्रको ( प्रत्नाभिः अतिभिः ) प्राचीन संरक्षणके सामनीके साम ( ईप्रहे ) इस उपामना करणा चाहते हैं । वह इमारे ( प्रियं वर्हिंग्ये ) प्रियं यहाँ ( द्विता अधा नि सादक् ) को बार बाकर बैठे ॥ २४ ॥

[ १६२ ] हे ( सु-पुठ-स्तुत ) नायधिक प्रशंकित इन्द्र ! ( ऋषिस्तुताक्षिः अतिथिः ) ऋषिये द्वारा प्रशंकित संरक्षणके साधनोंसे हरें ( वर्धस्व ) वहानो ( च ) भीर ( पिष्युर्धी इपं ) पोषक वचने ( ता अवधुक्षस्य ) हर्में

यो ॥ वश्रा

🐧 अतिभिः वर्धस्य — संरक्षक साधनेंसि इसे वडावो 🕽

२ विष्युचीं इवं नः अरधुक्षा— इट बरनेशका नव हमें हो।

[ ३६३ ] हे ( अदि-वः इन्द्र ) ब्लको हाथमें भारण कानेवाके इन्द्र ! (त्वं ) तुम ( इन्या स्तुवनः ) इस मकार स्तुष्ठि करनेवाके यमनानके ( आवाना इन् अपि ) संरक्षण करनेवाके हो, भारः में भी ( ते मनोयुक्तं थियं ) कुन्होरे मनको प्रसम् करनेवाका न्युति ( हयामि ) करना हूँ ॥ २६ ॥

स्व आविना असि - स् स्थान कानेदाका है।

आसाधा— इन्द्रस मन्ना करने दाना सब अनु गोका जात लेगा है ॥ २१ ॥
है इन्द्र | तू अपने स्तोताका गांच चाहे, आदि पद्ध प्रदान काके ससे भी मुखी कर ॥ २२ ॥
हम्द्र सदा तरुण रहता है वह कभी नृद्ध नहीं होता। ऐसे इन्द्रको सभी श्रस्तादित करत हैं ॥ २६ ॥
बहुतोंक द्वारा प्रशंसित कस इन्द्रको हम स्तृति करना चाहते हैं, वह आकर हमारे पाय बैठ ॥ २७ ॥
हे इन्द्र ! अपने संरक्षणक साधनोंसे हमें यह को कीर पोषण अन्न हमें दो । अन्न वही है, जो पोषण करना में ॥ २५ ॥
यह इन्द्र देग हमको स्तृति करनेवाले यहा कर्ण मौका संरक्षण करनेवाला है, इसके संरक्षणको पास करनेकी इच्छासे
मैं भी अपको स्तृति करना हूँ ॥ २६ ॥

युजानः सोमंपीतये । इसे इन्द्र प्रवर्द्ध अभि स्वर ३६४ इह त्या संधमाद्यां गरजा ह ६५ अभि स्वंरन्त् ये तर्व हद्रामं। सक्षत् श्रियंम् । जुती महत्वंत विंशी अभि प्रये। HZZII पदं जुंपन्त यद् दिवि । नामां यज्ञम्य सं दंध्यथा विदे उद्द इवा अस्य प्रतृतियः 112811 प्राचि प्रयत्यंत्रको । मिमीते यहमानुष्कित्वस्यं ३६७ अयं दीर्घाय चक्षमे 1301 उनी ते द्वंणा हरीं । त्वा त्वं शतकतो द्वा हवं। ३६८ वप यमिन्द्र ते स्थे H\$ #H वृषा सोमों अयं सुतः । वृषां यञ्जो यमिन्वंसि वृषा इवं: ३६९ वृषा ग्राबाव्या मद्रा ।।इदा

अर्थ-- [३६४ ] दे ( १२६ ) १२६ | (२४१ स्था स्थामाचा प्रतद्वस् ) उन साय-साथ नातिरत होनेवाके तथा विरोध जन्मतावाके (६२६ ) बोर्डोको | नपने १थमें | (युजामः ) ओडकर (स्रोधपीतये ) सोपपानके किए (इस साम स्वर ) बक्की जोर नाजो ॥ २७ ॥

' ३६ र ] हे इन्द्र ! (ये तब रुद्रास्तः) जो तुम्हारे रहतीर हैं, वे (अभि रुसरम्तु) हमारी जोर जारें जीर (भियं सञ्जातः) होभाको पान हों । ( वत् ) जीर ( ग्रुरुवतीः विद्राः ) मत्तीये युक्त प्रजावें ( प्रयः आभि ) वज्ञकी जोर जार्वे ॥ २८ ॥

[ ६६६ ] (अस्य ) इस इन्त्रकी (इसा प्रतूर्वयः) वे शतुका प्रशानव करनेवाको प्रशामें (विचि यत् पर्द) गुणोकमें तो स्थान है, असको (जुयन्त ) प्राप्त करती हैं और (यशा विदे ) जिससे बन प्राप्त हो, उसके विष् (यक्षस्य नाभी संद्धुः) बहके देण्ड्रमें संघटित होकर पहती हैं ॥ २९ ॥

[ ३६७ ] ( अर्थ ) यह विद्वान् ( प्राचि अध्वरे प्रयति ) पूर्व दिशामें बज्रके प्रारम्भ होने पर ( दीर्घाय स्थले ) दूर दृष्टिके किए ( यश्रं आञ्जयक् विक्यव्य ) बज्रको निरम्तर देस कर ( मिसीने । इन्द्रका गुजरणन करसा है ॥ ६० ॥

[ ३६८ ] है (इन्द्र ) इन्द्र (अयं ते रथा।) यह तुम्हारा रथ (खुषा) वकवान् है, (उत्त) जीर (ते इरी मृषणा) तुम्हारे पं!रे भी वजवान हैं, हे (इतिऋतों) वनेकों वक्तम कर्म कश्नेवाके इन्द्र ! (त्वं खुषा) तुम स्वयं भी वक्कवान् हो तथा हवः तृषा) तुम्हारी प्रार्थना कामनाजोंको पूर्ण करनेथाको है ॥ १ । ॥

इवः लुपा- इन्द्रकी प्रार्थतः वक बढानेवाकी है।

[ ३६२ ] ( ब्राया कृषा ) [ सोम पीसनेके ] पायर मजदून हैं. ( अयं सुतः सोमः जुषा ) यह निकाश हुना सोमस्म बलवान् हैं, तथा ( मदः जुषा ) { सोमपानसे उत्पन्न } नानन्त्र भी उत्तम हैं, ( यं यहं इन्वरित ) जिस बन्नमें तुम जाते हो वह भी ( जुषा ) कामनाबोंको पूर्णकरनेवाका है, ( हक्षः कृषा ) तुम्हारी प्रार्थना भी कामनाको पूर्ण करनेवाकी है || ६२ ||

भावार्थ— हे हम्द्र प्रक साथ रहकर जामिक्स होनेवाहे तथा एर तरदसे तुम्हारी सहायता करनेवाहे घोडोंसे हमारे पास आजो। घोडों पेसे हों कि को सदा जामन्दर्से रहें जीर जपने स्वामीकी सहायता करनेवाके हों ॥ २७ ॥

है इन्द्र ! जो तुम्हार वीर सहायक हैं, वे राजुओंको एकानेवांके हैं और शोधासे युक्त हैं। प्रशार्थ भी इन सहतोंकी सहायता प्राप्त करें - शत्राक भो जो सहायक हों, वे वीर और श्रमुओंको एकानेवांक हों तथा इसेशा सब प्रवे रहें. वे सभी प्रभाकी सहायता करनेवांक हों ॥ २४॥

राष्ट्रजोंको परामित करनेवाले वीर सैनिक युडोकको प्राप्त करते हैं, नर्यात् यनका यस युडोक तक जा पहुंचता है। इस वीरोंसे रक्षित होकर प्रमादं यञ्चके भुम कार्यको संवर्ग्यत होकर करती हैं ॥ २९ ॥

प्राणी दिशामें भूमेंके चतुन होते ही विद्वान् जन नजाका प्रारंभ करते हैं, दन नज़ोंमें दूर रहीयाके ज्ञानी स्न्यकी

हे इन्द्र ! तुन्हारा रच और वोदे सभी बखवान् हैं, तथा तुम स्वयं भी बखवान् हो, जव: तुन्हारी स्तुवि स्तीवाके कामनाबोंको रूणे करनेवाकी है। वीरोंके सभी साधन बखवान् हों और वे स्वयं भी बखवान् हों ॥ ६३ ॥

इन्द्रके किए सीम पीसनेके साधन, सीमरस, वसे पीनेसे बत्यब होनेवाका मानंद, बच्च मीर यश्चमें की जानेवाकी स्त्ती सभी बढदावक हैं ॥ ३२ ॥

# ३७० वृषां स्ता वृष्णं हुते विकिश्चिषाभिक्षितिभिः । तात्रन्य हि प्रतिष्ठुति वृषा हर्वः ॥३३॥ [१४]

( ऋषिः- गोषूक्त्यश्वस्किनौ काण्यायनौ । देवता- इन्द्रः । छन्दः- गायकी । )

३७१ यदिन्द्राहं य<u>षा स्व</u>ामीशीय वस्त्र एक इत् । स्तोदा में गोषाता स्यात ॥१॥ ३७२ विश्वेयमस्मै दित्सेयं श्राचीपते मनीविषे । यदुइं गोषितिः स्वास् ॥ २॥ ३७३ चेतुष्टं इन्द्र सूनृता यर्जमानाय सुन्द्रते । गामश्च पिष्यपी दुहे ॥ ३॥ ३७४ न ते वर्तास्ति रार्जम इन्द्रं देवो न अन्धैः । यह दित्सिमि स्तुतो मुषम् ॥ ४॥

अर्थ - [२७०] दे ( चित्रम् ) अञ्चनारी इन्त्र ! ( मुदा ) नजराजा में ( मूखां ) वजवाजे ( विश्वाधिः कितियाः ) अनेक प्रकारके संरक्षण साधानेंके साम रहनेवाळे ( त्या ) तुमको ( हुने ) वृज्यामा हूँ ! ' दि ) क्योंकि ( प्रति स्तुर्ति ) तुम्हारे प्रति की गई स्तृतिको तुम ( व्यायम्थ ) सुनते हो ( ह्वः खुषः ) तुम्हारी प्रार्थना कामनामोंको पूर्ण वरनेवाठी है ॥ ३३ ॥

[ 48 ]

[२७१] हे (इन्द्र) इन्द्र । (यदात्वं) जैसे तुम (वरुवः एक इत्) धनके जंहके ही स्वामी हो उसी वक्तार (यत् अहं ईवीय) जब में स्वामी हो जाऊं तो (मे स्तीता) मेरा स्वीवा (गो सखा स्थात्) गायेंसे वुष्ट हो जाने ॥ १ थ

[ ३७२ ] हे ( शाचीपते ) इन्ह ! शक्तियों के स्वामी ( यत् अहं गीपति। स्यां ) विद में नायों का स्वामी हो जाकं, हो में ( अस्मै मनीविणे ) इस दुविसानके किए ( दित्सेयं ) वन देनेकी इच्छा करू और ( शिक्षेयं ) वनकी सहस्यता एकं ॥ र ॥

१ शिक्ष- समर्थे होनेकी इच्छा, चेष्टा करना सीखना, सद.यता करना, सिखाना ।

[ के प्रदेश हैं (इन्द्र) इन्द्र! (ते पिट्युवी स्तुना घेतुः) तेरी बडनेवाकी वाणी रूपी गाम (स्तुन्वने यजनामायं) सोम काम करनेवाके वजनानके किए (माँ अदर्व दुव्हें) गाम, कोडे कादि [ ऐदरकी ] को देशी है।। इ. ॥

[ वेषध ] ( यत् स्तृतः ) जब प्रशंकित हो कर ( मधं दित्ससि ) ऐसर्व देनेकी इच्छा करते हो, तब डे ( इन्द्र ) इन्द्र ! (ते राधसः ) तुम्होरे बनको ( न देवः वर्ता व्यक्ति ) न दंद रोक सकता है, ( न श्रत्याः ) न सन्व्य ॥ ४॥

भावार्थ — हे इन्द्र ! व् कि तुम लयने मक्तींकी प्रार्थनाओं को ध्यानपूर्वक सुनते हो, और ससकी हर कामना बीको

पूर्व करते हो, अतः में बकशाबी होते हुए भी तुःहारी प्रार्थना करता हूँ ॥ ३३ व

यह इन्द्र सब धर्मोंका बकेका ही स्वामी है, बतः बसकी बवासना बरके में भी धनका बहेका ही स्वामी बन जाऊं, रुप मेरी स्तुति करनेवाका भी धनसम्बन्ध हो जाए। धन किसी एक ही के पास न रहे अवितु सबके पास बहना नहें ॥ १ ॥ बदि में गायोंका स्वामी बने तो इस विद्वानको धन ने हुँ। मुझे धन मिकेवा तो में ससका दान लक्ष्युरुपेंकी

करंगा ॥ २ ॥

इन्द्रकी स्तुति करनेसे सभी तरहके पशु कादि कर विकते हैं। स्तुति करनेसे वाणी शुद् होती है और वाणोर्क शुद्

होनेसे इरल्स्का देखवं भिक्ता है ह ३ ॥

हे इन्हें । सब प्रश्नेक्षित होक्स तुम प्रज्ञानको भन देना चाहते हो, तब तुम्द्रारे भन दानको न देव रोक सकता है, म मनुष्य, भर्मात् कोई भी नहीं रोक सकता ॥ ४॥

| ३७५ | युझ इन्द्रेमवर्धयुद् यद् भूमि व्यविधित्      | । चुक्राण औपुत्रं द्विति      | 11 5 11 |
|-----|----------------------------------------------|-------------------------------|---------|
| ३७६ | वावृधानस्यं ते व्यं विश्वा धनांनि जिग्युर्थः | । कुनिर्मिन्द्रा वृंणीमहे     | 11 4 11 |
| ३७७ | व्योन्तरिक्षमतिरुक्तमदे सोमंस्य रोजना        | । हुन्हो यदभिनद् वलम्         | 11 0 11 |
| ३७८ | उद् गा आंजुदक्षिरोध्य आविष्कृण्यन गुडां      | सुनीः । अर्काञ्च तुनुदे ब्लम् | 11 & 11 |
|     |                                              | । स्थिराणि न पंगुषुरे         | 11911   |

सर्थ — (२०५ , इन्द्रने (दिवि स्रोपदां चक्राणः) चुनोक्से विश्राम स्थान बनावर (यस्) जन (भूमि व्यवतंत्रत्) स्मिको फैलाया, तर (१ इः इन्द्रं अवर्धयत्) बक्रने इन्द्रके यशको बढाया॥ ५॥

िष्ठ , हे (हन्द्र ) इन्द्र ! (बानुधानस्य विश्वाधनानि जिन्युषुः ) वृद्धि प्राप्त होनेवाके तथा सम्पूर्ण [शतुर्वीकं ] सर्वोको जीवनवाके (ते ) गुम्हारे (अर्थि संस्थणको वर्ष वृजीसङ्घ) इस वरना बाहते हैं ॥ ६ ॥

ते ऊर्त वयं वृषीमहे- तेरे संग्रिकको हम बरना चाहने हैं।

[ ३७७ ] ( इन्द्रः ) इन्द्रने सोमस्य मदे ) मोशके हत्साहमें (यत् वलं सभिनद् ) जद बढको मारा, तद (रोचना अन्तिम्हों ) प्रकाशमान् बस्तिरक्षका (वि अतिरत् ) विस्तृत किया ॥ ७ ॥

[१७८] इन्हने (गुहा सनीः गाः) गुक्तमे रक्षा हुई वाशीको (आदिष्क्षान्यम्) प्रकाशित करते हुए (अंगिरोक्यः) कंशिरा आप्योके छिए उन्हें (उद् आजत् ) बादर निकाला, सीर , यलं अवीचं जुनुदे ) यहको कीचे मुखवाना किया ॥ ८ ॥

> रै गुद्दा सतीः गाः अंिरोभ्यः उद् आजव् - इन्द्रने गुद्दामें छिपाई हुई गायोंको बंगिरा ऋषियोंके किए बाहर निकाला।

[३७९] (इन्द्रेण) इन्द्रने (दिवः) धुकोकके समी (रोजना) प्रकाशमान अक्षत्रोंको (दुळ्हानि दृंहतानि च) दृढ किया और बदावा, तम (स्थिशाणि) स्थिर मक्षत्रोंको काई (स पुराणुदे) गिरा मही सकता ॥९॥

१ म्हेंपा दिवः रोचना दुळड्मी दृंदितानि च - १०३ने युक्तोकके प्रकाणमान नक्षत्रोंको दृष्ठ किया भीर बढावा ।

वृंहितानि - बहापा ' दृष्ट दृष्टि सु हे सुद्धौ '

भावार्थ — सर्वेशिक्तमान् प्रभुने जब बुबोक और पृथ्शिकाकका विस्तार किया, तब पृथ्शि पर यज्ञ होने को कौर डम वज्ञामें प्रभुकी स्तुति गाई जाने कमी ॥ ५ ॥

इन्द्रके संरक्षण अक्तकी सम्पन्नता बढानेवाळे, वसे भौतिक ऐश्वर्थसे युक्त करनेवाळे हैं। ऐसे संरक्षणकी सभी

इन्द्रने सोमके उरसाइमें बढ़को मारा । प्रकाशमान् जन्तरिक्षको उसने फैडावा ॥ ७ ॥

इन्द्रने गुडामें क्रियाबर रमी हुई मार्थोको बाहर निकाला तथा बळको शीचे मुद्दवाला किया। दिधुत्ने काले मेम स्पी गुद्दामीमें क्रिपी हुई प्रकाश किरणोंको बाहर निकाला और मेखको नीचेकी तरफ मुद्दवाला करके उसे निवीर्थ कर दिया ॥४॥

प्रभुकी गांक इतनी बढ़ी है कि इसने बहुत पढ़के शुक्रोक और इसमें अक्षत्रांको इस प्रकार दुवलासे स्थिर कर दिया कि भागतक थी कोई डग्डें गिरा नहीं सका है ॥ ९ ॥

१ यहः इन्द्रं अवर्धयत् यश्चने इन्द्रको वहाया । " इन्द्र इर्द् हिन्दिजुपनाची नुधत महो स्थायोऽकृत " (त. मा. ३)५।१०३)

२ ओएश- विश्राम स्थान, गद्दी, तिहवा, सहारा, सम्मा ।

| ₹60 | अवामूर्मिमदेशिव स      | तोमं इन्द्राजिशयते        | ı | वि ते मदो असांजवुः       | ll. | १० | H. |
|-----|------------------------|---------------------------|---|--------------------------|-----|----|----|
|     | स्वं हि स्तीमुवर्धन    |                           |   | श्तोतृणामुन भंद्रकत्     |     |    |    |
|     | इन्द्रिमत् के भिना हरी |                           | + | उर्थ युज्ञं सुराधंसम्    | II  | १२ | 11 |
|     | अयां फेर्नेन नर्सचे।   | शिरं इन्द्रोदंदर्वयः      | F | विश्वा यद्त्रेषः स्पृषंः | Ð   | १३ | Ħ  |
|     | मायाभिकृतिससृंदसन्     | इन्द्र बामारुरुंशतः       | 1 | अव दम्यूँरषूतुथाः        | 11  | 88 | H  |
| ३८५ | असुन्वामिन्द्र संसर्द  | विष् <u>र्यी</u> व्यनाशयः | 1 | सोमुपा उत्तरो भवन्       | il  | १५ | H  |

सर्थ— [३८०] है (इन्द्र) इन्द्र (अयां ऊर्जिं) मद्द्र हथ ) जैसे समुद्रकी कहर उसेजित होकर काती है, वसी प्रकार (स्तोमः ) तेरा स्तोत्रभी तेरे पास (अजिशायते ) जीव जाता है और (ते मद्राः अशाजियुः ) तेरे उत्साह वक्क होते हैं ॥ १०॥

[ ३८१ ] है (इन्द्र ) इन्द्र ! (त्वं हि ) तुम ही (स्तोमवर्धनः ) स्वोबको बढानेवाळे (उक्धवर्धनः ) तवा स्तृतिको बढानेवाळे ( उत्त ) और (स्तोत्वणा अद्गक्तन् ) स्तोतालॉका करवाण करनेवाळे ( असि ) हो ॥ १ ॥ । [ ३८२ ] (केशिना हरी ) बाळॉवाळे घोडे (सु-राधने इन्द्रं इत् ) अत्तम धनवाळे इन्द्रको (सोमपेयाय )

सोमपानके किए ( यहां उपवक्षतः ) यक्क पास के नार्वे ॥ १२ ॥

[वै८वे] (इन्द्र) हे इन्द्र! (यत्) जब (विश्वा स्पृधः) सम्पूर्ण शत्रुसेनाको सुमने (अजयः) श्रीत किया, तब (अप्रो फेनेन) जलक शागसे (ममुचेः शिरः उत् अवर्तयः) ममुक्किः सिर काट दिया ॥ १३॥

िरेट दे (रुद्र) इन्ह दिमने (मायाभिः उत् सिख्यस्तः) कुगळवामे सर्वत्र फैळनेकी इन्छ। करनेवाके और (यो आरुट्शानः) युकोक पर चडनेकी इच्छावाके (युक्यून्, राक्षसोंकी (अव अध्युव्धाः) अच्छी करह कंशाया ॥ १४ ॥

> अधूतुयाः- कंशवा " धूझ् कंपने " दस्यूत् अव अधूनुयाः - दुर्शेका नावा किया ।

विष्प ] हे (इन्हें ) इन्हें ! (सोम-पा: उत्-तरः अवन् ) सोम पीनेबाडे तथा बत्तम होते हुए तुमने (स-सुन्धां वि-पूर्वी संसदं ) सोमयान न करनेवाळीके परस्वर विरोध करनेवाळीक संबदनको (वि अवादायः) नष्ट किया ॥ १५ ह

भावार्थ— जिस प्रकार समुज्ञकी कहाँ सद्द बलेजिय होकर उडकती रहती हैं, बसी तरह वार्रेकि हृद्योंमें करताह

है हम्म ! तुम स्तोत्रको बढानेवाके बीर स्तोताओंका करमाण करनेवाके हो । वीर राजा सन्। जपने अनुवासियोंका करमाण करे ॥ १ ॥

वत्तम और सुन्धर रूपवाले घोडे इस हन्द्रको सोमग्रीनेके किए बक्क पास के जाते हैं ॥ १२ ॥

हम्मने समुन्नके झागसे नमुक्तिका सिर काट काला । नमुक्तिका नर्थ है जन्दी न आनेवाका पेसा रोग । रोग समुन्नी सामके अनुपालके वह हो जाता है ॥ १३ ॥

इन्त्रने जपनी मानाके वळसे शुळोड पर शहनेकी इच्छा धरनेवाछ राक्षसोंको अच्छी तरह नष्ट किया । मेघ असुर हैं, को बानाक्य बारण करके सारे जाकरशर्में छा जानेकी कोशिश करते हैं । बिजळी वन मेवोंको कंपा कर बीचे निरा वेती बीद वन्तें नष्ट कर देती है ॥ १४ ॥

हे इन्द्र ! तुमने सोमयान न करनेवाळेंकि और परस्पर विशेषासे मिया-भिया मार्गीसे जानेवाकोंके संघटनको वस किया ! यथ न करनेके समाजका संगठन नहीं होता जीर संगठन नथवा जवाण्यकाके न होनेके समाज नस हो जात है ॥ १७ ॥ [ 49]

|     | ( ऋषः- मेःष्ट्      | यद्यस्किनां काण्यायनी | । दे | धताः- १न्द्रः । छन्दः- अभिगञ् । )  |     |    |    |
|-----|---------------------|-----------------------|------|------------------------------------|-----|----|----|
| ३८६ | तस्त्रामि प्रशायत   | पुरुह्तं पुरुष्ट्रतं  | 1    | इन्द्रं गुविंधतंत्रियमा विवासत     | П   | \$ | 11 |
| 320 | यस्य दिवहेंनी बृहत् | सहीं दानार रोदंसी     | 1    | गिरींरजी अपः स्वंवृपत्वना          | 11  | २  | II |
|     | स राजिस पुरुष्दुन्  |                       |      | इन्द्र जैत्रा श्रम्स्यां च यन्तंबे | 11  | ş  | 11 |
|     | तं ते मदं गुणीमि    |                       | ŀ    | उ लोक्कुन्तुमद्रियो इतिश्रियम्     | 11  | 8  | 11 |
|     | येन ज्योठीच्यायवे   | मनंबे च तिबेदिय       | l    | मुन्दानो अस्य बुहिंगो विराजिति     | -11 | 4  | H  |

[ 34]

अर्थ— [ ३८६ ] हे स्वोवानो ! ( पुर-हुनं पुरु-स्तुतं तं उ ) बहुवीके द्वारा दुनाने गए बना बहुवीं द्वारा प्रशंक्षित उस इन्द्रकेही [ गुणोंको ] ( अभि प्र गायतः ) गानो ( तदिवं इन्द्रं ) महान् इन्द्रकी ( गीर्भिः आ विद्यासतः ) स्तुतियोसे सेथा करो ४ ॥

[१८७] (द्वितहसः यस्य) दोशों स्थामीस वहनेशके हम्बरे (बृहत् सहः ) वर वहको (रोइसी वाधार) थाना प्रधिती धारण करते हैं, वह इस्स (बृधस्वना ) वपने वक्रसे (अज्ञान् विरीन् ) शीस वहनेबाके

मेंबीको तथा ( इव: अप: ) रहनेवाके प्रशेकी [ भारण करता है ] ॥ २ ॥

्रिट , हे ( पुश्च-स्तुत इन्द्र ) बहुनोंसे प्रशंकित इन्द्र ! (सः ) वह तुम ( राज्ञसि ) मकाकित होते हो, और (जीवा अवस्था च यन्तवे ) जीतने योग्य धन और यशको प्राप्त करनेके छिए ( एकः वृज्ञाणि जिष्यसे ) सबैकेही वृज्ञोंको सारत हो ॥ ३ ॥

[१८९] हे (अद्भिन्यः) पर्वतीके किलीमें रहनेवाले इन्द्र! हम (ते तं ) तेरे दस ( वृषणं, पृत्यु साक्षाहेम्) बहवान्, युद्धोसे शत्रुकोके जीवनेवाले (लोक-कृत्तुं) लोकोको दलव करनेवाले जीर (दृरि-श्रियं) घोडोंके जाजवहै रहनेवाले ( मुद्दे ) वग्साहका ( गुणीमिस्ति ) वर्णन करते हैं । ॥ ॥

१ अदि-या ते तं मदं गुणीमिलि - हे पर्वतिके किलीमें रहनेवाके इन्द्र ! इस तरे बस बरसाहका वर्णन

बरते हैं।

२ शक्ति-यः- बलवारी, किन्नेमें रहतेवाका

३ पृत्सु सासहि।- पुद्रोते विजवी

[ ३९० ] हे इन्द्र ! (येत ) जिस प्रामध्येसे तुमने (आय वे मनवे च ) आयु और मतुके किए ( ज्योतींचि विवेतिय ) स्वाधिकोंको प्रकाशित किया, (सन्दामः ) यस सामध्येस आवंदित होकर (अस्य वर्दियः ) इस मासन्यर (वि राजिस ) विशेषमान होयो ॥ ५ ॥

भावार्थ— हे मनुष्यों ! बहुती द्वारा अपनी रक्षाके हिए चुडाये जानेवाड़े तथा अस्पंत प्रश्नेसित स्टब्सी स्तुष्टि सम मालो, स्तुष्टियों से तुम समाधी सेवा करो ॥ १ ॥

वह इस्त्र अपने सामध्येसे शीश चलनेवाले मेथोंको और बहनेवाले लक्षेत्री भारत करता है। ऐसे इस्त्रके वक्की

धुकोक और पुरुवीओक चारण करते हैं है र है

दह इन्द्र जीवने बोग्य चन और यशको प्राप्त करनेके किए बक्केट्री वृत्तीको मारता है, इसीकिए दह वेजस्वी होता है। सम्बर्भोको मारकारी तेज प्राप्त किया जाता है ॥ ६ ॥

हे बुन्द ! पर्वतीके किलोंमें दरनेवाले, बलवान, युद्धोंमें बाबुवीको जीतनेवाके और बोकोंकी सहाबतासे सनुवापर

बालसब करनेवाके हुम्हके बस्साइका ६८ वर्णन करते हैं ॥ ७ ॥

हे क्ष्म ! क्षित नहते पुराने सूर्वादिको जनकामा, यद वक्के साथ तुम इस मासन पर विशासमाम होजो ॥ ५ ॥

३९१ तद्या चित् त उनिथनो ऽतुं दुवनित पूर्वयां । वृष्यसीर्यो ज्ञंया दिवेदिवे ॥ ६॥ ३९२ तव त्यदिन्द्रियं बृहत् तव शुन्मपुत ऋतुंस् । वर्षा दिवारित विष्णा वरेष्यस् ॥ ७॥ ३९६ तव सौरित्द्र पीत्यं पृथ्विती वर्षाते श्रवं। । त्वामापः पत्रितायश्च हिन्तिरे ॥ ८॥ ३९४ त्वां विष्णुर्वृहत् क्षयी पित्रो गृंजाति वरुणः। त्वां सधीं महत्यत् मारुतम् ॥ ९॥ ३९५ त्वं वृषा जनांनां महिष्ठ इन्द्र जित्वे ॥ मुन्ना विश्वां स्वपृत्यानि दिधिये ॥ १०॥ ३९५ सुन्ना त्वं पुरुष्टुत् एको वृत्राणि तोक्षये ॥ नात्य इन्द्रान् करेणं भूयं इन्वति ॥ १९॥

अर्थे— [ १९१ ] हे इन्द्र ! (ते मन् ) तरे उन बड़की ( पूर्वधा अद्य चित् ) पश्चेके समान बाज भी ( विवेचनः मनुष्टुचन्ति ) स्तोकागण प्रशंसा काते हैं। दुन ( ब्रुप परनीः अवः ) बरसनेवाके मेधींकी पतिकृष महींको ( दिवे दिवे ) प्रतिदिन ( जय ) जीनो ॥ ६ ॥

[ ३९२ ] हे इन्ह ! (तब त्यद् बहस् इन्द्रियं ) इस नेहे महान् पराक्रम, ( झुहमं ) वह ( उस ) कीर (अतुं )

कर्म खबा ( धरेण्यं चक्रं ) स्वीकारने योग्य वक्रका ( धिवया। शिशाति ) स्वृति गुण वर्णन करती है ॥ ० ॥

[ १९३ ] दे एन्द्र ! ( चाँः ) युकोक (तय परित्यं ) तुम्प्रारे बकको तथा ( पृथिची ) पृथिकी ( अवः ) तुम्प्रारे बक्को ( वर्धति ) बढाती है। (त्वां ) तुम्प्र ( आयः पर्वतासः च ) जक तथा मेद्र ( दिन्धिरे ) मसम्र करते हैं।। ८ ।

चौ: तथ गाँदवं अवः वर्धति- गुडोक वेरे पीवपका बीर वराका वर्णन करता है।

[ १९४ ] हे इन्द्र ! । बृहन् क्ष्यः ) मनान् निनासका हेतु ( विष्णुः मित्रः, घरणः ) विष्णुः मित्र कौर वचण ( स्वां गुणाति ) तेरी स्तृति काते हैं ( मार्क् कार्थः । मर्क्का वक्ष भी ( अनु मन्ति ) तुसे कासादिव करवा है ॥ ६ ॥

[ ३९५ ] दे इन्द्र ! (श्वं खूचः ) तुम बळवल् हो, और (जमानां ) जर्ने के बोधमें (मंहिष्ठः जिन्ने ) सबसे महान् समसे जाते हो, सुम (सु-अपत्यानि साम्रा ) सुन्दर प्रमादिके सदिव (विश्वा ) सम्पूर्ण बर्गोको (हाधिये ) भारण करते हो ॥ १०॥

[ ३२६ ] हे ( पुरु-स्तृत ) बहुनोंसे मर्शासत इन्द्र ! ( त्वं ) तुम ( एकः ) अवेकेही ( खुनाणि सन्ता ) शतुओंको एक साथ ( तोशासे ) मारते हो, ( इन्द्रात् अन्यः ) इन्द्रसे भिन्न कोई दूसरा ऐसा ( फरणं ) कर्म ( भूयः स इन्हित ) वसंवार नहीं कर सकता ॥ १९ ॥

सञा- एक साथ, महार् ' महश्रामैतन् इति सायणः '

भावार्थ- है इन्द्र ! तेरे तम बढकी पहड़के समान बात भी स्तोतामण प्रसंसा करते हैं ! अतः तुम बरसनेवाडे मेचेंकि कड़ोंको प्रतिदिव बरसाओ ॥ व ॥

🖁 इन्द्र | तेश पराक्रम, बछ, कर्मशक्ति और अष्ठ ब्द्रा इनकी दुपारी दुदि पराचा करनी है ॥ 🕶 🕆

युक्कोक इस इन्द्र बढका तथा प्रसिदी इन्द्रके बशका वर्णन करके बसका ग्रन्थ बढात। है, तय जक तथा मेथ भी वस इन्द्रको प्रसम्ब करते हैं 🏗 ६ 🎚

भी सब प्राणियोंके विवासको यश्ज बनानेशान्त हैं, एंथे विष्णु, मित्र और वरण भी इस इन्द्रकी स्तुति करते हैं और सबतोंका बढ़ भी इसकस इन्द्रको उत्साहित करता है ॥ ९ ॥

हे इन्ह्र दिन प्रत्नोंको वीचमें सबसे महान् हो। उत्तम प्रश्नोंके साथ सब चरोंको चारण करते हो। सभी प्राणी इन्ह्रके दुध हैं, पर असम कर्म करनेवाके पर इन्ह्रका स्तेत अधिक रहना है।। १०॥

है इन्द्र ! प्रम अकेंद्री वृत्रोंको एक साथ मार देतं हो । ऐसे कार्यको इन्द्रसे भित्र दूसरा कोई वहीं कर सकता ॥३३॥

३९७ यदिन्द्र मन्मुशन्त्या नाना इवंत ऊतर्थे । अम्माकें मिर्नुभिरता स्वर्जय ।। १२॥ ३९८ अरं क्षर्याय नो मुद्दे विश्वां रूपाण्यानिश्वन् । इन्द्रं जैत्रांय दर्षया शिव्यतिम् ।। १३॥ [१६]

( ऋषिः- इरिस्थितः काण्यः । देवताः- इन्द्रः । छन्दः- वाचत्री । )

१९९ प्र समार्ज चर्षणीना निन्द्रं स्ताता नन्यं गीमिः । नरं नृपाहं मंहिष्ठम् ॥ १॥ ४०० यसिकुक्थानि स्वयंन्ति विश्वानि च अनुस्यां । अपापनो न संमुद्रे ॥ १॥ ४०१ तं मुन्दुन्या विवासे ज्येष्ठराज्ञं मरं कुन्तुम् । महो वाजिनं सनिर्देः ॥ ३॥ ४०२ यस्यान्ता गभीरा महां उरवस्त्रहंशः । हर्षमन्तः श्रंसाती ॥ ४॥

अर्थ— [ १९७] हे (इन्ह्र ) इन्द्र ! (यम् ) जिस समय (अतये ) संरक्षणके किए (स्वा ) तुन्दें कोग (मनमदाः ) स्तान्तसे (नामा ह्वन्ते ) कनेक प्रकारसे बुढाते हैं, (सन्न ) वसी समय (अस्माकेभिः नृभिः ) इसारे नेताकोके लाथ रहकर (स्थः जय ) धनोको जीतो ॥ १२ ॥

[ ३९८ | दे स्नोता | ( मः मदे शयाय ) हमारे वह निवासके किए तथा ( जैजाय ) अवके किए (विश्वा रूपाण मा विश्वन् ) सम्पूर्ण रूपोर्से वहकर तुम ( अरं जाकीपार्ति इन्द्रं हुपैय ) साम्प्यवान्, सक्तियोके स्वामी इन्द्रको मसक्ष करो ॥ २३ ॥

[ 88 ]

[३९९] हे स्तोता ! ( चर्यणीणां सम्मातं ) मनुष्यं हे सम्राट् ( गीभिः मध्यं ) स्तुतियांसे प्रशंसभीय (मरं ) नेता ( मु-पाह् ) शत्रुको प्रातित करनेवाके ( मंदिष्ठं ) सबसे महान् ( रुद्धं प्र स्तीत ) रुद्धकी प्रशंसा करो ॥ । ॥

[ ४०० ] ( यस्मिन् ) जिस इन्द्रमें ( विश्वानि उक्धाने अवस्था च ) सम्पूर्ण स्तेश्व और वस ( समुदे

अपा अयः त ) समुद्रमें जह ताक्गके समान (रणयन्ति ) को भित होते है ॥ र ॥

[४०१] में (उथेप्राम्तं) महान् गाता, (भरे सहः क्तन्तुं) संप्राममें सहान् वर्ष करनेवाले (चातिनं) बहरान् (तं) इस इन्द्रकी (सनिभ्यः) धव प्राप्तिके किए (सु-स्तुत्था) बत्तम बाजीसे (झा विवासे ) प्रशंक्षा करना हुं॥ ६॥

[ ४०२ ] ( यदय मनाः ) जिसके पराक्षम ( अ-नूनाः ) सहात्, ( गश्रीराः ) गरभीर, ( सरवः ) दिस्तृव ( तस्त्राः ) स्वरासे वातुको सारनेवाके ( शूरसाती हुर्युमन्तिः ) युद्धमें अधिक उत्तिज्ञव होनेवाके हैं [ ऐसे इन्ज्रकी स्तुष्टि करता हूँ ॥ ॥ ॥

भाषार्थ— है इन्त्र ! जिस समय तुसे कोग पंरक्षणके किए बुकाते हैं, इस समय त् इनके पास जा और राजुनोंको जीतनेसे बनकी सक्षयता कर || १२ ||

तम क्षेत्रें प्रतिष्ट होकर सामध्येवाम् इन्ह्रको प्रसम्न करो । सम क्ष्यों में निरीक्षण करके सर्व स्थापक इन्ह्रको बहुर देखकर करो प्रसम्न करो । महान् निवास तथा विजयके किए इन्ह्रको प्रमम्न करो ॥ १३ ॥

हे मनुष्यो । मानवीर्क सम्राट् नेता, वानुमेनाका परामव करनेवाड वह इन्द्रकी स्तुति करो । । ॥

जिस तरह समृत्रमें बढनेवाछी छहरें समुत्रमेंसेही बठती हैं, और बसीमें कीन भी हो जाती हैं, बसी तरह सभी स्त्रोच इस इन्द्रमेंसे बठने हैं और बसीमें विकीय भी हो प्राप्त हैं॥ २॥

मेह राजा, युवर्ते मदान वर्स धरनेवाने वसवान् वस वीरकी महासा करता हूं ॥ ३ ।

इन्द्रका करवाह कमी श्रीम नहीं दोता, यह सदा रंगीर रहता है। उसी करवाहके मेरित होकर इन्द्र सदा समुको भारता है ॥ ॥ ॥

|     | तमिव् धर्नेषु हिते च्येधियाकार्य इत्रन्ते     | i | येषामिनद्वस्ते जयान्त    | त्रत     |
|-----|-----------------------------------------------|---|--------------------------|----------|
|     | तमिच्च्योत्तरायंन्ति तं कृतेमिश्चर्षणणः       |   | एव इन्द्री वित्वक्षत्    | 11 \$ 11 |
| 804 | इन्द्री अबोन्द्र ऋषि रिन्द्री पुरू पुंरुद्वा  | Ţ | मुहान् मुहीभिः श्रचींसिः | 11 0 11  |
| ४०६ | सः स्तोम्यः स हब्यंः सत्यः सत्यां तुनिकृषिः   | ř | एकंश्रित सम्मिश्रीतः     | 11 6 1   |
| 8.0 | तमुकें भिन्तं सामं भि स्तं गांपुत्रै धंषुणयं: | I | इन्द्रं वर्धन्ति धितयं:  | 11 9 11  |

अर्थ — [ ४०६ ] । धनेषु हिनेषु ) संप्रामोंडे वारम्य हो आने पर (तं हत् ) उसी हम्ब्रकोही (अधिवाकाय) व्यवनी काकते उसनेड किए कोग ( ह्वन्ते ) इनाते हैं, क्वोंकि ( येथां इन्द्रः ) जिनके एक्से इन्ब्र होता है ( ते जयन्ति ) है वी बीवते हैं स भ ॥

िश्वत ] (तं ) अस इन्ज्रको कोग ( उद्योत्ते. इत् ) वक्के कार्योसेही ( आर्यन्ति ) मास कर सकते हैं, और ( चर्षणयः ) सञ्ज्य ! तं ) इस इन्ज्रको ( क्षतिक्रिः ) कर्मोसेही | पा सकते हैं ] ( प्याः इन्द्रः विविदः कृत् ) यह इन्द्रः वनका देनेवाक्षः है ॥ ६ ॥

[४-५] (इन्द्रः प्रह्मा ) इन्द्र शानी है, (इन्द्रः ऋषिः ) इन्द्र सर्वे दश है, (इन्द्रः पुक्त पुक

६ इन्द्रः अह्या- इन्त्र आनी है।

२ इन्द्रः ऋषिः- इन्द्र दश है।

रे इन्द्रः पुरुद्धतः- इन्द्र बहुतों द्वारा सक्षायार्थ बुकाया जाता है।

४ महाभिः शाचीभिः महान्- इन्द्र नवनी वडी शक्तियोसे महान है।

् ध०६ ] ( सः क्तोम्यः ) वह इन्द्र स्तृतिकं योग्य है, ( सः हरूयः ) वह बुकाने योग्य है, ( कार्यः ) विव-गांशी ( सरवा ) [ नपने सामध्येते | यदवान् है, ( तुःचि−कृर्मिः ) यद्वत कर्म शीक्ष करनेवाका है, सीर ( एकः चित् सन् कश्चिभृतिः ) अवेता होते हुए भी शावुकीको इशनेवाका है ॥ ८ ॥

( सत्या- सत्ता, तत्व, तत्व गुण, प्राप, वैतन्पता, चक्ति, दरता, वरसाह, वास्मानुद्यासन, चनुको दुःवा पहुंचानेवावा ' दाशुणां अवसाद्यिता इति सायणः '

[ ४०७ ] (चयणयः क्षितयः) शानी मञ्चय (अर्केप्पः सामिः गायत्रैः च) स्त्या, साम नीर गायत्री भेदमंत्रोंसे (तं तं तं इन्द्रं अभि वर्धन्ति ) उस इन्द्रके यशको चारों ओर वडाते हैं ॥ ६ ॥

भाषार्थ- संप्राप्तके पारस्म हो जाने पर बसी इन्द्रको कोन बुकाते हैं। जिनके पक्षमें इन्द्र होता है, वे जीतते हैं ॥५॥ इस इन्द्रकी प्राप्ति सदा कत्तम पराक्रम तथा कत्तम कम्बाहरोही हो सकती है। इन्द्रको प्राप्त करने के बेही को सामन है ॥ ६ ॥

इन्द्र आती है, वह सर्वज्ञ और सब कुछ देखनेयाका है। इसीक्षिप वेह सबके हारा हुकाया जाता है। वह अपनीं शक्तियोंके कारणही महान् है। कोई भी सनुत्य अपनीही शक्तिके काश्य महान् वन सकता है। दूसरोंकी शक्तिके आधार पर सहान् यनना आसंभव है ॥ ७ ॥

वह इन्द्र स्तुष्तिके बोम्ब है, इसीकिए रह शुकाने थोग्ब है। यह अविनासी होते हुए भी अपनी शक्तिसेही वकतान् है। वकतान् दोनेके किए बसे दूसरेकी अक्तिकी जावहयकता नहीं पढनी। यह बहुत सील बसे बरनेवाका है, इसीकिए वह सकेका होते हुए सी जनेक शतुनोंको इरानेवरका है ॥ ४ ॥

क्षानी मनुष्य अनेक क्षम्दोंसे स्टोजोंका नाम करके इस इन्ज़का बस्साइ बडावे हैं ॥ ९ ॥

११ ( भ, शु. मा मं, ८ )

४०८ मुणेबार् वस्यो अच्छा कर्वीरं ज्योविः समस्तं । सासहांसं युवामित्रांत् ॥१०॥ ४०९ स नः पप्तिः पारयाति स्वस्ति नावा पुंरुद्वाः । इन्द्रो विश्वा अति द्विषः ॥ ११॥ ४१० स त्वं ने इन्द्र् वावेभि देशस्या चं गातुया चं । अच्छां च नः सम्र वेषि ॥ १२॥ [१७]

(ऋषिः- इतिक्षित्रिक्षिः काण्यः । देवता- इन्द्रः, १४ वास्तोष्यासर्वः छन्द्र- गायत्री प्राप्तधः = (१५ गृहती, १५ सनोवृहती १३)

४११ आ यांहि सुषुणाह तु इन्द्र सोमं पिनां हमम् । एदं वृद्धिः संदो मर्म ।। १ ॥

अर्थ — [४०८] (यस्यः बच्छ प्रणेतारं) धनका दान करानेशके, (अन्यत्स उथातिः कसारं) युवीसे प्रकाश करनेवाके (युधा अभित्रान् सासद्धांसं) युवने शत्रुवाको जीवनेवाके [इन्द्रका सनुष्य परः वदाने हैं] ॥ १०॥

१ समत्त्व ज्योति। क्ली- युद्धि प्रकाश करनेवाहा,

🤻 युधा अमित्रान् सासहान् — वुद्दने बत्रुक्षोंकी वराजित कानेवाका हान् है।

[ घे०९ ] (सा ना गतिः) वह हमारी कामनाजींको एलं करनेवाका है, ( पुरु-हुनः इन्द्रः ) ऐसा बहुती द्वारा युकावेजानेवाका थह इन्द्रः (विश्वाः द्विषाः) सन्पूर्ण वामुजीसे हमें (सावाः) नाव द्वाराः (स्विरितः) करवालपूर्वक (अति पारमातिः) पार करा है ॥ १९ ॥

> १ इन्द्र। विश्वा द्विषः नाथा स्वस्ति अति पार्थाति— इन्द्र सब सनुबोसे इसे, नौका द्वारा जैने पार करते हैं वैसे करवाण पूर्वक पार कर है ।

[धर्॰] दे : इन्द्र ) इन्द्र (स्तः स्वं ) यह त् (मः ) दमें (खाक्षेभिः द्दास्य । वहांसे, अवांसे युक्त वन दे, (ख) वीर (गातुय) जाने केरव मार्ग दिश्वः । (ख) तथा (जः उमें (पुम्नं अन्छ नेथि) सुसके वास पहुंचा ॥ १२॥

रै खाओंओः दृशस्य- वर्ते चौर अश्रीके साम धन है।

२ गातुय— इसम मर्ग क्या।

रे सुम्बं अच्छनेपि-- सुबके पाप हे वा ।

[ १७]

[ ४११ ] हे (इन्द्र ) इन्द्र (आ याहि ) नानो, नीर (ते हि सु-समा । तुमारे किए नवडी प्रकार निकाते गए (इमें सोमें पिन ) इस सोमको वियो, (मम इस वर्कि सःसन् ) येरे इस जासन पर नैठो ॥ । ॥

भावार्य — इन्त्र को गोंके द्वारा धनका वान कराता है, युद्धोंसे सर्वेद्ध वाने लेजका प्रकाश फैकाता है बीर कपने वेजके लहारे अञ्चलेंको जीवनेवाका है, इन्हीकिए कोग इस इन्त्रका यश बढाते हैं। जो बीर एसे गुणोंसे युक्त होगा, वस बीरकी मसंस्था सब जगद होगी ॥ ३०॥

इन्द्र प्राणियोंकी हर कामनाओंको पूर्ण करनेवाका है, हुमांसिए सब प्राणी अने बुनाते हैं। ऐसा सह इन्द्र इसे राजुनोंसे सरे संप्रामके कस पार बसी तरह के जाए, कि जिस नरह कोग नावसे नदाने कम पार जाते हैं स १९ ॥

है इन्ह ! इमें द क्सम वह जीर वजने युक्त चन वंजर इमें जागे वहनेये किए उत्तम मार्ग दिया, उस हत्तम मार्गसे चलकर इम सुक्त प्राप्त करें ॥ २२ ॥

रे १न्द्र ! बमारे पास जाजर इस जासन पर वैठी और इसारे द्वारा दिए गथु मोमरसको पी । वीरोंका हसी तरह जल्कार करना चारिए है 1 ||

| ४१२ | आ स्वां ब्रह्मयुजा हरी अहेला      | मन्द्र केशियां ।  | उपुत्रकाणि नः शृशु     | 11 2  | 11 |
|-----|-----------------------------------|-------------------|------------------------|-------|----|
|     |                                   |                   | मुताबंनती हवामहे       | 11 3  | 11 |
| 868 | आ नी बाहि सुतार्थनी ऽस्मार        | कं सुष्टुतीरुषं । | पिना सु विश्वित्रन्थसः | 11.8  | II |
| 860 | आ वे सिश्चामि कुछ्यो रन गा        | ब्रा विधीयतु ।    | गुभाग जिह्न या मधु     | 11 %  | 11 |
|     | न्तादृष्टे तस्तु स्युद्धे मधुमान् |                   | सामः कर्मस्तु ते हुदे  | H &   | 1  |
| ४१७ | अयम् न्या विचर्षे जनीरिक्षा       | मे मंतृतः ।       | त्र सोमं इन्द्र सर्वतु | 11 19 | H  |

अर्थ—[ ४१२ ] दे (इन्द्र / इन्द्र ! (ब्रह्म-युजा ) ६६ने मात्रमें [ १४में ] जुड जानेवाले, ( मेहिस्सा हरी ) बयास बाके घोड (तथा आवदतः ) उन्हें यहाँ के छाँ, बीर तुम (का ब्रह्माणि उप न्युणु ) इमारे कोजीको पाससे सुनो ४१॥ ब्रह्मयुना हरा— इमारे म त्रसे १४के माथ जुड जानेकां होते ।

[ ४१३ ] हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( मोध्यपं न्या ) भाग पीनेवाले तुवको ( सोधिनः सुतावन्नः ) सोधवाम करनेवाले ( स्थां सक्षाणः ) इप कानी ( युजा इपासद्दे , साप बुकावे हैं ॥ १ ॥

ि ४१ ४ । हे ४ न्ह ! (सुताचतः नः) मोमयाग कानेवाछ हमारी (सु-स्तृतीः उप अध्याहि) इच्छ स्वृतियोक्तियाम मान्ने, नीट हे सन्।शायिन्) इच्छ शिरस्त्राण बारण करनवाछ इच्छ ! (अस्माकं अध्यास-पिद) हमारे सोमरसी । पर्यो ४ छ ।

[ ४१५ ! हे इन्द्र ! में । त कुक्योः ) इन्तारं कृक्षियोंको ( आ सि सामि ) सोमसे भरता हूँ, वह सोम इन्सोरं ! मात्र। अनु वि घ चतु । परंपक बसमें तीव, तुर ( मधु ) साम ( जिह्नया सुनाय ) जीमसे चको ॥ ५ ॥

[ धरेदै ] र १९४ ! ( सं-छु-इ न ) जनम अनीका देनेबाके तुम्झारे किर यह ( मञ्जूयान् ) भटन निश्चित सोव ( रूपानु । सन्तु ) रशिष्ट हो, तथा ( नेप्ता ) यह सोन (त्तव तन्ते ) तुम्झरे सरीर शीर (ते हुदे ) तुम्झरे सुन्यके किए ( र्शा अस्तु । सुलकारी हो ॥ ६ ॥

[ ६२ ३ ] द ( विचर्षण इन्द्र ) बूनदर्शी दण्ड ! ( अयं स्त्रोमः ) यह साम ( ज हिः (व ) वैसे स्वयो नकष् वपडाँसे इंकी 'द्वी ई, इसो प्रकार' ( अकि संजूता ) कायण दूधसे होश्रव होका ( स्वा प्र स्वयंतु ) दुरहारी बोर वह ॥ ० ॥

भावार्थ - मंदेश भावमे जुड़लामवाले घंड इन्त्रको हमारे पास के कार्वे, ताकि वह इमारे स्वात्रको पाससे सुन सर्के । बोक्षे ऐसे सुनिध्नत हो ॥ व ॥

हे रस्द | भाषपान धरनेवास तेरे छिए हमने यह सोमरस तैय्यार करके रखा हुन। है, और हम श्रःनी धृष्ठे इकात भी हैं ॥ ॥ ॥

दे इन्द्र ! ७ म्प्र साग्नरथको निचोटकर तैरवार करके रखा हुणा है, बतः तुम हमारे पास जाकर इन मोमरमीको पीजो ॥ ७ ॥

स्रोमरस पीतके बाद इण्ड्रक क्रींटके प्रत्येक क्याँगे उस रसके कारण व्यसाद दीव नामा है। स्रोमरस वरसाद प्रदास करना है स म स

हं इन्द्र ! तुम वक्तम भनेकि देनेवाले हो, भनः यह शहनमिश्रित मोग तुम्ने स्नादिष्ट को कीर तुम्हारे शहीर कीर इत्यको सुम्य देनेवाला हो सोमरान प्रारंग कीर इत्यको सुन्ध देखा है ! बता सोमरसको नशीका करणा दावपूर्ण है, क्योंकि पना इत्य कीर शरीरको सुम्य नहीं देता ॥ ६ ॥

तिस तरह सिन् यक्तर जीन ग्रुझ करहों ग्रहत सुग्रन कनती हैं, बसी तरह, मानके तुन्नों विश्वित होनेके कारण ग्रुझ मीर केजस्त्री हुना साक्तम बहुत सुझोशित होना है। सोमरस तैठवार बरनेके बार बसमें गायका हून सिन्नामा जाता है॥ ७॥

| 816 | वुविप्रीवी व्योदंरः मुबाहुरम्बंसी मर्दे        | । इन्द्री बुन्नाणि निझने | 11 2 11   |
|-----|------------------------------------------------|--------------------------|-----------|
| 818 | इन्द्र प्रेहि प्रस्तं विश्वस्येशांन ओजेसा      | । बुत्राणि वृत्रहञ्जहि   | 11 2 11   |
| 840 | दीर्धस्ते अस्त्वङ्क्षक्षो येना वर्त प्रयच्छिति | । यजीमानाय सुन्युते      | 11 2 0 11 |
| ४२१ | अयं तं इन्द्र सोमो निष्तो अधि बहिषि            | । यहीं मुस्य द्रवा विष   | 0.88.0    |
| ४२२ | शाचि <u>ंगो</u> पाचिप्जना ऽयं रर्णाय ते सुतः   | । आखंण्डळ प्र ई्यसे      | HRRE      |

अर्थ — [ ४१८ ] ( तु वि प्रीयः, घपु-उदरः, छु-बादुः ह्न्द्रः ) बक्रवान गढेवाका, वहे वेरवाका समा बस्तर भुजानीयाकः इन्द्र ( अन्धनः सहे ) सोमके बस्ताःमें ( युत्राणि जिञ्जले , वृत्रीको मारण है ॥ ८ ॥

१ सु-बाहु। इन्द्रः सुवाधि जिस्तेते - असम भुजाबीवाका इन्द्र शकुबीको सारता है। [ ४१९ ] ( विश्वस्य इंदान इन्द्र ) देविय पर सामय करनेवाके इन्द्र ! ( न्वं ) तुम ( ओजसा पुरः म इहि ) सामर्प्य युष्ट होकर जागे जागे क्को और है ( खुन इन् ) कुन्नको सारनेवाके इन्द्र ! तुम ( बुन्नाणि जाहि ) सनुबोको सारो ॥ ९ ॥

[ ४२० | हे इन्ह । ( येज सुन्यते यजमानाय ) तिसवे सीम बाग करनेवाहे वजवानके किए ( सबु प्रय-ब्ह्यांसि ) यन देते हो, यह ( ते अङ्कुशः ) दुरशाश कायुथ ( ज्ञीर्घः ) बहुत वहा है ॥ १० ॥

र ते अक्कुश्र दीर्थ - दे इन्ह ! सासन कानेकी पुन्दारी सक्ति बहुत नहीं है :

[ क्षेत्र ] हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! (ते ) तेरे किए ( अर्थ सोमः ) यह सोम ( वर्हिषि अधि ) वक्षमें । मि-पूतः ) पवित्र करके रका है ( हैं ) नव ( आ इहि, द्रव ) का, वीब, ( अस्य विव ) इस सोमको पी ॥ १ ॥

[ ४२२ ] हे (शानिय-गो ) सकिएको बीवीवाठे तथा (शानिय-पूत्रन ) प्रतिद् वशवाके इन्द्र ! (ते रणाय ) तुन्हें वानविवत करनेके किए (अर्थ सुतः ) वह सोस है। हे (आखण्डल ) शत्रुकोको मारनेवाके इन्द्र ! तुन (प्र ह्यसे ) इमारे द्वारा बुळाचे जाउँ हो ॥ १२ ॥

१ आसंदल- शत्रुके दुष्टे दुष्टे कानेवाका ।

वे शाखि-गो- सकियात इंद्रिगेयका, गीबीयाता।

आवार्य-- इंग्ड्रका प्रशिर वैक्रनेमें बहुत सुन्दर है, उसकी शर्दन मोटी है, उत्तय भुवार्ये हैं, ऐसी भुजाबोंके वह इंग्ड्र सोमके बस्साइमें अरकर बुनोंको भारता है। ऐसा गारीर और बस्साह वीरोंका भी होना चाहिए । ८॥

दे रण्य ! तम बक्षी युक्त दोकर जाने जाने कहो। यह रण्य जायविक बहवान् होनेसे युद्धोंमें सबसे काने रहता है। दे रण्य ! क्षणुओंको माने ॥ ९ ॥

श्याकी वाल्क इतकी वाल्कि है कि वह रूप देशमें भी रहकर सारे विश्व पर शासन करता है। इसका अंकुक सबको निवंत्रकमें रक्षता है। उसी सरह शतका निवंत्रक सारे राष्ट्रको सासित करें 1 20 ह

दे बुन्य ! बक्षमें बद सोमान सेवे किए पवित्र करके रका नवा है, करे सू पी । ११ १

हण्यका स्वरूप शकिताकी है, वपनी सक्तिके कारणही यह सर्वत्र पूत्र आता है। इसी शक्तिके कारण कोन इसे कोनरक पीनेके किए हकाते हैं स ३१ स ४२३ पस्तै शृक्षवृथे नपात् प्रणंपात् कुण्ड्याय्येः । न्यंस्मिन् दश्र आ मर्नः ॥ १३॥ ४२४ वास्तीप्पते ध्रुवा स्थूणां उसंत्रं सोम्यानीम् । द्वरशे भेता पुरा धर्मतीना सिन्दो मुनीनां सस्ता ॥ १६॥ ४२५ प्रतंकुसानुर्यज्ञतो गुवेर्षण् एकः सम्भि भूषंसः । भूर्णिमर्थं नथत् तुजा पुरे। गृथे न्द्रं सोषंस्य पीनर्ये ॥ १५॥ ॥ १५॥

्त्रिषा- इरिक्शिटः काण्यः । रेवता- आदित्याः, ४, ६, ७, सदितिः, ८ अभिवनोः, ९ अग्निस्याः। छन्य- उच्चिमक् । )

४२६ इदं हं नुनर्मेषां सुस्रं मिश्चेत मर्त्यः । आदित्यान्।मपूर्व्यं सर्वामिम । १।।

अर्थ— | ४२३ | दे (श्रृंग तृषः न-पास् ) किरलोंकी वर्षा करनेवाके सूर्यको न गिरानेवाके इन्द्र ! (ते प्र-म-पास् ) तुम्हें न गिरानेवाका (यः कुक्टपाच्यः ) को कुण्डपाच्य कक्ष है, (अस्प्रिम् ) इस व्यक्ते अधिकार (समः का गिराने के काले दें।। १३ ॥

१ म्हंगखुषः-- ऋषि, [ म्हंग ] कि।जोंबो ( रूपः ) वश्साने वाका सूर्य ।

२ कुण्ड्याच्याः— एक वश्च विशेष।

है अ-त-प्रात्- व गिरानेवाडा, ढंवा वडानेवाडा

[ धरध ] वे ( वास्तोष्यते ) गृहपते ! [ इससे घरका ] ( स्थूणा ) सम्मा ( भूवा ) रह हो, तथा (सोप्रयामा ) सोमपान करनेवाके हमारे (अंस⇒त्र ) भगिरका संरक्षक हो, ( शश्वतीतां पुरां सेला ) बहुत काससे बसी हुई सनुकी नगरिबोंको तोसनेवाका ( द्रप्ताः ) सोम पोनेवाका ( इन्द्रः ) इन्द्र ( मुनीसां सखा ) ऋषिवोंको मित्र हो ॥ १४ ॥

रै शाश्वतीनां पुरां भेता इन्द्रः— बहुद कावसे वसी हुई सबुकी नगरियोंको सोवनेवाका वह इन्द्र है। ( धरूप ) ( एक्कुसानुः ) नर्पके समान कंचे सिरवाका, ( बजतः ) एक ( गर्वचणः ) गंगोजन करनेवाका, वह इन्द्र ( एकः सन् ) एक हाते हुए भो ( भूयसः अभि) जनेक सबुकोको वराजित करता है, ऐसे ( भूधि ) भरणविषय करनेवाके ( अश्वं ) सर्वत्र व्यास ( इन्द्र ) इन्द्रको ( सोमस्य पीतये ) सोमयानके किए ( तुजा सुमा ) साय होकर ( पुरः तयत् ) वाने के जानो ॥ १५ ॥

१ तुज्- पहुंचना, विस्तृत करना, पहुंचाना सारमा, रक्षा करना, कपके प्रमना, रहना, देना, बारी बहुना

२ रावेपणः— संशोधन करनेवारा, द्वंड निकारनेवाका, गायकी ह्च्छ। करनेवाका

[ ४२६ ] (इदं जूनं ) यह विज्ञित है कि ( पूर्णं अ'हिस्तां ) इन जाहिस्य देवेंकि (सादीमिन ) विवसरें रहनेवाडा ( मर्त्याः ) मनुष्य (अपूर्वे सुन्नं भिक्षेतः ) नपूर्व- को प्रक्षे कमी ग्राप्तं नहीं किया, ऐसे सुवाको मान करवा है ॥ ॥

आवार्य- वकास विक्रणोंको सर्वत्र विकानियाके सूर्यको यह इन्ह्राही भारत करना है, की इस इन्ह्रको यह भारत करते हैं, जीर बन बज्रोंको भारत करनेवाके ऋषि हैं ॥ १६ ॥

हे गृह वैक्ता ! हमारे चरके संवे दह हीं, तथा हमारे चन्से प्रतिहित वज्ञ होता रहें, उस वरमें हमारे स्वतीरीकी रक्षा हो । क्या करमें हुन्सू भी साकर रहे जीर हम श्वानिवीकी सदा रक्षा करे ॥ १४ ॥

क्षित तरह वर्षके विरमें शक्ति रहती है, इसी तरह इन्द्रक विरमें बक्ति है। इन्द्रके विरमें ज्ञानकी शक्ति है। वपने ज्ञानबक्तिके बाधार पर यह जकता होते हुए भा अनेक शत्रुकीं से युक्त करता है। सन्त्र्य ज्ञानमें एक होकर अनेक शत्रुकीं के वर्षका ही दुक्त कर सकता है ॥ १५ ॥

इन जारित्य देवीकी प्रेरणांक जनुसार बायरण करनेवाका अनुष्य देखा शुक्र प्राप्त करता है कि यो उसने कथी

मास न किया हो, यह बात सर्वमा निमित है ॥ १ ॥

४२७ अनुनीणे होयां पन्या आदित्यानाम् । अर्बेड्याः सन्ति पायवाः सुगेन्याः 11 8 11 ४२८ तत सुनं सितता भगो। वहणो मित्रो अर्थना। अमें गच्छन्तु सप्रथो यदी बहे 11 3 11 ४२९ वेने मिर्वे व्यक्ति डारिंग्टमर्ममा गंहि । स्मत् स्रिमि: पुरुषिये स्वभिन्नः 11.8 11 ४३० ते हि पुत्रासा अदिने चिद्देशीमि मोनवे महोशिंदुक्चकंगोऽनेहसः 11 4 11 ४३१ अदितिनों दिवा पशु मिदितिनेक समहयाः । अदितिः पान्वंहमा सदावंशा 日春日 ४१२ उत स्वा नो दिवां माने पदिकत्या गंभत् । सा शंतांति मयस्कर्दप सिर्धाः 11 61 11

सर्थ- [ ४२७ ] (एथा आदिन्याना ) इस नावित्य देवोषः एथाः) मार्ग ( अनवाणः अव्दयाः सन्ति ) कुरिस्तासे रहित तथा दिलाने रहित है। आहित्य देवीके मार्ग (पासवः) मनुष्योका पाहन करनेवाके तथा ( सुरोक्षधः ) सुक्रको वकानेवाके हैं ॥ २ ॥

[ ४२८ ] ( सविता भगः वरुणः वित्रः अधैमा ) सविता, भग वरुण, मित्र कैर वर्षेत्रा देव ( तस् सप्रधः दामें ) वत वत्यन्त दिखीले सुसको ( भु यच्छन्तु । पक्षत काँ ( यत् ईमहे ) जिल सुनको हम चारते हैं । १ ॥

[ ४२९ ] है ( देखि ) इत्तव गुणीवाडी ( आरएअर्थन् ) दिसार'यन मार्गसे सबडा भरण-प वण करनेवाडी ( पुरुषिये ) बहुवाँसे स्वेद यास कानेवाकी ( अर्विते , वांदवानी देशे ) यू ( स्विति ) विद्वानीक साथ ( सुदार्शिकः ) बत्तम सुस्रोंके माथ तथा ( देविनिः ) समी दशेक साथ ( स्मत् आ गाहि ) वसारे पस आ । र ।

[ ४३० ] ( अवितिः ) बविति मातांकं ( ते ) वं ( उक्चक्यः ) विशाक कर्म क्रनवांकं ( अनेहलः ) शपसे रहित (पुत्रासः ) पुत्र (द्वर्णास संद्रोशित्) अपने दृशमी-प्रत्रनी तथा पापिगीको (यातचे ) तूर करना (विदुः हि ) कश्चनसे जानते हैं । ५ ॥

[धरेर] (अदितिः) अविनाती देवी अदिति (नः पशुं दिना) इसले पशुनोंकी दिनमें रक्षा करे, ( अह्याः अद्दितः ) कपटसे १६तः निर्दित माता ( नक्तं ) राजामे हमोर पशुनोंकी रक्षा करे सथा ( सन्।वृधा अदिति: ) हमेका अपने पुत्रों— पाणियोंको बढानेवाकी अदिति माला हमें ( अहस्तः पातु ) पाप करनेसे बचाने ॥ व ॥

[४१२] ( उत ) भीर ( स्वा मानिः व्यक्तिः ) वह बुदिनारिको मनिनि ( ऊन्या दिया ) अवशी मंद्रिण सिंदिते युक्त इकर ( नः आ गमत् ) हमारे एथा कार्व, कीर माकर ( सा ) वह करित ( श्रांतातः वयः ) शानित प्रवान करनेशके तुसको (करस् ) हमें प्रदान करे तथा (कियाः अप ) हमारे कन्नु लोको हमसे तूर करे ॥ ॥ ॥

भावार्थ-- इन वेदोंके मार्ग इंटिडवासे रहित होनेके कारण हिंसासे भी रहित हैं । हिंसा वहीं हाती है कि जहां कुटिक्या भी हो । कुटिक्या सथा दिसाले रिट्ट श्रोने ६ कारण में मना मनुष्यांका अनन करनेदाहे तथा इनका सुद्ध बढाने-बाके हैं । राश्यके मार्ग मी बेबनार्गकी तरह हिंसा तथा कुदिकतासे रहित होकर मनुष्यकि सुक्षका क्यानेवाँक ही ॥ २ ॥

हम जिल्ल सुबको प्राप्त करनेकी इच्छा करते हैं, कस विश्तृत सुकको हमें सभी देव प्रदान करें ॥ ६ ॥

देश विवित्ति हिंसार दिस हपायोंसे सवका भरणपोरण करती हैं, (संगलिए सभी प्राणी विदित्ति - प्रकृति माता पर प्रेम करते हैं। प्रकृति मातावें सभी सुब विद्यवहत हैं, पर प्रकृति माताके निवमोंके बनुमा। चलनेवासाही सप सुद्यको प्राप्त कर सकता है है है है।

अदिविके पुत्र देव रूथ्ये महिसक बहका बढे वडे काम करते हैं, पर जब उन्हें अनके राणु और वापी केरने हैं, तब वे देव कर शत्रुकों और पाविचोंकी अपनेसे दूर करना भी जानते हैं। इसी तरह मनुष्य स्वयं वहिंसक हो, पर यदि कोई बाजु वसी पीडित करें, तो बाजुको नष्ट करनेका छपान भी आने ॥ ५ ॥

व्यक्ति - प्रकृति माठा बन्दर तीर बादरसं एक होनेके कारण कुटिकशासे रदित है, ऐसी बाता हवारे पशुनीकी

शास्त्रित रक्षा करे कीर इसे भी प्रत्यकर्शी से सवाये ॥ इ ॥

वह बहिति शता हुदिशासिनी है, वह बपनी संरक्षण विक्ति हमारी सना रक्ष कर । वह हुई शान्ति वेगेवाका पुत्र प्रदान करे । स्व हो प्रकारके होते है- लग्नाकिस्ताक सुत्र- काकिस्ताक सुत्र । वैवविक सुत्र जसान्तिकारक है बोर जन्नेविक मुख सान्तिकारक है। देसा बढ़ीकिक मुक्त ही १में चाहिए । • ।

४३६ जुत त्या देवण भिषजा शंने: करतो अभिनां। युगुणातामिनो रखो अप सिर्धाः ॥ ८॥ ४३४ शम्पिएसिमिः कर च्छं नेस्तपतु स्याः । शं वातो वात्तरणा अपु सिर्धः ॥ ९॥ ४३५ अपानी गम्प सिर्धा मर्प सेश्व दुर्भितिम् । आदिंग्यामो युगोतंना नो अंदेसः ॥ १०॥ ४३६ युगोता शर्ममृष्मदाँ आदिंग्याम दुनामिन्। अधुर्वेदंः कृणुन विश्ववेदसः ॥ १२॥ ४३७ तद् सुन्। श्रमे यञ्छुना उऽदिन्या यन्भुमोचिति। एनेस्वन्तं चिदेनेमः सुदानवः ॥ १२॥ ४३८ यो नः कश्चिद् सिरिक्षित स्थास्त्वेन मत्याः। स्वै। पर्यस्वन्तं परिक्षिष्ट युक्तेनंः ॥ १२॥

मर्थ - [ ४२३ ( उत्त ) नीर (त्या दैव्या विषता ) वे विषय चिकित्तक (अध्यता ) निधनी कुनार (मः शंकरतः ) इने सुक प्रशान करें, तथा ( इतः ) इमसे ( रुपः ) पापको ( युगुयातां ) पृथक करें, तया ( सिधः अप ) इमारे अञ्ज्ञीको मी इससे दूर करें ॥ ४ ॥

[ ४२५] ( अझि: ) असि ( अझिमि: ) जन्ने ज्याकाओं और देशोंसे । हां करत् ) इसारा कर्याण करे, ( सूर्य: ) सूर्य ( मा हां सपतु ) इसारे किए सुख्वारक होका तथे, ( अस्या: वानः ) दोशोंसे रहित वायु ( हां बाहु ) इसारे किए सुख कारक होकर वह तथा इस प्रकार इसारे ( दिल्ला: ) गत्नुवांको है देव ( काय ) दूर करें ॥ १९ ॥

[ ४३५ ; दे ( आदित्यासः ) आहित्य देवो ! दुम हमसे ( अमीवां अप ) रोगोंको प्र करो, ( किस्न अप ) शतुनीको प्र करो, ( दुर्मतिं अप सेघत ) इससे दुष्ट बुद्धिको प्र करो, तथा ( शः ) इमें ( अंह्सः युयोतन ) पापसे दूर करो ॥ १०॥

[ ४३६ ] हे ( आदित्यासः ) नाहित्यो ! ( अस्मत् ) हमसे ( शहं का शुयोत ) वानुनोंको दूर करो, ( बत समित ) तीर तुरी तुक्कि भी तुर करो । हे ( विश्वदेवसः ) सब विवानोंके ज्ञाता देवो ! तुम ( हेयः ) हमसे हेच करनेवालोंको ( अत्यक् कृशुन ) बळग करो ॥ ।१ ॥

ि ४२७ ] है ( हु वामवाः आवित्याः ) उत्तम वानवेनेवाकं कादित्य देवो ! ( अत् ) को सुक ( पन स्वन्ते चित् पन सः मुमोर्चात ) पापीको भी पाप कमैसे हुदा देगा है, ( तत् दार्म नः सु वच्छत् ) वह सुक तुम दमै प्रदान को ॥ ३२ ॥

िश्वेद । (या मर्स्याः) जो कोई सनुष्य (रक्षस्येतः) राश्वसभाव पारण करके (सा रिरिश्वितः) इसे मारण ष दता है, (सा जतः) वह सनुष्य (स्वैत एवैतः) वपने ही कर्नोंसे (रिरिशिष्ट) मारा जाये तथा वह दमसे (युः) दूर हो जाए ॥ १६ ॥

आवार्य - शोनों जिल्लानी कुमार कत्तम वैच होनेसे दिन्य भिषत्र कहाते हैं। वे दोनों हमारे वस्पर के रोगोंको दूर करके इसे सुक्ष प्रदान करें, क्या हमसे पाप तथा शत्रुकोंको दूर करें। रोग कार्यसे यमा भारी पाप और सह है, वकः रूखे सर्ववस्था दूर करना चाविए ॥ ८ व

अप्रि जपनी ज्याकाओं के तेश्से, सूर्व अपनी किरणेंसे तथा बायु अपनी कहरोंसे हमारे सरीरके सेगकपी अधुनोंको अप्र करे, तथा हमें सुक्र प्रदान करे ॥ ९ ॥

हे बारित्य देवो | तुम इसारे पारीरोमेंसे रोग-बीटाणुरूपी प्रत्नुबोंको त्र करके हमें बीरोग करो, इसारी दुष पुष्टिमोंको त्र करके दमें बक्तम इदि दो, इसप्रकार हमें पायोंके त्र रक्तो ॥ १० ॥

हे देवी ! इसकी हमारे शत्रुवाँकी दुष्ट बुद्धिको और इससे हेच कानेवाकाँकी दूर वरो ॥ १९ ॥

हे शक्तम कृत देनेवाडे जाशिरको । जो जकीकिक शुक्त पापियोंको भी पापींचे शुका देता है, वह जकीकिक शुक्त वर्षे मदान करे ॥ १२ ॥

दे देशे ! जो मनुष्य मनमें शक्षतमाय पारण करके वर्षे नारण काइका है, यह वपने वार्थेके कारण स्वयं मारा वायु. या इसके दूर हो आए । जो मनुष्य किसी निश्वराधीको महत्या चाहारा है, यह अपने कर्मेंसे स्वयं यह हो नाका है देशका ४३९ समित् तम्बर्धश्वास् दुःश्वं मन्य रिपुम् । यो अस्मुत्रा दुईणोवाँ उपं ह्यः ॥ १४॥ ४४० प्रकृता स्थन देवा हुन्मु जांनीय मन्यम् । उपं ह्यं चाईयं च वसवः ॥ १५॥ ४४१ अर अर्म पर्वताना मोतापां वृंणीमहे । द्यावांक्षामारे श्रुसाद् रपंस्कृतम् ॥ १६॥ ४४२ ते नो मुद्रेण द्यमणा युष्माकं नावा वसवः। अति विद्यानि दुर्तित पिपर्वन ॥ १७॥ ४४३ तुच त्रनाय तत् मुन्ते द्राधीय आर्युनिवर्षे। आर्दिस्यासः मुमहसः कृणोतंन ॥ १८॥ ४४४ युन्नो ह्यो अन्तर्य आर्दिस्या अस्ति मृळ्तं। युष्मे रद् वो अपि प्राप्ति सन्तास्य ॥ १९॥

अर्थ — ( ४३९ ] ( यः ) जो अनुष्य (अस्त्राया ) इममें ( उपह्युः ) कपटका व्यवहार करता है, स्था ( तुर्देशायान् ) इमारी हिसा क्ष्मा चाइता है, ( में तुःशंसे रिपुं अर्थ ) अस शुष्ट जीव कन्नु समुख्यको ( अर्थ इत् सं अञ्चयत् ) बसका पार ही जा अन्द र १७ ॥

[ ४४० ] हे ( धलयः देवाः ) सम्बो बसानेवांत्र देव बादिश्यो ! ( द्वर्यु श्रद्धयुं स ग्रस्थि ) कपश्च और वपर-रहित मनुष्यको तुम ( हृश्यु जानीथ ) अपने इव्योग्ने जान को, तथा ( पासला स्थन ) को पविल प्रमुख्य हो, सन्हीं के पास तुम रहो ॥ १५ ॥

[ ४४१ ] सम ( पर्वेशानां उत मपां शर्मे ) पर्वतीमें नीर प्रक्रीते जो सुन्न है, इसे ( आ कुणीमहे ) सम मास करना चाहते हैं। ( धावाक्षामा ) चुकोक और प्रश्वीकोक (अस्मत् ) हमसे (रपः आरं कृतं ) वारोंको दूर करें । १६ ॥

ि ४४२ | हे ( वसवः ) सबको बास करानेवाके देवो । ( ते ) वे तुम सब ( अद्रेण शर्मणा ) करवानकारक युक्तकी ( युक्ताकं नावा ) तुम्कारी गावके दारा (विश्वानि दुरिता अतिचियर्तन ) सम्पूर्ण दुक्कमेंके पार उतार हो ॥ १७॥

[ ४४३ ] ( सुमहतः वादिग्यातः ) हे महान् नादिश्य देवो ! ( तः तुचे तुवाय जीवसे ) इसरे पुत्र बीर पौत्रींते हीर्थ जीवनते विष ( तल् आयुः ) दनकी नायुको ( द्वायीयः सु क्रणेतन ) हीर्थ नौर क्सम बनानो ॥ १८ ॥

ं ४४४ ] दे (आवित्याः ) नादिःनो ! (ब्रीळः ) जिस यदारे तुम नाना चारते हो, बद्द (यद्यः ) वद्य (व्यः कान्तरः अस्ति ) तुम्हारे समीपद्वी हो रहा है । (सः सजात्ये ) तुम्हारी मिन्ननामें रहनेवाळे हम (युष्मे आपि स्मिसि ) तुम्हारी मिन्नतामेंही सदा रहे ॥ १९ ॥

आवार्य — वो मनुष्य निरपराची जीर साधु मनुष्यसे कपरका व्यवधार करता है, या वसे भारता चाहता है, यस दूधको बसका पापकर्म ही मार काळता है।। १७ ७

हे देवो ! कपटी बीर कपड रहित मनुष्य कीन हैं. इसे अपडी तरह जानकर की कपड रहित परित्र मनुष्य हो, ससीके पास रहो । देवगण पवित्रहृद्यवाके मनुष्यके पास ही रहते हैं ॥ १५ ॥

वर्षतों जीर बक्षोंने भी शुक्क विदित हैं, पर जो इनका अच्छा जीर शावपूर्वक सावीत करता है. असीको वह सुक विकास है। पुक्केस जीर पुध्वीकोस भी करते सुक्की करते हैं ॥ १६॥

हें संपूर्व वृष्टक्रमेरूपी सागरसे पार जानेके किए सुकर्मरूपी नाकी है। वस्तम कर्म करनेवाका सञ्चल ऐसे सागरकी

इमारे प्रव वीजोंके बीवनको देवतल करवा और सुक्रपूर्ण बनावें ॥ ३८ ॥

दे देवो ! दम छुन्हारे मित्र होकर शुन्हारे किए वझ की, तथा शुन्न उन बज़ोंने सदा नाते रही, बीर इम भी सदा कदा पुन्नारी निज्ञतारों रहें ॥ १९ ॥ ४४६ अनुहो मित्रार्थमन् नृबद् वेरुण शंस्यम् । मित्रमीमहे वर्रणं स्वस्तये ॥ २०॥ ४४६ अनुहो मित्रार्थमन् नृबद् वेरुण शंस्यम् । जिवह्यं मरुतो यन्त नद्कृदिः॥ २१॥ ४४७ मे चिद्धि मृन्युवन्धन् आदिन्या मनेवः स्मामे । प्रास्त नु आयुर्जीवमे निरेतन ॥ २१॥

## [ 29 ]

( आषि:- सोभरिः क एवः । देवता- अग्निः, ३४-६५ आदित्याः, ३६-३० जसदस्युः पौठकुःस्यः । छम्दः- १-२६ प्रगाधः • ( विषया ककुप् समा सतोष्दती ), २७ दिपदा विपाद्ः २८-३३ प्रगाधः = ( समा ककुप्, विषमा सतोब्दती ), ३४ उध्यिक्,

३५ सतोब्रती, ३६ ककुए; ३७ पङ्किः।)

४४८ तं गूरिया स्वर्णारं देवानी देवमगुनि देवन्वरे । देवता हुन्यमोदिरे ॥ १ ॥

४४९ विभूतराति विप्र चित्रश्लीचिष <u>श्लीप्रमी</u>ळिख युन्तुरम्

अस्य मेथंस्य सोम्यस्यं सोभरे प्रेमध्वराय प्रवेम्

11 2 11

सर्थ । ४४५ विश्व ( मरुतां जातारं देवं ) मर्तीकी रक्षा करनेवाके इन्द्र देवको (अभ्विनाः मित्रं वरुणं ) अधिदेवो, सित्र, वरुण्यम् ( बृह्त् वार्यं ) महान् गृहपति वास्तोष्यति देवको इम ( स्वस्तये ) वपने कस्याणके किर् ( ईमहे ) बुदाते हैं ॥ २०॥

[४४६] हे (शित्र अर्थमन् वरुण) मित्र, अर्थमा तथा वरुण देवो ! तथा (मरुतः ) हे महनो ! तुम (मः) हमें (अनेहः) हिंसासे रहित, (कास्यं) वर्षसमीय (जिन्हार्थ छिदिः यम्तः) सीन मंजिलीवाल घा दो ॥३॥

[४४७] हे (आदित्याः ) नानित्यो !(ये चित् हि मनदः ) त्रो कि हम सब मनुष्य (मृत्युवंधदः समिति ) सृत्युवंध मार्थ्य है, तो भी (नः जीवसे ) हमारे हीर्ध जादनके किए (आयुः सु तिरेतम ) हणारे नायुको जन्ही वरह इति करो ॥ २२ ॥

[ १९ ]

[ ४४८ ] हे स्तोता कोगो ! जिस ( स्वर्णर देवे भरति देवासाः द्धान्यरे ) सुवर्णको देवेवाले दिख्यपुत्र युक्त, स्वामी सप्तिको देवगण अपने अन्दर धारण करते हैं । तथा ( देवत्रा दृष्यं आ आदिरे ) विद्वान् सनुष्य जिस सप्तिको इवि प्रदान करते हैं ( ते मूर्धिय ) इस प्रसिद्ध सप्तिकी तुम सब स्तृति करो ॥ १ ॥

[ ४४९ ] हे ( सिप्र सोमरे ) मंधावित् और वक्तम शिवसे प्रजाके पोषण करतेवाके करने ! तुम ( मृष्यराय ) वश्वके किने ( विभूतशांति चित्रशोधिय । बहुव दान देनेवाके जतुव तेजस्वी ( अस्य सोम्यस्य, मेधस्य यम्तुरं पूर्वे ) इस सोम यक्तके नियम्ता और सबके प्रवेसे विद्यमान प्रेसे गुणोंसे सम्पन्न ( ई अर्थि म ईळिच्य ) इस व्यक्ति वच्छी मृक्तासे प्रमा करो ॥ व ॥

सावार्थ — इस इन्द्र बादि देवींको अपने करवालके किए बुकाते हैं। वे बाकर इसारा करवाल करें ॥ २०॥

है देवो ! हमें एक बढ़ा सा घर दो, ताकि इस बममें सुकते रह सकें ॥ २१ #

को कि सभी मनुष्य मृत्युके आईबंद हैं, अरुपों मरनेवाके ही हैं, तो भी प्रमान काके यदि देवोंकी कृपा प्राप्त की आए, तो आयुकी दार्थ किया जा सकता है और दीर्थकाळ तक श्रीवित रहा जा सकता है ॥ २२ ॥

बह बहि स्वर्णको देनेवाका, बसब गुणींसे युक्त सबका स्वामी, बहुस दान देनेवाका, बस्तन्त तेजस्वी और वश्वीको सिद्ध करनेशका है। इसी कारण सब विश्वान् इसकी पूजा करके हैं और अपने बन्दर हुसे बारण करते हैं ॥ १-२ ॥

| ४५० | याजिं च्छे स्वा बद्धमाई देवं देव्त्रा होतार्ममर्स्यम् । अस्य युझस्यं सुकर्तुम् | h \$ 11 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 84१ | कुत्रों नपांतं सुभग सुदीदिति मिप्ति श्रेष्ठंशी विषम् ।                         |         |
|     | स नौ भित्रस्य वर्रणस्य सो अया मा सुम्नं यंक्षते दिवि                           | 11.8.11 |
| 842 | यः समिष् य आहुंती यो वेदेन दुद्श मते अप्तर्थ । यो नर्मसा खण्तुरः               | 113(11  |
| 843 | तस्येदवन्तो रहमन्त आसन् स्तर्यं चुम्नितंतं पर्यः ।                             |         |
|     | न तमंदी देवकृतं कुनेश्वन न मस्यंकृतं नशत्                                      | 电车框     |
| ४५४ | स्वमयों वो अभिभि: स्यामं छ्वो सहस ऊर्जा पते । सुवीरस्त्वमस्मयुः                | 11 9 11 |

अर्थ— [ ४५० ] वे करे ! इस सब, ( अस्य यहारथ सुकतुं, होतारं ) इस वज्रको उत्तमतासे प्रा करनेवाके, देवेंकि बुकानेवाके ( अमर्स्य देवला देवं, यजिल्लं स्वा चतृप्रदे ) कभा भी न परनेवाके, वृवकालेंकि मध्यमें बस्यन्त सेह गुर्णोवाके, प्रानीय देवे देश वरण करते हैं ॥ ६ ॥

ि ४५१ ) ( अर्थाः सपातं सुभगं सुरीदिति क्षेष्ठरोत्विचं अद्देग ) बळको न गिरने देनेदाके, ऐसमैदान्, अच्छे प्रकाशने शुक्त केय कान्विवाके अप्रकी स्तुति करते हैं। ( सा मः दिविवामित्रस्य वरुणस्य सुमनं आ यक्षते ) वह अप्रि हमारे क्षित्रे प्रदीस क्षामें कित्रके तथा वरुणके सुक्को प्रदान करे। तथा ( सः अप्री ) वह अप्रि वक्को प्राप्त होनेदाके सुक्कों की प्रदान करनेदाका हो ॥ ४ ॥

[ ४५२ ] (यः सु अध्वरः मर्तः ) जो कत्तम नहिंतक यश्राणि मनुष्य (समसा) नवसे (यः समिधा) जो काहते, (यः आहुती) जो नाहुतिसे, (यः येदेन) जो शानले, (असथे द्राशा) निर्देश किने नाहुति प्रशान करना है यह मनुष्य बत्तम युक्तसे युक्त होता है॥ ५॥

[ ४५३ जो मनुष्य अग्निका बजन करता है ( तस्येत् आदानः अर्थन्तः रंष्ट्रयन्ते ) उसके ही वेगसे जानेकाने बोर्ड वेजी दौरते हैं ( तस्य यदाः चुकिनतमं ) उस मनुष्यका ही यश अल्यम्त एजनल होता है। ( देवस्तं संहर कुतस्थन तं न नदात् ) वेयवाओं के प्रति किया हुना पाप उसको दिसी भी प्रकार वष्ट वहीं करता, जीर ( म मर्स्यकृतं ) य मनुष्योंके प्रति किया हुना पाप ही उसे वष्ट करता है ॥ ६॥

( ४५४ ) हे ( सहलः स्तो ऊर्जी पते ) वक्षके इज, वक्षके सामी वर्षे ! इम कोग ( वः अग्निभाः, सु भग्नयः स्थास ) तेरे गाईपत्यादि व्यक्तियोसे सुन्दर व्यक्तिको हे हैं । वीर ( त्यं अस्तियुः सुकीरः ) दृहम कोगीको कत्तम वीर सन्तानीके युक्त क्या ॥ ७ ॥

आवार्थ- यह जिस सब तरहरे वश्रोंको पूरा करनेवाका, वेथोंको दुकाकर कानेवाका, जमर जीर देवोंके बीचमें सबसे अधिक मेर गुणवाका है, पेसे वक प्रदान करनेवाके, पेलपंशान रूपम नेववाके जातिकी स्तुति करनी वाहिए यह मिन्न, वचन और उकसे प्राप्त होनेवाके सुव्योंको प्रदान करता है। मिन्न-सूर्य, वदण-वर्धा जीर जकसे आरोज्य प्राप्त होकर बनेक तरहरे सुक्ष मिन्नते हैं। इस मंत्रमें वेद प्राकृतिकविक्तिसाकी जोर मंत्रेत करता है। ३-४ ०

मो दिसा न करनेवाका मनुष्य कवले, समियाके, बाहुतिके बीर छानसे इस अग्निकी सेवा करता है, वह देशवैदान् होता है, वह क्षणम बोकेंका स्वामी यनता है, वह बक्तकी होता है : वदि कभी प्रमाध्यक वह देवों और मनुष्योंके प्रति धरराब कर भी दे: तो भी वह उस अपराधके कारण वह नहीं होता |) ५-६ |

यह थाछि पराया स्वामी है, श्रूसचे सहारेसे मध्य अधिके समान तेत्रस्ती होते हैं जीन नीर सन्तानीके पुषा होते हैं ॥ • ॥

४५५ मुइंस्मानो अतिथिन मित्रियो अमे रथो न वेद्याः ।
त्वे ध्रमानो अपि सन्ति साधवान्त्वं राजां रथीणामः ।। ८ ॥
४५६ सो अद्धा द्वार्थच्द्ररो असे मन्तः सुभग स मुद्धस्यः । स ध्वीभिरंस्टु सनिता ॥ ९ ॥
४५७ यस्य स्वभूवनी अध्वराय तिष्ठंति श्वयद्वीरः स स्विते ।
सो अद्बैद्धिः सनिता स विवन्युभिः स खूरैः सनिता कृषम् ॥ १० ॥
४५८ यस्यामिन्द्रियं रतोषं चनो द्वीत विश्ववार्यः । हन्या वा वेनिष्द् विषेशा १९ ॥
४५९ विषेस्य वा स्तुनुतः संह हो यहो मुक्षूचंभस्य रातिषु ।
अवोदिवसुगरिमन्द्र्यं कृष्टि वसी विश्वदृष्टे वर्षः । १२ ॥

अर्थ- [ ४५६ | (अद्धिः अतिधिः न प्रशंसमानः ) मित्र बतिधिकै समान प्रशंसाके गेण्य, (रथः न वेदः) १४६ मान समसे जानने योग्य (मित्रियः) मित्रीका दिन साधक है। हे नहीं ! (त्ये साधकः शंमासः अधि सिति ) त्रे भाजपर्व ११कर साधना कानेवाके सब प्रकारक कर्याणसे युक्त होते हैं, नवीकि (तर्व रवीणां राजा ) द सम्पूर्ण बनोंका गणा है।। द ॥

[ १५६ ] वे (अहे ) नमें ! मो ( मर्ल- वाद्यु-अध्यरः स्तः अदा ) मनुष्य दानी जीर हिसारदित कर्म कानेवाका है, वह सस्य फड़से भी युक्त हो । हे ( सुभा ) शोभन ऐश्वर्यवादे वहां ! ( सः प्रशंस्यः ) वह त् प्रशंसनीय है । तथा ( सः धीनिः सानिता अस्तु ) वह त् कर्नें। जीर बत्तम दुव्योंसे हमारी रक्षा करनेवादा हो ॥ ९॥

[ ध्रम्क ] हे संते ! जिस अनुव्यके (अव्याग्य त्यं अवर्षः सिष्ठासि ) यहाँ जाने के किये त् तैय्यार रहता है (सा अयद्वीरः लाधते ' वह प्रयादि वीतीका स्वामी होकर अपने सब कामोंको सिद्ध करता है। (सा अर्थाद्धाः सर्ते सिन्धाः वह अपने सभावी कोगोंसे युक्त होता है। सा स्वीता ) वह अपने सभावी कोगोंसे युक्त होता है। तथा (सा स्वीतः सिन्धाः वह अववानोंसे भी आदरणीय होता है। १०॥

ि ४५८ । (निश्ववार्यः वयुः आग्नः) सबसे धरण कानेपाम कावान् णित्र ( यस्य पृष्टे स्तोमं चनः द्धीत) जिसके वरमें स्रोत्र और दश्याक ग्रदण करता है, इसका ( इत्या वा विषः विषयम् ) दृष्यादि परार्थ सर्वत्र स्थाप्त

देववालोंको प्राप्त होता है ॥ ३३ ॥

[ ४५२ | दे (सदसः यदो वस्तो ) दबके पुत्र और सबके निशास करानेवाले सम्मे ! (स्तुवतः ) स्तुवि कानेवाले (विविद्धारः ) विशेष विद्वार । ता राजिषु मञ्जूनमस्य ) जीर द्विद्धान करनेमें कालेजीयकारी कृषक तथा (विवस्य ) जाने। पुरुषक (वस्तः ) स्तुतियोको ( असी देवं स्वर्गिसर्यं कृषि ) देवेंसे नीचे और मनुष्यों कर्षक करा ॥ १२ ॥

भारतार्थ- यह अग्नि आवधिक समान प्रथ, रमक समान जानने बोग्य और अपने प्रिय अन्तिका दिए कानेनाका

है। इसीके सहार रहनेशके भक्त तक प्रकारक कश्याणों और चनोंसे युक्त होते हैं ॥ ८॥

जो दान और दिसारदित कमें दरता है, वह सरव फक्से युक्त होता है, और यह मध्य वसीक यहमें जानेके लिए सन्द कैन्दार रहता है। वही मनुष्य बीर प्रमोसे, बोशोसे और मेबाबी खोगोसे युक्त होता है और वह सब बीर प्रकृषिके सारा जायरजीय होता है ॥ ९-१० ॥

यह अप्ति बरपन्त रूपवान् बीर सबके द्वारा वरण करने योग्य है, इय ब्रिप्ति हो इन्य बाके आते हैं, वह सबैज क्यास देवोंको पहुंचता है। हे अप्ते ! तू उत्तम श्वामा तथा प्रतिदिन होत देनराके पूर्व स्तृति करनेवाके मनुष्यकी स्तृतियीको देवोंकी वाणियोंस मके ही ज्यादा सहस्य न द, पर साथारण सनुष्योंकी वाणियोंसे इसकी सहस्य अवस्य अधिक दे ॥११—१९॥

11 25 11

४६० यो अभि इध्यदांतिभि निमीभिनी सुदक्षंमाविनांस ते । गिरा वाजिस्होंचिषम् ॥ १३॥ ४६१ सामिधा यो निश्चिती दाश्वदिनि धार्मिमस्य मस्यै।

विश्वेत् स धीिभः सुमगोजनाँ अति युम्नैहृद्ग ईव तारिवन् म ४४ म

४६२ रदंगे द्युसमा भर यव सासहत् सदंने कं चिंदुत्रिणंस् । मन्यं जनस्य दृढ्येः ॥ १५॥

४६३ येन चच्दे वहंणो मित्रो अर्थमा येन नासन्या भर्मः

बुयं तत् ते अवसा गातुवित्तंमा इन्द्रंस्वोता विधेमहि

४६४ ते पेदंत स्वाध्योर्द ये स्वां वित्र निद्धिर नृचक्षंतम् । वित्रांसा देव सुऋतुंम्।। १७॥

अर्थ— [ ४६० ] ( यः इध्यदातिभिः वा नमोभिः सुदर्भ भन्नि आविवासति ) जो हम्म पदार्थेसे और भगरकारीसे दुश्राठ अधिका पूत्रा करता है, ( यह शिरा, अद्भिरशाधिक ) तथा वाणि द्वारा स्तीत पाठसे न काश्च है सेवाने दीविसे कुक बाधिकी सेना करता है वह धब भाग्यादि हत्तम प्रदायों से समूद होता है ॥ १६ ॥

ि ४६१ । (यः मर्त्यः अदिति अस्य निशिती समिधा दाशत् ) जो मनुष्य वक्षण्यनीय इस विभिन्ने अतितीरूण पुद्धिसे युक्त होकर समित्रा प्रदास करता है (स: धामिम: धामि: धर्म: विश्वेस जनान् ) वह मनुष्य तेजमामध्येंस, वश्म कर्में इता ऐश्ववंसे समस्त अमोको ( उद्गः इव तारियत् ) जकक समान पार कर प्राता है। बीर ( सुभग: ) बसम देशवंसे गुक होता है ॥ १७ ॥

[ ४६२ ] हे ( अप्रेर ) अप्र ! १ अपने । तत् द्युद्धं आ भर् ) इस स्वत्यह प्रकाश युक्त तेत्रको हमें सनपूर है। ( यत् सदने कंचित् अत्रिणं सासहत् ) जा वः में नाव हुवे किसी भी शक्षतको पराजित कर सके ( दृहार मन्युं ) भीर पाप वृद्धिकाले अनुष्योंक काथको सह बर सकतेने समर्थ हो ॥ १५ ॥

[४६३] हे क्से कि ( येन बठका मित्रा अर्थमा चष्टे ) जिस तेजसे वरूग, कित्र बीर वर्षमा प्रकाशित होते है। भीर ( येन नासत्या अगः ) जिससे दानों अधिनी और मत्रनीय अन्य देव प्रकाशित होते हैं, ऐसे ( ते नत्) हेरे इस तेजको ( श्रावसा गातु वच्या: ) अपने बळसे अपने जाने बाग्य मार्गको अत्तम बनानेवाहे समा ( इन्द्र स्वानाः वयं / इन्द्र और दक्षरे राक्षत होकर इस ( विश्लेमहि अप्त करें ॥ १६ ॥

[ ४६४ ] (विम देव असे) वानी और रेडसी बसे! (ये विवास:) तो सनी सक्रण ( नृचक्षमं सुकतुं त्या नि र्राचरे ) मनुष्योंके सब कर्मेंका वेक्षनेवाले और उत्तम कर्म करनेवाक गुझे अपने हृद्योग भारण करते हैं, (ते म रत् सु आध्य: ) वे ही बत्तम शिवले सबसे श्रेष्ठ होते हैं । so ॥

भावार्थ — को बुद्ध बीर माकिसे इव धमर और बबाण्डनीय अग्निकी नेवा करता है, वह मनुष्य तेज, सामध्ये, दत्तम कर्म और वेसवींसे लगस्त मनुष्यीसे उत्पर कर जाता है और दर तरहके वेसवे पाल करता है ॥ १६-१४ ॥

इस मधिक देशसे वरूण, सूर्व और चन्द्रमा तथा दोहीं अधिशिक्षयार एवं भग देवता प्रकाशित होते हैं जीर जिल केजर्फ कारम सभी बाक राजु विनष्ट होते हैं, बम देशसे युक्त होकर हम बकशाकी हों और अपने मार्गाकी बक्तम बनानेसे समर्थ हो ॥ १५-१ ॥ ॥

यह प्रश्नि मनुष्यके सम्दर रह कर कसके समी कर्मीका निरीक्षण करता है लगा स्वयं भी असम कर्म करता हुआ हुसरोंको भी कलम कमें बरनेकी पेरणा रेंठा है। जो इसेशा बल अहिका ध्यान करते हुए कलम कमें करते हैं वे दी ओड़ già d' a to H

४६५ त इद् वेदि सुमग् त बाहुंति ते सोतुं चिकिरे दिनि ।
त इद् वार्जभिकिंग्युभेहद् धनं ये त्वे कार्म न्योरिरे ॥१८॥
४६६ मुद्रो नो अधिराहुंतो भूद्रा रातिः सुमग् भुद्रो अध्वरः । मुद्रा उत प्रश्नंतयः ॥१९॥
४६७ भूद्रं मनः कृषुष्व वृत्रत्ये येनां समस्धं सासद्देः ।
अवं स्थिरा तंत्रिहु भूरि शर्धतां वनेमां ते अभिदिभिः ॥२०॥
४६८ ईकें गिरा मर्नुहितं यं देवा द्वर्मरति न्येरिरे । यजिष्ठं हव्यवाहंनम् ॥२१॥
४६८ तिग्नजंग्माय ठरुणाय राजंते प्रयो गायस्यप्रये ।
यः पिंशते सुनृतांभिः सुन्नीये मामिर्युतिभिराहुंतः ॥ २१॥

अर्थ — [ ४६५ ] है (सुभग) उत्तम एं प्रवेदाले अप्ने ! (ये त्वे कामं म्योरिटे ) जो तुम्रमें अपने कामनार्थे स्थापित करते हैं। ते इस् वेदिं चिकिरे ) वे दी तेरे किये यश वेदा बनात हैं। (त आप्टुर्ति) वे दसको आहुति प्रवान करते हैं। (ते दिखि सोतुं) वेश युक्त पश्चमें तेरे विये सोम रस निकासते हैं। इस प्रकार पुष्पार्थ करनेवाके (ते इस् वाजिना महत् धनं जिन्युः) वे ही वह पराश्वमसे वहे भारा धनको जीवते हैं। १८॥

[ ४६६ ] (आहुतः अग्निः नः भद्रः ) द्विसे वर्षित निम्न द्वारे क्रिये करवाणकारी हो । इसका दिवा हुस। (रातिः भद्रा ) दान दमारे किए नंगळकारी हो । हे (सुन्या ) बत्तव देखवैशाकित् नमे ! हमारा (अध्वरः भद्रः ) चक्र शुक्रपद हो । (उन प्रदास्तयः भद्राः ) नौर रच्या स्तृतियाँ भी करवाण कानेवाकी हो ॥ १९ ।

[ ४६० ] हे नमें ! ( येन समस्यु साथहः ) निम मनसे व् संमानमें नवने मनुनोको परामित नरता है ! ( सदं मनः भुत्रत् हें कुणुष्त ) हमी प्रकार करवाणकारी शोजन मेश मन भी तुशीको नाम करनेवाळे इस सम्मानें कर। नीर (श्राधनां भूपि स्थिरा अन तमुद्दि ) दिसक भनुनोंक निषक एड सैन्योंको भी परामित कर जिससे इम (अमिष्टिभिः ते सनेम ) निमन्दित सुनोंसे युक्त होकर देरी सेना करें ॥ २०॥

[ ४६८ ] (यं पत्रिष्ठं दृश्यवादमं दूतं अर्रातं देवाः स्पेरिरे ) जिस मित्रव, कलम नवको प्रदण करके के मानेगांक, देवोंके दूत जीर ऐश्वर्यवान् भाग्नका विद्वान् काम स्कृति द्वारा प्रेरित करते हैं। ऐसे (प्रतुः हिलं गिरा इळे ) मानुग्योंके दिसकारी वस माग्निकी में भी वाणांके द्वारा स्तृति करता हूँ ॥ २१ ॥

[ ४६९ ] हे मनुष्य ! (यः ) तो द् (तिग्मजम्भाय राजते अग्नये ) र्ग क्ष काववाके तथा प्रकाशमान् विश्व किए (प्रया गायसि ) वातम्बसे स्थेत्र वाता है, यह (स्नृताभिः धृतिभः भाहतिः भशिः ) क्षम स्वृतियो एवं वीसे वाहृति हुवा विश्व दुसे (सुवंधि पिंशते ) उत्तम बढसे संयुक्त करता है ॥ २१ ॥

भावार्थ — जो वह समझते हैं कि वेरे असब होने पर ही बनकी कामकार्थ पूरी होंगी, वे ही वेदि बनाकर उपसे तुझे मधील करके तुझे बाहुति देते हैं, वे ही सोम रस विचायते हैं। उन्हींका तू करवाल करता है, जेरे हुए। दिवा गया चन भी उन्हींका बरवाल करता है, जेरे हुए। दिवा गया चन भी उन्हींका बरवाल करता है, वज्ञ भी बनके लिए सुखाद होता है और स्तुतियों भी अनका करवाल करती है, पूसे मनुष्य ही देखवाँको जीतते हैं। १८-१९ ॥

युर्वीमें अपने ममको रह करके श्रमुओंसे युद्ध करना चाहिए और वनको प्रशासित करना चाहिए। अदि सनमें साइस हो जो रहसे रह समुमेनाका भी नाश किया अ सकता है। मनुष्य अपने मनकी संकरपशक्तिसे कठिनसे कठिन कार्य मी बासानीसे कर सकता है। पर यह संकर्णशक्ति सभी वह सकते। है, जब मनुष्य वस तेत्रस्त्रो प्रसाहसाका ब्यान करे ४२०%

यह महि बति पूरव, देवोंका तूर जीर मनुष्टोंका दिन कानेशका है। ऐसे बचम उराजाबींबाके वेत्रस्वी अधिको को मनीस करता है और उसके किए जानन्यसे स्वोध गावा है, यह बहिके वेत्र और वकते बुक्त होवा है ॥ १३-११ ॥

| 8000 | यदीं घृते भिराहुंती वाशीम समर्थत उच्चार्व च । असुर इव निर्णिर्जम  | 11  | २३ | H  |
|------|-------------------------------------------------------------------|-----|----|----|
|      | यो इव्यान्वेरंयता मर्नुहितो देव आसा सुगुन्धिना ।                  |     |    |    |
|      | विवासिते वार्याणि स्वध्यरी होतां देवो अमंत्याः                    |     | 58 |    |
|      | यदं में मन्युक्तवं स्थाम् इं सिन्नमहों अर्मर्त्यः । सइसः सन्यादुत | 11  | २५ | 11 |
| 108  | न स्वा रासीयाभिक्षस्त्रये वसी न परेष्ट्यार्थ सन्त्य ।             |     |    |    |
|      |                                                                   | -11 | २६ | 11 |
| ४०४  | पितुर्न पुत्रः सुर्भृतो दुराण आ देवाँ एतु प्र भी द्वावः           |     | 50 |    |
| ४७५  | तबाहमंत्र ऊति(म नेदिष्ठाभिः सचैय जोषुना वंदो । सद देवस्य मध्येः   | 11  | २८ | 11 |

अर्थ — [ ४७० । ( पृत्येकः साहुतः शांद्वः यदि उच्च च अर वार्या अरतः ) पृत्र वारावसि वाहुति प्राप्त बर बाग्न वार करार की। बीचंद स्थानीको अपने प्रव्योसे अर देता है, उन वह ( बाहुदः इस निर्णिकं ) सहा पराक्रमी सुर्वेदे स्थान वाने देवहो एकर करता है । २३ ॥

[ ४०१ ] (या मनुः हिनः देवः सुगिन्धिना आधा इत्यानि देरयत ) सो अपि २१थं अयुव्योतः हिन इतियाका, दिन्य गुण युक्त और अपने कोभन गम्बदाके मुखसे १९योंको देवोंके प्रांत पहुँचाता है; तथा भी (सु भन्दरः होता देवः अमन्यैः ) नथा भी सुन्दर और दिनारहिन कर्मोको करनेवाळा नेवोंको सुकानेवाळा, नेवद्दी और विकासी है। वह अपि ( दायांकि विवासने ) वरण करन योग्य श्रेष्ठ भनोंको प्रदान करता है। २५॥

् ४३२ ं ह (सहला सुनो, आहुतः मित्रमहः) वक्य दुत्र, वराधन। वोग्य और वित्रहे समान दुवनीय करे ] (मर्त्या शह यत् रदं) अरणधर्मेय का में यदि देश क्यासन। वस्त्रको (अमर्त्या स्यां) में भी बमर हो काळ ॥ २५ ॥

| ४७१ | हे ( बलों ) सबको बनानेवाडे बसे ! में (त्या अधिदास्तये व सालीय ) देश बिलो हिंतास्वक कर्म करनेके किए रहित म करूं, ( पापत्याय म ) किमी पाप कर्म करनक लिए तेने स्तृति न करूं ! हे ( सन्त्य ) पूरव ! ( में स्तोता अपसीया स ) मेर स्तोता दुने संख्यान न हो, ( म दुर्हिता स्यात् ) देनारा कोई सनु न हो, हे ( मसे ) असे ! ( म पापया वह हमें पापसे दुन्क न दे ॥ २६ ॥

[ ४७४ ] ( नः चितुः कुणः सुभूतः ; जिस प्रकार वितामे पुत्र बच्छी प्रकारसे पाकन पोषण काने वीश्य होता है, क्या ग्रह्मार हमसे बारण करने बारण यह किस ( शुरोणे देवान आ नः हृदिः म एतु ) पश्चपृद्धी देवींकी बीर

हमारी हदिको अच्छी प्रदारने हे वाने | २७ |

। ४७५ | दे ( यस्ते असे ) सब दानियों और कोकी वसाने शरे नग्न! ( देवस्य तय ने दिष्ठ निर ऊतिनिर ) इनम गुजासे युक्त तेरी अपि समीरतम रक्षांबांसे सुरक्षित दोहर , मत्या अहं ) मरणवर्तवाका में ( सद्रा जीवे आ स्वोय ) तेरी प्रस्कारको शक्त कर्ष ॥ २८ ॥

भासार्थ — वब अ प्रमे जुनकी बाहुतियां ही जाती हैं, तब यह इतने जोरसे प्रव्वतिस होता है, कि इसके जकनेके प्रश्नि सारी उगह भर काती है जीर तब यह दूसरे भीसूर्यके समान चाकत विकाई नवा है। इस प्रकार यह प्रशिष्ठ होकर वह मनुष्योका दिल करना और जरनी स्थालांको यह इदियोंको देवीतक पहुंचाता है। यह इसेवा दिलारहित इ.में की करना और तेजस्थी क्या अविकाशी है। येमा अधि केह बनोंको प्रश्न करना है। यह इसेवा दिलारहित इ.में की

जो मनुष्य इस जमर अग्निकी करासमा करता है, यह मनुष्य भी जमर हो बाता है। वो हमेशा करम पुरार्थ और

कानियोंकी संगतिमें रहता है, वह भी बत्तम नीर जानी होता है ॥ १५ ॥

है बड़ा ! किसी बुर काम, विमा या पापकर्म करनेक किए लेगे सदायताकी इच्छा न करें और न वन कामें है किय

वेरी स्पृतिही करें । मेरी स्तुलि करनेवाका बुद्धिहीन ज हो, तथा कोई भी द्वारा शतु हुते कह न हे ॥ २० ॥

जिस प्रकार पुत्र विकास हारा साशा वासन कीर पोषणके योग्य होता है, हसी प्रकार यह विशे मनुदर्शे हारा पोष-वीय है। यह बाग्नि पृष्ट होकर देवी वर्षात धरीरस्थ हरिज्ञींतक दक्षि या जीवनस्य पहुंचाता है। इस प्रकार हरिज्ञींक पुत्र होने पर मनुष्य हमेशा स्वस्थ एवं प्रसक्त रहता है। २७-२८ ॥ ४७६ तन करवां सनेयं तर्न रातिम् रागे तन प्रवीस्तिमः ।
त्वामिद्दिः प्रमिति वस्ता समा डमं इषेस्य दातिने ॥ १९॥
४७७ प्र सो अग्न तनोतिमिः सुनीराभिस्तिरते वार्जभमीभिः । यस्य स्वं मुख्यमानरः ६०॥
४७८ तर्न द्रप्सो नीलंबान् वाश्च ऋत्वयः इन्धानः सिष्णवादिः ।
त्वं महीनामुष्सांमसि प्रियः श्वपो वस्तुं राजसि ॥ ६१॥
४७९ तमार्यन्य सोभरयः सुहस्तं स्विमिष्टिमवीन । सम्राज् शासदम्यवम् । ३२॥
४८० यस्यं ते अग्ने अन्ये अग्नयं उपिक्षतीं व्या देव ।
वियो न युमा नि युवे जनीनो नवं स्वाणि वर्षयेन ॥ ३३॥

अर्थ — [५७६] हे (अहें) बत्तम कमें जर्भन् वक्तों युक्त होऊं (तल वानिभिः) तेरे हानोंसे में कुक्त होऊं। और (तल प्रशास्तिभिः) तेरी प्रशंसानोंसे में युक्त होऊं। हे (सला) सबको बनानेवाले | जानीजन (स्वामित प्रमाति आहुः) तक्षकोडी सबसे उन्ह्रष्ट और जानवाला बतलाते हैं। जनः ह (अहें) जमें [ मम दातवे हुं स्वते किने प्रसन्न हो ॥ २९॥

[ ४७७ | हे ( असे ) अमे ! (तथं सस्य अस्य आवरः ) त् तिमके मिन्नभावको स्वीकार करण है ( सः बाज्यमंभिः सुधीराभिः तथ अनिभिः ) वह अनुष्य झान, वछ और अकादिने भरण पायण कानेवाळी तथा बक्तम

बीरोंका सरक्षण करनेदाकी तेरी रक्षाबाँक द्वारा ( प्रतिरते ) विशेष रूपसे बहना है ॥ ३० ॥

१ गर्म यस्य सन्दर्भ आवरः प्रतिरते — द् जिसके साथ मिश्रता करता है, वह बदना है।

ध्यद दे (निक्यों) सबको जीवनसे मींचनेवाके करें। ( द्राप्तः मीलवान् वाधाः आस्वयः इत्यानः ) क्वाकार्जावाके, मीके रक्षकं जुँवेशकः, कान्तिके युक्तः अनु अपूर्णे यक्ष काने वाग्यः, प्रकाशित होनेवाके. ऐसे ( तस आद्दे ) तेरे किवे हम बाहुतियोंको प्रदान करते हैं (त्वं महीता उपला वियः अभि ) त प्राके वोग्य और क्वाओंका विव है। तथा ( श्रतः वस्तु यु राजिति ) राजीसे वस्तुओंको प्रकाशित करता है॥ ६१॥

[४३९] (सोधरयः सबने ) इत्तम शैनिसे धरणयोषण करनेशांडे इस कोग नवनी रक्षांके किये सहस्र-सुष्कं सु-अभिष्टिं, सम्मानं, जासहस्यवं ) इत्रारों नेतवांडे, उत्तम निष्ठावावांते, सुन्दर रूपसे युक्त, वृश्युनी नशीत्

चोर लुरेरे तथा बन्य दुर्व्हिमोंको कष्ट देनेवाके (तं आगन्म) हम अधिको मार हो ॥ ६२ ॥ त्रासदस्युः— यह अधि दुर्व्हिमोंको दण्ड देवर दन्हें अस पहुंचानेवाका है।

[४८०] रे (असे ) जरे !। यस्य ते अन्य अपदाः प्रया इय उपिक्षतः ) जिस तेरी वृसरी अप्तिनाँ वृक्षणी गावादी तरह तुससे वक प्राप्त करती हैं बसी प्रकार में भी ( तथ जनानां शत्राणि वर्धयम् ) तेरे ममुख्येंके वक्षों और वनोंकी वृद्धि करता हुना ( विषः न द्युक्षा नि युवे ) नन्य स्वोदाकी तरह बहुतमे वनों और वर्शों को ग्राप्त करूँ । ६६ ॥

भाषार्थ — हे बड़ी ! मैं तेरी सेवा हमेशा करता रहें. तुझे शमेशा हिंव देता रहें, तेरी स्कृति एदा करता रहें, रुपोंकि त् उत्तम पुक्तिवाका है। मैं यह जानता हूं कि त् जिसके साथ विज्ञात करता है, बस मनुष्यको द्भावक हो वह बच मेता है और कसकी रक्षा अरके त् करो हर तरहके बढ़ाता है ॥ २९-३०॥

यह भारत वयमी बक्तवासे सरीरमें भेयन रमका अंचार करता है। कान्तियों शुक्त, स्तुष्ठे जनुसार काम करनेथाका छवा क्याओंका प्रिय है। जानि वय:काकमें प्रशीस किया जाता है, उस समय इस बक्तानिकी किश्य कर्य होते हुए व्यंकी किश्योंके साथ संयुक्त होती है। यह भारत विभन्ने प्रकाशित होता ही है, पर राज्यों भी प्रकाशित होता हुवा, जान्य प्रशासिक सी प्रकाशित करता है । ३१ ॥

नह अप्ति तेजस्यी, बच्चम रूपवान् , दुष्टोंको दण्ड देनेवाका है । वह जन्म अप्तिकोंका योक्ष करनेवाका है । मैं वस्र जिल्ले सकोंकी दबकि करता हुमा स्वयं भी उसकी कृपाने बच्चत होता आर्थ ॥ ६१-६६ ॥

11303

४८१ यमादित्यामी अदुदः पारं नयंय मत्र्यम् । मघोनां विधेषां सुदानवः ॥३४॥ ४८२ यू यं राजानः कं चिच्च पेणीयहः क्ष यंन्तं मानुंप्। अनुं वयं ते वो वरुण मित्रार्थेम्न स्यामेदनस्यं र्थ्यः ।।३५॥ 11354

४८३ अदानमे पौरुक्तन्यः पञ्चाशातै त्रसदंस्य्भेधुनाम् । महिंग्ठो अर्थः सत्पंतिः

४८४ उत में प्रियोर्वियों। सुवास्त्वा अबि तुर्विन

तिमुणा मप्तरीनां रयावः प्रणेता से व् बमादियानां पतिः [ 90 ]

ऋषिः- सोभरिः काण्यः । देवता- मरुतः । छन्द्र- प्रगाधः = ( विषमा ककुप्, सभा सतीवृहती ) १४ संगे विराट।

४८५ आ गन्ता मा रिष्ण्यत प्रस्थाता मापं खाता समन्यतः । स्थिरा चित्रपथिष्णतः ॥ १ ॥

अर्थ — [ ४८१ ] हे (अद्रहः सुदाभवः अविद्यालः) द्रोह न करनेवाडं स्था उत्तम दान हेरेवाडे बारिरको ! ( विश्वेषां मधोतां ) सभी ऐखर्यवानीके बोचर्में ( यं मत्यें ) तिस मनुष्य पर तुम कृपा काते हो, वसे संकटोंके ( एएंट सब्बय ) पार के काले ही व इव व

( ४८२ ) हे ( स्वीमिन्द्: गाजामः ) चानुनोहा परामव करनेवाळ वेजस्वी वेवो ! ( सूर्य ) वृश सर ( मानुषान् क्षयन्ते ) मनुष्योंको झील क्षरनेवकि । कंचित् अनु ) किनीको नी मत होको । ( वरुण मित्र सर्ययन् ) हे वहण भित्र कीर अर्थमा देशे । (ते स्थं ) तेरे हम सब । वः अतुनस्य ) पुन्धारे वश्चके । रथयः स्थाम ) संवासन करनेवाके हों ॥ इ.५ ॥

[४८२ ] ( महिष्ठः अर्थः सत्यतिः ) बर्यंत पूच्य, बंड और सम्बर्गेका पावन कानेताके ( पौक्कुतस्यः प्रसदस्युः ) पुरुद्वासके पुत्र त्रसदस्युने ( मे ) सुहे ( पंचाशातं सधूनां भदात् ) रचास कियां दी ॥ ६६ व

प्रकृत्य- को बहुन सी बुराइबीको वृष्ट करता है। वस्त्रस्युः — जो वस्युनी - दृष्टीको बताता है।

[ ४८३ ] ( उत् ) बीर ( सुवारस्थाः तुरवाने आवि ) सुवारस्थाः नरीके किमारे ( विथयोः प्रथियोः मे ) वस्त्र निकंदर अते हुए मुझे ( निस्नुणां सन्तर्तानां ) दोसी दस गायें तथा ( इयावः प्रणेता ) तथा बत्तम रीतिसे हे बानेवासा एक काटा बैक यह सब (धुमु: भुनुख्) धन दिया, जतः वह दाशा (दियानां पःतिः ) दावानींका स्वामी 医明 計算申 # [२∙]

[ ८८५ ] रे ( प्रस्थानातः ) बेगपुर्वेक जानैवाने वीरो ] ( आ सम्त ) हमारे समीप जानी, ( मा रिवण्यत ) बानेसे (महार न करो । हे ( स-मन्यवा: ! ) तत्माहमें परिपूर्ण वीरो ! ( हिशारा चिन् ) जो सन्नु स्थित पूर्व बाहत हो बुके हों, करें भी ( समिविष्णवा ) तुम प्रकानेवाके हो, बतः इमारी यह प्रार्थरा है कि इससे तुम ( मा अ? स्थात ) दूर व वही ॥ ६ ॥

भावार्थ- किसीसे भी दोह न करनेवांक तथा बत्तम दान देनेवांके वे देव सभी मनुष्टोंक बीचर्ने जिस पर कृषा करते हैं जब पर किसो तरहका बंक्ट नहीं बाने देते ॥ ६४ ॥

हे देशो । जो दुर मनुष्टोंको शील कानेताके हों, करहें तुम नष्ट करो और इस भी तुरहारा सामध्ये बढानेवाके बजीको करें । बजमें देवींका साम्ध्ये बहता है ॥ १५ ॥

धनेक सरहकी तुष्टताको तूर करनेवाले सथा बुटोंको दरानेवाके वीरने खियोंको भी विक्षित किया । राष्ट्रमें खिया भी किक्टि हों । ३६ ॥

राजा कर अध्यानीको गाय सीर बैक बादि पशुओंका दाव करे ॥ १७ ॥ हम बीगोंसे हशको समका विश्वसाय है कि प्रवह तथा सुस्थित समुद्रों भी वे विनम्न कर बाहते हैं। इसका पर सदाम् पराक्रम निक्यात है। इसारी पढ़ी काकता है कि, वे इसारे समीप का बाएँ बीर इसारी रक्षा करें ॥ १ ॥

11 8 11

11 \$ 11

४८६ ब्रीक्रविभिर्मस्त ऋश्वश्रम् आ हंद्रासः सुद्रीतिभिः । इवा नी अद्या गंता पुरुष्ट्वे युज्ञमा सींभरीयवंः ४८७ बेबा हि रुद्रियांणुर्ग शुष्मं पुत्रं मुख्यां शिमीवताम् । विष्णीरेषस्यं मीळहुपांम्

४८८ वि ह्यापानि पापतुन् तिष्ठं इ दुच्छुने। मे युंजनत् रेविसी ।

प्र धन्वांन्यैरत शुभ्रखाद<u>यो</u> यदेजंथ खमानवः

11 8 11

४८९ अच्युता चिद् बो अज्मुना नानंदित पर्वतासो वनस्पति: । भृष्टियमिषु रेजते । ५॥

अर्थ [४८६] (हे ऋभुक्षणः) वझअरी (रुद्धासः) शत्रु सवको रुटानेवाहे (सरुतः) वीर सरुतो ! (सुदीतिभिः) वयन्त लेजस्वी (बीलुपविभिः) सुद्ध वझोसे युक्त होकर (आ गत्र) इधर वालो । हे (पुरुस्पृक्षः) बहुतो द्वारा वभिरुवित तथा (सोधरीयवः) सोभरा ऋषि पर धनुष्ठद करनेको इच्छ। करनेवाहे वीरो ! (तः यश्चे ) हमारे यश्चे (अद्य ह्या आ आ) बाज बसके साथ वालो ॥ र ॥

[ ४८७ । ( विष्णोः एकस्य ) न्यापक बार्डाक्षणोडी पूर्वे करनेवाडे ( मीळहुपां ) इष्टि करनेवाडे ( विमिन् वतः ) रुक्षोगशीक ( रुद्धियाणां ) रुद्ध पुत्र ऐसे ( मरुनां ) मरुनेंके ( रुद्धे ) बीर साव पैदा करनेवाडे ( शुद्ध ) वक्को , विदाहि ) इस जानतेही हैं ॥ ३ ॥

[४८८ | है (शुभ्र-ख़ाद्य: ) सुकेंद्र इस्तम्बल धारण करनेवाळे (स्घ-भानवः !) स्वयं नेजस्त्री वीरो ! (यत् ) जब तुम (एजध ) जाते हो, सारुष्ठ पर भावा बोळनेके छिए हळवळ करते हो, तब ( द्वीपानि वि पायतन् ) बाए तक भीचे गिर जाते हैं। ( तिष्ठत् ) सभी स्थावर चीजें ( दुच्हुना ) विपक्ति युक्त वन जाते हैं; ( उमे रोव्सी ) बोनें युक्तेक तथा मूळोक कापने ( युजनत ) हमते हैं। ( घन्यानि ) मरुभूमिको बाल ( प्र एरत ) अधिक नेमसे उदने कमती हैं ॥ ॥ ।

[ ४८९ ] ( वः अज्यन् ) तुम्हारी चवाईवे सीके पा ( अच्युना खिन् ) व हिस्तेवांह वह वहे ( पर्धतास्तः ) पदाद पथा ( दनस्पतिः ) पेद भी ( आ नानवृति ) दहादने क्रगते हैं, वैसेही तुम ( यामेषु ) वव शतृदक्षपर शाक-मणार्थ वात्रः करता हुक करते हो, तब ( भूमिः रेजते ) पुष्ठी विकंषित हो दक्षी है ॥ ५ ॥

भावार्थ — वज वारण करनेवांक तथा समुधी जनतांके व्यारे में वीर मक्त अपने तेजस्वी पूर्व प्रभावशासी द्विमारोंके साथ इपर चले कार्वे कीर व इस मक्तरें स्थेष्ट अब कार्वे नाकि यह यक्त कवित वंगसे पूर्व हो ॥ २ ॥

मदत् वर्षा करनेवाके वीर बचोगर्से निरत तथा पराक्रमी हैं । जनका वक बन्दा है ॥ ६ ॥

साफसुयरे गहने पदन कर ये तंत्र पूर्ण वीर तब शतुबह पर चहाई करनेके किए बात वेगसे प्रस्थान हरना शुक्ष करते हैं, तब भूमिकं उपरी भाग नीचे गिर पहते हैं, बुक्ष जैसे स्थावर भी टूट गिरते हैं, बाकाश एवं पृथ्वीमें कॅपकेंगी पैदा हो जाती है बीर रेगिसानकी बालुका तक बेगसे उपर कहने छगती है। इतनी भारी इक्क विश्वमें मचा बेनेकी अमता बीरोंके बाग्योकममें रहती है। अ ॥

( जानिदैविक क्षेत्रमें ) वायु जोरसे बहने कम आप, जाँथी वा त्कान प्रवर्तित हो जाए, तो पर्वतोंपरके दूक तक वार्योंकों के हो जाते हैं, तथा केंची पहाडी कोडियों पर पवनकी गति जतीन तीज प्रतीत होती है। दुशोंके परस्पर एक दूमरेसे थिस आनेसे भीएण ध्वनि प्रादुर्भूत होती है, तथा भूमि भी चकावमान प्रतीत होती है। ( आक्रिमी विक क्षेत्रमें ) सतुनी पर जब बीर सैमिक बादा बोकते हैं, तब रहमूळ होने पर भी सतु विकक्षित हो जहमूबसे उत्तव आता है। भ ॥

| ४९० | अमाय को महतो यातके धौ - जिहीत उत्तरा बृहत्।                           |       |    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|-------|----|
|     | यत्रा नरो देदिशते तुन् च्या त्वक्षांति बाह्वीजमः                      | H 5   | 11 |
| 898 | बुधामनु श्रियं नरो महि त्वेषा अमेवन्तो वृषेष्यवः । वर्हन्ते अहुतप्सवः | 11 9  | H  |
| ४९२ | गाभियांणी अन्यते सोभरीणां रथे कांग्रे हिर्ण्यये ।                     |       |    |
|     | गोवंन्धनः सुजातास इषे भुत्रे महान्ती नः स्परंसे नु                    | 11 6  | 0  |
| ४९३ | विं वी वृपद अयो बृष्णे अधीय माहताय भरध्वम् । हृद्या वृषंप्रवाद्या     | 119   | ıı |
|     | वृष्णधेर्व मरुतो वृष्टस्ता रथेन वृष्नाभिना ।                          |       |    |
|     | आ इयेनासो न पक्षिणो कृथां नरो हुन्या नी बीत्रयें गा                   | 11 (0 | П  |

अर्थ — [ ४९० ] हे ( मरुतः ! ) वीर मरुतो ! ( वा अग्राय ) तुन्दारी है नाको ( यातवे ) जानेके छिए ( यत्र ) जिल जोन ( साहु-ओजनः ) बाहु बढसे युक्त ( तरा ) तथा नेताके पद रर अधिष्ठित तुम वीर ( स्वक्षांसि ) सभी शक्तिर्योको जपने ( तन्यु ) जारीनोंसे एकतित कर ( आ देदिशते ) प्रहार करते हो उधर ( ह्योः ) आकाश मी ( उत्तरा ) ऊपर उपन ( बृह्म् ) विस्तृत एवं स्टब्स्कार करते करते (जिहीते ) जा नहा है, ऐसा प्रतीत क्षोता है ॥ हा।

[ ४९१ ] (त्थेयाः ) वेजस्ती, (आमधन्तः ) चन्दान्, (तृथरत्वः ) चैकके जैसे इष्टग्र्ष्ट समा ( सन्हृत--प्लयः ) सरक रवभाववाके ( तरः ) नेताके नाते वीर ( स्व धां अनु ) भगनी भारकशक्तिके मनुकृत वयनी ( श्रियं सिक्षि ) सोभा पूर्व नामाको नायमिक मात्रामें ( यहन्ति ) वदाते हैं ॥ । ।

[ ४९२ ] (सोअरीणो हिरण्यये रथे ) ऋषि सोअरिक सुवर्णमय स्थके (कोरो ) नासनपर (गोभिः ) स्वर्गेक साथ नर्थात् वालोसिहरु (ज्ञाणः अज्यते ) नाम नामक नाजा नज्ञना जाता है, (गो-दृष्ट्यतः ) गौके नंधु वाने गौको नपनी यहनके समान नायश्की दृष्टिसे देवनेवाके (सु-जालामः ) नर्थं कुकरी दृष्यं (अद्यान्तः ) नौर वर्षे प्रभावशासी वे वीर (मा दृष्ये ) दृष्यारे अन्नते किए (सुत्रे ) ओगोके किए तथा (हुएरसे ) कुर्तिके किए (सुत्रे ) स्वर्थे दृष्यं है दृष्यं सहायक वर्ते हैं दृष्ये ।

[ ४९३ ] ( तुपत्-अआयः | ) सोसको सरमानपूर्वक वर्षण करनेवाके हे मातको ! तुम ( वः ) तुर्धारे समीप वानेवाके ( तृष्णे ) वसवान् कथा ( सूप-प्रयादने ) वैश्वके समान इठकाते हुए वानेवाके ( माकताय ) नवलेंके समुदायके ( साधि ) वह वदानेके किए ( हृत्सा प्रति भर्धने ) हृष्टियाच प्रत्येकको पूर्वास मात्रामें प्रदान करो ॥ ९ ॥

[ ४९४ ] हे ( नरा महतः ! ) नेतृम्बगुणसे संपष्ट वीर महतो ! ( सृषन्-अश्वेन ) बिहा दोदीसे युक्त ( सृष-प्रसुना ) बैहादे समान सुदद दिखाई देनेवाढे ( सृर-तासिना ) और प्रवह नामिसे युक्त ( रथेन ) रथसे ( नः ह्रव्या ) हमारे दिवर्षयोके ( सीनये ) सेवनार्थ ( इयतासः पश्चिमाः त ) बात्र पंडियोकी माई वेगसे ( सृथा का बता ) दिया किसी कहके बाबो ॥ १० ॥

सावार्थ — इन वीरोकी सेना जिल कोर मुद्ध कर जाने कगती है और जिस दिशामें वे वीर शानु पर वहाई करते हैं, कसी कोर माओं स्वयं बाकाशाही विस्तृत पूर्व चीका मार्ग कमा वे रहा है, पेसा प्रचीत होता है ॥ १ ॥

वेजबुक्त चकिए जीवनका बकिदान करनेवाले और सरक प्रकृतियाके वीर जपनी शक्तिके जनुसार निज शोभा वडाके

सोमरी नामसे विकास कृषिशेंके सुवर्णविशृधित स्वामें आसवपर बैस्कर स्मणीय गावनके सरोंसे वाण, बाजा बजाबा जा रहा है, इस गानको सुनकर नोसेवामें निश्च पूर्व बच परिवारमें अस्पन महान् वीर इमें अस, उपमीय स्था बसाव के में १ 4 8

वास्तिमान् तथा प्रतापी महतीको यात्रक वडे सम्मान एवं वाज्यसे इतिसे परिपूर्ण वाव्यूट पर्यास स्पन्ने हैं ॥ ९ ॥ वक्यान् योबोसे मुक्त एवं सुरद रथ पर वैरका इतिष्याक्षके सेवतार्थ वीर पुरुष बहुत अवन् एवं वडे बेगसे इमीरे सनीप का आर्थे ॥ ९० ॥ ४९५ समानम्ब्रज्येषां विश्रांजनते रुक्मासो अधि बाहुर्षु । द्विद्युतस्यृष्ट्यः ॥ ११ ॥ ४९६ त बुग्रासो वृषेण बुप्रचाहरो नाकिष्टनूषुं येतिरे । स्थिरा धन्यान्यायुधा रथेषु वो ऽनीकिष्वाधि श्रिणे ॥ १२ ॥ ४९७ येषामणी न सप्रयो नामं त्वेषं सर्थतामेकिमिद् सुजै । क्यो न पित्र्यं वहा ॥ १३ ॥ ४९८ तान वन्दम्ब मरुत्सताँ वर्ष स्तुहि तेष्। हि धुनीनाम् । अराणां न चरमस्तदेषां दाना प्रक्षा नदेषाम्

अर्थ— [ ४९५ : ( पर्या ' इन सभी नीरोंडा (अन्ति) गणनेत (समानं ) एक्टर है, इनके गकेंगें ( रुक्तासः ) सुनर्गके बने हुए सुन्दर हार ( नि श्राजन्ते ) चमकते हैं और ( बाहुचु अधि ) भुतानीयर आएयः ) इवियार ( द्वित्युनति ) श्रकातमान हो रहे हैं ॥ ११ ॥

[ धर्द ] ( उन्नासः ) मनमें किवित् भयका संबार करानेशके, ( जुपणः ) बिहर ( उन्न-बाह्यः ) तथा सामध्येषुकः बाहुनोसे पुक्त ( ते ) वे बीर मरून् । तन्यु ) अपने श्राशिक्षेत्रः करनेकं कार्यमें ( मितः येतिरे ) सुवर्ग प्रयक्त नहीं काने हैं । हे वीरो ! ( ता रथेषु ) तुम्होरे वयोमें ( स्थिरा ) अनेक अटक एवं दर ( धन्त्रानि ) सनुष्य कथा ( त्रायुधा ) कई दिथियार हैं, अनव्य ( अनीकेषु अधि ) सेनाके अग्रजागोमें नुम्दें ( श्रियः ) विजयत्रम्य स्थोमा असंकृत करनी है ॥ १२ ॥

[४९७] (अर्णः न) इक्षचकसे युक्त जकपनाइकी नाई (सप्रधः) चतुर्विक् फंकनेशके (त्वेषं) सेअपूर्ण बंगका जो (दाश्वतां येषां) इन शाधत वीरोंका (नाम) यशोवर्णन हैं, (एकं इन्) यही एकमान (सदः) सामध्ये देनेवाका है जीव (पित्रयं वयः न) पितासे प्राप्त अनके समान (भुते) क्षयोगके विष् सर्वयेव जोग्य है। १६॥

[ध्रद ] (तान् महतः ) वन महर्गेडा (यन्द्र्य ) मिन वादन करो, (तान् उपस्तुहि ) वनकी सरादमा करो, (हि ) क्योंकि (धुनीनां तेषां ) शत्रुवोंको दिलानेदाढे तन वीरोंदें (अरागां च्रयः न ) श्रेष्ठ एवं कनिए यद भेदमाव नहीं के बराबर है, अर्थाद सभी ममान हैं और किसी भी प्रकारकी विषयकांक लिए जगद नहीं है, (तन् एप। तत् एप। तत् एप। तत् एप।

भाषायं— इन समी वोशेंकी वेशभूथेंसे कहीं भी विभिन्नताका नाम तक नहीं पाया जाता है। इनके मणश्यकी प्रकल्पना वा समानता प्रेक्षणीय है। सबके गर्केसे समान क्योर हार पढे हुए हैं और सभीके दायोंसे सदस दिश्यार क्रिकेसक कर रहे हैं || १९ ||

में बीर बड़े दो बिक्ट तथा इस हैं और इनकी भुताओं में बसीस बज एवं शक्ति दिवसार है। शतुक्ति स्माय बाने प्राणीकी की पर्वाद में वहीं काते हैं। इनके रधों में सुदद चनुष्य रखे लाते हैं, क्या दिवसार भी पर्वास सामाओं रखे जाते हैं। बड़ी बारण है कि, युद्धभूमिने ये ही दमेशा विजयो उद्देश हैं॥ १२ ॥

जिसमें वीरोंके लेजस्वी तथा साधत यज्ञका बद्धान किया हो, वही काश्य शक्ति बढानेमें सहायक होता है। वह जकके समान सभी जगाइ फैलनेवाला तथा बपीतीके जैसे मोग्य जीर स्कृतिवृध्यक है।। १३॥

सन्तर्भेका वानिवादन करके उनकी सराइना करनी चादिए। सभी प्रकारके शतुनोंको विकंपित तथा विवक्षित करनेकी समादा इन बीरोंसे हैं। इनसे किया प्रकारको विद्याल नहीं है, बता काई भी ऊँचा या नीचा सक्नींके संघर्से नहीं राखा जाता है। सभी साम्याधस्थाकी अनुभूति पाते हैं। इनके दान अस्थन्त महरदपूर्ण होते हैं ॥ १४ ॥

|     |                                                                          | रप ॥  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|-------|
| 400 | यस्यं वा यूर्यं प्रति बाजिनों नर् आ इध्या बीवर्षे गुष ।                  |       |
|     | अभि व द्युक्त हुत वार्जसातिमिः सुमा वी धूतयो नभत् ॥                      | १६ ॥  |
| 408 | यथां कुद्रस्यं सूनवीं विवो वश्वन्त्यपुरस्य वेशसः । युवान् स्वयदेशत् ।    | १७॥   |
|     | ये चाईन्ति मुहतं। पुदानंतः स्मन्गीळहुष्थरन्ति ये ।                       |       |
|     | अवंश्विदा न् उप वस्यंसा हदा युवान आ वंबृध्वम् ॥                          | 11 25 |
| ५०३ | यूनं कु चु नावष्ठया वृष्णाः पावकाँ अभि सीभरे गिरा। गायु गा ईव चक्रीपत् ॥ | १९॥   |

अथे— | ४९९ ] दे ( महतः ! ) वहरो ! ( उन पूर्वास्त्र ध्युष्ट्रियु ) वहरेके दिनोंसे ( यः ) हो ( वा नूनं असिति ) दुम्हारा ही बनकर रहा ( सः ) वह ( वः ऊतियु ) दुम्हरी सरक्षणकी बायोजनाओंसे सुरक्षित होकर सबसुव ( सु- अगः आस्त ) माम्बनाकी वव गया ॥ १५॥

[ ५०० ] है ( धूतयः नरः!) कतुनीको विकायित कर रंगेवाके वीर नेतायल ! ( युथं ) तुम ( यस्य वा पाजिनः ) जिस सम्रयुक्त १ रुवके समीप विद्यमान ( इत्या । इविर्द्धयोक ( धीनये ) सेवनापै । आ गांध ) नाच हो, ( सः ) वर ( खुर्झाः ) रत्नों ह ( उत् ) तथा ( बाज-सातिधिः ) सम्र-द्रजीक फलस्टरूप ( घ सुर्झा ) दुखीको ( अभि नरात् ) पूर्ण क्रसे भागता है ॥ १६ ॥

[ ५०१ | (असु-रस्य वेधासः ) जीवन हेनेवाके ज्ञानी ( रुद्धस्य युवासः स्वयः ) वीश्मत्रके पुत्र तथा युवा वीर मरुत (दिवः ) स्वर्गने बाधर (यथा ) जैसे ( वद्यानित ) इच्छा करेंगे, ( तथा इत् ) ससी प्रकार हनारा वर्धाव

(असत्) रदे ॥ । ७ ॥

। ५०२ ' (ये) जो ( सु-दाल्यः महनः ) सजी भाँति दान देनेवाके सद्वींका । अर्हन्ति ) सरकार करते हैं (ये च ) और जो ( मिळहुवः ) उन दयासे विघठनेवाके वीरोंक बनुकृठ ( स्मृत् च्यन्ति ) वास्त्रण रखते हैं, इस सा ठीक बन्होंक समान वर्ता रखत है, अतः चित् ) इसोडिए दे ( युवानः ! ) नवपूरक वीरो ! ( यस्यसा ह्या ) स्थार अन्य कराव हरणपूर्वक , न । हम री जोर ( उप आ आ चनुष्यं ) बागमन करके हमारो समृद्धि करो ॥ १८ ॥

[ ५०३ | है ( सो मरे !) क्रिंच सो मरि !, यूनः ) युवड (खुःषाः ) वहवान् तथा (पायकान् ) पवित्रता कानेशके वीशोंको करवमें रक्षका ( निवस्तान ) प्राप्त । प्राप्त वाणांके, स्वरसे, ( खर्क्षपत् ) सेत जोतनेबासा किसान ( गाः इस ) जिस प्रकार वैजोके जिए गाने या तथाने कहता है, वेसे ही (सुअभि गाय) मकी मौति काम्य गायन करो ॥ १६॥

भावार्य— पदि कोई एक कार इन वीरोंका अनुवाबी वर जाए, को सबसुच उसे माध्यवान् वमश्रमेर काई वापसि नहीं । उसके माध्य खुळ जावेंगे, इससे क्या संशय है ॥ १५ ॥

ये बीर जिसके वहका सेवन करते हैं, यह रहन, नव तथा सुक्रोंसे युक्त होता है ॥ १६ ॥

तूसरों की रक्षाके किए अपना जीवन देनेवाके नवयुवक वीर स्वर्गीय स्थानमें से हमारे निकट जा जायें जीर इमारा साधरण भी समझी निगाहमें अनुकुछ एवं प्रिय यने 8 10 श

बीर बदत दानी हैं और करूना मरी निशाहते सहायता करते हैं। मूँकि इस बनका सरकार करते हैं, बता वे बीर

इमारे समीप का अपूँ बीर इस पर कनुसह वरें । १८ ॥

इक चकारे समय जैसे काइसकार बैठोंको निहालके किए नाना गासा रहता है, वैसे ही युवक, बिट एवं पवित्र -बारोंक वर्णनीसे युक्त वीरगीलीका गायन सुम करते रही ॥ १९ ॥

५०४ साहा ये सन्ति मुष्टिहेन हन्यो निर्माम् पृत्य होतृष्ट । वृष्णं अन्द्रात्र मुश्रवंस्त्रमान गिरा वन्दंस्य मुरुत्। अहं 11 20 11 ५०५ गार्वश्चित् घा समन्यतः सजात्येन मरुतः सर्चन्धाः । रिहते ककुभी भिधः ॥ २१ । ६०६ मतिश्विद् वी मृतवी रुक्मवक्षसः उप आतृस्वमार्थति । अधि नी गात मरुत: भदा हि वं आपित्वमस्ति निर्भाव ा २२ ॥ ५०७ महतो मार्रनस्य न आ भेषज्ञव्यं वहता सुदानवः । यूर्व शेखाया सप्तयः ।। २३ ॥ ५०८ याभिः तिन्धुमन्य याभिस्त्रीय याभिर्दशस्यश्या किर्विष् मया नो भूनोतिभिर्मशोभुरः शिवामिरमचांद्रपः 11 88 11

अर्थ- (५०४ (होत्यु ) शतुको चुनीती दंनेवाछ विश्व मु पृत्सु ) पर्श सेनकाम ( इस्यः मुणि-हा इव ) चुनौती देनेवाळ सुष्टियोद्धा - लुकी नाई ( सहाः सर्गत को द सुद्धके सीपण बाक्रमणको सहन करनेकी क्षमता रखने हैं, इन ( जुरुमा ) विज्ञ ( चन्द्रान् न ) चन्द्रमाके मनान आनम्ब्रायक ( सु अवस्तमान् ) निर्मेड बारे युक्त ( महतः अह ) महत् वीगंका ही ( गिरा धन्द्रच ) सगर्गा अवनी वाणीसे बरो ॥ १० ॥

[५-५] हे ( स-मन्यकः सकतः ! ) उत्भादी बीर महतो ! (गावः चित् ) तुम्हारी माठाएँ गौएँ ( स-जात्येन ) एकति तर्गतकी होनेक कारण (सा-यन्त्रयहः , भपनेती अर्गतका वाकी, बैहाको (ककुभः ) विभिन्न दिशानीते जाने पर भी (मिथः रिद्रते घ ) एक तुमरको देमपूर्वकती वादनी रहतो हैं ॥ २१ ॥

[ ५०६ ] है ( नृतवः नृत्य करनेवाळ तथा ( रूक्म-चक्षतः मरुतः! ) स्टर्शक हार झाली पर भारण करनेवाळ बीर महत् गण ! ( मर्तः चित् ) सानवाभी ( व. भ्रानुत्वं ) दुर हो माईपनका ( उप आ अयति ) को किए मोख उद्गता है, इसीडिए ( मः अधि गान ) हमारे साथ रहत्वर गाणन करा, ( हि ) स्वीकि ( घः छ । जे ) तुम्हारी मित्रवा (सद्धा) हमेशा (र्शन-ध्रवि अस्ति ) न रक्ष्मेवाळी है ॥ २२ ॥

[ ५०७ ] , सु-दानवः ) दानी, (साह्वायः ) मित्रवत् वर्शव रसनेवाके तथा (सप्तनः ) साव साव पुरुशकी एक पंश्वित बनाइन बाजा करनेवाले ( महतः ! ) वीर १४वीं ! ( युर्थ ) तुम ( नः ) हमारे विष् ( मारुत्य प्र भेषजस्य ) बायुमें विद्यमान नीपधि द्रव्यको ( आ यहतः ) वे आमो ॥ २३ ॥

[ ५०८ ] हे ( मयो-भुवः ) मुख देनेवाळ ( अ-सच-द्विपः ) एवं अज्ञात ह्यू वीरा ! ( याभिः अतिभिः ) जिन संरक्षक अक्तियोंसे तम ( सिन्धुं अवध ) समुद्रको रक्षा करते हो ( याभिः तुर्वध ) जिन शक्तियोंके महारे अनुका विनाश बरते दी. (याधिः) जिनकी महाधनासं ( किन्दि दशस्य व ) जनकुँ तैयार कर देने ही, बन्दी ( शिवाभिः ) कद्याणपद शक्तियों के जाधार पर ( नः सयः भूत ) दसे सुक्ष देनवानं बनो ॥ १४ ॥

भावार्य-शतु बीयर धावा करनेवालं सभी नैनिकीमें जिल भाँति मुष्टियोद्धा पहळवान विक बनवान् हाता है, बसी प्रकार सभी बीर बालु रळका ब क्रमण बर र्व्य कर सके ऐसे बखिछ, आनन्य बढानेच के तथा कीर्तिमान् बीरोंकी प्रशंसा करो ॥२ ०॥

अवलोकी कालाएँ-गोएँ अने ही किसी भी दिशामें वहां आयें, ता भी प्यारसे एक दूसरेको चारने उपती हैं। ( अधिभूतमें ) वीरोंकी दयालु माताएँ अपने माहयों, बहनों एवं वीर पुत्रों और सभी वीरोंको प्यासे गड़े क्याती हैं # २१ ॥

बीर मैनिक दर्पपूर्वक मृत्य करनेवाके तथा कई अवंकार अपने वक्षःस्थळ पर धारण करनेवाके हैं। मानवको भी वनकी मित्रता पाना सुराम है, योग्यना बढने पर नह मठतं का साथी बन जाता है और वह जिल्लापूर्ण सम्बन्ध एक बाद प्रस्थापित होने पर अट्टट बना रहता है ॥ २२ ॥

ये बीर एक एक विक्तिये सान सात इस तरह मिलकर चलनेवाले हैं और अब्ले हंगके हदारचना मिल भी हैं। इमारी

इच्छा है कि ये हमारे लिए वः पुमंदलमें विद्यमान जीविधकों के बावें ॥ २६ । वे वीर अपनी शक्तिवास समुद्र एवं नवियोंकी रक्षा करते हैं शब्दककी सटिवामेट कर देते हैं, प्रवताकी पानी पीनेको मिडे, इसहिए सुविकाएँ वेदा कर देते हैं और सभी कोगोंकी सुविधाका प्रवश्य कर बावते हैं ॥ १४ ॥

५०९ यत् सिन्धी यदसिंकन्यां यत् मंषुद्रेषुं मरुतः सुवर्हिषः। यत् पर्वतेषु मेपुजप् ॥ ६५॥ ५१० विश्वं परयन्तो विभूधा तुनूष्वा तेनां नो अधि बोचतः।

श्वमा रपी मरुत आतुरस्य न इष्कंती विहुंनं पुनेः

॥ २६ ॥

[ २१ ]

किया-१८ सोमिरिः काण्वः । देवता- (नद्र १७-१८ चित्रः। छन्द-प्रगाधः- (विषया ककुण् समासतो पृहती)। ५११ नुसमु स्वामंप्वर्ष स्थुरं न कविचुद् भरन्तोऽवस्यवैः । वार्जे वित्रं हेवामहे ॥ १॥

५१२ उर्प त्वा कर्मभूत्ये स नो युत्रो - ग्रश्नं काम यो धृषत्।

त्वामिद्धयं विवारं ववृमहे सखाय इन्द्र साना सिम्

11 R II

५१३ आ यांडीम इन्द्रवो असंपति गोर्वत उर्वगारते । सोमै सोमपते पिव

11 \$ 11

अर्थ— [ ५०९ ] हे ( छु-बर्हिषः मस्तः ! ) उत्तम लेजस्वी वीर मस्तो ! (यस् ) ओ (सिन्धी भेषतं ) सिन्धुवर्षीमें बीषधित्रम्य हे, (यस् असिषन्यां) जो असिषनीके प्रवाहमें हैं, (यस् समुद्रेषु) जो समुद्रमें हैं बीर (यस् पर्धनेषु ) जो पर्वतों पर है, वह सभी जीषधित्रम्य तुम्हें विदित्त है ॥ १५ ॥

[ ५१० ] है ( सर्तः ! ) बीर सरतो [ ( विश्वं प्रयन्तः ) सन इस देवनेवातं तुम ( तन्यु ) हमारे वारीशैंसें ( आ विश्वं ) पुष्टि उरपन करो और ( तेन ) वस शानसं ( नः अधि वेचित ) इससे बोको; वसी प्रकार ( नः आसुर्वय ) इससे बोको; वसी प्रकार ( तः आसुर्वय ) इससे बो बीमार हो, वसके ( रपः आमा ) दोवकी वांति करके ( विद्वृतं ) दूरे हुए जवयवको ( पुनः इष्कर्त ) फिरने डीक विश्वानो ॥ २६ ॥

[ 37 ]

[ ५२१ ] हे ( अ-पूर्व ) अपूर्व इन्त्र ! ( अरन्तः अय्रथ्यः वयं ) अत्र वेनेवाके, तथा रक्षाकी इच्छा करनेवाके इन ( चित्रं त्यां ) विकक्षण शक्तिवाके तुमको ( कश्चिद् स्थूरं न ) जैसे छोग किसी विद्वान्को बुडाते हैं, उसी तरह ( वाजे ) संशाममें ( हवामहे ) वुडाते हैं ॥ १ ॥

[ ५१२ ] हे इन्त्र ! इस ( कर्मन् ) संग्रामित कार्मोसे ( अन्य ) सरक्षण के किए ( स्वा उप ) तमकोही पास [ बुकाते हैं ], ( यः ध्रुपत् ) जो शतुक्षोको मारता है, ( स. उग्रः भुनः ) वह बीर क्या करण इन्त्र ( नः चकाम ) इसारे पास बार्षे । हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( साखायः ) इस सब मित्रगण ( स्टानिन ) दान देनेवाके बीर ( अधितार ) संरक्षण करनेवाके ( स्वां इत् चनुमह् ) तुम्हें ही वरण करते हैं ॥ २ ॥

[ ५१३ | हे ( अश्व-पते, गो-पते, वर्वरा-पते ) घं हे. गाय और भूभिके स्वामित् इन्द्र ! ( स्वे इन्द्रवाः ) वे सोम [तुन्धारे किए हैं | जवा ( आ खाहि ) बाबो बीर हे ( सोम-पत्र ) सो रह पत्रक इन्द्र ! ( सोमं पिय ) सोम पिबो ॥ ॥

भाषार्थ — तिम्बु, वित्रको, समुद्र तथा पर्वेशों पर जो रोग निवारक कीयवि हों, करेंहे जानना चीरोंके कियु

ये दीर चिकित्सा करनेवाछे कविशान या वैदा हैं और दिनिय भोषधियों से भई। माँति परिचित हैं। वे हमें पुष्टिकारक भीषय भवान कर इप्टपुष्ट बना दें। जो कोई शेशग्रस हो, समके अरीरमें पांच जानेवाठे दोषकी इप्टाकर और क्रिक्षिकिया भंगकों फिर टीक मकारसे जोडकर पहले जैसे कार्यक्षम बना दें॥ २६॥

हे अपूर्व वान्तिशाकी इन्द्र ! संश्क्षणकी इच्छा करनेदाके इस तुन्हें संग्राममें सद्दायार्थ बुकाते हैं ॥ १ ॥ वह बीर बीर तक्षण इन्द्र इसारे समीप बावे, इस सब मित्रगण संरक्षण करनेवाके तुस इन्द्रका ही वरण करते हैं॥२॥ हे पशुचीके स्वामित् इन्द्र ! बुन्हारे किए वे सोमरस निर्वोदकर रखे हुए हैं, जल: तुम इन्हें पीओ ॥ ३ ॥

11 6 11

५१४ वृयं हि त्वा बन्धुंपन्तमन्त्वां विश्रांस इन्द्र येग्निम ।

या ते धामनि वृष्म तेग्निस गंहि विश्वेगिः सोमंपीतये ॥ ४॥

५१५ सीदंन्तस्ते वर्षो यथा गोश्रीते मधौ मदिरे विवक्षंण । अभि स्वामिन्द्र नोतुमः ॥ ५॥

५१६ अच्छां च न्वेना नर्षसा वदांमित कि मुद्देश्विद् वि दींधयः ।

सन्ति कामांसो हरिवो दुदिष्टं स्मो व्यं सन्ति नो धियंः ॥ ६॥

५१७ न्त्ना हदिन्द्र ते व्यामृती अमूम नहि न ते अदिवः । विश्वापुरा परीणसः ॥ ७॥

५१८ विद्या संखित्वमुत श्रंर भोज्यर्थामा ते ता विज्ञिगमहे ।

मर्थ - [ ५१४ ] दे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( अ-बन्धसः तयं ) बन्ध- बान्धत रहित इम ( विप्रासः ) कानी ( बन्धुमन्तं त्वा हि ) माइयेंवाके तुमकोशि [ माईवं रूपमे ] ( येमिम ) मानते हैं है ( लूपमा ) कावनानोंके पूर्ण करनेवाके इन्द्र ! ( ते या धामानि ) तुन्शोर जो तेत्र हैं, ( तेभिः विश्वेभिः ) इन समस्त देवेंके साथ ( सोम पीतये ) सोम- जनके किए आ गाई ) बाबो ॥ २ ॥

उती समस्मिना विजीहि ना बसी वाजें सक्षिप्र गीपंति

[ ५१५ ] हे (इन्द्र ) इन्द्र! (गो-अनि ) गीके तूप, इहीले मिश्रित हुए, (मिद्रि ) करलाहको देनेवाके, (विद्यक्षणे ) बन्यन्त थिय (ते मधी ) तेरे इस सोमके यज्ञारे (वयः यथा ) पश्चियोंक समान (सीद्रन्तः ) वैठे

हुप इम ( त्वां अभि में तुमः ) तुम्हारी ही रवृति करते हैं ॥ ५ ॥

(५१६ ] हे इन्द्र दम : धना नमला ) इस स्तुतिके द्वारा (त्वा च अच्छ बदामिल ) तुम्झरी उत्तम प्रधंसा इस्ते हैं, तुम (मुहु: किंचिद् वि दीधयः ) बार बार क्वा सोचते हो है हे (हस्तिः ) बोडोंवाडे इन्द्र ! इसारी (कामाल: लिंत ) जनिकावार्थे हैं, (त्वं दृद्धिः ) तुम [ इनको ] देनेवाके हो (खंग हमः ) इस हैं, तथा (मः धियः सन्ति ) इमारी स्तुविकां भी हैं ॥ ६ ॥

[ ५१७ ] दे (इन्द्र ) इन्द्र ! (ते ऊर्ता ) तुम्हारे संरक्षणमें (सर्थ नून्ताः इस् अभूम ) इम [ सर्वहा ] वर्षे ही होते हैं । हे (अद्भिन्दाः ) वद्य भाग्य करनेवांके इन्द्र ! (पूरा ) पहले तुमको (परीणसः न हि विद्या ) सर्वत्र

म्यास नहीं जानते थे, ( जु ) पर नथ ( ते ) तुमको वैसा जानते हैं।। ७ ॥

[ ५१८ ] ते ( शूर वांग्रन् ) ग्राबीर नथा वक्षवारी इन्द्र ! हम (स्वित्वं उत भोज्यं विद्य ) तुम्हारी मिन्नवा कीर ओग्य पर्ध्योंको जानते हैं, बता ( ते ता आ ईयहे ) तुमसे उनको मांगते हैं, ( उत ) कीर दें ( वतो शिक्षित् ) सबको बनानेवाके रथा शिरस्त्राण बारण करनेवाके इन्द्र ! ( गो-मित अस्मिन् वाजे ) गौवाँवाके इस अवसे ( वः सं आ दिश्वादि ) इमें रवा ॥ ८ ॥

भावार्थ — माहयाँने रहित हम, हे हुन्त ! तुर्दे ही माईक स्वमें स्वोकार करते हैं, बन: तुरहारे जो नेत्र हैं, बन समस्त वेशोंके साथ बालो ॥ ४ ॥

सोमरमर्से गायका तूच और दही मिश्राचा जाता है, तब दे इस पीनेके योग्य स्थादिष्ट होते हैं। इब सीमरसॉको वैज्यार करनेक साथ ही साथ स्तोत्र भी थोले जाते हैं।। ५ ॥

हें इन्द्र ! इस कबसे तुन्दारी प्रार्थना कर रहे हैं, तुम फिर सीच विचार क्या करते हो, तुम सीप्र आकर हमारी

श्रमिकायार्थे पूर्व करो ॥ १ ॥

हे इन्द्र ! तरे सरक्षणमें इस सदा अबे ही रहते हैं। जता सर्वत्र स्वाम तुमको इम पूरी शरह नहीं जान सकते । अगवानको पूर्व शिविमें जानना सर्वभा असमय है ॥ ७ ॥

हे श्रूरवीर इन्द्र ! इस तुमसे सिवता सीर भोग्य पदाशाँकी मांगते हैं । हे निवासक तथा किरखान बारण करनेवाके

इन्द्र ! गीजोंसे सिक्षनेयाके इस अवसे इसे सम्बक् रीविसे रच । इसे देशा जब मिके देशा कर ॥ < ॥

५१९ यो नं इद्भिदं पुरा प्र वस्य आनिनाय नम् वः स्तुवे । सखाय इन्द्रमृत्ये

11 9 11

५२० इर्थे खंगरपंति चर्षणीसहं स हि ब्या यो अर्थन्दत ।

आ तु नुः स वैयति गब्यमद्ययं स्तोत्भयों स्घवां अतम्

५२१ स्वर्णा ह स्विद् युजा वर्ष अनि श्वसन्तै वृषभ बुनिमहि । मुंस्थे जनंस्यु गेंप्मतः । ११ ॥

५२२ जयम कारे पुरुहत कारिणो अभि निष्ठम दृढ्यः।

॥ १२ ॥

नृभिन्तेत्रं हुन्यामं ज्ञूजुयाम् चा ऽश्रेरिनद्र प्र लो धियंः भरते अञ्चात्वव्या अना त्व मनापिरिन्द्र जनुषा सन्।दंनि । युधेदांपिरवर्गिच्छस

11 58 11

५२४ नकी रेवन्तं सख्यायं विन्द्से पीर्यन्ति ते सुरार्धः ।

युदा कृषोषि नदुनुं समृहस्य। दित् पिनेक हुथमे

H 88 H

अर्थ- [ ५१९ ] है (सलायः ) मित्रे ! (यः ) ता इन्द्र ( पुरा ) वहळे ( हुदं इदं वस्याः ) इस बनका (नः) क्यारे किए (प्रजा निनाय) काया था, (तं इन्द्रं उ ) वसी इन्द्रकी (वः उत्तये ) तुन्दार संरक्षणक किए ( स्तुपे ) में स्तुति करता हूँ । ९॥

( ५०० ) ( यः अमन्दन ) जो बानन्दिन होता है, । सः हि ) वह री ( हर्यश्र्वं सत्पति चर्पणीसई ) इरिव बर्णके घोडेवाके, राजनीके पाठक, शत्रुवीका पशजय करनेवाले इन्द्रकी (धन ) स्तुति करता है (स्तः ) वह (मधवा) वेसर्वतान् रन्द ( मः स्तोत्रभ्यः ) हम खंतानोंक किए ( शतं गव्यं अद्वयं ) सैक्से गावीं और घोडोंसे युक्त भन (तुमा वयति ) देवा है ॥ १०॥

[ ५२१] हे ( तृषभ ) बक्वान इन्ह । ( न्य या युजा स्वित् ) तुन्तारी सदावतासे ही ( वर्ष ) इन ( गो-मतः जनस्य संस्थे ) गार्थोवाके मनुष्योंकी संस्थामें रहकर (इवलन्तं ) सम्बी सासे केनेवाके एके शत्रुको (प्रति

मुवीमहि ) बोग्य असर दें ॥ ११ ॥

[ ५र | दे ( पुरु-हून ) बहुनी द्वारा प्रशमित इन्द्र ' इम (कारे ) युक्तमें (कारिणः ) दिसा कर्म करनेवाछे कनुषोंको (जयम ) जीतं, तथा (दू-द्यः) दुष्ट बुद्धिशको पर मो (अभि तिष्ठम ) शासन करें। (मृभिः ) महर्गोकी सहायकासे (सुत्रं हत्याम ) बुनको मारे, फिर पुरशसा (शुशुवाम ) कस रवावें ! हे (इन्द्र ) इन्द्र ! (नः धियः प्रअवः) दमारः वुन्दर्वोद्यी रक्षः दरी॥ १२॥

[ ४२३ ] हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( त्वं जनुषा अ-भ्रान्तवयः ) तुम जन्मसे ही कत्रुरहित हो , तथा ( सनात् ) चिरकाकसे । अना अनापिः असि ) बन्धुगहित हो, तुम ( आपित्वं ) बन्धुत्वका ( युधा इत् इच्छसे ) युद्धसे ही

चाइते हो ॥ ३३॥

[ ५२४ | दे इन्द द्वम (रेयम्तं ) धनवात्को ही (सख्याय न किः विन्ते : भित्रताके लिए शास नहीं करते हो, क्योंक ( सुरा-इचा ) शराब पीकर धनकी वृद्धिको शप्त हुए वे लोग (ते पीय नेत ) तुन्हारी हिंसा करना चाहते हैं, (यहा ) अब ( मदनुं ) स्पृति करनेवाहेको ( कृणोधि , भनवाहा करने हो, ( सं उत्सास ) और बसका रोवण करते हो, (आत् इत् ) तब (पिता इव हुयसे । पिताके समान बुलाये जाते हो ॥ ३॥ ॥

भाषार्थ- जो इन्द्र इसे बन प्रवान करता है, उपा इन्द्रका इस स्तुनि कात है, वाकि वह हमारी रक्षा करें ॥ ९ ॥ सजनबाँक पाळन करनेवाके इन्द्रकी सदा दर्षयुक्त चित्तपे प्रार्थना करनी चाहिए । तब दह प्रसन्न होकर इसे एअर्थ मदान करेगा । दूमरॉकी प्रशंसा सदा निर्मंड चित्तसे ही करनी चाहिए ॥ १० 🛊

हे इन्ह । तुमसे अच्छो तरह सुरक्षित होका हम युद्धोंमें शतुनीका परामव करें ॥ ११ ॥

बुद्धमें शतुला करनेवाले शतुबोंको हम जीलें। दुष्टवृद्धिशकीयर शासन करें । वीशेंके साथ रहकर शतुको मारें, बस

बहार्ये । जना हे इन्द्र ! हमारी बुद्धियोंकी सुरक्षा कर ॥ १२ छ

हे इन्द्र ! तुम जनमसे ही शतुरहित हो । तुम सहा बन्धुरहित-शतुरहित हो । तुम बन्धुयन युद्धसे चाइते हो ॥ १३॥ पत्र न बरनेवाके बनवान्को तुम मिल्र नहीं बनाव हो, नवींकि वे बाराबसे मस्त होकर तुन्हारी हिंसा करना बाहते है। इन्त्र अवंकारियोंका सदायक कभी नहीं दोता # 18 #

५२५ मा तें अ<u>गाजु</u>री यथा भूशसं इन्द्र मुख्ये त्वावंतः । नि पंदाम सचां स्ते ॥ १५॥ ५२६ मा ते गोदत्र निरंशम् रार्थम् इन्द्रमा ते गृहामहि। इक्टर चिंदुर्थः प्र मृशास्या मेर् न ते दामाने आदमे । १६ ॥ ५२७ इन्द्री वा घेदियनमुर्ध सरस्वती वा सुभगा दुदिवसुं। त्वं वा चित्र दु।शुर्ष 11 29 1

५२८ चित्र इद् राजां राजका इदंन्यके यके सरस्वतीमर्च ।

पुर्जन्यं इव तृतन्द्धि वृष्ट्या सहस्रम्युना दर्त

(ऋषि-१८ सोभरिः काण्यः । वेयता- अश्विनी १-६ प्रमाध = ( विषमा पृष्ठती, सभा सतीवृहती ).

छन्द- ७ वृहता, ८ अनुष्टुप्. ११ ककुप्, १२ मध्येज्योतिः प्रगाधः= (९, १३. १५, १७ ककुप्, १०, १४, १६, १८ सतोवृहती )।

५२९ ओ त्यमंद्र आ रथ मधा दंतिषठ मृत्ये । यमश्विना सुद्दवा रुद्रवर्तनी आ सूर्याय तुस्थयुः

11 \$ 11

11 28 11

अर्थ-[ ५२५ ] हे (इन्द्र ) इन्द्र ! (ते ) तुन्दारे हम (स्वावतः सक्ये ) तुन्हारी मित्रलामें ( मूर्यासः यथा ) मुखाँके समान (अमाजुरः मा ) वरमें ही वृद न हों, हम ( सुते ) सोमवागमें ( सचा निपदाम ) संबध्व होका बैडेगें ॥ १५ ॥

[ ५२६ ] हे ( मी द्रम ) गाय माविको देनेवाले इन्छ ! (ते राष्ट्रसा मा निरदाम ) लेरे धनसे हम प्रयक् न हों । हे (इन्द्र ) इन्द्र ! इस (ते ) तुझसे भिश्व ममुज्यके धन (सा गृहामहि ) न कें । हे (अर्थः ) स्वामिन् ! तू ( इळ्डा चित् प्रमुश ) बढशाडी धर्नोको ६में दः (आ सर ) बच्छो तरह सर दे, ( ते दामानः न आ दमे ) तेरे दानको कोई वना नहीं शकता ॥ १६ ॥

[ ५२७ ] ( व् शुषे ) वान देनेवाळे मुझे ( इयत् मर्घ ) इतमा सारा देवर्ष ( इन्द्रा था घ इत् ) पा तो इन्द्रने विया, (वा) अथवा (वासुः) इतना थन (सुभगा सरस्वती दृद्धिः) बत्तम पेश्वयंशाकिनी सरस्वतीने विया (वा) या फिर हे (शिक्षः) काणीय राजन् ! (स्वं) तुने दिया ॥ १७॥

[ ५२८ ] ( सरस्वतीं अनु ) सरस्वताके पास रहनेवाके (अन्यके राजकाः यके रत् ) वूसरे राजा वो डेंडे ही हैं, देवन ( चित्रः इस् राजा ) चित्र ही वहा शता है, वर्गेडि बसने ( एर्जन्यः बृष्ट्या सनमत् हव । तिस सरह मेघ वृष्टिके द्वारा अवको चारों बोर फैंडाका है, बसी तरह (सहस्रं अयुता ख्व्स् ) हजारों और कार्बों धन दिए ॥ 1८ ॥

[५१९] (ओ) जाह, (अदा) जाज (त्यं) इस (दंश्तिष्ठं रणं) जस्यम्स दर्शनीय स्थको, (यं) जिलपर (सुद्धाः) सुकप्रेक दुकानेयोग्य ( ठद्रधर्मनीः ) दुःखडो तूर करनेके मार्गसे जानेहारे वश्विरेव (सुद्धिः आ तस्यथुः ) स्यकि किए वह चुके थे, ( ऊनये आ अहे ) संरक्षणक किए में इनको बुकाता हैं ॥ १ ॥

आवार्थ- हे इन्त्र ! तुन्हारी मित्रवामें रहकर हम घरमें ही निक्किय बैठकर बुद्ध न हों, विश्व सम्। बाग करते हुए शंबरित होकर बैठेंगे स 14 #

हे इन्द्र ! तेरा जो पेश्वर्य है, इस ऐश्वरंसे इस कभी दूर महीं । आतः तु हमें सदा वक्से युक्त धन दे । इस इस

धनकी बक्षा करनेमें समर्थ हों और बसे कोई शतु क्रीन न सके ॥ 14 अ

बान देनेवाडे वाताको सभी देव तो ऐश्वर्य प्रदान करते ही हैं, पर मनुष्य भी बसबी यम द्वारा सहायता करते हैं ॥ १०॥ जो राजा या प्रेमर्थकाकी जानसे युक्त होकर भी बच्छी तरह दान नहीं देते. वे बढ़े होते हुए भी छोड़े ही है। पर जो मेघकी तरह बानकी वर्षा करते हैं, वेड़ी सके राजा और सबके द्वारा बरणीय होते हैं ॥ १८ ॥ अधिदेव समाके प्रकाशक है। इन्हींके कारण सर्वत्र प्रकाश होता है, इसीकिए वे बुढानेवीन्य है।। १ ॥

|            | ना विवास भाष्य                                            | संबद्ध ४ |
|------------|-----------------------------------------------------------|----------|
| ५३०        | पूर्वीपुर्व सुहर्व पुरुष्ट्रहं सुद्धुं बाजेषु पृष्ट्यम् । |          |
|            | सचनार्यनतं सुमातिभिः सोमरे विद्वेषसमनेहसंम्               | 0.8.0    |
| ५३१        | इह त्या पुरुष्तमा देवा नमोभिरश्चिनां।                     |          |
|            | अविचिता स्ववंसे करामहे गन्त/रा द्वाजुवी गृहम्             | 1000年11  |
| <b>५३२</b> | यु में रथंस्य परि चक्रमीयत ईमन्यिद् बांमियण्यति ।         |          |
|            | अस्मा अच्छा सुमतिनी शुमस्पती अ। धेनुहिन भावतु             | 11.8.11  |
| ५३३        | रथा यो वा त्रिवन्धुरो हिरंण्याकीश्वरश्चिना।               |          |
|            | पति द्यावां पृथ्विती भूषंति अत स्तेतं नाम्त्वा गंतम्      | ॥ ५ ॥    |

क्षर्य— [ पदे० ] हे (सीभरे ) सोमरी ऋषि ! (पूर्वा-पुषं ) पहले आनेवाले स्तोवाओं के पोषणकर्ता, (सुद्वं) सुगमतापूर्वक बुनानेयोग्य, (पुरु-स्पृदं ) बहुतसे लोग जिसको इच्छा करते हैं ऐसे, (सुन्धुं ) सुन्धुको, मोजन वंनेवाले, (बाजेषु पूर्वं ) युदों में सबसे पहले जाकर खडे होनेवाले, (सचनावन्तं ) साथी लोगीसे युक्त, (बि-द्रिपतं ) शासुनीका विशेष रूपसे देव करनेवाले एवं (अनेहसं ) सुदिरहित अधिदेवींक स्थको तू (सुमतिभिः) अच्छी मननीक स्वुविओंसे प्रशासित कर ॥ २ ॥

[ ५२१ ] (स्या ) वे दोनों (दाशुयः गृहं शन्तारा ) दानी पुरुषके घर बानेबादे, (देवा ) केनस्वी और (पुर-भूतमा ) बहुत अधिक मात्रामें उपस्थित होनेवाडे अधिदेशोंको (इह ) इधर (समोभिः ) नमनपूर्वक (स्वदसे ) मडीभाँति रक्षा करनेके डिप् ( अविचिना करामहे ) दमारे अभिमुख करते हैं ॥ ६ ॥

[ ५३२ ] ( युवोः रथस्य चक्रं ) तुम्हारे रथका चक्र ( परि ईयते ) आरं जोर बळा जाता है और ( अन्यत् दूनाः पहिचा ( ईमी वां इपण्यति ) प्रेरणकर्जा तुम्हें प्राप्त होता है इसकिए हे ( शुभस्पती ) ग्रुभके बिचपति ! ( यां सुमतिः ) तुम्हारी अच्छा बुदि, ( धेतुः इव ) गायके तुन्य जोकि वपने बळके समीप दौदी चजी आसी है, ( अस्मान् अच्छ आ धावतु ) इससे सभीप जरुर दौढती जाजाय ॥ ४ ॥

[ भरेरे , दे ( नासत्या अध्यमा ) सत्यमय अधि देवों ! ( वां यः ) तुम दोनों हो जो ( त्रियन्धुरः हिरण्य-धामीशुः ) तीन स्मानों में सुन्दर प्रतीत होनेवाका और सुवर्णमय कव्हिसे युक्त स्य ( अतः ) विक्यात है तथा ( धाया-पृथिवी परि भूपति ) युक्रोक प्रवे भूकोकको अछंइत करना है ( नेन आ गतं ) उससे दूधर पथारो ॥ ५ ॥

भावार्थ — विभावती भुज्यकी रक्षा की, बतः हे नति ! त् इन देशोंकी रक्षा कर, जो लयने भोजन देनेवाकेकी रक्षा करता है, इसकी रक्षा क्षानी करने हैं॥ २ ॥

वोनों देव लेजस्वी और सर्वत्र संचार करनेवाल हैं और वे दानी पुरुषोंके वर ही जानेवाके हैं। वतः इस भी दानी दोकर बन्दें अपने वर बुकार्वे ॥ ३ ॥

दे देवो ! गुम्दारा रय सर्वत्र जानेवाला है, वे सब जगह जाकर करमाणका विस्तार करते हैं । जतः उनकी सब्की इदि हमें भी प्राप्त हो और दम भी सबका करपाण करें ॥ ७ ॥

चारों मोर दहतासे बंधा हुन। नश्चि देवींका रथ सब जगह बिना किसी रकावटके जाता है, इनके रथके कारण यु भीर पूध्ती दोनों छोक सुप्तीमित होते हैं। इसी तरद मनुष्योंके रथ भी सर्वन्न जानेवाके ही तथा जहां वे जाएं वर्श वे सुक्तीनित हों। ५ ॥

| ६३३ | दुश्स्यन्ता मनंदे पृष्ये द्विति यर्थे वृक्षेण कर्षथः।              |         |
|-----|--------------------------------------------------------------------|---------|
|     | ता वामुद्य सुंमतिभिः शुभस्पती अस्तिना प्र स्तुंबीयहि               | 11 & 11 |
| 439 | उप नो वाजिनीवद यात्रवृतस्यं पथिमिः।                                |         |
|     | येभिस्तु क्षि वृषणा त्रामदस्युवं महे क्षत्राय जिन्त्रंथः           | 11 0 11 |
| 4३६ | अयं वामद्विभिः सतः सोबी नरा ववण्यस् ।                              |         |
|     | आ यातं सोमंपीतये पित्रंतं दाशुधी गुहे                              | 1 2 11  |
| ५३७ | आ हि रुहतंमाश्चिता रथे कोशे हिरण्यये व्यवस्त । यञ्जाधां पीवंशीरिषा | 11 8 11 |
| 4३८ | सामिः प्रथमवंथो याभिरात्रिंगुं याभिर्वश्चं विजापसम्।               |         |
|     | तामिनों मुखू त्यंमाधिना गतं भिष्डयतुं यदातुंगम्                    | ा १० ॥  |

मर्थ — [५२४] है (शुनराती) शुन ह पालन हमें बिश्वारों ! (मनवे पूर्वि) माले पहुले देशे देशवान अने जाहि (शिवे दशस्यन्ता) शुलोक में देते हुए तुन (बुकेण यवं कर्षधः) इक ने जीको सूमिपर खीचने हो नर्था कृषिक में करते हो (अय) जान (ता वां ) ऐसे विख्यात तुन दोनेंको (सुमितिधिः) अच्छो पसन शुद्धियोसे (प्रकृतिभिद्धि) खुन मशैसित करते हैं ॥ ६॥

[ ५३५ ] है ( वाजिमी-प्रम् ) अब या सेनाहवी धनवाले और । ज्ञूचणा ) धिक्र धिधदेवों ! ( येथिः ऋगस्य पृथिभिः ) निय ऋतके मार्गीसे जलदरपुके पुत्र तृक्षिको ( महे क्षत्राय ) यहेभारी क्षत्रियोचित संस्ताके किए ( जिम्मयः ) वेदित करने नाने हो दर्शी मार्गीसे ( नः उपायतं ) हमार सनीप बाओ ॥ ७ ॥

[ ५२६ ] हे ( नरा ) नेता एवं ( खुचण्यस् ) धनकी वर्षा करनेहारे मिखदेवीं ! ( अयं स्रोमः ) यह सोनरम ( वां ) इम बोनोंके किए ( अद्विभिः सुनः ) पर्धशीसे कुटकर विश्वोद्धा गया है; ( सोमर्पातये आ यातं ) सोमपानके विष बाजानो भीर ( इाशुष्यः गृहे पियतं ) दानीके घर उसका पात करो ॥ ८ ॥

[ परेण ] है ( सृषण्यस् ) पनकी वर्षा करनेदारे लिखदेवां ] ( हिर्णक्षय कोशी रधे ) सूवर्णमय भोडारवस् रथपर ( आ रुद्दतं दि ) परकर बैडो और ( पीयरी: इपः युजाधां पुष्ट करनेदाली सुबसुद असतामित्रवेदिका संबोग करतो इ द ॥

[ ५३८ ] हे अश्विहें हैं ( यामिः ) जिन ह किशीसे ( प्रत्यं अवसात्मान्य नरेशकी रक्षा करते हो, यामिः आश्चित् ) जिनसे एसे नरेशको अवाने कि जिसकी गालमें कोई इक्षायट न दास सकता हो और ( यामिः स्व-जोयसं वर्के ) जिनकी महत्वसे विशेष सेशा करनेवाल वर्क नरेशकी सेवा करते हो, ( लाग्निः ) वनसे युक्त होका ( नः त्यं ) हमारे समीप शीझ मञ्जू आ गतं ) दुरनत आणं तथा ( यत् आनुर ) जो कोई वामार दीन्न पढं वसकी (जियज्यनं ) भीषवादिद्या विकरसा हरो ॥ १०॥

भावार्थ — ये दोनों करवाणका पाइन करनेवाड हैं। य दोनों देव दोकर खेनीका काम करने हैं। खेतीका काम सर्वे श्रेष्ठ काम है, जिसे देव भी करते हैं॥ ६॥

अधिदेव कोर्ग र उत्तममार्गसे चळकर बीरता पाप्त करनेके किए प्रेरणा देने हैं। मनुष्य वीरता प्राप्त करें, पर अप रे मार्गसे नहीं, अपितु सन्यके मार्ग पर चडकर ही बीर बडें ॥ ० ॥

ये दोनेंदिन धनकी दर्श करनेवाले हैं, पर वे ध की वर्षा तथी पर करने हैं, जिसके घर सोन वीते हैं, और वे लोम कसीके घर पीते हैं, जो दानी दोता है ॥ 4 ॥

इनका रथ स्वर्णके मांदारसे समृद्ध है, तथा पे पण करतेवाले असने भी युक्त है।। ९ !

व्यक्षिदेवीने पवित्र मार्गसे चढनेवालेकी, कीर्योका भरण पोपण करनेवालेकी, सवा पेस श्रांत्रय वीरकी कि जिसकी गति वृद्धी दकतो वृद्धी, रक्षा की थी । सब एक दूसरेका भरण शोवण करें, स्वयं पवित्र अर्थेश चलें ॥ १० ॥

| 4३९ | यद्धिंगाने अधिग् हुदा चिद्धी अश्विना हवांवहे । वृथं गीरिविवन्यनेः   | ॥ ११ ॥   |
|-----|---------------------------------------------------------------------|----------|
| 480 | वाभिरा यातं वृष्णापं मे हर्ने विश्वव्यु विश्ववार्थम् ।              |          |
|     | इषा मंहिष्ठा पुरुष्तेमा नरा याभि : क्रिनि वावृधुस्ताधिरा गंतम्      | ॥ १२ ॥   |
| e85 | ताबिदा चिदहांनां वाबिधना चन्दंमान उपं ब्रुवे । वा क नमोमिरीमहे      | 11 88 11 |
| 488 | राविद् द्राषा ता उपसि शुभस्यती ता यामंन् हुद्रवंतिनी ।              |          |
|     | मा नी मर्ताय रिपने वाजिनीवस परी हंद्रावति रूपतम्                    | 11 88 11 |
| 483 | आ सुम्म्याय सुम्म्यं माता रथेनाथिनां ना सुक्षणी । हुने पितेन सोभेरी | म १५ म   |

अर्थ — [ ५३९ ] ( धन् ) त्रबंक ( विषय्यवः ) दुविमान् ( अधिमावः वयं ) रुकावटका जनुमव न दरते हुए हम ( गीर्भिः ) मावलेसि ( अद्धः इदा चित् ) रिनडे हस समय भी ( अधिमा अधिमा ) जमतिहरः गतिवाहे जभिवेदोंको ( ह्वामदे ) दुकावे हैं तो वे जवदयही जावेंगे ॥ ११ ॥

[ ५१० ] है ( बृषणा ) बक्षवानी ! ( मे ) मेरी ( विश्वदायुँ ) सभी रूप धारण करनेवासी एवं ( विश्ववार्य हुदं ) सरने स्वीकरणीय पुकारको सुनका ( सा ) हमारे जिममुख होकर ( ताक्षिः उप यहतं ) उन शक्ति या युक्तियोशे सज्ज हो या समीप जामी, हे ( पुरु-भूनमा ) अधिकत्या उपस्थित होनेवाके ! ( मंहिष्ठा नरा ) अविशय राष्ट्र वेतेवाके एवं नेता अधिदेवी ! ( याभिः किथि वालुधुः ) जिन शक्तियोसे तुमने कुएँको जक्रपूर्ण कर विया ( ताभिः ह्या भा गतम् ) अनसे और नक्से युक्त हो इवर आजो ॥ १२॥

[ ५४८ ] ( अहानां इदा चित् ) दिनोके इस अवसरपरदी (ती ) इन ये में अधिदेवोंको (चन्द्रशानः ) गमन इता हुआ, (तो उप छुवे ) उनके समीप जाहर में अपना वस्ताय कहता हूँ, ( ममोभिः ) नमनप्रंक (ती उद्देशके ) उन्हींको इस चाहते हैं ॥ १३ ॥

[ १४२ ] (ता ग्रामस्पर्श ) दन दो बच्छोंके राजक व्यविदेशोंको (दोषा इत् ) राष्ट्रीके सौदेपर भी, (ता उपसि ) कन्द्रे प्रातःकाल भी, (ता रुद्रवर्तनी ) हन दो वीरभद्रके पथदर चल्नेवाले विश्वदेशोंको (यामन् ) वाजा करते समय दम बुलावे हैं। हे (वाजिनी-वस् रुद्री ) बच्छपी धनशके ! राजुको रुजानेवाल ! (सः ) दमें (रिपये रुद्री ) राजुभूव मानदके । जप (मा परः श्राति क्यतं ) न कभी वागे कह हो । दाणुको हमारा पता न हमे ॥ १४ ॥

े ५४२ ] में सोमरी (धिता इस हुसे) पिता किस तरह पुत्रों को बुळाका है वैसेही बुळाता हूँ। (सञ्चाणी) सेवकीय किसरेबों (सुरम्याधा) सुन्न पानेकी कोग्यता रकनेवांकको (मातः) सुन्द (रथेन वा) चाँदे को रयपरसे (सुरम्यं आ) सुन्न पहुँकानेके किए बाबो ॥ १५ ॥

भावार्थ- वद युद्मान् मनुष्य इत्वसे अधिवंशोंको युकाय तो वे उसकी प्रार्थना अवद्य सुनते हैं और वे अवद्यदी

हे बक्रवान् देवो ! हमारी प्रार्थनाको सुनकर तुम सभी शक्तियोंसे सण्ड होकर काओ। जिस प्रकार कुंका अबसे पूर्ण होता है, बसी तकह तुम कक्षसे पूर्ण होकर हमारे यास आओ। १२ स

प्रतिदिन में निश्वीका नमन बरता हूँ, मझतापूर्वक इनकी वंदना करता हूँ ॥ १३ ॥

ग्रुमका पाठन करो, वीरोंके आरोसे गमन करो, वकको धन मानो, शत्रुको जयना पता न हो, अपना स्थान शुरक्षित रखो । १७ ॥

विका जैसे अपने पुत्रोंका पाकन करवा है, कसी तरह अखिवृद हमारा पाकन करे ॥ १५ ॥

५४४ मनोजरमा वृषणा मदच्यता मर्शुगुमाभिक्कितिनिः। आरात्तांचिवद् भूतमुस्मे अर्थस पूर्वानिः पुरुभोजमा

11 88 11

५४५ आ नो अश्वानदिश्वना वृतिवीमिष्टं मधुरातमा नगा। गोमेद् दम्ना हिरंण्यवत् ॥ १७॥

५४६ सुप्रावर्गं मुकीबी सुष्ठ वार्य मनां वृद्धं रक्ष्रिवना ।

अस्मित्रा वर्षमायाने वाजिनीवमु विश्वां वामानि चीमहि

11 28 11

[ २३ ]

( ऋषि- ३० विश्वमना वैषद्यः । देवता- अग्नि. । छन्द्- उरिणक् ।)

५४७ ईकिंग्बा हि प्रनीबर्ध यर्जन्य जातवेदमम् । चरिष्णुध्वमगृंभीतकोतिषम् ॥ १ ॥ ५४८ दामानं विश्वचर्षणं ऽमि त्रिधमना गिगः । उन स्तुषे विष्यंर्धमी स्थानाम् ॥ २ ॥

अर्थ— [ प्रति ] है ( मनी-जवसा ) मनवत् वेगसे जानेवाळे ! ( ब्रूपणा ) बळवान् ! ( पुरु-भोजसाः ) बहुत सोगोंको भोगके साधन देवेवाळे ! ( सद्च्युता ) कत्रुक मद्दा स्टावेवाळे ! आंधरेबी ! ( अस्मे अवस् ) हमारी रक्षाके किए । पूर्वीत्मः ) बहुतकी वणा ( मधुं-ममाविः अतिनिः ) योग मावेवाळी रक्षाकी शक्ति युक्त होस्र ( आरास्तान् चित् ) समीग्री ( भूनं ) सम राने अमो ॥ १६ ॥

[ ५४९ ] हे ( मधु-पातना ) अलग्न मधुर सोम्यस रिन्द्रिरे ' दुझा ) शत्रुविनाशक ! ( तरा ) नेता अधिदेवो ! ( तर गोमत् अध्वादत् ) हमार गोधन एवं वाक्तिधनसे पूर्ण (हिरण्यवत् वृतिः आ यासिएं ) सुदर्णयुक्त निवासस्थक्त वालो ॥ १७ ॥

[५४६] है (याजिनी-सस्) बहरूरी धनराके! (रक्षस्विता मन्आधूष्टं) रक्षणशक्तिते वृक्ष पुरुषं द्वारा सी जिसपर हमका करना असंभव हुआ हो, (स्तुअवर्ग) सुगमनाने प्रदान करनेयोग्य और (सुवीर्यं सुष्टु वार्य) अवर्क कीरताले युक्त कराः भकीमाँति स्तीकरणोव ऐसे गुणोंसे युक्त (विश्वा प्रामानि) समा धनोंको (वां आस्मिन् आयाने ) एम दोनोंके इस नामसनसे । आ धीमिद्धि ) हम घारण करते हैं । १८॥

[ 499 ] हे स्तोताओं ! तुम सब ( प्रतीदां ईस्किन्द ) राजुबॉपर माक्रमण करनेवाळे बिन्नको स्ट्रान करो । बीर ( चरिष्णुभूमं, अग्रुबीनको चित्रं जानवेदसं हि यजस्य ) नियक। भूम सब बार फैलना है, जिसकी उशका पकडनेमें कोई समयं नहीं ऐसे संसारक सब पदायोंक जाननेवाले बाग्नकी स्तृति और प्रता करो ॥ १ ॥

[ ५४८ ] हे ( विश्ववर्षणे विश्वमनः ) संमार हे मर प्राधीको देशनेवाके तथा सरपर मनन करनेवाके मनुष्य दुन ( विरूपर्भसः, रथामां वामानं अदि ) विविध प्रकारकी राजां करनेवाके मनुष्योको स्थादिनोके देनेवाके समिन ( उत् गिरा स्तुषे ) स्तोशोद्दास स्तुति करो ॥ २ ॥

र विस्पर्धसः रथाना दामानः - यह अधि स्पर्धा करनेवाल मन्योक्षा स्य प्रदान करता है।

भावार्थ— प दोनों देर यनके सवान देग तहे, बरुशन्, सामांका सुबक सायन दनेवाहे और शाकुक निम्मानको चूर पूर करनेदांके हैं। वे उनारे पास रक्षण शक्तिसे युक्त होकर नावें । १६ |

हे सोमपान करनेवाके देवो : तुम अनुविनाशक हो, जतः तुम स्वर्ण जादि धनसे युक्त होकर हमारे पात आणे ॥१ ॥ धन पेमा हो कि निसे अनु हमका करक छोन न पकें, जो आसानीसे दूसरोंको दिया जा सक, अवही बारसासे युक्त हो जीर कक्तम मुजीसे युक्त हो ॥ १८ ॥

यह ब्रिश्न संवारमें बरपब हुए हुए सब एमाथाँको जानने बीर देखनेवाका है। इसकी उवाकाको कोई पडक महीं सकता। ऐसा बहु ब्रिश्न करहीं कोर्गाको धन प्रदान करता है, जो संसारमें स्पर्ध करते हुए ब्रागे बढते हैं। इसके विपरीव को सदा सुरव दोकर बेठे रहते हैं, कुछ सी परिश्रम नहीं करते, बग्दें बहु किसी प्रकारकी स्वरूचना नहीं देना ॥ ५-२ ॥ ५४९ येषांमान्य ऋषियं द्वः पृक्षयं नियमं । उपितदा विद्वितिन्दते वसं ॥ ३ ॥
५५० उदंस्य शेलिरंस्थाद् दीदियुषे वर्षे तरंस् । तपुंजीमस्य सुद्धती गण्थियं। ॥ ४ ॥
५५१ उदं तिष्ठ स्वध्या स्तवांनो देव्या कृषा । अधिकश भासा बंहता शुंशुकानीः ॥५॥
५५२ अमें बाहि सुंश्वित्यो हिल्या जुह्नीत जानुषक् । यथा दूतो नुभूषं हव्यवाहंनः ॥ ६ ॥
५५२ अपि वं। पूर्व हुने होतारं चर्षणीनाम् । तम्या वाचा गृंणे तस्रुवा स्तुवे॥ ७ ॥

अर्थ—[ ५०९ ] ( अ.याद्यः ऋग्वियः वृद्धिः ) दुर्थको सब ओरसे पीक्षित करनेवाका, ऋवाओंसे स्तुति करने बोग्य श्रांस ( येपां इयः च पृक्षः तिस्रक्षे जिनके अस और सोमस्तकः स्रश्य करता है वे ( उपविदा वश्च विन्द्ते ) विदेकपूर्वक क्षवि प्रदान द्वारा धन प्राप्त करते हैं ॥ ३ ॥

१ आवाधः येषां इषः निश्रमे वसु विन्द्तं → दुष्टीको सब बोरसे पीडिय करनेवाका यह ब्राप्ति जिस्र सनुष्यकी इति स्वीकार करता है, यह चन मास करता है।

[ ५'२० ] ( दीदियुपः तपुः जम्मस्य खुद्धतः, गणश्चिषः ) देवीप्यतान, शत्रुकों हो संताप देनेवाने वाहोंसे युक्त, शोमनका निष्युक्त, दर्शनीय शोमासे स्थास, ( अस्य वि अजरं शोचिः उस् अस्थात् ) इस अग्निका विवासी तेत्र करा प्रकृत होता है ॥ ॥

> १ दीदियुषः गणश्चियः त रु: जम्भस्य शोचिः उत् अस्थात्— जो मनुष्य तेतस्त्री दक्के बन्द्र स्वर शत्रुजीको पीडित करतः है, उसका तेत्र सबसे श्रेष्ठ हो जाला है।

(५५१ ) हे ( सु अध्वर ) सुन्दर यश्च करनेवाले सनुष्य! तू ( अभिक्या, भासा बृह्ना, शुशुक्रानिः स्तवानः ) कीर्ति, तेज और महानतासे युक्त होकर निरन्तर तेजस्ती रहते हुए एवं श्रामिकी स्तृति करते हुए ( देव्या कुपा उच्छि उ ) इस मध्य देवकी हुपासे सम्रत हो ॥ ५ ॥

रै देश्या रूपा अभिरूपा. भासा गृहना उत्तिष्ठ— मनुष्य विश्व देवकी कृपासे कीर्ति, तेत्र, महानतासे युक्त होकर बचत होता है।

[ ५५२ ] दे (अहे ) वहा ! (यथा हत्यवादनः तृतो बभ्य ) वृष्टि द् देवेंके किए इन्ह के आनेवाका दूष बना है, घटा ( सुदास्तिमाः इवया आसुनक् जुद्धानः या है ) शोभन कोला साम, असम इक्षोंको निश्नतर प्रद्रम करते हुये देवेंको हत्य प्रदान करने ह लिए जा ॥ ६ ॥

[ ५५३ ] में ( चर्षणीनां होतारं पूर्व्य अग्नि हुवे ) मनुष्यों हे होता अस्यन्त प्राचीन अग्निको बुकाता हूँ । और ( तं अया वाचा वः गुणे ) इस अग्निको बुका करके इप पवित्र वार्णभे तुम सबक छिये स्तृति करता हूँ । तथा ( तं उदा स्तृषे ) बसका ही ग्रम सब मनुष्योंको स्तृति करतेके छिये तपदेश देखा हूँ ॥ ७॥

र तं उ वः स्तुषे - असा वश्चिक स्तुति करनके लिए तुम्हें अपरेग देता हूँ।

भावार्थ — इस मसिका प्रस्कात वरदान रूप होता है। यह जिस मनुष्यकी दिव स्वीकार करता है, वह हर वरहके पृथ्वेसे युक्त होता है। कसी वरह जिस वनुष्यके द्वारा सामा हुआ भोजन जाठराधा स्वीकार कर सेवी है, अर्थात् पण बासवी है, वह मनुष्य बसम स्वास्थ्यरूपी पृथ्वेको पास करता है॥ ६॥

भो समाजमें या अपने दकके सदस्योंके साथ दिल्लाक कर नहता है, और समाजके शतुमोंको पीडित करता है, बसका तेन वसके जन्म साथियोंकी अपक्षा यह जाता है और वह दस समाजका अग्नि - अग्रणी यन जाता है ॥ ४ ॥

वेत्रस्वी और अहतम होने के किए निर्मा क्ष्मान एकमान ख्याय है। तो इस निर्मा सनसे बुद्धिपूर्वक वपासना करवा है, कसपर इस मित्रदेवकी कृषा मरमती है और वह इस कृष्यसे तेत्र, महानवा, कीर्ति और शोसासे युक्त होकर हर करहते क्षमा होता है ॥ ५॥

यह मिन्न प्रश्लोनकालसे देवोंका दूर यम हुना है। यह अग्नि देवोंका मुखस्य है। जतः इसमै बासी गई इवि देवोंक पहुंचनी है। जिस प्रकार कोई दून प्रमाका संदेश शामान और शामका संदेश प्रमातक पहुंचाता है, इसी तरह यह अग्नि मनुष्योंकी इवि देवोंक और देवोंकी कृपा मनुष्योंतक पहुंचाता है। इसीकिए यह पूरव है। ६-७ ॥ ५५४ युन्नेभिरम्हं तक्रतुं यं कृषा सूद्यंन्तु इत् । मित्रं न जने युन्नित्यूनावंनि ॥ ८॥ ५५५ ऋतावांन मृतायवो युन्नस्य सार्थनं निगा । उपा एतं जुनुप्तिमंसस्पदे ॥ ९॥ ५५६ अच्छां नो अङ्गिर्नमं युन्नामों यन्तु मंयतंः । होता यो अस्ति विक्षा युन्नस्तिमः॥१०॥ ५५७ अमे तन् त्ये अन्ते न्धांनासी युक्द् भाः । अश्वां इत्र वृषंणस्तिवधीयतंः ॥ ११॥ ५५८ स त्वं नं कर्जा पते रुपि रांस्य सुन्नीर्थम् । प्रायं नस्तोके तनिये समत्स्वा ॥ १२॥ ५५९ पद् वा जं विक्यतिः शिकाः सुन्नीर्थम् । प्रायं नस्तोके तनिये समत्स्वा ॥ १२॥

अर्ध — [ ५२४ ] ( अद्भुतकतुं, भित्रं न, सुधितं यं ) बद्भुत श्रात और कर्मवाने, मित्रके समान दिवकारी, क्या शितिसे नर्पित जिस अग्निको, स्वास ह कोग ( यहाभि स्ट्र्यन्ते ) वर्षोक्षे द्वारा एत प्रदान करते हैं, स्व ( ऋतापनि जने ) यह करनेवाके सनुष्य पर श्राम्न ( ऋतापनि जने ) यह करनेवाके सनुष्य पर श्राम्न ( ऋतापनि जने ) यह करनेवाके सनुष्य पर श्राम्न ( ऋतापनि जने ) यह करनेवाके सनुष्य पर श्राम्न ( ऋतापनि जने ) यह करनेवाके सनुष्य पर श्राम्न ( ऋतापनि जने ) यह करनेवाके सनुष्य पर श्राम्न ( ऋतापनि जने ) यह करनेवाके सनुष्य पर श्राम्न ( ऋतापनि क्रिया ) व्यक्ति हाम वरमाता है ॥ ८ ॥

१ ऋतावानि जारे कृपा— यह कानेवालं मनुष्य पर भक्षिको कृपा रहती है।

[ ५५५ | ( ऋतायशः ) यहकी कामना करनेवाळे उगासकी ! ( ऋतावानं यक्षस्य साधनं नमसः पदे ) सत्य शानके दाता, यहके साचनभून, प्रतिष्ठाके पर पर स्थापित ( एनं गिरा उम्रो जुनुपुः ) इस निक्रिकी स्तोन्नी द्वारा प्रभा करो ॥ ६ ॥

१ ऋतावानः नमसः पर्वे — सस्यके मार्ग पर चक्रनेवाला मनुष्य प्रतिष्ठाके पर पर अधिष्ठित होता है।
[५५६] (यः विश्व होता यदाःतमः अस्ति) जो अग्नि प्रवाओं में होमका कर्ता और सस्यन्त यशस्त्री है।
बसी (अञ्चिर्स्म अच्छ नः यहास्यः आ संयतः यन्तु) सर्वश्वेष्ठ ज्ञानी अग्निके पास हमारे सब यह सब बोरसे
पहुँचे ॥ १०॥

[ ५५७ ] हे (अजर अमे ) जगरहित कमें ! (सव त्ये इन्य नासः कृषणः वृह्त् भाः ) तेरा वह अत्यन्त वेरीव्यमान, ग्रुम कामनाओंको पूर्ण करनेथाला रहिनयोंका मदान् प्रकाश जाल (भ्रश्नाः हूं।) जनेक अथोंकी तरह (सविधीयवः ) अधिक शक्तिशक्तों है ॥ १ ॥

[ ५९८ ] हे ( ऊर्जा पने ) बहार कामी अमे ! ( सा त्यं ना सुर्वार्थे राय रास्त ) वह त् हमें उत्तम वीर्थ युक्त ऐसर्व प्रदान कर। बीर (समत्तु ना तोके तनये प्राय) संप्रायमें हमारे प्रथ श्रीव्रोंकी कच्छी प्रकार रक्षा कर।। १२ ।

[ ५५९ ] ( यहें उ विद्यातिः शितः सुनीतः मनुषः विदिशः ) जन भी अजानीका पाउक द्विपोसे क्षेत्रण हुना निम्न भण्डी प्रकार प्रसन्त दोकर गृत्में निजास करता है, उस समय वर ( अशिः निश्वेत् रक्षांति प्रति सेवति ) निम्न समस्त वैत्योंका नाश कर देता है ॥ १९ ॥

भाषार्थ — इस निराक्त काम बटा नाश्चिकारक है। यह नवने ज्ञान द्वारा मनुखिका दित काता है। जो ज्ञानक इसकी विरोक्त सेवा करता है, यह इस निराक्त हुत ताहसे दश ताहसे क्या पूर्व समृद्ध होता है।। ८ ह

सरपको प्राप्त करनेकी इच्छाबाचे जो मनुष्य सरपके मार्ग पर चलते हैं, वे बज्रको सिद्ध करके हत्तम पद पर प्रतिष्ठित होते हैं और ब्रिके समान प्रतिस होते हैं। ९ ॥

इस नग्रणीकी किरणें नथा है समान बहुत अधिक शक्तिशाकी है। इन्हीं किरणोंके कारण यह नत्यक्त तेजस्वी जीर नशरहित है। इसी कारण यह प्रजाओं सबसे लिखक बशस्ती है। सारे रुक्तम कर्म इसीको कर्य करके किए नाते हैं। १०-१९॥

वरमें जब यह बजादि उत्तम सामग्री जादि हिवयोंसे अच्छी तरह प्रदीस होता है, तब उस बग्निके प्रभावसे प्रश्के सारे कृति-जन्त आदि नष्ट हो जाने हैं। इस प्रकार वोग्यन्तुओं के नष्ट हो जानेसे कस वर्षके स्वामी उन्नवे पुत्र वर्ष पीत्र आदि सम्वतियां स्वास्ट्यक्री पुत्रवे पाकर अन्तन्त्रते उस वर्षों रहते हैं। इस प्रकार यह यह कि प्रशामोंका पाकन करती है ॥ १२--१३ ॥

५६० श्रुष्ट्यमे नवंस्य मे स्तोमेस्य वीर विद्यते ५६१ न तस्यं पाययां चन रिपुरीशीत मन्धः ५६२ व्यंश्वस्था वसुविदं सञ्ज्ञाण्युरंत्रीणाद्दिः ५६३ उद्यनां काञ्यस्त्वा नि होनांस्ममाद्यत् ५६४ विश्वे हि त्वां सुजीर्यनो देवानां दूनमकंत्र ५६५ इमं घां बीरो असृतं दृतं केण्यान् मन्धः । नि माधिनसम्पूर्ण रक्षमेर दह ॥ १४ ॥
। यो अग्रमे ददाशं हुन्यदानिभिः १५ ॥
। मुद्दो रापे तम्रं त्या सिभिधीमहि । १६ ।
। आयाजि त्या मनेचे ज्ञातवेदसम् ॥१७॥
। श्रुष्टी देव अथमो योज्ञयो मुद्दः ॥ १८॥
। पावकं कृष्णवेदिन विद्यायसम् ॥ १९॥

अर्थ-- [५६०] है (वीर विद्यंत अंग्ने) ध्र्यीर प्रजामीक पालक मंग्नी सू (में स्तामस्य ध्रुष्टी) मेरे स्तीत्र वचनीको अवण काके भीज ही (मायिन: रक्षसः तपुषा नि दस् । मामावी राक्षसीको मयने सन्तायक सेजसे भस्म कर है है १४ ॥

[ ५६१ ] ( यः हरुपदातिभिः अग्नये द्दारा ) जो समसह ऋतिकों है हा। इतिही निर्मे हिये प्रदान हता है (तस्य रिपुः मर्ग्यः मापया चन ) इस पर रातु मनुष्य भी मपनी कुटिल बुद्धि ( ईशीत न ) भपना निवहार भी नहीं कर सकता है ॥ ३५ ॥

> १ यः असये द्राश तस्य रिषुः मर्त्यः मायया चन न इंशीत- जो शक्तिको प्रेमपूर्वेक हवि देवा है, इस पर शत्रु मनुष्य मायाने भी शविकार नहीं जमा सकता है।

[ ५६२ ] दे असे ! (उष्ट्रण्युः ऋषिः चि-अभ्यः, चलु विदं त्या अशीणात् ) तमस्य संसारको अपनी शक्ति सिष्टि करनेवाले और सुक्षोंके वर्षक तुझको, चाइनेवाला ऋषि पेश्वर्यके प्रशाना नुझको हृत्योंसे नृस करता है। ( तं त सहः राये त्या सांमजीसिंह ) कसी प्रकार इस भी बढ़े पेश्वर्यकी प्रसिक्ते लिय नुझको सम्यक् प्रकारसे प्रकालत करते हैं ॥१९॥

[ ५६३ | हे नमें ! (काइमः उदाना ) स्तुति कानेवाळे तथा कामना करनेवाळे जगासकने (मन्ते ) मनुष्य-मात्रके कव्यानक थिये (होतारे आर्गित, जातवेदसं त्या नि असाव्यत् ) होवनियादक, यत्रन योग्न, संसारके सब पदार्थीके शांता तुसको नपने मुक्तो स्थापित किया॥ १७ ॥

[ 484 ] हे (देव ) प्रकाश स्वरूप अम ! ( स्ततीयसा विश्वे देशानः हि तहा दूनं अक्तन ) स्वान प्रीतिसे एक साथ रहनेवांक देवगणीने दसको जपना दूव जनावा । तू ( श्रुष्टी प्रथम। यक्षिया भु (: ) शीव्रशासे करनेके वारण बच्चे सबसे प्रथम पूज्य हुवा ॥ १८ ॥

(५६५) (बीर: मर्त्यः) कमें करनेमें समर्थ पराक्रमशोक हे मनुष्य ते (अमृतं, पावकं, कृष्णसर्तानं, विश्वायसं) मरणधर्मरदिक, पवित्र करनेवाकं, जानेके पश्चान् भाने मार्शको काळा करके कोवनेवाके और महान् सक्ति-बाके ऐसे (इसे घ दुने कुण्यीत) इस अधिकोही अपना वृत यना ॥ १९॥

भाषार्थ — यह अधि अद्यो तरह प्रश्नेस दोकर द्रवासकते सर शतुनीको नष्ट कर देता है। इसकिए अधिके इपासक पर शतु मध्यासे भी अपना अधिकार नहीं कर सकते । इस प्रकार अधि अपने त्रपासकती हर तरहसे रक्षा करता है अ १४—१५ ॥

वेयरवर्की मासिकी इच्छा करनेवाके श्वानी अधिने मनुष्य मात्रके कर्याणके छिए इस यशामिका नाविष्कार किया कीर गृह गृहमें यक्त करनेकी पद्धि ग्रुड की। उस अधिने इस यशामिको हविसे नृस किया जीर स्वयं भी शक्तिमान् हो गया। जल: शक्तिको प्राप्त करनेकी इच्छावाके हर मनुष्यको चाहिए कि वह ऐसे अधिको प्रश्रीस करे।। १६-१० व

राष्ट्रका यूच नमर, पवित्र, समय नाने पर अद सादि कृदिक मार्गोंका भी ननुमरण करनेवाला, विशास हृदयवाला तथा मदान् पाकिताका हो । ऐसे मनुष्यकोदी राजा नपना दूव बनावे । ऐसा राजा सर्वत्र पूजा आता है तथा कसकी अनावें भी एक साथ संपदित होकर रहनेके कारण कत्तम गुणवाकी होती है ॥ १८-१९ ॥ ५६६ तं हुँवेम यतस्रुचः सुमासं शुक्रशीचिषम् । विश्वामासियुजरं प्रस्मास्त्रेम् ॥ २०॥ ५६७ यो अस्मै हुन्यवातिभि राहुंति मतीऽविषत् । मूरि पोषं स धने चीरवृद् यश्चः २१॥ ५६८ प्रथमं जात्रेवस मिश्च यहेषुं पृन्धेम् । प्रति सुगैति नमेशा हुनिष्मंति ॥ २२॥ ५६९ आर्मिविधमाप्रये ज्येष्टामिन्धेश्वत् । महिंशाभिमितिमः शुक्रश्चोचिषः २३॥ ५७० नुनमंत्रे विहायमे स्तोमिश स्थूरप्रवत् । क्षरे वैयय दम्यायाप्रये ॥ २४॥ ५७१ आतिथि मानुंपाणां सुनुं वनुस्पतीनाम् । विष्रो अधिमवंसे प्रस्नीळते । २५॥

अर्थ— [ ५६६ ] ( सुमासं, शुक्षशाचित्रं विशां ईडशं अतरं प्रतंत त अर्थि ) तत्तम कान्त्रियन् सुन्तर दोक्षिते युक्त, मनुष्योके द्वारा स्तृति किए जानेके योग्य, जगरित्व, प्रशतत सम विश्वको हम ( यतस्तु वा सुदम ) शयम सुचा सराकर बुझाते हैं ॥ २०॥

[ ५६७ ] । यः यतिः हृदयदाति।भेः अस्मै अरहुति अविधन् ) तो मनुष्य ऋति वै द्रा इस निर्दे किये। बाहुति प्रयान करता है ( सः भूरियोपं वीरवन् यदाः धत्त ) यह बहुत प्रष्टिकारक धन धीर वीर पुत्र पीत्रादिसे युक्त

पश प्राप्त परता है ॥ २३ ॥

१ यः मर्तः सस्यै आहुति अविधत् ल भूरिपार्थं यदाः धत्ते — जो मनुष्य इस अधिको बाहुति देना

है, वह बनेकोंकी पुष्टि करनेवाछा अन् प्राप्त करता है।

[ ५६८ ] ( प्रथमं जातवक्सं पूर्व्यं अग्नि ) देवोमे प्रधान, सब हरवत प्रायोके ज्ञाता, सबसे प्रधान बाग्निको कृष काके ( यज्ञेषु इविष्मती स्तुक् नमसा प्रति पति ) यज्ञोने इविसे युक्त चमचा नमस्कारपूर्वक स्वोज्ञोंसे बाग्निके प्रति जाता है ॥ ११ ॥

१ जालवेदसं यहाँ थु पूर्वम् — सब प्रकारके ऋलसे युक्त मनुष्य प्रानीय मनुष्योगे सर्व प्रथम या सर्व

श्रेष्ठ होता है।

[५६९] इम (शुक्रशोखिये अझये ) शुद्ध केनवाके लक्षिके क्रिये ( श्यश्यवन् जेष्ठाचिः महिष्ठाच्यः आधि। मसिधि। विधेम ) नगर सवान वज्ञान् होका सर्वत्र इ नवर इन वाणियों बी। बृद्धिपसि इव पना कार हैं परश्

[५७० ] है (वैयश्व अपे ) जिनित्य जानकार्तित् अपे ! तू ( करणाय विहास ने अग्नये ) जानुकों है नमक करनेग्ने समर्थ महान् अप्रका ( नूनं स्थूरयूणवत् स्नामिभिः असे ) (म सनय हो स्थूरयूणक समान नेद्रवेत्रीसे प्रमुक्त कर ॥ २४ ॥

[ ५७१ ] ( मानुवाणां अतिथि, वनस्पनीनां सूनं प्रतनं प्रश्नि ) मनुष्येके किए चतिथिवत् पूष्य, वनस्यतियौ

द्वारा क्षण्य, प्राचीन क्षित्री (विष्ठाः अवसे ह्यान ) विद्वान् पुरुष क्षणनो रक्षाके किये स्पृति करते हैं ॥ रण ॥

भावार्थ- वह ब्राप्त क्षम कान्तिमान्, सुन्दर दीतिने युक्त, जरारदित तथा सबसे प्राचीन है। ऐसे इस ब्रिकी को बाहुति देता है, वह प्रष्टिकारक ब्रस्त प्राप्त काता है॥ २०-२१ व

को समुख्य हर तरहके आनसे युक्त होता है, यह अब मनुष्योंने केह होता है। इसी वकार जिस राष्ट्रमें सब प्रजार्थ

शिक्षित होती हैं, वह शष्ट्र विश्वके सब शष्ट्रीमें सर्वोत्तम जीर सर्वेश्वह होता है ॥ ६२ ॥

यह जित रामुओंका द्यम करनेवाका, महान् है। असी प्रचार राष्ट्रका जमणों भी समुनोंका दमन करनेवाका, महान् जीर जिलेन्द्रिय दोना चाहिए। इस प्रकार जो जिलेन्द्रिय नेता जन्म के समान बकवान् होता है, यह सबके द्वारा प्रित्त होता है ॥ १६-१४ ॥

यह अप्रि मनुष्योंके किए मतियिके समान पूज्य, वनस्यविधा पुत्र वर्षात् करुतियों वरिवर्षों सं स्थाय और पायीन

है। इसकी सब अपनी रक्षाके किए स्तुति करते हैं ॥ २५ ॥

५७२ मुहो विश्वा अभि पृत्रोई ऽभि हुव्यानि मार्नुषा। अब्ने नि पंत्रित नमसार्थि बृहिषि ॥२६॥ ५७३ वंस्वां नेत वायी पुरु वंस्वं गुया पुरुस्पृहंः । सुवीयस्य प्रजावंती पर्यस्वतः ॥ २७॥ ५७४ त्वं वंशे सुषास्यो ऽमे जनाय चोदय । सदां वसो गुति यंविष्ठ वश्वते ॥२८॥ ५७५ त्वं हि सुप्रत्रित् त्वं नो गोर्मन्तिरितः । मुहो सुषा स्तानिर्ममे अपां वृधि । २९॥ ५७६ अने त्वं पुत्रा अस्ति मित्रावर्णा वह । अत्रावांना सुन्नाजां पूर्वदेशसा ॥३०॥

. [ २४ ]

( ऋषिः- विश्वमना वैषश्यः । देवता- इन्द्रः, २८-२० वरुः संापान्तिः । छन्दः- उष्णिक्, ३० अनुःदुर् । ) ५७७ सर्खाय आ शिवामित अक्षेन्द्रीय वृज्ञिले । स्तुष कु वृ वो नृतंपाय भूष्णवे ॥ १ ॥

अर्थ-- [ ५७२ ] हे ( अप्ने ) बते ! तू ( महः विश्वान् सतः अभिषिक्त ) बवने सामध्येसे सभी विषयान पदार्थोंको न्यापता है। तू ( मानुषा हृद्यानि अभि ) मनुष्यसम्बन्धी इन्योंको स्वीकार करता है । तया ( अधि वर्दिषि समसा नि सरिस ) इस बक्रमें स्तुति द्वारा पृजित होकर विराज्ञका है ॥ २६ ॥

[ ५७३ ] हे क्ये ! ( नः पुरु वार्या वंस्त्र ) क्ष्में बहुतींसे वरणीय ऐसे उत्तम ऐसर्व प्रदान कर । तथा ( पुर-स्पृद्दः प्रजावतः, सुर्वार्यस्य यशस्यतः रायः शंस्त्र ) कनेतीसे स्पृद्गीय, पुत्र पीतादि प्रजाबीका स्पादक, भीर्व प्राक्रमका देनेवासा, यशकीर्ति, बन्धादिसे युक्त कन प्रदान कर ॥ २७ ॥

( १७४ ] हे ( दरो वसो यश्रिष्ठ असे ) दरण बस्ने योग्य, निवासपद, जिल्लाय बळवाडी जरे । ( त्वं श्राध्यते

सुवारणे जनाय ) त् बहुतस्तोतृत्रनोंके दितक किये ( सदा राति चोदय ) दमेशा धनको प्रेरित कर ॥ २४ ॥

[ ५०५ ] है (असे ) जमे ! (त्वं हि सु प्रतृः असि । तृ ही उत्तम रीतिसे भन प्रदान करनेहारा दानी है। (स्वं नः गोमतीः इषः महः रायः साति अया वृध्धि ) तृ हमें गार्थोसे युक्त सुसम्यक जवादिसे युक्त अपने वर्षे ऐवर्षके भागको प्रदान कर ॥ २९ ॥

(५७६ ] हे (अग्ने ) क्षेत्र ! (स्वं बद्या अस्ति ) त देवेकि मध्यमें बशस्त्री है। त् (ऋताबाह्या, सम्राजा पूत्रवृक्षता मित्रावरुणा आ वह ) सत्विष्ठह, अरबन्त वेजस्त्री, पवित्र बक्रवाके मित्र और वरुणको गर्दा के था ॥ ३० ॥

[ 28 ]

[५७७] हे (सक्षायः) भित्रो ! (विजियो इन्द्राय) वज्रवारी इन्द्रके किए इम (अहा आ दिश्विमहिं) स्तोत्रका गाम करें। (व:) तुम भी (धृष्णावे नृतमाय) शत्रुकोंके संदारक तथा अरयन्त अह नेता इन्द्रके किए (सुस्तुष) बच्छी तरह स्तृति करो ॥ ॥

आवार्थ — यह ब्राप्त अपनी महत्ताले सब प्रतायों में न्यास रहता है और मनुष्यों द्वारा दिए गए सब इस्योंको स्त्रीकार करता है और बक्कों बैठना है। उसी तरह राष्ट्रके नेताको चाहिए, कि वह बपनी महत्तासे सब प्रजानों में प्रजा बाप और प्रजानों द्वारा चकान गए सब उत्तम कर्षों में सन्मिलित हो ॥ २६ ॥

है सबके द्वारा वरणीय तथा सबको निवास करनेदाके बढ़शाड़ी अप्त ! तू रतोत्र दरनेदाकों के छए उत्तम देखन,

कत्तम प्रज्ञाने जीर पशक्रम जादि सद्गुण प्रदान कर ॥ २७-२८ ॥

दे अप्ने ! त् सबको बत्तम धन प्रदान करता है, जतः इसे भी बत्तम बत्तम नावोसे युक्त धन प्रदान कर तथा निक्रके सभाव दिल्हारी और वरण करने योग्य श्रेष्ठ जनोंको धमारे पास बुढा का ॥ २९-३० ॥

इन्द्र बझको चारण करनेवाका, शतुओंका संहारक तथा सर्वे ग्रेष्ठ नेता है, ऐसे बीरकी ज्ञानपूर्वक स्तुति करनी

चाहिए 🖁 🤋 🗎

५७८ शर्तमा हार्षि श्रुतो वृत्रहत्येन वृत्रहा । मुधैमुंघोनो अति श्रूर दाश्वासि ॥ २॥ ५७९ सन् स्तर्वान् आ सर राय चित्रश्रंत्रस्तमम् । निरेके चित्र यो हरियो वर्षुर्द्धिः ॥ ३ ॥ ५८० आ निरेकपूत प्रियाणिनद्र दिष्ट जनांनाम् । धूषता घृष्णो स्तर्वमान् आ सर ॥ ४॥ ५८१ न ते सुव्यं न दक्षिणं हर्गं वरन्त आपूरंः । न परिवाधो हरियो गर्विष्टिष्ठ ॥ ५॥ ५८२ आ त्या गोसिरित व्रजं गीसिश्रणो स्पद्धियः । आ स्मा कार्य जित्रस मनं पृण्य ॥ ६॥ ५८३ विश्वानि विश्वमंतसो धिया नी वृत्रहन्तम । उत्रं प्रणेत्रधि पू वसो गहि ॥ ७॥

अर्थे — [५७८] हे इन्द्र! (बुप्रहा) वृत्रको सारनेवाका त् (बृप्रहत्येन श्रावनाः) वपने वृत्रको सारनेका बढके कारण (श्रातः अस्ति ) सर्वत्र प्रसिद्ध है। हे (ब्र्यूट) श्रूरवीर इन्द्र! त् (सन्नोतः ) ऐवरवैशाकाको (सन्नः अते द्वारां ने ) नार अर्थक ऐकार्य प्रसिद्ध है। है। है। है।

[ ५.९२ | हे इन्द्र ! (सः ) वर त् (स्तवानः ) हमारे द्वारा स्तृत होता हुन। ( चित्र अवस्तमं रार्षि ) मान काने योग्य तीर अध्यस्त हत्तम यश देनेवालं पेदवर्यको (नः आ भए ) हमें भरत्र दे। हे (हारियः ) वलम छोडोसे सुन्द रूप्त ! (या ) जो त् (निरेक्तेंचत् धसुः नृद्धिः ) पेदवर्यशाबियोको ही क्षम देगा है ॥ ३॥

[ ५८० ] दे ( इन्द्र ) इन्द्र ! त् हम ( जनानां ) जनाको ( प्रियं निरेक्तं ) कस विय भगको ( जा द्रियं ) मरपूर दे । दे ( भूत्रमोः ) शाबुनासक इन्द्र ! त् : स्नवसानः ) इसने स्ट्रुन या प्रश्नीतित होता हुना भूयता ; नकके साथ इस भनको हमें ( आ भए ) प्रकृत कर ॥ ॥ ॥

ि ५८१ े हैं (हरिन: ) हत्तम घोडोंबाले इन्द्र ! (आमुरः ) तुससे युद्ध करनेबाने शत्रु ( गन्दिण्यु ) युद्धि ( ते सक्यं न वरन्त ) तेरे बाबें इथको नहीं लेक सकते ( न दक्षिणं हरू है ) और न तेरे हायें हाथकोड़ी इटा सकते हैं, स्था ( परिश्राधः न ) तेरे काथोंमें बाधा डालनेबाले भी तेग कुछ नहीं बिनाड सकते ॥ ५ ॥

[ ५८२ ] हे (अदिनः ) नज़कारी इन्द्र ! (गोधिः सजं इन्न ) जिस तरह कोई गोवाल गानीस नाथ गार्थिक व देको जाता है, हकी तरह में (गीधिः त्या आ ऋगोधि ) स्वृतियोप युक्त होकर तेरे पाय अला हूँ । तू (जिस्तुः कामें आ ) स्वोताकी इच्छाको प्राक्त की समक भीर समक अला अला प्राप्त । सनको सी शामितने पूर्ण कर दे ॥ व ॥

[ ५८३ ] है ( खुझहन्तम ) धतुनीको दुरी तरह नष्ट करनेवार्छ ( उप्र ) वीर ( प्रमेतः ) उत्तम रीतिले नामे के जानेवार्क नीर ( सम्मो ) सबको समानेवार्छ हरह ! ( विश्वपन पः नः ) सबमे मनःपूर्वक ग्रेम करनेवार्क हमारे ( विश्वानि ) सब कमें ( धिया ) बुंदपूर्वक हों, सन्हें दू ( सु अधि १/५३) अवकी तरह जान ॥ ७ ॥

भावार्थ — इन्द्र माने शतुनधरूप बरुठ करण ही सरेत प्रसिद् हुना । तो अपने शतुनांहा विनास काता है, बसका बस सर्वत्र फैलना है। तो एउन्वेसाओं होने हुए भी दान देते हैं बनवा ऐदार्व और नविब बदना है॥ २ व

धन ऐसा हो जो प्रदेश धरने योग्य हो। और उत्तम यशको देनेशका हो। ऐसा धन मनुष्यको सदना देवदर्यशासी बनावा है ॥ ॥ ॥

भव विय हो और बकसे युक्त हो । धन प्राप्त करके असकी रक्षाके किए सामध्यको भी आवहरकता होती है, अतः भव सहा बकसे मुक्त हो ॥ ७ ॥

इन्द्रके शतु युद्धीमें इप इन्द्रको रोक नहीं सकते । पूंची वपतिहत गतिवाला यह इन्द्र है ॥ ५ ॥

जिस तरह कोई रवाज अपनी शायोंपर पूर्ण प्रेम करता है, इसी तरह जो इन्द्र पर पूर्ण कासे प्रेम करता है, इसकी सब इच्छामें पूरी होती हैं और इसका मन शांतिसे पूर्ण होता है । इ ॥

जो सबको जपना समझकर व्यवहार करता है, वसके सभी कर्म बुद्धिपूर्यक होते हैं। वदारचेता मनुष्य विवा विचारे कोई कर्म नहीं करता। इसीकारण ऐसे मनुष्यके पास सभी देवगण बाते हैं॥ ७ ॥ ५८४ वृथं ते अन्य धनहन् विदास मूर् नव्यंसः । वसीः न्याईस्य पुरुद्द् रार्थमः ॥८। ५८५ इन्द्र यथा हास्ति वे उपरीतं नृतो श्वांः । अमृंक्ता गृतिः पुरुद्द द्वाश्चं ॥९॥ ५८६ आ वृष्य महत्मह महे नृतम् रार्थसे । हळह्श्चित् द्वा मधनन मुधर्चये ११०॥ ५८७ न् अन्यत्रं चिदद्विन स्त्वनी नग्पूराश्चंः । मध्यक्छित्व तत् तत्रं क्रितिभः ॥११॥ ५८८ नहान् नृतो त्वादुन्यं विनदामि राधंमे । गृथे द्वासाय स्रवं च गिर्वणः ॥१२॥ ५८९ ए-दुनिन्द्रांय सिस्तत् पिनंति साम्यं मध्नं । प्रराधना चोदयाते महित्त्ना ॥१३॥

अर्थ — [५८४] है (ब्रुप्तत्त् शूर् पुरुद्धत् ) वृत्रको महत्त्वाले, श्रांत्रोर तथा जनेकी द्वारा बुडावे मानेवाले इन्द्र ! (यथे ) हम (ते । तेरे (अस्य ) इस । नव्यतः ) वर्धसर्वाय (स्वाईस्य ) चाह्ने याग्य (राधसः विलोध ) सब मनोर्थोकी सिद्धि करनेवाले धनको (विद्याम ) वास करें ॥ ४ ॥

[पटप] दें ( मृतः इन्द्र उत्तम नेता इन्द्र! ( रथा ते दारः ) जिस प्रकार वैसारक (अपरीतं हि करिन ) शत्रु को के द्वारा नेदी माना जा सकता, उसी तरई हे ( पुरुष्ट्रतः ) बहुनां द्वारा बुकावे जाने वास्य इन्द्र! (दाशुचे ) दावाको दिए मानेवाकं तेरे ( रातिः असृक्ता ) दान सा व्यवनाशी है ॥ ९॥

[ ५८६ ] है ( महामर नृतम ) वर्शक किए ना प्रत्य और हतम नना रन्त्र ! ( महे राधसे ) महान् पेयपैकी मिलिक लिए हमें ( आ वृथस्य ) वलपुक्त कर । है ( महावन् ) प्रविधानों इन्त्र ! त् इमें ( महात्तवे ) प्रविधान करने के लिए ( हलहां शत् हता ) दरसे इत राजका भी नष्ट कर ॥ १०॥

[५८७] है (अद्भियः ) बज्रवाशी इन्द्र ! (नः आशासः ) इमारी बिसकावार्षे ( तु स्वत् अन्यत्र ) तुषे छोडकर बन्यके पास (जग्मुः ) गई पर अब है ( सध्यन् ) ऐसर्थशाळी इन्द्र ! त् ( तब ऊतिभिः ) अपने संरक्षणके साधनीले पुक्त होकर ( तसु शारिय ) इस धनका इसे प्रशान कर ॥ १९॥

िष्टर । है ( अंग ज़त गिर्वणः ) विय, नेता और स्मृतिके गांग्य इन्द्र ! (राधले राये झुम्ताय शवले च ) मिदि, प्रवर्ष, तेत और बढकी प्राप्तिके विष् (स्वत् अन्यं नहि चिन्द्रामि) तुससे भिन्न तीर किसोको मैं नहीं पातर १९२॥

| ५८९ ] हे मनुष्यो [ (इन्द्राय इन्दुं सिचत ) इन्द्रके लिए सामरस तंत्रवार कारे, वह (सोम्यं मधु पिश्चाति ) शान्तिदायक मोनरसको पीता है और (माहरवना ) बपने बबसे और (शावसा ) प्रवर्षेसे (म खोद्याते ) होगोंको कथम मार्गमें वेश्वि करता है ॥ १६॥

भावार्थ — धन प्रशंसाके पोरम है। घनका उपयोग जब डोकदितके लिए होगा, तसी छोग हम धनकी प्रशंसा करेंगे जीर देला धनदी डोगांक एंखर्यका बढानेवाला होगा॥ ८॥

इन्द्रका बढ अपरि'सत दानेसे शतु इसे किसी तरह नष्ट नहीं कर सहते, असी तरह इन्द्रके दावको भी कोई नक

यह इन्द्र महान् है अतः जो महान् है, उनके किए भी यह पूज्य है। यह इन्द्र अपने मक्तीको वस प्रदान करता है, लाकि वे ऐसर्यको प्राप्त कर सकें जनकी सहाबताके लिए वह दवसे दव शत्रुकों भी नष्ट करता है।। १०॥

जब सन्दर्भ इन्द्रको छ दहर किसा अन्यके पास भाषनी इच्छाओं ही पूर्तिकै लिए जाता है, तब ससकी इच्छायें अपूर्ण ही रह जाता है नपोकि छनकी इच्छाओंको कथल इस्त्र ही पूर्ण कर सकता है ॥ ११ ॥

इन्द्रसं अभिन्न और कोई ऐसा नहां है, जो स्तुतिक-निकि सनोरथाकी लिख् करके वन्दें वेदनर्थ, सेज और वर्ष

इन्द्र तब शान्तिदायक सोम पीता है, तब वह प्रसम्ब होक्स अपने बक्त और पे्ड्वर्वसे कोगोंको कत्तम मार्गेसे देखि . करवा है ॥ १६ ॥

| 990 | उपो हरीणां पर्वि     | दर्ध पृत्रक्तंमत्रवम् । नृतं श्रुंधि स्तुवतो अश्वयस्यं           | 11581  |
|-----|----------------------|------------------------------------------------------------------|--------|
| 498 | न्बा क्षेत्र पुरा चन | जुड़े बीरतर्स्तव । नकी राया नैवया न मुन्दनां                     | ॥१५॥   |
|     |                      | <u>ि सिञ्च वोध्वर्थो अन्त्रंसः । एया हि बीरः स्तर्वते सदावृध</u> | ।।३६॥  |
|     |                      | नार्किष्टे पूर्व्यक्तिम् । उद्यानंशु शर्वस्य न मुन्दनां          | ॥१७॥   |
|     |                      | मह्मिहि अनुस्यवं। । अश्रीयुमिर्धृक्षेत्रिर्वानुषेत्र्यंम्        | 115511 |
| ५९५ | एतो निवद्रं स्तर्वाम | सखांयः स्त्रीम्यं नरंग् । कुष्टीर्यो विश्वां अस्यहत्येक इत्      | 118811 |

अर्थ- । ५९० | (हरीणां पति ) घोडांड स्वामी (दक्षं ) चतुर, कार्यकुशक क्या (पृंचनते ) सबसे डिकमिक्डर रहनेवांड, हं इन्द्र, तेश (उप अद्भावम् ) वर्णन मैंने किया, तू भी (अक्टण्ड्य ) घोडे प्राप्त करनेकी एडडा करनेवांडे तथा (क्लुक्तः ) स्टुलि करनेवांक मेरी पार्थनांको (जून श्रुधि : निश्चयमे सुनो ॥ १४ ॥

। ५९१ ] दे (अंग) नीर इन्द ! (पुना चन) पतले भी (त्यत् वीरतरः निह जल्ले ) तुसमे अधिक वीर भीर कहें पैक्षा नहीं हुआ, (साया सकि) पेक्षयेमें नृहासे अधिक कोई नहीं हुआ (स्वध्या निकि) बळने भी

कोई नहीं हुआ और ( न भन्दना ) न पुझस अधिक स्ट्रिय स्ट्रांतिके याग्य कोई हुआ ॥ १५ ॥

[ ५९२ | हे ( अध्वर्यों ) कथ्वपुँ ! ( मध्यः अन्यतः ) नोठे सस्य ( मिद्रिन्तरं ) कारन्द्रवायी रमसे पूर्ण सोमरसको ( आ इत् सिंच ) निरुचयसे इन्द्रको प्रदान करः ( प्रवा हि ) स्वीकि ( सदानुष्यः सीरः स्तवते ) सोम देनेवाकेको सदा बढानेवाका वह कीर इन्द्र प्रशंकित होता है ॥ १६ ॥

[ ५९.६ ] ( हरीयां स्थानः इन्द्रा ) दे घोडोक स्वामिन् इन्द्र ! ( ते पूर्वस्तुति ) वेशे पहडे की गई स्तुतिको कोई भी वृसरा ( दादला न भन्दना ) बनसे न घोषकाने ही ( उदानीत जानतक प्राप्त कर सका ॥ १७ ॥

ं भूष है ( यः ) तुन्दारे ( तं वाजानां पनि ) उस कहों के स्वामी तथा ( वाजुधेन्यं ) वृद्धिके कोग्य एन्द्रको ( अवस्थवः ) अब कीर बतको प्राप्त करनेको इच्छा करनेको इस ( अप्रायुक्तिः यक्कीमः ) सम्बिक्ति होकर किए वानेकाले बजोके हारा ( अहुमहि ) बुकाते हैं ॥ १८ ॥

[ ५९५ । हे ( सत्वायः ) निजो ! ( एन ) बानो, ( या एकः इन् । जो बर्फका होते हुए भी ( विश्वाः कृष्टीः अभि अस्ति ) सम्पूर्ण प्राणियो पर शासन करता है, उस ( स्ताउयं हम्झं स्नवास ) स्तुतिके बोग्व बसस नेता एम्ब्रकी स्तुति करें ॥ १९ ॥

भावार्थ — यह इन्द्र अपने कार्य कानेमें बहुत ही कुचल तथा छोगोंसे हिलमिसकर रहनेवाटा है। राजा भी इसी सरह अपने कार्यमें कुशल तथा अपनी प्रतास भिलगुलकर रहनेवाटर हो ॥ १४ ॥

इन्द्र सबसे केष्ठ है। इसकी केष्ठता प्राचीन काइसे पक्षी का रही है। वक्, दीरता, घन और प्रशंसामें इससे पविक शामतक कोई नहीं हुवा ॥ १५ ॥

सोमका रस मीठा और जानम्बको देनेवाना होता है। इनको प्राप्त करने इन्द्र बज्रकर्ताने बहाता है ॥ १६ ॥ इस इन्द्र की स्तुति प्राचीन कानसे ऋषितुनि करते जा रहे हैं, जात तक इस स्तुतिको जीर कोई दूसरा देव प्राप्त व कर सका, क्योंकि दूसरा कोई भी देव योग्यना और बज्जी दृष्टिने हुन्द्रसे जविक नहीं है ॥ १७ ॥

इन्द्र सब तरहक बलोका स्वामी है जीर वृद्धिक योग्य है। उसकी स्कृतिसे इम बक्त और अबको प्राप्त वर्षे ॥ १८ ॥ इस संसारमें करोबों जरबों प्राणी हैं, उन सब प्राणियों पर इन्द्र अकता है वासन करता है। इसी कारण वर्ष स्कृतिके बोग्य है ॥ १९ ॥

| ५९६ अमेरिधाय गुविषे द्युक्षायु दस्म्यं वर्चः  | । घृतात् स्नादीयो मधुनश्र नोचत ॥२०॥      |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|
| ५९७ यस्याभिकाने बीर्या । न राष्ट्रा परितंत्रे | ा ज्योतिर्न विश्वंमुस्यस्ति दक्षिमा ॥२१॥ |
| ५९८ स्तुहीन्द्रं व्यश्चन द्नुभ वाजिनं यमम्    | । अर्थो गयुं मंहंमानं विद्वाशूर्वे ॥२२॥  |
| ५९९ एवा नूनमूप म्तुहि वैधेस दश्नं नर्यम्      | । सुविद्वामं चुईत्यं चुरणीनाम् ॥२३।      |
| ६०० वेन्धा हि निर्मानीनां वर्महरून परिष्टुनम् | । अहरहः शुन्ध्युः वृश्चित्रं मित्र ।।२४॥ |
| ६०१ तांदुनद्रात् आ भरु येना दंभिष्ठ क्रत्यने  | । द्विता कुन्सांय शिक्षयो नि चाँदय ॥२५॥  |

अर्थ — [ ५९५ ] ( अयोहधाय ) गार्थों हो नष्ट न करनता है जिन्द ( गार्थे ) गार्थों हा रक्षा करनेश के ( घुक्षाय ) तेजरवे इन्द्रक लिए ( घुनात् मधुनक्ष स्वाद्धिः ) हो जीर काइदसे भी जिन्ह समुर जीर स्वाद्धि ( घषः कोचन ) स्वोक्षेको गामो ॥ २० ॥

ृ ५९७ ) ( यस्य धीर्या अभितानि ) जिसरे पराक्रम जपरिभिष्ठ हैं, ( राधाः न परि पत्नवे ) जिसके पेश्ववेहे करों कोर चन्हर नहीं अधाया जा सकता, तथा जिसका ( दक्षिणा ) राज ( ज्योतिः न ) प्रकाशके समान ( विश्वं

मधि आहत् ) सबको स्थात करता है ॥ २१ ॥

[ ५९८ ] ( अनुमि याजिन यमं ) दिस्तन न दोनेवाडे बड़शाडी तथा सब विश्वको नियंत्रणमें स्वनेवाडे (इन्द्रें ) इन्द्रको ( स्वश्ववत् ) स्वश्व ऋषिके समान (स्तुह् ) स्तुति करो । वद ( अर्थः ) अंड इन्द्र ( दाशुके ) दाताको ( सेडमःनं गयं ) प्रशंसनीय धनको प्रदान करता है ॥ २१ ॥

[ ५२९ ] टे ( वियभ्य ) वेयश्व ऋष । ( खन्णीनो नवं दर्श ) अनुव्येति नी प्राणीके बक्षाता दसर्वे प्राणस्पसे वहनेवाकं ( सुविद्वांसं चर्छांग्यं ) उत्तर काने। तथा प्राफ्त धोरव इस इन्द्रशी ( एव नूनं उप स्तुद्धि ) निजयसे त्

ववासमा कर || २६ ॥

[६००] है ( चज्रहरूप ) बज्रहों हाधीमें भारण करनेवाळे हुन्द्र ! जिस प्रकार ( शुंधपुः ) समको हुन करने-बाहा सूर्य ( अहरहः ) प्रतिदिन ( परिएड्रों हुन ) प्राणिबीक स्थानसे बपविश्वता हूर करता है, ससी तरह तू है हुन्द्र ! ( निर्म्हिनीनों परिसृज्ञं बरध ) दोरहराक तुर करनेक उपायको जानता है ॥ २४ ॥

६०१ ] है (देखिछ इन्द्र) उत्तम कर्म करनेवालांसे सर्वश्रेष्ठ इन्द्र! (कृत्वने येन) उत्तम कर्म करनेवालांकी जिससे द्रश्मा करता है, (तत् अब ) बस संव्याणके साधनको (आ भर) इमें प्रदान कर। जिस साधनसे द्रे (कुत्स्माय) इम्सकी रक्षांके निष् (द्विता हिाइनयाः) हो प्रकारसं शतुलांको सारा था, बस साधनको द्रसारी लोग

( नि चोद्य ) प्रेरित कर ॥ १५ ॥

भावार्थ — यह इन्द्र गायोंका नष्ट नहीं करता, इसके विपरीत वह गायोकी रक्षा ही करता है। ऐसे इन्द्रके किए

भेमसे ऐसे स्टोर्ज़ॉको गाना चादिए कि जो भी भी ( बादरसे भी मीठे और स्वादिष्ट ही ॥ २०॥

इस इन्द्रके बढ अनन्त हैं, अत: इमकी सीमाका पता नहीं ढगाया जा सकता, इसका ऐसर्य भी अनन्त होनेके कारण उसके चारों और जन्मर उसका भी अन्त नहीं प्रयाक्षा सकता। जिस तरह प्रकाश सारे विश्वकी स्वास करता है, कसी तरह इस इन्द्रके दान सभी विश्वमें स्वास हो रहे हैं॥ १९ ॥

यह इन्द्र कहिसिन है, कोई भी इपका विनादा नहीं कर सकता, क्योंकि यह बळशाकी है, इसीकिए यह सारे

विश्व पर नियंत्रण करता हुना उसे बएने शासनमें रखता है ॥ २२ ॥

सनुष्योंक वारीरमें भी प्राणींक जकावा जीवारमाके कामें यह हम्द्र दक्षत्री प्राण है। यह जीवारमा उत्तम जानी है,

सूर्यके जरम होने पर कलकी कि। में जिस जगर जाकर गिरती हैं, बस अगहकी अपविश्वता दूर होकर नह स्यान परित्र हो जाता है, बसी तरह सनुष्य इन्द्रकी बरासना करके अपने धरमें जहां जहां दिद्वता हो, वहां वहांते बस मुरिद्रकाको दूर करके अपने धरको सन्द्रक्ष और ससृद्ध बनावे॥ २४ ॥

हे इण्यू ! जिस संरक्षणके साधनसे धूने बलम कर्न करनेवाकेकी रहा। की बी, तथा कु-रस नर्वात् शुराह्योंकी पूर

.कामेबाडे मेड जरकी रक्षा की थी, उसी शायगढ़े तू इमारी भी शहर कर ॥ २५ ॥

६०२ तर्सं स्वानुनर्गिमहे नव्यं दांतिष्ठ सत्यंते । सत्वं नो विश्वां अभिमातीः सुधणिः ॥२६॥
६०३ य अक्षादंदंसो पुचर् यो वार्थीत् सुप्त सिःधुंषु । वर्धदेतिष्यं तुनिनृष्ण नीतमः ॥२७॥
६०४ यथां वरो सुवाष्ये स्वित्यं आवंदो रुविष् । वर्षश्रेष्यः सुभगे वाजिनीति ॥२८॥
६०५ आ नार्वस्य दक्षिणा व्यंश्वां एतु सोमिनंः । स्थ्रं च गर्धः अतवंद सहस्रेयत् ॥२९॥
६०६ यद् स्वां पुच्छादीजानः कंद्या कंद्या इति। एपो अवंश्विते व्हो गोम्वीयवं तिष्ठति ॥३०॥

अर्थ— [६०२] है (बंशिष्ठ) मध्यन क्षेष्ठ राशे इन्द्र ! (तंत्र स्वा) उस तुझ्ये (नार्य सम्यते ) स्तुरम धन प्रवान कानेके किए (जूने ईम्रहे ) निश्चयम प्रार्थना करते हैं। (सः स्वं) वह तू (विश्वाः अभिमातीः सक्षणिः) संपूर्ण क्षत्रुकोंको विशव कर ॥ २६ ॥

[६०६ | (यः) जिस इन्द्रने अरने उपासकीको (अप्तात् गृह यः मुचत् ) राक्षसी और पापीसे खुवायर, तथा (यः) जिस इन्द्रने (सप्त सिम्धुषु ) मार्थो निव्याये (आपित् ) तनको प्रशादित किया, तथा (वायस्य वधाः) दास बनानेवाको दुर्शेका वथा किया, यस सुप्ते हे (तुन्निनुस्ता ) अरवधिक वळशाका इन्द्र! दम (जीनमः) बार बार नमन करते हैं ॥ २७ ॥

[६०४] है (वरों) केड मनुष्य | द् ( सुपरणे सनिर्यः ) उत्तम और शांत मनुष्यको तथा मागनेवाछे (डप्रद्वेश्यः ) उत्तम पगतिवाले मनुष्योंको (रियं आ यह ) धन प्रदान कर, तथा ( सुभग वरिजनिविति ) उत्तम भाग्यराक्षी तथा समृद्धि वुक्त स्त्री | द् भी ( यथा ) यथा योग्य दान दे ॥ २८॥

हयइत्र- वि-विशेष इएसे; बश-गति प्रमति हरनेवाहा ।

[६०५] ( सार्यस्य लोभिनः ) गरी-व्रनुष्योदा दित करनेवाके तथा सोमयझ करनेवाके मनुष्यके ( दक्षिणा ) दान ( यि-अश्वान् आ एतु ) कत्तम रीतिसे प्रगति करनेवाके मनुष्योके पास पहुँचे, तथा ( दातवत् सहस्वत् ) सैंक्टों और इजारोंकी संक्यामें ( स्थूरं राधः च ) स्थूड धन मी पहुँचे । २९ ॥

[६०६] दे (कुह्याक्षते) मागवोको नष्ट करनेवाकी देखि ! (यः ईजानः ) जो यज्ञ करतः हुवा (कुह्या स्था पृष्ठछात् ) मागसे दुससे कुछ प्रका चार्त, तो (प्या ) पैसा (यलः ) वक बसुर (अपश्रितः ) निराधित होण्ड (गोमतीं मध तिष्ठति ) गायोंक प्रदेशमें जाकर रहे ॥ ६० ॥

कुह- माया, आर्मरी।

भावार्य — हे इन्द्र ! इस वेशे उपासना करते हैं, जवः तु इमें प्रशंसनीय धन प्रदान कर जीर इसारे संपूर्ण शतुक्षींको जार ॥ २६ ॥

इस इन्त्रने अपने अपासकीको पाप जौर राक्षसीके करसे मुक्त किया, इसी इन्द्रने निर्धोमें प्रवको प्रवादिक किया तथा कोगोंको जपना दास बनाकर उन्हें कर देनेदाके दुष्टोंको नर किया। दूसरोंको दास बनाना बहुत वकी तुरता है १२०॥ पति-पत्नी दोनोंक्षी बत्तम रीतिसे दान देनेवाके हों, पर के दान बक्रविशीक मन्ष्योंकोढी दें ॥ २८॥

तो मनुष्योंका दित करनेवाणा है जीर यह करनेवाळा है, ऐसे बक्तम मनुष्यका श्रेष्ठ धन वसविशीक आदमीकोही मिके, सधमको नहीं । ऐसे बक्कतिबीककों दारवा जारि स्थूळ धन भी प्राप्त हो, साकि उससे मनुष्य समात्रका दिव हो सके ॥ २९ ॥

जो स्टम्टका यह करनेका क्षेत करके माना या चोक्षेत्राजीसे कोगोंको उपना याहे, वह यक हीन और निराधित होकर अंगक्षमें चका काए । ऐसे दुसको समाधर्में न रहने दिया जाए है ६० ॥

### [ 24]

(क्रिपः- विश्वसना वैश्वः । बेहता- भित्रावरुणे, १०- २ विश्वे देवाः छन्दः- उष्णिक्, २६ शेष्णगार्भाः )

| 800  | सा बां विश्वस्य गोपा | देवा देवेषु यश्चियां | 1 | ऋनावांना यजसे पुनदेशसा        | il. | ? | fl  |
|------|----------------------|----------------------|---|-------------------------------|-----|---|-----|
| €0.¢ | मित्रा तना न रथ्याई  | वरुंगा यश्चे सुऋतुंः |   | मुनात् सुंजाता तनेषा घृतवंता  |     |   |     |
| ह्र  | वा माता विश्ववेदसा   | ऽनुयीय प्रमंहमा      | ŧ | मुद्दी अं डानादिति केतावंरी   | H   | ş | H   |
| ६१०  | मुहान्तौ मित्रावरंगा | सम्बाबा देवावसुरा    | 1 | ऋवारानावृतमा घोषवो बृहद्      | U   | 8 | H   |
| 588  | नर्पता वर्वसी मुद्दः | सून् दर्शस्य सुऋतृं  | 1 | सृपदीन हुने वास्त्विधि क्षितः | 11  | 4 | ij. |

[२५]

अर्ध — | ६०० | हे मिन्नावरण ! (वां ) तुम नोमों (विश्वस्य गोपा ) विश्वते स्थक, (देवा ) दिस्य तेनस्यी (देवेषु यक्षिया ) वंबोर्ध भी पूननीय (व्यवसाता ) सस्य तथा यज्ञके पानक तथा (पूनवृक्षसा ) पवित्र बकवाके हो । हे मनुष्य ! (ता यज्ञसे ) वन वंबों तेवों के सूचन का ॥ १ ॥

[६०८] (सुकतु। मित्रा घरणः ) उत्तम धर्म करनेवाका मित्र और वरण दोनों (तना ) वरवन्य विसाक (रच्या ) स्थले सर्वत्र आनेवाके, (सनात् सुज्ञाना ) प्राचीन काळले उत्तम शितिसे वस्तक (सन्या ) करिति देवीके

प्रज और ( धानसमा ) बनोंको धारण करनेवाके हैं ॥ २ ॥

[६०६] (ऋतावरी मही आदिति आता) साम मार्गपर चहनेवाडी वही कदिति माताने (असुर्याय) समुरोहे नाहा करनेके छिए विश्ववेष्ट्रसा) सम्पूर्ण जगदको आगनेवाछे (प्रमह्ना) बस्यन्त महान् और तेजस्वी किंबा क्लाको (अजान) पैदा किंवा ॥ ३॥

ि ६(०) (सहान्ता सम्बाजा) महान्, जायन्त वेजस्ये (देवा) दिव्य गुणीसे युक्त (असुरा) प्राणगक्ति वेनेवाडे जीर (ऋतावाना) यज्ञके १क्षक [सित्रायदणा] (धृद्यु ऋतं आ घे पतः) महान् यज्ञका और तेजस्ती

पानश्चे है है ।

[६११] (प्रदः शायसः नपाना ) मधान् बठको नष्ट न करनेवाहे, (दक्षस्य सून् ) बढसे उत्तक (सुन्न मू) बत्तन कमै करनेवाछे (स्वदान् ) दानका विस्तार करनेवाहे ये प्रिन्नावदण (इपः शास्तु अधि क्षितः ) अबई स्थानमें रहते हैं कपा

आवार्थ— हे मित्र कौर वश्य ! तुम रोकों संसारके रक्षक, बत्तम तेजस्वी, देव होठे हुए भा देवोमें सर्व क्रेड़. सायके मार्गका जनुसरण करनेवाळे हो । इसीडिए बयासक तुरुहारी पूजा करता है ॥ १ ॥

भिन्न और वरण ये दोनों देव उत्तम बर्म करनेवाछे, जरपन्त महान् , रथसे सर्वत्र संचार करनेवाछ जीर वर्तोको

चारण करनेवाके हैं ॥ २ ॥

सरवमार्गपर चक्रनेवाकी, श्रेष्ट महिति माताने वपने तेत्रहरी पुत्र मिलावरुणको इसकिए वरपच विदा कि वे साहुरींका नाश करें । इसी तरह राष्ट्र मर्रकी मातावें सरधनार्गपर चक्रनेदाकी हों, सीर वे सब अपनी सन्वानीको वेत्रहरी चनाकर बन्धें दुखों और सन्नुनोंके विनास कार्यकी तरफ प्रेरित करें ॥ ३॥

मित्र और वक्षण ये दोनों देव अस्थन्त तेजस्वी, दिस्य गुलोंसे शुक्त, माण शक्तिको बळवान् बनाकर मानवजीदनकरी

बद्धके रक्षक जीव बसे देतस्थी बनानेवाके हैं ॥ ए ॥

मित्र और वक्त दोनों देव महान् वकको जरपक करके इसकी रक्षा करनेवाके हैं। होनों ही क्लम कर्म करनेवाके हैं सथा पाय जादि सरकरोंको कैकानेवाके हैं है ७ ॥ ६११ सं या दार्नूनि येमर्थ दिग्याः पार्थिक्तिर्थः । नर्भस्तिता सम्मान् नर्भसे हिता ॥ ७॥ ६११ अधि या बृहती दिक्षेत्रं अभि यूथेव पश्येतः । ऋतावांना सम्मान् नर्भसे हिता ॥ ७॥ ६१४ ऋतावांना नि वेदतुः साम्राज्याय सुक्रत् । पृत्रवंशः साम्राज्या ॥ ८॥ ६१५ अक्ष्णार्थेत् यात्रवितंश अनुस्वेणन् सर्वता । ति चित्रियपन्तां निचित्रा नि चित्रवत्या । १०॥ ६१६ ज्व नी देव्यदिति उठ्यतां नासंत्या । ज्वर्य्यन्तुं महती वृद्धशंक्षः ॥ १०॥ ६१७ ते नी नावमुंह्यत्व दिवा नक्तं सुदानकः । अरिष्यन्तो नि पायुनिः सचेमित ॥११॥

भर्य — [ ६१२ ] ६ सिन्न जीर बङ्ग ! (या) जो तुम रामां (दामृति ) दून यान्य दानोंको (सं येप्रधुः ) म्यान करते थो, (दिवया। पार्थिवी: इयः ) विन्य कीर पार्विव कशोको प्रदान करते थो। ऐसे (यो ) तुम दोनोंको (समस्वती: वृष्ट्यः ) बाकानसे गिरनेवाको वृष्टियों (चरन्तु ) सेवा करें ॥ ६॥

[ ६१३ ] (ऋतावाना सम्राज्ञा ) पत्य मार्गके बनुवाधी, असय नेत्रस्त्री (नमसे हिना ) नम्रमावके सदुष्योंका हित करनेवाटे (या ) जो मित्र और वर्षण (जृहतः दिवः । महान् चुकोकसे (जुधा हवा ) उसे नेता अपने

बादुबाबिबोंके समूरोंको देवता है, इसी तरह ( अधि आंधे पर्यतः ) बच्ही प्रवारते देखने हैं॥ ७ ॥

[ ६१४ ] ( ऋतावाना सुक्रत् ) सस्यका पाठन करनेवाछे तथा उत्तम कर्व करनेवाछे थोनी मित्र और वरूण ( साम्राज्याय ) क्तमवासे शासन करनेके किए ही ( नि सेंद्रतुः ) वपने स्थानवर केठे हैं। ( धृतज्ञता क्षत्रिया ) वर्षोंको भारण करनेवाळे तथा संकटोंके छोगोंकी रक्षा करनेवाळे दोनों दंशेने ( क्षत्रं आदातुः ) वङ ग्राप्त किया ॥ ४ ॥

[६१५] (अञ्चाः चित् गानुविसाः) नाकौंवाकोको नवेका भी नविक उसमतासे सन्मार्गको जाननेवाके (मिमियन्ताः) सक्को जागृत करनेवाके (निचिराः) नत्यन्त प्राचीन मित्र नौर वरुन दोनों देव । अनुदर्वपोन सभूसाः) भत्यन्त दुःसङ् वेजसे (नि चिक्यतुः) बहुत पृत्रित होते हैं ॥ ९॥

[ ६१६ ] ( उत ) बीर ( देवी अदितिः ) वेजसे युक्त अदिति मावा ( मः ) इमारी रक्षा करे, ( नासत्या इथयतां ) सत्यका पाठन करनेवाके अधिनीदेव इमारी रक्षा करें, ( बृद्धश्चायताः महतः उद्ध्यन्तु ) वहे हुए बळवाके सक्त इमारी रक्षा करें ॥ 10 ॥

[६१७] दे (सुद्रानवः) इसम दान देनेवाडे महतो ! (ते ) वे तुम ( तावं ) नावकी वरह (दिवानकं नः स्वच्यतः ) शतवित्र हमारी रक्षा करो, तथा (अरिच्यन्तः ) दिसित न होते हुए हम (पायुमिः सचिमहि ) इंरक्षणके साथनेसे संयुक्त हो ॥ १ ॥

भावार्थ— माकावसे समय पर परसाध गिर तथा उस बन्सावसे युकोक्स भीर पृथ्वीकोठमें बन्दव होनेवाडे वस क्या बन्द कार भी क्ष्में पास हों ॥ ९ ॥

मित्र और वरुण दोनों देव सदा सत्य मार्गसे चक्रनेवाडे, उत्तम तेजस्वी, नम्रमावसे युक्त मनुष्योंका दिए करनेवाडे

है। वे होनों चुडोकपरसे जगत्का निरीक्षण करते हुए डसका संचादन करते हैं॥ ०॥

सस्यके मार्गपर चढनेवाला सथा उत्तम कर्म करनेवाला मनुष्य ही उत्तमवासे वामन कर सकता है जीर वही साम्राज्यके सर्वोच्च मासनपर वेठ सकता है। ऐसा उत्तम नवधारी मासक जब जपनी मजाबोंको संक्टोंसे बचाया है, उस इसे सारी मजाबोंका वक मास होता है ॥ ८ ॥

बार्कीयांड प्राणियोंकी अपेक्षा मी ये दोनों देव अपने मार्गको अधिक बलमठासे आव केते हैं, ये ही देव सबको कागृत करके अपने अपने कामींने संयुक्त करते हैं। इनका तेज बहुत तुस्सह है, इसी तेजके कारण वे सर्वत्र प्जित होते हैं। ९ ॥

वेजके युक्त विविधि, असिनी कुमार तथा अत्तम बकवाके सदहण इमारी रक्षा करें ॥ १० ॥ सकताब दिनरात हमारी रक्षा करें और बनके द्वारा सुरक्षित होकर हमारा कर्त्रम रीविसे राकन होता रहे ॥ ११ ॥ १६ ( व. स. ) ६१८ अर्थने विष्णंते वृथा मरिष्यन्तः मुदानंते । श्रुषि एतंयातन् तिसन्धो प्रतिस्थे । ११।। ६१९ तद् सार्यं वृणीमहे विर्ष्णं गोष्यरयेम् । मित्रो यत् पानित् वर्हणो यदेर्घमा ।।११।।६२० उत नः सिन्धुंर्षां तनमुरुत्ततद्धिनां । इन्द्रो विष्णुं मृद्धिातः स्वोषंतः ।।१४।।६२१ ते हिष्मं वसुषो नरो ऽमिमांति कपंस्य चित् । तिस्मं वस्रोदं प्रतिप्रतित भूणीयः ॥१५॥६२२ अपमेकं हुन्था पुरूष्ण चंष्टे वि विष्पतिः । तस्यं वतान्यन्तं वश्रशमिष् ॥१६॥६२३ अनु पूर्वीण्योक्षयां साम्राज्यस्यं सिक्षमः । मित्रस्यं वता वर्हणस्य दीर्धभृत् ॥१७॥

अर्थ — [६१८] (अरिष्यन्तः वयं ) निर्दित्त होते हुए इम ( सप्तिते सुद्दानवे ) भिरुत्तक और शक्त वान देनेवाल ( जिप्पाने ) विष्णु हे किये इति इते हैं। हे ( स्त्रयाजन् सिम्बो ) स्वयं प्रशादित होनेवाकी कड़ी । पूल चित्तये ) इमारी इन्हानोंको सबसे एइके वाननेके किए द्वाराश प्रार्थना ( आब्रो ) सुन ॥ १२ ॥

[६१९] ( पत् । भेत्रः वरणा ) जिस धनकी मित्र, वरण ( यत् अर्थमा पानित ) जिस धनकी कर्यमा रक्षा करते हैं, ( तत् वरिष्ठं ) कस करवन्त केड ( मोपयस्थं ) सबकी रक्षा करनेताके तथा ( वार्थे ) संमाणीय धनको इम

( वृणीमदे ) मानते हैं ॥ १३ ॥

[ ६२ ] ( वत ) बौर ( नः ) हमारे ( तत् ) इस धनकी रक्षा ( अयां सिन्धुः ) अवसे मरी हुई निश्वां, ( मरुतः ) मक्ष्य गण ( तत् आश्वना ) उस धनकी रक्षा धनिष्ठेव ( इन्द्रः विष्णुः ) इन्द्र विष्णु ( मीड्वांसः सत्रोषसः ) मनोरधीकी पूर्वि वरनेवाढे तथा साथ साथ रहनेवाढे देव करें ॥ १२ ॥

[६२१] (ते दि बलुपः) वे पूजाके बोग्स ( अूर्णयः ) वेगवान् गनिवाडे ( मरा ) उत्तम ने ग देव ( कायस्य चित् अभिमार्ति ) किसी मी शतुके अभिमानको उसी प्रकार ( प्रतिष्मान्ति ) तोड देवे हैं, जिस प्रकार ( तिगमें सोदः न ) तेज कडका प्रवाद कुर्मोको तोड देवा है ॥ १५ ॥

[ ६२२ ] मित्रावरणमेंसे ( एकः ) एक ( विरुपतिः ) प्रजाबोंकः पारुक ( अयं ) यह भित्र ( हत्था ) इस प्रकार ( पुरु उरु ) बहुतसे और विस्तृत विश्वको ( वि स्तृष्टे ) देखता है, विश्वका निराक्षण करता है, हे अनुव्यो ! हम ( सा ) तुम्हारे करवाणके किए ( सहय ज्ञतानि स्वरामानि ) वस मित्रके वर्तोका बाचरण काते हैं ॥ १६ ॥

[६२३] ( साझाज्यस्य दीर्घश्चत् वरुणस्य ) सम्पर सासम् करनेवाळे बहुत प्रसिद्ध वरूनके ( श्रीक्या मता ) इस विश्वकरी धरका हित करनेवाळे वर्षोका ( अनु सश्चिम ) जानरण करते हैं, वसी तरह ( मित्रस्य ) मित्रके वर्षोका भी जानरण करते हैं ॥ १७॥

आवार्थ-- इम बचम बाता जीर कर्दिसक विष्णुकी स्तुति करते हैं बत: विष्णुके साथ बन्ध वृंदगण भी हमारी तुर विघोंको सुने ॥ १२ ॥

भग ऐसा हो कि जो देवोंके द्वारा रक्षित हो। सत्यमानैसे अर्जित भनकी ही देव रखा करते हैं। जत: ऐसा ही भग मनुष्य मर्जन करें, ऐसा ही घन सबसे श्रेष्ठ और यस भनवानकी रक्षा करनेवाका होशा है ॥ १६ ॥

हमारे उस अह धनकी रहा। सिन्धु, वाधनी, इन्द्र विच्यु वादि देव करें ॥ १० ॥

देवों गरित बहुत ही देगवान् होनेके कारण उनके वांग कोई भी क्षत्रु नहीं दिक वाता वानित सभी क्षत्रुवींका व्यक्तिमाण इसी तरह टूट आठा है, जिल तरह देगवान् जडपवाहकी चपेटमें बाकर वह वह वृक्ष भी दूरका गिर आते हैं। इसी तरह मनुष्यकों भी देगयुक्त वक्ति युक्त होना चाहिए ॥ १५ ॥

मित्र और वरून इन दोनों देवोंमेंसे एक देव मित्र सभी प्रवालीका पाकक होकर इस विस्तृत अगत्वा निरीक्षण

करता है। इस मिश्रके बत-विवयोंके बनुवार बायरण करनेसे मनुष्योंका करवाब होता है ॥ १६ ॥

समयर साम्रम करनेवाडे प्रसिद्ध वकान्छे निवास इक संसारका दिव करनेवाचे हैं, उसी तरह सिवाडे निवास जी काम्युके किए दिसकारक हैं, देखे सिवा और दक्षमके निवासोंका इस काश्वरूत करें | 200 १२४ पति यो गुरियनां दिनो जन्नांन् मुने पृथित्याः । जुमे आ पृथी रोदंसी महित्वा ॥ १८ ॥ १८ ॥ ६२५ उद् व्य अंग्रणे दिनो ज्योतिरयंस्त सर्थः । अग्निर्म शुक्तः संभिधान आहुतः ॥ १९ ॥ ६२६ वर्चो दिर्धित्रमञ्जनी श्रे वार्त्रस्य गोर्मतः । ईश्वे हि वित्वीऽिश्वेषस्य दावने ॥ २० ॥ ६२७ तत् सर्थ रोदंशी जुमे दोषा वश्तोरूपं कृते । मोजेप्यूस्मा अभ्यत्वा सद्यो ॥ २१ ॥ ६२ अज्ञ पृक्षण्यायंने रज्ञतं हर्रयाणे । स्थं युक्तमंत्रनाम सुषामीणे ॥ २२ ॥ ६२९ ता मे अस्वपानां दरीणां नितीर्थना । उत्री स्व कृत्व्यांनां नुवाहंसा ॥ २३ ॥

मर्थ — [६२४] (यः) जिल मित्रने जपनी (रहिमना) मापनेकी कोशिसे (दिवः पृथिन्याः अन्तान् परि ममे ) पृजीर पृथिनीके जन्तको साप किया, वह जीर वर्षण (उसे ) वे दोनों देव (महित्या) जपनी सहिमासे (रोहसी ) पुळोक जीर पृथ्वी कोकको (आ प्रमी ) पूर्ण कर देते हैं॥ १८॥

[६२५] (स्या सूर्यः) वह सूर्य (दिवः शारणे) युकोकस्या धरमें तब (ज्योतिः उत् अयंस्त ) वयनी वयोति वा तेत्रको कार प्रकट करता है, तब (अशिः म शुक्तः ) अधिक समान वेजस्यो वह सूर्य (संमिधानः ) बीर

तेजस्वी होनेकं कारण ( बाहुताः ) सबके द्वारा बुढाया जाता है ॥ १९ ॥

[ ६-६ ] हे मनुष्य ! (दीर्घप्रश्वयानि ) विज्ञाक सञ्चारमें ( वसाः ) त् स्तीत कर । यह मित्र (गोमतः बाजस्य ) गायसे युक्त वश्वका ( (दी ) स्वामी है, (हि ) रही ( अविषस्य पिस्तः ) विषये रहित वश्वको ( दावने ) हेनेमें ( ईश्वे ) समर्थ है ॥ २०॥

[६२७ | में (तत् सूर्य ) बस स्वैदे तेत तथा (उमे रोदली ) शेनों धुकोक और पृथ्वीकोककी (उप मुदे ) स्तृति करता हूं । दे दर्ग (भोतेषु ) सोजनक विषयमें दू (सदः ) वशा (अस्मान् अधि उत् चर )

इमारी जोर ही गठि कर ॥ २३ ॥

[६२८ | ( उक्षण्यायने ) वैशोंके समृत्ये युक्त ( हरयाणे ) तथा घोडोंके समृत्ये युक्त ( सुन्नामणि ) वक्षमें इसने (अत्त्रं ) वेगसे वक्षनेवाचे । रजतं युक्तं ) चौदी सोनेसे सुजोमित ( रथं अक्षनाम ) रवको श्राप्त किया ॥ २२ ॥

[६-९] (हरीणां कुरुवानां अद्यानां ) रेजस्वी, कर्मसे कुशक घोडोंके समृश्में (मे ) सुने (ता ) वे (नितोशना ) शतुनांके विनासक तथा (नृवाहला ) नेलानोंको के जानेवाने को घोडे ( सु ) विश्वयक्षे मिने ॥ २६॥

भावार्थ- वित्र वपनी आपनेकी सोरी वर्षात् किश्णोंसे युक्तिक और प्रध्नीकोकको नाप केता है और सित्र और बक्त के दोनों देव यु और प्रध्नीको अपनी सदिमासे भर देते हैं ॥ १४॥

जब वह सूर्व ग्रहाकर्से कार ठठकर अपने वेतको प्रकट करता है, यह इस सूर्यका वेत बारिके समान देशीयमान

हो नाता है, बसी समय यज्ञ कुर दोते हैं, जिनमें चूर्यक किए बाहुविश्रां दी जाती है ॥ १९ ॥

वहीं मित्र सभी तरहक बसोंका स्थामी होनेक कारण बत्तम और विवरहित अब वेनमैं वही समर्थ है, जाता वसीकी स्युति करना चाहिए। सूर्व बसका स्थामी है। सूर्विकरणोंक कारण ही अधाने स्थित जग्द्र जाहि नष्ट होकर जा विवरहित दनता है। सूर्वका किरणोंका पानवासे बस अधिक द्वारकारक होते हैं। १० ॥

में सूर्वक केन क्या दानों को बोबी स्तृति करता हूं, बतः वे देव हमें बत्तम अब प्रदान करें ॥ २० ॥

बड़े बड़े बड़ जब किए जाते हैं, तब बसका विस्तार बहुत होता है और इसमें शरिमकित होनेवाओंकी संस्था मस्य-बिक होतेक कारण बस चक्रसाठक जासपास जानेवाओंक वाबों और बंधोंका समूद हो जाता है। ऐसे बचांसे जाहाणींको रच जाहि भी वृक्षिणामें दिए जाते हैं ॥ २२ ॥

वेजस्थी और कर्मकुशक बोबांक समृद्धीं भी वे दी बोडे विधक प्रशंसनीय होते हैं कि जो शतुनीके विनाशक और

पीर कात्रिपोंको के वानेबाके सर्पात् बकशाकी होते हैं ॥ ॥ ५६ ॥

६३० समदंमीश् कशावन्ता विशाननिष्ठणा मुती। मुहो बाजिनावविन्ता संचासनम् ॥ २४॥ [ R4 ]

( ऋषिः- विश्वमना वैयभ्वः, व्यद्शे वाङ्गिरसः । देवता- सश्यिमी, २०-२५ वासुः । छन्दः- वरिणकः

१६-१९, २१, २५ गायजी, २० अनुष्टुप् । )

६३१ युवीक प्रश्रे हुवे स्वन्तुंत्पाय स्मित्रं । अर्तुर्वस्था वृषणा वृषण्वस् ॥ १॥ ६३२ युवं वेरी सुपारणं महे तर्ने नासत्या । अत्रीभियीथी वृषणा वृषण्वस् ॥ १॥ ६३३ ता वाष्य इवामहे इध्येभिर्माजिनीवस । प्रतिष इषयन्तावति सपः ॥ ६॥ ६३४ आ बां नाहिंछो अधिना स्थों यातु श्रुनी नेश । उप स्तीमान् तुग्स्य दर्शयः श्रिये ॥ ४॥ ६३५ जहराणा चिद्यश्वना SSम-यंथां वृषण्वस् । युवं हि रुंहा पर्वे<u>थी अति दिवं: ॥ ६॥</u>

वर्ध — [६३० ] मैंने ( महः ) महान् पाताक पाससे ( न विष्ठया मती ) बस्मन्त नवीन स्तुतिकी सहायतासे ( समद्भीशू ) सुन्दर छगामेर्वाके , कशायत्या ) कत्तम चायुक्याके ( विमा ) अनसे युक्त ( अर्वन्ता ) बेगसे दौडनेवाके (वारजना ) दो बह्रवान् छं। होंको (सचा असनम्) एक साथ प्राप्त किया ॥ २४॥

[ ६११ ] हे ( अतूर्न-दक्षा ) ऐसे यह धारण करनेता के कि जिसे दूसरा कोई मद्य कर सके और ( सूचणा ) बद्धान् तथा ( जूपण्वस्तु ) धनकी वर्षा करनेहारे मधिवेती ! ( सुरिषु ) विद्वानीमें ( स्वस्तुत्याय ) पृष्टी साप प्रशंसा करनेके किए ( युवोः रथं उ ) तम्हारे रथको ही ( सु दुवे ) भवानाति दुवाता हूँ ॥ ३ ॥

[६३२। है (जासत्या) असत्यमे तूर रहनेवाळे ! (जुडवार) वळिए नथा (सुषणवस्तु ) धनकी वृष्टि करनेवाके विभारतीं! ( गुर्च ) तुम ( सुसाउने महे तने ) सुमामन्के किए वहा धन मिले इस इच्छ से ( सचोभिः यायः ) संरक्षणीं शुक्त होकर बात्रा करते हो इसी तरह मेरे किए भी प्रमान करो, ऐसी प्रार्थना ( सरो ) हे वह नरश ! तू कर ॥ २ ॥

[६३३ ] है (च निनी-वस्तू) वक्युक्त धनवाके अधिदेवो ! (क्षा: मति ) रात्रोके बीत वानेवर अधिता वा ) बात उन विश्वात तुम्हें ओक ( पूर्वी: इयः इययन्ती ) बहुतती बबलामशियांको चाहते हो ( हृत्योभेः हवामहे ) इवनीय वस्तुनोंके प्रवानके साथ इस दुकाते हैं ॥ ॥ ॥

[६३४] दे ( मरा ) नेवा विश्ववी ! ( वां वाहिष्ठः ) तुम्हें ख्व अगह अगह वहुँचानेवाका और ( श्वतः ) विक्यात स्थ (आ यातु ) इधर चढा बाथे; पश्चार (तुरस्य स्तोग्नान् ) शीव्रतया कार्य करनेवाडेके स्थोत्रीका ( शिये ) शोमांक किए ( उप दर्शथः ) समीय जाकर वर्शन को ॥ ॥॥

१६३५] हे ( वृद्यवस्) धनडी वर्षा करनेहारे मधिरेवों ! ( जुनुराणा चित् आ सम्येथां ) कृटिक प्रकृतिके कोगोंको भी मान्यता दे दो न्योंकि ( युश्चं ठद्रा हि ) सम तो शतुको उठानेवाने हो भीर ( द्विषः अति पर्यथः ) देव करनेवाळे शत्रुकोंको पार करके नागे बढते हो ॥ ५ ॥

भावार्थ- लोडे वही उत्तम होते हैं, जो बळवान्, बेगवान् और आनी हों अर्थाद समयके अनुसार काम करनेवाके हों ॥ २७ ॥

ममिदेव ऐसे बळको भारण करते हैं कि जिसे कोई नष्ट नहीं कर सकता । इसीकिए विद्वानीमें इनकी स्तुति होती है।।१॥ है जसत्यसे दूर रहकर धनकी बृष्टि करनेवाड़े देवो ! जिस तरह बत्तम छामगान करनेवाड़ेकी रक्षा करते हो, बसी **त्रश्र तुम मेरी भी करो ॥ ३ ॥** 

हे बहवान् अचिदेवो । राठके बीत वाने पर प्रमानमें इन वज्ञ काके उसमें तुन्हें इविको प्रहण करनेके किए Maig Ens

अधिदेवोंका स्य इन्हें ये जहां जावा चाहते हैं, वहां पहुंचा देवा है और ये देव सर्वत्र शकर स्तुति अवण करते हैं ॥०॥ दे देवो ! तुम दोमों वालुबॉको दकानवाडे हो बीर देश करनेवाडे बलुबॉको परामूल करके आगे वस बावे हो, क्टी चरह को क्रांटेक प्रकृतिके कोश हैं, क्ल्हें की सबु मानकर बन्हें क्काको ॥ ५ ॥

| ६३६ दुसा हि विश्वंशानुषक् मुक्षिः परिदीर्थयः ।   | चियंतिस्त्रा मधुनर्णा शुमम्पती ।। ६ ॥ |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------|
| ६३७ उपं नी गातमश्विन। राया विश्वपूर्वा सह        | मधवीना सुर्वाग्यवर्वपच्युवा ॥ ७॥      |
| ११८ वा में अस्य प्रंतिबयो किन्द्रनासत्वा गतम् ।  | देवा देवेमिंद्य स्वनंस्तमा ॥ ८॥       |
| ६३९ व्यं हि वां हवांमह उञ्चण्यन्ती व्यश्ववद् ।   | सुमतिभिन्यं विषाविहा यंतस् ॥ ९॥       |
| ६४० असिना स्वृषे स्तुहि कुनित् ते अन्तो हर्वम् । | नदीयमः कूळवातः पूर्णीहृत ॥ १०॥        |
| ६४१ वैयुषस्य श्रुतं नशे वो में अस्य वेदयः        | मुजीपंसा बर्हणो मित्रा अर्युमा ॥ ११॥  |

अर्थ — [६२६] वे (दस्ता) दर्शनीय ! (प्रयु-वर्णा) मया वर्णवाल ! , धिर्य-तिग्या) दृदि या दर्शेका कैक पादन प्रीणन- कानेवाके ! (शुप्तः एती ) द्वाम कार्ताक कथियति ! वर्श्वदेशे ! (प्रशुद्धिः ) वीवालपी घोडोंके शाम (विश्वं भागुषक् ) सबके समाप कराकार (परि दीयधाः ) कर्नुहिन् कडे वाते हो इसमें मंत्रय नहीं है ॥ ६॥

[६२७] हे (सम्बाना) वेश्ववैतंवक! (अन्-अपञ्युता) न परत्रष्ट हुए (सुर्वारी) करते वीर कांबदेवी! (नः) इमारे समोप (विश्वपुता रामा सह) सवको इ'टे करने इर घनमें युक्त हो हर (उप मार्ग) वाली ॥ ७ ॥

[ ६६८ ] हे (इन्द्र मासस्या ) इन्द्र पूर्व भरवभक्त व सिन्धों ! तुम ( त्या ) कानी कीर ( देविति। सामनः तमा ) विद्वानीसे बायन्त वाधिक मात्रामें युक्त होनेकांके हो, अतः ( अद्य में अस्य प्रानीहर्य ) बाज मेरे इस स्वीत्रके प्रायुक्तरके क्यमें ( बा गतं ) इवर क्यारो ॥ ८॥

[६३९] है (विभी) भागी अधिवेदों ! (वयं वयश्ववत् ) इस व्यक्षके समान ही, (उक्षण्यन्तः ) ह्व्या काले हुए (वां हि ह्वामहे ) तुन्हें ही जुलाने हैं, इसकिए (सुमतिभिः हह ) अवसी वृद्धिं एवं विचारांस युक्त होकर हकर (कप भा गर्स) समीप आनो ॥ ९ ॥

[६४०] हे ऋषिवर | तू अधिदंतींकी ( सु स्तुष्टि ) महीभाँति मराइना कर, क्योंकि वे होनों ( ते हसे ) हैरी प्रकारको ( कुलिन् अवतः ) बहुत बार सुन केते हैं, ( उन ) और ( पणीन्) स्वाधी व्याधारियोंको पूर्व ( नेदीयसः ) समीप पहुँचे हुए शत्रकोंको ( कुळयातः ) विनष्ट कर बालने हैं ॥ १० ॥

[ ६४९ ] हे ( तरा ) नेता अधिदेवी ! ( विषश्वस्य श्रुनं ) व्यथ प्रत्ने अपनको सुम को ( उत ) और ( अस्य में वेद्यः ) इस मेरे म वणको ठीक तरह जाम को; ( वरुणः ग्रिजः अर्यमा ) वरुण, भिन्न एवं वर्षमा ( सजीपसा ) इष्टु हो इधर मानायें ॥ ११ ॥

सावार्ध -- दोनों नश्चिदेव मधुर वाणीवाके, बुद्धिको उत्तम ज्ञ नम तृत करनेवाले, ग्रुम कर्मोक स्वामी नीर सर्वश्र संवार करनेवाले हैं ॥ ६ ॥

है ऐसर्वकाकी तथा प्रवृत्तह न होनेवाके बीर श्रासदेवो ! तुम सब तरहका प्रोपण करतेवाके धनसे युक्त होकर

दे ऐसर्ववाकी शया सत्यकी मक्ति करनेवाळे देवो ! तुम विद्यतासे बरवाचिक युक्त हो, कता हुम हमारे दुळाने पर जालो ह ८ ह

दे कानी जिसहेतो ! हम वयसके समान ही उत्तम ऐयाँको पानेकी इच्छा करते हुए तुम्हें हुनावे हैं, सत: उत्तम इदि पर्व विचारोंसे युक्त होकर हमारे पाम माजो ॥ ९ ॥

है जानी ! त् समिनी देवोंकी अध्या तरह स्तृति कर, स्वीकि वे दोनों देव तेरी प्रार्थनाको सनेक बार सुनकर स्वाधी स्वापारियों और शत्रुकोंको वष्ट कर चुके हैं। राज्यमें अधिक मुनाफा करनेवाले जो स्वाधी व्यापारी हों, कर्दे वह कर देवा चाहिए ॥ १०॥

दे अधिदेशों मिरी इस प्रार्थणाको ठीक तरह सुनो और वरण, मित्र और अर्थमा एक साथ मित्रकर मेरे पास वार्वे ॥ १९ ॥

| 485 | युवादं सस्य विष्णया  | युवानीतस्य स्रोरिभिः | । अहंग्हर्त्वपणा मही शिक्षतम् ॥ १२॥    |
|-----|----------------------|----------------------|----------------------------------------|
| 48. | या वां युद्धिमरावृतो | ऽधिवस्ना वृष्तिव     | ा सुपर्यन्तां शुभे चंकाते अधिनां ॥ १३॥ |
| 488 | यो वामुक्ववचलम्      | चिक्रेनति नृष्ययंम्  | । वृद्धिंशिना परि यातमस्मयु ॥ १४ ॥     |
| 884 | अस्मक्षं सु ध्वण्यस् | यातं वृतिर्नेशस्यम्  | । त्रिपुदुहैं र यज्ञमूं रशु गिरा ॥ १५॥ |
| 484 | वाहिष्ठो वां इवीनी   | स्तोमों दूनों हुंबनस | । युवाभवी मृत्वासिना ॥ १६॥             |
| €80 | यदुदो दिशे अर्णुर    | हुवा वा मदेशा गृह    | । श्रुतिमन्में अमत्यां ॥ १७॥           |

सर्थ — [६४२ । हे (धिषण्या ज्यणा) धर्ममार्थ एवं इच्छाप्ति करनेशरे निमार्थनी ! (स्थितिः) विद्वानीको (युवानीतस्य युवा दत्तस्य ) तुन काकर को धन दे चुके हो उसे (अहः अहः ) इरदिन (महां शिक्षसं ) मुने दे कको ॥ १२ ॥

[ ६४६ ] ( अधि-चल्ला छछू: इस ) करहे कोडी हुई नवनधू हे समान ( यः ) जो मानद ( यो यहे थे। आदितः ) उन्हारे पक्षांने पूर्व व्या वका हुना हो, बसे ( सपर्यन्ता ) वसीष्ट चोजोंके प्रदानसे पूजित करते हुए वसिदेव ( शुने सकाते ) नच्छी दताले वह रहे ऐसा प्रकृत कर देते हैं ॥ १३॥

[६४६] हे अधिरतों ! (यः) ओ ( उद्यासन्तमं ) अध्यान विस्तीर्ण नथा ( जू-पार्थ्य ) नेताबों हाना शुःक्षित रक्षनेयोग्य स्थानको ( यो चिकंताति ) तुन्धोर विष् यतकाता है, उत्तके (वर्तिः ) यतक (अस्मयू ) हमारी चाह रक्षनेवांके तुम ( परि यातं ) चारों जोरसे चकं जानो ॥ १६॥

[६४१] हे (खुपण्यस्) धनकी वर्षा करनेहारे विस्तिगी। (सुपाटवं सर्तिः) नेताबोसे रक्षणीय सरको अस्मवर्षः) हमारे दिवक किए (सु पातं) भळीऔंति जानो क्षोंकि तुम (शिरा यहं) आयणसे यक्षको (सियु-द्रहा इस ऊह्थुः) सभी शबुबोके वधकर्ता बाणको तरह कटा छे गये॥ १५ ॥

[६४०] ६ (नरा ) नेवा अधिरेवो ] (हवानां ) तुरं वो तुवारे भन्ने जावे हैं अवमें (वो वाहिन्छः । तुरं वारयिक मात्रामें मास होनेवाका । स्तोमा दूनः हुनत् ) हमारा स्ताल तून बनकर इयर वृकाप और वह ( युवाभ्यां ) तुरं थिव ( भूतु ) प्रशीत हो ॥ १६ ॥

[६४०] हे (अ~मत्यां) समर समिदेशो! (यत् द्याः) जो तुम युक्तोस्त्रें (अर्णते ) समुत्रें (इयः पृदे वाः चानभीटके थरमें (सद्याः) हर्षित दोते हो, परम्यु (से अदः) मेरा वह भावन (श्रुतं हत्) तुम सनक्ष सुन केना ॥ १७ ॥

आवार्य — हे लांबहरों ! विद्वान्यों युप जैला बत्तम धन देते हो, वैसा ही बत्तम धन तुम मुझ भी दो । १२ ॥ जिस तरह नववध् अच्छे कपडोंसे अच्छी तरह किपटी हुई होती है, कसी तरह जो कोग बत्तम कमेंसे युक्त होते हैं वे सहा ही अच्छो दक्षांसे रहते हैं | १६ ॥

को नेता वा उत्तम श्रानी मनुष्य अधिदेशोंके किए स्थान सुरक्षित रक्षता है, उसके घर कथिदेव सदा जानेकी इच्छा करते हैं ॥ १७ ॥

दे अधिदेशी ! तुम किसके भी पर जाते हो, यहाँ पहुंचकर वहां होनेशके यहाँ इकट्ठे हुए जनसमूहको अपने अधुर मायनोंसे अपनी ओर बाकर्षित कर केते हो ॥ १५ ॥

दे जन्तिदेन ! जितने भी कोग तुन्धारी स्तुति करते हैं, उन सबमें हमारी ही स्तुति तुमतक पहुंचे और तुम हमारे पास काओ है १६ है

हे जमर जिन्देवो ! चाहे तुम पुणोक्तें हो, चाहे समुद्रमें वा चाहे तुम जपने किसी अक्तके बरमें जानंद कर रहे होजो, ठो भी तुम हमारी प्रार्थना सुनकर हमारे पास बक्ते जानो है १०॥

| 486 | उत स्या श्रीत्यावेश वाहिष्ठा वा नदीनांम् । विन्धृहिरंण्यवर्तिः             | 11 8  | 6 II |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| 486 | सद्देतयां सुर्के!रथा ऽश्विना श्वेतयां धिया । वहेंथे श्वभ्रयावाना           | 11 89 |      |
| 440 | युक्ता हि त्वं रथामही युवस्य पोष्यां वसी ।                                 |       |      |
|     | आसी वायो मधुं पिया उसाई सबना गंहि                                          | 11 2  |      |
| 448 | त्वं वायवृतस्पते स्वप्दंजीमात्रव्युत । अग्रांस्या वृणीमहे                  | 11 3  | 11 2 |
| इ५१ | स्वष्टुर्जीमीतरं व्यामिश्रानं राय ईपहे । सुतार्वन्तो वायुं गुमा जनांसः     | 11 3  | 11.5 |
| 448 | वायों याहि शिवा दिवी वहंस्या सु स्वरुष्यं म्। वहंस्य महः पृथुपक्षंत्रा रथे | 11 23 | 11   |

मर्थ-[६४८ | ( अत ) जीर मी ( नदीनों यां वांतिष्ठा ) निर्यामें नुम्हें ही जविक इष्ट स्थानवर वहुँ वानेवाकी (स्या श्वेतयावरी ) वर ग्रम-निर्मेक गिवनकी (हिरण्यवर्तानः ) सुवर्णन्त्य केनस्वी मार्गवाकी (सिर्म्युः ) वर्ष है ॥ १८ ॥

[६४९] हे (शुक्ष-शासाता अध्यिता) निष्डकंड गतिवाले विश्वदेतें ! (एतथा सुर्कार्त्या) इम वष्त्री कीर्तावा (श्वेत्रया शिया) मफेर्-निष्डलंड दुद्धि दुम दोनों (समत् बहुशे) कावावकी बोर-वाते हो- दुम एवं विषय मार्गके पविक वयते हो ॥ १९॥

[६५० ] है ( बस्तो ) सबको बसानेवांके दायो ! ( हम्र्यं ) द ( रद्या सहा ) रथको सीचनेसे समर्थ हो बोबियोंको ( युक्ता ) जोड वधा ( पोच्या ) अच्छो तरहसे पुष्ट हो पोवियोंको ( युक्ता ) ओड । हे ( वायो ) बायो ! ( आत् ) बबके बाद ( अहमाकं सबना आ गाई ) इमारे बज्ञमें बाओ और ( नः मञ्जू पिय ) इमारे सीडे सोमहसोंको पीनो ॥ २०॥

[६५१] हे ( अत्यः पति ) सरकार्षे वाक्षम कर्मा ( त्वापृः जामाना अद्भुत वायो ) खष्टा के मामावा अपूर्व वायो ! हम ( अञ्च आर्था कि कुणीवते ) तेरे संरक्षणके साधनोंकी इच्छा करन है ॥ २१ ॥

[ ५५२ ] (त्थयुः जामानारं ईशानं वायुं) खष्टके ज्ञायाता तथा पंथरंशको वायुकी (जानासः) इम कोन (राचे ईमडे) पंदर्श्व मासिकं विद प्राधंश करते हैं। (वर्ष) इम सन (सुद्धाः) करके केन्से (सुनावन्तः) देशकंशको हो ॥ २२ ॥

| ६५३ | (वायों ) हे काको ! तुम हमारे पास (दिनः शिनः) दिग्य करवाणको केकर (आ याहि ) बाबो, तथा (सुप्रदृश्यं ) कत्तम अधोंके संवको (सहस्य ) कारों बोर के आयो । (प्रदृः ) हे महान् वायो ! तुम (रथे ) वपने तथमें (पृथु पशुन्या ) महान् बळसे युक्त हो घोडिकोंको (सहस्य ) मोडो ४ २६ ॥

मावार्थ — बदियोरी शुभ्र निर्मंड तथा सुनहर रंगको प्रशहनाका भिन्दु नदी सर्वश्रह है नवीकि वह नदी है। शन्तिनी देवीकी हर तरहसे सहायता करती है ॥ १८ ॥

वसिरेन सहा सम्मानेसे चलनेताके हैं, इसंकिए इनकी गति निष्कतंत हैं। यह वपनी कीवींवाकी तथा कर्ककरहित हुदिके द्वारा कोनोंको करूनावके सामेर्से मेरिन करने हैं ॥ १९॥

शानुके कारण ही साथ जीवन चारण करते हैं। यह शानुदेव जयनी बहरकरी घोडियोंपर वडकर सर्वेद्र संचार करता है और इस अञ्चय जीवनक्षी बद्धको बारण करता है है २० है

वानुतेव क्षत्रम कर्मोंका पाक्रम करनेवाके हैं। बका इस चाहते हैं कि वसके संरक्षणके सामन हमें प्राप्त हों ॥ २१ ॥ ऐक्ष्यर्थ प्राप्तिकी हुच्छा करनेवाके इस ऐक्ष्यकाकी बायुकी प्रार्थना करते हैं, वस बायुके तेवसे इस सस्ट्र और

हे बाको ! तुम इम रहत्व करवाणको प्रदान करो, हम सदा करवाणके प्रार्गपर ही वर्डे । तुन वारों बोर वर्ष्णी करह कंपार करो है २६ है ६५४ स्वाहि युष्मर्रम्हमं नृषद्तिषु हुमहें । प्राविणं नाश्चेषृष्ठं मंहनां ॥ २३॥ ६५५ स न्वं नों देव मनेमा वायों मन्द्रानो अंग्रियः । कृषि वाजों अपो विषाः ॥ २५॥

[ 20]

( ऋषि:- मञ्जूबैवस्वतः । देवता- विश्वे देखाः । छन्दः- प्रगाधाः ( विषमा वृहती, समा सतोबृहती ) ! )

६५६ अग्रिक्वये पुरोहितो प्रावांको बहिरंध्वरे ।

ऋचा यांनि महता ब्रह्मणस्पति देवा अवो वरेण्यम्

11 7 11

६५७ आ वृद्धं गामि पृथियी वनस्पती नुपामा नक्तमोपंथीः।

विश्व च नो वसवा विश्ववेदसी श्रीना भूत शाबितारी

11 7 11

६५८ प्रसूनं एत्त्र ध्वरी । इम्र देवेषुं पूर्वि ।

आदित्येषु प्र वर्रण घृतवी मुरुत्सु विश्वमानुषु

॥ ३ स

सर्थ - [ ६९८ ] इ वाया ! ( सुप्तरस्तर्थ ) जायम्त इत्यात् ( संहता अध्यपुत्रं ) जीर वायने सहस्तके सर्वत्र व्याप्त ( स्त्रां ) शुर्दे ( नृधव्तेषु ) सामवीके वर्शने व्याप्तां ते । सोम पीनेक परपरके समान ( हुमहे ) स्वाते हैं ॥ २७ ॥

[ ६५५ ] ( देव अमियः धायो ) कानितमान् तथा देवतानीमें नप्रणी वायो ! (सा रवं ) वह त् ( मनसा मन्दानः ) स्वयं मनसे प्रसन्न होता हुना ( नः ) हमार किए ( वाजान् अवः थियः छथि ) नन्न, रानी तथा इदिको

मब्राम कर ॥ १५ ॥

[ 20 ]

| ६५६ ] ( उपधे अध्यरे ) इस प्रशंसनीय यज्ञ ( अग्निः पुरोहितः प्राधायः वर्दिः ) वर्षि, प्रोहित, सीम कृतिके प्रथर कीर आमन वादि सम्बुद्ध तैयार है । सब में । ऋचा ) वेद्यंत्रीके द्वारा ( सहतः ब्रह्मणस्पति देवान् ) महत्, प्रक्षणस्पति तथा कन्य वेश कीर ( वरेण्य अदः ) चादने योग्य संरक्षणको ( चामि ) मरिता हूँ ॥ । ॥

[६५७] हे बाने ! त् धर्मे (पशुं) पशुं हो (पृथियों) भूमि (वमस्पतीन्) अतम वनस्पति (उपा-ह्यानक्तं) बसम प्रातःहाङ और उत्तम शंधी तथा (श्रोपधीः) इसम औषिषणी (आ शास्ति) प्रदान हर । हे (निश्वकृत्मः धिश्वे वम्मयः) सब पराणों हो जाननेवाडे सभी वसुगण! (म धीनो प्र अवितारः भूत) तुम हमारी इदियों ही बत्तम शास्ति रक्षा करनेवाडे होमां॥ २॥

[६५८] (सः पूर्व्यः अध्वतः ) इकारा वर अंख वज (अग्ना ) विशेष्ठ वास तथा (आहिस्येषु ) वाहित्य (धृतवते सञ्जो ) वरोंको धारण वरतेवाक वरण तीर (विश्वभानुषु सदत्सु ) सर्वेत स्वास तंत्रवाके सदलेंके पाछ

सथा (देवेषु) जन्य देवेकि पास (प्रसु एतु) बत्तम शिविसे जाए ॥ ६॥

हुस प्रशंसतीय बज्रको पूर्ण करनेके खिए सभी सामझिया वैक्यार है, बतः बच में सभी देवींको बुकाकर बनसे में

संरक्षकी प्रार्थना करता हूं ॥ १ ॥

सरित होते पश्च, जमीत, असम धनस्पति और औषधी सादि प्रदान करे, तथा वसु होते बसम दुद्धि प्रदान करें, साकि हम समिसे प्राप्त ऐसर्थका सद्भगोग कर सके और दिन और दात उत्तम शिवसे विदा सके हरे ॥

हमारा पत्र वात्रि, वादिया, बक्न तथा तेजस्थी सक्त एवं बन्न देवींको प्रसन्न करनेते किए बनके पास पहुँचे ॥ ६ ॥

भावार्थ — बायुरेव वयने महस्त्रको सर्वेत्र न्यास है। जगके प्रत्येक कम कमों वायु न्यास हो रहा है व २४ ॥ हे दायों ! प्रस्त्र होता हुना तू हमें नवा, यानी और उसस युद्धिको प्रदान कर। मसुदयोंको सोजनके किए कस्त्र सन्, पीनके किए कसम पानी और सनेक वर्स करनेके किए क्सम युद्धि चा'हुए ॥ २५ ॥

६५९ विश्वे हि मा मनवे विश्ववेदमो अवन वृषे रिशार्दसः। आरिष्टाभिः पायुभिविश्ववेदमो यनतां नाऽनुक छदिः

11.8 11

६६० आ नो अब समनमो गन्ता विश्वें मुजीवैसः । ऋचा गिरा मर्हतो देवयदिने सदने परत्ये महि

排列目

६६१ अभि प्रिया मंहते या वो अध्वयां हव्या भित्र प्रयायन । बा बहिंदिन्द्री षर्हणस्त्रा नरं आदित्यासी सदन्त ना

11 \$ 11

६६२ त्यं वी वृक्तवंहिंबो हितर्ययस आनुपक् । सुवसीमामो वरुण हत्रामहे मन्ष्यादद्वार्ययः

11 0 11

६६३ आ प्रयांत महती विष्णा अधिना पूपन् माकीनया प्रिया। इन्द्र आ यांत प्रथमः संनिष्युभि वृषा या वृत्रहा सुणे

11 6 11

अर्थ— [ ६५९ ] ( विश्वतद्भाः रिदा द्भाः ) सर विश्वत ज्ञाना तथा सनु विति विनाशक ( विश्व हि ) सभी दिवाण ( सनसे वृधे अवत् ) सनुष्यको बदानेवाले हों। ( विश्वविद्धाः ) सर तरहके धनको प्राप्त करनेवाले देवगण ( अरिष्टिभिः पः युद्धाः ) नष्ट न होनेवाले संरक्षणके साधरीसे हमारो रक्षा करें, तथा ( नः ) हमें ( अवृक्त स्विद्धाः यन्त ) दिसकोंसे रहित पर प्रदान करें ॥ ॥॥

[६६०] (सम्बद्धः विश्वे) समान मनवाडे वर्धत् पश्चात रहित सभी देव (तः ऋचा गिरा) हमारे हारा बोडे वानेबाडे वेदनंत्रों कीर स्कृतिवीसे बाह्य होडर (सजीयसः आ गन्त) संबद्धिस्पसे हमारे पाम बावें। (मरुतः) है सदतो! (मिदि देवि अदिते) पूज्य दंदो बादिति दुस मो (पस्त्य सदने) हमार वत्तम बरसें बाबो ॥ ॥।

[ १९६ ] दे (सदमः) नदमे ! (यः) तुम्हारे (या प्रिया सङ्ग्या) जो प्रिय घोडोंके ससूर हैं, क्राके द्वारा (अभि प्रयाशन) हमारे वज्ञको तरफ बाबो । हे (भित्र ) बित्र ! (हव्या ) हविस्त्रण हिल् द्वा जा (हुन्द्रः) इन्द्र (यदणः) वदम (तुरार नदः) शावनासे कर्म करनवाके नेता ऋषु तथा (आदित्यासः) बादित्य (सः वहिं: आ सदन्तु ) हमारे यञ्चय बाका बेठें ॥ ६॥

[ ५६२ ] दे ( सरुण ) वरुण कादि देवो ! ( मनुष्वत् ) जानीके समान ( सुनानोमालः ) सोमरस वैक्वार करके ( जुक्त बहिंधः ) नामन विज्ञाहर ( इ.ज्ञाग्नयः ) वज्र निन्धां प्रश्रक्ति करके तथा ( हितप्रयसः ) वनमें नाहुनि

बावि दे करके ( वयं ) इम ( वः ) तुम सबको ( आलुपक् हवामहे ) बाग बार बुकात है । ७ ॥

[६६६] (मरुवः विदेशो अध्विना पूर्वन् । मरुवे, विष्णु, अधिदेव तथा पूर्व। देवो ! (मामकीनया धिया) मेरी स्तुतिसे आकृष्ट होस्र (आ प्रयात) मेरे पास आजो। (यः वृत्रा) मो बलवान् है सीर (वृत्रहा गुणे ) सुत्रको मारवेवालेक रूपमें नो प्रांसद होता है, वह (इन्द्रः) इन्द्र (सान्ध्युतिः) अपने सहारकोंक साथ (प्रथमः आ यातु ) स्वसे पहले हमारे पास जावे ॥ ८॥

भावार्थ — सब संसारको जाननेवाले तथा शतुनों हे विनाशक देव मनुष्योंको बचय सामनोंसे रक्षा करें नौर इस प्रकार सनुष्योंकी वृद्धि हों। साथ दी वे देवगण दिसकोंसे रहित घर भी मनुष्योंको प्रदान करें ॥ १ ॥

सभी देवोंका मन सब प्राणियोंके प्रति समान इदला है, कर्यात् वे किसीके प्रति प्रस्तातपूर्ण व्यवहार वहीं करते । पेसे वे देव सव। संघटित होकर रहते हैं । अन देवोंकी माथा कदिति घरमें रहती है । सभी मनुष्योंका पारस्परिक व्यवहार पश्चपातरहित हो, सभी संघटित होकर रहें ॥ ५ ॥

सभो देवनेन हमारे वजोंमें बाकर वेडें जीर इकारे द्वारा दी गई हविका सक्क्षण करें ॥ ६ ॥ जपने बज्रमें देवोंके सरकारके किए सभी सामधियां तैय्वार काके इस देवोंको बुकावे हैं, वे इसारे वज्नोंमें जावें ॥ ७ ॥ बुज्रको मारनेवाकके रूपमें जो शक्तिक है, वह इन्द्र जपने सहायक जरूब देवोंके साथ मेरी स्तुविसे जाकूष्ट होकर जाने 8 ८ ॥

| (440)                            | Manager States at an         |           |
|----------------------------------|------------------------------|-----------|
| ६६४ वि नों देवासी अदुहो S        | बें हुं भूमें यब्छत ।        |           |
| न यद् द्राद् वंसती न् चिद        | ितनो बर्र्सथमादुधर्पति       | 1 9 11    |
| ६६५ अस्ति हि वैः सजात्यं रिज्ञात | दसो देवांमो अस्त्याप्यंम् ।  |           |
| प्र णः प्रीसमै सुविवायं नोच      | ाद मुध्य मुझाय नव्यंसे       | 11 5 0 11 |
| ६६६ इदा हि व उपस्तुति मिदा       | बापस्य अक्तये ।              |           |
| रुपं वी विश्ववेदसी नमस्यू        | राँ असृक्ष्यन्यां मिव        | 0.83.0    |
| ६६७ वटु व्य दंश स्विता संविधातु  | वो ऽम्यांदुध्वी वरंण्या ।    |           |
| नि द्विपाद्यतं पादा अधिनो        | ऽविंश्रम् पत <u>िष्</u> णवंः | ॥ १२ ॥    |
| ६६८ देवंदेवं वोऽवंसे देवंदेवम्भि | र्ष्ट्ये ।                   |           |
| देवंदेवं हुवेम वार्धमातये प्     | गृणन्ती देच्या धिया          | 0.52.0    |

क्षर्य - [ ६६४ ] हे ( अ-द्रदः यसवः देवातः ) किसीसे होत न बरनेवाके तथा सबका बतानेवाके देवी ! ( यत सहधे ) जिय वरको काई अनु ( दरान जु स्वनु अनिताः ) दूरसे बीर पामने नी ( न आ द्वर्षति ) नह वहीं वर सकता, ऐसे ( अविश्वर्द्ध दार्म । खिद वर्थात् रःवरहित घरको ( मः वि यच्छन ) इसे प्रश्न वरो ॥ ९ व

ि ६६५ ] है ( रिजावस: देवास: ) दिवकों के शत्रु देवो । ( यः सज्ञास्यं बस्ति ) तुमर्वे वापनमें एक कातीयता है. ( आर्थ अस्ति ) बापसमें अर्थित भी है । बना तुम ( पूर्वसमें सुविताय ) सबसे बेह बक्दुन्य तथा ( मध्यसे सुक्रमाय ) सम्पन्त मधीन सुसके छए ( मञ्जू ) गीन ही ( नः प्रवीचन ) हमें हसम हरहेश दो ॥ 1० ॥

[६६६ ] है ( विश्ववेद्सः ) सद परायंडी जाननेगांछ देशी | ( नमस्यः ) बच्छी इच्छा कानेगांडा में ( इका वायस्य अक्तये ) सभी सुन्दर जनकी प्राप्तिके किए ( अन्यां हुत उपस्तुति ) सनम्ब नर्भात् सर्भुत स्तृतिको ( वः )

तुम्दारे बिए ( आ अस्त्रीक्ष ) करता है ॥ 11 ॥

[६६७] हे ( सुप्रणीतयः ) बत्तन नेता देवो ! ( यः ) पुण्डारे मध्यमें ( ऊर्थाः ) सेह ( वोणयः ) स्तम बरणीय ( ह्याः स्तविता ) यह सूर्व देव ( उत् अस्थ त् ) उदय होता है, वय ( अधिनः ) इच्छा करनेवाके ( द्विपाद: चतुष्पाद: पत्रिष्णाव: ) दोपाये- मनुष्य, चीपाये- पश्च तया बढनेवाके पश्ची ( अविश्वन् ) अपने अपने काममें कम जाते हैं ॥ १२ ॥

[६६८] इम (देवया थिया मृणाल्तः) दिवव स्तुतिसे स्तुति करते हुए (यः) तुममेसे (देवं देवं) बारवन्त तेजस्वी देवको (अञ्चले ) बारभी रक्षाके किए (इन्हेम ) बुकाते हैं (देशे देने अभिष्ट्ये ) रेजस्वी देवको (अभिष्टये) जपनी इन्डिक बस्तुको प्राप्त करनेके किए बुझले हैं, (वेर्व देवे) जस्मन्य संबद्धी देवको (साज्ञ-सातये ) अवकी प्राप्तिके किए बुकाले हैं ॥ १३ ॥

भावार्थ- वर वेसी सुरदवासे बांबा गवा हो, कि किसे कोई बात्र वोड फाट व सके। वेसे रह बीर दोवरहित परमें इस रहें ॥ ५ ॥

इन देवोंमें जापसरे एक जातीयता है, अर्थात् हमरें होडायन और बदयानका सेरमाद नहीं है, इसी कारण इनमें माहिकारा भी है। वे देव इसे भी भी भी सबसे भेड़ जर्युक्य के किए सभा नवानतम सुवाके किए साभ ही इसे उसन रपदेश दें ॥ १० म

व्यक्ती इंच्छा करनेवाका में सुन्दर चनकी प्राप्तिके किए इन देवोंकी अव्भुत्त स्तृति करता हूँ 🏾 १९ 🕷

प्रय देवोंमें बाद और दरवीय सर्व देव सदय होते हैं. तब दिसके यमा वाओ वयने वयने कामों में कत जाते हैं बीर काम करके बारबी हुन्छ।बोंकी पूर्ति वस्ते हैं ॥ १२ ॥

धम व्यवश्ची रकाके किए, द्वांकात वस्तुकी प्राप्तिके किए तथा व्यवकी प्राप्तिके किए वास्त्रन तैसर्वी देवकी हुकाते

| <b>९६९ दे</b> वासो हि ब्मा मर्ने समन्यतो विश्वे साकं सर्गतयः ।                                            |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| वे नी अ्थ वे बंपुरं तु ने तु नो सर्वन्तु वरिनोविदेः                                                       | ॥ १८ ॥  |
| ६७० प्रची श्रंसाम्यद्भुद्दः संस्थ उपमृत्योनाम् ।                                                          |         |
| न वं घूर्तिर्वरुण मित्र मन्यू यो बो धामुम्योऽविधन्<br>१७१ म स क्षयं तिरते वि महीरिषो यो बो बराय दार्शति । | ॥ १५॥   |
| प्र प्रजामिनियते धर्मणस्पर्य रिष्टः सर्वे एधते                                                            | 0 24 11 |
| ६७२ ऋते स विन्दते युधः सुगेनिय्रात्यव्यंतः।                                                               |         |
| अर्थना मित्रो वर्रणाः सराविषी यं त्रायंन्ते मुझेर्षनः                                                     | ॥ १७ ॥  |

भर्य — | ६६९ ] (सामन्यवा विभव देवाला) पातुनी पर कोन करनेवाने सभी देव (मलवे) मनत्रशीत मानी है किए (लाई वारातपः । एक लाग वन देनेराके हों। (लं) दे देव (भः) हवारे लिए (सद्य) भाव भी देशवें देनेवाके हों, (ने) वही दे। (अपटे) इपरे दिन मी देशवें देनेवाके हों। दे देव (सः तुर्वे )हमारे पुत्रादियोंके किए मी (बरिवे विदः) पन प्राप्त करानेवाके हों॥ १४ ॥

(रं७०) हे (अदुद्दः) द्वांद न कानेशके देशे! (अपस्तुनीनां सस्ये ) स्वियोंके स्थानमें (सः प्र श्रीनामि) दुरुत्यों में स्टूर्ण करता हूँ हे (बद्दम भित्र) रहन कोर भित्र! (यर ) जा मनुष्य (सः धामभ्याः आविधन् ) तुरुत्ये तेशके युक्त होता है, (तं मत्ये न घूर्ति. ) उस मनुष्यको कार्दे नहीं मार सकता क १५॥

[६७१] हे देने ! (यः) मे मनुष्य ! (जात्य) घेडना प्राप्त करने के जिए (सः न्।शति तुर्ने बाहुिं देना है, (सः) यह (मही। हुनः) महान् पायकतःसे युक्त बचोंका प्राप्त करके (क्षयं वि तिरते) अपने घरको सक्य बनाता है। (सः धर्मणा परिः) यह क्षत्र धर्मसे युक्त होकर (प्रज्ञानिः म आधि ) ममानोंके करण दृद्धिको मास होता है, (अरिष्टः) बहिसित होकर (सर्जः एनते) हर तरहसे बढता है । १९॥

[६७२] (सरातयः भित्रः वर्षणः अभा) बत्तम दान देनेशके भित्र, वरून और नर्यमा देव (सजीपनः चै त्रायम्ते । संबद्धित होकर जिसकी रक्षा करते हैं. (सः ) वह मनुष्य (युना ऋषे ) युद्धके विना भी (दिन्दते ) चन मास कर केता है और (सुप्रेभिः ) बत्तम गतिकांसे (अध्यतः यादिः ) सुपार्य पर चकता है ॥ १७ ॥

भावार्थ— रामु वॉ पर क्रोध करनेदाळे देवगण शमु वॉ पर क्रोध करें, पर इस पर प्रसम् होकर इसे सधा इसारे इमाविकोंको प्रकर्ष सदान करण्याके हों ॥ १७ ॥

जो मनुष्य हम देशोंके तेजने तुन्क होता है, वन देशोंक तेजने कारण सुरक्षित होता है, वस मनुष्यको कोई नहीं मार

जो मनुष्य ब्रेड्श ब्राह्म करनेके किए इन देनींको प्रयक्त करता है, यह योगक बक्तरे वरने वरको समृद्ध करता है. यह चर्मके युक्त होता है बीर पुत्रादिवोंके कारण वृद्धिको प्राप्त होता है बीर व्यक्तिक होकर हर तरहते बहता है ॥ १९ व

क्यम दान देनेशके देव संघटित होकर जिस ममुखकी ग्रक्षा करते हैं, वह युद्धके दिना भी चन प्राप्त करता है और चदा सन्मान पर पक्ता रहशा है स १० त

| EOP        | अजै चिदस्मै कुणुया न्यन्त्रनं दुर्गे चिदा सुंभरणम् ।                                                             |        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|            | अजै चिदस्मै कुणु <u>या</u> न्यस्रनं दुर्गे चिदा सुंमर्णम् ।<br>एवा चिदस्मादुश्निः पुरो तु सास्रिधन्ती वि नेष्यतु | म १८ ॥ |
| ४७३        | यद्दा सूर्य उद्याति विषेक्षत्रा ऋतं दुघ ।                                                                        |        |
|            | यश्चिम्रचि प्रवृधि विश्ववेदस्रो यद् वां मुध्यंदिने दिवः                                                          | 0.28 0 |
| <b>६७५</b> | यद् वाभिधित्वे अंसुरा ऋतं यते छुदिर्धेम वि दाशुर्थ ।                                                             |        |
|            | व्य तद् वा वसवी विश्ववेदसु उपं स्थयाम् मध्य आ                                                                    | ।। २०॥ |
| ६७३        | यद्व सर् अदित यनस्विदिन आनु चि ।                                                                                 |        |
|            | वामं धत्थ मनेवे विश्ववेदसी जुद्धांनाय प्रचेतिसे                                                                  | ॥ २१ ॥ |
| ६७७        | वयं तत् वं। सम्राज्ञ आ वेणीमहे पत्री न बंहपाट्यम ।                                                               |        |
|            | अवयाम तदांदित्या जुह्नती हिच येन बन्योडनशांमहै                                                                   | ॥ २२ ॥ |

अर्थ — [६७३ हे दंदा ! (अन्म ) हम धीरके खिए (अज्ञे चित् ) न जीते जानेवाके राष्ट्र के किंदेमें भी (नि अंचनं कृष्य ) जासानीसे जाने योग्य कर रा, (जुर्ने चित् ) किंदनतास प्रवश पाने योग्य किनेको भी (सुसरणं) जामानास जाने याग्य बना वो, (प्रया करतानः ) यह शत्रुका वज्र । अस्मात् प्रा ) इस वीरसे त्र ही रहे, त्या (सा) वह शत्रुका वज्र (अस्तेघन्नी) किसा भी वीरका विनाश न करता हुना (विनदायतु ) स्वयं नष्ट हो जाए ॥१४॥

६०४ | है ( प्रियक्षत्राः श्वश्यवेद्धाः ) बक्से प्रेम कानवाळे सर्वज्ञ देवो ! तुम ( अद्य यत् सूर्यः उद्याने ) भाग जब सूर्य बदब हाता है, ( यत् श्वस्तु च ) जब बस्त होता है ( प्रत्युंध ) वदकावमें ( यहा ) बमवा ( दिवर

अध्यान्द्रने ) दिनक अध्यक्षामार्जे ( ऋते देख ) कल्याणको घारण करा ॥ १९ ॥

[६७५] हे (असु-राः) प्राणशांक देनेशके देनो [ यद्वा ) जयना (क्षतं यते अधिपित्ने ) तुम्हारे ब्रुक्याण करने पर गुम (दाशुष ) दानाको (छिद्धिः वि येम ) घर प्रदान करो, (तस् ) तन हे (विश्ववेद्सः मुलदः ) कर्रन वसु देनो ! (चय ) हम । सः मध्ये आ उप स्थयाम ) इन्हारं की की जाकर केठे ॥ २०॥

[६७६] हे (विश्ववंद्सः ) सर्वद्य देनो ! (यत् ) अव अद्य सूर्ये जादते ) जात सूर्व अदय हो आप, । यत् मध्येदित ) जब मध्याद्व हो, तथा (आतृचि ) सूर्यस्तक समय (जुह्न नाय प्रचेतसे ) यत्र करनेवाके तथा

भागे (सन्दे अनुष्यक किए । धामं घत्य ) बेसम भगे प्रशान करो ॥ २१ ॥

[६७३] है (सम्राजः) मध्यन्त तेजस्वी दंता ! (वयं आ स्वृणितिहै ) इम तुमसे बही वर शांगते हैं कि इम (पुत्रः न ) पुत्र जिस तरह मधने पितासे शांगता हैं, हमो तरह तुमस (यहु ग्राट्यें तन् ) महुनोका पालन करनेवाके कस भनको । अद्याम ) प्राप्त करें, तथा (आदित्या। ) है मादित्य दवा ! । हिंदि: जुह्ननः ) हादकी बाहुति देनेवाके हम (यन ) है से अकका सहायतासे ( स्थ्यः अनदाशिहे ) सुख प्राप्त करें ॥ २२ ॥

भावार्थ— वेदोंकी कृतासे इमारे वीर क्षणुकोंक अवराजित सथा दुर्गम किलोंमें भी जासानीसे प्रविष्ट हो आएं, स्वा श्रुकों के कक्षोंसे समारे बीर सर्वथा सुरक्षित रहें, श्रुकोंके वे शक्ष हमारे किली भी वीरको न मार पापे जौर वे स्ववं सप्ट हो आए ॥ १८॥

क्षत्र नर्शत् नवसे प्रेम करनेवाके देवो ! तुम सुवद क्षपःकारमें स्वॉदयसे केकर सूर्वके नस्त होने तक हमारा करवाण हा करो ॥ १९ ॥

है अभागांक वेनवाले रेवी ! तुम हमारा बद्याण करो, तथा हमें एक बन्छाता घर प्रशान करो, तब हम भी तुम्हारे

क्वाणके द्वारा वेवस्य प्राप्त करके तुन्दारे बीक्से बैठनेक अधिकारी हो ॥ २० ॥

दे देवो, स्योंदय, मध्यान्द सीर स्यारितक समय बज्ज करनेवाले शानी मनुष्यके लिए उत्तम घन प्रदान करो ॥२१॥ घन वही अतम है कि जो बनेकोका पायन करता है, जो परोपकारके किए सर्च होता है। जो स्वार्थके किए सर्च किया अता है, वह धन वो पायमय होता है। ऐसे पायमय धनसे सुख मासिकी बाजा नहीं की का सकती। सच्चा सुख की उत्तम धनने ही मिक सकता है॥ २२॥

### [ २८ ]

| F /4.1                                                                                          |                         |                                                     |      |   |     |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|------|---|-----|--|--|
| ( ऋषिः- मनुर्वेदस्वतः । देवना- विश्वं देवाः । उन्दः- गायत्री, ४ पुरद्रीणक् । )                  |                         |                                                     |      |   |     |  |  |
| 406                                                                                             |                         | देवाशी वर्हिरासंदन् । बिदन्तरं द्वितासंनन्          |      | 2 | Ti  |  |  |
| <b>E</b> 199                                                                                    | वर्रणा मित्रो अर्घुपा   | स्मद्रांतियाचा अग्नयं। । पत्नींवन्तो वर्षम्कताः     | - 11 | 3 | 11  |  |  |
| 960                                                                                             | ते नों मोग अंशुच्या     | स्त उद्गक्त इत्था न्यंक् । पुरस्तात् सर्वेषा विश्वा | H    | ą | 11  |  |  |
| 158                                                                                             | यथा वर्शनित देवास्त्येव | पुत् वर्देषां निक्रा मिनत्। असीता चन मत्याः         | 11   | 8 | 11  |  |  |
|                                                                                                 |                         | सुप्त द्युष्तान्येवाम् । सप्तो अधि श्रियो धिरे      | 11   | 4 | ll. |  |  |
|                                                                                                 |                         | [ २९ ]                                              |      |   |     |  |  |
| ( ऋषि:- मनुर्वे स्वतः, क्रवप्यो वा मारी कः । देवनाः - विश्वे देवाः । छन्दः - द्विपदा विराद् । ) |                         |                                                     |      |   |     |  |  |
|                                                                                                 |                         | युनाञ्चर्यङ्कं हिर्ण्ययम्                           |      | ? | u   |  |  |
|                                                                                                 |                         |                                                     |      |   | -   |  |  |

[ 46 ]

अर्थ — [६७८] (ये विश्वित परः चयः) जो कावसे अधिक तीन वर्धात् तैतीय (देवन्सः) देव (यदिः भागदन् ) वज्ञमे वाये, शन्दोने (चिद्व् ) ह्यारी इच्छानोंको जाना कीर (छ्व्या असन्। दा वरहक पेश्ववै पदान कियु ॥ १ ॥

ि६७६ ] ( वरुणः मित्रः अर्थमा ) वरुण, वित्र, वर्षमा और ( क्यद्रानिपाचः ) हमारी बाहुवियंको स्वीकार करनेकाकी ( प्रतिव्यन्ताः अस्त्रथः ) मनुष्यंका पाठन करवेवाको नामपा ( वपट् कृतः ) हमारे द्वारा सरकार मास करें ॥ व ॥

[६८०] (ते) वे सब देव (सर्वधा विशा) वपने मन्याविवों के साथ (वाः) स्मारी (पुरस्तात् गोथाः) सामने की कारसे रक्षा करने शके हों, (ते उदक्) वे देव उत्तर । इतासे (ते अपाठधा) व दव पश्चिम दिशासे (ते न्यक्) वे देव नोच का दिशाका बारसे दमारा रक्षा करनेवाके हो ॥ ॥

[६८६ | (देशः यथा वशन्ति ) देशमा वैना इन्छ। ब्रह्म हैं, (तथा इत् अपत् ) वैनाही वह होता है, (पर्यो नत् ) इन देशंकी इत इन्छ। (अराया मार्यः चन ) सबु मनुष्य भी (माहः आ मिनत् ) निष्रीक महिक्त सकता ॥ ॥॥

[६८२] (सप्तानी) वार मदर्गेड (ऋदरः वप्ता) शक्त की सात गर्दके हैं. (प्पां) इन महर्गेडे ( खुम्मानि सप्ता) वेत की सात तरहके हैं, वे (सप्तातिया आदे। घरे) बात तरहके वेत भारण वस्त हैं॥ ५ ॥ [२९]

[१८३] (एकः ) एक देव (ब्रभुः ) तेत्रस्त्री ( वियुगः ) मर्वत्र संवार करनेवाका (स्तरः ) उत्तम नेता (युवा ) तरुण बहुकर (हिरणमणे ऑति अंकने ) सुनदरे क्यमे प्रस्ट क्षाता है ॥ १ ॥

भावार्ध- वश्रमे वैद्यास देव बाहर बैठ बीर वे वश्रद्धांको सम्युद्ध जीर निःश्रवतको ।साद् करनवाड प्रसंको प्रदान करें ॥ ॥

सभी देव तथा पु-प्रक्षित, अन्तरिक्षात्रि, पार्थिवाति अपवा आध्यात्रि, प्राणात्रि, तथा जठराति वे शीन प्रकारकी अतिथा दमारा पाकन करें, तथा दम भी उनका सरकार करें ॥ र ॥

सभी देव गण इमारी पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण अर्थान् सभी कोरसे रक्षा कानेवाछे हों ॥ ६ व देवगण जैसा चाहते हैं, वैसादी वह होता भो है। उनकी इच्छाको सञ्जु भी जन्मया नहीं कर सकते किर मित्र की को चालही क्या है॥ ७ ॥

मदर्शें के सात गण हैं, वे सभी विभिन्न राजान्य भारत करके जब चलते हैं, उन करता है कि मार्गो सात देज चक रहे हों ॥ ५ ॥

बीर देजस्वी, सर्वेद संचार करनेवाला, उपाप नेता और धरम केला सदा वस्तादी हो ॥ १ ॥

| 828 | यो <u>नि</u> मेक आ संमाद्र द्येतं <u>नो</u> प्रन्तदेवेषु मेथिरः | n e n   |
|-----|-----------------------------------------------------------------|---------|
| ६८५ | वाशीमकी विमर्ति इस्तं आयुसीपुन्तेदेवेषु निधुविः                 | 11 % 11 |
| ६८६ | बच्चमंकी विभित्ति इन्तु अ।हितं तेनं बूत्राणि जिन्नते            | 0.54    |
| ६८७ | निगममेको विभनि हस्त आयुर्ध गुचिरुप्रो जलापंमेपजः                | 日英田     |
| 466 | पुथ एकं। वी शयु तस्करी वर्षी श्व वेंद्र निश्चीनःम्              | 11 年 11 |
|     | त्रीण्येकं उरुगा भे वि चंक्रमे यत्रं देशमो मदंन्ति              | 11 0 11 |
|     | विभिद्यं चंग्तु एकया सह प्रप्रश्नेवं वसनः                       | 11 > 11 |
| 665 | सदो द्वा चंक्र ते उपया दिव सम्राजी सुर्विगंसुती                 | 0.8.11  |

अर्थ-- (६८४ ) ( एक: ) ए॰ द्वरा देव ( द्योतक: मधिए: ) वेजस्त्री और बुद्धाडी होडर ( देवेषु सन्तः योगि) देवेंड कीचवाळे स्थानमें ( का सस्ताद ) बाकर बैठना है ॥ २ ॥

[ ६८५ ] ( एक: , एक श्रीतरा देव ( देवेखु बन्तः निष्ठाचे ) वर्तके सव्वमें रहनासे ग्रहकर ( हस्ते )

वापने शायमें ( आयसी बार्शी विभार्ति ) जोडक शक्तका पारण करना है है है है

[६:६] (पकः ) एक कीया देव (हस्ते । हथते (आहित वर्षा विश्वति ) रके हुए बल्लको कारण करता है, भीर (तेन सुत्राणि जिल्लते ) उस बल्लसे अनुसंको मारता है ॥ ॥

[ ६८३ ] ( एक. ) एक पाचरां । अ काय-संयतः ) तक ह द्वारा रोगांको दूर करनेवाका तथा ( शुन्धिः उप्राः )

पवित्र तथा कीर देव ( हरून नियम आयुर्ध ।वजिन है । प ।

[६८८] । एकः ) एक छता इव ( प्रथा प्रीयःय ) म गाँको सुरक्षित स्वता है बीर । तस्करः यथा ) चोन्हे समान ( प्रथः निधीनों चेत् ) यह देर सभा छिरे हुए समानोंको सानता है ॥ ० ॥

[६८९] , यत्र देशानः महानत ) वित तार्ता कोडाम देवतव बानद्वे पहले हैं, इन लोनी कोडाँडी

( उठगाया एकः ) बहुत ही स्वत्य एक देवने ( वि खक्तमे ) अपने परसे नाप दिया ॥ • ॥

[६९॰] (दा) यो देर (विभिन्न वातः) पाक्षयो द्वारा संग्र संगर काते हैं तथा (प्रवासा हव ) जिस कर दो प्रवासी पुरुष एक दो गाडासे सर्वत्र ज्ञात हैं, इसी तरह ये दानों देर (एक्या सह) एक ही वाडासे (ससता) सर्वत्र असे हैं ॥ ८॥

[६९१] (उपमाद्वा) नायन्त तेत्रस्ती दो देव (सर्विरास्त्रती सम्माता) पृथकी नाहुति प्राप्त करनेवाकें क्या सम्रट् हैं, व दानों (दिश्वे सदः चऋति । ग्रुक्को स्थान बनात है ॥ ९॥

आयार्थ- तूपरा जानी, रेजस्वा जीर बुद्धिमाळी होधर विद्वानोंक बीचमें बेठनेबारब हो ॥ १ ॥

कीतरा कीर सेनिक वीरोंक सामने भी दरतास खडा रहता है और अपने हाथमें सदा शसासा बारण करता है ॥ ३ ॥

कीया इन्द्र देव अपने हाथमें बल्लको बारण करके शतुलीका नाश करता है ॥ ४ ॥

पांचवा देव बद अकविकित्साकदारा रोगोंको दूर ठरता है, तथा वह वीर देव राजुनींका नाम करनेके किए शर्मी धीरून शसको भी भारण करता है ॥ ५ ॥

कर। देन पूथा सभी मार्गोंकी शतुनोंसे सुरक्षा करता है और भारका स्वामी दोनेसे सभी गुप्त और मध्य सामार्गेको सामशा है॥ ६ a

कावर्वे बेद विष्णुने अपने पैरोसे वीनों कोबोंको नाव दिया ॥ ७ ॥

यो देव अखिनी कुमार पक्षीकृष विमानों पर चढकर सर्वत्र जाते हैं, तथा एक ही स्थवे सार पुरशिका चनकर कगाते

को चैव विकासका इस समावके समाव है तथा मुक्तेकों रहते हैं ॥ ९ ॥

```
६९२ अर्चन्त एके महि साम मन्तत तेन स्पीमशेचयन्
```

H \*\* H

[ 30 ]

(अधि- मनुर्वेतस्वतः। देवनाः- विश्वे देवाः । छन्दः- १ गायत्रां, २ पुरक्षणक् ३ वृदतीः, ४ अनुपुष्।)

६९३ नृहि को अस्त्यंभूको द्वांमो न क्षणारुकः । विश्वं मृत्रोमंद्वान्तु इत् ॥ १॥

६९४ इति स्नुतासी अक्षया रिशादमो य स्थ त्रयंश्च त्रिंशचं । मनीर्देवा पश्चियासः ॥ र ॥

६९५ ते नहा व्यं तेंडबत् त उ नी अधि बाचत ।

मा नेः पुधः विष्वांन्मान्वादाधं दूरं नेष्ट प्रावर्तः

11 2 11

६९६ ये देवास हुह म्थन विश्वं वैश्वानगा उता। अस्मम्यं अभी सप्रधां गवेऽश्वांय यच्छत

11 8 11

[34]

( ऋषिः- भनुर्वेत्रस्वतः । देवता- १-४ यहः यज्ञमानकः ५-१ देवता, १०-१८ देवश्यादायः । छन्दः- गायश्री। ९, १४ अतुरदुष् १० पाद्विसृत् १५-१८ वर्णकः । )

६९७ यो यजाति यजात् इत सुनरंच्य प्याति च । ब्रह्मादे-द्रेम्य चाकनत ।। १॥

मर्थ-[ १९२ ] ( एक पादे लाप मन्त्रन्त ) कुछ छान पश्यनोग सामका गान करत है, ( अर्चन्तः ) प्रा करते हुए बन्होने (तन ) कस चपने कर्मसे ( सूर्य अरोजधन् ) सूर्यको प्रकाशित किया ॥ १०॥

[ 10 ] [ ६९३ ] हे (देवामः ) देवो ! (वः ) तुः तः मध्यमें (अर्धकः महि सस्ति ) कोई छेटा वधवा नहीं है, (स. कुमारकः ) कोई किशोर भी नहीं है। (विश्वे सतः ग्रह स्तः हुन् ) सभी देव जानी भीर महान् है ॥ ९ ॥

[ ६०४ ] वे (रिशाद्यः मनोः याझयानः देवाः ) दिलक्षेठ विनातक, श्र नीके द्वारा पूर्व देशे ! ( ये ) को त्य ( जिशत् व त्रयः च ) तीय नीर तीन नर्भाद तैतास हो, वे दुन ( स्ट्रुनासः अपद्य ) स्ट्रांतिक पोग्व हो ॥३॥

[ ६९५ । के देने | (ते ) वे प्रम (नः ज्ञाहा) हमारी रक्षा करो, (ते अवत ) वे प्रम हमें बचानो, (ते अव अधि कोचन ) ते प्रम सब हमें बच्चम हपदेश दा (चित्र्या मानवास प्रधः) इमारा राजन करनेवांक ज्ञानपुक्त मार्गसे (परावतः दूर मा नेष्ट) दूमरी सरफ दूर मत के जानो ॥ ॥॥

[६९६] है (विश्व नरः देवासः) सब समुख्योंको हत्तम मार्गसे के जानेबाके देवो ! (ये विश्वे ) जो तुब सब (इह स्थन) वटा पर निचमान हो, वे सुम सब हमारे (शबे अश्वाय अस्तक्ये ) गाव व दे लादि पशु तथा

इसारे किए ( शर्म यच्छन ) वर तथा सुख प्रदेश करा ॥ र ॥

[६९७] (या) ओ नममान (यजाति यजात ) स्वयं वश करता है, तथा दूमारेंसे करवाता है, (सुनवत् एक।ति क ) स्वयं सोमस्स निवोधता है जीर दूसरोसे वैदवार करवाना है, वह (इन्ट्रस्य प्रद्वा इत् चाकनत् ) इन्हर्के कानकोडी मास करता है। १ ॥

भावार्थ — ऋषियाँन समी देवांको सामगान द्वारा प्राकी सौर स्वेडा प्रकट किया ॥ १०॥

इन देवोंग्रें कोई भी बचवा जैमा अर्जानी नहीं है जीर कोई किशोर जैसा बच्छुंबन वा जनुसासन हीय नहीं है, कपितु सभी देव कानी जीर महान हैं ॥ ७ ॥ "

क्रितने भी तैवीस देव हैं, दे सब दिसकोंके सतु, श्रामी और पूर्व दोनेके कारण स्तुविके बोम्ब हैं ॥ १ ॥

हे देती ! इसे तुम बचानो, हमारी रक्षा करो, इसे सरा सद्भावेश हो, क्या हमारा पाछव करनेवाका जो करवासकारी आर्थ है, इससे हमें तूर के आकर कुमारोमे बेरिय मत करो है है है

है देवो ! तम सदा हमारे पास हो रही, तो हमारे पशु और मनुर्विके किए सुकपूर्व वर प्रशान करी ॥ ७ ॥ को माक्षण स्वयं यह करता है और दूसरोंसे करवाता है, वह प्रशुक्त वावसे चुक्त होता है ॥ ७ ॥

| (१३६ | ) ऋग्वेद्का छ्वोध                         | भाष्य                         | [ niem a |  |
|------|-------------------------------------------|-------------------------------|----------|--|
| 896  | पुरोकाश्च यो अंस्मे सोमं ररंत आशिरंम      | । पादित् तं शुक्री अंहसः      | 11 8 11  |  |
| ह९९  | तस्य द्या अमुद्रधी देवज्ताः स शूंश्वत     | । विश्वां वुन्वन्नं मित्रियां | 11 % 11  |  |
|      | अन्यं प्रजावंती गृहे असंबन्ती दिवेदिने    | । इळा घेनुमती दुहे            | 11.8.11  |  |
|      | शा दंपेती सर्वनसा सुनुत आ च धार्वतः       | । देवां मो निस्यं याशिरां     | ा ६ ॥    |  |
|      | प्रति प्राश्चवाँ इतः सम्बन्धां बहिरांशाते | । न ता वाजेषु वायतः           | 11 8 11  |  |
| 500  | न देवानामपि झतः सुमर्ति न श्रंगुश्रतः     | । अभी बृहद् विनासतः           | 11 9 11  |  |
|      | पुत्रिणा ता कुंपारिणा विश्वमायुर्धश्चाः   | । उमा हिरंण्यपेश्वमा          | 11 & 11  |  |

अर्थ—। ६९८ ) (यः ) जो वशकर्ता ( अहमे ) इस इन्द्रको ( पुगळादो साहित्स साम रहत ) इरावास वयागेंदुग्य मिसिव सोमास देवा है, (तं इन् ) गमा मनुष्यका (इन्द्रः ) इन्द्र (अंह नः पान् ) पायसे बकावा है ॥२॥

[६९९] (तमा) इस यह कर्नांड पास (देवजुन: खुमान् रथ: असत् ) देवें द्वारा प्रेनित तथा तेजसी इस होता है। वह (विश्व। अभिन्या) अपने सभी शतुओंको (धन्यन् ) नष्ट करता है, और (सा श्रूशुवन् ) रह इसके बदना है, वह ॥

[ ७०० ] ( अध्य मुद्दे ) इस वज्जबर्गके परमें ( प्रजासनी अप्यक्तन्ती सेसुमती ) बढ़रोंसे युक्त, स्वैर पंचार

कारीबाडी कामतुषा वाय (दिवे दिवे छित छुटे) प्रतिदिन वस दुवती है ॥ ४ ॥

[ ७०१ ] (या स्वयनसा दंशती ) जो मिछे हुर यग्दाछ पनि-पानी ( सुनुतः ) सीम निचीवते हैं, ( आ च व्यायतः ) नीर सर्वत्र पवित्रता रक्षतं हैं, दे ( देवासः ) देवो । वे ( मिस्यवा आदिशः ) रोज गोतुष्पसे युक्त हीं अभा

[ 002 ] (मा ) वं दोनी पांतपरनी (प्राधावयां प्रति इतः ) साने योग्य नवाको प्राप्त करते हैं, वया (सम्बंचा ) समान समनाने होकर वं (बहिं: आशाते ) यद्याँ बैठते हैं, वे दोनी कभी भी (बाजेयु म सायतः ) पोवक नवके विद्युक्त नहीं होत ॥ द ॥

[ ७०३ ] ऐसे डलम पति-पत्नी (देवानां न अपि ह्नुतः ) देवींका अपमान मही करते, ( सुमति व सुगुस्तः ) अपनी कत्तम बुद्को नष्ट नहीं हाने दत, और ( बृह्तू अदः विवासनः ) महान् यशको प्राप्त

करत हैं ॥ ७ ॥

[७०४] (मा उसा ) वे होनों पनि-परनी (हिरणयोगशस्या ) सोनेके बलंकारीसे युक्त होकर (पुत्रिणा कुर्मारणा । पुत्र और कुमारेकि साथ जानन्द करते हुए (विश्वं अरायुः स्यक्तुनः ) सम्पूर्ण दोई बायुका मोग करते हैं हाइ है

भावार्थ- वो यत्र करनेवाला सनुष्य इस हत्वका सामास वृंदर हुसदा सरकार करता है। वह सनुष्य पाप कर्मीये

को क्शका है, बसके पास तेजस्वी स्य होता है भीर वह बस रथ पर बैठकर सभी प्रमुशोंको सारवा है भीर स्वयं हुन्दिको मास होता है ॥ ६ ॥

इस वज्ञकर्गंड धरमें वज्ञहोंसे युक्त स्वेर संचार करनेवाकी कामयुवा नाव प्रक्षिदेन भरपूर दूव देती है, वर्षात् क्षणकर्गंड घरमें नावें रहती हैं ॥ ७ ॥

जिस घरमें पनिवरनी प्रेमसे रहकर देवेंका पूरम करते हों, कस घरमें सदा देव निवास करते हैं और वह घर सदा मोजुर्य कादि भक्कोसे ससुद् रहता है ॥ भ ॥

को पवि--वरनी परस्पर पेमपूर्ण कनसे युक्त होकर यक्न करते हैं, वे सदाही काने बोध्य जब प्राप्त करते हैं और देवें क्रकोंसे पहिल के कभी नहीं होते || द ||

पेसे बत्तम पवि-परनी कमी भी देवी या विद्वानीका अपमान नहीं करते, जानियोंकी संगतिमें रहनेके कारण बनकी

इदि सदा उत्तम रहती है कीर इस उत्तम बुद्धिकी सदावताके दे दोनी सदान् यहको प्राप्त करते हैं॥ ७ ॥

वे दोनों प्रतिपरनी सोनेके सकंकारोंसे युक्त होकर सर्पात् ऐसर्यशाबी होकर पुत्र-पीत्रांसे युक्त होकर संपूर्व मानदीय बायुको योगते हैं ह ८ ह

| ७०५  | वीतिहाँचा कृतहंस दश्रस्यन्तामृताय कम्।                        |          |
|------|---------------------------------------------------------------|----------|
|      | सम्घी रोम्शं हंतो देवेषुं कणुत्। दुर्वः                       | 11911    |
|      | आ अर्म पर्वतानां वृणीपहें नदीनांम् । आ विष्णीः सञ्चामुनेः     | 11 80 11 |
|      | ऐतुं पूषा रायिर्भगः स्वारित संबंधातंताः । अस्यव्यां स्वस्त्ये | 11 88 11 |
| 906  | अस्मितिरन्वणी विश्वी देवस्य मनसा । आदिन्यानांमनेह इत्         | म १२ म   |
| 1909 | यथां नी धित्री अर्थमा वर्रुणः सन्ति गोवाः । सुगा ऋतम्य वन्थाः | 11 63 11 |
| 660  | अभि वेः पूच्ये शिशा देवभीके वस्ताम् ।                         |          |
|      | सष्यंन्तं पुरुष्टियं मित्रं न सेंत्रमाधनम्                    | ॥ ४८ ॥   |

अर्थ - ( ७०५ ] ( वीतिहोत्रा ) वेत्रयुक्त वाणीयाळे ( कृतद्वासु ) बमका वान करनेवाळे ( कं द्वास्थन्ता ) होगोंको सुककारक नव वेनेवाळे वे पति-परती (अधः रोमदा सं हुनः) वहे वह धनोंवाळी गाय और वहे वहे रोमोंवाळी सेव बादि पशुबों को प्राप्त करते हैं जीर (अस्तृताय ) बमरनाको प्राप्तिके लिए (देवेषु दुवः कृणुतः ) देवोंकी स्तृति करते हैं ॥ ९॥

[ ७०६ ] ( पर्छतानां दार्म ) पर्वतों पर जो शुख है, ( नदीनां ) नदियों में जो सुक है तथा ( सचामचः विष्णोः ) देवेंक साथ रहनेवाके विष्णुका जो सुक है, वसे इम (आ कुणीमहे ) मांगले हैं ॥ १०॥

ि ७०७ | (रायाः भगः स्वस्ति सर्वधातमः पूषा ) धनवान्, ऐधर्मशाक्षी, बक्याणकारी तथा सवको चारण करनेवाका पूपा देव ( आ एत् ) हमारे पास बादे, तथा उसकी कृशासे ( उठ अध्वा स्वस्तये ) विस्तीर्क मार्ग भी हमारे करवाजके किए हो । १९ ॥

( ७०८ ] ( अनर्वणः ) शतु द्वारा पराजित न होतेताके ( देवस्य ) देवकी ( सिश्वः ) ममी क्षोन ( मनसा अरमतिः ) अबसे स्तुति करते हैं, ( आदित्यानां अनेह इत् ) बदितिके पुत्रों देवोंकी कृपा पापका नाज करनेवाकी होती है ॥ १२ ॥

[ ७०९ ] ( यथा ) चूं कि ( नः गोपाः ) हमारी रहा। करनेवाडे ( मित्रः अर्थमा वरुणः सन्ति ) मित्र, वर्षमा कौर वरूक हैं, जतः हमारे ( ऋतस्य पन्धाः सुराहः ) सत्वके मार्ग मुनम हों ॥ १६ ॥

্তং০ । (सपर्यन्तः छः ) सर्वना करनेवाले तुर छोगकि बोचमें में (बस्तां ) बनकी प्राप्तिके किए (पुरुषियं) बहुतींको विष (श्रेत्रमाध्यम्) सनुष्यतर। एका क्षेत्रको सिद् करनेवाढे (पूट्यं देवं) मुख्य देव (अप्रिं) मप्रिकी ( ग्रिजं न क्रेंड ) निवके समान स्तुति करता हूँ ॥ १४ ॥

आवार्य - रोज अमुकी स्तुति करनेवाके दोतों पतिपत्नी चनका दान करते हैं, क्षेतोंका मुखकारक बचा देते हैं, वया पञ्चली समृद् होकर देवींकी स्तृति करते हुए जनरताको पास होते हैं ॥ ९ ॥

पर्वतके जम्हर, महियोंके जम्दर निहित की सुक्ष है, यह सुक्ष हम प्रियम्बीको निक्के ॥ १० ॥

वेसर्वतम् करवानकारी पूचा देव इम पर कृपा करे, ताकि सम्पूर्ण जीवनका मार्ग हमारे किए कम्यानकारी हो ॥ १९ ॥ सभी वन प्या देवकी मनसे स्तृति करें तो प्या देव भी डन पर जननी पापनाशिनी कृपा करते हैं ॥ १२ ॥

जिनकी रक्षा मित्र, बद्दण आदि देव करते हैं. उनका जीवन सरवभव होता है, और उनके जीवनके मार्गेसें कभी

कृतिगाइयां वहीं जातीं 🛭 💵 🛭

धनकी शक्तिके किये मुख्य देश अतिकी स्पृति करनी चादिए, क्योंकि वही सनुस्थलसीरक्षी क्षेत्रका स्वामी है ॥ १७॥

| ७११ | मुक्षु देववंतो रयः    | शूरों वा पृत्सु कार्नु चित् । |       |          |
|-----|-----------------------|-------------------------------|-------|----------|
|     | देवानां य इन्यत्।     | यजमान इयक्ष स्यभीदर्यज्यनी    | धनत्  | ॥ १५ ॥   |
| 6:5 |                       | न सुन्वान न देवयो ।           |       |          |
|     |                       | यजमान इयेश त्यभादयंक्वनी      | सुवत् | 0.850    |
| इंड |                       | न प्र योवन योवति ।            |       |          |
|     | देवानां य इन्मनो      | यजमान् इयंक्ष त्युभीदयंज्वनी  | मुनत् | ॥ १७॥    |
| ७१४ | अस्दर्भ सुधीर्थ - दुत | स्यदुःश्वरूष्येम् ।           |       |          |
|     | देवानां य इन्मनो      | यजेमानु इयंधः त्युमीद्यंच्यनो | भुदत् | 11 22 11 |

अर्थ - [ ७११ ] ( कासुचिन् पृथ्यु शूरः वा ) किन्हीं युद्धीमें जिस तरह श्रूर मनुष्य तेजीने बागे बहता है, उसी तरह ( देवसता रथाः मध्यू ) देवोंको जिस मनुष्यका श्र्य तेजीने जाता है ! ( यः यजमानः ) जो बजनान ( देवानां मनः इयक्षति ) देवोंको मन पूर्वक पूजा करणा है, वह ( अयज्यनः अनि सुवत् ) पश्च न करनेवालोंको पराजित करता है ॥ १५ ॥

[ ७१२ ] दे ( यत्रमाम ) वज करनेवाळे ! ( न दिध्यसि ) द कभी दुःची नहीं होना, हे ( सुन्धानः ) सोमरस ठैरवार करनेवाळे ! ( न ) द कभी दुःची नहीं होना, हे ( देखयों ) देवकी स्तुति करनेवाळे ! ( न ) द कभी दुःची नहीं होना। ( यः यजमानः । जो मजमान ( मनः देवानो इयक्षति ) मनते देवोंकी पूजा करता है, वह ( अयज्वनः अभि भुवत् ) वक्ष न करनेवाळोंको दराजित करता है ॥ । ॥

[ ७६३ ] (यः यजमानः । जो यजमान ( मनः इत् वेधानां इयक्षाने ) मनसे देगेंकी पूजा करता है, (तं कर्मणा निकः नदात् ) उने जयने कर्मसे कोई नष्ट नहीं कर सकता, ( न प्र योषत् ) हमे ऐथवंश कोई अन्न नहीं कर सकता, ( न प्र योषत् ) न वह स्वयं अन्न होता है। जापेतु वह ( अयजदनः इत् अभि भुसत् ) यश्च व करनेवालोंको पराजितक्षी करता है। १००

[ ४१४ ] (यः यजमानः ) जो बजमान ( सनः इत् देवामां इयक्षति ) मनसे देवीकी पूजा करना बाहता है, ( अञ्च सुत्रीर्थे असत् ) उसको उत्तम नक विकता है, ( त्यत् आश्वद्ग्यं ) उसे वोशेंका सनूह मिळता है चीर नह ( अयज्वनः अभि इत् भुवत् ) यत्र व करनेवाकोंको पराजित करता है॥ १८ ॥

भावार्थ — जिस ठरह यक्त्री श्रूरवीरका रय वेजीसे मागता है, इसी तरह देवींके प्रिव सनुष्यका स्थ दक्षीबे दीवता है, जो सनुष्य देवींका सनसे पूजा करता है, वह नास्त्रिकीको पर्गाजन करता है ॥ 1% ॥

क्य करनेशका, मोम प्रदान करनेवाका तथा देवोंकी स्तुति करनेवाळा कथी हु:जी नहीं होता, वरिश्व जो सहा यह करता है. वह स्थ्य दक्षत होकर नास्तिकोंको पराजित करता है ॥ १६ ॥

जो मजभाष मनसे देवींकी पूरा करता है, यह सदा पवित्र कमेंडी करनेके कारण बसके कमें वसे वह वहीं कर सकते, म वसे कोई ऐसबसे अह कर सकता है, जोर न यह स्ववंदी अह दोता है। इसके विपरीत जो नास्तिक कस बास्तिकको यह बरमा पाइता है, यह स्वयं यह हो जाया है ॥ ३० ॥

को मनुष्य मनसे देवीकी पूजा करका चादवा है, वह उत्तम यह और वोशेंके समूहते बुक्त हैं।कर अपने शतुबीको यह बरवा है ॥ १८ ॥

## [ ३२ ]

# (अधि:- मेधातिथिः काण्यः । देवताः- इन्द्रः । छन्दः- गायत्री । )

| ७१५ प्र कुतान्यृं जी विणः कण्या इन्द्रंस्य गार्थया | । मद्रे सोर्मस्य वोचत   | 0 2 11  |
|----------------------------------------------------|-------------------------|---------|
| ७१६ यः सृचिन्द्रमन्द्रीति विश्वं दासमंही श्वंम्    | । दर्शीदुग्री रिणज्ञपः  | 11 7 11 |
| ७१७ न्यबुँदस्य निष्टपं वस्मीणं वृह्वस्तिर          | । कृषे तदिन्द्र पौस्यम् | 用专用     |
| ७१८ प्रति श्रुतायं वो श्रुवत तूर्णाञ्चं न गिरेरि   | । दुवे मुंशिप्रमृतये    | 11.8.11 |
| ७१९ स गोरखंस्य वि ब्रुजं मन्द्रानः सोम्बेर्यः      | । पृरं न इंर दर्शसे     | 11 9 11 |
| ७२० यदि मे शास्याः सुत जुक्ये वा दर्धसे चर्नाः     | । आरादुर्व स्वधा गंहि   | 日集日     |

### [ 32 ]

अर्थ — [ १९५] हे ( काववाः ) हे कवशे ] ( ऋजियाः इन्द्रस्य ) शीव्रवासे काम करनेवाने इन्द्र हे ( सोग्रस्य मदे कतानि ) सोमपानने करपन उत्पादमें किए गए कार्योका वर्णन , गाथया प्रयोचत ) गाथके रूपमें भागो ॥ १ ॥

(७१६ ) (यः उद्यः ) जो बग्र वीर है, बस इन्हमें (अपः रिणन् ) जब भवाक्षेको खुडा करते हुए (सृबिन्दं धनर्शिन पिमुं बहीशुर्ज क्षासं वधीत् ) स्विन्द, अनर्शनि, पित्रु, बहीशु बीर दास इन शत्रुमोंदर वथ किया था १ र ॥

[ ७१७ ] हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( वृहतः अर्बुट्स्य ) वहे मारी वर्त्तरके । बन्मीयां विष्टवं नि तिर ) विशास देहको चौर किकेको तुम गिरा दो, ( तत् पौस्यं इत्ये ) यह पराक्षम तुन्दी करते हो ॥ २ ॥

[७१८] (यः श्रुताय ऊतये) हे मनुष्यो ! तुम्हारे ज्ञान और संरक्षणके किए ( श्रुपत् ) शतुका वर्षण करने-बाढे ( श्रुतियं प्रति हुवे ) शिरकाणनारी थीर इन्द्र हो में काता हूँ, (त्रूणीर्श गिरे: अधि न ) जिस स्वयं स्रोतको पहायसे काले हैं ॥ ७ ॥

[ ७१९ ] हे (शूर) श्रूर इन्द्र ! (सः) वह त् (मनदानः) मानिन्त होते हुए (गोः अद्यस्य वजं) गी और प्रोडेक वाढेको (सोम्येक्यः) सोमयान करनेवाळांक किए (पुरं) शत्रुनगरके हारको संक्रोकेसमान (वि दर्शिस) कोकता है।। ५ ॥

[ ७८० ] (से छुते उक्थे वा ) मेरे लोमरलमें और स्वोत्रवाटमें (यदि रारणः) यदि व् बनुरक्त है, (चनः व्यक्ते ) और बदि मुझे जब देना चाइवा है तो (आरात् स्वधा उव आ गाहि , दूरसे सी अबके साय हमारे वास बा ॥ ९ ॥

भावार्थ- वह इन्द्र सोमवान करनेके बाद उत्साइमें बाकर उक प्रवाह लुड़े करता है बीर इन जड़ प्रशाहोंके भागेमें को बिच्न बाड़ते हैं, वेसे बहुरोंको सारवा है।। १-१॥

बसुरोंके बरीरों जीर किस्तोंको नह करनेका पराक्रम केवड इन्द्रदो कर सकता है, जल स्रोग उसी शिरखानवारी इन्द्रको व्यवनी सुरकाके किए जुनाते हैं। स्ट्रवीरसेट्टी सुरक्षा हो सकती है व ६-४ ॥

सोमपानसे बानिन्त हुना हन्त्र शतुके किडेको शोरकर शतुसेनाको विनष्ट करता है, और नपने बनुवावियोंको बच प्रदान करता है। ऐसे कार्यके डिए विचार करने योग्य मनकी बावस्थकण होती ही है॥ ५–६॥

| ७२१ | बुयं यां ते अपि व्यक्ति क्तोतार हुन्द्र गिर्वणः | । स्वं नीं जिन्न सोमपाः       | ॥७॥       |
|-----|-------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|
| ७२२ | <u> बुत नं: बितुमा भंर</u> संरगुणी अविश्वितम्   | । मधंत्रन भूरिं ते वसुं       | 11 & 11   |
| ७२३ | युत नो गीमंतस्कृषि हिरंण्यवती असिनीः            | । इळांमिः सं रंभेमहि          | 11 5 11   |
|     | बुबर्वक्यं हवामहे सुप्रकरसमूतये                 | । साधुं कृष्वन्त्रमवंसे       | 11 8 0 11 |
|     | यः संस्थे चिन्छ्तकंतु गादी कुणोति वृत्रहा       | । जिस्तृभ्यः पुरुवसुः         | ।। ११ ।।  |
|     | स नैः शुक्रश्चिदा शंकुद् दानेवा अन्तरामुरः      | । इन्द्रो विश्वामिस्क्रीतामीः | ॥ १२ ॥    |

अर्थ— [ ७२१ ] हे । गिर्द्धणः इन्द्र ) स्तुत्य इन्द्र ! (ते वयं अपि घ नते।तार. नमस्ति ) वेरे ही हम उपासक हैं । हे (स्तोमपाः ) संभारत पीनेवाके इन्द्र ! (त्वं नः जिन्छा ) स् हमें तृत कर ॥ ७ ॥

[ ७२२ ] दे ( मधवन् ) देशवंशाळी १२इ । , उत सं रराणः ) और त् प्रमश्च डोकर ( अदिक्षितं पितुं ) कविनाशी धन ( नः आ भर ) देमें मरप्र दे | क्योंकि ( ते वसु भूरि ) वेरे पास धन बहुत है ॥ ८ ॥

[ ७६३ ] ( उत्त ) और हे इन्द्र ! द् (मः गोमतः हिरण्यवतः अध्वतः कृषि ) हमें गायवाडा, सोनेवाडा तथा घोडोंसे युक्त कर । इस ( इस्त्राधिः सं रक्षेमहि ) भन्नोंसे युक्त होकर अव्ही उरहसे जानक्ष्यत हों ॥ ९ ॥

[७२४] इम ( उत्तये ) कपने संरक्षणके जिए ( स्प्रकरश्नं ) सबसे प्रयम हाथ आगे करनेवाडे ( अवसे साधु कृष्यन्तं ) संरक्षणके जिए उत्तम कमें करनेवाडे, ( वृष्यदुष्यथं ) जिसके काग्य गाये जावे हैं ऐसे वीरको ( हवामहे ) हम बकाते हैं है १०॥

[ ७२५ ] ( यः संस्थे शतकतुः ) जो राज्य संस्थामें सैंकडों उत्तम कार्य करता है, ( बृत्रहा ) वृत्रको मारनेवाका है, ( आत् ई कुणोति चित् ) वह एसे दी शत्रुवध क कार्य करता है, वह ( जिरित्भ्यः पुरुव सः ) खोकाओंका बहुत धन देनेवाला है ॥ ११ ॥

[ ७२६ ! (सः शक्तः मः चित् आ शकत् ) वह शकियाछी इन्द्र हतें भी राकिशकी को । (दानवास् इन्द्रः ) दान देनवाका इन्द्र (विश्वाभिः अतिभिः अन्तः भा भरः ) अपने संपूर्ण सुरक्षाके साधनींसे हमारी साम्वरिक पूर्णता करे ॥ १२ ॥

भावार्थ — मतुष्य इन्त्रका सत्कार करके उसे सोमरस देकर उस को जीर इन्द्र भी असब अनसे मतुष्योंको कविषात्री चन जीर रोपक जब देकर तृस करे। जब सदा नीरोग हो॥ ७—८॥

सपनी सुरक्षाके किए हम तत्काक सहारवार्ष अपना हाय बतानेवाले वीरको बुकाते हैं, हम ग्रुम कमें करनेवाले बीरको अपनी रक्षाक लिए बुकाने हैं। वह हमारे पास आकर गांव घोडे और सुवर्ण प्रदान करें। यहां सुवर्ण पद सोनेक सिरुकेका बाचक । ॥ ९-९० ॥

सैक्टों प्रशस्त कर्योंको करनेवाका जपनी संस्थामें निस्सन्देह श्रुम कार्य करता है। किसी संस्थाको उन्नत करनेके किए ऐसे की १ रूपकी आवश्यकता होती है। तो स्वयं समर्थ होता है, वही दूसरोंको सामयर्थवान् कर सकता है। दाता भीर अपनी जनेक संरक्षक सक्तियोंसे हमारे अन्दरके किंद दूर कर सकता है। वीर तथा परिहेनके किए जास्मापंज करनेवाका ही अपने सामय्येके दूसरोंके दोष दूर कर सकता है और न्यूनवाओंको पूर्व कर सकता है ॥ ११-१२ ॥

| ७२७ | यो रायो द्वनिम्हान् त्सुंपारः सुन्वतः सख     | ां । तमिन्द्रंमुमि गांयत  | ॥ १३ ॥   |
|-----|----------------------------------------------|---------------------------|----------|
| ७२८ | आयुन्तारं महि स्थिरं प्रवंनासु अमोजितंस्     | । भूरेरीयानिमार्जसा       | ा १४ ॥   |
| ७२९ | निकरस्य बचीनां नियन्ता सुनृतानाम्            | । नांकेवंका न दादिति      | ा १५॥    |
| ०६७ | न नूनं बुक्षणांमुणं प्रांश्नामंस्ति सुन्ताम् | । न सोनी अप्रता पंगे      | ा १६ ।   |
|     | पन्य इद्वर्ष गायत पन्यं उक्य नि शतत          | । ब्रह्मां कुणाल पन्य इत् | 11 62 11 |
| 150 | पन्यु आ देदिरच्छुना सहस्रा वाज्यवृतः         | । इन्द्रो यो यज्यंनी वृषः | ॥ १८॥    |
| ७३३ | वि पू चेर स्वधा अर्च कृष्टीनामन्बाहुवंः      | । इन्द्र पित्रं सुवानांम् | 11 28 11 |

अर्थ— [७२७] (सः) जो इन्द्र (रायः अवानिः) पृथर्यनानीः, संस्थाक तथा (महान् सुपारः) संकटोंसे पार होनेका पढा भारी साथन है, (सुन्यतः साला) यह करनेवाकीका भित्र है, (तं इन्द्रं अभि प्रधायतः) है मनुष्यो ! इस इन्द्रके गुणोका वर्णन करो ॥ ३॥

(७२८) (आयम्तारं) शतुओं पर नियमन करनेवाछे, (महि पुलनासु किथरं) वह बहे युदोमें भी स्थिर रहनेवाछे, (श्रवः जितं) यशको जीतनेवाछे, (ओजाता भूरेः ईशानं) अपने तेजसे अनंख्य शतुओं पर भी शासन करनेवाछे हन्द्रके गुणोका गान करो ॥ १४ ॥

[७२९] (अस्य ) इस इन्द्रको (सुनुतानां राजीनां ) उत्तम भाग सम्य शक्तियोग (नियन्ता मिकिः ) भासम करनेवाला काई नद्धों है। (न दात् ) यह इन्द्रं भग नदी देता, ऐसा मा काई कदनवाला (न किः ) नहीं है ॥ १५॥

[ ७३० ] ( सुन्वतां प्राश्नां ) सोमस्य विकादनेवाले वक्षा सोमस्य पानेवाले ( ब्रह्मणां सूत्रं ऋणं स व्यस्ति ) माम्राणों पर निवचयसे कोई ऋण नहीं रहता । ( अन्नता सोमः स वर्षे ) कार्ड भी धनदान सनुष्य सामस्य नहीं पी सकता ॥ १६ ॥

[ ७३१ ] ( पन्ये इत् उर गायन ) प्रमंतनीय वीर इन्द्रकाडी यम गानी, ( पन्ये उक्यानि शंसत ) प्रशसनीय बीरके स्रोत्र पडी । ( यन्ये इत् ब्रह्म क्रण्डत ) प्रशसनीय वीरकडी क्षानरूप कायका निर्मण करी ॥ १० ॥

[७३२] (यः वाजी) जिस बन्नवान् इन्द्रने (शता सहस्राजा इर्दिस्त् ) संबर्ध और इजरों शत्रुकोंका साश किया, वह यह । इन्द्रः ) इन्द्र (अजुतः प्रत्यः ) शत्रुकों द्वारा न विश्वेताला, स्थ्रुव (यज्यनः सूधः ) यह क्रिनेवालको बनानेवाला है ॥ १८ ॥

(७३६) दे (इन्द्र) इन्द्र। (अनु याहुनः) तुमाये जारा बनुसार (इ.एँ मां स्वधा) मनुष्येकी स्वकीय भारक शक्तिको देनेवाके अखक (अनु) अनुकृत होकर (विचार) विचारण कर, और । सुनारां रिच) सोमरलका पान कर ॥ १९॥

भावार्थ — को धनकी ठीक तरहसे रक्षा कर सकता है, यह दुःख स पार करानेवाला वहा भित्र ही है। धन दूर स्थानमें सहायता कर सकता है, इसलिए धनका रक्षक बढ़ा सनायक है। एवं घनकी रक्षा वही कर सकता है को वीर युद्धि अपने स्थानमें स्थिर रहकर दबनेवाला, सबको नियंत्रणमें स्थानवाला और अपनी तकिसे महान् अधिपति हाता है। १३—१४॥

हुस हुन्द्रकी सच्ची शक्तिमाको नियमन करनेशका कोई नहीं है। इन्द्रहा सर्वेशि द्वता है, बता असके उपर कालन करनेवाका कोई नहीं है। उसे जो प्रसन्न करता है, वह ज्ञानो चना।इस सम्बद्ध होता है और इस पर कोई किमीका भी भरण नहीं रहता॥ १५-१९॥

सह बळवान् वीर इन्द्र स्टर्थ तो हजारों राजुओंका मात करना है पर वट स्थय कियी भी शाबु समूहमें बेरा नहीं जा सकता । वह जपने जनुमायियोंको इर तरहसे बढाता है। इपीजिए वह हर जगह प्रजासिन होता है। १०-१४ ॥

दे हुन्द ! मनुष्य तुम्हें तुम्हारी धारक शकित लिए बुटाने हैं, तुम बनका पीष्टिक मक्का दान करके बनके किये स्तुति योग्य होतो जीर बन्होंने दिवा हुआ सोमरसका पान करो ॥ १९॥

| ७३४          | पियु स्वधैनवाना मुत यस्तु छ्ये सर्चा । उनायामिनद्र यस्तर्व           | H  | 20 | - 11 |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|----|----|------|
| ७३५          | अशीहि मन्युषाविण सुबुशांसंमुपारंणे । हुनं रातं सुतं पिन              | II | 21 | 11   |
| <b>B F O</b> | इहि निस्नः पंरावतं इहि पश्च बनाँ अति । धना इन्द्रावचाकंश्चत्         | Н  | २२ | 11   |
| ७३७          | सर्यो रुकिम यथा सूजा ८८ त्वा यच्छन्त मे विरेश । निम्नमापो न मुध्यंक् |    | २३ |      |
| ७३८          | अर्घ्यं तु हि पिश्व सोम बीरायं शिक्षिणे । भरां मुतस्यं बीत्ये        |    | २४ |      |
| ७३९          | य उद्रः फंडिगं भिन च्या क् तिन्ध्रीतासंजत् । यो गोर्ष पकं भारयंत्    |    | 26 |      |
| 1280         | अहंत् वृत्रमृत्तीवम ओर्णवाभमंहिश्चवंम् । हिमेनाविष्यदर्वेदम्         |    | २६ |      |

अर्थ — [ ७३४ | हे (इन्द्र ) इन्द्र ! (स्व-धैनवानां) अपने गारोंके तूथसे मिश्रित (उत ) और (यः तुर=वे सचा) जो जकते निश्रित है, (उत थः अर्थं तव ) और तुरहोर किए रक्षा हुवा है, इस सोमका तू पान कर ॥ २०॥

· ७३५ | दे इन्द्र ! (मन्युपाविणं अति इदि )) क्रोधसे यत्र करनेवालेको क्षांव कर चन्ने जानो, (उपारणे सुषुवांसं) भीर जो प्रविक्क - हीन स्थानमें यत्र करता है, उसे भी कांव जानो। (इमें रातं सुतं पिव ) दमारे द्वारा दिव गए इस सोमरसका पान कर ॥ २३ ॥

[ ७४६ ] दे ( इन्द्र ) इन्द्र ! (धेनाः अवचाकपत् ) हमारी वामिनां सुन, जीर सुनकर ( परावतः तिस्व इद्वि ) दूरसे भी हमारे कीनों सवनोंसे ना, (पंचजनान् आति इहि ) पांचों प्रकारके मानवोंको अध कर इमारे पास ना ॥ २२ ॥

[ ७३७] (सूर्यः यथा रिहेर्म) सूर्व जिस तरह किरणोंको देशा है, इसी तरह हमें (सूज ) प्रम दे। (मे गिरा त्या सभ्रयक् मा यच्छन्तु ) मेरी प्रशंसा परक वाणियां तेरे पास उसी तरह सीधे पहुंच प्रावें, जिस तरह (आपः निम्मं न ) अवध्याह नीवेकी बोर बहते हैं ॥ २३॥

ि १८ दें (अध्वयों ) अध्वर्धे ! (शिक्षिणे वीराय ) शिरकाणधारी शिरके लिए (सोमं तु दि आ सिंच ) सोमास क्षीत्र दी वर्षण कर, ( सुतस्य पीतये च अर ) और सोगरसको पीनेके लिए पात्रमें सर ॥ १४ ॥

[ ७३९ ] (या ) जिस इन्द्रने ( उद्गाः फिलगं भिनत् ) पानीके किए मेचनो छिन्नभिन किया, ( सिन्धून् न्यक् अवास्त्रत् ) नदिशेंको नीचेकी और बहने दिया, तथा (यः ) जिस इन्द्रने (गोणु पक्वं अधारयत् ) वार्योने पक्व वृथको स्थापित किया ॥ २५ ॥

[ ७४० ] ऋचीपमः ) सर्वत्र समान रूपसे विसकी प्रशंसः होती है, उस इन्द्रने ( तूत्रं श्रीणेयामं महीशुवं शहन् ) दुत्र, बौणेयाम, महीशु असुरको मारा, तथा ( अर्थुदं हिमेन अविध्यत् ) अर्थुद् बसुरको दर्पसे मारा ॥ २६ ॥

भावार्थ — हे इन्द्र दिन तुम्हारा सोगरस देवर सरकार करते हैं, जत: तुम प्रसन्त होकर हमारे साथ देखा व्यवहार करों कि तुम्हारी सारी प्रवार्थ वर्षा रू दव सब सक्तियाओं हो हर बानेको तथा जनने राष्ट्रको बारण कर सके व २० ॥

दे इन्दे ! हमारे सभी यश्रीमें तुम बाबो तथा तुम जहां जहां जाओं, वहां वहांसे तुम कोवसे यश करमेवाके तथा निदिच तथा दीन स्थानमें रश्चादि श्रुम कार्य करनेवाके मनुष्योंको दूर करो। श्रुम कार्य सदा प्रसन्न मनसे तथा श्रुम स्थानोंने करना चादिए ॥ २१-२२ ॥

हे अनुष्यो ! तुम इस इन्हरे विष् सोमश्स देवर उसका सरकार करो, वाकि वह सूर्व विस तरह किरवें देवा है धवा विदयों मंत्रिकी बोर बहती हैं, उसी तरह इमें धव प्रदान करें || २३-२४ ||

हन्द्रवे सनेक राष्ट्रमाँको मारा, तथा मेकको क्रिक्सिश करके विष्यांते तक प्रवाहींको प्रेरित किया, और गार्वीतें महर तथा सुपत्रक क्रम स्थापित क्रिया ॥ २५-२६ ॥

| ७४१ प्रवं जुगायं निष्द्रेर उषां व्हाय प्रसुक्षिणे     | । देवचं ब्रह्म गायत ॥ २७॥            |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| ७४२ यो विसान्यभि वता सोमंस्य मद्दे अन्धंमः            | । इन्ह्रों देवेषु चेवंवि ॥ २८ ॥      |
| ७०३ इह त्या संध्याद्या हरी हिरंण्यकेडवा               | । बोळहामभि प्रयो हितम् ॥ ५९॥         |
| C.4                                                   | । सोमुपेयाय बश्चतः ॥ ३०॥             |
| [ 65 ]                                                |                                      |
| ( ऋषि:- मेध्यातिथिः काण्यः । बेखता- इन्द्रः । स्वस्यः | - बहती, १६-१८ गायत्री, १९ अनुष्य । ) |
| ण्डप वय व स्वा सुतावन्त आया न वृक्तवहिषः।             |                                      |
| प्रतित्रंस्य प्रस्तवंणेषु वृत्रह्न परि स्तातारं आस    | ावे ॥ १ ॥                            |
|                                                       | - 1                                  |

७४६ स्वरंन्ति त्वा सुते नरी वसी निरेक उक्थिनीः।

कदा सुतं तंषाण ओक आ गंम इन्द्रं स्त्रव्दीव वंसंगः

11 7 11

अर्थ [ ७४१ ] हे स्तोताओ ! ( यः ) कुम सब ( उन्नाय ) कम कीर ( निष्टुरे ) स्वशसे कार्य करनेवाके अपाळहाय मसिक्षणे ) सदा साथमें रहनेवाके तथा शत्रुका माश करनेवाके, इन्द्रक छिए देवाचे ब्रह्म गायत ) देवोंको असब करनेवाका स्तोत्र गानो ॥ २०॥

[ ७४२ । ( अन्धलः सोमस्य मदे ) जब रूप सोमके बन्साहमें ( यः इन्द्रः ) जो इन्ह ( विभ्वाति झता ) सम्पूर्ण कर्मोका क्षान ( देवेषु चेतात , देवोंने अगावा है ॥ २८ ॥

[ ७६३ ] (त्या साधमाचा ) वे साथ साथ मामन्वित होनेवाडे (हिर्णयकेश्या हरी ) युनहरे बाढीवाडे ही बोडे (हितं प्रयः ) दिवकारी मक्तको (इह अधि वोळदां) वहां हमारी तरफ के नावें ॥ २९ ॥

[ ७४४ ] है (पुरुस्तुत ) जनेकोंके द्वारा स्तृत होनेवाके इन्द्र ! (त्वा ) तुस (प्रिय मेधस्तुता ) पश्से ज्वार करनेवाके मनुष्यके द्वारा स्तृत हुए (हरी ) को बोर्ड (सोमपेयाय ) सोम पीनेके किए (अवर्षि वस्ताः ) हमारी बोर के बावें ॥ १० ॥

[at ]

[ ७४५ ] हे (बुजह्म् ) वृज्ञको मारनेवाके इन्द्र ! (सुनचन्तः ) सोमका रथ निकाककर (कापः म ) जब श्वाहके पास बैठनेके समाभ (पवित्रक्ष्य प्रस्नवर्णेषु ) पवित्र कर्जासे तीचे सक्तेवाके सोमरसोंके पास (बुक्तवर्हियः ) भासनोंको फैडाकर (वर्ध स स्तोतारः त्वा परि उपासते ) इम बपासक देरे बारों कोर बैठने हैं ॥ ३ ॥

[ ७४६ ] हे (बसो इन्द्र ) निवासक इन्द्र ! (सुते निरेके ) मोमरसके गीचे कतरनेके समय (उकियन: नरः ) गायक नेतासम (त्वा स्थरन्ति ) वेश ही बजोगान करते हैं। (सुतं तृषाणः ) संग्र पीनेके किए प्यासा होकर (स्वक्शी इव बंस्थः ) सन्द करते हुए आनेवांक बंकके समान (कदा ओकः आ ग्रामः) कव त् इनारे घर वाएगा ॥ २ ॥

भावार्थ— सोमपानके बाद होनेवाके बस्साहमें वह हुन्द्र स्वयं बत्तम क्रमें करता है और दूसरे देवोंको सी बत्तम कर्म करनेकी प्रेरणा देवा है, ऐसे उपशीर, शीधवाये कार्य करनेवाके, वानुपर प्रचंड आक्रमण करनेवाके और सहा सक्त रहनेवाके वीर हुन्द्रकी प्रश्रंसा करनी चाहिए ॥ २७—२८ :

दे इन्द्र | यहको प्रेमपूर्वक करनेवाछे उत्तम जानीके यज्ञमें द् जा, और वेरे घोडे भी तुझे उस यज्ञकी करफ के जावें ह २९-३० ह

हे चतुओंको मारकर सक्त्रमाँका निवास करानेवाके इन्त्र ! इस बासन विकाकर तुथे लोगरस वर्षण करके तेरा सन्कार करते हैं, बातः स् भी हमारे पास बोमका अभिकापी होकर बात १-२॥

|    | •  |                                                     |    |   |    |
|----|----|-----------------------------------------------------|----|---|----|
| 19 | 89 | कण्वेभिर्मृष्ण्वा भूषद् नार्व दर्षि सहस्त्रिणंम्।   |    |   |    |
|    |    | प्रिज्ञहर्षं मधनन् विचर्षणे मुध्र गार्मन्तमीमहे     | 11 | ą | Iŧ |
| 19 | 85 | पाद्दि गायन्थं मो मद्द इन्द्राय मेध्यनिथे।          |    |   |    |
|    |    | यः संभिक्ता हर्यो्षिः सुते सचा वजी नधी हिरण्ययः     | H  | 8 | 11 |
| 19 | 8८ | यः सुंष्वयः मुदक्षिण इनो यः सुकतुर्धूणे ।           |    |   |    |
|    |    | य आंकरः सहसा यः श्रुतामंघ इन्द्रो यः पूर्भिदांश्तिः | 11 | G | 4  |
| 19 | ६० | यो धृषिता यो इतृतो यो अस्ति इमश्रृष श्चितः ।        |    |   |    |
|    |    | विभूतद्युभन्द्रयवंनः पुरुष्ट्तः ऋत्या गीरिव शाकिनः  | 0  | Ę | H  |
| G  | 4१ | क हैं वेद सुते सचा विवेन्तं कद् वयो देधे।           |    |   |    |
|    |    | अयं यः पुरा विभिनन्योजना मन्दानः शिष्यन्थसंः        | H  | v | 11 |
|    |    |                                                     |    |   |    |

अ ी- [७४७] हे ( धृष्णो ) धातुका धर्षण करवेवाल इन्द्र ! (काविधाः सहस्त्रिणं वाजं आ दर्षि ) कर्ष्वीके िए ६ जार गुना सामध्ये दो । दे (मञ्चन विश्वर्षण ) धनवान भीर दृश्दर्शी इन्द्र ! (धूपत् पिशंगरूपं गोमन्ते ) काञ्चका पराभव करनेमें समर्थ, पीट रंगवाका, गौशीने युक्त ( वार्ज मध्य र्माहे ) बच्च हम शील मांगते हैं ह । ॥

। ७४८ है (मेध्यातिथे) हे मध्यातिथे ! (पाहि ) सोमपान का ! (अन्धला मदे इन्द्राय गाय ) इस बाद रूप सोमके स्वाहमें इन्द्रका स्रोत्र गान्नो । (यः ) जो इन्द्र (हुयोः संमित्रहः ) दो घोड अपने स्थमें जोतवा है, (यः च सुते सचा ) बीर तो सोमवागरी माथ रहता है । वज्जा ) तो हाथमें वज्र भारत करता है जीर जिसका ( रथा हिर्ण्ययः ) स्य सीनेसे संहित है ॥ ॥॥

[ ७४९ ] (यः सुपन्यः सुदक्षिणः इतः) तिम इन्द्रकः बोवा हाव वत्तम है, दाहिना हाथ सी उत्तम है, जो सबका स्त्रामी है, (यः सुक्रत्ः) जो बनम कर्व करता है, (यः सहस्त्रा आकरः) जो सहस्रों श्रुम गुणींकी सान है, (यः शतमधः) जो सैक्टों तरहकं धनोसे युक्त हो, (यः पूर्धित्) जो शहुआंके किटोंको तोस्ता है, (आरितः ) जो

बजोंसे जाता है, (इन्द्रः गृण ) उस इन्द्रकी स्तृति करता हूँ ॥ ५ ॥

[ ७५० ] ( यः प्राधितः ) जो बाबुऑका विनाश करना है, ( यः अञ्चतः ) जो बाबुऑके द्वारा कभी वेश नहीं आ सकता, (यः इवश्रुषुः आस्त ) जी वाडामूंक मके मानुकीं वृत्यकर युद्ध करना है, (यः विभूत गुद्धाः चयश्रमः) जी कानेक धनों सं युक्त, प्रश्नुकोंको दिलानेवाला, (पुरुक्तृतः) कनेको द्वारा प्रशंक्षित है वह (क्रत्या शाकिनः) प्रथम कानेवाहे शांकशानांके किए ( हो); इन्हें ) गायक समान है । ६॥

[ उपर ] ( सुते सन्धा ) मोमरम माध-माध बैठवर पीनेशके इन्द्रको ( कः चेत् ) कीव जानवा है ! ( कत् स्यः दधे ) कीन उसे अञ्चल अवंग करता है? ( यः अयं इन्द्रः शिशी ) जो यह शिश्याण भारण करनेवाला, ( सन्धसः। मन्दानः ) मक्कप सोमरससे उत्पादित होनेवाका / ओजला पुरः विभिन्नि ) अपने वेत्रसे शतुर्वोद्धे नगरींकी मोहता है ॥ ७ व

आवार्थ- बज़को पारण करनेवाले तथा छोड़के एथ पर बैडनेवाले इस्त्रकी हम स्तृति करते हैं और बससे इस पतु पर जिसकी सङ्ग्यतास हमना किया जा चके, तथा तिसके साथ गावें रहती हैं, ऐका सायध्ये हम मांगते हैं ॥ ६-० ॥

जिसके बायां और वाहिना दोनां हाथ उत्तम काम कश्ने हों, वही स्वामी बोरय है। बोनी हायोंसे बत्तम कर्म करना चादिए। इसम कार्य करनेवाका, इजारों गुलीकी सान, शञ्च नगरोंको लोडनेवरका बीर ही उत्तम होता है ॥ ५ ॥

अञ्जो पर जोरदार इमका करनेवाळा, पर अञ्जोसे कसी न विश्वेवाळा ऐसा पराक्रमी बीरही प्रशंसाके बोग्ब बीता है, ऐसा बीर है जपने बक और पराक्रमने शञ्जूओं के किछोंको छोबता है ॥ ६-७ ॥

| V  | १   | बुरना मुगो न वरिषाः पुरुवा चुरथं हमे ।                    |            |    |   |    |
|----|-----|-----------------------------------------------------------|------------|----|---|----|
|    |     | निकेष्ट्वा नि यमदा सुते गयो मुहाधर्ययोजना                 |            | tl | 4 | It |
| E  | S P | च उत्रः समानिष्टुतः स्थिरो रणाय संस्कृतः ।                |            |    |   |    |
|    |     | यदि स्ते।तुर्भिवता खुणवुद्धतं नेन्द्री योष्ट्रया ग्रमत्   | -          | 11 | 9 | II |
| 19 | 48  | सुस्य <u>मि</u> त्था वृषेद <u>ेसि वृषंज्ति</u> वेडिवृतः । |            |    |   |    |
|    |     | वृषा द्यंत्र शृण्विषे परावति वृषी वर्वावति श्रुतः         | 11         | \$ | • | tl |
| 19 | ५५  | वृषंणस्ते अभीशंतो वृषा कर्सा हिरण्ययी।                    |            |    |   |    |
|    |     |                                                           | <b>(</b> ) | ŧ  | ŧ | ıŁ |
|    |     |                                                           |            |    |   |    |

अर्थ— [ अपर ] (दाना वारणाः सृगः ) वदकी धाराजोंको धारण करनेवाळा हाथी जिल तरह वपने समुजोंको हैंग्ला फिरता है, इसी तरह हन्द्र सोमरसके उत्साहमें ( पुरुष्ता धरधं दधे ) बनेक स्थानोंमें दाता है। हे इन्द्र ! (स्वा नाकिः नियमत् ) तुस पर कोई शासन नहीं कर सकता। ( सुते आ गामः ) सोमरस वैक्वार हो जाने पर जानो। ( मंहान् अरेजसा धरिस ) तुम अपने महान् तेजसे युक्त होकर सर्वत्र विचरते हो ॥ ४॥

[ ७५२ ] ( यः उमः कन् अमिष्ट्रतः ) जो इन्द्र वीर होतेके कारण कमी भी पीछ नहीं हरता, जपित ( स्विरः रणाय संस्कृतः ) जो सदा युद्धमें स्थिर रहता है, यह ( मधया ) इन्द्र ( यदि स्तोतुः वर्ष भूणवत् ) यदि स्तोताकी प्रकारको सुन के, तो यह कभी ( त गोषत् ) जन्मन नहीं जाता, और ( आ गमत् ) यह सवस्पति स्तोताके वास गाता है ॥ ६ ॥

[ ७५% ] दे ( उम ) वीर एक् ! ( सत्यं ) यह साथ है कि तू ( इत्या कृपा एत् असि ) इस प्रकारका वक्षवान्द्री है। तू ( वृपज्रूतिः अञ्चतः ) वक्षवानेदि पास बाकविंद होकर जाता है, और सबुनोंके द्वारा कभी चेरा नहीं वाता। ( सूचा हि श्रृणिवचे ) त् वक्षवान्दे सपमेंद्री सर्वश्र प्रसिद्ध है, ( परावति कृषा अर्वावति श्रुतः ) तूरके देशोंसे और पासके देशोंसे भी तू वक्षवान्दे रूपमें प्रसिद्ध है ॥ १० ॥

( अप्प ) हे ( मध्यन् ) इन्द्र ! ( ते अभीशवः वृष्णः ) तेरे बगाम नक्षणकी हैं, ( ट्रिरण्ययी करार वृषा ) छोनेकी चात्रक भी कक्ष्युक्त है, ( रथः खुषा, इरी वृष्णा ) तेरा रय नक्ष्याओं है, तेरे होनों बोडे भी नक्ष्याकी है तका है ( शतकतो ) सेंक्टों क्ष्यम कर्म करनेवाले इन्द्र । ( त्यं धुषा ) त् स्वयं भी बढवान् है ॥ १ ॥

भाषार्थ — बातुको इंदनेवाला वीर शारी भीर भ्रमण करता है, ऐसे शतुको कोई भी अपने शासनमें नहीं रख सकता वर्षात् पेमा वीर कभी परास्त नहीं होता। यह वपने वक्के कारणही वहा होकर विकरता है। ऐसा अवंडतीर पराजित य होता हुवा युदमें स्थिर रहता है ॥ ८-९ ॥

सत्य और बक्याकी वीर वही है कि जिसके रम, घोडे, कगाम, चातुक जादि सब युद्ध साहित हत्तम बीर बेड ब करों युक्त हो, किसोमें भी किसी वरदकी न्यूनवा न हो और जो जपने देशमें और परवेशमें भी वस्तान्के क्यमें प्रसिद्ध हो ॥ १०--११ ॥

| ७५६ | वृद्य सोता सुनोतु ते वृष्कृती (पुना भर             |            |
|-----|----------------------------------------------------|------------|
|     | बृषां दधन्वे वृष्णं नदीच्या तुभ्यं स्थातईशिणाम्    | ।। १२ ॥    |
| ७५७ | एन्द्र याहि पीतये मधुं ऋविष्ठ सोम्यम् ।            |            |
|     | नायमञ्कां मुघवां शूणनुद् गिरो अद्योक्था च सुकतुः   | 11 8 \$ 11 |
| ७५८ | वर्दन्तु त्वा रथेष्ठा मा इरंगो रथ्युर्जः ।         |            |
|     | तिरिश्चिद्यं सर्वनानि वृत्रहः श्रून्येयां या वतकती | 11 58 11   |
| ७५९ | अस्माकम्यान्तमं स्तोमं धिष्य महामह ।               |            |
|     | अस्माकं ते सर्वना सन्तु शंतंमा मदाय द्यक्ष शोमपाः  | १५ ॥       |

अर्थ — 1 3 -६ ] हे ( जुपन् ) बड़वान् इन्द्र ! ( जुपा सोता ते मुनोतु ) बड़वान् सेम निबोधनेवाहा होरे किए सोमस्य निकोडे । हे ( अर्जीपिन् आभर ) साम पीनेवाळे इन्द्र ! इमें घन भरपूर दे । हे ( हरीणां स्थातः ) बोडोडो स्थिर बरनेवाके इन्द्र ! ( जुपा ) बड़वान् सोमयाजी ( तुभ्यं ) तेरे लिए ( खुपणं नदीषु दधन्ते ) बढ़वान् सोमकी नदियोंने रसता है ॥ १२ ॥

७६० नोंह पस्तव नो मर्म आह्ने अन्यस्य रण्यंति । यो अस्मान् वीर आनयत् ॥ १६ ॥

[७५७] है (श्विष्ठ इन्द्र ) बलवान् इन्द्र ! (सोम्यं मधु धीतये आ यहि ) मान्तिदायक सोमहसको पीनेके किए जा। (अर्थ सुकतुः मधवा ) यह उसन वर्म करनेवाका इन्द्र (गिरः ब्रह्म उक्या च अच्छ श्रृणवत् )

इमारी वाणी, ज्ञान और स्तोजको कटकी चरह धुने # 12 ||

[ ७२८ ] हे ( मुनहन शतक्रभा ) इनको मारनेवाले तथा सेंकहो उत्तम काम करनेवाके इन्द्र ! (रथस्थां अर्थे त्या ) स्मर्मे बैडनेवाले तुस स्वाम को (रथयुजाः इरयः ) स्थमें हुई हुए घोठे (अन्येयां या सवनानि ) दूसरोंक जो बन्न हैं, दनका (तिरः चित् ) तिरस्कार करते हुए (आ शहनतु ) यहां हमारे यन्नमें के भारें ॥ १४ ॥

[७५८] हे (महामह) पुरुषोंके किए भी पूज्य इन्हर्! (अदा) बाव (अन्तमं अस्माकं स्तोमं धिष्य) इसारे पासक इस स्तोत्रका अवण करो, हे (छुझ स्तामपाः) तेतस्त्री सोमपान करनेवाके वीर! (ते सदाय) वरे

मानन्दके छिए ( अस्माकं सवना शंतमा सन्तु ) इमारे यह पुखदायी ही ॥ १५॥

[ 380 ] (यः वहरः ) जो वीर इन्द्र (अस्मान् आ नयत् ) हमारा नेतर हुआ है, (सः ) वह इन्द्र (तव शाक्षेत्र वेरे शासनमें रहना (नाहे रणयाति) नहीं पसन्द करता, (भग न रणयात) न मेरेही शासनमें रहना पसन्द करता है। (अन्यस्य आपि न रणयति ) न किसी वृद्धरें शासनमें ही रहना पसन्द करता है। 18 ॥

मावार्थ -- सोमस्स पहले निकोडं जाते हैं, फिर क्यमें नहियोंका निर्मेश वक मिनाया जाता है। फिर उत्तय क्रमें करनेवाडे हुम्हको यह सोमस्स मंत्रोंको गाकर दिया जाता है। यह रस शास्तिहायक है। हमें पीनेसे शास्ति मिकती है। 12-12 ॥

हो होग सनसे यह न करके देवल यह करनेका दोंग करने हैं, ऐसे यह कर्माओंके बहाँका इन्ह तिरस्कार करता है, पर हो सब्बे सनसे यह करते हैं, अनके बहामें जाकर इन्ह सोमपान करता है, और ऐसे यह बहादर्शनोंके दिए सुकादायी होते हैं।। १४-१५॥

इन्द्र चीर होनेके कारण यह किसीके शासनमें नहीं रहता। बीर तो वूसरों पर शासन करनेके किए ही जन्म केने हैं, दूसरोंके शासनमें रहनेके किए नहीं। इसी किए वे किसी दूसरे शीसरेके शासनमें रहन। पसन्द नहीं करते 🖁 १६ 🗎

७६१ इन्द्रेशिषु घा तदंत्रवीत् स्तिया अंशास्यं मनेः । उता अह कर्तुं रघुम् 11 63 11 ७६२ सप्ती चिद् या मदुच्यु श विश्वा बहती रथम् । एवेड् पूर्वेष्ण उत्तम ॥ १८ ॥ ७६३ अधः पंत्रयस्य मोवरिं संतरां पांदुकी हर । मातें कश्चकी दंशून् तसी दि ब्रह्मा बुध्रिय 11 28 11 हिंछ |

( ऋषि:- १-१५ नीपातिथिः काण्यः १६-१८ सद्यं वसुरोचिषोऽङ्गिरमः । देवनाः- रश्दः। छन्दः - अनुष्टुप्, १६-१८ गायत्री।)

७६४ एन्द्रं याहि हरिंशि रुप कर्णन्य सुष्टृतिम् ।

दिवो अमुष्य शासंती दिवं युम दिवानसी

७६५ आ स्वा प्रावा वदिनिह सोमी घोषेण बच्छतु।

दिवी अपूष्य शासंती दिव यय दिवारसी

॥ २ ॥

**?** []

अर्थ - [ ७६१ ] ( इन्द्रः ।चत् घ तत् अप्रयोत् ) इन्द्रते भी वडी गत हरी थी । ह ( क्षियः मनः अशास्ये ) कीके मन पर शासन करना असंभव है, ( उन अह ऋतुं रघुं ) और उसकी वृद्धि तथा कर्मशक्ति होटी होती है ॥ १७ ॥ [ ७६२ ] ( मदच्युता लती ) मदमत व घोड (रधं ) इन्द्रें व्यक्तं ( मिधुना चित् य वहत. एव इत् )

एक ओडमें ही छे जाते है। ( बुष्णाः ) उस इन्द्रक स्थर्धा ( धूः उत्तरा ) धुरा अधिक उत्तम है ॥ १८॥

। ७६३ ] (अच- पद्यस्व) हे छा ! द सदा नाचे देखा कर (मा उ हि) अपर मत रेस, (पादकी संतरां हर) परीक्ष पास रखते हुए चल, ( ते क्यापक्र में मा दशन्) तरे जरीरक दोनां भाग मुख और पिंडलियां ( महि ह्यात् ) न दिखाई दें, (हि ) क्यों कि (ब्रह्मा ह्या बभूविय ) द् ब्रह्माश की थी ॥ १९॥ 48

[ ७६४ ] हे (इन्द्र ) हन्द्र ! ( दारंदितः ) घोडांत ( कण्यस्य सु-स्नृति उप आ याहि ) कण्यका बत्तम स्तुतिके पाम भागो, हे विवा-वायों ) ए ओकर्म राज्याले इन्द्र ! ( अमुध्य दिया शासताः ) इस युकाककः आसन

करनेवाके दुस किर . विवं यय ) युकाहका चानो ॥ १ ॥

| ७६५ | हे इन्ह ! (इह ) इस यक्ष्में ( योमी प्राचा ) सोमडी कूटनेवाळा परवर (वन्न् ) कन्द्र काता हुना ( घोषेण ) बाजान साथ त्या आ यद्धनु ) तुम्हारे पास ताने, हे (दिवा-वसी ) हे चुनानमें रहनेवाने इन्द्र ( अमुख्य दिथः शासनः ) इन युक्रोक्काशासन वरनेगळे तुम किए ( दिवं यथ ) युक्राक्रये जालो ॥ २ ॥

भाषा री- श्वियोंक मनका संयममं रखना काउन है, रन के मन पर काबू पाना असंसव है। उनक कर्म छाटे हाते हैं,

समकी किया गाँक कम दोती है और उनकी बुद्धि भी छ'टी होती है ॥ १० ॥

इस बढवान् इन्द्रके घोडे सदा संयुक्त दोक्त री इबके रवका खांचते हैं। इसी कारण इस इन्द्रक रथकी युरा सदा

वृद्ध भीर उच्चत रहती है 🖁 ३ ८॥

की सदा दिनलवासे व्यवदार करे, वद कमी उद्ध न हो, साथ ही छजाड़ा भाव लेडर वद चले फिर, वह कमी निर्केश्य न हो । वह चक्र ने समय पेर फैकाकर या करते-तरमें हम भरकर न चके अधिनु पर सटाकर तथा छोटे छोटे अग मरकर चते । वसके शरीरक सभी सवया अच्छी तरद कहे रहें । जीका यांत्र कोई भाग सुका रहेगा, ती असे देखकर पुरुषेकि मनमें कुभाव जोते मीर कामवासना पैदा हाती। शतः कांव लभी अवस्य बके रहें। इस मंत्रमें क्षियों है किए बत्तम वपदेश हैं 🛭 १९ 🗸

हे इन्द्र ! इस बक्षमें सोम कूटनेवाडे परवराँकी नावाज हो, और वह बागात तुम तक पहुँचे, तब बपने धोडोंके हारा

कुम इस बक्षरें बारूर सोमरसका पान करो ॥ १-२ ॥

| ७६६ | अता वि नेमिरेषा मुर्ग न धूनुते वृक्धः ।      |    |   |    |
|-----|----------------------------------------------|----|---|----|
|     | दिवो अग्रुप्य ज्ञासतो दिवै यय दिवावसी        | 11 | ŧ | II |
| ७६७ | आ त्या कर्णा दुइ वंसे हर्यन्ते वाजेशातये।    |    |   |    |
|     | दिवो अमुच्य शासंतो दिवं यय दिवावसो           | 11 | 8 | 11 |
| ७६८ | द्रधामि ते सुवानां कृष्णे न पूर्वपाय्यम् ।   |    |   |    |
|     | दिवो अमुख्य भासंतो दिव यय दिवावसी            | 11 | ۹ | II |
| ७६९ | स्मत्युरंधिर्ने आ गृहि विश्वतोधीर्न ऊतये।    |    |   |    |
|     | दिवो अमुन्य भारतो दिवं युग दिवावसो           | IÌ | ě | H  |
| 900 | था नौ यादि महेमते सहस्रोते शतांमध ।          |    |   |    |
|     | दिवो अमुष्य वासंतो दिवं युप दिवावसी          | II | 9 | 11 |
| 500 | आ त्वा होता मर्नुहितो देवत्रा वंश्वदीडर्यः । |    |   |    |
|     | द्विवो अष्ठुष्य श्वासंतो दिवं यय दिवावसी     | II | 6 | H  |

अर्थ - [ ७६६ ] ( अत्र ) इस वश्में ( पर्या ) इन क्यरोंको ( ने मिः ) सोमस्ता (सर्ग वृक्तः न ) मेडको भेडियेके समान ( वि घूनुते ) कंपाती है, दे ( दिवायक्षो ) युकोक्सें रहनेवाठे क्ष्म ! ( समुख्य दिवः शासतः ) इस पुरोक्का सासन करनेवाडे तुम किर ( दिवं यथ ) शुकोक्को वानो ॥ ३ ॥

[ ४६७ ] दे रुन्य ! (इस् ) वहां वज्ञमें (स्वा कण्याः ) तुसं कण्यके प्रत्र (अन्यस्ने वाजासातये ) संरक्षण तथा वजनी प्राप्तिके किए (आ इसम्ते ) जुलाते हैं। दे (दिवाससी । शुलोकों रहनेवाके इन्द्र ! (असुध्य दिव।

दासतो ) इस पुक्रोकका सामव बरनेवाके तुम फिर ( दिसं यय ) युलोकको आजी ॥ ४ ॥

्थि । हे इन्ह ! से (वृष्णे पूर्वपार्यं न ) जैसे वायुके छिए सबसे प्रथम वेग विवा जाता है, उसी प्रकार (ते सुतानों वृष्णामि) प्रश्ने क्षोम रस वेता हूं। (दिवावस्मी) पुकोक्ष्में रहनेवाळे इन्ह ! (असुष्य दिवः शासतः) इस पुकोक्का शासन करनेवाके पुस फिर (दिवं यय) पुलोकको लागो ॥ ५॥

ि ७६९ ) है (स्मत् पुरनिधा विश्वतोधीः ) हमारे बुद्धनान् तथा वारों मोर बुद्धिको कैकानेवाके हे इन्द्र ! (मार उत्तर्भ भा गाहि । हमारे संरक्षणके किए बाबो । हे (दिवायसो ) युओकके वासी इन्द्र ! (असुन्य दिवा ज्ञासतः )

इस युकोबका सासन करनेवाडे तुम फिर ( दिखे यय ) युकोब जानी ॥ १ ॥

[ ७३० ] है ( महेमते ) महान् वृद्धियां , ( सहस्र उत्ते ) हजारी संरक्षणके वाषण रक्षनेवाते, ( शामाध्य ) सैक्टों प्रकारके प्रव्याचे हुन्त्र ! ( मा आ शाहि ) हमारे वास आयो, तथा ( दिवादातो ) हे युकोक वासी हुन्त्र ! (अमुख्य दिवा शासातः ) इस युकोक्षण वासण करनेवाके तुम किर ( दिवं यथ ) युकोक में आयो ॥ ७॥

[ ७७१ ] (देवचा इंड्य: ) देवीमें स्तुरन (अनुः दितः ) अनुस्वींका दित करनेवाका यह (होताः) निष्ठ है इन्ह ! (स्था नः आ यहात् ) दुर्ने दमारे पाल के नावे, हैं (दिवा-वस्तो ) युक्रोकर्में वास करनेवाके इन्ह ! (अमुच्य दिवा द्यासतः ) इम युक्रोकका जासन करनेवाके दम (।दिवं यथ ) युक्रोक प्रामो ॥ ४ ॥

सायाये— हे इन्द्र ! तुन्हें ज्ञानीके पुत्र जपनी रक्षा तथा जनको प्राप्त करनेके तिए कुकाते हैं, इस समय दे क्यांकी सहायवाकी सोमरसको निचोडते हैं। जतः तुम जानो तीर सोमरनका एक करो ॥ ६-४ ॥

दे रण्य । दम इसारी मुद्दिको कत्तम करके रसका यश सर्वत्र फैडानेके किए इसारे पास नामो । इस तुर्वे तैसे बायुके

किने सबसे अवस पेन दिया जाता है, इसी अकार सोसरस प्रदान करते हैं ॥ ५-६ ॥

यह यक्ति देवींमें स्तरन, जीर अनुष्योंका दिश करनेताका है। इन्त्र यहुत मुख्यान्, इजारी तरदंदे संरक्षणके साथनींचे कुछ है। इस क्यार दोनों ही देन महिनावाकी हैं॥ ०-८॥

| ७७२ | आ त्वी मदुब् <u>युता</u> हरी | इयेनं पृथेवं वस्ताः।      |          |
|-----|------------------------------|---------------------------|----------|
|     |                              | दिवं युव दिवावसो          | गरम      |
| ६०७ | आ बांद्धर्य आ परि            | स्वाह्य सोमंस्य यीवर्षे । |          |
|     | दिवो अमुध्य वासंतो           | दिवं युव दिवावसी          | ग १० ग   |
| aes | आ नी याद्युपंश्रु त्यु       | विर्दं रणया हुइ ।         |          |
|     | दिवो अमृष्य वासंतो           | दिवै युथ दिवावसो          | 11 22 11 |
| ७७५ | सर्रंपुरा सु नो गहि          | 7 0                       |          |
|     | दिवो अमुप्य शासनो            | दिवं युय दिवावसी          | भ १२ ॥   |
| ७७६ | आ यांहि पर्वतेभ्यः           |                           |          |
|     | दिवो अपुष्य शासतो            | दिवं युप दिवावसो          | 0.5%     |
| 666 | आ नो मन्यान्यदन्यां          |                           |          |
|     | दिवो अमुष्य शासंतो           | दिवं युष दिवावसो          | 11 48 11 |
|     |                              |                           |          |

अर्थ—[ ७७२ ] हे इन्द्र ! ( इयेनं पक्षा इव ) जैसे बाजडो इसके पंस के जाते हैं, इसी प्रकार ( प्रवृच्युता हरी ) मद खुआनेवाके वोडे (स्वा आ वक्षतः ) तुन्हें के बावे । हे (दिवा-वालो ) प्रकोक्से रहनेवाके इन्द्र ! ( असुन्य दिव शासतः ) इस खुओकका शासन करनेवाके तुम फिर ( दिवं यय ) धुओकको आजो ॥ ९ ॥

। ७७३ ] हे (अर्थः ) स्वामित् इन्द्र ! (सु-आहा स्रोमस्य पीतचे ) उत्तमकासे समर्पित सोमको पीनेके । किए (आ परि आ याहि ) बाबो । हे ( दिवावसो ) युकावमें रहनेवाके इन्द्र ! (असुध्य दिव शासतः ) वह

पुक्रोकका आस्त्रव करनेवाने तुम फिर ( दिवं यय ) गुक्राकको जानो ॥ १०॥

[ ७७४ | हे इन्द्र ! ( उक्येषु ध्रुति ) स्वोत्रोंको सुनकर (इह ) इस यत्रमें (नः उप सा याहि ) इमारे पास बाबो कीर हमें (रणय ) बानश्वित करो । हे (दिया-यत्रो ) युडाकमें रहनेवाके इन्द्र ! (अमुख्य दिया शासतः ) इस बोक्का शासन करनेवाके तुम फिर ( दियां यय ) युडोकका जानो ॥ ११ ॥

[ ७७५ ] हे (संभृताभ्यः ) उत्तम घोडोंबाके इन्त् ! (संभृतैः सरूपैः ) प्रष्ट क्या समान रूपवाके घोडोंबे (मः सु आगांह ) इम्पेर पास नानो ! हे (दिवा-इस्तो ) धुडोक्ने वसनेवाके इन्द्र ! (अगुष्य विवः शासतः )

इस पुढाक्डा शासन करनेवाचे तुन फिर ( दिवं यय ) युक्रोक्को जानो ॥ १२ ॥

[७७६] हे इन्द ! (पर्वतेश्वः समुद्रस्य विष्टपः अधि ) पर्वतीसे तया जन्तिसके प्रदेशीसे (भा याहि ) बाजो, हे (दिश-बस्तो ) युकोक्ये रहनेवाके इन्द ! (अग्रुच्य दिवः श्वासतः) इस युकोक्कः जासन करनेवाके तुस

(दिवं चयं) वृक्षोकको आली ॥ १३ ॥

[७७७] हे (शूर) सूरवीर इन्त्र ! तुम (तः) हमें (सङ्ग्रा गव्याति अद्वया) इत्रारी गाद और घोडे (आ द्रृंदि ) दो, हे (दिवा-वस्तो ) बुडोक्क वासी इन्त्र ! (अमुच्य दिवः शासतः ) बुडोक्का कासक करनेवाते हम किर (दिवं यथ ) बुडोकको जानो ॥ १७ ॥

देखवे प्रदान करो ॥ १२–१४ ॥

आवार्य- हे इन्ह ! तुम लोमरसको पीनेके किंदू कोडों के वसी तरद नाजों, जिस तरद पक्षी अपने पंचीके नाजनके जाते हैं 8 ९-३० ॥

हे हुन्यू ! अपने तुष्ट बोर्डोंसे हमारे पास बाधो, धीर सोमरस पीकर हमें जानंदित करो ॥ ११-१२ ॥ हे हुन्यू ! तुस वर्षत, जन्मरिक्ष कथा पुकोक वर्षात बहा वर भी हो, वहींसे पुन हमारे तक बाकर हमें करन

| 300 | आ नः सहसुको भेरा इयुगनि कृतानि च ।                                                      |      |       |      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------|
|     | दिवो अमुध्य द्वासंतो दिवं युव दिवावसो                                                   | - ,1 | १५    | , II |
| १७७ | आ चिंदन्द्रश्च दर्दहे सहस्रं वर्षुरोचियः । ओजिंष्ट्रमञ्ज्यं पृश्चम्                     | Ш    | १६    | 4    |
| 960 | य ऋजा वार्तरहियो ऽकुषामां स्युष्यदः । आर्त्रन्ते सूपी हर                                | 0    | \$ 19 | I    |
|     | पारांवतस्य रातिषुं द्ववंबेकेष्वाशृषुं । तिष्ठं वतस्य मध्य आ                             | -11  | 26    | H    |
|     | [ 34 ]                                                                                  |      |       |      |
|     | ( ऋषिः - इयावाम्ब आत्रेयः । देवताः - अभ्विना । छन्द् - उपारेष्टाक्रम्योतिः । बिष्टुप् ) |      |       |      |
|     | २२, २४ पङ्किः, २२ महावृहती। )                                                           |      |       |      |
| ७८२ | अभिनेन्द्रेण वर्रणेन विष्णुंना ऽऽिहरी रुद्रै देशिश सचाभुगी।                             |      |       |      |
|     | सुजोवंसा उपमा सूर्येण च सोमै पिबनमिधना                                                  | - I  | i {   | 11   |
| ७८३ | विश्वामिधीमिर्भूवनेन वाजिना दिवा पृथिव्याद्विमिः सवाध्वता ।                             |      |       |      |
|     | सुजीवंसा उपसा सूर्वण च सोनं पिवतमिषा                                                    | - 1  | । २   | Ц    |
|     |                                                                                         |      |       |      |

अर्थ — [ ७७८ ] हे इन्द्र ! ्ल ) हमें ( सहस्रद्वाः ) व्यागे प्रकारसे ( दात नि स्रयुतानि स ) सैंक्सों सभा इताने प्रकार के भन ( आ अर ) दो । हे ( दिवा-धलों ) युल को रानेवाले इन्द्र ! ( असुध्य दिवः द्वानितः ) इस सुद्धे कवा शासन करनेवाले तुम किर ( दिवं स्था ) सुन कवा जातो ॥ १५॥

[ ७७९ ] (वसु-रे.चिपः ) पेश्वेसे तेजस्वा हुए इन तथा (इन्द्र च ) इन्द्र (सहस्रं ओजिष्ठं अहर्य

पर्यु ) दशारों प्रकारके बळवान अश्व मादि पशुको (आ दहहे प्रस हरें।। व ॥

[७८०] (ये) जो (अजाः) साल (वातरंहताः) पायुक समान वेगवाले (अख्यासः) तेतस्वी

(रघुष्यदः ) तीव्र चढनेगांठ घंडे ( सूर्धाः हुत्र ) सूर्यं हे समान ( भ्राजन्त ) चत्रक रहे हैं ॥ १० ॥

[ ७८१ ] (पारावतस्य रातिषु ) पारावतक द्वारा दिए गए (आगुषु ) बोडांसे युक्त ( द्रवत् चक्रेषु ) शैडते हुए क्कोंसे युक्त ( वनस्य मध्ये ) स्थक बीचमें ( आ ।तश्चं ) में बैठ्ं।। १८॥

्रिट्यू हे लिखरेवों ! तुष (अझिना इन्द्रेण वरुकेन विष्णुना आत्द्रयैः ) लीन, इन्द्र, वरूप, विष्णु, ब्राइस्यों (बसुभिः रुद्रेः ) वसुने ए। रुद्रोन संवासे (सचा-भुदा ) युक्त श्रव्य र उपला सूर्येण च सजीवसा ) और बवा तथा सुर्वसे विकटर (सोमं विवतम् ) कोमरसञ स्वन करो ॥ । ॥

[ ७८३ ] हे ( साजिना ) बनवान् कांसदेना ! ( दिना पृथ्यित्या ) एकंक प्रं भूनोकवर्त कार्गामे, (अदिभिः ) व होबनेवाकोसे, ( विश्वाधिः भूननेन समाभुना ) सभी दुदियों एवं भुननते युक्त हो स्था । उपसा सर्वेण सक्रोपसा ) क्या और स्थेसे सामितिक होकर (सोमं पिनतं ) सोमधन करो ॥ २ ॥

भावार्थ— दे इन्द्र ! तुम इम पर कृता करके इमें अनेक तरदक प्रेषर्थ प्रशान करों, हम भी प्रेषवैशाबी होकर बच्च बक्काओं हों ॥ १५-१९ ॥

शिरके बांडे बायुके समान वेगवान्, तेजस्त्री तथा सूर्यके समान कान्तियुक्त हों । ऐसे घोडाको स्थमें संयुक्त करके वीम कक्त स्थमें वेठे ॥ १०-१८ ॥

हे जमिर्देशे ! तुम उत्तम कुदिसे युक्त हो, जल: तुम अपि, हन्त् जादि सभी देवेंके साथ मिळकर सोमरसका पान

| La f. | भाग्यव्या श्रुवाच भाष्य                                                                               | ( १९१ ) |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 968   | विश्वदेवैश्विमिरंकाद्वैशि अब्रिम्स्किक्क्रिभूगुंभिः सचास्रवा ।                                        |         |
|       | सुजोदंसा उपसा सर्वेण च सोमें पिर नमिना                                                                | 相利用     |
| ७८५   | जुवैथां यज्ञं बार्धतं हर्वस्य मे विश्वेह देंबी सबनावं गच्छतम्।                                        |         |
|       | मुजीवंसा उपसा स्थेण च च नो ने। व्हमांधना                                                              | 11 8 11 |
| 965   | स्रोम जुवेथां युव्येवं कृत्यनां विश्वेह देवी सवनावं गन्छतम् ।                                         |         |
|       | सजीर्यसा उपमा स्र्वेण चे ची नो नोळहमश्चिना                                                            | सुन     |
| 969   | गिरों जुनेथामध्यमं जुनेथां विश्वेद दें शे सबनार्व गच्छतम्।                                            |         |
|       | सुजीपसा उपसा सूर्येण चे "ये नी वे। कहमिश्वना                                                          | 0.40    |
| 966   | हारिद्रवेर्व पतथा वनेद्रप सोमं सुतं महिषेवार्व गव्छथः।                                                |         |
|       | सजीपता उपसा सूर्येण च त्रिवृतियांतमस्यना                                                              | ॥ ७ ॥   |
| 469   | इंसारिव पतथी अध्वगाविव सोमं सुतं महिषेत्रातं गच्छथः।                                                  |         |
|       | हुंसावित पतथी अन्त्रगावित् सोमं सुतं मीह्येतातं गच्छथः ।<br>सुत्रोषसा उपसा सूर्येण च त्रिवृतियीतमधिना | 11 2 11 |

अर्थ — [ ८८ र ] हे समिदेशो ! ( इह ) याँपर ( अशिः एकाइशोः शिश्वैः देशे ) सभी तैनीस देशेंके, ( भुगुभिः महाद्भिः अद्भिः ) भृगुभी, बीरण्डभी तथा अभीसे ( स्वकाशुभा ) समत होकर और ( उपसा सूर्येण सजीवसा ) दवा पूर्व सूर्यके साथ रहनर (सोमं विद्यतम् ) संभवपान करो ॥ ३ ॥

[७८५] हे अधिदेवों ! ( यज्ञ जुपेशां । यज्ञका सेवल करे, ( मे हवक्य बोधतं ) मेरी प्रार्थना जान को, (देवों ) दानों तुम दोनों / इह जिथ्वा सावना अव ग्रुक्तं ) इवर समा सवनोक जनक का पहुँका, प्रशास

( उचसा स्योग सजीवसा ) उदा एवं वृषेके साथ ( तः १प बोळमं ) इसे 🖛 पहुँथा हो ॥ » ॥

[ ७८६ ] है (देखा) वानी या वांतमान मधिन्दं ! (मन्यनां युवशा इव ) कन्धा-कमनीय युवित्योंको युवक जैसे चाहते हैं वैसेही (हतोमं जुपंथां) इयार स्तात्रका सेवन करा, तथा (विश्वा सत्रता) सभी सवनोंने (इव अगरुखनं) इथर बाकर पहुँच जानों। (उपाया सूर्येण चा सजीपाता) सूर्य एवं उपावका समा तम दोनों (मा इव बोळहा) हमें बच्च पहुँचा दो ॥ ५॥

| ७८७ ] (इह गिरः जुपेथां ) ब्रॉपर इमारे सार्कोको स्वीकार करो, (अध्वरं जुपेथां ) दिमारहित कार्यके किए आदरपूर्वक उपस्थित रही (देवां ) दानी होकर तुम (विश्वा अवना अव गण्छनं ) सभी सवशेसे जानो, हे

**बाबिनी ! (उपला सूर्येण नः इपं वाळह) मूर्योद्य तथा इपावेलामें हमें बब पहुँचा वो ॥ ६** ।

[७८८] हे अभिदेवी (सुनं सीमं नियोदका रसे हुए सम्मन्न प्रति महिचा इत्र अव गच्छथा।) मिसीके तुल्य-बहुत व्यासे होका जाते हो, (२मा) अलोक समीप (हारिद्र्या इत्र) पंक्रके तुल्य (उप प्रतथः इत्) कले जाते हो, (उपसा ख्रीण सजीपसा) उप:काल पूर्व स्थीद्यके समय (चर्तिः त्रिः यानं) घरके समीप तीम नार जानो ॥ ७॥

( ७८९ ) (इंसों इव ) इंसोंकी गार्ड, (अध्यारी इव ) पधिक त्व (पतधः ) तुम उपने वागिरते हो ( सूतं सोमं महिवा इव आ गच्छयः ) निचोदकर रक्षे सोमको पंतिके दिए, हैसे दो मसे तावाक समीप जांव है वैसेहो, तुम वाते हो; ( उपसा सूर्येण साताव वा वार्षः । त्रः यातं ) हवा एवं सूर्यसं युक्त हो दीन बार पर बढ जांबो के हैं।

भावार्थ — हे शविवशे ! युम इंग्ली बान देनेनाके दो, लतः इमारी प्रार्थेण सुनवत इमारे बज़र्म बाबी, सवा तैतील हेर तथा जन्म देनोंके साथ मिळकर हुने जल प्रदान करो ॥ ३ ७ ॥

दे अधिदेवो ! तुम इमारे हिलारहित कार्योंमें अदापूर्वक उपस्थित होबो, तथा हमारी धार्यनाओंको ध्यान पूर्वक

सुनकर हमें बर्चम अस प्रवास करों || ५-६ ॥ हे अजियवेगो ! तुभ दोनों इंसोके समान तेजस्त्री हो, जिस तरह पक्षी सूर्वोदयके होते ही वालेके किए घर घर वाले हैं, कही तरह के देव सोमरक पाय करनेके किए सूर्वोदय होने पर घर-घर वाले है ॥ ७-८ ॥ अर्थ— [ ७९० ] ( हर्य-हात्ये ) बबका दान करनेक किए ( इयेनी इस पत्यः ) नाज पंक्षीके समान कार्ये नाते हो, ( सुतं सोमं महिया इव गच्छथः ) वैवार सोमरसको पीनेके किए जैसेकि तृथ्य शीवगतिसे नाते हो: है अभिदेवों ! ( सूर्येण उपसा सजीवसा कि: वितिः यातं ) उपःकाक पूर्व सूर्योदयकी वेलाने तीन नार जानों ॥ ९ ॥

॥ १५ ॥

िष्दर | (पियतं तृष्णुतं च ) सोमरस पी आशी और तृस बनो तथा ( आ गच्छतं च ) ना आने। ( प्रश्नां प्रविणं च घत्तं ) सन्तान एवं धनवैभवको दे हाडो; हे अधिहेदों ! ( उपसा सूर्येण च सजीवसा ) पूर्व एवं हपाडे साथ रहते हुए तुम ( नः ऊर्जे घत्तं ) हमें वक देशो ॥ ३० ॥

[ ७९२ ] हे अधिदेवों | ( जयनं, प्रस्तुतं च ) वृम और डो और प्रवंसा करो, ( प्र अवतं ) स्व रक्षा करो, ( प्रजां च द्रविणं च धचं ) सन्वति तथा द्रम्बका दान करो, ( उपसा सूर्येण सजीवसा नः ऊर्जी धन्तम् ) क्या

प्यं स्पेके साथ रहते हुए हो बक दे वरे ॥ १९॥

[ ७९३ ] ( दाञ्च इतं ) दुइमनोंका वध करो जीर ( मिलिण: यततं ) मिलीको पानेका यस करो ( मर्जा क द्रविषं च धसं ) प्रजा तथा धनका दान करो है अधिवेवों ! ( तथसा स्तूर्यण सजीयसा मः अर्जे धसं ) उप एवं स्पंसे सम्मिकित हो हमें बढ़ दो ॥ १२॥

[ ७९४ ] हे ( अश्विता ) विश्वदेवो ! तुम ( मित्रावरुणवन्ता ) मित्र, वरुम ( उत ) बौर ( धर्मवस्ता ) वर्मसे युक्त ( मरुखन्ता ) वीर मरुवें के साथ ( अरितुः इवं गच्छधः ) स्वीताकी युकार सुनकर वर्षे वाते हो, ( उपसा सूर्येण आदित्यः च मुजोबाला यातम् ) व्या, सूर्य स्था व्यक्तिके युक्तेंके साथ ( व्यक्तं ) तुम नमन करो ॥ १३ ॥

[७९५ ] (अंगिरस्वन्ता उत विष्णुवन्ता ) जंगिरम तथा विष्णुके साथ तथा ( महत्वन्ता ) महतेकि साथ ( जरितुः हवं गरस्वः ) स्तोताकी पुकार सुनकर चके बाठे हो। तम ( स्वस्ता सूर्येण आदिस्पैः च सजीवसा

थातं ) उना, सूर्व तथा कदितिके प्रजीके साथ शमन करो ॥ १७ ॥

सजीवंसा उपना स्येण चा डादिश्यैयीतमश्चिना

[ ७९६ ] हे ( अधिमा ) विश्वदेवो । तुम ( ऋभुमन्ता काजवन्ता ) ऋभुक्षो तथा अवके साथ ( बुवणा ) वधवान् वनकर ( जिरितुः हवं वाच्छथः ) स्तोलाकी पुकार शुक्कर चके जाते हो, ( उपसा स्वेण मादिस्यैः च काजोवसा वार्त ) क्या, त्यं तथा विवित्ते पुत्रोंके साथ शुक्ष तमन करो ॥ १५ ॥

भाषायां - जिस शरह वन इवेशएकी वेगसे - है, बसी तरह तुम दान देनेडे किए देगसे वाकी। तुम सोमस्थरे

एक बोकर इसे देमच प्रदाय करों ॥ २-१०॥

है क्षित्रों ! तुन अनुजोंका वथ करों, वर्ग्ने तील को, तथा मिन्नोंकी प्राप्त करके बक्की वर्गका करों ॥ ११-१२ है है अभिनेत्रों ! तुन इन्त्र, विष्तु आदि सभी तैतील देवोंके कार इसारे पास आजो, क्या कल्याद् करकर स्वोधानीकी आवैचा क्षुत्रों है १३--१४--१५ ह

| ७९७ | नक्षं जिन्वतमुत जिन्वनं थियों हुतं रक्षां सि सेषतुमगीवाः ।       |        |
|-----|------------------------------------------------------------------|--------|
|     | सुजोषेसा उपमा सूर्येण च सोमं सुन्यती अश्विता                     | ा १६ ॥ |
| ७९८ | ध्वत्रं जिन्यतमुत जिन्वतुं नृन् हुतं रक्षांसि सेघेनुममीवाः।      |        |
|     | सुजोषंसा उपना स्पेण च सोम सुन्वतो बंधिना                         | ॥ १७॥  |
| ७९९ | धेन् जिन्वतपुत जिन्दतं विश्रो हतं रक्षांसि सेर्धतमगीवाः ।        |        |
|     | मुजोपंसा बुषमा सूर्यण च सोम सुन्त्रतो अधिना                      | ॥ १८ ॥ |
| 600 | अत्रेरिव शृगुतं पूर्व्यस्तुंति इयावाश्वंस्य सुन्तुतो मंदच्युता । |        |
|     | स्जीपंता उपसा स्थेण चा sिशेशंह्यम्                               | ा १९ ॥ |
| ८०१ | सभी इन सुजतं सुषुतीरुपं इयावार्थस सुन्वतो मंदच्युता ।            |        |
|     | सजोर्यसा उपना स्राण चा ऽश्विना तिरोजहयम्                         | 09     |
|     |                                                                  |        |

अर्थ — [ ७९१ ] है (अध्वना ) विश्व देवो ! (रक्षांति इतं ) शक्षतें वाव वरो, (अमीवाः सेघतं ) होगोंको तृर करो, (अस जिन्वतं ) आवको संतृष्ट रका, (उत वियः जिन्वतं ) और कार्यको संतृष्ट रको, (सजे।पसा ) एक साथ रहनेवाके देवो ! तुन (उपसा सूर्येण च ) वदा और सूर्यंके साथ (क्षोमं सुन्वतः ) सोम निचोडनेवाकेके पास जाकर सोमपान करो ॥ १६ ॥

[ ७९८ ] है ( आध्वना ) जिसहेगे ! ( रक्षांसि हतं ) राधमोंडा वद हरो, ( अमीवाः सेधतं ) रोगोंडो दूर करो ( क्षत्रं जिन्थतं ) क्षात्र हेजको संदृष्ट रको, ( छत ) और ( नृन् जिन्दतं ) नृत्वक गुणोंडो संदृष्ट रको । ( सरोधसा ) एक साथ रहनेवाछे देवो ! तुम ( उपसा सूर्येण च क्षा बीर सूर्येक साथ ( सोमं सुन्वना ) संग्रहो निचोदनेवाछेकं पास जन्मो ॥ १७ ॥

[ ७९९ ] हे (अध्विना) निवदंशे ! तुन रक्षांमि इत ) एक्षसीको मारो, (अभीवा संघते ) गेमाको दूर करो, (चेनूः जिन्यतं ) गायोको प्रष्ट करो, (जत ) नीर (विशः जिन्यतं ) प्रश्नानीको प्रष्ट करो। हे (स्रज्ञायाना ) एक साथ रहनेवाहं देवो ! तुम (उपसा सूर्येण स ) उपा नीर सूर्यंक साथ (सोमं सुन्यतः ) साम निवादनेवाकके पास जानी ॥ १८॥

[ ८०० । है ( प्रद्रश्रुता अध्यतः ) शत्रुकें के गर्वको नह कानेवाके निवासे | ( सुन्यतः इयाधाइयस्य ) सोमास निकोककर वैद्यार करते हुए द्याधादयस्य ( पूर्वस्तानि ) प्रयम स्तुनिको ( अत्रेः इय ) जैसे तुम कश्रिकी प्रशंसाको सुन खुके थे, वैसेही ( श्रृणुने ) सुने। ! ( सजीधसी ) एक पाय रहनेवाके तुम दानों ( तिरः अन्ह्यां ) कह वैद्यार किए गए सोमका ( उपसा सूर्वेण ख ) हथा और सूर्वके साथ पान करो ॥ १९ ॥

[८०१] है ( सन्दर्भुना ) कन्नु बीके नर्वका हरण करनेवाके अधिवेवो ! ( सुन्यतः इयानाध्यस्य ) सोमरस विश्वोद्यक्य वैद्यार करते हुए इयावस्थान ( सुस्नुनि । कत्तम स्तुतिको, सर्गान् इव इय सुन्यं ) समीप वाकर वैदीके समान दान को । ( सजीपासा ) एक माथ बहनेवाके सुन कोनी ( उपसा स्पूर्णेया ) क्या और स्वंक साथ ( तिरा अक्कयं ) कक तैय्यार किए गए सोमरसीको पीजो ॥ २०॥

भावार्य — दे विश्वति ! तुव मनुष्योद्धे रोगों हो पूर करके उनके ज्ञान, कार्य, आज तेम, नेतृत्वसकि, नी वादि प्राक्रियों तथा उनके प्रत्न वीत्रादिकोंको प्रद्र करो ॥ १९-१८॥

| ८०२ रुझीरिंव यच्छतमध्वराँ उर्व इयावार्थस्य सुन्यती मंदच्यता ।<br>सुजोषसा जुपसा सूर्येण चा ऽक्षिना तिरोअंह्रयम्       | ॥ २१ ॥ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| ८०३ अर्वाग् रधं नि येच्छतं पिवंतं सोम्यं मधुं।<br>आ योतपदिवना गंत मन्स्युवीमुहं हुवे धूतं रहनानि दाशुवे              | ॥ २२॥  |
| ८०४ नुमोवाके प्रस्थिते अध्यरे नेरा विवर्धणस्य पीत्ये ।<br>आ योतमश्चिना गैत सबस्युवीयहें हुते धृत्तं रत्नीनि द्वाश्वे | ॥ २३ ॥ |
| ८०५ खाइांकृतस्य तुम्पतं सुतस्य देवावन्धंसः।                                                                          |        |

आ यातमिश्वना गंत मनुस्युवीपुद्दं हुंवे धत्तं रत्नांनि द्वाशूवें ॥ २४॥

अर्थ-[८०२] हे ( मद्दयुना ) सन्नमीके गर्वको नष्ट करनेवाके निवदेवो ! (सुम्बतः इयावाश्वस्य ) सोम निवोदनेवाके द्वावाद्वके ( अध्यदान् उप ) वज्ञोको समीवसे ( रहसीन् इव यञ्छतं ) क्वामके समाव ( यञ्छतं ) निवंत्रित करो । (सजोबसा ) एक साथ रहनेवाके तुस दोनों ( उपसा सुर्वेण ) वदा और सूर्वके साथ ( तिरः शह्यं ) कक तैन्यार किए गये सोसका पान करो ॥ २१ ॥

[८०२ ] है (अश्विमा ) निधदेशे ! (आ यातं आ गतं ) तुम नानो, चके नानो, (आहं अवस्युः) में रक्षणार्थी होकर (वां हुवे ) तुम्हें श्वकाता हूँ, (रथं ) नपने स्थको (अर्जाक् ति यच्छतं ) हमारी मोर हांको, (सोम्यं मधु पियतं ) सोमरस मिकाने हुए अञ्चक्ष पान करो तथा ( दाशुचे रस्मानि धत्तं ) दागको रत्न प्रदान करो ॥ २२ ॥

[८०४] दे (अदिवना) विविदेशे ! तुम (अः वार्त आ गतं) वाको कौर चके वाको, (अहं भवस्युः) भैं रक्षणार्थी होकर (श्रं हुने ) तुम्हें बुकाता हूं। (विवक्षणस्य प्रस्थिते ) विशेष हंगसे हिवे देनेवाहेके द्वारा किए बानेबाडे (नमोवाके अध्वरे ) नमन तथा हिसारहित कांपेसे (पीतथे ) सोमरस पीनेके हिए ( वरा ) दे नेवर विवदेशे ! वाको एका (दाशुचे रत्नानि क्षतं ) दाताको राम प्रदान करो ॥ २६॥

[ ८०५ ] दे ( ऑश्वना ) समिदेवो ! ( आ यातं शा गतं ) आत्रो सौर अवद्य आत्रो, ( आहं अवस्युः ) मैं रक्षणार्थः होकर ( वां हुचे ) तुन्दें तुनावा हूं, ( स्वाहाकृतस्य सुतस्य अन्यसः ) इतर किए तथा निचीडे हुए अस रसका पान करके ( देवी सुन्धतं ) दानी तुम इत होनो, इसके बाद ; दाशुचे रस्तानि धन्तं ) दानीके किए रस्त दो अरण ॥

भावार्थ— वातुवींके गर्वको वष्ट करनेवाडे वश्विदेवो ! तुम सोमस्स निवोदते हुए स्तोताकी स्तुति सुनवर उसके पास जावो कीर बसके बच्चको उत्तम शिविधे चढाकर बसे देवोंके समान मरपूर देशके प्रदान करो ॥ १९-२१ ॥

हे अधिदेशे ! जुन रोजो इमारे पास थाजो, तथा बच्चमें हाके तप जबरूप सोमश्सका पाय करते तुम होजो । इम तुमसे रक्षण चाहते हैं, जता तुम इमारे इस हिंसारहित चच्चमें आओ जीर तुम इमें रस्त जादि देखने हो ॥ ११-२७ ॥

### [ 36 ]

(ऋषिः- इयावाश्व आत्रेयः। देवताः- इन्दः। छन्दः- शकरी, ● महापक्तिः।)

८०६ <u>अवि</u>वासि सुन्ववो वृक्ववंदिषः विद्या सोमं मदांय कं बंतक्षते । यं ते भागमधारयम् विद्याः सेहातः प्रतेना द्रुरु जयः सर्मप्युजि न्युरुत्वी इन्द्र सत्ववे

11 \$ 11

८०७ प्रार्व स्तातारं मधनु स्वां विना सोमं मदाय कं वतकती । यं ते मागमधीरपून् विस्थाः सेहानः प्रतेना उठ अयुः समेप्युजि स्वरुखाँ इन्द्र सस्पते

 $H \ll H$ 

८०८ क्रिजी वेवाँ अनुस्यो जिल्ला स्वां पिन्ना सोमं मदांषु के श्रीतक्रतो ।
यं ते भागमधारयुन् विश्वाः सेहानः पृतंना
उरु जयः समंद्सुजि नमहत्वाँ इन्द्र सत्यते

11 3 11

#### [ 38 ]

अर्थ— [८०६] है ( शतकातो ) सेंक्टी शुभवर्म करनेशके इन्द्र ! त् ( सुन्धतः वृक्तवर्धिः अधिता असि ) सोम निषोवनेशकोंका और जासन कैबानेशकोंकी रक्षा करनेशका है इसकिए त् ( प्रदाय ) बानन्दके लिए ( कं सोमं पिव ) सुवावारक सोमको पी । है ( सत्यते इन्द्र ) सञ्जनोंके पालक इन्द्र ! ( त ) तेरे किए ( यं भागं आधा-रखत् ) सोमका जो भाग निश्चित कर दिया गया है, बसे ( विश्वः पृत्तनाः सेहानः ) सन्दर्भ शत्रुकी सेनाको उरानेशका, ( उरुद्धायः ) सर्वत्र कैकनेशका ( सं अपसुजित् ) पानिश्वेंको जोठनेशका नथा । महत्वान् । महत्विक साथ त् पी ॥ १॥

। ८०७ ] दे (शतकतो ) सैक्बों ग्रुमक्मै करनेवाछे तथा (मध्यन्) पेथमैवान् इन्द्र ! त् (स्तोतारं अव अव ) स्त्रीताकी रक्षा कर, तथा (महाय सोमं पिद ) नानन्दके किए सोम पी, वह सोम (ह्यां के ) तुहं दुक्तहर हो । दे (सरपते इन्द्र ) सन्दर्शके पाठक इन्द्र ! (ते ) तेरे किए । यं आगं आयारयन् ) सोमका जो माग विश्वित कर दिया नया है, इसे (विश्वाः पृतनाः सेहानः ) सब शत्रुसेनाको जीतनेवाला, (उठकावः ) सर्वत्र कैंवनेवाला (खप्यु जित् ) जर्लोको जीवनेवाला तथा (महत्यान् ) महत्रीके साथ त् पी ४ १ ॥

[८०८] है (दातकतो ) सैक्टों यदा करनेवाडे इन्ह ! तू (ओजसा उत्ता देवान् अवस्ति ) ओजसे और कर करते देवोंकी स्था करवा है। जवः तू ( प्रदाब सोम पिब ) जानन्त्रकं किए सोम पी, यह सोम ( स्वां के ) नेदे किए सुक्रकर हो। हे ( स्वस्पते इन्द्र ) सक्रवलेंके पाछक इन्द्र ! (ते ) तेदे किए यं भागं अधारयन् ) जो भाग निक्रिय कर दिवा गया है, कसे ( विश्वाः पृतनाः सेद्दानः ) सन्दर्भ शत्रुसेनाको इशनैवाका, ( उद्देख्यः ) सर्वत्र किन्नेवाका ( अन्युतित् ) अलोंको जीवनेवाका तथा ( महत्वान् ) महत्रोंके साथ तू पी ॥ १ ॥

आयार्थ — दे इन्ह ! त् सोम नियोदने तथा पश्च करनेवाठों ठी रक्षा करनेवाठा है। त् सज्वनों ठी रक्षा करनेवाळा है। यहः तु मदनोंके साथ सोमरसके दिए हुए भागको यी ॥ १ ॥

हे इन्द्र ! त् अपने सामव्यंसे स्टोकाओंकी और देवेंकी रक्षा करनेशका है। जतः तुक्के इम सोमासका नाम देवे हैं, त् कते नी ॥ २-६ ॥

| 60% | जनिता दिवो जनिता पृथिव्याः विवा सोमं मदाय कं बैठकतो ।               |       |    |
|-----|---------------------------------------------------------------------|-------|----|
|     | यं ते भागमधारयुन विश्वांश सेहानः प्रतंना                            |       |    |
|     | उरु अयु: सर्मप्तुजि न्मुरुत्याँ इन्द्र सत्यते                       | ा। ४  | 11 |
| 680 | जिलासान जिल्ला गरांमसि पिना सोमं मदांय कं घेतकती।                   |       |    |
|     | यं ते आगमधारयन् विश्वाः सेहानः पृतंना                               |       |    |
|     | वुरु च्या सर्वष्युजि च्यारुखी इन्द्र सत्त्वते                       | 11.34 | IF |
| 683 | अत्रीणां स्तोषंमद्रिवा मुहस्कृषि शिवा सीमुं मदाय कं र्यतकतो ।       |       |    |
|     | यं ते भागमधारयन् विश्वाः सेहानः पृत्तेन।                            |       |    |
|     | जुरु अयुः सर्वेष्मुजि न्मुक्त्वा इन्द्र सत्यते                      | _0 €  | 丰  |
| ८१२ | इयाव। इवंस्य सुन्वत स्तस्यां शृणु यथाकृणो रहे। कमीणि कुण्वतः ।      |       |    |
|     | प्र त्रसदंभ्युमाविश्व त्वमेक इन्नुषाह्य इन्द्र ब्रह्मांनि वृर्धयंन् | 11 9  | Ш  |

सर्थ— [८०९] है ( दानकतो ) सैकरों यह करनेवाले इन्द्र ! तू ( दिव: जिनता ) छुळोडको पैदा करनेवाला वधा ( पृथिटया: जिनता ) एथ्योको कथाब करनेवाला है, इस लेव तू ( मदाय के सोमं पिद ) कानन्दके किए सुसदावक सोमको पी । ( हे सत्यते इन्द्र ) सन्त्रनोंके पालक इन्द्र ! ( ते ) तेरे लिए सोमका ( थं आणं अधारयन् ) को भाग निभाव कर दिया गया है, उसे ( विभ्वा: पृत्तना: सेशानः ) सम्पूर्ण शत्रुसेनाको इशनेवाला ( उस्ज्रय: ) सर्वत्र फैंडनेवाला ( सं अप्सुजिस् ) क्लोंको जीवनेवाला तथा ( अदत्वान् ) सर्वासे युक्त तू पी ॥ ४ ॥

[८१०] हे (धातकतो ) सैक्बों कर्म करनेवाके इन्द्र ! तू (अइदानो जितता गर्वा अनिता अति ) घोडोंको जीर गावोको करनेवाका है। तू ( मदाय के स्त्रेम पिथ ) जानन्तके किए सुखकारे। सोमको पी। ( हे सतपते इन्द्र ) सन्त्रनोंक गावक इन्द्र ! ( ते ) तेरे किए सामका ( यं आगं अध रथन् ) ज' थाग निश्चत कर दिवा गया है, वसे ( विश्वाः पृतनाः सेहानः ) सब शतुसेनाको जीतनेवाला, ( उरुद्रायः ) सर्वत्र फैलनेवाका ( सं अपसुजित् )

क्छोंके स्थानको जीवनेवाका **जीर (** मदत्वाम् ) सदर्शक साम त् र्श ॥ ५ ॥

[८११] है (अदि—वः शतकतो ) शक्षवारी तथा सेवडों यद्य करनेवाडे इन्द्र ! त् (अत्रीणां स्तोमं महः कृषि ) वात क्ष्यपे हे स्वोत्र को सहान् कर जीर (सद्धाय कं स्वीमं पिश्व ) वातन्य के किए सुक्षशयक सोम पी । है (सस्पते इन्द्र ) सन्त्रवेक पाकक इन्द्र ! (ते ) तेने किए सोमका ( यं भागं अधारयम् ) को भाग । निधान कर दिया गया है, वसे (विश्वाः पुननाः सेहानः ) सन्पूर्ण क्षत्रुक्षनाको हरानेवाका, उरुद्धायः ) यहा प्रशासन करनेवाका (सं अप्सुजित् ) अनेकि स्थानको जीवनेवाका तथा (सहत्वान् ) महत्वीक साथ तू पी ॥ ६ ॥

[८१८] है (इन्द्र) (न्द्र देने (क्रमीता कुर्यतः) यह कर्मोहो करते हुए (अवेः यथा अन्द्रणीः) नित्र क्रिकिं प्रार्थनाको विस्त प्रकार सुना था, ठथा वसी प्रकार (सुन्यतः इयाबाश्यस्य ) सोस निधोद्धते हुए इयावासकी प्रार्थना सुन् । हे इन्द्र विने (नृषाक्षो ) युद्धमें (एकः इस् ) नश्केश (अह्याणि वर्धयम् ) क्षानोंको बहाते हुए

( असदस्यु आर्थध ) बार्व्युकी स्था की वी ॥ क ॥

भावार्थे— हे इन्हें ! यू, पृथियो जादि कोड तथा गाय, बोडे जादि पशुगोंको त् उत्पन्न करनेवाता है, बदः हू इसारे पश्ची जाकर जावन्दित हो ॥ ४-५॥

है र अवार्त तथा अनेकों क्यन यह करतेराके हुन्य । हू अपि अविशेषे स्त्रीतोंके महरतको बदा, उसी करह अव्य अविशेषी नार्वपानीको थी हुन क्या हमारे झानको क्यांते हुए दस्तुनोंको लाह रेनेवार्कको द नहा कर ॥ ६-० ॥

## [ 20 ]

| ् अधिः- इयावाश्व आश्रेयः । वेशताः- इन्द्रः । छन्दः- महापक्तिः, १ अतिज्ञाते                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (i )     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ८१३ प्रद ब्रक्ष वृत्रत्येष्वाविध प्र सुन्वतः श्रेचीपत् इन्द्र विश्वामि <u>र</u> ितिमिः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| मार्थिदिनस्य सर्वनस्य वृत्रह निन्ध विद्या सीमस्य विजयः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11 7 11  |
| ८१४ सेहान उंग्र पूर्वना आभ दुई: बचीपम इन्द्र विश्वामिक्विमिः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
| माध्यैदिनस्य सर्वनस्य वृत्रहत्रनेद्य विद्या सोर्मस्य विजयः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0.84     |
| ८१५ एकराळ्स्य सुत्रंनस्य राजिस अचीवन इन्द्र विश्वामिस्वितिर्मिः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11 \ 11  |
| The state of the s |          |
| मार्षिदनस्य सर्वनस्य वृत्रहत्रनेश विवा शीर्यस्य विज्ञतः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11 \$ 11 |
| ८१६ सुस्यावांना यवयसि स्वमेक इच्छंचीपत् इन्द्र विश्वांभिक्षात्रभि।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| मार्चिदिनस्य सर्वनस्य वृत्रहरूतेद्य विना सोमस्य विजनः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11 8 11  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |

[ 65 ]

अर्थ— [८६३] है। शाकीपते इन्द्र) शक्तिशेक खामिन इन्द्र ! त्ने (सूत्रत्येषु) युवेमे (इन्द्रम् ) इस स्तोत्र बोडनेवाडेका वया (सुन्त्रतः) सान यद्य करतेवाडेको (विश्वाभिः उतिभिः) सम्पूर्ण स्थणके माधनीसे (आविध) रक्षा की । हे (अनेद्य, विज्ञवः वृत्रहन् ) अनिद्य, वज्रवादिन् और वृत्रको माधनेवाडे इन्द्र ! (माध्य-निद्नस्य सवनस्य) वाध्यांत्र्व सत्रवत्र (सोमस्य प्य ) मोधको पा॥ १॥

[ ८९४ ] है ( उम्र शासीपते ) वीर और शक्तिपति स्राभिन् लया ( अने स्न, अक्तिसः मृत्रहन् ) मानन्य, वात्रवाति विश्वाधिः अति। यः ) सम्पूर्ण संस्थाद साधनीस ( द्रुहा पृत्रवाः सिहानः ) शतुकी केवाको द्रुराने हुए ( माध्यानेतृतस्य स्वतस्य स्रोयस्य पित्र ) माध्यनितृत स्वतके सोमको पी ॥ १ ॥

ः ८१५] हे ( शाचापते इन्द्र ) श्रांक्याक स्वर्धनन् इन्द्र ! त् ( अस्य भुजनस्य ) इस भुजनहा ( एकराट् राजसि ) एक राजाके रूपमें सुशोधित होते हो । हे ( अनेय, विज्ञानः, वृज्ञहन् ) व्यत्निम्य, रज्ञवारी और वृज्ञहो मान्नेव के इन्द्र ! द् ( विश्वर्धानः क्रतिभिः ) सम्पूर्ण संस्थ्यण । साध्यांते युक्त होक्र ( माध्यन्दिनस्य स्वतस्य ) माध्यन्दिन स्वतके ( सोमस्य पिव । सोमको थी ॥ ६ ॥

[८१६ । है ( राचीपने इन्द्र ) शक्तिगें के स्थामन् इन्द्र ! ( स्वं एकः इत् ) त् बकेकाही ( सस्थामाना यव-यसि ) एक साथ जुढे हुए शतुक कार्कोको एथक् करना है । हे ( अनेद्य, खिक्रकः, सुन्नहन् ) बनिस्य, बन्नवारिन्, इन्द्र ! त् ( विश्वाभिः जातिनः ) सव संरक्षणके साधनीक साथ ( माध्यन्त्रिकस्य न्यनस्य ) माध्यन्त्रिक सवनके ( सोमस्य विव ) सोमको यो ॥ ७ ॥

> १ न्यं एकः संस्थावाना यवयसि – त् अकेंडा संबदित रहे शत्रुकोंको विश्वक करवा है। शत्रुको निर्वह करनेकी वह बुक्ति है।

र विश्वाभिः अतिथा- सर संस्थापरे साथन अपने पास सुरक्षित रचना ।

भावार्थ- हे इन्द ! त्ने शतुओंक साथ होनेवाके बुदोंमें इस स्नोन्नको बोक्नेवाके स्था यह करनेवाकंकी रक्षा की की, बता त् बपने शकाकांसे सबी शतुओंको इसते हुए हजारे द्वारा दिए गए सोमरसको जी ॥ १-२ ॥

हे इन्द्र ! त् इस सम्पूर्ण विश्वका लकेकाही स्वामी है, त् नकेका होते हुए जबको तरहसे संपदित हुए शबुनोंको किस-भित्व कर देवा है। जन: हमारी रकाके किए त् सोम रीकर पुष्ट हो ॥ ३--॥ ॥ ८१७ शेर्मस्य च प्रयुजंस् स्वर्गीशिषे बचीपत् इन्द्र विश्वामिह्नतिमिः। माध्यदिनस्य सर्वनस्य बृत्रहस्रनेद्य विना सोमंस्य बज्जितः

11 4 11

८१८ सत्रार्थ स्वमवंसि न त्वंगाविथ श्रचीयत् इन्द्र विश्वाभिह्यविभिः। मार्व्यदिनस्य सर्वनस्य वृत्रहणनेद्य पिवा सोर्मस्य विजवः

11 \$ 11

८१९ रयावासंस्य रेमंतु स्तयां भृणु यथार्थुणो रहेः कमीणि कृष्यतः। प्र मुसदंस्युनाविष् त्वमेक हमृशाष्ट्रा इन्द्र खन्नाणि वर्धयंन्

11 0 11

### [ 36 ]

( ऋषि:- इयाबाश्व आत्रेयः । देवताः- इन्द्राप्ती । क्रम्यः- गायत्री । )

८२० युज्ञस्य हि स्थ ऋत्विजा सस्नी वाजेषु कर्मसु । इन्द्रांग्री तस्यं बोधतम् ॥ १ ॥

अर्थ — (८१७) दे ( दाचीपते इन्द्र ) वाकियों के स्वाभित् इन्द्र ! (तर्व ) तू ही ( क्षेत्रस्य प्रयुवः च र्रोद्दोषे ) यास मीर ममास भवी पर स्वाभित्व करता है। हे ( अनेदा, विद्यानः, सुत्रहन् ) जनिन्छ, पद्मधारित् और कृतको मार्गनेयोके इन्द्र ! तू ( विश्वाभिः क्रितिभिः ) सब संरक्षणके सावगीसे युक्त होका ( मार्ग्यदिनस्य सवनस्य ) मार्ग्यदिन सवनके ( सोमस्य पिक् ) सोमको पी ॥ ५ ॥

[८१८ | है ( दाचीयते इन्द्र ) शक्ष्योंके स्वाभिन् इन्द्र ! ( त्यं श्रूत्राय अवसि ) त् बढ़के लिए जात्का रक्षण करता है, पर ( त्यं ) त् स्वयं ( न आविथ ) किसीसे रक्षित नहीं होता । हे ( अनेद्य, विद्याद वृत्रहन् ) अनिया, वज्रवारिन्, इनको सारनेवाके इन्द्र ! त् ( विश्वाभिः अतिभिः ) सम्दर्भ संरक्षणके सामगैसे युक्त होकर ( मार्क्यंदिगस्य स्वतरस्य ) मार्क्यंदिग सदनके ( सोमस्य निय ) सोमको री ॥ ६ ॥

१ त्यं क्षत्राय अवस्ति- ६ क्षात्र वेजका रक्षण करता है।

२ त्वं न आविथ- दं किसीसे रक्षित नही होटा बर्थात् त् स्वयं सुरक्षित रहता है।

३ विश्वाभिः अतिथिः- त् सब स्वणके साधनीसे युक्त हो ।

[८१९] दे इन्त्र ! त्ने (कर्माणि छण्वतः) कर्मोको करते हुए (अत्रः यथा अञ्जूणोः) जित्र अपिकी मार्थनाको जिस प्रकार सुना, (तया) बसी प्रकार (रेभतः इयावाध्यस्य) स्पृति करनेवाछे इयावाध्यकी प्रार्थना (अपुन) सुन । दे इन्द्र ! त्ने (नृथाह्य । युद्रे (एकः ह्न् ) नक्छेदी (अञ्चाणि वर्धयन् ) इतिको बहाते हुए (असदस्युं आविध ) असदस्युकी रक्षा की थी॥ ॥

[ 36 ]

[८०] हे (इन्द्राप्ती) इन्द्र और बाप्ति! (सन्त्री) ग्रुड् और पवित्र तुम दोनों (यहस्य हि ऋतिवज्ञा स्थाः) चनके सरिश्य हो, नता (याजेश्व कर्मसु) यज्ञादिक कर्मोर्से तुम बाबो, तथा (तस्य बोधलं) इस सरी बांकिकाराको तुम वानो ॥ ३ ॥

है इन्द्र ! त्वे बच्चम कर्मोंको करते हुए जिस प्रकार जानि अविकी बक्षा की थी, करी तरह त् बच्चम घोडोंको श्वामे-याके बीरकी रक्षा कर यथा दुकाने जाने पर त् दुकामें इस्कुको यह करनेवाके बीरकी रक्षा कर ॥ ७ ह

आवार्य- दे एन्द्र | जो यम इमें पास है, जीर जो प्रश्न नहीं है, इन सब धर्नोंका द् जर्कवाही स्थानी है, । द् बाह्य देजकी रक्षा करनेराका है, पर द् स्वयं प्रुप्तित है जर्थात् द् दूसरोंकी रक्षा तो करता है, पर जपनी रक्षाके किए सुझे किसी दूसरेके अवदकी जरूरत नहीं होती, द् स्वयासध्येकेही जपनी रक्षा कर केता है ॥ ५-६ ॥

| 11 3 11 |
|---------|
| 11 = 11 |
| 11 8 11 |
| 0.50    |
| 11 5 11 |
| 11 9 11 |
| 11 < 11 |
|         |

अर्थ — [ ८२१ ] हे (इन्द्राझी ) इन्द्र और निम्न विम दोनों (तोशासा) शत्रुनों के विनाशक (रथयाधाना) रथों से जानेवाके (वृत्रह्मा) वृत्रोंको नष्ट करनेवाके पर २३वं (अपराजित ) पराजित न होनेवाके हो, वे सम (तस्य नोमसं) वस मेरी निमकाशको जानो ॥ २ ॥

[८२२ | दे (इन्द्राज़ी ) इन्द्र जीर निम (वां ) तुम दोनोंके किए (तरः । यज्ञकर्तासोंने (अद्विधिः ) पत्थरोंसे (इदं भदिरं मधु ) इस नानन्ददायक मधुर सोमरसको (अधुक्षन् ) निकाला है, तुम दोनों (तस्य ) वस यज्ञ कर्नाके मनोध्यको (दोधतं ) समझो १ ३ ॥

[८२३] हे ( साधसतुती नरा इन्द्राझी ) एक साम बैठकर न्तुति सुमनेवाहे नेता इन्द्र और बड़ि ! (इप्टरे यहं मुखेर्था ) इमारी बिक्काबाको पूरा करनेके किए इमारे बज़में बाबी, तथा ( सुतं सोमं सा गर्स ) निचीहे हुए सोमको मास करो ॥ ॥ ॥

[८२४ | दे (नरा इन्द्राझी ) नेता इन्द्र और बशि ! (येभिः इटयानि ऊद्धः ) वित्र सामध्यासे तुन इतियोंको के जाते हो, बन्हीं सामध्यासे (इमा सवनाति जुयेथां ) इन वज्रोंका सेवन करो, तथा (आ गर्ते ) इमारे वज्रोंमें प्रवारो ॥ व ॥

[८२५ व दे (नरा इन्द्राझी) नेता इन्द्र और भग्नि ! (सम गायत्रवर्तनि ) मेरी गायत्री सन्दर्शकी (इसां सुस्तुर्ति ) इस दत्तम स्वृतिको (जुवेधा ) वस सुनो और (आ गते ) हमारे पास भागो ॥ ६ ॥

[८२६ ] हे र जिस्यावस् इस्द्राशी ) बनुबोंकं धनोंको जीवनेबाके इस्त्र बीर बंगे ! ( प्रातः याविधः देवेशिः ) प्रातःबाह बानेवाहे देवेहि साथ ( स्रोमपीतये आ गतं ) सोमपान करनेके हिए बाबो ॥ • ॥

[८२७] हे (इन्द्राझी) इन्द्र जीर अक्षि ! ( सुन्यतः इयायाभ्यस्य ) सोम निचोडनेवाडे इवावाजकी तथा ( अजीजो भृणुतं हवं ) अक्ष ऋषिकांके पुकारको सुनो तथा ( सामगीतये ) सोमगान करनेके किए वालो ॥ ८ ॥

सावार्य — हे इन्द्र बीर बासि ! बड़ोंको करनेवाके तुम दोनों बड़ादिक कर्मसें बाबो, तथा मेरी विभागाको जानकर इसे पूरा करो ॥ १-२ ॥

दे देवो ! तुम दोनोंके किए हमने यह सोमश्स निकाका है, तुम उसे पीनो और हमारी वाभिकावाको पूरा करनेके

दे देवो ! जिन सामध्याते सुध इतिको के जाते हो, डर्ग्डी सामध्याते तुम इमारे बज़ोमें बाका इमारी स्वृतियोंको सुनो ॥ ५-६ ॥

दे देवो ! आठ/काक वानेवाक देवोंके साथ तुम सोमपाव करनेके किए बाजो तथा ऋषियोंकी मार्वेशमोंको सुन्ते ॥७-८॥

८२८ एवा वांमह कुन्ये यथाहुं उन्ते मेथिराः । इन्द्राग्नी सोमपीतये ॥ ९॥
८२९ आहं सांस्वतीवतो सिन्द्राग्न्योरवी वृणे । याभ्यो गायुत्रमूच्यते ॥ ९॥
[३९]
(ऋषान् नाभाकः काण्यः । देवनार- अग्निः। छन्दः- महावक्किः।)
८३० ख्रीममंस्तोष्यूरिमयं मुमिमीळा युज्ञध्ये ।
अग्निर्देशाँ अनक्तु न उभे हि बिद्धाँ कृति
स्नत्वसंति दुन्यं । नमन्तामन्यके संमे
११ ।
२१ न्यरिने नह्यमा वस्त्र स्तुनुषु श्रसंमेषाम् ।
न्यर्गती रग्न्यां विश्वां अर्थेनी
स्रितो युंच्छन्द्वामुरो नभन्तामन्यके संमे

अर्थ — [८२८ ] ६ (इन्द्राद्धी ) इन्द्र और लग्न ! सोमपीतये ) सोमपान करनेके लिए (यथा मेथियाः सहुवन्त । जिस तरह तुम्हें इन्दियोने बुनाया वा (पदा) इसी तरह में (उत्तये वां सहे ) वपनी रक्षके लिए तुम्हें बुढाता है ॥ ९॥

िट५९ ] ( याभ्यां गायलं ऋष्यते ) दिन देशेको गायला छन्दवाई मंत्र बोडे शते हैं, वन ( सरस्वतीयतीः

इन्द्राक्योः ) अन्तरे युक्त इन्द्र भीर भांप्रदे ( अयः अदं चूणे ) संरक्षणको मैं चाहता हूँ ॥ १० ॥

[ 230 ] मैं ( अर्थिमयं अदि अस्तोषि ) अर्थमंत्रीके द्वारा पूत्रे जाने थोग्य इस अधिकी रतुति करता हूँ, ( यक्तरेये अदि इस्तोषि ) अर्थमंत्रीके द्वारा पूत्रे जाने थोग्य इस अधिकी रतुति करता हूँ, ( यक्तरेये अदि इस्तोषि अर्थके स्वार्थ क्षित्रेये एका करता हूँ। यह ( अदि स्वार्थ क्षित्रेये देवान् अम्बद्ध ) आंग्र हमारे यक्षमें वेदोंके द्वारोपे प्रकाशित करे। ( काविः उम्रे अन्तः दुत्ये चरित ) द्वत्यों ज्ञानी मानुत्य भीत देव इस दोवोंके बीच्यों द्वका कार्य करता हुआ विवरण करता है, इससे हमारे ( सम्मे अन्यके नमन्तां ) काल्य समस्य शत्रुक्य नाशको प्राप्त हों । १ ॥

[ ८३१ ] हे (असे ) जये ! हमाने (तन्यु एयां शंसं नव्यसा समः मि ) शरिवर्मे स्थिर हुए हुए इन शतुक्तींके प्रहारको अभिनय शक्षी द्वारा विनष्ट कर (च रशाव्यां अशतिः मि ) और दानशीकोंक बीचरी को जवानशीक है कन सर्वोको नह कर । हम पर ( विश्वाः अयोः आमुरः अशतिः इतः नि युच्छन्तु ) बाकमण करनेवाके सभी सुह बा हिसक शतु वहासे दूर हो अवें । वथा (सामे अन्यक नभान्तों ) समस्य जन्य दुष्टाचारी कोन भी नह हो आर्थे ॥२॥

१ तन्यु एथां ति - शरीरोंमें ग्हनेवाहे इस रोगजन्युक्त शत्रुओंका नाश हो आए । २ रवाकार्य अशासीः मि - दानशीडोंरे बीचमें रहनेवाने बारानी मह हो आवें !

भावार्थ — दे दवो ! जिल तरह तुन्दें शाना बुक ते हैं, उसा तरह मैंने मा गायता उन्दोंसे संवाके द्वारा तुन्दें बुका वा

राष्ट्रका दूत ऐथा हो जो अपने शानके द्वारा साधारण जनता और बंद वह विद्वार्गिके गेण्या सम्बन्ध स्थापित कर सके । विद्वार्गिका कान साधारण जनता तक और साधारण जनताकी करिनाइयाँ देशके नेवार्गी तक पहुंचा सके । ऐसे अपनी दूतकीती प्रशार्वे अपनी वाणियोंसे प्रशंका करनी हैं। पैला करनेसे राष्ट्रमें प्रकृता होती हैं, उनके सारे शबू नह हो जाते हैं । । ॥

इस शरीरमें रोगोंको वैदा करनेवांके जनेक अब हैं, जो (अविः) मनुष्यों वर इमका काले करें (क्रा-सुर) मनुष्यों वर इमका काले करें (क्रा-सुर) मनुष्यों वर इमका काले करें (क्रा-सुर) मनुष्यों वर इमका करने करें (क्रा-सुर) मनुष्यों वर दें वर्ष वर्ष करीर के क्षित्र करीर हो। इस प्रकार राष्ट्र करीरमें जब विद्वान कीर वीर कादि क्षाव्यों करवान् इश्ले हैं, तब राष्ट्र के सभी अबु बक्रवान् हो जले हैं। इसके सामकी देशकी काविक बनस्था भी सुपरी रहे, इसकिए राष्ट्रमें व्यानविकों मोस्साइक मिन्नवा चाहिए कीर जो संचयक्षीकता या वृंतीवानकों क्षावा देवे हैं, उनका नाम करना चाहिए से र है

८३२ अब्रे मन्मानि तुम्यं कं घृतं न जुह आसानें स देवेषु प्रचिकिद्धि त्वं द्यासे पूर्व्यः श्विवो द्वो विवस्त्रंतो नर्मन्तामन्यके धंमे

11 3 11

८३३ तत्तंदुशिवयो द<u>धे</u> यथायथा कुपण्यति । <u>ऊर्जाहुं तिर्वस्नां</u> सं च योश्व मयो द्<u>षे</u> विश्वस्य देवहूं त्यु नर्मन्तामन्युके संमे

11 8 11

८३४ स चिकेत सहीयसा अभिश्वित्रण कर्षणा।
सहोता श्रमंतीनां दक्षिणाभिरमीतृत
इनोति च प्रतीव्यं क्षेणाभिरमीतृत

11 4 11

अर्थ → [८३२ | दे ( तरों ) जो ! ( तुक्षं आसिन न के घृतं मन्मानि जुहे ) की मुख जर्थात् आवाने में जब सुखकारी धृककी जाड़ित ढाढता हुना सनन करनेयोग्य स्तात्रोंको बाढता हूँ । ( सः प्र विकिद्धि ) वह प्रसिद्ध त् इसको जान । ( हि त्वं पूठ्येः शिवः विवस्त्रतः तून असि ) क्षेकि त् पूर्णशानी, करवाणकारी, विविध वसुनौंका स्वामी जीर देवोंका यूच है । केरे द्वारा हमारे ( सम अन्यके नभन्तां ) जन्य समस्य शत्रुगण नाशको प्राप्त हों ॥ १ ॥

[ ८३३ ] ( यथा यथा कृपण्यति ) जिस जिम प्रकारका अब वयासक चाःला है ( अग्निः तस्त ययः द्वे ) अग्नि वस वस प्रकारका अब वर्ग प्रदान करता है। ( उन्जीहुतिः वस्ता द्वे योः स्यः द्वे ) अवनी जादृति देनेवाका अग्नि देशवासियों के कल्पाणके विषे कल्याणकारी सुख बीर रागना ॥ व प्रदायों के भारण करता है। ( च विश्वस्य देन- क्रिये सम्मार्थ सम्मार्थ से अनुवीका संदार करे ॥ ४ ॥ क्रिये सम्मार्थ से अनुवीका संदार करे ॥ ४ ॥

१ ऊर्जाहुनिः वस्नां रा यो मयः द्धे- अपने बम्बी बाहुति देनेबाहा अमनी वीर अपने देशवासियोंके

किए सुन्नकारक भीर रोगनाशक पदार्थ भारण करता है।

[८०४] (सः अग्निः सहीयपा चित्रेण कर्मणा चिक्रेत ) वह बाग्नि, अपने अस्यविक वहवाने बहुत कर्ममें जाना जाता है। (च दाश्वनीनां दोना सः द्रांक्षिणाधिः अभीसुनः प्रतीव्यं हुनाति ) बीर निरयरूपमे रहनेवाने, देवींको बुनानेवासा वह बाग्नि बपने वहवती शांक्षवींसे पिरा हुण दोक्र आक्रमण करने योग्य शतुवक पहुँ बता है। बीर बपने (समे अन्यक्षे मधन्तां ) समस्य स्टे मोडे शतु बोका काल कर देशा है ॥ ५ ॥

१ अग्निः सर्हायसा कर्मणा चिकेत्- वह अग्रणी अपने पशकम युक्त कर्में के द्वाशही पहचाना जाता है।

भावार्थ — तो तृत पूर्णहानी करशामकारी विशेष तिशय चनांका स्वामी बीर विद्वात् हो, उसे हमेशा घृत जाविसे वरिद्रष्ट करना वाहिए, साकि वह देनकी सेवा विकास्तक कर परे बीर देनके समुबाँका नाम कर सके ॥ ३ ॥

जो अग्रणी देशकी सेवामें अपने बक्की भी बाहुति दे देता है, अर्थात् जो तम, मन, धनसे देशकी सेवा बरता है, बढ़ देशको इर प्रकारक रोगोंसे तूर रक्षकर सरा खुगदाक और समृद रक्षता है। तथा देशमें जिस प्रकारके अवोकी जाव-इथकता होती, वैसा वैसा भाग्य वह अर्थक करता है॥ • ॥

किसी भी राष्ट्रका नेना अपने पराकश्यों युक्त कर्वेंहके काश्यदी सवाओं में प्रसिद्ध होता है। भीर सभी वह अपनी

शक्तियोंसे युक्त होकर व्यवने शत्रुवोंको प्रशस्त करवा है ॥ ५ ॥

|| 6 ||

८३५ अग्निजीता देवानां अगिवेद मर्तानामगीव्यम् । अप्रिः स दंविणोदा अग्निर्द्धारा व्यंश्वीते स्वाहुनो नवीयसा नमन्तामन्येके संम 11 % 11 ८३६ अपिदेवेषु संबंधुः स विश्व यज्ञियास्वा । स मुदा काव्या पुरु विश्व भूमेंव पुष्याति देवी देवेष यश्चियो नर्मन्तामन्यके संमे 11 0 11 ८३७ यो अभिः सप्तमानुषः श्रितो विश्वेषु सिन्धुंषु । तमागनम त्रिपुस्त्यं मेन्धातुद्दस्युहन्तेय मुखि पहेर्षु पृष्ये नभन्तामस्यके संमे

अर्थ— । ८१५ ] ( अग्निः देवानां जाता ) अग्नि देशेंके जन्मोंको जानता है । ( अग्निः मर्तानां अपीष्यं चेर् ) मन्नि मनुस्यों हे रहस्योंको जानवा है। हमी प्रकार ( सः अन्निः त्रक्षिणोताः ) वह बन्नि ऐश्वर्यका देनेवाला है। स्था ( अग्निनविधासा लु आहुनः द्वारा ध्यूर्णने ) बारि नवे नवे नवादि द्वारा अच्छी प्रकार बाहुन होकर वनके दार्शको कोक देवा है। ऐसे गुर्गोवाके बिक्ष ६ (समे अन्यके मुसन्ती ) समस्य सन्न नाशको प्र.स होते हैं ॥ ६ ॥ र अभिः मर्तानां अपीच्यं वेष्- अप्ति मनुष्योंके रहस्योंको जानवा है।

[ ८३६ ] ( अग्निः देवेषु संवसुः ) बार्स देवेके मध्यमें बच्छो प्रकार निवास करता है। ( सः यश्चियासु विक्यू ) वह पद्र करनेवाके प्रजाबोंके बीच बद्धासिके रूपमें विचमान रहता है । ( सः भूम विश्वं इव मुद्रा पुरुकावया पुरुवति ) यह, मूमि जैसे विश्वको प्रष्ट करती है, उसी तरह विति प्रसम्बद्धापूर्वक बहुतसे थोव्य कार्योको पूर्वक्रवसे पुष्ट करता है। इस हिये ( देवेषु देव: यश्रिय: ) देवेंके अध्यमें दिव्यगुत्र युक्त निम्न योग्य होता है । ऐसे गुर्जोसे युक्त निमें अन्यके सभन्तां ) प्रमस्त शत्रुकाशको प्राप्त हो ॥ ७ ॥

> र मुदा पुरुकाब्या पुरुवति, देवेशु विश्वय:- जो प्रसन्तवासे बसम कार्नोको करता है, वह देवीमें पूज्य होता है।

[ ८३७ ] ( यः अग्निः सप्तमानुषः विश्वेषु सिन्धुषु श्रितः ) त्रो कप्ति सात होतावों और समस्त नदिवों में विश्वमान रहता है, तथा (त्रिपर्श्यं, मन्धातुः) भूमि, बन्तिश्चि यो वा उदर, हृदय और सूर्वा तीनों स्थानोंसे अपस्थित रहता हुना काली जलीका भारण व रक्षण करता है। ऐसे ( दृक्युक्षत्तमं यक्षेत्र पुठर्यं तं आहीं आग्नम ) क्षतिष्टकारी दुष्ट जनीका सर्वेद्रियाशक व बहारे सर्वेद्रष्ट बार अग्निकी हम प्राप्त करें। जिससे हमारे ( समे अन्यके मधनताम् ) समस्य शत्रु वाशको प्राप्त हो ॥ ४ ॥

भावार्थ- यह बारि मनुष्योंके सब प्रभ्योंको बीर उनके सब रहस्योंको जानता है। इसहिए उससे खिएका कुछ भी काम नहीं किया जा सकता । सनमें शोची हुई हुरी बातको भी यह जान जाता है । इसीविए जो बपासक बससे बरते हुए बसको बाइति प्रवास करते हैं, बनके छिए वह बनके हार खोळ देश है और बनके सब सनुवीको नष्ट कर देश है ॥ ६ ॥

यह अपि देवींमें अध्यो प्रकार निवास करता है। यह करनेवाके प्रवर्गेक बीचमें यह बद्धाप्तिके रूपमें रहता है। जो शानी तन इस अप्तिको प्रसंत करना आनते हैं, क्लके वारीरमें यह निप्त प्रतक्षासे रहता है। तो मनुष्य हर कामको प्रसंत-हासे करता है, से रोकर नहीं, नद सब जानियोंमें पूजा जाता है और उसी परिश्रामीके सब गांतु नह होते हैं व 🖦 🛚

यह व्यक्ति सभी विष्योते विष्यास करता है। तथा तीनों कोकोंते रहनेवाका यह व्यक्ति झावी वर्गोकी रक्षा करके कनका पाकनपोचन करता है। यह समुक्रीका अधिकान दिवालक है, हसीकिए नह बारवन्त पूरन है। तो संस्थी अपने बाबुबोंका विकास करता है, यह सबेद बुद्धा वादा है है ।

८२८ अमिल्लाणि त्रिधातु न्या श्रेति विदर्श क्विः। स त्रीरेकादुशाँ दृह यश्चेच प्रियंच ने। वित्री दृषः परिष्कृतो नर्भन्तामन्यक संमे

0811

८३९ त्वं नी अप्र आयुषु त्वं देवेषुं पृष्यं वस्तु एकं इरव्यसि। त्वामार्यः परिस्नुतः परि यन्ति स्वसंतियो नगरंतामन्युके संमे

11 0 11

[ 80 ]

( ऋषि:- नाभाकः काण्यः । देखनाः- इन्द्राझी । छन्दः- महापैकिः, २ शकरी, १२ त्रिष्टुप् ।)

८४ = इन्द्रंभी युवं सु नुः सहैन्ता दासंथी गुपिम्।
येन हळ्हा समत्स्वा विळ चित् साहिष्रीमञ्ज

H \$ H

अर्थ — [८३८] (कविः अग्निः त्रीणि विद्धा ति चात्नि आ क्षेति) दूरदर्शी अग्नि तीनों तैजन् रूपसे वीनों जानने योग्य स्थानोंमें रहता है, निवास करता है। (दूतः विद्राः सः परिष्कृतः इह यक्षम् ) देवोंका दूत बुद्धिमान् वह अग्नि ग्रुद्ध होकर इस यक्षमें देवोंको हृष्य प्रदान करता है। (स नः पिप्रयत ) और इमें भी तृप्त करता है (समे अन्यके नभन्तां ) ऐसे अग्निके द्वारा हमारे समस्त ग्रुत्त नाशको प्राप्त हों॥ ९॥

१ विमः परिष्कृतः वृतः यक्षत्— हानी और शुक्ष, पवित्र वृत पूर्व होता है।

[८३९] हे (पूटर्यः अग्ने) प्राचीन अग्ने! (त्वं आयुषु एकः नः वस्वः इरज्यसि ) त् अकेलाही सब मनुष्योंके ऐश्वर्यं हा स्थामी है। (देवंषु त्वं ) देवेंमिं भी त् सबसे बरकर है। (परिस्नुतः स्वसेतवः आपः त्वां परि-यन्ति ) सब भोरसे बहनेवाली स्वयं वह जलधारायें सुप्तको प्राप्त होती है। इस प्रकारके तुन्हारे द्वारा इमारे । समे अन्यके मधन्तां ) समस्त शत्रु नाशको प्राप्त हों॥ १०॥

[ yo ]

[८४०] दे (सहस्ता इन्द्राज्ञी) शतुनिके संदारक इन्द्र जीर निम ! ( युव नः सु रिव दासयः ) तुम दोनी दमें उत्तम धन दो ( येन ) विस धनकी सद्दावताले इम ( समत्सु ) युद्धोंने , दळहा चित् वीळु ) दा शतुनेनाको भी ( सातः अग्निः सना इस ) वायु और अग्नि जिस प्रकार वनको नष्ट कर देते हैं, उसी वरद , साहिधीप्राहि ) विनष्ट करें ( अन्यके सम्मे नभन्तां ) दमारे दूसरे शतु स्वयं नष्ट हो जाएं ॥ १॥

भावार्थ— यह अग्नि पृथिवीमें भौतिक अग्निके क्यमें, अन्तरिक्षमें विशुत्के रूपमें और सुने के रूपमें रहता है। यह सुन बीर प्रदोस होकर देवोंको हित पहुंचानेका अपना काम मुस्तेवोसे करता है, इसीकिए वह सर्वत्र पूजा जाता है॥ ९ ॥

सनुष्योंमें विवना देशवें है, उन सथका यह अप्ति एकही स्वामी है | इसी कारण देशोंमें भी सर्वोत्तम है । सब ओरसे बहुनेवाकी नदियां भी इसी अप्रिकी सेवा करती हैं ॥ १० ॥

हे इन्द्र अप्ति ! तुम दोनों इमें उत्तम भन दो, ताकि उस धनकी सदावतासे इम रहसे रव शतुनोंको नष्ट कर सकें बीर निकेश क्षत्र स्वर्ग ही नष्ट हो जाएं ॥ १ ॥ ८४१ नृष्टि वी बुल्यांमुद्दै ऽथेन्द्र्मिद् यंजामहे अविष्ठं नृणां सरंम्। स नैः कदा चिद्वीता गगुदा वाजसात्ये गमुदा मेघसात्ये नमन्तामन्यके संमे

11 8 11

८४२ ता हि मध्यं भराणा निन्द्रामी अधिश्वितः । ता उ किन्द्रना क्यी पृच्छयमाना ससीयते संधीतमञ्जूतं नहा नर्भन्तामन्यके सेने

11 \$ 11

८४३ अम्यर्च नमाक्त्व दिन्द्रामी युजसां गिरा। ययोर्विश्विदं जर्म दिवं द्यीः वृधिनी मुद्धर्र — पर्योदिश्वता वसु नमन्तामन्यके समे

0.8 11

८४४ प्र ब्रह्माणि नमाक्त दिन्द्राधिम्याधिरस्यत । या सप्तत्रुंभगणिव जिह्नवारमपोर्णुत इन्द्र देशांन ओर्जना नमेन्त्रामन्यके संगे

11 54 11

अर्थ-[८६१] हे रुन्द और अग्ने!(वां)तुमदोनोंका हम (विहि सञ्चयामें। तिरस्कार नहीं करते, (अर्थ: इत् ) सिप्तु नृणां नरं) नेताओं में सर्वोत्तन नेना तथा द्वांच्यु । सर्वेत्रे यक्तात्वां (इन्द्रं यज्ञामहे ) इन्द्रकी पूजा करते हैं। (सः) यह इन्द्रं । वाजनातथे । अन्न आदि देनेके लिए अर्थना । घानेसे (नः कद्। आ गमन् । इमार पास क्ष आएगा ! (मेधसातथे आ गमन् यज्ञमें उपस्थित रहनेके लिए कर आएगा ! ताकि (अन्यके समे नभन्तां) हमारे पूसरे सम्रु स्वयमेद नष्ट हो जादं॥ रू।।

[८४२] (ता (नद्रःसी) वे दोनों इन्द्र और जिस्न ( सराणां महां आंध्रक्षितः । संप्रामके मध्यमें निवास करते हैं। है ( तरा ) नेनाओ ! (कवित्वना कवी । अपने कानने ज्ञानी बने हुए ( पृष्ट्यधाना ) सबके द्वारा पूछे जानेवाले (ता उ ) वे दुम दोनों (सावीयते ) सुमसे मित्रता च हमेवाले अपने उपायकके दिसके लिए (भीने सं

अइनुतं ) उसके कर्मको स्वाकार करे। तथा ( अन्यक सम्मे न भर ो दूपरे सब शतु वह दो जाएं ॥ ३ ॥

[८४२] दे मनुष्य ! त् नभाकत्वत् । नमाक ऋषिके समान (यज्ञाना गिरा) यज्ञ और स्युतिसे (इन्द्राज्ञी अभ्याने ) इन्द्र और अधिकी स्तुति कर, (यथोः) जिन देवेंसि (इन्ह्र विश्वं ज्ञानन् यह सारा विश्व समाया हुआ है, (इन्ह्रें मही खो: पृष्टी) यह महान चुलोक और पृथिचोलोक समाये हुए हैं, जो दोनों (उपस्थे वसु विभूतः) अपने पास धनको धारण करते हैं, उनके कारण (अन्यके सभे नभन्तां) दूसरे सभी शसु नष्ट हो जाएं ॥ ४ ॥

[८४४ ' उपासक (इन्द्र'शिभयां ) इन्द्र भीर मिन्निके लिए ( सभाकवत् ) नमाक व्यक्तिके समान ब्रह्माणि प्र इरज्यत ) स्तोत्रीको प्रेरित करता है ( या ) दोनों देवेनि । सस खुश्ने । जहावार अर्थ सात मूलवाले के हुए हारवाले सागरको ( अप अर्थुन ) खोला । (इन्द्रः ओजना ईशान इन्द्र अपने बोज और तेजकी सद्यायतासे सम पर शासन करता है । (अन्यक समे नभन्तों । दूसरे सभी अञ्च नष्ट हा जाएं ॥ ५ ॥

भावार्थ — दे इन्द्र कीर कते ! इस तुम दोनोंका अपसान कर्मा न करें, आंपतु इन दोनों देवोंका सदा पूजा करें । वह इन्द्र इसारे पास आए, ताकि इसारे शत्रु स्वयभेष नष्ट हो आएं ॥ २

इन्द्र और अप्नि दोनों ही देव सदा युवमें निवास करते हैं। सदा शत्रुओंसे युद्द करते हैं। वे अपने ज्ञानसे जानी है, इसीखिए सब बनकी प्रशंसा करते हैं॥ ३॥

इन्द्र अपि इन दोनों देवोंमें यह सारा जगत् समाया हुवा है, ये गुलोक और प्रश्वीलोक भी समाय हुए हैं। ऐसे

इन देवांकी अर्थना करनी कादिए ॥ ४ ॥

इन्द्रें और मिर इन दोनों देवोंने मन्द्र द्वारवाके सागर रूपी मैचोंके मुंदको कोल दिया, तो पानीकी बादा निकलने सागी। इन दोनों देवोंने इन्द्र जपने वेजके कारण सब पर सासन करता है ॥ ५ ॥

11 8 11

| ८४५ अपि दूब पुराण्यक् ब्रुविधिरव गुन्धित वीजी दासस्य दम्मय ।               |         |
|----------------------------------------------------------------------------|---------|
| वयं तदं स्य संभूतं व स्विन्द्रेण वि भंजेमहि न मेन्तामन्यके संमे            | स 🖣 🛭   |
| ८४६ यदिन्द्रामी जनां हुमे विश्वयंन्ते तनां गिरा।                           | 0.4.11  |
| असाके भिर्ने भिर्ने सांसहामं प्रस्यता                                      |         |
| चंतुयार्मं बनुष्यतो नर्भन्तामन्यके संवे                                    | ा ७ ॥   |
| ८४७ या तु खेता बने दिव जुन्नरातु उप द्युमि।।                               |         |
| इन्द्राग्न्योरनुं ब्रुव पुढांना यन्ति सिन्धंत्रो                           |         |
| यान् स्सी बन्धादमुखतां नर्भन्तामस्यके समे                                  | 11 2 11 |
| ८४८ पूर्वीष्टं हुन्द्रोपंमातयः पूर्वीहत प्रशंक्तयः स्ती हिन्त्रस्यं हरिवः। |         |

अर्थ — [८४५] दे इन्द्र ! (पुराणवत् ) पहलेकं समानदी त् जब भी ( व्रततिः गुष्पितं इव ) बेनसे ढकी हुई बालको जिस प्रकार काटते हैं, उसी तरह ( अपि ) त् भी शत्रुओं को । वृक्ष्य ) काट। (दासस्य ओजः दंभय ) दासके तेजको नष्ट कर। ( वयं ) ६म : इन्द्रेण ) इन्ह्रकी सहायतासे ( अस्य ) इन असुरके द्वारा ( संभूत तत् वसु ) छिपाकर रखे हुए उस धनको ( विम्रजंमिंद ) प्रात करें । अन्यंक सभे नभन्तों । दूसरे सभी शत्रु नष्ट हो जाएं ॥ ६ ॥

वस्त्रीं बीरस्यावृत्ती या तु सार्धन्त नी धियो नर्भन्तामन्युके समे

[८,६] (यत् जव (इमे जनाः) ये मनुष्य। (तना गिरा) अपने शरीर तथा वाणीसे (इन्द्रामी विद्धयन्ते ) इन्द्र और अप्रिको बुलाते हैं, तब (धयं) इम (अस्माकाभिः नृभिः) अपने बीर सैनिकोंकी सद्वापनासे (पृतन्यतः साम्रह्मायः) शबुसेनाका पराभव करें। तथा (धनुष्यतः) इमारी भक्ति करनेवालोंकी (बनुषामः) इम भी भक्ति करें। (अन्यके समे नभन्तां) दूसरे सभी शब्द नए हो जाएं। ॥॥

[645] (या श्वेती ) जो सरवगुणसे युक्त इन्द्र और अप्ति (युधिः , जपने तेजीसे दिवः अवः ) युकोकसे नीचे तथा (अर) उसके गस तथा उत् ) कार भी (चरतः ) संचार करते हैं, (यान् व्यिन्यवः ) जिन निद्योंको इन देवीने (सी बन्धात् असुच तां ) चारों ओरके बंधनसे खुडाया, उन्हीं (इन्द्र्यन्थीः ) इन्द्र और अग्निके (कर्म अनु ) कमैके मनुसार (उहानाः ) इति देनेवाले यहा कर्ता (यन्ति ) चलते हैं। (अन्यक समी नभनतां ) दूसरे सभी शत्रु नह हो आएं ॥ ८॥

[८४८] हे (हरिवः स्नो इन्द्र) वज्ञवांक तथा सर्वोत्यादक इन्द्र! (हिन्बस्य वीरस्य वस्तः आ पृषः) है तुमे प्रसन्न करनेवांके धीरको पन प्रदान कर। (ते उपमातयः पूर्वैः । तेरी उपमावें बहुत हैं, (जत) और (प्रशस्तयः पूर्विः ) तेरी प्रशंसार्वे भी भनेक हैं, (जाः मः रंभयः साधन्त) भिन्होंने हमारी पुन्तियोंको उत्तम बनाया। (अन्यके समे नमन्तां ) दूसरे सभी शतु नष्ट हो जाएँ ॥ ९ ॥

भावार्थ - हे इन्द्र ! जिस तरह वेटामोंसे मच्छी तरह दकी हुई बालको भी लोग कारते हैं, उसी तरह दू शक्तिने मण्डा तरह शक्ति वालो सपुढ़ी भी काट बाल । इन्द्रकी सहायतासे हम असुरोंके घनको जापसमें बांट सें ॥ ६ ॥

इस अपने वन और मनसे इन्द्र-प्रक्तिकारते हुए अपने वीरोंकी सहायतासे शत्रुओंका प्रामद करें, पर जो इससे प्रेम करते हैं, उससे इस भी प्रेमपूर्वक स्ववहार करें ॥ ७ ॥

इन्द्र और अग्नि दानों देव सस्वगुणसे युक्त हैं तथा ये युक्तोकों सर्वत्र संचार करते हैं। ये दोनों देव विद्योंको प्रवादित दोनेके लिए बन्धनसे मुक्त करते हैं ॥ ८॥

वे वक्षभारी तथा सर्वोत्पादक इन्द्र ! त् तुझे असब करनेवाके बोरको भन प्रदान कर । तेरी वपमार्थे तथा प्रशंसावें बहुत हैं । तेरी प्रशंसा करनेसे हमारी दुवि कत्तम हुई है और हमारे सब बच्च वह हो गए हैं ॥ ९ ॥

n t n

८४९ तं बिशीता सुवृक्तिमि स्त्वेषं सन्वानमृग्नियंत् । उती नु चिद् य ओजंसा शुष्य स्थाण्डानि मेदंति II to II जेष्य स्वंदिवीस्यो नर्भन्तामन्युके संमे ८५० तं श्रिश्रीता स्वष्त्रं सत्यं सत्यानमृत्त्रियंम् । उती नु चिद् य ओहंत आण्डा सुःणंश्य भेद व्यक्तः स्वर्ततीरयो नमन्तानन्यके सम 11 28 11 ८५१ एवेन्द्राग्निस्यी पितृवक्षवीयो मन्धानृवदिक्षिरस्वदेवाचि । विधातंना श्रमणा पातमसान् वयं स्याम पतंयो रयीणाम् ા १२ ॥ [84] (कपि:- नाभाकः काण्यः । देवताः- यरुण । छन्दः- महापङ्किः।) ८५२ बस्मा ऊ पुत्रभूतये वर्त्णाय मुरुद्भाषी वर्षी विदुष्टरेग्यः। यो बीता मानुंपाणां पृथी गा ईन रश्चति नर्मन्तायन्यके संमे

अर्थ - [८४२]। इन ) भीर (४.) जिन इन्तरे (भोजता ) अन्ते तेनसे ( शुध्यास्य अण्डानि भेदाति ) हुण मसुरकी सम्तानोंको नष्ट किया, तथा (स्वर्धनीः अपः जीयन् ) सन्दे धरनेबालं। या सुल देनेवाली नदियोंको बीसा, (तं स्वेषं सत्वानं ऋग्मियं ) इस तेजस्थी, वक्तराली और ऋचाओंके द्वारा स्तृत्य इन्ह्रको (सुनृक्ति।भिः ) उत्तम वचनींसे (सं शिक्षीत ) उत्तम रीतिसे वेबसी करी । ( अन्य के समि न पन्तां ) दूसरे सभी बाबु नष्ट हो जाएं ॥ १० ॥

[८५०] (उत ) भीर (यः ओहते) जो सर्वत्र संचार करता है, तथा ( शुष्णस्य आण्डां भेदाति ) शुणा नसुरकी सम्वानोंको नष्ट करता है, (स्वर्वतीः अपः अजैः ) सुल देनेवाले जर्लाको जातता है, (मे सु अध्वरं सरपं सस्यानं अधिमयं ) उस उसम मार्गके भदर्शक, श्रविनाशी, बलशाली और स्तुत्य इन्द्रको (शिश्मित ) तेजस्वी करी, (अन्यके समे नभन्तां ) दूसरे सभी शत्रु नष्ट हो जाएं ॥ ११ ॥

[८५१] (पव) इस प्रकार मैने (इन्द्राक्षिम मं) इन्द्र और अप्रिके लिए (गित्वत् मन्धातृतन दांगि। स्थत् ) विताके समान, मान्धाताके समान और भंगिराके समान ( नथीयः अवादि ) नवीन स्तृति की हैं; वे दोना देव ( त्रिधातुमा रार्मणा ) तीन धातुकाँसे समृद कथवा तीन मंजिलांवाले घरसे ( अस्मान पातं ) इमारी रक्षा करें, बौर इम ( रयोणां पतयः स्याम ) प्रवर्षेके स्वामी हों ॥ १२ ॥

[८५२] हे स्तोता ! (यः ) जो वरुण (धीता ) भवते कमेसे (मानुषाणां पश्वः ) मनुष्योके पशुक्रोंकी ( गाः इच रक्षति ) गायोंके समान रक्षा करता है, ( अस्मा प्रभूतये वरुणाय ) उस बहुत धनवाके बरुणके छिए पया ( विदुष्टरेश्वः मरुद्वायः अर्च ) मत्यन्त विद्वान् मरुटोंकी पूजा कर, ( अन्यके समे नभरतां ) तूसरे सभी शतु नश्च हो जाएँ ॥ १ ॥

आधार्थ — इस इन्ध्रेने नक्ने तेजसे ग्रुण असुरकी सन्तानींको भी मारा, तथा नहियोंको बहनेके लिये मुक्त दिया। इसी तरह समुखोंको कुछ और बंशसहित नष्ट कर देना चाहिए, ठाकि वे सर्वधा नष्ट हो आएं ॥ १०॥

युष्ण समुरकी सन्तानोंको नष्ट करनेवाछ तथा सुखदायक जलको प्रवाहित करनेवाके, सत्य मार्गके प्रदर्शक तथा

सार्व भी सत्यका पाछम करनेवाले इन्द्रको तेजस्वी बनाना चाहिए ॥ ११ ग

इन्द्र और बांग्रकी उत्तम और नवीन स्तुति करनी चाहिए । हमारे घर सोना, चांदी और तांवा इन तोन घातुआसे सरप्र हो, बीर तीन मंत्रिखांबाडा हो । इस प्रकार ऐश्वर्योंके स्वामी होकर रहें ॥ १२ ॥

. जिस तरह मनुष्य अपने पशुक्तींकी रक्षा करता है, उसी तरह दरण देन मनुष्योंकी रक्षा करते हैं। अक्ष: उनकी क्या-वर्षा करनी काविष वाकि वनकी कृपासे इसारे सभी शतु नह हो जाएँ॥ १॥

| ८५३ | तसू पु संमुना शिरा विनृशां च मनमंभिः।                         |          |
|-----|---------------------------------------------------------------|----------|
|     | नामाकस्य प्रश्नेस्तिभि र्यः यिन्ध्नमुपीद्वये                  |          |
|     | सप्तरवंसा स मंध्यमो नर्मन्हायन्यके संग                        | 11 2 11  |
| ८५४ | स क्षपः परि पस्त्रजे न्युक्ती माययां दथे स विश्वं परि दर्शतः। |          |
|     | तस्य वेतीरतं ब्रुव मुपस्तिस्रो अंवर्धयन् नर्मन्तामन्यके संमे  | 11 \$ 11 |
| 649 | यः क्कुमी निधारयः पृथिष्यामधि दर्शतः ।                        |          |
|     | स मार्गा पूर्व पदं तद् वर्रगस्य सप्त्यं                       |          |
|     | स हि गोषा हुवेयों नर्मन्यामन्यके संम                          | 0.80     |
| ८५६ | यो ध्वा भ्वांनानां य उम्राणांमपीच्या वेत नामानि गुद्धा ।      |          |
|     | स कविः कान्यां पुरु रूपं द्योशिव पुरुषति नर्मन्तामन्यके संमे  | - n < n  |

अर्थ — [८५३] (या सिन्धूनां उप उदये) जो निद्धेंकि पास (मसस्यसा मध्यमः सः) सात बहिनीबाठा धन्तिस्थियानीय वरुण है, (तं) उस वरुणकी (समना गिरा) मनःपूर्वक की गई स्तुतिसे, (वितृणां च मन्मिनः) पित्रांके स्तोत्रोंसे सथा (नाभाकस्य प्रशस्तिभिः) नामाक ऋषिकी प्रशस्त्रांसे स्तुति करता है। (अन्यके समे मभन्तां) दूसरे सभी शयु नष्ट हो जाएं॥ २॥

ा ८५४ ] (स.) वह वस्म ( श्रपः परिषक्षित्र ते ) रात्रियोंको संयुक्त करके रखता है, ( दुर्शतः खस्तः ) दर्शनीय वधा त्यागशील वह वस्म ( प्रायया ) अपनी कुशलतासे ( विश्वं परि द्धे ) सम्पूर्ण जगत्का निर्माण करता है। ( वेनीः ) ऐश्वयं भादिको कामना करनेवाले छोग ( तस्य वर्न ) उस वस्मके कर्मको ( तिस्नः उपः ) तीन दिन तक ( अनु अवर्धयम् ) काते हैं। ( अन्यके समे नभन्तां ) सभी सन्न नष्ट हो जाई॥ ॥

[८५५] ( यः दर्शतः ) जिस दर्शनीय वरणने ( पृथित्यां अधि ) पृथिवीके अपर ( ककुमः निघारयः ) दिसानोंको स्थापित किया, वदी ( माता ) सबका निर्माता है, ( यरणस्य तत् पृथ्यें पदं ) वरणका वह उत्तम स्थान (सप्यं ) प्राप्य है ( दर्यः सः ) सबका स्वामी वह वरण ( गोपाः इव ) गोपालके समान सबका रक्षक है। वसकी कृपाले ( अन्यके समे नमन्तां ) सभी अञ्च नष्ट हो आएं ॥ ४ ॥

[८५६] (यः) जो नरूण ( अवनामी धर्ता ) भुवनोंको धारण करनेवाला है, ( यः ) जो वरूण ( उद्याणां ) किरणोंके ( अपीच्या गुह्या नामामि ) भप्रकाशित और छिपे हुए नामोंको ( वेद । जानता है । (कियः सः ) ज्ञानी पद वरूण ( काट्या पुरु क्यं द्यी। इव पुष्यति । वपने ज्ञानसे अपने अनेक रूपोंको गुलोकके समान पुष्ट करता है । वसकी रूपासे ( अन्यके समे नभन्तां ) सभी शत्रु नष्ट हो जाएं ॥ ५ ॥

भावार्थ — वरूप सात किरणोंसे युक्त है, और अम्बरिक्षमें रहता है। इस वर्णन परसे प्रवीव होता है कि वरूप अम्बरिक्ष स्वानीय विद्युत् है। विद्युतमें स्थित सात रंगकी किरणेंदी इस वरूपकी साठ बहिने हैं॥ २॥

वह वरूण शक्तियोंको अत्तम बनाता है, और अपनी कुशलतासे सम्पूर्ण जगत्का निर्माण काता है। ऐसर्य प्राप्तिकी इन्छा करनेवाले उस करणको इर सरहसे बढाते हैं॥ ३॥

इसी वरुणने पृथिवीकी दिशानोंको स्थापित किया, उसीने सबका निर्माण किया । इस वरुणका स्थान उत्तम नीर सबके द्वारा प्राप्त करने योग्य है । सबका स्वामी दोनेके कारण वह वरुण सबका रक्षक भी है ॥ ४ ॥

यह वरूण देव सभी भुवनांको धारण करनेवाला है। यह शानी है। यह अपने ज्ञानसे अनेक तरहके रूप धारण करता है॥ ५॥

11 3 11

८५७ यक्मिन विश्वानि काव्यां चक्रे नामिरिव शिता। त्रितं ज्नी संपर्यत वजे गावो न संयुजे युजे अदवाँ अयुक्षत नर्मन्तामन्यके संमे 11 8 11 ८५८ य आस्वत्कं आश्चये विश्वा जातान्वेषाप । परि धामांनि मध्यद वर्रणस्य प्रो गये विश्वें देवा अर्तु वर्त नर्मन्तामन्यक समे 11 9 11 ८५९ स संयुद्रो अंयुविष स्नुरो द्यामिन रोहाति । नि यदांस यर्जुदं वे । स माया अधिना पदा उन्तंगासाकवार्रह अर्थन्यायन्यके संवे 11 6 11 ८६० यस्यं खेता विंचक्षणा तिस्रो भूमीर्विक्षितः। त्रिरुत्तंराणि पुत्रत् विश्ंणस्य ध्रुवं सद्यः स संध्तानामिर्ज्यति नर्भन्तामन्यके संगे

अर्थ - [८७७] (बहिमन्) जिस क्लामें (चके नाभिः इव) चक्रमें नाभिके समान (विश्वानि कान्या शिता ) सभी ज्ञान आश्रित हैं, उस ( त्रितं ) तीनों लोकोंका विस्तार करनेवाले वरूनको ( जुती सपर्यन ) शीध ही स्तुति मर्पण करो, क्योंकि ( गाय: व्यजेम ) गार्थे जिस तरह बाढेमें बांधी आती हैं, उसी तरह श्रव्यक्ति (संयुत्ते युजे ) **भवने रथके जुएमें (अद्यान् अयुक्त ) भक्षोंको जोड किया है।। ६ !!** 

ि८५८ ] (यः ) जो वरुष (विद्वा जातानि ) सम्पूर्ण पदार्थोंको ( अन्द्रः ) सम्बेकं समान (आखु आदाये ) मास्क्षादित किए रहता है, वह (पयां घामानि परि मर्मुशन् ) इन देवींके सामर्थ्यको बढाता है, (पुरः गये ) बुद्रमें (विद्वे देवाः ) सभी देव (वहणस्य वतं ) वरुणके कर्मका अनु । अनुसरण करते हैं। ( अन्यके समे नधन्तां )

सभी शत्र नष्ट हो जाएं 🛮 🕶 🞚

[८५९] ( समुद्रः अपीच्यः सः ) समुद्रोंका राजा तथा सर्वव्यापक वह वज्य ( तुरः ) शीव्र ही ( धो इच रोहाति ) सूर्यकी तरह क्रपर चढ जाता है । ( चत् आसु यजुः द्धे ) जर वद इन दिशाओं में कर्म स्थापित करता है, तक (सः) वह (साथाः) अनुरोंकी माथाको (अर्थिना पदेन) प्रकाशमान् स्थानसे (अस्तुणान्) समाप्त कर देता हैं। (अन्यके समे नभन्तां) समी भन्न गष्ट हो जाएँ॥ ८॥

[८६०] ( अधि।सतः यस्य ) अन्तविक्षमें बहनेवाके जिस वरुणके ( श्वेता विचक्षणा ) ग्रुप्त तेजने ( तिस्तः भूमिः चिः उत्तराणि पिप्रतः ) तीन भूमि और तीन गुलोकको विस्तृत किया, उस ( वरुणस्य ) वरूनका ( सदः धुवं ) स्थान अथल है, (सः सप्तानां इरज्यति) वह वरून मिद्दों पर शासन करता है। (अन्यके समे नभनतां) दूसरे सभी सञ्च नष्ट हो जाएं ॥ ९ ॥

आवार्य - जिस प्रकार रथचककी नामिमें बस चकके सभी भर आश्रित रहते हैं, उसी तरह इस बरुगमें सभी ज्ञान शासित हैं। इसी दरुयने कोनों कोकोंका विस्तार किया है ॥ ६ ॥

जिस तरह सनुष्य झन्हेसे अपने सारे झहीरको आपछावित करता है, उसी वरह वरुणने इस संसारको स्थापकर हमा है। वही देव सब देवोंके सामध्येको बढाता है, इसिलए सभी देव वरूनके कर्मका अनुसरण करते हैं। ।।।

बह वस्मवेत समुद्रोंका राजा, सर्व स्थापक तथा सूर्वकी तरह प्रकाशमान् है। वह चारी दिशाओं से क्योंको स्थापित करता है जीर असुरोंसे पराक्रमोंको नष्ट करता है ॥ ८॥

इस वक्गके शुम्न रोजके कारण ही भूमिके और चुकोकके दीन-तीन सर्रोको विस्तृत किया । इस वक्णका स्थान जवन है, अपने जवन स्थान पर कैस्कर वह सभी नहियों पर सासन करता है ॥ ९ ॥

८६१ यः योताँ अधिनिणिज अने कृष्णाँ अने वृता । स भामं पृष्ठि में में यः स्क्रमोन वि रोदंती अजो न बामधारय समेन्तामन्यके समे

11 0 11

ि ४२ ] ( अप्रिः- नाभाकः काण्यः, अर्चनामा आत्रेयो था । देवताः- १-३ वरणः, ४-६ अभिवनी । छन्दः∸ (−१ जिन्दुप्, ४-६ अनुन्दुप् । )

८६२ अस्तंत्रनाद् द्यामसुरो विश्ववद्दा अमिनीत विश्ववा पृथिव्याः। आसीद्द् विश्वा भूवनानि सम्राह विश्वत् तानि वर्तणस्य व्रतानि

11 7 11

८६३ एवा बन्दस्य वर्षणं बृहन्तं नमस्या श्रीरमपूर्वस्य गापाम् । स नः यम त्रिवरूषं वि यमतः पातं नी द्याशपृथिवी उपस्थे

11 2 11

८६४ इमां थियं शिक्षंमाणस्य देव कतं दर्श वरुण सं शिक्षाचि । ययानि विद्यां दुविना तरेव सुनमीणपधि नार्व रुदेन

作 季 日

अर्थ — [ ८६! ] (यः) जिन वरणने (ज्ञता अनु) अपने कर्मोंके अनुसार अपने (निर्णितः) तेजोंको (श्वेतान कृष्णान चक्र) सफेद और काला बनाया, (यः) जिन दरणने (अतः द्यां न) स्थं जिन तरह बुलोकको धारण करता है, उनी तरह (इकंपेन रोद्धनो विधारयन्) स्कंभसे यु और पृथिवीको धारण किया, (सः पृथ्यं धाम ममे) उसने उत्कृष्ट स्थानका निर्माण किया, उसकी कृषासे (अन्योक स्मृत्वे नभारतां) सभी श्रमु नष्ट हो जाएं॥ १०॥

[ ४२ ] (विश्ववेदाः अपु-रः) सब्को जाननेवालं, प्राणींके दाता बरुणने (सां अस्त्रस्नान्) बुल्लोकको स्थिर किया, (पृथिदयाः वरिमाणं अभिमानः । पृथिवीकी सीमाको नाया । बस (सम्र ट्) तेवस्वी बरुणने (विश्वा भुवनानि आर्मिदम्) सन्दर्ण मुवनो पर बाधिपत्य किया, (तानि विश्वा अनानि बरुणस्य इत्) दे सभी प्रशासन बरुणके ही है।। १॥

[ ८६३ ] हे मनुष्य ! (यह मनं वक्षणं एवा वन्द्रक्ष) महान् वक्षणको इस प्रकार वस्द्र करो, (असृतस्य मोगां) चस्त्रको रक्षा करनेवाले तथा ((धीर) धैर्यशाली वरुणको (समस्य) समन करो। 'सः )वह वक्ष्ण(नः) हमें (जिलकां शमं ग्रेम्पत्) तीन मंजिलोवाला घर प्रदान करे तथा (उपस्थे नः) पासमें ही वर्तमान हमारी (धावा-पृथिवी पातं) युक्तोक भीर पृथिवीकोक रक्षा करें ॥ २ ॥

[ ८६४ ] है ( देव वरूप ) तेजस्वी वरूण देव (शिक्षमाणस्य ) दान देनेवाले मेरी (हमां धियं ) हम बुद्धिको (कानुं दक्ष ) कियाजोळता तथा चनुरताको (संशिक्षणध्य । संश्रम कर । (यथा ) जिस बुद्धिको सद्दावनासे दम (विश्वा दुरिमा नरेम ) सम्पूर्ण संकटोंको पार कर जापै तथा (सुनर्माण नावं अधि रुद्देम ) उत्तमतासे पारं कराने-वाली नाव पर इस वहें ॥ ॥ ॥

भाषार्थ — यह वरूण अपने कमोके अनुसार जपने तेजको दिनके समय सफेद और रातके समय काळा बनाता है तथा जपनी भारक शक्तिसे ही सुस्रोकको भारण करता है, इसंकिए उसका स्थान उत्तन है ॥ १० ॥

सर्वज्ञ तथा प्राणसक्य परमेखरने युकोकको स्थिर किया, बसीने पृथ्योकी सीमा नापी, वही सारे भुवनोंका सामी

वरून जस्तकी रक्षा करनेवाला तथा चैवैसाली है, उसे नमन करना चादिए। ताकि वह इम पर प्रसङ होकर इमें तीन संजिलोंबाला वर बदान करे ॥ २ ॥

दे बरुव देव ! दान देनेवाले मेरी बुद्धिको त् उत्तम कर तथा मेरी कियाशीखता जीर चतुरताको मी बढा । इस बपनी क्लम बुद्धि सदाबहासे सभी संक्टोंकी पार कर आएं ॥ इ ॥

२२ ( भा. धु. भा. सं. ८ )

| 184 | आ <u>वां</u> ग्राप्तांको अभिना भीभिर्वियां अकुद्धवृ: ।        |          |
|-----|---------------------------------------------------------------|----------|
| 041 | नासर्या सोमंपीतये नर्भन्तामन्यके संमे                         | 11 8 11  |
| 644 | यथां बामत्रिरश्चिना गीर्मिविंग्रो अजोहबीत्।                   | ,        |
|     | नासंत्या सोमंपीत्ये नर्मन्तामन्यंक संमे                       | ा भूग    |
| 640 | एवा बांगह ऊत्ये यथाईवन्त मेथिताः।                             |          |
|     | नासत्या सोमपीवये नर्भन्तामन्यके संवे                          | 11 5 11  |
|     | [84]                                                          |          |
|     | (अधिः- विरूप आङ्गिरसः। देवताः- आझिः। छन्दः- गायत्री।)         |          |
| 646 | इमे विशंक्य वेधमुर इमेर्क्नयज्वनः । शिरा इतोशांम ईरते         | 11 \$ 11 |
| ८६९ | असमें ते प्रातिहथेते जासंबेदो विचर्षणे । असे जनामि सुष्टुतिम् | गशा      |

अर्थ — [ ८६५ ] हैं ( नासत्या अभ्विना ) सत्यके प्रवर्तक कियदेनो ! (स्रोमपीतये ) सोमपानके किए (वां ) तुम देंनोंके छिए (विद्राः प्रावाणः ) शानी और सोम क्टनेके पत्यर (आ अचुक्यवुः ) रस टएकाते रहे हैं। तुम्हारी कृपसे (अन्यके समे नभन्तां ) सभी शत्रु नष्ट हो जाएं॥ ४॥

्द६ ] दे (नासत्या अभ्विना) सत्यके प्रवर्षक जीव देशे! (यथा विमः अभिः) वैसे ऋषि अभिने (वां गीकिः अजीहवीत्) तुन्दें भावणीं द्वारा बुकाबा या, तथा तुन्दारी कृपासे (अन्यके समे नभन्तां ) दूसरे शत्रु नष्ट हो गए॥ ५॥

[ ८६७ ] (मासत्या अध्वना ) है सत्यके प्रातंक विश्व देवते ! (यथा मेथियाः अदुनन्तः ) वैसे विद्वानीने अर्थे बुलावा था, (एव ) वैसे ही (वां अतये अदे ) तुन्हें रक्षा करनेके लिए बुलावा हूँ । तुन्हारी रूपासे (अन्यके समे मभन्तां ) दूसरे सभी राष्ट्र नष्ट हो जाएं ॥ ६ ॥

### [ 88 ]

1 ८६८ ] (इमे स्तोमालः ) ये स्तृति करनेवाके जन (विद्यम्य तेथसः अस्तृतयः वनः अग्ने.) मेथावी विद्वान् , जगत्के कर्ना, दानशील, यज्ञ कर्तके नाश न करनेवाले शक्तिके लिए (गिरः ईरते ) वेदवाशीका उच्चारण करते हैं ॥ १ ॥

[८६९] दं (जातचेदः विचर्षणे अप्ते ) संसारके सब पदार्थोंको जाननेवाले सर्वज्ञ, सर्व प्रकाशक बग्ने ! (अस्मै प्रति दर्वते ते ) इस प्रत्येक जीवको चाइनेवाले तेरे किए, (सुपृति जानग्रामे । मैं सुन्दर स्रोत्र बोलवा -हुँ ॥ २ ॥

भाषार्थं - हे सत्यका पाकन करनेवांछ स्नसिद्वो ! तुम दोनोंको प्रसंब करनेके छिए ज्ञानी सोम कूटनेके पत्थरोंसे पीसकर सोमरस प्रदान करते हैं। तुम्हारी कृषा प्राप्त करके वे ज्ञानी सपने राष्ट्रभोंको नष्ट करें ॥ ७ ॥

है सरमके पाळक भश्चि देवो ! तुन्हें जैसे अजि अधिने बुकाया था, श्रथा जैसे ज्ञानियोंने बुकाया था, वसी प्रकार हम तुझे बुलावे हैं । तुन्हारी हमपर कृपा हो और हमारे सञ्जोंका नाम हो ॥ ५-६ ॥

्र जो सब पद।योंको जाननेवाछा, अपनी प्रशामेंकि सब कामोंको देखनेदाळा और अपनी प्रशामोंको चाइनेदाळा अग्रणी दोना है, उस शानी और दानशीक पुरुषकी सावाज देशमें सर्वत्र ग्लाती है ॥ १--२ ॥

| ৫৩০ | अशोका ईन घेदई विग्मा जीमे तन स्विष्:      | । दुद्भिन्नेनि बप्सति      | H 3 H    |
|-----|-------------------------------------------|----------------------------|----------|
| १७३ | हरंबी धूमकेत्यो बातजूता उप घर्वि          | । यतंन्ते वृथंगुप्रयं:     | 11.8.11  |
|     | एते स्थे वृथंगुप्रयं हुद्धासः सर्भद्दक्षत | । उपसांभिव केतर्वः         | 田久田      |
|     | कृष्णा रजीसि पत्मुतः प्रयाणे जादवेदसः     | । अंग्रिर्यद् रोधंति क्षमि | 0.80     |
| SOB | धासि कुण्यान ओषधी चेप्संदुमिन वायात       | । धुनुर्धन् तर्भुष्टीरपि   | ॥ ७ ॥    |
| ८७५ | जिह्नामिरह नर्नम द्विषां अञ्चलामवन्       | । अग्निवनिधु राचते         | 11 6 11  |
| ८७६ | अन्दर्वेषे सिविष्टव सीर्विधारतं रूप्यमे   | । गर्में सञ्जायते पुनंः    | 11 9 11  |
| ८७७ | उदमे वन वर् पृता नुर्ची रीचत आहुंनम्      | । निस्तिनं जुह्यां ३ मुखे  | 11 20 11 |

अर्थ- | ८७० | दे (अझे ) अमे ! (तव तिरमाः न्वियः ) वेशे तीक्ष्म और दीप्तमान् ज्वालायें (आरोका इव ) प्रकाशकी तरद (दक्किः वनानि बण्सति ) अपने दांतासे जंगलांका भक्षण करती है ॥ ३ ॥

[ ८७१ ] (हरवः धूमकेतवः ) रसोंको हरनेवाली, धूमरूप ध्वजावाली (वात्रज्ञूताः अञ्चयः ) वायुसे प्रेरित हुई अप्रियरं (दिवि वृथक् उप यतन्ते ) अन्तरिक्षमं भलग-भलग रूपसे गमन करती हैं ॥ ४ ॥

[ ८७२ ]। पते त्ये अन्नयः। ये वे मक्षियां पृथक् रूपसे प्रज्वलित दो करके ( उप ता द्वव केतवः ) उपाकालमें

प्रकट होनेवाली भवजाओंके समान (समन्भते ) दर्शनीय होती है ॥ ५ ॥

[८७६ है (जानविद्धः अग्निः) संसारके सब पदार्थीको जानवेवाला मग्नि (यत् इरामि रोधति ) जब भूमिपर जाता है, तब जानेके पश्चात् (प्रथाणे ) कीटने पर (पर युतः रक्षांश्चि क्राच्या ) पत्ते भूठो भादिको कले रंगसे युक् का देता है ॥ ६ ॥

[८७४] (अझि: ओवर्चाः घाःसै सण्यानः बच्सत्) नदी नाना प्रकारकी भोवधियोंको अब मानकर उन्हें साकर भी (स वायाति) तृप्त नहीं होता, निषदु (पुनः अपि तरुणीः यन्) फिर भी वरुणावस्था प्राप्त करके बीवधियोंमें न्यास होता है ॥ ७ ॥

[८७५] (अ प्रेः भिद्धाभेः अर्ः नन्तमत् ) अप्ति वनस्वविधें हो भवनो भिद्ध गेंसे चाइता हुमा (अर्थिया अञ्जाणाभवत् वनेषु रोचते ) स्वेतसे मत्यधिक प्रदोत होता हुमा जंगलोंमें सुशाभित होता है ॥ ८ ॥

[८७६] दे (अप्ने ) नते ! (तव सिधः अप्तु ) तेरा मेधस्थ बलांके मन्दर प्रवेश हैं (सः ओषधीः अनुरूष्यते ) दा त् नीषधियोको प्राप्त होता है, और ( पुनः गर्भे सन् जायसे ) फिर गर्भेमें दोकर उत्पन्न होता है ॥ ९ ॥

[ ८७७ ] दे (असे ) असे ! ( तब तन् अर्चि ) तेरी वह ज्वाला ( धूतात् आहुतं ) धृतसे बाहुति प्राप्त करके ( जुद्धः मुखे नि सानं उत् रोचते ) धृतपूर्ण चमचके मुखको चाटकर अत्यन्त सुन्नोभित दोती है ॥ १०॥

भावार्थ— भग्निको किरणे रहोंका प्रदण करती हैं, धुंबेसे पहचानी जाती हैं, तथा थायुसे पेरित होती हैं, मन्तरिक्षमें चहती हैं। मग्निकी वे किरणें समिधाओंको उसी तरद सा जाती हैं, जिस प्रकार प्रकाश बन्धकारको ॥ ६-४॥

बचःकालमें वे अप्रियां प्रज्वलित होती हैं, इसलिए मानो ये अप्रियां उपःशालके आगमनकी स्चना देनेवालो उसकी ध्वजाने हैं। जब वह अप्रि प्रदीप्त होकर मूमिपर चलशा है, तब इसके जानेका पीछेका मार्ग काला पढ जाता है॥५—इस

यह जांक्ष काहोंमें ही रहता है जर्थात् लकवियोंमें न्यास रहता है, पर उन्हों लकवियोंको वह जपना भोजन मानकर खाता भी है, पर लूब खाकर भी तृत नहीं होता, इसके विपरीत उन काहोंको जपनी भिन्हानोंसे पाटता हुआ मदीस होता है जौर पहलेकी जपेक्षा ज्यादा तरूग ही होता है ॥ ७-८ ॥

यह जिप्त मेथमें रहता है जीर वर्षाकी देशेंके द्वारा वह इस पृथ्वी पर जाता है, वर्षाको जब वनस्पतियां पीती हैं, तब कस पानीके द्वारा वह वनस्पतियों में जाकर बनके जन्दर प्रविष्ट हो जाता है और बनके गर्भमें आकर निवास करता है, फिर बही जाता है और बनके गर्भमें आकर निवास करता है, फिर बही जाता है, तब वह प्रदीस होकर प्रतसे भरी चमलका मुंद जातता है, अर्थात् प्रदीस अप्तिमें वमलेसे भीकी आहुतियां दी जाती है ॥ ९-१० ॥

| (  | 31 | П | 5  | 1 |
|----|----|---|----|---|
| ١. | 7. | _ | ۲. |   |

### अग्वेदका सुबोध माध्य

मंदक ८

| 696 | दुक्षाकीय दुशाकीयु        | सोमंगृष्ठाय वेशसे    | । स्त्रोमैविधमाय्ये    | स ११ ॥    |
|-----|---------------------------|----------------------|------------------------|-----------|
|     |                           | होतुर्वरेष्यक्रतो ।  | । अमें सुमिद्धिरीयहैं  | 11        |
| 660 | उत स्वां भृगुवच्छुच       | मनुष्यदेश आहुत       | । अङ्गिगस्वद्धंवःमहे   | 0.850     |
| 822 | स्वं हांबे आमिना वि       | प्रो विषेण सन् स्मना | । सखा तरूपा निष्यस     | 118811    |
| ८८२ | स स्वं विश्राय द्वाशुर्वे | र्यि देहि सहसिणम्    | । अग्र बीरवंदीशिषंम्   | 11 26 11  |
| ८८३ | अमे आतुः सहस्कृत्         | रोहिंदश्र शुचित्रत   | । इमं स्तामं जुषस्य मे | 11 8 8 11 |

अर्थ— [८०८] ( उक्षाकाय, बशाकाय सोमपृष्ठाय वे बसे अग्नये ) जबको स्पसे सिवित करनेवाले तथा व्यक्तो रमणीय बनानेवाले सोम पीठवाले, जगत् विधाता बाग्नकी ( क्तोमी: विधेम ) स्तात्रीसे उपासना करते हैं। ११॥

[८७२] (उन होतः वरेण्यकतो अग्ने ) और है देवेंकि बुलानेवाले सर्व ब्रेष्ठ ज्ञानवात् अग्ने ! (त्या वर्ष ) वुसको हम (नमसा समिद्धिः ईमहे ) नजवाद्वेक समियाओंसे प्रज्वलित कर स्तुति करते हैं ॥ १२ ॥

[८८०] (उत् शुचे भारुत अप्न ) हे स्वनावसेही युद्ध, बुलाये जनेवाले जमे ! हम सोग (भृगुवन् अतु-ष्वत् अङ्गिरस्यत् हवामह् ) पापींको दम्ब करनेमें समर्थ वयस्ती जनेकि समान, मननशील श्लानी पुरुषींके समान भीर देहमें संचार करनेवाले रसोंके शावा तेजस्व। लोगोंके सहश हाकर तुमको बुलावे हैं ॥ १६ ॥

[८८१] जिस प्रकार (विप्रः विशेषा) विद्वान पुरुष विद्वान्से मिलकर अधिक शानका प्रकाश करता है। (सन् सता) सजन पुरुष, सज्जन लोगोंसे मिलकर प्रसन्न दोता है। और (सन्ता सख्या) स्नेदी मित्रसे स्नेदबान् जन मिलकर अधिक द्वित होता है, उसी प्रकार हे। अग्ने । (स्वं आंग्नना हि) तुम भी जपने सदस दूनरे विश्वसे मिलकर अधिक प्रकाशमान होते हो। ॥ १७ ॥

र विशः विशेष सन् सता, सखा सस्था— जानी जानी है, सजन सजनसे भीर स्नेही अपने स्नेहीसे मिककर प्रसन्त होता है।

[८८२ ] है (अग्ने) अग्ने ! (स त्वं) यह प्रसिद्ध त् (विपाय दाशुरे) मेजावी इवि प्रदान करनेवालेके लिथे (सहस्मिणं राथि) सहस्रोंकी संख्यासे युक्त ऐश्वर्य और (बारवर्ती इयं देहि) पुत्र वौद्यादि सहित बद्ध प्रदान कर ॥ १५ ॥

[८८३ ] दे (आतः सहःकृत, रोहिदःव, शुंचवत अग्ने । हे मातृवत् स्नेह्कारिन् , हे बळशाळी, हे तेजस्वी ज्वाळाओंबाळे ] हे पवित्र वन धारिन् ! त् (मे इमें स्नोमं जुयस्व ) मेरे इस स्तुति वचनको प्रेमपूर्वक स्वीकार कर ॥१६॥

भावार्थ — यह अप्र सब भाव्योंको उससे सिम्बत करता है। यह अप्रिद्धा सूर्य और काद्रका रूप धारण कर धार्त्यों और बनस्पतियोंमें रस भरता है। इस प्रकार उन्हें रमणाय बनाता है। ऐसे अप्रिको सब समिधाओंसे प्रकांकत करते हैं। ११-१२ ॥

समान शील स्वभारवालोंकी परस्पर समित उत्तम होता है। विद्वान्की सूर्वके साथ, सजनकी दुष्टके साथ कभी संगति नहीं वैढ सकती। अपने समान शील स्वभाववालोंके साथ वैडकाही मनुष्य प्रकाशमान् होता है। उसी प्रकार एक अपने वृत्तने भाग मिलका और ज्यादा प्रकाशित होता है। तब उसकी सपस्यीयन, सनवसीक हानी उपासना करते हैं ॥ १३-१२ ॥

नप्रणीको चादिए कि वह सबके साथ आईके समान स्नेह करनेवाला, बलयुक्त और तेजस्वितासे सम्पन्न बने, उसके हारा किए जानेवासे कमें पवित्र हों, तथा वह सपने राष्ट्रके विद्वानोंको बहुत धन देखर बनका पाळन गांवण करे ॥१५-१६॥

| 668 | उत स्वांग्रे ममु स्तुती                        | वाश्रापं प्रतिहरीते ।   | गोष्ठं गार्व इवायत                     | 11 29 11               |
|-----|------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|------------------------|
|     | तुम्यं वा अङ्गिरन्वम                           | विषाः सुधितयः पृथंक् ।  | अर्थे कार्माय येनिरे                   | 11 5 / 11              |
|     | अपि घोमिमनी विणो                               | -                       |                                        | 11.25 (1               |
|     |                                                |                         | _                                      | 11 -9 11               |
|     |                                                | विशो विश्वा अनु प्रशः । | समत्तुं त्वा हवामहे                    | ॥ २१ त                 |
| ८८९ | तमीं किन्तु य आहुं तो                          | sिप्रविश्राजंते घृते। । | हुपं नीः शुभवृद्धवंस्                  | । २२॥                  |
| 669 | तं स्वामडमेंचु बाजिनै<br>पुरुत्रा हि सुदङ्कासि | -                       | वर्षि दोवरिमीळवे<br>समत्मुं त्वा इशमदे | 11 • F 11<br>11 • F 11 |

अर्थ— ि ८८४ ो ( उत्त अस ) बीर भी है असे ¦ ( प्रतिहर्यते गोधं गाथ ह्व ) पुकारनेशके बीर माताको बाहनेवाले बा

[८८५ | दे अग्नेः) दे जग्ने ! दे (अङ्गिरस्तम) प्राणोंकी विद्याको जाननेवालोंमें बेह (ताः विश्वाः सुद्धि-तयः) वे समस्र उत्तम प्रगर्थे (कामाय ) कामना करने योग्य (तुक्ष्यं )तेरी अलग बलग रोतिसे पूना करता हैं ॥१८॥ [८६६ ] मनीपिणः मेथियासा विपश्चितः ) मनकं सन्मार्थे पर चलानेवाले नेवावी, विद्वान् लाग अपने (धीभिः अद्मसद्याय अग्ने हिन्दिरे ) उत्तम कर्मीसे प्रत्येक घरमें रहनेवाले अग्निकं प्रस्थ करते हैं ॥ १९ ॥

[८८७] है (अग्ने) भग्ने ! ( वाजिने वार्ट्स होतारं नं त्वां ) बलवान्, वहन कानेमें समर्थ, देवोंको बुळाने-बाके ऐसे उस प्रसिद्ध तेरी (अज्मेषु अध्वार तन्वानाः ईळते ) घरेमिं बड़को विस्तृत करते हुवे यजमान स्तुति करते हैं ॥ २० ॥

[८८१] हे जमें ! त् (हि पुरुषा विश्वाः विशः अनु सहङ् प्रभुः अति ) बहुनसे प्रदेशोंने रहनेवाकी सम्पूर्ण प्रवामोंको समान रूपसे देखनेवाका स्थामी है। अतः हम सब (त्वा समश्तु ह्वामहे) तुसका ही संप्रामोंने इकाते हैं ॥ २१॥

> रै पुरुत्रा विश्वाः विदाः अनु सटक् प्रभुः -- जो विभिन्न प्रदेशोंमें रहनेवाली प्रशामीको समान दृष्टिसे देखता है, वह दी प्रमुद्दोता है।

[८८९] (यः अग्निः घृतै आहुतः विभ्रानते) जो मग्न घृतसे भाहृत किया गया होकर प्रदीप्त होता है। है भनुष्य ! तू (तं ईळिच्य ) उस निम्नकी ही स्तुति किया कर, क्योंकि बही ( मः हमं हवं शृणवत् ) हमारी हस स्तुतिको अवण करता है ॥ २२ ॥

भावार्थ — जिस प्रकार चरकर छीटनी हुई गावें अपने बखडोंका रंभामा सुनंबर बाहेकी तरफ मागर्या है, बसी प्रकार सभी स्तुतियां हमी अग्निको जोर जाती हैं और सब प्रकारको कामना करनेवाछी प्रवार्थे अपनी कामनाओंकी पूर्विष्ठे किए इसी अग्निकी उपायना करती हैं॥ १७-१८ ॥

देशका अग्रमी मनन करके बुद्धिपूर्वक काम करनेवाका हो, तब खबं सम्मार्गपर चक्रवा दूसरोंको भी सन्धार्ग पर चक्रानेवाका हो, घर घरमें उमकी पहुंच हो, जर्थात् वह कुछ ही व्यक्तियोंतक सीमित न रहकर मर्व साधारण जनवाकी भी भोज बचर केता रहे। ऐसे अग्रणीको देशकी प्रजार्थे अपने घरोंने बच्चम बच्चम समारोहोंका जायोजन कर आदरपूर्वक हकाती हैं # १९-२० ||

अप्रणीको चाहिए कि जपने राष्ट्रमें प्रान्धीयवार या जातिवार आहि चारोंको पनपने म दे। सभी प्रमाको समान दक्षिते देखे। किस्तोसे पश्चपात म करे। वह सबकी प्रार्थना सुने। ऐसे अप्रणीकी सभी प्रमंशा करते हैं और उसे हर कार्मोमें सहायवाके किए प्रकार हैं॥ २१-२२ ॥

|     |                                                                             | E.       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|----------|
| 690 | तं स्वरं वयं देवामहे शृष्यन्तं जातवेदसम् । बग्ने मन्तुमपु दिर्षः            | # 3% 0   |
| 688 | विशा राजानमञ्जूत मध्येक्षं धर्मणामिमम् । अभिगीळे स उ अवत्                   | ॥ २८ ॥   |
| 665 | अप्रिं विश्वायुविवसं मर्थे न वाजिने हितम् । सर्वि न वाजवामिस                | ॥ २५ ॥   |
| ८९३ | मन् मृष्राण्यप दियो दहुन् रक्षांसि विश्वदां । अप्रै तिग्मेन दीदिहि          | ॥ २६ ॥   |
| 268 | यं त्वा जनास इन्धते मंनुष्वदंक्षिरस्तम । अग्रे स वीथि मे वर्षः              | ॥ २७ ॥   |
|     | यदंगे दिविजा अस्य प्युजा वो सहस्कृत । ते स्वा गीरिमहिवामहे                  | 113611   |
|     | तुर्भं घेत् ते जनां इमे ।विश्वाः सुक्षित्यः पृथक् । श्वासि हिन्बन्त्यत्तेवे | 11 29 11 |
| 660 | ते वेदंमे स्याज्यो अहा विश्वा नृचक्षंता । तरन्ता स्याम दुर्गहा              | ॥ इ०॥    |

अर्थ — [ ८९० ] दे ( अरो ) अरो ! ( जातवद्सं शृणवन्तं द्विषः अपष्तन्त तं त्या ) संसारके सब पदार्थोंको बाननेवाके, इमारी प्रार्थनाको सुननेवाके, समस्त कानुवाकि विनष्ट करनेवाके ऐसे उस प्रतिद्व तुसको ( वयं ह्वामहे ) हम कोग बुळाते हैं ॥ २३ ॥

[ ८९१ ) (विद्यार्ग राजानं घर्रणां अद्भुतं अध्यक्षं ) प्रजाबोंके राजा समस्त भरीके बब्धुव इटा (इसं अर्झि है हे इस अग्निकी में स्तुश्ति करता हूँ। (स उ अवन् ) वही वस्तुतः हमारे ववनोंको सुननेवाका है ॥ २४॥

२ धर्मणां अध्यक्षः विद्यां राजा — धर्मका मध्यक्ष ही प्रजानींका राजा होने बोग्व है।

[८९२] (विश्वायुरेपसं) समस लोगोंको चलानेशले (वाजिनं मर्य न हितं ) बलशाली, मनुष्यकी तरह सर्व दिवकारी , सार्ति व अग्नि वाजयामित ) अधकी वरद वीवगामी अग्निको दम सबस्य दृश्यादिसे बळवान् बनावे हैं ॥ २५ ॥

[८९३ ] दे (असे ) ममे त ( मुझाणि द्वियः अपझन् ) हिसकों को, देव करनेवालीं की मारता हुना तथा (रक्षांक्षि दहन् ) विश्वकारी राक्षलोंको जलाता हुमा (विश्वहा तिग्मेन दी।दिहि ) सर्वदा ठीन देजले प्रकाशित हो ॥२६॥

[८९७] हे (अङ्गिरः तम अग्ने ) नितं तेजस्वन् अग्ने ! (यं त्वा जनासः मनुष्वत् इन्धते ) जिस तुसकी मनुष्य, मननशांख शानाके समान दोक्र प्रकाशित करते हैं। (सः मे वचः बोधि) वह त् मेरी स्तुतिको जान ॥ २७ ॥

[८९५] हे (अझे) असे ! (यस् दिविज्ञाः अस्ति ) त् आकाशमें स्त्यस स्पे है, (बा अप्सुजा) अथवा जलमें उत्पन्न विश्वत् है वही (सहस्कृतः) बलसे मर्थात् मन्यनसे उत्पन्न त् भौतिक निम है। ऐसे (तं त्या गीर्भिः हवामहे ) बस प्रसिद्ध तेरी इम बत्तव वाणियोंसे स्तृति करते हैं ॥ २८ ॥

[८९६] दे अग्रे !( घ इत् ते इमे जना ) निश्रयसे ही वे और वे सब मनुष्य क्रोग तथा (विश्वाः सुक्षितयः ) सम्पूर्ण प्रजाय ( तुभ्यं घासि अत्तवे पृथक् (हेन्बान्त ) तेरे लिये महकी मलग जलग इनसे प्रदान करती हैं ॥ २९ ॥

(८९४) है (अग्रें) अग्रे ! (ते घेत् छु आह्यः ) तेरे लिये निवायसे बत्तम कर्म करनेवाले जीर (चिश्वा शहा नुचेक्षसः ) समादन उत्तम पदार्थीको देखनेवाले होकर हम ( दुर्वहा तरम्तः स्थाम ) दुःखसे पार करने योग्य संबर्धोंका तर जानेवाके हो 🛚 ३० 🗈

मु-आध्यः नुचक्षसः दुर्गहा तरन्तः -- उत्तम कर्म करनेवाके तथा अनुष्योंका दिव करनेवाके मनुष्य दु:खसे पार करने योग्य संक्ष्टोंका भी पार कर जाते हैं।

आवार्थ- जो धर्मका पालन इस्ता है, और धर्मके मार्गेपर चलता है, यह ही प्रजामोंका उत्तम राजा हो सकता है। जो अधर्मके मार्गपर चलता है, वह कभी भी प्रजानोंका भक्ता नहीं कर सकता। यह अपि भी नपने उपासकींका भका करता है, क्येंकि वह सदा पर्मके मानैपर चळता है। वह सब रामुजोंका गारा करता है ॥ २३-२४ ॥

दिसकोंको, देव करनेवाक्षी, राक्षसोंको मारमा राष्ट्रकी सुरक्षाके लिए आवर्वक है। इस प्रकार राष्ट्रके सुरक्षिण होने

पर ही राष्ट्र निवासियोंका हित हो सकता है। राष्ट्रमें वेगवान् अस भी हों ॥ २५-२१॥

यह अपि बादासमें स्वेंड क्यमें उत्पन्न होता है, नेवीं या जड़ोंमें वियुत् रूपमें उत्पन्न होता है, तथा पृथिवी वर वह मन्यनके द्वारा सीतिक व्यक्ति क्यमें प्रकट होता है। सीतिक अधिको कोग प्रकाशित करते हैं।। १०-१८ ॥

सभी मनावें इस मिलो इवि नक्षण करनेके किये निरित करती हैं। इस प्रकार मिलो आइसेके करमें सामने रक्कर करान कर्न करनेवाके क्या मनुष्योका दित करनेवाके अनुष्य कविनके कविन संबद्धोंके भी पार हो आते हैं।।१९८-१०॥

८९८ अभि मन्द्रं पुरुप्रियं

श्चीरं पांत्रकशौचिषम्

९०४ वत् ते बृहत्ती अर्चयंः समिधानन्यं दीदिवः । अमें खुकासं ईरते

11 88 11

11 8 11

|     | सं त्वमम विभावसः सूजन् त्ययो न र्दियांभः । अधीन् नसीसि जिन्नमे   | ा। ३ | 3 | 11 |
|-----|------------------------------------------------------------------|------|---|----|
| 900 | वद वें सहस्व ईमहे द्वानं यन्नोपुदस्यंति । स्वदमे वार्षे वस्      | 11 % | 3 | 11 |
|     | [88]                                                             |      |   |    |
|     | ( ऋषिः- विरुप आङ्गिरसः । देवताः- अग्निः । छन्दः- गायत्री । )     |      |   |    |
| 808 | सुमिधाप्र दुवस्यत यृतवीधयतातिथिम् । आसिन् ह्व्या जुहोतन          | 10   | 8 | 11 |
| ९०२ | अधे स्तोर्ग जुपस्य में वर्धस्यानेन मन्मना । प्रति स्कानि हर्य नः | - 11 | 2 | Ħ  |
| 908 | अभि दूर्व पुरी दंधे हब्बुवाहबुर्प जुने । देनाँ आ संहयादिह        | 11   | ş | 11 |

अर्थ— [८९८ ] (अन्द्रं पुरुषियं पानकशोशियं शीर अन्ति) आनन्दप्रत, बहुनोंको प्रिय, पविश्वकारक तेजवाछे, बज्जमें भरयन्त रेजस्त्री मसिको हम ( हुद्धिः हुमहे ) प्रमञ्जनप्रद खोजों हारा इर्षित करते हैं ॥ ३१ ॥

ि८९ ] हे (अग्ने) अप्ने! (स विभावस्। स्व ) यह वेजरूपी धनवाका त् । सूजन् सूर्यः न ) रगते हुये सूर्वके समान (रिच्छाक्षिः शर्धान्) अवनी किरणोंसे बककी हुदि करते हुवे (तमांसि जिञ्जसे) अन्धकारका नाज करता है ॥ ३२ ॥

| ९०० ] है (सहस्वः अप्ने ) सबसे महान् यलवान् निष्ठ । (यत् ते वार्ये वसु न उपदस्यति ) को देश सर्वमें ह प्रार्व कभी नष्ट नहीं दोता है (तत् दार्ज त्वल् ईमहे ) वह तेरा प्रदान करने योग्य ऐसर्व दम तुसले सांगले En as II

### िक्षण है

[ ९०१ ] हे ऋतिक् कोगो ! (अतिथि अग्नि ) श्रतिथिवत् त्रिय श्रीको (समिधा दुसस्थत ) समिधाके हारा परिचर्या करो । सीर ( घुनै: बोधयन ) वृतसे प्रज्वित करो । तथा ( अस्मिन् हव्या आ जुहातन ) इस अप्रिमें इच्य मादि कत्तम पदार्थोंकी बाहुति दो ॥ र ॥

[९०२] है (अग्ने) नर्ते! (में स्तीतं जुपस्त ) मेरे सांश्वको ब्रहण कर : (अमेन मन्मना वर्धस्त ) इस मनन करने योग्य सोवसे बृद्धिको प्राप्त हो और ( नः सुनः नि प्राप्ति हुये ) इमारे स्कोंकी विभक्षापा कर ॥ १ ॥

[ ९०३ ] ( दूर्त इठपवाहं आग्नि पुर: दघे ) देवोंके दूत, इध्यको देवोंके प्रति के जानेवाके अग्निको आग्ने स्वापित करता हूँ। और उसकी ( उपञ्चेत ) स्तृति करता हूँ। यह ( इह देवान् आ साद्यात् ) इस यहमें देवताओंको बुकाकर बैठावे ॥ ॥ ॥

| ९०४ ] हे (दोविधः अग्ने) कान्तियुक्त मग्ने ! (सीमघानस्य ते बृहन्तः शुकालः अर्थयः ) बत्यन्त प्रदीत होने पर तेरी, अत्यन्त बृद्धिको प्राप्त हुई शुभवर्णवाली स्वाकार्ये ( उत् ईरने ) उपरकी नार जाती हैं ॥ ६ ॥

भाषार्थ- यह मधि कोगोंके लिए मत्यन्त विय, पवित्रकारक तेजले शुक्त भीर भत्यन्त वेजली है। जिस प्रकार क्रमता हुना सूर्य नपनी किरणोंसे मन्यकारको तूर कर देता है, इसी तरह यह अग्नि भी अपनी किरणोंसे बन्यकारको तूर कर देता है। इसका दिया हुना घन कभी नष्ट नहीं होता,सदा अक्षय बना रहता है, इसीकिए छोग इससे ऐश्वर्व मांगते हैं।। ३१-३३ ॥

है अनुष्यों ! समियाओंसे इस अप्रिकी प्रदीत करके बीले जगाओं और अतिथिकी तरह इसका सत्कार करी । है

अप्ने ! तु भी हमारे हारा किए जानेवाके मनन करने योग्य लोशोंको सुन और वृद्धिको प्राप्त हो ॥ १-२ ॥

इर रचम काममें बढ़िको मुक्यता देनी चाहिए और उसकी स्तुति करनी चाहिए ताकि वह देवोंकी सहायता हमें विका सके । इस भी इस पवित्रकारक महिको इसभी कच्छी तरह प्रदीहर करें, कि बसकी बच्चव वर्णकी क्याकार्ये कपरकी जोर रहें 🖁 ६-७ ॥

| ९०५ | उर्व स्वा जुद्दोर्ड मर्म | धनाचीर्यन्तु इर्यत       | । अप्रे हुच्या जुंबस्य नः | 11 % 11   |
|-----|--------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------|
|     | मुन्द्रं होतारमृत्यिज    | चित्रमां सुं दिमावं सुम् | । अधिनीं के स उ अवत्      | 11 9 11   |
| 900 | मुझं होतार्मी उच्चं      | जुरंममि कविकंतुम्        | । अध्वराणांमिभिश्रयंम्    | ा छ स     |
| 906 | जुपाणी अंक्रिंग्स्तमे    | मा इच्यान्यांनुषक्       | । अप्रे गुईं नेय ऋतुथा    | 11 2 11   |
| 909 | समिधान उं सन्त्यु        | शुक्रंशोच दुरा वंह       | । चिकित्वान् दैश्यं जनम्  | 0 8 11    |
| 980 | विष्यं डोवर्रम्बुई       | ष्मकंतं विभावंतुम्       | । युद्धानी केतुमीमहे      | 11 6 2 11 |
|     | अग्ने नि पांडि नुस्त्वं  | प्रति ध्म देव रीएंतः     | । भिनिध देषे। सहस्कृत     | 0.35.0    |
| 989 | अधिः प्रत्नेन मन्मंना    | श्चम्मानन्तुन्वं र्वाम्  | । क्रिविविविव वावृत्रे    | म १२ ॥    |

अर्थ- [ ९०५ ] हे (हर्यत अप्ने ) उत्तम कामना करनेवाले जीते । (सम घृताचीः जुह्नः त्वा उपयन्तु )

सरी चुतवाकी खुनायें तुलको प्राप्त हों । सू ( न: इडवा जुवक्त ) इसरे इच्योंको भक्षण कर ॥ ५ ॥

| ९०६ | मैं (मन्द्रं होतारं ) सुस्थनक देवोंका बुलानेवाला ( ऋतियातं; चिश्रधातुं ) ऋतुके मध्यलं यञ्च करनेवाले, सद्भुत सीम्य कान्तिवाले ( विध्वावस्य अस्ति. ईत्वे । बीर दीक्षिमान् धनाके स्वामी अग्निकी स्तु'त करता हूँ । ( स स अवत् । वह दी हमारी प्रार्थना सुने ॥ ६ ॥

[९०७] मैं बस (प्रत्न होतारं रंड्यं ) प्राचीन, देवोंकी बुकानेबाके स्तुस्य जुन्न कविक्रानुं ) सेवा कानेके बोग्य क्राम्तदर्सी और (अध्यराणां अधिधियं अद्भि पञ्चोंको सुरांशित करनेवाले ऐता अधिकी उत्तम स्तान्नोंसे

स्तुवि करवा हूँ ॥ ७ ॥

[ ९०८ ] हे (अक्रिक्तम अग्ने) प्राणींके प्राण भन्ने ! त् इमारे (१मा हत्यानि आनुषक् जुणाणः ) इन

इन्योंका निरम्तर सेवन करता हुवा ( ऋतृगा यहां तथ ) ऋतुके बनुसार यहां चला ॥ ८ ॥

[ ९०९ ] हे (सम्त्य शुक्रको च ) अजनकि, शुद्ध उरवस का नियुक्त अहे ! स् ( विकित्सान् सिधानं उ ) सब कुछ जाननेवाला तथा दर्शनाय दी सिवाला है, इसिए ( देश्ये जने इह आवह ) दिग्य गुणयुक्त जेंगें को हमारे बच्चमें वहाँ से बा ॥ ९ ॥

। ९१०] ( विमं होतारं अद्भुरं चूपकेतुं विभावसुं ) मेथाबी देवोंको यहमें बुलानेवाला, द्रोहरहित, धूमकी ध्वजावाला, विशेष काहित सम्बद्ध और ( यहानां कतुं दूंगह ) यहोंके पताक रूप अंशकी इस पार्थना करते हैं ॥ १०॥

[९११] है (सहस्कृत देव अग्ने) बलसे सम्बन्ध, तेजिस्बन् अग्ने ! (त्व नः रियतः यति निपाह ) द्रम कोगोंकी हिंसक अनुकोंसे रक्षा कर और (स्म द्वेपः थितिध्र) इमसे देव करनेवालेको छिन्न भिन्न कर ॥ ११॥

[ ११२ ] ( कविः आद्रिः ) दूरदर्शी अधि ( प्रत्मेन भन्यना स्वां तन्त्रं शुरुनानः ) जनादि ज्ञान वेदेंसि जपने शरीरको सोमायमान करता हुआ ( विशेण वालुधि ) विद्वान् पुरुषके द्वारा बढता है ॥ १२ ॥

भावार्थ — यह अपि युसको उत्तर करनेवाला ऋतुके अनुकृत यन कानेवाला, उत्तम कानिववाला है, यह हमारे हारा रिए गए जीका सेरन करे ॥ ५--६ ॥

वह अपि प्राचीन, स्तुतिके और सेवाके योग्य है, वही बज़को मुझोजित करता है, वही प्राणोंका प्राण है। ऋतुके बजुसार यह करनेसे दर तरहका युक्त मिळता है॥ ७-८॥

वित्र, बचम बुद्यान, बोहरहित ध्रसंसे जाना जानेनाछा, बज्रका प्रज्ञापक और विशेष कांतिसम्पन्न सब कुछ बाननेबाका और सुन्दर तेजवाका है। वही बचम मनुष्योंको अपने साव छाता है ॥ ९--१० ॥

हे अहे ! त् हिंसा करनेवाओंसे इमारी रक्षा कर तथा हेच करनेवाओंको नह कर । नेवाको चाहिए कि वह बाहरके आक्रमनकारियों जल्याचारियों और हिंसकोंसे प्रजाओंकी रक्षा करे, तथा जल्यकरी शशुकों एवं देसजोहियोंसे भी रक्षा करें । देखमें जानका प्रसार करे तथा विद्वान् पुरुषोंकी हृदि करता रहे ॥ ११-१२ ॥

| 983   | क्रवी नवांतुमा हुने डिग्न वांत्रकशीचिवम् | । असिन् युद्धे स्वंद्युरे  | n <b>१३</b> ॥ |
|-------|------------------------------------------|----------------------------|---------------|
| 6 5 8 | स नी मित्रमहस्त्र नमें शुक्रेण श्रीचिशां | । देवेरा सांरिस बुर्दिष    | 11 68 11      |
| 2 24  | यो अबि तन्मो दुरमें देवं मना मवर्षति     | । तस्या इद् दीदयुद् वर्ष   | त १५ म        |
| 915   | अपिर्म के दिना ककृत् पति पृथिवना अपन्    | । जार्ग रेतांनि जिन्मति    | 11 24 11      |
| 989   | उद्ये श्रचेवलारं शका अभिन देखा           | । त्र ज्याताच्यूचवर        | 11 30 11      |
|       | ईशिवे वार्षस्य हि दात्रस्यांचे स्वंपतिः  | । स्तोवा स्यां तत्र वर्षिण | ॥ १८ ॥        |

अर्थ--- [ ९१३ ] में ( अस्मिन् स्वध्वरे यहे ) इस उत्तम दिसारदिव यहाँ ( ऊर्जाः नवातं पायकहो। चिषं अप्ति आ हुये ) बलको क्षीण न करनेवाल पवित्र दीसिसे सम्बन्न अप्तिको बुलावा हूँ ॥ १६ ॥

[ ९१४ ] हे (असे ) अपने ! (स त्वं मित्रमहः, शुकेण स्तिविषा ) वह प्रसिद्ध त् मित्रेकि हारा प्राके गोल,

हज्ज्वक रेजने युक्त, ( द्वैः बर्तियि आसन्ति ) देवतान्ति साथ उत्तम नासन पर प्रतिष्ठित हो ॥ १४ ॥

[९(५] ( यः मर्नः दमे सन्तः देवं अग्नि सपर्गति । जो मनुष्य अपने घरमें ऐपर्व प्राप्त करनेके स्थि दिग्वशुण

युक्त क्षप्तिकी सेवा करता है (तस्मा इत् दीव्यत् ) उसी पुरुषको ही वह अग्नि ऐसर्व प्रदान करता है ॥ रूप ॥

१ या मर्तः दमे अभि सपर्थाते, ससा इत् च हु दीद्यन् — को मनुष्य घामें अभिकी सेवा करता

है, उसीको यह धन प्रदान करता है।

[ ९१६ ] ( मूर्थी, दिवा ककुत् पृथिवयाः पतिः सयं सङ्गः ) देवोंमें सर्वभ्रेष्ठ, आकाशमें स्पैवत् असत चौर पृथ्हीका स्वामी यह अप्रि (अप्रिं देनांसि जिन्दाति ) स्थावर जंगनादि जीवींका अपने सामध्येसे पालन करता है ॥ १६ ॥ [ ९१७ ] हे (अग्रे ) अग्ने ! (तव शुचयः शुक्तः आजन्तः अर्चयः ) तेरी पवित्रकारक ग्रुप्रवर्णवाली, दीसमान

जवालार्वे (तव ज्योतींवि उत् इरते ) वेरे तेजको उत्तमशिवसे प्रकट करती हैं ॥ १७॥

[ ९१८ ] हे (अझे ) मोरे ! तू (स्वर्गतिः वार्थस्य नाजस्य हि ईशियो ) समक सुलोंका पाकक और वरम करने बोग्य श्रेष्ठ दातम्य धनका स्वामी है। अतः मैं वेरे ( दार्मणि तथ स्तोता स्याम्) मुसमय शरणमें रहकर वेरी स्तृति करनेवाका होक ॥ १४॥

साथार्थ- यह अरिन ( अर्थः न पात् ) बलको न गिरानेबाला है । जवतक शरीरमें अरिन रहती है, तबतक वर्ष भीय नहीं होता, बीर बरिनके समास होनेके साथ ही बक भी समास हो जाता है। बरिनके रहनेपर यह सरीर तेजस्थी दिसाई देता है और उश्रवस प्रकाशसे बुक्त होता है। इसीकिए साथक इसकी पूजा करते हैं, और इसे उच्यवपर प्रतिज्ञापिक करते हैं ॥ १६-१४ ॥

को अपने बरमें इस अधिकी सेवा करता है, अर्थात् इमेशा वक्त करता है, वह हर तरहके धनसे युक्त होता है। वही सब देवोंमें केह, उन्तर धीर सामध्यवान् होता है। यह लग्न अपने सामध्यसे सब चराचर विश्वका पासन करता है । १५-१६ ॥

जो अपने देजसे जस्मन्त तेजसी होकर अपनी किश्मोंको चारों ओर फैकावा है, वही समस्त सुन्नोंको प्राप्त करता और उत्तम वर्तीका खामी होता है। ऐसे व्यक्तिके शरणमें रहनेवाका मनुष्य कभी भी दुःली नहीं होता, हमेता मुक्तसे रहता है || १७-१८ ॥

| 0,80 | स्वार्षक्षे मनुग्रिण रस्वा हिन्यनित वितिसित | 1  | न्त्रां वैधीनतु नो गिरी।      | П    | 16   | Il |
|------|---------------------------------------------|----|-------------------------------|------|------|----|
|      | अर्वतम्य स्वधावंती दूतस्य रेमंतः मदा        | ţ  | अप: मुख्यं वृंणीमहे           | - [1 | २०   | if |
| 65,  | अतिः यचित्रनतम्ः शुचितिप्रः शुचिः कृतिः     | ŀ  | ञुची सेचन अ। हुंतः            | - 11 | 2 \$ | #  |
| 0,22 | उत त्यां भीतयो मम भिमें वर्ष-तु तिश्वता     | -( | अमें मुख्यम्यं बोधि नः        | - 11 | २२   | 11 |
| 943  | यदं भे स्थामहं न्वं स्वं वां वा स्या अहम्   | 1  | स्युष्टं मृत्या द्दाशिषः      | 4    | २३   | 11 |
| 658  | वसुवसुपितिहिं क मन्यंगे विभावसुः            | 1  | स्थामं ते सु <u>म</u> तावर्षि | 1    | २४   | Ŋ  |

अर्थ [९१९] दे (असे) नसे! (मनीविणः त्यां मनको सन्तार्ग पर चलानेताले जानके अधिकावी तुझको चाइते हैं। और (त्यां चितिधिः हिन्यति) तुझको कर्नोले प्रसन्त करते हैं। (मः विदः त्यां वर्धन्तु) दमारी स्तुतियों की तुझको ही बढावें ॥ १९॥

९२० ] ( अद्ब्यस्थ, स्वधावतः दूतस्य रामतः अयोः ) विनाशरित, वहवान्, देवेंके दूत, ज्ञानके उपदेश विभिन्ने ( सक्य रादा वृणीयहे , मेत्रीको इम सदा स्वीकार करते हैं ॥ २०॥

[९-१] ( शृक्षिवन रमः, श्रुक्तिः विषः, श्रुक्तिः कविः) अत्यन्तः पवित्र कर्में वाला, पवित्र मेथावी विद्वान्, श्रुद्ध वृत्दर्शी ऐसे गुणोंसे युक्त ( आंद्राः श्रुक्तिः आहुतः रोजने ) अग्नि श्रुव्यासे दिवे आहुतियों द्वारा सुशोभित होता है ॥ २१॥

[९२२] (उन असे ) और भी हे असे ! । सम धीनयः गिरः त्वा विश्वहा वर्धन्तु ) सेरे उत्तम कर्म और मेरी वाणियाँ तुझको सर्वदा बढावें । और त् ( नः साख्यस्य बोर्शध ) इमारे मित्र भावको जान ॥ २२ ॥

[२२३ | हे (अज़े ) अप्ने ! (यत् अहं त्वं स्पां) जो में तृ हो जाऊँ, और (त्वं वा घ अहं स्थाः ) तृ में बन जा, तब : इह ने आर्शियः सत्याः स्युः) इस लोकमें तेरे साशोर्वाद सत्य हो ॥ २३ ॥

[ १२४ | हे , अहे । अहे ! तू (विभावसुः वसुः बसुपतिः अभि ) दीतियुक्त, सबकी बसानेवाला और समस्त धर्नोका स्वामी है। (हि अपि क ते सुमता स्थाम) निश्चयसे हम सब मी मुसकी कामना करते हुँव तेरी सुमतिमें रहनेवाले हों ॥ २४॥

८ कं ते खुमतौ स्थाम— मुखकी कामना करनेवाले इस अग्निके उत्तम बुद्धिके अनुकुछ चले ।

भावार्थ- यह अभि अविनाती, बलवान् और इमेता ज्ञानका उपदेश देश है। इसके साथ मैत्री करनेवाले इमेशा आनन्दमें रहते हैं, इसलिए ज्ञानांशक उसके साथ सदा मैत्री रक्षते हैं ( मनीवी ) मनको सदा उत्तम मार्थ पर बक्षानेवाले ज्ञानो इस अविनको सदा अवने बत्तम कमेंसि सन्दुष्ट करते हैं ॥ १९-२०॥

गष्टका तायक बत्यन्त पवित्र कर्मोको करनेवाला, पवित्र बुद्धिकाला तथा व्रदर्शी हो । असकी बुद्धि सदा गष्ट्रोक्षिके कार्मोमें ही लगे, तथा हर काम दूरके परिणामींपर विचार करके ही करे । इस प्रकार यह नायक बपने उत्तम उपदेशों द्वारा प्रकाको बढाता रहे, और सभी उसके मित्र वर्ने ॥ २१-२२ ॥

उपासककी तन्मयता अपने उपास्त्रमें इतनी प्रगाड होते। चाहिए कि उपासक जीर उपास्त्रमें किसी प्रकारकी भिन्नण म रह जाए। जब उपासक वपास्त्रमें मिल जाता है और उपास्त्र जाएसकमें, तब उन दोनों में सारी भिन्नकार्ष समाप्त हो जाती है और वे दोनों एक हो। जाते हैं, तब उपासक इस वेजोमय परमास्माके जावनाशी। आसीर्वाद वर्धात् जानम्द्रका उपभोग करता है। १६ ॥

वो इस अग्निकी उत्तम बुद्धिके अनुकूछ अपना बाचरण बनाता है, वह उत्तम तेजले पुक्त होकर समक्त धर्नोंका कामी बनता है ॥ २५ ॥

| ९२५ अधे धुतनंताय ते      | समुद्रायेव सिन्धंवः            | । गिरी वाश्रास ईरने              | । २५ ।  |
|--------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------|
| ९२६ युवान विक्वति कृ     | वि चिश्वादै पुरुवेषेतम्        | । अपी शुंस्मापि सन्संभिः         | २६ ॥    |
| ९२७ युज्ञानी रुध्वे वृयं | विग्वजंग्माय वीक्रवे           | . स्वीमैश्येष्याद्यवी            | ॥ २७ ॥  |
| ९२८ अयमंग्रे त्वे अपि    | जिहिता भूंतु गन्त्य            | । तस्मै पावक मृळय                | " 26 "  |
| ९२९ घोतु हास्यंश्वनद्    | विशो न जागृंदिः यदा            | अंग्रं दीदयंसि बर्वि             | 11 39 1 |
| ९३० पुराघे दुतिन्धः      | पुरा मुखेर्यः करे              | । प्रणु आर्युर्वसो तिर           | ॥ ३०॥   |
|                          | [84]                           |                                  |         |
| (ऋषिः- त्रिश             | ोकः काण्यः । देशताः इन्द्रः, १ | ( अझीन्द्रौ । छन्दः- गायत्री । ) |         |
|                          | धते स्तृणस्ति बुद्धिगोनुषक्    |                                  | स १ त   |

अर्थ — [ ९२५ ] है (अप्रे ) अप्रे ! (बाधास: गिर: धृतवता ! ते (रते ) मेरी सुन्दर शब्दवाली स्तुवियाँ उत्तम कमेंको धारण करनेवाले तेरी और उसी तरह जानी हैं (इव सिन्धव समुद्राय ) विस प्रकारसे

निवया समुज्ञकी भोर जाती हैं ॥ २५ ६

[ ९२६ , ( युवानं चिर्धानं कवि विश्वादं । नित्य तरुण, प्रजाओंके स्वामी, जार्ग), मण्याँ हविको सक्षण करनेवाले और ( पुरुवेषसं आद्वि मन्माभिः शुक्ताभि । नाना प्रकारके उत्तय कमीके कर्ना ऐसे जिल्लको में मननीय स्तोत्रोंसे गर्ककृत करता हैं ॥ २६॥

ि २५७ ] ( यज्ञानां रथेये निम्मज्ञम्याय योळते अग्नये यज्ञींके वीचमें नायक, तीक्ष्य ज्वालावाले बलवान्

अप्रिके लिये ( बर्च स्तामेः इयेम ) इस सब स्तार्शिस स्तृति करते हैं ॥ २०॥

[९२८] है (पाचक सन्त्य अश्ने ) शुद्ध करनेवाले भजनीय बंगे ! (अयं जिन्ता, त्ये अपि भृतु ) यह स्तुतिकर्ण तुसमें मग्न हो । तू ! तस्पै मृळ्य ) उस स्तुतिकर्णको सुली कर ॥ २८॥

[ ९२९ ] हे ( अद्रो ) अप्ते ! त् ( विद्रः न हि धीरः अस्ति ) मेधावी पुरुषके समान धीर है। ( अद्यासन् जागृष्टिः ) इविको मक्षण करते हुवे प्रताके दिनमें सद्। चैतन्य रहता है। और ( सद्। द्यवि दीद्रांश्त ) इनेशा अन्त-रिक्षमें प्रकाशना है ॥ २९ ॥

[ ९३० ] है । क्षत्रे बसी अझे ) ज्ञानी तथा सबको बसानेहारे अझे ! ( दुरितेश्यः प्रा. सृषंश्यः पुरा ) पार्पेसे पूर्व और हिसकोंके बाकमणके पूर्वहर नः अर्थुः प्रतिर ) हमारी बायु वर्धात् जीवनसक्तिका यृद्धिकर ॥ ३० ॥

[ ४५ ] [ ९३१ ] ( ये , जो मनुष्य ( घ' अद्धि आ इन्यते ) उत्तमतासे अभको अन्वलित करते हैं, तथा । येषां युवा बन्दः सञ्जा ) जिनका तरण बन्द मित्र है, वे ( ब हैं: आ तुपक् स्तृणन्ति ) थासनको शिक तरह विछाते हैं।। र ॥

भावार्थ — सभी उपासक अपनी अपनी रीतिसे नित्य तरुण, समस प्रजानोंके स्वामी, नाना प्रकारके उत्तम कर्मोंके कर्ता इस मजिकी स्तुति करते हैं, पर सब स्तुतियां उत्तम वनोंको भारण करनेवाले इस मजिका तरफ उसी प्रकार जाती हैं, जिस प्रकार निद्धां समुद्रकी तरफ ॥ २५-२६॥

बहाँको उत्तम रीतिसे चलाकर उन्हें पूर्ण करनेवाला, तीक्ष्य उवालाओंवाला बलवान् निम उसी स्तीताको सुखी

करता है, जो उसकी डपासनामें पूरी तरह मग्न हो जाता है ॥ ५७-२८ ॥

यह अग्नि सद्। उत्तम बुद्धिको प्रदान करता है और प्रजाशोंमें सदा जागृत रहता है। मनुष्य अलेही सो जाए, पर यह अग्नि उसमें भी प्राणके रूपमें खदा जायना रहता है। यह अग्नि जिस मनुष्यमें जिसना बलवान् होता है, यह मनुष्य उत्तमादी सक्तिमान् होता है। पापी और दिसक उस मनुष्यका कुछ भी नहीं बिगाड सकते, इस प्रकार वह दीषांयु प्राप्त करके विश्वालयक मानन्दसे जीवन गुजारता है। २९-३०॥

जो अग्नि जलाते हैं, और बासन विकाते हैं, उनका तरण इन्द्र मित्र होता है। यह करनेवालींका इन्द्र मित्र

बोवा है ॥ १ ॥

| <b>९३२</b> बुद्दाकिदिक्म एंचां भूरि शब्दां पृथुः स्वर्तः । येष्टामिन्द्रो युद्                                                                                                                                                  |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| के किया कि का किया के किया कि कर किया कि कर<br>किया कि किया क | सर्वा ॥३॥    |
| 133 299 54 34 55 55                                                                                                                                                                                                             |              |
| 168 at 4.4 4.46 44 The Care Care                                                                                                                                                                                                |              |
| 111111111111111111111111111111111111111                                                                                                                                                                                         |              |
| 164 24 44 44                                                                                                                                                                                                                    | -            |
| ९३७ यद्वाजि यात्यांजिक दिन्द्री म्वश्रयुरुपे । र्थातमा र्थान                                                                                                                                                                    | यू ॥७॥       |
| ९३८ वि पु विश्वां अभियुजो विचन् विच्युव्यां तृह । भवां नः मुश्रव                                                                                                                                                                | न्त्रमः ॥ ८॥ |

अर्थ-। ५३२ ] (येषां युवा इन्द्रः सन्धा) जिनका तरुण इन्द्रांमत्र है (एषां) इनकी (इध्य बृहत् **इत् )** समिथा बड़ी होतं। है ( इस्त भूवि ) स्तोत्र बड़ा होता है और ( स्व हः पृथुः ) वज्ञ भी विशास होता है ॥ २ ॥ [ २३३ ] ( येवां युवा ६ न्द्रः साला ) जिनका तहण इन्द्रं मित्र होता है, वह : शूरः ) वह बीर ( अ-युद्धः इत् ) युद्के बिना दी ( युधाखुनं ) योन्। भोंसे छिरे हुए शत्रुको ( सत्विधः ) अपने वलोंसे ( आजित ) नम्रकर

हेला है।। ६।।

[ ९३४ ] (जातः युत्र-दा) उत्पन्न होते ही इन्द्रने ( बुन्दं आ नृदे ) धनुववाण हाथमें लिया सीर अपनी (मातरं विपृच्छत्) मातासे पूछा कि (के के उग्राः शूष्विरे) कीन कीन वीर सुने जाते हैं॥ ५॥

बुन्दः-बाण ''बुन्द् इषुर्भवात, बुन्दी वा, भिन्दी वा, भयदी वा, भासमाने द्ववती ति वा " ( निरु. ६।६।४ ) बुन्द बाग होता है, क्यांकि यह शत्रुक्षंकी तोडता है, उन्हें बरावा है, और पमकता

हुआ चलता है। [ ९३५ ] तब हे इन्द्र ! (स्वा दावसी प्रति वदत् ) नुझसे तेरी बलवती माता कोली कि ( यः ते राष्ट्र-वं ध्रा चके ) जो तेरे साथ शबुता करता है, वह (शिरी अप्सः न ) पहाध्में हाशीके समान (यो धियन्) युद् करता

書用4日 | ९३६ ] (उन ) बीर भी हे ( एघवन् ) ऐक्ष्यंवान् इन्द्र ! (त्वं शूणु ) तुम सुनो, ( यः ते बिष्ट ) जो तुमसे (अनादि) मांगला है, (तम् वविक्ष) वद्द इसे दो, तथा। यद् कीळवाचि ) जिसे तुम बलवान् करते हो, (तत् घीळु) वह सामध्येवान् होता है ॥ ६ ॥

[ २३७ । ( यत् ) जव (आजि कृत इन्द्रः ) युद्ध करनेवाला इन्द्र ( मु-अथ्य-युः ) उत्तम घोडोंको जोवने-बाला ( आर्जि उप याति ) युद्ध करनेके लिए जाता है, तब ( रधीनां रशीनाः ) सब रियोंमें सर्वश्रेष्ठ रथी होता

[ ९३८ ] है ( बाज़िन् ) वज्र धारण करनेवाके इन्द्र ! तुम ( विभ्वा अभियु गः ) सम्पूर्ण समुबोंको ( यथा ) जैसे हैं। वैसे ( विष्यम् ) वारों ओरसे ( वि बृह् ) मारो, तथा ( नः सु-श्रवः तमः भव ) हमारे मध्यमें उत्तम बद्यवाले बनो ॥ ८॥

भावार्थ- जिनका तरुण इन्द्र मित्र होता है, इनका स्लोज विशाल होता है और उनका यज्ञ भी विशाल होता है॥२॥

जिसका इन्द्र मित्र होता है, वह युद्के बिना ही शत्रुको अपनी शक्तिसे नम्न कर देता है ॥ ३ ॥

इन दोनों अंग्रोंसे आता अपने पुत्रको बीर कैसे बना सकती है, यह बतावा गया है। जब पुत्र अपनी आतासे क्षत्रुकोंके बारेमें पूछ, तो वह अपने बर्धको घवराहटमें न बालकर उसे प्रेरणा नीर उत्साह दे ॥ ५-५ ॥

जो इस इन्द्र भनादि मांगता है, उसे वह देता है और उस भनसे वह बलवान् और सामध्येवान् होता है ॥ ६॥ युद्ध करनेवाला इन्द्र उत्तम घाडीकी इच्छा करते हुए शमुश्रीसे युद्ध करता है । पश्चात् उन्दें इराकर उनके घोडे

छीन सेवा है ॥ ७ ॥ ह बद्धधारी इन्द्र ! सम्पूर्ण प्रमुखींको धारी भोरसे मारो जीर इमारे बीचमें बक्तम बशवाले होसी। जो बीर

प्रवासंक राजुओंको सारता है, यह प्रजासोंसे प्रशंसित होता है॥ ८ ॥

| ९३९ अमार्क सुरर्थ पुर इन्द्रं। कृणीतु मार्थ            | । न यं धूरी चि पूर्वयः ॥ ९।         | 1 |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|---|
| ९६० बुज्यामं ने मिर्ग इसे दे शक दार्थ                  | ा गुमेभेदिंग्द्र मीमंतः । १०        | } |
| ९४१ अनेश्विद् यन्ती अदिवा ऽयावनतः चत्रियनः             | । विवर्श्वणा यनेहमः भा ११।          |   |
| ९४२ ऊर्घा हि ते दिवेदिवे मुइस्रा मुन्ता युना           | ा जुित्रभी विषंहते ।। १२।           | 1 |
| ९४३ विद्या हि न्यां धनं जुया मिन्द्रं हळहा चिंदा हुजम् | ा आदारिणं यथा गर्यम् ॥ १३ ।         |   |
| ९४४ ककुई चित्र त्वा कदे मन्देन्तु धृष्ण्विनदेवः        | ा या त्वां पुर्णि यदी मंद्रे ॥ १४ । |   |

अर्थ — [९३९] ( यं धूर्तयः न धूर्विन्त ) जिस इन्द्रकी शत्रु हिंसा नहीं वर सकते वह (इन्द्रः ) रन्त्र ( अस्माकं सात्रेये ) हमारे लाभके लिए ( सु-रथं पुरः कृणोत् ) अपने उत्तम रथको आगे करे ॥ ९॥

१ ये घूर्नयः न धूर्वन्ति- उस इन्द्रकी शत्रुके लाग हिंगा नहीं कर सकते ।

२ सुरथं पुरः कुणातु - मधने उत्तम समको भागे करना है।

| ९५० ] है ( राक्ष ) सामध्येवान इन्द्र ! इम ( ते द्विष अर्थ परि बुज्याम ) तेरे शतुश्रीसे पूर्ण रीतिसे तूर रहेंगे । हे ( इन्द्र ) रन्द्र ! ( त्वावने ) दानके समय ( गोमनः ते ) गीवींवाल तुमको ( गमेम इत् ) बादय धास करेंगे ॥ १० ॥

द्वियः अरं परि बृज्याय- इम श्रुओंसे दूर रहेंगे।

[१४१] हे (अदिन्यः ) बज धारण करनेयाले इन्ह ! (शनै: चिद् यन्तः ) धारे घंते चलते हुए इस (अध्यावन्तः ) बोरोसे युक्त, (शतिग्वनः ) सैकडों गीबोसे युक्त । विनयक्षणाः । संपत्ति कानेवाले वणा (अिहसः ) निष्णप हों ॥ ११ ॥

शनैः चिद् यन्तः विवश्लणाः अनेह्सः - धीरे धीरे चडकर इम संपत्तिवान तथा निष्णप होंगे। [९४२] हे इन्द ! । ने जरितुभयः ) तुम्हारे स्तीताओंको [यजमान] (दियेदिवे प्रतिदिन (शना सहस्रा

कथ्वी स्तुता । सैक्डों, इजारों प्रकारके उत्तम धन ( हि वि मंहते ) देना है ॥ १२ ॥

१ स्मृतः- वाणीकी देवी, बक्तम गान, अब, धन

२ मंहते- देना " मंहतिदानकर्मा "

[९५३] है (इन्द्र) इन्द्र! (धनंत्रयं) धनको जीतनेवाले, (सळहा चिन् मारुजं) दर दुर्गोंको भी सोडनेवाले, (आन्तरिणं) त्राबुक्षोंको मारनेवाले (त्या हि । तुमको हम (गयं यथा) घरके समान [कालय ] (विका) समझते हैं। १६॥

१ धनंत्रयं दळदा चित् आकतं अव्।िरणं त्या विश्व - त्युद्में विजयी। दर शयुको तोदनेवासा,

शत्रको मारनेवाका है ऐसा इम जानते है।

[ ९४४ ] है (क्ले, भूटणों) त्रदर्शी तथा शतुओंको मारनेवाले इन्द्र ! (यत् ) जब हम (क्.कुहं तथा ) सर्व अंड तुमसे (पणि ) वन (ईमहें) चाहते हैं, तब हमारे (इन्द्रवः चित् त्या मन्दन्तु ) फोम तुम्हें तृप्त करें ॥ १४ ॥

भाषार्थ— यह इन्द्र इतना सामध्येवान् है कि उपकी हिंगा दुए नहीं कर सकते । उपायक भी इन्द्रके बातुओंने दूर ही रहें, क्योंकि जो इन्द्रके सञ्ज्ञोंसे मैत्रो करेगा, यह इन्द्रका चायु ही होगा ॥ ९-१० ॥

है इन्द ! इस घीरे भीरे उसति करते हुए गार्थीवाले और वोडोंबाले हीं तथा निष्पाप हीं, क्योंकि तू भाने उपायकींको

इजारों तरहके दान देता है ॥ ११-१२ ॥

हे इन्द्र ! तू युद्रमें विजयी, दह शत्रुमोंको सोहनेवाला और शत्रुमोंको मारनेवाला है, ऐसा इम जानते हैं। साथ दी वह भी जानते हैं कि सोमसे तुस होकर तुम धन देते हों, अतः तुम इमारे सोमसे तृस होनो ॥ ११-१४॥

| 984 | यस्ते हेवाँ अद्देशिकः प्रमापे मुचत्तेय ।        | संसर्व नो वेद् आ भंर १। १५॥           |
|-----|-------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 984 | इव उंत्या वि चक्षते मखांय इन्द्र मो।पेनंः ।     | पुष्टावंन्तो यथां पुश्चम् ॥ १६ ॥      |
| 680 | उत स्वाविधर वय श्रुत्कर्ण सन्धमूनये ।           | दूरादिह इंबायँह ॥ १७ ॥                |
| 988 | यन्छुं भूया हुवं इने दुर्भषे चिकिया उन ।        | भवेराविनी अन्तंमः ॥ १८॥               |
|     |                                                 | गोदा इदिन्द्र बोधि नः ॥ १९ ॥          |
| 940 | आ स्वां रूम् में च जिल्ला एर्म्मा श्रीरसस्पते । | उदमसिं स्वा सबस्य आ । २०॥             |
| २५१ | स्तीश्रमिनद्रीय गायत पुरुन्स्याय नर्शने ।       | निक्षं वृंध्वते युचि ॥ २१ ॥           |
|     |                                                 | तुम्पा व्यक्षि <u>डी</u> मदंस् ॥ २२ ॥ |

· अर्थ - [९४१] हे इन्ह ! । यः अदाशुद्धि रेवान् ) जो कंत्रुस परंतु धनवान मनुष्य (मधत्त्वे ते ) धन दैनेवाले तुमसे (प्रमार्य ) ईप्यां करता है, तस्य चेदः न आ भा ) उसका धन हमारे किए के आ ॥ १५॥

[ ९४६ | दे (इन्द्र : इन्द्र | (इमें सीमिन : सावाय:) ये सीमयाग करनेवाले मित्रजन (पुष्टाचन्नः) पुष्टी-

कारक अब लेकर (पशुं यथा ) पश्रका देखने हैं उस तरह ( वि चक्षते ) तुम्हें देखते हैं ॥ १६॥

[ ९४७ ] दे इन्द्र 1, अब धिरं ) विधरतासे रहित ( उत्त ) और , श्रुत् कर्ण सन्तं ) अवसी तरहसे सुननेवाले (स्वा) तुमको ( वर्ष ) इम , उत्तये ) सरक्षणके लिए ( दूगात् इह् ) दूरसे बद्दां ( ह्वामहे ) बुलाने हैं १ १० । वर्ष त्वा उत्तये ह्वामहे— इम तुझे संरक्षणके लिये बुलाते हैं ।

[९४८] हे इन्द्र ! त्यत् ) जब (इमं द्वयं शुक्ष्याः) इस प्रार्थनाको सुनोगे, तो तुम (दुमर्थ चिक्रियाः) असद्दर्भीय बक्र दिखावांगे, (उत् ) और (न अनिनमः आपि भवेः) इसरे निकटतम बन्धु दो जावांगे ॥ १८॥

[९७९] (अपि चित्) सौर भी हे इन्द्र! (यन्) जब (द्यथिः जगन्तांस) दुःखसे पीडित. शौर प्रवासी मनस्थामं रहे हम (ते अमन्ताह) तेरी स्तृति करते हैं, तब (इन्द्र) इन्द्र! (गो-दा इत्) गायोंको देकर (नः वोचि। हमारी प्रार्थनाका समझ स्त्री॥ १९॥

। ९५० ] है ( शवस: एसे ) बलके खामिन् इन्द्र ! इस ( न्या ) तेरा ( जिल्लय: रम्भं स ) जैसे दृते डंबेका सहारा लेते हैं, उसी प्रकार तेरा ( आ ररभम । सहारा लेते हैं, और , सधस्थे ) यहमें इस (त्या ) तुम्हारी ( आ उदमसि ) कामना करते हैं ॥ २०॥

जिमयः रम्भं न- बहे दंबा छेते हैं उस प्रकार,

भा रव भा- इस वेश सहारा लेवे हैं।

[९५१] (यं युधि न कि। तृष्वते । जिसे युद्धमें कोई नहीं इटा सकता, उस (स्रत्वने ) बलशाली (पुरुनुम्णाय ) बहुत वहे पराक्रम करनेवाले (युद्धाय ) इन्द्रके (स्त्रोध सायतः । युणीका सान करो ॥ २१॥

१ यं युधि न किः बृण्यते — उस् इन्द्रकी युवर्में कोई हटा नहीं सकता।

[१५२] हे ( जुपभ ) बळवान इन्द्र ! मैं ( सुने ) सोमयागमें ( त्वा पीनथे ) तेरे पीनेके छिए ( सुतं अभि सजामि ) सोमरमको तैरवार करता हूँ। हे इन्द्र ! तुम ( तुम्य ) तृत हो भीर ( मदं वि अहनुहि ) उत्साहको मास होवो ॥ २२॥

भावार्थ- वो मनुष्य धनतान् होने पर भो कंत्र्यो काला है भीर यज्ञादि नहीं करता, उसका सारा धन र्वन के छेता है। वह निर्धन हो जाता है। पर जो यक्ष करते हैं, वे सक तथा पशुओंसे युक्त होकर समृद्ध होता है ॥ १५ -१६॥ है इन्द्र ! प्रार्धनाओंको ध्वानपूर्वक सुननेवाले सुन्हें हम अपनी स्थाके किए बुकाते हैं, दुम हमारे पास आकर

अपने श्रेष्ठ सामध्येको दिखाओ तथा इमारी रक्षा करके इमारे निकटतम बन्धु हो जाओ ॥ १०-१८ ॥

दे इन्द्र ! अब हम प्रवासीको जवस्थामें होकर पीकित हो रहे हों जीर तब तुम्हारी शरणमें जानेकी इच्छासे तुम्हारी प्रार्थना करते हों, तब तुम हमें अपनी शरणमें को और जिस तरह बुशेंके किए बढ़ा सहारा देता है, उसी तरह तुम हमें सहारा दो || १९-२०||

दे स्तीताओं ! जिस इन्ह्यों युद्धें कोई इस नहीं सकता, इस इन्ह्यी स्पुति दुम गाओ और उसे सोमवस प्रदान

करो, वाकि वह सोमके बल्साइमें कुम्हारी हर तरहकी सहावता करे ॥ ११-४२ ॥

| ९५३ | मा त्वां मुरा अविष्यवां भीयहण्यांन शादभन       | । माकी ब्रह्माहियाँ वनः   | 11   | <b>२३ ()</b> |
|-----|------------------------------------------------|---------------------------|------|--------------|
| 648 | इह स्ता गोर्परीणमः महे मन्दन्तु राधमे          | । मरी गुरिस वथां विच      | 11   | २४ ॥         |
| 844 | या बूब्रहा पंसाबति मना नवां च चुरुव            | । तास्मन्युप्रवीचन        | 11   | वक् ।।       |
| ९५६ | अपिन्त् कृत्यः मृतः मिन्द्रः सहस्रवाद्ध        | । अत्रादे।देष्ट् परिस्पम् | -41  | २६ ॥         |
| 940 | मुनवं तन् तुर्वश्चे वद्याँ विदानी ब्रह्मनाध्यय | । स्थानट् तुर्वेषे शर्मि  | П    | 1 00         |
| 645 |                                                | । ममानमु व शैसियम्        | B    | 26 II        |
| 969 | ऋभुक्षणं न वर्तत्र उक्षेषुं हुद्रयावृधंम्      | । इन्द्रं सोम् मर्चा मृते | - IF | २९ ॥         |
|     |                                                | । गोप्यों गान् निरंतवे    | It   | ₹0 11        |

अर्थ — [१५३ । हे इन्द्र ! ( मूरा: अविष्यवः ) मुखं परंतु अपने रक्षणकी इच्छा करनेवाल मदृष्य ( मर् स्वा भा दभन् ) तुने कप न रें । ( उपहरवान मा उपदाम करने धले भी तुने कप्ट न रें । तू ( ब्रह्म द्विषः ) ज्ञानका हेद करनेवालींका ( मार्की यनः आअय मत बन ॥ २६ ॥

[२५४] हे इन्ह ! (इह ) यहां यज्ञमें मनुष्य ( महे राध्यम ) बढे धनक लिए ( गी,-परीणसा ) गी-दुग्ध मित्रित सोमके द्वारा ( त्या मन्दन्तु । तुग्हें आनन्दित करें, और तुम मोमका ( गीरः सरः यथा ) जैसे सकेद हिरण पानी पीता है उसी प्रकार ( पिक्रा ) पियो ॥ २४ ॥

ं। ९५ ] ( बुचहा ) बुच वधकर्ता इन्द्रने। प्रशक्षांत ) पूर्व समयमें ( भा ) जो ( सना नवाच पुराने और

नये धन ( चुच्युत्रे ) दिवे ( ता ) उनका तुम ( सं सत्तु ) सभाओं में ( प्र वोचन ) वर्णन करों " २५॥

[ ९५६ ] ( कद्भाः सुतं ) कटु ऋषि द्वारा निकाले गए बोमको ( इन्द्रः अधिवत् ) इन्द्रने पिया, और (सहस्रा-बाह्ने ) इजारों भुजाओं बाले [ शत्रुको मारा ] ( अत्र ) इस समय उस इन्द्रका ( पोस्सं अदाद्ध ) पौरूष चमका वरश। [ ९५७ ] हे इन्द्र ! ( तुर्वशा यदो ) तुर्वश और यदुके ( तृत् सम्य शामि विदानः ) उस सत्य कर्मको जान

कर [ उनके लिए । ( अह्रवाटयं ) बह्रवाटय नामक शयुको तुर्वणे ' संप्राममें ( चि-आन र् ) मारा ॥ २० ॥

शाय-कर्म 'शची शमा इति कर्मनामसु पाठात् '

[९ र ै में (व जनानां) तुम मनुष्योंको (तर्गां ) [दुलोंसे ] तारनेवाले, ( अदं ) शतुको मारनेवाले, ( गो-मतः धाजम्य ) गौयुक्त अब देनेवाले इन्ड्रको (समानं उ प्रशंक्षियं ) समान रूपसे प्रशंका करता हैं ॥ २८ ॥ जनानां तर्गां अदं प्रशांसियम् - जनोंको दुःखोंसे वारनेवाले, शतुको मारनेवाले वीरकी प्रशंसा

करता हूं। [९५९] ( ऋभुक्षणं ), महान् ( न ) और (तुन्न्यावृधं ) जलको बढानैवाले (इन्द्रं ) इन्द्रका ( छते सोभे ) सोम यहमें ( वर्तचे ) वरण करनेके लिए ' सचा ) एक साथ बैठकर ( उक्धेषु ) स्तोत्रोंके द्वारा [ गुणगान करते हैं ] || १९ ||

१ असु-क्षण:- कारीगरोंका निवास करनेवाला, सहान्।

[ ९६० ] (यः इत् ) जिस इन्द्रने ( योन्यं ) जलके लिये ( पृथुं गिरिं ) सहान् नादलको ( जि हो।कास ) त्रिशोक ऋषिके छिए ( वि कुन्सद् , बोडा वही ( गे) स्थः निरेत्तमे ) जलकि जानेके लिए लिए ( गातुं ) पृथ्वी पर. . [ मार्गं बनासा है ] ॥ ३० ॥

भाषार्थ — दे इन्द्र ! जिस कियो भी उपायसे भवनी रक्षा करनेवाछे मूर्स तथा तेरा उपहास करनेवाछे तुझे कष्ट म दें अपितु जो सम्पुरुष हैं, वे तुन्हें सदा आवन्त्रित करते रहें ॥ २३-२७ ॥

इन्ज़ने हजारीं मुजाओंचाल शामुको मारा तब उसका बक धमका और तब उसने धन दिए और उसकी प्रशंसा सर्वेत्र होने करी । १५-२३ ॥

क्रमने क्रिके सत्य कर्मको जानकर उनके किए जनेक बाधुओंको मारा । ऐसे जलांको दु।साँसे ठारनेवाले, सनुको

मारनेवाके बीरकी प्रशंसा सर्वत्र होती है ॥ २०-२८ ॥

हुन्द्र महान् जीर जकको वहानेवाछा है। वही मैघोंको शोबकर पानी वरसाया है जीर इस वरसे हुए क्योंको प्रवाहित करनेके किए पूध्यी पर मार्ग बनावा है॥ २९–३० ॥

| 9 6 9       | यद् दंधिषे मंतुस्यासि मनद्वानः प्रेदियंक्षसि | । मा तत् कंदिन्द्र मुळवं ॥ ३१ ॥ |
|-------------|----------------------------------------------|---------------------------------|
|             | दुअं चिद्धि स्वावंता कृतं शुर्वे अधि क्षमि   | । जियारिवन्द्र ते मनः ॥ ३०॥     |
|             | तवेदु ताः सुंकीर्वयो इसंभूत प्रश्नंतयः       | । यदिन्द्र मुळवांसि नः । ३३ ॥   |
|             | मा न एकेश्मिनार्गिम मा हये छ विषु            | । वधीर्मा र्जूर भूरिषु ।। ३४ ।। |
| <b>९</b> ६५ | विभया हि स्वायंत उत्रादंभित्रमुक्तिणीः       | । दुव्मादुरमृंतीयदेः ॥ १५॥      |
| 999         | सा सरुपुः शुनमा विदे मा पुत्रस्य प्रभूवसी    | । आवृत्वंद् भृतु ते मने। ।। ३६॥ |

अर्थ — [९:१] हे (इन्द्र) इन्द्र | मन्द्रातः) प्रसन्न होकर (यद् द्धिये) जिस धनको तुम धारण करते हो, (मनश्यक्ति) जिसकी इंग्छा काते हो, (प्र इत् इयक्षसि) जिसका दान करते हो, (तत् मा कः) वह |मो लिए। क्यो नहीं करते हो, हे इन्द्र ! (मृळ्य) इमें सुली करो॥ ६१॥

[९६२ ] दे (इन्द्र ) इन्द्र ! (त्वावतः ) तुम्हारे समान देवताका (दभ्नं चिन् हि क्वनं ) योधासा भी कार्य (श्वमि अधि ) पृथ्वी पर (श्ववि ) प्रसिद्ध हो जाता है । (ते मनः । तुम्हार। त्यान (जियातु ) मेरे उपर हो ॥ ३२ ॥ [९६३ ] दे (इन्द्र ) इन्द्र ! (यत् नः मुळवासि ) अब हमें सुसी करते हो, तन (तन इत् ' तुम्हारी ही

( सु-की लेव: प्रशस्तयं असन् ) उत्तम कीर्ति जीर प्रशंसा होवी है ॥ ३३ ॥

[६६न] है (शूर) शुरबोर इन्द्र ! (एकांस्प्रन् आ शक्ति) एक अपराधके होने पर (मः मा घर्धीः) इसें मत सार (द्वर्थाः उस जिल्लु मा दो या तीन अपराधिके होने पर भी हमें न सार और (भूरिणु मा) बहुत अपराध हो आने पर भी हमें न मार ॥ १७॥

[९६५] हे इन्द्र ! (त्वावतः । तुन्हारे समान (उप्राद् ) चीरसे (अभि-प्रशंगिणः ) शत्रुणों पर प्रहार करनेवाके, (दस्माद् पारियोंके विनाशक (अपनीपहः ) शत्रुणोंको पराजित करनेमें समर्थ देवसे (अहं )में (विभय) इसेशा वके ॥ ३५॥

उम्रात् अभि ममंतिणः वस्मात् ऋनीपाहः अहं बिभय- धारते, समुनोपर महार करनेवाले, ध्रस्ते, पावियोंके विनाशकले शत्रुओंको पराजित करनेवालेसे में बरता हूं ।

[ १६६ | हे (प्रभूवसो ) बहुत ऐसर्ववात् इन्त्र ! में (सक्युः शूनं मा वि आ विदे ) अपने मित्रके धनको मैं नहीं मांगता (पुत्रस्य मा ) न पुत्रके धनको मैं नहीं मांगता, (ते मनः आधृत्वद् भूतु ) वेरा मन मेरी ओर हो,जाए ॥ ६६ ॥

१ सस्युः पुत्रस्य शूनं मा आ विदे- में अपने भित्र जीर पुत्रके चनको में नहीं सरंगता हूं।

२ ते मनः आवृत्वास् भृतु- तेरा मन मेरी भार मनुकूछ द्वोकर भा जाय :

भाषार्थ — दे इन्द्र ! त् प्रमण दोकर जिल धनको धारण करता है, तथा जिलकी इच्छा करता है, जिलका दान काता है, वह धन त् हमें प्रदान कर, तेश छोडा भो कार्य प्रथ्यो पर मध्यश्विक प्रशंसित दोता है ॥ ३१-३२ ॥

यह इन्हें ! सत्पुरुवोंकी प्रशंसा करता है, इसीलिए इसको सर्वत्र प्रशंसा होती है। हे इन्हें ! यदि इससे कोई कोटा-सोटा अपराध हो गया हो, तो उस अपराधके कारण हमें मत मारो ॥ ६६-६५ ॥

शतुओं पर प्रदार करनेवाले शूरसे, पापियोंके विनाशकसे कीर शतुओंको पराजित करनेवाले ब्रुट्स वरना चाहिए। सनुष्य जपने मित्र जीर पुत्रके धनको इडपनेका प्रयस्य कथी न करे ॥ ६५-६६ ॥

|     | को तु मंर्या अमिथितः सखा सखांयमअवीत्          | । जुहा को अस्मदीयने       | ॥ एइ ॥   |
|-----|-----------------------------------------------|---------------------------|----------|
| ९६८ | प्वारे वृषमा सुते ऽसिन्दन् भूगीवयः            | । श्रुप्तीर्व नितता चरेन् | ॥ ३८ ॥   |
| 949 | आ तं एता वेचायुजा हती गुम्ले सुमद्र्या        | । यदी ब्रह्मस्य इह्दीः    | ॥ १९॥    |
|     | मितिध विश्वा अयु द्विष्: परि नाभी जुही मुर्च। | । वसुं स्याई तदा भर       | 11 80 11 |
| 991 |                                               | । वर्स स्याहे तदा भर      | 11 38 11 |
| ९७२ | यस्यं ते विश्वमानुषो भूरेर्द्रचस्य वेदंति     | । वसुं स्याहं तदा मर      | 1185 ग   |

अर्थ— [ ९६७ ] हे ( मर्याः ) मनुद्यो ! ( अ-मिचितः सका ) क्रोधरहित मित्र इन्त्र ( सकायं अववीत् ) अपने भित्रसे प्छता है, कि मैंने (क: नु जहां ) किस [ निरपराध मनुत्व ] को मारा, या (क: अस्मत् ईयते ) कीन मुश्ले दूर भागता है ॥ ३०॥

[ ९६८ ] हे ( मुषभ ) बलवान् इन्द्र ' ( एवारे सुते ) श्वार नामक मनुष्यके सोमयाग करने पर ( नियता चरन् श्वाची आवयः इव ) पहाडोंमें विचरनेवाला शिकारी जैसे जवान पशुनोंको प्राप्त करता है, उसी प्रकार उसको

मी ( भूरि असिन्बन् ) बहुत घन तुमने दिया ॥ ३८॥

१ नियत्— घाटी, पर्वतकी उपत्यका

[९६९] हे इन्द्र ! में (ते) तुम्हारे ( वन्तः युजा । कहनेसे ही तथमें शुर जानेवाले (सं-उद्-रथा ) तथा रथको उत्तमठासे वोनेवाले (पता हरी) इन बोडोंको मैं भपने पास (आ गुभ्णे) बुलाता हूँ (यस् । जब (ई) इस धनको तुमने ( ब्रह्मभ्यः इत् ददः ) ब्राह्मणोंके लिए ही दिना ॥ ३९॥

[९७०] दे इन्द्र ! (विश्वतः द्विपः ) सम्पूर्ण शत्रुओंको (अप भिन्धि) मार दो, तया (बाधः सूधः परि

अहि ) दिसक शत्रुशोंको दूर करो, तथा (तत् स्पार्ध यसु आ भर ) उस उत्तम धनको के आशो ॥ ४० ॥

[ ९७१ ) हे (इन्द्र ) इन्द्र । (यत् वीळी) जो धन सुदृद स्थानमें है, (यत् स्थिरे ) जो धन स्थिर सूमिनें है, तथा ( यत् स्पर्शाने पराभृतं ) जो धन स्पर्ज न ने पृसे स्थानमें रखा हुआ है, ( तत् स्पाई वसु आ भर ) उस रक्तम भनको के जानो ॥ २१॥

[९७२] (ते) तुम्हारे द्वारा (दत्तस्य । दिए गए (यस्य भूरेः । जिल उत्तम धनकी (विश्व मानुधः वेदिन)

सभी मनुष्य जानते हैं, ( तत् स्पाई वसु आ भर ) उस स्पृद्धीय धनको के जाणो ॥ ४२॥

भाषार्थ - रन्द्र निरपराधी पर कभी क्रोध नहीं करता, इस लिए निरपराधी और सत्कर्म करनेवाला मनुष्य उस इन्द्रसे कभी दूर नहीं भागता, अपितु उससे प्रेम ही करता है। यह इन्द्र भी ऐसे सत्पुरुषको इर करहसे वैश्वर्यभाविः बनावा है ॥ ६७-६८ ॥

इन्द्रके दोनों घोडे अच्छी तरहसे सुविक्षित, संकेतमाश्रसे रयमें जुर आनेवाले हैं। इन घोडोंडी सहायतासे इन्द्र सभी

दिसक सनुभोंको दूर करता है ॥ १९-४० ॥

सुदृब स्थान, स्थिर स्थान और स्पर्श करनेके छिए कठिन ऐसे तीन स्थानोंमें वन सुरक्षित रखा जाता है। ऐसे स्वानीमें रजे हुए भवको भी इन्ह जानता है तथा यह उत्तम भव अपने उपासकोंको देवा है ॥ ४१--४२ ॥

### [84]

( अ पि:- वशोऽद्याः। देवता:- इन्द्रः, २१-२४ कानीतः पृथुश्रवाः; २५-२८, ३२ वायुः। छन्दः- गायत्री, १ पादनिवृत्, ५ ककुष्, ७ वृहती, ८ अञुष्टुष्, ९ सतीवृहती, ११-१२ विषयीतोत्तरः प्रगाधः= (वृहती, विषयीता), १३ द्विपदा जगती, १४ वृहती पिषीलिकमध्या, १५ ककुम्न्यंकुदिारा, १६ विराद्, १७ जगती, १८ उपरिष्टाद् वृहती, १९ वृहती, २० विषमपदा वृहती, २१, २४ पङ्किः, २२ संस्तापङ्किः, २५-२८ प्रगाधः = ( वृहती, सतीवृहती), ३० द्विषदा विराद्, ३१ उध्यक्तु ३२ वङ्किः।)

| ९७३ | त्वार्वतः पुरुवसो वयमिन्द्र प्रणेतः        | ı  | स्मिस स्थातईरीणाम्         | 41   | \$ | H  |
|-----|--------------------------------------------|----|----------------------------|------|----|----|
| ९७४ | त्वां हि सुत्वमंद्रियो विष द्वातारं निषाम् | ŧ  | श्चित्र द्वातारं रर्याणाम् | - 11 | २  | 11 |
| ९७५ | आ यस्यं ते महिमानुं श्रतंमुते श्रतंकती     | Ī  | गीभिगृणनित कारवंः          | 11   | ą  | 11 |
| १७६ | सुनीथो या स मन्यों यं मुरुतो यर्वर्षमा     | ŧ  | मित्रः पान्त्यदुर्दः       | Ш    | 8  | 11 |
| ९७७ | दर्भानो गोमुदर्भवत् सुदीर्थमादित्यज्तं एभी | ते | । सदो गाया पुंक्स्प्रहो    | - 11 | 4  | Ħ  |
| 500 | विभिन्दुं दानंमीमंह अवसानमभीवीम्           | 1  | ईश्वानं राय इमहे           | - 11 | Ę  | 11 |

#### [ 88 ]

अर्थ— [ ९७३ ] हे ( पुरूवस्तो प्रणेतः हरीणां स्थातः इन्द्र ) बहुवोंके निवासक, वसम नेता तथा घोडों पर स्वामित्य करनेवाले इन्द्र ! ( वयं स्वाधतः स्मित्त ) इम तेरे होकर ही रहें ॥ १ ॥

[९७४] हे (अदिवः) वज्रधारी इन्द्र! (सत्यं) यह सत्य है कि इम (त्वां हि) तुझे ही (इवां दासारं

विदा ) अमेरिका देनेवाका मानते हैं, तुरे ही ( रयीणां दातारे विदा ) धर्नोका देनेवाका मानते हैं ॥ २ ॥

(९०५) दे (रातमूते शनकतो) लैकडो संरक्षणके साथन अपने पास रखनेवाले तथा सैंकडों द्वान कर्म करनेवाले इन्द्र ! (यस्य ते महिमानं ) जिस तेरी महिमाका (कारचः गीधीः गृणन्ति ) स्तोता स्तुतियोंसे वर्णन करते हैं ॥ ३ ॥

[९६] (यं अ-द्रृहः महतः अर्थया मित्रः पान्ति ) जिस मनुष्यकी द्रोह न करनेवाले महत्, वर्षमा बौर मित्र रक्षा करते हैं, (सः मर्त्यः ) यह मनुष्य (सुनीपः ) उत्तम मार्गसे जानेवाला है, (सा ) यह सत्य है ॥ ४ ॥

(९७७) (अ दिन्यजूनः ) मलण्डनीय इन्द्रसे रक्षित हुआ मनुष्य (गोमन् अश्ववत् सुदीर्थ । गाप भीर घोडोंसे युक्त बलको (द्धानः ) धारण करता हुआ (एधते ) सदा बढता है, तथा (पुरुश्पृहा रायाः ) बहुतेकि द्वारा चाहने योग्य धनसे भी (सदा ) इमेशा बढता है ॥ ५ ॥

[९७८] इम् ( शवसानं, अभीर्वे, ईशानं ते रून्द्रं ) वल युक्त, निहर, सबके स्वामी उस इन्द्रसे ( दानं

इंसहे ) दान मांगते हैं, ( राय: इंसहे ) धन मांगते हैं॥ ६॥

भावार्थ- हे इन्द्र ! तू अविनाशी, बज्रधारी, अझेंको देनेवाछा तथा धर्नोको देनेवाछा है, जत: इस सदा देरे ही होकर रहें ॥ १-२ ॥

हे इन्द्र ! तेरी महिमाका वर्णन सभी स्तोता करते हैं। तृ तथा अन्य देव जिस- सनुष्यकी रक्षा करते हैं, वह सदा बसम मार्गसेही जाता है। जो बसम मार्गसे जाता है, उसीकी रक्षा देवगण करते हैं॥ ६-३॥

जो मनुष्य रुन्त्रसे रक्षित होता है वह गाय और बोडोंसे युक्त होकर बसकी भारण करता है और धनसे भी सदा बहता रहता है। अतः इस भी उस इन्द्रसे रक्षा की तथा भनकी कामना बरते हैं ॥ ५-१ ॥

| 6,00 | तिस्मिन हि सन्त्युतयो विश्वा अभीरवः सर्चा ।                |          |
|------|------------------------------------------------------------|----------|
|      | तमा बंहरतु सप्तयः पुरुवसुं मदाय इरयः सुनम्                 | 11 9 11  |
| 960  | यस्ते मद्दो वरेण्यो । इन्द्र वृत्रहर्नमः।                  |          |
|      | य आंदादिः स्वर्भनृधि प्रतनासु दुष्टरः                      | 11 6 11  |
| 958  | यो दुष्टरी विश्ववार श्रवाययो बाजेब्बिस्ति तरुता ।          |          |
| Ť    | स ने अविष्ठ सबना वंसी गहि गुमेग गोर्मनि बुजे               | 11811    |
| 968  | गुक्यो चु णो यथां पुरा ऽश्वयोत रथया । वृश्विस्य मंहामह     | 11 60 11 |
| 953  | नुहि ते शूरु राधमो                                         |          |
|      | दुशुस्या नी मध्युन् चिरद्रियो धियो वाजिभिराविष             | 11 88 11 |
| 958  | य ऋष्वः श्रावयत्संखा विद्येत् स वेंद्र जनिमा पुरुष्ट्रतः । |          |
|      | तं विक्र्ने मार्नुषा युगे न्द्रं हत्रन्ते तिवषं युनर्सुचः  | ॥ १२ ॥   |

अध- [९७९ ] (तस्मिन्) उस इन्द्रके आश्रयमें (ऊतयः विश्वाः अ-भीरवः ) रक्षा करनेवाली सर्व निहर सेनार्थे (सन्ता) एकसाथ रहती हैं। (तं पुरूषसु भदाय ) उस बहुत धनवान् इन्द्रके जानन्त्रके लिए (सप्तयः इरयः ) देगसे दौदनेवाले घोडे (सुनं अ। बहुन्तु ) साम बज्जके प्रवि इन्द्रको ले आर्थे ॥ ७ ॥

[ ९८० ] हे इन्द्र ! (ते वः घरेण्यः मद्ः ) जी तेरा श्रेष्ठ उन्साह है और ( या वृत्रहन्समः ) जी सनुशिको मारनेवाला है बीर ( यः नृभिः स्वः आद्धिः ) जी शत्रुसे मनुश्रीसे धन हट लेशा है, तथा ( यः पृतनासु दुस्तरः )

जो युद्धोंमें शत्रुओंसे पराजित नहीं होता [ ऐसा डत्याद दमें प्राप्त हो ] ॥ ८॥

[९८१] (यः वाजेषुः दुस्तरः) जो उत्साइ युद्धीमें कांद्रनतासे परास्त करने योग्य, (श्रवाय्यः) बलशाली जीर (तरुता अस्ति ) मनुष्यांका दुःखोंसे तारण करानेवाला है, (सः) वह, हे (विश्ववार शानिष्ठ यस्ति ) सबके द्वारा वरणीय, अत्यन्त बलवान् और सबको बसानेवाले इन्द्र! तू (नः सवना आ महि ) हमारे यहाँमें जा हम (गोमित वजे गमेम ) गायोंसे युक्त बाढोंमें जायें॥ ९॥

[९८२] हे ( महामह ) बहुत जनवान् इन्द्र ! (पुरा यथा ) पहलेके समानही त् ( नः शव्या अध्यया उत

(খেলা ) हमें गार्थे घाँडे और स्थ देनेकी इच्छासे ( सु खारिखस्य ) साज भी सच्छी तरहसे सा ॥ १० ॥

[९८३] इं शुर इन्द्र! (सत्राहि) वह सन्य है कि मैं (ते गायमः अन्ते न विन्दामि) के देखवंका अन्त नहीं पाता हूँ। इसलिए हे (मधन्) ऐक्षर्यवन् रन्द्र! (मा दशस्य) इमें धन दे, तथा हे (अद्भिन्तः) शस्त्रधारी इन्द्र! स् (वाजांभेः धियः साविध) अपने वजीसे इमारे कर्मोका रक्षा कर ॥ ११ ॥

[९८४] (यः ऋष्यः भावयत्मला पृरु'दुनः) जो महान्, यशस्त्रियोंका भिन्न तथा बहुनों द्वारा प्रशंसिक इम्ह है, (सः जिनमा बेद ) वह इमरे सब जन्मोंको जानना है। (यतस्त्रुचः विश्वे मानुपाः) सुवासे माहुनि देनेबाके सब मनुष्य (तं तथियं हन्द्रं कम बलवान् इम्द्रके लिए (युगा हसन्ते ) सदा इवन करते हैं। १२॥

आखार्थ — समी सेनाय उस इन्द्रके नाअवमें रहती हैं इसीलिए निवर भी दोती हैं। इन्द्रका बत्साह मेष्ठ है,

शत्रुओंको मारनेवाला है और शत्रुओंसे कभी पराजित नहीं होता॥ ७-८ ॥

इन्ड्रका उत्साह युद्रोंमें शतुओंके इन्हा अजय, बलदायक और मनुष्योंको दुःलींसे तारनेवाला है। वह रून्ट्र हमारे यहाँमें आकर दुने गीर्वे प्रदान करके सस्द्र अनावे ॥ ९॥

हे इन्द्र ! सेरे ऐथवंकी कोई सीमा नहीं है। तेरें पास गाय आदि पशुरूप समृद्धिकी भी कोई सीमा नहीं है। तू अपने क्लोंसे इमारे करोंकी रक्षा कर ॥ १०-११ ॥

| <b>९८५</b><br>९८६ | स नो वार्जेध्विता पुंह्ववर्तुः पुराम्थाना । मधवा वृत्रहा सुंवत्<br>अभि दो बीरमन्धंमो मदेंद्व गाम गिरा महा विचैतसम् । | H   | <del>?</del> <del>?</del> | 11 |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------|----|
|                   | इन्द्रं नाम श्रुत्यं आकिनं वचो यथां                                                                                  | 11  | \$8                       | II |
| ९८७               | द्दी रेक्णस्तुन्वे दुदिर्वर्स दुदिर्वाजेषु पुरुद्द्व वाजिनम् । न्नमर्थ                                               | -11 | १५                        | H  |
| 966               | विश्वेषामिर्द्यपन्तं वस्तां साम्द्रासं चिद्रस्य वर्षसः । कृष्यते। नुनमत्यथं                                          | П   | १६                        | ų. |
| 909               | मुद्रः सु बो अर्रमिष्टे स्तवामहे मीळहुषे अरंगमाय जनमये।                                                              |     |                           |    |
|                   | युद्धेमिशीमिदिवरमंतुषां मुक्तां मियञ्चित गार्थ त्वा नर्मसा शिस                                                       | H   | 20                        | 11 |
| 990               | ये पात्रयंन्ते अन्मंत्रि मिर्गिणां स्तु भिरेपास् ।                                                                   |     |                           |    |
|                   | युत्रं मंहि वणीनां सुम्नं तुं विष्वणीनां प्राध्येरे                                                                  | H   | १८                        | 11 |

सर्थ — [९८५ ] (पुरुवसुः, पुरः स्थाता, मधदा वृत्रहा सः ) बहुवीको बसानेदाका, सदा आगे रहनेवाका, ऐसर्थवान् तथा बृत्रको मारनेदाला वह इन्द्र । खाजेषु नः अविता भुवत् ) युद्धोमें हमारी रक्षा करनेवाला हो ॥ १३ ॥

[९८६] हे मनुष्यो ! (शः) तुम (अन्धसः मदेषु) सोमको निचुडजाने पर (श्रीरं विचेतसं, नाम श्रुत्यं, शाकिनं ) वीर, विद्वान्, यशस्यो, प्रसिद्ध तथा बळवान् (इन्द्रं) इन्द्रका (यथा ) जैसे मालूम हो वैसे (महा गिरा वचः ) महान् स्तुत्य वाणियोंसे । गाय ) गुणवर्णन करो ॥ १४॥

[९८७ | है (पुरुद्वत ) बहुतों द्वारा बुछाये जानेवाले इन्द्र ! स् (मूनं) शीघ्र ही (तस्वे रेक्णं द्विः) मेरे गरीरकी पुष्टिके छिए धन दे, (स्रप्तुः द्वि ) निवास करानेवाले धन दे, तथा (मूनं) शीघ्र ही (साजबु साजिनं द्विः) युरोनं कक दे ॥ १५॥

[९८८ ' इम (विश्वेषां वस्तां इरज्यातं) सम्पूर्ण धनों पर शासन करनेशाले, (अस्य कृपयतः सास्त्रहांसं) इस सामर्थवान् मञ्जुको भी इरानेथाके इम्ब्रकी भूने अति ) निश्चयसे सबसे ज्यादा स्तुति करते हैं॥ १६॥

[९८९] हम (भीळहुचे अरंगमाय जनमये) बलवान्, सहायक, तथा सर्वत्र जानेवाले इन्द्रकी (अरं इपे) वर्षाम मसकी प्राप्तिके लिए (यहेभिः गीभिः) प्रानीय स्तीत्रोंसे (स्तावामहे) स्तुति काते हैं, (वः) तुम भी (महः सु । उस महान् इन्द्रकी उत्तम स्तुति करो । हे इन्द्र ! (विश्व मनुषो मन्तां इयक्षिः) सब मनुष्योके द्वारा भीर महतोके द्वारा तुम पूजे जाते हो, में (नमसा गिरा त्वा गाये) नम्नवाणीसे वेरा गुणवर्णन करता हूँ ॥ १७॥

[९९०] (यं) जो मस्त (अजर्मानः स्तुनिः) बली शीर प्रवाहीसे युक्त (पद्मां, इन (गिरीणां) पर्वतिके किलोंको (पातयन्ते) नीचे गिराते हैं, उन (अद्विप्यणीनां) बहुत गर्नना करनेवाके मस्तिके लिए में (यहा) यज्ञ करता हूँ, उन (तुविष्णीनां) वही गर्नना करनेवाके मस्तिके सहायतासे (अध्वरे सुसं) यज्ञमें सुन्न प्राप्त करता हूँ । १८॥

भावार्थ - यह इन्द्र सहान्, यहास्वियोंका सित्र, अनेकोंके द्वारा प्रशंसिन और इसारे सब जन्मीका ज्ञाता है। इस इन्द्रको सभी प्राणि युगों-युगोंसे युकावे हैं और यह इन्द्र माने उपासकोंकी रक्षा करता है ॥ १९-१३ ॥

हे स्नोता ! त् सोमको निचोडकर त् जैसा जानता है, वैसाही त् भएने सन्दोंमें उस बखवान् इग्द्रकी स्तुति कर । यह इन्द्र भी तुसे तेरे शारिस्की पुष्टिके लिए धन देगा और युद्धेंमें सन्नुभोंका नाश करनेके लिए बख देगा ॥ १४०-१५॥

संपूर्ण धर्मों पर सासन करनेवाले सामध्यैशाली सनुको भी हरानेवाले इन्द्रकी इस सबसे निधक स्तुति करें ॥ १६॥ बळवान्, सहायक और सर्वत्र जानेवाले इस्ट्रकी उत्तम रीतिसे स्तुति करनी चाहिए, ठाकि इमें बत्तम समुद्रि भार हो। इस्ट्रकी सदा नम्रवाणीसे ही स्तुति करनी चाहिए ॥ १७॥

बलके प्रवाहें से मुक्त तथा असने प्रनाहोंको बहानेवाके, भत्यधिक गर्जना करनेवाके सक्तोंकी हर तरहते पूजा और सरकार करना चाहिए, ताकि वह कर्ताओंको सुन्न प्राप्त हो ॥ १८॥

| 999 | अमुक्तं दुर्म <u>ती</u> ना भिन्द्रं श <u>विष्ठा</u> मंर ।     |          |
|-----|---------------------------------------------------------------|----------|
|     | र्थिमसाम्यं युज्यं चोद्यन्त्रते ज्येष्ठं चोद्यन्मते           | 11 58 11 |
| ९९२ | सनितः सुसंनित्रग चित्र चेर्तिष्ठ धर्तत ।                      |          |
|     | प्रासहो सम्राट् सर्हुर्ति सहैन्तं मुज्युं दाजेषु पूर्विम्     | ॥ २०॥    |
| ९९३ | आ स एंतु य ईब्दाँ अदेवः पूर्तमाद्वदे ।                        |          |
|     | सर्था चित्रशी अक्वयः पृथुश्रवीसं कानीते क्रुप्ता व्युव्याद्दे | ॥ २१ ॥   |
| 998 | पृष्टि सहस्राइन्यस्यायुर्वासन् मुख्यानां विश्ववि श्वना ।      |          |
|     | दश्च क्याबीनां शुता दश्च त्रयंरुवीणां दश गर्ना महस्रो         | ॥ २२ ॥   |
| 994 | दर्भ द्यावा ऋघद्रयो बीतवारास आश्चवः । मुश्रा नेपि नि वावृतः   | ॥ २३ ॥   |
| 998 | दानंसः पृथुश्रवंसः कानीनस्यं सुराषंसः !                       |          |
|     | रथं हिर्व्ययं दद् नमंहिष्ठः सूरिरंभू नहिष्ठ वक्कतु अर्थः      | ॥ २४ ॥   |
|     |                                                               |          |

अर्थ — [ ९९१ ] हे (चोत्रयनमते ) प्रेरणा देनेवाली बुद्धिसे युक्त तथा (शादिष्ठ) बलवान् इन्ह ! तू (श्रस्म भ्यं ) इमें (दुमतीनां प्रभंगं ) दुष्ट बुद्धिनालोंको नष्ट करनेवाल, (जयेष्ठं युज्यं रिथे ) श्रेष्ठ और योग्य धनको (आ भर ) भरपूर दे ॥ १९॥

[९९२] हे (सिनतः ) दानदाता, (सु-सिनतः ) बलवान् (उग्नः चित्र चितिष्ठ सूनुन ) चीर, विलक्षण सामध्यवान् चैतनावान् त्यां सत्य युक्त (प्रासद्वा सम्बाट् ) शत्रुश्रोंको मारनेवाले और उत्तम तेजस्वी इन्द्र ! तू इमें (साजेषु ) संप्रामोंमें (सहुर्ति सहन्तं भुज्युं पूर्वि ) शत्रुश्रोंको इरानेवाले, सहनशिलता देनेवाले, उपयोगके मोग्य, सया प्रवृद्ध भनको दे ॥ २०॥

[९९३] (यया चित्) अब (यदाः अद्दयः) अषठे पुत्र वशने (पृथुश्रयस्ति कानीते) पृथुश्रवाके पुत्र कानीतसे (अस्याः ब्युष्टों) इस उपाके उदय होनेपर (आ ददें) धन प्राप्त किया, अतः, यः अद्दः) जिस मनुष्यने

( इंबर पूर्त आ ददे ) इतना भरपूर घन प्राप्त किया, (सः आ वन् ) वह इसारे वास माने ॥ २१ ॥

्रिश्य मेंने (पाष्टिं सहस्ता अयुना अव्यव्य असने) साठ हजार और दम हजार अर्थात् सत्तर हजार घोडे प्राप्त किए, (विद्यानि दाना उच्यानां) एक इजार कृष्णवर्णकी घोडियों मुझे मिळीं, तथा , त्रि-अहर्पाणां) तीन जगहरी मफेद पट्टोंबाळी (द्या सहस्ता गवां) इस हजार गार्थे मुझे मिळीं ॥ २२॥

। १९५ ) (ऋवत् रयः अत्यन्त वेगवान् । वीत्वारामः ) बलवान् (मधाः ) शत्रुओंकी मधनेवाले (व्हा

इयाबाः आश्रवः ) इस काले घोडे ( नेमि वि वात्रृतुः ) भेरे रथकी धुराको खीचते हैं ॥ २३ ॥

(९६) (सुराधनः पृथुअवसः कार्नातस्य ) उत्तम ऐश्वर्यशाली पृथुधवस् कार्नातके (हानासः ) दान उत्तम हैं। उसने सुझे (हिरणसर्य रथं रद्त् ) सोनेका स्थ दिया है, अतः वह (मंहेग्रः स्रि: अभून् ) अत्यन्त केंद्र दाता और कानी हो गया, मेंने (विशेष्ठ अवं अक्षण) उसके यहाको सत्यन्त श्रेष्ठ बनाया ॥ २४ ॥

भावार्थ — दे प्ररक्ष बुद्धि युक्त तथा बलवान् हन्द्र ! इमें ऐसा धन दो कि हम तुष्ट बुद्धिवालीको नष्ट को । दे बलदात् इन्द्र ! त् वीर, विलक्षण सामर्थ्यशाली, चेतनावान् तथा सत्युक्त हैं, तू अपने जैसा ही इमें बना ॥ १९-२०॥

मनुष्य सदा धनीके सम्पर्कर्में रहे; ताकि बहु भी धनीकी तरह ही ऐक्येशाली हो ॥ २१॥

विद्वान, मंत्रज्ञ ऋषिको पूसी उत्तम वृक्षिणा देनी चाहिए॥ २२॥

शानी विद्वान्, पुरोद्दित ऐसे धनवान् हों । वे सन्। स्य पर चढकर सर्वत्र घूमें ॥ २३ ॥

जब कोई दाता अपने पुरोदितको अनेक तरहके भन आदि देकर ऐसर्ययुक्त करे, तब पुरोदितका भी करंडय है कि यह अपने वजमानकी बीर्विको विस्तृत करे ॥ २४ ॥

| ९९७ आ नी वायो मुहै तेनं याहि मखाय पार्तसे।                     |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| वृथं हि ते चक्रमा भूरि दावने मुद्यश्चिन्महि दुविने             | ा २५॥     |
| ९९८ यो अध्योमेर्बर्देते वस्तं द्वसा हि। सप्त संप्रतीनाम् ।     |           |
| एमि। सोमेमि। सोमुगाईद्रां सोमवा दानाच छक्रप्तवाः               | 11 34 11  |
| ९९९ यो में हुनं चिंदु तमना मन्दिशितं दु। वर्ते ।               | 1) 515 11 |
| अरद्भे अक्षे नहुंचे सुकृत्वान सुकृत्तराय सुकर्तुः              | ॥ २७ ॥    |
| १००० तुचुध्येषु वर्षुषि या स्वरा ज्वत नायो घृत्रमाः।           |           |
| अध्वेषितं रजेपितं ध्रानेषितं प्राचम् तिद्र नु वर्ष             | ॥ २८॥     |
| १००१ अधं प्रियमिषिरायं पृष्टि सहस्रासनम् । अश्वानामिन भूष्णाम् | 11 88 11  |
| १००२ गानो न यूथापूर्व यन्ति बर्धय उन् मा यंनित बर्धयः          | ॥ ३० ॥    |

अर्थ— [९९७] हे (वायो ) बानो ! (महे तने ) बहुत धनके दानके किए (मखाय पाजसे ) यञ्चर बलके किए (मखाय पाजसे ) यञ्चर बलके किए (नः आ याहि ) हमोरे पान बा। (भूरिदावने ) बहुत धन देनेकाले (ते हि ) तेरी (स्रयः चिस् महि दावने ) शोधदी महान धन देनेके लिए (वयं आचकुम ) हम स्तुति करते हैं। २५॥

१९८ | (यः अथ्वेभिः वहते ) जो घोडसि विचरण करता है, तथा जो (सप्ततीनां त्रिः सप्त ) वीन गुन। सात बार फिर उसका सत्तर गुना (१४७०) (उस्ताः वस्ते ) गार्थाका आश्रयस्थान है, वह (सोमपाः शुक्रपृतपाः ) सोमपान करातेवाला बीर्य संवर्धन और पित्रवता करनेवाला (पृभिः सोमिभिः सोमसुद्धिः ) इन सोभीक तथा सोमरसके

रोटपार करनेवालोंके साथ ( दानास ) दान देनेके लिए इसता है। २६ ।

[१९९] (यः मे इमं) जो बायु मुसे इस ( चित्रं श्वात्रं ) विलक्षण रामको देनेके लिए (समा चित्) सर्थं ही (अमन्दत्) आनिन्दत होता है, वह (सुत्रातुः) वत्तम कर्म करनेवाका अपने अनको (अरट्वे युवा (अक्षे) व्यवहार कुशल (सुक्रस्वाने) उत्तम कार्यमें कुशल (नहुपे) मधुष्यमें (सुक्रस्वाप ) अधिक वत्तम कर्म करनेवासेके हितार्थ देवा है ॥ २७ ॥

[१०००] ( घृतस्ताः वायो ) हे वृतके समान ग्रह वायो ! ( यः ) जो पुरुष ( उच्चय्ये वपुषि ) स्तृत्व सारीशमें (स्वराट् ) स्वयं शासक होता है उस पुरुषको तुम ( अश्वेषितं, र क्रेथितं शुतंपितं ) घोडे, उंट तथा कुत्ते सादि

प्राणियोद्धारा काया शया ( इदं तत् प्राज्य ) यह चंद्र अस प्रदान करते हो ॥ र८ ॥

[१००१] (अध्) अब (र्विराय विवे) बलवान्के लिए प्रिय लगतेवाले (पर्ष्टि सहस्रानां सृष्णां अध्वानां )

साठ इजार बलवान् घोडाँको (असनं ) मैंने दानमें प्राप्त किया ॥ २९॥

[ (२०४] (वासः श्रूषं न ) गार्वे डिस प्रकार अपने सुण्डमें जाती हैं, दसी तरह (वध्नयः मा उप यन्ति ) बैड मेरे पास आते हैं ॥ ६०॥

भावार्थ — हे बायुर्व ! बहुन सारा घन देनेके लिए इन तहां स्तुति अस्ते हैं, तु इमारे वास माकर बहुत सा घन दे॥ २५॥

जो अनेक गाय और घोडोंका आश्रय स्थान है, वह प्रक्तिशाली और पवित्र वायुदेव इसे दान है ॥ २६ ॥ यह बायु उत्तर कर्म करनेवाले, अवर्णनीय, आधार देनेवाले मनुष्यको उत्तर्भात्तम क्रमै करनेके लिए उत्साद देश है ॥ २० ॥

को करीरका सच्चा स्वामी है, जो अपना शरीर अपने आधीन पूर्णतया रखता है, असको उत्तम अब मिलता है।

अपने सरीरपर अपनी पूर्व खाभीनता रखना में इ कर्तक्य है ॥ २८ ॥

महे गान क्षोडे वावि पञ्च क्षेत्रकों संख्यामें प्राप्त हों ॥ २९-३० ॥

१००३ अध् यद्यारंथे गुणे शतसुष्ट्राँ अचिकदत् । अध् श्वित्नेषु विश्वति खता ॥ ३१ ॥

१००४ सुनं दासे बंरवूथे विश्वस्तरुक्ष अर दंदे।

ते ते वायविमे जना मद्नीनद्रंगोण मदन्ति देवगीपाः

5 국국 11

१००५ अधु स्या ये।पंणा मही अंतिची वर्ष मुस्वयम् । अधिरुक्षा वि नीयते

11 33 11

# [80]

( ऋषिः- त्रिन आप्त्यः । देवताः- आदित्याः, १४-१ : आदित्योपसः ( दुःष्यक्षः ) । स्वतः- महापक्किः । )

१००६ महि वो महुतामत्रो वरुंण मित्रं दाशुर्वे । यमादित्या अभि हुही रक्षया नेम् व नेश्व — दनेहसी व ऊनर्थः सुऊनयी व ऊनर्थः।

11 7 11

अर्थ — [१००१] (अध) बादमें (चारचे उट्टां गणे) विचरनेवाले अंटोंके समृहमेंसे (दार्त अधिकद्त् ) सौ अंट दिए, (अध) और (जितनेषु ) सफेद गायोंमेंसे (चिंदार्ति दाना) बीस सौ गायें दीं ॥११॥

[१००४] (तहसः) सबको आश्रय देनेवाला (विप्रः) बुद्धिमान (बल्यूचे) वलगाली वायु (शतं वासे) सैंकडों जनोंको (आ दरे) आश्रय देता है। हे (सायो) वायो! (ते इमे जनमः) वे स्तुति करनेवाले ये जन (इन्द्रसोपाः) इन्द्रसे रक्षित होकर (मदन्ति) आनन्दित होते हैं तथा (देवगोपाः) देवों अर्थात् विद्वानोंसे रक्षित होकर (मदन्ति) जानन्दित होते हैं तथा (वेवगोपाः) देवों अर्थात् विद्वानोंसे रक्षित

[१००4] (अध्य) इसके बाद (स्था) वह (अधिक्षमा) स्वर्णालंकारींसे सत्री हुई वह (मही प्रतीची घोषणा) बढी उत्कृष्ट सी (अक्ष्यं वदा विकीयते) करूव दशके प्रति से आई जाती है।। १३ व

### [ 80 ]

[१००६] हे (मित्र वरुण) मित्र भीर वरुण! (महतां वः अव ) तुम जैसे बंदोंका संरक्षण (दाशुषे मित्र ) दाताके छिए बहुतही प्राप्त होता है। हे (आदित्याः) आदित्यो ! (यं दुहः अभि रक्षध ) जिसे दोशी शत्रुसे तुम सुरक्षित रखते हो, (ई अघं न नदात् ) उसे पाप कष्ट नदी देता, (वः उत्तयः अनेद्सः ) तुन्हारी सुरक्षार्थे विष्णाप है, (वः उत्तयः सु उत्तयः ) तुन्हारी रक्षार्थे उत्तम हैं॥ १॥

आबार्थ — मनुष्य डंट, गाव बादि भनेक पशु भरने पास पार्छ ॥ ३१॥

सबको बाश्रय देनेवाका युद्धिमान् तया बलनाली बायु सबको प्राण प्रदान करता है। सभी प्राणि इन्त्रसे रक्षित होकर बानन्दित होते हैं ॥ ३२॥

उत्कृष्ट और सर्ग करंकारोंसे सजी हुई की उसीको मिखती है कि जो पुरुष अभको भी बवामें कर सके अर्थात् वह इतका बक्काकी हो ॥ ६६॥

हे देशो ! जिस दाताकी तुम रहा। करते हो, तथा जिस शतुले तुम उस दावाका वचाव करते हो, वह सभी तुम्हारे सुरक्षाके साथन निव्याप हैं भीर उत्तम हैं ॥ १ ॥

| १००७ बिदा देवा अघाना मादित्यासी अपार्कतिम् ।                                          |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| पुक्षा वयो यथोर्शि व्यर्गहमे धर्म यञ्चता                                              |         |
| <u>न्तेहमों व ऊतर्यः सुक्तर्यो व ऊत्यः</u>                                            | ₹ 11    |
| १००८ हम रेमे अधि शर्भे तत् पक्षा वयः न येन्तन ।                                       |         |
| विश्वनि विश्वनेद्शे नरूध्यां मनामहे                                                   |         |
| डनेहसी व ऊत्रगः सुऊत्यो व ऊत्यः                                                       | H # H   |
| १००९ यस्मा अरांसन् क्षयं जीवातुं च प्रचेतसः ।                                         |         |
| म <u>ने विश्वस्य चेदिम आंदिस्या राग ईश्वते</u>                                        | 11 8 11 |
| उनेहसी व जनर्थः सुजनयो व जनर्थः                                                       | 11 4 11 |
| १०१० परि जो वृणजञ्चमः दुर्गाणि रुध्यो यथा।                                            |         |
| स्थामेदिनद्रस्य वर्षा प्याद्धित्यानां मुनावंस्य —<br>—नेहमा व ऊनयाः सुद्धतयां च ऊनयाः | 11 5 11 |
| 26 M 3 70 1 34 (\$ 70 1 1 7 1 1 4                                                     |         |

अर्थ — [१००३] हे (देवा: आदित्यासः) हे देव बाहित्यो ! (अधानां अपाकृतिं विद्) इमारे पार्गोको नष्ट करनेका ज्ञान तुम्हें है। (व्याः प्रधा पक्षा उपरि) पक्षा जिस तरह अपने बच्ची पर पेसीकी छापा करते हैं, वैसा ( दार्म अस्मे यच्छत ) सुख इतें दो। (वा उत्यः अनेहसः) तुम्हारी सुरक्षार्थे निष्पाण है, (वा उत्या सु उत्याः) तुम्हारी सुरक्षार्थे उत्तम है। २॥ उत्या सु उत्याः) तुम्हारी रक्षार्थे उत्तम है। २॥

[१००८] (असमे अधि तत् धर्म) हमपर तुम्दारा वद् सुख रहे, (पश्चा वयः न वि धन्तन) जिस तरह पक्षी अपने पंसीते वध्योंको संरक्षण देते हैं, उसी प्रकार सुम इसे संरक्षण हो। हे (विश्वविद्धाः) सर्वज्ञ देतो ! (विश्वापि वरूण्या मनामहे) सब प्रकारके संरक्षण हम बाहते हैं। (वः उत्पन्धः अनेहसः) तुम्हारे संरक्षण निष्याप

हैं, (वः अत्यः खु अत्य ) तुम्हारे संबंधण उत्तम संरक्षण हैं ॥ ३ ॥

[१००९] रे (प्रचेतलः) शानी देवो! (यस्मै क्षयं जरिवातुं च अरासत) मिसे बाधव और जीवनसाधम सुम देवे हो, उसके लिएही (इमे आदित्याः) ये बादित्य (विश्वस्य घ इत् मनेतः रायः) सब माननोंके घनों पर (इंशते) अधिकार स्थापित करते हैं। दे देवो! (वः ऊतयः अनिहसः) तुम्हारे संरक्षण वापरिहत हैं, (वः ऊत्यः सु ऊत्यः) तुम्हारे संरक्षण उत्तम संरक्षण हैं॥ ४॥

[१०(० | (दुर्गाणि यथा ) जिस तरह कठिन्ताओं को दूर करते हैं, वसी तरह ( इः अघा परि युणजन् ) इस पापोंको दूर करते हैं ! (इन्द्रस्य शर्माण स्याम ) इन्द्रके गाअयमें इस रहें ( उत आदित्यानां अवस्ति ) और आदियोंकी सुरक्षामें भी हम रहें ( यः उत्तयः अनेहसः ) तुम्हारे संरक्षण पाप रहित हैं, ( यः उत्तयः सु उत्तयः )

तुन्दारे संरक्षय उत्तम संरक्षण हैं ॥ ५ ॥

भावार्ध — हे देवो | तुम जानवे हो कि इसते पाप किस रीतिसे नष्ट हो सकते हैं। अतः इसारे पापोंको नष्ट करके जिस तरह पक्षी अपने बच्चोंको सुख देवे हैं, उसी तरह हमें भी सुख दो । २॥

जिस सरह पक्षी अपने बहलोको उत्तम सुख कौर संरक्षण देते हैं उसी तरह हमें भी देव सुन कीर संरक्षण अपान

करें । इस देवींके उत्तम और पापरदित सरक्षणको चाहते हैं ॥ ३ 🛊

इन्हों देवोंकी कृपासे मन्दर्योंको जाध्रय स्थान बीर जीवन साधन मिलते हैं। ये ही देव सब मानवींके धनके

स्वामी हैं ॥ १ ॥ इस बुख़की शरणमें जाएं तथा जावित्वोंके संरक्षणमें इस सदा रहें, इसप्रकार इस पापोंको उसी तरह दूर करें हैं जिस तरह सोग कठिनताको दूर करते हैं ॥ १ ॥

१०११ प्रिह्नतेदना जनी युष्णादंत्तस्य नायति । यमादित्या अहेतना देशा अदंभ्रमाश वो सुजुनयां व जनयंः निहसी व ऊतयः || 🗣 || || १०१२ न तं तिग्रं चुन त्यज्ञो न द्रांसद्भितं गुरु। यस्मा उ श्रम सप्रथ आदिन्यामी अर्थान च्यतेहसी व ऊतर्थः सुक्रतयी व ऊतर्थः 11 19 11 १०१३ युष्मे देवा अपि ष्मास युष्यन्त इत् वसीसु । युवं मुहो न एनेसी यूगमभीदुरुष्यता -नेइनी व ऊतर्यः सुऊतयी व ऊत्याः 11 2 11 १०१४ अदितिने उरुपत्व दितिः भने यञ्छतु । माता मित्रम्यं रेवती ऽर्यमणी वर्रणम्य चा - नेहसी व ऊनयं: सुक्रुनयो व ऊनयं: 11 8 11

'अर्थ — । १०११ ] (परिष्ठमा इन् अना जनः) दुःखी अवस्थामें रह कर भी जीवित ग्हनेवाला तुम्हारा भक्त मानव ( युष्माद स्मर्थ धनं वायित तुम्हारे दिए धनको प्राप्त करता है । हे आकावः देवाः ) शीव्रगामी देवो ! ( यं अहे तन विसके पास तुम जाने हो ( सः अद्भं ) यह विपुल धन पास करता है, ( वः ऊत्यः अनेहसः ) तुम्हारे सरक्षण पापरहित हैं ( यः ऊत्यः सु ऊत्यः ) तुम्हारे संरक्षण वत्तम संरक्षण हैं । ॥ । ॥

[१०१२] (तं तिग्रं चन त्यज्ञ' न द्वासन् ) उसको वीक्ष्म शक्त भी कष्ट नहीं देता, (तं गुरु) बरा कष्ट भी उसे नहीं सताता है (आदित्यासः) है भादित्यो ! (स्प्राधः यस्मा उ शर्म अराध्य) जिसको तुम भाश्रय देने हो वह सुन्धी होता है।। वः अत्रयः अनेह सः) है देवो ! तुम्हारे संरक्षण पाप रदित हैं, (वः अत्यः सु अत्यः)

तुम्हारे संरक्षण उत्तम संरक्षण हैं 🏿 🗷 🗷

[१०१३ | है। द्वाः । देवो ! ( युश्यन्त वर्षसु जैसं युद्ध करनेवाले वीर कपचोंसे सुरक्षित रहते हैं, उसी तरह ( युष्पे अपि स्मास ) तुम्हारे दोकर हम रहें । ( यूर्य ) तुम ( नः महः पनसः उरुप्यत ) हमें यहे पापते वचाओ ।। यूर्य अर्थात् । तुम. छोटे पापने भो वचाओ ।। यः उत्तयः अनिहसः ) तुम्हारे संरक्षण पापरहित है, ( धः उत्तयः सु उत्तथः ) तुम्हारे संरक्षण पापरहित है,

[१०१६ । (नः अभिने: उरुष्यतु ) हमें न दिव बचावे, (अदि । दार्म यच्छतु ) बिनि हमें सुल देवे, (भित्रस्य रेवतः अयम्णः वरुणस्य च माता । भित्र, धनवान् सर्वमा और वरुणकी माता नदिवि हमें सुल दें। (सः ऊतयः अनेहमः) तुम्हारे सरक्षण पापरहित हैं, (सः ऊतयः सु ऊतयः ) तुम्हारे संरक्षण वत्तम संरक्षण है।।९॥

भाषार्थ — दुःवा अवस्थामें । इकर भा ता अवृत्य हम द्वांका भक्ति करता है, वह अन्दर्भे हन देवी द्वारा दिए गए धनको प्राप्त करता हैं, अर्थाल् देवगण इसकी भक्ति पर प्रसंख दोकर अध्यक्तिक धन प्रदान करते हैं ॥ व ॥

ये देव जिसकी रक्षा करते हैं, उसे तीक्ष्ण शक्त या वर्डसे बढ़े कष्ट की कभी नहीं सवाते, जिसे ये देव वाश्रय देते हैं, वह सुखी होता है ॥ • ॥

है देवो ! जिस तरह युवर्में कवचले सुरक्षित बीर हर तरह सखाखेंसि सुरक्षित रहता है, वसी तरह तुमले रक्षिव

हुआ मनुष्य छोटे सीर बंदे पापोंसे सर्वयः सुरक्षित रहता है ॥ ८ ॥

इसें अदिति देवी पारोंसे बचाकर उत्तम सुल दे, नित्र, बहग, अर्थमा आदि देव भी हमें सुल प्रदान करें ॥ ९॥

0.73 0

१०१५ १६ गा श्री श्राणं व महं यदंनातुरम् ।

श्रिमानु यदं रूथ्ये त्रुद्धामु वि यंन्तना

नेहसी व छत्यः सुज्रतयी व छत्यः ।

१०१६ आदिन्य अनु हि रूपता ध्रि कूलादिन स्पर्यः ।

मृतीर्थमर्थनी यथा नुं ना नेष्या मृग

मिनेहसी व ऊत्यः सुज्रतयी व ऊत्यः ॥ ११॥

१०१७ नेह मुद्रं रेख्यस्विन् नाव्य नीपया उठ ।

गवे च मुद्र ध्रेनवे बीरायं च अवस्यते

ऽनेहमी व ऊत्यः सुज्रतयी व छत्यः ॥ १२॥

१०१८ यदाविर्यदेशियमे देवांमी अस्ति दुष्कृतम् ।

श्रिते तहिस्यंमाप्य आरे मुम्मद् दंधानना

अर्थ [१•१५] हे देवाः) देने ! (यत् इःर्म दारणं) जो कवन सुसदायी ( यत् अद्रं) जो करनाणकारी भीर यत् भनातुरं) जो निरोणिता देनेशालः है, (यत् त्रिधात् ) जो तीन तरहसे वारण करनेवाला है, (यत् वर्रूष्यं , यो पुरक्षा करनेवाला है, (तत् अस्मासु वि यन्तन् ) वह कथ्य हमें प्रदान करो। (वः ऊतयः अनेहसः ) तुन्होरे संरक्षण पापरहित है, (वः ऊतयः सु ऊतयः ) तुन्होरे संरक्षण उत्तम संरक्षण हैं ॥ १०॥

[१०१६] हे ( आदित्याः ) भादित्यां ! ( कुलात् अधि स्पदाः ) नदीवीर परसे जैसे नीचे देखते हैं, वैसेही ( अब हि रूपत ) तुम हमारी भोर नीचे देखों, ( सुनी थें अर्वतः यथा ) जैसे उतारके मार्गसे घोडोंको के जाते हैं उसी तरह ( सः सुने अनुनेषध ) हमें सुगम मार्गले के चलों, ( सः उत्तयः अनेह्सः ) तुम्हारे संरक्षण पाप रहित

👣 ( बः उत्तयः सु उत्तयः ) तुम्हारे संरक्षण बत्तम संरक्षण हैं ॥ ११ ॥

न्द्रिमी व कुन्यः सुऊतयी व कुन्यः

[१०२०] ( इह रक्षस्थिने अदं न ) यहां राक्षसी जनोंका करवाण न हो, ( अवये न ) वातकोंका करवाण न हो, ( अवये न ) वातकोंका करवाण न हो। ( रावे च अदं ) गार्थोंका करवाण हो। ( घेनचे, वीराय अवस्थत च । गाय, वीर मीर यशके लिए यान करनेवालेका कल्याण हो, ( व अतयः अनेश्सः ) तुम्हारे संरक्षण हे देवो ! पायरहित है, । वः अतः सु अतयः ) तुम्हार संरक्षण इत्तम संरक्षण है। १२॥

[१०१८] दे (देवास: ) दंवो ! ( यत् अभिः अस्ति ) जो पाप प्रकट हुना हो, तथा ( वत् दुष्कृतं ) जो पाप ( अभिच्यं ) गृप्त रूपसे हुना हो. ( तत् विश्वं आप्त्ये जिते ) यह सब मुझ जित आप्त्यमें न रहे, ( अस्मत् अपि दुधातन ) उस पापको हमसे दूर भेज दो । ( यः उत्तयः अनेहसः ) तुरहारे संरक्षण पापरदित हों, ( यः उत्तयः सु अन्यः ) तुरहारे संरक्षण पापरदित हों, ( यः उत्तयः सु अन्यः ) तुरहारे संरक्षण उत्तम संरक्षण हों ॥ १३ ॥

भाषार्थ — है देवो ! जो सुखदाया, कर्याणकारी मीर निरागिता देनेवाका कवच है, उस कवच हो हमें प्रदान करी, वाकि उससे हमें माध्यारिमक, माधिभौतिक मीर माधि दैविक शास्ति मिल, भीर हमारी हर तरहसे सुरक्षा हो ॥ १०॥

जैसे ऊंचे नड़ी तीरपर अहा द्वीकर मनुष्य नीचेके सब दश्योंकी देखता है, उसी तरह देव हमारा निरीक्षण सदा करते रहते हैं। वे दमें सदा उत्तम मार्गमें प्रेरित करते हैं॥ ११॥

इम संन्यारमें राष्ट्रमों, धातकों और उपद्रवी छं:गोंका करपाण न हो, अपितु जो गाव, वीर और वधा: प्राप्तिके किए

वयस्य बरनेवाके ही उन्हींका करुवाण हो ॥ १२ ॥

दे देवो ! जो पाप इमसे प्रकटरूपसे हुआ हो जथवा गुप्त रूपसे हुआ हो, वे सभी पाप इमसे तूर रहें । इस कभी किसी जाइका वाच न करें है १६ ॥

१०१९ यच्च योषुं तुष्टबष्टयुं यच्चारमे दृहितार्दियः। त्रिनाय तांद्रभावया पराय परा वहा च्नेहसी व ऊनर्थः सुक्रवणी न ऊनर्थः 11 58 11 १०२० निष्कं वां घा कृणवेते सने वा दुहिनर्दिवः । त्रिते दुष्प्वप्तयं सर्व माप्तये परि दबस्य 11 84 11 न्नेहसी व ऊनमं। सुऊनमी व ऊनमं। १०२१ तदकाय तदंपमे तं भागवंपमेद्वं। त्रितार्थं च द्विताय ची ची दुब्द्दर ये वहा 11 29 11 —नेहमी व ऊन्यं: सुक्रायी व कुनयं: १०२२ यथां कलां यथां शकं यथं ऋणं संनयोगाम । एवा वृष्ट्वरातुं सर्वे न्याद्यं स नेयामस्य - नेहसी व ऊष्याः सु<u>ञ्</u>त्रमी व ऊष्पाः 1 05

अर्थ — [१०१९] है (दिन: दुहित:) युलाकको पुत्रो वर्ष ! (यन् च गोपु यन् च अस्मे । तो गौलेपि बौर जो इससें ( दुष्वद्मयं )वृश स्वष्न वाधाकारं। हा, हे विभ विर ) तेल स्वीन उपे! (तन् आष्त्याय जिताय ) उसे जित आप्रयसे-मुझसे , परा चह ) तूर कर । ( यः उ.१ ४: अनहसाः ) तुम्हारे संरक्षण पापराहत हैं , यः ऊतयः सु ऊनगः ) तुम्हारे संरक्षण उत्तम संरक्षण है ।, २४ ॥

[ १०५० ] है ( दिया दुहितः ) युलाककी पुत्री उपे ! ( सिष्कं या या मानं कृणयते दुष्यपन्यं ) अलंकार क्नानेवाले सुनारके अयवा माला बनानेवाले भालोंके वा दृष्ट रूपन हों, ( सर्व ) वह सब , आपत्ये त्रिने जिन अपको बोबकर (परि बद्धित ) दूर भगा नेते हैं। या अन्यन अन्यक्तः ) हे देवा ! तुम्बरि संरक्षण पापरित हैं, ( मः

ऊतयः सु ऊतयः ) तुम्हारे संरक्षण उत्तम संरक्षण हैं ॥ १५ ॥

[ १०२१] । तत् अश्राय ) यह अञ्च लंगवाला, ( तत् अपने ) वह कर्म करनेवाला। तं भागं उपसेदुरे । णधवा उस भोगका मंश स्वीकार करनेवाला । त्रिनाच दिनीच ) त्रिन मीर दित है, है ( उप: ) उपे ! युष्यप्रां वह । उसके पाससे वह दुष्ट स्वयन दूर के जा । हे देवा ! ( या उत्तयः अ हालाः ) तुम्हारे संस्था पापरहित है, याः उत्तय: सु उत्तयः ) तुम्हारे साक्षण उत्तम माक्षण है ॥ १६ ॥

[ १०२२ ] (यथा कलां) हेसे स्ट (अधा ऋतं) जैसे ऋण (पथा दाकं) हैसे मूल धन (संनयानसि) इम प्री तरह दे बालते हैं, । एव , उसी तरह ( सर्वे दुष्यक्ष्य ) सब दृष्ट म्वप्न ( अक्ष्ये सं नयामिति ) आक्ष्यके पास पूर्णतया दूर के जाते हैं। हे देवां! ' वः अलयः अनेडसः ) नुम्हारे मंग्छण गाप रहित हैं, ( वः अलयः सु

अतयः ) तुम्हारे संरक्षण उत्तम संरक्षण है ॥ १७ ॥

भागार्थ- हे देखि उप ! जो दुष्ट स्वयन या विचार हमने कोर गाओमें हो, वे सब मुझसे दूर हो और इम पाप रहित हों ॥ १४ ॥

अलंकार बनानेवाले सुनार अथवा मालाये बनानेवाले मान्त्री जा झुठ बीर चाराका ब्यापार वसते हैं, उस पापसे हम तूर रहें तथा देवोंके उत्तम संरक्षणमें इम सदा रहें । १५ ॥

अब सदा पापसे रहित होकर ही लिया और दिया जाए। अथवा उस अब-भागके अंशको स्वीकार करनेवाला भी

जिस वर्ष सूद, उसका मूलधन और अध्य तरहका ऋण मनुष्य पूरी तरह बतार देते हैं, उसी वरह मनुष्य पापीकी भी अपने पाससे वृर कर दे ॥ १० ॥

II 🤚

१०२३ अर्जेब्म्।द्यातेनाम चा स्वानंत्रमे व्यम् ।

तपो यस्म'द् दृष्टवर्द्या द्रिष्टमाप् तद्ग्छत्व ।

नुदेशमं च ऊतर्यः सूक्ज्यों च ऊत्यः ॥ १८॥

[४८]

(ऋष्टि मनायो घीरः काण्यः । देवनाः- लोमः । छन्दः- निष्दुप्, प अगती । )
१०२४ स्त्रादोरंभिक्षि त्रयंभः मुमेधा स्वाध्यों विश्वोतित्तं स्य ।
विश्वे यं देवा उत्त पत्यों तो मधुं नुवन्तों ज्ञामि संचरित ॥ १॥
१०२५ अन्तन्त्र पामा अदिक्तिर्मनास्य च्याता हरंसो देव्यंस्य ।
इन्दुविन्द्रस्य सुरूपं जुंपाणः श्रीष्टीं युर्मनुं ताय ऋष्याः ॥ १॥
१०२६ अपंस सीमेष्यतो अभूमा गांनम च्यात्रित्तमे देवान् ।

अर्थ — { १० २६ , ( वर्ष अद्या अजेष्म ) हमने वाज विजय प्राप्त कि है, ( अस्तनाम च ) कीर साम प्राप्त किया है, ( अनाम ाः अन्म ) हम निष्णाप वन चुके हैं, हे ( उदाः ) उदे ! ( यस्मात् दुष्वप्न्यान् अभैष्म ) जिस हुए स्वप्नसे हम भव भात हुए थे, (अन् अप उच्छ दुः चह भय दूर हो । हे देवो ! ( वः उनयः अनेह्स: ) सुम्हारे संरक्षण पापरिति हैं, । वः उनयः ( उनयः ) तुम्हारे संरक्षण उत्तम संरक्षण हैं ॥ १८ ॥

कि नृतमस्मान कुंगवदरांतिः किस्नुं भूतिरंपृत् मर्स्यस्य

[ (०२५ ] ( यं ) जिस सोमका , विश्वे द्वाः ऊत प्रत्यांसः ) सभी देव और मनुश्य ( प्रशुः ब्रुवन्तः ) भीठा है, मीठा है 'ऐसा कहते हुन , अभि सचरन्ति ) धूमने हैं, उस , वरिकोवित्तरस्य स्वादोः वयसः ) अस्यन्त पूज्य, भीर स्वादिष्ट भन्नरूप सोमरसको ( सुन्नाध्यः सुमेधाः स्वभाक्ष ) उत्तम मध्ययन करनेवाले तथा उत्तम मेधा- शुद्धिवाले मैंने काया ॥ ॥

[ १०१५ ] है (इन्दों) सोम ! तू (अन्तः प्र अमाः । अन्दर जाता है है (अदितिः) अविनानी सोम ! तू (वैन्यस्य इरसः अवयाना अवासि ) दिव्य काथको तूर करनेवाला है। (इन्द्रस्य सन्दर्य जुपाणः) इन्द्रकी मित्रताको स्वीकार अस्के (श्रीष्टां घुरं इव ) बोडे जिस तरह रथको धुरामें जाडे जाते हैं, उसी तरह तू (राये अनु ऋष्याः) घन प्रदान करनेके लिए प्रवृत्त होता है ॥ २ ॥

[१०२६] इमने (सोमं अगम ) सोमको पी किया है और । अमृताः अभूम ) कमर हो गए हैं ( उचोतिः अगन्त ) उपोतिको प्राप्त कर लिया है और ( वेनान् अधिवाम ) देवोंको जान लिया है । अन् हे । अमृत ) कमर सोम ! अब ( अरातिः ) शतु मनुष्य । कि नूनं अस्मान् कृणवत् ) हमारा भला क्या विगाह सकेगा है ( अर्थस्य ) सुझ मनुष्यका ( धूर्तिः कि ) धूर्वं मनुष्य क्या विगाह सकेगा है ॥ १ ॥

भाव। भ देवोंकी उत्तम सरक्षण शिक तथा उपाक्षी हुपा प्राप्त करके इसने विजय प्राप्त का, भन प्राप्त किया और जिससे इस अवश्रीत हुए थे, उन पारोसे भी दूर हा गए॥ १८॥

यह सोम जत्नन्त माठा और उत्स हदायक होनेक कारण सभी देन और मानव इसकी प्रशंसा करते हैं। इसे बत्तम अध्ययनशील तथा उत्तम मेथाबुद्धवाले हा प्राप्त कर सकते हैं ॥ १॥

जब संभारत शरीरके अन्दर जाता है, तब अनुष्य चाहे कितना भी कोधी हो, वह शान्त हो जाता है। सोम इन्द्रका स्त्रि है, हवाद्वर सामरस तेरवार करनेवालके वास इन्द्र आता है और वह धननान् होता है।। २॥

. मन् म रामा एं।कर भमर हा जाता है, उसे प्रकाशकः मार्ग ।मल जाता है, उस मार्गपर पक्कर वह देशेंकी महिमा जान लेता है। तथ उस मनुष्यका उसके सन्नु और पूर्व कांग कुछ भी नहीं विमाद सकते व व ॥

| १०२७ | श्रं नी भन हृद आ पीन इन्दो शितनं मोम सुनर्ने मुक्केनं:।           |         |
|------|-------------------------------------------------------------------|---------|
|      | सखेंतु सक्त उरुशंस चीरः प्रण कार्युतिसे मोम तारोः                 | 11.8.11 |
| १०२८ | हुने मां पीता युश्वर्स उरुष्यवो रथं न गाव। समनाह पर्वेसु ।        |         |
|      | ते मां रक्षन्तु विस्नसंश्वरित्रां द्वत मा स्नामध्यस्य विन्यन्दंबर | 1 4 11  |
| १०२९ | अभि न मा मधितं सं दिदिशः प्रचंक्षय कुकुहि वश्येसी नः।             |         |
|      | अथा हि ते मद आ सीमू मन्यें रेवाँ ईंग् प्र चंग पुष्टिमच्छं         | 11 4 11 |
| १०३० | इपिरेणं ते मनेसा सुतस्यं भक्षीविह विवर्षस्येव रायः।               |         |
|      | सोमं राज्ञन् प्र ण आयूंषि तारी व्हांनीन स्यी वास्राणि             | गणा     |

सर्थ— [ १०२७ ] दे (इन्दों ) सोम! (हुदे आ पीतः ) हृदय वर्धात पेटमें पिए आनेपर त् ( मा शं भव ) इमारे किए कश्याणकारी हो । दे ( सोम ) सोम! ( स्तुनचे पिता इच ) पुत्रके लिए पिताके समान ( सख्ये सखा इस ) मित्रके लिए मित्रके समान त् इमारे लिए ( सुदादः पुरुकारी हो । दे ( उरुदांस सोम ) पहुतोंसे प्रशंकित सोम । ( धीरा त्वं ) पुद्धिमान् पू ( जीयसे ) इमारे जीनेके लिए ( आयु: तार्थाः / जायुको दीर्घ कर ॥ ४ ॥

[१०६८] (गशसः तरुष्यदः) यशस्वी बीर रक्षाकी इच्छा करनेशलै (इने पीता ) ये पिए गए सोमरस्य (गावः रधं न ) बैछ जैसे रथको सीचते हैं, इसी तरह (मा पर्व मुस्मराह मेरी सन्धियोंको सुद्ध करें। उत्त) भीर (ते ) वे सोमरस (विस्नसः चरित्रात् ) दगमगाने हुए करमीसे (मा रक्षान् ) मेरी रक्षा करें, (इन्द्वः) वे सोमरस (सामत् मा यवयन्तु ) रोगसे सुसे पृथक् करें॥ ५॥

[१०६९] दे (सीम) सोमरस! (मधितं अग्नि न ) प्रदीत हुई अभिके समान (मा सं दिदीपः) सुते देवीप्यमान कर, (म चक्षय) सुते तेजसी कर। (नः वस्यथः हाणुहि ) हमें धनवान् कर। (अधः) इसके अद इसें (मदे) आनन्दमें (ते मन्ये) तेरी स्तुनि करता हुँ, त् देवान् इव ) धनवान्के समान (प्रचर) सर्वत्र संचार कर और (पुष्टि अच्छ ) पोषण प्रदान कर ६ ॥

[ १०३० ] (इधिरेण मनमः ) इच्छायुक्त मनसे (सुनस्य ते ) निचोडे गए तुझे (धित्रपस्य राथः इस ) पिताके भनका उपभोग जिस तरह पुत्र करता है, उसी तरह हम (भक्षीमहि) खाएं, हे (राजन् सीम) तेजस्वी सोम! (स्री: वासराणि अदानि इव ) सूर्य जिस तरद निवाम करानेवाके दिनोका विस्तार करता है, उसी तरह रू (नः आर्थूंचि प्र तारी: ) हमारी भायुको दीर्घ कर ॥ ७ ॥

भावार्थ — दे सोम ! पेटमें जाकर द् इमारे किए कहवाणकारी हो, जिस तरह एक पिता अपने पुत्रको, तथा एक मित्र अपने मित्रको हर तरहसे सुख देता है, उसी तरह हे सोम ! तु हमें सुख दे, और उत्तम रीतिसे जीनेके किए द इमारी आबु दीर्थ कर ॥ ॥

सोमरसडे पंजिसे शरीरमें बत्याह उत्पन्न होता है और शरीरके प्रत्येक जोड एउ होते हैं। पैरोंमें भी शक्ति आवी है और शरीर रोगोंसे सदा दूर रहता है। सं.मरसको पंजिसे रोगोंका भय नहीं रहता ॥ ५ ॥

सोमपंत्रेते ममुख्य जलती हुई मिक समान तेजस्थी और दंदीप्यमान दोवा है, यह बनदान् दोता है। सोमर रसमें पोयकक्ष्य भी भरपूर दोवे हैं ॥ ६ ॥

सोमरसको प्रेमपूर्वक पनिसे मनुष्य पुष्ट होता है और उसकी आयु दीवें होती है । ।।

| १०३१ | सोमं राजन् मृळवां नः स्त्रस्ति । तत्रं स्मसि ब्रह्माईस्तर्थं विद्धि । |          |
|------|-----------------------------------------------------------------------|----------|
|      | अलंति दक्षं उन मुन्युरिन्दी मा नें अर्थो अनुकामं परी दाः              | गटग      |
| १०३२ | स्वं द्वि नंस्तुन्धः सोम गोपा गात्रिगात्रे निषुसत्थां नृचक्षाः ।      |          |
|      | यत् ते वयं प्रभिनाम मृतानि स नी मृळ शुपुखा देव वस्यः                  | 11 8 11  |
| १०३३ | शहूदरेंण मरुषां सचेषु यो मा न (रब्येंद्वर्यश्व पीतः ।                 |          |
|      | अयं या सोधो नयबाँच्युस्मे तस्मा इन्द्रं धृतिरंग्रेम्बायुः             | 11 65 11 |
| १०३४ | अपु त्या अंस्थुरिनंसु अमीवा निरंत्रसन् तिपिशिचीरमैंबुः ।              |          |
|      | आ सोमों असमा अंस्ट्र विद्याया अगन्म यत्र प्रतिरन्त आधुः               | ॥ ११॥    |

अर्थ — [१०११] है (राजन् सोम) वेजस्वी सोम! (स्विस्ति नः मृळ्य) हमारे कल्याणके लिए हमें सुखी कर, (ज्ञस्याः तब स्मिस । वतका पालन करनेवाले हम तेरे हैं (तस्य विद्धि) इस बातको त् जान । है (इस्ते) सोम! (दक्षः उत मन्युः अलर्ति ) चतुरवा तथा सात्त्वक कोच हमें प्राप्त हो, (तः अर्थः अनुकामं मा परा दाः) हमें बाबुओंकी हच्छाके अपीन मव कर ॥ ४॥

[१०:२] हे (सोम : सोम! (त्वं हि नः तन्त्रः गोपाः) त् इमारे शरीरका रक्षक है। इसछिए (नृषक्षाः) मनुष्योंका निरीक्षण करनेव ला त् गान्ने गान्ने । इमारे शरारके प्रत्येक अंगमें (निषसरथा) प्रविष्ट हो। स्वत्) प्रविष्ट हो। स्वत् । प्रविष्ट निष्टोंका (अयं प्रसिन्ताम) इस तोब देव हैं तो भी हे (देवः) देव! (सः) वह त् (वस्यः नः) श्रेष्ठ इमारा (सु सखाः) उत्तम मित्र होकर समुळः) इसे सुखी कर ॥ ९॥

[१०३३] है (हर्यश्व) उत्तम घण्डोंबाल इन्द्र में (ऋदूद्रेण) आसानींसे पचने योग्य सोमकी (सल्या सच्या) मित्रतासे युक्त होऊं, (य पीतः) जो सोम पिए जाने पर (नः मा रिष्यंत्) हमें दुःसी न करे। (अर्थ यः सोमः) यह जो सोम । अस्पे न्य याद्यि। हमारे अन्दर प्रविष्ट हुआ है, (तस्प्रै) उस सोमके लिए (प्रतिरं आयुः) शिर्ष अन्यः (इन्द्रे एमि) इन्द्रसे मांगता हैं॥ १०॥

१०३४ । (बिहाया स्रोमः) महान् सोम (अस्मान् आ अहहन्) हमें प्राप्त हो गया है, इसलिए (त्याः श्रामिराः अमीताः) वे मुक्किलसे जातेवाले रोग भी (अप अस्थुः) दूर चले जले, जिन (समिवीचीः निः अश्रसन्) कवान् रोगोने हमें पीडा दो है भीर (अभियुः) हमें बहुन बरामा है, वे चले जाएं और (यत्र आयुः मति रन्ते)

बहां सोम नायुको ववावे हों, वहां (अगन्म ) हम जाएं । ११॥

भावार्थ — हे मोम ! हमारा कश्याण कानेके लिए हो हमें मुखा का । जनका पालन करनेवाले हम तेरे अपने ही हैं, इस बावको तू बब्छी तरह जान से । हमें तू चनुरता और सान्तिक कोध प्रशान कर और हमें शानुओंकी इच्छा सधीन जल कर ॥ ८॥

यह सीम शरीरके प्रत्येक जंगमें जाकर उसे शक्ति प्रदान करता है, शरीरमें उत्साह भरता है। यदि कभी नियमका बहुंचन भी हो जाए, तो भी इस संध्यका सेवन करनेसे शरीर सशक्त ही रहता है ॥ ९ ॥

सोमरस बासानीसे पचने बोग्य है। हुर्साकिए यह बहुत मात्रामें पिए जानेपर भी पीनेवालेको कह नहीं देवा । यह

सोम मायुको रीर्ध करनेवाका भी है ॥ १० अ

सोमरसका पान करनेसे कदिनसे कठिन जीर अध्यन्त पोबा देनेवाके रोग भी दूर हो जाते हैं और मनुष्यकी बाधु दीचें होती है ॥ ११॥

| १०३५ | यो न इन्द्रं: विवरो इन्ह वीतो sमहर्यो वर्त्या आविवेश ।      |        |
|------|-------------------------------------------------------------|--------|
|      | तस्मै सोमांग हविकां विधेष मुळीके अंदय सुमृती स्योम          | ॥ १२ ॥ |
| 7.39 | रवं सीम पितृभिः संविद्यानी उनु धार्मारृथिती आ तंत्रन्थ ।    |        |
|      | तस्मै त इन्द्रों हुविषां विधम वयं रणांम पर्वयो रचीणाम्      | p      |
| १०३७ | त्रातीरी देवा अधि बोचता नो मा नी निद्रा ईश्वत मोछ जाहेपा।   |        |
|      | व्यं सोर्भस्य विश्वहं वियानंः सुवीरांसा विद्युपा वंदेम      | ॥ १४ ॥ |
| १०३८ | स्वं नै। सोम विश्वती वयोषा स्त्वं स्वर्निदा विश्वा नृचश्ची। |        |
|      | त्वं ने इन्द ऊतिभिः सुजायाः पाहि पृथातादुत वी पुरस्कात्     | ॥ १५ ॥ |

अर्थ — [ १०३५ ] दे (पितरः) ज्ञानीयन ! (यः अमर्त्यः इन्दुः) जो समर सोमरस (पीतः) पिये आने पर (नः मर्त्यान् हृत्सु आ विवेशा) इम मनुष्योंके इत्यमें प्रविष्ट होता है, इम (तस्मै सोमाय) उस सोमकी (हिन्या विधेम) इविद्वारा सेना करते हैं, हम (अस्य मृद्धांके सुमनी स्थाम) इस सोमके सुस और उसम कुबिमै रहें॥ १२॥

{ २०३६ ] हे (स्तोम ) सोम ! (स्वं पितृभिः मं विशानः ) त् शानिशैंसे सयुक्त होकर (द्याव पृणिकी अनु आ ततन्य ) बुळोक और पृथ्वीकोकका विस्तार करता है। ह दृश्यों ) मामस्य ! (तस्मे ते ) उस तरी हम (द्विवा विधेम ) इविसे सेवा करते हैं। (व्यं ) हम (श्थीणां पन्त्रः स्थाम ) धनोंके स्वामी हों॥ १३॥

[१०३७] हे (जातारः देवाः ) रक्षक देवे । ( नः अधि वेःचन हमें उत्तम उग्देश दो, ( नः निद्रा मा ईशत ) हम पर आकस्य अधिकार न करे, ( उन मा कियः ) और व्यर्थका वदवदाना भी हम पर अधिकार न करे । ( वसं ) हम (विश्वह ) प्रतिदिन सोमस्य प्रिया नः ) सोमके प्रिय हों, तथा ( सुर्शरासः ) उत्तम पुत्र-पैत्रोंसे युक्त होकर हम ( विद्धं आ चत्म ) हस सामकी स्तुति गायें ॥ १४ ॥

ि १०३८ | दे (सोम ) सोम ! (त्वं नः विश्वतः वयोधाः ) तृ दमें सर अंदसे अक्षको देनेराका दो, (स्वर्जित् नृष्यक्षाः त्वं ) सुसको जाननेराला तथा मनुष्योंका निरीक्षण करनेयाला त् । आ विद्या ) दमोर अन्दर प्रविष्ट हो, दे (इन्दो ) सोम ! (अजोषाः ) प्रमन्न होकर तृ ( ऊतिभिः ) अपने संरक्षणोंसे , मः प्रश्चानात् पुर-स्तात् पाहि ) दमारी पोछेसे और आगेसे रक्षा कर ॥ १५ ॥

भावार्थ — यह सोमरस स्वयं अमर है और पीनेवालेको भी अमर बनाता है। ऐसे सोमकी सेवा करनेसे सुन और उत्तम बुद्धि प्राप्त होती है ॥ १२॥

ज्ञानियोंकी सदावतासे इस सोमने युक्तोक और पूछ्या कोकका ज्ञान दिया। उस ज्ञानको माह करके महुन्य धनी हों ॥ १३ ॥

मनुष्य अपना समय बाळस्य और गण्य मारनेमें न गंवाये । वह ज्ञानियोंके पास आकर सदा उत्तम उपदेश महण करता रहे । जो ऐसा करता है, वही सोमका प्रिय बनता है और उत्तम सन्तानींसे युक्त होता है ॥ १४ ॥

सीम अदरमें प्रविष्ट होकर शरीरका पोषण करनेवाका होनेके अवक्ष ही है। वह हमें प्रविद्य भाष्य हो और हमारी सब औरसे रक्षा करे ॥ १५ ॥

## [88]

| ( ऋषिः- प्रश्कण्यः काण्यः । देवताः- स्ट्यः । छन्दः- प्रगाधः = ( विषमा बृहती, समा सर्त | ोबृहसी)।) |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| १०३९ अभि प्र वं: सुरार्थसु विन्द्रेशर्च यथां विदे ।                                   |           |
| यो जित्रियों मुघन पुरुवसुं। मुहस्रेणेव शिक्षति                                        | 0.3 (6)   |
| १०४० श्वानीकेत्र प्र जिमाति पृष्णुया हत्ति पृत्राणि दाशुरे ।                          |           |
| गिरेशिंव प्र रसां अस्य विनिवरे द्वारिण पुरुषोर्जनः                                    | ॥ २ म     |
| १०४१ आ त्वां मुताम इन्देशो मद्रा य ईन्द्र गिर्देणः।                                   |           |
| आयो न विज्ञिन्दोक्यं मर्गः पूजित श्रू रार्धसे                                         | 0 € 0     |
| १०४२ अनेहमै प्रतरंणं विवक्षंणं मध्वा द्वादिष्ठमी विवा                                 |           |
| आ यथा मन्दरानः किगानि नः प्रश्रुद्रेत् स्मनां धृतद्                                   | 11 8 11   |

#### [ 49 1

अर्थ - [१०१९] हे मनुष्यो ! (यः मधना पुरू-वसुः) जो ऐषवैवान् धहुतोंको बसानेवाका एख (जारत्यः) स्तोताकोंको (सहस्रोण इव) सहस्रों प्रकारसे धन शिक्षानि) देता है, ऐसे (सु-राधसं) वत्तम धनवाले (चः इन्द्रं) भपने इन्द्रकी । यथा विदे) वैसा ज्ञान हो, वैसे (अश्वि प्र अर्च) वत्तम क्ष्येन करो ॥ १ ॥ [१०४०] (ध्रुष्णुया) शतुकोंको मारनेकी कलिसे युक्त इन्द्र (हात अनीका-हव) सैंकवों शतुकोंकी सेनाकोंको (प्र जिगाति) नपने काशीन करता है। तथा (दाशुचे बुजाणि इन्ति) दालाके शतुकोंको मारता है, (अस्य पुरु-भोजन्मः) इस बहुत क्यवाले इन्द्रके (द्वाणि। दिये धन, (गिरेः हसाः इव) जैसे बादलके पानी जगत्को तृस करते हैं, उसी प्रकार (प्र पिन्विरं) तृत करते हैं॥ २ ॥

[१० ६] है (बिज़िन्, शूर । गर्वण इन्द्र ) वज्रका धारण करनेवाले शूरवीर प्रशंसनीय इन्द्र ! (अहाः ) वत्साहको देनेवाले (ये (न्दवः सुतासः , जो सोमस्य निकाले गए हैं, वे (राधसे ) संसिद्धिके लिए (आक्यं ) हारणमें जाने योग्य (स्वा ) तुमको (सरः आगः न ) तालावको जैसे जल पूर्ण करत हैं, वेसे (आ अनु पृणान्ति ) पूर्ण करते हैं ॥ ३॥

[१०४२] दे (ध्रयम्) शतुर्वोद्यो मारनेवाले इन्द्र ! (अनेहस्तं) पाप रहित (ध्र-ताणं) विदेष तारण करने-वाके (वि-वक्षणं) भत्यधिक प्रशंसनीय (मध्यः स्वादिष्ठ) शहदसे स्वर्णदृष्ट (ई पित्र । इस सोमको पी। तथा (वधा मन्द्रसानः) जिससे मानन्द्र युक्त द्वांकर (२४ना श्रुद्धा इव / जैसे निर्धनोंको भपने भाप धन देते हो उसी भकार (नः आ किरासि) हमें भी धन दो ॥ ४॥

भावार्ध → यह इन्द्र अपने स्वांतामीको कनेक प्रकारको शिक्षा देता है। अनेक प्रकारका घन देता है। अतः घन प्राप्तिके किए इन्द्रका सत्कार करो। परमात्माको स्तृति करनेचे घनकी प्राप्ति होती है। जैसा ज्ञान हो उसके अनुसार इन्द्रका सत्कार करो॥ १ । \*\*

धानुको मारनेकी शक्तिसे युक्त इन्द्र सैंकडों सेमाओंको अपने आधीन करता है। श्वाका करवाण करनेके किये शानुकोंको मारता है। इसके धन श्वाको संनुष्ट करते हैं॥ २॥

दे रुग्र ! ताकावमें जक प्रवाद जाते हैं उस तरह वे लोगरस तेरे पेटमें चक्रे जांच ॥ ३ ॥

है इन्द्र ! कतुओंको मारनेवाके; निन्याय, विदेश प्रयोधनीय रलको योजो । येला कह सेवन करना योज्य है ॥ ॥ ॥

11 2 11

१०४३ आ नः स्तोमुम्रवं द्रव दिवानी असी न सोर्हामेः। यं ते स्वधादन् त्स्वद्यं नित धनव इन्द्र कण्वेषु रात्यः 11 24 11 १०४४ उम्रं न बीरं नमसीपं सेदिम विभृतिमिश्चितावसुम् । उदीव विज्ञन्तो न सिश्चते श्वरंन्तीन्द्र धीतयं: 11 \$ 11 १०४५ यद्धं नृतं यद्वां यद्वां यद्वां पृथिव्यामधि । अतों नो युज्ञमाञ्चभिमहेमत उप्र उप्रमिरा गंहि 11 6 11 १०४६ अजिरासी हरंयो ये तं आध्यां वातां इव प्रसक्षिणः। योभिरपंत्यं मनुषः परीयंसे येभिविधं स्वंदेशे

अर्थ — [ १०४३ ] दे (इन्द्र ) इन्द्र ! ( यं ) जिस यक्षको , ते घेलवः ) तुम्हारी गार्थे तया तुम्हारे द्वारा ( कण्वेषु रातयः) कण्डोंको दिए गए धन (स्वर्यन्ति) उत्तम बनाते हैं, हे (स्वधावन्) अस्रवाले इन्द्र ! (नः स्रोत्धिः स्तोमं उप ) हमारे सोमयाग कानेवालोंके द्वारा किए गए स्तोन्नके पास ( हियानः अध्यः न ) प्रेरित हुए घोडेके समान (आ असत् ) दीडकर मानो ॥ ५ ॥

[ १०४४ ! हम ( वीरं बि-भूतिं अ-क्षित-वसुं ) बीर, विविध ऐश्वर्यंबाले, क्षीण न होनेवाले धनसे युक्त इन्द्रके (उप) पास (उम्रं न) जैसे मनुष्य, बीर मनुष्यकी शरणमें जिते हैं उसी प्रकार (नमसा) नमस्कार करते हुए (सोदिम) जाते हैं, हे ( बिक्रिन् इन्द्र ) बड़को धारण करनेवले इन्द्र ! इमारी ( धीतयः ) बङ्गुलियां [ सोमको ] ( उद्गी अवतः इवन ) जैसे कुंप्सें पानी भाता है, उसी प्रकार (सिचते ) धनादिसे युक्त करनेवाले तेरे लिए (शरन्ती ) निचाइती BHat

> १ धीति- पाता, प्यास, अंगुलिया, विचार, भक्ति, बनादर २ उद्धी— जल

[ १०४५ ] दे ( महेनते ) महान् बुदिमान् इन्द ! तुम ( यत् था यह्ने ) यहाँ हो अथवा ( यत् वा पृथिव्यां छाधि ) पृथिची पर हो अथवा (यतु ह जूनं ) उदां कहीं भी हो, (अतः ) उस स्थानसे हे (उदा ) वीर इन्द्र ! ( उद्योध: ) तेज और ( आश्रधि: ) कीप्र चलनेवाले घोडकि द्वारा ( नः यहं हमारे यज्ञमें ( आ गहि ) आयो ॥ • ॥

[ १०७६ । दे इन्द्र ! ( ये ते ) जो तुम्हारे ( च।ताः इव प्रसक्षिणः ) वायुक समान वेगसे जानेवाले, ( आंजगसः आशकः ) वेगवाले, शीव्रगामी (इरयः ) घोडे हैं, (यंभिः मनुषः अयत्य परि ईयले ) जिन्से मनुके पुत्र या यज्ञके पास जाते हो, (येभिः विश्वं स्वः हवो) जिनसे सम्पूर्ण युलोकको देखते हो । उन घोडाँसे इमारे यज्ञमें मामो # 4 11

मनुषः अपत्यं- मनुष्य पुत्र, मनुष्य द्वारा किया यह ।

आबार्थ-- यज्ञको गार्थे उत्तम बनावा हैं। गार्थिक द्वारा घृत मादि पदार्थ मिलते हैं और उनसे यज्ञ होते हैं ॥५॥ बीर विभृति मान, बक्षय धनवाके बमदीर जैसे इन्हेंके पास नम्न होकर हम जाते हैं ॥ ६ ॥

है बीर इन्ह ! तुम किसी यहमें होजी, या पृथिबीयर हो, या कहीं भी हो, वहाँसे हमारे पास बाली ॥ • ॥ इन्द्रके बोबे बायुष्टे समाम बेगवान् और बळवान् हैं, उन बोबोंके द्वारा इन्द्र सर्वत्र संचार करता है। बीरोंके बोबे बसी प्रवृक्ते होने चाहिए ॥ ८ ॥

१०४७ पुताबंतरत ईमह इन्द्रं सुझस्य गोर्मतः । यथा प्रावी मध्यन् मेघ्पोतिथि यथा नीपौतिथि धने ॥ ९॥ १०४८ यथा कर्षे मध्यन बुसदंस्यवि यथां पुक्षे दर्धन्न है। यथा गोधर्थे असंनोर्क्तनिधनी एट्ट गोर्मुद्धिरंण्यनत् ॥ १०॥

[ 40]

( ऋषि:- पुष्टिगुः काण्यः । देवता:- इन्दः । छन्दः- प्रगायः = (विषमा बृहती, समा सतोबृहती ) ।)

१०४९ प्र मु श्रुतं सुराधंय सर्वी श्रुक्तमिष्टंगे।

यः सुन्वते स्तुवते काम्यं वसुं सहस्रेणेव महते

11 5 11

१०५० ज्ञानीका हुनयो अस्य दुष्ट्य इन्द्रस्य समिने मुही.

गिरिन मुजमा मुघनेनमु विन्वतुं यदी मुना अमेन्द्रिष्टः

11 3 11

अर्थ--[१०४७] दे (इन्द्र) इन्त्र ! (धने ) संप्राममें (यशा मेध्यातिथि यथा नीपातिथि ) जैसे मेध्यातिथि और पीनातिथिका (प्र अवः ) उत्तम प्रकार मंरक्षण किया [वैसा हमारा भी करो ] इम ( एतावतः ते ) इन गुणेंसि युक्त तुमसे इम (गोप्रतः सुम्नस्य । गोवेंसि युक्त धनको (ईमहे ) मांगते हैं॥ ९॥

, १०४८ ) दें (मधवन् इन्द्र ) ऐश्वर्यवाद इन्द्र ! तुमने (यथा कण्ये ) जैसे कण्यको (ब्रास्ट्र्याच्य ) ब्रासद्द्यको, (यथा प्रदेश दशक्रज ) जैसे प्रथ और दशक्रजको तथा (यथा वोद्योर्थ ऋक्षिम्यांन ) जैसे गोशर्य दया ऋक्षित्रवी इनको । गोमन् हिरण्यवन् । गौ तथा सोनेसे युक्त धन दिया । उसी प्रकारके धनको इस मांगते हैं ] ॥१०॥

[१०४९.] (यः) जो इन्द्र ( सुन्त्रने स्तृत्रने ) सोमपाग करनेवाके तथा स्तृति करनेवाकेको (काइयं वसू) अभिकषित धन (सहस्रेण इव ब्रहते ) हनारों प्रकारसे देता है, उस ( श्रुनं ) प्रसिद् ( सु-राघस्त ) उत्तम धनवाके ( राफ्रं शिक्शाली इन्द्रकी ( अधिष्ये ) इन्द्रित धनकी प्राप्तिके किए ( प्रसु अर्च ) अन्त्री प्रकार सत्कार करो ॥ १॥

। १०५० ] (यन ई सृताः अमन्दिषु ) जब इस १ नदको स्रोम बत्याद युक्त करते हैं, तब (अस्य इन्द्रस्य शतानीकाः इस इन्द्रम् सैंक्डॉ धारावाले, ( दुः मराः ) न इटाये जानेवाले, ( समिपः ) ठीकरीतिसे फेंके जानेवाले (महीः ) बढे बढे ( इतयः ) शकासा । भुजमा (गरिः न ) जैसे उत्पादक मेप भूमिको ऐथयेसे पूर्ण करते हैं उसी प्रकार ( मधन्यमु (पन्यते ) ऐथर्यवालोंको पूर्ण करते हैं ॥ २ ॥

भाषार्थ — हे इन्द्र ! तुमने जिल प्रकार प्राचीन ऋषि मुनियोंकी रक्षा की थी, उसी तरह हमारी भी रहा करी। हम उत्तम गुणोंसे युक्त होकर ही सुमसे धन बादि मांगते हैं। उसम गुणवासा ही इन्द्रसे धन प्राप्त कर सकता है ॥ ९॥ है रन्द्र ! तुमने जिस तरह बनैक ऋषियोंको धन दिया, उसी तरह तुम हमें भी धन दो॥ १०॥

सामयाग करने शके तथा स्तुति करनेवालेको यह इन्द्र अभिल्वित धन देशा है। सतः अभिल्वित धनकी प्राप्तिके लिए इन्द्रका अच्छी तरह सत्कार करना चाहिए॥ १॥

इसके इजारों धाराओंवाले शस्त्र देखयंवानोंको पूर्ण बलवान करते हैं। शतुपर फेंकामानेवाका सस्त्र, तो शतुको मार कर पुनः बारनेवाकेके पास बाजाता है ॥ २ ॥

| १०५१ | यदी सुताम इन्देनो sिम श्रियममंन्दियुः ।               |         |
|------|-------------------------------------------------------|---------|
|      | आयो न घां पि मर्वनं म आ वंसी दुव हुत्रोपं दुाशुर्व    | 0.541   |
| १०५२ | अनेहम वो हवमानपूत्रये मध्वंः अगन्त धीनर्यः।           |         |
|      | शा स्वां बसो इबंगानास इन्दंब उपं म्होन्नेर्षं दिधरे   | 11.8.11 |
| १०५३ | आ नः सोमें स्वध्वर इंयानी अन्यो न वीश्रवे।            |         |
|      | यं ते खदाबन त्स्वदंनित गूर्तयः पारे छन्दयमे इतम्      | 11 9 11 |
| १०५४ | प्र बीरमुग्रं विविधि धतुरुष्तुं विभूति राधमा मुद्दा । |         |
|      | उद्गीर्व बिज्ञ अनुनो वेसुत्त्रना सदां पीपेथ दाशुर्वे  | 11 4 11 |
| १०५५ | यद्धं नुनं परावति यद् वां पृथिव्यां दिनि ।            |         |
|      | युजान इंन्द्र इतिभिर्महेमत ऋष्व ऋष्वेभिमा गंहि        | 11 9 11 |

अर्थ — [१०५१] (यद् जब (सुनास: इन्द्र:) निकाले गए सीमेनि (ई प्रियं अभि अमिन्द्रपुः) इस प्रिय इन्द्रको उत्साद युक्त किया, तब है। बस्पे!) सबको बसानेवाले इन्द्र! तुमने (द्राशुर्य म दान द्रनवाले मेरे लिए (सबनं) बक्को (आप। न) जलके समान तथा (दुधा हवा। दुधार गायके समान (आ धार्य , सफल किया ॥३॥ १०५०] ऋत्विजो! (बः धात्य ) तुम्हारी संगुलियां (उत्तये) संग्रालके लिए (हवमानं अनेहसं) प्रशंसनीय तथा अञ्चसे न मारे जानेवीय्य इन्द्रके लिए। मध्य क्षापंत्र ) सामकी निवाद रही हैं। हे (बसो) बसानेवाले इन्द्र! (स्वा) तेरे लिए (हवमानासः इन्द्रवः) प्रशंस के बोग्य वे सोम । स्तेष्वपु उप आ दिवरे) यहाँमें तेरे

सामने रखे हुए हैं ॥ ४ ॥

[१०५३ | दे (स्वदावन् दाता ) इन्द्र! ते ) वेशे गुर्नयः ) स्तुर्तयां (य ) जिस तुत्रको स्वद्गित ) भानिहत करती हैं, तथा तु ( पौरे हव छन्द्रयसे ) सनुष्योसें स्तुलि की इच्छा करता है । वह इन्द्र (नः सोसे अध्वरे ) हमारे सोस यागसें (अन्यः न इयानः ) घे हेके समान चलना हुआ । आ नेश्चित ) [हमारे शत्रुकाँका ] सारता है ॥ ५॥

[१०७४] में (वीरं. उम्रं विविचं कीर, तेजस्वी इ.नवार् (धन स्पृत, विसूति ) धन देने गल, विविध ऐथर्षवाले इन्द्रसे (महः राधसः) बढे धनको (म. मांगता हुँ, क्योंकि हे चित्रत् । वज्र धारण करनेवाले इन्द्र ! स् (इश्वरे ) दानकील मनुष्यको चसुत्वना धनसे (उद्दी अवनः इव , जलसे युक्त कुनेके समान (सदा पीपेथ ) सदा तुस करता है ॥ ६॥

[१०५५] हे ( महे मत इन्द्र ) महा बुद्धिमान् इन्द्र ! ( गद् पृथिदधां दिविचा ) यदि तुम गृथवीमें वा बुक्तोकमें हो, ( वा ) अथवा ( पराचित नूनं ) कहां तूर देशमें हो, तो ( ऋण्वः ) महान् तूं ( ऋण्वेभिः होरोभिः युक्तानः , बलवान् घोडोंको रथमें ] गोडकर ( आ गाहि ) आओ ॥ ७ ।

भावार्थ — हे सबको बसानेवाले इन्द्र ! दान देनेव ले मेरे यज्ञको सफल करो। इस तुम्दे सोमरस देकर उत्साहित करते हैं॥ १ ॥

हे इन्द्र ! अपने संरक्षणके छिए हम तुझे यह सामरस जिल्ल दकर दे रहे हैं। ये प्रशंसाके योग्य मोमरस हम तुझे यक्तोंमें देते हैं । ॥

हे इन्द्र ! इमारी स्तुलियां तुशे जानन्दित करती हैं, इसीखिए त् इमारी स्तुतियोंकी इच्छा करता हुना हमारे पास शीधवासे आ ॥ ५ ॥

हे बल्लधारी इन्द्र ! तू दानशील मनुष्यको धनसे सदा नृत करता है । जन में इन्द्रसे वहे धनको भागता हूँ ॥६॥ हे इन्द्र ! तू बाहे पासके देशमें हो या दूरके देशमें, तू हमारी स्तुतियोंको सुनकर हमारे पास ना ॥ ७ ॥ ( BOB )

१०५६ रिधरासी हरेयो ये ते अक्षिष ओजो वार्तस्य पिर्पति । ये भिर्ति दश्युं मनुषो निघोषंयो धेमिः स्त्राः परीयंसे 11 6 11 १०५७ एकार्वतस्ते वसी विद्यानं शर नन्धंसः। यथा प्राव एनंशं कुरव्ये धने यथा वर्ष दर्शवजे 11 8 11 १०५८ यथा कण्वे मधनन् मेथे अध्यरे दीर्घनीथे दर्मनास । यथा गोर्श्वे असियासी अदिनी मार्वे गोत्रं ही श्रियंस् || eş || [48] ( ऋषिः- श्राष्ट्रगुः कण्वः । देवताः- इन्द्रः । छन्दः- प्रगाथः = (विषमा वृहती, समा सतोवृहती )। ) १०५९ यथा मनी सर्विरणी सोममिन्द्राविवः सतम् । नीवांतियाँ सम्बन् मेच्यांतियाँ पुष्टिगी अष्टिगी सच # \$ # १०६० पार्षद्वाणः प्रस्केण्वं समसादय च्छपानं जिबिपद्भितम् । सहस्राण्यमिषामुद् गरामृपि स्त्वातो दस्येते वृक्तः 11 3 1

अर्थ — [ १०५६ ] हे इन्द्र ! (ते ) तेरे ( ये रथिशासः अ-स्त्रिधः हरयः ) जो रथके योग्य, बात्रुरहित घोडे हैं, ( ये भिः ) जिनके द्वारा त् (अनुषः वस्युं ) सनुष्यके बात्रुको (नि निद्योषयः ) क्लातः है तथा ( येभिः ह्यः परि (यसे ) जिनसे घुळोकमें चारों जोर जाते हैं ने घोडे ( सातस्य आंजः पिप्रति ) नायुके बलको [ अपने अन्दर ] अरसे हैं ॥ ८॥

[१० १४] है ( बसी, शूर ) सबकी बसानेवाले श्रावीर इन्द्र | तूने ( बधा धन कुल्ये ) जैसे संमामके आरम्भ हो जाने पर ( पत्र श्रे प्र अबः ) एतश ऋषिकी रक्षा की, ( दशक्र वे ध्या बद्यों ) दस शबुकींसे घर जाने पर वश ऋषिकी रक्षा की, ( पतावतः नव्यसः ते विद्याम ) इतने पराक्रमसे युक्त, स्तुविके योग्य तुम हो ऐसा इम जानसे हैं ॥ ९ ॥

[१०५८] दें (अदि—वः मधवन् ) वजकारी ऐयाँबान् इन्द्र ! ( बचा ) जैसे ( मेंचे ) यज्ञमें ( कण्डे ) कण्वको, ( अ-ध्वरे ) यज्ञमें ( दम्नुनिस दीर्धनीचे ) परिवारको विश्व दीर्धनीयको सथा ( यथा ग दार्थे ) जैसे गोदार्थको ( हरिक्षित्रं गोर्च आस-षासः ) सोनेके समान कान्तिवार्छ धनको दिया था, उसी प्रकार ( मिथि ) मुझे भी वो ॥१०॥

[१८ [१०-९] हे (इन्द्र) इन्द्र! त्ने (बधा) जिन प्रकार (मांवरणी मनी) संवरणके पुत्र मनुके यहाँ (सुतं सोमं अिवः) तैय्वार किए सेमको पिया या, उसी प्रकार है (मघवन्) ऐइवर्ववान् इन्द्र! (निपातिथी मध्यातिथी पुष्टि गी श्रृष्टिगी सचा) नीपातिथि, मध्यातिथि, पुष्टिगु भीर श्रुष्टिगु [आदि ऋषियों यह ] में भी सेम पी ] । र ॥

[१०६०] हे इन्ह्र ! अब (पार्धद्वाणः) पार्यद्वाण नामक शापुने (उद्धिनं, श्रायानं जिद्धि प्रस्कण्यं) कपरके देशमें सोए हुए वृद्ध प्रस्कण्यको सं असादयम्) पीटित किया, तब (२०१ ऊतः । तुझसे रक्षित हुए (दस्यवे सुकः) शत्रुको कारनेवासे (ऋषिः) वस ऋषिने (गर्या सहस्राणिः) हजारों गौर्याको (असियासक्) प्राप्त किया ॥ २॥

भावार्थ-इन्द्रके बोडे स्थमें ओडे जाने योग्य और शत्रुमोंको रूठानेवाछे हैं। इन बोडोंके द्वारा वह सर्वत्र संवार करता है १ ४ 8

हे इन्ज ! संज्ञामके कुरु होनेपर ऋषियोंकी रक्षा की थी । तुम इतने पराक्षमसे युक्त हो, यह सबको ज्ञात ही है ॥९॥ है इन्ज ! जैसे तुने शानी, प्रदर्शी, गोपालक मनुरनको धन दिया था, उसी तरह तू मुझे भी दे ॥ १० ॥

दे इन्द्र ! तूने सनु, मेध्याविधि बादि अनेकी ऋषिधेके यहाँने सोमासका पान किया था । और प्रस्कृणको धृतना बीर बनाथा कि उसने अपने बायुको सारकर अनेक गार्वे प्राप्त की । वो अधुका नाग करता है वह अभ्यास होता है ॥१=२॥

| १०६१ य दुक्धेमिन विन्धतं चिकिय ऋषिचोर्दनः।                  |         |
|-------------------------------------------------------------|---------|
| इन्द्रं तमच्छा चदु नव्यास्या प्रत्यान्तिं च्यन्तं न भोजंसे  | 11 3 11 |
| १०६२ यस्मां अर्के सप्तशीर्वाणमानूच् सिधातुं भूत्रमे पूर्व । |         |
| स त्विर्मा विश्वा धुर्वनानि चिक्रदु दादिवर्जनिष्ट पौरवंम्   | 11.8.11 |
| १०६३ यो नी दाता वर्षना मिन्द्रं त हूं महे व्यम् ।           |         |
| विद्या इस्य सुमति नवीयसीं गुमेम गोर्मित ब्रुजे              | स्प     |
| १०६४ यस्मै त्वं वंसी दुःनाय शिक्षंति स ग्यस्पोपमञ्जूते ।    |         |
| तं त्वां र्यं मंघवानिनद्र गिर्वणः सुतावन्तो हवामहे          | 11 5 11 |

अर्थ → ि १०६१ | (यः) जो इन्द्र ! (उक्योभिः स्तोत्रोंके द्वारा (तः चिकिस् विन्धते ) इसारे झानको जानता है, (यः ऋषि-चोदनः) जो ऋषियोंका प्रेरक है, ऐसे (तं हन्द्रे ) उस इन्द्रेके लिए नवस्या मती ) नए नए स्तीव्रोंको (भोज वे अरिष्यन्तं न्) । जैसे कं ई मनुष्य ] पालनके लिए अहिंसकको स्तुति करता है, उसा प्रकार (अच्छ वद् ) कही ॥ ३ ॥

[१०६२] (यस्में) जिल इन्द्रके लिए मनुःय (उत्ताने परें) उनम स्मानमें (सप्त शीर्या में) सात क्रांकों विकास क्रांकों । तन धारण शक्तिवाले । अर्क स्तोत्रको । अपनुत्तुः ) पढ़ने हैं (स तुः वह इन्द्र (इमा विश्वा मुक्तानि ) इन सारे भुवनेको । चिकाद् धनाना है, (अ।त् इत् ) उसके बादह। (पाँस्थं जिनिष्ट) अपने पछको प्रकट करता है ॥ ॥

[१०६३] (या नः वस्तां दानाः) जो हमें धनोंक देने ग्राला है, ऐसे इन्द्रं वयं हुन है। इन्द्रकी सहायाधं हम बुलाते हैं, (दि) क्योंकि हम अस्य नर्वयन्ति सुन्ति विद्या इस हो नवीन उत्तम स्तुतिकी जानते हैं, उसके हारा हम (गीमति बजे) गीवोंसे युक्त गोष्ठकी सम्भा प्राप्त हो ॥ ५॥

[ १०६४ | हे (बसी) मुबनोंकी बसानेवाल इन्द्र ! (यस्म दानाय । शक्षात्र ) जिसकी दान देनेकी शिक्षा देते हो, (सः राय स्पीयं बहुत ) वह धनसं पोषणको प्राप्त करता है, हे (शिवणः मध्यन नदः) स्तर्य, ऐस्वर्यधान् इन्द्र ! (तं रवा) इस तुझको (सुतावन्तः वयं । सीम याग करनेवाले हम (हनान्द्रे ) सह यार्थ दुलाते हैं ॥ ६ ॥

भावार्थ — स्तोत्रोंके द्वारा यह इन्द्र स्तोताओंके ज्ञानको जानता है। यही इन्द्र ऋषियोंका प्रेरक है। उन्हें नथे नवे स्तोत्र बचानेके लिए बेरणा देता है। ६॥

प्रथम इन्द्र इन सारे भुवनोंका निर्माण करके अपने बलको प्रकट करता है, तब इस इन्द्रकं लिए ऋचाओं द्वारा स्तुति की जाता है ॥ ७ ॥

यह इन्द्र धनोंको देनेवाला होनेके कारण इस इन्द्रको हम बुलाते हैं। हम इसकी स्तुति करके गीओंको प्राप्त करें ॥ ५॥

हे इन्द्र ! जिस मनुत्यको तुम दान देनेकी शिक्षा देते हो, वह पुष्टिकारक धनकी प्राप्त करना है। जो दान देता है उसे ही धन मिकता हैं ॥ ६॥

| १०६५ | कदा चुन स्तुरीरांसि नेन्द्रं सथिस दाशुर्वे ।             |      |   |    |
|------|----------------------------------------------------------|------|---|----|
|      | उ 1ोवेशु मंबत्त् भूय इशु ते दानं देवस्यं पृच्यते         | ų    | 9 | 11 |
| १०६६ | प्र यो नं नक्षे अथ्योजंमा किविं वृषेः शुष्णं नियोषयंन् । |      |   |    |
|      | युदेदम्तमिन् प्रथयं सुर्वं दिव्यामादिज्जीनेष्टु पार्थिवः | - 1} | 6 | 11 |
| १०६७ | यस्यायं विश्व आर्यो दासं। श्रेवधिया अरिः।                |      |   |    |
|      | निराबिद्वे हर्बामे प्रवीरिति तुस्येत् सो अंज्यते रुपि।   | Ð    | 9 | H  |
| 2096 | तुरण्यवो मधुमन्तं घृत्युतं विप्रांसी अर्केमानृत्तु। ।    |      |   |    |
|      | असमे रायिः पंत्रथे वृष्ण्यं श्रुवो असमे सुवासास इन्दंव.  | 11 3 | 0 | (1 |

अर्थ- [१०६५] हे (अधवन् इन्द्र) ऐदर्यनान् इन्द्र! तु (दाशुधे ) दान दाता यजमानका (कदाचन म स्तरी: असि ) कभी भी विनाशक नहीं होता, अपितु (सहस्रसि ) उसकी सहायता करता है, (ते देवस्य दानं ) तुस देवका दान । उप उर इत् नु ) मेरे पाम काना है, और (भूयः इत् नु पुच्यतं , अधिक ही प्राप्त होता है ॥ ७ ॥

र दाशुष कराचन न स्तरीः आस — तूरान दाताका कभी नाश नहीं करता ।
[१०६६] (यदा हुन्) जन (प्रश्रयम्) बढनेवाले असुरने (अमूं दिन्नं अभ्याभीत्) इस युलोकको रोकं
दिया, तथ (यः) जिस इन्हने (अधैः) अखेंसि (जिसीं शुक्ता , दिमा करनेवाले ग्रुष्ण नामक राक्षमको (निधीययम्)
चिल्लाने हुए (ओजसा अभि प्र ननको ) अपने बलसे मारा उसी इन्हने (आत् इत्) उसके बादही (पार्थिवः ज्ञांनह) पुष्योके पदार्थको पदा कथा ॥ ८॥

नक्ष — समीप यमच करना भारता ।

[ १०६७ ] ( अयं विश्वः आर्थः दःसः) ये सम्पूर्णं आयं और दास ( यस्य श्रोवधि-पाः ) जिसके कोषकी रक्षा करते हैं, वह सबका ( अिः) स्वामी है, दे इन्द्र ! ( अर्थे रुशमे वर्षारिव । श्रेष्ठ दशम और पवीरु ऋषियोंका ( तिरः चित् सः रियः ) छिपा हुआ वह धन ( तुक्यः (त् अज्यते ) तेरे कारण ही प्रकट हुआ ॥ ९॥

[१०६८] ( तुरव्यवः विद्यासः ) शीवनाते यश्च करनवाले शानी ( प्रधुपन्ने ) मधुर , धुन खुने ) जलके प्रेरक तथा ( अर्के ) प्रजीय इन्द्रकी ( अर्चेन्ति ) अर्चना करते हैं, वह । अस्पे । इन्में ( रावः, वृष्ण्य, शवः पप्रथे ) भन, वीर्थ तथा बलको बढावे तथा ( अस्पे ) इमें ( सुत्र:नासः इन्द्रवः ) सोमरसोंको देवे ॥ १० ॥

भाषार्थ — इन्द्र आदि देव दान देनेवालंकी कभी हिसा नहीं करते, अपितु वे उस दानी की हर वरहसे सहायता ही करते हैं। इन्द्रसे एक बार प्राप्त किया हुआ दान सदा बढता ही जाता है, कभी कम नहीं दोता ॥ ७ ॥

अब ग्रुष्ण नामक अधुरने सारे युनोकको आपक्रादित कर दिया था, तब इन्द्रने उसे मारा तो वः अधुर चिल्लाने समा । जब मेच सारेको डंक केना है, तब विजली उस मेचको वरसाती है, उस समय वह मेच जीर ओरसे गर्जना करने समका है ॥ ४ ॥

वे सारे कार्य कीर दास इन्द्रके कारानेकी रक्षा करते हैं। श्रेष्ठ कश्चम कीर प्रदीक ऋषिका गुप्त धन इन्द्रके कारण इति प्रकृष्ट हुआ ॥ ९॥

इन्द्र देवका स्वभाव मधुर है और इसके द्वारा प्रेरित अस्त्र भी मधुर होता है। यह अस्त बरसाकर सारे संसारका पोषण करता है, इसलिए सारे प्राणी इसकी स्तुति करते हैं ॥ १०॥

# [ ५२ ]

(ऋषि।- आयुः काण्यः । देवताः- इन्द्रः । छन्दः- प्रगाथः = (विषया बृहती, समा सतोवृहती ) । ) १०६९ यथा मनी विवस्वति सोमै ऋकापियः सनम्।

यथा त्रिते छन्दं इन्द्र जुजीवस्या यी मदिवने सची 11 \$ 11

१०७० पृषेष्ठे मंध्ये मानुरश्यनी -द्रं सुनाने अर्मन्द्रधाः । यथा सामं दर्शशिष्टे दशीण्ये स्यूमंरकमावृज्निति

내우비

१०७१ य उक्था के<sup>ई</sup> ला दुचे यः से में घृ<u>ष</u>ितापिंबत् । बस्पै विष्णुस्रीणि पुदा विचक्रम उप मित्रम्य धर्मीमः

11 3 11

१०७२ यम्य त्वमिन्द्र स्तीमेयु चाकनो वाज वाजिञ्छत्कतो ।

तं स्वां वयं सुद्धांभिव गुःदुही जहमास अवसर्वः

11 8 11

१०७३ यो नों दु।ता स नंश पिता महाँ उम्र ईवानकृत । अयामसुत्रो मध्या पुरुवमु न्तींग्संत्य प्र दोत् नः

11 4 11

िपर 🕽

अर्थ- [ १०६९ | हे ( काक्ष ) सामध्यंत्रान् इन्द्र ! तूने ( यथा विवस्तानि मनौ ) जिस प्रकार विकस्तान्के पुत्र मनुके यज्ञमें ( सुतं सो।मं अधिवः ) निकाले गए योमको पिया, । यथा चिते छन्दः जुजो पसि ) जिस प्रकार त्रित ऋषिके यशमें छन्दोंको सुना, उसी प्रकार (आयौ) भायु ऋषिके यशमें भी (सचा ) एक साथ बैठकर (प्रादयसे ) नानन्दित

ि १०७० ] है (इन्द्र ) इन्द्र (यथा सुवाने पृष्ये केर्थ, मानरिश्वनि, दश शिष्रे ) जिस प्रकार सीमनाग करनेवाले प्रथम, मेर्य, मातरिशा, दश शिष्ठ ( दर्शास्य स्यूमा इयो कानूनांस ) दशोध्य, स्यूमरिम, ऋज्नस् नाहि

आवियोंके पर्जोंमें ( सरेमं अमन्द्र था। , सोम पीकर तुम अनिन्दत हुए ॥ २ ॥

[ (०७१ ] ( यः केवला उक्या दघे ) जो देवल स्तेत्य्रीको धारण करता है, ( यः धृषिना साम अपिवन् ) जिस शत्रुक्षोंका भारनेवाल इन्द्रने सोमको पिया, ( यस्यै ) तथा जिसके लिए ( जिरणुः ) विज्णुने ( मित्रक्य धर्मिकः ) मित्रके भर्मीके हुन्स ( ज्ञीण पदा विचक्रमे ) वीन पर्नेसे सबको नाप छिया, विद इन्द्र हमें सुखी करें ।॥ १ ॥

[१०७२] (चाजिन् शतकतो इन्द्रः) हे बलवान् तथा सैकडो जुन-कर्म करवेचाले इन्ड् ! (त्यं यस्य स्तोमेषु वाजे ) तृ जिसके स्तेलेकि पाठमें तथा पर्स ( वाकनः ) तृप्त होना है, ( ते त्वा उस तुमके। अवस्पवः ) महकी इच्छा करनेवाल ( वयं ) हम ( गोद्दाः सु-द्धां इव ) जैसे गायको दुहनेवाल गायको धास मादिसे तृष्ठ करते हैं, उसी प्रकार ( जुड़ुमासि ) ' इविसे ] तृष्त करते हैं ॥ ४॥

[ १० ३३ ] ( यः न दाना ) जो इन्द्र 'हमें धन देनेवाला है, ( सः महान् , उद्रः ईशान् - छत् ) वह सहान् , वीर तथा ईंजन करनेवाला इन्द्र ( मः विना ) हमारा विता है । ( अ -यामन् उप्रः मधना, पुरु-वसुः ) [ युद्धमें ] पीके म इटनेबाला, चोर, देवर्यवान् तथा बहुतीको आध्य देवेवाला वह इन्हें (नः ) हमें (गीः अध्यस्य प्रदातु )

गार्ने और छोड़े हेने ॥ ५ ॥

भारतार्थ — हे इन्ह ! तूने जिस तरह मननशील ज्ञानाके यक्तमें सोमरस पिया था और ब्रित अधिके यक्तमें स्तुवियोंको सुना था, उसीतरह त् भायु ऋषिके यक्षमें भी भानदित है। ॥ १ ॥

हे इन्द्र ! तुम ऋषियों के राजोंमें मोम पीकर कार्न न्द्रत होओ ॥ २ ॥

इस इन्द्रने सामको पिया जीर जपने तान कदमासे सभी भुवनीको नाप लिया ॥ ६ ॥

हे इन्द्र ! त् यत्त्रमें स्तोत्रोसे तृष्त होता है अतः हम तुसे गायका घामसे तृष्त करनेके समान स्तुतियोंसे तृष्त

वह भन देनेवाला, महान्, बीर तथा सबका स्वामी इन्द्र हमारा पिता है । युद्धमें पीछे व इटनेवाला बीर, तथा

पुष्पर्यवान् वह इन्द्र इसे पद्ध कावि प्रदान करे ॥ ५॥

| १०७४ यस्मै स्वं वेसी द्वानायु मंहमे स गुयस्योपिम्बाति ।       |          |
|---------------------------------------------------------------|----------|
| वसूयको बसुंपति शुतकांतुं स्तोमेरिन्द्रं हव।महे                | 11 \$ 11 |
| १०७५ बदा चुन प्र युंच्छस्यु में नि पासि जन्मेनी।              |          |
| तुरींगादित्य इवनं न इन्द्रिय मा तम्थावमूर्व द्विवि            | 11 0 11  |
| १०७६ यस्मै वं मधक्रि द्र गिर्नणः शिक्षो शिक्षंपि द्राशुर्वे । |          |
| अस्मार्के गिरं उत पृष्टुति वसी कण्ड्यक्छृंणुधी हत्स्          | 11 2 11  |
| १०७७ अस्ताबि मन्त्रं पुरुषे ब्रह्मेन्द्राय बोचत ।             |          |
| पूर्वीक्रितस्यं बृहतीरंन्यत क्लोतुर्मेघा असुक्षत              | 0811     |

अर्थ— [१.७४] हे यसो हे नबके माध्य इन्द ! (त्यं यस्मे दानाय महसे । तू जिसको दान देनेके लिए माझा देता है, (सः रायः पोखं इन्दोन) वह धन जीर पुष्टिको प्राप्त करता है, (बस् यवः) धनको चाइनेवाले इम (वस्नु-पति रातकतुं इन्द्रं । धनके स्वामी, सेकडों कर्मोके करनेवाले इन्द्रको (स्त्रोमैः इवामहे ) स्त्रोत्रों सहायार्थ बुलात हैं ॥ ॥

[१०७२ | हे इन्द्र ! (क्षशाचन प्र गुच ग्रसि तुम कभी भी प्रमाद नहीं करते हो, ( तभी जन्मनी नि पासि ) देखों सरहके प्राणियोंका पासन करते हो, हे (तुरीय) सर्वोत्तम (आदित्य) प्रकाशमान इन्द्र ! , ते इवनं अ-सूतं इन्द्रियं) तुम्हारी प्रार्थनाके योग्य, न नष्ट होनेवाली चक्ति (दिवि आ स्थाद्) घुलोकमें स्थित है।। अ।

१ कदाचन प्रयुच्छिस - इन्द्र कभी भी प्रमाद नहीं करता ।

र ते हवनं असृत इंद्रिय दिवि आश्धास्- तेरी प्रार्थना करने योग्य नष्ट न होनवाकी शक्ति चुकोकमें दीकता है॥।

[१०७६] है ( मधवन् गिर्वणः शिक्षः इन्द्र ) ऐश्वर्यवान्, वाणियांसे पूज्य, शिक्षक इन्द्र ! ( यस्मै द्राशुषे शिक्षास्त्र ) जिस दानशील यजमानको [धन ] देनेकी इच्छा करते हो, उस धनके लिए ही ( अस्माकं गिरः उत सु-स्तुति हवं ) इमारी वाणी और उत्तम स्तुति तथा प्रार्थनाको भी है ( वस्ते ) सबका निवास करनेवाले इन्द्र (कण्यवत्) जैसे कण्यकी प्रार्थना सुनी उसी प्रकार (शृणुधा ) सुनो ॥ ८॥

[ १६७७ ] ( पूर्व्य मन्म ) जिस प्राचीन स्तोत्रसे । पहले इन्द्रकी ] ( अस्तावि ) स्तुति की, उसी ( ब्रह्म ) स्तोत्रका [ सब भी ( इन्द्राय दोस्त ) इन्द्रके लिए गान करो, ( ऋतस्य पूर्वीः वृह्तीः अनुपत , पर्यके प्राचीन रुपा वहें बढे गानोंको गान्नो, और ( स्तोतुः मेधा असुभन ) स्तोठाकी बुद्धिको बढाओं ॥ ९ ॥

भावार्थ → हे इन्द्र ! त् तिसे धनका दान देता है, यह धनके साथ पुष्टिको भी प्राप्त करता है। अतः धनको वाहनेवाले हम स्तोत्रोंसे इन्द्रको बुलावे हैं ॥ ६ ॥

हे इन्द्र ! मुझ कभी भी प्रमाद नहीं करते हो, तथा दो पाये-चौपाये दोनों तरहके प्राणियोंका पाळन करते हो । मुन्हारी कभी नष्ट न होनेवाळी शक्ति चुलोकरें स्थित है ॥ • ॥

है ऐसर्पशाली, वाणियोंसे पूज्य इन्द्र ! तू दानशीलको घन देनेकी इच्छा करता है । उस धनको प्राप्त करनेके लिए ही इस तेरी स्तुति करते हैं ॥ ८ ॥

हे मनुष्य ! जिस प्राचीन स्तोत्रले इन्द्रकी तुमने पहले स्तुति की थी, उसी स्तुतिका अब इन्द्रके किए गान करो, रक्षमें वही वही स्तुतियोंको गाओ, और स्तोताकी इदिका वदाको ॥ ९ ॥ १०७८ सिम्हो रायो बृहुतिरंध्युत् सं खोणी समु स्पेन् । सं शुक्रामः शुच्यः सं गर्वाशिरः सोमा इन्द्रंनमन्दियुः

11 60 11

# [48]

(ऋषि:- भेष्यः काण्यः । देवशः- इन्द्रः । छन्दः- प्रगाधः = (विषमा बृहती, समा सतीबृहती ) । )

१०७९ उपमं स्वा मधीनां च्येष्ठं च वृष्माणीम्।

पूर्वित्तमं मधवाकान्द्र गोविद् -मीकानं राष ईमहे

11 \$ 11

१०८० व आयुं कुन्समितिधियनमदीयो वानुधानो दिनेदिने :

तं स्वा वृषं इविश्वं शतकंतुं वाज्यन्ती इवामहे

11 F II

१०८१ आ नो विश्वषां रसं पर्वः सिञ्चनस्बद्रयः।

ये पंगुवर्ति सुनिबुरे अनेष्वा ये अर्बावर्तान्दंवः

日東非

अर्थ-- [१०७८] जिस (इन्द्रः) इन्द्रते (वृहतीः रायः सं अध्नुतृत) वदे वहे ऐवर्षोको ठीक दरद रसा, (ओशी सं ' बावा प्रीविको उत्तम प्रकार बनाया (उ) और (सूर्य सं) सूर्यकी उत्तम प्रकार रचना की, उस (इन्द्रं) इन्द्रको, (शुक्तासः, शुक्तयः, गवाशिरः सोमाः) पवित्र, तेजस्वा, गौ दुग्ध मिश्रित सोमरस (सं सं अमन्दिषुः) अच्छी प्रकार जानन्दित करते हैं ॥ १०॥

[44]

[१०७९ । हे ( सघवन् ) धनवान इत्त्र ! ( सघोनां उपसं ) ऐसर्यवानोंसे सर्वोत्कृष्ट उपसा देने योग्य (तृष्ठधाणां च उचेष्ठं ) विकेशोंसे सर्व श्रेष्ठ (पू:-भित्तमं ) शत्रुके नगरोंको वोदनवाके, (गो-विदं ) गौवोंको प्राप्त करानेवाके (हिशानं ) सबके स्वामी (त्या ) तृक्षसे इस ( रायः ईसहे ) धन सांगवे हैं ॥ १ ॥

(१०८०। (यः) जिस त्ने (आयुं, कुत्सं अतिधिग्वं) जायु, कृत्स और जतिथिग्वको (वावृधानः) वदावे हुए (दिवे दिवे ) प्रतिदिन (अद्यः) उच वनाया, (तं ) उस (हरि-अश्वं दानअनुं) हरि नामक घोटोंनाके सैकडों ग्रुभ कर्म करनेवाले (त्वा ) तुझे (बाजयन्तः वये ) बलकी हण्डावाले हम सहायार्थ (हवामहे ) बलाते हैं वर्ष

| १०८१ | (विश्वेषां नः ) इम सभीके । अद्रवः ) पत्थर (मध्यः रसं आ सिखंतु ) सोमके रसको नियोदे, (वे परावाति जनेषु सुन्तिरे ) जो दूर देशके मनुष्योमें नियोधे गए हैं, तथा (वे इन्द्वः अविधित सुन्वरे ) जो सोम पासके देशमें नियोधे गये हैं [वे सब इन्द्रको आनन्दित करें ] ॥ ॥

है इन्हें ! तू ऐसर्वसालयोंने सर्वश्रेष्ठ, बाठिशोंने भी बिक्डलम, शत्रुके नगरोंको तोदनेवाका तथा सरका सामी

है, तुझसे हम चन मांगते हैं ॥ १ ॥

हे इन्द्र ! जिस त्ने आयु, कुन्स खादि ऋषियोंको उत्तत किया, उस सैंकडों शुभ कमें करनेवाले तुरी बख प्राप्त करनेकी इंच्छा करनेवाले तुर्स इस बुलावे हैं॥ २॥

सभी मनुष्य इन्द्रको बानन्दित करनेके लिए सोमरसको नियोधे और व सोमरस इन्द्रको बानन्दित करें ॥ ३ ॥

भाषार्थ— इस इन्द्रने यह वह ऐश्वरींको स्थापित किया, शावा पृथिवीको उत्तम रितिसे बनाया और सूर्यकी उत्तम प्रकारसे रचना की । उस इन्द्रको सब आनन्दित करें ॥ १० ॥

| १०८२ विश्वा देवांसि जिहि चाव चा कंचि विश्वे सन्यन्त्वा रस् ।<br>श्रीष्टेषु चित्रे मिद्रुरासी बंशको यहा सीर्मस्य तुम्पासे | 11 9 11      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| १०८३ इन्द्र नेदींय एरिंहि मित्रभैधामि <u>र</u> ुतिर्पिः ।<br>आ वैतम वर्षमाभिरुमिष्टिभि ना स्विपे स्वापिषिः               | 11 5 11      |
| १०८४ <u>आजितुरं</u> सत्पंति विश्वचंधीण कृषि प्रजासामंगम् ।<br>प्र स् ति <u>रा</u> बचीभिये तं जुक्यिनः कतुं पुन्त अनुषक्  | u <b>4</b> a |
| १०८५ यस्ते साधिष्ठोऽवेमे ते स्यांम मरेषु ते ।<br>व्यं होत्रांभितृत देवह्रंतिभिः समुवासी मनामहे                           | 11 & 11      |

अर्थ— , १०८२ ] (यत्र स्रोमस्य तुरुपासि ) जिस [यजमान ] के मोमसे तृप्त होते हो, उसके (विश्वा द्वेषांसि जिहि ) सारे कशुकोंको पराजित करो, (अय च ) और उसकी रक्षा करो (च ) और (कृषि ) [उसे उसते ] करो, उसे (विश्वो ) सभी मनुष्य (वसु आ सम्बन्तु ) धन देवें, (शिष्टेषु चित् ) शामीयोंके । अंशावः ) सोम (ते मादिरासः ) तुम्हें बानन्दित करें ॥ ४ ॥

[१०८३] दे ( शंतम सु-आपे इन्द्र ) बत्यन्व सुस्तकर, उत्तम बन्ध रून्द्र ! तू (मित-मेधाभिः, शंतमाभिः, भाभिष्टिभिः ) अपरिभित्त बुद्धिसे युक्त, अस्यन्त सुस्त देनेवाले, इण्डित पदार्थ देनेवाले (सु-आपिभिः ) अस्यन्त प्रिय मित्र जैसे (ऊतिभिः ) रक्षाके साधनींसे युक्त दोकर (नेदीय इत् आ इदि ) इमारे पास दी मा॥ ५ ॥

[१०८४] दे इन्द्र ! (प्रजासु) वजानीमें होनेवाछे (आजितुरं) संप्रामीको स्वरासे जीवनेवाके (सत्पति) सञ्जनोंके पाछनकर्ता (विश्व चर्षणि) सम्पूर्ण मनुष्योंका दित करनेवाछे (अगं) ऐवर्षका (आ कृष्टि) दान हमें करो, वया (ये ते उक्तियनः) जो तुम्हारे स्तोता हैं, उन्हें (दाचीभिः) अपनी शक्तियोंसे (प्र स् तिर) अच्छी वरहरे वहा, तथा (क्रतुं आनुषक् पुनत) यज्ञको निरन्तर पवित्र कर ॥ ६॥

[१०८५ | (यः ते साधिष्ठः ) जो वेरी साधना करता है, वसे इम (अवसे ) रक्षणके किए [ बुकावे हैं ]। दे इन्द्र ! (ते ) वे इम (अनेषु ते स्वाम ) संवामोंमें वेरे ही होकर रहें, (स सर्वासः) अवकी इच्छावाके इम (होत्राभिः उत देवहातिभिः ) स्तोत्र तथा प्रार्थनाओं द्वारा (यं ) इस इन्द्रकी (मनामहें ) बपासना करते हैं ॥ ७ ॥

आवार्थ — दे इन्द्र ! जिस अनुव्यके सोमसे तुम तृष्त दोते हो, उसके सारे शतुर्वोका तुम नाश करी और उसकी रक्षा करके उसे उन्नत करो ॥ ७ ॥

दे उत्तम बन्धु इन्द्र ! जपरिमित बुद्धिवाला, जल्यन्त सुल देनेबाका और इंग्लित पदार्थ देनेबाका तू उत्तम रक्षाके सावमोंसे बुक्त होकर हमारे पास जा ॥ ५ ॥

प्रजानोंमें होनेबाड़े संप्रामोंको स्वरासे जीवनेवाछे सन्जनोंके पाकनकर्षा, सब मनुष्येकि हिवकरनेवाड़े धनको हुतें हो। धन ऐसा चाहिये ॥ १ ॥

को सामभः करता है, उसे हम जपनी रक्षाके लिए बुळाते हैं । हे इन्त्र! संप्रामोंमें इम वेरे ही होकर रहें जीर वेरी ही बनासना करें ॥ = ॥

# १०८६ अहं हि तें हरि<u>वो</u> जन्नं राज्यु<u>रा</u>जि या<u>मि</u> सद्गोति निः। स्वामिदेव तममे समंश्रद्धार्गे व्युरमें मधीनाम्

11 6 0

[48]

( ऋषिः- मातरिश्वा काण्यः । देवतः - इन्द्रः, १-४ विश्वे देवाः । छन्दः- प्रगाधः = ( विषमा हद्दती, समा सतोगृहती ) । )

१०८७ एतत् तं इन्द्र बोधी गीभिर्मुणनित कारवेः ।

वे स्वीमन्त ऊर्जनावन् घृत्युनं पौरासी नथन् पीतिनिः

11 7 16

१०८८ नधन्तु इन्द्रमवंसे सुकुत्यया येषा सुवेषु मन्दंसे।

यथां संवर्ते अमेदो यथां कुन्न एवासे ईन्द्र मत्स्र

0 7 0

१०८९ आ नो विश्वें सुजोषंसो देवांसी गन्तुनोषं नः।

वसेवो हुद्रा अर्थसे न आ ग्रेम च्छु वन्तुं मुहतो इवंम्

11 7 11

अर्थ — [१०८६] हे (हरिया) अथवान् इन्ह ! (वाजयुः) अक्षको इच्छा करता हुना । अहं । में (ते ऊतिभिः सदा ) वेरे संरक्षणसे सदा रक्षित होता हुआ । अक्ष आर्जि चामि ) वहे वहे युन् में भी चला जाता हूँ । (अश्वयुः गठयुः) वोडे तथा गायोंकी इच्छावाला में (अमे ) संश्राममें (मधीनां अप्रे ) सम्बदारियोंने भेड (तं त्वा इत् एव ) वस तरा ही [ नाभव केता हूँ ] ॥ ८ ॥

[ 48 ]

[१०८७] हे (इन्द्र) इन्द्र ! (कारवः) ऋषिवज (ते एतन् वीर्ये ) वेरे इस वीर्यका (गीर्भिः ) वाणियोसे (गृणान्ति ) वर्णन करते हैं, (ते स्ताभनतः ) वन स्तातामीने । ऊर्जे आवन् ) अवको प्राप्त किया, तथा (पौरासः ) प्रवामिने भी (धोति।भीः ) स्तुतियसि (घृतः खुतं ) वीको दनेवाकी गायको (नक्ष्तन् ) प्राप्त किया ॥ १ ॥

कारवाः ते वीर्य गुणन्ति - कार्थ करनेवाछे तेरे पराक्रमोंका वर्णन करते हैं।

[१०८८] दे इन्द्र ! (येवां सुतेषु मन्द्रसे ) जिनके साम यहाँ में तू बानन्दित होता है, वे (अयसे ) संरक्षणके किए (सु-क्रत्यवा ) अपने उत्तर कर्मों से (इन्द्रं ) इन्द्रको (मक्ष्रन्ते ) प्राप्त करते हैं । (पथा संवर्ते अमरः ) वैसे संवर्ते ऋषिके यहामें बानन्दित हुए | दे (इन्द्रं ) इन्द्रं (यव) उसी प्रकार (असी मन्द्रनः ) इमारे यहामें बानन्दित होवी ॥ २ ॥

अवसे सुकृत्ययां इन्द्रं नक्षत्ते— संरक्षणके क्षिवे बत्तम कर्में को करनेवाके इन्द्रको प्राप्त करते हैं।
[१०८९] (सजीपसः विश्वे देवासः) प्रांतिपूर्वक रहनेवाके सभी देव (नः उप आ गन्तन) इमारे पास
वार्वे। (बस्तवः कद्राः अवसे नः आ गमन्) वसु और क्ष्य इमारि रक्षा करनेके किए इमारे पास वार्वे। (मक्तः
नः इसं द्भावनन्तु) मरुद्रण इमारी प्रार्थना सुने ॥ ३ ॥

भावार्थ- हे इन्द्र ! मैं तेरे संरक्षणोंसे सदा वह युद्धोंमें भी जाता हूं। युद्धमें वीरोंके वागे में रहता हूं। मैं तुझसे रक्षित होकर शक्षधारियोंमें केह होडे ॥ ८ ॥

हे इन्द्र ! अस्तित देरे इस पराक्रमका वर्णन करते हैं। उन्होंने तुझसे जब प्राप्त किया तथा प्रजामोंने स्तुतियोंसे गायको प्राप्त किया ॥ १॥

है इन्द्र ! जिनके सोम वज्ञोंमें तू बानन्दित होता है, वे बपने उत्तम क्रमोंके कारण देशी सक्तिको प्राप्त करते हैं। है इन्द्र ! सू हमारे बज़में बाकर बानश्वित हो ॥ २ ॥

सभी देव इमारी रक्षा करनेके किए इमारे पास कार्वे और इमारी प्रार्थना सुर्ने ॥ ६ ॥

| १०९०  | पूषा विष्णुईवनं मे सर्वस्य स्यवंनत सप्त सिन्धवः ।                                                         |      |   |    |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|----|
|       | आपो बातः पर्वतासो वनस्पतिः श्रुणोतं पृथिची इर्वम्                                                         | (E)  | 8 | 11 |
| १०९१  | यदिन्द्र राष्ट्री अस्ति ते माघीनं मध्यन्तम ।                                                              |      |   |    |
|       | तेने नो बोधि सधुमाद्यों वृधे भगों द्वानार्य वृत्रहत्<br>आर्जिपते नृपते त्विमिद्धि नी वाजु अर विश्व सुकतो। | 0.3  | 4 | 11 |
| १०९२  | आर्जिपते नृपते त्विमिद्धि नी वाज अर् विश्वि सुक्रती।                                                      |      |   |    |
|       | बीती होत्रांभिरुत देववीतिमा ससुनां मो वि शृंध्विरे                                                        | 11 4 | Ę | ıl |
| \$065 | सन्ति धर्रेये आशिष इन्द्र बायुर्जनानाम् ।                                                                 |      |   |    |
|       | अस्मान् नंक्षस्य मध्यञ्जूपावंसे धुक्षस्य विष्युषीमिषंद्                                                   | 11.3 | 9 | ıİ |
| \$068 | व्यं तं इन्द्र स्त्रोमेमिविवेम स्वमस्मार्कं शतकतो ।                                                       |      |   |    |
|       | महि स्थूरं श्रंशुयं राधी अहयं प्रस्केष्वाय नि तीश्रय                                                      | ll € | 5 | II |

अर्थ— [१०९०] (पूषा विष्णुः सरस्वती सप्त सिन्धवः) पूषा, विष्णु, सरस्वती और सार्ती निर्द्यां (में हवनं अवन्तु ) मेरे बज्ञकी रक्षा करें। (अ पः वातः पर्वतासः चनश्पतिः पृथिवी हवं शूणातु ) जल, वायु, पर्वत, वनस्पति और पृथिवी मेरी प्रार्थना सुनें॥ ४॥

् १०९१ ] है । मध्यक्तम इन्द्र ) सर्वोत्कृष्ट ऐश्वर्यवान् इन्द्र ! (यत् ने ) जो तेरा ( माधोनं दाघः आस्ति ) ऐश्वर्य प्रव धन है, (तेन ) उससे हे ( साध माद्यः भागः, खुलहन्) साथ साथ यज्ञमें बैठकर आनिवृत्त होनेवाके, ऐश्वर्यवान् तथा वृत्रको मारनेवाल इन्द्र ! ( नः ) हमें । खुछ ) ब्रहनेके तथा (दानाय) दान मिलनेके मार्यको ( वोचि ) ब्रताओ ॥ ५ ॥

[१०९२ | है (अधिजयते नुषते सु-कतो ) संग्रामके सामी, प्रजापालक और उत्तम हमें करनेवाले इन्हें ! (बाज । संग्राममें (न्वं इत् तू हो । तः आवश्का । हमें सुरक्षित करता है, । स्व सवांसः ) बहुती कामनावाके स्वोतामण (दंश-वीतिभिः ) देवोके लिये यज्ञ करानेवालों; (वातिश्मीः हाजांग्रेः ज्ञानयुक्त स्तुविवोसे (वि शु।णवरे ) प्रसिद्ध होते हैं ॥ ६ ॥

[ १०९३ ] (हि ) क्योंकि । जनानां आयुः आिषः ) प्राणियोंका जोवन तथा ऐथवै । अर्थे हन्द्रे व्यक्ति ) स्वामी हन्द्रके व्यक्ति हैं, ब्यः है (मधान्) ऐथा विवन् इस्द्र ! (अवन् ) संरक्षणके छिए । अस्मान् ) हमें । उप

मक्षरच । भवने समीप करो तथा (विष्युषी इषे ) पालन करनेव ले अबकी हमें ( धुश्ररव ) दो ॥ ७ ॥

[१००४ है (इन्द्र) इन्द्र! (बर्ग ते) इस ते। हैं, और (इन्त्रं अस्माकं) तू इसारा है, इसकिए इस (इता कि विधेस का श्रीसे केश स्तृति का ते हैं, है । इन्ह्र सतीं। सैन की करनेवाले इन्द्र! साहि स्पूरं, सामायं अ-हरणाधः) महान् बढ़े सदा रहतेवाले, अनिद्नीय अपना कम न होनेवाला अन ( अस्क्रव्याय नि सोशाय) परस्कर्वके किए दो ॥ ८॥

वर्ष ते— इस तेरे हैं स्वं अस्माकं – तू इमारा है माहि स्यूग राजाय अप्यं राधः नितोदाय – वडे सदाम् सदा रहनेवाले कम न होनेवाले धनको दमें वे हो।

भाव यं- पूत्रा, विज्यु बाद सन्ति देव मेरी प्रार्थना सुर्वे और मेरी रक्षा करें ॥ ७ ॥

है एक काली इन्द्र ! जो तेरा धन है, उसे प्राप्त करके इस मानन्दित हों । तु हमें बागे बढनेका सार्ग दिसा ॥५॥

है युद्धमें प्रविध्य नरवते उत्तम कभे करनेवाले इन्छ ! युद्धमें तू ही हमारी रक्षा करता है ॥ व ॥

स्तभी माणियोंका जीवन तथा ऐसार्व स्वामी इन्द्रके हो अधीन है। अतः हे इन्द्र ! इमारी रक्षा करनेके किए तृ इसें जपने पास कर जीर पुष्ट कारक अब है।। ७॥

के इन्ज ! इस तरे हैं और तृ हमारा है, इसीकिए हम स्वानींसे तरी स्तुति करते हैं। तू आमीको आनम्द देनेवाका

व्यव प्रदान कर ॥ ४ ॥

### [44]

| [ 77]                                                                                |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ( ऋषिः- क्रशः काण्वः । देवताः- इन्द्रः प्रस्कण्वश्च । छन्दः- गायत्री, रे. ५ अनुष्टुः | <b>Ψ</b> Ι) |
| १०९५ भूरीदिनद्रस्य वीर्थे । व्यक्त्यमुख्या गति । रार्थक्ते दस्यवे वृक                | 11 \$ 11    |
| १०९६ शतं श्वेतासं बुक्षणों दिवि तारों न रोचन्ते । मुद्धा दिवं न तस्तमुः              | 11 3 11     |
| १०९७ शतं वेणूञ्छ्तं शनं। शतं चर्गाणि म्लातानि ।                                      |             |
| श्वतं में बल्बज्ञस्तुका अरुषीणां चतुःशतम्                                            | 0.3.11      |
| १०९८ सुदेवाः स्थं काण्यायना वयीवयो विच्यन्तः । अधामी न चंड्कमन                       | 11 8 11     |
| १०९९ अ।दित् सामन्यं चिकिर जान्नस्य माहे अर्थः ।                                      |             |
| क्यावीरतिष्वसन् पुथ अश्वेषा चन संनेधी                                                | 11 4 11     |
|                                                                                      |             |

[ 44]

अर्थ — ( २०९५ ) (इन्द्रस्य भूरि इन् यीर्थ 'इन्द्रका महान् पराक्रम ही ( अभि व्यव्यं आखित ) चारों नोर प्रकाशित हो रहा है। हे (दस्यवे वृक्ष) द्रयुका काटनेवाले इन्द्र ! । ते राध्यः ) तेरा धन [ हमें प्राप्त हो ] । १ ॥

१ इन्द्रस्य भूरि इत् वीर्ये अभि व्यस्यं आयिति— इन्द्रका महान् पराक्रम ही चारों भोर वकाशित हो

रहा हूं।

२ द्रय्वे द्वक- दुष्को काटनेवाला बीर ।

[१०९६] हे इन्द्र ! [तेरे द्वारा दिए गए ] ( शतं श्वेतासः उक्षणः ) सी सफेद नेल (दिनि तारः न बोखन्ते ) गुलाक्सें तारों ह समान चमक रहे हैं, वे अपना ( महा ) शक्तिसे ( न ) मानों ( दिने तस्तभुः ) गुलोक्को आधार देते हैं ॥ २ ॥

[१०९७] [इन्जने क्स अधिको ] कालं वेणून्। सी देणू दिए, (जातं शुनः) सी कुत्ते दिए, (सर्त क्लातानि चर्णाणि) सी कंप्रल [दिरणका] बालें दीं, (मे दातं बरवजस्तुकाः) मुझे सी धार्सोके गर्ठे दिए, तथा (अरुपीणां चतुः दातं) चार सी लाल घोडे दिए॥ ॥

[१०९८] हे (काण्यायनाः ) कण्डके पुत्री ! ( खपः सथः विकारतः ) पक्षिपोके समाव विचाते हुए । सु-

देवाः स्थ ) उत्तम देव बनो, तथा ( अश्वासः न ) घोडाँके समान ( खड्कमन ) विचरी ॥ ४ ॥

[१०९९ | दे सनुष्यो ! (आत् इत् ) इसके जननार (लाय्यस्य चिकिएन्) उस साठों खोकोंके स्वामी इन्द्रकी स्तुति करो, क्योंकि अ—जूनस्य ) उस पूर्ण पुरुषका (अनः माहि) यस महान् है, जोर जो (इयाची। प्रधा आति ध्वसन् ) काले वर्षात् दोव पूर्ण मार्गोंका पार कर जाता है, [वह उस इन्द्रकी ] (चक्षुपा चन संबद्धा ) वांकसे भी देश सकता है ॥ ५ ॥

१ अ-नृतस्य अवः महि - उस पूर्ण पुरुषका यश महान् है।

२ इयाचीः पथः अति ध्वनम् चक्षुषा चन संनशे—'बुरे मार्गोको पार करता हुआ मनुष्य श्रमको जालसे भी देश सकता है।

भाषार्थ— दुष्टींका नाश करनेवाले इन्द्रका महान् पराक्रम चारीं भीर प्रकाशित हो रहा है। वो दुर्हीका नाश करता है, उसका पराक्रम चारों भीर प्रकाशित होता है ॥ १ ॥

इस्त हैं। हैं दिए गए सी सफेद बैल जपनो शक्तिसे युलोकको थामे हुए हैं। सी सफेद बैक- वे शुक्रोकमें दीवने-

बाके तारे होंगे ॥ २ ॥ अस्ति अस्ति के अने स्टब्से बाद और वहा दिए ॥ ३ ॥

इन्द्रने अधियोंको भनेक तरहके दान और १श्व दिए ॥ ६ ॥ है शानियों ! तुम उत्तम देज और गुणोंसे युक्त होकर पश्चियोंके समान सर्वत्र घूम कर उत्तम उपदेश दो ॥ ६ ॥ जो ज्ञानी उत्तम मार्गपर चक्तवा है, यह इन्द्रका साक्षारकार कर सकता है। ऐसे ज्ञानी इक्यका यह सहान् होता है ॥ ५ ॥

|           | [ 4 ]                                                                                    |      |   |    |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|----|
| (明        | वि:- पृषभ्रः काण्वः । देवताः - इन्द्रः, प्रस्कण्वश्च ५ आग्नेस्यौ । छन्दः- गायत्री, ५ पङ् | किंग | ) |    |
| \$\$00    | प्रति ते दस्यवे वृक् राधी अदुवर्गहीयम् । द्याने प्रश्चिना श्रवेः                         | - 11 | ₹ | łı |
| 1401      |                                                                                          | - () | 3 | 4  |
| ११०२      | शतं में गर्देमाना श्रुतम्णीयतीनाम् । शतं दासाँ अति सर्जः                                 | - 11 | ३ | 11 |
| ११०३      | तत्रो अपि प्राणीयत पूनकंतायै व्यंक्ता । अर्थानामिश्र यूथ्याम्                            | -11  | ß | H  |
| \$ \$ 0 8 | अचेन्यभिश्चितु हिन्यवाद् स सुमद्रंथः ।                                                   |      |   |    |
|           | अभिः भुकेण छोचियां बृहत् सुरो अरोचत दिवि स्पी अरोचत                                      | -11  | ٩ | 11 |
|           | [ 49 ]                                                                                   |      |   |    |
|           | ( ऋषिः- मेध्यः काण्वः । देवताः- अश्विनी । छन्दः- (त्रेष्टुए : )                          |      |   |    |
| ११०५      | युवं देवा कर्तुना पूर्वेर्ण युक्ता रथेन तिव यंजन्ना।                                     |      |   |    |
|           | अभिक्ति नासन्या श्रचीभि विदं तृतीयुं सर्वनं पिवाधः                                       | -11  | ? | Н  |

[ ५६ ।

अर्थ — [१९०० ] है ( युक्त ) शत्रुको काटनेवाले इन्द्र ! ( ते अ-हयं राधः ) तेरा उज्बल धन । दस्यवे प्रति अदार्थि ) शत्रुके किए प्रतिकृत देखा गया है, तथा तेरा ( शवः बल ( प्रधिना ) विस्ताने ( योः न ) युक्लेकके समान है ॥ १ ॥

[ ११०१ ] (पौर्त कर्तः ) हे पवित्र कर्म करनेवाले इन्द्र ! तूने (महां ) मेरे किए (दश सहस्रा दस्यवे ) इस इवार सञ्जाको (वृकः ) काट राका, और , शतुओंके ] । निस्यात् ) शावत कोवसे (रायः ) वन (आमंहत ) विया ॥ १ ॥

[११०२] (मं इन्द्रने मुसे (गईभ्रानां दातं ) सौ गथे दिए (ऊर्णावतीनां दातं ) सौ मेडें दीं, (दातं दासान् ) सौ वास दिए, तथा (अति स्त्रज्ञः ) अनेकीं मालावें दीं ॥३ ॥

[१ ०३] (वि-अक्ता ) अनेक प्रकारसे गति करनेवाले इन्द्रने (तन्न अपि) खगेमें भी (पून कताये)

प्रकार के किए ( अद्यानां पृथ्यं इत् । योडोंक झुण्डको ( प्र-अलीयत ेला करके दिया ॥ ४ ॥

[१२०४] (इत्ययार् सुमद्रथ: सः आही.) इविका प्राप्त करनेवाला तथा स्वराक्तिसे सर्वत्र जानेवाला वड् विका (चिकितुः अचेति) ज्ञानीका जानता है। (वृहन् सूरः अद्मिः) श्रेष्ठ ज्ञानी अप्नि (शुक्रण शोक्तिण) वर्षने प्रभ वेजसे (अरोचत) पृथ्वीपर शोमित होता है, तो। सूर्यः दिन्नि अरोचत ) सूर्य युलोकमें प्रकाशित होता है॥॥॥

[११०५] दें (देवा) देवताक्ष्मी! (यज्ञात्रा) हे प्रजीय! हे सत्यके पालक । (युवं) तुम दोनों (पृट्येण कर्तुमा युक्ता) पूर्वकालीन कार्यसे युक्त होकर (रथेन तृतियं आ प्रगच्छतं) रथयरसे युक्त हाँकते हुए आजो; (श्राचीध्रः) शक्तियोंसे (इवं तृतीयं स्ववने विवाधः) इस कीमरे सवनमें मोम पी जाओ ॥ १॥

भाषार्थ — हे इन्द्र ! तेस धन शत्रुके लिए प्रतिकृत हाता दीखता है। तेस रल विस्तारसे युलोकके समान है॥ १ ॥ पवित्र कमें अरनेवाला इन्द्र अपने उपामकोंके अनेकों शत्रुओंको नष्ट करता है और उन्हें अपरिमित धन देवा है ॥२॥ इन्द्रने श्रानियोंको अनेक तरशके पशु प्रदान किए ॥ ३ ॥

पवित्र कर्म करनेवाले मनुष्यके लिए इन्द्र घोडे आदि भनेक पशुओंका समृद्द प्रदान करता है।। ए ॥

सपनी शक्तिसे सर्वत्र जानेवाला अपि सपने शुभ्र नेतसे पृथ्वीपर सुशोधित होता है, तो सूर्य शुलोक्से प्रकाशित होता है ॥ ५ ॥

हे के जरूबी, पूरव तथा सत्यके पाकक अधि देवो ! अपने प्राचीन पराक्रमसे युक्त होकर तुम इमारे पास बाजो और जायनी पाकिनोंसे पुक्त होकर इमारे सोमको पीजो ॥ १ ॥

| ११०६ युवा देवास्तर्य एकादुशासः सत्याः सत्यस्य ददन्ने पुरस्तीत् ।                   |                |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| असार्क युक्तं सर्वनं जुनाणा पातं सोरमंमिधना दीयंगी                                 | n R fi         |
| ११०७ पुनारयं तदंशिना कृतं वौ वृष्मी दिवो रजसः पृथिव्याः।                           |                |
| सहस्रं शंसां उत ये गर्विष्टी सर्वी इत ता उप याता पिनंदर्ये                         | 11 \$ 11       |
| ११०८ - अयं वा मागो निहितो यजने मा गिरो नामत्योप पातम् ।                            |                |
| विष्युं सोम्ं मधुमनतमस्मे प्रदाश्वास्त्रमवतं श्रचीनिः                              | 0.84           |
| [46]                                                                               |                |
| ( ऋषिः- मेध्यः काण्यः । देवताः- विश्वे देवाः, १ ऋत्विजो वा । छन्दः- त्रिष्टुप् । ) |                |
| ११०९ यमृत्विजी बहुधा कुलपर्यन्तुः सर्चेसती युज्ञमिमं वर्दन्ति ।                    |                |
| यो अनुचानो त्रां हुणो युक्त आंसीत् का स्थित् तत्र यर्जनानम्य संविद                 | 11 <b>!</b> II |

अर्थ-- [११०५ ] ( त्रवः एकःदशासः )तीनगुने ग्यारह यानं ३३ ( सत्याः देवाः ) सच्ये देव, ( युवां ) दुन दोनों (सत्यस्य पुरस्तात् वहहो ) सत्यके कागे दीख पडे, हे (दीद्यक्री) जगमगाते अधिके सरश वेजस्ती अधिदेवों ! (अस्माकं यहं सवनं जुपाणा ) इमारे वज्ञ तथा सवनका सेवन करते हुए (सोमं पातं ) सोमका पान करो ॥ २ ॥

[१(०७] (अश्विना) हे अखिदेवो ! (वां तत् कृतं ) तुम्हारा वह कार्य (पनाट्यं ) प्रशंसनीय है, बोकि ( दिवः ) शुलोकसे ( पृथिव्याः ) भूमंदलके हितके लिए ( रजसः वृषभः ) अलकी वर्षा करनेवाका हुमा है। ( ने यविष्टी ) जो गायोंके ढूंढनेमें ( सहस्रं शंसाः ) इजारों कहने योग्य कार्य द्वीते हैं, ( तान् सर्वान् इत् ) उन सभी स्थलोंके समीप जरूर ( विवध्ये उप यात ) गिनेके लिए चले जामी ॥ ३ ॥

[१९०८] हे (यज्ञत्रा) प्जनीय मिसंदर्वों ! (सां) तुम दोनोंके लिए (अर्थ भागः निहितः) यह भाग ण दिस्सा रक्षा है ( हमाः गिरः उप यार्त ) इन भाषणोंको सुननेके लिए हमारे समीप आभी ( अस्मे मधुमन्तं सोमं पियतं ) इसारे लिए मधु बाले हुए सोमका पान करो और ( दाश्वांसं वाचीिमः ) दानीको अपनी बक्कियोंसे (प्र अवतं ) यथेष्ट मात्रामें सुरक्षित रखो ॥ ४ ॥

[ ११०९ ] ( सचेततः ऋत्विजः ) ज्ञानसे युक्त ऋत्विज ( यं बहुधा कल्पयन्तः ) जिस यज्ञको अनेक प्रकारसे करते हुए ( इमं यहां बहन्ति ) इस बज्ञको पूरा करते हैं, इस यज्ञकमेमें । यः अनूचानः ब्राह्मणः ) जो विद्वार् माक्षण ( युक्तः आसीत् ) नियुक्त हुणा था, ( तत्र यजमानस्य का स्वित् संवित् ) उस विषयमें यज्ञ करनेवाकेका ज्ञान केला या 🕻 🛭 🕻 🗷

आवार्य — हे अभि देवो ! तुम दोनों सत्यका पालन करनेवाले हो और जलतो हुई अभिके समान तेजस्वी हो, हुम इमारे शस बाकर सोमरसका पान करो ॥ २ ॥

हे अधिदेवो ! तुमने पृथ्वीका दित करनेके छिए युक्तोकसे असकी वर्षा की, यह तुम्हारा कार्य सचमुच प्रशंसाके

कोरव है 🛭 ६ 🗈

है पूजाके योग्य अश्विदेवो ! तुम -होजेंकि लिए यह सोमरसका भाग रसा हुआ है, तुम इमारे पास नाकर सोम

रसका पान करो ॥ व ॥ ज्ञानकान् यज्ञ कर्वा अनेक तरहसे वज्ञोंको करते हुए क्झकार्यको पूर्ण करते हैं। जो भी विद्वान् यज्ञकर्ममें नियुक्त हुआ हो, उसे चाहिए कि वह वहकियाका पूरा झान रसे ॥ १ ॥

#I 9 II

१११० एकं एवापिवेंहुधा सिमंद्र एकः छुरों विश्वननु प्रभूतः ।

एकेवोषाः सर्विधिदं वि मा त्विकं वा हुदं वि बंभूत सर्विध् ॥ २ ॥

११११ ज्योतिष्मन्तं केवुमन्तं विचुकं सुखं रथं सुषदं भूरिवारम् ।

चित्रार्भषा यस्य योगेऽधिबक्के तं वा हुवे अति रिक्तं पिर्यंथ्ये ॥ ३ ॥

[६९]

(ऋषिः- छुपणेः काण्यः । वेदताः- इन्द्रावरुणी । छन्दः - जगती । )

१११२ हुमानि वा भागुभयानि सिस्तृ इन्द्रावरुणा प्रभृद्वे सुतेषुं वाम् ।

पुत्रेयंक्के हु सर्वना छुरुण्यथो यत् सुन्वते यजमानाय विश्वधाः ॥ १ ।

१११३ निष्यष्विरायं आस्ता मिन्द्रावरुणा महिमानेमाञ्चत ।

अर्थ — [ १११० ] ( एक: पय अश्वः ) एकही अग्नि ( बहुधा समिद्धः ) अनेक तरहसे प्रदीप्त होता है, ( एक। स्यं: ) एकही स्यं ( विश्वं अनु ) सबमें प्रविष्ट होकर ( प्रभूतः ) अनेक तरहसे प्रकट होता है, ( एक। एव उपाः ) अकेकी ही उपा ( इवं सब्धें वि भाति ) इस सब विश्वको प्रकाशित करती है, ( एकं वा ) अकेका ही प्रमु ( इवं सर्वे वि बभूव ) इस सब विश्वके रूपमें प्रकट होता है ॥ २ ॥

या सिस्नंतू रजंसः पारे अर्थनी यये। शत्रुर्विकरादेव ओहते

[११६८] (ज्योतिष्मन्त । चमचमानेवाले (केतुमन्तं ) ध्वजावाले (ब्रिक्कं) तीन क्कोंवाले (सुखं )सुख-बायक (सुपदं ) उत्तमवाले केने योग्य, (यस्य रधं । जिल रथको (यागे ) जोडनेके लिए (चित्रामधा अधिजक्षे ) विलक्षण ऐथर्यवाली उपा प्रकट हुई, (तं ) उस रथसे बैठका (अतिरिक्त पिक्षध्ये ) बाको बचे हुए सोमासको पीनेके

िष् (वां हुवे ) तुम देशोंको बुलाता हूँ । व ॥

[ ५९ ]
[ ५९२] ( बत् ) चूंकि है ( इन्द्रावरुणा । इन्द्र और वरुण ! तुम दोनों ( सुन्वते यजमानाय शिक्षय )
सोमयह करनेवाले यजमानको एवर्ष देते हो; भीर ( सवना यहे यहे ) हर सवनके प्रत्येक यज्ञमें ( भुरव्यथः ) तुम
जाते हो, इसलिए ( हमानि भागधेयानि ) ये हिस्से ( वां मिस्त्रेने ) तुम दोनोंके लिए दिए हैं । ( सुतेषु ) सोमरसके
तैरवार हो जानेपर (महे ) पूजाके लिए मैं वां हुने ) तुम दोनोंको बुलाता हूँ ॥ १ ।

[१११३] दें (इन्द्रावरूणा) इन्द्र और नरूण! (था) जो तुम दोनों (रजला अध्वनः पारे सिखतुः) जन्तिस मार्गके बस पार दो, (थयो।) जिन दोनोंका (अदेवः दाशुः शक्तः ऑदते) नास्तिक सञ्ज् कोई भी नदी है, ऐसे तुम दोनों (आस्तां) रहते हो, तब (ओपची। आपः निध्यिध्वरीः) जोपधी-वनस्पतियां और अस रससे पुक्त होते हैं, जीर (महिमान आशतः) महिमानो प्राप्त होते हैं ॥ र ॥

मावार्थ — पार्धिन, बारव, दाव भादिके रूपमें अग्निके अनेक प्रकार है, पर इन सबमें रहनेवाछ। अग्नितस्व प्रकृति है। जिस तरह एक सूर्य और उथा सारे विश्वको प्रकाशित करती है। इसी तरह एकड्डी प्रभु इस सम्पूर्ण विश्वमें प्रकाशित हो रहा है ॥ २॥

कीरोंका स्य चमचमानेवाका, ध्वजावाला, कनेक चक्रोंवाला, सुखदायक कीर उक्तमतासे बैठने योग्य हो। उस स्यमें ऐसर्य भरपूर हो॥ ३॥

इन्द्र और वरून दोनों सोमयह करनेवालेको ऐसर्थ प्रदान करते हैं । दूसीलिए ये दोनों देव प्रत्येक यक्तमें बाते हैं. इन क्लोंमें इन दोनों देवोंको उनका हिस्सा दिया जाता है ॥ १ ॥

इन्द्र जोर वरून ये दोनों देव अन्तरिक्षसे उत्पर युक्तोकों रहते हैं। इन दोनों देवोंकी निन्दा करनेवाका इनका अनु कोई नहीं है। इन्हीं देवोंके कारण वनस्पतियोंकों और अकोंकें रस होता है और उन्हीं रसोंके कारण वनकी महिमा है ॥ र ॥

| १११४ | स्तर्यं तर्दिनद्रावरुणा कृशस्यं वां मध्यं कुभि दुंहते सप्त वाणीः।   |         |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------|
|      | तामिद्धिसंसनतं ग्रुमस्वती यो ग्रामदंदवी अभि वाति चित्तिमः           | 11 3 11 |
| १११५ | <u>घुरुषः धीम्यां जी</u> रदांनवः सुप्त स्वसारः सदैन ऋतस्य ।         |         |
|      | या है वामिन्द्रावरुणा वृत्श्चुत् स्तामिर्धन् यर्जमानाय विश्वतम्     | 11 8 11 |
| १११६ | अशेचाम महते सौर्भगाय सुत्यं खेवाम्यां महिपानंमिन्द्रियम् ।          |         |
|      | अस्मान् त्स्वंन्द्रावरुणा चृतुश्रुन स्थिमिः साप्तिमिवरतं श्रुमस्पती | 11 9 11 |
| ९११७ | इन्द्रावरुणा यहाविभवी मनीवा बाची पार्ति श्रुतमेद समित्री।           |         |
|      | यानि स्थानांन्यस् जन्तु भीरां युन्नं तन्त्रानास्तर्यसाभयंपद्यम्     | 11 7 11 |

अर्थे— [१९१४] है (इन्द्रावरुणा) इन्द्र भीर वरुण ! (क्रशस्य तत् सत्वं )क्रम स्वका वह क्यम सत्य है। (यां ) तुम्हारे लिए (सम्वाणीः साव कन्द्रोंवाली स्तुवियां (यां 'तुम्हारे लिए (सम्यः ऊर्थिः दुहते )सोम-रसकी धारको दुहता हैं। (यः अदब्धः ) जो भक्त बालस्परहित होकर (चित्तिभिः ) मनःप्वंक (यां अभि पाति ।तुमसे संग्राण मांगता है, हे (शुभः पती ।कर्यणको रक्षा करनेवाले देवो !तुम उस (दाश्वांसं ) दानशीलकी (ताभिः अवतं ) उन स्तुतियोंकी सहायतासे रक्षा करने ॥ ६॥

(१.१५) ( घृतपुतः ) घी से सिवित, (सीम्याः ) कान्त (जीर दानयः ) कोधवासे बहनेवाली (सल स्वायाः ) सात वहनें (अतस्य सदने ) यह गृहमें रहती हैं। याः घृतद्वतः ) जो घी खुनानेवाली बहनें, हे (इन्द्रायक्ता) इन्द्र और वरुग ! वां ) तुम दंग्नोंके लिएही हैं। ताभिः ) उनको सहायतासे (यज्ञामानाय शिक्षतं घतं ) यजमानको धन दो और उसे भारण करो ॥ ४॥

[१११६] है ( शुभा पती इन्द्रावरुणा ) शुभका पालन करनेवाले इन्द्र और वक्ता ! । त्वेषाभ्यां । आव्यक्त रोजस्वी तुम दोनोंकी ( इन्द्रियं सत्यं महिमानं ) इन्द्रको शक्तिको बदानेशली मतिनाशी महिमाको इम ( महते सीभगाय । अपने महान् सीभाग्यके लिए ( अवीसाम ) कहते हैं । तुम दोनों । घुनश्चुता अरुमन् ) घृत प्रदान करनेवाले हमारी ( जिभाः साप्नेभिः ) इनकीस बार ( अवतं ) रक्षा करो ॥ ५ ॥

[१११७] दे ( रन्द्रावरुणा ) इन्द्र और वरुण! तुमने ( ऋषिभ्यः ) ऋषियोंको ( अस्रे ) माचीन कालमें ( यत् मनीषां ) ओ विधार ( वाचः ) वन्द्रत्वराकि, ( मिनि ) बुद्धि और ( सुनं अदलं ) ज्ञान दिया या, तथा । यञ्चे तन्द्रानाः घोराः । यशोंको करते हुए बुद्धमानीने ( यानि स्थानानि अस्त्रतन्त ) जिन स्थानीका निर्माण किया, उन्दें भैने ( तपमा अभि अपद्यम् ) तपसे बच्छी तरह देख किया है ॥ ६ ॥

भावार्थ - इन्द्र और वरुगके किए सात छन्दोंसे युक्त ऋषार्थे बोककर सोमरस तैय्यार किया जाता है। जो मनसे इन देवोंका संरक्षण मांगते हैं, उनकी ये दोनों रक्षा करते हैं ॥ « !!

सात छन्दींबाकी ऋषावदी सात बहुन हैं। इन ऋषाओंको बोसका यज्ञमें घृत हाला जाता है और सोम तैरवार किया जाता है। फिर ये सोमरस और ऋषारूप स्तुतियां हुन्द्र और वर्णको दी जाती हैं। उनसे प्रसन्न होकर वे दोनों देव यज्ञमानको पन देकर उसका संरक्षण करते हैं॥ ४॥

है इन्द्र और वरून ! अत्यन्त तेजस्ती तुम दोनों देवोंकी शक्ति और अविनासी महिमाका में वर्णन करता हैं, उससे हमारा सीभाग्य बढ़े । है देवो ! तुम दोनों हमारी सदा रक्षा करो ॥ ५ ॥

इन्द्र और वरमने ऋषिशेंकी प्राचीन कालमें वो विचार, वन्तुत्वसांक, बुद्ध और श्वान दिया या, और उसके बाधार पर दन ऋषिशेंने जिन यश्चरहानोंका निर्माण किया था, दनको तपके द्वाराही देखा जा सकता है ॥ ६ ॥ १११८ इन्द्रावरुणा सीमनुषमद्देशं श्यायरपोषं यर्जमानेषु भत्तम् ।
प्रजां पृष्टि भूतिमस्मासुं घत्तं दीर्घायुत्वायु प्र तिरतं न आर्थुः
॥ इति बालस्वरुयं समाप्तम् ॥

11 19 11

[ 00]

(ऋषि:- मर्गः प्रागाथः । देवताः- अग्निः । छन्दः- प्रगाधः = (विषमा बृहती, समा सते। वृहती )।)

१११९ अस आ योद्यसिमि होतारं स्वा वृणीमहै।

आ स्वामंत्रकत् प्रयंता हानेव्यंती यजिष्ठं वर्हिग्सदे

0.3 (1)

११२० अच्छा हि स्वा सहमः सनो अङ्गि। सुचुथांनस्य ध्वरे ।

क्षत्रों नवांत धूनकें प्रमीमहें अपि युक्षेषु वृष्यम्

गार्गा

११२१ अमें कृतिवें था असि होतां पावक यहर्यः।

मन्द्रो यजिष्ठी अध्यरेष्वीडण्या विवेभिः शुक्त मनमंभिः

ा। ३ ॥

अर्थ — [११८] हे (इन्द्राधरुणा) इन्द्र और वरुण ! तुम दोनों (यज्ञमानेषु) यज्ञ करनेवाळोंको (सीमनसं) नस्रता, (अदृतं) निरिध्नमानिवा वर्धात् उदारवा और (रायः पोषे) पृष्टि देनेवाळा ऐसर्थ (धत्तं) प्रदान करो, तथा (अस्मासु) इमें (प्रजां पृष्टि भूनि) प्रजा, पोषण और ऐसर्थ (धत्तं) प्रदान करो, (दीर्घायुग्याय) दीर्घ वायु भोगनेके छिए (तः आयुः प्रतिरतं) इमारी वायु बढाओ ॥ ७॥

[ 8e ]

[१११२] है (अप्रें) अप्रे ! हू (अप्रिंभिः आ याहि ) सन्य अप्रियोक्ते साम यही मा। (होतार स्वा मृणीमहे ) देवोंके बुलानेवाले देश हम वरण करते हैं।। याजिष्ठं त्यां वाहिः आधारे । एडित तुझको यहमें स्थापित करते हैं। यहमें प्रव्यक्ति होनेवाले तुसको (प्रयता हविष्मती आ अनक्तु ) अध्वपुंके हाथोंमें नियत घृतवाली खुवा सब बोरसे सृष्टि ॥ र ॥

[१(२०] हे (सहसः स्तीः अक्तिरः ) बढके पुत्र तया संगरतों के ज्ञाता सते । (अध्यरे स्वा गच्छ सुनः खरन्ति ) बज्ञों तुझको सक्षिकस्य करके सुचार्ये चलती हैं। इम (अज्ञः नपातं, घृतकेशं पृद्ये अग्नि ) बळको न गिरानेवाके, प्रदीस ज्वाकाकपी केशोंको धारण करनेवाके, सबसे पुरातन श्रेष्ठ ऐसे तुझ समिकी (यहेषु ईमहे ) बज्ञोंमें

उत्तम स्थानोंसे स्तुति करते हैं । २ ॥

[११८२] हे (अग्ने) मझे ! त् (कविः वेचाः आसि ) मेवारी बीर विचाता है। हे (पायक) पवित्र करने-हारे ! और हे (होता ) होम निष्णादक बझे ! त् (यक्ष्यः ) पूज्य है। हे (शुक्रः) दीप्तिमान् ! त् (मन्द्रः) हर्षे प्रवाता है। त् (यजिष्ठः अध्यरेषु मन्मभिः विमेभिः हेंड्यः ) सबसे बढा त् यज्ञोंमें उत्तम मन्त्रोंहारा विद्वानोंसे स्तुत्य है॥ ६॥

मालार्थ — दे देवो ! यह करनेवालोंकों नम्रता, उदारता जीर पोषणकारक प्रथय प्रदान करो तथा हमें भी प्रसा, पोदण, प्रथवे और दीर्घायु प्रदान करो ॥ ७ ॥

दे बारे ! त् बाहरनीय, गार्डपत्य बादि ब्रिसियेंके साथ इमारे यहाँ में बाकर विराजमान हो और वहां बच्छी तरह प्रदीस हो, बाकि हम खुचाओं द्वारा तुसे बच्छी तरह सीच सकें। तु बलपूर्वक मधनपर प्रकट होता है, तू बंगोंमें रहते द्वार उन्हें वस प्रदान करता है। तू सबसे बेह और सबसे प्राचीन है। बतः हम वंदी प्रायंग्य करते हैं ॥ १-५॥

| ११२२ | अद्रोधिमा वंही अती यंतिष्ठय देश अंजस चीतये।                 |         |
|------|-------------------------------------------------------------|---------|
|      | अभि प्रयासि सुधिता वंसी गांह मन्दंस्व धीतिमिहितः            | 11.8.11 |
| ११२३ | स्वमित् सुप्रयो अस्य से त्रातर्भुत्रस्कृतिः ।               |         |
|      | त्वां विप्रांतः समिधान दीदिव आ विनासन्ति वेधसीः             | HMI     |
| ११२४ | बोची बोचिष्ठ दीदिहि विश्वे मयो रास्त्रं स्तोत्रे महाँ असि । |         |
|      | देवानां अर्भन् मर्भ सन्तु सुरर्थः अत्रुपार्दः स्तुमर्थः     | 11 € 11 |

अर्थ - [११२२] हे ( पिविष्ठय, ) जत्यन्त बलवान् मही ! तू (अद्रोधं, उदानः देवान् ) द्रोह न करनेवाके मेरे पास कामना करनेवाले देवोंको (वीतिये अनस्त्र आ वह ) हवि अक्षणके लिये प्रतिदिन ले बा है (वसो ) सबको बसानेवाले अही ! (सुर्धिता पर्यास आधि गाहि ) उत्तम आवसे रखे हुए सबीकी प्राप्त कर । और हमारी (धीति। मः हित. मन्दस्त ) स्तृतियोंसे पृतित होकर हर्षित हो ॥ ४ ॥

[११२३] दे अप्ने । बारे ! (तर्वे इन् त्रानः अहनः कविः सप्नधाः अस्ति ) त् ही हमारा रक्षक, सरयस्यस्य, बुद्धिमान् और सबसे महान् है। दे (समित्रानः) देदीपानः नृ दे (दी दिवः) वेशस्विन् बारे ! (विश्वातः वेधसार स्वा आ विवासन्ति ) मेघावा, विद्वान् स्वातागण वेशी सब प्रकारसे सेवा करने हैं ॥ ५ ॥

[१२२४] है ( दोविष्ठ ) भित वेजस्विन् गरे ! तू ( दोविष्ठ ) उत्तम रितिसे प्रकाशित हो । स्तोत्रे विशे मयः रास्व ) स्तृति करनेवाली प्रजाक छिथे सुख प्रदान कर । तू ( देवानां महान् अस्ति ) देवोंक बीचमें सबसे महान् है । ( मम दार्थन् सूर्यः सन्तु ) भेरे घरमें सदा विद्वान् रहें तथा । दाशुवाहः सु-अन्नयः , शतुओंको परास्त करनेवाली सचन मनित्र में स्वाप्ति स

१ देवानां महान् आसि— यह अप्रि सब देवोंमें महान् है।

भागार्थ — अप्रणी मेघावा और परिश्चि नेथें हो। पहचानका काम करनेवाला हो, सर्वत्र पविश्वता रखनेवाला हो, समाक्षी हर्षित कानेवाला हो, और विद्वार्णा द्वारा प्रशंपनाय हो, ऐपा अप्रणा हो ह न कानेवाले देवींका अपने पास रखे । तथा हमेशा अपने भराप्रा रहे। इस प्रकार प्रजावनोंसे प्रतित होकर वह हर्षित हो ॥ ६-४॥

जो अग्रमो सब प्रजाबोंका रक्षक , सत्यमार्गपर खलनेवाला, भविष्यकी बार देखकर काम करनेवाला बीर उत्तम मार्गोंको विस्तृत करनेवाला भीर स्वयं देजस्वी होकर सर्वन्न बन्ना तंज फैलाता है, दसकी सब विद्वान् प्रशंसा करते हैं ॥ ५ ॥

जिल घरमें सदा सर्वदा विद्वान विवास करते हैं, और यजादिको पश्चि उवाकार प्रदास होती रहती हैं, उस घरमें देवता निवास करते हैं और उस घरमें रहनेवाके सदा सुंसी रहते हैं ॥ ६ ॥

र द्वाना महान् आस्त वह जान सर्पराय पान्त पूर्व २ मम शर्मन् सूर्यः शत्रुवाहः सु अग्नयः सन्तु — मेरे घरमें सन्। विद्वान् जोर शत्रुजों को परास्त इरनेवाळी उत्तम कश्चियां निवास करता रहें। अर्थात् मेरे घरमें सदा विद्वान् निवास करते रहें और नित्य प्रति यज्ञ होता रहे।

| ११२५ यथा चिव् वृद्धमंतुस मन्ने मंज्यि क्षाने ।               |         |
|--------------------------------------------------------------|---------|
| एवा देह भित्रमहो यो असमधुग् दुर्मन्मा कश्च वेनेति            | स छ ॥   |
| ११२६ मा नो मताब दिपवें रक्षक्तिने बाघर्शमाय रीरधः।           |         |
| असंबद्धिन्तुर्शिमिर्यविष्ठच शिवेभिः पाहि पायुभिः             | 11 5 11 |
| ११२७ पाहि मों अग्र एकंगा पाह्योत द्वितीयंगा।                 |         |
| पादि गीमियत्मामिक्जा पते पादि चंत्रमूर्भिर्वसी               | H & H   |
| ११२८ पादि विश्वसमाद्वश्वसं अर्गान्याः प्रसम् वाजेषु नोऽत्र । |         |
| स्वामिदि ने विष्ठं देवतां वय आपि नश्चामहे वृधे               | 11 8 11 |

अर्थ — [ (१४५ | है (अस ) अमे ! ( यथाचित् क्षिप वृद्धमतमं संजूर्यस्म ) जिस प्रकार त् पृथ्वीपर परे सूखे काष्टको जला देता है. ( एव मिश्रमहः ) उसी प्रकारसे है मिश्रोंसे प्रवस्म अमे ! यः अस्मधुकः, कः च दुर्मन्मा वेनति दह ) जो हमसे दोह कानेवाळा है, और को है भी दुष्ट्य ज्वाका जो हमारे पराभवकी हुन्छ। करता है वसको भी त् अपनी स्थाकासे जला है ॥ ७ ॥

र यः तुमन्मा अस्मध्यक् चेनति, द्र — जो दुष्ट बुद्धिवाला पुरुष हमसे द्रोह एवं हमारे पराभवकी कामना करता है, उसे हे अप्ते ! तु जला बाल ।

[१९२६] है (यशिष्ठय) अतिशय बलशालिन् अग्ने ! तू (नः विषये मतीय दक्षारियने, मा दीरियः ) हमें शतु मनुष्य और दुष्ट कोगोंके लिए पीहित न कर । तू हमें (अधानंसाय मा ) पापकी शिक्षा देनेवालोंके अधीन न कर । तथा तू (अस्त्रेघभिः तरियाभः शिविभिः पायुभिः पादि ) अहिंसक, संक्टोंसे पार उतारनेवाली कस्याणकारी अपनी रक्षाशक्तियोंसे हमारी रक्षा कर ॥ ८ ॥

१ रिपवे मर्ताय, रक्षन्विने, अधरांसाय नः मा रीरिघः— दे अग्ने ! शतुओं, राक्षसों और पापियोंको मसच करनेके लिए इसें पीडित सत कर ।

[ ११२७ । ६ ( यसो ) सबको बसानेवाले तथा ( ऊर्जा पते अग्रे । नाना अग्रेंके पालक अग्ने । तू ( एकया नः पाहि ) एक प्रार्थनासे हम लागोंकी रक्षा कर । ( उत द्वितीयया पाहि ) तूसरी प्रार्थनासे रक्षा कर । ( तिस्विध' गीर्भिः पाहि स्वतस्विः पाहि ) वीसरी प्रार्थनाओं और सौधी प्रार्थनाओंसे रक्षा कर ॥ ९ ॥

[११५८] हे जमे ! (विश्वसमात् गक्षमः अगटमः पाहि ) सम्पूर्ण राक्षसों और अदानशील मञ्जुलोंसे हमारी रक्षा कर । (वाजेषु नः प्र अव रूप ) संप्राममें हमें अच्छी प्रकारसे बचा ! हम (वेयतातये स्वाधिन हि ने दिग्छं सार्थि वृधे नक्षामहे ) यज्ञकी सिव्धिक लिये तुक्षको अधिनिकटका अपना यन्यु जानकर उन्नति करनेके छिए प्राप्त होते हैं ॥ १०॥

भावार्थ — अप्रणं को चाहिए कि चह सउजनोंकी रक्षा करे, दुशें और राक्षसोंको प्रसन्न रखनेके छिए बहु सउजनोंको कभी पीड़ा न दे। जिस राष्ट्रमें पारकी निक्षा देनेवालोको प्रसन्न किया जाता है और चिद्वानों तथा सउजनोंको कष्ट दिया जाता है, वह राष्ट्र नष्ट हो जाता है। कतः राज्ञा सउजनोंको कभी कष्ट न दे, इसके विश्लात सह दुष्ट बुद्धिशकोंको सष्ट करके अपनी सकटोंसे तारनेवालो तथा कर्याणकारियी शक्तियोंसे सङ्जनोंको रक्षा को ॥ ०-८॥

है अप्ने ! हमारी सभी पार्वनामोंको सुन जौर सभी शक्षानों और कंश्र्सोंसे इमारी रक्षा कर, संवामोंमें इमें बचा, वाकि इस सदा बजोंमें प्रतादयोंसे तुसे दूस करते रहें। दू हो हमारा सर्वेक्षेष्ठ बन्धु है ॥ ९ १० ॥

| ११२९ आ नो अग्रे वयोहुचै रुपि पविक शंस्पेम् ।                           |           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| रास्त्रां च न उपगाते पुरुष्टहुं सुनीती स्वयंशस्तरम्                    | 0.850     |
| ११३० येन बंसोम् एवनासु श्रधेत् स्तरंन्तो अर्थ आदिशंः।                  |           |
| स स्वं नो वर्षे प्रवंसा श्रचीव <u>मी</u> जिन् <u>या</u> थियों वसुविदेः | ॥ १२ ॥    |
| ११३१ श्रिशांनी वृष्मी यथा वि: शृक्ते दविदात्।                          |           |
| तिग्मा अस्य इनेतो न प्रतिष्ठप सुजम्भः सहसी युहुः                       | F \$\$ 11 |
| ११३२ नहि ते अप्रे वृषम प्रतिषृषे जम्मांसी पदितिष्ठं ने।                |           |
| स त्वं नी होतुः सुहुतं हुविष्क्रिष्टि वंस्वां नी वायी पुरु             | भ ६८ ॥    |
| ११३३ शिषे वनेषु मात्रोः संत्वा मधील इन्यते ।                           |           |
| अतेन्द्रो हुन्या वंहासि हिन्द्रिकृत आदित् देवेषु राजसि                 | 11 १५ ॥   |

अर्थ — [१८६ ] है (पानक अर्ग ) पवित्र करनेदारे समे ! ( नः सयोनुस्नं र्शन रियं आ रास्त , हम होगोंको सायुकी वृद्धि करनेदाला और प्रशंसनीय धन प्रदान कर । हे (उपमाते ) मित्रवत् हिनकारी समे ! तृ ( मः सुनीतिः, पुरुक्पृदं स स्वयशस्तरम् ) हम होगोंकी उत्तम रीतिसे बहुतीसे चाहे आने मोग्य सीर स्वयशकी सत्यन्त वृद्धि करनेवाला धन प्रदान कर ॥ ११ ॥

[११३०] है ( शाकीवसी ) शक्तिके धनी करे ! ( सः त्वं नः प्रयस्ता वर्ष ) वह प्रसिद्ध तृ त्यकी अवसे बता और हमारे ( वसुविदः धियः जिन्त ) ऐश्वर्थ और प्रजाओंकी प्राप्त करानेशक्षे बुद्धिको तृत्र कर । ( येन पृत्रनासु शर्धतः आदिशः अर्थः तरन्तः वंसाम ) ताकि इम संप्राप्तमें वीरता दिकाते हुवे तथा शक्तोंको फॅकडे हुए शबुओंको पार करते

हुए बर्वें मार सर्वे ॥ १९॥

[११३१] (वृष्याः यथा शुक्ते शिशानः दविष्यत्) जैसे बैंड भपनी सींगोंको तीक्षण करते समय अपने सिरको हिलाता है, उसा प्रकार (अशिः) लिश भी अपनी ज्वालावें हिलावा है। (अस्य तिग्माः इनवः म प्रतिष्ट्रेष) इसके तीक्षण शक्षोंका निवारण करनेमें कोई भी समये नहीं है। वह (सहसः यहुः सुज्ञम्भः) बढका पुत्र एवं सुन्दर जबकोवाका है। १३॥

[ ११३२ ] है ( खुष न ) वर्षक अप्ते ! ( ते जाम्मासः निर्दे प्रतिभूषे ) तेरे जबहे स्थानीय ज्वालाएं किसीसे कमी रोकी नहीं जा सकतीं ! ( यह वितिष्ठ से ) क्योंकि सू अपनी ज्वालाको अनेक प्रकारसे प्रवर्षित करता है । है ( होताः ) होम निष्पादक ! ( स त्वं हिवाः सुहुतं कृथि । वह प्रसिद्ध तू इमारे द्वारा वी हुई हविको सफक कर ।

( म . पुरुवार्थी संस्व ) इसकी बहुशींसे वरण करने योग्य धन प्रदान कर ॥ १४॥

[ ११३३ ] दे अग्ने ! तू ( वनेषु मात्रोः दोषे ) वनीमें माशाओं से समन करता है। (स्वा मतिसः सं रम्धते ) वसको सनुष्य बच्छे प्रकारसे प्रकाशित करते हैं। प्रभाव प्रव्यक्ति हुआ हुआ सू ( अतन्त्रः हथिष्ठतः हब्या धहसि ) सालस्यरदित होकर यजमानीके हस्त्रोंका देवोके प्रति के जाता है। ( अत्त इत् दे ेषु राजस्ति ) कि। उन देवोंके भीचमें शोभायमान होता है। १५॥

आवार्थ — हे बते ! हमें बायु बढानेवाला बीर प्रशंसनाय धन दे, मित्रोंके समान हमारा दित कर, हमारे यशको बडा, हमें अबसे बलवाला बनाकर हमें बुद्धिमान् भा बना, ताकि बडे बढे संप्रामीमें भा हम अपनी बीरता दिसावे हुए वर्षा सक्षोंको फेंक्टे हुए शत्रुओंको मार सकें॥ ११-१२॥

जिस प्रकार वैक अपने सींगोंको तेज करता है, उसी प्रकार जब वह अग्नि अपनी जवाकासोंको तेज करने कगता है,

वय उसे रोक्नेमें कोई भी समर्थ गड़ीं होता । इसकी म्याकार्वे वकी वीवण है ॥ १६-१७ ॥

| 1 | ন্ধ | 4 |
|---|-----|---|
|   |     |   |

| ( **** )     | 40.24.4.4.5.4.4.                                                                                                     |   |            |      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|------|
| <b>११३</b> ४ | सप्त होतारुस्तिमिदीळते त्वा ऽम्ने सुत्यज्ञमह्ययम् ।<br>भिनत्स्यद्भि तर्वसा वि शोचिया प्राप्ते विष्ट जनाँ अर्वि       | ! | \$ \$      | 11   |
| ११३५         | अप्रिमंप्रि वो अधिगुं हुनेमं वृक्तवंहिषः।<br>अप्रि हितप्रयसः शक्षतीत्रा ऽऽ होतारं चर्षणीनाम्                         | 0 | <i>१</i> ७ | ı (l |
| 2239         | केतेन धर्मन् त्सचते सुपामण्य हो तुम्ये चिकित्वना ।<br>इषुण्ययां नः पुरुह्तपुमा भर् चार्च नेदिष्ठमुद्धे               |   | ? &        |      |
| ११३७         | अमे जरितर्विक्पति स्तेपानी देव रक्षसीः ।<br>अप्रोपिवान् गृहपंतिर्महाँ असि दिवस्पायुद्वीरोण्युः                       |   | १९         |      |
| ११३८         | मा नो रक्ष आ वैद्यीदाष्ट्रणीवसो मा यात्रपीतुमार्थताम् ।<br>परोगुञ्चरयनिसम्प्रमु क्षुष्ठ सम्रोते सेवं रक्षास्त्रिनं : |   | 20         |      |
|              |                                                                                                                      |   |            |      |

अर्थ—[ ११२४ ] है (अमे ) जमे ! ( सुत्यज्ञ अह्नयं, ते त्या इत् सप्त होतारः ईळते ) उत्तमदाना, अझीण वस तैरीही साव ऋत्विक् नण स्तुति करते हैं । तू ( अद्भि तपश्च क्षोचिया विभिन्तिस ) मेचको अपने तपके देजसे विदीण करता है । है ( अमे ) अमे । ( जनान् अति प्रतिष्ठ ) कोगोंको क्षीय कर आगे वह ॥ १६ ॥

[१८३५] हे मनुत्यो ! ( बुक्तवर्हिपः वः अधिगुं अद्भि । बासन विकाकर हम तुम्हारे लिथे सदा गृहमें यर्तमाम अप्तिकी जीर ( द्वाःद्ववर्ति पु होतारं अद्भि अद्भि । बहुनसी प्रजाओं में दोम निष्पादक तेजस्वी अधिकही ( चषणीनां हित्रप्रयसः आ दुवेम ) मनुष्योंके हतके लिवे द्वि घारण करनेवाले दोकर बुलाते हैं ॥ १७ ॥

[ ११३६ ] हे ( असे ) बसे | ( खुषामणि दार्पन् चिकिन्चना केतेत तुभ्यं ) उत्तम सामवाले सुखदायक यज्ञमें केष्ठ शानवान् होगदिकोंके साथ यजमान् ज्ञापक स्तान्नोंसे तेरे लिये यजन करता है । तू ( इपण्यया तः पुरुक्षपं वाज ) इच्छाप्र्वक इमारे लिये नाना मकारके एक्ष्यंको ( नेदिष्ठं ऊत्ये आ भर ) बति समीपतासे, इमारी रक्षाके लिये सब बोरसे मदान कर ॥ १८ ॥

[ ११३७ ] हे (देव, जरितः अझे ) दिन्य गुणयुक्त तथा स्तुतिके बीग्य मझे ! त् ( रक्षसः तेपानः ) राक्षसीकी संताप देनेवाला ( विदयतिः, अयोपिवान गृहपतिः ) प्रतासीका पालक, कभी थी घरकी छोडकर न जानेवाला घरका स्वाभी, ( महान् दिवः पायुः दुरं।णयुः असि ) भत्यन्त पूज्य, युलोकका रक्षक भीर उपासकके घरमें सदा

वर्तमान रहनेवाला है ॥ १९ ॥

[१९३८ | है (आधूणीवस्ती) तेजस्वी धनोंसे युक्त अग्ने! (रक्षः न ) राक्षसादि हमारे मन्दर (आ मा बेदिति) किसी भी प्रकार न प्रवेश कर सकें। (यातुमावनां थातुः मा) पांडादायक दुःस रोग और राक्षसोंकी बातनायें भी हमारें न प्रवेश करें। है (अग्ने ) अग्ने! (अनिरां श्रुध रक्षस्थिनः परेशाव्यूति अप सेघ) विना नवके सुसमरी और राक्षसोंकी हमसे कोशों दूर कर ॥ २०॥

१ रक्षः चानुमावतां यातुः नः मा अविशीत्— राक्षस और पीवा देनेवालोंकी पीवार्य इसमें प्रवेश न करें २ अनिरां शुधं रक्षस्विनः परो गव्यूति अपसेध — शबके बभावमें मुलमरी तथा राक्षसोंको इससे कोसों दूर कर।

भानार्थ- हे समे ! तू ही उत्तन वाता और श्लीण न होनेवाला है, हसी लिए सब तेरी स्तृति करते हैं, तू ही सूर्य और विद्युक्त स्पर्में मेघको अपनी किरणोंसे विदीर्ण करके पानी बरसाता है। हसी कारण सब मनुष्य तुहै अच्छी तरह प्रकाशित करते हैं। तू भी आलस्यरहित होकर हमारी हिवयोंको देवोंके पाम पहुंचा ॥ १५-१६॥

हे बारे ! जिसमें उत्तम उत्तम और मधुर साममंत्रोंका गान किया जाता है, ऐसे यहाँमें हम तुन्दें प्रध्वक्रित करते हैं। तुम हमारे धरोंमें सदा रहो, कमी भी हमारे धरको छोडकर न जाओ। तुन्हीं मनुष्योंका हित करनेवाले हो।॥१७-१८॥

हे जरें ! त् समुर्जीको सन्ताप देनेवाला, प्रजाओंका पालक, कभी भी उपामकका घर छोडकर न जानेवाला, सभी वरोंका स्वामी, अल्यन्त पूज्य है। अतः हमें ऐसा बलवान् बना कि हममें राक्षस और पीढ़ादायक शामु रोग बादि म युस सकें, साथ ही गुक्रमरी जादि दुर्देव भी कोसों दूर रस ॥ १९-२०॥ [ 98 ]

( आविः- भर्गः प्रामाधः । देवताः- इन्द्रः । छन्द - प्रमाधः = ( दिषमा बृहती, समा सतीबृहती, ) १७ इंकुमतिः )

११३९ लुभर्य शृणवंश न इन्द्री अविशिदं वर्चः।

सत्राच्या मध्या सोमंपीतये धिया श्रविष्ठ आ गंमत्

11 \$ 11

११४० तं हि स्वराज वृष्मं तमोजंस धिषणं निष्टत्थतुं।।

जुतोपुमाना प्रथमो नि वींद<u>िम</u> सोमंकामं हि ते मनीः

11 7 11

११४१ आ वृंषस्य पुरुवसो सुतस्येन्द्रान्धंसः।

विका हि स्वां हरिवः पृत्सु सांसहि मध्ष्टं चित् दध्ववणिम्

0 % H

११४२ अप्रामितस्य मध्यन् तथेर्दस् दिन्द् कत्वा यया वर्धः।

सनेम वाजं तर्व शिशिववंसा मुख्य चिवन्तो अद्रिवः

11 8 11

[ 53 ]

अर्थ — [११३९] (इन्द्रः ) वह रुद्र (मः इदं उभयं वचः ) इमारे इन दोनों प्रकारकी स्तुतियोको (अर्वाग् ) समीपसे । द्युणवत् ) सुने, तथा ( शविष्ठः, मधवा ) बळवन् और ऐथर्यवान् इन्द्र ( सन्नाध्या धिया ) बजुर्मे साथ बैठकर की गई स्तुतिसे मेरित होकर ( सोमधीतये आ गमन् ) सोमपानके छिए आवे ॥ १ ॥

[१२४०] (तं स्वराजं सुधभं तं) उस स्वयं प्रकाशित होनेवाले तथा वक्रवान् इन्द्रको (धिषणे) वावा पृथिशी (ओजसे) वक्रके किए (नि:-सनक्षतुः) उसम बनाते हैं, हे इन्द्र ! (उत ) और (अपमानां) उपमाके बोग्य देवेंकि मध्यमें तुम (प्रथमः नि सीन्सि) मुख्य होकर बैठते हो, (हि) क्येंकि (ते मनः सोमकामं) वैरा मन सोमकी इच्छा करता है ॥ ३ ॥

[ १९४१ ] हे ( पुरू-समो इन्द्र ) बहुत धनवान् इन्द्र ( सुतस्य अन्धमः ) सोमस्री धवकी ( आ वृषस्य ) वर्षा कर, हे ( हरि-तः ) घोडोंसे युक्त इन्द्र ! ( पृत्सु सासर्दि ) युदोंमें शत्रुको दरानेवाले, ( अ-धृष्ट चिद् दुधृष्यणि ) स्वर्ष न पराभृत होते हुए भी दूसरोंको मारनेवालं ( स्वा ) तुसको दम ( विद्य ) जानते हैं ॥ ६ ॥

[११४२] है (अ-प्रामिसत्य मधवन् इन्द्र) सरवका सदा पालन करनेवाले तथा प्रथमेशले इन्द्र ! तुम (क्रत्वा यथा बदाः) कमेंसे जैसी कामना करते हो, (तथा इत् असत्) वैसादी देखा है, है (अदि-धः शिमिन्) वज्र भारण करनेवाले तथा शिरस्राण पहननेवाले इन्द्र ! (तव अससा ) तरे संरक्षणमें (मध्त् चिद् धन्तः) शीप्रही [सशुक्रोंको ] जीतते हुए (बार्ज सनेम ) असको प्राप्त हों ॥ ४ ॥

आवार्ध — वह इन्द्र हमारे द्वारा प्रत्यक्ष और परोक्ष रूपसे को गई स्नृतिको सुने । वह बलवान् और ऐसर्यवान् इन्द्र यज्ञमें बैठकर हमारे द्वारा की गई स्तृतिको वह इन्द्र सुनकर इमारे पास आवे ॥ १ ॥

इस स्वयं प्रकाशित तथा बलकान् इन्द्रको चुलोक गौर पृथिवीलोक बलशाली और उत्तम बनाते हैं। इसलिए वह

इन्द्र सब देवोंमें मुख्य है। जो बखशाली और उत्तम होता है, वह सबमें मुख्य होता है॥ २॥

हे ऐसर्पशाकी इन्द्र ! तू हमें सोमरूप अब दे । इस जानते हैं कि तू युदों में शत्रुओं को हरानेवाका और स्वयं कभी परामृत न होनेवाका है ॥ ३ ॥

हे इन्द्र ! तू कर्मसे जैसी कामना करता है, वैसा ही होता है । कर्मीसे सब कामनार्थे पूर्ण होती है । वेरे संरक्षणसे पक्रनेवाले इस वक पा अब ग्राप्त करेंगे ॥ ७ ॥

| <b>₹₹8</b> ₹ | शुर्व्य प्रेष प्रचीपत् इन्द्र विश्वामिक्तिमिः।         |         |
|--------------|--------------------------------------------------------|---------|
|              | भगं न हि स्वी युश्रसं बसुविद्र मर्ख शुरु चरां पासि     | 1 9 11  |
| \$\$88       | पीरो असंस्य पुरुष्ठद् गर्नामु स्युत्सी देव हिर्व्ययः । |         |
|              | निकिहिं दान परिमर्थिष्त त्वे यद्यवामि तदा मर           | 11 🔻 11 |
| ११४५         | त्वं शंहि चेरवे विदा भगं वर्गचये।                      |         |
|              | उद् वांवृषस्य मध्युन् गविष्टय अदिनद्राश्वीमिष्टये      | 11 6 11 |
| \$ \$ \$ \$  | स्वं पुरु सहस्राणि श्वानि च यथा दानायं महसे।           |         |
|              | आ पुरदुरं चंक्रम विप्रवचम् इन्द्रे गायुन्तोऽवंसे       | 11 < 11 |
| 6180         | अविशो वा यदविंध हिशी वेन्द्र है वर्चः।                 |         |
|              | स प्र मंगन्दत् त्वाया शंतकतो प्राचांभन्यो अर्हसन       | 11 9 11 |

सर्थ— [ ११४३ ] हे ( शाकीपते इन्द्र ) शकियोंके स्वामी इन्द्र ! (विश्वाभिः उतिभिः ) सम्पूर्ण संरक्षणोंसे इमें ( शामिश्र ) समर्थ कर, हे ( शूर ) शूरवीर इन्द्र ! इस ( भगं न ) आग्यके समान ( यशसं ) वशस्त्री

(वसु-चित्रं । धनकी प्राप्त करानेवाछे हाकर (त्वा ) तेरी (अनुचरामसि ) सेवा करते हैं॥ ५॥

[११४४ ] हे (देव ) देव ! त् ( पीरः ) अजाओं का स्वामी है, ( गवां अश्वस्य पुरु इ.त् ) गायों तथा घोटोंको बहुत बनानेवाला है तथा ( दिरण्ययः उत्सः असि ) सोने बादि धनका स्रोत है, हे इन्त्र । ( त्वे दाने हि न कि पितमधियत् ) तरे वानको कोई नष्ट नहीं कर सकता, तुझसे ( यत् यत् यामि ) जो जो मांगता हूँ, ( तत् आ भर ) वसे दो ॥ ९ ॥

[ ११४५ ] है (इन्द्र ) इन्द्र ! (त्वं हि एहि । त्या, और (चेरवे ) तेरी सेवा करनेवाले इमें (वसुत्ते ) धन दानके छिए (भगं खिद्र ) ऐसवे प्रदान कर । हे (भग्नचन् ) ऐसवेवान् इन्द्र ! (ग्रिविष्ट्रे ) गायकी इच्छा करनेवाले इमें (उत् आ सुपस्य ) गाय दे तथा (अश्वं इष्ट्रेये उन् ) बखकी इच्छा करनेवाले इमें घोडे दे ॥ ७ ॥

| १८४६ | हे इन्द्र ! (त्वं ) तृ (पुरु सहस्राणि शतानि च ) बहुत, हजारों, सैंक्डों (यूथा ) गाय घेडोंके हुग्डोंको (दानाय संहसे ) दानके किए देता है, (गायनाः) पान करते हुए (विश्वयस्थः) शान युक्त स्तुति कानेवाले हुम (पुरुट्द रं इन्द्रं ) शतुर्वकी नगरीको तेडिनेवाल इन्द्रकी (अवसे ) संरक्षणके लिए (चकुम ) स्तुति करते हैं ॥ ४ ॥

[ ११४७ ] है (शतकतो, प्राचा-प्रश्यो, ) सँकडों कर्म करनेवाले, अपविद्त क्रोधवाले तथा ( अहं-सम इन्द्र ) अपने अभियानको प्रकट करनेवाले इन्द्र ! (अ-विद्यः विद्यः वा ) अज्ञानी अथवा ज्ञानी । यत् वा ) अयवा बो कोई भी ( ते व्यवः आविधत् ) तेरी स्तुति करता है, (सः ) वह (त्वाया । वेरे कारण ( व समन्दत् ) बहुत बानन्दित होता है ॥ ६ ॥

भावार्थ-- है इन्द्र ! संपूर्ण रक्षणके साधनोंसे इमें सामध्यवान कर । मान्यवानके समान यशस्थी धनवान ऐसे वेरा बनुसरण करें ॥ ५ ॥

दे इन्द्र | त् मोने बादि धनका उद्गम स्थान है। इसकिए तेरे दानकी कोई नष्ट नहीं कर सकता ॥ ६ ॥ दे इन्द्र ! इस तेरी सेवा करते हैं, इसकिए त् इमें ऐश्वर्य प्रदाद कर ताकि इस धनका दान कर सकें। तू इमें गाय बीर बोडे बादि वसु भी दे ॥ • ॥

है इन्ह्र ! तू अनेक गायों और योबोक हुण्डोंकी दानके छिए देवा है, इसकिए शान पूर्वक स्तुवि करनेवाके इस समुखोंको नगरीको तोबनेवाके इन्ह्रको अपनी रक्षाके किए स्तुवि करवे हैं ॥ ८॥

**मजानी या जानी मी कोई भी इन्हकी स्तुति करता है, यह शानन्त्र दोवा है 🛭 ९ 🖟** 

अर्थ— [११४८] (अप्र वन्हुः) वही भुजाओंवाला, (स्रक्ष कृत्वा) समुखोंका वय करनेवाला, तया उनकी (पुंट दरः) शमुकी नगरियोंको लोडनेवाला इन्द्र (यदि मे हुवं शुणवद्) यदि मेरी प्रार्थना सुन छे, तो (वस्यवः) धनकी इच्छावाले हम (वसु-पात शतकतुं इन्द्रं) धनके स्वामी, सैकडों कर्मोंके करनेवाले इम्द्रको (स्तामै: हवा-महें) स्तोग्रेंसि सद्दायाथै बुलावं॥ १०॥

।। ६८ ॥

[११४६] ( यत् इत्) जिस कारण ( बृष्यां इन्द्रं ) बलवान इन्द्रको ( सुने )सोप्तयागमें इम ( सचा ) एक साथ मिलकर (सम्बायं कृणुनामहै । अपना मित्र बनाते हैं, इस कारण हम उसे ( पापासः न मनामह ) पापी नहीं

मानते, ( न अ-रायसाः ) न दरिद्धां मानते हैं, ( न जल्हवः ) न अ-यज्ञ कर्त्ता मानते हैं ॥ ११।

तं त्वां वयं मंघविभन्द्र शिर्वणः स्तावन्तो हवामहे

ं ११५० ] इम (एतनासु सासाई । युदोंमें शयुका पराभव करनेवाले (ऋणकार्ति ) ऋगको दूर करनेवाले (अ-दाभ्यं ) न दबनेवाले (उम्रं ) बीर इन्द्रको इम अपने पक्षमें (युगुज्य ) संयुक्त करते हैं, वह (रथीतमः ) रथियोंमें श्रेष्ठ हन्द्र (भूमें बाजिन वेद दी बनेवाले बोदेकी परीक्षा करता है, तथा (यं इत् ) जिसको (नदात् ) वह मास दोवा है, विद्या होता है । ॥ १२ ॥

[ ११५१ ] हे (इन्द्र ) इन्द्र ! इम (यतः अथामहें) वहां वहांसे दरते हैं, (नः ) हमें (ततः ) वहां वहांसे (अभयं कृषि) अथ रहित करो, हे (अधवन्) ऐसर्ययान् इन्द्र ! (तव नत् ऊतिथिः) अपने उन संस्थणोंसे (नः ) इमें ( श्रीधि ) समर्थ कर, तथा (द्विषः सुधः जिद्वे ) इमारा द्वेष करनेवालोको तथा हिंसकोंको पराभूत कर ॥ १६॥

[११५२] है (राधस्पते ) धनके स्वामी इन्द्र ! (त्वं हि तृ ही । विधतः ) यजमानके (मह राधसः स्याह्य अस्ति ) वहे पृथ्वयंको तथा घरको [बढानेवाला ] है, हे ( गिर्वणः मध्यत् इन्द्र ) स्तृत्य, पृथ्वयंकात् इन्द्र ! (सुनावनतः वयं ) मोमयाग करनेवाले इम (तं त्वा ) उस तुसको सहायार्थ (इवामहे ) इलावे हैं ॥ १७ ॥

आर्थार्थ — बडी भुजाबाला, बायुओंका वध करनेवाला, बायुओंके नगर वोडनेवाला मेरी प्रार्थना सुने । वह हमारे

स्तोत्रोंको सुनकर इमारे पास नावे ॥ १० ॥

इस इन्द्रको संमयत्त्रमें मित्र बनाने हैं, क्योंकि वह इन्द्र न पापी है, त दस्द्री है और न अवस्ति। है। मनुष्य

पुण्यशाला, धनवान् और बास्तिक मनुष्यकां ही अपना भित्र बनाए ॥ ११ ॥

युद्धोंमें शत्रुशीका पराभव करनेवाले, ऋणकी दूर करनेवाले, न दबनेवाले उत्र वीदकी अपने पक्षमें छंते हैं। यह श्रेष्ठ रथी दौडनेवाल घोडको जानता है॥ १२॥

हे इन्द ! जहांसे हमें भव होता है वहांसे हमें निर्भय कर । अपने संरक्षणोंसे हमें बखवान कर । द्वेष करनेवालों

राया हिंसकोंको पराभूत कर ॥ १३ ॥

हे हुन्द ! त् यह करने राजिके एवर की स्वार घरका अधिक बढाता है। इसी छिए सोमयक करनेवाके हम तुसे अपनी सहायताके किए बुळाते हैं ॥ १८ ॥

| ११५३ | इन्द्राः स्पळुत वृत्रहा प्रस्पा नो वरेण्यः ।                 |        |
|------|--------------------------------------------------------------|--------|
|      | स नी रिधिषचरमं स मेध्यमं स पृथात् पांत नः पुरः               | ॥ १५ ॥ |
| ११५४ | त्वं नेः प्रशादें धरादे चुरात् पुर इन्द्र नि पाँदि विश्वतः । |        |
|      | आरे अस्मत् कुंजुिह दैन्यं भूय मारे हेतीरदेवी।                | ॥ १६ ॥ |
| ११५५ | अद्याद्या सःश्व (नद्र त्रास्त्रं पुरे चं नः।                 |        |
|      | विसा च नो जरितृन् त्संत्यते अहा दिवा नक्तं च रक्षिपः         | ॥ १७ ॥ |
| ११५६ | प्रमुक्ती सूरों मुचर्चा तुनीमंषुः संमिश्लो बीर्घाय कम् ।     |        |
|      | उभा ते बाह् वृषंणा वतकतो निया वर्ज मिमिश्चतंः                | ॥ १८ ॥ |

अर्थ— [११५३] ( वृन्द्रः ) वह इन्द्र ( स्प्ट्र ) सबका ज्ञाता है, ( उत्त ) भीर ( नृज्ञ—हा ) वृत्रको मारनेवाला है, (परः पा ) त्रेशेंका पालनेवाला है, तथा ( नः वरेपथः ) हमारा स्वीकरणीय है, (सः ) वह इन्द्र ( नः ) इममेंसे ( वरमं रक्षिवस् ) उसमकी रक्षा करे, ( स मध्यमं ) वह मध्यमकी रक्षा करे, तथा (सः नः पदचात् पुरः पातु ) वह इमारा पीछेसे नीर वागेसे सरक्षण करे ॥ १५॥

१ परस्या नः वरेण्यः चरमं मध्यमं रक्षियत्— यह संरक्षक जीर श्रेष्ठ वीर हमारे बसम और मध्यमका संरक्षण करे ।

[११५४] हे (इन्द्र) इन्द्र! (त्यं) तू (पद्यात्, पुरः अधरात्, उत्तरात् विद्यतः) पीछे, आगे, नीचे, अपर और सब ओरसे (नः नि पाहि) इमारी रक्षा कर। तथा (दैव्यं अयं) वैथी अपको (अस्तत् आरे कृणुदी) इमसे दूर कर, और (अ-देवी: इती: आरे) असुरोंके शस्त्रोंको भी इमसे दूर कर ॥ १६॥

११५५ ) (अद्य अद्य श्वः श्वः ) आत्र कौर कल तया (परे ) बस्य दिन भी हे (इन्द्र ) इन्द्र ! (नः त्रास्त ) रमारा संरक्षण कर । हे (सत्पते ) सज्जनोंके पालक इन्द्र ! (विश्वा अहा दिवा नक्तं च ) सम्पूर्ण दिन कौर रात (नः अरितृन् ) इम स्तुति करनेवालोंका (रक्षियः ) संरक्षण कर ॥ १७ ॥

१ अस भ्दः परे नः चास्त्र- आज कल या दूसरे दिन हमारा संस्थण कर ।

२ विश्वा अहा दिवा नक्तं च नः रक्षियः – सर्वता दिन राट इमारा संरक्षण कर।

[११५६] वह इन्द्र (प्रमंगी: ) ऋषुओंको मारनेवाला, (शूर: ) वीर, (मघवा ) ऐथर्यवान् (तुधीमघः ) बहुत धनवाला तथा (वोर्याय) उत्साद प्राप्तिके लिए सोममें (के सामिश्लः ) बढ़को मिलानेवाला है, है (शतकाते) बहु ज्ञानवान् इन्द्र ! (या बज्रं कि मिमिश्लतुः ) जो वज्रको घारण करते हैं, (ते उमा बाह्र वृषणो ) तेरे वे दोनों मुआर्थे बढ़वान् हैं ॥ ११ ॥

भावार्थ — वह इन्द्र सर्वज्ञ, श्रव सञ्जर्भोंको मारनेवाला, ब्रेडॉका पाळन करनेवाला होनेसे हमारे लिए स्वीकरणीय है। वह इममेंसे जो उत्तम भीर मध्यम दीर हों, उनकी रक्षा करे ॥ १५॥

हे इन्द्र ! त् सब शतुओंसे इमारा रक्षण कर, दैवी नापतिको इमसे दूर कर । असुरेंकि शक्ष इमसे दूर कर ॥ १६॥ हे इन्द्र ! नाज, कक भीर भन्य भी दिन नर्थात् सदा सर्वदा तेरी स्तुति करनेवाले इमारी रक्षा कर ॥ १७॥

बञ्जको चारण करनेवाके इन्द्रको दोनों सुजायें कछवान् हैं। यह इन्द्र ऐयर्वशाली तथा बहुत चनवाला है। वह उत्साह प्राप्त करनेके लिए सोमरसका पान करता है॥ १८॥

# [ 43 ]

( ऋषिः - प्रमाधो घौरः क ण्वः । देवताः - इन्द्रः । छन्दः - पङ्किः, ७-९ सहती । )

११५७ त्रो अस्मा उर्वस्तुर्ति भरता यज्जुजीपति । बुक्यैरिन्द्रीस्यु माहिनुं क्यों वर्षिन्त सोमिनीं मुद्रा रन्द्रस्य रात्यः ॥ १ ॥

११५८ अयुजो असंमो नृभि रेकं। कुष्टीर्यास्यं।।

पूर्वीराति प्र वावृष्टे विश्वा जानान्योजसा मुद्रा इन्द्रेस्य रात्यः

11 3 11

११५९ अहितेन <u>चि</u>द्वता <u>जी</u>रदांतुः सिपासाति ।

प्रवाच्यंमिन्द्र तत् तवं बीर्वाणि करिष्युतो मुद्रा इन्द्रंस्य रातयाः

11 3 11

११६० आ यहि कूणवाम त इन्द्र ब्रह्मा<u>णि</u> वर्धना ।

योगिः श्रविष्ठ चाकनी मुद्रमिह श्रवस्यते मुद्रा इन्द्रस्य रावर्यः

11.8.11

### [ ६२ ]

अर्थ — [११५७] ( यत् ) यदि यह इन्द्र ( जुजोधित ) सेवन करे, तो है ऋत्विजो! ( अस्तै उपस्तुर्ति प्रो भारत ) इसके लिए स्तुतिको कहो, ( सोभिनः ) सोमयाग करनेवाले ( इन्द्रस्य ) इस इन्द्रके ( माहिनं वयः ) महान् सोमरूपी अञ्चले ( उक्यैः वर्धन्ति ) स्तुतियोसे बढाते हैं, क्योंकि ( इन्द्रस्य ज्ञातयः भद्राः ) इन्द्रके दान कल्याणकारी है ॥ १ ॥

[११५८] (अ-युत्तः) अकेला (अ-सभः । अद्वितीय (नृभिः एकः) मनुष्येमि सुस्य (अयास्यः) स्रावनाशी इन्द्र (पूर्वीः कृष्टीः) प्राचीन मनुष्येको तथा (विश्वा जातानि) सम्पूर्ण उत्पव हुर्थोको (ओजसा) बलसे (अति प्र वात्रुधे) अत्यधिक वडाता है। (इन्द्रस्य राजयः भद्राः) इन्द्रके पन कल्पाणकारी हैं॥ २॥

् १८५९ ] त्रजीर दानुः ) शीध दाता इन्द्र ( अ-हिनेन चिद् अर्वता ) दौडनेवाले बोडेसे (लिपासित ) जाना चाहता है, दे (इन्द्र ) इन्द्र ! ( वीयाणि करिष्यतः ) पराक्रम करत हुए (तव ) वेस (तत्) वद यश (प्रशब्धम् ) प्रसंसनीय है। (इन्द्रम ) दातयः भद्राः ) इन्द्रके धन कल्याणकारी हैं॥ ३॥

[११६०] हे (इन्द्र) इन्द्र! (आ बाहि) आ, इस (न वर्धना ब्रह्माणि कृणवाम) वेरे उत्साह वर्धक उन स्तोत्रोंका गान करेंने (येथिः) जिनके द्वारा ने (शाविष्ठ) वर्णवाम् इन्द्र! द (इह अवस्थते अद्गे व्यक्तन) वर्षां यश की इच्छा करनेवाले (यजमान) का कल्याण करना चाइता है। (इन्द्रस्य रातयः अद्गः) इन्द्रके धन करनाणकारी हैं॥ ४॥

भावार्थ-- इस इन्द्रके दान करवाणकारी हैं, अनः इसले धन प्राप्त करनेक लिए इस इन्द्रकी स्तुति करनी चाहिए॥१॥ इन्द्र सवको अपनी दान्तिसे विशेष उसन करता है। अकेका अद्वितीय एक अविनादी। वीर है ॥ १॥

भनादि सीव्रताले देनेवाला हुन्द शोव्रगामी घोडेसे सर्वत्र जाता है। उसका वह पराक्रम सवमुच प्रशंसनीय है और उसके दान कश्याणकारी हैं॥ ३॥

हे हुन्द ! हम तेरे उत्साहको बडानेवाले स्तोत्रोंका गान करेंगे, क्योंकि तू यशकी इच्छा करनेवाले यत्रसील मनुष्यका करणाण करना चाहता है, और तेरे दान भी कल्याणकारी हैं ॥ ४॥

| 7161   | धृष्तिर्थिद् घृषनमनेः कृणोपीनद्र यत् त्वम् ।                       |         |
|--------|--------------------------------------------------------------------|---------|
| ****   | वीतिः संभिः सर्विशे नमीभिः प्रातिभूषती भूता इन्द्रस्य शत्याः       | 6 % 11  |
| ११६२   | अवं चष्ट ऋवींपमी ऽत्वाँ ह्य मानुषः।                                |         |
|        | जुद्दी दक्षरंय सोमिनः सर्वायं कुणुते युर्ज मुद्रा इन्द्रंस्य रातयः | ii € II |
| र १६६३ | विसेत इन्द्र विधि देवा अनु ऋतुं दद्ः।                              |         |
|        | श्चा विश्वस्य गोर्वितः पुरुष्दुत मुद्रा इन्द्रंस्य गुत्रयाः        | H & H   |
| 5568   | मुणे तिर्देन्द्र ते अर्व उपमे द्वेवतांतये ।                        |         |
|        | यदंसि वृत्रमीश्रंसा श्रचीपते मुद्रा इन्द्रंस्य गुत्रं ।            | 11 & 11 |

अर्ध — [११६६] ६ (६१द्र ) इन्द्र ! (यस् स्वं ) जब तू (तांद्री: सोमी: सपर्यत: ) तीले सोमरसोंसे [तेरा ] सत्कार करनेवाले; (अमेडीक: प्रतिभूषत: ) नमस्कारोंसे तुष्ठे सन्कृत करनेवाले (धृषत: ) अनुवांके धर्षण करनेवाले [ यनमानके ] (मनः ) मनको (धृषत् कृणोधि ) और अधिक बलवान् करता है, तब तुष्ठ (इन्द्रस्य रातयः भद्राः ) इन्द्रके दान कल्याणकारी होते हैं ॥ ५ ॥

भृषतः मनः भृषत् कुणावि — वैर्यदान् श्रूरका मन अधिक सामध्येवान करता है।

[११६२] (ऋचीपमः) ऋचाओं को पसन्द करनेवाला यह इन्द्र (मानुषः अवतान् इव) जैसे [प्यासा] मनुष्य कृंबोंको देखता है उसी प्रकार (अब खाएँ) सबको देखता है, और [देखकर] (जुर्छू।) प्रसद्ध हुआ यह इन्द्र (दश्सस्य सोभिनः) समृद्ध हुए सोमधाम करनेवालेको , युज्ञं सखायं कृणुते ) अपना योग्य मित्र बना लेता है, (इन्द्रस्य रातयः भद्राः) इन्द्रके धन करवाणकारी है ॥ ६॥

रै वृक्षस्य सोमिनः युर्ज सस्ताय कुणुते- बलवान् तथा सोमयाग करनेवालेको यह अपना योग्य मित्र बना केता है।

[११६३] है (इन्द्र) इन्द्र! (ते अनु) तेरे पीछे चलकर (विश्वे देवाः) सभी देवींने (वीर्ये कर्तु द्दुः) बल और बुद्धिको धारण किया, हे (पुरु-स्तुत) अनेकोंसे प्रशंसित इन्द्र! तू (विद्यस्य भुवः गो-पतिः) सम्पूर्ण मुबनोंका और गार्थोका स्वामी है। (इन्द्रस्य रातयः भद्राः) इन्द्रके खामी धन कल्याणकारो है ॥ ०॥

[११६७] है (शाखीपते) शक्तियोंके सामी इन्द्र! (यत्) जिस कारण त्ने (ओजमा) बरुसे (वृत्रं हैंसि) वृत्रको मारा, (तत्) इसलिए हे (इन्द्र) इन्द्रं ! ते उपम शवः) देरे उत्तम बरुका (देवतातये) यहमें (गुणे) बर्णन करता हूँ। (इन्द्रस्य शतयः भद्राः) इन्द्रके धन कल्याणकारी हैं॥८॥

भावार्थ - हे इन्द्र ! जो सोमश्स देकर तेश सन्कार करते हैं और नमस्कारोंसे देशी पूजा करते हैं, उनके मनको तू मधिक बलवान् बनाता है और उन्हें करवाणकारी धन देता है ॥ ५॥

ऋचाओंको पसन्द करनेवाला यह इन्द्र सभी सनुष्योंका निरीक्षण करता है, और सोमयज्ञ करनेवाले पर प्रसन्ध दोकर उसे अपना मित्र बना लेका है और उसे कहनागकारी घन प्रदान करता है। इ ॥

जब देवाने इन्द्रका मनुकरण किया, वब उन देवोंने बळ और बुद्धिको धारण किया। इन्द्रके नियमीका अनुकरण करनेसे बळ और बुद्धि प्राप्त होती है ॥ • ॥

हे इन्द्र ! जिल प्रक्ति और बलसे तुने भूत्रको मारा, उस उत्तम बलकी मैं यश्चमें प्रशंसा करता हूँ और देरे उत्तम कर्याणकारी अनको प्राप्त करना चाहता हूँ ॥ ८ ॥

॥ १२ ॥

११६५ सम्नेव वपुष्यतः कृष्णत्नमानुंषा युगा ।

श्विद तिदन्द्रश्चेतेन्मधं श्रुतो भद्रा इन्द्रंस्य स्तर्यः ॥ ९॥
११६६ उज्नातिमन्द्र ने शब् उत् न्दामृत् तब् कर्तुम् ।
भूरिगो भूरि वावृधु भीर्यवत् तथ् अभीणि भद्रा इन्द्रंस्य स्तर्यः ॥ १०॥
११६७ अहं च त्वं च वृत्रह् न्त्सं युज्याव स्तिभ्य आ ।
अस्तिवीवा चिदद्रिवो उर्तु नौ भूर मंसते भद्रा इन्द्रंस्य स्तर्याः ॥ ११॥
११६८ स्त्यिमद् वा इ तं व्यापिनद्रं स्तवाम् नार्न्तम् ।

अर्थ— [ ११६५ ] (समना इव वपुष्यतः कृणवत् ) जैसे 'समान मनवाकी स्त्री बलवान् पुरुषको वशमें करती है, उसी प्रकार (इन्द्रः । इन्द्र भी (मानुपा खुमा ) मनुष्योंको तथा युगोंको अपने वशमें (विदे ) करता है, तथा (तत् चेतनं अध ) उस ज्ञानयुक्त कर्मको करके वह (अतः ) प्रसिद्ध होता है, (इन्द्रस्य रातवः मद्राः ) इन्द्रके वन कर्मणकारी हैं ॥ ९॥

गुडौँ असुन्वतो वृथो भूति ज्योतिनि सुन्वतो भुद्रा इन्द्रंस्य रात्याः

[ १९६८ ] हे (भूरि-गो, सघवन् इन्द्र वहुत गायवाले, ऐसर्यवान् इन्द्र ! तव शर्मणि ) तेरे सुलमें रहते हुए यजमान (ते जातं शर्व उन् भूार वातृधुः ) तेरे उत्पन्न हुए बलको बहुत बढाते हैं, (त्वां उत् ) तुसे भी बढाते हैं, (तव कतुं ) तेरे कर्मको भी बढाते हैं। (इन्द्रस्य रातयः भद्राः ) इन्द्रके धन कल्याणकारी हैं ॥ १०॥

् ११६७ | दे ( चुजहन् ) वृत्रके दन्ता इन्द्र ! (सिनिध्यः) धन प्राप्तिके लिए । अहं धारवं चा भें और द् दोनों (सं युज्याद) अच्छी तरद मिल जानें दे (अदिन्यः सूर्) यद्मधारी स्म्यीर इन्द्र ! (अन्यातीया चित्) अदानशील दन्द्रिभी (मा अतु मंसने ) दम दानोंका समर्थन करेगा। (इन्द्रस्य शतयः भद्गाः) इन्द्रके धन कल्याणकारी हैं ॥ ११॥

[ ११६८ ] ( वयं ) इम ( तं सत्ये इन्द्रे अ स्तवाम ) उस सच्चे इन्द्रको ही स्तुति करते हैं, ( म अनृतम् ) हाउं की नहीं, ( असुन्यत्तः महान् वधः ) सोमयाग न करनेवालेका महान् नाश होता है, पर ( भूरि ज्योतीं वि सुन्यतः ) बहुत सोमको तैव्यार करनेवालेके लिए ( इन्द्रस्य रातयः भद्राः ) इन्द्रके धन करवाणकारी होते हैं ॥ १२ ॥

मावार्थ — सभी प्राणी और काल इन्द्रके वशमें हैं। वह इन सबका निरीक्षण करता रहता है। वह ज्ञानयुक्त कर्म करके सर्वत्र प्रसिद्ध होता है जो मनुष्य ज्ञानपूर्वक कर्म करता है, वह सर्वश्र वशस्वी होता है॥ ९॥

हे ऐधर्यशाली इन्द्र ! यहा करनेवाले मनुष्य तेरे सुखमें रहते हुए तेरे बलको वदाते हैं जीर तेरे कर्मको भी बवाते हैं || १७ ॥

इन्द्रके साथ एक हो। जाने पर इन्द्र उस अकको धन प्रदान करता है। तब सभी क्रोग उस अकके समर्थक धन जाते हैं, क्योंकि इन्द्रके धन सबको करवाण करते हैं॥ ११॥

सोमयाग न करनेवालेका मदान् नाश होता है। बहुत सोमरसोंको तैय्यार करनेवाओंके किए इन्ह्रके धन करनाण-कारी होते हैं ॥ १२॥

## [ 4 3 ]

| ( ऋषिः- प्रमाधः काण्वः । देवताः- हन्द्रः, १२ देवाः । छन्दः- मायत्रीः, १,४-५,७ अनुष्टुप्, १२ | त्रिष्टुप्।) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ११६९ स पूर्वी मुद्दानी बेनः कर्तुभिरानजे ।                                                  |              |
| यस्य द्वारा मर्नुष्पिता देवेषु भिर्य पानुजे                                                 | 电光电          |
| ११७० दिवो मानुं नोत्संदुन् न्सोमेष्टण्ठामो अर्द्रयः । उक्था त्रक्षं चु संस्या               | 0.8.0        |
| ११७१ स विद्वा अङ्गिरोस्य इन्द्रो मा अंतृणोदर्प । स्तुपे तदंश्य पौस्यम्                      | 排棄用          |
| ११७२ स प्रत्यां कविवृष इन्द्रों वाकस्यं बुक्षणि।                                            |              |
| शिवो अर्कस्य होर्म न्यस्मुत्रा गुन्त्ववंते                                                  | 11811        |
| ११७३ आदू नु ते अनु ऋतुं स्वाहा वर्रस्य यज्यंवः।                                             |              |
| धात्रमुकी अनुपूर्व निःद्री गुनिस्य दावनी                                                    | 11 5 11      |
| ११७४ रन्द्रे विश्वानि बीयी कृतानि कत्वीनि च। यमुकी अंध्वरं विद्धाः                          | 11 🗧 11      |

#### [63]

अर्थ - [ ११६९ ] (यस्य द्वारा ) जिस इन्द्रके पास पहुंचनेके ( शियः ) उपायोंको ( देवेषु ) देवोसे ( पिता मनः ) पाछन कर्त्ता मनुने ( आनजे ) प्राप्त किथा, सः महानां ) वह पूज्य ( पूर्व्यः ) प्राचीन । वन ) कान्तिमान् इन्द्र (कत्थिः ) क्मेंके साथ [यक्को ] (अत्वजे ) प्राप्त हुआ है ॥ १॥

[११७०] (सोमपृष्ठासः अद्भयः ) योम पोसनेवाले पत्थर तथा (श्रांस्या उक्था ब्रह्म च ) प्रशंसाके योग

स्वोत्र और ज्ञान (दिवः मार्न ) युकाककी बनानेवाले इन्द्रको । न उत्सद्भ ) न छोडें ॥ २ ॥

[ १९७१ ] । सः विद्वान् इन्द्रः ) उस विद्वान् इन्द्रने (अङ्किरोभवः ) कङ्गरा ऋषियोक लिए (गाः ) गायोंको

( अप अनुपोत् ) बाहर निकाला, ( तन् ) इसलिए - अस्य पाँस्य स्तुचे ) इसके बलको प्रशंसा करता हूँ ॥ ३ ॥

[ ११७४ | (कविवृधः, वाकस्य बक्षाणिः शिवः ज्ञानियोंको बढानेवाला, स्तुतिको प्राप्त करनेवाला, सुलकारी (सः इन्द्रः ) वह इन्द्र (प्रत्नथा ) वह क्षेके समान (अस्य ना अर्कम्य होमाने ) हमारे सोमके यज्ञमें (अवसे ) संरक्षणके किए ( आ गन्तु ) नावे ॥ a ॥

[ ११७२ ] ( आत् ऊ ) इसके गददी (स्वाहाघरस्य यज्यवः ) अग्निमें वक्त करनेवाले तथा (अर्काः) स्तीतागंध (गीत्रस्य दावने ) धनके दानके छिए हे (इन्द्र ) इन्द्र ! (ते क्र ने अनु इवार्त्र अनुपत ) तेरे कर्मका मीझही वर्णन करते हैं ॥ ५ ॥

[ ११७४ ] (अर्काः ) स्तोतागण (यं ) जिस इन्द्रको (अ-ध्वरं विदुः ) अहिंसक मानते हैं, उस (इन्द्रे ) इन्द्रमें (कृतानि कर्त्वानि च ) किए गए तथा आगे किये जानेवाले (विद्वानि वीर्था) सम्पूर्ण पराक्रम है ॥ ६ ॥

मावार्थ - इन्द्रको प्राप्त करनेका मार्ग देवों और मनुष्योंमें सर्व प्रयम मननशील झानीने ही पता लगाया । वह इन्द्र प्राचीन, वेजस्वी प्रशंसाके बोग्य और झानी है॥ १-२॥

वह इन्त्र शानियोंको बढानेवाला और स्तुति करनेवालोंको सुल देनेवाला है। उसने अंगिरा ऋषियोंके लिए गार्थे धवान की ॥ ६-७ ॥

स्तोसाओंकी यह इन्द्र कभी हिंसा नहीं करता, इसीलिए दे मूतकालमें किए गए और आगे किए जानेवाके पराक्रमके लिए इन्द्रकी स्तुति करते हैं। तब इन्द्र बन्दें धन प्रदान करता है ॥ ५-६ ॥

| ११७६ | यत् पार्श्वजन्यया विशे न्द्रे घोषा अस्थित ।                       |            |
|------|-------------------------------------------------------------------|------------|
|      | अस्तृणाद्धर्षणा वियोधे प्रयोगानम्य स क्षयः                        | 11 9 11    |
| ११७६ | इयमु ते अतुंद्धति अकृषे ताति पैरियां । प्रार्वश्वकस्यं वर्तिनम्   | 11 2 11    |
| ११७७ | अस्य वृष्णो व्योदंन उरु क्रामिष्ट जीवमें । यव न पश्च आ देदे       | 11 9 11    |
| २१७८ | तद्दधांना अवस्थाना युष्पाधिर्दक्षंपितरः । स्थानं मुरुत्वंतो वृषे  |            |
| 2568 | बळ्टित्रयांयु धाम्नु ऋकं भेः शूर नोतुमः । जेपामन्द्र स्वयां युजा  | 11 \$\$ 11 |
| 2860 | असमे हुद्रा मेहना पर्नेतासी वृत्रहत्ये मरहती सजीवाः।              |            |
|      | या श्रंसते स्तुवृते धार्थि पुज इन्द्रंज्येष्ठा अस्मा अवन्तु देवा। | ा १२ ॥     |

अर्थ - [ ११७५ ] ( यत् पांचजन्यया विदाः ) जब पंचजन प्रजाके द्वारा (इन्द्रे घोषा अस्थत ) इन्द्रके छिए स्तुतियां की जाती है, तब वद अपने ( वहणा ) सामध्येसे शत्रुओंको (अस्तुणाक् ) मारवा है, पुसा (अर्थः स्तः ) सथका स्वामी वह इन्द्र ( विपः ) ज्ञानवान् मेरे । मानस्य क्षयः ) सत्कारका पात्र होता है ॥ ७ ॥

[१९७६] हे इन्द्र ! तूने (तानि पौस्या चक्रये) उन [ नृत्रवयादिके ] पराक्रमोंको किया, इसलिए (इयं अनु स्तुतिः ते ) यह अनुकूल स्तुति तेरे लिए हैं, हे इन्द्र ! हमारे स्थके (चक्रस्य ) पहिषेके (चतिने ) मार्थका (प्र अव )

उत्तमतासे संरक्षण कर ॥ ४ ॥

[११७७] सब मनुष्य (अस्य बृष्णः ) इस यहवान् इन्द्रसे (पश्व: न) पशुके समान (यवं आ ददे ) भी आदि यस प्राप्त करते हैं, तथा (वि ओदने ) अन्नके प्राप्त होनेपर ही (जीवसे ) जीवनके लिए (उक्त कामष्ट ) महान् कर्म करते हैं ॥ ९॥

[१२७८] (मरुखतः वृधि) मरुतंकि स्थामी इन्द्रके यशको बढानेके छिए (तत् व्धानाः) उस वशको धारण करते हुए (अवस्थवः) संरक्षणकी इच्छा करनेवाळे इम (युष्प्रामिः) तुम छोगोंके साथ (दक्ष-पितरः स्थाम) शक्के स्थामी हों ॥ १०॥

[११७९ ] हे (शूर) शूरवीर इन्द्र ! (ऋदिवश्य) यहाँके पालक (धारने ) तेजस्वी देरी (ऋक्वभिः) स्तोत्रोंसे (बट् नोजुम) निश्चयसे स्तुति करते हैं, हे (इन्द्र) इन्द्र (त्वया युक्ता) देरी सहायतासे [इम सन्नुओंको]

(जेवाम) जीतें ॥ ११ ॥

[ ११८० ] (य: पद्म:) जो बलशाली इन्द्र (शंसते स्तुवते ) प्रशंसा करनेवाले तथा स्तुति करनेवाले पास (धायि ) जाता है, वह तथा (हद्मा: ) रुद्र (अस्मे महनाः पर्वतासः ) हमारे लिए बृष्टि करनेवाले सेघ तथा (इन्द्र-ज्येष्ठाः सजीपाः देताः ) इन्द्र जिनमें मुख्य है, ऐसे एक साथ रहनेवाले देव (वृत्रहत्ये भरहती) वृत्रको मारनेवाले संप्राममें (अस्मान् अवन्तु ) हमारी रक्षा करें ॥ १२ ॥

भावार्थ— जब धार वर्ण और नियाद ये पांचनन मिलकर दुन्द्रके लिए स्तुतियां करते हैं, तब वह इन्द्र अन स्तुतियोंसे बृद्धिको प्राप्त होकर अपने सामध्येसे राजुमोंको मास्ता है ॥ ७-८ ॥

सब मनुष्योंको असका दान यही हुन्द्र करता है। उस इन्द्रसे अस प्राप्त करनेके लिए सभी प्राणी कर्म करते हैं लगा

इन्द्रकी प्रशंसा करके इसके यशको बढाते हैं और इस प्रकार अबके स्वामी इंस्ते हैं ॥ ९-१० ॥

है शूरवीर इन्द्र ! बज़के पालक तथा तेजसे युक्त तेरी हम स्तुति करते हैं, तेरी सहायता प्राप्त करके हम सतुओंको जीतें ॥ ११ ॥

बलकाली इन्द्र, रुद्र, वृष्टि करनेवाले मेघ तथा अन्य देव बापत्तिके समय हमारी रक्षा करें ॥ १२ ॥

ខែមា

|       | ( ऋषि – प्रगार          | ाः क ण्वः । देवताः- इन्द्रः । | । छन्दः- भायकी । )           |         |
|-------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------|
| 2268  | उत् स्वा मन्दन्तु स्वाम | ि कुणुष्य राधी अद्भिव         | ः। अर्व बह्याद्विषी जाहि     | ार है भ |
| ११८९  | पुदा पुणीरंशुध्यमा नि   | विध्व मुद्दाँ अंभि            | । नुदि त्वा कथन प्रति        | D R H   |
| ११८३  | स्वयीशिषे मुताना मि     | द्भ त्वमसुंगानाम्             | ारवं रा <u>जाः</u> जनीनाम्   | 11 🖲 🗄  |
|       | एहि प्रेहि स्पर्ग दि =  |                               | । आमे प्रणामि रोदेमी         | 0.8.0   |
| 1169  | त्यं चित् पवतं गिरिं    | शतवंनतं सहस्रिणम्             | । वि स्ते हम्यों स्रोजिथ     | 0.80    |
| \$168 | वयम् स्वा दिवां सुते    | वयं नक्तं हवामहे              | । अस्माकं कामुमा र्थण        | 11 4 11 |
| 2249  | को स इंपुमा युवा        | तुविद्यीवा अनानतः             | । ब्रह्मा करते संपर्वति      | 11 0 11 |
| 2366  | कस्य स्वित् सवनं वृषा   | जुज्दाँ अर्वं गच्छित          | । इन्द्रं क उं स्त्रिदा चंके | 11 8 11 |
|       |                         | [ 89 ]                        |                              |         |

अर्थ — [ ११८१ ] दे इन्द्र ! ( स्वा स्तोमाः उत् मदन्तु ) तुक्षे स्वोत्र आनन्दित करें, दे ( अद्गि–वः ) वज्रवान् इन्द्र ! इमारे लिए (राधः कुणुष्त्र ) सब दे, । ब्रह्म द्विषः अव जिहि ) ज्ञानके देवी सनुष्योंको मार दे ॥ १ ॥

[ ११८२ ] हे इन्ह ! (पणीन् अ-राधसः ) कंत्र्स तथा यज्ञके लिए धन न देनेवालोंको (पदा नि बाधस्व ) पैरसे कुचक बालो, द ( महां असि ) महान् हो, ( त्वा कद वन प्रति नहि । तेश कोई प्रति द्वन्दी नहीं है ।, र ॥

१ त्या कश्चम प्रति नहि -- तेरा कोई प्रतिहरूरी नहीं है २ पर्णान् पदा नि बायस्य — कंजूसोंको परसे कुचल बालो ।

[१९८३] हे (इन्द्र) इन्द्र! (त्वं सुनानां ईदापि) तुम सोमरसेकि सामी हो, (स्वं अ-सुतानां) व निकाले गए सामोंके भी खामी हो, (तब जनानां राजा) तुम मनुष्यिक राजा हो ॥ ३॥

[ ११८४ ] हे इन्ह ! ( चर्षणीनां एहि ) मनुष्येकि यज्ञमें आओं, फिर । आशोधयन् ) क्षेषणा करते हुए (दिवि क्षयः प्रेष्टि ) युकोक्में सपने घर चले आक्षा । ( उम्ने सोदर्सा ) तुम दोनों युकोक और पृथ्वी खोकको [ सपने कें असे । (आ प्रणासि ) पूर्ण करते हो ॥ ४ ॥

। ११८५] दे इन्ड ! (त्व चित् ) उस ( दानवन्तं सहिस्त्रणं पर्वतं ) सैकडों तथा इजारीं पर्ववाले (गिर्दि ) बादलको (स्तोत्भ्यः रहोजिय ) लोताश्रोंके हितके लिए तोशा ॥ ५॥

[११८६] हे इन्ह ! ( वर्ष उ ) इम (सुने ) सोमयागर्मे त्या ) तुझे ( दिवा हवामहे ) दिनमें सहायार्थ बुलावे हैं, और (वयं नक्तं ) इस तुझे रावमें भी बुलावे हैं, तुम (अस्माकं कामं ) इमारी कामनाको (आ पूणा) पूर्ण करो ॥ व ॥

[११८७] (स्यः) वह ( वृष्भः, युवा अलवान् , तरुण ( तुविश्रीयः अनानतः ) विशाल गर्दैनवाला. कभी न नीचा होनेवाला इन्द्र (क्षा) कहां रहता है, तथा (तं) उसका (कः ब्रह्मा सपर्याते )कीन ज्ञानी सन्कार करता है ? ॥०॥

(११८८) (तृषा) वह बलवान् इन्द्र (कस्य स्वित् किसके (स्वतं जुजुश्वान् अव गच्छिति) यहका सेवन करनेके लिये आता है ? और (क उ स्वित्) कीन सनुष्य (इन्द्रं भाचक) इन्द्रकी जानता है ?॥ ८॥

भावार्थ — हे इन्त्र । वरा कोई सञ्ज नहीं है । तू ज्ञानसे द्वेष करनेवालीका और कंज्सीको नष्ट कर बाल ॥ १-२॥ है इन्द्र ! तू निकाल गए और न निकाले गए सभी तरहके मोमरसोंका स्वामी है और तू ही मनुष्योंका राजा है। ह अपने तेजसे खु और पृथ्वी हन दोनों छोकोंको भर देता है ॥ ६-४॥

है इन्द्र ! तू मनुष्योंका हित करनेके लिए अनेक पताँवाले मेचकी तोड । इस सभी भनुष्य हमारी सदायश करनेके

किए तुझे इमेशा बुकाते हैं। जतः तु आकर इमारी कामनाकों की पूर्ण कर ॥ ५-६ ॥

बखवान्, तरुण तथा पराक्रमसाकी इन्द्र कहां रहता है, किसके पास कब और कहां वाता है इसकी वोहें महीं जानता । राष्ट्रनेताकी गतिविधियां इसी तरह हों कि उसे कोई भी मनुष्य जान न पाए ॥ ७०८ ॥

| ११८९ कं ते द्वाना अ  | सक्षत् वृत्रंहुन् सुवीयी | । उनथे क उ सिनुदर्शनः                 | 0.8.11   |
|----------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------|
| ११९० अयं ते मार्नुषे | जने सोमं: पृष्ठषुं स्ववे | । तस्ये <u>डि</u> प्र <u>ईवा</u> विकं | 11 20 11 |
| ११९१ अयं ते वर्षणा   | 2                        | । अर्जीकी वें मुदिन्तंमः              | 11 55 11 |
| ११९२ तमुद्य राषंते य | हि चाहं मदांय घृष्यंये   | । एहीं।मन्द्र द्रवा विषं              | ॥ १२ ॥   |
|                      | [६५]                     |                                       |          |

( ऋबि:- प्रगाधः काण्वः । देवताः- इन्द्रः । छन्दः- गायत्रां )

११९३ यदिन्द्र प्रामपःगुरुक् नयंग्वा हूणमे नृभिः । आ याहि त्यंमाशुभिः ११९८ यहां प्रस्नवंणे द्वित्रो मादयानि स्वर्णिरे । यदां समुद्रे अन्धंतः 비옥비

अर्थ - [११८२ ] है ( बूज हुन् ) वृत्रको मारनेवाले इन्द्र ! ( ते दानाः कं असक्षत ) तेरे दिए हुए धन किस मनुष्यको प्राप्त होते हैं, और । कं सु-र्वार्थ । किसको बल प्राप्त होते हैं, तथा ( उक्थे ) यज्ञमें (क उ स्वित् ) कीन सनुष्य तेरे ( अन्त्रमः ) पास बैठता है ॥ ९ ॥

[ ११९० ] हे इन्द्र ! (ते ) वेरे लिए (अयं ) यह सोम (आनुषे जने पुरुषु ) अनुष्यों तथा भेड नागरिकोंके बीचमें ( सूचते ) निचोबा जाता है, ( एहि प्र द्वच ) था, दौडकर था और (तश्य पित्र ) उसको पी ॥ 1०॥

[११९१ | ( शर्यणाचिति खुषोमायां अधि ) शर्यणास्त प्रदशमें सुषोमा नदी पर होनेवाला तथा ( आर्जीकीचे ) पात्रमें रक्ता हुआ ( ते प्रियः मन्दिनप्रः ) तुझे प्रिय तथा उत्साहको देनेवाल। (अयं ) यह सोम है ॥ ११ ॥

[११९२ | है (इन्द्र ) इन्द्र ! ( मं चार्छ ) उस उत्तम सोमको ( महे राधसे ) वहे धन देनेके लिए (धूध्वये ) शत्रुक्षोंको मारनेके किए ( मदाब ) जानन्दके किए ( एहि द्रख पिब ) दौडकर माओ और पियो ॥ १२ ॥

## [ 44 ]

[१११६] दे (इन्द्र ) इन्द्र ! (यत् ज्ञाभीः) जो त् मनुष्यों द्वारा (प्राम्, अपाम्, उदक् न्यम् वा) जाने, पीछे, द्रपर और नीचेकी भोरसे [ सहायार्थ ] ( हूथसे ) बुलाया जाता है बतः (तूर्य ) शोध ही ( अ.शुमिः आ याहि ) शीव्रगामी कोडोंसे वा ॥ १ ॥

[११९४] । यत् वा दिवः प्रस्नवणे ) अथवा शुलोकके अलके उद्गम स्थानमें ( माद्यामे ) आनन्ति होते हो, वयवा (स्व: नरे ) स्वर्गको प्राप्त करानेवाले यज्ञमें (यत् धा ) वथवा (अन्धमः समुद्र ) सामरसके प्रवाहमें [ ब्लानम्ब्रुत होते हो ] ॥ २ ॥

आवार्थ → हुन्द्रके द्वारा दिए गए घनको कीन प्राप्त करता है, उसके बलको कीन प्राप्त करता है, यह भी आनना कठिन है, पर यह निश्चित है कि उसका संस्कार सभी मनुष्य करते हैं ॥ ९--१० ॥

हे इन्ह ! क्षेरे लिए यह सोम बच्छी तरह वैय्यार करके पात्रमें रखा हुआ है, सू इसे पीकर भागन्दित हो और उस जानन्द या उत्सादको प्राप्त करके तु वाशुओंको सार ॥ ११-१२ ॥

हे इन्द्र दिसे जन लोग चारी ओरसे बुठावे हैं, जन तू युनोकते नाका हमारे साथ आत नेदत हो, जीर सोमरस पी कर बरलाहित हो ॥ १-२ ॥

| ११९५ जा त्वां गुीभिर्मुहापुरुं हुवे गामितु भोजंसे । इन्द्र सोमंस्य पीतर्ये | 11 3 11 |
|----------------------------------------------------------------------------|---------|
| १। ९६ आ तं इन्द्र महिमाने हरंया देव ते महं। स्थे वहन्तु विश्रंतः           | 11 8 11 |
| ११९७ इन्द्रं गृणीव उं स्तुवे महाँ उम्र हैंशानकृत् । एहिं नः सुनं विवं      | ा १५ ॥  |
| ११९८ सुतावंन्तस्त्वा वयं प्रयंखन्ती इवामह । इदं नी बहिंगुसदे               | 11 5 11 |
| ११९९ यश्चिद्धि अश्चंतामधी नद्र साधारणस्त्वम् । तं त्वां वयं इंवामहे        | 11 9 11 |
| १२०० इदं ते सोभ्यं मध्या धुखुकाद्रिं भिर्नरः । जुवाण ईन्द्र तत् विव        | 11 6 11 |
| १२०१ विश्वी अंथों विष्वितो ऽति रूप्रत्युमा गाहि । अन्मे विद्वि अती बृहत्   | F & II  |
| १२०२ दाता में पृष्वीनां राजां हिरण्यवीनाम् । मा देवा मुघवां रिवत्          | 11 80 0 |

अर्थ — [ ११९५ ] मैं हे (इन्द्र ) इन्द्र ! (महां उदं । महान् विशाल (त्या ) तुप्ते (सोमस्य पीतये) सोमपानके छिए (गीर्भिः) वाणियेसि (भोजसे गां इव ) जैसे खिलानेके छिए गायको बुलाते हैं, उसी तरह (हुये ) बुलाता हूँ ॥ ३॥

[ ११९६ ] दें (देव इन्द्र ) दिव्य इन्द्र ! ( महः महिमानं विश्वतः ते ) महान् यशको धारण करनेवाछे तेरे

(ते हरय:) वे घोडे सुहे (रधे वहन्त्) रधमें छे आवें ॥ ४॥

[ ११९७ ] है ( उग्रः महान्, ईशान कृत् इन्द्र ) बोर, महान् तथा सबके खासी इन्द्र ! मैं वेरा ( गुणीचे ) गुणवर्णन करता हूं ( उ ) और वेरी ( स्तुपे ) स्तुति करता हूँ, ( एडि ) द् भा और ( नः सुतं पिन ) इमारे सोमको पी ॥ ५ ॥

[ ११९८ ] (सुनावन्तः प्रयथस्वन्तः वयं ) सोमयाग करनेवाले तथा शशवाले हम (त्वां ) तुसे (नः इदं

बहि: आसदे ) इमारे इस बासन पर बैठनेके लिए (हवाझंह ) बुलाते हैं ॥ ६॥

[११९९] हे (इन्द्र) इन्द्र! (यत् चित् हि) जिम कारण (त्यं) त् ( शध्वतां ) बहुतोंके द्वारा ( सा-धारणः ) एक साथ धारण किए जाता ( आसि ) है; इसिएए (तं त्या ) उस तुशको (वयं ह्यामहे ) इम पुकारों हैं ॥ ७॥

[१२००] दे (इन्द्र) इन्द्र ! (नगः) यहकर्जा (ते ) तेरे लिए (अद्विग्धः) पत्थरोंसे (इदं मधु स्रोहणं) इस मीडे सोमको (अधुक्षान् ) तय्यार करते हैं, त् (अपाणः) प्रसन्न दोता हुआ (तत् विश्व) दसको पी ॥ ८॥

[१२०:] दे (अर्थः) स्वामी इन्ह ! द ( तूर्य आ गाँह ) शीध मा, तथा ( विद्वान् ।देपश्चितः अतिस्वः )

समी ज्ञानियोंको देल, तथा (अस्मे युद्दत् अवः घेहि ) हमें बहुत अब दे॥ ९॥

[१२०२] (हिरण्यवीनां वृषतीनां राजा) सुनहर रंगवाली गीवोंका राजा वह इन्द्र ( मे दाता) मुझे धन देनेवाला है, है (देवाः ) देवो ! (मघवा मा रियत् ) इन्द्र कमी दिसित न हो ॥ १०॥

१ अधवा मा रियत्— वह इन्द्र कभी दुःशी न हो।

भावार्थ — हे महान् इन्द्र ! सोभपानके लिए तुते में स्तुतियोंसे बुलाता हूँ । तू वपने यशस्वी घोडोंकी सहायतासे इसारे पास जा ॥ ३—४ ॥

हे इन्द्र ! में तेरे गुणोंका वर्णन करता हूँ और तेरी स्तुति करता हूँ । तू आकर हमारे द्वारा दिए गए जासन पर

इन्द्र यक्षकर्ताओंके मध्यमें आकर जब बैठता है, तब बद्द किसी तरहका घमण्ड नहीं करता, वह वहे प्रेमसे आकर उनके मध्यमें बैठता है। इसलिए यक्षकर्ता भी उस हम्द्रके लिए वहे प्रेमसे सोमरस तैय्यार करते हैं॥ ७-८॥

वं इन्द्र ! त् क्षित्र आकर सभी ज्ञानियोंका निरीक्षण कर । उन ज्ञानियोंकी त् कमी दिसा मत कर, श्रापित उन्हें यन श्रादि देकर सुत्ती कर ॥ ९-१० ॥ १२०३ सहस्रे प्रवंतीना मार्वे खन्द्रं बहत् पृथु । शुक्रं हिरंण्यमा दंदे ॥ ११ ॥ १२०४ नपांवी दुर्गहस्य में सहस्रेण सुराधंतः । अवी देनेप्नंकत ॥ १२॥ [ 88 ] (क्रविः-किलः प्रगाथः। देवताः– इन्द्रः। छन्दः– प्रगाद्यः = (विषमा बृहती, समा सतोबृहती) १५ भनुषुप्। १२०५ तरीमिनी विदर्धमु मिन्द्रै सुनार्ध ऊत्ये । बृहद्वार्यन्तः सुत्रसामे अध्वरे हुवे भरं न कारिणम् 11 8 11 १२०६ न यं दुधा वर्रन्ते न स्थिरा मुरो मदे सुशिशमन्धंतः। य आहरमा श्रश्मानार्य सुन्वते दातां अधित्र उक्ष्यंम् 11 R H १२०७ यः शको मृक्षो अवन्यो यो नाकी से हिर्ण्ययः। स ऊर्वसं रेचयुरयपांवृति भिन्द्रो गव्यस्य बुत्रहा || ₹ ||

सर्थ — [१२०३] में (सहस्त्रे पृपतीनां अधि) इजारों गायोंपर नाजारित ( चन्द्रं वृहत् पृथु शुक्रं हिरण्यं) प्रश्वताकारक, महान, विस्तृत, वेजस्वी सर्णको (आ चर्चे) प्राप्त करता हूँ ॥ ११॥

(१२०४ ] (न-पातः दुः-गदस्य में ) असदाय तथा दुःश्रमें पढे दुए मेरे कोग (सद्देशेण सु-राधसः)

इजारों प्रकारसे उत्तम धनवाळे हों, और (देवेषु अवा अकता) देवोंमें यशका प्राप्त करें ॥ २२ ॥

[ 84 ]

[१५०५] हे ऋतिको ! (वा) तुम (ल बाधः ऊतयं तरीभिः) वाधाओंसे संरक्षण करनेके लिए वेगवास् घोडोंसे आनेवाले (विदत्-वसुं इन्द्रं) धन प्राप्त करानेवाले इन्द्रक (बृहत्) बढे यशका (अ-ध्वरे सुन-सोमे) दिसारहित सोमयज्ञमें (गायन्तः) गान करो, में (सरं) भरण पापण करनेवाले इन्द्रको (कारिणं न) जैसे दिव-कारी मतुष्यको लोग बुलावे हैं, उसी प्रकार सद्दायार्थ (बुने) बुलावा हूँ ॥ १ ॥

[१२०६] (सु-शिवं यं) शिरखाण धारण करनेवाल जिस इन्द्रको युद्में (न दुझाः घरन्ते) न अपुर इटा सकते हैं, (न स्थिराः) न देव इटा सकते हैं और (न सुरः) ना हा मनुष्य हटा सकते हैं, (यः) वह ही (अन्धसः मदे आहत्य) सोमको आनन्दका आहर करके (शश्यमानाय जिल्लि सुन्वते) गान करनेवाले, स्तुति करनेवाले, सोमयाग करनेवाले वजमानके लिए (उक्थ्यं) स्तुत्य धनको (दाता) देवा है ॥ २ ॥

[१५०७] ( यः शक्रः, सृक्षः, अक्वयाः ) जो इन्द्र सामध्येताली सनुका मारनेवाला, घोडीवाला है ( वा ) वया ( यः फीजः दिरण्ययः ) जो भद्भुत और धनवार् है, ( सः बुज्रहा इन्द्रः ) वह वृत्रको मारनेवाला इन्द्र ( अर्थस्य

ग्रव्यस्य अपावृति ) विशाल गौवाक राकनवालंको (रजयति ) कंपाता है ॥ ३ म

भावार्थ — इन्द्रकी कृपासे मुझे इजारों गाबोंसे युक्त, प्रसन्नताको देनेवाला तेजस्वी स्वर्ण मिले, साथ ही बासहायावस्था तथा दु समें पढे हुए मेरे अपने लोग भी इन्द्रकी कृपासे उत्तम धनवाले होकर यशस्वी हों॥ ११-१२॥ है मनुष्यो ! संकटके समय संरक्षण करनेवाले, धन देनेवाले इन्द्रके यशका गान सोमयसमें करो। जैसे दिवकारी

मनुष्यको लोग बुलाते हैं, उसी तरह तुम इन्द्रको बुलाओ ॥ १॥

शिरकाण धारण करनेवाले इन्द्रको अधुर, देव और मनुष्य कोई भी युद्में नहीं इटा सकता। वह इन्द्र सोमरसंक

द्वारा आतन्त् देनेवाले यज्ञकर्वाको प्रशंसनीय धन प्रदान करता है ॥ २ ॥

वह हुन्द्र महान् गीसमूहके रोकनेवालेका कंपाता है। गीओंका चुरानेवालेका भयभीत कराता है। वह बद्भुव पाकिसाका कोर भववाम् है ॥ ६ ॥

| १२०८  | निखातं चिद्यः पुरुसंमृतं वस्र दिह्रपति द्वाशुर्वे ।          |         |
|-------|--------------------------------------------------------------|---------|
|       | वृत्री संशिष्टो हर्षेश्व इत् कर्दि न्द्रः कत्या प्रथा वर्षत् | 0.8.0   |
| \$406 | यद्वावन्थं पुरुष्टत परा चिच्छर नणाम ।                        |         |
|       | वयं वत् तं इन्द्र सं भरामिस युज्ञ मुक्धं तुरं वर्चः          | 0.50    |
| १२१०  | सचा सोमें पुरुद्दत विजयो मदांग शुक्ष योमपाः।                 |         |
|       | स्विमिद्धि बंद्याकृते काम्यं वसु देष्ठं। सुन्बन्ते सुनं:     | 11 % 11 |

१२११ व्यमेनमिदा हो ऽवीं वेमेह वृज्ञिणेम्। तस्री उ अद्य सेम्ना मुतं भूग ऽऽ नृनं भूषत श्रुते

11 9 11

अर्थ—। १२०८ ] (यः ) जो इन्द्र (दाशुये ) देनेवाले यजमानके लिए (िखातं पुरु-संभूतं वसु चिस् ) गाडकर बहुतसे इकट्ठे किए गए धनको (उन इत् वएति ) बाहर निकालतः है । वह (सु-शिप्रः, वज़ी, हर्यदवः [नद्रः ) शिरकाण धारण कानेवाला, बज़धारी, बोबोंवाला इन्द्र (यथा बदात् ) जैसा चाहता है, बैसा दी (अ वर् इत् करत् ) कामोंको करता है ॥ ॥।

[१००२] हे (पुरु-प्टुत शूर हुन्द्र) हे बहुतोंके द्वारा प्रशंसित, शूरवीर हुन्द्र ! तुने (पुरा सित्) पहले (मृणां) यक्त कर्ताक्षोंसे (यस वावंध विसकी हुन्छा की, (ते । तेरे लिए (तत् यहं उपयं वसः) उस वग्न, स्वोत्र तथा प्रशंसाको (तुरं) सीझ ही (धयं सं असामित ) हम करते हैं ॥ ५ ॥

िरेर १ हैं (पुरु हुत, विजिन्न: गुक्ष, मोमपाः) बहुतों हारा बुलाये आनेवाले, बन्नधारी, वेजस्वी, सोमकी पीनेवाले इन्द्र ! त् (मदाय) आनन्दके लिए (सोमेषु) सोम बन्नोंसें (सचा) संयुक्त हो, (हि) क्योंकि (त्वं इत्) दू ही (अस कृते सुन्वते) स्वोत्रके करनेवाले तथा सोमयज्ञ करनेवालेको (काम्यं वसु) इष्ट धनको (देष्टः भुवः) देनेवाला है ॥ ६ ॥

[रवरर] ( वयं ) इसने (एनं विज्ञणं ) इस बज्जवारी इन्द्रको (हाः इदा ) कल और आज (इह ) वहां बज्जों [सोमसे ] (अविये ) तृस किया, हे ऋतिको ! (अया उ ) आज भी (तस्में ) उस इन्द्रके लिए (स-मना ) समान मनवाले होकर (सुतं भर ) सोमको दो, वह (नूनं ) निज्ञयसे (धुने ) स्तोषसे (आ भूवत ) अर्कत्त्र होगा ॥ ७ ॥

भावार्थ--- दावाके छिए वह इन्द्र गडे हुए घनको भी बाहर निकालता है। इन्द्र नैसा चाहता है, वैसा ही कामोंसे करता है॥ ॥॥

है इन्द्र ! तुने यज्ञ करनेवालोंसे जिस स्वीत्रकी कामना की थी, उस स्वीत्रको इस तेरे किए बीलते हैं ॥ ५ ॥

दे बद्राधारी सोम ! तू आनंद प्राप्त करनेके लिए हमारे बज़ोंमें मा, क्योंकि तू सोमवज्ञ करनेवालेको उसकी इच्छानुसार घन देनेवासा है ॥ ६ ॥

र्न्द्रके लिए दिया जानेवाला बास्तविक भलंकार सोमरस दी है ! सोमरससे द्न्द्रका उत्साद भीर तेज बढता है भीर उस वेजसे वह अलंकुत दोवा है !! • !!

| १२१२ | वृक्षेश्चिदस्य बार्ण उंग्रमिथि रा व्युनेंपु भूषति ।        |         |
|------|------------------------------------------------------------|---------|
|      | सेमं नः स्तोमं जुजुपाण आ गही न्द्र प्र चित्रमा थिया        | 11 5 11 |
| १२१३ | कद् न्व सार्कत् भिन्द्रंस्यास्ति पेरियम् ।                 |         |
|      | के नो तु के श्रोमतेन न शुंश्रुवे जनुष्य परि वृत्रहा        | 11 8 11 |
| १२१४ | कदं मुद्दीरधंष्टा अस्य तिविधीः कदं वृत्रक्षी वस्तुतम्।     |         |
|      | इन्द्रो विश्वान् वेकनाटी अहर्देशं उत् करवा पूर्णीमि        | म १० ॥  |
| रररभ | वृषं या ते अपूर्वि नद्र सक्षाणि वृत्रहन् ।                 |         |
|      | पुरुतमांसः पुरुद्द् वजित्रो भूति न प्र भंगमिन              | । ११ ॥  |
| 7775 | पूर्वीश्विद्धि स्व तुंविक् भिन्ना प्रसी इवंत्त इन्द्रीतयः। |         |
|      | तिरश्चिद्रयेः सब्ना वंसी गहि अविष्ठ श्रुधि में इवम्        | म १२ ॥  |

अर्थ— [ १२१२ ] (वारणः उरामिधः वृकः चित्) सबको इडानेवाला, पथिकाँका विनासक चार भी (अस्य वयुनेषु आ भूपति। इस इन्द्रके मार्गोको [अनुकृत होकर ] सलंकृत करता है, (इन्द्र ) हे इन्द्र ! (सः) वह त् (वः इमें स्तोमें जुजुपाणः) इसारे इस स्तावका सुनेर हुए (जिल्ला धिपा) उत्तम शुद्धिसे युक्त होकर (प्रशागिह) वा ॥ ८ ॥

[१५१३] (कत् मु पीस्यं आस्त ) ऐसा कीनवा पीरव है जो (अस्य इन्द्रस्थ अकृतं) इस इन्द्रके द्वारा नहीं किया गया, तथा (केन उश्रोमतेन ) किस मनुष्यने इसके (कंन अध्योत) किस पराक्रमको नहीं सुना, यह

(वृत्र-हा ) वृत्रको मारनेवाला इन्द्र ( अनुषा परि जन्मसे ई। प्रसिद्ध है । ९॥

[१८९४] ( अस्य महीः तिचिया ) इसका महान् वल ( कत् उ अ-भूष्टाः ) कर शतुको मारनेवाला नहीं रहा है ( सूत्र-धतः ) वृत्रके रातु इन्द्र द्वारा [ मारा अनेवाला ] ( कत् उ अ-स्तृतम् ) कर अहिंसित रहा है, यह ( रनदः ) हन्द्र ( विद्वान् वेक नाटान् ) सना सुद्वारोका तथा ( अहिंद्धाः पणान् ) दिन विननेवाल कत्सोंको । अत्वा ) अपने कर्मसे ( आभि ) दवाता है ॥ १८ ॥

[ १२१५ ] हे (पुरु-हून, विजिन्नः, मृत्रहन् हुन्द्र ) हे बहुती द्वारा बुलाये गए, हज धारण करनेवाले, वृत्रहन्ता इन्द्र ! (ते ) क्षेरे लिए (पुरुतमासः चय ) वसम जन हम (अपूर्व्या ब्रह्माचि ) नए नए स्तान्त्रीको (भृति न ) कर

भयवा बेलनके समान ( प्र अरामिस ) करते हैं ॥ ११ ॥

[१२१६] है (तृषि कृषिन् इन्द्र) बहु कर्मा इन्द्र ! (हि) क्योंकि (स्वे ) तुझमें (पूर्वी चित् आहासः ऊतयः ) बहुतसी बाशार्थ तथा रक्षणके साधन हैं, अतः तुझे (हवन्ते ) बुक्षते हैं, है (सालो शावष्ठ ) बसानेवाले बलवान् इन्द्र ! (से हवं श्राधि) मेरी प्रार्थना सुना, और दूसरीं हा (तिरः चित्) तिरस्कार करके इमारे (सेवना आ गाहि) बहोमें बा ॥ १२ ॥

भावार्थ — सबका निवारक, पथिकोंका विनाशक चार भी उसके मार्गोंको मनुकूछ होकर मछंत्रत करता है। चीर जैसा दुष्ट भी इस इम्ब्रके शासनमें नाकर उसके मनुकूछ हो जाता है॥ ८॥

कीनसा ऐसा पराकम है, जो हुन इन्द्रके द्वारा नदा किया गया । किस कानवालेने इसके पराकमकी नहीं सुना ।

चूत्रका इन्दा इन्द्र जन्मसे ई। प्रसिद् है 🖟 ९ ॥

हसका महान् बक कब शतुको मारनेवाला नहीं रहा ? यूत्रके शतु इन्द्र द्वारा | मारा जानेवाला ] कब व्यक्तित रहा है । इन्द्र सम्पूर्ण सुरखोर तथा कंत्र्योंको इवाता है ॥ १० ॥

जिस तरह कोई सेवक अपना सेवाके बदल देतन छेता है, इसी तरह इस इन्द्रकी सेवा करते हैं, अतः वह इन्द्र

इमें घन प्रदान करे ॥ ११ ॥

है इन्द्र ! तुझमें ही बहुतनी बाशावें और रक्षणके साधन हैं ! तू अनेक तरक्से पराक्रम दिखाता है । इसाकेप इस हते बुळावे हैं । तू इसारी प्रार्थना सुनकर दूसरोंक यशोंका विरस्कार करके इसारे पास ही बा ॥ १९ ॥ १२१७ वृगं घा ते स्वे ह दिन्द्र विद्या अपि व्यक्ति ।

वृद्धि स्वदुन्यः पुंरुहृत कश्चन मर्घनुकास्ति मर्द्धिता ॥ १३ ॥

१२१८ स्वं नी श्रुस्या अमतेहृत क्षुचोई ऽभिर्धास्ति स्वृधि ।

स्वं ने क्रिती तर्व चित्रयां धिया क्षिश्ची सचिष्ठ गतुवित् ॥ १४ ॥

१२१९ सोम् इद्दं सुतो अस्तु कलयो मा विभीतन ।

अपेद्रेष च्युसायंति द्वयं धेषो अपायति ॥ १५ ॥

[ 08 ]

( क्रिकि:- मतस्यः साम्भवः, भैत्रावराणिर्मात्यः, बहवो वा मतस्या जालनदाः । देवताः- आदित्याः, १०-१२ आंदतिः । छम्दः- गायश्री । )

१२२० त्यान् तु सिवियाँ अवं आदिन्यान् यांचियामहे । मुमुळीकाँ अभिष्टंये ॥ १ ॥ १२२१ मित्रो नो अभ्यहति वरुंणः पर्यदर्भमा । आदित्यामो यर्था विद्वः ॥ २ ॥

अर्थ — [ १२८७] है ( पुरु-हून, मधवन् रून्द्र ) बहुनों द्वारा बुलाये जानेवाले, ऐश्वर्यवान् रून्द्र ! ( ते वसं धा विधाः अपि , नेरे इस कानी जन भी ( त्वे हुन् व्यक्ति ) तेरे ही अधीन रहें, क्वोंकि ( त्वत् अन्यः कआन ) तुससे भिन्न कोई दूसरा ( मर्दिता भदि अस्ति ) सुली करनेवाला नहीं है ॥ १३ ॥

[१२१८] है (श्राचिष्ठ गातु विद्) शक्तिशाली, तथा मागँकी जाननेशले इन्द ! (स्वं) तू (नः) हमें (अस्थाः अ-मते , ख्रुयः अभि-शस्तेः ) इस दरिद्दता, भूखके अभिशापसे अब स्पृधि) छुटा, भीर (स्वं) तू (मः) हमें (तथ उता, विश्रया धिया ) अपने रक्षण तथा, विलक्षण कमें से (शिक्ष) समर्थ करो ॥ १४॥

[ १२१९ ] दे (कलयः ) किल अधिके पुत्री ! ( यः इत् सुनः सोधः अम्नु ) तुम्हारा तैय्यार किया गया सोम इन्द्रके लिए हो, (मा विभीतन ) मत दरों, क्योंकि (एपः ध्यस्मा ) यह हिंसक मनुष्य (अप इत् अधाते ) दूर भाग रहा है, (एपः स्वयं अप अयित ) यह अपने माप दूर अस्मा जा रहा है ॥ १५ ॥

[ 60 ]

[१२२० | इम (अभिएये ) अपनी का रनाकी पूर्तिके लिए ( सुमुळीकान् ) उत्तम मुख देनेवाले, । अज्ञियान् ) भागुर्जिके माक्रमणसे रक्षा करनेवाले (त्यान् आदित्यान् ) उन जादित्योसे (अवः याचिवा महे ) सरक्षण मांगते हैं ॥१॥

[१५११] (मित्रः वरुणः अर्थमा अर्धित्यातः । मित्र, वरुण, शर्थमा और मादित्य (यथा विदुः ) जैसे जानते हों, उस वरह (मः ) हमें (अंहर्ति अति पर्यत् ) पापसे पार के जाएं ॥ २ ॥

भावार्थ-- दे इन्द्र ! इम ज्ञानी पुरुष तेरे अधीन ही रहें । तुझसे भिन्न और कोई मुखी करनेशाला नहीं है॥१२॥ दे इन्द्र ! तु इमें इस दरिद्रता और मूखके अभिज्ञापसे खुरा, तथा अपने संरक्षण तथा विलक्षण कर्मीसे इमें समर्थ और प्रक्रिक्सकी बना ॥ १७॥

है मनुत्यो ! तुम इन्द्रको सोधरम प्रदान करो । इन्द्रको सोध प्रदान करने के बाद तुम्हें किसीसे प्ररमा नहीं परेगा। इन्द्रके दरसे सभी दिसक मनुष्य स्वयं दूर भाग जारेंगे ॥ १५॥

अपनी बामिलापा की पूर्तीके लिए इस उत्तम मुख देनेवाले तथा शत्रुओं के बाकमणसे रहा करनेवाले आदित्य बादि देनोंको उलाते हैं। वे देव हमें पापसे पार के आएं है १--२॥

| <b>१</b> २२२ | वेषां हि चित्रमुक्थ्यं । वह्यमस्ति द्राशुवे     | । आदुत्यानां मृतुंकुते     | 0.30           |
|--------------|-------------------------------------------------|----------------------------|----------------|
| <b>१</b> २२३ |                                                 | । अगुंखा वृंषीमहे          | 0.80           |
| <b>१</b> २२४ | जीवान नी अभि चेतुना Ssदित्यासः पुग इयो          | त्। कर्द्धं स्थ इवनश्रृतः  | 11 9 11        |
| १२२५         | यदी श्रान्तायं सुन्यते वर्र्ध्यपहित् यन्छ्दिः   | । तेनां नो अपि वोचत        | 1- <b>5</b> () |
| <b>१२२६</b>  | अस्ति देवा अंद्रोहर्व स्तुमनांगसः               | । आदिस्या अर्द्धनैनसः      | 11 9 11        |
| १२२७         | मा नुः सेर्तुः सिषेद्रयं मुद्दे वृंगकतु नुस्वरि | । इन्द्र हाई श्रुता नुश्री | 11 < 11        |
| १२२८         | मा नो मुचा रियुणां वृज्जिनानामविष्यवः           | ं देशां अभि व मृंधन        | ः ९॥           |
|              | जुत स्वामंदिते म <u>ा</u> हाई देवपूर्ण हुने     | । सुमृळीकाम्भिष्टंये       | 11 20 11       |

अर्थ - [ १२२२ ] (दापुषे अर्थकृते ) दाता और सामध्येशालीको प्रदान करनेके हिए (तेषां आदित्यानां ) उन भादित्योंके पास (चित्रं उन्थ्यं चरूपं अस्ति ) स्रोकरणीय और प्रशंसनीय धन रहता है ॥ ३॥

[१२२३ | है (वरुण मित्र अयमन्) वरुण, मित्र और अधिमा देवो ! (महतां वः भादान् तुम्हारे (अवः माद्र ) संरक्षण भी महान् है। हम तुमसे (अवांसि आ बुर्णामहे संरक्षणोंको चाहते हैं ॥ ४ ॥

[ १२२४ ] हे (हवन श्रुनः अर्राद्त्यासः । प्रार्थनाको सुननेवाले मादित्यो ! (नः जीवान् अभि घेतनः ) हमारे भीवित रहते हुए ही तुम दीको । (हथात् पुरा कत् स्थ ) मारे जानेसे पूर्व ही कहीं भी होको, बा जाको ॥५॥ [ १२२५ ) (श्रान्ताय सुन्यते ) श्रम करनेवाले तथा सीमरम निचोदनेवालोंको (यत् वरूधं यत् सुर्दिः

आस्ति । जो धन और निवास गृह देने योग्य हो, (तेन नः आध वीचन ) उससे हमें भी युक्त करो ॥ ६ ॥

१२२६ | है (देवाः ) देवो ! (अंोः ) दुष्टोंका पाप (उठ आम्त ) महान् है, (अतानसः रत्ने ) पाप-रहितोंके पुण्य रमणीय होते हैं । हे (आदित्याः ) बादत्या ! (अद्भुत-एततः ) इम निव्याप – पाप रहित हैं ॥ ७ ॥

[१२२७] (नः) दमें (अयं सेतुः) यद बन्धन (मा नियेत्) रुकाबट न काले, अपितु (नः महें) इमें रुक्तम कार्थ करनेके लिए (परि वृणकतु) छोड दे। (श्रुतः इन्द्रः इत्) वसिद्ध इन्द्र ही (बर्सा) सबको बन्नमें करनेवाला है || ८ ||

[१२२८] है (अधिष्यवः देवाः ) रक्षा करनेकी इच्छा करनेवाले देवो ! (शृजिनानां रिपूणां) कुटिल शतुकोंकी (मृचा) हिंसा नः मा) हमें कष्ट न हे, (अधि प्र मृक्षत ) उस हिंसासे हमें गुक्त करो ॥ ९॥

रिश्व । (उत् ) और है (महि देखे अदिते ) वही देवी महिति ! (आभएये . इव्छित मनोरयकी मिस्रके किए (सुमुधाको स्थां ) उत्तम सुख देनेवाले वेशे (अहं उप हुई) मैं स्तुति करता हूँ ॥ १० ॥

भाषार्थ-- दाता कोर सामध्यीमको मनुष्यको देनेके लिट् भादित्व भादि देशेंके पान धन और संरक्षणके साधन रक्षते हैं ॥ ३--७॥

हे नादित्यो ! जरतक हम जीवित हैं, तभी तक तुम हमारी रक्षा करें। पश्चिम करनेवाडे तथा सीमयज्ञ करने-बार्कोको जो धन भीर निवासगृह तुम देते हो, उस धन और निवासगृहसे हमें युक्त करो॥ ५-६ ॥

यदि पापियोंका पाप महान् होता है, तो पुण्यशालियांका पुण्य भी बढ़ा होता है। पर पुण्यशाली और पापी दोनों-पर इन्द्रका प्रमुत्य रहता है। उपको कृशसे सभी पुण्यशालो चन्यनसे हूं: जाने हैं और दे बढ़े बढ़े कार्य करते हैं॥०-८॥

दे देवो ! कुरिक शत्रुवोंकी हिंसा हमें कष्ट न दे, उस िंसासे हमें मुक्त करो । दे देवी बदिवि ! तुम महान् सुक्त देनेबाकी हो, हमारे मनोरयोंको पूर्ण करो ॥ ९-१० ॥

| १२३० | पि दीने मं भीर औं उग्रंपुत्रे जिथां मतः । भाकिस्तीकर्यं नी रिषत्    | 11  | ११    | 11 |
|------|---------------------------------------------------------------------|-----|-------|----|
| _    | अनेही न उरुवत उर्हाच वि प्रसाने । कृथि तोकार्य जीवसे                | 11  | १२    | 11 |
|      | ये मूर्वातंः श्चिता मदंब्धामः सर्यश्चमः । ज्ञता रक्षंन्ते अदुद्देः  | 11  | \$ \$ | 11 |
| 2233 | ते न आस्त्रा वृकाणा मादित्यासी पुमीचंत । स्तेनं बद्धमिनादिते        | -11 | \$8   | 11 |
| 2232 | अयो चु णं हुवं शह नादिन्या अपं दुर्मातेः । अस्मदेश्वर्णव्हुवी       | 11  | 14    | 11 |
| 9934 | अस्ति वं। सुदानव आदित्या अतिभिर्वयम् । पुरा नूनं बुंभुजमहै          | II  | १६    | Ð  |
| 2235 | श्यन्तं हि प्रचतसः प्रात्यन्तं चिदेनंगः । देवाः कृणुथ जीवसे         | п   | 29    | 1) |
| 9930 |                                                                     |     | 26    |    |
| १२३७ | तत सु नो नव्यं सन्यं मु आदित्या यत्सुमीचिति । बुन्धाब्दुद्धिनवादिते | 17  | 12    | 11 |

अर्थ— [ १२३० ] द्व ( उग्रपन्न ) बार पुत्रीवाली देवी मदिति ! (दीने गभीरे ) हमारी दीन या अच्छी दोनों है। सबस्याओं में ( जिद्यांसतः ) मारनेकी इच्छा करनेवाले लोग ( नः तोकस्य मा किः रिपत् ) हमारे पुत्रादियोंकी हिसा न करे ॥ ११ ॥

ा २३१ ] हे ( उरुवाज ) विस्तीर्ण सदिते ! ( अनेहर मः ) पाप रहित हमारे ( प्र सर्तवे ) आने के लिए ( उरु चि ) तेरा विस्तार उपयोगा हो। (ताकाय जायस कृथि) हमारे एकादियोंको जीनेके लिए समर्थ

करो ॥ १२ ॥

[१४३२] (चे मूर्थानः) जो मुख्य ( ऋद्ध्यामः ) कालस्य शर्दतः । द्रोद्द रहित स्था (स्व यदासः ) इतम बदास्ता देव ( श्रिमीना जना रक्षन्ते ) हम मन्ध्योके वनकी रक्षा करते हैं ॥ १३ ॥

[ १२३३ ] है ( आदित्यासः आदिने ) आदित्यो और अदिति ! । बद्धे स्तेमं इच ) वंधे हुए चौरको जैसे मुक

करते हैं, इसी तरह (त ) व तुम (नः ) हमें ( वृक्षणां आस्नः मुचाचन ) दुष्टेंकि मुंहसे छुडाओ ॥ १४ ॥

[१२३४] हे (आदिन्याः ' कादिन्या ! इय इाहः ) यह हिंसा (अजध्युवा ) इमें न भारती हुई (अन्मत्

सु अपः पतु ) हमसे दूर चली आए तथा ( दुशानः अपः ) दुष्ट बुद्धि भी दूर चली जाए ॥ १५॥

[१२३५] हे (सुदानवः भादित्याः) उत्तम दान देनेवालं भादित्यो ! (वः ऊरिताभः) तुन्हारे संरक्षणींसे सुरक्षित होकर (वयं ) इम (पुरा नृन) पहलं भार जब भी अर्थात् (दाइवन् ) इमेशा (सुभुज्यहे ) भोगोंको भ्रोगों रहे ॥ १६॥

[१२३६] हे । अच्चेनमाः देवाः ) शानी देवो ! ( जाश्वमंत प्रतियन्तं चित् ) सदा इम पर आफमण करनेवाले

शतुको भी ( जावमा ) दोवेजीवनके लिए ( एनमः कृणुय ) पापेंसे सुक्त करो ॥ १०॥

'१२३७ ) हं ( अगद्भ्याः भादन ) आदिन्यो और सदिति ! ( श्रद्ध बन्धान इच ) जिस तरह किसी बंधे हुए को बन्धनसे मुक्त करते हैं, उसी तरह यन् ) जो तुम्हास सामध्ये नः मुणाचाने ) इसे बन्धनोंसे शुकाण है। तुम्हास (तन् ) वह सामध्य ( तृत्ये ) स्तुतिके योग्य तथा ( सन्यस ) सेदाके योग्य हो ॥ १८॥

भागार्थ— हे जाँदिति देवी ! जच्छी या बुरी दोनों ही जबस्थाओं में हिमकशत्रु हमारी हिंसा न कर सके, इसके विपरात पापरहित हमारे जानेके मार्ग सर्वधः। सुराक्षत हों जीर हमारे पुत्रादि भी दीर्घायु प्राप्त करें ॥ ११-१२ ॥

प्रधान, आलस्दर्शहेत, उत्तम बजस्वो देव हमारे उत्तम वर्तोकी रक्षा करें और हमें दुर्हीके पुंगुलसे बचावे ॥ १६ -१६ ॥

हे देवो ! हिंसा करनेवाल साधन हमारी हिंसा करते हुए इमसे दूर चले जाए और दुष्ट पुढ़ि भी दूर चली

बाए, तथा इस मुखार संरक्षणेंसि सुरक्षित होकर इवेशा उत्तम भागीको भागत रहें 1 १५-१६ ॥

है देवा ! जो हम पर सदा बाक्रमण करता है, उसे भी तुम दुष्ट मार्गकी छोडकर सम्मार्ग पर चक्रनेके किए मेरित करो बाँर उसे पारोंसे मुक्त करके उसका जीवन दोर्घ करों | जो तुम्हारा सामध्ये हमें बम्धनोंसे मुक्त करता है, उस सामध्येको हम स्तुति करें || १७-१४ || १२३८ नाम्माकंपस्ति तत् तर आदित्यामी अतिष्कदें। यूगमस्मर्गं मृळत ॥ १९ ॥ १२३९ मा नो हेति विवस्तेत आदित्याः कृतिमा कर्छः । पुग नु जुरसी वधीत । इ० १। १२४० वि यु देशे वर्षहति मादित्यासी वि संहितम् । विष्यारित बृहता रर्पः म वशा

( ऋषि:- प्रियमेश आक्रियसः । देवता:- इन्द्रः, १६-१९ ऋशाश्वमधौ । छन्दः- वायत्री, अनुपुरमुखः

प्रमाधः = ( अनुष्टुए + मायव्यो ) १, ४, ७, १० अनुष्टुए, १६ शंकुवती । )

१२४१ आ स्वा रथं यथोतये सुमार्थ वर्तयामास । तुनिकृपिंगृताषहु । निनद्व श्वविष्ठ सस्पते ।। १।।

१२४२ तुर्विश्रुष्म तुर्विकतो अर्चीशे विश्वया मने। आ पंत्राथ महिन्वना () **?** |}

१२४३ यस्यं ते महिना मुद्रः परि ज्यायन्त्रं मीयतुः । इस्ता वर्ज हिर्व्ययं म्

१२४४ विद्यानंरम्य वस्यांतु मनानतम्य शर्वसः । एवेंश्र वर्षणीना मृती हुं वे स्थानाम् ॥४॥

अर्थ— [ १२३८ ] हे (अवित्यानः ) नादित्यो ! जो वक हमें (अतिष्कदे )संक्टोंसे पर कर सकता है, (तत् तरः ) वह वह (अस्प्राकं व अस्ति ) इमारे पास नहीं है । अतः ( यूर्व अस्मश्र्यं सृळव १तुम इमें सुखी बरो ॥१९॥ [ १२:९ ] हे (अ।दित्याः ) नादित्यो ! (विश्वस्व नः ) यमके (कुश्चिमादाहः हेतिः ) कृत्रिम नीर दिसक शक (नः) इमें ( अरसः पुरा मा वधीत् ) बुदायेसे पदछे न मारें ॥ २०॥

[ १२४० ] हे ( आदित्यामः ) बादित्यो ! ( द्वायः सु वि ) देव करनेवाळोंको बच्छी तरह नष्ट करो, ( अंहति वि ) पापीको नष्ट करो, (संदितं वि ) ऐसे पापियोंके संगठनको नष्ट करो, तथा (१पः विध्वक् वि सृहत्)

पापको चारों सोरसे नह करो ॥ २१॥

[ १२४१ | हे (श्रविष्ठ सत्यते इन्द्र , बलवान् और सज्जनकि पालक इन्द्र ! ( रघं यथा ) जिस प्रकार रथको कौराते हैं, उसी प्रकार ( तुर्वकृति, ऋतर्वायहं त्या ) बहुत बलवान्, और शत्रुओं के हरानेवांक तुमे ( ऊतये सुस्नाय ) व्यापने संरक्षण व सुसके किए (आवर्तवरागल) अपने पास लीहाते हैं ॥ १ ॥

[ १२४२ ] है ( तुन्विशुध्य, तृविक्रतो शसीवः यते ) बहुत बलवान्, बहुत कर्म करनेवाले, बहुत सकिसाली तथा पूरम इन्द्र ! तु अपने ( विश्वया माहत्यना आर प्रप्राथ ) सम्पूर्ण महत्त्वले सर्वत्र केलता है ॥ २ ॥

ि १२४३ ] ( महः यक्य ते ) महान् तिस तेरे ( महिना ) महत्वसे युक्त (हस्ता ) हाय ( उपायन्सं हिरण्य यं

मर्फ़ ) सब जमह जानेवाले सर्णयुक्त बज़को (इयतुः ) पकदते हैं ॥ ३ ॥

[ १२४४ | ( विश्वानरस्य अनानतस्य दावायः पति ) सम्पूर्ण वात्रुऑपर बाकमण करनेवाले तथा स्वयं अनुके आगे कभी न सुक्तेवाले वलके सामी तथा (रथानां पर्धः स ) रथोंमें वैदकर देवीसे वानेवाले एन्द्रको में (सा वर्षणोमां उत्ती ) दुम मनुष्येंके रक्षणके लिए ( हुने ) बुलाता हूँ । प ॥

भावार्थ- हे देवो ! यमके दिसक शब दमें बुदापेसे पूर्व नष्ट न करें, क्योंकि वन शबोंसे बचनेके लिए जी सामध्ये इमारे पास दोना चाहिए, वह इमारे पास नहीं है, इसलिए तुम हमारा रक्षा करो ॥ १९-२०॥

है देवो ! इससे देख करनेवाले शतुकों, पापियों, उनके संघटनों तथा उनके हारा किए जानेवाले पापोंको नष्ट करो ॥ २१॥

हे इन्द्र ! बहुत बढवान् और शत्रुकोंका परामव करनेवाका तुझे अपने संरक्षणके किए और मुलके किए इस अपने

पास अलावे हैं ॥ १ ॥

बहुत बन्नवान्, बहुन कार्य करने शका, शक्तिशालो और बुद्धिमान् बीर अपने सपूर्ण महत्वसे प्रसिद्ध होता है। ऐसा कोर क्वम कार्ब करता है और विवर्धे प्रसिद्द होता है ॥ २ ०

सब राजुओं से सहनेवाले, पर किया है सामने न युक्ते राज बसवान् बीको मंश्य गर्छ किये बुसाया हूँ । वह साम-

वर्षसाको हार्पोसे बज्रको एकडकर समारे संरक्षत्रक किए आवे ॥ ६-५ ॥

१२४६ प्रोमांत्रमृचीयम् निन्दं मुद्रं सुराधंसम् । ईशांनं चिद्रदंनाम् ॥ ६ ॥ १२४७ तंनुमिद्राधंसे मुद्द इन्द्रं चोदामि पीतये । या पूर्वामत्तं पुति चिद्रदंनाम् ॥ ६ ॥ १२४७ तंनुमिद्राधंसे मुद्द इन्द्रं चोदामि पीतये । या पूर्वामत्तं पुति चिद्रदंनाम् ॥ ६ ॥ १२४८ न यस्यं ते श्वसान सुरूषमानं तु मन्येः । निक्तः श्वासि ते नशत् ॥ ८ ॥ १२४९ स्वोतां सुरूना युजा ऽप्तु सूर्ये मुद्दुर्नम् । जयेम पूर्यु विज्ञवः ॥ ९ ॥ १२ ॥ १२५ तं स्वा प्रेमिरीमेष्ट्रे तं गीमिरीविणस्तम । इन्द्र यथां चिद्राविष्य वाजेषु पुरुमार्थम् ॥ १० ॥ १२ ॥ १२५ स्वरं ते स्वाद् सुरूषं सुरुष्ठं प्रावित्रद्विष्यः । यहा वितन्तसार्यः ॥ १२ ॥

. अर्थ — [१,४५] (स्वर्मी व्हेषु) युद्धोंमें (ऊतये) संरक्षणके लिए वथा (अभिष्टये ) इध्छित धनकी श्रासिके लिए (नरः) मनुष्य (यं सदावृधं ) जिस सदा बढनेवाले १न्द्रको (नाना हवन्ते ) अनेक प्रकारसे बुलाते हैं ॥ ५॥ [१२४६] (परो मार्च) अपरिमित, (ऋचीपर्व) स्तुति श्रिय, (उसं, सुराधसं, वस्नां चित् हुरानं

हर्न्छ ) बीर, बत्तम देखर्यवान, धनोंके स्वामी इन्द्रकी | हुवे | बुलाता हूँ ॥ ६ ॥

[१२४७] (यः नृतः) जो नेता है तथा जो । कुछीनां पूट्यों अनुष्टुति ईसे ) मनुष्यों द्वारा की गई प्राचीन स्तृतियोंका स्वामी है. ऐसे (तं तं हन्द्रं ) उसी इन्द्रको । महे राधसे ) महान् ऐश्वरंकी प्राप्तिके लिए (प्रातये चीदये ) सोम पीनेके लिए प्रेरित करता हूँ ॥ ७ ॥

[१२४८] है (शबसान) बळवान् इन्द्र ! (यहण ते ) विस्न तेरी (स्टब्ये ) मित्रताकी बरावरी (मर्त्यः न आनंदा ) कोई समुख्य महीं कर लकवा, उसी प्रकार (ते दावांसि ) तेरे वर्लोकी भी (न किः नदात् ) कोई बराबरी नहीं कर सकता ॥ ८ ॥

[१२४९] (विञ्चवः ) हे वज्रधारी इन्द्र! (त्या उत्भासः ) तुझसे रक्षित होकर इम / त्वा युजा ) तेरी सहायतासे (सूर्ये अप्सु ) सूर्यके उदय होने पर होनेवाले यज्ञ कर्मोमें तथा (पृत्सु ) संप्रामीमें ( महत् धनं जयेम )

बहुत धनको जीतें ॥ ९ 🛭

१ पृत्सु महत् धनं जियेश- युद्धीमें बहा धन जीत कर प्राप्त करेंगे।

[१२५०] दें (गिर्वणस्तम ) अयन्त पूजनीय हुन्द ! (तं त्वा ) उस तुझे (यजेथिः ईमहे ) यश्चीके द्वारा बुलाते हैं, तथा (तं ) उस तुझे (गीर्थिः ) स्तुःतयोंके द्वारा बुलाते हैं, (यथा ) जिससे त् (पुरुमाय्य ) बहुर ज्ञानवान् मेरी (बाजेषु ) युद्धोंमें (चित् आविध ) रक्षा करे ॥ १० ॥

१ पुरुमार्थ्य वाजेषु आविथ- बहुत कुशक वीस्का युदोंमें रक्षण करते हो।

२ पुरु-माय्यः- बहुत कुशक बीर, कुशसतासे युद् करनेवाला कपट प्रयोगींसे युद्ध करनेवाला।

१२५१ ( बस्य त सक्यं स्वादु ) जिस तेरी मित्रता मधुर है, तथा हे ( अद्भिवः ) बद्धवाके इन्द्र ! तरा ( प्रणीतिः स्वाद्वी ) प्रेम भी मधुर है। जतः तेरे लिए ( वजः विनन्त साच्यः ) वरः विस्तृत करने योग्य होता है ॥११॥ १ प्रणितिः स्वाद्वी— तेरी गीति उत्तम मधुर है।

आखार्य — युद्धिं संरक्षणके लिये और इष्टको पूर्तिके किये नेता लोग सदा बढनेवाके वीरको बचने सद्दाव्यके लिये बुलाते हैं॥ ७॥

श्रेष्ठ उप्रवीर उत्तम दाता घनोंका स्वामी ऐसे इन्द्र वीरको इम अपनी सहायवाके लिये बुलाते हैं ॥ ६ ॥

जो नेता है, प्रजाओंको सन्पार्थसे ले जाता है, वही प्रजाओंकी स्तुतिके योग्य होता है। वही प्रजाके द्वारा सन्कृत होता है। ऐसे नेताके मिश्रताकी और उसके बलकी बराबरी कोई दूसरा मनुष्य नहीं कर सकता॥ • ८॥

हे इन्द्र ! तुशसे रक्षित होकर इस वेरी सहायता प्राप्त करके यज्ञ कर्मोंको करें तथा संप्रामोंसें बहुत सारे धनको जीतें । सुम मत्यन्त इशस बीरका युन्हों रक्षण करते हो ॥ ९-१० ॥

\* इन्द्रकी मेंत्री मधुरवासे पूर्ण है, और उसका प्रेम भी मधुरतासे युक्त है। इसीकिए सभी उस इन्द्रका सत्कार करनेके किए का करवे हैं॥ ११॥

| १२५२ जुरु पस्तुन्ते है तन जुरु खयांय नस्कुधि । उरु णी यन्धि जीवसे       | म १२ ॥   |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|
| १२५३ एकं नृम्यं एकं गर्व एकं रथीय पन्धांम् । देववीति मनामह              | 11 2₹ -  |
| १२५४ उर्प मा पड् द्वाद्वा नरः सोमंध्य दृष्याँ । विष्ठंन्ति स्वादुरातयंः | 11 68 11 |
| १२५५ ऋचार्विन्द्रोत का दंदे हुगी ऋश्वंस्य सूनवि । आश्वनेषस्य रोहिता     | ः १५॥    |
| १२५६ सुरथी आतिथिन्वे स्वेम्िक्यार्थे । आश्वमेषे स्वेश्वंतः              | म १६ म   |
| १२५७ वळशाँ आतिथिन्व इन्द्रोते वृध्यंतः । सचा प्तर्कतौ सनम्              | म एउ ॥   |
| १२५८ ऐषु चेतृहुषंण्य स्यन्तर्भिचेष्वतंश्री । स्व्याविशे                 | 11 86 11 |
| १२५९ न युष्मे बांबबन्धवो निनित्सुश्चन मत्यः । शुबुद्यमधि दीधरत्         | 11 25 11 |

अर्थ — [१९५२] है इन्द ! (नः तन्वे ) हमारे पुत्रोंके लिए (उठ सम ) घनका विपुक्त कर, तथा (नः स्वाय उठ कृथि ) हमारे निवासके लिए पर विस्तृत कर तथा (नः जीवसे उठ वन्धि ) इमारे जीनेके लिए दीर्घायु प्रदान कर ॥ १२ ॥

[ १४५३ | हम ( सुभ्यः ) मयने मनुष्योंके लिए ( उहं ) विस्तीर्ण धन चाहते हैं, ( गर्वे उहं ) गार्थोंके लिए विस्तीर्ण क्षेत्र चाहते हैं, तथा ( रथाय उहं पन्धां ) रथके लिए विस्तीर्ण मार्ग चाहते हैं, जीर इसकिए ( देखवीति मनामहे ) बक्को इस करते हैं ॥ १६ ॥

। १२५४ ] ( सोमस्य इर्ध्या ) सोम पीकर इर्थित हुए ( घट् नरः ) छै छोग ( द्वाद्वा ) दो-दो की जोडीमें ( स्वादु प्रतयः ) उत्तम दान छेकर ( मा उप तिष्ठन्ति ) मेरी तरफ आ रहे हैं ॥ १४॥

[१२५५] (इन्द्रोते ऋजो आ द्दे ) इन्द्रोतके पाससे सरखतासे चलनेवाले हो घोडे मिके, (ऋशस्य स्नावि हरी) ऋशके पुत्रसे दो काले घोडे, तथा (आइचमध्यस्य रोहिता) अध्यमेशके पाससे दो आस रंगके घोडे मिके ॥ १५॥

[ १२५६ ] ( आतिथिग्वे सुरथां ) कविथिग्वके पुत्रसे उत्तम रय, ( आहाँ सु समीशून् ) ऋषके पुत्रसे बत्तम लगाम, ( आश्वमेधे सुपेशसः ) भवमेधके पुत्रसे सुन्दर रूपवाले घोडे प्राप्त किए ॥ १६ ॥

[ १२५७ ] (आतिथिग्वे इन्द्रोते ) निविध्यके पुत्र इन्द्रोवसे ( पूत्रक्षतौ ) उसके पवित्र यश्चमें वधूमता पर् अध्वान् ) मादाओंसे युक्त छः घोडे मैंने ( सचा सनम् ) एक साथ प्राप्त किए ॥ १७ ॥

[१२५८] (पषु ऋज्रेषु अन्तः ) इन सरस्यामी धोडोंके बीचमें ( नृष्णवती अरुषी ) बसयुक्त, वेजयुक्त ( सु अभीशुः कशावती ) उत्तम स्याम मीर चाबुकवासी बोडी ( आ चेतत् ) दूरसे ही दीस पड रही है ॥ १८ ॥

[१२५९ ] हे (वाजबन्धवः) युद्ध प्रिय बान्धवो ! (निनित्युः मत्यः चन ) निन्दा कानेवाला मनुष्य भी (युष्मे ) तुम पर (अवदां न अधि दीधरत् ) निन्दाका बारोप नहीं कर सकता ॥ १९॥

भावार्थं — दे इन्द्र ! हमें विपुल धन और विशाल गृद देकर उसे भोगनेक लिए दीर्घ आयु भी दे । साथ ही हमारे मित्रादिकोंको भी बहुत सा धन, पशुओंके लिए विस्तीर्ण क्षेत्र और हमारे वाहनोंके लिए विस्तृत मार्ग दे ॥ १२-१३ ॥

उत्तम झानी माह्मणोंको सभी राजा सथा धनी लोगोंकी भोरसे उत्तम-उत्तम दान मिले ॥ १७-१५ ॥ ज्ञानी माह्मणोंको उत्तम छोडे, रथं और उस बाहनके योग्य भन्य साधनोंको दानमें देना चाहिए ॥ १६-१० ॥ जो सदा युद्से प्यार करते हैं, उनके पास सभी साधनोंसे युक्त घोडे बादि पश्च तैम्यार रहने चाहिए। ऐसे वीरोंकी निन्दा वे भी नहीं कर सकते, जो सामान्यतया सबकी निन्दा करते रहते हैं ॥ १८-१९ ॥ [ 98 ]

(ऋषिः- प्रियमेश आङ्गिरसः । देवनाः- इन्द्रः, २१ (अर्धर्वस्य ) विद्यं देवाः, ११ (उत्तरार्धस्य )-१२ बरुणः । सन्दः- अतुषुष्, २ उत्मिक्, ४-६ गायत्री, ११, १६ पर्हाक्तः, १७ १८ बृहती । )

१२६० प्रप्नं विश्वासिषं मुन्दद्वीरायेन्दंवे । धिया वी मेघसात्ये पुरंद्या विवासित ॥ १॥ १२६१ नुदं व ओदंतीनां नुदं योषुवतीनाम् । पर्ति वो अध्नयानां धेनुनामिषुष्यसि ॥२॥

१२६२ वा बंस्य स्रंदोहमः सोमं शीणन्ति पृश्लंयः।

जनमंन् देवानां विश्रं सिष्टा रोचने दिवः ॥ ३॥ १२६३ अभि प्र मोपति गिरे न्द्रमर्च यथां विदे । सूनुं सुरयम्य सर्विष् ॥ ४॥

१२६४ आ इरंपः समुचिरे ऽर्ह्मीराधि बहिषि । यत्रामि संनवांमहे ॥ ५ ॥

१२६५ इन्द्रांय गार्व आधिरं दुदुक्षे विजिणे मधु । यद् सीमुण्हरे विदत् ॥ ६॥

[ ६९ ]

अर्थ — [ १२६० ] हे मनुष्यो ! ( वः ) तुम ( मन्द्र् वीराय इन्द्रे ) वीरोंको इर्पित करनेवाले ऐश्वर्षवान् इन्द्रके लिए ( त्रिष्टुमं इपं ) स्तुतिके योग्य अवको ( प्र प्र ) दो । वह इन्द्र ( वः मेघलातये ) तुम्हारे वहके लिए ( पुरम्ध्या विद्या ) अपनी विसाल बुद्धिसे तथा कमेंसे तुम्हारी ( आ विद्यासति ) सहायता करता है ॥ र ॥

[ १२६१ ] वह इन्द्र ( ओदलीमां नदं ) उदावींका उत्पादक है, ( योगुवनीमां नदं ) निर्योका प्रेरक है, ( अध्न्यानां पर्ति ) जवध्य गायोंका स्वामी है, ऐसे इन्ह्रको ( यः ) तुम्हारी सहायवाके किए बुळाते हैं । त् ( घेनूनां

इचुध्वसि ) गार्थोके दुग्वरूपी अवको छेना चाहता है ॥ २ ॥

(१२६२ । (देवानां जन्मन् ) देवोंके जन्मस्थान गुकीकर्में (दिवः गोधने ) सूर्यके प्रकाशित होनेपर । विदाः त्रिषु ) मनुष्यके तीनों सवनोंमें (सूददोहसः ताः पृष्तयः ) विपुल दूध देनेवाकी वे गायें (अस्य सीमं श्रीणिन्त) इस इन्द्रके सोमको नपने वृथसे मिश्रित करती हैं ॥ १ ॥

[ १२६३ ) ( थथा बिटे ) तुम जिस प्रकार जानते हो, उसी प्रकार ( गोपार्ति सम्यस्य स्युत्रे सन्पति ) गायोंके स्वामी, सत्यके प्रवासक तथा सजानोंके पासक । इन्ह्रं ) इन्ह्रकी ( गिशा अचे , अपनी वाणीसे स्तुति करो ॥ ॥ ॥

र गोपतिः → गौराँका स्वामी, पृथियीका पति, वाणीका पति।

२ सत्यस्य स्तुः - सत्यका पुत्र, सत्यविव, सत्यवसारकः।

[१२६४] (यत्र अभि संन तमहै ) जिनमें इस इन्द्रकी स्तुति काते हैं, उस (अरुपी: बहिंपि अधि )

वेजस्वी बलमें ( हरमः ) घोडे इन्द्रको ( आ अस्किरे ) छे आर्वे ॥ ५॥

[ रच्ह्य ] ( यन् ) जब इन्द्रने ( उपहरे ) समीपमें ही ( सीं विद्यु ) इस सोमको प्राप्त किया, सब | शावः गायोने ( श्वक्रिणं इन्द्राय ) क्वावारी इन्द्रके किए ( प्रधु आशिरं दुदुहे ) मधुर वूपको बुहा ॥ ६ ॥

भावार्थ — हे मनुष्यो | बीरोंको हर्षित करनेशके इन्द्रके किए प्रसंसनीय जब प्रदान करो, वर्थोंके वह इन्द्र तुन्हारे बाह्यकी पूर्णताके किए तुन्हारी सहायता करता है। वही इन्द्र गार्दियोंमें प्रवाह काता है और वही गायोंका स्थामी है ॥१-२॥ बुक्तोकमें सूर्यक प्रकाशित होनेपर पृथ्वी पर यह किए जाते हैं, वन यहोंमें गो—दुग्वसे-मिश्रित सोमकी बाहुति दी

काती है तका बन नहोंमें अपने अपने ज्ञानके जनुसार इन्द्रकी स्तुति की आवी है ॥ ३--४ ॥

यशों इम इन्द्रकी स्तुति करते हैं और उन यहोंमें इन्द्रको गो-दुग्यसे मित्रित सोमरस प्रदान किया

१२६६ उद्यद्ब्रध्नस्यं विष्टपं गृहमिन्द्रंश्च गन्वंहि । मध्यं प्रोत्वा संचेविति श्रिः सप्त सरूर्युः पुदे 1 9 H १२६७ अचीत प्राचैत प्रियंमेधासो अचीत । अचीनतु पुत्रका उत पुरं न घृष्णवर्चत ॥ ८॥ १२६८ अर्व स्वराति गर्भरो गोधा परि सनिष्वणत् । पिङ्गा परि चनिष्कद् दिन्द्रांय ब्रह्मोद्यंतम् 11 9 11 १२६९ जा यत् पर्वन्त्येन्यंः सद्या अनंपस्फुरः । अवस्क्रर गृभायत सोममिन्द्रांय पातंने 11 05 11 १२७० अपादिन्द्रो अपादिशि विश्वे देवा अंगत्सत ।

वरुण हिंद्द श्रंयत तमापी अभ्यन्षत वत्सं मंशिर्वरीरिव

11 2 % E1

अर्थ — [ १२६६ ] ( यत् ) जब ( इन्द्रः ) इन्द्र ( च ) और मैं दोनों ( ज्रध्नस्य विष्ट्रपंगृहं ) सूर्यके मूख स्थान अथवा गृहको ( उत् गन्वहि ) आवे, तब (सख्युः ) मित्र इन्द्रके ( त्रिः सप्त पदे ) इकीसर्वे स्थान पर हम दोनों ( मध्यः पीत्वा ) मधुर सोमरसको पीकर ( सचिविद्ध ) परस्पर मिलेंगे ॥ » ॥

'[ १२६७ ] ( अर्चत म अर्चत ) इन्द्रका विशेष सरकार करो । है ( प्रियमेधासः ) प्रियमेध ऋषिके पुत्री ] तुम (अर्चत ) इन्द्रकी स्तुति करो। (उन ) और (पुत्रकाः ) तुम्हारे पुत्र भी (अर्चन्तु ) इन्द्रकी स्तुति कों। ( भूष्णु पूरं न ) जिस प्रकार छोग अपने मजबूत नगरकी प्रशंसा करते हैं, इसी वरह - अर्चत ) तुम भी इन्द्रकी स्तुवि करो ॥ ८ ॥

[ (२६८ ] ( गर्गरः अव स्वराति ) गर्गर सम्द्वाले बाजे बज रहे हैं, तथा ( गोघाः ) दस्तान ( परि स निध्वणत् ) बारों ओर शब्द कर रहे हैं, ( विंगा परि चनिष्क्षदत् ) धनुवकी डोरियों भी चारों ओर सब्द कर रहीं

हैं, ऐसे समय ( इन्द्राय शहा उद्यतं ) इन्द्रके लिए स्तोत्र कहो।

गोधा- वस्ताने, इथोंकी रक्षा करनेवाला चर्मनिर्मित एक प्रकारका साधन, जो युद्धे समय हाथोंमें पहुंशा जाता है, ताकि धलुषकी कोरीसे हाथोंमें पांच न हीं।

पिंगा- धनुषकी बोरी, ज्या ।

[ १२६९ ] ( यत् ) जन ( सुदुष्टाः एन्यः ) वत्तम प्रकारसे दूध देनेवाली सफेद रंगकी गार्थे ( अन्-अपस्पुत्रः न दिसती हुई (आ पतन्ति ) आती हैं, तब ( इन्द्राय पातवे ) इन्द्रको पिछानेके छिए (अपस्फ्रं सीमं ) दिखाते हुए सोमको ( कुमायत ) इत्यमें को ॥ १०॥

[ १२७० ] ( इन्द्रः अगात् ) इन्द्रने सोमरस विया, ( अग्निः अपात् ) व्याप्ति सोमरस विया, तथा ( विश्वे वेवाः अमत्सत ) सम्पूर्ण देव सोम पीकर मानन्दिव हुए। (वहणः इत् इह क्षयत् ) बरूण मी यहीं रहे, (सं-शिश्वरी: बत्सं हव ) बळडेकी कोर जानेवाकी गायके समान ( आप: ) इमारे सभी कर्म ( तं अभि अनुपत ) उस चरणकी महिमा प्रकट करें ॥ ११॥

भावार्थ- सभी मनुष्य इन्द्रकी शर शर स्तुति करें । स्तुति करनेवालेंकि साथ इन्द्रकी मिश्रवा होती है॥ •-- । जब युद्धकी परिस्थिति हो, चारों कोर बाजे बज रहे हीं, वीरोंके हाधमें पहने हुए दस्ताने भी सब्द कर रहे हीं, चारों और धनुषकी टंकार सुनाई दे रही हो, तब इन्द्रकी मदद मांगनी चाहिए, और उसको गी-दुग्ध मिश्रित सोमरस देकर बसका सत्कार करना चाहिए 🛭 ९-१० 🛭

| १२७१ सुदेवो असि वरुण यस्य ते सप्त सिन्धंतः।            |        |
|--------------------------------------------------------|--------|
| अनुधरेन्ति काक्रद्रं सम्बी संविधानित                   | ॥ १२ ॥ |
| १२७२ यो व्यत्तिरकाणयुत् सुर्युक्तां उर्व द्राश्चार्व । |        |
| तुको नेता तदिइपुं रूपमा यो अमुंच्यत                    | 田老斯田   |
| १२७३ अतीदु बक ओहत इन् <u>द्रो</u> विश्वा अति द्विषः।   |        |
| मिनत् कनीने ओदनं पुचयमानं पुरी गिरा                    | ॥ ६८ ॥ |
| १२७४ अर्भुको न कुंमार्को अधि तिष्टन् नर्भु रथम् ।      |        |
| स पंथनगहिषं मुर्ग <u>षित्रे मात्रे</u> विभूत्रतं म्    | ॥ १५ ॥ |
| १२७५ आ त् संशिव दं पते विष्ठा हिरण्ययं ।               |        |
| अर्घ युक्षं संचेवहि सहस्रवादमहुवं स्वस्तिगार्मनेहर्मम् | ॥ १६ ॥ |
|                                                        |        |

अर्थ - [ १२७१ ] हे ( वरुण ) करण ! ( यस्य ते ) जिस तेरे सामध्येके कारण ( सप्तासिन्धवः ) सातों मदियां ( सुर्खे सुधिरां इस ) रहिमयोंका जाक जिस तरह सूर्यकी तरफ जाता है, उसी तरह ( काकुदं अनु **अर**न्ति ) समुदकी ओर बहती हैं 🏿 १२ ॥

[१४७२] ( यः ) ओ इन्त्र ( ध्यतीन् छुयुक्तान् ) विविध प्रकारसे गति करनेवाले और स्थमें भच्छी सरह हुडे हुए घोडोंको (दाशुचे उप ) दानशील वजमानके पास आनेके लिए ( अफाणयत् ) प्रेरित करता है, तथा ( यः ) बो ( तक्वः, नेता ) गविशील, नेता तथा ( उपमा वपुः ) उपमा देने योग्य शरीरवाला इन्द्र ( तत् इत् अमुच्यत ) वन बोडोंको वहां छोड देता है ॥ १६ ॥

[१२७३] ( शका इन्द्रः ) सामध्येवान् इन्द्र ( विश्वाः द्विपः आति ओहते ) सब शतुकोंके परे जाता है वया ( गिरा परे ) वर्णनम् भी परे तथा ( कर्नानः ) असम्त सुन्दर वह इन्द्र ( पच्यमानं ओदनं ) जससे मरे मेघको (भिनत्) वोदवा है ॥ १४॥

[ १२७४ ] (सः ) वह इन्त्र (अर्भकः कुमारकः न ) छोटे कुमारके समान (नमं रथं अधि तिष्ठत् ) मदीन रथ पर बैंडा, तथा ( पित्रे मात्रे ) लपने पिता माताके छिए ( विशुक्ततुं मिदिषं मुगं पक्षत् ) बहुत पराकर्मा,

बकवान् स्गाप्तरको बारा ॥ १५ ॥

रिश्वन ] दे (सुदिशम दम्पते ) सुन्दर ठीठीवाछे पवि पत्नी ! तम (हिरण्ययं, सुक्षं, सहस्रागादं ) सोनेके कामवाछे, तेजस्वी, इजारों किरणवाले ( अहवं, गां, अनेहसं रखं ) चमकनेवाले, तेजीसे दौडनेवाले, वादितीय रवपर ( स्वस्ति अधि तिष्ठ ) उत्तम रीविसे चडो, ( अध ) बादमें हम ( सचेवाहि ) तुम्हारे साम बैठेंगे ॥ १६ ॥

भावार्थं — सभी देव सोमास पीकर तृत होकर शानन्दित होते हैं। मनुव्योंके सभी यह करोंमें इन देवोंकी स्तुति होती है। उन देवोंमें जबके देवता चरुमके कारण जलके प्रवाह समुद्रको बोर बहते हैं। इसी वरह सभी कमोंसे इन देवोंकी सहिमा प्रकट हो रही है ॥ ११-१२ ॥

यह इन्द्र अनेक तरहसे गति करनेवाले घोडाँसे संयुक्त वरने रयको दानशील यतमानके पास जानेके लिए प्रेरित करता है । अर्थात् दानशीक पश्चकर्ताको चन देता है ॥ १३ ॥

सामध्येताकी रुद्ध सब सञ्जभीका नाम करता हुना मार्ग चला जाता है। वह अस्यन्त सुन्दर इन्द्र चलसे भरे मेमको

कोडकर बससे बृष्टि करता रहता है । १४ ॥

इन्द्र एक छाटे कुनारके समान करसाहसे युक्त होकर स्थपर चढता है और बळवान्से बळवान् राझसींको भी **बारदार्नासे वारदा है ॥** १५ ॥

है सुरूपवान् परिपत्नी ! तुम सदा सोनेसे मते हुए होनेके कारण चारों और प्रकाश फैकानेवाके, अत्यन्त वेशवान् रक्षर बैठी और बद्धालको प्राप्त दोको । सभी दृग्दर्श धन्य न् हों, और सन्प्रताकी दिश्वति में वह ॥ १६ ॥

१२७६ तं विमिन्धा नंमुखिन उपं स्वरार्जमासते।
अर्थे चिदम्य सुधितुं यदेनेव आवर्तयंनित द्वावने
१२७७ अर्तु प्रसम्योक्तंस श्रियमेधास एषाम्।
पूर्योमनु प्रयंति वृक्तवंहिंगो हितप्रयम आञ्चत

॥ १७॥

॥ १८॥

[ 00]

( ऋषिः- पुरुद्दन्मा आङ्गिरसः । वेनताः- इन्द्रः । छन्दः- बृहतीः; १-६ प्रगाथः = ( विषमा हृहतीः, समा सतोबृहती ), १२ शंकुपती, १३ उक्षिणक्, १४ अतुब्हुप्, १५ पुरउद्विणक् । )

१२७८ यो राजां चर्षणीनां याता रथेभिरश्रिगुः।

विश्वांसां वरुना प्रतंना<u>नां</u> ज्येच<u>्</u>टो यो वृत्रहा गुणे

11 \$ 11

१२७९ इन्द्रं तं श्रुम्म पुरुहनमुक्तति यस्य द्विता विध्तति । इस्तांय वजाः प्रति धावि दर्शतो महो दिवे स सूधीः

0 3 11

अर्थ— [ १२७६ ] ( ममस्थिनः ' नमन करनेवाले अध्वर्षु ( स्वराजं तं ई उपासते ) स्वयं वेजस्वी उस इस इन्द्रकी उपासना करते हैं। ( यस् ) जब ( प्रमुष्ते ) गविशील इन्द्रको ( दावने ) सोम देनेके लिए ( आवर्तयन्ति ) अपनी तरफ कोटाते हैं, तब वे ( अस्य सुधितं अर्थे ) इसके बुद्धिसे युक्त धनको प्राप्त करते हैं ॥ १७ ॥

' १२७३ | ( पूर्वी प्रयति अनु ) मुख्य यज्ञके लिए ( वृक्तयिहिंधः ) आसन विकानेवाले तथा ( द्वित प्रयासः ) दितकारक अस देनेवाले ( प्रियमेधानः ) वियमेध ऋषिके पुत्रोंने ( धर्पा प्रतनस्य ओकसः ) इन देवेंके प्राचीन दरोंको ( अनु आशत ) मास किया ॥ १८॥

[ 99 ]

[१२७८] (यः चर्यणीनां शाजा) जो मनुष्योंका राजा है, ऐसे (रधेभिः याता) रथोंसे जानेवाले (आंध्रगुः) बप्रनिद्दत गविवाले, विश्वासां पृतन'नां तहता) सब शत्रुके कीरोंकी हिमा करनेवाले, (ज्येष्ठः) केंद्र तथा (यः वृत्र हा) जो वृत्रको मारनेवाला है, ऐसे इन्द्रकी (गृजे) में स्तुति करता हैं॥ ॥

[१२७९] दे (पुरुद्धम्यन् ) पुरुद्धम्यन् क्षे ! ( यस्य निधर्मरि द्विता ) जिस केरे भारण करनेकाले इन्द्रमें उम्र और सीम्य दी प्रकारकी वाक्तियां हैं, ( तं इन्द्रमें ) उस इन्द्रको (अवसे शुम्म ) अपने संरक्षणके लिए सन्कार कर । ( दिवे सूर्य: म ) प्रकाशके लिए जैसे सूर्य उदय होता है, उसी तरह वह अपने ( हस्ताय ) दायमें ( दर्शतः महः वक्तः प्रतिधायि ) दर्शनीय महान् बज्जको भारण करता है ॥ २ ॥

भाषार्थं — नस्रवाप्यंक उपासना करनेवाले लोग भएने तेजसे तेजस्वी उस इन्द्रकी उपासना करवे हैं, वब इन्द्र प्रसन्त होकर कम्बें उसम धन भीर बुद्धि प्रदान करता है ॥ १७ ॥

मधाबुद्धिको धारण करनेवाले ऋषियोंने भक्तिक द्वारा देवोंके स्थान स्वर्ग या मोक्षको प्राप्त किया ॥ १८ ॥ यह इन्द्र मनुत्र्योंका राजा, रयोंसे सर्वत्र जानेवाला, सर्वत्र बेरोकटोक गमन ,क्तनेवाका, समी अनुवीरोंका विनास

करनेवाछा और सब देवोंमें मुक्ब है ॥ १ ॥

हुन्द्रमें दो तरहकी शक्तियां हैं- उग्र और सीम्य । सतुमोंके छिए उसकी सक्ति वग्र है, और मित्रके किए वसकी शक्ति सीम्य है । वह बातुका संदार करनेके किए बपने दाथमें वज्रको चारण करता है ॥ र ॥

| १२८० | निक्ष्टं कमेणा नशु चिश्वकारं सदावृंधम् ।                    |          |
|------|-------------------------------------------------------------|----------|
|      | इन्द्रं न युज्जै विश्वर्युत् पृत्रर्वम अर्थष्टं वृष्णवीजसम् | 11 \$ 11 |
| १२८१ | अषांब्दमुप्रं प्रतंनासु सासाई यसिन् महीरुंक्वयं:।           |          |
|      | सं धेनवा जार्यमाने अनीनवु चांवः शामी अनीनवुः                | 0.8.0    |
| १२८२ | बदचार्व इन्द्र ते खतं श्रातं भूमी हुत स्युः ।               |          |
|      | न त्वां विजिन् त्सहस्रं स्या अनु न जातमंष्ट् रोदंसी         | # 4 11   |
| १२८३ | आ पंत्राथ महिना वृष्ण्यां वृषन् विश्वा शविष्ठ श्रवंसा।      |          |
| •    | अस्मा अंव मध्युन् गामंति ब्रंज वाजिश्वित्रामिः              | # ₹ #    |

अर्थ - [१२८०] (यः) जो (विश्व गूर्य, अरुम्बसं) सर्वोसे स्तुत्य, महार् (अधूष्टं घृष्णु-ओजसं) स्वयं कभी न हिंसित होनेवाले, पर दूसरोंको घर्षण करनेवाले बलसे युक्त, (सदानुधं) हमेशा बहनेवाले (हन्द्ं) इन्द्रको (यहें:) यहोंके द्वारा (चकार) अपने अनुकृत बना लेता है, (तं कर्मणा निकिः नशन्) उसे अपने कर्मसे कोई भी नष्ट नहीं कर सकता ॥ ३॥

[१२८१] ( श्रीसान् जायमाने ) जिसके उत्पन्न दोने पर ( मही: उहज्ञयः ) वही वदी तथा वेगवाली ( चेनचः ) गार्मे ( अनोनकः ) नमन करनी हैं, तथा ( खाद्यः आमः अनोनकः ) युलोक और प्रथ्वो कोक भी जिले गमन करते हैं, उस ( अषाळहं उस्रं ) असहा वोर तथा ( पृतनासु सासहि ) युदोंमें सनुभोको इरानेवाले इन्द्रकी मैं स्तुति करता हूँ ॥ ४ ॥

[१२८६ | दे इन्द्र ! (यद् ) यदि ( द्यानः शतं स्युः ) युकोक सौ हो जापें ( उस ) जयता ( भूमिः शतं स्युः ) भूमियां सौ हो जापें, ( सहस्रं सूर्या ) इजारों सूर्य भी हो जाएं तो भी ( त्वा न अष्ट ) देशे जरावशे कर महीं सकते । और ( जातं । प्रकट हुई तेशे ( रोट्सी न अप्र ) यावा पृथ्वी भी वरावशे नहीं कर सकते ॥ ५॥

[१२८१] है ( दाविष्ठ वृषन् ) बलवान् तथा मधिकवित फल देनेवाले इन्द्र ! तू अपने ( महिना दावसा ) महस्वसे और बलसे ( विश्वा वृष्णया आ प्रमाध ) सम्पूर्ण सनुकी सेनाओंको घर लेता है। है ( मघदन् ) ऐवर्षवान् हन्द्र तथा ( घिन्ना) वन्नधारी इन्द्र ! अपने , चित्राभिः ऊतिभिः ) विलक्षण संरक्षणके साधनोंसे ( गोमिति वजे ) गायैकि लिए होनेवाले युद्धें ( अस्यान् अव । इमारी रक्षा कर ॥ ६॥

रै महिना शवसा विश्वा शृष्ण्या आपपाय- अपने बलसे संपूर्ण शत्रुसेनाओंका परासव करता है। इतना वपना बक्त बढाना साहिये।

मावार्थ — जो समीके द्वारा स्तुत्व, शत्रुजोंके संदारक इन्द्रको नपने उत्तम कमेंसि नपने अनुकूछ बना छेता है, उसको कोई नष्ट नहीं कर सकता ॥ ६ ॥

इन्ज़के प्रकट होते ही बडे बढे प्राणी तथा सभी छोक भी उसे नमन करने खगते हैं। प्र ॥

र्न्द्र इवना महान् और दीर है कि बदि बुढ़ोक सी हो जाएं, या प्रध्वी भी सी हो जाएं अथवा सूर्य भी हजारों की संक्यामें हो जाएं, तो भी वे सथ इन्द्रकी बराबरी नहीं कर सकते ॥ ५॥

. दे बळकाळी इन्द्र ! त् अपने महत्त्व भीर बलसे संपूर्ण शतुओंकी सेनाको घर छेता है । त् अपने विख्याण संरक्षणके साधनोंसे हमारी रक्षा वर ॥ व ॥

| १२८४ | न सीमदेव आयु दिवं दीर्घायो मत्याः।                    |           |
|------|-------------------------------------------------------|-----------|
|      | एतंग्वा चिद्य एतंशा युपोर्जते इरी इन्द्रों युपोर्जते  | 11 9 11   |
| १२८५ | तं वी महो महाय्यामिन्द्रं द्वानायं सुश्वणिम् ।        |           |
|      | यो गाधेषु य आरंगेषु हच्या वाजेष्वस्ति हध्यः           | 11 < 11   |
| १२८६ | उद् षु णों वसो मुहे मृशस्य शूरु राधंसे ।              |           |
|      | उद् षु मुझै मधवन् मुधत्तंयु उदिन्द् अवसे पहे          | 11 9 11   |
| १२८७ | त्वं नं इन्द्र ऋतुयु मन्त्वानिदो नि तूंम्यसि ।        |           |
|      | मध्ये वसिष्व तुविनुम्णावी दिने दुासं श्रिश्रश्चो इथै। | 11 0 5 11 |
| 2255 | अन्यवंतममानुष्यमर्थज्वानुमद्वियुम् ।                  |           |
|      | अनु स्वः मखा दुधुवीत पर्वतः सुप्ताम दस्युं पर्वतः     | 11 99 11  |

भर्य- [ १२८४ | (इन्द्रः ) इन्द्र (इरी ) जिन बोडोंको ( युगाजते ) अपने रथमें ओडता है, उन्हीं ( पतन्या पत्राा ) सर्वत्र गमन करनेवाले बोडोंको जो मनुष्य अपने रथमें ( युगोजते ) जोडता है, ऐसा ( अ-देवः मर्त्यः ) नास्तिक मनुष्य ( सीं इपं न अपात् ) इस मनको नहीं पा सकता ॥ ७ ॥

[१२:५] (यः गाधिषु हृत्यः ) जो साधारण स्थानेंमिं बुलाने बोग्य है, (यः आरणेषु इत्यः ) जो नाश्यके योग्यस्थानमें बुलाने लायक है, (यः साजेषु इत्यः अस्ति ) जो युद्धोमें बुलाने योग्य है, ऐसे (महाय्यं सम्प्रणि इन्द्रं )

पूज्य, मित्रभूत इन्द्रकी हे मनुष्यो ! ( भहः वः ) महान् तुम ( दानाय ) दानके छिए स्तुति करो ॥ ८ ॥

[१२८६ | है (शूर, वस्तो) है शूरवीर तथा धनवान् इन्द्र ! (नः महे राधने उत् मृशस्व ) इमें महान् धनकी प्राप्तिके किए उत्तत कर । है (मधन्न) ऐसर्यवान् इन्द्र ! (मही मधत्तवे उत् ) महान् ऐथर्यके किए उसत कर तथा (मह अवसे उत् ) महान् अन्तकी प्राप्तिके किए उसत कर ॥ ९ ॥

[ १२८७ ] हे हन्द्र ! ( ऋतयुः स्वं ) यज्ञकी कामना करनेवाला तू ( स्वा निदः ) तेरी निन्दा करनेवालीके धनसे ( मः तुम्पिस ) हमें तृप्त करवा है । हे ( तुविनृम्णः ) बहुत बलशाली इन्द्र ! तू हमें ( ऊर्थोः मध्ये विस्थ ) अपने

विशास भाश्रयमें बसा के, तथा (दासं हथा: शिक्षध:) दासको इधियारोंसे मार बाल ॥ १०॥

[१२८८] ( अन्यदातं । अधार्मिक कार्मोको करनेवाले (अमानुषं ) मनुष्यगासे रहित (अयज्ञानं ) यञ्च न करनेवाले, (अशेवयुः )दिव्य अर्धात उत्तम कर्म न करनेवाले मनुष्यको (सक्ता पर्वतः ) तेरा भिन्न पर्वतऋषि । स्वः अव तुधुवात ) स्वगंसे नीचे गिरा देता है, तथा । दस्यु ) ऐसे दस्युको (पर्वतः ) पर्वतऋषि (सुध्नाय ) अच्छी वरह मारनेवाले वीरके हाथमें दे देता है ॥ ११ ॥

भाषार्थ — जो इन्हरे साथ अपनी तुळना करके उसके साथ अपनी बराबरी करना चाहता है, वह नास्तिक है,

क्योंकि वह इन्द्रको नहीं मानता । ऐसा नास्तिक व्यक्ति सर्ख्य प्राप्त वर्शी कर सकता ॥ ७ ॥

यह इन्द्र स्वयं अत्यन्त सहान् होते हुए भी इसे अपनी सहजापर वर्मड नहीं है। इतना महान् होते हुए भी वह साधारण स्रोगोंके पास भी जाकर बनकी सहायता करता है। इसीखिए वह सबका पूज्य है और महान् है। जो बीर महान् होते हुए भी साधारण मनुष्यकी सहायता करता है. वही सबके छिए पूज्य होता है।। ८॥

दे हुन्द ! हम महान् धन प्राप्त कर सकें, इसलिए ह् इमें उदात कर । महान् अवकी प्राप्ति इस कर सकें, इसलिए

इमें उन्नव कर ॥ ९॥

यह इन्द्र, जो इसकी निम्दर करता है, नारितक है, उसके धनको जीतकर अपने अक्तीं-आस्तिकोंको प्रदान करता है। हे इन्द्र ! हमें अपने विशास बाधयमें के ले तथा जो दुष्ट हों, उन्हें शस्त्रोंसे मार बाल ॥ १०॥

को अवस्थिक काम करता है, मनुध्यतासे रहित है, यह नहीं करता है, तथा उत्तम काम नहीं करता, यह कभी

सुल प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसा मनुष्य तो नाशको ही प्राप्त होता है ॥ ११ ॥

१२८९ त्वं नं इन्द्रासां इस्ते अविष्ठ दावते।

षानानां न सं गृंभावास्मुयु दिः सं गृंभावास्युः

11 99 11

१२९० सस्तायः कर्तमिच्छत कथा रावाम ब्रस्यं । उपस्तुति ओजः सूरियों बहंपः ॥१२॥

१२९१ भूरिभिः सम्ब ऋषिमि विद्यमितः लाविष्यसे ।

यदित्थमेकंमेक्किम च्छरं बृत्सान् पंग्रददंः

11 88 11

१२९२ कुणुगुबा मुख्या भौरदेव्यो ब्रसं निक्षित्रय आनंयत्। अवां सूरिने घातंवे ॥ १५॥

[ 90 ]

( ऋषिः- सुरीति-पुरुमीळ्डाचाङ्गरसी, तयोर्वान्यतरः । देवताः- अहिः । स्वन्दः- गायत्री, १०-५५ त्रगायः = (विषमा बृहती, समा सतोब्रहती) । )

१२९३ रवं नी अधे महींभिः पाहि विश्वस्या असतिः । उत द्विवी मत्यस्य ॥ १ ॥

अर्थ — [ १२८९ ] हे (दाविष्ठ, अस्मयुः इन्द्र ) बळवान् तथा हमारी कामता पूर्ण करनेवाळे इन्द्र ! (त्वं ) तू (न: दावने ) हमें देनेके किए (आसां इक्ते समुधाय ) इव गायोंको हाथमें,उसी तरद पक्व (धानानां न ) जिस तरह कोग शीकोंको पक्कते हैं। हे (अस्मयुः ) हमारी इच्छा करनेवाळे इन्द्र ! (द्विः संगुधाय ) फिर दूबारा हाथमें छै ॥१२॥

[१२९०] (या ओजः स्रि: अहयः) जो अस देनेवाला, विद्वान् और कृटिलवासे रहित हो, ऐसे । अतुं इञ्छतः) पराक्रम करनेकी इच्छा करनेवाले (शारस्य) सञ्जूषोंकी हिंसा करनेवाके इन्ह्रकी, हे (सञ्जायः) मित्रो ! इम (कथा स्तुर्ति उपराधामः) किस प्रकार स्थुवि करें॥ १३॥

[१२९१] हे (शर, समह) शतुनोंके हिंसक नीर पूज्य हुन्ह ! (यत्) जब तू (इत्यं) इस प्रकार (एकं एकं इत्) एक एक करके (बत्सान् परा ददः) बख्डोंसे युक्त बहुत सी गायोंको दे देता है, तब (भूरिभिः ऋषिभिः) बहुतसे ऋषियों द्वारा तथा (बर्हिष्मद्भिः) यज्ञ करनेवालोंके द्वारा (स्तविष्यसे ) प्रशंसित होता है॥१४॥

[१२९२] (प्रश्नका) ऐथर्पवान् इन्द्र ! (शीर-देश्यः) ग्रुरवासे प्राप्त होने योग्य, दिन्य वायोंको (वात्सं) वछदेके साथ (त्रिभ्यः) शत्रुओंसे कीनकर (कर्णगृह्य) कानोंसे पकडकर (मः आनयत्) उसी प्रकार कावे, (सूदिः धातवे अर्जो न ) जिस प्रकार विद्यान् दूध पीनेके किए वकरीको कांत्रे हैं ॥ १५॥

र त्रिभ्यः — दिसकेम्यः, दिसक सञ्ज्ञासे

## [ 10]

[ १२९३ ) हे (अझे ) बझे ! (त्वं मः महोभिः पाहि ) त् इमारी अपने महान् सकियों द्वारा रक्षा कर । और (विश्वस्थाः अरातेः मर्त्वस्थ द्विषः ) सब वरहके समु और उत्तम मनुष्योंसे देव करनेवालेसे भी इसको बचा ॥ १॥ १ असे ! त्व मः महोभिः विश्वस्थाः अरातेः उत्त मर्त्यस्य द्विषः पाहि— हे बझे ! तू इमें अपनी क्रिक्टिंक उपयोग करके सभी बदानशील और उत्तम मनुष्यसे देव करनेदालोंसे अचा ।

माखार्थ — है इन्द्र ! इमें देनेके किए गायोंको अपने पास रखा। तू विद्वान् है पर कुटिकवासे रहित है ॥१२-१६॥ मह इन्द्र क्य करनेवाके महियोंको वक्षडोंके सहित गावोंको दानमें दे ॥ १४-१५॥

यह अप्रि अवनी सक्तिशेंका तपयोग सज्जनोंकी रक्षाके लिए करता है, यह कभी भी सज्जनोंको पीडिश नहीं करता। इसी तरह देशके अग्रमीको भी चाहिए कि यह हमेशा सञ्जनोंकी रक्षा और हुष्टोंका संवार करे है है।

| १२९४ नृहि मुन्युः पीर्श्वेय ईश्चे हि वेः प्रियजात | । स्वभिदं <u>सि</u> श्वरांवान् ॥ २ ॥ |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
| १२९५ स नो विश्वेभिद्वेशि क्रेजी नप्रद्रश्चीचे     | । र्यि देहि शिश्वनारम् ॥ ३ ॥         |
| १२९६ न तमंग्रे अरांतयो मर्त युवन्त ग्रायः         | । यं त्रायंसे द्राश्वांसंम् ॥ ४ ॥    |
| १२९७ यं त्वं वित्र मेषसाता वर्षे हिनोषि धर्नाम    | । स त्रोती गोषु गन्तां ॥ ५॥          |
| १२९८ त्वं रुथिं पुंठ्वीर मधें द्वाश्चेषे मतीय     | । प्रणीनय वस्यो अब्दर्भ ॥ ६ ॥        |

अर्थ— [ १२९४ ] हे (प्रियजात ) उत्पन्न होते ही सबको प्रिय करानेवाले अप्ने | (वः पीरुचेयः मन्युः न हैरों ) तेरे उपासकोंपर किसी दुष्ट पुरुषका क्षोध प्रमुख व करे, (त्वं हुत् झायाकान् असि ) त् राजीमें मी अस्यत्व मकारामान होता है ॥ २ ॥

१ वः पौरुषेयः मन्युः न हंदो- इस नक्षिके भक्तोंपर किसी दुष्ट मनुःवका कोष शासन नहीं कर सकता । [१२९५] है (ऊर्जः नपास् । बलको न गिरने देनेहारे (भद्रशोश्रे ) कल्याणकारी उश्रलाकोंवाले अपे ! (सः मः विश्वेशिः देवेशिः) वह प्रसिद्ध तू हमें सब देवोंद्वारा (विश्ववार्ट रार्थि देहि ) सब जनीसे वरण करने योग्य श्रेष्ठ ऐश्वर्ष दिख्या ॥ १ ॥

[ १२९६ ] दे ( अझे ) अमे दि ( यं वाश्यांसं जायसे ) जिस वाताकी रक्षा करता है ( तं मर्ते अरातयः रायः म युवन्त ) इस मनुष्यको जदानशीक सनु कभी बेह धनोंसे पृथक् नहीं कर सकते ॥ ४ ॥

> रै यं दार्थ्वांसं त्रायसे, तं मर्ते अरातयः राधः न युवन्त— जिस वानीकी यह अप्नि रक्षा करता है, उसे कोई भी अदावशील व्यक्ति ऐसर्यसे प्रयक् नहीं कर सकता।

[ १२९७ ] हे (विध असे ) मेपावित् असे ! (त्वं वं धनाय भेधसातो ) त् जिस मनुष्यको धनवामके किने वक्तकर्ममें (हिनोबि) मेरिक करवा है (सातव ऊती गोधु गन्ता ) वह वेरी रक्षाके द्वारा गौओंसे सम्पन्न होवा है ॥५॥

[ १२९८ ] हे ( अग्ने ) धरने ! (तर्व दाशुषे ) तू दान देनेवाकेके छिये ( पुरुवीर रार्थे ) बहुत्तसे बीरोंसे सम्पन्न यन देता है, बतः ( मः वस्थः अच्छ प्रणय ) ६में भी उत्तम धन भरपूर प्रदान कर ॥ ६ ॥

भाषार्थ— यह बड़ि अपने अर्कोंकी रक्षा इवनी सावधानीसे करवा है, कि उसपर कोई दुए पुरुष सासन नहीं कर सकता, यह रात्रीमें भी सदा जामव और प्रकाशमान रहकर उनकी रक्षा करता है। इसी प्रकार राष्ट्रका नेता भी दिनराव आमत रहकर सावधानीसे अपने पक्षवाले सञ्जनोंको रक्षा करे, वाकि कोई दुष्ट पुरुष उन्हें सता न सके ॥ २ ॥

वह बाह्य बळको श्लीण न करके उसे क्वानेवाळा है, जनतक यह बाह्य शरीरमें उसमवासे रहता है, वनतक वह शरीर भी उत्तम रीविसे काम करवा है। इसकी ज्वाकार्ये करवाण करनेवाळी हैं, जहां भी इसकी ज्वाकार्ये मकाशित होती हैं, वहांके सब जन्तु नह हो जाते हैं, इस मकार वह सबैत्र पवित्रता करता है। तब उस स्थळवर सभी देव बाकर उस अनुष्यको उत्तम उत्तम देवने प्रदान करते हैं॥ ३॥

बारिकी यह महिमा है कि वह जिस किसी भी दानी मनुष्यकी रक्षा करता है, कसे बदानी मनुष्य किसी भी तरहका जुकसाब वहीं पहुंचा सकते, और न उसे प्रेयवेंसि हीन ही कर सकते हैं ॥ ॥ ॥

यह अप्रणी देव जिस मनुष्यको यञ्च करनेके किने प्रेरित करता है, यह अनेक तरहकी गायें, उत्तम नीर पुत्र पौत्र और क्यम पुत्रमें प्रदान करता है ॥ ५-६ ॥

|     | - 4 |
|-----|-----|
| अवक | è   |
|     | -   |

| 2266         | 0. 11 11 11 11 11                                   | दुगुष्ये । मतीय     | 11 0 11   |
|--------------|-----------------------------------------------------|---------------------|-----------|
| 2300         | अबे मार्किष्टे देवस्यं सातिमदेवी युवात ।            | स्वमीकिषे वस्नाम्   | 11 4 11   |
| १३०१         | स नो बस्व उप मा स्यूजी नपानमाहिनसा                  | सखें बसी जित्तृम्यः | 11 9 11   |
| १३०२         | अच्छा नः श्रीरश्रीचिष् गिरी यन्तु दर्शतम् ।         |                     | 11 9 - 11 |
|              | अच्छी युझानो नर्मसा पुरूवसुँ पुरुषशुस्तम् वर्थे     |                     | 11 2 · 11 |
| <b>१३</b> •३ | अपि सूर्व सहसी जातविदर्स दानाय वायीणाम् ।           |                     | 11        |
|              | हिता यो भूदमृत्रो मत्वेंद्वा होता मुन्द्रतंमी विश्व |                     | 11 77 11  |

अर्थ — [१२९९ ] हे ( जातवेदः ) संसारके सब पदार्थोंको जाननेवाके अन्ते ! तू ( तः उरुष्यः ) हमारी रक्षा कर । और इमको ( अध्यायते, दुराष्ट्ये मर्ताय मा परा दाः ) पाप करनेवाके तथा हिंसा करनेवाके युष्ट मनुष्यको मत साँच ॥ ७ ॥

१ अञ्चायते, दुराध्ये मतीय मा परा दाः - पाप करनेवाळे तथा हिला करनेवाळे भनुव्वके हाथींमें है

भग्ने ! इमें न साँप ।

[ १३०० ] हे (असे ) जरने ! (देवस्य ते राति अदेवः माकिः युयोत ) प्रकाशमान् तेरे द्वारा दिये हुये दानको अदानशीक कोई भी दुष्ट व्यक्ति हमसे एथक् न करे । (त्वं वस्तुनां ईश्चिये ) तू ही सब भनोंका स्वामी है ॥ ८ ॥

[ १३०१ ] हे ( ऊर्जः मपात् ) वकके पुत्र ( सह्ते ) स्नेहकारिन् ( वस्तो ) सबको बसानेवाले अग्ने ! ( सः अधितृश्यः मः माहिनस्य वस्यः उपमासि ) वह प्रसिद्ध त्, स्तुति करनेवाले हम कोगोंके किये महिसासे युक्त उत्तम अस समीपसे प्रदान कर ॥ ९ ॥

[ १२०१ ] ( शीरशोवियं, दर्शतं पुरुव हुं पुरुषशास्तं ) सक्षणशीक ज्याकावाके, दर्शनीय, प्रमृत पनवाके, बहुत प्रशंसनीय ऐसे मिनको ( यशासः, नमसा नः गिरः ऊतये अच्छ यन्तु ) इमारे तब वश्, जीर नम्रवापूर्वक समारी स्वतियाँ दमारी रक्षाके किए सरकतासे प्राप्त हों ॥ १० ॥

[१३०३] ( यः मत्येषु अमृतः अभृत् ) जो मरण धर्मवाछे मनुष्योंमें रहते हुवे भी जमर है। और ( विशि होता मन्द्रतमः द्विता ) प्रश्नाभों होम निष्पादक, अति इर्षयुक्त, दो काशाला है ऐसे ( सहसः स्नुं जातवेदसं अपि वार्याणां दानाथ ) बलके पुत्र, संसारके सब पश्योंकी जाननेवाले अधिके वरणके योग्य, गवादि भेष्ठ धन दानके लिने मैं प्रार्थना करणा हूँ ॥ १९ ॥

१ मत्वेषु अमृतः — यह अप्ति मरणशीक मनुष्येकि बीचमें रहता हुवा भी नमर है।

सावार्य — हे अने ! तू सब तरहके धनोंका खामी है, इसकिए हम तुसले प्रार्थना करवे हैं कि लेरे द्वारा दिए गए धनसे इस कभी पृथक् न हीं अर्थात् इस लेरी कृपासे तूर कमी न हीं और तू भी कमी क्रोधित होकर इसे पापी बा हिसकोंके दार्थोंने सल सीप ॥ ७–४ ॥

यह अधिनदेव श्रेष्ठ मनुष्योंसे स्तेद करनेवाला, तथा भित्रके समान हित करनेवाला है, और इस प्रकार वह सबकी बसानेवाला है, उसकी कृपाके बिना कोई जीवित नहीं रह सकता। पर जो उसकी कृपाका पात्र वन जाता है, वह बलवान् होकर उसम-उत्थम धन प्राप्त करता है। ९॥

यह बारि अक्षण का नेवाकी ज्वाका जोंसे युक्त, देखनेमें सुन्दर, प्रश्नंतनीय मरणशीकोंसे भी समर, प्रवासोंको व्यमें विक्ति करनेवाला तथा बत्यका सानन्दमें रहनेवाला है, ऐसे बाग्निकी प्रार्थना करनेसे मनुष्य सुसी और सम्पन्न हो सकता है ॥ २०-१६ ॥

| १२०४ अपि वी देवयुक्यया ऽपि प्रयुत्यं ब्वरे ।<br>अपि धीय प्रथमम्भिमवे त्यपि क्षेत्रांय सार्वते | स १२ छ   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| १३०५ अप्रिटिषां सक्ये दंदातु नु ईश्चे यो वार्याणाम् ।                                         |          |
| अधि तोके वर्नये अधंदीमहे वमुं सन्तै वनुपाम्                                                   | ग १३ ॥   |
| १३०६ अप्रिमी किन्दावंस गार्थामिः श्रीरश्लीचिषम्।                                              |          |
| अधि रापे पुंरुपीळह श्रुवं नरों ऽपि सुंदीतपे छिदिः                                             | 11 48 11 |
| १३०७ अभि देषो पोत्वै नो गुणीम स्याम श्रं योश दातेवे ।                                         |          |
| विसास विस्ववितेव हन्यो सुबद्दम्तुं ऋषूणाम्                                                    | 0.25.0   |

अर्थ — [ १३०४ ] (देवचज्यवा भार्सि ) देव यशके निमित्तसे में निप्तिको स्तुति करता हूँ। ( अध्वरे प्रयति भार्सि ) यशके प्रज्वकित होने पर भी निप्तिकी स्तुति करता हूँ। ( धीषु अर्विति आर्थि प्रदाने ) सब कार्नोर्ने विराजमान निप्तिकी सबसे प्रयन पूजा करता हूँ। तथा ( क्षेत्राय साधसे ) क्षेत्रके लामके निमित्त भी स्तुति करता हूँ ॥ १२ ॥

१ धीषु अर्वति अग्नि प्रथमं — सभी तरदके बुदियुक्त कार्योमें इस अग्निकी पूजा प्रथम करनी चाहिए।

[ १३०५ ] ( यः अ। द्वाः वार्याणां ईशे ) जो निम श्रेष्ट धनोंका स्वामी है, वही (सरुवे ह्यां द्दातु ) जपने स्नेही मिलेकि लिये नव प्रदान करे । हम ( वसुं सन्तं तनूयां अप्ति तोके तनये शश्वत् ईमहे ) सबके नीकर बसे हुए, सदा वर्तमान, सब देहोंके पालक इस ब्रिक्ट पुत्र पौत्रादिके लिए बहुत चाहते हैं ॥ १३ ॥

[ रेवे०६ ] दें (पुरुमीळह् ) बहुत स्तृति करनेवाले मनुष्य ! त् ( शीरशोष्यियं आग्न अवसे राये गाथाभिः ईळिष्य ) न्यापक तेजवाले मग्निक अपनी रक्षाके लिये और भन शासिके किये बेदवाणियोंसे स्तृति कर । इस ( खुतं नरः ) बहुत विद्वान् क्रिको जन्म लोग भी चाहते हैं । वह बग्नि ( सुदीतये छिदिः ) उसम तेजवालेके लिये गृह प्रदान करता है ॥ १४ ॥

[ १३०७ ] इम छोग ( तः द्वेषः योतवै अप्ति गृणीमसि ) अपने सञ्जवींको दूर करनेके छिने अप्तिकी स्तृति करते हैं। और ( श्रां च योः दातवे अप्ति ) सुल देने तथा दुःल नाशके छिने अप्तिकी उपासना करते हैं, वह अप्ति ( विश्वासु विश्व अथिता इव ऋषूणां वस्तुः हृव्यः भुवत् ) सब प्रजामों पर राजाकी तरह रक्षक, ऋषिपोंको बसाने-वाका और स्तुस्व है ॥ १५॥

भावार्य — वह कि देव जन्म सभी देवोंसे उत्कृष्ट दोनेके कारण सबसे प्रथम पूज्य है। प्रश्वकित क्लमें, अन्य देवयकोंने इसकी पूजा की जाती है। इसी प्रकार बुद्धिपूर्वक किए जानेवाले कामोंसे भी इसीकी सर्वे प्रथम पूजा की जाती है ॥ १९ ॥

यही सभी प्रकारके केन्न घनोंका स्थामी है, वही अपने स्नेह करनेवाले मित्रोंके किए अब देता है। मनुष्य भी सब धरीरोंमें रहनेवाले उस अधिकी अपनी मनोकामनाओंकी पूर्तिके किए पूजा करते हैं। अपनी रक्षाके किए भी कोग वसीकी सनुति करते हैं, तब यह प्रसब होकर उत्तम उत्तम आश्रय स्थान कोगोंको प्रदान करता है॥ १६-१०॥

सभी भेड मनुष्य शत्रुकोंको दूर करने, तुल प्राप्त करने तथा रोगोंके श्रमन और उनको दूर करनेके लिए, वसी अप्रिकी शरणमें जाते हैं। यह अप्रिभी अपने मर्कोंकी उसी प्रकार रहा। करता है, जिस प्रकार युक राजा अपनी प्रकारोंकी || १५॥

# [ 90 ]

|      | ( ऋषि:- हर्यतः प्रागाथः। देवताः- अग्निः हवीषि वा । छन्दः- गावत्री । )   |         |
|------|-------------------------------------------------------------------------|---------|
| १३०८ | हविष्कुंण्ड्यमा गमाद्द्यर्विनते पुनेः । विद्वा अस्य मुझासंतस्           | 11 ( 11 |
|      | नि विग्यमम्यं पूर्व सीदुद्रोत्तं मुनाविषे । जुपाणो अस्य साव्यम्         | 11 8 11 |
|      | अन्तरिंच्छन्ति तं जनें हुद्रं पुरो मंनुषियां । गुम्णन्ति जिह्नयां सुसद् | ा ३ ॥   |
|      | जाम्धतीतचे अनु र्वयोधा अरुद्रम् । दृषदै जिह्नयावधीत्                    | 11.8.11 |
| 2322 | चरन् बुत्सो रुखं बिद् निदातारं न बिन्दते । बेति स्तातंब अम्बयम्         | ा ५ ॥   |
|      | लुतो न्वर्य यनमुह दशांबुद्योजनं बृहत् । द्वामा रथर्य दहंशे              | 11 5 11 |

[ 94 ]

अर्थ — [ १३०८ ] हे इविकर्ता कोगो ! तुम सब शीप्त (इविः कुणुच्चं ) इविका सम्पादन करो, जिससे अप्तिका ( आगमत् ) आगमन हो । जो ( अध्वर्युः अस्य प्रशासमं विद्वान् ) अध्वर्यु इस इविको अप्तिके लिये प्रदान करनेमें विद्वान् है, वह ( पुनः समते ) फिर भी अप्तिकी सेवा करता है ॥ १ ॥

१ अध्वर्युः अस्य प्रशासनं विद्वान्, वनते— जो अध्वर्युं इस अग्निकी पूजा करनेमें कुत्रस है, वही

इसकी उत्तम सेवा करता है।

[१३०९] (होता तिरमं अंगुं नियोदत् ) यह करने बाक्षा वीक्ष्य किरणवासे उस बाग्निके पास बैठका है। यह (अस्य सर्व्य मनावधि जुषायः) इस बाग्निके मित्रमाधको प्राप्त होनेवाला और अक्तके प्रीतिका सम्पादन करने-बाला है ॥ २ ॥

१ होता अस्य संख्यं जुषाणः — होम कलेवाका ही उस मग्निकी मिलवा प्राप्त कर सकता है।

[ १३१० ] ऋरिवककोक (तं रुद्धं जने मनीषथाः परः इच्छन्ति ) उस रहरूप मधिको गजमानके वरमें नपनी इसम बुद्धिस्थापित करनेकी इच्छा करते हैं। वे ही पश्चात् (ससं जिल्ल्या गुम्लन्ति ) सोवे हुयेके समान ज्यास जिल्लो नपनी स्तुति हारा प्रव्वकित करते हैं॥ ३॥

[१२११] ( वयोधाः ज्ञामि ) अवका दाता अप्ति बस्यन्त प्रज्वकित दोकर ( धतुः असीतये ) अन्तरिक्षको तपाता है। ( वनं अरुद्द् ) जलपर शास्त्र दोता है। तथा अपनी ( जिल्लया दृषदं अवधीत् ) ज्वाकासे मैघको

मारवा है ॥ ॥ ॥

[१६१२] अप्रि ( स्ट्रस: चरन् कदान् ) बस्रदेकी तरह विचरता उस्कता कृत्या हुआ तेजस्यी होकर ( इह निदासारं न विवन्ते ) इस कोक्सें अपना कोई भी निश्दक नहीं ग्राप्त करता किन्तु जीने अपने ( स्तोतवे अस्म्यं वेति ) स्तुति करनेके किए स्तोताकी इच्छा करता है ॥ ५॥

[१३१4] ( उतो जु अस्य ) और इस मिक्षा ( अध्यावत् यत् महत् वृहत् योजनं ) योदेसे युक्त जो महिमायुक्त और विस्तृत स्य है, वह भीर ( स्थस्य दामा इहन्द्रों ) उसके स्थके कगाम भी हिसाई देने कगे हैं ॥ ६ ॥

भाषार्थ— यह नहीं, जहां यह होता है, वहां जाकर, विराजमान होता है। तथा जो मनुष्य इस अप्रिकी एकाप्रताले पूजा करता है, वही इसकी भक्ति और सेवा कर सकता है ॥ १॥

दोम करनेवाला प्रथम इस तीहण किरणवाले लाप्ति पास जाकर वेठता है, तब इस दहरूप बांग्रिको वेदीमें स्वापित करनेकी इव्हासे बसे अपनी स्तुतियोंसे प्रश्वलित करता है। इस प्रकार भक्तिसे कार्य करनेवाला द्वी उस वासिकी मित्रवा प्राप्त कर सकता है ॥ २—३ ॥

वाको उत्पन्न करनेवाका अप्नि जब अपनी ज्वालाओंको फैलाकर बन्तरिक्षमें आकर मेथोंको मारकर पृथ्वीपर पानी करसाता है, तब इस अप्निकी विजलीके क्ष्पमें उल्ल कृद देलकर कोग इसकी प्रशंसा करते हैं, इसकी कोई निम्दा नहीं करता, इसके विपरीत कोग इसकी स्तृति करते हैं ॥ ४-५॥

| १३१४ दुहन्ति सप्तेका मुख हा पत्र सुजतः । तीर्थे सिन्धोराधि स्बरे   | 11 0 11   |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| १३१५ आ दुव्यमिविवस्वत इन्द्र। कोश्रमचुच्यवीत । खेदंगा त्रिवता दिवा | 11 < 11   |
| १३१६ परि त्रिषातुंरच्चरं जुणिरेति नवीयसी । मध्या होतारो अञ्जते     | 11 9 11   |
| १३१७ सिश्चन्ति नमंसायत मुचार्चक्रं परिज्यानम् । नीचीनंबार्मधितम्   | 11 2 4 11 |
| १३१८ अस्याग्मिदद्रंयो निषिकतं पुष्करे मधु । अवतस्यं विसर्जने       |           |
|                                                                    | 11        |
| र ३१९ गाव उपनिवानुतं मुही युझस्यं रूप्सदां । जुभा कर्णी हिर्ण्यया  | ा १२ ॥    |

अर्थ - [ १३१४ ] ( सप्त एकां दुहिन ) सात ऋतिया मिलकर एकका ही रोहन करते हैं। उनके बीचमें ( द्वा पश्च सिन्धोः तीथें स्वरे अधि उप स्वज्ञतः ) वो और पाँच निदयोंके तीर्थस्थानपर उँचे स्वरमें जिनका स्वीत्र गान करके अन्योंको प्रेरित करते हैं॥ ७॥

[ १३१५ ] (विवस्ततः दशिमः इन्द्रः ) यजमानके इसीं मङ्गुलियोंसे पूजित होकर समिने (क्रीहां दिषः जिन्नुता सोद्या आ अञ्चन्धवीत् ) मेघकी माकाशसे भपनी तीन रंगोंबासी रहिमवोंसे पूर्णरूपसे विदारित करके गिरा दिया ॥ ८ ॥

[ १३१६ ] ( त्रिधातुः जूर्णिः नवीयसी अध्वरं एति ) रूप्ण, लोहित नौर ग्रुक्त नेदसे तीन वर्णकाला वेगवान् यह भगिन भगनी नवीन स्वालासे बहको आता है। ( होनावः सध्या परि अञ्जने ) होम निष्पादक मध्वयुं भादि ऋतिक-गण प्रतादिकी भादुतिसे भगिरको सब भोरसे सीचते हैं।। ९॥

( १३१७ ) ( अवतं, उद्याचकं परिज्यानं नीचीनवारं अधिनं ) बजीव देशता, जियके ज्वालाओंका चक्र अपर पूमता है, जो चारों कोरसे व्यास है, नीचे पानीके द्वारवाका है, जीर क्षीण न इंनिवाला है, वेसे मरिनको ऋरिकक् बादि ( नमसा सिञ्चान्त ) नमनपूर्वक एनादिसे सींचवे हैं।। १०॥

[ १३१८ ] (अवतस्य विसर्जने ) कुर्बोंके भी स्ल जाने पर अग्निसे प्रेरित (अद्भयः ) मेष (अभ्यारं

हत् ) प्रथाके पास जाकर ( पुष्करे ) तालाबोंको ( मधु मिषिक्तं ) मीठे पान से बर देते हैं ॥ ११ ॥

[ १३१९ । हे ( गावः ) गायो ! तुम ( अवतं उप आधन ) वाकावीके पास बाबो, उहाँ तुम पुष्ट होती हो, उस ( यहस्य ) वक्तमय देशकी ( मही ) भूमि ( १९स्तुरा ) अत्यन्त उपजाळ वर्षात् फळप्रत् होती है, उस देशके कोगोंके ( उभा कर्णा हिरण्यवाः ) दोनों काम सोनेके होते हैं ॥ १२ ॥

र थज़स्य मही राजुदा — जहां गार्थे पुर होती है उस यज्ञमय देशकी भूमि वही उपजाक होती है।

र उमा कर्णा हिरण्यया— उस देशके कोगोंके शरीर सोनेके शहंकारोंसे सने रहते हैं।

आवार्थ - इस निनका रथ वहा विस्तृत और चमकीका है। जब यह नपने स्थपर चडकर मेचोंने संचार करने क्याता है, वब इसके स्थके बिजलीक्पी चमकीके कगाम दूरसे ही दीखने अगते हैं। तब सातों कोक इस निनसे पानी दुहते हैं वर्षात् सातों कोकोंको यह भरिन जल प्रदान करता है। तब अन्य कोग भी सर्वत्र बैठकर संचे स्वरसे इसकी स्तृति करते हैं ॥ ६ - ॥

धुंवेकी जबस्वामें कृष्णवर्णवाला, थोडा अलनेपर कालवर्णवाला और मत्यन्त प्रज्वलित होनेपर जत्यना ग्रुप्रवर्णवाला यह भरिन अपनी स्वालाओं सहित बन्नमें जाता है, वहां अध्वयुं जानि इस जिनको सब बोरसे वीसे सींधते हैं। वब दसों चंगुकिवोंसे सिचित होकर यह जिन मेघोंमें जाकर अपनी किरणोंसे उसे मार गिराता है और पानी बरसाता है॥ ८-९॥ इस अस्निकी स्वालावेंसदा उपर ही चलती हैं, उसकी स्वालावें चारों तरफ ब्वास होती हैं। वह पानीके द्वारोंको

सोख देता है, तब उसकी सब ऋत्विज स्तुति करते हैं ॥ १०॥

जब जबपासे कुँचे भी सूख जाते हैं, तब कोग इस अग्निकी स्तुति करते हैं, तब यह जग्नि जपनी किरणोंको फैलाता है और तब अग्निसे प्रेरित होकर मेघ पानीसे भरे होनेके कारण पृथ्वीपर झुढ़ जाते है और तब वे खुब बरस बरसकर

मीडे मीडे पानीसे वालाबोंको सर देवे हैं ॥ ११ ॥

वपिक वरसनेपर जब क्षारे कुँवे और वालाब भर जावे हैं, तब गावें पानीके लिए बन तालाबोंके पास बाती हैं तबा पानी पीकर और हरी बास काकर वे पुष्ट दोवी हैं। इस प्रकार जिस देशमें वे गावें पुष्ट दोवी हैं, वहांकी भूमि दपजाद दोकर वह देश भन-भान्यसे समृद्ध दोवा है और वहांके निवासी भी स्वर्ण बादि भनोंने वह सम्पन्न दोते हैं, पर वह बात बन्नमब देसमें ही दो सकती है ॥ १२ ॥

| <b>१३</b> २० | आ सुते सिंखत् श्रियं  | रोदंस्योरिमिश्रियम्   | ı | र्सा दंधीत वृष्मम्       | - II | 11 # 9 |
|--------------|-----------------------|-----------------------|---|--------------------------|------|--------|
| १३२१         | ते जानत स्वग्रीवर्ष   | सं ब्ल्सासो न मातृनिः | ī | मिथो नंसन्त जामिभिः      | -0   | 11.83  |
|              | जुप सकेषु बन्संतः व   |                       |   | इन्द्रे अप्रा नमुः स्वः  | H    | १५॥    |
|              | अधुंश्वत् पिरयुषीमिष् |                       | i | स्येंस्य सुप्त र्विमाभिः | -11  | 11.85  |
|              | सोमंस्य मित्रावरुणी   |                       | ī | तदातुरस्य मेषुत्रम्      | -11  | 11 05  |
|              | तुतो न्वंस्य यत् पुदं |                       | ŧ | परि द्यां जिह्नपांतनत्   | -#1  | 11 25  |

अर्थ— [१६२०] हे लोगो ! तुम (रोद्स्योः अभिश्रियं, सुते श्रियं, आसिञ्चन ) वाबापृथ्नीके बीचमें सर्वत्र कान्तिमान तथा यहके बाधयसे रहनेवाळे बग्निको सिज्ञित करो । जिससे (रसा सुषमं द्घीत ) पृथ्वी वर्षा करनेवाळे मेचको बारण कर सके ॥ १६॥

[ १३२१ ] ( वरलासः न मातृभिः मिशः ) बज्रहे जिस प्रकार माताशीसे परस्पर मिलते हैं, उसी प्रकार ( ते स्वं ओकं जानत जामिभिः ) वे गौवें भी अपने निवास स्थानको जानती हुई अपने बन्धुबान्धवीं-परिवारीके साथ ( सं नसन्तः ) मिलती हैं ॥ १४ ॥

[ १३२२ ] ( स्नकेषु बन्सतः धरुणं दिवि उप क्रण्यते ) इस भग्निके ग्रुसमें टाडी हुई इविको यह भग्नि भन्त-रिक्षमें पहुंचारा है ( इन्द्रे अझा नमः स्वः ) इन्द्र जीर नमिके नामयसेही पृथ्वीका गन्न भीर प्रकाश होता है ॥ १५ ॥

[ १३ ८३ ] ( अरि: ) वेगसे चक्रनेदाला वायु ( सूर्यस्य सप्त रहिम्मीः ) सूर्यकी सात किरणों द्वारा (पिप्युर्षी इवं ) प्रष्टिकारक वस्त ( ऊर्जे सप्तपर्दी ) रस और सर्पंगशीक चरणवाली बन्तरिक्षस्य गोरूप मेघको ( अधुक्षत् ) दोइन करता है ॥ १६ ॥

[१३५४ ] हे ( मिनावरूणी ) मिन्न और वरूण ! ( सूरे उदिता सोमस्य भा वदे ) धूर्यके उदय होनेपर बककारक सोम ओवधि में तैय्यार करता हूँ, क्योंकि ( तत् अश्तुरस्य भेषजं ) वह व्याधिपीवित अर्थात् रोगी मनुष्यकी औदिष है ॥ १७ ॥

[ १३२५ ] ( उता जु ) नौर भी निषय करके ( अस्य हुर्यक्षस्य ) इस कान्तिमान् नग्निका ( यस् पर्द निष्णान्यं ) जो स्वान निश्चित है, उसपर विराजमान होकर ( द्यां परि जिक्कया अतनत् ) समस्य नाकासर्वे अपनी उसकारूपी जीभको विस्तृत करता है ॥ २८ ॥

भावार्थ — यहाँके करनेसे पृथ्वंभें भी शक्ति उत्तरता होती है, और तब वह वर्षा जलको सोखकर बहा उपजात बनवी है। जितने ज्यादा यहा किए जाएंगे, उतनी ज्यादा जलसोखनेकी शक्ति इस भूमिमें बढेगी। इस प्रकार उपजात होने पर सुब धान्य और चारा उत्तरता होगा, तब सभी गावें आपसमें मिलकर उस देशमें चरेगी और पुष्ट होंगी ॥ १३-१४ ॥

इस जिप्तके मुंदर्भे जो भी बाला जाता है, वह स्क्ष्म होकर बन्तिक्षमें जा पहुंचता है, तथ वहां इस अग्निके किरणोंका संयोग स्वेकी किरणोंके साथ होता है जो मेघोंके दोहन करने उन्हें बरसानेमें कारण बनता है। इस प्रकार स्वे बीर जिप्त होनों जल बरसाकर इस पृथ्वीको धारण करते हैं ॥ १५-१६॥

सब अनुष्योंको चाहिए कि वे सबेरे ४८कर रोज सोमरसका पान करें, क्योंकि वह सोअ सब रोगोंके लिए बत्युत्तम भीवध है ॥ १७ ॥

अपने निक्रित स्थान गञ्चकी वेदिमें बैटकर जी। जपनी ज्याकालोंको विस्तृत करता है और जाकासको पूर्ण रूपसे प्रकासित करता है ॥ १८ ॥

# [ 50 ]

|      | ( अषि:- गोपवन आत्रेयः सप्तवधिर्वा । देवता    | :- अभ्वतो । छन्दः- गायत्री । ) |         |
|------|----------------------------------------------|--------------------------------|---------|
| १३२६ | उदीराथामृतायते युद्धार्थामश्चिना स्थम्       | । अन्ति वर्द्भूत वामवंः        | 11 🖁 👭  |
| १३२७ | निमिषंशिक्तवीयसा स्थेना यांतमसिना            | । अन्ति पद्भंत वामवं।          | 11 8 11 |
| १३२८ | उर्व स्तृणीत्मत्रये हिमने घुर्ममश्चिना       | । अन्ति पत्रुतु वामवेः         | 11 🗦 11 |
| १३२९ | कुई स्था कुई जन्मधुः कुई इयेनेव देवधुः       | । अन्ति पद्गृति नामवीः         | 11 8 11 |
| १३३० | यद्दा कर्डि कर्डि चि च्छुश्रूगार्तिमं हर्वम् | । अनित् बर्द्भतु बामवेः        | मध्य    |
| १३३१ | अश्विनी यापहूर्वमा नेदिष्ठं याम्याप्यम्      | । अन्ति पद्भृति शामनीः         | 11 5 11 |
|      | अवंन्तुमत्रंये गृहं कुंणुतं युवमंश्विना      | । अन्ति पर्स्तुत बामवंः        | 11 0 11 |
|      | वरेंगे अभिमात्यो बदते व्लक्त्रंये            | । अन्ति पर्द्रोत बामवेः        | 11 6 11 |
| -    |                                              |                                |         |

[ 98 ]

अर्थ— [१३२६] दे (अश्विना) विषदेवो ! (अतायते उदीराथां ) सरक मार्गसे जानेवाके के किए द्वम वानो, (रथं युंजाथां ) रथको तैय्यार करो । ( वां भवः अन्ति सत् भृतु ) दुम्हारी रक्षा सदैव हमारे विकट रहे ॥ १ ॥ [१३२७] दे (अश्विना ) अदिवदेवो | (निविषः चित् अवीयसा ) पक्कसे भी वेगवान् ( रथेन आ वातं ) रथसे वाबो । ( वां अवः अग्वि सत् भृतु ) दुम्हारे संरक्षण सदा हमारे पास रहें ॥ २ ॥

[ १३२८ ] ( अत्रये ) अत्रि ऋषिके लिए ( धर्मे हिमेन ) गर्म विश्वको वर्षसे ( उप स्तृणीतं ) उक चुके हो ।

( वां अवः ) तुम्हारे संरक्षण ( अस्ति सत् भृतु ) हमारे पास सदा रहें ॥ ३ ॥

[१३२९] (कुट क्याः ) अला तुम कहां रहते हो ! (कुट जग्मथुः ) तुम किपर गए ये ! ( इयेना इव कुट पत्रथुः ) बातकी तरह तुम किपर गए ये ! ॥ ॥ ॥

[१३३०] (अदा) भाज (यत्) मतर (काई चित्) कहीं भी (इसं इसं द्याश्यातं) इस शर्यनाको

सुनो तो ( वां अवः ) तुम्हारा संरक्षण ( अन्ति सन् भृतु ) हमारे पास था जाए ॥ ५ ॥

। १३३१ ] ( यामङ्क्षमा अहितना ) विलकुक ठीक समय पुकाने योग्य विश्वितंको ( नेदिछं आप्यं यामि ) अपना निकटतम बन्धु समझकर अनके पास आवा हूँ। ( वां अवः अन्ति सन् भूतु ) तुम्हारे संरक्षण इसारे पास सन्देव रहें ॥ १ ॥

[ १३३२ | हे ( अदिवसर ) बहिनदेवो ! ( युवं अवये ) तुमने अविके किए ( अवस्तं गृहं कुणुनं ) रक्षणमें

समये वर बनाया । जब ( वां अवः ) तुम्हारे संरक्षण ( अन्ति सन् भृतु ) हमारे पास सदैव रहें ॥ ७ ॥

[ १३६६ ] ( वस्तु बदते अत्रये ) सुन्दर उंगसे भाषण करनेवाके चत्रिके किए ( आतपः आर्धि वरेथे ) चारीं बोरसे चयकती हुई मिलको इयते हो। ( वां अवः अन्ति सत् भूतु ) तुन्हारे संरक्षण हमारे पास सदा रहें ॥ ८ ॥

भावार्थ — हे देवो अहिबनीकुमारो । तुन्हारे स्थकी गति कहीं भी न रके, अपितु सरक मार्गसे सर्वत्र आए । ऐसे वेगवान् रथसे तुम हमारे थास आजो और अपने संरक्षणके हमारी सदा रक्षा करो ॥ १-२ ॥

हे देवी ! तुमने अति ऋषिको संकटोंसे बचाया । तुम्हारी गतिका वेग पेसा है कि तुम किस समय वहां रहते हो,

बद्द जानना कठिन है ॥ १-४ ॥

हे देवो ! में तुम्हें अपना बांधवं समझकरही तुमसे प्रार्थना करता हूँ । अतः तुम अपनी संरक्षणशक्तिसे युक्त होका इमारे पास बाओ और इभारी रक्षा करो ॥ ५–६ ॥

हे देवो ! तुम सुन्दर वचन बोलनेबाकेकी रक्षा करते हो, तथा बसे गृह शादि हर तरहका सुस प्रदान करते हो ! प्रम हमारी सदा रक्षा करो ॥ ७--४ ॥

| । अन्ति पर्द्भुत बामवेः  | 11 8 11                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| । अन्ति पद्भंत नामर्वः   | 11 20 11                                                                                                                                                                                |
| । अन्ति पद्भृते वामवेः   | 0.88.0                                                                                                                                                                                  |
| । अन्ति पद्भंतु बामवेः   | ा ११ ॥                                                                                                                                                                                  |
| । अन्ति पद्भृतु नामन्ः   | ा। १३ ॥                                                                                                                                                                                 |
| । अन्ति पद्धंतु नामवेः   | 11 58 11                                                                                                                                                                                |
| । अन्ति वसूतु बामर्यः    | 11.3% 0                                                                                                                                                                                 |
| । अस्ति बर्ख्युतु बामवेः | ा १६ ॥                                                                                                                                                                                  |
|                          | । अन्ति पद्भृत वामर्वः |

अर्थ— [१३३४ ] ( सास्त्रिक्षः ) सप्तत्रित्रे ( आदासा ) नाशापूर्णं प्रशंसासे ( अग्नेः धारां प्र अशावता ) निम्नी अंची सपटको सूमितक विकास । ( वां अतः अन्ति सम् भूमु ) तुम्हारे संरक्षण हमारे पास सदा रहें ॥ ९ ॥

[ १३३५ ] दे (शृथण्यस् ) धनकी वर्षा करनेवाले ! ( मे इमं इसं श्रृणुनं ) हमारी इस प्रार्थनाको सुन लो भीर (इह आ गतं ) यहां हमारे पास मामो, ( वां अवः ) तुम्हारे संरक्षण ( अन्ति सत् भृतु सदा हमारे पास रहें ॥ १० ॥

! १३३६ ] (वां) तुम दोनोंके बारेमें (किं इदं) यह क्या है ? ( जरतो: पुराणवत् शस्यते ) वृदोंको वैसी पुरानी बात अच्छी कगदी है, वैसे ही बताया जाता है। (वां अवः ) तुम्हारे संरक्षण (अन्ति सत् भृतु ) हमारे पास सदा रहें ॥ ११॥

[ १३३७ ] (वां सजात्यं समानं ) तुन्दारा वरपत्त दोना समान है, और दे (अभ्विना ) भवि देवो ! ( बन्धुः समानः ) बांधव भी समान है। ( वां अवः अन्ति सत् भूतृ ) तुम्हारे संरक्षण सदा हमारे पास रहें ॥१२॥

। १३२८] ( वां यः रथः ) तुम्हारा जो स्य ( रोइसी रज्ञांसि वियाति ) युकोक, भूकोक तथा अन्य कोकोंको पार करके चका जाता है, ( वां अवः ) तुम्हारा संरक्षण ( अन्ति स्तृ भूतृ ) हमारे पास सदा रहे ॥ १६॥

[१३३९] ( तः सहस्रैः ) इमारे समीप इजारों ( गव्योधिः अड्डवैः ) गायों और वोडोंके सुण्डोंके साथ ( आ उप गडलतं ) समीप नाओ ( वां अवः ) तुम्हारा संरक्षण ( अन्ति सत् भृतु ) सदा इमारे पास रहे ॥१४॥ [१३४० ] (सहस्रोधिः गडवेधिः अड्डवैः ) इजारों गौजों और वोडोंके सुण्डोंके साथ ( तः मा आंत कवतं )

इमें छोड मत जानो, ( वां अवः ) तुम्हारा संरक्षण ( अन्ति सत् भृतु ) सदा हमारे गस रहे ॥ १५॥

[१३७१] (उथाः अरुणप्तुः ) उषःकाल कालस्त्रवाला (अभूत् ) हो गया है, (ऋतावरी उयोतिः अकः ) अवसे युक्त वह वया प्रकासका स्वय कर सुकी है, जतः (श्वां अवः ) तुम्हारा संरक्षण (अस्ति सत् अूत् ) हसारे पास सहा रहे ॥ १६ ॥

भाषार्थ — इम विभिन्ने ज्वालानोंको प्रदीप्त करके, हे विश्वनी देवो ! इम तुम्हें बुलाते हैं, तुम हमारे वज्जों नाकर हमें संरक्षण प्रतान करो ॥ ९-१०॥

जिस तरह बूबोंको सन्। पुरानी बाँव ही अच्छी कगती हैं, उसी तरह अश्विदेवोंको प्राचीन स्तुवियां अच्छी छगती है। जो इनकी उपासना करता है, उसके साथ ये अपने आईके समान व्यवहार करते हैं ॥ १९- १२ ॥

हुन मिन्देवोंका रम सर्वत्र गमन करनेवाला है, उनके रथकी गति कहीं नहीं इकती। है देशो ! तुम हमारे समीप बाकर हमारी रक्षा करो ॥ ११-१७॥

है देवो ! इमारा त्वाग अत करो, अपिषु घोडे गाय बादि समूहोंके साय इमारे पास जाजो । जब उदा अपना प्रकास प्रकट कर चुके, तब तुम इमारे पास बादर इमारी रक्षा दरो ॥ १५-१६॥

| १३४२ अधिना सु विचाकश्च वृक्षं पंरयुक्त हैव । अनित प अर्तु वामर्वः                  | ॥ १७॥    |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| १३४३ पुर् न घृंष्ण्वा रुज कृष्णयां बाधितो विज्ञा । अन्ति पद्भीत बामवीः             | 8611     |
| [ 68 ]                                                                             |          |
| ( ऋषिः - गोपवन आवेषः । देवताः - अग्निः, १३-१५ आर्धः श्रुतर्वा । छन्दः - १-१२ अनुपू | म्मुखः । |
| प्रगाथः = ( अनुष्टुप् + गावध्यौ ), १३-१५ अनुष्टुप् । )                             |          |
| १३४४ <u>विशोर्विशे वो</u> अतिथि वा <u>ज</u> यन्तेः पुरा <u>ष</u> ्यम् ।            |          |
| अधि बो दुर्य वर्चः स्तुषे शूष्णस्य मनमंभिः                                         | 0.30     |
| र २४५ वं बनांसी हुविष्मन्ती मित्रं न सुर्पिशंसुतिम् । प्रश्नंसन्ति प्रश्नंस्तिभिः  | 18 11    |
| १३४६ पन्यांसं जाववद्यं यो देवनात्युद्यंता । ह्व्यान्येरंबिदि                       | ा 🤻 स    |
| १३४७ आगेन्म वृत्रहन्तंमं च्येष्ठंनिप्रमानंबम् ।                                    |          |
| यस्य अत्वी बृह आशे अनीक एर्धने                                                     | ॥ ४ ॥    |

अर्थ— [ १३४२ ] है ( अभ्विना ) मधिदेवो ! ( परशुमान् मुक्षं इच ) हाथमें उत्हादी रसनेवाला जिस तरह पेडको वोड डाळता है, वैसे ही सूर्य अन्धेरेको मिटावर ( विकाकशात् ) प्रकाशित हो गया है। वां अवः अस्ति सत् भूतु ) तुन्दारा संरक्षण सदा दसारे पास रद्वे ॥ १०॥

[१३४३] हे (धुक्जो ) साहमी ! (कुष्णया विद्या बाधितः ) काली प्रजासे पीडित द् (पुरं स रज ) भागुनगरीको जैसे इन्होंने नष्ट किया था, वैसे ही उस काली प्रजाका बाश कर । ( याँ अवः अन्ति सत् भूतु ) तुम्हारे संरक्षण सदा इमारे पास रहे ॥ १८॥

[ 98 ]

[ १२४४ ] हे मनुष्यो ! ( वः बाह्ययन्तः विशोविशः अतिथि पुरुप्रियं आर्थ्न ) तुम सब बहकी कामनाकरते हुये, समस्त प्रजाओं के पूज्य श्रातिये, बहुनों के प्रिय अधिका स्तुतियों द्वारा पूजन करो । और में भी ( बः शूपस्य दुर्य **बन्: मन्माधिः रत्ये ) तुर्दारे सुब कामके किये बरणियें निदित ब्रिक्सिश वचन और मननीय स्वीयोद्धारा स्वृति करता हैं ॥ १॥** 

ि १३४५ | (इविष्यन्तः जनासः ) उत्तम इविको दायमें लेकर मनुष्य लोग ( वं सर्थिरासुनं मित्रं न ) जिस भूतसे प्रदीत करने योग्य नक्किनी मित्रकी सरह ( प्रश्नाहितांशः प्रश्नासहित ) श्रेष्ठ स्तीत्रोंसे प्रशंसा करते हैं ॥ २ ॥

[ १३४६ ] ( यः देवताति उद्यता हृज्यानि दिनि धेरयत् ) वो निम, यहमें उत्तम विविधे प्राप्त इज्यपदार्थीको पुकोकमें देवोंके किये बेरित करता है, उस ( जालवेद्सं पन्थांसं ) संसारके सब पदार्थोंको जाननेवाले सर्वज्ञ, स्तुतिके भाग्य नक्षिको हम सब प्राप्त करें 🖟 🥫 🛭

[ १-४ ] (यस्य अमीके वृहन् आर्शः ध्रुतर्वा एधते ) जिस भग्निके अवालाके संघरूप सेनासे महान् श्युको पीडित करनेमें समर्थ प्रसिद्ध कोदा वृद्धिको शप्त होता है । बुबहन्तमं उपेष्ठं आनदं आग्ने आ आधानम ) उस पापोंको पूर्णक्रपसे नष्ट करनेवाके, सबसे वह मनुज्योंके दिनवो अग्निको सब ओरसे प्राप्त हों॥ ४॥

मावार्थ — जिस तरह काई परशुपारी मनुष्य पंढीको भासानीसे काट शलका है, उसी तरह सूर्य भन्यकारका विनाश करवा है। हे देवो ! तुम काकी वर्षात् दुष्ट कर्म करनेयाके राक्षसींकी प्रजावींका नाश करके हमारी रक्षा करो ॥१७--१८॥ है अनुष्यों । जबकी इंच्छा करते हुए तुम इस प्रथ जिसकी स्तुति करों जौर में भी तुम्हारे मुलके लिए तथा हितके

किए बझिको प्रशंसा कौर स्तुवि करवा है ॥ १-२ ॥

बहु अप्ति बाहुतिहरमें हाळे गए हम्य पदार्थीको बहुत स्दम बगाकर उपर खुळोकमें पहुंचाना है, और उसके हारा बायुमण्डकको बुद् बनाकर सारे संसारका हिंव करता है। इसी नहीकी सद्दावतासे बीर शत्रुओंका नाश करवे हैं ॥ ३-७ ॥

| १३४८ अपूर्व जाववेदसं विरस्तमांसि दर्शतम् । घृताईवन्मीडणम्        | ॥६॥      |
|------------------------------------------------------------------|----------|
| १५६८ जन्म जावनवस्र । वरस्वनासः वृद्धवस् । नुवादसन्तरः वरस्       |          |
| १३४९ सुनाधो यं जना हुमेडे ऽपि हुन्यशिरीळंते । जुह्वानासी युतस्   | पर ॥ ५ ॥ |
| १३५० दुमं ते नव्यंसी मृति रशे अविष्युस्मदा ।                     |          |
| मन्द्र सुजीत सुक्रती अमृत् दस्मातिथे                             | 11 9 11  |
| १३५१ सा ते अग्रे अंतमा चनिष्ठा भवतु प्रिया। तयां वर्धस्य सुद्धंत | 11 0 11  |
| १३५२ ता चुझैर्चु जिनी वृह इति अवंति अवंश दर्शत वृत्रत्ये         | 11 9 11  |
| १३५३ अश्विमद्रां रघ्रां त्वेषिनद्रं न सत्विम् ।                  |          |
| बस्य अशिक्षि त्वीय पन्यीपन्यं च कृष्टयीः                         | । १० ॥   |

अर्थ [ १३४८ ] ( अमृतं जातवेदसं तमांसि तिरः दर्शतं ) वमृत सक्ष, संसारके सब पदार्थोको बाननेदाका, बम्बकारको दूर करके सत्यज्ञानको दर्शानेदाका और ( घृताइयनं इंडघं ) पृतसे बाहुत किये जाने बोग्य, स्कृत्य बार्सिकी इस माननीय सोशोसे स्तुति करते हैं ॥ ५ ॥

[ १३४९ । ( हमे सवाधः जुहानासः यतस्तुचः ) वे सव कोग वज्र करते हुवे हायमें सुवेके दण्डको थाएग

किये हुने ( वं अग्नि हुवसे भिः ईळते ) जिस बन्निकी हुवियोंसे स्तुति करते हैं, उसे हम प्राप्त करें ॥ व ॥

[१३५०] दे ( मनद्र, श्रुजात, सुकतो, अस्र दस्म आति ये अग्ने ) दर्यजनक सुस्तरूप ग्रुम कर्म नीर महाबाके मेथायी दर्शनीय जीर निर्विध्यत् पूज्य अग्ने ! ( ते इयं मन्यसी मातिः अस्मत् अचायि ) तेरी यह स्तुतिके योग्य ज्ञानमंत्री पुद्धि इमारेमें स्विर हो ॥ ७ ॥

१ ते इवं मञ्चली मितिः अस्मत् अधावि — येरी यह स्तुविके योग्य सुदि हमारे जन्दर स्थिर हो।
[१३५१] है (अप्ने ) अग्ये ! (सा शांतमा चिनष्ठा ते प्रिया अवतु ) यह हमारे हारा की गई स्तुवि जरमात सुसकारी, जन्नवती और तेरे किये प्रियकारी हो। (तथा सुच्दुतः वर्धस्य ) उस स्तुविसे जच्छी प्रकार प्रशंकित होकर स बढिको प्राप्त हो॥ ८॥

[ १४५२ ] दे अपने ! इमारी ( सा युद्धैः युद्धिनी ) यह प्रकाशमान यथेष्ठ तेजवाकी स्तुति ( बुधत्ये अवसि बृहत् अवः उपोप वधीत ) रणक्षेत्रमें यशोमें मेष्ठ विशाक पशको सतुओंसे छीनकर इमें प्रदान करनेवाकी हो ॥ ९ ॥

[ १३५३ | ( गाँ अश्वे इत् ) गौके समान, जनके समान ( रचप्रां ) महारथीके समान ( इन्द्रं न ) इन्द्रं समान ( सरवित स्वेषं ) सक्वनोंके पाळक दीव्तिमान् जनिनकी मनुष्य परिचर्या करते हैं। ( यस्व अवांसि च पन्यं पन्यं तृर्वथ ) जिस जनिनके बकते कोग बेह जन्नों जीर रचन देखवाँको ज्ञास करते हैं। १०॥

आधार्थ — वह भरिन जपने नित्रकी सक्तिको बनानेवाला, जस्त्रक्ष तथा अन्यकारको इहाकर सस्य जानको दिवानेवाला है। इस बार्ग्नको प्रसद्ध करनेके किए मनुश्व यज्ञमें पृतकी बाहुतियां देते हैं॥ ५–६॥

है जाने ! इमारे अन्दर वेरी स्तुतिके योग्य युद्धि स्थिर हो और उस उत्तम बुद्धि प्रेरित होकर इम तेरी अत्यन्त उत्तम स्तुति करें । यह स्तुति इमारे विष भी सुसकारी एवं अवको देनेवाकी हो, साथ ही तुझे भी उत्तत करें ॥ ७-८ ॥

हे बक्ते | इमें देसा वक दे कि इस सन्तुनोंको हराकर विशास वस प्राप्त करें तथा तेरी इन्त्रके समान सेवा करें और सुरुवनोंका पाकन करें । इस प्रकार तेरी कृपासे इस बच्चम ऐक्योंको प्राप्त करें ॥ ९-१० ॥

| १२५४ यं त्वां गोपवेनो शिरा चित्रष्ठदेवे अक्रिरा । स पांवक श्रुशी इवंस्                         | n tt n   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| १३५५ यं खा जनांस हेळते सुनाधो वाजसातये । स नोधि वृत्रत्ये                                      | ॥ १२ ॥   |
| १३५६ अहं हुनान अधि श्रुतवाणि मद्च्यति ।                                                        |          |
| सर्वांसीन स्तुकानिनाँ मुक्षा शिर्वा चंतुर्णाम्<br>१३५७ मां चुन्नारं आशनः अविंग्डस्य द्रक्तिनः। | । दश     |
| सुरयासो अभि प्रयो वश्चन् वयो न तुर्यम्                                                         | 11 9 0 H |
| १३५८ सत्यमित त्यां महेनवि चक्रणयतं हैहिन्यम ।                                                  | 11 58 11 |
| नेमायो अखदातरः अविष्ठादास्ति मत्यैः                                                            | ॥ १५ ॥   |
| [ ७५ ]<br>(अधिः- विरूप अङ्गिरसः । देवताः- अग्निः । छन्दः- गायत्री । )                          |          |
| १३५९ युक्ता हि देवहतंमाँ अश्वां अग्ने ग्थीरिंग । ति होतां पूर्वा संदः                          | иен      |

अर्थ - [ १३५४ ] हे (पानक अंगिरः अन्ते ) पनित्र करनेवाले तेजस्विन् वन्ते ! ( यं स्वा ) जिस तुसे (शोपचनः) वार्णाके पालक अधिने (शिरा चनिष्टस्) अपनी दार्णके द्वारा अधिकाय बस्तकाकी बनाया। ( सः हवं ( श्रुचि यह प्रसिद्ध त् इमारे आह्वानको भी सुन ॥ ११ ॥

[ १३५५ ] हे बाने ! ( यं त्वा ) जिस तुहे ( जनासः सवाधः ) स्तोतालोग तथा वाधासे पीडित दुःसीजन ( वाजमातये ईळने ) बलकी प्राप्तिके छिए बुढाते हैं, ( सः बुत्रत्यें बोधि ) वह त् शत्रुओं के नाश अथवा पापक्षवके किए इसें शानयुक्त कर 🛭 १२ ॥

[ १३५६ ] ( मरच्युति आर्थे श्रुतर्वाण ) शत्रुजींके बहंकारको नष्ट करनेवाले असके पुत्र क्षुतर्वाके पद्ममें ( हुवानः अहं ) बुलाये गर्ये मेंने । स्तुकाविनां दार्घासि इव ) भेडोंके बालोंके समाव ( चतुर्णा शिर्या मुंझा ) वार घोडोंके सिरोको शुद्ध किया ॥ १६ ॥

[ १३५७ ] ( शक्छिस्य ) बलशाली श्रुतर्वणके ( सुरथासः ) उत्तम रथोवाके ( द्वित्नवः सत्वारः आशकः ) शीधगामी चार बोडोंने ( मां ) सुझे ( प्रयः अभि वश्चन् ) मेरे लक्ष स्थान पर उसी तरह पहुंचा दिया, ( वयः तुत्रय म ) जिल तरह पक्षियोंने तुधके पुत्र भुज्युको बसके स्थान पर पहुंचाया था ॥ २४ ॥

[ १३५८ ] है (महेनदि पर्छाच्या ) महानदी परुष्या ! (त्वां ) तुससे मैं ( सत्थं इत् अव देदिशं ) सचमुच ही कहता हूँ, है ( आपः ) जलो ! तुमसे भी सच कहता हूँ कि ( ईम् श्राविष्ठात् ) इस वलशन् श्रुवविद्या वरेशा मधिक ( अभ्य द्वत्यरः ) घादे देनेवाला ( मर्त्यः न अस्ति ) मनुष्य और कोई नहीं है ॥ १५ ॥

[१३५९] हे (अग्ने) अग्ने! (देवहुत्रधान् अध्यान् रथी इव युक्त) देवताओं हो बुढाकर कानेबाके बेगवान् अश्वोंको सारयीके समान अपने स्थमें जोड, और (होता पुटर्यः निषदः ) होम निष्पादक और सबसे सुक्य होकर स्थमें विराजमान हो ॥ १ ॥

भावार्थ- को शानी पुरुष उत्तम रीतिसे अपनी वाणीका पालन करता है, वही पुरुष अपने शरीरस्थ जरिनको प्रदीष्त करता है, वह कभी दुःसी नहीं होता, निषेतु शक्तिशाकी होता है। भीन पासन करनेसे मनुष्यकी शक्ति बहती है, इस कारण वह कभी दु:स्वी नहीं होता ॥ ११-१२ ॥

शानी वीरके यश्में शानी माह्मणोंको बोडे दानमें दिए जाते ये ॥ १३ ॥

घोडे शीक्ष्मामी, बळशाळी तथा रचके स्वामीको उसके सहय स्थान पर पहुंचानेबाके हों। जानी जाग्रणको सविकते मधिक देखोंका दान किया जाए ॥ १५-१५॥

| ( २६२ ) अन्वेदका सुवीध भाष्य                                       | [ संबद्ध ४ |
|--------------------------------------------------------------------|------------|
| १३६० उत नी देव देवाँ अच्छा बोचो विदुर्धरः । अहिथा वायी क           |            |
| १३६१ स्वं ह यद्यविष्ठ्य सहसार सनवाहुत । ऋतावा यां झेया र           | _          |
| १३६२ अयम्भिः संहुक्षिणो वार्जस्य शतिनस्पतिः । मुर्था कृती रेपीणा   |            |
| १३६३ तं नेभिमृभवी यथा ऽऽनंमस्त्र सहितिभिः । नेदीयो युझमेक्तिर      |            |
| १३६४ तस्में न्नम्मिद्यंवे बाचा विरूप नित्यंया । वृष्णे चोदल सुष्   |            |
| १३६५ कर्ष विवदस्य सेनंया अप्रेशकचक्षसः । पूर्णि गोर्षु स्तराम      | है ॥७॥     |
| १३६६ मा नो देवानां विश्लीः प्रक्तातीरिवोस्ताः । कुर्व न हांनुरस्या |            |

अर्थ-- [ १३६० ] है (देव ) दिन्य गुण युक्त अप्ने! तू ( विदुष्ट्राः नः देवान् अच्छा वोचः ) उसम विद्वाह् होकर हम सब विद्वानों को उपदेश दे। ( उत विश्वा वार्या अत् कृष्टि ) श्रीर सम्पूर्ण वरण करने मौन्य ज्ञानों को सत्य क्रवमें प्रकट कर ॥ २ ॥

[ अदर ] है ( यविष्ठय, सहमः सुनी, आहुत ) सबसे अधिक तरून, बलके पुत्र और बाहुति द्वारा प्रज्वलिय किये मने नज़े ! (तबं यन् इ अतावा याझयः भुवः) द चूंकि सत्यका पालक और यज्ञके योग्य है, इसीलिय हैरी पूजा करते हैं ॥ ३॥

[१३६२ ] (अर्थ अंझः) यह लझि (शतिनः सहस्थिणः, वृज्जस्य पति ) सैकडों मौर इतारों संख्यावाले

अञ्चल स्वामी ( रयोणां मूर्यो कविः । ऐश्वयोंका शिरःस्थानाय प्रमुखं भीर सेधाव। है॥ घ॥

[१२६३] हे (अङ्गिरः ) अंगरसीकं ज्ञाता अप्ते ! (थथा ऋभव मेमि) जिल बकार विद्वान् जिक्यी छोग रथने मिको उत्तम बनाते हैं, उसी प्रकार तू भी । सहिति मि नेदीय: तं यहं नमस्व ) समान रूपसे नाहान करने बोरय देवोंके साथ अत्यन्त समीप उस यज्ञको उत्तम और पूज्य बना ॥ ५ ॥

[१:६८] हे । विकय् ) विशेषक्यवान् जन ! त् तस्मै अधिदाचे मुख्ये । उस तेत्रस्थे बलवान् अप्तिकी

( निस्थया बाचा नृनं सु'दुनि चादस्य ) जावनाशी बाणीसे निश्चयरूपसे उत्तम स्तुति कर ॥ ६ ॥

[१।६-] (अध्य अपाकचक्षसः अग्रः ) इस विधाल दृष्टिशले अभिकी (सेनया ) आलासे इम (गोषु क्षमु स्वित् पणि स्तरामहे ) गौबंकि बीवमें स्थित किस पणिनामक शक्षमको उस गौबोकी ग्राप्तिके निमित्तसे मार्रे गणी

[ १२६९ ] हे अप्ते ! (द्वानां विशः ) सब देवोंकी प्रजाएं ( प्रस्तातीः उद्याः ह्व नः मा हासुः ) तूच देनेवाला गीवोंकी तरह हम लागोंका न लाडें। जिस प्रकार ( अब्त्याः क्षरां न ) गार्ने अपने निर्वेक बच्चोंकी नहीं स्यागती हैं 🎚 ८ 🖟

भावार्थ - जिस प्रकार कुशक रथी अत्तम घोडोंको रथमें जोडकर इसपर बिद्वानोंके साथ बठते हैं, उसी प्रकार यह अग्नि भी बहाका सम्मादन उत्तम शितिसे करता हुआ उस वहाँ श्रेष्ठ वद्वानंकि साथ विराजमान् दोवे । निम्न स्वयं भी विद्वान् भीर केंद्र पनोंका स्वामी है, इसकिए वह दूसरे विदानीका सम्मान करता है बीर उनको सम्मितान् बनावा जानता है ॥ १-२॥

यह अप्रणी इसेशा सत्यके मार्गपर चलनेवाला और सत्यकी रक्षा करनेवाला होनेके कारण पूज्य है। इस प्रकार पूज्य द्वोनेके कारण वद्द अनेक तरदके अञ्चोका स्वामी है जीर सभी तरदकी सम्पश्चिमेंपर अधिकार करता है ॥ ६-७ ॥

जिस प्रकार कारीगर रथकी नामिको नंबाकर उसे सुन्दर और सरकतासे चलने बोग्य बनाते हैं, उसी प्रकार दे क्ये ! तू भी हमारे यहाँको सुन्दर बनाकर उनमें देवोंको बुला का । हे सुन्दर स्पवान मनुष्य ! तू भी अपनी उत्तम

भीर मधुर वाणासे इस बलवान् मद्मिकी रोज स्तुति किया कर ॥ ५-६ ॥

यह ब्राप्त कत्यम्त सूक्ष्म दृष्टिवाला है अर्थात् सूक्ष्मातिसूक्ष्म पदार्थोंके बारेमें भी सब कुछ जानता है। वह अपनी अवाकाओंसे अञ्चनारस्पी असुरोंको मार भगाता है। तथा अपने खपासकोंकी हर ठरइसे रक्षा करता है जिस प्रकार हुआर गार्वे अपने बड़डोंपर बहुत स्थादा प्रेम करती हैं और कभी भी उनका स्थाय नहीं करतीं, उसी तरह जिस भी भपने क्यासकोंका कभी स्थान महीं करता ॥ ०-८ ॥

| १३६७ मा नं समस्य दूहयाः परिदेवमा अंहातः । कुर्मिनं नातुमा विश्वीत्        | 11911     |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| १३६८ नमंद्री अप्र ओजले गुगिनि देव कुष्टर्यः । अपैगुमित्रेमर्दय            | 11 09 11  |
| १३६९ कु वित् सु नो गविष्ट्ये डार्स मुंबिषियो ग्यिम् । उर्तकृतुरु णंस्कृषि | H \$\$ B  |
| १३७० मा नी अस्मिन् महाभूने परा वस्मोर्मृद्यंथा। संवर्ग संवर्ण अंव         | ॥ १२ ॥    |
| १३७१ अन्यमुम्म द्धया हुया मियु सिषंकत दुच्छुता । वधी नो अमेवुच्छवीः       | म १३ म    |
| १३७२ यस्याजुषत्रमास्त्रिन्: श्रमीमदुर्मखम्य वा । ते घेद्विर्वृधावंति      | 11 \$8 11 |
| १३७३ परंग्या आंधे संवतो डवेराँ अस्या तर । यत्राहमारंमु ताँ अव             | स १५ स    |

अर्थ — [११२७ ] ( न ऊर्षिः नावं आ ) जिम प्रकार समुद्रकी तरह नौकको सब बोरसे बाधात पहुंचाती है, उसी प्रकार । समस्य, परिद्वेष पः दूखाः अंहाति मा वशीत् ) सबसे सब प्रकारसे देव करनेवाले पाप दुविवालेकी भाषात पहुँचनेकी प्रवृत्ति इस लोगोंको कभी भी पीडित न करे ॥ ९॥

[ २६८] हे ' देव अझे ! वेतस्विन् कड़े! ( ते भोजने क्रथ्य नमः गृणन्ति ) वेरे बसके किवे सब मनुष्य विनयपूर्वक नमस्कार करते हैं। सू वपने ( अमैः अमित्रं अर्द्य ) बस्तोंसे बाबुका नाबा कर ॥ १०॥

. १३६९ ] है (अप्ते ) अप्ते ! तू (नः गविष्ट्ये कुवित् रार्थे संवेधिया ) इसको गौ अथवा भूमिको प्राप्त करनेके लिये बहुत थन अवश्री प्रकार प्रदान कर । तू (उक्कृत्, नः उक्त कृधि ) हर प्रकारकी उद्धति करनेवासा है अतः इमारे धनकी दृखि कर ॥ ११ ॥

[ १३७० ] है (अहे ) अहे । (यथा आरभून् ) जिस प्रकार बोधको डोनेवाला धककर बोधको दूर फॅंक देता है, उसी प्रकार सू ( म: अस्मिन् महाधने मा परा धर्क् ) इमारा इस महा संवाममें सब परिस्थाग कर, विषयु ( सं वर्ग राधि संजाय ) बाहुआंके धनका विजय कर ॥ १२ ॥

[ १२०१ | हे ( अझे ) अमे ! तेरी ( इयं दुच्छुता आसान् अन्यं भिये सियकन् ) यह दुःसदायिनी सिक्ष इमसे भिन्न दूसरेको भवनीत करे । सू ( नः असवन् दादः वर्ध ) इससे बखते बुक्त वेगको बदा ॥ १०॥

रिश्चर | ( यस्य नमस्त्रिनः वा अदुर्मसस्य शमीं अन्तिः अतुचन ) निप नमस्कारके करनेवासे नयना अदोपनुक्त यशके करनेवासे कर्मको अग्नि स्वीकार कर लेता है, ( तं घ इत् वृधा अविति ) वसकी वह वृदियुक्त संपदासे रक्षा करता है || १४ ||

[ १३७३ ] हे अग्ने ! ( परस्याः संवतः अवरात् अग्नि अधि आ तर ) सत्रुगोंकी सेनाकी जवेशा हमारी सेनामें सम्मिकित होकर उसका उदार कर । जौर ( यत्र अहं आंस्म तान् अव ) जिस सेनामें में हूँ उसकी रक्षर कर ॥ र७ ॥

भावार्थ— हे अप ! कोग तुससे सामर्थको प्राप्त करनेडे लिए तेरी स्तुति करते हैं, जतः तू उन्हें सामर्थ्य प्रदान करके उनके शत्रुकोंका नाश कर ताकि तर उपासकोंके शत्रु उपासकोंका नाश न कर सकें ॥ ९-१०॥

हे असे ! जिस प्रकार एक बोझ ढोनेवाला आरसे तंग बाकर उसे दूर फेंक देता है, उसी प्रकार तू भी इससे तंग बाकर हमें दूर न फेंक दे, अपित तू हमारी हर तरहसे सदायता करके हमें सतुओंका चन दिला, ठाकि उस धनसे इम गाय और भूमि आदि प्राप्त कर सकें। इस प्रकार हमारी हर तरहते उन्नति कर ॥ ११-१२ ॥

इस अग्निकी सम्ताप देनेवाली शक्ति शयुत्रोंको ही अवभीत करती है, अपने मित्रोंको नहीं । इसके विपरीत जिस नज़तापूर्वक तपासना करनेवाले और दोपरहित यह करनेवालेके कर्मकी यह अग्नि धर्मसा करता है, उसकी सेनाकी शक्तिको बढाकर अग्नि बसकी हर तरहसे रहा। करता है ॥ १६--१४ ॥

11 4 11

11 4 11

| १३७४ विषा हि ते पुरा वय                                            | — मन्ने <u>पितु</u> र्यथावंसः । | अवा ते सुसमीं महे     | 11 25 11 |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------|--|--|--|
|                                                                    | [ 80 ]                          |                       |          |  |  |  |
| (ऋषिः- कुरुष्ट्रितिः काण्यः । देवताः- इन्द्रः । छन्दः- गायत्री । ) |                                 |                       |          |  |  |  |
| १३७५ इमं तु मायिनं हुन                                             | इन्द्रवीद्यानुयोजसा ।           | मुरुखंन्तुं न बुद्धसं | 0.8.11   |  |  |  |
| १३७६ अयमिन्द्री महत्त्रं सा                                        | वि वृत्रस्याभिनुव्हिष्ठर्रः ।   | वज्रेण शतपंत्रेणा     | 11 3 11  |  |  |  |
| १३७७ वावधानी प्रकृत्मखे                                            | न्द्रो वि वत्रमें <b>रयत</b> ा  | स्जन् संस्क्रिया अपः  | 11311    |  |  |  |
| १३७८ असंह येन वा इदं                                               | स्वं मेरुन्वं ता जितम् ।        | इन्द्रेण सामंगीतये    | 11.8.11  |  |  |  |

अर्थ—[१३,४) दे (अग्ने) अप्ने! (यथा अवसः पितुः) जिस प्रकार रक्षक पिताके उत्तम सुखको प्रत्र चाइता है, उसी प्रकार (ते सुस्रे पुरा हि विद्या) रक्षक तेरे सुखको इस जैसे पदके आनते थे, वैसा ही सब भी जानते हैं। (अधा ते ईमहें) अब उस सुस्का ही तुझसे इस याचना करते हैं॥ १६॥

। इन्द्रं ग्रींमहेंवामहे

। अस्य सोर्मस्य पीत्रं

#### [ 44]

[ १३७२ ] मैं ( माथिनं ) प्रशायके ( ओजसा ईशानं ) बलसे सब पर शासन करनेवाले, ( मरुत्वन्तं ) मरुतोंसे युक्त ( भ ) प्रशंसित ( इसं इन्द्रं ) इस इन्द्रको ( सुञ्जसे ) शशुक्षांको मारनेके लिए ( हुते ) बुकाता हूँ ॥१॥ [ १३७६ ] ( मरुत्सका अयं इन्द्रः ) मरुतोंकी सदायतासे युक्त इस इन्द्रने ( शत पर्वणा वज्रेण ) सैंक्टों

बारानोंबाक बज़से ( कुत्रस्य शिर: ) वृत्रके सिरको वि अभिनत् ) काट बाला ॥ २ ॥

[१३७७] (मरुत्सखा वाव्यानः इन्द्रः ) मरुतेकि मित्र, बढते हुए इन्द्रने (समुद्रिया अपः स्जन् )

**णम्तिक्षार्ते स्थित पानियोंको बहाते हुए ( वृत्रं ऐरयुत् ) वृत्रको मारा ॥ ३॥** 

१३७९ परुत्वंन्त्रसृजीविण् नांजेश्वन्तं विरुप्धिनंस्

१३८० इन्द्रें प्रसेन मन्मना मरुखेनतं हवामहे

[ १३७८ ] ( अयं ह ) यह ही [ वंद इन्द्र है ] ( येत इन्द्रेण ) जिस इन्द्रने ( स्रोमपीतये ) सोमपानके किए ( महत्वता इदं स्वः जितं ) महतोंकी सद्दायतासे इस स्थर्गको जीत छिया या ॥ ४ ॥

[ १३७९ ] ( मरुत्वन्तं, ऋजीविणं ) महतोसे युक्त, सरल स्वधाववाले ( ओजस्वन्तं विरिध्शनं ) बोजवाले

क्या महान् (इन्द्रं ) इन्द्रको इम ( गीर्थिः ) स्तुवियोंसे सहायार्थ ( हवामहे ) इकाते हैं ॥ ५ ॥

[१३८०] इस ( प्रतमेन सम्मना ) प्राचीन स्तोत्रसे ( सरुवन्तं इन्द्रं ) सरुवेकी सहायताबाले स्नद्रको (अस्य सोमस्य पीतचे ) इस सोमको पीनेके किए ( हवामहे ) बुलाते हैं ॥ ६ ॥

सावार्थ — है जरे ! यह इम जच्छी तरह जानते थे जौर जब भी इस बाउकी अच्छी तरह जानते हैं कि तू ही एकमात्र सब सुलोंका प्रदान करनेवाला है। तर सिवाय और कोई सुल प्रदान करनेवाला नहीं है। इसीलिए इम दूससे सुलकी कामना करते हैं। तू इसारी प्रार्थना पर ध्यान देकर इसारे पक्षमें था मिल और इसारी उस्ति कर ॥ १५-१६ ॥

वसम वृद्धिवाछे तथा बलसे सद पर शासन करनेवाले, महतोंकी सहायतासे युक्त इन्द्रने अपने उपासकींकी

प्रार्थमा पर सनुकोंका विमाश किया ॥ १-२ ॥

महतों अर्थात् वायुकी सहायतासे हम इन्द्र अर्थात् विग्रुतने दृत्र मेथोंको मारका भन्वरिक्षकरी समुद्रमें भरे हुए

बर्जीको पूरवी पर बदनेके छिए मुक्त किया ॥ ३-४॥

इस अपनी मधुर प्रार्थनाओंसे सरक स्वभावताके, शोजस्वी और महान् इन्द्रको सोमपान करनेके लिए इससे हैं।। ७-६ ॥

| १३८१ महत्वी इन्द्र मीहूः     | विया मोर्स शतकतो         | । अस्मिन् युद्धे पुरुष्टुत | ॥७॥      |
|------------------------------|--------------------------|----------------------------|----------|
| १३८२ तुम्येदिन्द्र मुरुन्वते | मुवाः संत्रांसी अद्भितः  | । इदा हूंयन्त उक्थिनः      | 11 < 11  |
| १३८३ विवेदिन्द्र मुरुत्संखा  | सुनं योगं दिविष्टिषु     | । बज्रं शिशीनु ओजीवा       | 11 8 11  |
| १३८४ दुत्तिष्टुकोजेमा सद     | पीत्वी शिवें अवेषयः      | । सोमंभिन्द्र चुमू सुतम्   | 11 20 11 |
| १२८५ अनुं ल्या गोदंसी उमे    | कक्षंमाणमकुरेताम्        | । इन्द्र यहंस्युहामंत्रः   | ॥ ११ ॥   |
| १३८६ वाचेमुष्टापदीमुहं न     | विश्वक्तिमृत्म् १ श्रंम् | । इन्द्रात् परि तुन्वं समे | 11 77 11 |

[ 66 ]

(ऋषि:- कुरुष्तिः काण्वः। देवताः- इन्द्रः। छन्दः- गायत्री १०-११ प्रगाधः = ( बृहती, सतोव्हती )। ) १६८७ जङ्गानो सु शुनकंतु — वि पृष्छुदिति मातरंम् । क युप्राः के हं शृण्विरे ॥ १॥

अर्थ— [ १२८१ ] है महत्वान् मीह्वः शतकती पुरु-स्तुत रन्द्र ) महतीसे युक्त, सुसकी वर्षा करनेवाछे, सैकर्षी शुभकमें के कर्षा तथा अनेकीसे बुकाये जानेवाके इन्द्र ! ( अस्मिन् यहे सोमं पिष ) त् इस वक्षमें सोम पी ॥॥॥

[१३८२] हे (अदिव: इन्द्र ) बज्रधारी इन्द्र ! ( महत्वते तुभ्या इत् ) महतांबाके तेरे किए ही जिन्होंने ( सोमाल: सुता: ) सोमोंको निचोहा है, ऐसे ( उक्थिन: ) स्वीवा गण तुसे ( हवा हुयन्ते ) हर्यसे बजाते हैं ॥८॥

[ ? ३८ ३ ] हे ( मरुत्साखा इन्द्र ) मरुवेंके मित्र इन्द्र ! इसारे ( दिविष्टिषु इत् ) वर्जोर्ने ही ( ओजसा वर्ज शिशानः ) बलसे वज्रको वीक्ष्य करते हुए ( सुतं सोमं पिव ) सोमको पी ॥ ९ ॥

· [ १३८४ ] हे ( १न्द्र ) इन्द्र ! ( चम् सुतं सोमं ) पात्रमें निकाले गए सोमको ( पीत्वी ) पीकर ( ओजसा सह उत्तिष्ठन् ) बलके साथ उठकर मपने ( शिक्षे अवेपनः ) शिरखाणको कंपा ॥ १० ॥

[१३८५] है (इन्द्र) इन्द्र! (यत्) जब द् (दस्यु हा सवः) राक्षसको मारते हो, धव (कक्षमाणं त्या) शत्रुको मारनेवाले तुसको (अमे रोदसी) दोनों बुढोक और पृथ्वीडोक (अनु अरुपेताम्) समर्थे करते हैं॥ ११॥

१ कश्रमाणं इन्द्रं अभे रोदसी अकुऐताम् - शत्रुको मारनेवाछे इन्द्रको दोनों गुलोक नौर पृथ्वी लोक सामध्येवान करते हैं।

[ १३८६ (अष्टापर्दी भवस्त्रक्ति, ऋतस्पृशं तन्वं ) बाढ पर्दोवाबी, नौ सक्तियोंवाली, बङ्गमें प्रयुक्त, विस्तृत (वाचं ) स्तुविको (अहं ) में (इन्द्रात् परि ममे ) इन्द्रके लिए करता हूँ ॥ १२॥

[ 99 ]

[ १३८७ ] ( जज्ञानः तु शतकतुः ) उत्पश्च होते ही इन्द्रने अपनी ( मातरं इति वि पृच्छत् ) मानासे इस प्रकार पूछा, कि ( के के ह उमा: शृथ्विरे ) कीन कीन चीर सुने जाते हैं ॥ १ ॥

भावार्थ — हे बज्रधारी इन्द्र ! मरुवेंकी सहायता प्राप्त करनेवाळे तेरे किए ही यह सोमरस निचोदकर रखा गया है, बतः सुसकी वर्षा करनेवाळा और सेंकडों ग्रुम कर्मीको करनेवाळा स् हमारे पास बाकर सोम पी ॥ ७ ८॥

दे महतोंके मित्र हुन्द्र ! यज्ञोंमें भपने बलको प्रकट करके त् इन सोमरसोंको पी और हर्षको प्राप्त हो ॥ ५-१०॥ अब इन्द्र राश्रवोंको मारता है, तब सभी कोक इस इन्द्रकी शक्तिको बढाउँ हैं, और उसके लिए स्तुतियां की जाती है ॥ ११-१२॥

३४ ( ऋ. सु. सा. )

| 2366 | आदी इन्स्यंत्रवी दीर्णनाममंद्वीशुवेग्        | । ते पुंत्र सन्तु निष्डुरं:   | 11 3 11 |
|------|----------------------------------------------|-------------------------------|---------|
| १३८९ | समित् तान् वृत्रहाखिद्रत् से अगाँ देव खेदंपा | । प्रष्टंद्वो दस्युहामंत्     | 11 3 11 |
|      | एकंया प्रतिधार्षियत् साकं सरांसि विश्वर्थम्  | । इन्द्रः सोर्गस्य काणुका     | 11-8-11 |
| 1998 | अमि गन्धर्मनृत्व द्युक्षेतु रजास्या          | । इन्द्री ब्रह्मस्य इर्वृत्वे | ्रभू ॥  |
| १३९२ | निशंविध्यद्विरिभ्य आ धारयंत एकमोद्रनम्       | । इन्द्री बुनदं स्वावतम्      | ा ६ ॥   |
| १३९३ | ञ्चतन्नं हषुस्तव सहस्रंपर्ण एक इत्           | । यभिन्द्र चकृषे युजंध        | ा ७ ॥   |
|      | तेनं स्तोत्रुच्य आ भर् नृभ्यो नगरिम्यो अत्तव | । सुद्यो जात ऋष्ठिर           | ा ८ ॥   |

अर्थ — [ १३८८ ] (आत् ) प्रत्नेके बाद की ( दावसी हैं अववीत् ) बलवती माताने इन्द्रसे कहा, कि है ( पुत्र ) हत्र ! ( आर्णवाभं अहीशुवं ) जीर्णवाम और नदीशुव वे दी अपुर ( ते निस्तुरः सन्तु ) तेरे द्वारा मारने बोग्ब हों ॥ २ ॥

[१३८९] तन (सूत्र-हा) दृत्रको मारनेवाले इन्द्रने । तानू भं इल् । उन असुरोंको एक साथ हो (स्ने अरान् इस ) जैसे रथको नाभिमें अरोंको बांधते हैं, उसी प्रकार (सिदया ) वन्धनसे (अस्तिद्र् ) बांध दिया, और तन (द्र्यु-हा ) असुरोंको मारनेवाला वह इन्द्र (प्र-खुद्धः अभवत् ) वटा ॥ ३ ॥

[१३९०] ( इन्द्रः ) यह इन्द्र : सोमस्य ) सोमके ( त्रिक्षातं काणुका सरांखि ) तीस सुन्दर पात्रीको

(सार्क) एक साथ ( एकवा प्रतिघा अपिवत् ) एक ही सांसमें वी गया ॥ ४॥

प्रतिदा -- पीनेके किए पावमें होड कगाना

[१३९१](इन्द्रः) इन्द्रने (ब्रह्मक्यः इत् वृधे) ज्ञानियोंको वदानेके लिए (अ-वृध्नेषु रजः सु) सूख रहित लेकोंमें (स्थत (ग्रधर्वे) मेचको (अभि आ अनुष्यत्) चारों बोरसे सारा ॥५॥

[१३९२] (इन्द्रः ) इन्द्रने (गिरिभ्यः निः अविष्यत् ) मेचेंसि । पानीको ! निकासा और (सु आततं कृत्यं ) विस्तृत शक्को तथा (पक्ष्यं ओद्नै ) पके हुए असकी (आ धारयत् ) धारण किया ॥ ६॥

[ १३९३ ] हे (इन्द्र ) इन्द्र ! ( सं युक्तं चक्रये ) जिसको [ अपने धनुवर्धे ] संयुक्त करता है, वह ( तय इषुः ) तेरा वाण ( दात अध्नः ) सेक्डों धाराओं शका, तथा ( सहस्रापणः ) दजारों पंखवासा तथा ( एकः इत् ) एक दी है ॥ ७ ॥

र तत्र इक्षुः शतक्षप्रनः, सहस्रपर्णः, एकः इत्— दे इन्द्र ो तेरा वाण तो वासनीवाला, इजारी
पंस्रवाका तथा एक ही है।

[ १३६ ] दे । ऋभु-स्थिर ) संग्राममें स्थिर रहनेवाले इन्द्र ! (सद्यः जातः ) ग्रीप्त ही उत्पन्न होकर त् (तेन ) उस वाणसे (स्तोत्रभयः मुभ्यः मारिभयः ) स्तोतामी, मनुष्यों भीर विष्येकि (अस्त्ये ) सानेके लिए [अव ] (आ भर ) के वा ॥ ४ ॥

भावार्ध— इन्ह्रने उत्तरम होते ही अपने सन्तुओं के बारेमें जानकर उनका नास करना ग्रुठ कर दिया। वीर यही होते हैं कि जो अपने सन्तुओं को नहीं रहने देने ॥ १-२॥

वीर रन्हने सब मधुरोंको बन्धनमें उसी तरह बांध दिया कि जिस तरह रथकी नामिनें और बंधे हुए होते हैं, और फिर उनको मारनेके किए वह बलकाली हुआ। अञ्चलका नाम करके यह दुन्द्र सोम पीकरहरित होता है॥ ६--७॥

इन्ड्रने पुरंत्रः पर ज्ञानियोंको लग्पन करनेके लिए निराधार होते पर भी टिके हुए अमारिक्षमें पढे हुए मेघोंको प्रेरित करके पानी बरसाया और उस वृष्टिसे अस उत्पन्न किया ॥ ५-६ ॥

हन्द्रके बाणोंमें अनेक धार हैं। उन बाणोंसे वह शतुओंका नाश करके अपने उपासकों और अन्य प्रजासीको बचादिसे सम्पन्न करता है ॥ ०-८ ॥

| १३९५ एता च्योनानि ते कुना वर्षिष्ठानि परीणसा । हृदा वीर्द्ववारयः | 11 2 11   |
|------------------------------------------------------------------|-----------|
| १३९६ विश्वेत् ता विष्णुरामंर दुरुक्तमस्त्वेषितः ।                |           |
| श्वतं मंहिषान् श्वीरपाकमोदनं चंगुहामिन्द्रं एपुषम्               | 11 0 9 11 |
| १३९७ तुन्धिं ते सुक्तं सूमयं घतुं। साधुर्वृन्दो हिर्ण्ययं:।      |           |
| लुमा ते <u>बाइ</u> रण्या सुसंस्कृत ऋदूपे चिटदुवृत्वा             | 0.88.0    |
| [ 96 ]                                                           |           |

( ऋषि:- कुरुद्धतिः काण्यः । देवताः- इन्द्रः । छन्दः गायत्री, १० नहती । )

१३९८ पुरोळाई नो अन्धंम इन्द्रं मुहस्रमा भंर । खुरा चं शूर गोनांम् ॥ १ ॥ १३९९ आ नी भर व्यक्तिने गामधंसम्बर्धनम् । सर्चा मना दिरण्ययां ॥ २ ॥

अर्थ— ृ १२९': ] हे इन्द्र ! ( पता वर्षिष्ठानि च्योत्नानि ते कृता ) वे बळवार् सेनार्थे वेरे द्वारा संगठित की गई हैं, अतः इनको ( वीडु परीणसा इंदा ) स्थिर तथा कोमळ हृदयसे ( अ धारयः ) धारण कर ॥ ९ ॥

। १३२६ ] हे (इन्द्र) इन्द्र! (त्वा इधितः) तुझसे प्रेरित हुआ (उठ ऋमः) महान् पराक्रमवाला (विष्णुः) विष्णु (दातं महिषान्) सी वलवान् वैलोंको (श्रीर-पाकं ओदनं) दूधमें पके हुए माठ स्था (एमुखं वराहं) जलसे भरे हुए मेघ (ता विश्वा इन्) उन संपूर्ण पदार्थोंको (आसरत्) के माया॥ १०॥

िरदेर । दे इन्द्र ! (ते घतुः) तेरा घतुष (तु विक्षं) बहुन बाण फॅकनेवाला, (सु-कृतं) मध्छी वरद्द बनाया दुधा और (सूमयं) बत्यन्त सुलकारी है, तथा देरा (सुन्दः) बाण भी (साधुः) उत्तम और (हिरण्ययः) सोनेसे युक्त है, वधा (ते उभा बाहू) तेरी दोनों भुजार्थे (रण्या सु−संस्कृत) सुलकारी, उत्तम (ऋन् रूपे) शत्रुके नाशक तथा (ऋध्वृधा चित् ) यञ्चको बढानेवाली हैं ॥ ११॥

#### [ 50 ]

[ १३९८ ] हे (शूर ) शूर (इन्द्र ) इन्द्र ! सोमरूप (अन्ध्यसः ) अबके (सहस्रम् ) सहस्र (पुरोडाशम् ) पुरोबाश और (गोनाम् ) गौओके (शता च ) संकटों झुण्ड ( भः ) इमारे किये (आ भर ) का ॥ र ॥

[ १३९९ ] हे इन्द्र ! तू अशादिके संस्कारक ( वि-अञ्चनम् ) व्यक्षत, ( ग्राम् ) गरम, ( अध्वम् ) घोडा ( अभि-अञ्जनम् ) वेस्त्र और ( सच्चा ) साथ ही ( मना ) मननीय ( हिर्ण्यचा ) स्वर्ण-बादि वस्तु ( नः इमारे पास ( आ भर ) का ॥ २॥

भावाधी — इन्द्र एक उत्तम संगठनकर्ता है, इसलिए सबसे यथामोरन वर्तन करता है। इसी इन्द्रसे भेरिय होकर विष्णु भं। राष्ट्रमाँका संदार करता है॥ ९-१०॥

दे इन्द्र ! तेरा चतुव बहुत बाय फेंकनेदाला, अच्छी तरह बनाया हुमा, और अस्यन्त सुलकारी है। तेरा बाण बत्तम भौर सोनेदाला है। तेरी दोनों भुजाएं सुलकारी, उत्तम भौर शतुके मालक तथा यज्ञको बढानेदाली हैं॥ ११॥

इन्द्रके निर्मित्त पुरोडाम दिया जाता है वह भी इन्द्रसे ही श्रप्त होता है। राजा प्रजाको धन-सम्पन्न कर सभी उसे मधिक कर प्राप्त होगा || १ ॥

इन्द्र दही, शाक, दाल बादि व्यक्तन, पश्च बीर स्वर्ण बादि धन प्रदान करता है ॥ २ ॥

| १४०० उत नेः कर्णक्षोभंना पुरुणि घृष्णदा भेर | । त्वं हि श्रीण्यष वसी  | 11 表 11 |
|---------------------------------------------|-------------------------|---------|
| १४०१ नकी दृष्ीक ईन्द्र ते में मुपान सुदा उत | । नान्यस्त्वच्छा वाघतः  | IF 8 II |
| १४०२ नकीमिन्द्रो निकर्ववे न शुकाः परिशक्तवे | । विश्वं शृणोित पद्यंति | 11 6 11 |
| १४०३ स मुन्युं मत्यीना मदंब्धो नि चिकीषते   | । पुरा निद्धिकीषते      | 11 4 11 |
| १४०४ ऋत्व इत पूर्णमुद्दं तुरस्यास्ति विघतः  | । वृत्रमः सीमुगन्नः     | 1 9 11  |
| १४०५ त्वे वसंति संगता विश्वां च सीम सीमंगा  | । मुदास्वपीरह्नुता      | 11 4 11 |

अर्थ — [१४००] है ( घृष्णों ) शत्रु-नासक (बसों ) धन-सम्पद्ध इन्ह् ! (उत ) बीर (पुरुणि ) बहुत्रसे (कर्ण-शोभना ) कानके आभूषण (ना ) इसारे लिये (आ भर ) छा, क्योंकि (त्वं हि ) तू ही पजमानोंकी बात (श्रुव्यिषे ) सुनता है || ६ ॥

[१४०१] है (शूर) शर (इन्द्र) इन्द्र! (ते ) तुसे (त्रुधीकः ) वटा बनानेवाला कोई (नकीम् ) नहीं है। इसे (सु-साः ) बाँटने और धनादि (सु-दाः ) देनेवाला जन्य कोई ज स्व ) नहीं है अर्थाद त् स्वतः महान् कौर सबका दावा है। (बाधतः ) ऋरिदजोंका, (स्वत् ) दुससे (अन्यः ) भिन्न, नेता भी (स्व ) नहीं है ॥ ॥।

् १४०२ । (इन्द्रः) इन्द्र (नि-कर्तवे) काटा (नकीम्) नहीं आ सकता, (राफ्रः) अकिशाली वह (परि-शक्तवे) पर जित्र (म) नहीं किया जा सकता। वह (विश्वम्) सब कुछ (धृणोति) सुनता और (पश्यति) देखता है ॥ ५॥

रि४०३ ] (सः ) व६ (अद्ब्धः ) न दबनेवाका इन्द्र, दुष्ट ( मर्त्यानाम् ) मनुष्योंका, ( मन्युम् ) कोध ( नि चिकीयते ) नीचा कर देवा है। उनकी ( निदः ) निन्दासे ( पुरा ) पहकेदी उनका कोच शान्त ( चिकीयते ) कर देवा है ॥ ६ ॥

[र४०४] (तुरस्य) त्वरा कानेवालोंकी कामनाओंके (विधतः) प्रक, (बुन्न-इनः) वृत्र-नाशक (सोम-पातः) सोम पीनेवाले (कारवः) कर्म-शीख इन्द्रका (इत् उद्रम् ) पेट सचमुच (पूर्णम् ) मरा हुआ (अभित ) है ॥ ७ ॥

[१४०५] हे (स्रोम) सोमवाके इन्द्र [ (अपरि-द्दना) कुटिलता-रहित (सु-दातु) उत्तम दान (स्स्नि) धन (विश्वा च) और समग्र (सीमगा) सीभाग्य (स्वे) तुश्रमें । स्म्म्नानः ) संयुक्त हैं ॥ ८॥

भाषार्थ — इन्द्र भोजन दी भहीं कर्ण बादिसे चारण करने योग्य सामूषण भी देता है। शरीरको यथाशकि बामूषणसे सजाना चाहिये, परन्तु भामूषणके भारसे शरीरको पीढित मार घरको दिन्ह नहीं बनाना चाहिये॥ ६ ॥

इन्द्र ही सबकी वृद्धि करता है उससे भिन्न वर्धीक कोई नहीं। उसी प्रकार हन्द्र स्वतः महान् है उसे कोई धनादि नहीं देता, वही सबको देता है। वही स्तोताओंका एक-मात्र सहार। है। धार छोग अपना क्षणिसे ऐसर्थ कमाते और छोगोंमें बाँटते हैं। वे दूसरीसे दान नहीं माँगते ॥ ॥

इन्द्र अपने बारों द्वारा मानुशांका सब बृत्तान्त सुनता और अपनी दृष्टिसे देखता है, उसे कोई शानु काट या इरा नहीं सकता। कोई सनु वीरको नीचा नहीं दिखा सकता, शक्तसे काट नहीं सकता, न हरा सकता है ॥ ५॥

दृष्ट छोग इन्द्र पर क्रोध करते हैं, वे उसकी निन्दा और द्वानि पर तत्वर दोते हैं, परन्तु वह अपने दण्डले उनके क्रोध और निन्दाको शाक्त कर देता है। बीर क्रोग शयुको बढ़ने नहीं देने, निन्दा करने पोग्य होनेसे पूर्व ही उसे दवा देते हैं ॥ ६ ॥

इन्द्रका पेट सोम-स्सादिसे भरा रहता है। बचमी कभी भूसा नहीं मरता ॥ ७ ॥

इन्त सोम पीकर पेसर्व प्राप्त करता है शत: इन्त्रके ऐसर्य सोमके ही हैं। वीरोके पास सर्व ऐसर्य स्थिर रहते हैं। ८॥ १४०६ त्याभिर्यंश्यर्मम कामो गुच्युहिंग्ण्ययुः । त्वामश्रयुरेषंते ॥ ९॥ १४०७ तवेदिन्द्राहमाञ्चला हस्ते दात्रं चुना दंदे। दिनस्यं वा मधनन् तसंसेतस्य वा पूर्धि यवस्य काश्विनां ॥ १०॥ ७९]

( ऋषिः- कृत्वुमर्गिवः । देवतः:- स्रोमः । छन्दः- गायत्री, ९ अनुष्टुप् । )

१४०८ अयं कुन्न्रगृंभीतो विश्वविद्वद्भिदित् सोमंः । ऋषिविद्वः कार्येन ॥ १॥ १४०९ अम्यूंणोंति यन्त्रमं भिषक्ति विश्वं यत् तुरम् । प्रेमुन्धः रूपुंकिः श्रोणो भूत् ॥ २॥ १४१० स्वं सीम तनुक्रक्रयो देवीम्योऽन्यकृतेम्यः । उरु यन्तामि वर्र्यम् ॥ ३॥ १४११ स्वं चित्ती तव दक्षे दिव आ एथिया अजीविन् । यावींस्थस्य चित् देवंः ॥ ४॥

अर्थ — [ १४०६ ] ( मम ) मेरा ( यव-युः ) जी ( गृह्युः ) गाय । हिरणय-युः) सुवर्ष और ( अश्व-युः ) घोडेकी इच्छावाला ( कामः ) काम ( त्वां त्वां इत् ) तुसे ही ( आ ईपते ) चाइता है, प्राप्त होता है ॥ ९ ॥

[१४०७] है (इन्द्र ) इन्द्र ! (अहस्) में तिव इत् ) तेरो हो (आ-शसा ) आज्ञासे (दार्व चन ) हाजको (इस्ते ) हाथमें (आ दरे ) केता हूँ । हे (मध-वन् ) धनी इन्द्र ! तू मेरे (दिनस्य वा ) कांटे या, कुचककर (सस्-भृतस्य वा ) रखे (यवस्य ) जीकी (काशिना ) युद्धीसे, मेरा घर (पूर्धि ) पूर्ण कर दे ॥ १०॥

[१४०८] (अयं सोमः) यह सोम (कृत्तुः) सब कमाँको करनेवाका, (अगुमीतः) सनुवासे पकडा न जानेवाका, पर (विश्वजित्) सम्पूर्ण शतुओंको जीवनेवाका (उत् भित्) पृथ्वीको फोडकर निकलनेवाका (अधिः

विमः ) मंत्रदश, ज्ञानी वथा (काव्येन ) स्तोत्रसे स्तुत्य है ॥ १॥

[१४०९ | यह सोम (यत् नग्नं) जो वस्त रहित है, उसे वससे (अभि ऊर्णोति ) वारों बोरसे बाच्छादित कर देता है। (यत् तुरं) जो रोगी है, उसके (विश्वं भिषक्ति) सब रोगोंकी चिकित्सा करता है। (अन्धः) जो सन्धा है, (ई) उसे (प्र अख्यत्) देखने योग्य बनाता है, जो (अरेणः) पंगु है, वह (निः भूत्) चकने सग जाता है। २॥

[(४१०) हे (सोम) सोम! (त्वं) द् (तनू हुद्भपः) शरीरको श्रीण करनेराले, (अन्यकुतेश्यः देषोभ्यः) शत्रुओंके द्वारा किए जानेवाके देषोंसे (यन्ता) संरक्षण करनेवाला, (उठ वक्षयं असि) एक महान् कवच है॥ ३॥

[१४१९] दे (ऋजीविन्) सरक गतिवाके सोम! (त्वं) द् (तव चित्ती द्क्षैः) जपने बुद् और चतुरतासे (दिवः पृथिव्धाः) चुकोक और पृथ्वीकोकसे (अधस्य द्वेषः वादीः) इमें मारनेवाके सनुवीको दूर कर ॥ ४ ॥

भावार्थ - मनकी अभिलावार् अनेक हैं। वे इन्द्रके पास ही पूर्ण हो सकती हैं, बतः बवादिके अभिकाबी इन्द्रकों ही चाहते हैं या उसीके पास जाते हैं॥९॥

कृषक प्रजा दायमें दाज ( दरांती, इंसिपा ) छेती है भीर इन्द्रसे प्रशूत अवकी आशा करती है। कृषि स्थर्ष करनी चादिये, तभी अवसे घर भर सकता है ॥ १० ॥

यह सोम निर्धनको धनवान्, रोगीको निरोगी, अञ्चानीको ज्ञानी और अविद्वानको विद्वान बनाता है। वह स्वयं भी अपने ज्ञानके कारण ज्ञानी और मंत्रदश है ॥ १-२ ॥

यह सोम शरीरको धोण करनेवाले रोग रूप शतुओंको नष्ट करता है और एक करवादे समान वह शरीरका संरक्षण करता है। इन लोकोंमें जो भी रोग कारक कीटाणु हैं, उनका नाश यह सोमरस करता है। ३-४ ॥ १४१२ अधिनो यन्ति चेद्धं गड्छानिहृद्षी स्तिम् । वृत्वृत्वृत्त्वतः कार्मम् ॥ ५॥ १४१३ विद्यत् पृष्वं नृष्ट मुदीनृतापुमीरयत् । प्रेमायुस्तासीद्रवीणम् ॥ ६॥ १४१४ सुद्रेवी नो मृद्धयाङ्क स्टंप्तकतुरवातः । भवां नः सोमु श्रं हृदे ॥ ७॥ १४१५ या नः सोमु सं वीविज्ञो मा वि वीमिषशा राजन् । मा नो हार्वि रिग्नवा वंधीः ॥ ८॥ १४१६ अबु यत् स्वे स्वस्थे देवानां दुर्मृतीरिक्षे । सज्जाम् द्विषः सेध मीद्वो अप सिर्धः सेष ॥ ९॥ १॥ १॥ वि वीमिष्या स्वा सेषः सेष

( अधि:- वक्यूनीधसः । देवता:- इन्द्रः १० देवाः । छन्दा- गायत्री, १० त्रिहुप् । )

१४१७ नुद्यो न्यं बुळाकेरं मार्डितारं घनकतो । त्वं नं इन्द्र मृळय ॥ १॥

अर्थ — [ १४१२ ] (अर्थिमः चेत् अर्थ यन्ति) धनाभिकाषी जन धनकी वरण जाते हैं, वे (इतुषः राति गण्यान्) दातके दानकी कोर जाते हैं। (तृष्यतः ) ऐसे मभिकाषी जन भी (कामं चनुज्युः ) मधनी सभिकाषाको रूरा कर हेते हैं। ५॥

[ १४१३ ] सोमकी रूपासे मनुष्य ( पूर्व्स मर्ह्म विदन् ) पहले नष्ट हुए धनकी प्राप्त करवा है, ( है आतायुं ईरयत् ) इस बक्को प्रेरित करवा है, ( है अतीर्फी आयुः तारीत् ) तथा बपनी छोटी आयुको दीर्घ करता है ॥ ६॥

[१४१५] है (सीम) सोम | तू (मः हुद्) इमारे इद्वमें (मुळयाकुः भव) सुत देनेवाळा हो, (सुदेश्यः) सुनकारक तू (अहसकतुः) उन्मत्तवाको नष्ट करनेवाळा है, तू (अवातः दो) वातरहित होकर इमारे किए कान्विदायक हो ॥ ७ ॥

[ १४९५ ] हे ( स्रोम ) सोम ! ( मः मा सं वीविजः ) ६में कंपित मत कर । हे ( राजन् ) वेजसी सोम ! इमें ( मा वि बीभिषया ) भयभीत मत कर । ( त्विषा ) अपने वेजसे ( मः हार्दि ) इसारे क्रवमें ( मा वाषीः ) भार मत कर ॥ ८ ॥

[१४(६] (स्वे सघस्ये) इमारे घरों पर (देवानां दुर्मतीः अव ) देवोंकी बवहण न हो, हे (राजन्) राजन्! (यत् क्षि) जब त् देखता है, तब (द्विषः अप सोघ) बतुओंको त् त्र कर, हे (मीड्वः) सुस्रदायक सोम ! त् (सिघः अप सेघ) हिंसकोंको त्र कर ॥ ९॥

[८०] [१४९७] दे (इात-कतो ) सेंकों कर्मवाळे इन्द्र ! (बडा ) सत्यमेव, मैंने तुझसे (अन्यम् ) भिषको व्यक्ता (मर्डितारम् ) सुकाराता (नाहि ) नहीं (अक्तरम् ) वनावा । दे (इन्द्र ) इन्द्र ! (स्वाप् ) तृ ही (मः ) इमें (मृळव ) सुली कर ॥ १॥

आवार्थ — इस सोमदेवकी कृपासे धन गाप्त करनेकी इच्छा करनेवाके दाताके पास आकर इच्छानुसार धन प्राप्त करते हैं । उसीकी कृपासे नष्ट हुए धन भी प्राप्त होते हैं, तथा आयु भी दीर्घ होती है ॥ ५-६ ॥

सोमरसको पीनेसे हृत्यको सुस्र मिलता है। बसे पीनेसे उन्ध्रचता उत्पन्न नहीं होती, नितृ शरीरमें पहकेसे जो सम्मत्तवा होती है, वह नष्ट होका उसकी जगह उत्साह उत्पन्न होता है। इसके पानसे वात नाहि सेग भी नष्ट होते है। इस मंत्र परसे स्पष्ट है कि सोमरसको चराव समझना नसंगत है॥ ७॥

दे सोमरस । इमारे सरीरमें जाकर हमारे सरीरको कंपित मत कर, इमें भवनीत भी मत कर, तथा अपने तेजसे इमारे सरीरको मुकसान भी मत पहुंचा। अपितु इमारे सरीरमें वो रोग – कीटाणु जादि दिसक शतु हों, उन्हें दूर कर १८-९ ॥

इन्द्रके दिना प्रवाश्रोंका युक्तदावा और कोई नहीं । परमेश्वर दिना सम्थको सुक्तदावा सत प्रानी वही सबको सुक्त प्रदान करका है ॥ १ ॥

| <b>\$8</b> \$5 | यो नः असंत पुराहि     | वा ऽमृश्ची वाजसातये । स त्वं नं इन्द्र मुळव | 11 2 11  |
|----------------|-----------------------|---------------------------------------------|----------|
| (REC           | क्षिम् रध्यचार्नः     | सुन्वानस्यावितेदेसि । कवित स्विन्त णः अकः   | 11 3 11  |
| रधर•           | इन्द्र प्रणा स्थमन    | पुश्चारिच्त् सन्तंमद्भिः। पुरस्तदिनं मे कि  | 11.8.0   |
|                | इन्तो तु किमाससे      | प्रथमं नी र्भं कृषि । उपमं बाज्य अवैः       | 8 4 11   |
| 1022           | अर्रा नी बाजुबूं र्यं | 5                                           | 11 \$ 11 |
| 1812           | हरह दर्शस्त्र पूर्गसि | मदातं एति निस्कृतम् । हुवं धिर्ऋत्वियावती   | 11 0 11  |

अर्थ — [१४१८] (यः) जिस (असृधः) हिंसा-रहितने (इश्वन्) निवयते (पुरा) पहके (नः) इने (वाज-स्नातथे) अस-प्राप्तिके स्तिये (आविध) सुरक्षित किया था, हे (इन्द्र) इन्द्र! (सः) वह (त्यम्) द्(नः) इने (मृद्धव) सुस्ती कर ॥ २॥

[१७१९] (किम्) क्यों हे (अङ्ग) विव इन्द्र ! (रभ्र-कोदनः ) वाताका प्रेरक त् (सुन्वानस्य ) वज्र कर्ताका (अविता इस् ) रक्षक ही (असि ) है । दे (इन्द्र ) इन्द्र ! त् (मः ) दमें (कुविन् ) बहुत, वेनेमें (सु शकः ) समर्थ हो ॥ ॥

[१४२०] दें (अदि-वः) वक्तवारिन् (इन्द्र) इन्द्र! तू (नः) इमारे (प्रसान् चित्) पीके बी (सन्तम्) रहनेवाले (श्थम्) रथकी (प्रसव) स्था कर। तू (मे) मेरे किए (प्रमृ) इसे सक्के (पुरस्तात्) जाते (हृद्धि) कर दे ॥ ॥॥

[१४२१ ' (इन्तो नु) हे शत्रुका इनन करनेवाले इन्ह ! तू (कि.मू) क्यों चुप (आससे ) वैठा है ! (नः) इमारा (रचम् ) रथ (प्रथमम् ) सर्वत्रथम (कृषि ) कर दे। (बाज यु ) वलदेनेवाला (अवः ) वज तेरे (उप-मम् ) समीप है ॥ ५॥

[१४२२] दे इन्द ! (ते ) तेरे किये (किं इस् ) कोई सी कमें (परि ) सब बोर (सु-करम् ) सुगम है। द् (नः ) इमारे (बाज-युम् ) अब युक्त (रयम् ) रयकी (अव ) रसा कर, तथा (अस्मान् ) इमें (सुजिन्युषः ) मेष्ठ विजेता (कृष्टि ) कर ॥ १॥

[१५२३] दे (इन्द्र) इन्द्र ! त्कामनाओंका (पूः) पूरक (ग्रसि) है, जतः (हहास्त्र) वढ, रह हो। (इयम्) यह (ऋत्विय—वती) वहोपयोगी (भद्रा) करपाणी (घीः) वाणी (तः) ठेरे निमित्त (निः-कृतम्) किने कर्मके पास (पति) जाती है ॥ ७ ॥

भावार्थ — इन्द्र अस-प्राप्तके कियं युदादिमें स्रोशजॉकी रक्षा करता है। राजा शतुनोंकी हिंसा करे, सनुको पराक्ष कर प्रवाको सुन्ती करें ॥ २॥

इन्द्र यह करनेवालोंकी रक्षा करता और उसे बहुत दान देता है। राजा उद्योगी प्रजाकी रक्षा करे ॥ ॥ इन्द्र पिछडे स्तिकोंके स्थोंकी रक्षाका प्रवस्थ करता है और उन्हें आगे कर देता है। सेनापति पिछडे और मुके-

भटके सैनिकॉका प्यान रखे और सहायता देकर उन्हें आगे बढाये ॥ ४ ॥

हण्य कभी जुप नहीं बैठता, यह स्तोताओं के रथको आगे बदाता है और शक्तिवर्षक अश्व प्राप्त करता है। जिसके पास अब है बही अश्वका दपयोग कर सकते हैं। तीर स्तोग मोजनसे उत्साहित होका खबते हैं और विजयके समस्तर प्रभूत चन प्राप्त करते हैं। ५ ॥

इन्द्रके लिये कोई कमें दुष्कर नहीं हैं, वह रथकी रक्षा करता और सर्वोत्तम विजेता बनाता है। वीर सेनापित ही सेनाकी रक्षा और राष्ट्रको विजेता करनेमें समर्थ है॥ ६॥

इन्य कामनाओंकी पूर्ति करता है, जतः कवि इसकी स्तृति करते जाते हैं। आविय्वमें भोजनके साथ अपुर आणा भी अवस्य होनी चाहिने ॥ ७ ॥

| १४२४ मा सीमबुध आ मांगु की काष्ट्रां हिनं धनेम् । अपार्वृक्ता अमृत्यंः                                                | 11 & 11 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| १४२५ तुरीमं नार्म युद्धियं यदा कास्तदुंडमास । आदित् पनिर्न ओहसे                                                      | 11 9 11 |
| १४२६ अवीवृधदो अमृता अमन्दी देकध्दीना उत यार्थ देवी। ।<br>तस्मा उरार्थः इणुत प्रशुस्तं प्रातमेश्च चियार्वसुर्जनस्यात् | ॥ १० ॥  |
|                                                                                                                      |         |

( ऋषिः- कुसीदी काण्यः । देवताः- इन्द्रः । छन्दः- मध्यत्री )

१४२७ आ त् नं इन्द्र क्षुमन्ते चित्रं प्राभं सं गूंभाय । मुहाह्स्ती दक्षिणेन 1 8 11 ॥ २ ॥

१४२८ विशा हि त्वां तुविक्षि तुर्विदेणां तुर्वामंघम् । तुविमात्रमनोंमिः

अर्थ- [१४२४] १म्म (उर्थी) विशाक (काम्डा)युद-क्षेत्रोंमें (हितम् ) खिव (घरम् )धन (अवरो ) निन्दित छोगोंमें (मा ) न ( आभाक् ) बीटे । इससे ( अरत्नयः ) मधिय शत्रु ( अप-आ वृक्ताः ) रूर हो आयेँ ॥ ८॥

[ १४२५ ] दे इन्द्र ! ( आत् इत् ) जिस कारण, इमारा ( पतिः ) स्वामी त् ( नः ) इमें ( ओहसे ) श्राप्त कराता है. बतः ( बदा ) जो तू ने ( तुरीचम् ) चौथा ( यक्षियम् ) यश-सम्बन्धि ( नाम ) नाम ( करः ) किया 🐍 इम ( तस् ) उसको ( उइमिस ) चाइते हैं ॥ ९ ॥

[१४२६] हे (देवाः उत याः च देवीः ) देवी और देवियो ! ( एक्यूः ) एक्यूने ( अप्तता अमन्दीत् ) षम्वसे तुर्दे बानन्दित किया, वथा ( यः अवीनृधत् ) तुम्हारी महत्ता बढाई, अतः तुम ( तस्मा प्रशस्तं राधः कुणुत ) प्रशंसनीय ऐश्वर्य प्रदान करो । ( धियाव सः ) बुद्धिसे धन प्राप्त करनेवाला अप्रि ( प्रातः प्रश्न् जगम्यात् ) प्राचःकाळ सीज ही जावे ॥ १०॥

[4]

(१४२७) दे (इन्द्र) इन्द्र (महा-इस्ती ) लम्बे हाथवाला त् अपने (दक्षिणेव ) वाएँ दायसे (शू-मन्तम् ) प्रशंतनीय, ( वित्रम् ) सुन्दर ( झामम् ) धन ( नः ) इमारे लिये ( आ तु लं गुजाय ) दे दो ॥ १ ॥

[ १४५८ ] है इन्द्र ! ( अवः - भिः ) रक्षा साधनींसे युक्त ( तुचि- कूर्मिम् ) बहुत कमें ( तुचि- देणाम् ) बहुत क्न ( तुनि-मधम् ) बहुत धन बीर युदादि साधनोकी ( तुनि-मात्रम् ) बहुत मात्राबाले ( स्था ) तुझे, इस (बिद्म हि) बानदं ही हैं ॥ २॥

आवार्य- विजय इमारी हो, कर्यात् विजयभी हमें प्राप्त हो । शत्रु निन्दनीय हैं, बन्हें धन न मिछे अधितु वे वहींसे दूर भगा दिये आये। युद्धकुश्रस बीर ही बालको राष्ट्रसे दूर भगाते और विजयकश्मीका उपनीग करते हैं ॥ ८॥

इन्द्रने बस्तुलेकि नाम और गुण निर्धारित किये हैं, नक्षत्रनाम गुग्रानाम प्रकाशनास और सोमयाजी वे चार नाम हैं इनमें यज्ञ सम्बन्धि चीया उत्तम है। यक्ष सर्वोत्तम कर्म है, बज्ञमें ही देव अर्थात् विद्वान् और दिशेंकी पूजा होती है। बजर्मे नाम बमाना ही उत्तम है ॥ ९ ॥

दे देवो ! जो अस्त कमी सोमरस देका धुम्हें तुप्त करता है, उसे तुम प्रशंसनीय धन देकर उसे सम्पत्तिशाली

बनाबो ॥ १० ॥

इन्द्र जपने दक्षिण इ।धसे उत्तम बन इमें देता है। शजा प्रजाके छिये उपयोगी पदार्थीका संग्रह करें ॥ १ ॥ इन्द्रके पास रक्षाके अनेक साधन हैं। वह अनेक कर्म करता, बहुत देता, बहुत वनी और बहुत साधनोंशका है। राजाके पास साधन जीर घनकी कोई कमी नहीं रहनी चाहिये ॥ २ ॥

| \$856          | नुहि त्वा शूर देवा न मतीमो दित्सन्तम्           | ŧ | श्रीमं न गां बारयेन्ते | II  | ŧ | 11        |
|----------------|-------------------------------------------------|---|------------------------|-----|---|-----------|
| \$8 <b>∮</b> ∘ | एतो न्विन्दं स्तवामे श्रीनं वस्त्रः स्वराचम्    | ī | न राधंसा मधिपन्नः      |     | 8 |           |
|                | प्र स्तीषुदुर्व गासिषु च्छूत्रुत् सामे गीयमानम् | 1 | अभि राधंसा जुगुरत्     | ŋ   | 4 | H         |
|                | आ नो मर् दक्षिणेना डाम सुरुषेन प्र मृश्व        | ŧ | इन्द्र मा नो दसोनिमीक् | II  | Ę | <b>{}</b> |
| <b>\$84</b> \$ | उर्प क्रमुस्ता मेर धृषुता धृष्णो जनानाम्        | l | अदांश्हरस्य वेदंश      | tt  | v | a         |
|                | इन्द्र य उ नु ते अस्ति वाजी विशेषिः सनित्यः     | 1 | अस्माभिः सु तं संजुहि  | ĮĮ. | 6 | 11        |
| 5886           | सुद्यां जुनस्ते वाजी अस्मभ्य विश्वर्थनद्वाः     | 1 | वश्रेश मुक्षू जरन्ते   | 11  |   |           |

अर्थ - [१४२९] हे (शूर ) शूर इन्द्र ! (देवाः ) देवा और ( मर्तालः ) मनुष्य ( दित्सन्तम् ) देवेकी इण्डा वार्ष्टे ( त्या ) तुत्रे ( भीमं गां न ) जैसे भयंकर बैकको, वैसे ( निह्न न ) नहीं ( बारयन्ते ) निवारण करते ॥ ३ ॥

[१४२०] हे मनुष्यो | (एत ) आशो। हम ( वस्तः ) धनके ( ईशामम् ) स्वामी और ( स्व-राजन् ) स्वतः वैजवाले ( इन्ह्रम् ) इन्हर्की ( नु ) पीप्रवासे ( स्तवाम ) स्तुवि करें । जिससे कोई वृसरा ( राधसा ) धनसे ( मः ) इमारी ( मर्थियत् न ) वरावरी न कर सके ॥ ॥

-[१४३१ वह इन्द्र इमारे स्तोत्रोंको (प्र स्तोधत् ) पढे, छन्दोंको (खप गासियत् ) गाये, इमारे (गीय-मानम् ) गाये जानेवाके (साम् ) साम-गानको (अवस् ) सुने और इमारे उपर (राधसा ) धनसे (अमि (जुगुरत् ) बनुमह करे ॥ ५॥

[१४३२] दे दन्द्र ! ( तः ) दमारे लिये ( दक्षिणेन ) दार्थे दायसे धन ( आ अर ) ले था। और ( सब्येन ) वार्थे दायसे भी ( अभि प्र सूदा ) दे। ( तः ) दमको ( वस्तोः ) देखवसे ( मा निः भाक् ) पृथक् मत कर ॥ र ॥

[१४२३] है ( भृष्णो ) शतु-नाज्ञक इंग्ड़ ! तू ( उप कमस्व ) तैय्यार हो । ( जनानाम् ) मनुष्योंमें जो ( अदाद्यू- तरस्य ) अत्यन्त दान न करनेवाका है उसका ( वेदः ) घन अपने ( भृषता ) बळसे ( आ अर ) चीन का ॥ ७ ॥

[१८२४] दे (इन्द्र) इन्द्र! (यः उ तु ) जो कि (ते ) वैरा (विपेशिः) इदिमानेसि (समित्वा )

र्घोंटने बोग्व ( घाडाः ) धन है, (तम् ) उसे ( अस्माभिः ) इमारेमें ( सु सनुद्धि ) बाँट ॥ ८॥

(१४३५) दे इन्द्र ! (ते ) तेरे (सदा:-जुवः) तत्काल प्राप्त दोनेवाले और (विश्व-चन्द्राः) सबके बारदायक (वाजाः) धन है वे (अस्मभ्यम्) दमें (वदीः च) और मन्य वशमें रहनेवालोंको (प्रश्नु) वीव्र (जरम्ते ) देते हैं ॥ ५॥

शावार्ध — जब इन्द्र किसीको दान करना चाहिता है तब देव या अनुष्य वसे रोक नहीं सकते, जैसे अयहर साँवको कोई रोक नहीं सकते। महापुष्टर तब कु र काना चाहता है तब संशारकी विश्व -बाधार्थे बसे रोक नहीं सकती ॥ ६ ॥ इन्द्रका स्तोता धनमें किथीसे कम नहीं रहता, जो अनुष्य राज-मण्डि बवाता है वसका बनुस ऐथर्थ बदता है ॥ ७ ॥ इन्द्र स्तोताओं पर प्रसंध होकर बनके स्तोत्र, गान और सामको गाता भार सुनता है तथा बन्दें धन प्रवास करता है ॥ ७ ॥

इन्द्र दोनों हाथोंसे धन देता है। जो कोई अच्छा कार्य करे, बसे धन देना चाहिए ॥ ६ ॥

इन्द्र शुद्के किये तैयार होता है और अपने अदानी शतुका थन कीन कर के नाता है। सतु वावसे थन नहीं छोडते, उनसे बक्षपूर्वक ही धन केना वाहिने ॥ ७ ॥

मेधाबीओंकी स्तुवि होने पर इन्द्र नाता है और धन देवा है ॥ ४ ॥ इन्द्रका देखने स्तोवानोंके पास सब्दे बाकर उनकी प्रशंसा करता है ॥ ९ ॥ ३५ ( म. सु. भा. )

# [ 63 ]

|        | (ऋषिः- कुर्सादी काण्यः । देवताः- इन्द्रः । छन्दः- गायत्री । )             |         |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|---------|
| \$834  | आ प्र दंव परावतीं ऽर्जादतंश्च वृत्रहत् । सन्तः प्रति प्रभंगीण             | H \$ H  |
|        | तीवाः सोमांस आ गंहि सुतासीं मादयिष्णर्वः । विना दुध्ययथीतिषे              | 0.8.0   |
| १४३८   | हुपा मेन्द्रस्वादु ते ऽरं वर्राय मन्यवे । सुर्वत् त इन्द्र शं हुदे        | 11 ₹ 11 |
| \$850  | आ त्वेशश्रवा गंहि न्यु निधानि च हू गसे । <u>उप</u> मे शे <u>च</u> ने दिनः | 11 8 11 |
| \$880  | तुम्यायमाँद्रीमः बुता गोभिः श्रीतो मदाय कर । प्र सोमं इन्द्र ह्यते        | 0.50    |
| \$88\$ | इन्द्रं श्रुधि सु में हर्व मुस्म सुतस्यु गोर्मतः । वि प्रीति तूरिपंश्रुहि | 0 5 0   |

[ ८२ ]

अर्थ — (१४३६ ) हे ( खूत्र — हुन् ) बृत्र - घातक इन्द्र ! त् इमारे ( प्र-अर्मण ) वज्ञमें (परावितः ) तूर ( अर्था — धतः च ) और निकट कहीं से भी ( मध्यः प्रति ) मधुर सोमके लिये ( आ प्र द्व ) था ॥ १ ॥

[१४३०] हे इन्द्र दे तिवाः ) वीसे (माद्यिच्यावः ) भानंद देनेबाछे (सोमासः ) सोम (सुतासः) तंबार हैं, त् (आ शांक्षे ) भा। (यथा ) जिस प्रकार त्सोमका (ऊचिषे ) सेवन कर सकता है, वैसे (द्रधृक् ) धगरुम होकर उन्हें । पिक्ष ) पी ह र ॥

[१४३८] दे (इन्द्र १ इन्द्र (इपा) वससे (अन्त्र्स्त ) प्रसम् हो। वह वह स्थानेके (आल्ड) प्रभात् (ते । तेरे (चनाय ) उत्तम, तीह्य (अन्यत्रे ) कोधके सिये (अरम् ) पर्यात हो। वह (ते ) तेरे (हरे ) हर्यके सिये (इस्म् ) सुस्त्रर (अुचल् ) हो ॥ ३ ॥

[ १४५९ ] हे (अश्रत्रो ) अतु-स्दित इन्द्र ! त् ( रोचने ) तेजस्यी (उप-मे ) यज्ञमें (उदधानि च ) कोश्रोंके पास ( नि हुयसे ) बुलाया जाता है, अता ( दिवाः ) छ-छोकसे यदां ( आ तु आ गहिः ) मा ॥ ४ ॥

[१४४०] हे (इन्द्र) इन्द्र ! (अयम् ) यह (अदि-भि:) पायाणोसे (सुतः) रस निकास बीर छान कर (गोभि:) गो-दुग्बसे (श्रांतः) पकामा हुआ (कम् ) सुक्रदायी (स्रोम:) सोम (मदाय) आनम्देके स्त्रिये (जुभ्यें) दुसे (अह्रयते) दिना जाता है ॥ ५॥

[१४८१ ] हे (इन्द्र ) इन्द्र ! (मे ) मेरी (इसम् ) प्रकार (सु ) सम्बक् (श्रुष्टि ) सुन, (अस्मे ) इमारे इता (सुन्तस्य ) बनावे हुए (गो–मतः ) गो–दुग्व मिमित सोमके (प्रीतिम् )पात्र कौर उससे वपक्व (तृतिम् ) तृतिको (वि अदन्ति ) प्राप्त कर ॥ ६ ॥

भारतार्थ- इन्द्र दूर है। या पास हो वह यहाँ सोमके किये अवस्य आहे। बीर कहीं हों, बन्हें बुकारा ही चाहिये ! मुखाने पर सहावताके किये वे आहे ॥ १ ॥

इन्द्रके लिये तैयार किये सोम तीखे और जानन्दरायक हैं। इन्द्र वन्हें थीरताके कार्य करनेके किये पीता है भोजनमें शक्ति और जानन्द्यर्थक एक्ट जधिक दोना चाहिये॥ २॥

भोजन इन्द्रका बन्साइ बढानेमें समर्थ होता और ससके स्रृपमें आणित भी उत्पन्न करता है। मोजनों सस्पाइयर्थक और इद्यमें सुन्न स्पजानेवाकी अक्ति होती चाहिये ॥ १ ॥

इंग्ट्रने पराक्रमसे अपने शत्रु नष्ट कर दिने हैं, अन नद अशतु नन गना है । नद स्तुविके किये शु-कोक्से बुकाना काता है । राष्ट्रका नेता अपने पराग्रमसे राष्ट्रको बाद्धरी अञ्चले क्या कर, अन्तासन्त्रकोंके नासार्थ, बस्त करे ॥ ४ ॥

दूधमें पड सोम ही इन्द्रका अब है। इन्द्रको गो-दूध प्रिय है॥ ५ ॥

धन्द गायके तूथसे मिलावे सोम- रसको पीता और उससे तृष्ठ होता है। गायक दूधमें सोम रस मिलाकर पीनेसे मृति और कानन्द उपकर्ण होता है ॥ ६ ॥

| १४४२ य इन्द्र चमुसेव्वा सोर्मश्चम्युं ते सुतः । विवेदंस्य स्वमीशिवे                                                                   | 11 | 19    | 14  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----|
| १४४३ यो अपम चुन्द्रमां इव सोमंश्रम् दहंशे । पिवेदंस्य स्वमीिक्षे                                                                      |    | 4     |     |
| १४४४ यं ते इयेन। पदामेरत् तिरो रजाँक्यकपृतम् । पिनेदंस्य त्वमीशिवे                                                                    |    |       | 4   |
| िट३ ]<br>(ऋषिः – कुसीदी काण्यः । देवताः – विश्वे देवाः । छन्दः – गायशी । )                                                            |    |       |     |
| ( ****** ********   ******   *******   ******                                                                                         |    |       |     |
| Question and date to date the distant                                                                                                 |    |       |     |
| रे ४४५ देवानामिद्दी महत् तदा वृंगीमहे तथम् । वच्यापम्मस्यमतये                                                                         | n  | \$    | ĮĮ. |
| १४४६ देवानामिद्दी महत् तदा वृंणीमहे तथम् । वृष्णीमस्यसंमूतये<br>१४४६ ते नेः सन्तु युजाः सदा वर्षणो मित्रा अर्थमा । वृषासंत्र प्रचेतसः |    | ع ہو  |     |
| रे ४४५ देवानामिद्दी महत् तदा वृणीमहे व्यम् । वृष्णीमस्मन्धंमृतये                                                                      | 0  | 和 平 和 | II  |

अर्थ — [१४४२] दे (इन्द्र ) इन्द्र ! (खः ) जो (सोमः ) सोम (धमलेषु ) चयलों और (धमूषु ) पात्रोंमें (ते ) तेरे लिये (क्स सुतः ) वनाया गया है, (स्वम् ) द् (अस्य ) इसका (इंशिये ) स्वामित्व करता है, बवः उसे (पिव इत् ) पी ॥ ७ ॥

[१४४३] दे इन्द्र! (या) जो (सो:मा) तोम (चमूषु) चमुओं में, (अप्-सु) आकाशमें (चन्द्रमाः इव) चन्द्रमाके समान, (इंड्डो) दिखाई देता है, (त्वम्) त् (अस्म) इसका (इंड्रिपे) स्वामी है, अतः इसे (पिक इत्) पी ही ॥ ४॥

१४४४ ] है इन्द्र ! (रजांसि ) कोकोंको (तिरः ) नीचे दबाते हुए (इयेनः) इयेन ने (ते ) तेरे लिये (यम् ) जिस (अस्पृतम्) स्पर्श रहित सोमको (पद् ) पांचले नीचे (आ अभरत् ) का दिवा, (त्वम् ) त् सबका (ईशिषे ) स्वामी है, (अस्म ) उसे (पिच इत् ) पी ही ॥ ९ ॥ [ ८३ ]

[१४४५] ( खुरणां देखानां इत् ) बळशाळी देवोंके ( महत् अधः ) महान् संरक्षणकी ( क्यं ) इम ( अस्मभ्यं उत्तये ) अपने संरक्षणके किए ( आ नूणीमहे ) मार्थना करते हैं ॥ १॥

। १४७६ ] (ते वरुणः मित्रः अर्थमा ) वे वरुण, मित्र और अर्थमा देव ( नः सदा युक्तः सन्तु ) इमारि

समाही सहायता करनेवाले हों, ( प्रचेतसः च कुथासः ) वे ज्ञानी देव हमें बढानेवाले हों ॥ २ ॥

[१४७] है (ऋतस्या रथ्याः ) यज्ञके नायको ! (मैं। भिः अपः न ) नावींसे जिससरह निद्योको पार किया जाता है, उसी तरह ( यूर्य ) तुम ( विविधता पुरु ) फैले हुए भनेक संकरोंसे (मः अति पर्यथे ) हमें पार के जानो ॥ ३ ॥

[ १८४८ ] है (अर्थमन् ) जर्थमा देव ! ( नः वामं अस्तु ) हमें सुन्दर पदार्थ प्राप्त हो, हे ( वरुष ) वरुम ! ( शंस्यं वामं ) हमें प्रशंसनीय धन प्राप्त हो, (हि ) क्योंकि हम ( वामं आ खुणीमहें ) सुन्दर धन ही मांगते हैं ॥ ४ ॥

सावार्य- इन्द्रके निमित्त चमसे और पात्रोंमें सोम भरा रहता है, इसका कांधकारी वही है। जता वही हुसे पीये॥ ॥ जिस प्रकार आकाशमें चन्द्रमा सुन्दर दिखाई देशा है, उसी प्रकार सोशके कलगों में सोमकी शोभा होती है। इन्द्र उसे प्रेमसे पीता है ॥ ८

इयेन स्वर्गसे सोम ले नाया, और ऋत्विजीने उसे इन्द्रकी सेवामें समर्थित किया ॥ ९ ॥

बरुण, मिन्न, वर्षमा आदि देव सदा ही हमारी सहायता करें, तथा हमें बढायें ! इम जनके संरक्षणकी कामना करते हैं ॥ १-२ ॥

है देवो ! तुम इसें हर संकटोंसे पार के जाको, तथा तुम्हारे जाशीर्वादसे हमें मुन्दर पदार्थ तथा प्रशंसनीय चन मास हो ॥ ६-७ ॥

| 1886 | बामस्य हि प्रचितम् ईश्वांनासो रिशादसः । नेगदित्या अधस्य यत्          | 11 5 11 |
|------|----------------------------------------------------------------------|---------|
| 184. | बुयमिद्रीः सुदानकः क्षियन्ती यान्ता अध्यक्ता । देवा वृषाय हुमहे      | ा ६॥    |
| १४५१ | अधि न इन्द्रेषां विष्णी सजात्यानाम् । इता मरुतो असिना                | 11 0 11 |
| 1849 | प्र आंतुत्वं सुदानुवी अर्थ द्विता संगान्या । मातुर्गर्भे भरामहे      | 11 8 11 |
| १४५३ | यूवं हि हा संदान्त इन्द्रं च्येष्ठा अभिधंवः । अर्था चिद्र उत श्रुंवे | H & H   |
|      | [ <8 ]                                                               |         |
|      | ( ऋषि:- उदाना काव्यः । देवता:- अग्निः । सन्दः- गायत्री । )           |         |
|      | प्रेष्ठं को अनिधि स्तुवे भित्रमिंव क्षियम् । अधि वर्ध न वेद्यम्      | 11 🐧 11 |
| 1844 | क्विसिन प्रचतम् यं देवामो अर्थ हिता । नि मत्येष्वाद्युः              | 11 3 11 |

अर्थ—[१४४९] हे (रिशादसः प्रचेतसः) अनुवोंके विनायक और ज्ञानी देवो ! तुम । दामस्य ईग्रामासः) सुन्दर धनके स्वामी हो । हे (आदित्याः) वादिलो | (अधस्य यस्) पापियेकि पास वो धन हो (ई) उसे हमें दो ॥ ५ ॥

[१४५० ] दे ( सुदानवः वेदाः ) वत्तम वृत्ता देवो ! ( क्षियन्तः अध्वन् याग्तः ) वरमें रहते हुए तथा मार्थमें जाते हुए ( वर्षः ) हम । श्रृधायः ) अपनी उच्चतिके लिए ( वः इत् आ हु महे ) तुम्हें ही दुखते हैं ॥ ६ ॥

। १०५८ ] ( इन्द्र विश्वो प्ररुतः अश्विना ) हे इन्द्रं, विज्यु, महत् और वश्वि देवो ! ( नः ) हमें ( पूर्वा सजात्यानां आ अधि ) इन स्ववांन्धवोंके वीचर्से सर्वोपिर करो ॥ ७ ॥

[१४५२ है (स्वानवः ) उत्तम दावा देवो ! (आतुः गर्भे ) माठके गर्भमें (द्विता ) हो तरहसे रहनेवाके (समान्या ) समान रूपसे व्यवहार कानेवाले तुन्हारे (आतुःवं ) आईपतका (प्रभारामहे ) हम वर्णन करते हैं ॥॥ [१४५३] है (सुन्नाव्यः ) उत्तम दानशील देवो ! (युयं ) तुम (इन्द्रज्येष्ठाः अभिद्ययः ) इन्द्रको सुव्य

मानवेबाले उथा रेजस्वी हो, ( अधा चित् उत । इसीलिए में ( वः उप क्रुबे ) तुम्हारी स्तृति करता हूँ ॥ ९ ॥

[ < 1

१४५ ] हे मनुष्यो ! मैं ( तः ) सुम कोगोंके कर्मकी सिद्धिके किये ( प्रेष्ठं, अतिथि, प्रित्रं इस प्रियं ) सबसे अधिक प्रियं अतिथियत् प्रयं, मित्रके समान प्रीतिकारक जीर ( रथं न वेद्य अद्भि स्तुचे ) स्थके समान धन प्राप्तिके हेतु देखे अभिकी स्तुति करता हैं ॥ १ ॥

[रब्पन] (अध) और मी (देशसः कवि प्रचेतसं इव ) इन्हादि देवेनि महान् जानी विद्वान्के समान

( वं मर्स्थेषु द्विता नि आद्धुः ) जिस वक्षिको मनुर्खेकि बीचमें दो प्रकारसे पविष्ठित किया है ॥ २ ॥

आवार्थ-- है देवो ! इस घरमें रहते हुए तथा आगेमें जाते हुए अपनी उच्चतिके किए तुम्हारी उपासना करते हैं। अतः है देवो ! तुम चनादि देकर हमें देवर्ष सम्पन्न बनाओ ॥ ५-६ ॥

सभी देवोंकी कृपासे इम उन्न'तको प्राप्त हों तथा अपने सम्बन्धियोंके मध्यमें हम सर्वोपरि हों॥ ० ॥

वे सभी देव व्यदिति साताके पुत्र होनेके कारण परस्पर समान हैं और इनमें परस्पर माहिक समान प्रीति है। वे

सभी देव इन्त्रको मुख्य मानते हैं और सभी तेत्रस्वी हैं ॥ ८-९ ॥

वह वर्षः ममुध्योंमें गाईपाव, बाहवनीयः पति-पत्नीः विशा-पुत्र, भीतिक बीर वाटर इन क्योंमें रहशा है। वह बूरवर्षीः कुक्तिमाला ित्रके समान कोगीका दित करनेवाला, बस्यन्त पूज्य सवा हर प्रकारकी ऐथाये-प्राप्तिका कारण है। देसे इस व्यक्तिक पूजा हर एकको करनी वाहिए ॥ १-२ ॥

| १४५६  | त्वं यंविष्ठ द्वाशुषो   | नूँः पोहि शृणुधी गिर्रः                                   | F | रक्षां तोकपुन स्पर्ना        | 12 % (1 |
|-------|-------------------------|-----------------------------------------------------------|---|------------------------------|---------|
| १४५७  | कयां ते अमे अङ्गिर्     | नूँः पोहि शृणुधी गिर्रः<br>ऊर्जी न <u>पा</u> दुवंश्तुविध् |   | वराय दय मुन्यवं              | 11.8.11 |
|       | दार्थेम कस्य मनेशा      | युज्ञस्यं यहसी यही                                        | 1 | कर्दु वाच हुई नमं:           | 6.50    |
| १४५९  | अधा स्वं हि नस्करो      | विश्वां अन्मन्यं सुक्षितिः                                | 1 | वा तंद्रविण <u>यो</u> गिर्रः | 4 11    |
| \$840 | कस्यं नृतं परींणसो      | वियो जिन्नसि दंवत                                         | ŧ | भोषांता यभ्यं ते निरंध       | 11 0 11 |
| १४६१  | तं मंजियन्त सुऋतुं      | पुरोयावां न माजिषु                                        | Ī | स्वेष श्रेषेषु वाजिनंस्      | 11 6 11 |
| १४६२  | श्रेति श्रेमेंभिः साधुप | - र्न <u>िकर्य प्रतित</u> दनित यः                         |   | । अग्ने बुनीरं एघते          | 9.11    |

अर्थ— [ १४५६ | ६ ( यितिष्ठ । मस्यन्त बलवान् क्या ! (त्वं दाशुपः नृन पःहि ) त् दान देनेवाके मनुष्योंकी रक्षा कर । उनकी ( गिरः शृणुधि ) स्तुतियोंको (चतसे सुन । ( उत तो द त्यना रक्ष ) बीर उनके पुत्रादि सन्वतिकी अपने मात्मसामध्येसे रक्षा कर ॥ ३ ॥

१ वाशुषः नृन् पाहि -- यह ब्रि दानी मनुत्यों की रक्षा करता है।

२ लोकं त्मना रक्ष - तथा उनके सन्तानींका दर तरदसे रक्षा करता है।

[ १४५७ | दे ( अङ्गोरः उत्तः नपास् देश्यं स्पष्टः पंचार कराने गाले वजको न गरने देनेवाले । देव असे ) धोवमान् असे ! । वराय मन्यवे ते कथा उपम्तुति ) वाण करने योग्य, वेजस्ती, मननदाल तेरे लिये, किस प्रकारकी वाणीसे स्तुति कहें ॥ ॥ ॥

ि १४६८ | दे ( सहस्यः यक्षो ) बलके पुत्र भग्ने ! ( कस्य यहास्य मनसा इनं नमः ) किय मनुष्यके मनसे युक्त होकर हम तुशको यह दवि भयवा नमस्कार ( कन् वाचे उ ) दिय समय दे वर्देग अवग्र कह सर्देगे ॥ ५ ॥

[ २४५९ ] हे अमे ! ( अधारवं हि नः गिरः निश्वा सुक्षिनीः करः ) जानगर तृ हा निश्वव करंड इमारी स्नुतिसे प्रसम्ब होकर सम्पूर्ण प्रजाशींके निवासके लिये उत्तव घर प्रदान कर और ( अस्तश्वे वा ब्रद्धविष्यसः ) हमारे लिये उस घरको उत्तम उत्तम अस और धनौते युक्त कर ॥ ६ ॥

[१४६०] दे । दंपते ) गुदरक्षक अग्ने ! । यस्य ने भिरः गोमाना ) विव तेने स्तृति गौबोंके लिये होती है वह ( नूनं कस्य परीणसः भियः जिन्वसि ) द किस प्रकारके पुरुषकी उत्तम बुद्धिको तुस करता है । ७ ॥

[ १४६६ ] मनुष्य लोग ( तं सुक्रानुं, आजिपु पुरः चादानं, खाजनं । उस उसम वर्धवालं, संप्रामीमें शतुके इननके क्षिये जाने प्रयाण करनेहारे जीर बलवान् जिल्ला ( क्षेत्र खायेषु मर्जायन्त ) वरने घरीमें स्थापित करके उसकी प्रज्वक्रित करते हैं | ८ ||

[१४६२] (यः क्षेमिभिः साधुभिः होति) जो मनुष्य करवायकाी तथा मन्त्रन पुरुषे है सहित अपने वरमें निवास करता है, (बं निकि: प्रतित ) तिस्कों कोई बाबु बार नहीं सक्या, और (यः हस्ति) जो अपने अवको सार सकता है, हे (अग्ने ) अग्ने ! ऐसा पुरुष तुझसे रक्षित हाकर (सुन्तीरः यधत ) उत्तम पुत्र-पौत्रादिकोंसे बृद्धि प्राप्त होता है ॥ ९ ॥

भावार्थ— हे अप्ने ! तुम दानी गलुप्योंकी रक्षा करते हो, तथा सनके सन्तानोंका था रक्षा करते हो, तुम अंगोंमें रसका संचार करते हो, और इस प्रकार शरीरके बलको गिरने नहीं देने, ऐसे गुणोंसे युक्त होनेके कारण तुम बहुत महान् हो और में बहुत अवप हूँ। अतः तुम्हारी स्तुति में किम प्रकार करूं, वह मार्ग तुम मुन्ने बताओं ॥ ३-४॥

है अप्ते ! तुम किस प्रकारकी स्तुतिसे प्रसन्न हाते हो, हम किस प्रकार मन खगाकर स्तुनि करें कि तुम प्रसन्न होकर सब प्रजाओंको उत्तम उत्तम घर प्रदान करो भीर धन धान्यसे युक्त करो ॥ ५-६ ॥

दे अप्ने ! तेरी स्तृति गीवोंको प्रदान करनेवाला होती है, यह हमें प्राख्य है, तथा सभी समुख ऐसर्य प्राप्तिक लिये तमे अपने अपने धरोंमें प्रदीस करते हैं, यह भी मध्य है। यर तु किस सन्दर्ध मनुष्य पर प्रसन्न होता है और किस सन्दर्ध सनुष्यकी बुद्धियोंको सु तृत करता है, यह हमें माल्य नहीं। अतः हमें बता, सकि हम उसी सरहमे तुरी प्रयक्ष करें ॥७-८॥

कर्याण करनेवाले सक्तनोंको अपने साथ इमेशा रखना चादिए, क्योंकि वे इमेगा कर्याणका ही मार्ग ववाते हैं, उनके द्वारा विस्ताद गए मार्गदर जो चलता है, वह अपने शयुओंसे कथी। पराजित नहीं होता अपितु अपने अयुओंको इमेशा नष्ट क्रता रहता है। और देखवाँसे सम्पन्न होकर अपनी सन्दार्गके साथ वस्ता रहता है॥ ९॥

### [64]

( ऋषि:- रूष्ण आङ्गिरकः । देवता:- अभिवती । छन्दः- गायत्री । ) । मध्यः सार्वस्य पीवर्षे १४६३ आ मे इब नामत्या असिना गण्छंतं युवम् 11 7 11 । मध्यः सोवंस्य पीत्रये १४६४ हुवं में स्त्रोमेमांश्वने मं में भूणतं हर्यम् 11 7 11 । मध्यः सोमंस्य पीवये १४६५ अरं वां कृष्णी अश्विना हवते वाजिनीवह H ₹ II । मध्यः सामस्य पीत्ये १४६६ छणुतं जेतितुईं कृष्णंस स्तुवतो नेरा 11 8 11 । मध्यः सोमस्य पीवये १४६७ छदियेन्तसदाभ्यं विप्रांत स्तुवते नेरा 11 4 11 । मध्यः सोमस्य पीत्रये १४६८ गच्छतं द्वाशुषी मृहः भिःथा स्तुपतो अधिना 11 8 11 १४६९ युक्तायां रासंभं रथें वीडुंक्ने वृषण्यस् । मध्यः सीर्यस्य पीत्ये 11 6 1 ः मध्वः सोमस्य पीतये १४७० त्रिवन्धरेण त्रिवृता रथेना पांतमश्विना 11 5 11 । मध्वः सोमस्य पीत्ये १४७१ नू मे निर्धे नासत्या ऽश्विना प्रावेतं युवम् 11 9 11

[43] अर्थ — [१४६३] रे (नासत्या) सत्यपालक वीरो! (अश्विना) नेता अश्विरेवों! (युवं) तुम दोनों ( मध्यः स्रोमस्य पीतथे ) मधुरिमामय स्रोमको पीनेके लिए ( से हवं आ गच्छतं ) मेरी पुकारको सुनकर साओ॥ १ ॥ [ १४५४ ] है ( अभ्विता ) अधिदेवो ! ( मध्व संस्मस्य पीतचे ) मधुर सोवरमको पीनेके लिए ( मे इसे

इत । मेरी इस पुकारको (मे इमं स्तोम ) मेरे इस स्वोत्रको ( श्रृणुन ) सुन को ॥ २॥

[१४६५] हे (वाजिनीवस् अभ्विता) तेनाको हो धन सनझनेदाले मध्यितेयो ! (मध्यः सोमस्य पीत्रये )

मधुर सोमरसको पीनेक लिए ( अर्थ कृष्णः ) यह कृष्ण ऋषि ( वा हवत ) तुम्हें बुलाता है ॥ ६ ॥

[ १४६६ ] हे ( हरा ) देता अध्वदेवो ! । मध्यः स्रोमस्य पीतये ) मयुर सोमरसको पीनेके लिए ( जरितुः

हुस्लस्य ) स्त्रोता कृणके (स्तुवतः ) प्रशंसा काते समय , इवं शुणुनं ) उसकी पुकारको सुन को ॥ ४ ॥

[ १४६७ ) है ( नरा ) नेता मधिनेशें ! ( स्तुवने विधाय ) प्रशंक्षा करनेश हे जानीको ( शवास्यं अर्थिः ) न दुवनेवाला यर ( मध्यः सोमस्य पीत्ये ) माठे लामके पानके किए ( यन्तं ) देवो ॥ ५ ॥

[ १४६८ ] हे (अध्विना ) अधि देवो ! ( इत्या स्तुवतः ) इस प्रकारसे सराइना करते हुए । प्रच्या सोमस्य

पीत्य ) मनुर सोमको पंजिके लिए ( दाह्यपः मृहं गच्छतं ) दानीके घर पहुंची ॥ ६ ॥

[१८६९] हे ( सूच अस्) धनकी वर्षा वरनेवाले अधि देवो ! ( सीष्ट्र- अंगे रखे ) सुरव रथमें ( मध्या

स्रोमस्य पीतये ) मधुर लोमरसको पीतेक लिए ( रासम्भ ग्रंजाधां ) दिनदिनातेवाके घोवोंको जोब दो ॥ • ॥

। १४७० | हे ( अध्याना ) वर्ध्यती देवी ! ( त्रिज्यता ) तिकीते भाकारके ( त्रियम्बुरेण रचेन ) तीन खढ़ींसे

युक्त रथींसे ( मध्यः सोमस्य पीत्रये ) मपुर सोमरसका पीतंके लिए ( आ यातं ) भागो ॥ ८ ॥

[१०७६ ] हे ( नासत्या अध्विना ) सरवपूर्ण विविदेशो ! ( युर्व ) तुम दोनों ( मे शिरः ) मेरे वचनों को ( मध्यः स्रोतस्य पीतये ) मधुर स्रोमरसको पीनके छिए ( नु प्र अवतम् ) प्रेमसे सुनौ ॥ ९ ॥

भावार्थ-- दे अभिद्वः ! मधुर सोमरसको पीनेकेलिए ग्रेरी हम प्रध्नाको सुनो सौर द्वमारे पास बाबो ॥ १-२ ॥ हे लांधनी ! इस मनुर सोमरक्षको पनिके लिए ऋषि तुम्हें तुलाते हैं। तुम बनकी पुकार सुनवर लाओ ॥ ६-४ ॥ दे देवो ! भीठे सोमरसको पीनेके लिए तुम दानीके यर जाओ और उसे बचम घर जीर ऐश्वर्व प्रदान करी ॥५-६॥ है अधिदेवो ! मधुर सीमरसको पनिके किए मेरे वचनीको प्रेमसे सुनो, तथा अपने रवमें हिमहिनानेवाके पोर्वोकी

## [ 45]

(अविः हज्य आदिरसः, विश्वको वा कारियाः। देवताः- अश्विनां। जन्दः- जगता।)
१४७२ जुमा हि दुसा भिषजां मयोमुन्नो मा दक्षस्य वर्षमो समूनश्चः।
वा नां विश्वको हनते वन्कृषं मा नो नि यौष्टं मरूया मुगोर्चवम् ॥१॥
१४७३ कृषा नुनं नां विमेना उपं स्तव युनं धियं दृदशुर्श्यं हृष्ट्यं।
वा नां विश्वको हनते वन्कृषे मा नो वि यौष्टं मुक्या मुगोर्चवम् ॥२॥
१४७४ युनं हि ध्मा पुरुपुन्तेममेधृतं विष्णाप्ते दृदश्वर्वस्यहृष्ट्यं।
वा नां विश्वको हनते वनुकृषे मा नो वि यौष्टं मुक्या मुगोर्चवम् ॥३॥
१४७५ जुन त्यं नीरं धनसामृत्रीविणं दृरे चित सन्द्यनंस हनामहं।
यस्य स्वादिष्ठा सुमतिः पिनुर्यथा मा नो वि यौष्टं मुक्या मुगोर्चवम् ॥ ॥॥

[ 64 ]

अर्थ — [१४७२] दे (दक्षा) दर्शनीय बीरो ! (उक्षा हि मयो भुवा) तुम दोनोंदी सुखदाबढ (भियजा) वैद्य हो और (दशस्य खन्नसः) दश्चनासे किये भाषणके लिये (उभा बभूवशुः) तुम दोनों योग्य हो; (तनूकुछे ता वां) शरीरकी सुरक्षाके लिए तुम दोनोंको (विश्वकः हवतः) यह विश्वक ऋषि जुनाता है ( नः सक्त्या मा वि योष्टं) हमें आपकी मित्रतासे तूर न करो और (सुमोचतं) हमें मुक्त करो। दुःखसे हमें मुक्त करो॥ १॥

[१४७३] (विभना नूनं) विभना ऋषिने सचमुच (शं कथा उप स्तवन्) तुम्हारी कसे प्रशंसा की थी? (वस्य-इहृये) प्रशस्त्र धनको पानेके लिए (युवं धियं दृश्युः) तुसने हमें बुद्धि दो है। (विश्वकः सनूकृषे वां हवते) विश्वक शरीरकी सुरक्षाके लिये तुम्हें शुलाता है, (नः सक्या मा वि याहं) हमारी मित्रताको सत दूर करो और हमें दुःखसे (समोचतं) सक कर दो ॥ २॥

िश्वण्य दे (पुरुभुता) अनेकोंको भोजन देनेवाले चीरो ! (विच्णाप्त्रे ) विष्णाप्त्रे लिए ( युवं हि स्म ) द्वम दोनोंने सचमुच हम एघतुं) इस समृद्धिको । वस्य-इएच द्द्युः) धनकी इष्टिके लिए दे दिया था। (ता वां) ऐसे दुम दोनोंको (सन् हचे) शरीरकी सुरक्षाके देसु विश्वक हिवाने) दुगता है (मः सरवा) इमारी मित्रवाको (मा वि बौहं) दूर गकरो और दर्ने (सुमोचनं) इस दुःससे सुक्त करो ॥ ३ ॥

| १४७५ | ( उत त्यं ) और इस (धनसां ऋजायिणं वीरं ) घनका बँट गरा करनेवाले और सोम वपने पास रखनेवाले बीरको, ( यस्य सुमितः ) जिसकी अच्छी बुदि ( वधा चितः स्वादिष्ठाः ) विवाके समान अत्यन्त मधुर रहती है, उसको ( दूरे अन्तं चित् ) दूर रहनेपर भी ( अवसे ह्यामह , अपनी रक्षाके लिये हम बुनाते हैं । हे बीरो ! ( सक्या ) मिनवाके कारण ( मः मा वि योह ) हमें दूर न करो, ( सुश्रोचन ) और हमें बुःवसं एकानो ॥ ४ ॥

भावार्थ- गासिकार्ने रहनेवाछ प्राण ही अभिनी देव हैं, ये प्राण शरिरके छिए सुखदायक हैं और शरीरके समस्व रोगोंको तूर करते हैं। रोगोंको दूर करके ये शरीरकी सुरक्षा करते हैं ॥ १॥

जिस मनुष्यको ये अधिदेव धन देना खहते, उसे उत्तम पुन्नि प्रदान करते हैं, उत्तम नुन्दिके द्वारा बद्ध धन भी मास कर केता है।। २ ॥

विज्या-प्- सर्व स्थापक प्रसातमाकी उपासना करनेवालेके प्राण उत्तम रहेत हैं और उस उपासकको हर तरहकी सक्ति प्राप्त होती हैं ॥ ३ %

नपने पासके धमको सबको देनेवाले और सोमस्य पीनेवालेकी बुद्धि उत्तम होती है। जिस तरह कोई पिता अपने पुत्रका पालन करता है, इसी नगह ने कथि देव सभी ग्राणिगोंका प्रमान पाकन करने हैं ॥ ४॥ १४७६ ऋहेनं देवः संविता शंमायत ऋतस्य कृङ्गंपुर्तिया वि पेप्रथे । ऋतं सोसाह माई चित् एतन्युतो या नो वि सीर्ध सुरुवा मुमोर्चतम् ॥ ६॥ [८७]

(अधि:- इस्म आहिरसी, बासिष्ठी वा सुम्बेकः, विवनेध आङ्गिरसी था । देवताः- आहेवने।। छन्द - प्रमाधः = (विषमा बृहती, समा सतीबृहती)। )

१४७७ द्युमी वां स्तीमें अश्वना कि दिन हेक आ गंतम्।

मध्येः स्तस्य स दिनि प्रियो न्स पातं मौराधिनेरिणे

11 \$ 11

१४७८ थिवतं ध्रमं मधुमन्तमश्चिना ऽऽ वहिः सीदतं नरा ।

ता मन्द्रसाना मनुषो दुरोण आ नि पातु वेदेशा वर्षः

11 8 11

१८७९ आ बां विश्वाभिकातिर्मः प्रियमेधा अहुनत ।

वा बर्तियीं मुन्दे वृक्तवंदियो जुटं युई दिविष्टिपु

11 3 11

अर्थ- [१४७६] (दवः सविता) द्योवमान सूर्य (अतिन समायने ) अत्वते वार्वकालके समय वान्त होता है और (अत्वर्य शृक्षे ) अत्वके उँचे भागको (डर्जिया वि प्रश्चे ) अत्यन्त विशास रीतिसे पैकाता है; (महि पृतन्यता चित् ) वडी वडी लेगके लाथ जाकरण कानेवालोंको भी (अतं सासाह ) ऋत पराभूत करता है, (चः मा वि शोष्टं ) हमारा तुमले विलोध न हो जीर एस स्था सुमोचतं ) मित्रतासे हमें कष्टसे खुटकारा हो ॥ ५॥ [८७]

[१.30] हे अधिदेवों! (सेके कि कि कि के सीचनेपर कुण जिस प्रकार पानीसे मरा रहता है, वैसेही (वां स्वीम: शुक्र्यों) तुम्हारा स्वीच वेडस्वी हो जाता है, (अरा गतं) तुम आओ हे (वरा) वेता जीते! (सुनस्य मध्यः) सोमका मधुर रस । सः दिवि प्रियः) युक्रोकमें भी प्यारा हो रहा है, (हरिणे गौरी हम पातं) अख स्थानपर दो सुन जैसे पीते हैं वैसेही तुम भी हस रसका पान करों॥ १॥

[१४७८] है (नरा) नेता अधिदेवों । मधुमन्तं धर्म पिवतं ) मीठे सीमरसका पान करो, (वर्हिः आ सीव्तं ) कुशासनपर आकर बैठ जाओ; । मनुषः दुरोणं । मानवके धरपर ( मन्द्रसाना ता ) इर्षित होतेवाछे तुम

होनों ( वेदसा दयः आ नि पार्त ) भनसे हमारी आवका रक्षण करो ॥ २ ॥

[१२०९] ( प्रियवेष्णः । यहको प्यानभरी रहिसे देखनेवाले प्रियमेश कवियोंने ( वां विश्वाभिः क्रितिभिः अहुएन ) वृत्वें सभी संस्थाणायोजनाणींके साथ अपने पास युनाणा है। युक्तवाहंपः वर्तिः ) कुशासन जिसने पेका स्था है, ऐसे मानवर्षे घर (ता उप यात ) दे तुस देशों पीर करे वाको, (दिविष्यु यहं जुष्टं ) दिन्य स्थानमें किये जानेवाले कार्योंमें यज्ञका सेवन करों ॥ ३ ॥

आधार्य — इत वर्षात् नैतिक नियम जगत्में सर्वत्र है। इसी नैतिक नियमके कारण रेजस्वी सूर्व सार्वकार के समय अस्त होता है। इस ऋतका विस्तार सर्वत्र है। इस ऋतके प्रतिकृत चलनेवाले वह वह वारोंका भी प्राभव होता है, फिर सामान्य मनुष्यकी तो बातही क्या ? ॥ ५ ॥

दे देवी ! जिस तरह बारबार जल निकासते पर भी कुन्नां जलसे भरादी रहता है, उसी धरह तुम्दार। स्वीत

बारबार गाबे जाने पर भी वेजले भरादी रहता है। देनोंकी स्तृति यानेसे देख बढताही है ॥ ॥ १ ॥

दे देवो ! तुम इमारे घर व्यक्षो, इम तुम्हारा सत्कार काले हैं। जो शुम्हारा सत्कार करता हो, उसीके घर

१४८० पिवंतं सोमं मधुपन्तमस्थिता ऽऽ वृद्धिः सीदतं सुमत्।
ता विष्णाना उपं सुष्टुति दिवो गुन्तं गुँशाश्चिविश्णिष् ॥ ४॥
१४८१ आ नुनं यांतमश्चिना ऽस्रीभिः प्रुषितप्सुभिः।
दस्रा हिरंण्यवर्तनी शुभम्पती पातं सोमंभृतावृधा ॥ ५॥
१४८२ वृपं हि वां हवांमहे विपुन्यवो विप्रांसो वार्षसातये।
ता वृष्णु दस्रा पुंठ्दंशंसा श्चिषा ऽस्रिना अष्ट्या गंतम् ॥ ६॥
[८८]
(अतिः- नोबा गौतमः। देवताः- रुन्द्रः। छन्दः- प्रवाधः = (विष्णा रुद्दती, समा सतोग्रहती)।)

(अति:- नोबा गौतमः । देवताः- इन्द्रः । छन्दः - प्रमाधः = (विषमा गृहती, समा सतीगृहती) । ) १४८३ तं वो दुस्ममृतीपहं वसीमन्द्रानमन्धंतः ।

अभि वृत्सं न स्वसंरेषु घेनव इन्हें गीर्मिनवामहे

11 \$ 11

अर्थ — [१४८०] है (अश्विना ) निश्व देवों! (सुमत् वर्डि: आ सीदतं ) सुसकारक कुशासनपर नाकर बैठो। (मधुमन्तं सोमं पिवर्त) मीडे सोमरसका पान करो। (हरिणं गौरी हव ) जलाशको समीप दो हिरण जैसे जाते हैं, बैसेही (दिव: ता वावृधाना) युलोकसे नाकर तुन दोनों यवते हुए (सृष्टुर्ति वप गन्तं ) नष्की स्तुतिके समीप वैठकर सुने। ॥ ॥

[ १४८१ ] हे (द्झा ) शत्रुविनाशकर्ता | (हिरण्यधर्तनी ) सुवर्णके रथसे युक्त (शुप्रस्पती) सम्बनेकि पालक ! भीर (ऋतातृधा अश्विना ) ऋतके क्यानेहारे भश्विदेवों ! (नूनं ) सचसुच भव (प्रुवितण्सुमिः अश्विमः ) दीस स्वरूपकाले घोडोंसे (आ यातं ) भागो, भीर (सोमं पातं ) सोमका पान करो ॥ ५ ॥

[१४८२] हे (अध्विमा) मिश्वदेवों ! (वयं विषन्यवः विष्नासः ) हम विद्वान्, ज्ञानी छोग (वाजसातमे ) अपका पॅटवारा करनेके छिए (वां हि हवामहे ) तुम्बेंही नुकावे हैं, इसछिए (ता वस्मू दस्मा ) वे तुम सुन्दर रूपवाछे वाजुविश्वंसक (पुरु-दंससा ) विविध कार्यवाके और (धिया ) नुद्रिमान् तुम वोनों (श्रृष्टी आ गतं ) महरी भा जाओ ॥ ६ ॥

[22]

[१४८३] इस ( त्स्मं, ऋतीयहं ) दर्मशीय और शतुको नारनेवाले, ( क्सोः अन्धसः मन्दानं ) निवासक सोमरलसं कामन्दित दोनेवाले ( तं कः इन्द्रं ) क्स कुन्दारे इन्द्रको ( स्वसरेषु ) सब दिन ( भेनवः वत्सं अभि न ) जिस प्रकार गावें वण्डेके लिए सब्द करती हैं, उसी प्रकार ( गीर्सिंग् नवामहे ) स्वोत्रोंसे स्तृति करते हैं ॥ १ ॥

आवार्थ- ये दोनों देव सञ्जोंका विनाश करनेवाले और सम्बद्धि शलक तथा सस्यकी रक्षा करनेवाले हैं॥ ४-५॥

विद्वानोंका स्वभाव ही यह होता है कि वे सदा कार्योको परमार्थको प्रवृत्तिसे करते हैं। वे सभी भौगोंका वपमीय बांटकर करते हैं। मनुष्य भी अपने समाजमें बांटकर भोगोंका उपभोग करें ॥ ६ ॥

यह इन्द्र दर्शनीय, शबुको वष्ट करनेदाला, सोमरमसे भानिद्य होनेदाला है। उस इन्द्रकी सभी वर्होंसे स्तुति होती है॥ १॥

३६ ( स. श्र. धा. )

अस्माक बोध्यचर्यस्य चोदिना मंहिष्टो वाजसातये ॥ ६॥ अर्थ- १९४५ ो ( दुक्तं सु-वार्तुं ) नेजस्तो बच्चम दान करनेवारुं (गिरिं म ) जैसे व्हार मेघोंसे विशे रहते हैं उसी प्रकार (तथियोग्निः आवृत्त ) क्लोंसे विशे हुए ( पुरु भोजसं ) बहुतोंक पालक ( श्रुमन्तं ) दिवं दोकर सन्द

करनेवाके इन्द्रसे इम ( शतिनं सहस्मिणं गीमनतं ) सैंकडों इजारों गीवोंवाले (बाजं ) धनको (मसू ईमडे ) सीम मांगते हैं ॥ र ॥

[१४८५] हे (इन्द्र) (नद्र ! (बृहन्तः बीळवः अद्यः ) वहे वहे हर पर्वतः भी (त्वा न वरन्ते ) एकै वहीं इस सकते, (स्तुवति भावते ) स्तृति करनेवाले भेरे जैसेके लिए त् (यस् वसु दिस्ससि ) जी धन देना चाहता

है, (ते तत् म कि: आ मिनोति ) वेरे उस भनका कोई नाश नहीं कर सकता ॥ ३ ॥

[(४८६] ६ (न्त्र ! तू (क्रम्बा, शवसा योद्धा असि ) क्रमंसे और बलसे योद्धा है, (उत ) और (देसना महम्मा) क्रमंसे और बलसे (विश्वा जाना ) सम्पूर्ण प्राणियोपर (अभि ) शावन करता है। (यं ) जिस सुमें (क्षोतमा: अजीजनन् ) गोतमके पुर्वाने प्रकट किया, यस (त्वा ) तुसे (अर्कः अय , स्तुति करने वाला यह मनुष्य (जतय) सरक्षणके लिए (आ यदनंति ) बारवार बोलता है॥ ४॥

[१४८७] हे इन्द्र ! तू ( ओ जासा ) अपने बलसे ( दियः अन्ते भयः परि ) युकोककी सीमानोंसे नागे भी ( प्र विविश्ते ) जायन करता है, ( त्वा ) तुसे ( पार्थियं रजः ) पृथ्योका लोक भी ( न विद्यास ) नहीं ब्याप्त कर

सकता, हे र्न्द्र ! हमारे लिए त् ( स्वधां ) बहका ( अनुववक्षिय ) ले सा ॥ ५ ॥

[(४८८] है (मखनम्) ऐथर्यवार् इन्द्र ! त्(यम्) जब धनको (दाशुपे दशस्यितः) दानशीसके किए देना चाइना है, तथ (ते मधस्य) तेरे धनका (परिष्टिः) रोकनेपाला (म किः) कोई नहीं है, हे (पोदिता मंहिष्ठः) सबको देशित करनेपाल, दाताने उत्तन इन्द्र (वाजासाराये) पद्म दानके लिए (अस्माकं उत्तथस्य) दमारे स्तोयको (पोधि) मान ॥ ६॥

भाशार्थ — यह इन्द्र तेजस्वी, उत्तम दाता मेघोसे थिरे हुए पहाडके समान नदा धनसे विरा हुथा, विश्वका पालक तथा मेरे रूपी धनका सामी हैं ॥ ॥

हे इन्ह ! बहं बहं रह पर्वत भी नुप्ते नहीं दिला सकते । तू जो धन देना चाइता है उसकी कोई रोक नहीं

है इन्द्र ! नु अपने कर्म और बखके कारण योदा कहाता है। ए कर्मसे और बजसे सम्पूर्ण प्राणियोंपर शासन करता है॥ ४॥

हे हुम्ह ! त् अपने दलसे चुलोककी सीभागोंसे परे भी सासन करता है । पृथिनीका चिस्तृत लोक भी हुस हुन्द्रकी सर्याद्यकी नहीं प्राप्त कर सकता है पर ॥

जब यह दुन्द्र किसीको धन देना चाइला है, तब उसे के'ई रोक नई। सबता। वही सब विश्वको प्रश्ना देता है। इसिल्यु टमसे बटकर दाकिकाली और कोई नई। है। इसिल्यु इसके कामोमें केई बाधा नई। द.स सकता | ६ ||

#### [ 69 ]

( ऋषिः- तृमेध-पुरुषेधावाङ्गि/सौ । देवताः- इन्द्रः । छन्दः- १-४ प्रगाधः = ( विषमा बृहती, समा सतोबृहती ) ५-६ अनुष्दुप्, ७ बृहती । )

१४८९ बृहदिन्द्रांय गायतु मनतो बृबहतंमम्।

येन ज्योतिरजनयन्त्रमावृथीं देवं देवाय जारांवि

# 4 #

१४९० अर्थाधमद्भिश्चंस्तीरशस्तिहा ऽथेन्द्रौ घुम्न्यामेनत् । देवास्ते इन्द्र सरूथार्थं येमिरे वृहंद्भानो मरुंद्रण

11 8 11

१४९१ प्रवृहन्द्रीय बृहते महेती ब्रह्मांचित ।

वृत्रं हं नित वृत्रहा शतकंतु विश्रेण शतवंतिगा

0.3.0

१४९२ अभि प्र भर घृष्ता घृषन्मनः अवंशिद् ते असद्भाद् ।

अर्थुन्त्वाप्रो अवसा वि मानरो इनो वृत्रं ज्या स्वः

11 8 11

[49]

अर्थ — [ १४८६ ] हे (ऋ बाजुधः महता) यज्ञको बढानेवाले मस्तो ! (येन जागृति देवं उपीतिः भजनयत् ) जिल्ल सामसे तुमने इमेशा जावन रहनेवाले तेजपूर्ण अपीतिको उत्पन्न किया, उस ( सृजहन्तमं यहत् ) सनुको महनेवाले वृद्दत् नामक सामको ( देवाय इन्द्राय गायत ) तेजस्वी इन्त्रके लिए गावो ॥ १ ॥

र अताबुध महत:— सत्य मार्गको बढानेवाले महत् दोते है।

२ येन आगृवि देवं ज्योतिः अजनयम् — जिसने मदा जायत रहनेवाला दिव्य वेज फैलाया ।

[१४९०] हे (वृहद्भानो मकद्रण) अत्यंत तेजस्वी महतगणो ! (अ-शहित-हा हन्द्रः) उरे कार्यं करनेवालोंको मारनेवाले इन्द्रने (अभिशस्तीः अपाधमन् ) हिंसा करनेवाले सब शतुक्षोंको मारा (अथ) और जिससे (वृह्मनी अभवन् ) वह तेनस्वी हुआ। हे (इन्द्र) इन्द्र ! (वैवाः ते सख्याय येप्रिटे) सब देव तेरी मित्रताक लिए तेरे पास काते हैं ॥ २ ॥

[१४९१] है (महतः) महतो! (बृहते इन्द्राय ब्रह्म अर्चत ) महान् इन्द्रके लिए स्तीत्र गायो। वह (शतकतुः बृजहा ) सैकडों ग्रम काम करने शला तथा शत्रको मारनेवाला इन्द्र (शतपर्वणा युद्रेण ) सेकडों घारवाले

षञ्जसे ( लुन्ने हमित ) बृत्रको मारता है ॥ ६ ॥

[१५९२] हे (धृपनमनः) सुदृढ मनवाले इन्द्र ! (बृदन् श्रदः) जो उत्तम बद्ध है, वह (ते जित् असत्) तेरा ही है, उस बदको (धृपता) अपने शिष्ठशाली मनसे हमें (अधि प्रमार) अस्पर हे। (मानरः आपः अवसा वि अर्थन्तु) मातारूपी जल प्रवाह वेगसे बहें, हे इन्द्र ! तू (वृश्चं हनः) सुद्रको मार और (स्वः जय) जलोंको जीत ॥ ॥॥

भाषार्थ— ऋन-नियमके अनुसार चलनेवाले चीर उस दिश्य संतको प्राप्त करते हैं कि जो उन्हें सदा जागृत रम्पता

है। यह दिस्य केंत्र बन्हें आलस्यसे तूर रावता है ॥ १ ॥

तुर्थोंके मान्न करनेवाले १न्द्रने सब शत्रुर्णोका नाम किया । यह तेजस्वी बना । सब देव तेरे सहवकं लिए प्रयन्त करते हैं । जो शत्रुओं की सारकर यशस्त्री होता है, उसकी भिन्नना करनेकी सब समिलाया घारण करते हैं ॥ १ ॥

जो सैकडों शुभ कमें करता है तथा उसम रीक्षण शक्षते शत्रुका वध करता है, उस वीरकी सब स्तुति करते हैं। जपने शक्ष मित्र तीक्षण १सने चाहिये। उससे शत्रुका वध करना चाहिये। तो बीर ऐसा करता है उसकी स्तुति होती है। है।

है इन्द्र ! शतुका विनाश करनेके विचार इमारे मनमें स्थापित कर, तेरे घैपेशाली मनसे इमें भरपूर अञ्चल दान

कर । शतुको सार । अपना जय हो ऐसा कर । ७ ॥

१४९३ यन्त्रायंथा अपूर्ण मर्थत् वृत्र्वत्यांय ।

तत् पृथिनीर्मप्रयू स्तदंस्त्रभा द्वतः द्वाम् ॥ ५॥
१४९४ तत् तं युक्षा जंजायत् तद्वकं द्वतः द्वतंतिः ।

तद्वसंम्यिभूगंसि यन्ज्ञातं यन्तं जन्त्वम् ॥ ६॥
१४९५ जामासे यक्तमेत्य अ। द्वर्षं रोहयो दिनि ।

१४९५ <u>आ</u>मार्स युक्तनैरंय अत् सर्थं रोहयो दिनि । <u>धर्म न सामंत्र सुवृक्तियि जुंषं</u> गिर्वेणसे बृरत् [९०]

11 10 11

(काष- मुमेध-पुरुमेधावाहिरसी। देवता- इन्द्रः। छन्दा- प्रगायाः (विषमा वृहती, समा सतीवृहती)।) १४९६ जा नो विश्वांतु इच्य इन्द्रं: समत्तु भूषतु।

उप ब्रह्माणि सर्वनानि वृत्रहा परमुख्या ऋचीपमः

11 8 11

क्षर्य— [१४९३] हे (अपूर्व्य प्रध्वन् ) हे विरुक्षण काम कानेवाले पृथ्वंवान् इन्ह ! तूने (सृषहत्याय) हुनको मारनेके किए (यह आवधाः) जिल वक्षको प्रकट किया (तह्य) इसी वलसे (पृथिवीं अप्रध्यः) तूने पृथिवीको विस्तृत किया (उत्) और (तह्य धां अस्तक्ष्माः) उती वलसे पृक्षोकको स्थिर किया ॥ ५ ॥

[१४९४] हे हम्द्र ! (तत् ते यक्का अजायत) इस ते छिए यज्ञ हुमा, (तत् अर्कः) वेरे छिए मंत्र बोके गए, (उत् ) भीर (इस्कृतिः) वपट्कार पूर्वंक मंत्र भी तेरे छिए बोले गए, (यत् जातं यद्य जन्म्यम् ) जो कुछ पैया हुमा या जो कुछ होनेबाहा विश्व है, (तत् विश्वं अधिस्यूः झिस्ति ) उस सबको त् वधिकारमें रखता है ॥ ६॥

१ वह आतं यत् च त्रश्वं तत् विद्यं अभिभूः असि— जो बना और जो बननेवाका है उस समपर तैश अधिकार चक्रता है।

[१४९५] हे रुन्द ! तूने (आमासु पक्यं पेरयः) नायोंमें एक तूथको प्रेरित किया, मीर (दिश्व सूर्ये आ चौह्यः) युक्तोकमें पूर्यको चनाया । (धर्मे सामन् न) धर्म भर्यात् प्रवर्षे यज्ञको जिन प्रकार सामोंसे बढाते हैं, इसी प्रकार हे मनुष्यो ! तुम इन्द्रको (सुन्दितिभिः तनत ) उत्तम सोन्नोंसे बढानो भीर (गिर्वणसे जुई वृहत्) प्रव इन्द्रके किए प्रिय छग्रमेदाले इस्त् नामक सामका नाम करो ॥ ॥ ॥

[ 4-]

[१४९६] ( वृत्रहा, परमज्याः, ज्ञाचीयमः ) वृत्रको कारनेवाका, उत्तम वशुरको कोशिवाका, लोम पीनेवाकोंनें सर्वेषेष्ठ वथा (विश्वासु समस्यु हृत्यः) सब युक्तिंस सहायार्थं बुकाये जाने योग्य वह ( हृत्यः ) हृत्य ( तः प्रह्माणि सवनानि शा उप भूपत् ) हमारे मंत्रींको तथा यहाँको थलंक्य करे ॥ १ ॥

आवार्थ — हे श्रुद्र ! तूने बूचको मारनेके छिए जिस बलको प्रकट किया था, उसी बलको तूने पृथिधीको दिस्तृत करनेके छिए किया और उसी बलसे तूने युक्तोकको स्थित किया ॥ ५ ॥

इस संसारमें जिल्ला भी कुछ शान है, उस सबको इन्द्र जानता है। इसके बलावा इस विश्वमें जितारा भी कुछ बत्यह हुना पदार्थ है, बधवा जितना भी कुछ भविष्यमें दोनेबाला है, उन सबका सामी इन्द्र ही है॥ ६॥

यह रम्ब्रकी महिमा है कि इसने गायोंमें एके हुए नूचको स्थापित किया । गोपुरद स्थवंमें एक प्रवाद है । इसी रुप्तरे कुळोकमें सुर्वको स्थापित किया ॥ ७ ॥

कतुओंका संदारक तथा वचन कवाकोंको धारण करनेवाला होनेके कारण वह इन्द्र सभीके दूररा युद्धें सहायतावे किए कुकाना जाता है ॥ १ ॥

| १४९७ त्वं द्वाता प्रथमो राचनाम् न्यसि सत्य देवानुकृत् ।                                                         |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| वुविद्युस्य युज्या वृंगीमहे पुत्रस्य सर्वसो मुद्दः                                                              | 11 R H         |
| १४९८ मस्ति दन्द्र गिर्वणः क्षियन्ते अनंतिकृतः।                                                                  |                |
| दुमा जुंबस्व हर्यस्य योज्ञते न्द्र या ते अमेन्महि<br>१४९९ त्वं हि सुत्यो नेघवुक्षनांनतो वृत्रा भूरि न्युक्तसे । | 13 <b>%</b> 11 |
| स त्वे अविष्ठ वज्रहस्त द्वाशुपु ऽवोत्र्य र्यिमा क्रिधि                                                          | 11811          |
| १५०० त्वमिन्द्र युवा अंस्यु जीषी श्रंवसस्पते ।                                                                  |                |
| स्वं बुत्राणि इंस्यम्शिन्येक इद न्त्रंता चर्णेणीधूनां                                                           | 0 4 11         |

अर्थ—[ १४९७] दे इन्द्र ! त् ( राधसां प्रथमः वाता असि ) तू धनोंको सबसे पहके देनेवाला है, और त् ( सत्थः ईशामकृत् असि ) सत्य बीर सब पर शासन करनेवाला है । इम ( तुविद्युम्नस्य श्वसः पुत्रस्य महः ) भत्यन्त राजस्वी, बळके पुत्र भीर महान् तेरे ( गुज्या वृजीमहे ) योग्य धनोंको चाहते हैं ॥ २ ॥

[१४९८] दें (गिर्वण: हर्यद्व इन्द्र) पून्य तथा घोडोंको पासमें रखनेवाके इन्द्र! इम (ते ) तेरे किए (या अनतिद्भुता ब्रह्मा ) जिन यथार्थरूपवाले स्वोत्रोंको (अमन्महि ) मनन पूर्वक बोलते हैं बीर (कियन्ते ) दूसरोंके द्वारा यजन करावे जाते हैं, (इमा योजना जुपस्च ) उन योजनाओंका स् सेथन कर ॥ ३ ॥

[१४९९] दे (मधवन्) ऐवर्षवान् इन्द्र ! (त्वं हि सत्यः अनामतः) त् सवाईसे किसीके सामने न हुकने-वाला नहीं है, त् (भूरि जुन्ना न्युंजसे) बहुतसे वृत्रोंको भारता है। दे (दाविष्ठ वज्ञहस्त) बळवान् और हाथोंमें वज्ञको घारण करनेवाले इन्द्र ! (सा १वं) वह त् (दाशुषे रार्थ अवींचं क्रिधि) दाताके क्रिक धनको उसकी तरक प्रेरित कर ॥ ४॥

- र त्यं हि सत्यः अनानतः तू किसीके सामने मुक्ता नहीं है।
- २ त्वं भूरि बुना न्यूं असे त् बहुत शतुनोंका वथ काता है।
- रे त्यं दाशुचे रापि अवींचं कृथि -- त् वाताके पास पर्यास अन रस ।

[१५००] है (दावसस्पते इन्द्र) बलेकि स्तामी इन्द्र! (स्त्रं) तू (यद्या ऋजीपी असि) बत्तस्वी जीर सोम पीनेवाला है। (त्वं एकः इत्) त् अकेला ही (चर्षणीधृता) मतुष्यों ही रक्षा करनेवाले अपने बज़से (अनुचा, अग्रतीनि बृत्ताणि इंसि) जिनका मुकाबला नहीं किया जा सकता ऐसे कभी पीखे न इटनेवाले इत्रोंको मारवा है ॥ ॥ १ त्वं एकः चर्षणीधृता अनुता अग्रतीनि बृताणि इंसि— तृ अकेला ही शक्ष चारण करके अग्रतिम

सत्रुकोंको भारता है।

भावार्थ — हे इन्द्र ! तू चर्नों हा दान करनेमें पहिला दावा है। तू सच्चा स्वामी निर्माण करनेवाका है। वेजस्वी कौर बक्के लिए प्रसिद्ध ऐसे महान योग्य सामध्ये हम चाहते हैं। हमें ऐसे सामध्ये प्रात हों ऐसा चाहते हैं कि जिनसे वैजस्थिता कौर बक्क बढता रहता है ॥ १॥

इन्द्र इतना श्रुवीर है कि उसे कोई भी त्रतु श्रुका नहीं सकता । वह सरा उत्साहमें मरकर शत्रुवांका वच करना है । इसकिए असकी सब स्तुति करते हैं ॥ ६--४ ॥

यह इन्द्र अकेल। दोते हुए मी अपने बज़से अन्योंसे अपराजेय शतुओंको मारता है और अपने इस पराक्रमके कारण यशस्त्री दोता है ॥ ५ ॥

| V      |                                                                                                   |         |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 2402   | वर्म त्वा नुनर्मसुरु प्रवेतम् राषी भागभिनेमहे ।                                                   |         |
|        | मधीव कुनि: प्रश्णा तं इन्द्र प्रते सुम्ना नी अभारन्                                               | ा ६ ॥   |
|        | [ 9 9 ]                                                                                           |         |
|        | ( ऋषि:- आग्नेश्री अपाला । देवता:- इन्द्रः । छन्दः- अनुष्दुष्, १-२ पक्तिः । )                      |         |
| १५०२   | कुन्या । वारवायती सोमुमापे ख्रुताविंदत् ।                                                         |         |
|        | अस्तुं भरंतत्यज्ञश्ची दिन्द्रांव सुनर्वे त्वा शुक्रायं मुनवे त्वा                                 | H \$ H  |
| रुक्०इ | असी य एवि वीर्की गृहंगृहं विचाकं बत्।                                                             |         |
|        | असी य एपि वीर्को गृहंगृहं विषाकं यत् ।<br>इसं अम्मेसुतं विष धानावन्तं करमिशणं सप्पवनतमुक्तियनं म् | 11 3 11 |
|        | आ चन त्वा विकिन्सामी अर्थि जुन त्वा नेपंति ।                                                      |         |
|        | भूनैरिव अनुकेशिवे न्द्रियन्द्री परि स्रव                                                          | 11 🧸 11 |
| १५०५   | कुविच्छक्त् कुवित् कर्त्त कुविन्तो वस्यं पुरक्रत्त् ।                                             |         |
|        | कु चित् पंति दियो यती परिन्द्रीण मंगमां महै                                                       | ॥ ४॥    |
|        |                                                                                                   |         |

अर्थ — [१५०१] (आगं इव ) जिस प्रकार पुत्र अपने वितासे धनका भाग मांगता है, उसी प्रकार है (असु-र) प्राण रक्षक इन्द्र ! (तं त्वा प्रचेतसं) उस सुक्ष इन्द्रिमान्से (राधः ईप्रहे) इन घन मांगते हैं। है इन्द्र ! (ते सारणा) तेरा जाशव (मही रुक्तिः इव ) बहुत करे कवचके समाव है, (ते सुम्ना मः अश्रवत्) तेरे सुक्ष इम जोगें॥ ६॥

[९९]
[१५०२] (वारवायती कन्या) नदीकी वरफ स्नानके किये जाती हुई कन्याने (स्तुयी) गार्गमें (सीमं आपि अविद्यु ) सोमको प्राप्त कर किया। यसे (अस्तं अदन्ती अवदीत् ) वरको काती हुई योली कि में (स्वा इन्द्राय सुनवे ) तुसे इन्द्रके लिए निचोईगी, में (स्वा इरकाय सुनवे ) तुसे सामध्येवान् इन्द्रके किए निचोईगी॥१॥

[१५०३] हे इन्द्र! (यः असी) जो यह (धीरकः ) धीर त् (विचाकशत् ) ते बस्ती होता हुआ (गृह् गृहं एवि ) प्रत्येकवे भर जाता है, यह त् (धानायन्तं, करिश्रणं, अपूर्यन्तं उक्थिनं ) खीळींबाले, रही मिश्रित,

प्रमोंसे युक्त तथा प्रश्नंसनीय ( इसं जग्भसुतं पित ) इस पीनेके छिये निचोडे गए सोमको शे । १॥

! १५०४ ] हे इन्द्र ! इम (स्वाचन चिकित्साधः) तुमे जातने की इच्छा करते हैं, पर ( सम स्वा म अधि ईसिंक ) भगी तुमे इम पहचान नहीं सकते । हे ( इन्दो ) सोम ! तृ ( हानेः इन द्यनकेः इव ) भीरे भीरे ( इन्द्राय भरिकाय ) इन्द्रके किए वह ॥ ६ ॥

[१५०५] वह इन्द्र इसें (कुवित् शकत् ) बहुत बार सामध्ये युक्त करें, (कुवित् करत् ) इसें बहुत केठ करें सवा इसें (कुवित् ) बहुत बार (सम्प्रसः करत् ) घनवान् करें। (पतिद्विषः वतीः ) पतिके कोवके कारण वाई

हुई भेने (इन्द्रेज ) इन्त्रकी (कुथित् संगमामहै ) बहुत बार उपासना की है ॥ ४ ॥

भाषार्थ— हे इन्द्र ! तुझ इत्यान्के वास पिताके धनका भाग पुत्र मोगता है, बस प्रकार धनका भाग इस मांगते हैं 1 देरे बाधवर्ते रहनेवाके इस, वंड कवनसे सुरक्षित होनेके समान सुरक्षित होकर तुझसे सुख प्राप्त करते हैं ॥ ९ ॥

कियों भी स्नान आदिसे पवित्र होकर वश करे और इनमें सोम रस तैय्वार काके इन्द्रको बुलाकर उसका सतकार

कों । बिजोंको भी पक्त कानेका अधिकार है, यह इन दो मंत्रींसे प्रतिपादित होता है।। १-२ ॥

इस्तरे कम अनेक हैं। अतः वह अनेक रूपोंमें प्रकट होता है। इसी अनेकवाके कारण वह सर्वत्र व्यापक होते हुए भी उसे पहचानमा करिन होता है। इसलिए उसे जाननेकी इच्छा करतेवाले शानीजन भी उसे पहचान नहीं सकते ॥६॥ उस इन्द्रकी उपासना हम करें, तो इस अनेक बार सागध्यकाली तथा जनेक बार धनवान हो सकते हैं ॥ ॥॥ १५०६ द्रमानि त्रीणि विष्टपा तानीन्द्र वि रोहण। भिरंस्त्तस्योवीया माद्रियं मु उपोदरी

11 % 11

१५०७ असी च या नं उर्वरा हिमां तुन्वं मर्म । अथीं तुतस्य यच्छिरः सर्जी ता रीमुका केवि

11 5 11

१५०८ खे स्थेन्य खेडनंसः खे युगस्यं शक्तको । अपालामिन्द्र तिष्ण्यास्थलेखोः स्थेत्त्रचम्

11 0 11

[ 99 ]

(अपि - श्वतकक्षः सुकक्षो वा आङ्गिरसः। देवताः- इन्द्रः। छग्दः- गावत्री, १ अनुष्टुप्।) १५०९ पान्तमा वो अन्धंस इन्द्रमित्र प्रगांवत ।

विश्वासाई शतकंतुं मंहिष्ठं चर्वणीनाम्

0 7 11

अर्थ — [ १५०६ ] हे इन्द्र! मेरे (ततस्य द्वारः ) पिताका सिर, ( उर्वरां ) वसकी सुपीक भूमि और ( मे उदरे उप ) मेरे पेटके पासका स्थान, ( इमानि श्रीणि विष्टपा ) वे तीन स्थान हैं, (तानि वि रोहन ) उन्हें उत्तम कर ॥५॥

१ ततस्य सिरः विरोहय — विताका सिर अवत कर ।

२ ततस्य उर्वरां विरोहय- पिताकी उपजाक मूमि धाम्य उने ऐसा धर।

रे मे उद्दे उप विरोह्य- मेरे पेटका नारोग्य बढा।

४ इमामि त्रीणि विष्या- व तीन स्थान सुधरें !

[ १५०७ | (नः ) इमारे विलाही (था उर्थरा ) जो मूमि है उसे (आत् मम इमां तन्यां ) और मेरे इस शरीरको (अधो ततस्य यत् शिरः ) भीर विलाका जो सिर है, (ताः सर्वाः ) उन सक्को (रोमशाः कृथि ) रोमोंबाहा कर ॥ इ ॥

[१५०८] (रथस्य से) रथदे डिद्रसे (अनसः खे) गार्डादे छिद्रसे (युगस्य से) रथदे छुप्दे छिद्रसे, हे (दातकती) सैकडों पराक्रमके कार्य करनेवाले इन्द्र ! तू (अरालां जिः पर्स्वी) जपालाको तीन बार पवित्र करके कसे (सूर्यत्वचं अक्टणोः) सूर्यके समान वेजस्वी जमकीसे युक्त किया ॥ ७ ॥

[ **९२** ]

[१५०२] हे मनुष्यो !(वः) तुन (अन्यसः प्रन्तं) सोमको पोनेवाले (विद्यासाहं) सभी शतुर्वोको परा-जित करनेवाले (शतकतुं) सैकडों ग्रुप काम करनेवाले (चर्यवीनां मंदिष्ठं) मनुष्योके लिए पृथ्य ऐसे (इन्द्रं आभि प्रमायत ) इन्द्रके स्तोत्रोंका गान करो ॥ १ ॥

भावार्थ — मनुष्य ऐसे कर्म करे कि जिससे इसके पिशाका सिर सदा गर्वसे ऊँचा रहे, वह सम्प्रतिशाली को तथा स्वास्थ्य बत्तम को ॥ ५ ॥

है इन्द्र ! इमारी उपजाक भूमिको पाकवाली कर । मेरे शर्शरको बार्लीवाला करो वर्धात् तरून करो । विलाहा सिर बालवाला करो । उसके बाल नष्ट न हों ॥ ६ ॥

रथ, माडी और जूरेडे छिन्द्रसे जवालाको वीन बार पवित्र करके इसको सूर्यके समान तेजस्वी बनाया। जवालाको रथपर सथा गाडीवर विदलाया, उससे जू ठीक किया। इससे जप:सा करवा सामध्येत्रती बनी। बसका शरीर ठीक दुवा॥॥॥ हे ममुख्यो ! दुम सभी समुक्षीको नष्ट करनेवाले, तथा अनेको सुध कार्य करनेके कारण मनुष्योंसे पूज्य श्रृतकी

स्तुवि करो ॥ २ ॥

| १५१० पुरुद्वं पुरुद्धुतं गांधान्यं । सन्धुतम्   | । इन्द्र इति अशीतन           | 11 8 11 |
|-------------------------------------------------|------------------------------|---------|
| १५११ इन्द्र इसी महानां द्वाता राजांनां नृतः     | । यहाँ अ <u>भि</u> रवा यंमत् | H ₹ H   |
| १५१२ अपीदु शिष्ट्यन्थंसः सुद्रश्चस्य प्रहोषिणंः | । इन्द्रोसिन्द्री वदाशिरः    | 11 8 11 |
| १५१३ तम्याम प्राचित - इं सोमस्य पीत्रये         | । तदिद्धर्थस्य वर्धनम्       | 11 5 11 |
| १५१४ अस्य पीरवा मदांनां देवो देवस्यौजंसा        | । विश्वामि ध्वना भ्रवत्      | n ¶ n   |
| १५१५ त्यमं वा सत्रासाहं विश्वास गीव्यधितम्      | । आ इश्वयस्युत्ये            | 0       |
| १५१६ युष्मं सन्तमनुर्वाणं सोम्पामनंपच्युतम्     | । नरमनार्थकेतुम्             | 11 6 11 |

अर्थ - [१५१०] दे मनुष्यों! तुम ( पुरुद्धतं पुरुष्टुतं ) बहुतोंद्वारा बुलाये जानेवाले, बोर बहुतोंद्वारा प्रशंसित, ( वाधान्यं समञ्जूतं ) यशस्त्री और मनन्त कालसे प्रसिद्ध ऐसे ( इन्द्रं अवीतम ) इन्द्रके गुणोंका वर्णन करो ॥ २ ॥

[१५११] (इन्द्रः इस् नः महानां वाजानां वाता ) इन्द्र ही हमें बहुत अक्षोंकी देनेबाला है, बीर (नृतुः ) सबको आगे के जानेबाला है, वह (महान् ) नदान इन्द्र (आभिस्तु आ यमत् ) घुटनीतक सुके हुए अर्थात् विनन्न हुए हुए हमें अन देवे ॥ ३ ॥

[ १५१२ , (शियी) शिरसाण धारण करनेवाडे इन्द्रने (प्रद्वोदिण: सुदक्षस्य ) बदापूर्वक इवि देनेवाले

सुरक्षके (यवाशिर: इन्द्रो: अन्य सः ) बीके महसे मिश्रित चमकनेवाले सीमको (अपात्) पिया ॥ ४ ॥

सोमरसर्से बाढा निकादर पिना जाता है।

[१५१३] (सोमस्य पीतये) सोम पीनेके लिए (तं इन्द्रं अभि म अर्चत) वस इन्द्र की स्वृति करो, (तत् अस्य वर्धनं इत् ) वह सोम इस इन्द्रको बढानेक्षका है॥ ५॥ सोमरस पीनेसे शक्ति बढती है।

[१५१४ | यह (देवः ) तेजस्वी इन्द्र ( अस्य भ्रानां पीत्या ) इस सोमके बानन्द करक रसोंको पीकर (देवस्य ओजसा ) दिण्य कोजसे (विभ्या भुदना अभि भुवन् ) सारे भुवनों पर बासन करता है ॥ ६ ॥

[१५१५ | ६ मनुष्य ! ( सम्रासाई ) सब शतुओंको एक साथ इरानेबाछ ( वः विश्वासु गीर्षु आयतम् ) तुम्हारे सभी स्वोत्रोंने प्रशंक्षित होनेबाछ ( त्यं उ ) उस इन्द्रकोडी ( उत्तये आच्याययसि ) अपने सरक्षणके लिए जवा ॥ ७ ॥

[१५१६] (अनर्याणं सन्तं युध्मं ) विना घोडोंके भी उत्तमतासे युद्ध करनेवाले (सोमपां ) सोमको पीने-बाडे (अन्-अपच्युतम् ) वपने स्थानसे न दिकतेवाले (वरं ) बाह्य नेता (अवार्यकर्तुं ) न रहावे जाने बोध्य

हुन्हुको अपने संरक्षणके किए जुड़ाओं है द ॥

आक्षार्थ— इन्द्र ही बहुत सारे अन्नको देनेवाला तथा उत्तम नेता है। यह जनम्तवालसे प्रसिद्ध होनेके कारण आधार्थ बदासी है। वह अत्यम्त दिनस्र हुए इसे प्रदर्यसे सम्पन्न करे ॥ २~३ ॥

इन्द्र बद्धापूर्वक इवि देनेवालेके द्वारा हिए गए शोमरमको पीता है । तो इत्यसे दुन्त्की स्तृति करता है, बसके

सोजरतको इन्द्र स्वीकार करता है ॥ १०५ ॥

वेशस्त्री इन्द्र इन सोमरसोंको पीकर बरताइमें मर जाता है और ओजस्त्री होकर वह सारे भुदरों पर शासन करता है। यस बीर इन्द्रको प्रशंना मधी लोग स्वोत्रोंसे करते हैं। सोमको पीनेसे बस्साइ और सक्ति बदती है ॥६-०॥ जुद करनेवाले, अपने स्थानसे न इश्नेवाळे नेता इन्द्रको बनके निश्चित किने कार्यसे इदाया नहीं जा सकता। बीर वही है कि बहु एक बार जो निज्ञित कर केता है, दससे वह कभी भी पीछे नहीं इस्ता ॥ ७ ८ ॥

| इँ ऋचीपप | । अवं नः पार्वे घने                              |                                                                                                                                                              | 9 (                                                                                                                                                               | 11                                                                                                                                            |
|----------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L L      |                                                  |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                               |
|          |                                                  |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                               |
|          |                                                  |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                               |
| विकती ।  | । अर्गन्म विज्ञाशसः                              |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                               |
| हात्य:   | । म त्वाधिनद्राति रिच्यते                        |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                               |
|          | धियाबिङ्कि पुरेष्या                              |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                               |
|          | ष्ट्रनवीजया<br>क गोदरे<br>निष्टा<br>तकतो<br>तकतो | वनवाजिया । इवा सहस्रं वाजया<br>क गोदरे । जवेम पृत्मु वंजितः<br>निष्या । उच्येषुं रणयामधि<br>तिकतो । अर्गनम वजिल्लाश्चरः<br>विदया । म स्वासिन्द्रातिं रिच्यते | श्वनवाज्ञणा । इवा सहस्रवाज्ञणा ॥ क गोदरे । जवेम पृत्मु वेज्ञितः ॥ निष्या । उक्थेषु रणयामधि ॥ निक्रतो । अर्गन्म विज्ञाश्वसः ॥ निक्रतो । न त्वामिन्द्राति रिच्यते ॥ | वनवाजिया । इवा सहस्रं वाजया ॥ १०<br>क गोदरे । जर्बेम पृत्मु वंजितः ॥ ११<br>निष्या । उक्थेषु रणयामधि ॥ १२<br>निकतो । अर्गन्म वजिल्लाश्वसः ॥ १३ |

अर्थ — [१५१७) है (अजिपम इन्द्र) उत्तम मार्गसे जानेवाले इन्द्र ! (विद्वान् ) विद्वान् हू (मः पुर राषः विक्षा) इमें बहुत सारा धन दे और (पार्ये धने ) बाबुओं के माथ होनेवाले युद्धों (मः अव) इमारी रक्षा कर ॥ ९ ॥ , १५१८ । (अतः चित्) इसी लिए है इन्द्र ! (शासवाजया सहस्रवाजया द्वा ) सेक्डों और इजारी

प्रकार बल देनेवाले अन्नके साथ ( नः उप आयाहि ) इसरे पास आ ॥ १० ॥

सब बल बढानेबाला हो । वैसा अब हमें मिले ।

[१५६९] हैं (शक्त गोदरें) शक्तिमान भीर पर्वतोंको तोहनेवाळे इन्द्र! (धीवतः धियः अयाम) बुद्धिमान् हम कर्मीको करें और है (ध जिन्नः) बन्न धारण करनेवाले इन्द्र! तेरे द्वारा दिए गए (अर्थद्भिः) घोडोंके द्वारा हम (पृत्यु जयेम) संग्रामीमें विजय प्राप्त करें॥ ११ ॥

। १९२० ] दे ( शतकतो ) सैकडों ग्रुभ कार्य करनेवाले इन्द्र ! ( बचसेषु गावः स ) जिस प्रकार जीके खेतोंसे गायें भानन्दित होती हैं, उसी प्रकार (यथं उत्वा) हम तुसे (उक्धेषु रणधामसि स्तोत्रोंसे मानन्दित करते हैं ॥१२॥

स्तोत्र गानेसे इम्द्रका कानंद बढता है।

[१५२१] दे (शतकतो ) मैकडों ग्रुभकर्म करनेवाले इन्द्र ! (विद्या हि मार्थत्वना ) सभी मनुष्य (अनु-कामा ) मभिलापाके पीछे चलते हैं, दे (चिद्रिन् ) बच्चधारी इन्द्र ! इम भी वैसे (आदासः अगन्म ) धनकी भमि-लाया करते हैं ॥ १३ ।

[१५२२] हे (शवस: पुत्र इन्द्र) बलके पुत्र इन्द्र ! (कामकालय:) कामना करनेवाले मनुष्य (त्वे सु अनुत्रन्) तेरे साथ उत्तमवासे न्यवहार करते हैं। हे इन्द्र ! (त्यां न आति रिच्यते) सुझसे बढकर और कोई नहीं है ॥ १७ ॥

[१५२३ ] है (त्रुपन् ) बलवान् इन्द्र ! (साः ) वह तू अपने (सनिष्ठपा ) धन देनेवाली पर शयुओं के लिए (घोरया ) भयंकर और उन्हें (द्रावत्न्वा ) भगानेवालो (पुरंध्या घिया ) अनेक शुन गुणोंको आरण करनेवाली इक्ति (सः विद्वि ) हमारी रक्षा कर ॥ १५ ॥

भावार्थ— हे विद्वान् इन्द्र! तू इमें पृश्ववंसे युक्त कर कीर साथ हो हमारी रक्षा कर । वल बढानेवाले सनेक तरहके अबसे युक्त होकर तू हमारे पाम आ ॥ ९-१० ॥

इस बुद्धिमान् होकर बुद्धिके दी कार्य करते हुए आगे वर्डे । धोडोंसे युद्धमें जय प्राप्त करें । युद्धमें घोडोंका प्रयोग करें ॥ ११ ॥

जिस तरह जौसे मरे हुए खेलोंको देखकर गाय धानन्दित होती है, वसी प्रकार खोलोंको देखकर हुन्द सानन्दित होता है सौर उसी तरह बपनी समिलापाओंको पूर्ण होते देखकर मनुष्य सानन्दित होते हैं ॥ १२-१३ ॥

पेश्वयंकी कामना करनेवाले मन्थ्य इन्द्रको भक्ति करते हैं, क्योंकि उस इन्द्रले वडकर जीर कोई नहीं है। इन्द्रकी इदि शतुओं के लिए भवंकर जोर सहजनों के लिए जनेक ग्रुम गुगोंकी धारण करनेवाली है ॥ १४-१५॥

| १५२४ व | पस्ते नूनै शंतकत् । विन्दं द्भितृत्यो सर्दः । तेन नूनै सर्दे पदेः         | - 11   | १६ ॥ |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| १५२५ व | गोतं चित्रश्रंबस्तथे। य इंन्द्र बृत्रहरतंमः । य अभिद्रातंभे। मदंः         | t]     | 1109 |
|        | विद्या हि यम्ने अहिव स्वादंत्तः पत्य मामपाः । विश्वां प् दम्म कृष्टिपुं   | 4      | 1.35 |
| १५२७ इ | रन्द्रोपु मर्द्रने मुतं परि ष्टाभन्तु ने भिर्म । अर्कर्भर्यानु कर्म्यः    | ıŁ     | 28 h |
|        | परिमृत् विश्वा आधि श्रियो रणन्ति तुप्त सं । इदं सुन ईशमहे                 | - {{1} | 20 1 |
|        | त्रिकंदुकेषु चेतन देवासाँ यज्ञमंत्रत । तामदर्थन्तु नो गिर्रः              | -11    | २१ ॥ |
| १५३० उ | मा स्वां विश्वन्दिवन्दैवः समुद्रभिव सिन्धंतः । न स्वामिन्द्रार्ति रिच्यते | П      | २२ ॥ |
|        | <u>वेञ्यक्थं महिना वृंपत भूकं सोमंध्य जागृते । य इंन्द्र जठरेषु ते </u>   |        | २३ ॥ |

अर्थ-- । (५२४ ) है ( शतकती इन्द्र ) संकडी तरहके ग्रानकमं करनेवाल इन्द्र ! (या द्यास्तितमा मदः ) जिस तेजस्वी बानन्ददायक सोमासको (ते जुन ) तेरे लिए निश्चयसे दिया, (तेन) इस कारण इस सोमके (मदे) बानन्दमें ( जुने भदेः ) तु निश्चयसे आनिन्द्ते हो ॥ १६॥

[ १५.५ ] हे इन्द्र ! ( यः चित्र अवस्तमः ) जो विलक्षण तथा मनवन्त यशस्त्री सोमरस है, ( यः वृत्रहन्तमः ) जो दृष्ठको मारनेवाला रस है, तथा ( यः जो जदातमो भदः ) जो आंजको देनेवाला आनन्दायक रस है, उसे (त)

तेरे किए इसने तैरशर किया है ॥ १७ ॥

१ चित्रः अवस्तमः बुत्रहन्तमः ओजदानमः प्रदः ते — विलक्षण, यशस्वो, शत्रुको सारनेवाला, बक्र बहानेवाला यह मानेन्द्रायक रस वेरे लिए तैयार किया है।

[ १५२६ ] है ( अद्भिव: सत्य सोमपा: कस्म ) वज्र धारण करनेवाले, अविनाशी, सोम पान करनेवाले तथा दर्शनीय इन्द्र ! (विश्वास क्रिप्टिय) सब मनुत्योंको (त्वा दत्तः ) तरे द्वारा दिया गया ( वः ) जो धन है, उस (ते ) तरे धनकी ( विद्या ) इम जानते हैं ॥ १८ ॥

[१५२] (मद्दने इन्द्राय) बानिन्दन होनेवाल इन्द्रके छिए (सुनं) निचं हे गए सोमको (नः गिरः परिद्रोभन्तु ) इमारी स्तुतियाँ प्रशंसित करें, तथा (कारवः ) स्तोता (अर्फ अर्चन्त् ) यस वेतस्वो सोमका सत्कार करें ॥ १९॥

[१९२८] (यस्मिन् विद्वाः श्रियः अधि) जिस इन्द्रके पास सब तरहके ऐथर्य हैं, कथा (सप्त संसदः) सात होता (रणन्ति ) जिसकी स्नुति करते हैं, उस (इन्द्रं )इन्द्रको हम ( सुने हवामहे ) सोम यागमें बुलाते हैं॥२०॥

[१५२९] (देवासः ) देवगण (शिकद्रकेषु ) तीन दिनसक चलनेवाल उत्सवीमें (यहाँ आतनतः) यज्ञका विसार करते हैं। (नः गिरः) इमारी स्तुतियां भी (तं इत् लर्धन्तु) उस इन्द्रको ही बढायें ॥ २१॥

[ १५३० ] हे (इन्द्र ) इन्द्र ! (सिन्धवः समृद्रं इव ) जिमप्रकार निद्यां समुद्रमें घुमती हैं, इसी तरह ( इन्द्र्यः त्वा आ विदानतु ) सोमरस तुसमें प्रविष्ट हों, (त्थां न अतिरिच्यते ) तुससे श्रवकर जीर कोई पूज्य नहीं है॥ २२ ॥

[ १५३१ ] दे ( बुपन् आगृवे इन्द्र ) बलवान् और सदा जागृव रहनेवाले इन्द्र ! ( यः ते जहरेषु ) जो सोमरस तेर पेटमें जाता है, उस ( सोमरस्य मक्षं ) सोमके पानको तु अपनी ( महिना ) महिमासे ( विवयक्ष )

प्राप्त दोता है ॥ २३॥

भावाध — सोमरस वेत्रस्ती और जानन्दायक दोते हैं। उन्दें पीकर इन्द्र भी विकक्षण शक्तिशाली, यसस्ती, समुकी मार्ने तथा मपने सक्षेके बलको बतानेवाला होता है ॥ १६ १७॥

इस जानते हैं कि इमें जो कुछ ऐश्वर्ष मिला हुआ है, वह सब इन्द्रकी कृपासे ही मिला हुबा है, इसी किए हम इस इन्द्र की स्तुति करते हैं ॥ १८-१९ ॥

उस इन्द्रके पास सब तरहके देखवं भरे पडे हैं। वही सब वज्ञोंमें प्रशंसित होनेवाला है, हुवलिए सीनों सबनोंमें किए सानेवाले बज्र भी उसी इन्ह्रके लिए किए करने हैं ॥ २० २१॥

. जिस तरह सभी नदियोंका प्रकाह समुद्रकी तरफ ही जाता है, उसी वरह सबके द्वारा दिए गए सोमरस इन्द्रके शस शी पहुंचते हैं, भीर उस सोमकी महिमासे कृष्य पशस्वी होता है ॥ २२-१३ ॥

|      | अरै त इन्द्र कुक्षये सोमी भवत वृत्रहन्           | । अरं चार्यस्य इन्देवः    | ॥ ४४ ॥   |
|------|--------------------------------------------------|---------------------------|----------|
| १५३३ | अरमधाय गायति श्रुतके था अरं गर्ने                | । अरुमिन्द्रेस्य धार्मे   | ॥ २५ ॥   |
| १५इ४ | अरं हि प्यां सुनेषुं णुः सोमें प्विन्द्र भ्वांसि | । अरं ते शक दावने         | ा २६ ॥   |
|      | प्राकाचांबिदद्वि स्तां नेक्षन्त नो ।गिरं:        | । अरै गमाम ते व्यम्       | ॥ २७ ॥   |
|      | एवा हासि वीर्यु रेवा शूरं छूत विश्वरः            | । प्रवा के राध्यं मनः     | ॥ २८ ॥   |
|      | ष्या रातिस्तुंवीम् विश्विमिशीय घात्रिमा          | । अशं चिदिन्द्र में सर्चा | ॥ २९ ॥   |
| रपइट | मो पु ब्रुक्षेत्रं तन्द्रयु भूत्री वाजानां पते   | । मत्स्बी सुतस्य गोमंतः   | 11 40 11 |

अर्थ — [१५३२] दे (जुजहन् इन्द्र) एत्रको मारनेवाले इन्द्र ! (स्तोमः) इमारे द्वारा दिया गया सोम (ते कृक्षये ) तेरे पेटके लिए (अरं भजनु ) पर्यात हो, तथा (इन्द्वः ) वे चमकतेवाले सोमरस लेरे (धामभ्यः अरं ) वेजोंको बढानेके लिए पर्यात हों ॥ २४ ॥

[१५३३ । ( श्रुत कक्षः ) श्रुतकक्ष नामका ऋषि ( अश्वाय अरं गायति ) घोडेको पानेके छिए पर्याप्त स्तुति करता है, ( ग्रावे अरं ) गायको पानेके छिए पर्यात स्तुति करता है, और ( इन्द्रस्य धारने अरं ) इन्द्रके तेजको पानेके छिए पर्याप्त स्तुति करता है ॥ २५ ॥

[१५३४] दे इन्द ! (नः मुतेषु सोमेषु ) इमारे द्वारा नियोडे गए सोमरसींकी तू (अरं भूपाखे ) अच्छी वरद सुक्षोभित करता है। (ने दाक्रदायने अरं) धन वादिको देनेवाले तुझे इमारे सोम पर्यास हों ॥ २६॥

[१५३५] है (आद्रेवः) बज्जवाले इन्द्र! (नः गिरः) हमारी स्तुतियां (पराकातात् चित्) दूरसे भी (त्वां नक्षन्त) दुने प्राप्त हो जाती हैं। हे इन्द्र! वयं) इम (ते) तेरे चनको (अरंगप्राप्त) बिक तादादमें प्राप्त करें ॥ २७॥

रिपवेद ] हे इन्द्र ! त् (वीरयुः एव आसि ) वीरोंकी कामना करनेवाला है, (शूरः उत स्थिरः ) त् सूर और युद्धमें स्थिर रदनेवाला है। (ते मनः राध्यं एव ) वेश मन बारायना करने योग्य है। २८॥

[१५३७] दे ( तुर्वीमध ) बहुत धनवान् इन्द्र ! (विश्वेभिः घातृभिः ) धारण पोषण करनेवाळे धवमानीके हारा तेरा ( रातिः धाधि एव ) धन धारण किया जाता है, ( अध ) इसकिए हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( मे चित् सचा ) सुग्ने भी धनसे संयुक्त कर ॥ १९ ॥

[१५३८] हे (वाजानों पते ) क्लोंके खामी हन्द्र ! दू (तन्द्रयुः ब्रह्म ह्य ) बालसी बाह्मणके समान (मा सु भुव ) मत हो, अपितु (गोमतः सुतस्य ) गायके दूधसे मिश्रित सोम पीकर (मत्स्य ) आनन्दित हो ॥३०॥ १ ब्रह्म सन्द्रयुः भा सु भव— झानी होकर बालसी न बन । ज्ञानी प्रयस्नशीक होना चाहिने ।

भाषार्थ — सोमरपको पीकर उसे पचानेसे तेजको बढाते हैं। वर्षोकि इन्हीं सोमरसोंको पीकर इन्ह वेजसी हुना ॥ २४-२५ ॥

है इन्द्र ! इमारे द्वारा दिए गए सोमरसोंको त् प्रीतिपूर्वक स्वीकार कर । इस वेरी स्तुति करके अधिक प्रमाणमें इस द्वारासे धन प्राप्त कर सकें ॥ २६ २७ ॥

है इन्द्र ! त् वीरोंसे युक्त है, तुम्हारे साय अनेक बीर हैं। त् युद्धमें ग्रूर है और स्थिर रहता है। भागवा नहीं। तेरा मन आराधना करने योग्य है। वीर युद्धमें स्थिर रहे, पलायन न करे। ऐसे बीरका मन आराधना करने योग्य है || २८ ||

सब धारणकर्नात्रोंके द्वारा तेरा दान धारण किया जाता है। इस जगत्में जितने धनी हैं, उन सबके घनोंका स्वामी यही इन्द्र है। इसी इन्द्रसे सब लोग धन प्राप्त करते हैं॥ २९॥

| १५६९ | मा न इन्द्राक्या दे दिशाः स्री अक्तुष्ता यंगन् । त्वा युजा वंनेम तत् ।           | । इंदे ॥ |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|
|      |                                                                                  | । ३२॥    |
| १५४१ | त्वामिति त्वायवी उनुनोत्तंवतथरान् । सखाय इन्द्र कारवंः ।                         | 1 3 11   |
|      | [ 93 ]                                                                           |          |
|      | ( ऋषः- सुकक्ष भाक्तिरसः। देवताः- इन्द्रः, ३४ इन्द्र-ऋभवश्च । छन्द्ः- गायत्री । ) |          |
| 1987 | उद्धेद्रि श्रुतार्मधं वृष्मं नयीपसम् । अस्तरमेषि सर्थ                            | स १ ॥    |
| १५४३ | नव यो नेवृति पुरी विमेदं पाद्वांत्रसा । वहिं च वृत्रहावंचीत्                     | 11711    |
| 1488 | स न इन्द्रेः शिवः सखा ऽश्रांबद्दोम् सर्व । जुरुधारेव दोहते                       | HRI      |

अर्थ- [१५३९] हे इन्द्र ! ( आ दिशः स्रः ) उपदेश करनेवाले विद्वान् मनुष्य ( अक्तुषु ) रात्रिमें भी (नः मा यमन् ) इमसे दूर न जाएं विदेतु (अभि आ) इमारे पास ही भावें, इम (त्वा युजा) तेरी सहायतासे ( तत् सन्म ) यस विद्वानोंके सभूहको प्राप्त करें ॥ ६१ ॥

[१५४० | हे इन्द ! (वयं स्वया युजा) इम तेरी सहायतासे ही (स्पृद्यः प्रतिज्वीमाहे ) शत्रुणींका

मुकाबला करें। (त्वं अस्माकं) त् हमारा है और (तव स्मिल ) इस तेरे हैं ॥ १२ ॥

१ वयं त्वया स्पृधः प्रतिखुवीमहि — इस तेरे साथ रह कर स्पर्धा करनेवाले राष्ट्रक्षीका मुकाबका करेंगे ।

२ स्वं अस्माकं, तम स्मिलि तू इमारा सहायक हो और इम तेरे साथी हैं।

[ १५४१ । हे इन्द्र ! (त्वायवः ) तेरी कामना करनेवाळे, (अनोतुवतः ) क्रमक्षः स्तुति करनेवाळे (सक्षायः कारवः ) मित्र स्तोता (स्वां इन् हि घरान् ) तेरी दी स्तुति करते हैं ॥ ३३ ॥

[ १५४२ ] हे (सूर्य ) तेजस्वी इन्द्र ! तू (श्रुतामधं, चूपभं नर्यापसं ) प्रसिद्ध धनवाले, बसवान् और मनुष्येकि दिवकारी कामोंको करनेवाले वया ( अस्तारं ) उदार मनुष्यके कार्यमें ६२ ( अभि उत् एपि ) जानेवाला है ॥ १ ॥

[ १५४३ ] (यः वृत्रहा ) जिस वृत्रको मारनेवाछ इन्द्रने अपने (बाह्रोजसा ) मुजामाके बलसे (बवनवर्ति

पुरः ) शतुकी निन्धानवे नगरियोंको (विभेद ) तोडा भीर (अहिं अवधीत् ) अहिंको मारा ॥ २ ॥

[१५७४] (शिवः सखा सः इन्द्रः ) कस्याणकारी मित्र वह इन्द्र ( नः ) इमारे लिए ( उठ धारा इष ) बहुत तूच देनेवाली गायके समान (अर्वावत् गोमत् चवमन् दे।हते ) घोटे, गाम और धाम्यसे युक्त चनको प्रदेश है ॥ ६ ॥

भावार्थ - बाह्मणका बाल मी होता इसके विनाशका कारण बनता है। इसकिए ब्राह्मणको सदा हत्साही बीर जानन्दसे युक्त होना चाहिए। ऐसे झातीको सब छोग अपने पास ही रखना चाहते हैं ॥ ३०-३१ ॥

हे इन्द्र ! हेरी सहायता प्राप्त करके इस शत्रुओंका सुकाथला करें । इस सन्ना तेरे प्रिय होकर ही रहें । न्योंकि

को हैंगी स्तुति करता है, बड़ी तेरा प्रिय दोता है ॥ ६२-३६ ॥

हे इन्द्र ! तू प्रसिद्ध और यशस्त्री धनवाला, बलवान् और मनुष्योंके लिए दितकारी कार्माको सदा करनेवाला है,

राया बदार है, दाता है, उसके कार्यमें जानेवाला है ।। १ ॥

इस बुवनावक र्ग्टने अपने बाहुबलसे वाबुके निन्यानदे नगर तोडे और भदिको भी मारा। निन्यानदे नगरोंको तोडना बाद किलने सामध्येका कार्य है उसका विचार की जिये । जासुके ९९ की छे, सनमें रहा सैन्य यह समिनष्ट करनेके किये जितना सैन्य और जन्य युद्ध सामान जितना चाहिये उतना हुन्द्रके पास था, इसका उपयोग करके वह शत्रुका पराजय करता था ॥३॥ इन्द्र इमें घोड़े, गौवें, जी बादि देता है, बतः यह इमारा उत्तम मित्र है ॥ ३ ॥

| १५४५ | यद्य कर्च वृत्रह जुत  | मां अभि संर्थ           | । सर्वु वर्दिन्द्र हे वर्श्व | 11.8.11  |
|------|-----------------------|-------------------------|------------------------------|----------|
| १५४६ | यद्वी प्रवृद्ध सत्पते | न मंरा इति मन्यंसे      | । उतो तन् सत्यभित् तवं       | 11911    |
| 1480 | य सोमांसः प्रावति     | ये अंर्गुवर्ति सुन्विरे | । सर्वास्ता हेन्द्र गच्छित   | ा ६ ॥    |
| 1486 | तमिन्द्रं नाजयामसि    | मुद्दे बुत्राय इन्तंबे  | । स वृथां वृष्मो भूवत्       | 11 9 11  |
| १५४९ | इन्द्रः स दामने कृत   | ओजिंग्डा स मदे हितः     | । युम्नी श्लेकी स सोम्पः     | 11 6 11  |
| १५५० | गिरा बच्चो न संभूतः   | सर्वेतो अनंपच्युतः      | । वृत्रक्ष ऋष्वी अस्तृतः     | सरम      |
| १५५१ | दुगें विनः सुगं कंषि  | गृणात ईन्द्र निर्वणः    | । त्वं चं मघतुन् वर्धः       | 11 20 11 |

अर्थ — [१५४५] हे (बूजहन्) वृत्रको मारनेवाळे (सूर्य) वेजस्वी इन्द्र! (अद्य) आज (यत् कत् च अभि उत् अगाः) जिस किसी पदार्थको लक्ष्य करके द् उदय हुआ है, हे इन्द्र! (सर्व तत् ते वरो) वह सब वेरे वशमें है ॥ ४ ॥

[१५४६] हे (प्रवृद्ध सत्यने) उच्चविद्योक तथा सञ्जनोंके पालक इन्द्र! (न मरै शति यत् मन्यसे) में

मरनेवाला नहीं, ऐसा जो तू मानता है, (तब तत् सत्यं इत् ) तेरा वह मानना सत्य ही है ॥ ५ ॥

[ १५४७] (इन्ह्र) हे इन्द्र! (ये सोमाधः) जो सोमरस (परावात सुन्विरे) व्रके देशमें निचाहे जात हैं, (ये अविविति) और जो पासके देशमें निचाहे जाते हैं, (तान् सर्वान् गच्छसि) उन सभी सोमरसोंके पास द् जाता है ॥ १॥

[ १५४८ ] ( महे बुन्नाय इन्तवे ) महान् बृत्रको मारनेके लिए इम (तं इन्द्रं बाजयामसि ) उस इन्द्रको

क्षवान् बताते हैं। (स: वृथा वृषधः भूवत् ) वह यलवान् इन्द्र और प्रधिक बलवाली होता है ॥ ७॥

[१५६९] (स: इन्द्रः ) वह इन्द्र (दामने कृतः) दान देनेके किए उत्पन्न हुआ है, (सः भोजिष्ठः मदे दितः) वह जत्यन्त तैजस्वी इन्द्र जानग्दमें रहता है। (सः सोस्यः इस्नी स्टोकी) वह सोमको पीनेवाला इन्द्र तेजस्वी जीर सुप्रसिद्ध है॥८॥

[ १५५० ] (बज्रा न ) वज्रके समान (गिरा संभृतः ) स्तृतिसे तीक्ष्य किया गया, (सबलः अनपच्युतः ) बल्क्याली, अपने स्थानसे न इटनेवाला (ज्युब्दः ) दर्शनीय (अस्तृतः ) और श्रमुसे न हारनेवाला वह वीर हुन्ये

( वक्से ) मनुष्योंको धन देना चाइता है ॥ ९ ॥

[१५५१] हे ( विर्वणः मधनन् १न्द्रः ) स्तृत्य और ऐश्वर्यवान् इन्द्र ! ( गुणानः त्वं वदाः ) प्रशंसित होता हुना त् यशमें रह, प्रसद्ध हो और ( नः ) इमारे लिए ( दुवें चित् सुनं कृषि ) कदिन स्थान भी सरववासे जाने योग्य कर ॥ १० ॥

भावार्थ— स्यंका उदय होता है और उसके बाधीन सब पहार्थ रहते हैं। सबपर वह प्रकाशता रहता है ॥ ॥ । नहीं मरूंगा ऐसा जो मानता है वह उसका मन्त्रज्य सत्य होता है। 'मैं नहीं मरूंगा' ऐसा मनुष्यको अपने मनमें विचार स्थित रखना चाहिये, इससे मनुष्यका दीर्घ जीवन होता है॥ ५॥

सोमरस निचोडकर इन्द्रादि देवोंको गीनेके लिये दिए जाते हैं। देवोंके पान करनेके प्रमात् ऋत्वित जादि पीते हैं।

सोमरस पीनेसे दारारमें उत्साइकी वृद्धि होती है ॥ ६ ॥

इस इन्द्रादि देवोंका उत्लाइ बढाते हैं और दीरोंका शीर्यका भाव भी बढाते हैं॥ • ॥

बह इन्द्र दानके छिए प्रसिद्ध है। यह बछवान् आनन्दमें रहता है। वह आनंदी, तेजस्वी और प्रसिद्ध है॥ ८॥ बह भीर बज़के समान बछवान् और वाणीसे प्रशंकित है। यह बखवान्, युद्धमें अपने स्थानसे स दिकनेबाका, दुर्सनीय और अपराजित है॥ ९॥

हे इन्द्र ! इमारे लिये कठिन स्थान थी सुगम कर । कठिन स्थान पर सुगमतासे पहुंचे पैसा वर ॥ १० ॥

| १५५२ यस्यं ते नू चिद्रादिशं न मिनन्ति स्त्राज्यम् | । न देवी नाधिगुर्जनैः      | 11 5 5 11 |
|---------------------------------------------------|----------------------------|-----------|
| १५५३ अर्था ते अवितिष्कृतं देवी शुच्में सपर्यतः    | । उमे संशिव रोदंसी         | स हर ॥    |
| १५५४ स्वमेवदंघारयः कृष्णासु रोहिंणीयु च           | । पर्वष्णीषु रुश्तत् पर्यः | 11 5 7 11 |
| १५५५ वि यदहेरधं त्तिषो विश्व देवासी अर्कमुः       | । बिदनमृगस्य ताँ अर्मः     | 11 5.8 11 |
| १५५६ आई मे निवृशे भूव हुबुहार्दिष्ट पाँस्यम्      | । अर्जानेशत्रुरस्तृतः      | ा। १५ ॥   |
| १५५७ श्रुतं वी वृत्रहरूतं मं प्रवर्धं चर्षणीनाम्  | । आ र्युषे राधिसे महे      | 11 25 1   |
| १५५८ अया धिया चं गन्यया पुरुंगामन् पुरुंद्रत      | । यत् सोवंसोम् आर्मवः      | ॥ १७॥     |

अर्ध— [१५५४] हे इन्द्र! (यस्यते ) जिस वेरे (आदिशं स्वराज्यं) आदेश और स्वराज्यका (देवः साधिगुः जनः चित् ) देव और अप्रतिहत गतिकाले मनुष्य भी (न मिनन्ति) उल्लंघन नहीं कर सक्ते ॥ ११ ॥

[१५५३] (अथ) इसके बाद हे (सुशिप्र) सुन्दर ठोडीबाले इन्ह ! (उने देवी रोहसी ) दोनी ठेजयुक्त वाबापृथिवी (ते अप्रतिष्कृतं शुष्मं समर्पतः ) तेरे कहीं न ए इनेवाले बलकी पूजा करते हैं ॥ १२ ॥

[ १५५४ ] दे इन्द्र ! (त्वं ) त्ने ही (कृष्णासु, रोहिणीयु परुष्णीयु ) काली, लाल और चितकवरी गायोंमें

( पतत् उद्यत् पयः ) इस वेजस्वी दूधको ( अधारयः ) स्थापित किया ॥ १६॥

[१५५९] (अध) इसके बाद (यस्) जब (अहे: त्विषः) अदिनामक असुरके तेजसे हर कर (विश्वे देवासः आक्रमुः) सब देव भाग गर, तब इन्द्रने (मूगस्य तां अमः विद्त्) श्रोडने योग्य इस श्रुके उस बलको जान किया । १९॥

[ १५ १६ ] (आत् ) उसके बाद्दी (बृजहा ) दृष्णकी मारनेवाले इन्द्रने (से निवरी भुवत् ) मेरे शत्रुका निवारण किया, तबसे इन्द्र भी (आजातदात्रुः अस्तृतः ) शत्रुरदित भीर अवराजित हो गया॥ १५॥

१९५७ ) हे मनुत्यों ! (बूबहन्तमं) वृत्रको मारनेवाले (शर्थ) बळवान् (चर्यणीतां) मनुष्योंके लिए विकारी (श्रुतं) तथा प्रसिद्ध इन्द्रको (सः) तुम्हारे छिए में (महे शाधले) बहुत सारा धन देनेके लिए (आ श्रुतं) वैता है ॥१६॥

[१५५८] हे (पुरुणासन् पुरुष्टुन) बहुतसे नामोंवाले सथा बहुतींद्रारा प्रशंक्षित इन्द्र ! त् (यत् सोमे सोमे आमयः ) जब हमारे प्रत्येक सोमयलमें भाता है, तब हम ( गड्यया अथा थिया ) गार्थोंको दिलानेबाली इस इदिसे पुक्त होते हैं ॥ १७ ॥

भाषार्थं — हे इन्द्र ! जिस वेरे मादेशके मनुसार चलनेवाका स्वराज्य दिश्य और भागे प्रगति करनेवाका मनुष्य भी वोष्ट नहीं सकता, मर्थात् वेरे भादेशानुसार चलनेवाला स्वराज्य ज्ञासनका कोई उल्लंघन कर नहीं सकता । वेरा चादेश ही मसंद रहकर स्वराज्यशासन चळा सकता है ॥ ११॥

जब इन्द्र सोम पीकर उत्सादी होता है, तब कहीं भी न क्कनेचाके इन्द्रकी शुळोक और पृथिवीकोक प्रशासा करते हैं ॥ १२ ॥

भनेक रंगकी गावोंसे जो तेजस्वी दूध निकलता है, वह इन्द्रकी ही महिमा है। गी-द्राव तेजस्वी है और तेजको देनेबाका है ॥ १६॥

अथ अदि नामक असुरके सेअसे करकर सब देव भाग गए, तब इन्द्रने उस असुरको सोज निकाला तथा उसे आरक्य देवोंको निर्मय किया ॥ १७ ॥

सामध्येताकी हुन्य सञ्ज्ञांको हराहर जगराजित हो गया। तबसे यह बळवाम्, मञुष्योंके छिए हितकारी हुन्य सर्वेत्र प्रसिद्ध हुन्य । १५-१९ ॥

| १५५९ | वेशिक मेना इदेस्त नी वृत्रहा भ्यीयातः         | । गृणातुं शुक्त आश्चिषंष्         | 11 (2 1) |
|------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|----------|
|      | कशास्त्रं नं कुत्या अभि य मन्द्रने नृपन       | ) कर्या स् <u>त</u> ोत्रस्य आ भीर | 11 23 11 |
| १५६१ | कस्य वृषां सुते सचां तियुक्तांत् वृष्यो रंणत् | । बुबुहा मोपवीतये                 | 11 30 11 |
|      | अभी पु णुस्तरं रुचि मन्द्रमानः महिम्नणं व     | । प्रयुक्ता बोंचि दृश्तुर्व       | IFRE II  |
|      | पत्नीवन्ता सुना हुम छुश्चन्ती यन्ति शिनमे     | ा अपां जारंगिर्ने चुम्पुणः        | 11 33 11 |
|      | इष्टा होत्री अस्थुते नद्री वृधामी अध्योर      | । अब्छात्रभूषमाजंसा               | ॥ २३॥    |
| १५६५ | हुद्द त्या संधमाद्या हरी हिरंप्यकेत्या        | । बेळहाम्मि प्रयो हितम्           | 11 28 11 |

अर्थ · [१५/५९] (भूर्यासुनिः वृत्रदा शकः) जियके किये बहुत सीम नियोश जाता है, ऐसा हुत्रको सारनेवाला सामध्येवान् इन्द्र (कः मना बोधित् अस्तु )हमारे मनोंको जाननेवाला हो और हमारे (आहिएवं शृणोतु ) सोत्रोंको सुने ॥ १८॥

[१५६०] दे ( जुपन् ) वलवान् इन्द्र ! (त्वं ) त् ( कया उत्या नः अभि प्रमन्द्रसे ) किम संरक्षणशक्तिसे इसें मानन्दित करेगा भीर ( कया स्तंत्तृभयः आधर ) किन शक्तिसे त् स्वोवाओंको धन सरपूर देगा ! ॥ १९॥

[१५६१] ( जुपा नियुत्यान् तृपयः खुप्रदाः) वज्ञान्, घोडाँबाला, कामनाओंको पूर्ण करनेवाला तथा वृत्रको मारनेवाला इन्द्र (सोमपीनये । सोम पानेके लिए (कस्य सुने ) किसके सोम यहमें (सचा रणस्) सहायक होकर मानन्दित होगा ॥ २०॥

[ १५६२ ] हे इन्द ! (अन्द्रलानः तव ) सोमसे आनन्दित हुआ हुआ तू (मः सहिमणं रिव ) हमें हजारों तरहके घन (सु) मच्छी तरह दे और (दाशुचे प्रयन्ता ) दानाको प्रेरणा देनेवाला तू हमारी प्रार्थनामीको (वोधि ) जान ॥ २१॥

[ १५६३] (पत्नीयन्तः इमे सुनाः) पालन करनेवाले वलोंसे युक्त ये निनोडे गए सोमरस (वीतये उदान्तः) देन इमें पीर्वे ऐसी इच्छा करते हुए (यान्ति) बहते हैं। (निन्तुम्युणः अयां जिन्मः) पीनेवालेको नृप्त करनेवाले के सोमरस वलोंमें प्रविष्ट होते हैं।। २०॥

सोमरसमें पानी मिलाया जाता है जौर पश्चान् उसे पीते हैं।

[ १५६४ ] ( अध्वरे खुनास: इधाः होषाः ) यज्ञते बढानेवाली अधिलायाओंको पूर्ण करनेवाले यज्ञ ( इन्ह्रं ) रणको ( ओजसा ) साने बलसे । अवभूषं अन्द्रत असुक्षत ) यज्ञके अन्तिम दिन तक ले जाते हैं ॥ २३ ॥

[ १५६५ ] (स्वयसाद्या हिरणयकेद्या) संशासमें एक साथ भानन्दित होनेवाले और सुनहरे बार्लीवाले (त्या हरी) इन्द्रके वे दोनों घोडे इन्द्रको (इह दिन) इस यक्तमें रखे हुए (प्रयः अभि वोळ्ड्रां) सोमरूपी भवाकी और के आएं || २४ ||

भावार्थ — सोमयज्ञमें सोममें गोदुग्व मिलाया जाता है, और फिर बसे पिया जाता है। वसे पीनेसे दुदि वहती है। उसम बुद्धि उन्हको प्रसब करनेके लिए सोच प्रकट होते हैं॥ १७०१८॥

उत्तम, सामध्येशाली, कामनाओं को पूर्ण करनेवाला समा श्युद्धारा इन्द्र सोम पीनेके किए किसके यद्धमें जाकर कानन्दित होगा, यह उपासकको जानना चाहिए ॥ १९-२० ॥

है सोमसे आनिवृत होनेवाले उन्ह ! तु हमें भनेक गाहका धन दे। हमारी विभिक्तावालोंको तु जान । वे सोमस्स इसे प्रदान किए जाते हैं, तु उन्हें पीकर आनिवृत हो ॥ २१ २२ ॥

जब अक्तोंके सनोरथोंको पूर्ण करनेवासा १न्द्र यक्तमें जाना है, तब यक्त पूर्ण होता है। वह बक्तम बोबों पर बैस्बर इमारे बक्तमें आप और अबक्तपी सोमश्सका पान करे ॥ २३-२४ है

| १५६६ | तुम्यं सोमाः सुता हुमे स्तीर्णं गहिविभावसो | । स्तेत्रम्य इन्द्रमा बह   | ॥ २५॥  |
|------|--------------------------------------------|----------------------------|--------|
|      | आ ते दर्श वि रोचना द्यद्रत्ना रि दाशुषे    | । स्तोत्रम्य इन्द्रंमर्चेत | ा १६॥  |
|      | आ वे दथामीनिद्रय मुक्था विश्वा शतकतो       | । स्तोतृभयं इन्द्र मृळय    | ॥ २७॥  |
|      | महंभंद्रं न आ मरे पृभुत्रं शतकतो           | । यादिन्द्र मुळयांसि नः    | ॥ २८॥  |
|      | स नो विश्वान्या मंत सुनिवानि शतकवी         | । यदिन्द्र मूळयांसि नः     | म २९ ॥ |
| १५७१ | स्वामिद्धंत्रहन्तम सुतावन्तो हवामहे        | । यदिन्द्र मुख्याति नः     | ॥ ३० ॥ |
|      | उर्व नी हरिभिः मुर्ते याहि मदाना पते       | । उर्व नो हरिंभिः सुवम्    | ा ३१ ॥ |
|      | हिता यो वृंत्रहर्तमा विद इन्द्रं श्वनंतः   | । उप नो हिर्गिभः सुतम्     | ॥ ३२॥  |

अर्थ— [१५६] दे (विभावसी) अने ! (इमे सोमाः) वे सोमस्स (तुभ्यं सुताः) वेरे लिए निवोडे गए हैं, सथा (वर्हिः स्तीणं) आसन विलावे गए हैं, तू (स्तोतुभ्यः इन्द्रं आ वह) स्वोताओं के लिए इन्द्रको बुला ला॥२५॥ [१५६७] दे मनुष्य | (ते द्वासुषे) तुझ दाताके लिए इन्द्रं (विरोचना दक्षं) तेज, वल और (रस्ना

व्धल् ) स्तोंको देवे, तथा मनुष्यो ! ( स्तोतुम्यः इन्द्रं अर्चन ) स्तोताओंके लिए इन्द्रकी पूजा करी ॥ २६ ॥

[१५६८] दे (शलकतो ) सँकडों काम करनेदारे इन्द्र में (ते ) तेरे लिए (इन्द्रियं विश्वा उन्धा) शक्ति वडानेवाले सम्पूर्ण स्तोत्रोंको (द्धामि ) तैय्यार करता हूँ । दे (इन्द्र् ) इन्द्र दे द् (स्तोल्य्य: मृळप ) स्वीवा-शोंको सुसी कर ॥ २७ ॥

[१५६९ ] दे (इन्द्र ) इन्द्र ! ( यत् नः मृळपासि ) जब त् हमें सुली करना चाइता है, तब दे ( शतकतो ) सैंकडों ग्रुम कमें करनेवाले इन्द्र ! ( नः मदं मदं इपं ऊर्ने ) हमें कल्याणकारी जस कीर बल ( भर ) भरपूर दे ॥२८॥

[१५७०] हे (शतकतो इन्द्र) सैंकरो श्रम कर्म करनेवाले इन्द्र! (यत् नः मृळयासि) तव हमें सुसी करना चाइता है, तब (सः) वह त् (मः) दमें (विश्वा नि सुवितानि आ भए) सम्पूर्ण कर्याणकारी धन भरपूर वे ॥ २०॥

[१५७१ ] हे ( धुत्रहन्तम इन्द्र ) तत्रुकोंको मारनेमें सर्वश्रेष्ठ इन्द्र ! ( यस्) जब ( सुताबन्तः ) सोम यज्ञ करनेवाले इम ( त्वां इत् ह्वामहे ) तुझे दी बुलाते हैं, तब ( नः मुळ गस्ति ) त् इमें सुखी करवा है ॥ ३० ॥

[१५७२] है ( मद्रानां पति ) आनन्द द्रेगवाले सीमोके स्वामिन् हृन्द ! (हरिभिः नः सुते उप याहि ) घोडोंके द्वारा इसारे सोम बज्ञके पाय आ (हरिभिः नः सुते उप याहि ) घोडोंके द्वारा हमारे सोम यज्ञक पास आ॥३ र॥

[ १५७३ ] (यः बुल्रह्स्तमः दातक्रतुः इन्द्रः ) जो वृत्रको मारनेवाला, सैकडों शुभ कार्य करनेवाला इन्द्र (द्विता विदे ) दो तरहके मार्ग जानता है, वह इन्द्र ( हरिभिः नः सुतं उप ) घोडोंके द्वारा हमारे द्वारा निचोडे गए सोमरसके पास आवे ॥ ३२ ॥

भावार्थ— यज्ञ करनेवालेको द्न्य वेज, यल और स्त्नोंको प्रदान करे तथा स्तोतागण इन्द्रको सोमस्स देकर भागन्तिक करे ॥ २५-२६ ॥

दे इन्द्र ! में तेरे लिए शक्ति बवानेवाले इन स्वीत्रोंको कहता हूँ, तो उन स्तीत्रोंको गानेवालोंको सुन्ती कर ॥ २७-२८ ॥

जब इन्द्र किसीको सुन्धी करना चाहता है, तब बह बस मनुष्यको कर्याणकारी धन प्रदान करता है। कश्याण-मार्गेसे पास हुआ धन ही मनुष्यको सुन्धी बना सकता है। प्रथम तो मनुष्य सोसयक्तके द्वारा सुन्धी हो सकता है। २९-३०॥ बह इन्द्र वपासकोंको धन देने और उनका संरक्षण कानेका मार्ग जानता है।। ३१-३२॥

| १५७४ | स्वं हि बृंत्रहत्रेषां <u>पा</u> वा सोमो <u>ना</u> मसि | । उर्व नो हरिभिः सुनम्     | 11 55 11  |
|------|--------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|
|      | इन्द्रं हुवं देदातु न ऋगुक्षणं मृश्चं रुपिम्           | । बाजी दंदातु बाजिनम्      | 11 \$8 11 |
|      | [88]                                                   |                            |           |
|      | ( ऋ देः- बिन्दुः पूतदक्षी वा आङ्गिरसः। देवताः-         | महतः । छन्दः – गायत्री । ) |           |
| १५७३ | गीर्धयति मुरुतां श्रेत्रम्युर्माता मुघीनाम्            | । युक्ता वही रथांनाम्      | 11 \$ 11  |
|      | यस्य देवा उपस्थे बता विश्वे धारपन्ते                   | । सूर्यामालं दुवे कप्      | स्या      |
| १५७८ | तत् सु नो निश्वें अर्थ आ सदां गृणानित कारवंश           | । मुरुतुः सोमंपीतये        | महा       |
| १५७९ | अस्ति सोवी अयं मुतः पिबन्धस्य मुख्ताः                  | । उठ स्त्रराजी अश्विनी     | 11.8.11   |

अर्थ— [१५७४] है (बृष्टन् त्रात्रुक्षीकी मारनेवाल इन्द्र ! (त्व हि) तू ही (एवा सोमाना पाता आसि) इन सोमरसोंको पानेवाला है, वह तू (हार्राभः नः सुतं उप) घेडोंके द्वारा हमारे द्वारा निचाडे गए सोमरसके पास मा॥ ३३॥

[१५७५] (इन्द्रः) इन्द्रः (नः) इसें (वि) अत प्राप्तिके छिए (ऋभुक्षणं ऋभुं रायें ) की तत्व पूर्ण ऋभुः भोंके ऐसर्यको (ददातु ) प्रदान को, तथा (वाजी ) वह वस्त्रात् इन्द्र (वाजिनं वदातु ) इसे वस प्रदान करे ॥३४५ [१४]

[१५७६] (रथानां वाहिः) रथोंको खींचनेवाली, (युक्ता) योग्य, (अवस्युः) यशकी इच्छा करनेहारी (मघोरां मस्तां माता) धनाव्य वीर महतोंकी माता (गो) गाय या पृथ्वी उन्हें (घयाते) दूध पिछाती है ॥ र॥

[१५७७] (यह्याः उप-स्थे ) जिसके समीप रहकर (विद्ये देवाः ) सभी देवता अपने (व्रता धारयन्ते ) करंब्य उचित दंगसे निभाते हैं। (सूर्या-मासा ) सूर्य तथा चंद्र भी जनताकी (दशे कं ) प्रकास देनेके

किए जिसके समीप रहते हैं | २ || [१५७८ [ (सः ) हमारे (अर्थः ) अत्यन्त पूज्य (विश्वे कारवः ) सभी कवि, काव्यरचनामें कुशल, (सदा ) हमेशा वुन्हारे (तत् ) वत बलकी (सु आ गृणन्ति ) भली भाँति स्तुति काते हैं । हे (मकतः !) चीर महतो ! (सोम-पीति वे ) सोमपान करनेके लिए तुम इधर आओ || ३ ||

[ १५५९ ] (अयं सोमः ) यह सोमरस (धुनः आहेत ) पूर्णतया निचोडा जा चुका है। (अस्य ) इसका (स्य-राजः महतः ) स्वयं तेजस्वी महत्-वीर (उत ) उसी प्रकार (अहिवना ) अधिनी-देव भी (पियन्ति ) पान करते हैं॥ ४॥

भावार्थ- अपने उपासकोंको धन देना तथा उस धनकी मुरक्षाके किए उन्हें सामर्थ्य देना ये दोनों बातें इन्द्र जानता है। ऐसे जानी इन्द्रके लिए सोमरस दिए जाएं और वह इसारे पास आकार सोमरस पीए ॥ ३३ ॥

इन्द्र हमें कुशलता और कारोगरी प्रदान करे, ताकि इम उससे अब और यल प्राप्त कर सकें ॥ १४ ॥
रथोंको जोती हुई महतोंकी माना गी उन्हें दूध पिलाती है और वह चाहती है कि महतोंका यस प्रतिपल बड़े ॥ १ ॥
समूचे देवता तथा सूर्यवन्द्र भी गी (पृथ्वी ) के निकट रहकर अपने अपने कर्तव्य करते हैं। (गीकी रक्षा करते

हैं। अर्थात् यहाँपर गौमाताका बहणन वतलाया हैं ) ॥ २ ॥ सभी कवि काव्यका सुतन करके वीरोंके इस बलको सराहना करते हैं । इसोलिए सोम पीनेके लिए वे इधर अवदय

भा आर्थ | ३ ॥ यह सोमरस पूर्णरूपेण सिद्ध हैं। तेजस्यी बीर पूर्व अश्विनी-देव हुतका प्रहण करें ॥ ४ ॥

१८ ( म. सु. भा. )

| 2460 | पिवंन्ति मित्रो अंगीमा तनां प्तस्य अर्रुमः    | । श्रिप्रधम्यस्य जार्थतः         | 1144      |
|------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------|
| १५८१ | उती न्वंस्य जीपमाँ इन्ह्री युत्रस्य गीर्मनः   | प्रानद्वी व मामति                | ॥६॥       |
| १५८२ | कदंत्विषम्त सूरयं कितर आर्थ इतु स्तिष्        | । अविनित पृतर्थक्षमः             | ॥७॥       |
| १५८३ | कड़ों अब महानी देवानामनी वृष                  | । स्पर्ना च दूरमधंर्वसाम्        | ा ८ ॥     |
| १५८४ | आ ये विश्वा पार्थिकान प्रप्रथम् गेलुका द्वितः | ः मुरुतुः संग्निपीतवे            | ॥९॥       |
| १५८५ | त्यान् नु पूनर्दक्षमी दिवी वी महनो हुई        | + अहा सार्वस्य <u>पी</u> दर्वे 👚 | ा १० त    |
| १५८६ | त्यान् नु वे वि रोदंसी राम्नुमुर्देशतां हुवे  | । खुन्य होमन्यं प्रित्ये         | 11 7 7 11 |

अर्थ— [१५८०] ( मित्रः अर्थमा वरुणः ) मित्र, अर्थमा एवं वरुण ( त्रि स्थ-स्थस्य ) तीन स्थानोंमें रखे हुए (तना पूतस्य ) छळकोसे पवित्र किए हुए एवं जा-यनः ) समं जनते सेवनके योग्य संमरसको (पिवन्ति ) पी छते हैं ॥ ५ ॥

[१५८१ । (उने) कौर (इन्द्र: जु ) इन्द्र भी (प्रान होत्तगड्य प्रानःकालके समय होताकी नाहै (गो= मतः ) गोदुग्धके मिलावटसे तथार किये हुए (अस्य ) इस (स्तुनस्य ) निच डे हुए सोमका (जोयं) सेवन करके (मत्सति ) हर्षित हो उठता है ॥ ६ ॥

[१७८२] वे (सूरयः) शानी तथा (स्त्रिधः) शत्रुविमाशक वीर (िरः) टेडी सहसे जानेबाळे (आपः इव) जलप्रवाहींकी नाई (अस्वियन्त ) प्रकाशमान होते हैं और वे (पूत-द्शसः) पवित्र बल धारण करनेहारे वीर (कत् ) महा कब हमारी बोर (अर्थन्ति) प्रशामि १॥ ७॥

[१५८३] (तमना च) स्वामाविक ढंगसे (दस्स चर्चसी) सुन्दर आकारवाले (देवानां) तेजस्ती एवं (महानां) पढे महत्तीय (चः) तुम जैसे सैनिकॉसे (अचः भिरश्याकी (अद्य कत् ) आज मला कर मैं (वृणे) वायना करूँ १ ॥ ८ ॥

[ १५८४ ] (ये) जो (विश्वा पार्थियानि) सभी भूमंडलमा वस्तुओं हो और हिया रोखना) युलोकके हेजस्यी पदार्थीको (आ पप्रधन) विस्तृत कर चुके, उन (महनः) वीर महर्थको (सोध-ग्रंतिये) सोमपान करनेके लिए में बुलावा हूँ ॥ ९ ॥

[१५८५] दे (महतः!) बीर महतो! (पूत-दश्चानः ) पवित्र बलसे युक्त और (हिनः) तेजस्वी (त्यान् वः) ऐसे तुन्दें (तु) अभी (अस्य सोमस्य पीनसं) इस संमरमके पानके लिए (हुने) बुलाता हूँ॥ र०॥

[१५८६] (ये महतः) जो बीर महत् (रोध्सी) आकाश एवं भूके हकी (यि तस्त्रभुः) विशेष ढंगसे बाधार दे चुके, (त्यान नु) उन्हें अभी (अस्य सीमस्य पीतये) इस सीमका सेवन वरनेके लिए (हुवे) में बुळाता हैं॥ ११॥

भावार्ध — तीन स्थानों में विद्यमान तीन छलनियों में से शुद्ध किए हुए सामरसका सेवन ये सभी वीर करते हैं। कारण यही है कि सोमरस सबके पीनेके लिए योग्य है। । पा।

इन्द्र भी सीमरसमें दूध मिलाइर उस देवका सेवन करता है सीर प्रमञ्जेता वनता है ॥ ६ ॥

जैसे दलती मगहसे गिरनेवाका जलप्रवाह चमकने कगता है, वैसेही ये ज्ञानी चीर मपने पराक्रमसे जगमगाने कगते हैं। पवित्र कार्यके लिए अपने बलका सपयोग करनेवाले वे दीर सैनिक हमारे बक्कों का जायें॥ ७॥

वे तेजस्वी एवं सक्तियाली वीर इमारी रक्षा करनेका भीषा वढावें ॥ ८ ॥

भाकाशस्य एवं मूमंबलस्य सभी वस्तुओंको मरुनेति विस्तृत किया है, इसोलिए मैं वर्नेह सोमपान करनेके लिए इकाला है ॥ ९ ॥

वसवात् एवं रोजस्यी बीरोंको बादरपूर्वक पुलाकर अक्षयानने प्रशानसे वसका सरकार करना वाहिए ॥ १०॥ समको भाषार देनेका कार्य बीर करते हैं, इसकिए उन्हें सोमपानमें सम्मिक्टिस दोनेके किए बुकाना चाहिए ॥ ११॥ १५८७ त्यं नु मार्कतं गुणं गिहिष्ठां नूर्वणं हुवे । अस्य सोमंदय पीतिये 11 22 11 **ि९५** ] ( ऋषिः - तिरम्बीराङ्गिरसः । देवतः - इन्दः । खन्दः - अनुण्डुप् । ) १५८८ आ त्वा गिरी रुथीरिवा " ऽर्षुः सुतेषुं गिर्वणः । 11 \$ 11 अभि त्वा सर्मनुषते नद्रं वस्यं न मालरीः १५८९ आ त्वी शुका अंजुन्यवृः सुवासं इन्द्र गिर्वणः। विवा स्व1स्यान्धंस इन्द्र विश्वांस ते हितम् H 2 II १५९० पिना सोमं मदाय क मिन्द्रं द्येनार्थतं सुतम् । स्वं दि अर्थवीनां पदी राजां विवासिं श ३ ॥ १५९१ अभी हर्व तिरुक्च्या इन्द्र चस्त्वां सपूर्वति । सुत्रीवेंस्य गोमंतो रायम्पूर्धि महाँ असि 11 8 11

अर्थ — [ १५८७ ] (तर्थ) उस (गि।रे-स्यां ) पर्वतर रहने शके ( खुषणं ) बजवान् ( माहने गणं ) वीर महतोंके समुनायको ( जु ) अभी ( यस्य लोमस्य पीत्ये ) इस सोमरसको पीनेके छिए ( हुने ) बुकाता हूँ॥ १२ ॥

[ 84]

[१५८८ ] हे (शिर्वणः) वाणियोंसे स्तुम्य इन्द्र ! (रथीः इव ) रथपर वैठनेवाला वैसे अपने स्थानको सीध्र पहुंच जाता है, वसी प्रकार (खुतेनु) सोमरमोंके निचांदे जानेपर (गिरः ) इमारी स्तुलियां (त्वा अस्थुः ) तुसे प्राप्त होती हैं। तथा। मातरः वत्सं न ) जिस प्रकार गार्थे अपने वल्लको देखकर शब्द करती हैं, बसी प्रकार है इन्द्र ! (स्वा अभि ) तुसे सामने देखकर इमारी स्तुलियां (सं अनुवन ) मिलकर तेरे पास जाती हैं ॥ र ॥

[१५८९] दे (िर्वणः) स्तृत्य इन्द्र ! ( खुतासः ग्रुक्ताः ) निचोद्दे गए देजस्ती सोमरस ( त्वा अचुच्यद्धः ) देरे पास शोध पहुंचें, दे इन्द्र ! तू ( अस्य अन्धसः तु पिब ) इस अबको शीध्र पी, ( सर्वाद्ध ते हितम् ) सभी दिशाओं में तेरे लिए सोम रखा हुआ है ॥ २ ॥

[१५९०] हे (इन्द्र) इन्द्र ! त् (इयेनाभृतं सुतं ) इयेन पक्षीके द्वारा खाय तथा निचोडकर रखे गए (कं

राजा असि ) बहुत सी प्रजामांका स्वामी तथा राजा है ॥ ३ ॥

[१५२१] हे इन्त्र ! (यः त्या सप्धीत) जो तेरा सरकार करना है, इस (तिरइच्याः) तिरिद्द क्षिकी (इसं श्रुधीः) प्रार्थना सुन। तथा । सुनीर्थस्य गीमती रायः पूर्वि ) उत्तम पुत्र तथा गाम नादि पद्ध युक्त पृथ्वेसे इसे पूर्ण कर, ( महान् असि ) त् महान् है ॥ ४ ॥

भाषायं — पर्वतपर रहकर सबका संरक्षण करनेदारे बीरोंको सोमरसका प्रदूष करनेके छिए दुलाना चाहिए॥ ३२॥
हे इन्द्र ! जिस तरह रथपर बैठनेवाला बीर अपने गम्तन्य स्थान पर शीच्च पहुंच जाता है, इसी वरह वे सोमरस

हेरी तरफ वह रहे हैं। इस अग्ररूप सोमरसकी पी ॥ १-१॥

तिरशिच वर्धात् देवे भागसे चळनेवाळींको मारनेवाळे सण्जन पुरुषक द्वारा किए गए सस्कारको पद इन्द्र स्थीकार करता है, वसे बचम सन्धान और गाय कादि पद्धवासि सम्पन्न करता है। वही इन्द्र सब प्राणियोंका स्वामी है ॥ ६-४॥

| ( \$00 ) | भरुवेदका छुवीच भाष्य                                | सिंहक ४ |
|----------|-----------------------------------------------------|---------|
|          |                                                     |         |
| १५९२     | इन्द्र यस्ते नवींयसी गिरं मन्द्रामजीजनत् ।          |         |
|          | चिकित्विनमेनसं धियं प्रज्ञामृतस्य पिप्युशीम्        | 11 5 11 |
| १५९३     | तम्रं ष्टवाम् यं गिर् इन्द्रंगुक्थानि वावृधुः ।     |         |
|          | पुरुष्यंस्य पाँस्या सिर्धासन्तो वनामहे              | सुक्ष   |
| १५९४     | एते। न्विन्द्रं स्त्वांन शुद्धं शुद्धेन साम्ना ।    |         |
|          | शुद्धैरुक्यैवीवृध्वांसं शुद्ध आधीवीन् ममतु          | 11 6 11 |
| १५९५     | इन्द्रे शुद्धो न आ गृहि शुद्धा शुद्धाशिखितिभि ।     |         |
| ·        | शुद्धो राय नि घारय शुद्धो मंगदि सोम्यः              | 11011   |
| १५९६     | इन्द्रं शुद्धो हि नी रापि शुद्धो रत्नानि दुाशुर्व । |         |
|          | कारो बन्नाणि जिल्ले कारो वार्ज सिवासि               | 11 8 11 |

अर्थ — [१५९२] हे इन्द्र ! ( यः ) जो मनुष्य ( ते ) वेरे किए ( नवीयसी मन्द्रां विरं अजीजनत् ) नवीन भीर भानन्दद्वयक स्तुतिको उत्त्यन्न करता है, उसके किए त् ( प्रत्नां ऋतस्य विष्युर्धी ) प्राचीन तथा ऋत अर्थात् सत्यका पंथण करनेवाळी, (चिकित्विन् ) ज्ञान प्रदान करवेवाळी ( प्रनसं धियं ) मननीय बुद्धि प्रदान कर ॥ ५ ॥

[१५२३] (यं इन्द्रं गिरः उक्थानि सानुधुः ) जिस इन्द्रको स्तृतियां और स्तोत्र बढाते हैं, (तं उ स्तवाम ) डसीकी स्तृति इम करते हैं। (अस्य पुरूणि पेंस्था) इसके बहुतसे कड़ोंको (सिवासन्तः ) प्राप्त करते हुए इसकी (वनामहे ) इम स्तृति करते हैं। १॥

[१५९४] (आ एत ) हे मनुष्यो भाषो, (शुद्धेन साम्ना ) ग्रुद सामसे हम (शुद्धं इन्द्रं स्तवाम ) ग्रुद्ध इन्द्रकी स्तुति करें, तया (शुद्धैः उनधैः वानुष्यांसं ) ग्रुद्ध स्तान्नोंके द्वारा बढावे जानेवाले इस इन्द्रको (शुद्धः

**आदिवित्** समञ्ज ) शुद्ध भीर गायके दूधसे मिश्रित स्रोम आनन्दित करे ॥ ७ ॥

[१५०५ | दे । शुद्धः इन्द्रः नः आगदि ) पवित्र इन्द्र इमारे पास था, (शुद्धः ) पवित्र होकर तू (शुद्धाभिः क्रतिभिः ) शुद्ध संरक्षणके साधनोंसे युक्त होकर हमारे पास था, (शुद्धः ) पवित्र हुआ सू (रॉव निघारय ) धन दे

तथा ( शुद्धः स्नास्थः ममद्धि ) पवित्र होकर तथा सोमके योग्य होकर जानन्दित हो ॥ ८ ॥

| १-५६ | हे इन्द्र ! (शुद्धः ) पवित्र होकर (नः रार्धि ) हमें घन दे, तथा (दाशुषे ) दानशीलके लिए (शुद्धः रत्नानि ) पवित्र होकर त् रत्नोंको दे (शुद्धः वृत्राणि जिय्नति ) शुद्ध होकर त् वृत्रोंको मारण है, (शुद्धः वाजं सियासि ) शुद्ध होकर त् मम प्राप्त करना चाहण है ॥ ९ ॥

भावार्ध — जो इन्ह्रको जानन्द देनेगाली स्तुति करता है, बसे इन्द्र सत्यका पोषण करनेवाली, ज्ञान प्रदान करनेवाली तथा मननीय बुद्धि प्रदान करता है। बुद्धि प्रंसी हो कि जा सनुन्यको उत्तम ज्ञान देकर उसे स<sup>द्ध</sup>के मार्गर्से प्रेरित करनेवाली हो ॥ ५॥

सभी मनुष्येंकी वाणी इसी इन्द्रकी महिमाका गान करती है, इससे इस इन्द्रका यक्त समेत्र फैलता है। इस भी

अपनी बार्णासे इन्द्रके स्राप्तको गाएँ तथा उसका यश बढाकर उसके बार्शार्थादको प्राप्त करें ॥ ६-७ ॥

हे पवित्र इन्द्र ! तू पवित्र दोकर इमारे पास आ, तथा अपने संरक्षणके पवित्र साधनोंसे हमारी रक्षा कर । सायही इमें रस्त्र आदि कल्याणकारी प्रेयर्थ भी प्रदान कर । इस दुझे सदा पवित्र सोमस्पी अब प्रदान करें ॥ ८-९ ॥ [ ee ]

|              | [ 54 ]                                                                                                                            |                      |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| ( ऋधि        | - तिरक्षीराक्रिरसी, द्युनानी वा मारुता। देवताः- इन्द्रः १४ इन्द्रामस्तः<br>छन्दः- त्रिष्टुप्, ४ विराट्, २१ पुरस्ताज्ज्योतिः।)     | १५ इन्द्रावृहस्पती । |
|              | छन्दः- त्रिष्टुप्, ४ विराट्, २१ पुरस्ताज्ज्योतिः।)                                                                                |                      |
| 499          | अस्मा जुपास आतिरन्त याम् मिन्द्रांयु नक्तम्म्याः सुवाचः।                                                                          |                      |
|              | अस्मा आयो मातरः सप्त तंस्थु क्यस्तराय सिन्धंवः सुवाराः                                                                            | 11 2 11              |
| 496          | अतिविद्धा विथुरेणां चिद्धा त्रिः सप्त सानु संहिता गिरीणाम् ।                                                                      |                      |
|              | न तदेवी न मर्विस्तुतुर्या चानि प्रवृद्धी वृष्मश्रकारं                                                                             | सं २ ॥               |
| 600          | इन्द्रेस्य व से आयुसी निर्मिक्त इन्द्रेस्य बाह्वीर्भ्यिष्ठभोजीः।                                                                  |                      |
|              | शीर्षित्रन्द्रस्य ऋतेवो निरेक आसक्षेत्रन्त् अत्यां उपाके                                                                          | 11311                |
| <b>E</b> 00  | मन्ये त्वा यश्चियं यश्चियांनी मन्ये त्वा च्यवंनुमच्युतानाम् ।                                                                     |                      |
|              |                                                                                                                                   | 11.511               |
| <b>\$</b> 00 | मन्ये त्वा युद्धियं युद्धियांनी मन्ये त्वा च्यवंनमच्युतानाम् ।<br>मन्ये त्वा सत्त्वंनामिन्द्र केतुं मन्ये त्वा वृष्मं चेर्षणीनाम् | 11 8 11              |

अर्थ -[ १५९७ ] ( उपासः ) उपाओंने ( अस्मै यां आ तिरन्त ) इस इन्द्रके कारण ही अपनी यात्रा बढाई, (९६) तथा (ऊक्यां। नक्तं ) रात्रिके भपर कासमें मर्थात् चौथ पहर (इन्द्राय सुवाचः ) इन्द्रके लिए उत्तम स्तुतियां बोकी बाठी हैं, (आप:) जलसे मरी हुईं (सप्त मातर:) सात निद्यें (अस्मे तस्थुः) इसी इन्द्रके कारण चलती हैं, वया ( नुष्यस्तराय ) मनुष्येकि तरनेके लिए ( सिन्धवः सुपाराः ) समुद्र सरस्तासे पार करने योग्य हो गए ॥ र ॥

[१५९८] (विधुरेण) किसी सहायकके दिना अकेले ही इस इन्द्रने (अस्त्रा) वज्रसे (संदिया) इक्ट्रे हुए हुए ( जिः सप्त ) (क्कीस (गिरीणां ) पर्वतींके ( सानु ) शिखरोंको ( अति विद्धा ) तोड बाले। (प्रवृद्धः वृष्यः) वृद्को प्राप्त हुए तथा चलवान् उस इन्द्रने ( यानि खकार ) जिन पराक्रमेंको किया, (तत् ) उन पराक्रमेंको (न देवः मर्त्यः तुत्यांत् ) देव और मनुष्य नहीं कर सकते ॥ २ ॥

[ १५९९ ] ( इन्द्रस्य आयसः वज्ञः निभिद्यलः ) इन्द्रका लोहेका यज्ञ मत्यन्त तीक्ष्ण है, इसीलिए ( इन्द्रस्य बाह्रोः भूयिष्ठं ओजः) इन्द्रकी भुजाबोंमें बहुत बल है, ( निरेके ) युद्धके लिए निकलने पर ( इन्द्रस्य शीर्षन् कतवा ) इन्द्रके मस्तिकमें पराक्रमके बहुतसे विचार रहते हैं, उन विचारोको उसके ( आसन् ) मुंदसे ( श्रुत्या )

सुननेके लिए ( उपाके ) पास रहनेवाली प्रजावें ( एचन्त ) बहुत चाइती हैं ॥ ३ ॥

[ १५०० | दे इन्द्र ! में ( त्वा ) तुन्ने ( यज्ञिपानां यज्ञियं ) पूज्योंमें सबसे ज्यादा पूज्य ( मन्धे ) मानता हूँ, सुझे (अच्युनानां ठयवनं मन्ये ) अपने स्थानसे न दिगनेवाले शत्रुमोंको भी दिगानेवाला मानता हूँ। (स्वा ) वसे ( सन्वनां केतुं मन्ये ) प्राणियोंमें सबसे सधिक वृद्धिमान् मानता हूँ, तथा ( त्या ) तुसे ( चर्षणीनां वृषमं मन्ये ) मनुष्योमें सबसे झांचक बलवान् मानवा हूँ ॥ १ ॥

भावार्थ — देशवंशाली प्रमुक्ते कारण ही उपार्थे प्रकट होती हैं, उसा उदाकालमें प्रमुकी स्तुति जीर उपासना की आती है। यक् किए जाते हैं। उसी प्रभुकी शक्तिसे प्रेरित होकर नदियां बहुती हैं॥ १॥

शूरवीर इन्द्रने लड़ेके ही जपने शक्ताकोंकी सदाबवासे शत्रुत्रोंका नाश किया। तब खुद्धिको शास हुए तथा बलबान् [न्द्रने जिन पराक्रमोंको किया, उन पराक्रमोंको न कोई देव ही कर सकता है, और न मनुष्य ही कर सकता है ॥ र ॥

इन्द्रके द्वारा भारण किया जानेबाला वज लोहेका बना हुआ है, उसे वह हाथोंमें भारण करता है, इसीछिए उसकी मुजाओंमें बल है, उसकी वाणीसे भी सदा पराक्रमपूर्ण तथा कोजस्वी विचार निकलते हैं, जिसे सुननेके लिए प्रजाय सदा कालायित रहती हैं। चीरोंकी भुनाओंमें शक्ति हो, तथा उनकी वाणीमें जोज हो, तेज हो, ताकि उसकी वाणीको सुननेके खिए प्रजार्थ सदा उत्सुक रहें II र II

इन्द्र बीर और भोजस्वी वक्ता होनेके कारण पूज्योंमें भी सबसे अधिक पूज्य है। यह अपने स्थानसे न दिगनेवाले शत्रुवीरोंको भी डिगानेवाला होनेके कारण वह सबसे मधिक बलवान् है और सबसे मधिक बुदिमान् है ॥ ४ ॥

| 9009 | आ यह जै बाह्वीरिन्द्र घरसे मदुच्युत् ५ हंगे हन्त्वा है।            |          |
|------|--------------------------------------------------------------------|----------|
|      | प्रपर्वता अनेवन्त प्र गावः प्र ब्रह्मणी अभिनर्क्षन्त इन्द्रंप्     | ા ધા     |
| 98.3 | तमु ष्टवाम य हमा जजान विश्वां जातान्यवंराण्यस्मात्।                |          |
| 5404 | तम् हवाम् व हमा जनात् । वचा जातात्व कार्या ।                       | 11 \$ 11 |
|      | इन्द्रेंण मित्रं दिधिषेव गीभि क्यो नमीभिकृष्यं विश्वेम             | 11 9(11  |
| १६०३ | वृत्रस्यं त्वा श्रुष्ठादीवंगाणा विश्वं देवा अंजहुर्ये सर्खायः।     |          |
|      | मुरुद्धितिनद्र मुख्यं ते जुरुत्व थेमा विश्वाः पूर्वना जयासि        | 11 9 11  |
| १६०४ | त्रिः पृष्टिस्त्वां मुरुती वाबुधाना उम्र। इव राज्ञयां यज्ञियांसः । |          |
| ., . | उप स्वेमं: कृथि नो भागुधेयं शुष्मं त एना हुविपा विधेम              | 11511    |

अर्थ — [१६०१] (इन्द्र) हे इन्द्र! (यत्) जन त् (मदच्युतं शहये हन्तवे ज) मदमस्त भहिको मारनेके लिए (वज्रं बाह्रोः धरस्ते ) वज्रको हाथोंमें धारण करता है, तब (पर्धताः अनवन्तः ) यस इन्द्रके सामने पर्वत शुक्ते हैं, (गायः म्र) गार्थे हुइन्ते हैं, तथा (ब्रह्माणः इन्द्रं अभि नश्चन्त ) ज्ञानी इन्द्रकी स्तृति करते हैं॥ ५॥

[१८०२] (यः इमा जजान) जो इनको पैदा करता है, (तं उ स्तवाम) वसीकी इस स्तृति करते हैं, (विश्वा जातानि) सभी वन्यव हुए हुए पदार्थ (अहपात् अवरणानि) इस इन्द्रके बाद उत्पन्न हुए हैं, इस (गीर्भिः) स्तृतियोंके द्वारा (इन्द्रेण दिश्चं दिधियेम) इन्द्रके साथ मैत्री स्थापित करें, तथा (नमोभिः) नमस्कारीके द्वारा (वृष्यं उप विदेशम) बलवान् इन्द्रके पास करें॥ ६।

[१६०३] हे इन्द्र! (ये सम्वायः) जो तेरे मित्र ये, वे (विश्वे देवाः) सब देव (तृत्रस्य इवसधात् वृत्रमाणाः) वृत्रकी गर्भनासे बरकर भाग गए और (त्वा अज्ञहुः) नुझे छोड गए। हे इन्द्र! (महद्भिः) मक्तोंके साथ, (ते सक्यं अस्तु ) मेरी मित्रता हो, (अयः) इसके बाद (विश्वाः पृतनाः जयासि) सब शत्रु सेनाओंको तृ बीच ॥ • ॥

[ १६ • ८ ] ( उस्ताः राशायः इय ) वे ोंके झुण्डके समान संगठित हुए (जिपछि: ) तिरेसठ ( महतः स्था नाह-घानाः ) महत तुझे बढाते हुए ( यक्षियास्तः ) पूरुष हो राष् । इम (स्वा उप इमः ) तेरे पास माते हैं, ( नः थागधियं कृथि ) हमें ऐक्षये प्रदान कर, हम भी (एना इविधा ) इस सोमकी इविसे ( ते शुर्म विधेम ) तेरा बळ बढाते हैं ॥८॥

भावार्थ- जर इन्द्रने मद्मल आहे असुरको महतेके लिए बज्र हो दार्थोंसे धारण किया सब बसके कीधको देखकर सब भयभीत हो गए और उस इन्द्रको शान्त तथा प्रसन्ध करने है लिए ने सब इन्द्रकी स्मृति करने छगे॥ ५॥ इस विकसे उत्तव हुए सभी पदार्थ इसी ऐवर्षशाली प्रभुते उत्तव हुए हैं। इस सपनी स्मृतियोंकी सहायवासे

इस विकार उत्ताब हुए सभा पदार्थ इसी एंखन्शाली प्रभुत उत्पन्न हुए हैं। इस अपना समुत्तमाकी सहायाती इस प्रभुके लाथ मैत्री स्थापित करें और नम्रताय के उस प्रभु की उपासना करें, अर्थात् उस प्रभुके समीप आकर बैठें ॥६॥

वृत्रकी गर्जना सुन ६१ भयमात है कर सब देव पुन्द हा छोड़कर मारा गए, तब इन्द्रने मरुगोंकी सहायतासे वृत्रकी मारा । तब मेवस्पी वृत्र भाकाको चेरहर गर्जना करने छगता है, तब स्पै, चन्द्र, अहि आदि देव छिप जाते हैं और इन्द्रस्पी विद्युपका स्थाप छोड़ जाते हैं। तब इन्द्र बाबु स्पी मरुगोंकी सहायता छेकर वृत्रका सुकावका करता है और मेचको नष्टश्रह करके बसे बरसाता है ॥ ॥

मक्षेत्रि संगठित होकर इन्द्रकी सहावता की। अपने इस कमेंके कारण सरूत् पूज्य हो गए। जो समाज संगठित होकर उक्कि करते हैं, उस समाजके सभी मनुष्य पूज्य होते हैं॥ ८॥

| १६०५ | तिग्ममायुंभं मुरुतामतींकुं कस्तं इन्द्र मृति ब ई दर्भ ।                                                       |           |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|      | अनापुधासो अर्थरा अदेश म्बन्ध ता अर्थ पर क्षत्रीपित्                                                           | ॥९॥       |
| १६०६ | मृह जुन्नार्थ तुनसे सुनुक्ति त्रेग्य शिव नाम पुछा ।                                                           |           |
|      | गिर्वाहमें गिर इन्द्रांय पूर्वी चेंहि मुन्तें कु विदक्त पेदंत                                                 | 11 40 11  |
| 1400 | जुक्थबंदिने विश्वे मनीयां द्रुणा न पारमीरया नदीनाम् ।<br>नि रर्षश धिया तुनिव श्रुतस्य जुलतस्य कनिद्रम् वेदंत् | 0.88.0    |
| 2806 | तिहिविद्धि यत् त इ-द्रो जुजांषत् स्तुहि सुंधूनि नमसा विवास।                                                   | 11 2 2 11 |
| ,,,, | उपं भूप अहित पा क्षंत्रण्यः श्रामद्या वाची कृषिदुद्ध वेदंत                                                    | 11 22 4   |

अर्थ— रिश्वप ] हे इन्ह ! (ते तिरमं आगुधं) तेरे तीक्ष्म सम्युधको, (वर्ज ) पत्रका सथा (महतां अनीकं) महतोंकी सेनाका (कः प्रति द्धपं) कीन दिरोध कर सकता है। हे (ऋजीधिन्) से मकान् इन्ह ! (अन्-आगु-धासः अ-देवाः असुराः) जो सायुध रहित तथा देखोंको न माननेवाले सपुर हैं, (तान् फर्फण अप वप ) उन्हें फक्रसे नष्ट कर है ॥ ९॥

[१६०६] दे मनुष्य ! तू ( महे जन्नाय ) महान, बीर ( तात्रमे विश्वसमाय ) बलवान तथा कल्याणकारी हन्द्रकी तरफ ( पद्यः ) पशु भाविकी प्राप्तिके लिए ( गुर्जुक्तिके एक ) स्तुविकी प्रेरित कर । शिर्वाहसे इन्द्राय ) स्तुविधोंके योग्य इन्द्रके लिए ( पूर्वीः गिरः ) बहुनसो स्तुनियां ( धेहि ) कर, ताकि ( अंग ) हे प्रिय ! वह इन्द्र

(तन्वे ) इमारे पुत्रके लिए ( कुवित् खेदत् ) बहुतमा धन दगा। र०॥

[१६०७ ] हे मनुष्य ! (द्र्णा नदीनां पारं न ) जिस प्रकार सक्लाइ नायके द्वारा लोगोंको नदीके पार पहुंचाता है, उसी सरह ( उनको वाहको ) स्तुतियोंको प्राप्त कानेवाले, (चिक्को ) सहान् इन्द्रके पास ( मनीपां ईंग्य ) जपनी सुद्धिको प्रेरित कर । तय ( श्रुपस्य चुन्नता स्य ) सर्वत्र प्रसिद्ध तथा सेवाके योग्य इन्द्रके धनको ( धिया ) कुद्धिपूर्वक ( तन्धि नि क्पृशा ) जपने पुत्रके पास पहुंचा, है ( अंगा ) प्रिय नशुष्य ! इन्द्र भी तुलं ( कुविन् वेदल् ) बहुत धन प्राप्त कराये ॥ ११ ॥

[१६०८] हे मनुष्य | (ते इन्द्रा यत् जुजोषत्) तेरा इन्द्र जिसे पसन्द करे, (तत् विधिष्टि) वस स्तुतिको त् कर (सु-स्तुनि स्तुदि) अच्छी सरइ प्रशंक्षित होनेआले इन्द्रकी त् न्तुति कर, वथा (नमला विवास ) नमस्कारसे वसका सरकार कर । हे (जिरित ) स्तोता ! (उप भूप ) स्वर्गको बलंकुत कर, (मा क्वण्या) मत रो, (साचं आवय ) अपनी प्रार्थना त् इन्द्रको सुना, तब हे (आंग) प्रिय । बहु तुसे (कुविद् वेदत् ) बहुत धन प्राप्त करायेगा ॥ १२ ॥

भावार्थ— ऐसा कोई भी वीर नई है कि जो इस उन्द्र है ताइग हा जो से नेरा सेताका विरोध कर सके यह इन्द्र नास्तिक बसुरोंको अपने क्षकोंसे नष्ट कर देसा है। वीरोंकी सेता तथा शक्त नाति होंका नक्षा करनेके लिए ही हों॥९ ६ है मनुष्य ! द् पशु आदि ऐपर्यको शास करनेके लिए बलवान् और करवाणकारी इन्द्रकी स्तुति कर। स्तुति प्राप्त

करके वह इन्द्र सुक्ते बहुत सारा भन देगा !! १० ॥

है मनुष्य ! जिम तरह एक सहहाह छोगों हो न कि पार पहुंचा घ है, उसी तरह तू स्नुति गेंको इन्द्र तक पहुंचा।

वह इम्द्र तेरी स्तुनियोंसे प्रसन्न होकर तुझे बहुत धन देगा ॥ ११ ॥

हे मनुष्य ! जिस स्तुतिको इन्द्र पसन्द करें, उसी स्तुतिको त् कर, नम्ननाप्रक उस इन्द्रका सरकार कर, नो त् कभी निर्धन नहीं होगा, और म त् कभी दुःखी होगा ॥ १२ ॥

| १६०९   | अर्व द्रप्सो अंशुमतीमतिष्ठ दियानः कृष्णो द्रुष्टामः मुहस्रैः।                                                                        |    |     |    |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|----|
| 1      | वाद्व तिमन्द्रः श्रच्या धर्मन्तः मय हो दितीर्नुमणां अधन                                                                              | II | १३  | u  |
| १६१०   | द्रप्समंपद्यं विष्रुंणे चरंन्तु अपृष्टुरे नुद्यों अंशुमत्याः ।<br>नुभी न कृष्णमंत्रतस्थिताम् अधिष्यांगि नो वृष्णो युष्यंतानी         | 11 | \$8 | n  |
| १६११ व | अर्थ द्रव्यो अंशुम्या उपस्थे अर्थारयत् तन्त्रं तिस्तिपाणः।<br>विशो अर्देवीरुम्यादेचरन्ती चृहस्पतिना युजेन्द्रः ससाहे                 | þ  | १५  | ŧ  |
| १६१२ त | वं हु त्यत् स्प्रभ्यो जार्यमानी ऽश्वत्रुभ्यो अभवः श्रृत्रीतन्द्र ।<br>पुळहे द्यावं पृथ्वियो अन्वंविनदो विभुमद्भयो स्वत्रेभयो रणे थाः | H  | १६  | 11 |

अर्थ— [१६०९ ] (दशिक्षः सहस्रैः) दसइजार सेनाओंके साथ (कृष्णः) कृष्णासुरने (द्रप्तः इयानः) अस्ती जस्ती चलते हुप्, (अंग्रुमती अव अतिग्रस्) अंग्रुमति नदीपर पहुंचकर अपना पडाव बाला । तव (शास्या धमन्तं तं) अपनी शक्ति धमधमाकर आवे हुप् यस कृष्णासुरका (इन्द्रः आवत्) इन्द्रने मुकाबला किया, तथा (नृमणाः) अस्यन्त उत्तम नेता इन्द्रने (स्नेईहतीः अप अधत) शत्रकी सब हिंसक सेनाबोंको नष्ट कर दिया ॥ १६॥

[१६१०] मैंने (अंगुमत्याः नद्यः उपहरे) अंगुमती नद्कि किनारे (निपुणे चरन्ते द्वप्तं) गुकारे विचरते हुए इप्तको (अपद्यं) देखा है। (नभः न) जैसे सूर्यको सब देखते हैं, उसी वरद मैंने (अवत स्थिवांसं रूणं) सामने खंडे हुए कृष्णको देखा है, दे (तृष्ण.) बस्रवान् महतो ! (दः इप्यामि) दुग्हारी सहायता मैं चाइता हूं, तथा दुम (आऔ युष्यत) युद्धमें युद्ध करो॥ १४॥

[१६१९ | (अधाः) इसके बाद (अशुमत्याः उपस्थे ) अंशुमती नदीके किनारे (द्रप्तः ) द्रप्तने (तित्विषाणः ) वैजन्मी द्वीवे हुए (तन्त्रं सधारयत् ) शरीरको धारण किया । तब (वृद्धस्पतिना युजा ) वृदस्पतिके साथ (इन्द्रः ) इन्द्रने (अभि आचरन्ती अदेवीः विदाः ) चारीं ओरसे बाक्षमण करती हुई बाती हुई नास्त्रिक शत्रु-सेनाको (सासंह्र )

वराजित किया ॥ १५ ॥

[१६१२] हे इन्द्र ! (त्वं ह ) दू (जायमानः ) उत्पन्न होते ही (त्यत् अश्रवंभयः सप्तभयः ) उन शत्रुक्षेति रिवत् सात नसुगेके लिए (शत्रु अभवः) भत्रु हुना, तथा दूने (गूळहे द्याकपृथ्वनी अनु आवन्दः) छिपे हुए शक्तिक व पृथिवीकोकको सोज निकाला तथा (विभु मञ्ज्ञाः भुवनेभ्यः रणं थाः ) सहस्वपूर्ण लोकोंके किए नानन्द दिया ॥ १६ ॥

माश्रार्थ— कृष्ण नामक अयुर अपने दस हजार सैनिकोंके साथ काक्रमण करने लगा; अंग्रुमती नदी पर उन्होंने करना स्थान बनाया; शक्तिसे गर्विष्ट हुए उसकी इन्द्रने पकडा; नेता इन्द्रने उस दिसक शतुका नाश किया ॥ १६ ॥

हुन्द्रने अंगुमती नदीके किनारे गुफामें बंद सोमको देखा और तब उसने मरुतोंकी सद्दायतासे कृष्णासुरका पराभव करके सोमको मुक्त किया ॥ १०॥

इस इन्स अर्थात् सोमरसमें जब दूध, दही, घी, मचु आदि पदार्थ मिलाए गए, तब बस रसका रूप तेजस्ती ही गया । उसे पोकर इन्द्रमें उत्साद उत्पन्न हुआ और उसी उन्सादमें उसने देवोंकी निन्दा करनेवाले असुरोंकी मारा ॥१५॥ इन्द्र उत्पन्न होते ही शत्रुऑसे रहित सात असुरोंका शत्रु वन गया। तथा उसने शुलांकको और प्रध्यीलोकको

प्रकाशित करके छोकोंको भानन्द दिया। जब साठ पर्तवाला मेघ मूर्यको बंक देता है, तव प्रश्वीपर सन्धकार सा छा जाता है, वब विज्ञली बन भेथोंको बरसा कर सूर्यको प्रकाशित करता है और प्रश्वी पर प्रकाश फैलाला है ॥ १६ ॥

| १६१६ स्वं ह स्यदंत्रतिमानमोजो बज्जेण बज्जिन धृतितो जंबन्य ।          |          |
|----------------------------------------------------------------------|----------|
| रवं शुष्णुस्यावातिरो वधंत्री न्यत्वं गा ईन्द्र श्रव्यदेविन्दः        | ॥ १७ ॥   |
| १९१४ त्वं ह त्वहुं भ चर्णीनां घुनी वृत्राणी तिविषी पंभूय ।           |          |
| स्वं सिन्ध्रस्त जस्तम्। नान् स्वमुपो अंजपो दामपत्नीः                 | 11 35 11 |
| १६१५ स सुकतु रणिता यः सुतेष्य नुंचप्रन्युयी अहेव रेवान् ।            |          |
| य एक इन्पर्यपासि कर्ता स वृत्रहा प्रतीद्वन्यम् हुः                   | म १९ ॥   |
| १६१६ स प्रत्रहेन्द्रेथर्षणीधृत् तं सुन्द्रस्या हव्यं हुवेम ।         |          |
| स प्रां <u>वि</u> ता मुघवा नोऽधिवुक्ता स वार्जस्य श्रवुस्यस्य द्वाता | # R+ #   |

अर्थ — [१६१६] है (कज़िन्) बज़वारी इन्द्र ! ( धृषितः त्यं । शतुनोंके वर्षण करनेवाले त्ने ( बज़ेण ) बज़के हारा ( ओजः अ अतिमानं ) वलीं मतुलनीय (त्यत् जाधन्य ) उस असुरका मारा, (त्यं ) त्ने ( वधनैः ) बावुवीसे ( गुज्जस्य अवातिरः ) ग्रुष्णासुरको काट बाका, तथा (त्यं ) त्ने ( ग्राच्या इत् ) वपने सामध्येसे ही (गाः आविन्दः ) यायोंको प्राप्त किया ॥ १७ ॥

[१६१४] हे (चर्षणीनां सुष्याः) मनुष्योमं बक्वार इन्द्र ! (त्वं ह् ) द् ही (त्यन् सुत्राणां घनः) हव इत्रोंको मारकर (ताविषः वभूष) वळवार हुना, (त्वं) त्ते ही (तस्तमानान्) रोकी गई (तिन्धून् अस्त्रः) निद्योंको बहाया, तथा (त्वं) त्ते ही (तास पत्नीः) दास नामक असुर द्वारा अधिकारमें रखे (अपः अजयः) कक प्रवाहोंको जीता ॥१८ ॥

[१६१५] (थः स्रतेषु रणिना) जो सोन यहाँमें रमण करनेवाका है, (यः एकः इन्) जो वकेका ही (निर् अपांसि कर्ता) मनुष्योंके संप्राममें पशक्रम करनेवाका है, ऐसा (सः सुक्रत्) वह उत्तम कर्न करनेवाका, (अनुत्त-मन्युः) वहतिहत क्रोचवाका, (अहा इन रेवान्) दिनोंके समान धनवान् तथा (बृत्रहा) बुत्रको मारनेवाका (सन्बं मति) दूपरे असुरोंको भी मारता है, (इन् आहुः) ऐसा कहते हैं ॥ १९॥

[ १६१६ ] (सः इन्द्रः) यह इन्द्र (खुत्रहा) बृत्रको मारनेवाका तथा (वर्षणीधृत्र्) मनुष्योका भरणपोवण करनेवाका है, ऐसे (तं हृद्धं) उस बुलाने वोग्य इन्द्रको इम (सुक्ष्नुस्था हुनेम) उत्तम स्तुतिसे बुलाते हैं। (साः) वह (म अविताः) इमारी रक्षा करनेवाका (मध्याः) ऐवर्षशान् (नः अधिवक्ताः) इमारे कपर वासन करनेवाका है, (सः वाजस्य अवसम्भव दाताः) वह वल व वद्धाः देनेवाला है॥ २०॥

भावार्थ — हे बजाबारी इन्द्र ! तूने बजाके द्वारा अनुस्त्रनीय बस्तवासे इस असुरको जारा तथा अपने सामर्थको किरणोंको प्रकट किया ॥ १७ ॥

है इन्द्र ! सञ्जूत्रोंको मारनेके कारण त् सामध्येत्राखीके रूपमें सर्वत्र विकयात हुआ और सञ्जूके द्वारा वांधकर रखे हुए जस प्रवाहींको बहुत्या । विद्युत्से आहत होकर मेघ बरस पढे और वे जलप्रवाहके रूपमें वह निकले ॥ १८ ॥

यह इन्द्र सोमयहोंसें वाजन्द करनेवाला है, वहेला ही संद्रावमें पराक्रस दिखानेवाला है। इसका कोच कमी व्यर्ध यहीं वाला। बीर भी सदा उत्तम कामोंसें वाजन्द के। उसका कोच कभी व्यर्ध न जाए। यह जिसपर कोच करे, वह यह हो जाए ॥ १९॥

वह इन्द्र वृत्रको भारतेवाछा जीर सनुवर्गका भरणगोषण करनेवाछा है। इमारी रक्षा करनेवाछा ऐवर्षवान् इन्द्र ही समपर जासन करनेवाछा है। प्रवाजींपर वही जासन करे कि वो उनकी रक्षा करनेमें समर्थ हो - २०॥ १६१७ स वृंबहेन्द्रं ऋमुक्षाः सद्यो जंजानो हन्यां यथ्य ।
कृष्वयपांसि नयीं पुरुणि सोमो न पीतो हन्यः सर्विभ्यः
[९७]

11 98 11

( ऋबिः- रेशः काद्यपः । देवताः- इन्द्रः । छन्दः- वृद्धती, १०, १३ अतिजगती, ११-१२ उपरिद्वाद्वृद्धती, १७ त्रिव्हुप्, १५ जगती । )

१६१८ या इन्द्र अज आमेरः स्वर्धी असेरेम्यः।

स्तोतार्मिन्मधवसस्य वर्धय थे च स्वे वृस्तवंहिंपः

0 2 8

१६१९ यमिन्द्र द्धिषे स्व मधं गां आगमव्येयम् ।

वर्जनाने सुन्वति दक्षिणावति तिसम् तं घें हि मा पुणौ

11 3 11

१६२० य ईन्द्र सस्त्यंत्रती ऽनुष्वापुमदेवयुः।

स्वैः प एवें भुमुत् योष्यं र्यि संनुतर्थिहि तं वर्तः

11 📭 🛭

अर्थ — [१६१७] (सः ऋभुक्षाः चुत्रहा इन्द्रः) वह कारीगरोंके साथ रहनेवाका वथा युत्रको मारनेवाका इन्द्र (जहानः सदाः इवधः वभूवः) उत्पद्य होनेके बाद शीघ्रही बुकाने योग्य हो गया। (पुरुणि नर्या अपांसि इण्वन्) बहुतसे मनुष्योंके किए दिवकारी कार्योंको करता हुवा वह इन्द्र (पीतः सोमः व ) पिये गए सोमके समान (सिसिभ्यः हृदयः) मित्रों द्वारा हुकाने योग्य हो गया ॥ २१ ॥

[ 90 ]

[१६१८] दे (इन्द्र) इन्द्र ! (स्वः-वान्) स्वमामध्येसे युक्त त्ने (असुरेश्यः) भद्वरेति (बाः) को (अक्षः) घन (आ अमरः) छीने हैं, दे (मध-वन्) ऐषयैके स्वामी ! (अस्य ) इस घनसे त् (स्तीतारं इत्) स्तीताकोदी (वर्ध्वय) बरा, (वे च) और जिन्द्रोंने (स्त्रे) वेरे किये (ब्रुक्त-वर्ह्विः) बासन विश्वाया है, बन्दें भी बहा ॥ १॥

[१६१९] हे (इन्द्र) इन्द्र ! (स्वम्) तू ( बम् ) जिस ( अइवम् ) घोशा, ( गाम् ) गाथ और ( अव्य-वस् ) वास न होनेवाले ( भागम् ) धनको ( द्रिधिये ) धारण कर रहा है, ( तम् ) उस घनको ( द्रिसन् ) वस ( सुन्धति ) वज्ञ कर्णा ( दक्षिणा—वाति ) दक्षिणा देनेवाले ( यज्ञमाने ) वजनानमें ११ ( घेहि ) रख ( पणी ) धन कमानेवाले दानर दिवसें ( मा ) नहीं ॥ १ ॥

[१६२०] दे (इन्द्र) इन्द्र ! (बः) जो (अवतः) वतरदित (अदेव-गुः) देवोंको न चाइनेवाछा नसुर (अनु-स्वापम्) गांव निदार्मे (सरित्र) सोता है अर्थात् जिसे स्वकर्तन्यका प्यान नहीं, (सः) वह (स्वैः) वपने (पवैः) व्यवहारसेदी (पोध्यम्) प्रष्टिकारक (रियम्) धनको (सुमुरत्) मष्ट करता है। त् (तम्) वस्य धनको (ततः) वससे (सनुतः) गुस दसामें (धोहि) पहुँचा दे॥ १॥

भारतार्थ — क्रमुओंके साथ रह कर शमुओंको आरनेवाका वह इन्द्र बस्पक्ष होते ही प्जाके योग्य हो गया। वह इन्द्र मनुष्योंके किए दिवकारी कार्य करवा है, इसकिए सभी उसे मित्रके रूपमें बुछाते हैं ॥ २१ ॥

इन्द्र अपुरसि वन शीन कर स्वीवाजीकी देवा है ॥ १ ॥

वजमान इन्द्रको इविकास देवें, जत: इन्द्रका दाम वजमानकोही मिके, पणिको नहीं ॥ २ ॥

इन्द्र इनार्थी कीर काकसीका धन उसके पास नहीं रहने देता। जो दान नहीं देता उसका धन दुर्वहरूमें १६ व होता कीर अन्तमें सारा नष्ट हो बाता है ॥ ३ ॥

| १६२१  | यच्छ्रकासि परावति यदंनीवति वृत्रहन् ।                                                         |         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 0.000 | अर्वस्त्वा गीमिंद्वंगदिंन्द्र केशिभिः सुतावाँ आ विवासित                                       | 11.8.11 |
| १६६२  | यदासि रोचने दिवः समुद्रस्याधि विष्टि ।                                                        |         |
| १६२३  | यत् पार्थिते सदंने वृत्रहन्तम् यदुन्तिरिक्ष् आ गिह्न<br>स नुः सोमेषु सोमपाः सुतेषु अवसस्पते । | 11 9 11 |
|       | मादयंस्व रार्धता सूनृतांबुते नद्र राषा परींगसा                                                | 11 % 11 |
| 1458  | मा नं इन्द्र पर्रा वृण्याग्यवी नः सञ्चमार्थः ।                                                |         |
|       | त्वं न जुती त्विमम् आप्यं मा न इन्द्र परा वृणक्                                               | 11011   |

भर्थ-[१६२१] हे (शक्त) शक्तिशाली (बुल-हन्) वृत्र-ताशक (इन्द्र) इन्द्र ! (बल्) चाहे तू (परा-यति ) बहुत तूर (असि ) है ( यत् ) चाहे (अवो-वाति ) अति समीप है परंतु (सुन-वान् ) यह करनेशला है (अतः ) अतः वहाँसेही (द्यु-गत् ) दुमें स्थित (केशि-भिः ) चमकीलो किश्णोंसे युक्त (गीः-भिः ) वाणियोंसे (त्या ) दुसे हम (आ विवासति ) प्रेम-पूर्वक बुलाता है ॥ ४ ॥

[१६२६] हे ( सुत्रहन्-तम ) इत्र-नाग्नकों में भेड़ इन्द्र ! ( यन् वा ) चहे त् ( दिवा ) दिवलोक्के ( रोचने ) प्रकाशमन स्थानमें ( असि ) हो, चहें ( समुद्रहर ) समुद्रको ( तिछारि अधि ) तलोमें। ( यत् ) चहे त् ( पार्थिवे ) प्रधिवोके किसी ( सदने ) घरमें रहता हो ( यत् ) चाहे ( अन्तरिक्षे ) भाकाशमें; त् वहांसे ही हमारे पास ( आ गाहि ) ना जा ॥ ५ ॥

[ १६२३ ] हे ( शवनः पते ) कि सामी ( इन्द्र ) इन्द्र ! (सः ) वह (सोम-पाः ) सोम पीनेवाछा तू ( सुतेषु सोमेषु ) सोमरस वैदार होनेपर ( स्नृता-वता ) मीठी वाणीसे युक्त ( राधसा ) भनसे भीर ( परीणसा ) बहुत ( राया ) धनसे ( नः ) हमें ( माद्यस्य ) बानन्दित कर ॥ ६ ॥

[१६२४] हे (इन्द्र) इन्द्र ! सू(नः) इसे अपनेसे (मा) मत (परा खुणक्) त्र फेंक । तू(नः) इसारा (सध-माधः) साथ नानंद करनेवाळा (भव) हो । (त्वम्) तू(नः) इसारा (क्रती) स्थक है, (त्वम्) तू (इत् ) ही (नः) इसारा (आप्यम्) वान्धव है अतः हे (इन्द्र) इन्द्र ! तू (नः) इसे अपनेसे (परा मा खुणक्) पूर अव कर । इसारा साथ मत छोड ॥ ॥॥

भावार्थ — यज्ञकां अपनी आ वर्षित करनेवाली मनोइर वाणीसे, इन्द्र कहीं भी हो, उसे सद्दावार्थ बुलावे हैं। जो अपनेको थिय हो, वह कहीं भी रहे, उसेदी पुकारते हैं, उसी वो चाहते हैं। दूसरा पापमें हो, तो भी उसे नहीं चाहते ॥ ४॥ इन्द्र कहीं भी हो, वह वहांसे हमारे पास जा पहुंचे। झूर राजाको राज्यमें सर्वत्र घूमकर प्रजा और राज्यका

निरीक्षण करते रहना चाहिये || ५ ॥

इन्द्र मीठी वाणी बोलकर भोजनादि देता है और यजमानको धनसे परिपूर्ण कर देता है। राजा और राजपुरुष भजासे कर प्राप्त कर उन्हें संरक्षण।दिसे सुसी रखें॥ ६ ड

इन्द्र यञ्च कर्ताओंका रक्षक और आई है। उसका ऐसा दी न्यबदार है, इसीक्षिये वे वज्ञकर्ता दी बसका साथ छोड देना नहीं चारते ॥ ७ ॥ अर्थ— [१६-५] हे (इन्द्र) इन्द्र ! (असी) हमारे (सुते) यश्में, (सचा) एक साथ (मधु) मीस रस (पीतथे पीनेके किये, (नि साद) भैठ। हे (मध-यन्) भन-सम्पद्म ! त् (जिरित्रे) स्तुति कर्ताके किये (महत्) बढा (अवः) रक्षा साधन (कृधि) कर, दे। हे (इन्द्र) इन्द्र ! त् (असी) हमारे (सुते) बश्में, (सचा) साथ मिलकर रहा । ८॥

[१६२६] हे (आद्रेन्तः) बज्रधारी इन्द्र ! (क्षेत्रासः) देवीते (त्वा) सुते ( न ) नहीं (आशता) पाण, देश बरावरी नहीं की (शर्त्यासः) सनुत्योंने भी ( न ) वहीं। तू अपने ( इत्वस्ता) बळसे ( विद्या ) सारे ( जातानि ) जम्मभारियोंको । आभि-भूः) पराजित करनेवाला (आसि ) है, क्योंकि ( देखासः ) देव (स्वा न आशता ) वैरी

समवा नहीं कर सके॥ ९ ॥

[(६२७] स्तोता छोगोंने विद्याः) सारी (पृत्ताः) शत्रुओंडी सेनाको (अभि-भृतरम्) द्वानेवाडे (तरम्) नेता (इन्द्रम्) इन्द्रको (स-जूः) साथ-साथ (तत्रश्चः) बनाया, वत्साद्यसे भर-प्र किया, (यत्त) और (राज्ञाने) प्रकाशित कानेके छिये अपने (क्षत्वा) कमेसे (वरिष्ठम्) अष्ठ, , वर्र) अष्ठ पदार्थोंकी प्राप्तिमें शत्रुभींडे (अर-मुरिम्) मारक, (उथ्रम्) न द्वनेवाले, (आजिष्ठम्) कोजसे भरप्र, (तश्वसम्) वृद्धि युक्तकौर (तप्रिय-मुर्गे) वर्गवाद् इन्द्रको (जज्जनुः स्) उर्पश्च किया ॥ १० ॥

[१६२८] (रेमामः) यात्रकं कोगोंने (इंम्) इस (इन्द्रम्) इन्द्रको (सोमस्य) मोनके (पीतये) योनेके रूपे (सं अस्वरम्) प्रार्थना की। (यत्) त्रव बन्होंने (इंम्) इस (इनः-पिन्म्) स्वांके स्वामाको (सुघ) बदनेके किथे उत्साह्य किया तब (धृत-जन्नः हि) वजधारा यह इन्द्र (ओजसा) यक और (ऊति-भिः) रक्षाके

सापनोसे (सम्) बुक हो गया ॥ ११ ॥

[१६२९] (विद्याः) बुद्धिमान् लोग, (चन्नमा) दर्शनसे जीर (अभि-स्वरा) स्तुतिसे, (नेमिम्) सम जीर (मेथम्) स्पर्वाशाल इन्त्रको (न्मान्त्र ) नमस्कार करते हैं । दे (सु-दिनयः) उत्तम देव वाले (अस्त्रः) दोष-रहित (तर्राह्यनः) कार्यमें शोधना करतेवाल स्ताता लागां! (वः) तुम उस इन्द्रके (कर्णे) कानके समीप (फक्क-ांभः। स्तुतियों द्वारा (आपि सम्) सूच प्रशंसा करो । १२॥

भाषार्थ— र्न्द्र खाताका रक्षाके लिये बहुत कहा साधन देता है और साथ रक्षाक साधनोंसे युक्त होका उसकी रक्षा करता है ॥ ८ ॥

देव और ममुज्य इन्द्रकी बरावरी नहीं कर सकते, क्योंकि जन्मधारियोंमें बहु सबसे वहा है। जो विद्या, वक और देवयमें सबसे जाने हो, वही दुष्टोंको दवा, सजनमोंकी न्या कर, उत्तम शासक वन सकत है ॥ ९॥

स्तीता वाजु बोंका क्य करनेक किये दुरद्रकी अपने यहाँ तुकाबे हैं। प्रमा ही राजाओ स्था कर सकते बोरव बनावी

है। बसमें स्थार गुण पहलेसे वर्तमान होते हैं बतः उसे शस्याधिकार देवर मानों नवा कम देवी है॥ १०॥

स्तोता इन्ह्रका वक वडानेके निमित्त उसका वश गाते हैं। उस वशते इन्द्रमें रहा। करनेकी शक्ति वहती है ॥ ११॥ इन्द्रमें मसता और समुके प्रवि कडोरवा ये दोनों गुण विद्यमान है। वडोंके समीप आकर कोई बात शान्तिसे कहनी कादिने, देवा बोकना असम्बन्ध है ॥ १२ ॥ १६३० तमिन्द्रं जोहवीमि मुधवीनपुर्व सुन्ना दघ'नुमन्नतिष्कृतं श्रवांसि । मंहिष्ठी गुन्भिरा चं युक्तियों व्वर्शद्वायं नेत् विश्वां सुवर्धां कुणे हु बुक्ती त १३॥

१६३१ स्व पुरं इन्द्र चिकिदेना व्योजना अध्यष्ठ प्रक नाश्चयवी । स्वद्रिक्षांनि भूवनानि वजिन् बावां केने पृथिकी स्व भीषा

11 88 11

१६३२ वरमं ऋतमिन्द्र शूर चित्र पास्त्र पि न वं जिन् दुरिकार्ति पूर्वि भूरि । कुदा न दनद्र राम आ देशस्य चित्रियपस्यस्य स्पृष्ट्यार्थस्य राजभ

H twn

[ 90]

(अवि:- त्रमेष आङ्गिरसः। देवताः- इन्द्रः। छन्दः- उष्णिकः, ७, २०-११ करुपः, ९ १२ पुर उष्णिक्।) १६३३ इन्द्रांय सामं शायत् विद्याप चृहते गृहत् । धुर्महते विद्यक्षिते पनुस्यते ॥ १॥ १६३४ त्वभिन्द्रापिभृगंति त्वं स्यापार्यः । विश्वकंपी विश्वदेवी महा अपि ॥ २॥

भर्थ- [१६६०] में (तप्) उस (मघवानम्) पेथवंगन्, (उन्नम्) निभंग, (सन्ना) सदा (कावांसि)
पर्छोदे (द्धानम्) थारक और (अप्रति-स्कृतम्) पीछ न इटनेवाले (इस्ट्रम्) इन्त्रको (जो इवांमि) सर-बार
प्रकाता हैं। यह (महिष्ठः) धाविशय प्रव (चिश्वयः) यहांके योग्य इन्द्र इमारी (गीः भिः च) वाणियों द्वात वक्षमें
(आ ववर्नत्) प्रवृत्त हो। वह । यद्भी) यत्र धारक (राये) ऐथर्यके निमित्त (नः) इमें , विभ्वा) सारे (सु-प्रधा)
वक्षम मार्ग (कुणीन्) प्राप्त करावे ॥ १३॥

[ २६१६ ] दे (शिवष्ट) बलधारी (शक) बक्तिमान् (इन्द्र) इन्द्र ! (स्वम्) त् (ओअसा) शक्तिसे (नाशयध्ये) नष्ट करनेके लिए शयुके (एनाः ) इन (पुरः ) नगरोंको (थि चिकिन्) उत्तम प्रकारसे जानता है । दे बिजिन् ) बजधारी इन्द्र ! (विश्वा ) स.रे (भुवनारि ) भुरत (श्वावा पृथिवं। च ) नीर मौ-पृथिवी दीनों

कोक ( त्वल् भीया ) वेरे अयसे (रेजेते ) कायते हैं ॥ १४॥

[१६१4] है (शूर) यर (विज) भाश्यविके योग्य (इन्द्र) इन्द्र ! (तत्) वह तेस (क्तम्) सत्य (मा) मेरी (पातु) रक्षा करें । हे (वांचान्) वज्रवारी ! तू, (अपः न) जैसे जलका नाविक, वेसे इमारे (भूरि) बहुत, मसंख्य (दु!-इता) दुर्गति, पाप और किंत्नाइयों हो (हांत पर्वि) पार कर दे । हे (वाजन्) सेजस्वी (इन्द्र , इन्द्र ! प् (नः ६में (विश्व-प्रत्यस्य) अनेक रूपवाला (स्पृह्याय्यस्य) वाइने योग्य (रायः) धन (कदा, इन्द्र ! सा दश्वस्थे। ) देगा ॥ १५॥

[९८] [१६३१] हे मनुष्यो ! (विद्राय बृहते ) ज्ञानी, महान् , (धर्मकृते विविध्वते, पनस्यवे ) धर्मके काम करनेवाके, विद्रान् तथा प्रशंसनीय (इन्द्राय ) इन्द्रके किए (वृहत् साम गायत ) वृहत् नामक सामका गान करो ॥शा

् १६२४ । हे इन्द्र ! (त्वं अभिमू: असि ) तू राजुवंका पराभव करनेवाला है, (त्वं सूर्ये अरोधयः ) र्ने स्यंको प्रकाशित किया, तू (विश्वकः) विश्वदेवः प्रहास् असि ) विश्वको बनानेवाला, विश्वको प्रकाशित करने-बाङा तथा महान् है ॥ २ ॥

भावार्थ — ऐश्वर्यशाली इन्द्र बलोंकी घाएण करनेवाला, कती विशे न इटनेवाला, भत्यन्त पूज्य सीर बहादे बोग्य है। यह इसें धन प्राहिके देशु उत्तम मार्ग दिखाए । धन राहा उत्तम गार्गसे ही प्राप्त करे ॥ १६ ॥

इन्द्र राष्ट्रके नगरोंको तोडनेकी विधि जानता है। जन यह राष्ट्र प्रतिध करता है इस समय दोनों कोड सारा संसार काँच बढता है ॥ १७ ॥

इन्द्रका सत्य-नियम प्रजाकी सद्दा रक्षा करता है। इन्द्र मनुष्यको दुर्गुण रूप नदीके पार पहुँचा देशा है ॥ १५ ॥ सभी धनुनोंका प्राभव करनेवाका इन्द्र सूर्यको प्रकाशित करता है। वही विश्वको यमानेवाका दया वसे प्रकाशको पुष्क करनेवाका है। इस इन्द्रको प्रसन्न करनेके लिए सामगान करता चाहिए ॥ १-२ ॥

१६३५ विभाजक्योतिं सर्वा चर्मच्छो रोचनं दिवः। देवास्तं इन्द्र सरूपार्य येभिरे 11 3 15 १६३६ एन्द्रं नो गधि प्रियः संत्राजिदगोंद्यः । गिरिने विश्वतंस्पृथः पतिर्द्विवः 11811 १६३७ अभि हि संत्य सोमपा उमे बभूथ रोदंसी । इन्द्रासि सुन्वती वृधः पर्तिर्द्विः ॥ ६ ॥ । हन्ता दस्योर्मनीर्वधः पतिर्दिनः १६३८ स्वं हि अर्थतीना मिन्द्रं दुर्ती पुरामसि 11 4 11 १६३९ अधा हीन्द्र गिर्वण उपंत्वा कामीन् महः संस्टमहै । उदेव यन्तं उदिभेः ।। ७ ॥ १६४० वार्ण त्वां युष्यामि विश्वनित श्रु ब्रह्माणि । बार्युध्वांसे चिदद्वियो द्विदिवे 11 6 11 १९४१ युझन्ति हरी इधिरस्य सार्थयो री स्थं उरुयुंगे । इन्द्रवाहा वचोयुजां H 2 H १६४२ त्वं न इन्द्रा भंदें ओवों नुम्लं श्रीतकतो विचर्षणे । आ वीरं प्तनाषदंग् 11 80 11

अर्थ— [१६३५ ] दे इन्द्र | तू (ज्योतिया ) अपने ते तसे (दिवः विश्वा जन् ) स्वको प्रकाशित करते हुए (स्वः अगच्छः ) स्वर्गको कको गया । तम (ते देवाः ) वे देव (रोचनं हुन्द्रं ) ते उस्वी इन्द्रके पास (संख्याब के किए आपे ॥ ॥ ॥

[१६३६ ] हे (प्रियः) प्रिय (सत्राजित्) सब शत्रुओं हो एक साथ जीतने शके, (अ-गोहाः) जिसे कोई किया नहीं सकता, ऐसे (विदिः न विद्यतः पृथुः) पर्वतके समान सब जगह फैके हुए (दिवः पतिः) गुलाक्टे

कामी (इन्द्र ) इन्द्र ! (मः आ गांधे ) इमारे पास भा॥ ५॥

[१६३७] हे (सत्य सीमपा) विविनाशी और सोमको पीनेवाके इन्ह ! सू ( उमे रोट्सी अभि वभूष ) दोनों चावापृधिविषांका परामव करता है, तथा ( सुन्त्रता खुधः अलि ) त सोमयज्ञ करनेवालेको बढानेवाला है, और ( दिवा पतिः असि ) युलाकका स्वामी है ॥ ५ ॥

[१६४८] हे इन्द्र ! (त्वं दि) तू ( शक्वतीनां पुरां दर्ता असि ) शबुके बहुतसे नगरोंको तोहनेवाला है, (दस्योः हन्ता ) दस्युआंको मारनेवाला है, ( धनोज्ञूचः ) मानसिक शक्तिको वटानेवाला है तथा ( दिवः पतिः )

गुलांकका स्वामी है ॥ ६ ॥

[१६३९] हे इन्द्र ! ( उद्धायनमः उद्धिः इच ) जिस प्रकार पानी ले जानेवाले मित्र पानीसे खेळते हैं, उसी प्रकार हे (शिर्धण) स्नुतियोसे पूज्य इन्द्र ! (त्वा) तरे पास इम (मदः कामान्) वडी वडी कामनानोंके साथ (सस्जाहे) बादे हैं॥ ७॥

[१६४०] (यव्याभिः या। म) जैसे नदियोंद्वारा समुद्र बढाया जाता है, वसी प्रकार दे (शूर आदिवा) शूरवीर और बज्जधारी इन्द्र ! (बाबुध्वांसं त्वा) वडाने योग्य तुसे (दिने दिवे ) प्रतिदिन (ब्रह्माणि वर्धन्ति )

स्तोष बढाते हैं ॥ ८ ॥
[१६४१ ] (इतिरस्य ) गमनशील इन्द्रके (उह युगे उते रधे ) महान् धुरामोंबाले महान् स्थमें स्तोता गण
(इन्द्र वाहा-वचीयुजा) इन्द्रको के जानेबाले तथा वाणीसे जुढ जानेवाले (हरी ) दो घोडोंको (गाध्या) स्तोत्रसे
(युक्षम्ति) जोडते हैं ॥ ९ ॥

[ १६७२ ] दे (शतकतो विचर्षणे इन्द्र ) सैकडों पराक्रमके कार्य करनेवाले तथा ज्ञानी इन्द्र ! (त्वं नः) प् इमें (ओज: नुरुणं पृतनाषद्वं वीरं ) ओड, धन और शत्रुओं हो इटानेवाले वीर पुत्रको (आ भर) दे ॥ १० ॥

आवार्थ- जब इन्द्रने अपने देजसे सूर्यका प्रकाशित करके लारे विश्वको प्रकाशसे युक्त किया, तब सभी देवोंने सिशकर इन्द्रकी स्तुति की । यह गुलोकका स्वामी इन्द्र सर्व ब्यापक है ॥ ३-४ ॥

है इन्द्र ! तू बुळोक और प्रव्योलोक दोनी लोकीपर शासन करता है । इसकिए तू ही इन दोनीं कोकींका स्वामी

है। पू मनुष्योंकी मानसिक सिक्तिको बढाता है ॥ ५ ६॥

है इन्द्र ! इस बढ़ी बढ़ी कामनायें लेकर तेरे पास आते हैं और जिस तरह निद्योंके द्वारा समुद्रको बढ़ाया जाता है इसी तरह स्वोत्रोंके द्वारा इस तरा यश बड़ाते हैं ॥ ७-८॥

• गतिकीक इन्द्रके मदान् भुराओं वाले स्थमें उत्तम घोडे ओडे जाते हैं। पैसा वद इन्द्र इमें जोज, धन और बीर पुत्र प्रकृत करें ॥ १-१० ॥ १९४१ रवं हि नेः पिता वंसो त्वं माता बेतकतो वृश्विय । अयो ते सुस्रमीमहे ॥ ११ ॥ १६४४ रवां श्रंब्मिन् पुरुद्दत वाज्यन्तु मुर्च ब्रुवे बतकतो । स नी रास्व सुनीर्वेस् ॥ १२ ॥

[ 99]

( अषि:- नुमेघ आर्ड्सरसः। देवता:- इन्द्रः। छन्दः- प्रगाधः = ( विषमा बृह्ती, समा सतोबृह्ती )।)

१६४५ त्वा<u>मिदा द्यो नरो प्रपीच्यन विज</u>न भूषीयः।

स ईन्द्र स्तोमंबाइसामिह शुख्या प स्वसंरमा गंहि

0.3 0

१६४६ मत्स्वां सुश्चित्र हरिवृश्तदींमहे स्वे आ श्रृंपन्ति वेशसं:।

त्तव अवीस्युष्मान्युक्थ्यां सुतेष्विनद्र गिर्वणः

11 8 11

१६४७ आयन्त इन सर्वे नियोदिन्द्रस्य मक्षत ।

रसंनि जाते जनमान ओजंसा प्रति मागं न दीविम

11 3 11

अर्थ — [ १६४३ ] है ( वस्तो दातश्रमो ) सबको बसानेवाळे तथा सैकहों यह करनेवाले हुन्य ! (त्वं हि मः ) तृ ही इसारा ( पिता माता बभूविथ ) पिता और माता है । (अध ) इसकिए ( ते सुम्नं ईमहे ) इम तुझसे मुख भांगते हैं ॥१२॥

-[ १६४४ ] दें (शुन्मिन् पुरुद्वत शतकतो ) बलवान्, बहुतोंके द्वारा सदावशर्य दुलाने धोरव तथा सैक्सों बह करनेवाले इन्त्र ! (बाजयन्तं स्वा) बल देनेवाले तेरी (उपछुदे) मैं स्तुति करता हूँ । (सा) वह त्(मा सुवीर्व रास्य ) इमें उत्तम बल दे ॥ १२ ॥

[ 99 ]

[ १६४५ ] दे (विजिन् इन्द्र ) वज्रधारी इन्द्र ! (त्वां ) एसे (भूर्णयः नरः ) स्पासक जनेनि (इदा हाः ) भाग भीर कछ (अपीष्यन् ) सोग पिलाग, (सः) वह द् (स्तोमवाहसां ) स्रोत्र बोसनेवालेकि स्तोत्रोंको (इह् श्रुधि ) यहां सुन भीर (स्वसारं आ गाई ) घर मा ॥ १ ॥

[१२४६ | १ (सु शिप्र हरियः गिर्वणः इन्द्र ) सुन्दर इन्वाले, घोषांबाले और स्तुतिके योग्य इन्द्र ! (बेघसः त्ये आ भूपन्ति ) स्तोतागण तुक्षे अलंकृत करते हैं, त् ( मत्स्य ) आनन्दित हो, हम ( सुतेषु ) यशेमें तुन्नसे ( तब तत् ) तेरे उन ( उपमा नि उपध्या धवांसि ) उपमत्के योग्य प्रशंसनीय नवोंको ( ईमहे ) मागते हैं ॥ २ ॥

[१६४७] हे मनुष्यो ! (सूर्ये श्राधनमः इस ) जिस प्रकार किरणें सूर्यका सेवन करती हैं, उसी प्रकार तुम भी (इन्द्रस्य विद्वा शक्त ) इन्द्रके सब सामध्योंका मोग करो । यह इन्द्र (ओजसा ) वपने बखसे (वस्ति ) वपने प्रनोंको (जाते जिस्सानि ) वस्पत हुई और उस्पन्न होनेवालोंमें (प्रति ) विभक्त कर देवा है, इस भी (आगं न ) वपने पिठाके घनके सागके समान उसे (दीधिमः) धारण करते हैं ॥ ३ ॥

भावार्थ — हे प्रेचर्यशाली प्रभो ! तू ही हमारा माना भीर पिना है। तू ही हमारा पालन करनेवाला है। इसकिए हम तुससे ही धन और सुल मांगते हैं। तू हमें हमारे द्वारा मांगे गए सुल भीर धन प्रदान कर ॥ ११-१२ ॥

है उत्तम घोडोंको पालनेवाले इन्द्र ! हम तुसे सुन्दर और बसस्यी बनाते हैं, तू जानन्दित होकर इमारे पर्शीमें

ना । इमारे घरोंमें बाकर इमें आनन्द दे ॥ १-२ ॥

करण सूर्यका बाध्य करते हैं। इन्द्रके सब सामध्ये प्रशंसनीय है। इन्द्र बपने सामध्येसे अनेक धनोंको धारण करता है, वैसा इस करें। धनोंको, जो उत्पन्न हुई और उत्पन्न होगी उनको विभागके समान धारण करेंगे। अर्थात् जिस धनको जिस समय धारण करना गोग्य है उसको ठसी समय धारण करेंगे || ३ ||

| <b>१</b> 986 | अनं श्रीराति बसुदामुर्व स्तुहि भुद्रा इन्द्रंस्य गुत्रपं ।   |         |
|--------------|--------------------------------------------------------------|---------|
|              | सी अस्य कार्न विध्वो न रीपति मनी दानार्य चोदयन               | 11.8.11 |
| 2888         | त्वमिन्द्र प्रतृतिंब्य मि विश्वां असि स्पृष्ठाः ।            |         |
|              | अश्विहा बंनिता विश्वत्रांसि स्वं तूर्यं तरुष्यतः             | 0 % 0   |
| १६५०         | अर्तु ते शुष्म तुरयंन्तमीयतः श्रोणी शिशुं न मातरा ।          |         |
|              | विश्वसित् स्पृष्ठीः अययन्त मन्यवे वृत्रं यदिन्द्र त्रीसि     | 0 1 1   |
| ११५१         | इत छती वी अजरं प्रदेशार्मप्रदितम् ।                          |         |
|              | आशुं जेतारं देतारं रुथीर्तम् मर्त्तं तुम्न् <u>या</u> वृधंम् | 11 6 11 |

अर्थ- [१६४८] दे उपासक ! (अनदारानि च सुदां उप स्तुदि) निष्पाप दान करनेवाले तथा धन देनेवाले हुम्ब्रकी स्तुति कर, (इन्द्रस्य नात्तयः अद्भाः) इन्द्रके दान कल्याणकारी हैं, क्योंकि (मनः दानाय चीद्यन्) अपने समको दानके लिए प्रेरित करता हुना (सः) वह (अस्य विधातः कामे न रोषति) इस स्तोताकी अभिकाशका बाह्य नहीं करता ॥ ॥ ॥

[१६४९] (इन्द्र) इंग्ड़ ! (त्वं) तू (प्रतृतिषु ) संप्रामीमें (विद्याः तरुष्यतः स्पृधः ) सभी दिसा इस्तेबाले तथा स्पर्धा इस्तेबाले सञ्जनोंको (अभि असि ) पराजित करनेवाला है। दे (तूर्यः ) सञ्ज नासक इन्द्र ! (त्वं) तू (जनिता) सबको पैदा करनेवाला (अदास्ति हा ) उत्तमतासे शासन न करनेवालोंको मारनेवाला और (विद्य-तूः असि ) सब शत्रुओंको नष्ट करनेवाला है ॥ ५॥

[१६५०] दे (१२४) इन्द्र ! (मातरा शिशुं न) जिस प्रकार मानार्थे वच्चेके पीछे वळती हैं उसी प्रकार (भीजी) वे बावा पृथियो दोनों (ते तुरवश्ते शुष्मं अनु ईचतुः) तेरे समुनासक वळके पीछे वळती हैं। द् (यत् हुनं तुर्विस) जिस मन्युसे मृत्रको मारता है उस (तेरे मन्युये) तेरे मन्युके आगे (विश्वाः स्पृधः अध्यवन्त) सभी अनु होडे पह जाते हैं॥ ६ ॥

[ १६५१ ] हे मनुष्यों ! (वः ) तम (अजरं, प्रहेगारं ) जरा रहित, बीरोंको वेरणा देनेशके, (अपिरतं ) किसीके द्वारा म सेने गए वर्षात् सर्य वपनी मर्नीसे आनेवाके (आशुं जेतारं हेतारं ) सीम काम करनेवाके, विजय मास करनेवाके, प्रेरक (रधीतमें, अतूर्ते ) रथियों में सर्व केन, व्यक्तित (तुम्न्यानुधे ) जलोंको वदानेवाके इन्द्रको (क्रिती ) वपने संस्थानके लिए (इतः ) यहां बुलाओं ॥ ७ ॥

भावार्थ — निर्देश दान देनेवालकी प्रशंसा कर, सत्रोध दान करनेवाला प्रशंसनीय नहीं है। दान करवाण करनेवाले हों। भन दान देनेके किये प्रेरित कर । यह दाताकी इच्लाको रोकता नहीं ॥ ॥

हे इन्द्र ! सब युद्धोंने तू सब स्वर्धा करनेवाले शत्रुओंको नष्ट करनेवाला है। शूर ऐसे बने : हे शत्रुके विभासक बीर ! तू अप्रसस्तोंका नाशक और सब शत्रुओंको तूर करनेवाला है। बीर ऐसे हों ॥ ५॥

वाना पृथिनो तेरे शत्रुको बिनष्ट करनेवाछे नलके पीछे चळते हैं। शत्रुको बिनष्ट करनेके नलके साथ बीर रहते हैं। वेरे कोथके कारण सन स्पर्धा करनेवाछे डीछे पडते हैं॥ व ॥

हे मलुर्चो ! तुम बेरणा देनेवाके चिजनी, रथीक्षेष्ठ, निहिंसिय बीरको अपनी सुरक्षाके किये वहाँ हकाको ॥ ७ ह

१६५२ हुन्कुर्वार्यनिन्कुतं सहस्कृतं श्रुतम् विश्वतकंतुम् समानमिन्द्रमवंसे हवामहे वसेवानं वस्कृतंम्

11 2 11

[ १०० ] ( ऋषि:- १-३, ६-१२ हेमो भागंता, ४-५ इन्द्रः । देवता:- इन्द्रः, ८ सुपर्णः, ९ वज्रे। वा, १०-११ वाक् । छन्द्रः- ऋष्टुप्, ६ जगती, ७-९ असुष्टुप् । )

१६५३ अयं त एपि तुन्वा पुरस्ता दिश्वं देवा आभि मा यान्त पृथाद ।

यदा महां दीर्थरी भागिष्टिदा - SSदिन्मयां कुणवी वीर्याण ॥ १॥

१६५४ दर्शामि ते मधुनी मधमप्रे हितस्ते भागः सुनो अस्त सोमेः।

असंभ त्वं देशिणतः सखा मे उद्यो वृत्राणि जङ्घनात्र मूरि ॥ १॥

१६५५ म मुस्तोमं मस्त वाज्यन्त इन्द्रांच सुस्यं यदि सुस्यमस्ति ।

नेन्द्री अस्तीति नेमं उत्व आह क ई दर्श कृष्मि ष्ट्राम ॥ ६॥

अर्थ—ि १६५२ ) ( इच्छत्ति अनिष्कृते ) शतुवीकी हिसा करनेवाछे पर स्वयं व्यहिसत ( सहस्कृते ) वक्छ कार्य करनेवाछे वातम् ति शतमातुं ) सैंकहों प्रकार से व्यान करनेवाछे, सैंकहों तरहके ग्रुम कर्म करनेवाछे ( समान ) इमेसा पृक्ष सा रहनेवाछे, ( वसवानं ) जगत्को प्याप्त करनेवाछे ( वस्तुवं ) भनको प्रेरित करनेवाछे ( इन्द्रं अवसे हवामहे ) इग्रको इस वपने संरक्षणके छिए बुकाते हैं ॥ ८ ॥

[१००]

[१६५३] दे (११द् ) इन्द्र ! (अयम् ) यह मैं अपने (तन्ता ) सरीरसे (ते ) वेरे (पुरस्तात् ) आगे (प्रिम्) प्राप्त होता हूँ और (विद्ये ) सारे (वैदाः ) देव (प्रश्चात् ) पीछे (मा ) मेरी (क्षिम पन्ति ) ओट आहे हैं, मेरे पीछे चले जा रहे हैं। (यदा ) जब त् (महाम् ) मेरे किये (भागम् । भोग्व भनादि (दीधरः ) चारण करता है (आत् इन् ) तब (मदा ) मेरे साथ (विद्याणि ) पराक्रम मी (कुणदाः ) करता है । मेरे साथ पराक्रम भी रहते हैं है रे ॥

[ रह्प्छ ] है इन्द्र ! में (ते ) वेदे किये (मधुनः ) सोमका (भक्षम् ) मध्य वेदे (अद्रो ) आगे (द्धामि ) रसता हूँ। (ते ) वेदा , (सुनः ) बनावा हुआ (सोमः ) सोम क्य (भागः ) आग, वेदे किये (हितः ) सुरक्षित रसा । अस्तु ) हो। (स्थम् ) तू (विक्षणतः ) दाहिमा ओर (मे ) नेदा (सखा ) नित्र (असा च ) वनकर रह। (अध ) तब हम दोनों (भूदि ) बहुत (वृज्जाणि ) दुर्जोका (जांत्रनावा ) इन्त करें ॥ २ ॥

[१६५५] दे (वाज-यन्तः) वळके विभागां मनुष्यों ! (शिदः) विद इन्द (सत्यम्) सवसुष कोई सिकान् (अस्ति) है तो उस (इन्द्राय) इन्द्रके निमित्त (सत्यम्) ववस्य (स्तोमम्) स्तृति (यसु भरतः) कदो । पत्यु यह (नेमः) नेम (डः) तो (आहः) कदता है कि (इन्द्रः) इन्द्र कतके (त्यः) कोई (ज अस्ति इति ) नहीं है। यदि है, तो (कः) किसने (ईम्) इसे (स्दर्श) वैका है ! यदि नहीं है तो इस (कम्) किसकी (अभि इतवाम ) स्तृति को ॥ ३॥

भावार्थ- शतुओंकी हिंसा करनेवाके पर सर्व अहिसित रहनेवाके, बक्तसे कार्य करनेवाके, सैक्टों तरहसे कार्य

करनेवाले धनको प्रेरित करनेवाके रून्त्रको इस बुलाते हैं ॥ ८ ॥ इन्त्रके स्तोता विजयके लिये रून्त्रसे जागे-जागे रहते हैं और देव कनके पीछे-पीछे । यह रून्त्र स्तोताओं को साम

भीर सामध्ये देता है ॥ १ ॥ इन्द्र स्टोतानोंकी सद्दावताके खिये दक्षिण दायके समान दायें-दायें रहता है। तब दोनों मित्रके समान रहकर

सनेक बुनोंका नाम करते हैं ॥ २ ॥ नेमको संका हुई कि दुन्द है या नहीं। यदि है तो यह दिसाई क्यों नहीं देता ? यदि नहीं है तो उसकी स्तुति क्यों करें ? ॥ ॥ ॥

yo ( क. थु. या. )

|      |                                                              | ,       |
|------|--------------------------------------------------------------|---------|
| १६५६ | अयमंस्मि जरितुः पश्यं मेह विश्वां जातान्युम्यंस्मि महा ।     |         |
|      | ऋतस्यं मा प्रदिशी वर्धया स्त्यादिदेशे भुनंना दर्दशीम         | 11811   |
| १६५७ | आ यनमा बेना अरुंहजूतस्य एकमासीनं हर्पनस्य पृष्ठे ।           |         |
|      | मनिश्चनमे हुद आ प्रत्येवोच् दिचिकद्विछिद्यं मन्तः संख्यायः   | 11 5 11 |
| १६६८ | विश्वेत् ता ते सर्वनेषु प्रवाच्या या चक्य मधविनद्र सुन्वते । |         |
|      | पारांवतं यत् पुरुसंमृतं व स्वपावृणीः शरुभाय ऋधिनस्थवे        | нап     |
| १६५९ | त्र नुनं घांवता पृष्ट् नेह यो यो अवांवरीत्।                  |         |
|      | नि पी वृतम्य मर्माण वज्ञमिन्द्री अपीपतत्                     | ॥ ७ ॥   |
| १६६० | मनोजना अर्थमान आयुसीमंतरत् पुरम् ।                           |         |
|      | दिवं सुपूर्णी मृत्वाय सोमं विज्ञिण आर्थरत्                   | 11 & 11 |

अर्ध— [१६५६] हे (जिस्तः) स्तृति करनेवालो ! में (अयम्) यह । अस्मि। हूँ, (इह) वहाँ (मा) मुझे (पर्य) देल । में वपने (महा) महत्त्वसे (विश्वा) सारे (जातानि) जनमधारियोंको (अभि अस्मि) इरा देता हूँ। (ऋतस्व) ऋत की (प्र-दिशः) दिशार्थे (मा) मुझे (वर्धयन्ति) वहाती हैं। शत्रुवोंका (आ-दर्दिरः) विदारक में सारे (भुवना) भुवनोंको (दर्दशिम) नष्ट कर सकता हूँ॥ ४॥

[ १६५७] ( थत् ) जब ( बेनाः ) स्तुनियाँ, ( ह र्यतस्य ) पूज्य ( क्रानस्य ) वज्ञके ( पृष्ठ ) अन्दर ( एकम् ) अफेले (आसीनम् ) बेठे (मा ) सुर इन्त्रकी ( आ अस्ड्रन् ) होने क्रगी वव मेरे ( मनः चित् ) मनने ( मे ) भेरे ( हदे ) हृदयके किये ( आ प्रति अनोचत् ) कहा किये ( शिशु मनतः ) बाल-वध्चोंबाले (सालायः ) मित्र मुझे ( आंचकद्रन् )

पुछा रहे हैं॥ ५ ॥

[१६६८] हे (मघ-वन्) धनवान् (इन्द्र) इन्द्र! (यत् ) जो त्ने (ऋषि-बन्धवे ) बन्धुरूर ऋषि (शरभाष) शरमके निमिश्व (पुरु-संभृतम्) वदी संख्यामें एकत्र (पारावतम् ) परावान् का (वसु ) धन (अप-अन्वणोः ) जपने जधीन किया और (सन्धते ) यत्र करनेवालेके लिये त्ने (या ) जो दान (चकर्थ) किये हैं (ते ) तेरे (ता ) वे (विश्वा इत् ) सारेदी कर्म (सवनेषु ) यज्ञके समय (प्र-वाच्या ) कहने योग्य हैं॥६॥

[ १६५९ ] है वीरो ! ( जूनम् ) निश्वय अब तुम, ( पृथक् ) एक-एक, शत्रुकी कार ( प्रधावत ) दौडो । (इड ) वहाँ ऐसा कोई बीर ( म ) नहीं है ( यः ) जो ( सः ) तुम्हें ( अवावरीत् ) रोके । देखो ! (इन्द्रः ) इन्द्रने ( खूजस्य ) इनके ( मर्कणि ) कोमक स्थान पर ( खज्रम् ) बज्रका ( निस्ति अर्थायतत् अहार कर दिया है ॥ ॥

[१६६०] (सुपर्णः) कत्तम पंखोंनाका सुपर्ण (मनोजना अधमानः) मनके नेगसे जाते हुए (अधर्सी पुरं अतरत् ) कोदेके नगरको पार कर गण और (दिनं सत्नाय) युकोकको जाकर वह (विजिणे सोमे आभरत् ) पत्रभारी कृतके किए सोम के बाया ॥ ८॥

भाषार्थ → [इन्द्र शंकित स्रोताको अपना परिचय देता है।] संसारका कोई पदार्थ मुझसे बदा नहीं है। बज़में दिये हुए भाग मुझे बढाते हैं। मैं सारे शत्रुकोंका नाश करता हूँ ॥ ७ ॥

स्रोता संकटमें इन्द्रको सहायार्थ जुलाते हैं। हर्सासे इन्द्रको उनके संकटका ज्ञान होता है ॥ ५॥

बन्नमें इन्द्रके सारे दान और पराक्रम वर्णन करने चाहियें। विद्वान् छोग राष्ट्रके सारे वीरोंके चरित्र सुरक्षित स्सें और उत्सक्षेमें वे चरित्र गाये आयं ॥ ६ ॥

इन्द्रने शत्रुकोंको ऐसा मिटा दिया है कि कोई मार्ग रोकनेवाला नई। रह गया ॥ ७ ॥

सोम गुलोक्सें एक लोक्की नगरीके अन्दर रखा हुआ था, उसे लानेके लिए इन्द्रने सुवर्णको भेता और सुवर्ण उस कोहेकी नगरीको पार करके उस सोमको के बाबा ॥ ८ ॥

| 8448 | समुद्रे अन्तः श्रीयतः बुद्रा वजी अभीवृतः ।<br>मर्यन्त्यसमे संयतः पुरःप्रस्वणा बृलिम् | 081      |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| १६६२ | यद्वाग्वदंनस्यविचेत्नानि राष्ट्री देवानां निष्मादं मन्द्रा ।                         |          |
|      | चर्तम ऊर्ज दुदुहे पर्या <u>मि</u> के स्विदस्याः पर्म जेगाम                           | 11 30 11 |
| १६६३ | वेशी वार्चमजनयनत देवा स्ता विश्वरूपाः प्रवी वदन्ति ।                                 |          |
|      | सा नो मुन्द्रेषमूर्जं दुइांना धुनुर्वागुस्मानुषु सुष्टुर्वेतुं                       | 11 55 11 |
| १६६४ | सखे विष्णो वितृरं वि क्रमस्तु द्याँदेहि लोकं वर्जाय विष्कर्भे ।                      |          |
|      | हर्नाव वृत्रं शिणचांव सिन्धू निन्द्रंस्य यन्तु प्रसुवे विस्र्ष्टाः                   | ॥ १२ ॥   |

अर्थ - [१६६२] इन्द्रका ( यज्ञः ) बज्ञ ( उत्ना ) जलसे ( अभि-सृतः ) विरा हुआ (समुद्रे ) बाकाशके (अन्तः ) बीच (शयते ) है। उसके अवसे (सं-२तः ) संप्रामके (पुरः-प्रस्नवणाः ) सामनेसे आगनेवाके शत्रु (असै ) इस इन्द्रं या उसके वज़के लिये (बलिम् ) बिल (अर्थेन कर रहे हैं ॥ ९ ॥

[१६६२] (अविचेतना नि वदन्ती) अञ्चानियोंको ज्ञानसे युक करती हुई तथा (देवानां मन्द्रा) विद्रा-नोंको इर्षि। करती हुई । यत् राष्ट्री वाक्) जो तेज युक्त वाणी (निपलाद) यज्ञमें बोली जाती है, सब ( सतस्रः ) चारों दिशार्थ ( उ.ज. पर्यासि दुदुहे ) अस और दूध आदिको उत्पन्न करती हैं। ( अस्याः ) इस वेदवाणीका (परमं )

मूक स्थान (कु स्तित् जागाम) कदां है, पता नहीं ॥ १०॥

[१८६३] (देवाः) देवांने (देवां वासं अजनयन्त ) इस दिव्य वेदवाणीको प्रकट किया, (तां) उस वाणीको (विद्यक्षपाः पश्चवः वद्गित) अनेक खावाले पश्च बोलते हैं। (मन्द्रा सा) आनम्द देनेवाली वह वाणी (मः) हमें (हपं ऊर्ज दुहाना) अस और तेजको प्रदान करें (सु स्तुता घेनुः वाक्) अब्झी तरहसे स्तुत हुई वह वाणी

रूपी गाय (अस्मान् उप पतु ) इमारे पास कावे ॥ ११ ॥

[१८६ड] हे (सखे) मित्र विद्यों) विष्णु देव ! त् (विन्तरम्) विषक् (विक्रमस्य) विक्रम दिला। है (द्यों:) ग्रीलोक ! त् इनारे (वज्ञाय) वज्रके (विन्हतने) उद्दर्भके लिये अधिक (लोकम्) स्थान (देहि) है। हे विष्णो ! इम दोनों मिलकर (वृत्रम्) वृत्रको (इनाय) मारे और (सिन्धृन्) जलोंको (रिणचाव) वहा है। दे जल (विन्सृतः) मुक्त होते ही (इन्द्रस्थ) इन्द्रकी (प्रन्सवे) बाह्रामें (यन्तु) बहा करें॥ १२॥

भावार्थ- बच्चके भवसे शतु युद्धे आगते और इन्द्रको अपना बिल देते हैं। राजाके पास बच्च- अच्च हो

को शमु भयभीत होकर स्वयं वशमें आ जाते हैं १९॥

यह वेदवाणी अञ्चानियोंकी ज्ञानसे युक्त करती है, तथा देवों और विद्वानोंको प्रसन्न करती है। यह वाणी स्ववं तेजसे युक्त होका इसे बोळनेवालेको भी तेजसे युक्त करती है। बज्रमें अब वेदोंका पाठ होता है, तब वह यज्ञ हर तरइसे समृद्ध होता है। वेदवाणाके इतने सारे कार्य प्रत्यक्ष होनेपर भी ये वेद किस स्थानसे प्रकट हुए यह पता नहीं चछता ॥ १०॥

वाणीका मूल रूप एक ही है। इस वाणीको भगवान्ने प्रकट किया था। पर इस एक ही वाणीको सभी प्राणी मकग-भलग रूपसे बोलते हैं। यह वाणो जब प्रसन्न होती है, तब भगुःय हुर तरहसे समृद्ध होता है॥ १९॥

इन्द्र विष्णुकी सहायतासे उनको मार कर सदा जल बदाया करता है ॥ १२ ॥

#### 

(क्रियः- जगर्द्धर्भार्गवः । देवताः- प्रिजावरुणो, ५ प्रिजावरुणादिस्याः, ६ श्रादिस्याः, ६-८ अश्विनो, ६-१० वायुः, ११-१२ सूर्यः, १३ उवाः सूर्यप्रमा वा, १४ प्रधमानः, १४-१६ गौः । छन्दः- १-२ प्रगाथः= ( वृहती, सतोवृहती ), ३ गायत्री, ७ सतोवृहती, ५-१३ प्रगाथः= ( विषमा वृहती, समा सतोवृहती, ) १४-१६ त्रिष्ट्प् । )

१६६५ ऋषं गित्था स गत्यैः अञ्चमे देवतांतवे ।

यो नूनं मित्रावरंगाद्रमिष्टंय आचके ह्वयदांतवे

11 7 11

१६६६ वर्षिष्ठश्रता उठ्वश्रेसा नरा राजाना दीर्धेश्रचंगा।

वा बाहुता न दुंसनां स्थर्यतः साकं स्पेस्य रुविसमिः

113 11

१६६७ प्र यो वा नित्रावरुणा अतिरो दूतो अर्द्रवत् । अर्थः श्रीर्श मर्देरघः ।

拉勒用

१६६८ न यः संप्रच्छं न पुनईशीतरे न संबादाय रमेते। तम्माको अद्य समृतिहरूयतं पाहुम्यां न उरुप्यतम्

11 8 11

#### [ १०१ ]

अर्थ— [ १६६५ ] (यः) को सतुष्य (अभिष्ठये जपनी इच्छाकी प्राप्तिके किए तथा (इटय टातये) इति प्रदान करनेके किए (सित्रादकणी आ चक्रें ) सित्र भीर बक्णको जपनी ओर करता है, (सः ग्रह्म:) वह सतुष्य (ऋधक् ) सचमुख (इत्था ) इसप्रकार (देवतातथे ) देवेंको प्रसन्न करनेके किए (दादामे ) नाहुति प्रदान करता है ॥ १ ॥

[१६६६] (वर्षिष्ठक्षत्रा) अत्यन्त बक्साकी (उत्त्वक्षता) विशास दृष्टियाके, (अराः) उत्तम नेता, (राज्ञाना) तेजस्यी (द्वीर्धश्रुत्तमा) अत्यन्त श्रेष्ठ ज्ञानी (ता) वे दानों मित्र और वरण (बाहुता न ) दोनों दाशीके समान (स्योक्ष्य रदिमधिः स्वासं) स्वंकी किरणोंके साथ (दंसमा) पञ्च कर्ममें (रथर्यतः) जाते हैं ॥ २॥

[१६६७] दे (मित्रायरुणा) नित्र और वर्ण! (वः) ओ (वांअजिरः दूनः) तुन्हारी सदा सेवा करनेवाका दूव वनकर (अञ्चल्) तुन्हारे पास बाता है, वह (अवः हांचि) सोनेसे सोभित सिरवाका होकर (अदेरघुः) जानन्द्रताक देशवंगे रहता है ॥ ६ ॥

[१६६] (यः) को मनुष्य (सं प्रदने न रमते) किसी विद्याकी जिल्लासों आनम्द प्राप्त नहीं करता, (न पुनः इधीतवे) न बजादि कमेंसें जिसे बानम्द मिलता है, (न संवादाब रमते) न किसी जुम संवादमें जिसे आमंद मिकता है, दें मित्र बक्य ! (अद्य ) बाज ( तस्मात् समृतेः ) उस नाशिकके संप्रामसे (भः उद्यक्षते ) दमारी रक्षा करो, (बाहुभ्यां न उद्यक्षते ) बपनी बाहुवाँसे दमारी रक्षा करो ॥ ॥।

भावार्य — मित्र और बरुण दोनों देव अत्यन्त बखशाळी, विशास दक्षितके, बसम नेता, तेत्रस्वी और शेष्ठ ज्ञानी हैं, इन देनों देवोंकी जो स्तुति करता है, वह अपने इष्कित फलको श्राप्त करता है ॥ १–२ ॥

वो इन दोनों देवोंकी सदा सेवा करता है, यह स्वर्ण अलंकार आदिसे सुक्षोभित होकर आनम्द दावक ऐश्वर्थमें रहता है, पर जो मनुष्य किसी विद्याको प्राप्त करनेके कार्यमें आनम्द नहीं केता, बद्धादि उत्तम कर्मोमें जिसे आनंद नहीं मिकता, जो किसी मध्यन कादिमें नहीं काता, यह दुष्ट है। ऐसे दुर्शे पर इन दोनों देवोंकी अवकृपा रहती है ॥३-४॥

| १६६९ | प्र मित्राय प्रार्थिम्णे संबुध्धंमृताबसी ।              |          |
|------|---------------------------------------------------------|----------|
|      | बुरूथ्ये वर्षणे छन्द्यं वर्षः स्तेष्यं राजंसु गायत      | 1151     |
| १६७० | ते हिन्दिरे अठुणं जेन्यूं वस्ते - के पुत्रं विसृषास् ।  |          |
|      | ते भामान्यमृता मध्याना मदंग्या अमि चंश्चते              | H N      |
| १९७१ | आ मे बचांस्युर्धता द्युमर्चमानि कत्वी ।                 |          |
|      | दुमा योतं नासत्या सजीवंसा प्रति ह्वयानि बीतंर्य         | 11 (9.1) |
| १६७२ | राति यहामरुख्यं इवामहे युवामयां वाजिनीवस् ।             |          |
|      | प्राची दोत्रो प्रतिरम्तांवितं नरा गुणाना जमदंशिना       | 11511    |
| १६७३ | आ नो युक्कं दिं बिस्पूर्धं चार्यो युद्धि सुमन्मं मिः ।  |          |
|      | अन्तः प्रवित्रं उपरिश्रीणानोष्ट्रं ऽयं शुक्री अंयामि ते | 0.8.0    |

अर्थ- [ १६६९ ] हे ( असाधारों ) यज्ञको शापित करनेवाछे यज्ञकर्ता ! ( प्रित्राय अर्थरणे ) पित्र और सर्थमा देवके छिए ( स्वष्ट्यं वस्ट हं ) सेवाके योग्य और वरणीय स्तोत्रको गाओ । ( वरणे स्वन्धं सन्दः ) वस्णके किए प्रसंसनीय स्तोत्रका गान करो ॥ ५ ॥

[ १६७० ] ( ते ) वे देव ( अहजं ) छाल वर्णके ( जिन्धं ) जयके साधन भूव ( बसु ) सबको बसानेबाके ( तिस्वां एकं पुत्रं ) पृथ्वो, अन्तरिक्ष और सु इन वीनों लोकोंके एक पुत्र स्वेको ( दिन्धिरे ) प्रकट होनेके किए प्रेरित करते हैं। तथा उसकी सदायतासे ( अद्वाः ते ) आलस्वरित वे देव ( मन्यां मां अमूता धामानि ) मनुष्योंके ममर स्थानोंको ( अभि चक्षते ) देखते हैं ॥ ॥ ६ ॥

[१६७१] हे ( नासत्या ) सत्यपालक बार शिविदेवो ! ( उमा सजीपसा ) दोनों मिलकर ही ( हव्यानि बीतये ) इविभागका शास्त्राद केनेके किए (मे ) मेरे (उत् यता द्युभत्तमानि ) अत्यन्त प्रकाशमान् (कर्त्या वर्षासि ) कार्य कन्नाप मीर भाषणके ( प्रति आ याते ) समीप कानो ॥ • ॥

(१६७८] हे (भरा) नेताओ! (वाजिनी वस्) सेनारूपी घनवाले मिन्देनो! (यत् युवाभ्यां) अव दुम दोनोंसे (अरक्षमं राति) राक्षसोंकी पीटाओंसे रहित दानको (हवामहे) हम चाहते हैं, वव (जमद्भिना गुणाना) जमद्भिसे प्रशंसित दुम दोनों (प्राची होत्रां प्रतिरम्सी) पूर्विभिश्चन प्रशंसाको बराते हुए (इतं ) इचर भानो ॥ ८ ॥

[१६७३] हे (वायो ) बावो ! (मः दिविस्पृद्धं यहं ) इमारे बुलोकको स्रक्ते करनेबाके वज्ञके पास (सम-म्मिक्सिः ) उत्तम मननीय स्तोत्रोंके साथ (आ वाहि ) सा। क्वोंकि (अन्तः पवित्रः ) अन्दरसे पवित्र तया ( उपरि श्रीणानः ) बाहरसे अच्छी तरह निचोबा हुआ (अयं शुक्तः ) यह स्वच्छ सोमरस (ते ) तेरे किए (अयामि ) में देवा हैं॥ ६॥

भावार्थ— मित्र बीर बरुग देव छाछ स्पैके समान तेजस्वी, जब प्रदान करनेवाले, सबको निवास देनेवाले होकर स्पैको प्रकट करते हैं। आलस्परदित होका वे देव मनुष्योंके सभी स्वानोंका निरीक्षण करते हैं। इन देवोंकी स्तुति करनी चाहिए॥ ५-१॥

हे देवो ! इमें ऐसा धन दो, कि जिसके कारण हमें कोई पीडा और संकट न उठाना पड़े। तुम दोनों हमारे यसकी बढ़ाते हुए हमारी तरफ आजो और हमारे बत्यन्त तेजस्वी भाषाको तुम सुनो ॥ ७-८ ॥

| १६७४  | वेत्यं ध्वर्युः पृथिमी रिजिष्टेः प्रति हुव्यानि दीतये । |           |
|-------|---------------------------------------------------------|-----------|
|       | अर्था नियुत्व उमर्यस्य नः धिव शुन्ति क्षोमं गर्वाशिरम्  | 11 20 11  |
| 1904  | पण्महाँ असि सर्थ चळांदित्य महाँ असि ।                   |           |
|       | मुहस्ते सुता पंहिमा पंतस्यते Sद्धा देव मुहा असि         | 11 22 11  |
| १६७६  | पर् सर्य अवेशा महाँ अंशि सत्रा देव महाँ अंशि।           |           |
|       | महा देवानांमसुर्येः पुरोहितो विभु व्योगिरदाम्यम्        | ा १२ ॥    |
| एए ३१ | इयं या नीच्यर्किणी ह्रापा रोहिण्या कृता ।               |           |
|       | चित्रेव प्रत्यंदर्कायत्य र् न्वतर्कृ प्रसुं बाहु धूं    | 1 83 11   |
| 2406  | प्रजा ह तिस्रो अत्यायंभीयु निर्मा अर्कप्रिती विविश्रे । |           |
|       | बुहद्धं तस्यो भुनंनेष्त्रन्तः पर्वमानी हित्त आ विनेश    | 11 5.8 11 |

अर्थ-[ १६७४] (नियुत्वः ) है नियुत नामक अश्ववाले थायो ! (अध्वयः ) यज्ञका ऋत्विक् (धीनय ) हुम्हारे मक्षणके छिए । हृदयानि ) इविको (राजिष्टैः पाधामिः ) सरख्तम मागासे (प्रति चेनि ) छ जाता है। (अधा) पत्रात् (नः) इमारे । शुचि गवाशिरं) ग्रुड तथा गौदुग्ध मिश्रित (उभयस्य सोमं) दोनों प्रकारके सोमको (पिय) पियो ह १०॥

[ १६७५ ] हे (सूर्य) स्व | त् (बद् महान् असि ) सचमुच महान् है, हे ( बादित्य ) वादित्य ! (बद् महान् असि ) त् वाखवर्से महान् है,। ( महः सतः ते ) महान् होतेके काश्ण वेरी ( महिमा पन्ध्यते ) महिमा सर्वत्र गाई

वाषी है। (अद्धा) अतः, हे (देख) वेजस्त्री सूर्व दे (महां अस्ति ) महान् है।। ११॥

[ १६७६ ] है (सूर्य) स्वं! (बद्) सचमुचत् (अवसा महान् असि) वजके कारण महान् है। हे (देव) देव ! (सदा) सचमुच (देवानां) देवेंकि मध्यसे (सहा) अपनी महिसाके कारण तू (महान् अस्ति ) महान् है। द् (असुर्यः ) बसुरोंको मारनेवाला, (पूरोहितः ) भागे घडकर प्राणियोका दिल करनेवाला, (विश्वः) स्थापक है मौर वेरा (ज्योतिः) वेत्र (अदाभ्यं ) किसीसे नष्ट दोने शका नहीं है ॥ १२ ॥

[ १२०७ ] (इयं था) वह जो (नीची ) नीवेकी जोर मुख किए हुई (अकिंगी ) स्तुतिके योग्य (क्रपा) रूपवती (शेहिण्या) प्रकाशवाली सूर्य प्रभा (कृता) डम्पन्न हुई, वह (अन्तः) विश्वमें (दशसु बाहुपु) दस काहुजोंने (आयती) वाती हुई (चित्रा इव ) चित्रावे समान (प्रति अद्धि ) दिसाई दी ॥ १३ ॥

[ १६७८ ] को ( तिस्राः अताः ) सीनों छोकोंमें प्रजार्थे ( अत्यायं ईयुः ) निर्माण हुई है, ( अन्याः ) वे सभी प्रयार्थे ( अर्फे अभितः विविधे ) स्पैका चारों कोरसे बाअव केवी हैं । ( बृहत् ) वह महान् स्वं ( अवनेषु अन्तः तस्थौ ) अवनेकि अन्दर व्यापक है। ( पद्मानः ) पवित्र कानेवाला वासु ( इरितः आ निवेश ) सभी विश्वाभीमें प्रविष्ट हो रहा है ॥ १० ॥

आवार्थ — हे वायु । इमारे हारा किए जानेवाछे इन यज्ञोंकी ज्वालायें चुलोकको स्वर्त हैं। तू इन यज्ञोंमें बा। यह करनेवाका तेरे किए उत्तम मार्गसे इवि प्रदान करता है। तु उसके द्वारा दिए सीमरसकी पी ॥ ९-१० ॥

है सूर्व ! तू महान् है, इसीळिए वेरी महिमा सर्वत्र गाई जाती है। इसी महिमाके कारण तू महान् है ॥ ११ ॥ है सूर्य ! तू अपने बकके कारण महान् है । इन सभी देवोंके बोचमें अपनी महिमाके कारण तू महान् है । तू आगे

बहबर प्राणियोंका दित करनेवाला और व्यापक है, भीर तेरा तेज किसीसे नष्ट होनेवाला नहीं है ॥ १२ ॥

गुकोक्से नीचंकी तरफ अपने शकाशको चिलेश्ती हुई सूर्यप्रभा दसों दिशाओंसे अपने प्रकाशको फैकाती है। सभी प्राणी इस सूर्यमभाके बाबयसे रहते हैं और उससे जीवन प्राप्त करते हैं। उस महान् सूर्व और धायुका प्रमाव सभी दिसाओं और विश्वके सभी पदायोंमें न्यास है ॥ ११०१॥

| १६७९ | माता रुद्राणाँ दुहिना वसेनां स्वासदिन्यानामुमृतंस्य नामिः। |          |
|------|------------------------------------------------------------|----------|
|      | प्र जु वीर्च चिकितुपे जनांय मा गामनांगामादेति विषष्ट       | गा १५ ॥  |
| 1460 | वचोविदं वार्चमुद्रीरयंन्तीं विश्वाभिधीमिहंपतिष्ठंमानाम् ।  |          |
|      | देवी देवेग्या पर्येषुष्य मा मा मावृक्त मत्यी दुअचेताः      | 11 24 11 |
|      | [१०२]                                                      |          |

( ऋषिः- भागवः प्रयोगः, अग्निर्वार्हस्पत्यः, पावको वा, सहसः पुत्रौ गृहपति-वविद्यौ तयोवन्यतरः । देवताः- अग्निः । छन्दः- गायत्रीः ।)

१६८१ त्वमंत्रे वृहद्वे द्वांसि देव दुष्शुर्थे । क्रिविर्गृह्वं तिर्पृतं ॥ १॥ १६८२ स न हैळीतया सह देवाँ अप्रे दुव्स्यूवा । चिकिद्विमान्वा वेह ॥ २॥ १६८३ त्वर्या ह स्विद्युवा व्यं चोदिष्ठेन यविष्ठ्य । अभि न्नो वार्जसावये ॥ ३॥

अर्थ— [१६७९] यह गौ ( रुद्राणां माता ) रुद्र देवोंकी माता (बस्नां पुहिता ) वसुदेवोंकी पुत्री (आदित्यानां रखसा ) मादित्य देवोंकी बहिन भौर (अमृतस्य नाभिः ) अमृतका केन्द्रस्थान है। मैं (चिकितुषे जनाय नु प्रवे।चं ) ज्ञानी मनुष्यसे यही कहता हूँ कि ( अनागां अदिति गां ) निरपराथ भौर न मारने योग्य गायको ( मा वाधक् ) मत मार ॥ १५ ॥

[१६८०] ( बचा विदं ) वाणीको प्रत्या देनेवाली ( विद्याधिः धीर्धिः उपतिष्ठमाना ) सब वरहसे वर्णित होनेवाली, ( देवेभयः ) मुहे देवत्य देनेके लिए ( मां उप ई युर्षी ) मेरी वरक जानेवाली वया ( वाचं उदीरयन्ती ) स्नेहपूर्ण वाणीको व्यक्त करती हुई ( गां ) गायको ( दश्चचिताः मर्त्यः ) जल्य ज्ञानी मनुष्य ( आ अधुक्त ) स्थला देवा है ॥ १६ ॥

[ 202 ]

[१६८१] हे (देव अग्ने) तेजस्थी भग्ने ! (त्वं, दाशुरे, बृहद्भयः द्धास्ति ) त् दान देनेवालेके लिये महर् भव प्रदान करता है। त् (काविः सृह्यानिः सुवा) त्रदर्शा, मृहका स्वामी और नित्य तरुण है ॥ १ ॥

[१६८२ | हे (निमानी असे ) विसेष कान्तियुक्त असे ! (सः चिकित् ) वह ज्ञानवान् ए (नः दुवस्युवा रिळानथा सह देवान् आवद ) इसारी अद्धा और करुणासे भरी चाणीसे ब्रेरित होकर देवसाओंको यहाँ के था ॥ र ॥

[१६८३] है (यविष्ठ्य) जत्यन्त बळवान् अग्ने! (चे।दिग्रेन त्थया युजा स्थित् ह वर्ष) मनुष्यों हो उत्तम मार्गमें प्रेरित करनेवाळे तुम सहयोगीके साथ ही हम (वाजसातये आभिष्मः) बळ छामके छिपे सञ्जाको पराजित करनेवाळे होवें || ३ ||

भावार्थ — गाय रहोंकी माता, वतुरेवोंकी पुत्री, नादित्य देवोंकी बद्दिन है। इस गायमें सभी देवगव निवास करते हैं। इसमें दूधकर्प। अपृत है। अतः गाय सब तरहसे पूज्य है। इसीकारण वह वधके योग्य नहीं है। भी प्राणियोंमें सबसे मधिक सरछ इस गायका थध करता है, वह पाप करता है। गायकी हर चरहसे रक्षा करनी चाहिए ॥ १५ ॥

गायकी महिमा सर्वत्र गाई गई है। उसका शब्द बहुतही स्तेहपूर्ण होता है। वह सब मनुष्योंकी माठा होनेसे सबके प्रति अपना स्तेह व्यक्त करता है। पर उसके स्तेहको ज्ञानी जनही जान पाते हैं। जो अज्ञानी और मूर्ज होते हैं, वे गायके महस्तको न जाननेके कारण बसे त्याग देते हैं या उसका वभ करते हैं। १६॥

हे असे | ज्ञानसे युक्त त् इमारे घरों हा स्वामी तथा दानियोंकी सदायता करता है। त् त्रवर्धी है जतः इमारे जन्देरको सब बातोंको एउं भविष्यमें हुंनेवाली सभी चीओंको जानता है। जतः त् इमारी प्रार्थनाओंके सम्बर भरी हुई जन्दा जीर करणाको जान और सब देवोंको इमारी सदायताके छिए बुका का ॥ १-२ ॥

| १६८४ और्वभूगुवञ्छुवि मञ्जानवदा हुवे             | । अधि संमुद्रवीससम्        | 11.8.11  |
|-------------------------------------------------|----------------------------|----------|
| १६८५ हुवे वातस्वनं कृषि पुर्जन्यक्रन्यं सहः     | । अभि संपुद्रवाससम्        | 11 % 11  |
| १६८६ आ सदं संवित्यया मगस्येव मुर्जि हुवे        | । अधि संमुद्रवाससम्        | 11 7 11  |
| १६८७ अप्ति वी वृधन्तं मध्यराणी पुरुतमम्         | । अच्छा नेप्ट्रे सर्हस्वते | 11 9 11  |
| १६८८ अयं स्थान आमुबत् त्वन्टी रूपेन तहपी        | । अस्य करम यशंस्वतः        | 11 < 0   |
| १६८९ अयं विश्वां अभि श्रियो ऽपिर्देवेषुं पत्यते | । अर वाजैरुपं नो गमत्      | 11911    |
| १६९० विश्वेषामिह स्तुंहि होतूंगा यञ्चस्तंमम्    | । अभि यज्ञेषु पृष्ट्यम्    | 11 00 11 |

अर्थ - [१६८४] (समुद्रवाससं शुर्चि अप्ति ) बहवानलके रूपमें समुद्रमें स्थित पवित्र निर्मार्थ (स्रोर्व

भुगुवल् ) बीचै, भुगुके समान जीर ( अप्नवानवस् आ दुवे ) सध्तवानके समान पुकारता हूँ ॥ ४ ॥

[१६८५] (सातस्यनं कवि, पर्जन्यक्रन्दां) बायुके समान शब्दवान्, मेघावी, मेघके सक्ष्म गर्जनशीख, (सहः समुद्रवाससं अग्नि हुवे) सब कुछ सदन करनेवाले बक्रवान् और सागरमें शयन करनेवाले गन्निशे में प्रार्थना करता हैं ॥ ५॥

[ १६८६ ] (आ सवितुः सर्व बधा ) सब बोरसे देवींके प्रेरक सूर्यके समान, (भगस्य इस भुक्ति, समुद्र-वाससं, आग्नि हुने ) मगके समान एथयंके मोक्ता तेजस्वी बीर बहवानलके स्थाने समुद्रमें स्थित ऐसे बानिकी मैं

प्रार्थना बज़्हा है ॥ ६ ॥

[ ११८७ ] ( अध्वराणां नव्दे सहस्वते वृधन्तं पुरुतमं अग्नि ) नहिसक यज्ञीका नाती, बलवान् , ज्याका-कोंसे पृक्कि प्राप्त होनेवाला, सबसे वह पालक अग्निको ( यः अच्छ ) तुम सब अच्छी प्रकार ढपासना करो ॥॥॥

[ १६८८ ] (महणा क्रा वि यथा अयं स्वष्ठा नः आभुवत् ) जैसे वर्तः छीलकाल कर वनाने बोध्य पदा-थाँको कप देता है, उसी प्रकार यह सबका बनानेवाला अधि हमें भी बनाता है। हम भी ( अस्य ऋत्वा यशस्यतः ) इस ब्रिके प्रज्ञानसे यक्तस्यो हों ॥ ४ ॥

१ क्रत्वा बदास्वतः - मनुष्य अपने कर्म जीर परिश्रमसे वज्ञस्वी द्वीता है।

[१६८९] (अयं अग्निः देवेषु विश्वाः क्षियः अभिपन्यते ) यह वश्च हो देवेकि अध्वमें सम्पूर्ण सम्पत्तिवीं प्राप्त करता है। जवः यह व्यक्ति ( वाकः मः उप आगमत् ) सम्पत्तियोके साथ हमारे यहाँ वागमत करे ॥ ९ ॥

र अयं आग्नः देवेषु विश्वाः शियः अभिपत्यते — यह नग्नि देवोंमें सबसे ज्यादा सम्पत्तिशाकी है।

[1६९० ] हे समुद्ध ! तुम, (विश्वेषां हो तृषां यहास्त्र सं) सम्पूर्ण होताओं सबसे अधिक वशस्यी, (वहेषु, पूठवें आग्ने इह स्तुहि ) यहों में सुख्य अग्निक हमारे इस यहमें स्तुति करो ॥ १०॥

आवार्य — ( बीवं ) विशास क्याविवासे ( मृतु ) मरण पोषण करनेवाले और ( अपनवाम ) आस सजानेके समान में भी समुद्र, जन्यरिक्ष और युक्षोकों रहनेवाले अधिकी प्रार्थना करता हूँ, वह हमें शक्ति देने, वाकि हम शतुओंको पराभूत कर संकें ॥ १—४ ॥

सूर्यके उदय होनेके साथ ही सभी जगत् अपने अपने कार्योमें सम जात। है, अतः सूर्यको सबका प्रेरक कहा गया है, उसी प्रकार अग्निके प्रदीस होने पर सभी यह कर्म छुठ हो जाते हैं, अतः सूर्यके समान अग्नि सोगोंको सरकर्म करनेके छिए प्रेरित करता है। यह श्वादिका जब मोग करता है, तब प्रश्लीस होनेपर उसका शब्द हवाके समान और मेघोंकी गडगढाहरके समान हो जाता है, तब उसकी सब प्रार्थमा करते हैं। ५-६॥

कह कि बज्जका नाती है। यज्ञके पुत्र अध्वर्त्त कीर अध्वर्तका पुत्र यह अग्नि है, इसलिए इसे बज्जका पीत्र कहा गया है। वह कि सब पदार्थोंको उत्तम रूप देता है, इसीलिए इसे स्वष्टा कहा है, अर्थात् जैसे एक बर्द्द ककड़ीको की कर बसे उत्तम रूप देता है, उसी प्रकार यह अग्नि मनुष्योंको अत्तम रूप देता है। यह अग्नि अपने परिवास एवं अवस्मसे बज्जस्को होता है, इसी प्रकार मनुष्य भी अपने कमें या प्रयानसे ही बज्ञस्वी होता है। ७-८॥

यह निम देवोंमें सबसे निम सम्पत्तिमाली है, इसलिए यह सबसे अधिक यशस्त्री है। जो मनुष्य अपने प्रयानीं पूर्व परिवासने सम्पत्तिमान् बनता है, बढ़ी यशस्त्री भी हो सकता है। बिना परिश्रमके सम्पत्ति और यश पाना जसमन् है ॥ ९-१० ॥

| 1888 | श्रीरं पात्रकशिविष् चयेष्ठी यो द्मेष्या       | । द्वीदायं दीर्घश्रुत्तंनः | 11 2 2 11  |
|------|-----------------------------------------------|----------------------------|------------|
| १६९२ | तमर्नेन्तं न सांनुसि गुंजीहि वित्र शुव्मिणंम् | । मित्रं न योत्यवर्जनम्    | ॥ १२॥      |
| 8493 | उर्व त्वा जावयो गिरो देदिशतीई विष्कृतः        | । वायोरनींके अस्थिरन्      | म १३ ॥     |
| १६९४ | यस्यं ब्रिध स्ववृतं बहिंस्तुम्थावसंदिनम्      | । आर्थिकि दंधा प्दम्       | म ६८ ॥     |
| १६९५ | पुदं दुवस्य मीळहुवी ऽनाष्ट्रष्टामिस्तिमिः     | । मुद्रा सूर्य इक्षेपहरू   | गर्द॥      |
| १६९६ | अमें पृतस्यं भीतिमि स्तेग्रानो देव शीचियां    | । ता देवान वं श्रियार्थि च | 11 8 \$ 11 |

अर्थ — [१६९१] (या उधेष्ठः दीर्घश्चत्तमः दमेषु आ दिवाय) जी देवोंने सबसे बहा, विद्वान् अकि वरोंने सब मोरसे प्रकाशित दोता है, उस (शीरं पावकशोचिष) सर्वव्यापक, प्रवित्र दंशियके अग्निकी स्तुति करो । २१ ॥

[१६९८] वे (वित्र) मेथाविन्! त् (अर्बन्नं न सानसि ) जसकी तरह सेवा काने योग्य, (शुद्धिणं, भित्रं न यात्रयज्जनं ) कत्यन्त बछसे युक्त, मित्रकी तरह सुखप्रद, शतुहन्ता ( तं गृणे।हि ) उस अक्षिकीही स्तुवि कर ॥ १२ ॥

. [ १६९३ ] दे अप्ने ! (हिचिष्कृतः गिरः जामयः देदिशतीः ) यश्रशील पुरुश्की स्तृतियाँ, भगिनियोके समान तेरे गुणोंका वर्णन करती हुई (त्वा उप ) तुसको प्राप्त करती हैं। और (वायोः अनीके अस्थिरन् ) वायुके समीपमें दुसको अच्छी प्रकारसे बराती हुई स्थापित करती हैं। १३॥

[ १६९४ ] ( यस्य त्रिधातु अवृतं अमिन्दिनं, विद्धः तस्यो ) जिस बितिक कोक खुळे हुए और जबह हैं, बनमें पूजनीय अग्नि रहता है, और उसके साथ ( आएः चित् पर्व नि द्घ ) जल भी स्थिरपद प्राप्त करता है ॥ रथ ॥

[ १६९५ ] ( मीळ्डुप: देवस्य पर्व अनाधुष्टाभि: अतिभि: ) सबकी कामनाओं हो पूर्ण करनेवाले, चोतमान अभिका स्थान, शत्रुओंसे पराजित न होनेवाली रक्षाओंसे युक्त है। और ( उपहक् सूर्य इन भद्रा ) आँखके समीप होनेपर भी बसका प्रकाश सूर्वके समान कल्याणकारी है ॥ १५ ॥

१ उपहरू सूर्य इव भद्रा— इस मग्निका प्रकाश भी सूर्यके समान गांकोंके लिए करवाणकारी है। [१६९६] है (देव अग्नि) तेजस्वी मग्ने ! ( घृतस्य घीतिभिः तेपानः शोधिया ) वृतकी दीशियों भीर वपते हुये ज्वालासे ( देवान् आ वर्शि च बश्चि ) देवोंको बुला भीर उनका पूजन कर ॥ १६ ॥

भाषार्थ — यह ब्रिझ सबसे बढ़ा, बत्यन्त विद्वान् बीर सब घरोंमें पूजा जाता है। यह बकसे युक्त तथा मित्रकी तरह सुखदायक बीर शतुक्षन्ता है। इसी प्रकार जो गुणोंमें सबसे बढ़ा बीर ब्रत्यन्त विद्वान् होता है, इसीकी सब घरोंमें पूजा होती है ॥ ११--१२ ॥

पृथ्वी, अन्तरिक्ष और धु वे तीनों लोक इस खितके हैं। वे तीनों लोक खुने हुए और खतंत्र हैं, इन तीनों लोकोंनें बित है। पर अन्तरिक्षमें इस बितके साथ साथ पानी भी रहता है। मेथोंने पानीके साथ साथ बित्रलोके रूपमें बित्र मी रहती है। २६-२४ है

इस अप्तिके सब स्थान अच्छी तरह सुरक्षित हैं। इस अप्तिका प्रकाश बांखोंके छिए वहा छाभदायक है। जिस प्रकार रोज सूर्य दर्शन करनेसे आंखोंकी रोजनी बदती है, उसी प्रकार अप्तिको देखनेसे भी बांखोंकी उपीति बदती है। इसकी व्वाखाओंसे सभी इन्द्रियें बळवान् होती हैं॥ १५--१९॥

| १६९७ | तं स्वाजनन्त मात्ररंः कृषि देवासी अङ्गिरः | । हरुववाहमधरर्थम्        | ॥१७॥     |
|------|-------------------------------------------|--------------------------|----------|
| १६९८ | प्रचेतसं त्वा क्वे अमें दूर्व वरेण्यम्    |                          | 11 १८ त  |
|      | नुहि मे अस्त्यदृत्या न स्वधितिर्वर्गन्वति |                          | 11 99 11 |
| १७०० | यदंग्ने कानि कानि चि दा वे दारूणि दुष्पि  | । ता जुंपस्य याविष्ठय    | २०       |
| १७०१ | यदन्युंपजिद्धिका यहुम्री अतिस्पिति        | । सर्वे तदंश्तु ते घृतम् | 11 88 11 |
| १७०२ | अभिमन्धानी मनेना धिर्व सचेतु मन्धैः       | । अग्निवीचे विवस्वीमेः   | ा ११ व   |

अर्थ — [१६९७] है (अङ्गिरः) अंगरसके ज्ञाना अग्ने ! (किंदि अनर्स्ये, हृदयशाहे तं त्या । ज्ञानी मरणरहित, इन्यको ढानेवाले ऐसे उस प्रसिद्ध नुसको (दुवासः मातरः अजनत्त) विद्वान् लोगोने माताकी तरद उत्पन्न किया ॥ १०॥

[ १६९८ ] दे (कर्षे अद्धे ) मेथाकी अप्ते ! ( प्रचेतसं, को वर्षं, दुनं, १८७वाई स्वा ) उत्तम ज्ञानवाले, नरण करने बोग्य श्रेष्ठ, देवोंके दूत, इविको डोनेवाले ऐसे नुझका देवगण ( नि पेश्टरे ) आदृश्यूर्वक बैठाते हैं ॥ १८ ॥

[१६९९] हे अप्ने ! (मे अध्या नाई अहित ) मेरे पास दूध देनेवालो गी नहीं है, बीर (म स्वधितिः धनन्वति ) न समिधा कांटनेवाको कुरहाडी ही है, (अथ प्ताहक् ते भराभि ) तो भी भंगकके किये इस प्रकार ही वेरा भरणपोषण करता हैं ॥ १९॥

[१७००] दे ( यथिष्ठय अग्ने ) नित्य तरूण अग्ने ! ( यत् ते क नि कानि चित् दासीण आ द्रध्यक्ति ) जो इम तेरे लिये कई प्रकारकी नाना समिधार्थे प्रदान करते हैं, तू ( ता जुपस्य ) उनकी स्वीकार कर ॥ २० ॥

[ १७०१ ] दे अमे ! ( यत् उपिज हिका अस्ति ) जिन समिधानों के तेरी ज्याका जला दालती हैं, अयदा । यत् चल्रः असि सर्पति ) जिन समिधानों पर तेरी ज्याकार्ये जाकमण करता हैं ( तम् सर्वे ते शृतं अस्तु ) वे सभी काष्ट वेरे किए एतके समान हों ॥ २१ ॥

[ १७०२ ] ( आर्म इन्धानः मनसा धियं सचेत ) मगितो काएसे प्रव्यक्तित करनेवाला पुरुष भदायुक्त मनसे कमें करे । तब ( विचर-प्रक्रिंग भार्मि इंधे ) ऋतिवक् कोगोंके द्वारा मगिको प्रव्यक्ति करावे ॥ २२ ॥

१ अभि दन्धानः मनसा थियं सचेत — निष्कं समिधाओंसे प्रव्यक्ति करनेवाला पुरुष अद्भायुक्त मनसे कम करे।

शावार्थ — जिस प्रकार माता बालककी उत्पन्न करती है, वसी प्रकार देव भग्निको उत्पन्न करते हैं, और उत्पन्न करनेके बाद उस हानी और सेवा किए जाने योग्य मग्निको जादरपूर्वक अपने घरमें स्थान देते हैं और उसका सम्मान करते हैं ॥ १७—१८ ॥

एक निर्धन उपासकके ने उद्गार हैं, यह कहता है, कि हे जग्ने ! न मेरे पास गायें हैं, ताकि तुमों में धन कृष जादि दे सकूं और न मेरे पास कुरहाई। ही है ताकि समिधानें काटकर तुमें अपेण का सकूं। उस पर भी में पिथमसे किसी प्रकार समिधानें इकता कर तुसे प्रदान करता और तुसे प्रवासित करता हूँ, जता तु उनका तिरस्कार न करके प्रेमपूर्वक स्वीकार कर, यही मेरी प्रार्थना है ॥ १९-२०॥

अनुष्य जानिकी जब भी बपासना करें, इमेशा भड़ायुक्त मनसे ही उसकी वपासना करें। या प्रथम अक्से युक्त मन बाका हा जोर फिर बज्ञका प्रारंभ करें। प्रारंभ करनेके नाद उस अहिमें प्रदा पूर्वक आहुति प्रदान करें।। ११-११ ॥

#### [ १०३ ]

( ऋषिः – सोमिरिः काण्यः । देवताः – अक्षिः, रेज भग्नभ्यस्तः । स्रन्यः - यृहतीः, ५ विशाहरूपाः ७, ९, ११, ११ सते,वृहताः, ८, १८ ककुषः १० हर्षामसीः, १४ अनुष्टुप् ।)

१७०३ अदंशि गानुबित्तं मो गारंभन् वता गांद्रशुः।

उपो पु जातमार्थभ्य चर्तन मार्थि नक्षन्त ना गिरिः

0 8 0

१७०४ प्रदेशिंदासी अफ्रिच्यें अच्छा न मुल्मनी।

अनुं मातर पृथिवी वि वांवृते तुरधी नाकं प् सानंवि

11311

१७०५ यम्मादेजन्त कृष्टपे अर्कत्यानि कुण्यतः।

यहस्त्रसां मुध्यांताविव रमना अप्रिंधीनिः संपर्यत

11 \$ 11

१७०६ प्र यं गाये निनीष्ति वर्ती यस्ते वसी दार्शत्।

स वीरं धंसे अब उक्यशंसिनं त्मनां सहस्रवे पिशंस्

0.84

[ 80\$ ]

अर्थ — [१७०१] (यस्मिन् झतः नि साद्युः) जिस अप्रिमें लंग अपने क्योंको स्विनित करते हैं, वह (गानु विस्तामः अर्दार्दी । दर उस्म मार्गोदी हस्तमासे कालने बाला आंध्रदी खने स्वामा ह (अर्थ स्व वर्धन एजाले ) यस श्रेष्ठ जनोंकी बढानेव के और अर्छ। प्रकारते प्रदीत हुए (ब्राह्मिन गिरः उदा क्यून्तः) अपने हमारी वाणिमी बच्छी प्रकार प्राप्त हों ॥ १ ॥

[१८०४] (देतीहास: अग्ने: देवान्) तेत वा प्रकाश देवे वाहा अति वरनी किंग्णोंकी (मातरं पृथिवीं) मात् पृथ्वीके प्रति (मत्मना न प्र अच्छ विकान्ति) बहे नेगके साथ सात्रे मेडना है, और स्वयं नाकाण सात्रीय

तर्था ) धुलाकको समुद्धा चाटोपर विगावम न हा नाता है ॥ २ ॥

र आर्थस्य वर्धनः — यह अग्नि वेष्ठ बाद्मियोंको ईः बहाता है।

[१७०६] (यसान् चहत्यानि हरवतः हृष्टाः रेजन्दे) जिय कारणसे ग्रुम कर्म करनेवालेसे नूमरे उत्तम कर्म न करनेवाले भयसे काँवते हैं। इस लिये हे मनुःवा [नुम सब मी (सहस्त्रस्तां अस्ति ) सहस्तो प्रकारके धनों को देने-बाले कांग्रको (मिधसानी ) यहमें (त्मना धामिः सार्थन) अपने साजास संजा करा जियसे नुग्हें भी कियासे जब-बीत होकर काँवना न पढे | ६ ॥

[१७०६] है (बना अझे) सबको निवास देनेवाने अप्ने! त्(यं शवे प्र निनीपन्ति) जिसको ऐथर्प प्राप्तिके लिये सन्मागपर पेरित करनेकी इच्छा काता है, और (यः मतं त दाशन्) जो मनुष्य प्रेरित होकर नुमका हस्यादि पदार्थ बदान काना है (मा उर शोसिन सहस्रा सोपणं बोर्ट धत्त ) नह मनुष्य भरने लिये उत्तम वेदन बनोके

बका, सदस्तींक पोषक बीर पुत्रकः घलग करता है ॥ ४ ॥

आवार्य — जब बांग्रम्या सूप स्वय युकाकंत उद्यतम मागपर तथात दावर सपना तेशस्वा किश्वा किश्वा पृथ्वीपर भेजता है, तब सारे मार्ग प्रकाशित दा जाते हैं। उसी समय हानी जन भाने यहादिक कमें करने करते हैं और उनका स्तुति रूप वाणियां सूर्यके पास पहुंचने संगती हैं। १-२ ॥

यह सिंग मनुष्य उत्तन मार्गमें चलते ही प्रेरणा देश है और जो मनुष्य इसमे प्रेरित हो हर सिंग है वि सादि प्रदान करता है, वह वह पहलेबाके तथा इजरोंके पोषण करतेबाले कीर पुत्रको प्राप्त करता है और तब उस उत्तम कर्म करनेवाले मनुष्यसे दूसरे चुरे कर्म करनेबाले मनुष्य दसते हैं। सतः मनुष्यांको चाहिए कि वे भी उस दानी समिकी सेवा किया करें ॥ १-७ ॥

| १७०७ स टळहे चिद्रिम र्गाचि वाज्यपर्वता स धत्ते अक्षिति अर्वः। |         |
|---------------------------------------------------------------|---------|
| स्वे देंबत्रा सदां पुरुवमी विश्वां वामानि धीमहि               | 11411   |
| १७०८ यो विश्वा दर्यते वसु होता मुन्द्री जनानाम् ।             |         |
| मधोर्न पात्री प्रथमान्यस्मै प्र स्वोमां पन्त्युप्रये          | 11 4 11 |
| १७०९ अखं न गीर्भी रूथ्यं सुदानंबी मर्मुज्यन्ते देव्यवं।।      |         |
| जुमे तोके तनेये दस्म विश्वते पूर्वि राधी मधीनाम्              | 11 9 11 |
| १७१० प्र मंहिष्ठाय गायत अत्राज्ञे बृहते शुक्रश्रीचित्र ।      |         |
| उर्वस्तुतासी अप्रये                                           | 11 < 11 |
| १७११ आ वसते मुखरा बीरवृषश्चः समिद्धे द्युवन्याहुनः।           |         |
| कुविन्नी अम्य सुमतिर्नवीयस्य च्छा वाजिभियागमत्                | 10 S H  |
|                                                               |         |

अर्थ- [१७०१] इं (पुरुवसो) बहुतसे धनोंके सामी अग्ने | जो मनुष्य देशे स्नुति करता है, (सः दृख्हें चित् वाजे अर्थता आभी तृणित्ति) वह दृढ शत्रुके मजबूत नगरमें भी रखे हुए अबको अर्थते अधि नष्ट कर देवा है। और (सः अक्षिति श्रवः धने । वह अक्षय यश धारण करता है। अग्ने ! (त्वे वेचना विश्वा वर्षणिति सद् धीमहि) तुझ परम दानीके आध्यमें रहकर इम भी सम्पूर्ण उत्तम धनोंको सर्वदा प्राप्त करें ॥ ५॥

[१७०८] (होता, मन्द्रः यः विश्वा वसु जनानां दयते ) होता मंगलमय जो अग्नि सम्पूर्ण धनींको मनुत्र्योक किये प्रदान करता है। ऐसे (असमें अग्नवें) उस बद्धके लिये (मधोः न ) मधुर पदार्थीसे पूर्ण पत्र्योंके समान (प्रथमानि स्तामाः प्रयन्ति ) तर्वे श्रेष्ठ उत्तम स्तृति मन्त्र हमारे हृदयसे बाहर बाते हैं॥ ९॥

[१७०९] हे (दहम विदाने) दर्गनीय समस्य मनाओं के पालक मने ! (सुद्रानयः देवयवा रक्षं अश्वं म गीं मिं म्रमूज्याने ) उत्तम दानशाल, दिव्युकों की इच्छा करने वाले मनुःव स्थ योग्य उत्तम समीको जिस प्रकार शुद्र करते हैं उसा प्रकार तुन्ने स्नुनियों से शुद्ध करते हैं, दूहम सबके (उमे ताकि तनये मधीना दाधा पूर्णि) दोनों पुत्र पीत्रादिको धनवानोंका धन प्रदान कर ॥ ७ ॥

[१७१०] दे (उपस्तुतासः) स्नातामो ! तुम लोग (मंहिष्ठाय ऋतावने वृद्दे शुक्तदाोस्थि अस्ये) अस्य-धिक पूजनाय, सत्य ज्ञानमय, मदान , शुद्धकाश स्थरूप असिके लिथे (प्रगायतः) उत्तम स्नोत्रोंका गान करो ॥ ८ ॥

रिण्रे । (मध्या चुर्सा) ऐश्ववंयुक्त और तेजस्वो सिध (आहुतः समिद्धः वीरवद्यशः आ वैसते । भादर-प्रंक बुलावे जानेपर और प्रदाप्त किए जानेपर प्रश्लोसे युक्त सम भीर यहा मनुःवको सब प्रकारसे प्रदान करता है। (अस्य नवीयसी सुधितः वाजिधः म कृषित् अच्छ आशमत् ) इस स्विकी बहुत उत्तम और स्तुतिके बीग्य बुद्धि सर्वोक साथ इमें बार बार अच्छा प्रकार प्राप्त हो।। ९॥

भावार्थ — इस बाति जो स्तृति करता है, वह शतुके मजबूत किलेमें भी रखे हुए अञ्चले अपने धाडोंके द्वारा बात्मक करके अपने अधिकारमें कर केवा है और इस प्रकार वह अक्षय यश प्राप्त करता है। उसके साथ ही वह सम्पूर्ण सत्तम धनोंको प्राप्त करता है। अतः जिस प्रकार पात्रके भर जानेपर ससमेंसे मीठा पदार्थ बहुने क्रमता है, इसी प्रकार अक्ष जनेकि हृद्यसे उस अग्निके लिए मधुर मधुर स्तेश निकलने लगते हैं॥ ५-६॥

जिस प्रकार स्रोग उत्तम बर्शको शुद्ध करते हैं उसी प्रकार इस बाग्निको शुद्ध करते हैं। तब सत्यकानमय बर् अग्नि अत्यन्त पुलित होकर क्यामकोंको हर तरहका ऐवर्ष प्रवान करता है॥ ७-४॥

| १७१२ प्रेष्ठेषु प्रियाणां स्तुद्धांसावातिथिम् । अपि रथानां यमम्                                             | 11 8 0 11 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| १७१३ उदिता यो निर्दिता वेदिता वास्ता पृक्षियी ब्वर्तित ।<br>दुष्टरा यस्य प्रदुणे नोर्नयी धिया वाजं सिपांसनः | 11 2 2 11 |
|                                                                                                             |           |
| १७१४ मा नो इणीतामतिथि वैसंरामिः पुरुष्रशस्त एषः । यः सुद्दीतां स्वष्तुरः                                    | ।। १२ ॥   |
| १७१५ मो ते रिष्ट्ये अच्छोक्तिभिर्वसी अमे किभिश्चिदेनैं।।                                                    |           |
| कीरिश्चिद्धि त्वामीद्वे दूत्यांय रात्रहण्यः स्वच्युरः                                                       | 0.23 11   |
| १७१६ आमें यादि मुरुत्सं ला रुद्रेशिः सोमंपीतये।                                                             |           |
| सोर्भण उर्व सुब्दुति मादयंस्व स्वर्णरे                                                                      | H \$8 H   |
| ॥ इत्यष्टमं भण्डलं समाप्तम् ॥                                                                               |           |

अर्थ- [१७१२] है (आमावा) स्तोता लोगो! (प्रियाणां श्रेष्ठे आतिथि, रधानां यम आये) प्रियंगि सर्व प्रिय और सबने विधिक पूज्य सब चलने किश्नेवाके प्रदेकि नियामक विश्वकी (उस्तुष्ठि) निश्चवसे स्तुर्ति करो॥ १०॥ [१७१६] (धिया वार्ज सियासनः यस्य) व्यवने परिश्रमसे बहुको जीतनेकी इच्छावाले जिस व्यवणिकी

अवालाभोंको । प्रयणे वर्मयः न ) बहुत कंचो वडनेवाली समुद्रकी तरंगांकी तरह ( वुस्तराः ) पार करना कठिन है, तथा ( यः वेदित। शक्त्यः ) जो ज्ञानी भीर पूजनीय अग्नि । वांद्ता निद्धित वसु आ वयर्ताने ) छिपे हुए भीर

प्रकट भनोंकी प्रदान करता है, इसकी स्तुति करो ॥ ११॥

[१७१४] (या अग्नि:) जो अभि (सुहोता, सु अध्वरः, चन्द्रः, पुरु प्रशस्तः ) अच्छी प्रकारसे देवोंको कुलानेवाला, उत्तम हिंसारहित बज्ञका करनेवाला, अम्यागतके समान प्रिय, सबको बसानेवाला और बहुत ही स्तृति करने घोट्य सर्वश्रेष्ठ है। इस प्रकाशके सद्युणोंसे युक ( एया सा हुणीतां नः ) यह अभि किमासे भी न रोक जाते हुये हमारि कामणा पूर्ण करे ॥ १२ ॥

[१०१५] हे (बसो अग्ने) सबको बपानेवाल बग्ने! (ये अच्छोक्तिभिः केभिः चिन् एवैः हि ते मो रिपन्) को मनुष्य उत्तम बचनों और कियी भी प्रकारके उत्तम साधनोंसे तेरी उपासना करता है वह कभी भी पीहित नहीं होता, ( रातहृदय: सु अध्वरः कीरिः चित् दृत्याय त्वां हृंहे ) हवि देने बीर यज्ञ करनेवाला स्तीना दूनका कार्य करनेवाले तेरी उपासना करता है ॥ १३॥

[१७१६] दे (अग्ने) अग्ने ! ( मरुत्सखा ) मरुतिका मित्र तु ( स्वर्णरे ) यज्ञमें ( रुद्रेकिः ) रुद्रेकि साथ (सोमणीतये आ यादि ) सोमको पीनेके लिए जा, तया (स्रोधयि। सुस्तुर्ति उप माद्यस्व ) सोमरि ऋषिकी स्तुरिसें जानन्यको प्राप्त कर ॥ १७ ॥

भाचार्थ— यह अप्ति प्रियोमें भी अत्यन्त प्रिय और पूज्य तथा सम्पूर्ण विश्वका नियामक है। इस आप्तिका यदि सचे इदयसे प्रार्थना की जाय, तो वह उत्तम बुद्धि और अनेक तरहके प्रथर्ष प्रदान करता है। १०-१०॥

जो बत्यीक परिश्रम करके धन जातवा है, उसीकी पूजा होती है। उसके वेजको कोई पार नहीं कर सकता भीर वहीं सब चरहके धनोंको प्राप्त करता है ॥ ११ ॥

यह मिं उत्तम रातिसे देवोंको बुलानेवाला, उत्तम शितिसे यह करनेवाला, पृथ्य भीर सभीके द्वारा प्रशंसित होता है। जो उसकी उत्तम वचनों भीर मन्य साधनोंसे स्तुति करता है वह हर तरहके सुख प्राप्त करता है।। १२-१३॥

निम महतोंका मित्र भीर दिवकरी है। वह बायुनोंको एलानेवाले चीरोंके साथ यश्चमें बाए, भीर सबका सरण-पीषण करनेवाले ऋषिके यश्चमें उसकी स्तुतियोंको सुनकर आनंदको मास हो ॥ १४॥

'' अध्दम मंद्रल समाप्त ''



# ऋग्वेदका सुबोध भाष्य

### अष्टम मण्डल

## सु भा पि त

सन्यन् चित् भाषांसन, भाविषययंतः (१) मनुष्यो । परमारमध्या छोडका और किसी देवती स्वृति सत करो और दुःसी महादीओ।

र इमे जना' उत्तये भाना हचन्ते- (६ १ वे मधी माणी अपनी उक्षांके सिय र्म्हनी भनेक तरहते मुल्को है।

हे विषाध्यतः अर्थः जनानां विष्यः ततावानः (४) विद्यानः, श्रेष्ठ और प्रजाओका पालन करनेवाले सक्त प्रसुती इपासे सहरोसे पार द्वा जाने हैं।

ध वातामध हथा महे शुल्काय सन न ः रा देखां-(५) दे सेंहरीं तरदके एसपी। मा प्रमा ! में हुन्हें बदुन साथिक धनके लिए में। त बेजू।

भ में वितः खर्की अस्ति, भे माना च समान ( ६) हे मभो ! तू केर विलक्षी अस्ता अंड ई, पर मेरी म नाका हुलनामें तू वसके समान है।

रै सावर्डुया सुदुधा अस्या अनंकवा- (१०) मनुष्योदी वाणी कामनाधीली दूरनेवानी, उत्तम फल दैनेवानी, गुणेले युक्त और कलम असरीने युक्त हो

भ या आक्षांध्यः सहत भित्र सन्तर्भाः अतृतः पुरा संधि संधाना- (१२) तिय इन्तरे पट्टांट पिता भा गर्नसे खुन्ही भारा वहनसे पूर्वही कस मानका सहिन्द्रोंका सीड दिया। ८ निष्धा इत्र, अरणाः इत, प्रजाहितानि वमानि न मा भूम- (१६) प्रमुक्ते हुवाले इस काच समुद्योंकी तरद आनन्दले रिवकी तरद तथा शाला सादिसे रदित हुँउ वृक्षोंकी तरद न हों।

 अना शयः अनुवासः अवन्याहि (१४) की व्या न करते हुए तथा उप न होते हुए इस प्रभुकी उपासना करें।

रै॰ सम जाता पृण- । १८ ) हे बभी ! मुझसे उत्पन्न मेरे पुत्रविकीकी तू पूर्ण कर, उन्हें स्वस्य प्रं सुला कर ।

र्श विस्था विया हिन्दानं पीपयत्- (१९) अपनी संश्री बुद्धिसे स्तुति करनेवालेकी प्रभुद्धर ताइसे पूर्ण करता है।

१२ सहा याचन न्वां मा चुक्छं- (२०) तससे सहा तुछ न कुछ मांगते हुए तुने मुद्ध म कर हूं।

१३ ईशानं कः म याखियमू - (२०) अपने प्रमुसे कीन नहीं सांगता ।

१४ नः विद्वेषां तहतारं प्रयुष्युनं द्वाति (२१) वह इन्द्र दमें सभी शयुजोंका विनाश करनेवाळे तथा राष्ट्रमेंके मधिमामको सीण करनेवाळे पुत्रको दे। रेप दंसना महान् झतैः उग्रः (२७) वह इन्त्र बपने उत्तम कर्मेंके कारण सबसे महान् तथा अपने बतोंके कारण पराक्रमी है।

१६ भाः अनुचरत्, इव्यः भुवत् (१८) जो यकाशमार्गका अनुसरण करता है, वह प्रशंसनं य होता है।

रिण स्तीता रेवान् स्यात् - ( ४७ ) स्तुति करनेवाला धनवान् हो ।

रेट नः पीक्ष्मचे शांधेते मा परा ताः ( ४९ ) हे मनो ! इमें हिसकों और अत्याचारियोंके दायीमें मत सोंप।

१९ त्यावन्तः साखायः कणवाः (५०) हे वसी ! तिरे मित्र ज्ञाना ही होते हैं।

२० निविष्टी अन्यत् न प्राई आ प्रयत्- (५१) स्तुति या बरायनाके समय स्थान कुछ जा कथान बर्छ।

२१ देशाः सुन्वरणं (च्छ्रमताः स्त्रम् यम ब्यूट्यन्ति-( ५१ ) देवराण मदा यज्ञ करनेदालेके पास ही जाना चाहते हैं, आलसोके पास नहीं।

२२ अतरहाः प्रमादं यत्ति - (५२) अल्लस्य म कानेवाले देव जालमांका परित्याम कर देते हैं।

२३ इन्द्रः महीश्रिः राचीधः महान् (१६) इन्द्र भपनी वर्शः वटा सक्तियोंके स्तरण महान् है।

२४ विश्वाः धर्मणयः, धर्मौका क्रमादि च यस्मितः (६७) मारी प्रजाये, सारी शाक्तयां और विजय द्सी १०३ में स्थित हैं।

५५ परेश्याः ऋते चित् दाचीवान् इन्द्रः सुश्यः गाः दात्- (७१) पैर आदि अववविके न दाते पर भी सन्दिताली हुन्द्रने सनुष्योंके लिए व्याणकां प्रदान की।

२६ चुचे बोधि- ' ७७ ) मनुष्य जपनी उद्धतिके लिए सदा मागवा रहे।

२७ चयं सुमती वाश्विनः भूयाम- (७८) इम उत्तम कुश्चिमें रहकर बलसाली बनें।

२८ अभिमातये नः मा स्तः- (७८) हे इन्द्र ! त् शतुका हित करनेके किए इसे मत सार ।

१९ इन्द्रः शवः महा रोदसी पप्रथत् (८२) इन्द्रने भपने बलकी महिमासे धुलोक भीर पृथितीलोकको विस्तृत किया।

२० इन्द्रः सूर्व अरोचयत् - (८२) इन्द्रते सूर्वको मकाशित किया।

३१ विश्वा भुवनानि इन्द्रे ह ये मिरे- (८१) सारे सुवन इन्द्रमें ही निवंधित होते हैं। ३२ ऋषिः विधः ओहते- (९०) मंत्र दशकारी प्रमुकी कृषा प्राप्त करता है।

३३ महां अहि अन्तिरिक्षात् नि अधमः, पींस्यं कृषे अग्नयः नि रुख्युः, सूर्यः निः - (९६) जब इन्द्रने मदान् महि समुरको अन्तिरिक्षसे नं चे धिराकर अपना पराक्रम प्रकट किया, तब अग्नियां प्रज्वक्षित हुई, तथा सूर्व प्रकट हुना ।

वेश्व मानमा पितुः तनूः (१००) भारमा अपने पिता परमारमाका सच्चा पुत्र है।

३५ पः नमः उक्ति भिः दाइनोति सहस्रेग यदि युधा र्य सचने प्राचर्ग पुत्रं कृणुने ( १०६ ) जो नम्न होकर उत्तम वचनेकि द्वारा तुसे इवि देता है, वह इजारों कासीसे मानों युक्त होता है और यह शातुनाको पुत्रकी प्राप्त करता है।

३६ उश्रस्य सरुवे मा भेम, मा भ्रमिष्म- (१००) इम इस वार इन्द्रकी मिल्रतामें रहकर किसीसे भी न डरें बीर न दु:खो हों।

रंभ ते सखा चन्द्रः सभां उप याति - (१०९) इस इन्द्रश भित्र चन्द्रके समान तेजस्वो और जानंद देनेवाला इोकर सभामें जाता है |

३८ यत्र संध्रमस्य सुरुपासि, सः दागुरिः जनः स्वयं चित् मन्यते - (११२) जदां यह इन्द्र सोम पीकर मृत होता है, यह दानशील व्यक्ति स्वयंको अत्यन्त क्षेष्ठ मानता है।

दे९ जनानां ब्रह्म सुनि विष्टं- (१६४) दे सम्बनी ! तुम दोनोने जनमाके ज्ञानको सुरक्षित रका ।

४० नः पर्ध्व सोकान एवे इका वीवरी।- (१४१) इसरे पशु, पुत्रादि तथा गायोंके छिए वज सामग्रियां दृष्टि कारक हों।

४१ अि।।िसाय कव्याय हुउर्वे ऊती- (१४४) ज्ञानी होने पर भी हुःखी रहनेवाले मनुष्यको ये अभिदेव ऊँचे महलमें संरक्षण वृते हैं।

४२ चेन इमे चेद्यः बन्ति पना पधा माकिः गात्-(१९०) जिस मार्गसे ये ज्ञानी जाते हैं, उस मार्गसे दूसरे मुखंतन नहीं वा सकते।

४३ अूरिवाचतरः स्रीः अन्यः जनः न- (१९०) इन ज्ञानियोंकी नपेक्षा और अधिक दान देनेवाला थया विद्वान् जीर कोई मनुष्य नहीं है।

४४ वः इन्द्रः ओजसा वृहिमान् पर्जन्यः इव महान्- (१११) जो इन्द्र अपने वक्तके कारण वर्षा करनेवाले बादलके समान महान् है।

४५ अतस्य साधनं इन्द्रः- (१६६) इन्द्रं यज्ञको सिद्धं करनेवाला है।

४६ शस्य मन्यवे विद्वाः कृष्ट्यः सं नमन्ते -( १६४ ) इस इन्द्रके कोषित हो आने पर सभी सनुष्य करो प्रणाम करते हैं।

४७ रन्द्रः रोदसी चर्म इव सं अवर्तयम् - (१६५) इन्द्र अपने बलसे यु जीर पृथ्वीको चमहेके समान लपेटता जोर फैलावा है।

४८ ऋतस्य पितुः सेघां अहं जन्नभ, सूर्यः हव अज्ञानि- (१७०) यह तथा सत्यके पालक हुन्द्रकी बुद्धि प्राप्त करनेसे मनुष्य सूर्यके समान वेजस्त्री हो जाता है।

४९ मन्मना गिरः शुंपामि (१७१) परमात्माकी स्तुतिसे में अपनी वाणीको उत्तम और सुशोधित करता हूँ।

५० द्यावः अन्तरिक्षाणि भूमयः इन्द्रं म विवयन्तर-(१७५) यु. अन्तरिक्ष भीर पृष्वीलोक इस इन्द्रको घर नदीं सकते, इतना क्षकिलाकी वह इन्द्र है।

५१ इमाः पृष्टनयः आश्चिरं घृतं दुहत- (१७९) इन्द्रके पास अनेक गायें हैं, जो भी दूध देती हैं।

पर ऋतस्य पिष्युषी:- (१०९) गार्थे यज्ञको

५३ उपाक चक्षसं गोष्ठं आभितत्निये- (१८५) वह इन्द्र समीपके गोष्ठको गार्योसे भरकर विस्तृत करता है ।

प्रधान महां अपार ओजसा क्षितीः प्र राजसि-(१८६) यह महान् इन्द्र अपने अनन्त बलसे सब मनुष्ये। पर वासन करवा है।

५५ उरुव्रवसं विदाः उत्तवे उपयुवत- (१८७) अधिक बलवाम् बीरको प्रजायं भगने संरक्षणके लिए बुलावी हैं।

प्६ गिरीणां उपहरे मदीनां संग्रामे घिया विशः सजायत- (१८८) पदारोंकी गुफार्मे तथा निद्योंके संगम पर मनुष्य दुविको बढावर शानी बनता है।

५३ विश्वे कण्वासः ते मार्ते पौर्यं वृष्णयं वर्धन्ति-(१९१) समी हानी खन तेरी बुद्धि, बस्न और बीर्यंको बहाते हैं।

५८ मितः इन्द्रं वनन्यती÷ (१९४) सारी स्तुतियां इसी एक परमारमाको ही प्राप्त होती हैं।

५९ उच्छानि अनुस्त मन्युं अनरं बाबूधुः - (१९५) स्रोत्र उत्साहसे युक्त स्रोर जरा रहित बीरका सामध्ये बढाते हैं। ६० वाज सातये त्वां ष्टवन्ते— (१९७) सभी मनुष्य मस प्राप्तिके लिए तेरी प्रार्थना करते हैं। परमात्माकी प्राथन<sup>1</sup>से धन तथा समकी प्राप्ति होती है।

६१ उमे रोदसी अनु- (१९७) होनी धाबापृथिकी इन्त्रके मनुकुछ होकर ही चलते हैं।

६२ एकः ओजसा ईशानः- (२०१) वह अवेले ही अपने बल्से सब जगत् पर शासन करता है।

६३ वः यामाय गिरिः सिन्धवः नि येमिरे-(२१६) इन मरुतोंकी प्रगतिसे बरकर पर्वत और नदियां उनके शासनमें रहती हैं।

६४ सूर्याय थातवे रहिमं पेथां ओजसा सृजन्ति-(२१६) सूर्यके आनेके लिए किरणरूपी मार्गको वे महत मधनी सन्तिसे बना देते हैं।

६५ ते भानुभिः चित्रस्थिरे- (२१६) वे तेजसे संसारको भ्यास कर देते हैं।

४६ मर्त्यः अदाभ्यस्य सुम्नं भिक्षेत- (२२६) मनुष्य किसीसे भी न दबाये जानेवाळे प्रभुसे ही उत्तम सुलकी याचना करे।

६७ एश्रिमातरः स्वानेभिः छत् ईरते- (२२५) भूभिको माता माननेवालं ये महत् अपने भोजस्वी भाष-णोंके कारण ही उन्नति करते हैं।

६८ त्ये महती। अपः, क्षेत्रणीः सूर्ये सं उ द्धुः-(२३०) उन धीर महतीने बहुत सा जल, पृथ्वे और सूर्यको भारण किया।

६९ मयोभुवा शंभुवा- (२६३) होनों अधिदेव सुलनायक तथा शान्तिदायक हैं।

७० गुहा त्रीणि पदानि परः आविः सन्ति - (२६७) अधिदेवोंके गुदामें रखे हुए तीन पद परके स्थानमें प्रकर हुए हैं।

०१ पृथु अञ्चलं छर्दि। प्र यच्छतं - (२६८) हे अधिरेवो ! तुम इमें विस्तीणं और भेषि केसे कोबी कोगोंसे रहित घर दो ।

७२ अयं चरसः मतिभिः म विन्धते— (२७६) यह ज्ञानी भी अपनी बुद्योंसे इन अधिनी देवोंके सामध्येका पार नहीं पा सकता ।

७३ आंदननोः तत् अथः घेष्ठं चत् पृथ्तु तुर्वणे सहः- (१८०) अधिदेवोंका चद्द संरक्षण अष्ठ है, जो युदोंने अनुवय करनेने पूर्ण समता रखता है।

७४ मत्येभवः मति वि भावः- ( २८६ ) हे उचे ! मानवीकी शुद्धको जन्भकारसे ह्याकर प्रकासयुक्त कर । ७५ असूरे स्रयः अध्वरस्य यहस्य प्रचेतसा-(२९२) अधिदानीमें विद्वान् बनकर कार्य करनेवाले अधिदेव हिलारहित बजके कच्छे छाता हैं।

७६ येन अतिणः नि हंसि तं हमहे- (१०५) दे इन्द्र जिल बळसे धूने शत्रुकोंको मारा, उन बळको हम मांगते हैं।

७० ऋतस्य पंथां भातवे तं ईमहे- ( ६०० ) यक्त सत्यके मार्ग पर जानेके छिए सामध्यंको इम पात करते हैं

उट पूर्त स्तोमं अभिष्ठये- (१०८) पवित्र अर्थात् शुद्ध मनसे की गई स्तुतिसेदी इश्छित पदार्थकी प्राप्ति हो सकती है।

७९ विद्वाभिः उतिभिः वयक्षिधः ( १०९ ) इन्द्र भवते भक्तका दर तरदसे संरक्षण करता है।

८० देवः सञ्चित्वनाय मामहे- (११०) देव मित्र-ताके किए भन देता है।

े ८१ इन्द्रस्य स्तोप्तैः वाकृषे - (३१५) मनुष्य इन्द्रकी स्तुति करके बढता है। परमात्माकी न्तुतिसे मनुष्यकी उसति होती है।

८२ मित्रस्य सानिः- (३१६) मित्रकी सदायता करनी चाहिए।

८३ अदितिः स्वराजे ऊनये ऋतस्य पुरु प्रशस्तं स्तोमं जीजनत्-(११८) असण्डनीय स्तोताने स्वराज्यके उद्देश्यसे अपने संरक्षणके लिए प्रशंसनीय स्तोत्र बनाये।

८४ विद्वा यस्नि दाशुषे वि आनशुः- ( १२५ ) इन्द्रके संपूर्ण धन दान देनेवालेको प्राप्त दोते हैं।

८५ महिना महान्तं अकैं प्रणोजुमः (१२०) वरने बलसे बलशाली वीरका इस सरकार करते हैं। बलके कारण सरकार होता है।

८६ विञ्जिणं द्यावापृथिवी अन्तरिक्षाणि न विविक्तः-( १२८ ) इन्द्रके सब जगह स्थाप्त होनेसे पृथिवी, यु और सन्तरिक्ष सपनेसे असको पृथक् नहीं कर सकते ।

८७ अस्य अमात् भोजसः इत् तिरिवये- (१२०) इसके बस्र तथा जोजसे ही सारा संसार प्रकाशित हो रहा है।

८८ ते विद्वा भुवनानि विभिरे- (१११) र्वेने सम्भुवनोंको नियममें स्था हुना है।

८९ शुक्तं ज्योतिः सूर्यं दिवि अधारयः- ( ३६४ ) ग्रुद्ध प्रकासमन् सूर्यको प्रमुने पुत्कोकमें स्थापित किया । ९० इन्द्र। मुधस्य दशस्य विदे ऋतुं पुनीते-(११८) इन्द्र अपना वल बढानेके लिए यहा या पवित्र कर्म करता है।

९१ सुपारः अप्लाजित् तृथः (३३९) दुःसींसे पार करनेवाला भीर सञ्ज्ञभींको जीतनेवाला बढा दोता है।

९२ सुम्ने नः अन्तमः भव- (१४०) सुबके लिए इमारे पास आजो । परमाहमाके समीप होनेसे आनन्द मिळता है।

्३ सुकुत्वने वयश्चिय- (१४४) जो जच्छे कर्म करता है, इसे धन हो।

९४ वदारि ऋष्टीनां एकः इत् एतिः – (३४६) वद् इन्द्र सबको बदामें करनेवाला तथा मनुष्योंका एक दी राजा है।

९५ सत्पतिः शिविष्ठः (१७९) वसम पालन करनेवाला ही बलवान् शोधा है।

१६ विचेतसः यत्र मनः विद्धुः रुद्रस्य तत् इत् यहं धामसु चेतित- (३५७) ज्ञानो जिसबरुका ध्यान करते हैं रुद्रका वही बल लोकोंमें प्रसिद्ध हो रहा है।

९.७ इमाः प्रतूर्तयः दिवि पदं जुपनत - (६६६) राजुका परामध करनेवाली प्रजाये बुकोक सर्थात् वेजयुक्त स्थानको प्राप्त करती हैं।

९८ में स्तोता गोसखा स्यात्- (३७१) मेरा भर्थात् इन्द्रका स्तोता गायोंका मित्र और उनका दिल करनेवाला दोता है।

९९ यत् अहं गोपातिः स्यां, असी मनीविणे दित्सेथम्- (२७२) यदि मैं गागोंका स्वामी वन् वो इस विद्वानको चन दूं।

१०० यत् स्तुतः मधं दिन्ससि, ते राधसः न देवः यत् अस्ति, न मर्थः- (३७४) तव मसंसित होकर यह इन्द्र किसीको धन देना चाहता है, तब उसके उस दानको न कोई देव रोक सकता है, न कोई मनुष्य।

१०१ यहः इन्द्रं अवर्धयन्- (१७५) यक्तने स्टब्को

र०२ इन्द्रेण दिवः रोखना दळहानि दंहितानि च-(३७९) इन्द्रने युळोकके प्रकाशमान मक्षवीको दर किया।

१०३ ते तन् पूर्वधा अद्य चिन् उक्थिनः अनु इतुचन्ति - (१९१) दे इन्द्र ! तेरे उस कलकी पहलेके समान नाम भी स्तोतागण प्रशंसा करते हैं।

ध२ ( बर. सु. मा. )

१०४ विद्वा क्याणि आ विदान् अरं इन्द्रं हर्षथ-(१९८) सब रूपोंमें प्रविष्ट होकर सामर्थवान् इन्द्रको प्रसन्न करो। सब रूपोंमें प्रसन्न करके सर्वज्यापक इन्द्रको वहां देखकर उसे प्रसन्न करो।

रूप धनेषु हितेषु तं इत् श्वन्ते - (४०१) संग्राम के मारंभ हो जानेपर उसी इन्द्रको लोग बुलाते हैं।

रे॰६ थेषां इन्द्रः ते जयन्ति (४०६) जिनके पक्षमें इन्द्र होता है, वे जीतते हैं।

१०७ तं चर्षणयः कृतेभिः इत् आर्यन्ति- (४०४) उस प्रभुको मनुष्य कर्मीसे दी प्राप्त वर सकते हैं।

१०८ ते अंकुशः दीर्धः ( १२० ) हे इस्त्र ! शासन करनेकी वेरी शक्ति बहुत बढ़ी है।

१०९ एवां आदित्यानां सवीमाने मत्यें अपूर्व सुम्नं भिक्षेत-(४२६) इन बादित्य देवांके नियममें रद्दनेवाला मनुष्य अपूर्व सुलको प्राप्त करता है।

११० एवां आदित्यानां पंधाः अनर्वाणः, अद्ब्धाः पात्रवः सुगे रुधः - (४२७) इन कादित्यदेवोंका मार्ग कृटिलका रहित और हिमारहित होनेके कारण मनुष्योंका पाछन करनेवाला सथा सुन्नको बढानेवाला है।

११६ या प्रत्याः रक्षान्तेत नः शिविक्षति, सः जनः स्वाः पनैः रिविधिप्ट- (४३८) जो कोई मनुष्य शक्षस-भाव धारण करके इमें मारनाः चाइना है, वह मनुष्य भापने ही कमोंसे मारा माद।

र्श्व वः अस्मन्ना उपद्वयुः, दुईनावान् तं दु शंसं रिपुं मत्वे अधं इत् सं अश्रयत्- ( ४६९ ) जो मनुस्य इमसे कपटका व्यवहार करता है, इमारी दिमा करना चाहता है. उस दुष्ट और शशु मनुष्यको उसका पाप ही खा जाए।

११३ इ.सुं अइ.सुं च मत्ये हृत्सु जानीय, पाकजा स्थन- ( ४४० , दे देवो ! कपटी और इपटरहित मनुष्यको नुम अपने हद्योंमें जान को, तथा जो पवित्र मनुष्य हो, उन्होंके पास तुम बदो ।

११४ मरुतः नः अनेहः शस्यं त्रियस्थं छिदिः यस्त-(४४६) दे मरुतो ! सुम इमें दिसासे रहित प्रशंसनीय सीन संजिलींबाना वर हो :

रहेप मनदः मृत्युवंचवः स्मस्मि, नः जीवसे आयुः सु निरेतन-(४४०) तो कि सभा मनुष्य मृत्युके काईवेद हैं, तो भी हमारे दीर्घतीवनके किए हमारी कायुको अच्छी तरह दीर्थ करो । ११६ त्वं यस्य सख्यं आवरः, प्रतिरते- (४७७) दे अप्ने ! त् जिसके साथ मिन्नता करता है, वह बढता है।

११७ आय दम्युः ( ४७९ ) यह समि दुष्क्रियोंको वण्ड वेकर उन्हें भव पहुंचानेवाला है।

रेट अवन्धनः वयं इन्द्र त्या हि वेशिम- (५१४) भाइयोंसे रहित हम, हे इन्द्र ! तुम्हे ही भाईके रूपमें स्वीकार करते हैं।

११९ इन्द्र, ते ऊतीवयं नूनना इत् अभूम- (५१७) दे इन्द्र | तेरे संग्राणमें इम सदा गये ही रहते हैं।

१२० शूर ! ते साखित्वं उत्तभोज्यं ईमहे- (५१८) हे शुरवीर इन्द्र ! इम तुमसे मिन्नता बीर भोग्य पदार्थोंकी मांगते हैं।

१२१ सनात् अनापिः आस- (५२६) हे इन्द्र! इम सनासे शत्रु (दित हो।

१२२ रेवन्तं सख्याय नाह विन्देसे- (५२४) यज्ञ न करनेवाके धनकत्त्रको तुम मित्र नदी बनाते ।

१२३ खुराथ्यः ते पीयन्ति- ( ५२४ ) क्योंकि वे कारावमें मस्त दोकर तुम्हारी हिंसा करना चाहते हैं।

१२४ त्वावतः सख्ये अमा-जुरः मा- (५२५) हे इन्द्र ! तुम्हारी मित्रतामें रद्दकर इस घरमें दी निष्क्रिय बैठकर वृद्ध न दीं।

१२५ ते दामान स आ दमे- (५२६) तेर धनको कोई दबा नहीं सकता।

१२६ दीदियुषः गणश्चिषः तपुः जम्भस्य शोचिः उत् अस्थात् – (५५०) जो मनुष्य तेत्रस्वी दलके बन्दर रहकर शतुत्रोंको पोडित करता है, उसका तेत्र सबसे श्रेष्ठ होता है।

१२७ देव्या ह्या अभिरुषा, भासा बृहता उत्तिष्ठ-(५५१) मनुष्य अभिरदेवकी हुपासे कीर्ति, तेज और महानतासे युक्त होकर खबत होता है।

१२८ ऋतायनि अने कृपा- ( ५५४ ) यज्ञ करनेवाले मनुष्य पर क्रिकी कृपा रहती है।

१२९ ऋनावानः नमसः पदेन ( ५५० ) सत्यके मार्ग पर चलनेवाला सनुष्य प्रतिष्ठाके पद पर श्रविष्ठित होता है।

१३० यः असये नदाश नस्य रिषुः मायया सन न ईशीत- (५६१) जो ब्रिको प्रेमपूर्वक हवि देश है, रूपपर सनु मनुष्य माणसे भी ब्रिकार नहीं जमा लकता।

१३१ यः मर्तः अस्मै आहुति अविभ्रत्, स मृरि-पोपं वद्यः परी- (५६०) को महुष्य इस अग्निको भाद्वति देता है, वह भनेकोंकी पुष्टि करनेवाला भन्न प्राप्त करता है।

१३२ जातवेदसं यद्देषु पूट्यं- (५६८) सब प्रकारके ज्ञानसे युक्त मनुष्य पूजनाय मनुष्योमें सर्व प्रथम या सर्व बेह होता है।

११६ मधनन् मधत्तये दळहश्चिन् दश्च- (५८६) दे ऐश्वयंशाको इन्द्र! त् दमें ऐश्वयं प्रदान करनेके लिए दल्ले दल शतुको भी नष्ट कर।

१३४ राघसे राये ग्रम्नाय शवसेच त्वत् अन्यं निर्देशिक्शिम (५८८) सिद्धि, ऐबर्य, नेश और बलकी प्रासिके लिए तुझसे भिन्न और किसीको में नहीं पाता।

देश एकः इत् विश्वाः कृष्टीः अभि अस्ति-(५९५) भकेना दोते हुए भी यह इन्द्र संपूर्ण प्राणियोंपर शासन करता है।

१३६ निर्क्तनीनां परिवृत्तं वेत्थ-(६००) इन्द्र दरिक्रताके दूर करनेके बपायको जानता है।

१३७ था बृहतः दियः अधि अभि पद्यतः-(१११) मित्र और वहण महान् युक्तोकसे चारों बोर निरीक्षण करते हैं।

१३८ सुक्रत् साम्राज्याय नि सेदतुः (६१४) उत्तम कर्म करनेवाले मित्र और वरुण उत्तम शितसे शासन करनेके लिए ही अपने स्थान पर बैठते हैं।

१३९ अङ्गः चिस् गातु चित्तरा—(६१५) मित्र श्रीर शरूण आंखोंबालोंको अपेक्षा भी अधिक उत्तमनासे सन्मार्गको जाननेवाले हैं।

१४० मरः कयस्य चित् अभिमार्ति प्रतिधनन्ति-(६२१) उत्तम नेता देव किसी भी शतुके अभिमानको तोड बाकते हैं।

१४१ एकः विद्यातिः पुरु उरु विचये – (६२२) भित्र-वर्णमेंसे एक प्रजाओं हा पालक देव विस्तृत विश्वका निरीक्षण करता है।

१४२ विश्वे हि सनवे सुधे भुवन् - (६५९) सभी देवगण सनुष्यक्षी वडानेवाके हों।

रेष इ यस बक्षं दूरात् नु चित् अन्तितः न आ क्षर्यति, अविछद्रं शर्म मः वि यच्छतः - ( ६६४ ) जिस बरको कोई शत्रु दूरसे बीर पाससे भी नष्ट नहीं कर सकता, पेसे छित्र अर्थात् दोवरहित बरको हमें प्रदान करो। रेषध हे सझाजः, वर्ष आ सुणी प्रहे, बहुपाच्य तन् क्षद्रयाम- (६७०) हे भरवना तेजस्वी देवो ! इस तुमसे यदी घर मांगते हैं, कि इम बहुतोंका पालन करनेवाले उस धनको प्राप्त करें।

१६५ देवास , वः अर्धकः नहि अस्ति, न कुमा-रकः, विश्वे सतः भहान्तः इत् (६९६) हे वेदो, तुम्हारे मध्यमें न कोई छोटा बच्चा है, न कोई किशोर ही। है, अपितु सभी देव ज्ञानी और महान् हैं।

१४६ पित्र्या मानवात् पथः परात्रतः दूरं मा नैए-(६९५) हे द्वो, ६मारा पालन करनेवाले ज्ञानयुक्त मार्गसे दूसरी वरफ दूर मत के जामो ।

१५० यः यजाति यजात रुद्धस्य शहा इत् चाकनत्- (१९०) जो स्वयं यह करता है तथा दूसरोंसे करवाता है, यह प्रभुके ज्ञानसे शुक्त होता है।

१४८ यः अस्मै पुरेश्ळाशं रस्त, तं इन्द्रः अहस। पात्- (६९८) जो यज्ञकर्भ हम इन्द्रको पुर।दाश देना है, उसे यह इन्द्र पापसे बचाता है।

१४२ सः विश्वा अमित्रिया वन्त्रन् श्रूशुवल्-(६९९) वह अपने सभी शत्रुओंको नष्ट करता हुना दर सरहसे बदवा है।

१५० अस्य गृहे प्रजावती असरचन्ती घेनुमती दिचे दिवे इळा दुहे— (७००) इस यज्ञकर्तके घरमें बछडोंसे युक्त, स्वेर संचार करनेवाली कामहुषा गाय प्रति-दिन मह दुइती है।

१५१ या समनसा दंपती घावतः निस्यया आशिरा-(७०१) जो परस्पर अनुकूल मनवाले दंपती घरमें सर्वत्र पवित्रता रखते हैं, वे प्रातिदिन गोदुग्धसे युक्त होते हैं।

१५२ ता सम्यंचा वहिं आद्याते, वाजेषु न वायतः (७०२) वे दोतों पति-पत्नी समान मनवाले होकर यहमें वैठते हैं, कौर वे दोनों कभी भी पंथक शहसे वियुक्त नहीं होते।

१५३ देवानां न अपि ह्नुतः, सुमान न जुगुक्षतः, बृह्स् श्रवः विश्वासतः – (७०३) ऐसे उत्तम पति परनी देशोंका अपमान नहीं करने, अपनी उत्तम बुद्धिको नष्ट नहीं होने देते भीर महान् यशको प्राप्त करते हैं।

१५४ ता उभा हिरण्येपशसा पुत्रिणा कुमारिणा यिश्वं आयुः ब्यइनुतः - ( ७०४ ) वे दोनों देवती सोनेके सलंकारोंने युक्त होकर पुत्र बीर पुत्रियोंके साध कात्रस्य करते हुए संपूर्ण दीये आयुका भोग करते हैं (५५ यजमानः सुन्वानः, देवयो ! म रिध्यसि-( •१२ ) हे यक कानेवाले, सोम निचोदनेवाले, तथा देवेकी स्तुति कानेवाले मनुष्य ! त् कभी भी दुःसी नहीं होगा।

१५६ यः यज्ञमानः भनः देवानां इयक्षति अयज्ञनः अभिभुवत्- ( ०१२ ) जो यज्ञ करनेवाळा सनुष्य मनः-पूर्वक देवोंकी स्तुनि करता है, वह यज्ञ न करनेवाळोंको पराजित करता है।

१५७ यः यजमानः मनः इत् देवानां इयक्षाति तं कर्मणा निकः नदात्, न प्र योयत् (७१६) जो दश् कर्वा मनसे देवींकी स्तृति करता है, उसे अपने कर्मसे कोई नष्ट नहीं कर सकता, उसे एवर्यसे कोई अप नहीं कर सकता।

१५८ सुन्वतः साखा- ( ७२७ ) यह इन्द्र यह करनेवालोंका मित्र है।

१५२ इन्द्रः चित् तत् अववीत् स्त्रियः मनः अशास्य- (७६१) इन्द्रवे भी वही बात कडी थी कि स्रोके मन पर शासन करना मसंभव है।

१६० इ.धः पदयस्य, मा उपरि, पास्की संतरां इर, ते कडाप्लकी मा दशत्- (७६३) है की ! त् सदा नम्र बनकर रह, अपर मत देख, उदत मत बन, कदमोंकी पास पास रखते हुए चल, तेरे शरीरकी पिड किया-धुटनेके नीचेके साम न दिखाई दें।

रदा त्वं क्षत्राय अवसि, त्वं न आविध- (८१८) है शक्तियंकि स्वासिन् इन्द्र ! तू संकटसे बचानेके लिए जगत्की रक्षा करता है, पर तू स्वयं किसीसे रक्षित नहीं होता।

१६२ तत् पृ एषां नि " (८६१) शरीरमं रइनेवाले इन रोगअन्तुरूप शत्रुवीका नास हो आए।

१६३ रराव्यां अरातीः नि (८६१) दानशीलोंके वीचमें रहनेवालं मदानी नष्ट हो जाएं।

रे६४ आंझा सहीयसा कर्मणा चिकेत- (८३४) यह अग्रणी अपने पराक्रम युक्त कर्मीके द्वाराष्ट्री पद्द्रणना आता है।

१६५ मुद्दा पुरुकाटया पुष्यति, देवेषु यक्तिया-( ४६६ ) जो असबताले सत्तम कार्योको करता है, वह देवेमि पुत्रस होता है।

१६६ विमः पारेक्तृतः दूतः बक्षत्- (८६८) ज्ञानी युद्ध भीर पवित्र तूत पृथ्य द्वीता है। १६७ इन्द्रः ओअसा ईशाल-- (८४४) इन्द्र जवने तेज भीर भोजकी सदायतासे सब पर शासन करता है।

१६८ इर्यः सः गोपाः इय- (८५५ ) सबका स्वामी बद्द वरुण गोपाछके समान सबका स्थक है।

१६९ कविः सः काव्या पुरुक्षणं द्योः इव पुरवति-(८५६) झानीवह वरुण अपने ज्ञानसे अपने अनेक रूपोंको युक्कोकके समान पुष्ट करता है।

१०० यहिमन् विश्वानि काव्या श्रिता- (८५७) इस वरुणमें सभी ज्ञान भाग्रित है।

१०१ पुरः गये विश्वे देवाः वहणस्य व्रशं अनु-(८५८) युद्रमें सभी देव वहणके कर्मका अनुसरण करते हैं।

१७२ वरुणस्य सद्। ध्रुवं- (८६०) वरुणका स्थान अच्छ है।

१७३ सः सप्तानां इरज्यति – (८६०) वह वरूण निद्योपर शासन करता है।

१७४ विप्रः विशेण, सन् सता, सखा सस्या-(८८०) ज्ञानी ज्ञानीसे, सज्जन सज्जनसे और स्नेही अपने स्नेहीसे मिळकर प्रसन्न होता है।

१७५ पुरुषाः विश्वाः विशः अनु सदङ् प्रभुः-(८८९) जो विभिन्न प्रदेशोंमें रहनेवाली प्रजानीको समान दृष्टिसे देखता है, वही प्रभु होता है।

१७६ धर्मणां अध्यक्षः विश्वी राजा- (८९२) भर्मका मध्यक्ष ही प्रजानोंका राजा होने थोग्य है।

१७७ सु- आध्यः नृचक्षसः दुर्गहा तरन्तः-(८९७) उत्तम कमें करनेवाले सथा मनुष्योंका दित करने-वाले मनुष्य दुष्तसे पार करने बोरय संकटोंको भी पार कर जाते हैं।

रें अः मर्तः इमे अक्षि लपर्यति, तसा इत् वसु दीद्यम् - (९१५ , जो मनुष्य घरमें इस अग्निकी सेवा करता है, उसीको यह धन ग्रहात करता है।

१७९ के ते सुमना स्थाम- (९२४) मुलको कामना इरनेबाळे इस अग्निके उत्तम बुद्धि अनुकूळ वर्ले।

१८० धूर्नेयः म धूर्वित्त- (०१९) उस इन्द्रकी शत्रुके कोग दिसा मही दर सकते ।

१८१ युधि निकः खुण्यते - (९५१) उस इत्यको युद्धे कोई इरा नहीं सकता।

१८२ जनानां तरणि अदं प्रशंसियम्- (९५८)

जनीको दुःखेंसि तारनेवाळे, बाजुकी मारनेवाळे बीरकी प्रश्नसा करता हूँ।

१८३ सख्युः पुत्रस्य, शृतं मा आ विदेन (९६६) भगने मित्र और पुत्रके धनको मैं नहीं मागता है।

१८४ वयः यथा पक्षा उत्तरि शर्म अस्ते यच्छत (१०००) पक्षी जिल तरह अपने बच्चोंपर पंस्तेंकी छाया काते हैं, वैसी सुरक्षा हमें दो।

रैट५ मः अधिवीचन, नः निद्रा मा ईशत, उत मा जिल्ला- (१०६७) दे देवो ! इमें उत्तम दपदेश दो । इम पर आस्ट्रस अधिकार न करे, और स्थर्थ का सम्बद्धाना भी इमपर अधिकार न करे।

१८६ दाशुषे कदाचन न स्तरीः असि- (१०६५) हे इन्द्र दि दानदाताका कभी नाश नहीं करता ।

१८७ कदाचन प्रयुच्छित्ति (१००५) हे इन्द्र ! तू कभी भी प्रमाद नहीं करवा।

१८८ (नद्मस्य भूरि इत् वीर्य अभि व्यक्यं आयति-(१०९५) इन्द्रका मदान् पराक्रमदी चारों कोर प्रकाशित को रक्षा है।

१८९ अ-नूनस्य अवः महि- (१०९९) इस पूर्ण पुरुषका यस महान् है।

१९० इयाचीः पथः अति ध्वसन् चक्षुमा चन संबद्ये- (१०९९) दुरे मामीको पार करके उत्तम मार्ग पर चळनेबाळा मनुष्य इन्द्रको शांखसे भी देख सकता है।

१९१ एकः एव अग्निः बहुधा समिखः- (१११०) एक्ट्री भग्नि सनेक तरहरे प्रदीत होता है।

१९२ एकं वा इदं सर्वे वि बभूव- (१११०) एकदी परवहा इस सब विश्वके रूपमें प्रकट दोता है।

र श्रे मम दार्मन् सूरयः दाञ्जवाहः सु अग्नथः सन्तु- (११२३) मेरे घरमें सदा विद्वान् भीर बातुओं को परास्त करनेवाली उत्तम अग्निया निवास करती रहें। मेरे घरमें सदा विद्वान् निवास करें भीर निस्मप्रति यह होता रहे।

१९ वः दुमन्मा अहमधुक् वेनाति, दह-( ११२५) वो दुष्ट बुद्धिवाला पुरुष हमसे द्राह एवं हमारे पराभवकी कामना करता है, हे अपने [ असे तु जला हाल ।

१९५ रिपवे मतीय, रश्नस्तिने, अधशंसाय नः मा रीरिधा- (११२६) हे अप्ते! शतुनी, राक्षमी भीर पापियोंको प्रसन्न करनेके लिए हुमें पीडित मन कर।

१९६ रक्षः यातु मध्यता यातुः नः मा आवेद्यीत-

(११६८) राक्षमों भीर पीडां देनेवाळोडी कीडावें इसमें भवेश न करें।

१९७ इन्द्र ! यथा वशः ऋत्वा तथा इत् असत्-(११४२) हे इन्द्र ! तू जैमी कामना करना है, दैसी कामनाको अपने पुरुषांधेसे सिद्ध कर केता है।

१९८ अविषः विषः वा ते वयः अविधन् सः प्र समन्दत्- (११४०) जज्ञानी या ज्ञानी जो कोई भी इन्द्रकी स्तुति काता है, यह जानन्दित होता है।

१९९ खतः भवामहे, ततः मः अभयं कृषि । (१९५१) हे इन्द्र ! जहां बहांसे हमें भय हो, वहां वहां से हमें भभय कर ।

२ +० अ-सुन्त्रतः प्रहान् वधः - (११६८) सोम-यज्ञ न कानेवालेका प्रहान् नाम होता है।

२०। सुशिषं दुधाः स्थिशः सुरः न वरन्ते-(१२०६) शिरकाण धारण करनेवाले इन्त्रको असुर, देव कौर मनुष्य कोई भी युद्धं नहीं इहा सक्ता।

२०२ वारणः उरामधिः बृकः चित् अस्य वयुनेषु आ भूषति- ( १२१२ ) सरका निवासक और पथिकींका विनाशक जोर भी इसके मार्गीके अनुकृत होकर चलता है।

२०३ कत् जु पाँस्यं अस्ति, (यत् ) अस्य इन्द्रस्य अकृतम्, केन श्रीमतेन कं न दाश्रुवे, सुत्रहा जतुवा परि (१२१६) ऐसा कीनसा पराक्रम है, जो इस इन्द्रके द्वारा नहीं किया गया; किस कानवालेने इसके पराक्रमको नहीं सुना र क्योंकि इनका इन्ता इन्द्र तो जन्मसे ही अपने पराक्रमके किय प्रसिद्ध है।

स्वतं विद्याः त्वे इत् स्मिलि, त्वत् अन्यः कश्चन मर्डिता निहि- (१२१७) हे इन्द्र ! इन ज्ञानी पुरुष तेरे अधीन ही रहें, क्योंकि तुझसे भिष्य और कोई सुकी करनेवाला नहीं है।

२०५ आदित्याः ! विवस्ततः कृत्रिमा शरुः हेतिः नः जरसः पुरा मा वधीत् (१२६९) हे बादित्यो ! यसके कृत्रिम जीर दिसक शस्त्र इसे बुहायेसे पहले न मारे।

२०६ अंशतिं संहितं वि~ ( १२४० ) हे आदित्यो ! पापियोंके संगठनको नष्ट करो ।

२०७ वः पौरुषेयः मन्युः न ईशे- (१२९४) इस अग्निके अक्तीपर किसी दुष्ट मनुष्यका कोच भासन नहीं कर सकता।

२०८ वं वांश्वीस त्रायसे, तं मतं अरातयः रायः

न युष्यन्त- (१२९६) जिल दानीकी यह स्वित्र स्वा करता है, उसे कोई भी खदानजील स्विन्ध एथक् नहीं कर सकता।

२०९ सर्वेषु अस्तृतः - (१३०३) यह असि भरण-शीक मनुष्येकि बीचमें रहता हुआ भी अमर है।

२१० घोषु अर्वति अप्तिः प्रथमं - (१३०४) समी तरहरे बुदियुक्त कार्योमें इस अप्तिकी पूजा प्रथम करनी चाहिए।

२१६ होता अस्य सक्त्रं जुवाणा- ( १३०९ ) होस इरनेवाळा ही उस बक्षिकी मित्रता प्राप्त कर सकता है।

२१२ यशस्य मही र प्यान (१३१८) जहां नायं पुष होती हैं, कस बज्ञमय देशकी भूमि बड़ी उपजाड होती है।

२१३ ऋक्षमाणं इन्द्रं उभे रोदर्सा अक्रुपेनाम्-(१६८५) शत्रुको मारनेवाले इन्द्रको दोनों युलोक भौर प्रियेवीकोक सामर्थवान् करते हैं।

२१४ ते घतुः तु विश्लं खुक्ततं सूमयं- ( १३९७ ) हे इन्द्र! तेरा घतुष बहुत बाग फॅडनेवाला अच्छी तरह वनाया हुमा और मत्यन्त सुसकारी है।

२१५ ते उभा बाह्न रव्या सुमंस्कृत ऋत् रूपे सध्वधा- (११९७) दे इन्द्र! तेरी दोनों भुतायें सुखकारी, उत्तम, शत्रुके नाशक वधा पक्षको बढानेवाली है।

२(६ यत् नम्रं अभि उत्गांति, यत् तुरं विश्वं भिषक्ति, बन्धः प्र अख्यत्, श्रोणः नि भूत् (१४०९) सोम देवता जो वस्तर्गद्दत है, उसे वस्त्रसे चारों कोरसे बाच्छादित कर देता है, जो रोगी है हमके सब रोगोंकी विकित्सा करता है, जो अन्धा है उसे दृष्टि देकर देखने बोरस बनाता है और जो पंतु है वह मोसदेवकी कृपासे सकते बोरस हो जाता है।

२१७ स्वे सधस्थे देवानां दुर्मतीः अव- (१४१६) दे सोम ! इमारे वर्ते पर देवोंकी अवकृषा न हो ।

२१८ वः श्रेमिभिः साधुभिः शेति, सुवीरः पधते-(१४६२) जो मनुष्य कर्याणकारी तथा सङ्जन पुरुषेकि सिंद्रव जपने घरमें नियास करता है, वह जनम पुत्रपीत्रा-दिकांसे वृद्धिको बाह्य होता है।

२१९ कत्वा शवला योदा असि, द्सना मन्मना

विश्वा जाता अभि- (१४८६) हे इन्द्र! तू अपने कर्म और बलके कारण योद्धा कहाता है और अपने कर्मसे और बलसे संपूर्ण प्राणियों पर शासन करता है।

२२० यत् जातं यतः च जन्तवं तत् विश्वं अभिभूः असि- (१४९४) जो बना भीर जो बननेवाका है, उस सब पर तेरा अधिकार चलता है।

२५१ असा तन्द्रयुग्मा सुभय- (१५१८) ज्ञानी होकर भाजसी न वन ।

रेर विश्वः भुवनानि द्यावापृधिवी च त्वत्-भीषा रेजेने- (१६१९) हे इन्द्र ! सारे सुधन और ही-पृथिवी दोनों छोक वेरे भश्से कांग्ते हैं।

२२३ हे रातकतो ! त्वं हि नः धिता माता बभू-विथ, अध ते सुम्नं ईमहे- (१६४६) हे सैंकडों उत्तम कर्भ करनेवाले इन्द्र ! त् ही हमारा माता विका है, इसलिए हम तुससे सुस भांगते हैं।

२५४ रुद्राणां माता, वस्तृनां दुद्धिता, (आदिस्वानां स्वसा) भमृतस्य नाभिः – (१६७९) यह गाय रुद्र-देवोंकी माता, वसुदेवोंकी पुत्री, बादित्य देवोंकी बहित और भमृतका केन्द्र स्थान है।

२२५ चिकितुषे जनाय प्रवीचं, अनागां अदिति गां मा विधिष्ट- (१६७९) में ज्ञानी मनुष्यसे बही कहता हूँ कि निश्वराध और न मारने योग्य गायको मध मार ।

रेन्द्र वाचं उदीरयन्ती मां दश्रचेताः मर्ग्यः आ अञ्चल- (१६८०) स्तेद पूर्ण वाणीको व्यक्त करती हुई गायको अञ्चलनी मनुष्य स्वाम देता है।

२२ अस्वा चराश्वतः (१६८८) सनुष्य अपने कर्म और परिश्रमसे बसस्वी होता है।

ररेट अयं अग्निः देवेषु विश्वाः क्षियः अधिपत्यते -( १६८९ ) यह अग्नि देवोंमें सबसे ज्यादा सम्पत्तिशाळी है ।

२२९ उपहरू सूर्य इव भद्रा- (१६९५) इस अग्निका एकाभ भी सूर्यके समान श्रीखोंके लिए कस्याण-कारी है।

२३० असि इन्धानः मनसा धियं सचेत- (१७०२) विक्रिको समिधाबोसे प्रव्वित्व करनेवाला पुरुष श्रद्धायुक्त मनसे कमें करे।



# ऋग्वेदका सुबोध भाष्य

### अष्टम मण्डल

4

इस अध्यम मंदलमें कुल १०१ स्क हैं। इन स्कों १७१६ मंत्र हैं। इस मंदलके ऋषि स्क, मंत्र और देवताओंकी संस्था इस प्रकार है-

### ऋषिवार युक्त संख्या

मनुवैबस्यतः सोमरि: काण्यः विश्वमना वैपद्दः व्यावासः कान्नेयः नाभाकः कावतः प्रयाधी ( धीरः ) काण्यः इरिक्टिंड काण्यः विरूप मांगिरसः संध्यः काषदः प्रगाय: कावद: कुरुसुतिः काण्यः कुसीरी काण्यः कृष्ण आंतिरसः मेघाविधिः कापवः मेध्यातिथिः कापवः बत्सः काच्यः गोपूक्रयश्चस्किनी काववायनी भर्गः प्रागाधः विषमेध आंगिरसः नृमेच पुरमेधावांगिरसी ₹

नुमेध वांगिरसः प्रमाथो घौर: काण्यः, सेपातिथि मेच्यातिथी कारवी, च्छाबोगिरासंगः, आंगिरसीशश्वती ऋषिका देवातिथिः काण्यः मह्माविधि। काच्व: पुनवंत्सः काण्यः सध्वंसः काण्यः शशकर्णः काण्यः पर्वतः काण्यः नारदः काण्वः नीपातिथिः काण्यः त्रिशोका काण्यः वशोऽङ्ख्यः त्रित आप्त्य प्रस्करवः कारवः पुष्टिगुः काण्वः श्रुष्टिगुः काण्यः बायुः काण्यः 🕈 मातरिश्वा कान्तः हुशः काण्यः र्यप्रः काण्यः सुपर्णः काण्यः कलिः प्रागाधः मत्स्यः साम्मदः, मैत्रावहनिर्माज्यः बहुवो वा

भस्याः जाकनवाः

₹

₹

₹

₹

₹

₹

| पुरुद्दन्मा जांगिरसः                             | 1           | जनाधो ( घौर <sup>,</sup> ) काण्यः           | - 14         |
|--------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|--------------|
| सुद्रोतिपुरुमीळड्डाव हैगिरसी                     | ₹           | सुकक्षः वांगिरमः                            | ₹.8          |
| इर्यतः प्रागाथः                                  | 7           | पर्वतः काण्यः                               | <b>- ₹</b> ₹ |
| गोपवनः कान्नेय, सप्तक्षिर्वा                     | ş           | नारवः कायवः                                 | - \$\$       |
| गोपवन णात्रेयः                                   | ₹           | बस्रोऽङ्ख्यः                                | - 11         |
| कृत्तुर्मार्गदः                                  |             | गोपवन शात्रेयः सप्तवधिर्वा                  | - 11         |
| एक ज्नीवसः                                       |             | कुरुसुतिः काण्यः                            | - 44         |
| उशना काव्यः                                      |             | शुवकक्षः सुकक्षी वा जांगिरसः                | - 33         |
| नोवा गौतमः                                       | 3           | गोपूरम्यश्च इकिनी कारणायनी                  | 74           |
| बान्नेयी अपाका                                   |             | मेधातिथि-मेध्यातियी काण्वी                  | २७           |
| श्रुत कक्षः सुकक्षो वा भागिरस                    | 1           | कुर्सादी काण्यः                             | २७           |
| सुकक्षः भांगिरसः                                 |             | सध्वंसः काणः                                | - २६         |
| बिन्दुः पूतदक्षी वा संगिरमः                      | ₹           | भागवः प्रयोगः, अग्निबर्द्धस्पन्धः, पायको वा |              |
| तिरश्रोसंगिसः                                    | ₹           | सदम पुत्री गृहपति यविष्टी, तथोर्वाभ्यतरः    | 2.5          |
| विस्थोसंगिरसो, गुतानो वा माहतः                   | ₹           | सप्तकर्यः काण्यः                            | - २१         |
| रेमः काञ्चपः                                     |             | मस्यः साम्मदः, मैत्रावरुणिर्मान्यः          |              |
| नेमो प्रार्शवः इन्द्रः च                         | ₹           | बह्वो वा मत्स्याः जालनद्यः                  | ₹₹           |
| जयद्शिर्भार्गवः                                  | ₹           | तिरवचीरांगिरमः ग्रुताने। व। मारुतः          | 2.5          |
| भागीकः प्रयोगः, अधिरवर्ष्टिस्पत्यः पात्रको वा, स | इस:         | देवालिथिः काण्यः                            | 3.5          |
| पुत्री, गृहपति याविष्ठी तथीर्जान्यतरः            |             | कृष्ण भागितसः                               | ₹0           |
|                                                  | 803         | मृमेध जांगिरसः                              | 90           |
| ऋषिवार मंत्र संख्या                              |             | हर्यतः प्रायाधः                             | ₹4           |
| सोभरिः काण्यः                                    |             | त्रित जाप्त्यः                              | 14           |
| विश्वमना वैयहवः                                  | 2 5 5       | जमद्विभर्गियः                               | 25           |
|                                                  | १०९         | नीपातिथिः काण्यः                            | १५           |
| विरूप जागिरसः                                    | up Q.       | मेथ्यः काण्यः                               | १५           |
| मेचातियिः काववः                                  | 9.0         | कछि प्रामाथः                                | १५           |
| मनुर्वेवस्वतः                                    | પ્ર         | पुरुदम्मा भागिरसः                           | ₹4           |
| वस्सः काण्यः                                     | 46          | <b>सुनीतिपुदमी</b> क्दावांगिरसी             | A            |
| इरस्विदिः काण्यः                                 | 88.         | त्रयोर्वान्यतदः                             | १५           |
| इयावायः वात्रेयः                                 | 84          | रेभः काइनयः                                 | १५           |
| मेथ्यातिथिः काण्यः                               | Af          | नृमेषपुरुमेषावांगिली                        | <b>१</b> ३   |
| त्रिसोकः काण्यः                                  | 8.5         | बिसुः पूनदक्षी वा जागिरसः                   | ₹ ₹          |
| <b>ब</b> द्यातिथि। काण्य                         | 3.5         | प्रस्कृण्यः काव्यः                          | ₹a           |
| भर्गः प्रामायः                                   | 2.6         | ुर्दे गुः काण्यः                            | ₹o           |
| नामादः कार्यः                                    | 14          | श्रुष्टिगुः काण्यः                          | ₹0           |
| प्रियमेश्व कर्तिस्य                              | <b>ફે</b> છ | भारतुः काग्वः                               | ₹•           |
| यगाधः काण्यः                                     | 1,4         | णुक्यूनी <b>च</b> सः                        | ₹o           |
| पुनर्वस्सः काण्य                                 | 4.5         | नेभो अर्थनः                                 | ēÿ           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •              | 1 ((0))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| कुरनुभविषः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| उपना कावाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٩              | - Committee of the comm |
| विरङ्जीरांगिरसः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9              | 3. 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| सावरिश्वा काण्यः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2              | The state of the s |
| सुपर्णः काण्यः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                | - code Section                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| वाश्रेयी कपाला                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                | विभिन्दुः १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| नीचा गीतमः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                | श्रमदस्युः पौरुकुन्स्यः ।<br>चित्रः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| कुष्तः काण्यः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>4</b> 9     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| पुषभः काण्यः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 44             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| प्डाबो गिरासंगाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| महसं वसुरोचिशेंऽगिरसः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                | · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| द्वन्दः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | \$             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| वांगिरम्नो आधारी ऋषिका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                | वाक्<br>बास्तोध्यतिः १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| and the second of the second s | *              | 2 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>१</b> ७१६   | षधिस्यीनिलाः 🔻                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| देवताबार मंत्र संख्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                | मभीन्द्री १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| इन्देः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 484            | मित्रावरुणादित्याः १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| मझि:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3.45           | सुपर्णः १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| स विजनी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 225            | वज्रः <b>१</b><br>अग्निस्थौं १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| महत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9.8            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| विसंदेवा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 44             | उषाः ₹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ब्रादित्याः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 44             | ऋत्विज्ञः १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| पोम:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.8            | इन्द्रसभवः १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| इन्द्राग्नी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5.5            | पत्रमानः १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ्रिवावरूपी ।<br>-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5.5            | अप्रामह्तः १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | \$8            | इस अप्रम मंदर में भी अनेकों अनुकरणीय वालीका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| बाबु.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ₹#             | उपदेश है। इस मंडलमें कण्य गोत्रीय ऋषियोंके मंत्रींकी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| इम्पत्यासिषः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8              | संख्या अधिक है। बनके भलावा इतर भी ऋषि है, कण्य-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| इन्द्र।बस्मी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ф              | गोलोन्यस अर्थ २४ हैं और उनके मंत्रोंकी संख्या ६८७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| बदितिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ę              | है : अष्टममण्डलके संघीमें इन्द्र देवताका जी गुणवर्णन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ऋक्षासमे भी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ę              | बाया है, उसकी समालोचना इस यहां करते हैं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| सादित्वोवसः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 45             | इन्द्रका सामध्ये                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| बासंगः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | N <sub>1</sub> | इन्द्र विशेष सामध्येषान है, ऐसा वर्णन इन्द्रके धूकोंमें                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| दम्पती                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 45             | सर्वेत्र दिखाई देता है, देखिये-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| कीरवासः पाळस्थामः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8              | १ जुपापः- ( ७८ ) वजवान्, सामध्येवान्.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| रूका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | w              | २ महिष्ठ:— (८८) सदान, भेष्ठ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| मित्राव हजी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ¥              | a काक:- (२०५) क्षक्तिमान्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| पत्रः यतमास्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ¥              | ४ एक दंसना महान आस्ति - (१११) इन्द्र एक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| कामीतः पृथुभवाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | *              | ही है कि जो जपने कमेंसे मदान है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| I we want for                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

धरे ( क. बु. मा. )

प सते । उपाः - (११) अपने सर्वासे जो शूरवीर तथा भयंकर है।

६ दाचीवः- (१४६) वक्तिमान,

महाभिः शचीभिः महान्- (१४७) महती
 शक्तिपंसि महान है।

८ दार्चादान् सद्धा- (१५४) शक्तिमान मित्र।

% पूर्वधा अद्य आयवः अस्य महिमानं अनुष्टु-बन्ति- (१६१) पूर्वके समान काज भी सब मनुष्य इसीकी महिमा गाते हैं।

२० उभवावी- (८८) दोनों प्रकारके कारिसक और भौतिक सामध्ये इस इन्द्रके पास रहते हैं

११ अजुर- ( ८४ ) जरा रहित, वृद्धायस्था रहित ।

१५ जनामां विषा अर्थाः— (९०) बातुके छोगोको कंपानेबाला श्रेष्ठ वीर ।

१३ वीरः शक्तः नर्थः इन्द्रः-( १३८ ) वीर, सामध्ये-बान, सब कोगोंका दित करनेवाला इन्द्र है ।

रेश खीरः शुरूः मधः - (१४०) बद इन्द्र शूरवीर व जानंदित है।

१५ शतं ऊनीः नियमते - (१४१) संकडों संरक्षणके साधनोंका यह नियमन करता है जर्यात् यह संरक्षणके संबडों साधन योग्य रीतिसे उपयोगमें छाता है।

१६ ते सुमती वर्य वाजिनः भृयाम- (१५७) तेरी उत्तम मित्री रहकर इस वहे बछवान् धनेंगे ।

१७ सुरवयं दानः व।सूचे- (१६३) इन्द्रका सामध्ये युक्त वस वतता है।

१८ अस्य महिमा रायः विप्रराज्ये यञ्चेषु गृहो-( १५९ ) इस इन्द्रकी महिमा और सामर्थ्य ब्राञ्चलोंके वज्रके राज्यमें प्रशंक्ति होता है।

१९ शवसामात् शतं अतेः यशस्तरं न विदा-( १३० ) इस बळवान जीर सेंकडों संरक्षणके साधनोंको अपने पास रखनेवाले इन्द्रसे अधिक दूसरा कोई बहारबी है, देसा इम नहीं जानते ।

२० विश्वाः चर्षणयः बस्मिन्, उत ज्ञवांसि उद्यो-रम्या- (१४८) सच प्रजानन जिस इन्द्रमें शत्रुको पराजित करनेके वस है ऐसा जानते हैं।

२१ मघोनां बाजदावा इन्द्रः एलानि विश्वा चकार- (१५९) धनिकोंको वक देनेवाला इन्द्र इन सब विश्वके पदावोंको बनाता है।

२२ इन्द्रः भक्ता रोवस्ती पत्रथयत्-(१६१) इन्द्रने

नपनी महिमासे चावा पृथिवीको ऐसा विस्तीणं बनाया है।

२३ इन्द्रे विक्वा भूतानि चेमिरे- (१६१) इन्द्रके सामध्यनेद्दी सब मूर्तीका नियमन किया है।

नक्ष इन्द्रः सूर्ये अरोचयत- (१११) इन्द्रने सूर्यको प्रकाशित किया है।

२५ अस्य स्नृतामां श्राचीनां न किः नियन्ता-(१९४) इस इन्द्रके सच्च सामग्रीका नियमन करनेशका दूसरा कोई नद्दां है। बद्दी अपने सामग्रीका योग्य रीतिसे उपयोग करता है।

२६ शाविष्ठः इन्द्रः— (१२२) इन्द्र बळवान् है। २७ महामहा- (२२४) वह इन्द्र महा सामध्ये-

वान है।

२८ इन्द्रः भोजसा महान्- (२४३) इन्त्र अपने सामध्येसे महान् है।

२२ अस्य मन्यवे विश्वाः कृष्टवः विशः सं नमन्ते - (२४६) इस इन्द्रके क्रोधकं सामने सब प्रज्ञावन नम्र होते हैं।

रे० अस्य ओजः तित्विषे- (२४०) इन्द्रके साम-ध्यैका तेत्र पारी कोर फेळा है।

३१ भद्दान् अपारः भोजसा क्षितीः प्रराजसि-(३९८) इन्द्र नपने नपार सामध्येस सब मानवीपर राज्यवासन करता है।

३२ हे इन्द्र ! उरु स्रयसं त्वां उत्तये विदाः उप-स्रुवन - (२६९) हे इन्द्र ! विदेश सामध्यके कारण तुन्हें अपने संरक्षणके लिये सब प्रजाजन सद्दाच्यार्थ बुलाते हैं।

रे<sup>३</sup> सहिना सहान्- (६१०) त् शपनी सदिमाके कारण सहान् हुआ है।

रंड विज्ञणं द्यावा पृथिवी अन्तरिक्षाणि न विविचक्त- (१२१) बद्धधारी इन्द्रका पृथिवी अन्तरिक्ष और युकोक अपनेमेंसे पृथक कर नदीं सकते ।

३७ अस्य अमास् मोजसः इत् तित्विषे- (१११) इस रण्डके सामध्येसे और प्रभावसे सब प्रकाशित ही रहा है।

३६ वः नमोतृषैः अवस्युभिः वशी कृष्टीतां यक इत् पतिः उच्यते— (३२९) स्तुति करनेवाळे और अपना संरक्षण हो ऐसी इच्छा करनेवाळे उपासक, सबको अपने वक्षमें रक्षनेवाळे इन्द्रको सब प्रजाजनोंका एक्टी स्वामी है ऐसा वर्षन करते हैं।

वेण ते रयः वृषा, ते हरी वृषणा, त्वं वृषा, हवः

खूया- ( १५१ ) हे इन्द्र ! तेरा रथ बलवान है, तेरे कोडे बलवान हैं, तूं बलवान हो और तेरी प्रार्थना भी बल देनेवाली हैं।

रं नः महे क्ष्याय जैत्राय, विश्वाकापाणि आवि-शन्, अरं शचीपति इन्द्रं हर्षय- (३८१) हमारे महान घरके लिये, विजयके किथे, सनेक क्ष्योंमें प्रवेश करनेवाले महा शक्तिमान इन्द्रको प्रसंख करो ।

३९ चर्यणीनां सम्राजं पीकिः नव्यं नरं नृपाहं मंदिष्ठं इन्द्रं प्रश्तात ( १८२ / प्रजाबनीका सम्राट, बाणीसे स्तुति करने योख्य, नेता, शत्रुओका पराभव करने-बाके महान इन्द्रकी स्तुति करो :

४० ज्येष्ठराज भरे महः हत्स्तुं, वाजिनं, तं सनिभ्यः सुप्ता आविवासे- (१८४) सबका श्रेष्ठ राजा युद्दोंमें बहा पराक्रम करनेवाला, बळवान, दान देनेके लिये मसिद उस इन्त्रकी उत्तम स्तुतिसे सेवा करते हैं।

वर थस्य मदाः अनुनाः गभीताः उत्वः तस्त्राः श्रूरसातौ हर्षमनः:- (१८५) जिस इन्द्रके आनन्द्र कम न दोनेवाले, गंभीर, विशाल, सत्वर संरक्षण करनेवाले भीर युद्धोंने प्रसन्न करनेवाले दोते हैं।

४२ घनेषु हितेषु तं इत् अधिवाकाय हवन्ते, येथां इन्द्रः ते जयन्ति— ( १८६ ) युद्धोंके प्रारंभ होने पर उसी इन्द्रको अपने पक्षमें भानेके किये— सहायसा करनेके किये सुलाने हैं। जिनके पक्षमें इन्द्र होता है वे दी जीवते हैं।

४२ इन्द्रः ब्रह्मा, ऋषिः पुरुद्धतः महीभिः दाचीभिः महान्- (२८८) इन्द्रं ब्रह्मा है, जानी है, उसकी बहुत स्रोक अपनी सद्दायताके किये बुकाते हैं, वह मदती शक्तियोंसे महान् है।

४४ तुविकृमिः एकः सत्वा चित् सन् अभिभृतः ( ३८९ ) सस्वर कार्य करनेवाला श्रद्धितीय बलवान् होनेके
 कारण सनुका पराभव करनेवाला इन्द्र है ।

४५ समत्सु ज्योतिः कर्तारं, युधा अधित्रान् सा-संद्वासं- ( १९१ ) युद्धोर्मे अपना तेज प्रकट करनेवाला, तथा युद्धसे शतुत्रोंको पराजित करनेवाला इन्द्र है ।

४६ स पुरुद्धत इन्द्र विश्वाः (द्विषः अतिपारचाति ( १९२ ) वद्द बहुती द्वारा सदः स्वार्थ बुलाया गया इन्द्र
 अपने सब क्ष्मभोको पराख करता है।

४७ तुविक्रीयः वयोदरः सुराष्ट्रः इन्द्रः वृत्राणि जिञ्जते- (४०१) वह पुष्ट गर्दनवाला, बलवान् बडेः पेटवाला, सत्तम मजबूत बाहुबाला इन्द्र शत्रुकीको मारता है। ८८ हे इन्द्र ! त्वं ओजसा पुरः प्रेहि, वृत्राणि जहि— (१०२) हे हम्द्र ! त् अपने सामध्यंसे आगे वह बीर शत्रुमोंका नाश वर ।

४२ द्याचिमी द्याचिपूतन आखण्डल रणाय प्रद्वयसे- (४०५) दे सक्तिशाली इन्द्रियसाले, सामध्येके कारण प्रतीय रन्द्र! युद्धके लियं ही तुम्हे बुकाया जाता है।

५० राभ्यतीमां पुरां भेजा, सुनीनां सखा- (४००) शत्रुके नगरीयोंको तोडनेवाला, सुनिजनीका मित्र इन्द्र है।

पर है महेमने सहस्र ऊर्न शतानय नः आयाहि— (४११) हे सहाबुद्धिमान्, सदस्री प्रकारके १क्षण करनेके साधनीको साथ रखनेवाले, सेंक्डों प्रकारके धनवाले इन्द्र! तुं हमारे पास आओ।

पर संभृताध्याः (४६६) ठत्तम प्रकारसे घोडोंको इष्टपुट करनेवाले इन्त्र !

५ सहस्रवाहे अप पाँस्थे अदेदिए- ( १६८ ) सहस्रों बाहुवाले शतुका इन्द्रने मारा, उममं उसका पौरूष समका।

पर जनानां तरिः, प्रदं, गेश्मतः वाज-य समानं, प्रशस्तिपम्- (४००) सर्व अनोंका तारण कानेवाला, राजुको त्रास देनेगळा भार गीओसे उत्पन्न अवका दाता हेन्द्र है उसकी स्तुति करता हूं।

्भप खावतः उद्यात् दस्मात् क्रतीयदः अदं विभाय-( ४७० ) तुम्हारे जैसे वीरसे, पःपियोंके विनाशक शत्रुओंको परास्त करनेवालेसे इस दश्ते हैं।

पद यस इन्द्र भयामहे सना ना असयं कृधि-( पद० ) हे इन्द्र ! वहांसे इनें भव होता है वहांसे इनें निर्भय कर।

५७ तव ऊतिभिः न शांग्य- ( ४६० ) तेरे संरक्षणके साधनोंसे इसे सामध्येषान कर ।

५८ द्विषः सूधः अहि- ( ४६० ) द्वेष करनेवाले दिसकोंको पराख कर ।

५९ वृषधः युत्रा तुविश्रीवा अनानतः- (५९५ ) बजदान रुरुण, बलदान गर्दनवासा, किसीके सामने न नमनेबाला हुन्द्र है।

६० यं सुशियं न दुधाः, म स्थिराः, न मुरः वरन्ते – (६१४) जिस उत्तम शिरसाण भारण करने-बाखेको नसुर इटा नहीं सकतं, देव नहीं इटा सकते, नहीं मनुष्य इटा सकते हैं। ६१ इन्द्रः यथा वशत्, ऋत्या इत् कशत्- (६१६) इन्द्र जैसा चाइता हे वैसा अपने सामध्येमे कर देवा है।

देर कत् नु पाँक्यं अकित अस्य इन्द्रस्य अद्धतं, केन श्रोतयेन न श्रुतम् । बृजहा जनुषः परि- ( ६२१) ऐमा कीनमा पीरुष है जो इस इन्द्रने नहीं किया। किस सबुष्यने किस पराक्रमको नहीं सुना ओ इन्द्रने नहीं किया। वह नुत्रको मारनेवाका अन्मसेदी पुरुषार्थं करनेमें प्रसिद्ध है।

इन मंत्रमासीसे इन्द्रका सामध्ये प्रकट होता है। इन्द्रका शरीर मजतृत है, प्रत्येक अनयन सुद्रह है, गला मोटा है, बाहु पुछ है। पेट हुए पुछ है। दाथ बलवान हैं। इन हाथोसे वह अपना कन्न पकड़ता है और राशुपर कंकता है, जिससे राशुके दुकड़े दुकड़े होते हैं। यह बन्न फीलादका बना हाता है। मुछ युद्ध भी इन्द्र करता है। कपटी राशुसे इन्द्र कपट युद्ध करनेमें भी प्रतीण है। स्वयं इन्द्र किसीसे द्वेष नहीं करता, पर राशु द्वेष करके घानपात करने लगा, सो उम द्वेप करनेवाल राशुका नाश जिस योजनासे थो सके, बद्ध निश्चयसे करता है। इन्द्रकी सेना महनोंकी है। बहु इरफ्क युद्धमें उसका सद्दाव्य करता है। राशुकी किसनी भी फीज हो, और बद्द घर कर भी जाकमण करे, तो भी उस राशुसेना का इन्द्र समूल नाश करता है। इन्द्रकी ऐसा अद्वितीय सामध्ये है। इसका विचार वाहक करें।

#### बस्रभारी इन्द्र

इन्द्र धनुष्य बाण, बाच कान्द्रि शखेंकी धारण करता है, इसके वर्णन वे हैं---

१ वर्जी (९१) - वज्रधारी, वज्रसे संदेवेताला,

२ अदिवान - (९१) वज भारण करनेवाला, पर्वत-परके किलेमें रह कर लक्ष्मेवाला,

र ओजला वर्ज शिशानः- (६३६) अपने सामध्येसे रक्को बार क्रमाता और तीक्ष्म करता है।

४ तब इयु इतिबद्धः सहस्रायणः एकः इत् – (६४६) तेरा बाण संकडों धारींशाला और सद्ध्यों कार्य सकेता दी करतेषाला है।

भ ने धनुः तुविशं सुकतं सुमयं। धुन्दः साधुः दिरण्यथः। – (६५०) नेरा धनुष्य बहुत सामार्थवान्, एकम कार्यक्षम बीर मुखदायी है। तेत बाण उनम है चीर सुवर्णके समान वेजस्वी है। वीक्ष्ण है।

इ. एना वर्षिष्ठानि च्योत्यानि ते हाना, अनः वीड् परागसा दुना अवारवः- (६४८) तेरे सम्बोनि वह बलवान पराक्रमके कार्य किये हैं, इसकिये आपके सन्धोंकी बलवत्ताके विषयमें इद्यका तिश्वर हो गया है।

प दुईपाधान् - (१३५) भयानक सस्त्रोंका उपयोग करनेवाला इन्त्र है।

इस तरह इन्द्रके भयानक शत्रोंका वर्णन इन संत्रोंसें है। ऐसे शस्त्र इन्द्र वर्तता था, उनको तीक्ष्ण रखता था और विजय प्राप्त करता था।

# अञ्जुका पराजय करनेवाला इन्द्र

रै खुनदा इन्द्रः- (८५) वृत्र मसुरोका नाम करने-वाला इन्द्र है।

२ धूष्णु:- (२१२) शत्रुक्षोंका नाश करनेवाला.

३ अवक्रक्षी- (८८) शतुओं हो समूल बसाहनेवाका,

४ चर्षणीसहः- (८८) शत्रुसैनिकॉका पराभव करनेवाला,

५ विद्वेषणः- (८८) शत्रुकोंका विशेष द्वेष करने-सला,

६ युध्मः- (९३) युन् करनेमें प्रवोक,

७ खज्ञकृत्- (९६) महायुद्ध करनेमें कुशक,

८ पुरंदर:- ( ९६ ) शतुके नगरोंको तोबनेवास्त,

९ पुरुषा ते मनः-(९३) सम श्रृष्ठोंको पराजित करनेमें वेरा मन अगा रहता है।

१० पुरः भिनत् - (९४) शश्रुके नगरोंको इन्ह

११ त्वं वधैः शुक्तास्य चरिणवं पुरं संधिणक्-(११४) त्ं शस्त्रोंसे युष्णके गांतमात्र नगरका नात्र किया।

१६ श्लाभयी- (११६) इन्द्र निर्मय है।

ं स्दक्षिणेन वृत्रं हन्ता इन्द्रः- (१४०) दक्षिण दायमे वृत्रको इन्द्र मारता है।

१४ नाभः वृत्रं इन्ता- (१५१) सेवासे वृत्रके सैन्यका इनन करता है।

१५ हे इन्द्र ! यहलिया घतुभयः वृत्रे, मायिनः अर्थुदस्य सृगयस्य निः अस्पुरः- (१७४) हे इन्द्र ! त्ने अपने वडे घतुष्योंसे वृत्रको सात, और कपटी वर्षद भीर सृगयका नाम किया।

१६ पवंतस्य गाः ति आजः- (१७४) पर्वतकी गुद्दामें जो नीचें रखी थी उनको त्ने बादर निकाला ।

१७ इन्द्रः महां अहि अन्तिविश्वं ति अध्यमः, तत् पौर्यं कृषे- (१७५) इन्द्रने बढे शहिको तथा जन्तिरिशको कंपाबमान कर दिया, बढ् उसका पौरुष प्रयत्न था । १८ उम्रः अपः रिणम् स्विन्दं अवधीत्- (१८१) ≈डे जनके प्रवाह चलाये सीर स्विद्धा वथ किया।

१२ पृथनासु स्थिरः, आजसा भूरेः ईशानः-१९६) युटोंमें वह इन्द्र स्थिर रहता है, उसके सामध्येसे ए यह ऐसर्वका स्थामी हुवा है।

२० यः वःजी श्रामा सहस्राः शा द्विंदन् - (१९७) षद बलवान इन्द्र सेंक्टों या सङ्कों शत्रुकोंका विद्रारण करता है।

२१ अनुतः इन्द्रः पश्यः- (१९७) शत्रुके द्वारा विश न जानेवाका इन्द्र स्तुतिके योग्य है

 स्य असीयमः जुर्ज ओर्णवामं अहाद्युच अहन् (२०५) शत्रुको नष्ट करनेवाल इन्द्रने नृत्र, सीर्णवाम सीर सदीश्चवको मारा।

२६ अर्बुदं आवष्यत्- (२०५) इन्द्रने भर्बुदका वेध किया ।

२४ उम्र निष्ठुरः अषाळदः - (२०६) इन्द्र उम्रवीर है, शत्रुकं विषयमें वद निष्ठुर है, भीर शत्रुका पराभव करनेवासा है।

२५ धृरंषतः, अवृतः, इमश्रुषु श्रितः, विभृतशुद्धः, चयवनः, कत्वा शाकिनः— (२१५) शत्रुका धर्षण करनेवाला, शत्रुके धरा न जानेवाला, युद्धीमें रहनेवाला, बहुत तेजस्वी, शत्रुको दिलानेवाला, अपने पौरुषसे शक्ति-शाली इन्द्र है।

२६ पूर्वित (२१४): ओजसा पुरः विधिनाश्च-(२१६) शत्रुके मगरोंको जपने सामध्येसे दोडनेवाला इन्द्र है।

२७ ७प्रः। आनिस्तृतः स्थिरः, रणाय संस्कृतः मस्रवा इन्ह्रः- (२१८) उप्रवीर, जपराजित, रण-भूभिपर स्थिर रहनेवाला, युद्धके संस्कारोसे संपन्न और मनवान इन्द्र है।

२८ हे उग्न ! सत्यं इत्था खुषा अस्ति, खुषजूति।
गः अञ्चत्तः, परावाति खुषा द्वाण्यिषे, अर्थावति खुषः
धुमः— (२१९) हे रप्रवीर इन्द्र ! यह सच है कि त्
ऐसा बळवान है, तुम्हारे अन्दर बळवान उत्साद है, त्
श्रुसे घेरा नहीं जाता, त्र भी तुम बळवान् है ऐसा
मानते हैं, बैसा पास भी बळवान् करके तु प्रसिख् है।

२२ प्र द्वार्थ:- (२१९) इन्द्र शत्रुवोंको मारनेवाला है।

३० हे इन्द्र ! सहसा सहः चके, ओजसा मन्युं चर्मतः ते विश्वे पृतना युवः नियोमिरे-(२३६) हे इन्द्र ! सनुको परामूत करनेके सामर्थ्ये त्ने अपना सामर्थ प्रकट किया है, तूने अपने सामध्येसे बाजुक कोधको छिन्ना भिन्न किया है, वे सब सैन्य केकर इमका करनेवाछ चुप हो गवे हैं।

३१ उद्यस्य तव सक्ये मा भेम, मा आमिष्म-(१३५) तुझ तेसे उप्र वीरकी मित्रतामें इस डरेंगे नहीं कौर आक्त भी नहीं होंगे।

३२ वृष्ण्यः ते महत्वृतं अभिचह्यं (२६५)

३३ ते सद्धा अभ्वी रथी गोपान् सुहर भ्वात्र-भाजा वयसा सचने. सदा चन्द्रः सभां उपयाति-(२४०) जो तेरा मित्र होगा वह घोडोंबाला, १६वाला, गौओंबाला, सुरूप, सामध्येयुक्त आयुसे युक्त होता है, यह नानंदित होकर सभामें जाकर वैठता है।

३४ जुष्णिना शतपर्वण्य खंज्ञण दोधनः बुबस्य शिरः विधिभेद- (१४८) बलशाली सॅकडों भागवाले बज्जसे हिंसक क्ष्रका सिर इन्द्रने काटा।

३५ अम्य मन्युः चुत्रं पर्वदाः विरुजन् (२५५) इस इन्द्रके क्रोधने वृत्रके शरीरके जोडोंपर हुकडे किये।

३६ शुष्णे दस्यांच घर्णसि वर्ज निजयन्थ-(२५६) शुष्ण रूपी दस्युपर भयानक वज्रका भाषात दुन्द्रने किया।

३७ द्यायः अन्तरिक्षाणि भूमयः इद्दं न विवयचन्त्र-( २५७ ) पुलोक अन्तरिक्ष और भूमि इस इन्द्रको पृथक् नहीं कर सकते ।

३८ येश अधिणः निहंति तं ईमहे- (२८८) जिससे सर्व अध्यक्ष दुर्शेका वथ करता है, उस तुशको इस प्राप्त करवे हैं।

३९ विश्वाभिः जतिभिः ववक्षिय- (२९५) सर्व संरक्षणेकि साधनेंसि युक्त होकर वह बाता है।

४० प्रवृद्ध सत्पते ! यदि सहस्रं महिवानं अद्य सात् इत् ते इन्द्रियं महि प्रवाकृधे- (२९५) हे महात् शासक! यदि त्ने सहस्रावधि बलाका शतुओंको बाजहि नष्ट किया तो इससे देश ही बक बढता है।

धर देखासः वृत्राय हन्तवे (नद्रं पुरः दिघर-(२०९) देवीने दृषको मारनेके क्षिये हन्द्रको भागे सवा किया है।

४२ हे चिक्रिन् ! बृत्रं शायस्ता अवधीः— (१११) हे बक्रधारी हन्त्र ! सूने बृत्रको अपने सामध्येसे मारा।

धक्र हे इन्द्र ! वातृधानस्य विश्वा धनानि जिन्युपः ते उन्ति वयं मूर्णीयहे- (३५९) हे रम्द्र ! बपनी शक्ति बद्यनेवाले और शत्रुहे सब धनोंको विजयसे गाप्त करनेवाले

धर्थ ( व्ह. सु. भा. )

वेरे संरक्षणको इस प्राप्त करते हैं।

४४ यत् बलं अभिनत्, रोचना अन्तिरक्षं वि अतिरत्—, १६०) जब बल राक्षतको इन्द्रने मारा, तब बन्तरिक्षमें प्रकाश फैल गया। नक्षत्र चमकने सगे।

७५ हे इन्द्र ! यत् विश्वाः स्पृष्ठः अजयः, अपां फनेन नमुचेः द्वारः उतवर्तयः- । १६६ ) हे इन्द्र ! अव संपूर्ण स्पर्धा करनेवाले प्राप्तुधांपर तूने विजय प्राप्त किया, तव जलाँके फेनसे नमुचीका सिए काट कर फेंक दिया। जलाँका फेन (अपां फेनः) साधारण सा इधियार।

४६ हे (ग्द्र । मायाभिः उतिसस्य पत् , द्यां आर-रुक्षतः इस्यून अवधूनुषाः – (१९०) हे इन्द्र ! जब रूपर करनेवाके चुकोक पर बहनेवाके सब शतुओं को तूने कंपायसान किया था।

४७ एकः सुत्राणि जिल्लासे~ (६७१) त् सर्वका हि सब शतुकोंको मारता है।

४८ तब त्यत् महते इन्द्रियं शुष्मं ऋतुं वरेण्वं बज्रं धिषणा शिशाति – (३७५) तेरा वह वदा सामध्यं जो बक्रमाको पौत्रका कार्य करनेवाके जेष्ठ वज्रको बुद्धपूर्वक वीक्ष करवा है।

४९ त्यं एकः युत्राणि सत्रा तोशसे। इन्द्रात् अन्यः करणं भूषः म इन्यति (१७९) है इन्द्र ! त् जकेका हि अनेक शत्रुकोंको एक साथ मारता है। इन्द्रसे भित्र दूसरा कोई विशेष साधनको जपने पास नहीं रस सकता।

५० त्वं अनुषा अधातृत्यः, सनात् अना अनापि-(४२१) द् जन्मसे शतुरहित हो। सदा तुम्हारे किये दुसरा कोई नेता नहीं है। त् ही स्वयं योग्य नेतृत्व करता है।

पर येथां इन्द्रः सक्षा, स अयुक्तः सन्, युक्तावृतं सत्विभः आतिन (४४५) जिनका भिन्न इन्द्र है, बह्न युक्त करनेपर भी युक्ते घरनेवाछे शत्रुको अपने साम-ध्योंसे बढा प्रतीत होता है।

पर जातः जुनहा दुन्दं आददे मानरं वि पृछत्, के के उग्राः मृश्विदे—(१४६) बन्मेव दी इन्द्रने शतः किया भीर मातासे पृछा कि यहां कीन कीन श्रुतिर हैं ! इमारे कीन कन्नु हैं !

भरे त्वा श्रम्भा प्रतिवद्त्, यः ते श्रमुत्वं आचके, योधिषत् - (४४०) वस इन्त्रसे वसकी वकवती माताने अपर दिवा, जो वेरा कमुत्व करेगा दह युद्ध ही करेगा। पश्च यत् आजिक्त इन्द्रः शु-अभ्य-युः आर्जि सप-षाति, रथानां रथीतमः- (१४८) जर युद्ध करनेकी इच्छा करके इन्द्र उत्तम घोडोंको रथसे जोतकर युद्धमें जावा है, वन वह रथियोंमें केह रथि होता है।

५५ हे वाजिन् ! विश्वाः अभियुष्तः यथा विध्वक् विदृष्ट, नः सुश्रवस्त्रमः भव- ( ४५० ) दे वज्रवारी इन्द्र ! जब सब शत्रुवोंसे तुने पृथक् पृथक् युद्ध किया, तब दं बदा प्रशंसनीय हुआ ।

५६ यं धूर्तयः न धूर्वन्ति – (१५१) जिस इन्द्रको दुष्ट कोग कष्ट नहीं दे सकते ।

५७ हे इन्द्र ! घनंत्रयं, दुळहा चित् आरुतं, आदारिणं त्वा विदा- (४५५) हे इन्द्र त् युद्रमें बीवनेवाला, सुरव शत्रुको स्थानभ्रष्ट करनेवाला, इसका विदारण करनेवाला करके तुझे इम जानते हैं।

५८ यं युधि न किः वृण्यते, सत्वने पुरुत्रमणाय इन्द्राय सोमं गाय-( ५६६) जिसका युद्धमे कंई परा-भव नहीं कर सकते, उस सामध्येवान् विशेष वीस्थवान इन्द्रके स्थि सोश्रका गायन करो।

पर विश्वाः द्विषः अपिशिन्ध, बाधामुधः परि अहि- (४८२) सब द्वेष करनेवाळे शत्रुओंका नाश कर, बाधा करनेवाले दुष्टोंको पराजित कर।

६० घृष्णुया प्रजियाति, वाशुंष वृत्राणि इन्ति-(४८६) वर्षनी शत्रुनासक शक्तिसे वह इन्द्र आगे बदता है और वाताका दिव करनेके छिये इनके सब शत्रुओंको मारवा है।

देर वीरं उद्यं विविचं धनस्तृतं विभूति महः राष्ट्रसः म- (५००) रमवीर द्यानी धनदाता विशेष ऐसमैबाद इन्द्रके बढे धन दानकी प्रशंसा होती है।

६२ वः वधैः किवि गुण्णं निघोषयम भोजसा अभि प्रमक्षे- (५१२) जो शक्तोंसे तुष्ट गुणको दुरा है ऐसा घोषित करके अपने सामध्येसे विनष्ट करता है।

६३ है हरिवः ! पृत्सु सासाई अध्ये त्वा विधा-(५५१) हे पोश्रोंको रखनेवाले इन्द्र ! इस प्रमें युद्धोंसें शतुको हरानेवाले परंतु शतुसे कथी पराजित न होनेवाले ऐसा जानते हैं।

६४ तव अवसा मञ्ज चित् बन्तः वाजं सनेमः (५५१) तेरे संरक्षणसे सुर्धात होकर भागे प्रगति कर-नेवाले इम बल तथा अब प्राप्त करेंगे ।

इस रीतिसे इन्द्रके वर्णनमें उनके शत्रुनाशक सामध्येका वर्णन जाता है। (न्द्रके वैसे सेंक्डों प्रशंद्रनीय गुण है पर बन सब्में शतुका नाश करना, बस कार्यके किये बाबश्यक हुना तो छोटा पा बढा युद्ध मी करना मीर विजय शहा बरके जनवाका संरक्षण करके बनका प्रतिपालम करना यह सबसे मुख्य गुण है। हसी कारण इन्द्रकी सब प्रशंसा करते हैं, यज्ञमें बुलाकर उसकी प्रथम स्थान देकर उसका संमान करते हैं, न्थेंकि बह याजकोंकी पुरक्षा करता है। बग्र होते रहें ऐसी शान्ति प्रस्थापित करता है। जनताका संरक्षण करता है।

पात्रका नाश करनेके लिये इन्द्र तत्पर रहता है। एक साथ संघटित दोकर शत्रुसैनिक इमला करने लगे, तो सन सबका नाश इन्द्र करता है और फिर वैसे उपद्रव कोई न करे ऐसा प्रबंध करता है। सब जनताका यह विश्वास होता है कि इन्द्रके संरक्षणमें इस निर्मेष हैं। इन्द्रको सब छोकोंका एकड़ी अधिराजा सब मानते हैं। शत्रु अपने सैनिकोंसे घरने लगे तो उस शत्रुसेनाका नाश करके अनताको सुरक्षित करना इन्द्रका महत्वका कार्य है।

कपट। रातु कपटसे युद्ध करने रूगे, तो यह इन्द्र उनके साथ कपर युद्ध करके उनको स्थानसे इटा देता है और अपनी प्रजाको सुरक्षित स्थितिमें रखकर उश्चित करनेके किये जो करना आवश्यक होगा वह सब करता है। वे इन्द्रके सुप्रसिद्ध कर्म हैं।

# संबद्धां कर्य करनेवाला इन्द्र

इन्द्रं प्रजाका संरक्षण करनेके किये सेंक्ट्रों प्रकारके कार्य जलदीसे कथा उत्तम रीतिसे करता है, इस लिये उसका वर्णन ऐसा किया जाता है---

१ शनकानु। - (८६) सेंकडों कार्य उत्तमरीतिसे करनेवाळा.

२ विश्वगूर्नः - (२०८) सब कार्यं मन छगावर उत्तम-रीविसे करनेवाका ।

३ अरि-स्तुतः - (१०८) (श्वरि) प्रगति करने-वाकोंके द्वारा इन्द्र प्रसंक्षित होता है।

४ तुविक् में। वजहस्तः सनात् असृकः एकः बाजान् द्यते – (१४६) बहुत कार्य उत्तम रीतिसे करनेवाका, बज़को हाथमें अरनेवाला, बनादि कालसे परि-श्चद सामर्थ्यवाला अकेलाही बसोंको देनेवाका इन्द्र है।

५ उत्तरे स्प्रकरस्यं सः धु कृष्यन्तं वृषयुक्यं इसा-महे-(१८९) इमारे संरक्षणके विषे अपने बाहुआंकं फैकाने-बावे, बसम कार्योको करनेवाके, महान बस प्राप्त करनेवाके इन्द्रको इस सहाध्यके किये बुकावे हैं।

६ यस्य संस्थे दातकतुः आत् हैं कुणोति, वृत्रहा जरितृत्रयः पुरुवसुः - (१९०) किसकी संस्थानें सेंकरों कर्म करनेवाला हम्द्र शत्रुभोंका नाम करता है, वह वृत्रको मारनेवाला स्रोताओंको बहुत धन देता है।

७ सः शतुः भः आशकत्, दामवान् र्नदः विश्वाभिः जितिभिः अन्तः अध्यत् – (१९१) वद् सामध्येवान् र्म्ब हमें सामध्येयुक्त करता है, वद वान वेनेवाला रुम्ब सब प्रकारके संरक्षणके साथनोंसे हमें मरप्र थन देता है।

८ सुसायः सुरक्षिणः इनः सः सहस्रा आकरः शतामधः – (२१४) वह इन्द्र दोनों हायोंसे उत्तम सहस्रों प्रकारके या संकडों प्रकारके भन भरपूर देवा है।

इस तरह अनेक प्रकारके कमें हुन्द करता है। ये सब कमें कोगोंको सुख देने किये होते हैं। जनताके संरक्षणके किये यह अपने दोनों हाय अपर बठाता है। आवश्यक हुआ तो हाथोंसे धनका दान करता है अथवा दूसरी रीतिसे आवश्यक होनेपर वज्र हाथमें धारण करके सब सनुभोंको मार कर हटा देता है।

स्तुति करनेवालोंके घरके संसार, सार्वजनिक दितके लिये करनेके बनेक कार्य, सन्नुनिर्देशनके विविध कार्य नथा बाजकोंके करनेके बज्ज उत्तम रीतिसे समास करनेमें बद्द दरएक प्रकारको सञ्चायना करता है।

#### धनवान् इन्द्र

इन्द्रका नामडी व स्टाबा ? है। इसका नर्थ ' धनवान ' है। इसका धनवान् होनेका भाव वर्णन करनेवाले मंत्रभाग ये हैं, देखिये---

१ शताबध- (९१) सँकडों प्रकारके घन अपने पास रसनेवाका इन्द्र है।

२ मे पितुः वस्थान्- ( ९१ ) मेरे पितासे स् अधिक धनवान् है।

क रेवन्तं त्वा श्रुणो।म- ( १२६ ) व् चनवान् है पेसा में सुनता हूं।

४ रेवतः स्तेता रेवान् स्यात्- (१२८) धनवान् इन्द्रकी स्तुवि करनेवाका भी धनवान् होता है।

भ देवः दाशुषे पुरुवार्या रासते- (१०८) इन्द्र देव दाताको बहुत भन देता है।

६ हे वसो । बसुत्वनाथ राघसे मे माता च समा अद्यत:- ( ९२ ) हे विवासक इन्द्र ! विवास करने और णन प्राप्त करनेके किये हू और मेरी माता स्वमान रीतिसे सेरे सहायक हैं।

 अस्य सीरस्य भूरिदाधरी सुमित आ विदा (११६) इस वीर इन्द्रकी उत्तम दान देनेवाळी उत्तम बुद्धिको ६म जानते हैं।

८ अयाकात् अवति स इनः वसु वोळहा- (१५०) धप्वित्रतासे रक्षण करता है वद स्वामी इन्द्र धन देनेवाला है।

९ धने हिते येन यातिभ्यः भूगवे- (१६४) युद्ध छिड जाने पर इन्द्रने यतियोंसे धन छीन कर गृहस्थी भृगुको दिया।

्या रायः अवानिः, महान् सुपार सला, ते इन्द्रं अभिमगायत- (१९२) जो धनका रक्षक और दु खोंसे उत्तम रीतिसे पार करनेवाला मिन्न है, इस इन्द्रकी स्तुतिका गान करो ।

'र हे मसवन् ! पिशंगक्षपं भृषत् भी मनतं मशु ईमहें (२१२) हे धनवान् इन्द्र ! सुवर्णके समान चमक्तेवाला, समुका धर्षण करनेवाला गाह्योंसे युक्त धन इमे तत्काल मिले ऐसी इम इच्ला करते हैं।

१८ स्टब्सिंट् चित्रं राधि नः साधारः ( ३२५ ) सारम-भानी विस्त्राण सामध्येवान् धन हमें मरपूर हो ।

१३ गुणःसु र्श्यः सुनि भयः असृनं चसुत्वं ध्रयः धारय- ( ११२) स्तुति कानेवासीको घन, ज्ञानीयोंको धारस्य देनेवासा धन युक्त सक्ष दे दो ।

रेष तत् स्पार्ह वसु आभर- ( ४८२ ) वह स्पृहणीय धन इसे भरपुर दो।

रेर यत् थीळी. यत् स्थिरे, यत् प्रशांने आभृतं, रत् स्पर्व चसु आधर- ( ४८६ । जो सुरक्षित स्थानमें रखा है, जो स्थिर स्थानमें रखा है, जो खजानेने रखा है वह स्पृद्दकीय धन हमें दो ।

१६ ते दश्चम्य भ्रेः विश्वमानुषः येदति तत् स्पार्हे वाद आधर - ( ४८४ ) तुम्होर दिवे हुए धनको सर्व मनुष्योका दित कानेवाला धन है ऐया जानते हैं वह स्पद्दणाय धन इसे भरपूर हो।

रेड गर्दभानां वातं, ऊर्णावनीमां वातं, वातं दासान् अभिस्त्रज्ञः - ( ५४६ ) सी गर्दे, सी उत्तराली मेरियां भीर सी दास तुमने १५४ ।

(८ पुरु सहस्त्राण ात नि च यूधा दानाय ग्रंहसे ( ५५५ ) सदस्रों और सँक्यों संद दानके किने दिवे गये हैं। (९ अटाधसः पणीन् पदा वि वाधस्य स्व। कथन प्रति नही- (५९०) दान न देनेवाळे पणायोंको पावसे कुषक, तुझे कोई रोकेगा नहीं।

२० वाशुपे पुरुलं भूनं समु उद्घपति - ( ६१६ ) दाताको सहत हस्का किया धन इन्द्र देशा है।

इन्द्र धनवार है और वह दूसरे सज्ज्ञनोंको धन दान-रूपमें देता भी है। सब सानवोंका करवाण करनेका इन्द्रका उद्देश्य है। जो सार्वजनिक दित कानेके छिये यद्य करते हैं, उनको इन्द्र धन देना है। वे यहा को और उससे मानवोंका क्रयाण हो यह इन्द्रका उद्देश्य होता है

#### इन्द्रके घाँडे

इन्द्रके घोडे कैसे थे उसका वर्णन भव देखिये। इन्द्रका नाम 'हिया ' (१२८) है इसका भवं घोडे रालनेवाला, घोडोको सुन्तिश्वस करनेवाला, घोडोंके कुछका सुधार करनेवाला। इन्द्र यह सब करना था और जिसको घोडे देने चाहिये उसको घंडे देना भी था। इन्द्रके वर्णनमें भाषा है—

र सुरचक्ष्मः हर्यः- ( ७८ ) स्यैके समान वैजस्त्री घोडे इन्द्रके ये ।

र हरयः - ( ७८ ) लाल रंगके इन्द्रके घोडे थे । पीले रंगके घोडे थे । 'किरण' ऐसा भी इनका अर्थ है ।

दे के विक्रिक्षः हरि। यः सः सुतं उपागहि— (८१) लंब बालवाले, लंब, अयालवाले बोटोंसे हमारे सोमयागर्मे लाको ।

अधिकः सद्धिक्ताः वृष्णः रघुद्वः अध्वासः ।
 १९५ । संकदा भीर इजारी बलवान् भीर द्वित देवनेवालं ।
 इन्द्रके घोडे हैं ।

भ कर्त सहस्त्र देशिनः हरतः ब्रह्मयुत्रः- (११०) सेंकडों और इजारों अपालवाले इकारेसे जुदजानेवाले इन्द्रके घोड़े हैं।

६ सपूर कर्णा जिल्लामपुष्ठा करी-(१११) मीरके समान रंगवाले जिलके केस हैं पूसे सफेड पोटके घडें इन्द्रके हैं।

७ अहायुना शामा हरी- (१४१) इशारेले स्थके साथ जुड कानेबाले सुन्दर घंडि।

८ सधनाचा हिश्ययक्षद्या हरी - (२०८) साथ रहनेयाळे सीनेरी याखोंबाले वं हे ।

सदच्युता मिथुना सप्ती रथं बहुता- (२२०)
 सद च्नेवाँट दी पीड इन्द्रके रथकी होते हैं।

। उन्या सीतपृष्ठा इति हरया अस्माकं प्रया उन्न खारान् ( १८१ ) तुझे स्रोत पीठवाटे में क्सी घाडे पज्में के बार्डे ।

११ महेमते । तृतृज्ञानः प्रशित्रद्रामः आश्रामः अन्तेमिः यसे आश्राहित (१२१ हे महापृद्धित् इन्द्र । त्यस करक पुष्ट शरीतिक जलद्। दोहनेका व होसे इसहे यज्ञमें काली ।

पृति भाडे इन्द्र पालता है, बनको सुशिक्षिण करता है और यह उनको जिनको सावश्यकता होती है उनको देगा

भी है। देखिये-

१२ सः नः इसं कामं गोक्षिः अध्यः आपूण-(८६) वह सू इन्द्र हमारा इस कामनाको, सीओं और घोडोंको हमें देकर, पूर्ण करो।

१५ मः गोमनः द्विरण्यवतः अध्विनः स्थि-(१८८) इमें गोलेप्पले, सुवर्णवाले भीर घोडोंबाले कर अर्थात् इमे

गीवें, सुवर्ण भीर घंडि प्रवान कर ।

ां हे इन्द्र ! नः सुनीर्थ, सु अश्वर्थ, सुगवर्थ कृथिन (१२० , हे इन्द्र ! वसे उत्तम वार्यवान, उत्तम वे हो और गीओसे युक्त कर ।

१५ हु अध्ययने गोपते सर्वरायते ( १२१) दें घोदों भीर गीओं के स्वर्मा ! दे भूमिके स्वभी इन्द्र !

र जिश्वसम्बन्धं अने आंगरेनिविष, नः मृत्यसास्य ( २६७ , देखनक करके योशन्यको तेतस्यी तृ वणता है भौर इमें सुर्वा करता है।

(७ गुड़ा सतीः गाः अगिरोध्यः उत् आजत, यलं अवि रं नृतुदे- ( २६१ ) वल राक्षमने गीवें चोतं भीर पर्वतकी गुद्राओं में रखीं, इन्द्रने उन गीओंको गुद्राओं मेंसे बाहर निकाला भीर बलको नीचे मुख करके भगाया।

इन्द्रने बांड भीर गाँवे पाला, ह्रष्टपुष्ट बनाई, शत्रुके पालसे उनको हुलाकर क्षियोंके साध्यममें भेन दी। ऐसे कार्य इन्द्रने किय इसलिये नय सकतन इन्द्रकी प्रशंना करने छगे।

#### इन्द्रका सुखदागक रथ

हरद्रका रथ सुचर्णका जयति सुचर्ण जैसा चमकतेवाला

र हिर्ण्ययः रथः (११०) मुदर्ग जेला चनकी-वाला इन्ह्का रथ था। इस रथपर सुवर्णका नक्कीकाम किया था। इसकिये यह सुवर्णका बनाय। है ऐसा दीखता था। २ इन्त्रं सुख्यति रथे दरी अपय्भातः ( १९ ) उत्तर सुख्यायक रथमें विटलाकर इन्द्रको दो घं है से बक्ते हैं।

दे हिरायथयः रथः हथाः स्नीम स्टः (२२६) इन्द्रक रथ सुवर्णका बनावा देखता है स्नीर उसार के साथ दो घेके जीते रहते हैं।

ेमा उत्तम स्थ इन्द्रक है और उस रशको हो जोड़े जोते जाने हैं। इस स्थरों इन्द्र जहां जाना होता है घड़ां जाता है।

#### ज्ञानी इन्द्र

इन्द्र ज्ञानी है ऐसा वर्णन वेदमंत्रीमें है वह अब देखिय-

१ विमा- (१५१) ज्ञानी, विद्वान्।

२ स्ट्:- (२६७) विद्वान्, सहाज्ञानी ।

३ जिल्पर्राणः + (११२) द्रष्टा, न्रद्सी ।

प्र पूर्वजाः यहिषः असि- (२८६) इन्द्र ऋषि है अर्थात् सदाकानी है, वहा है।

प सत्या- (१५१) इन्द्र तत्व भक्त है।

५ एकः आजसा इद्यानः वसु चांग्त्रुपसे- (१८६) इन्द्र अकेला अपने शान सामध्येसे ईश्वर बनकर धन देगा है।

७ गो.मन्तं अश्विनं तं रिथं प्र म श्लीमहि. पूर्विचि-चोन महा प्र न जीमहि- (२५१) गौओं कौर घाटोंसे युक्त दन इम इम्ब्रसे प्राप्त करने हैं, जीर अपूर्व चित्तके बननेके लिये ज्ञान भी चाइते हैं। अर्थात् पह ज्ञान मिलने पर हमारा चित्त प्रगरम दोगा। यह महाज्ञान इम्ब्रके पास है।

८ शिरीणां उपहार, नदीनां संधमे स थिया विधी आजायत- (२००) पदादोकी उत्तराहेपर तथा नरीगेंके संगमपर रहकर युविपूर्वक साधना करनेसे विध अर्थात् महाज्ञानी होता है। इन्द्रने इस तरह शान प्राप्त किया था क्योंकि हम्द्रका ही यह वर्णन है।

९ हे इन्द्र | मां सु अन, उत मति प्रवर्धय-(२७४) हे इन्द्र ! मेरा उत्तम प्रकारते रक्षण कर भीर मेरा वृ'द्यको बढा दो। इन्द्र महानुदिवान् होनेते वह बुद्धिको बढा सक्षा है।

१० हे प्रवृद्ध वाजियः । ब्रह्मण्या विधाययं जीवसे तुभ्यं अन्द्भ- (२७५) हे महान् ब्ल्लपारी इन्द्र ! नहा ज्ञानी ब्राह्मण इम सब जीवनके सिये तेरे पास जाते हैं। वृहसारा जीवन बनाओं । ज्ञानी ब्राह्मणोंका बीवन इन्द्र बनाता है ।

#### रन्द्र पक्षक है

१ व्यक्तिसः ( १५१ ) संस्थाण करनेवाता हुन्य है ।

व अनुसमन्युः अजरः इन्द्रः- ( \* \* \* ) जिसका बत्साइ कम नहीं हुआ है ऐसा तरण इन्द्र हैं । इन्द्र सदा सहग रहता है। जिसनी भी अभु हुई ने भी यह युद्ध महीं होता।

े उसे रोदसी त्या अनुवर्ति (२८०) दोनी पुलोक और मूलाय तेरे अनुकूत होकर सुरक्षित रहत है।

सब विश्वका संरक्षक इन्द्र है। सब विश्व उसके अनुकृत रहा तो उस विश्वका संरक्षण होता है, अथवा विश्वका संरक्षण यह इन्द्र करता है। इस कारण इन्द्र संसेक्ट हैं।

#### संयेक्य इन्द्र

समका उत्तम रातिसे संरक्षण करनेके बारण इन्द्र लक्के किथे संसम्ब है देशिय-

६ सं अन्तर:- ( ८८ ) इन्द्र सबको उपासना करनेके जिने योग्न है। सेवर करनेके लिये अन्य है।

भ असमेकर:- ( es ) इन्द्र शक्तुका निम्नह और मित्री ह अनुम्नद के दीनों कार्य करनेमें समर्थ है ।

इस कारण इन्द्र संरोध्य है।

#### रन्द्र जन दंता है

१ वाजेशिः अस्मान् अधि सु प्र आहि- १ १३७ ) रकोंके साथ इमारे समाव भा जाओ। त्र ग्रेन इमें भनेक प्रकारके मज दो।

२ अधिनुभवा अध्य बन्तं गोमन्त ाक्षं- ११.२) स्तुति करनेवालोंको घोडे बद्धां द्वीत है और नीचें बद्धां द्वीता है, ऐसा अब अरपूर दे हो। धर्धात् वं दे!परते लाद बस बीर मीओंसे उत्रत हुआ दूध द्दी यो आदि बस दमें दे दो।

# खिशोंक विषयमें इन्द्रको संगति

र इन्द्रः अवर्तात् । स्त्रियाः मनः अशास्यम् , कर्तु रघु- ( २१६ ) इन्द्रने कहा कि स्वियोका मन शासनमें रहता नहीं, तथा उनके कार्य कोटे होते हैं ।

 अका पर्यस्य मा उपरि, सत्तरां यादुरे, हर,
 मा ते शक्तक्त्री दशन्, दि ब्रह्मा स्वी सम्विश-(२२८) हे सि, दि बंधि देस, हपर नहीं, अपने पांतींसे शते. सनै: चल, तेरे पांचके उसने न दीने क्योंकि आनी की बनी है। की अपनी दोवे और वह अपनी सर्यादासे अब क्यबदार करे।

## वन ठीक कानेवाला इन्द्र

इन्द्र युद्र करता है, उतके सैनिक युद्रमें बसमा होते हैं। वनका असमें वह ठीक करता है। देखिये--

१ यः पुना आधाक्षेयः ऋते अनुभ्यः आतुष्नः सोधि संधाता विद्वृतं पुनः इष्कती-(९८) इन्ह संधिके पास प्रथम काटना है, संधिको जोहता है, कटे हुएको अक काता है यह सब आवश्यकता जैसी होती है वैसा करता है

इन्द्र शस्त्रिया करता है जार बस अणको प्रस्त् है के करता है अण ठोक करनेके आर्थमें इन्द्र अस्पंत कुशस है।

#### सुर्वके समान इन्ह

र स्वयः मः रोद्रमी अवर्धयत् . अस्य केतः वयश्चः - २९४ ) सूर्यने इसारे किये बुलोक और भूलो-कर्वः जिन्हा किया है, इस इन्द्रके किरण सूर्यके समान चारी बोर फेल हैं।

सूर्य प्रकाशता है जमा इन्द्र चितुद्देव भी प्रकाशता है। दोनों अपने किरण फैकाते हैं। इस तरह दोनोंकी समानता है।

#### रेवोंकी इच्छा

देवीं की इच्छा सब छोग पुरुवाध करें ऐसी है देखिये -

े देन ! सुम्बन्ते इच्छान्ति, स्वानाय म स्पृह्यान्ति – (१६६) देव यज्ञ कानेवाले हो चाहते हैं, सुसको चाहते यह । लंग कर्न करें ऐया देव चाहते हैं। बालस्वर्ग केंद्रे रह ऐसा वे इच्छते नहीं।

र अ एड्रा. अ-मादं यत्ति- ( १३६ ) शासस्य रहित होकर को सत्तत शुभक्तमें काते हैं वे विशेष शासन्दको प्राप्त करने हैं। प्र मादः- निर्माण बडा सामन्द्र ।

क दें ाः पृत्तनाक्त्ये न्या पुरः वृध्यिरे → ( ६१० ) देवीने युप्तमें तुस इन्द्रको भागे रक्षा है क्योंकि इन्द्र बढा पौरव करने गला है। इसकी वे इन्द्र देवीका मुख्यिम हुमा है।

के तरकार सकते अयाजुरः मान (४२६) तुस् जेसकी नित्रवामें रदनेशके घरमें बैठकर दी इस व हों। पुरुषार्थ प्रयस्त करके वृद्ध हो।

# स्तुप्ति न करनेवाने अब्

१ अ-मोर **अरि:- ( ११९** ) स्तुति व करनेवाला शबु

देशों की स्युति करनेसे श्रुभ गुण ये है ऐसा पता लगता है। उन श्रुभ गुणोंका अपने अन्दर धारण करनेसे तथा भवानेसे उपासकों देवस्य प्राप्त दाना है। स्नुति न करनेर-बालेको ये छाम नदीं होते। इसलिये स्तुति न करनेर-ला सन्नु कहलाता है।

## प्रकाशके मार्गने जुड

स्वं भा अनुचर- ( ११४ ) तुं प्रकाशकं मार्गले चल अंथकारके मार्गसे न चल । इससे तेरी उद्यक्ति होती रहेगी ।

# कोई हीन न बने

र निष्ठधाइय मा भूम- (९९) इस दीन जैसे न

< त्यन् अरणा इव मा भूम- (९९) तेरेसे दूर

रे अला तर्मन चनानिन भूम- (९९) परित्यक्त ननीके समान इम न धने। नद्दों कोई जाता नदीं ऐसे यामेंके समान इम न यमें, अर्थात् हम हीन न बनें, इमसे स्रोकीपयोगी कार्य डीते रहें। इम सर्व रीनिसे लोगोंके लिये आहाणीय बन का नहीं।

# पुत्र कैसा हो ?

१ विश्वेषां तसनारं । दीरं ) मः द्वाति - (१०७) सक्ता स्वरासे सरण करनेवाला पुत्र उत्पद्ध हो ।

वेदमंत्रोंमें पुत्रका नाम 'बीर 'है और पुत्र'का नाम 'सुवीरा 'है। दानोंका अर्थ ' दुष्टोंको दूर करनेवाला ' दी है।

इय प्रकार करवेंकि संत्रोंका विचार है। पाठक इयकों दक्षें और योग्य बोध प्राप्त करें। योग्य बोध यदी है कि इन गुणोंकी अपने अन्दर भारण करना, इन गुणोंको अपने अन्दर पदाना और श्रेष्ठ बनना। नेदके अध्ययनका वहीं सक्य उद्देश्य हैं।





# ऋग्वेदका सुबोध - भाष्य

# अष्टम मण्डल

# संत्रवणांनुक्रम-सूची

| अ्छनदिवद गातुवित्तरा       | ६१५   |
|----------------------------|-------|
| वगोरुद्याय मनिष            | ५१६   |
| वस्त हा याह्यस्तितिः       | 2335  |
| अर्गिन वाः चूर्ध्यं हुवे   | ५५३   |
| अग्नि वः पूर्वं गिरा       | 980   |
| अग्नि विद्वायुवेपसं        | ८९२   |
| अम्मि को देवसज्वया         | Spox  |
| अग्नि को वृक्षन्त          | 1460  |
| व्यक्ति सूनुं सहसो         | \$5-3 |
| बरिनः प्रत्नेन भन्मना      | 515   |
| बरिनः श्चिदततमः            | 198   |
| धरिननेन्द्रेण बरुजेन       | 968   |
| सर्वेन इतं पुरो दबे        | 603   |
| सम्बद्धी योतवै             | 6400  |
| अनित श्रीभिर्मती विगो      | 668   |
| व्यक्तिन मा मधित           | 5062  |
| अनिगरित को अग्निगु         | 1114  |
| व्यक्तिमस्तोध्यूविमयं 💮    | 652   |
| अस्तिमिन्द्रानी मनसा       | \$605 |
| स्विनमीद्विध्वावसे नामानिः | १३०६  |
| व्यक्ति मनां पुरुष्टियं    | 636   |
| व्यक्तिरियां सस्ये द्वातु  | १३०५  |
| वन्तिक्कं युरोहितो         | 444   |
| र्याग्नर्जाता देवानां      | 4     |
| व्यक्तिवेषु संबसुः         | . 554 |
|                            |       |

| अविनर्मधा दिवः ककुत्       | 184    |
|----------------------------|--------|
| अपिनश्चि जानि पूर्व्यः     | 588    |
| वन्त्रित्राज्ञीण तिवातुनि  | 636    |
| बाने कविवेधा असि           | 1171   |
| जग्ने वृतस्य श्रीतिषिः     | 7505   |
| अपने जरित विश्पतिः         | 2130   |
| अभी तय त्य अजर             | 490    |
| वने त्वं यशा वस्या         | 404    |
| सक्ते चृतवताय ते           | 989    |
| असे नि पाहि नस्खं          | 155    |
| बग्ने भातः सहस्कृत         | 623    |
| बाने प्रत्यानि तुम्यं कं   | ८३२    |
| बारने पाकिष्टे देवस्य      | \$300  |
| असे बाहि सुप्तस्निधः       | 444    |
| जन्मे स्तोमं जुपस्य मे     | 908    |
| अध्रते विष्णवे वयं         | ६१८    |
| ब्रह्मिस्सन्ता उत          | 644    |
| अचेत्यक्तिक्विकतुई व्यवाद् | 8608   |
| अध्युता चिद्वी             | 828    |
| अच्छा च स्वैना नगमा        | 488    |
| अच्छा नः शीरशोचिषं         | १३०२   |
| वच्छा तो अङ्गिरस्तमं       | ५५६    |
| बच्छा हि स्थां सहसः        | e555   |
| अजिरासी हरती वेस नागती     | \$Yo\$ |
| नजैध्माकासनाम र            | १०२३   |
|                            |        |

| बचे विदर्श कृषुवा          | \$03     |
|----------------------------|----------|
| अतः समूद्रम्दतः            | १८९      |
| अतः सहस्रनिषिजा            | 244      |
| वतविषविन्द्रं च उषा        | 1416     |
| व्यतिबि मानुषायां          | 498      |
| वति नो विध्यता पुर         | 6880     |
| वतिविद्या विवृरेणा         | 1496     |
| वतीदु शुक्र जोहत           | १२७३     |
| अतिहि मन्यूषाविणं          | ७३५      |
| बचा वि नेमिरेषां           | 930      |
| बनीणां स्तीममद्भिवी        | 622      |
| बनेरिव भूगृतं पूर्वस्तुति  | 600      |
| अदब्धम्य स्वधावतो          | 47.      |
| वर्दाश मातुविसमी           | \$00\$   |
| व्यवानमे पीवकुरस्य         | YCE      |
| सदितिनं उरुध्यत्व          | \$48X    |
| वदितिनों दिवा पशु          | ASS      |
| अञ्चाद्याः स्वःश्व इन्द्रः | 2244 .   |
| बद्रोषमा बहोजतो वविष्ठभ    | 7777     |
| अप्तः प्रवस्य मोपरि        | 945      |
| बस उम्रो अस वा दिशे        | 25       |
| बच द्रव्सी जेश्चमस्या      | \$\$\$\$ |
| क्ष प्रिविधियाय            | \$00\$   |
| बच्च प्लागोगिरति           | 11       |
| क्य यक्कारचे गणे           | foot.    |
|                            |          |

| वस स्या योषणा मधी         | १००५         | अपो चुण इयं           | १२३४          | जय दोर्वाव चससे            | 350            |
|---------------------------|--------------|-----------------------|---------------|----------------------------|----------------|
| अधा ते अप्रतिष्कुतं       | <b>१</b> ५५३ | अप्रामिसत्य मध्यन्    | 6885          | अग्रमस्तिः सहस्त्रिणी      | १३६२           |
| अधारवंहिनस्करो            | १४५९         | अपन्यमे सधिष्टव       | \$05          | मयमग्ने स्वे अपि           | 176            |
| अधा हीन्द्र गिर्वेणः      | १६३९         | अभि कण्वा अनुषत       | 288           | अयमस्य जरितः पश्य          | 2545           |
| अधि न इन्द्रैयां          | 6846         | बिम गन्धवंमत्णत्      | १३९१          | अयमिन्द्री मगरस्या         | ३७६९           |
| अस्तिया वृह्तो दिवः       | ६१३          | अभि त्वा पूर्वपीतये   | 63            | अयमु स्वा विचवंणे          | 880            |
| अधीव यद् विरोणां          | २२२          | अभि त्वा बृषभा सुते   | <b>९</b> ५२   | अयमेक इत्या पुरु           | ६२२            |
| अधुक्षत् विप्युचीमिक      | १३२३         | अभि प्र गोवति गिरा    | १२६३          | बया विया च गुरुयवा         | १५५८           |
| जन्मयेवा तु हि विञ्च      | 3Fe          | अभि प्रभर घृषत्       | <b>\$</b> 897 | वयाम धीवतो धियो            | 1419           |
| अध्वयों द्वावया स्वं      | 222          | अनि प्र*वः सुरावस     | १०३९          | अायुजी असमी नृशिः          | ११५८           |
| अनवाषी होवां पन्या        | 876          | अभि दिया मस्तो        | ६६१           | भयुद्ध इद् युक्षा वृत      | \$33           |
| अनर्शराति वसुवासूप        | \$480        | मिम बह्नय कत्य        | ₹89           | वरं हि नेमा सुतेष् गः      | १५३४           |
| अनुते शृष्मं तुरयन्तमीयतु | : १६५०       | अभि वो बीरमन्यसा मदेव |               | अरं क्षयाय नो महे          | 396            |
| अन् त्रितस्य युष्टयतः     | २३२          | अभि क्रजंन तस्तिषे    | १८५           | अरंत इन्द्र कुक्षये        | १५३२           |
| अनु त्वा रोदसी उमें कक्ष  | मार्ग        | भमिष्टये सदाब्धं      | १२४५          | अरमितरनवंगो                | 300            |
|                           | १३८५         | अभि स्वरन्तु ये तव    | 754           | अरमस्वाय गायति             | १५३३           |
| अन् त्वा रोदसी उभे चकं    | 194          | अभि हि सत्य सोमपा     | १६३७          | अरुणप्सुरुषा अभू           | 1371           |
| अनु पूर्वाध्योक्या        | ६२३          | जभी चुणस्तवं रिय      | १५६२          | अर्थत प्रार्चत             | १२६७           |
| वन् प्रस्तरवीकतः          | १२७७         | अभूत्स्यु प्र देव्या  | 263           | अर्चन्त एके महि साम        | ६९२            |
| अनेहसं को हवमानमूत्रवे    | १०५२         | वम्पचं नभाकवत्        | CYĘ           | अधिनो यन्ति वेदर्यं        | <b>१४१</b> २   |
| अनेह्सं प्रतरणं विवक्षणं  | ६०४२         | जम्यारमिदद्रयो        | 1386          | अर्भको न कुमारको           | १२७४           |
| अनेही न उरुव्रजे          | १२३१         | वभ्यूणाँति यन्नानं    | 1808          | अर्वाग् रथ नि यच्छतं       | €0₹            |
| अनेहो सित्रार्यमन्        | 88E          | अञ्चातव्यो अना स्वं   | 473           | ,                          | 04, WYY        |
| असारिच्छन्ति तं जने       | १३१०         | वमन्महीदन वाबो        | 124           | अवञ्चि त्या पुरुष्ट्रत     | 988            |
| अन्तश्च प्रागा अदितिः     | १०२५         | अमाय वो महनो          | <b>860</b>    | अवक्रक्षिणं युवभं स्थाजुरं | 7              |
| बन्ति चित् सन्तमह         | 286          | अमृतं जातवेदसं        |               | अब चच्ट ऋचीषमी             | ११६२           |
| मन्यमसर्गाद्भया इवं       | १३७१         | अय यथा न आधूवत्       | 2846          | अब द्रप्सा अशुमतीमतिष्ट    | १६०९           |
| <b>अन्यव</b> तमभागुषं     | १२८८         | वयं वां कृष्णी अधिवना | १६८८<br>१४६५  | अवन्तमनये गृहं             | <b>१</b> ३३२   |
| बन्बस्य स्मूरं दद्शे      | 3.8          | वर्य वर्ष समी अध्यता  | २७२           | अब यत् स्वे सप्तस्ये       | १४१६           |
| अप त्वा अस्युरितरा        | 8038         | अयं गमद्रिभि: सुत:    |               | अब स्वराति गर्गरो          | १२६८           |
| धपादिन्द्रो अपादिनः       | 1200         | अयं वां भागो निहितो   | ५३६<br>११०८   | अदा नी वाजयुं रचं          | १४२२           |
| अपादु शिव्यन्ससः          | १५१२         | असं विद्वा अधि श्रियो | १६८९          | अविसासि सुन्यती            | 208            |
| बपाधमद्यिकस्तीरशस्तिहा    | 2840         | अय नहस्त्रमृषिणिः     | 60            | जवित्रो वा यदविधत्         | 5520           |
| अपाय सोमयमृता             | १०२६         | अयं ह येन वा इदं      | १३७८          | अवीवृष्टदो अमृतः           | १४२६           |
| गपामीवामप स्त्रिष्ठ       | ¥34          | वर्ष कृत्तुरगृभीती    | 5406          | अवीचाम महते सीमगाय         | 2225           |
| वपाम्मिनंदित्रव           | 360          | अयं त इन्द्र सोमो     | 826           | अस्य न गीभी रहवं           | १७०९           |
| बयां फेनेत नमुवे:         | 363          | अयं त एमि तन्धा       | 2543          | अस्वभिग्दां रबप्रां        |                |
| व्यपिबत् कद्रवः           | 945          | वयं ते मानुषे अने     | \$ 299        | अस्विना यामहूममा           | १३५३           |
| अपि वृश्च पुराजबद्        | 684          | वम ते वार्यणावति      | 1253          | अध्वना सु विचानवात्        | \$\$\$\$       |
|                           |              |                       | 1111          | न्तरात् व । ननाम्भवं       | <b>6 5 A A</b> |
|                           |              |                       |               |                            |                |

|                          |               | 1                       |       |                          |               |
|--------------------------|---------------|-------------------------|-------|--------------------------|---------------|
| अधिवना स्वृषे स्तुहि     | €¥0           | जाने बाहि मन्त्यसा      | १७१६  | आदू ने निवते भुवत्       | १५५६          |
| अस्वी रथी सुरूप इन्      | 205           | आ चावे अग्निमिन्धते     | 949   | आद् नु ते अनु ऋनुं       | ११७३          |
| ववाळ्हम्यं पृतनासु सासहि |               | आ चन रवा विकित्सामी     | १५०४  | बान इन्द्र महिमिष        | \$23          |
| असदन सुवीय               | 668           | आजितुरं सत्पति          | 8068  | आ नः सहस्रक्षी भरा       | 200           |
| वसुन्वामिन्द्र संसर्व    | 324           | बाजिपते नृपते स्वमिद्धि | १०९२  | आ नः सोमे स्वष्टवर       | १०५३          |
| वती च मा न उर्वराट्      | \$4×0         | आंत इन्द्र महिमान       | ११९६  | जा नः स्तामम्प द्रवत्    | 60.83         |
| जसौ व एवि वीरको          | <b>१</b> ५०३  | बात एता वक्तेयुका       | ९६९   | आ नः स्तोममुप द्रवत्     | १२८           |
| अस्तक्ष्माव् खामसुरी     | ८६२           | आ तूर्गहित्र तुद्रव     | 848   | आ नार्यस्य दक्षिणा       | ६०५           |
| वस्तावि मन्म पूर्वि      | 2000          | आ तून इन्द्र क्षुमन्तं  | १४२७  | का निरेकमुत शियं         | 460           |
| अस्ति देवा अंहोस्व       | <b>१</b> २२६  | आ तू विञ्च कष्वमतं      | ५६    | वा नूनं शतमक्विमा रचेन   | 5×6           |
| अस्ति सोमो अयं सुनः      | १५७९          | व्या तु सुशिप्र दंपते   | १२७५  | या नूनं वातमस्विनास्वभिः | SASS          |
| वस्ति हि वः सजात्वं      | 444           | आ ते दक्षं वि रोचना     | १५६७  | आ नून वालमध्यनेमा        | २८१           |
| बस्भक्यं वाजिनीवस्       | 133           | आ ते दशामीन्द्रिय       | १५६८  | वा नून रघुवर्तन          | 709           |
| अस्मन्त्रं सु वृषण्वसू   | EVY           | जाते वत्सो मनो          | 30€   | आ नूनमहिबता मुव          | २६८           |
| वस्या उपास मातिरन        | 2440          | वाने सिचामि कुक्ष्योः   | 264   | वा न्वधवियनोऋषिः         | 508           |
| अस्मा क पुत्रभूतये       | ટપ્ર          | आत्मा पितुस्तन् वीतः    | 800   | मा मो जम्ने वयोब्ध       | 2522          |
| बस्माकं सु रवं पुर       | 139           | आ त्व व सम्रस्तुति      | १६    | वा नी बच समनसी           | £4.           |
| अस्माकं स्वा सुती उप     | २०२           | आत्य खसनद्घा            | ₹o    | आ नो अध्वाबद्धिवना       | 484           |
| सस्माकमच बामयं           | 139           | आ स्वयत्रवा गहि         | 1843  | बानो वन्तं रिकादसेमां    | 55\$          |
| <b>बस्माकम</b> पान्तमं   | 444           | आ स्वर कष्या इहावसे     | ७६७   | जा नो गन्तं मयोभुवा      | २६३           |
| वस्मे वा वहतं रवि        | <b>?</b> ₹\$  | आ त्वा गिरो रथीरिवा     | १५५८  | आ तो गम्यान्यश्व्या      | 999           |
| बस्मे इन्द्र सचा मुते    | 2424          | आ त्वा गीपिनंहामूर्ट    | ११९५  | बानी मधोभिरवध्यै:        | १३३९          |
| बस्मे रहा मेहना          | 1160          | आ त्वा गीभिरिव गर्न     | 462   | जा नो गोमन्तमस्थिता      | १३१           |
| बस्में वे प्रतिहर्यते    | ८९६           | आ त्या प्रावा वदिलह     | ७६५   | आ नो अपनेरा अयोगिः       | <b>१</b> 43   |
| अस्य पिबनमहिवना          | 124           | वा स्था बहायुगा         | ¥13   | वा नो घर दक्षिणेनामि     | 6236          |
| वस्य पीरवा मदानां        | १५१४          | आ स्वा भवच्युता         | ७७२   | अर्शिभर व्यञ्जन          | 2255          |
| अस्य प्रजावती गृहे       | 900           | था त्वा रचं यपोतये      | १२४१  | आ नो मलस्य दावने         | २३५           |
| अस्य वृष्णो क्योदन       | ११७७          | आ स्वारचे हिरण्यये      | २५    | वा नो यत्रं दिविस्पूर्व  | १६७३          |
| बस्येदिन्द्रो वावृधे     | CY            | आ त्या रम्भं न जित्रयो  | ९५०   | आ नो धातं दिवस्परि       | 585           |
| महं हि ते हरियो          | 2065          | आ स्वा विशस्त्वन्दवः    | १५३०  | वा नो यातम्पर्युति       | 586           |
| वहं हुवान बार्ले         | १३५६          | आ त्वा शुक्रा अचुन्यवुः | १५८९  | आ नो बाहि परावतो         | १९६           |
| बहुँ च त्वं च वृत्रह     | \$ \$ \$ \$ 9 | का त्वा सहस्रमा         | २४    | वा नी याहि महेमसे        | 9.90          |
| बहुत् वृत्रमृचीवम        | 080           | वा त्वा सुवास इन्दवी    | \$0.8 | वा नो याहि मुताबती       | ASA           |
| अहमिद्धि पितुष्परि       | 200           | आ त्वा होता मकहितो      | 36?   | बानो बाह्युगभूति         | 808           |
| महं प्रत्नेन मन्नना      | 101           | आ दशभिविषयस्वत          | १३१५  | वा नो रिय मदुच्यून       | 778           |
| वहितेन चिदर्वता          | 2795          | बादित् प्रस्तस्य रेतमो  | 860   | आ नो अवो महे तन          | 990           |
| आक्ष्मयानानो बहुन्ति     | 484           | मादित्या अव हि स्वता    | १०१६  | वा नो विस्वान्यविषमा     | 740           |
| मा नन्ता मा दिवश्यत      | 864           | आदित् साप्तस्य चितरन्   | १०९९  | आ नो विश्वाभिकृतिमिः     | 584           |
| भागम वृत्रहरूमं 🐇        | <b>१३४७</b>   | जादीं समस्यवनी          | 1366  | आ नो विश्वासु हुन्य      | <b>\$</b> 86£ |

| था मी विस्तेषां रसं             | 1061             | मास एतु व ईववां           | 665          | इ ना वचा हास्ति ते       | 467   |
|---------------------------------|------------------|---------------------------|--------------|--------------------------|-------|
| ना नो विश्वे सजीवसी             | 1064             | भा सर्व सवितुर्यंचा       | 2529         | इन्द्र यस्ते नवीयसी      | 1497  |
| बा पत्राच महिना बुद्ध्या        | १२८३             | ना सुरस्याय सुरम्यं       | ५४३          | इन्द्र शविष्ठ सत्पते     | 384   |
| भा पसु गासि पृचितीं             | 640              | भा सुते सिञ्चत श्रियं     | <b>१३२</b> ० | इन्द्र शुद्धी न वा गहि   | 2494  |
| बा प्र द्रव परावती              | 12.56            | आहं सरस्वतीयनो            | ८२९          | इन्द्र गुड़ो हि नो रॉव   | 2495  |
| भा प्रयात मक्ती                 | 663              | भा हरमः सस्विरे           | १२६४         | इन्द्रविचय् मा सदब्रवीत् | ७६१   |
| मा बुन्दं बृत्रहा ददे           | <b>6</b> ± 5 × 5 | मा हि चहतमस्थिना          | 430          | इन्द्र श्रुषि सु मे हव   | 52.25 |
| वाभिविधेमारनये                  | 488              | इच्छन्ति दैवाः सुन्वतं    | 47           |                          |       |
| बामासु एक्वमैरय                 | \$8.60           | इत कती वी अजरं            |              | इन्द्रे स्यातहेंशिणां    | 483   |
| ना ने नस्य प्रतीव्यं            | ८३८              |                           | १६५१         | इन्द्रः स्पळ्त वृत्रहा   | ११५३  |
| वा' मे वयास्युक्तता             | 1601             | इति स्तुतासी वसया         | ESA          | इन्द्रस्य वज्य जायसो     | १५९९  |
| मा मे हवं नासस्था               | 1845             | इत्या घीवन्तमद्भिवः       | OX           | इन्द्रारनी वृतं सु नः    | 480   |
| भा वत् पतस्येन्यः               | 1955             | इदं बसो सुतमन्धः          | 34           | इन्द्राय गाव आशिरं       | १२६५  |
| वा ववस्तान् वनन्वतः             | 3.5              | इदं वां मदिरं मधु         | ८२२          | इन्द्राय महने सुतं       | १५२७  |
| ना गरिन्द्रस्य दद्वहे           | 900              | इवं ह नूनमेवा             | x56          | इन्द्राय साम गरयत        | १६३३  |
| ना यहणं बाह्योरिन्द             | १६०१             | इद ते सोम्यं मध्          | \$500        | इन्द्राय सु मदिन्तमं     | 23    |
| ना यद् नां योषणां रचं           | <b>24</b> 8      | इदा हि उपस्तुति           | 444          | इन्द्रावरुणा यदुषिश्यो   | १११७  |
| वायन्तारं महि स्थितं            | ७२८              | रन्त्र इत् सोमपा एक       | ३८           | इन्द्रावरणा सीमनसमदृश्तं | 2116  |
| बा यत्मा देना                   | 2540             | इन्द्र इश्रो महाना        | 2422         | इन्द्रेण रोचना दिवो      | 909   |
| मा बस्य ते बहुमार्ग             | 304              | इन्द्र इषे क्वातु नः      | १५७५         | इन्द्रे विश्वानि बीर्या  | ११७४  |
| बा यातं तहुवस्परि               | २४७              | इन्द्रं वर्धन्तु नो गिर   | ३५३          | इन्द्रो बह्येन्द्र ऋषिः  | ¥04   |
| वा बाह्य कुणवाम त               | ११६०             | इन्द्र वृत्राय हन्तवे     | <b>३२</b> ६  | इन्ह्रो मह्ना चोदसी      | 62    |
| ना बाह् पर्वतेश्यः              | ७७६              | इन्द्रः स वामने कृत       | १५४९         | इन्द्रो वा श्रेदियनमधं   | 490   |
| मा बाहि सुबुमा हि               | A 5 5            | इन्द्रः सुतेष स्रोभेषु    | 336          | इम उथा वि वक्षते         | 486   |
| मा बाहीस इन्दर्वा               | 488              | इन्द्रः सूर्यस्य रहिमाभिः | <b>₹</b> ₹₹  | इमं स्तोममभिष्टये        | 306   |
| ना नास्तर्य वा परि              | ७७३              | इन्द्रः गृणीव स स्तुवे    | 2290         | इमं भा वीरो अमृतं        | 484   |
| ना वे विश्वा पाणिवानि           | 8458             | इन्द्र स्वमवितेदसी        | वदव          | इमें अपस्य गिर्वणः       | 309   |
| जारोका इव घेदह<br>जा वंसते मधवा | 600              | इन्द्र दृह्यस्य पूरसि     | <b>१</b> ४२३ | इसं नु भाषिनं हुव        | १३७५  |
| वा वहेचे पराकात्                | \$985            | इन्द्र नेवीय एदिहि        | 1063         | रमं में स्तोममध्यने      | SAEA  |
| मा ना वाहिष्ठो विविता           | १५२              | इन्त्रं तं सुरुष          | <b>१</b> २७९ | इमा अभि प्र जोनुमी       | १६७   |
| ना वा वित्र इहावते              | 443              | इन्द्र प्र को रथमव        | \$X50        | इमा अस्य प्रतृतंथः       | 356   |
| बा वो विश्वाभिक्तिभिः           | २५३              | इन्द्र ब्रेहि पुरस्त्वं   | ¥86          |                          |       |
| मा वां विक्यामिकतिथिः           | \$504            | इन्द्रमित् केशिना         | <b>\$</b> 62 | इमा उला पुरुवसी          | 7710  |
| मा वा गावाची                    | २६२              | इन्द्रमिष् देवतातय        | 68           | इमा उ रश सुदानको         | २२७   |
| भा कुरस्य पुरुवसी               | 66.86<br>CEd     | इन्द्रमिद् विमहीनां       | 208          | इना सुपूर्वा चियं        | 404   |
| वा वृथस्य महामह                 | 464              | इन्द्रमुक्षानि बाव्धः     | 294          | इसी गोयत्रवर्तनि         | ८२५   |
| • आ अमें पर्वताना बुणीमहे       | 404              | इन्द्रं प्रत्नेन मन्मना   |              | इमा जुवेशा सकता          | SAR   |
| भा सर्व पर्वतानानोतापा          | 388              | इन्द्र व च नू ते अस्ति    | \$360        | इमानि श्रीण विष्टया      | 1404  |
|                                 | , 1              | रक्ष च च च च च नास्त      | \$A\$A       | इमानि वां भागधेयानि      | 1111  |

|                              |            | <u> </u>                   |                     |                                      |         |
|------------------------------|------------|----------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------|
| इमो त इन्द्र सुब्दुति        | ३३५        | उत त्यदादवद्द्यं           | 828                 | नदु तिष्ठ स्वधावर                    | 448     |
| इमो विर्व शिक्षमाणस्य        | 68         | उत त्या दैव्या             | Ráá                 | उदु रथे अरुणप्सव                     | २१५     |
| इयां म इन्द्र सुब्द्रति      | १९२        | `उत स्वं मघद <b>ः</b> शृणु | 976                 | उदु त्ये मधुमत्तमा                   | 65      |
| इमां में मकतो गिरं           | २१७        | उत स्वामी मम स्तुती        | 468                 | उदु ध्य वः स्वविता                   | 440     |
| इमास्त इन्द्र पृश्तयो        | १७९        | उत स्वा धीतयो मम           | <b>९</b> २२         | उदु ध्य भारणे दिवो                   | 424     |
| इमे त इन्द्र सीमा            | 88         | उद-स्वा नमसा वयं           | 208                 | वदु स्वानेभिरीरत                     | २२५     |
| इमे मा पीता वशस              | १०२८       | उत स्वावधिरं वयं           | 980                 | उद् षु णो वसी महे                    | १२८६    |
| इमे विशस्य वेद्यसी           | 256        | उत खा भृगुवच्छुचे          | 660                 | उद् या बाणदङ्गिरोम्य                 | 305     |
| इमे हि ते कारवीं             | 88         | उत त्वा मदिते महि          | १२२९                | उद्वेदिम श्रुतामधं                   | १२६६    |
| .इयं या नीक्यकिणी            | १६७७       | उस नः कणैशोभमाना           | 2800                | उराद्शस्य विष्टपं                    | 58.55   |
|                              | <b>386</b> | उत नः पितुषा भर            | <b>७</b> २२         | उप कमस्या चर                         | 488     |
| इयंत इन्द्र गिर्वणो          | \$68       | इत नः सिन्धुरपा            | €20                 | उद स्वा कमंभूतवे                     | £\$\$\$ |
| इयं त ऋत्वियावती             |            | उत नो गोमतस्कृधि           | ७२३                 | उप स्वा जामयो गिरो                   | 904     |
| .इमं ते नक्यसी               | १३५०       | उत नो गोमतीरिषं            | 640                 | उप स्वा जुह्यो मम<br>उप मो यासमदिवना | 480     |
| इगम् ते अनुब्दुति            | ११७६       | उत नो दिव्या इप            | १४२                 | उद नो बाजिनीवस्                      | 484     |
| इषा मन्दस्वादु ते            | १४३८       | उत नो देव देवाँ            | 2350                | उप नो इरिभिः सुतं                    | १५७२    |
| इषिरेण ते मनसा               | १०३०       | उत नो देव्यदितिः           | <b>₹</b> १ <b>६</b> | उप इक्ष्मं बाबाता                    | 558     |
| इष्कर्नारमनिष्कृतं सहस्कृतं  | १६५२       |                            | १९३                 | उदमं त्वा मधोनां                     | 9009    |
| इच्टा होत्रा अस्थते          | 84 62      | उत बहाण्या वयं             | ACA                 | उप मा वह हाडा                        | 4568    |
| इह त्या पुरमृतमा देवा        | ५३१        | उत मे प्रथियोवंथियो        | ७६                  | द्ध स्तृणीतमत्रवे                    | १३२८    |
| इह त्या सधमाचा युजान         | 368        | उत सु त्ये पयोव्षां        | ¥32                 | उप सनवेषु बप्सतः                     | १३.२२   |
| इह त्या सबमाचा हरी ७४        |            | उत स्था नी दिवा            |                     | उपह्नरे गिरीणां संगवे                | 166     |
| इह त्या गोपरीणमा             | 608        | उत स्या ध्वेतयावरी         | 283                 | उपो इरिणां पति                       | 490     |
| इहां गत वृषण्वसू             | १३३५       | उत स्वराजे ब्रदितिः        | 256                 | उपयं शुक्रवच्य न                     | 2535    |
| इहि तिस्रः पराधतः            | ७३६        | उतो न्वस्य जीवमा           | १५८१                | उमाहि दसा भिष्या                     | 5505    |
| <b>ई</b> ळिप्बा हि प्रतीव्यं | ५४७        | उतो म्बस्य यत् पर्व        | १३२५                | उव जस्तम्वे तन                       | *247    |
| ईळे गिरा मनुहितं             | ४६८        | उतो न्बस्य यन्महत्         | १३१३                | उद्दे नुम्य उद्दं गव                 | १२५३    |
| ईशिये वार्यस्य हि            | 298        | ततो पतिषै उच्यते           | <b>3</b> 88         | उद्या जो मा परा                      | 2222    |
| उन्धं चन शस्यमानं            | 28         | वतिष्ठभोजसा सह             | \$308               | उशना काश्यस्त्वा                     | 177     |
| उक्यवाहसे विभवे मनीषा        | १६०७       | उत् ते बृहन्ती अर्चमः      | 808                 | उशना यत् परावत                       | 554     |
| उक्षान्नाय बशान्नाय          | 202        | उत् स्वा मन्दन्यु स्तोमाः  | ११८१                | ऊर्ज देवी अवस्योजसा                  | 606     |
| टप्र यूगुज्य पृतनासु         | ११५०       | उदरने तब तद् चृता          | ८७७                 | क्यों नवातं सुमर्ग                   | 848     |
| उप्रन बीर नमसीप              | 6088       | वदमे शुचगस्तव              | 980                 | कर्जी स्वातमा हुवे                   | 555     |
| उपवाहु जंभकृत्वा पुरदरो      | 58.88      | उदयस्य को विरस्माद्        | 440                 | कर्मा हि ते विवेदियो                 | 484     |
| उच्चये वयुषि यः              | 2000       | उदानस्ककुही दिवं           | २०८                 |                                      |         |
| चन्जातिमन्द्र ते शव          | ११६६       | उदिता यो निदिता            | १७१३                | ऋजनुसम्यायने                         | 353     |
| चत ते मुख्यता हरी            | 育長の        | उदीरयन्त वायुभिः           | 788                 | ऋष्णविन्द्रोत वा यवे                 | 1544    |
| वत रणं वीरं धनसामुजीविक      | १४७५       | उदीराषामृत।यते             | 5554                | ऋतामानमृतायमा                        | 444     |
|                              |            |                            |                     |                                      |         |

|                                  |              | 4                         |            |                             |       |
|----------------------------------|--------------|---------------------------|------------|-----------------------------|-------|
| ऋताबाना नि पेदतुः                | έ≰χ.         | एत हरी बद्रायुजा          | <b>Ę</b> ‡ | किमन्ये पर्यासते            | २५२   |
| ऋतेन देवः सविता                  | 6,80€        | एहि प्रेहि सयो दिवीवि     | RICY       | किमिदं वां पुराणवत्         | १३३६  |
| ऋते स विन्दते युधः               | ६७६          | ऐतु पूषा स्थिभंगः         | ও০ও        | कुविच्छकत् कुवित् करत       |       |
| ऋदूदरेण सक्या सचेय               | 8033         | एं पु चेतदृषण्वती         | १२५८       | कुवित् सु नो गविष्टये       | १३६९  |
| ऋधिनत्या स मन्यं                 | <b>१</b> ६६५ | ओगस्तदस्य नित्विषे        | १६५        | कुह स्यः कुह जन्मध्         | १३२९  |
| ऋ भुक्षणं न वर्तव                | ९५९          | नो त्यवह्व आ रथ           | 428        | कृष्णा रजांसि वत्सुतः       | ८७३   |
| ऋम् मन्ता वृषणा                  | ७९६          | शो पुप्र याहि वाजेशिः     | 43         | केतेन शर्मन् स्समते         | ११३६  |
| ऋषो न तृष्यभवपानमा               | ११०          | ओ पु वृष्णः प्रयज्यून्    | 588        | को नुमर्या अमिथितः          | ९६७   |
| ऋबिहि पूर्वजा असि                | २०१          | औ <b>र्वमृ</b> गुबच्छुचि  | 8668       | कत्व इत् पूर्णमुदर          | 8808  |
| एक एवाध्निवंहुछा समिद            | 2220         | क ई वेद सुते सचा          | ७५१        | श्रीक्रस्यस्य सूनृता        | 384   |
| एक्या प्रतिघाषिवत्               | १३९०         | ककुइं चित् त्वा कवे       | 688        | व नृनं सुदानवी              | २२८   |
| एकरालस्य भुवनस्य                 | 884          | कण्या इन्हें यसकत         | १६३        | स्व स्य वृषमे युवा          | 82/9  |
| एतत् त इन्द्र कीर्य              | १०८७         | कण्या इव भगवः             | \$5        | क्वेयव केदसि                | و     |
| एता चौत्नानि ते कृता             | १३९५         | कण्यास इन्द्र ते मीत      | 288        | क्षत्रं जिन्यतमृत जिन्त्रतं | 32,6  |
| एतावतश्चिदेवां सुन्तं            | २२३          | कण्वेभिधृंब्यवा घृषर्     | 989        | लत्राय स्वमवसि न            | 626   |
| एतावतस्त ईमह                     | 8080         | क्या नृतं वा विमना        | १४७३       | बेति क्षेमेषिः साधुषिः      | १४६२  |
| एतावतस्ते वसो                    | १०५७         | क्दस्विषन्त सूरयः         | १५८२       | क्षेमस्य च प्रयुज्ञहच       | 680   |
| एतावद वां वृष्णवसू               | 886          | कदा गच्छाच महतः           | र३८        | से रयस्य संजनसः             | 9406  |
| एते त्ये व्यग्यम्                | ८७२          | गदा चन प्रयुच्छस्य        | १०७५       | गच्छतं दाशुषो गृहं          | १४६८  |
| एती न्विन्द्र स्तवाम शुद्धं      | १५९४         | नदा चन स्तरोर्शम          | १०६५       | गर्भो मकस्य देवयुः          | 384   |
| एतोन्विदं स्तवाम सस्यायः         | 484          | कदा त इन्द्र गिर्वण       | 348        | गव्यो पु जो यथा पुरा        | 967   |
| एती न्विन्द्रं स्तवासमेवान       | 6830         | कदा वां तीय्यो विधन्      | 885        | गामश्रवसं सत्पति            | ७२    |
| एकु मध्यो मदिन्तरं               | 488          | कदु स्तुवस्त ऋतयस्त       | 90         | गाव उपावतावतं               | १३१९  |
| एम्दुनिम्द्राय सिञ्चत            | 469          | कदू न्वस्याकृत            | १२१३       | गावश्चिद्धा समन्वयः         | 404   |
| एन्द्र नो गिध प्रियः             | १६३६         | न दू महीरधध्टा अस्य       | १२१४       | गावो न युथमुप यन्ति         | १००२  |
| एन्द्र याहि पीतवे                | ७५७          | कड नृतं कधिप्रयो          | २३९        | गिरयदिचलि जिहते             | 285   |
| एन्द्र याहि मरस्व                | 28           | बदो अब महानां             | 2468       | गिरवच यास्ते गिर्वाहः       | 68    |
| एन्द्र याहि हरिमि:               | VEY          | कंते दाना असमत            | 2368       | गिरा बज्जो न संभूतः         | १५५०  |
| एका मूनमप स्तुहि                 | 488          | कन्नश्यो अतसीनां          | 69         | गिरो जुषेयामध्यर            | 969   |
| एका रातिम्तुकीमघ                 | १५३७         | कन्या वारवायनी            | १५०२       | गृहा सतीरुप त्मना           | १६८   |
| एवारे वृषमा सुते                 | 358          | वम् व्विदस्य सेन्याग्नेः  | १३६५       | गृणे तहिन्द्र ते श्व        | 6888  |
| एवा वस्त्रस्थ वरुणं              | ८६३          | कया ते अपने अङ्गिरः       | 2840       | गोभिर्वदीमन्ये अस्मन्       | Yo    |
| एवा बामस्य क्रतये (इन्द्राप्ती   |              | कया त्वं न ऊत्यामि        | १५६०       | गोभिर्वाणो अज्यते           | ४९२   |
| एवा वामल्ल कतये (नासस्या)        | ८६७          | कर्णगृह्या मधवा शीरदेख्यो | १२९२       | गोधंयति मस्तां              | 11/45 |
| एका इपसि वीरयः                   | १५३३         | कविमिय प्रचेतसं           | १४५५       | वृतपुषः सीम्या जीरवानवः     | 1214  |
| एवेदेवे तुविक्मिः                | ६९५          | न व्या नूनं परीणसो        | १४६०       | चनन् मृद्याण्यप दिवो        | ८९३   |
| प्रेन्द्राग्निक्यां पितृबस्रवीयो | 64?          | कस्य वृष्य मुते सचा       | श्यक्ष     | चरत् बस्तो क्शानिह          | १व१२  |
| एवं एतानि चकारेन्द्रो            | 84           | कस्य स्वित् सक्त वृक्षा   | 2,866      | चित्र इद् राजा राजका        | 426   |
| पद्ध वां प्रुचितव्सवी            | 648          | किमङ्ग राज्ञचेदन.         | 5256       | स्वरियं लामदाच्य विशाय      | १४६७  |
|                                  |              |                           |            |                             | 1     |

| णक्षानी यतकतु                  | १३८७    | तदन्नाय तदपसे          | १०२१  | तरोभियों विदद्वतुं     | १२०५       |
|--------------------------------|---------|------------------------|-------|------------------------|------------|
| जनासी वृत्तवहिंची              | १३८     | तदिव् छद्रस्य चेतति    | ३५७   | तव ऋत्वा सनेयं         | 808        |
| अनिसा दिवी जनिसा               | 608     | तदिग्दाव आ अर          | Ęaę   | ततः स्यदिन्द्रयं बृहत् | 799        |
| जनितास्वानां जनिता             | ८१०     | तद्वधाना अवस्पवी       | ११७८  | तद चौरिन्द्र पौरवं     | <b>464</b> |
| जयतं च प्र स्तुतं              | ७९२     | तद् वार्यं वृणीमहे     | ६१९   | तम इत्सो नीखवान्       | 808        |
| जवेम कारे पुरुहत               | ५२२     | तहिविद्दि यस इन्हो     | 9506  | तव बायबृतस्पते         | 448        |
| जाम्यतीतपे धर्ः                | १३११    | तं तमिद्राधसे मह       | १२४७  | तबाह्मस्य क्रतिभिः     | ४७५        |
| जिह्नाभिरह नगमद्               | 204     | तं ते भदं गुणीमसि      | 245   | त्तदेदिनः प्रणितिवृत   | १८२        |
| जीवान् नो अभि                  | १२२४    | तं ते यव यथा गोभिः     | ३७    | तदेदिन्द्राहमात्रसा    | 6200       |
| जुवाणी बङ्गिरस्तमेमा           | 906     | र्तं त्वरुजनन्त मातरः  | १६९७  | तवेदु ताः सुवीर्तयो    | 445        |
| जुलेका यज्ञमिष्टये             | ८२३     | तं स्था मज्मेषु वाजिनं | 669   | तस्मिन् हि सन्त्यूतयो  | 909        |
| जुवेगां यज्ञं बोधतं            | ७८५     | तं स्वा यजेषिरीमहे     | १२५०  | तस्मै नूनमभिद्यवे      | 6468       |
| जुहुराणा चिद्रविवना            | ६३५     | तं त्वा वर्षं हवामहे   | ८९०   | तस्य जुर्मा वसद् रथी   | 666        |
| ज्येष्ठेन मोतरिन्द्राय         | ५७      | तंत्वा हवीवमतीः        | 869   | तस्येवर्वन्तो रहयन्त   | Y4#        |
| ज्योतिष्मन्तं केतुमन्तं त्रिचः | हे ११११ | तं नेमिम्बने यवा       | १३६३  | ता अस्य सूददोहसः       | १२५२       |
| त इद्,वेदि सुप्तग              | 864     | तन्म ऋतमिना शूर        | १६३२  | तां आशिरं पुरोळाशं     | 84         |
| त उग्रासी वृषण                 | ४९६     | तमद्य राधसे महे        | ११९२  | तान् बन्दस्य मञ्तस्तां | ¥96        |
| तं वो दस्ममृतीषहं              | 5863    | तमकेंभिस्तं सामभिः     | 808   | ताभिरायातं वृषणोप      | 480        |
| तं वो महो महाय्यं              | १२८५    | तमर्वन्तं न सानमि      | १६९२  | ताभिरायातम् तिभिः      | १४५        |
| तं वो बाजानां पति              | 488     | तमह्ने वाजगातव         | ξ¥α   | ता भावा विश्ववेदसा     | 808        |
| तं विश्वीता सुवृक्तिकाः        | CXS     | तमाग्रनम काजसातय       | 着人の   | ता मे अध्यना सनीनां    | १५८        |
| तं शिशीना स्वष्यरं             | 640     | तमानन्म सोमरयः         | 808   | ता में भदम्यानां       | ६२९        |
| तं सुरदृश्या विवासे            | Kol     | तमिष्ठ्योली रायंन्ति   | Kok   | ता वां विश्वस्य गोपा   | 600        |
| तं हि स्वराजं वृषभ             | 2280    | तमिव् छनेषु हितेषु     | Roš   | ता बामध हवामहे         | 455        |
| तं हुवेम यतस्रुचः              | ५६६     | नमिद् विप्रा अवस्यवः   | રૂપ્૪ | ताविदा चिवहानां        | 425        |
| तं गुर्धया स्वर्णरं            | 288     | ्र तमिन्द्रं वाजयामित  | 24.46 | ताविद्रोषा ता उषसि     | ५४२        |
| तं ग्रेमित्वा (अयं चिद्)       | १२७६    | तमिन्दं बोहबीमि        | १६३०  | ता सुदेवार दाशुषे      | १२७        |
| तत्तदक्तिवयो दशे               | ८३३     | तिमन्द्रं वानगीमहे     | 306   | ता हि मध्यं भराणां     | CRS        |
| तत्ते यज्ञो अजायत              | 886.8   | तमीळिष्य य आहुतो       | 269   | तिगमजम्माय तरुणीय      | AÉG        |
| तत् ते सहस्य ईमहे              | 900     | तमी गहे पुरुष्टनं      | वदर   | तिश्ममायुषं महतामनीकं  | १६०५       |
| तस्वा यामि सुवीयंम्            | 64      | तम् ।वा नुनमसुर        | १५०१  | तिसमेको विमति इस्त     | 629        |
| तत्रो अपि प्राणीयत             | ११०३    | तम् त्वा नूनमीमहे      | ६०२   | ति वो वृषदञ्जयो        | Adf        |
| तश्सुनः सर्गयम्भना             | ४३७     | तम् स्टबाम य इमा       | १६०२  | तीवा. मोमाम जा गहि     | \$ A \$ 0  |
| तत् सुनः सविता भगो             | 826     | तम् ब्टबाम यं गिर      | १५९३  | तुचे तनाय तत्          | AAS        |
| तत्सु नो नव्यं सन्यस           | १२३७    | तम् वृसमना गिरा        | ८५३   | तुक्यं सोमाः सुता इमे  | १५६६       |
| तत्सु नो विश्वे ( भ इतः )      | १५७८    | त मजंबन्त सुकतु        | १४६१  | तुश्यं चेत् ते जना इमे | ८९६        |
| तत् मूर्यं शेदसी उने           | ६२७     | तम्बमित्र गायत         | 424   | तुभ्यं ता बङ्गिरस्तम   | 264        |
| तदरन जुम्नमा भर                | ४६२     | तुन्वभि प्राचंतेन्द्रं | १५११  | तुष्यायपदिभिः सुनो     | 5,830      |
| तदका चित्त उक्सिनो             | 311     | तर्रांच वो अनानां      | 246   | तुश्येविन्द्र मरुखने   | १३८२       |
|                                |         |                        |       |                        |            |

| तुरव्यवी मधुमन्तं                          | 9056  | त्रिवन्धुरेण त्रिवृता               | 5,800                                                 | स्वमिन्द्र प्रतृतिव्य         | 8884              |
|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| तुरीयं नाम यज्ञियं                         | १४२५  | त्रीणि पदान्यविवनी                  | २६७                                                   | स्वमिन्द्रं यशा अस्यृ         | 8400              |
| धुविक्षं ते सुकृतं सूमयं                   | १३९७  | त्रीणि शतान्यर्वता                  | २०७                                                   | स्विन्द्राभिम्रसि             | १६३४              |
| सुविधीयो वपोदरः                            | 288   | नीण सरांसि पृष्टनयो                 | २१८                                                   | स्वमीधिषे सुताना              | ११८३              |
| तुविश्वम तुविकृतो                          | १२४२  | त्रीण्येक उरुगायो वि चकरे           | १८९                                                   | स्वमेतश्वारयः                 | १५५४              |
| वूतुजानो महेमते                            | 386   | त्वं यविष्ठ दाश्वी                  | १४५६                                                  | त्वं पुर इन्द्र चिकिदेना      | \$ \$ \$ \$       |
| ते घेदाने स्वाध्यो ये                      | AÉA   | रवं रिय पुरुवीरं                    | १२९८                                                  | स्वं पुरं चरिष्ण्वं           | 26                |
| ते चेदग्ने स्वाहयोऽहाविश्वा                |       | स्व बरो सुदाम्णे                    | ५७४                                                   | त्वं पुरू सहस्राणि            | 6626              |
| ते जानस स्वमेक्यं                          | १३२१  | स्वं बुष्ठ जनाना                    | 384                                                   | त्वया ह स्विधुजा वयं चरेनि    | दर्छन             |
| ते न आस्नो वृकाणां                         |       | ल सोम तन्क्रद्वाची                  | 48.60                                                 |                               | १६८३              |
| ते नः सन्तु युजः सदा                       | १२३३  | त्वं सोम पितृभिः संविदानो           | १०३६                                                  | त्वमा ह स्विद् मुजा वयंप्रति  | तं ५२१            |
| तेन नो वाजिनीवस् परावर                     | 1225  | त्वं ह स्यत् सप्तभ्यो               | 8888                                                  | स्वयेदिन्द्र युजा वयं         | १५४०              |
|                                            |       | स्यं ह स्यदप्रतिमानमोजो             | १६१३                                                  | स्वब्दुर्जामातरं वयं          | ६५२               |
| तेन नो वाजिनीयम् पश्वे                     | 5.8.5 | त्वं हत्वदृष्म चर्पणीनां            | 5658                                                  | स्वां विष्णुर्वहत् क्षयो      | 368               |
| तेन स्तोतृम्य वा भर                        | १३०४  | त्व है यद्यविष्ठघ                   | 1961                                                  | त्वां शुध्मिन् पुरुहूत        | \$ £ 8.8          |
| ते मस्त्राध्यं ते                          | ६९५   | त्वं हि नः पिता वसी                 | <b>\$</b> <del>£</del> <del>&amp;</del> <del>\$</del> | त्वां हि सरवर्गादवी           | 808               |
| ते नो गोपा अपाष्यः                         | \$60  | त्वं हि नस्तन्वः सोम                | 6045                                                  | स्वाहि सुप्तरस्तमं            | <b><i>448</i></b> |
| ते नो सावमुख्यत                            | 660   | स्वं हि राधस्पते राधसी              | ११५२                                                  | स्वामरने मनीविण               | 232               |
| ते नो मद्रेण शर्मणा                        | 8.8.5 | त्वं हि वृत्रहवेशो                  | १५७४                                                  | स्वामिच्छवसस्पते कण्डा        | १८१               |
| तेवां हि चित्रमृक्य्यं                     | १२२२  | त्वं हि शक्वतीनामिन्द्र             | १६३८                                                  | स्वमिदा ह्यो नरो              | 5620              |
| ते हिन्तिरे अरुणं जेन्यं                   | १६७०  | त्वं हि सत्यो                       | 6866                                                  | रवामिदि खायबो                 | \$485             |
| ते हि पुत्रासी अदिने                       | OFY   | त्व हि सुप्रतूरित                   | ५७५                                                   | स्वामिचवयुर्मम                | १४०६              |
| ते हि ब्या बनुवी नरी                       | ६२१   | त्वं हि स्तोपवर्धन                  | 308                                                   | स्वामिद्भृतहत्तम (हवन्ते )    | 660               |
| सोशासा रथयावना                             | ८२१   | त्व हान्ने वरिनना                   | 668                                                   | स्वामिद् वृत्रहन्तम मुतावन्तो | १५७१              |
| स्यं चित् पर्वतं गिरि                      | 2864  | त्वं ह्रोहि चेरवे                   | ११४५                                                  | स्वावतः पुक्वसी               | ९७३               |
| स्यं नुमारुतं धणं                          | 2460  | त्वं चित्ती तव दक्षी                | <b>5255</b>                                           | त्वे वसूनि संगता              | 1200              |
| स्यम् वः सत्रासाहं                         | १५१५  | त्व दाता प्रयमो                     | 5860                                                  | त्वे सु पुत्र शवसो            | १५२२              |
| स्यान् नु क्षत्रियाँ अव                    | १२२०  | त्वं न इन्द्र ऋनम्                  | १२८७                                                  | खोतासस्त्वा युवा              | \$586             |
| स्थान् न पूतदशसो                           | १५८५  | (वंन इन्द्राभरें ओजो                | <b>\$</b> £&\$                                        | इदि रेक्नस्तन्वे ददिवंसु      | 920               |
| स्यान् नु ये वि रोदली                      | १५८६  | त्वं न इन्द्रासी हस्ते              | १२८९                                                  | दछानी गोमदङ्ख्यत्             | 900               |
| त्या न्व दिवना हुवे                        | २९१   | स्व नः पश्चादधरादुत्तरात्           | \$ \$ 6 8                                             | दसामि ते मधुनो                | SEAR              |
| षव इन्द्रस्य सोमाः                         | ¥6    | स्वं नः सोम विश्वतो                 | 250\$                                                 | दसामि से मुतानी               | ७६८               |
| षयः कोशासद्योतन्ति                         | 85    | त्वं नो अग्न बायुषु                 | ८३९                                                   | रभ्रं चिद्धि स्वारतः          | 345               |
| गातारो देवा कधि                            |       | र्शनो अपने महोचिः                   | 1848                                                  | दस महां प्रीतकतः              | \$405             |
| त्रि:पध्टिस्था मधतो                        | \$030 | रवं नो जस्या अमतेच्त                | 1312                                                  | रस स्थाना ऋषदयो               | 884               |
|                                            | \$608 | स्वमने बृहद्वयो                     | १६८१                                                  | दशस्यन्ता मनवे पूर्व          | 438               |
| जियहकेषु चेतनं (नो गिर)                    | 1444  | स्वमने वृतपा वित<br>स्वमति प्रशस्यो | २९५                                                   | दला हि निववमानुषङ्            | ६३६               |
| त्रिकदुकेषु चेतनं ( नो निरः<br>सम्बद्धम् ) | 344   | त्यमाल प्रशस्या                     | 395                                                   | वाता मे पृषतीनां              | १२०२              |
| सम्बद्धा (                                 | ३५५ । | रवाजव् समया सस्य                    | ११२३                                                  | राना मूनो न बारणः             | ख्यर              |
|                                            |       |                                     |                                                       |                               |                   |

| बानसः पृथुकवसः                        | 958         | न त्या देवास आशत           | 1555      | निराविध्यग्दिरिम्य बा      | 285     |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------|-----------|----------------------------|---------|
| दामानं विद्यवर्षणं                    | 446         | न त्वा बृहन्तो अदयो        | 8464      | निरिन्द्र बृहतीप्रयो       | 91      |
| दावीम कस्य मनसा                       | १४५८        | न त्वा रासीयामिशस्त्रये    | ¥03       | नि भूष्ण इन्द्र धर्णसि     | 201     |
| दिविविवद् रोचनाद्                     | 248         | नरं व ओदतीनां              | 1991      | नि षु बह्य जनाना           | 8.51    |
| दिवो मानं नोत्सदन्                    | 1100        | न देवानामपि हन्तः          | £00       | निट्यं वा वा कुम्बते       | ₹•₹¢    |
| बीर्षस्ते बस्त्वक्कुशो                | Yes         | न बाव इन्द्रमोजसा          | 164       | निष्यध्य री रोचधी राप आ    |         |
| दुर्गे चित्रः सुगं कृधि               | १५५१        | न नृतं ब्रह्मणाम्यं        | 0 F Ø     | नू बन्धका चिदद्वितः        | 420     |
| बुहन्ति सप्तैका                       | 1552        | नपाता शवसी महः             | 588       | नूत्ना इदिन्द्र ते वर्ष    | 420     |
| दूरादिहेव यत् स                       | 122         | नपाती दुर्गहस्य मे         | 8408      | नूनं तरिनद्र दक्ति नो      | NY:     |
| धैवंदेवं बोडवस इन्द्रं इन्द्रं        | <b>३२३</b>  | न पापासी मनामहे            | 2179      | न्नमर्च विद्यायसे          | 400     |
| देवंदेवं बोऽवसे देवंदेवं              | ६६८         | नमस्ते अग्न ओजसे           | 2356      | नू मे गिरो नासत्या         | twe     |
| देवनामियवो महत्                       | \$XX4       | नमो बाके प्रस्थित अडक्रे   | 808       | नृधिर्ध्तः सुतो वदनै       | 34      |
| देवासो हि च्या मनवे                   | 999         | न यं विविक्तो              |           | न्ययु परता मनोयजा          | 277     |
| देवीं शासमजनयन्त                      | १६६३        | न यें शुको न दुराकी        | ३२८<br>३९ | नेमि नमन्ति चलसा           | 1479    |
| देवे भिद्धं व्यक्ति                   | ४२९         | न यः संपृष्के न            |           | नेहं भद्र रक्षस्थिने       | totu    |
| युक्तं सुदानुं तिवधी भिरान्तं         |             | न यवमान रिप्यसि            | 2395      | म्यमे मध्यसा वव            | ८वर     |
| चुन्नी वां स्तोमो अविवना              | \$X00       |                            | ७१२       | न्यूर्ब्दस्य विष्टपं       | UţU     |
| द्वप्समयक्यं विष्णे                   | १६१०        | न यं बुधा बरन्ते           | ₹ २०६     | पत्नीवन्तः भूता दम         |         |
| दितर यो वृत्रहन्तमो                   | 8403        | न बस्य ते वस्तान           | १२४८      | पव एकः पीपाय               | 1441    |
| धासि कृष्यान जोवधीः                   | Yes         | न युष्मे वाजवन्छवी         | 8748      |                            | 226     |
| भीमिः सातानि काण्यस्य                 | <b>१२</b> 0 | नव यो भवति पुरो            | \$4.8     | परं देवस्य मीळ्डूची        | ***     |
| धीरो हास्यप्रसद्                      | 179         | न सीमरेक जाप               | SACR      | पदः पर्णीरराधसो            | ११८२    |
| खुषतस्थिद् अष्टमनः                    | 2151        | नहि ते अपने वृषम           | ११३२      | पनाम्यं तदश्वना कृतं       | 0055    |
| घेन्ष्ट इन्द्र सून्ता                 | ३७३         | नहिते सूर राधसो            | 464       | पन्य का ददिरच्छता          | ७३२     |
| धेर्निजन्यतम्त जिम्बर्त               | ७९९         | नहिस्वा शुर देवा           | 6256      | पन्य इदुष गायत             | 950     |
| निकः परिष्टिर्मक्षन्                  | 5886        | नहि मन्युः पौरुषेय         | \$54A     | पन्यंपन्यमित् सोतार        | 44      |
| निकरस्य श्रचीनां                      | 425         | नहि मे वस्त्यक्या          | १६९९      | प्रम्यांसं बातवेदसं        | \$3.X£  |
| मिक्टि कर्मणा मखद्यत्                 | 1260        | नहि वा बलवामहे             | SAS       | परस्या विश्व संवती         | FUFS    |
| निकटं क्यंजा नवस                      | 614         | नहि वो अस्त्यमंको          | 445       | पराकात्ताक्षिवदिव          | १५३५    |
| नकी बुबीक इन्द्र ते                   |             | वहि बस्तव तो मम            | 940       | परा गावो यवर्त             | ११८     |
| क्कीमिन्द्रो निक्तंबे                 | \$40\$      | महिष्म यद वः पुरा          | २२९       | परि यो वृणवत्त्रवा         | \$0\$0  |
| क्यानकः ।वकत्व<br>कीरेक्सं सक्याय     | 1,805       | महाङ्ग नृती स्वत्          | 466       | परि त्रिधातुरस्वरं         | 5356    |
|                                       | 458         | नहाङ्गं पुरा चन            | 445       | परि यो रहिमना              | 458     |
| ाक्षन्तः इन्द्रपदसे<br>१ वेमम्बदा पपन | 2066        | नहात्यं बळाकरं             | 52.60     | परिह्वृतेदवा बनो           | 2065    |
|                                       | 48          | नास्माकमस्ति तत् तर        | १२३८      | परोमात्रम्बीवम मिन्द्रमुधं | \$ 58.8 |
| र्व तिस्मं चन त्यजो                   | १०१२        | निवार्त विद्यः पुरसंभृतं   | १२०८      | पर्वि दीने बभीर वा         | १२३०    |
| तमने बरातयो                           | १२९६        | ति तिरममध्येशुं            | 54-6      | पाकचा स्वन देवा            | w.      |
| वस्य मायया                            | 445         | तिमिषविष <b>ण्या</b> वीयसा | १३२७      | पाठा वृत्रहा युवं          | 4.      |
| ते वर्तास्त्र राजव                    | \$08        | नि यद वामाय वो निरि        | २१३       | पान्तमा दो अन्तस           | 1409    |
| वे सन्दंत दक्षिण                      | 468         | निरम्नयो ववृष्तिसमुगी      | - 35      | पाराबतस्य रातिषु           | 40.5    |
| व ( च. इ. सा. मं.                     | 4)          |                            |           |                            |         |
|                                       |             |                            |           |                            |         |

| पाचेंद्वाण. प्रस्कव्य   | १०६०       | प्रति त्वा शवसी वदद्    | 984        | त्र हि रिरिक्ष जीजसा          | \$ Y & U      |
|-------------------------|------------|-------------------------|------------|-------------------------------|---------------|
| शाहि गायान्छली पद       | 286        | प्रति प्राञ्ज्यो इतः    | 908        | प्रातयविभय गतं                | ८२६           |
| पाहि नी अभ्न एक्या      | ११२७       | प्रति वो दूषदञ्जये      | ४९३        | प्राव स्तोतारं मध्य           | 600           |
| पाहि विश्वस्माद्रक्षमो  |            | प्रणि श्रुनाय वो ध्रयत् | 684        | प्रास्मा कर्ज बृतस्कृत        | २६०           |
| षितुर्न पुत्रः सुमृतो   | 896        | प्रलं होतारमीडघं        | 803        | प्रास्ते गायत्रमर्थत          | - 0           |
| पिनतं सोमं मधुमन्तम     | विवना १४८० | प्रस्तवज्जनया गिरः      | 3XX        | प्रेदं बहा वृत्रत्यें व्याविध | 683           |
| विवतं समें मधुमन्तमा    |            | प्रस्तो हि कमीडघो       | Yof        | प्रेष्ठ वो अतिथि              | 8846          |
| पिबतंच तृष्णुतं         | 998        | प्रथमं भातरेंद          | 456        | त्रेच्टम् प्रियाणां           | १७१२          |
| पिवन्ति मित्रो असंमा    | १५८०       | प्र दैवीवामी जन्निः     | Your       | त्रो अस्मा उपस्तुति           | 8840          |
| पिब स्थरीनवाना          | 850        | प्र चुम्नाय प्र शवसे    | 266        | बट् सूर्य अवसा महा            | १६७६          |
| विवा स्वस्य गिर्वण:     | २६         | प्र नूनं धावता प्रवङ्   | १६५९       | बळ्दिवयाय घाम्न               | ११७९          |
| पिबा सुतस्य रामिनो      | छछ         | त्र पुषणं वृणीमहे       | 184        | वण्महाँ असि सूर्य             | १६७५          |
| पिना सोमं मदाय          | 8490       | श्रप्र वस्त्रिष्टुमं    | १२६०       | बभुरेको विषुणः सूनरो          | ६८३           |
| पिवेदिनद्र मध्स्यक्षा   | १३८३       | प्र बोधयोषी अदिवनः      | २८४        | विभवा हि स्वावत               | ९६५           |
| पुत्रिणा ता कुमारिणा    | 800        | प्र बह्माणि नभाकवत्     | SAA        | नृवदुक्यं हवामहे              | ७२४           |
| पुर न धृष्णवा रज        | \$ 3 X 3   | प्रभाइगं दुर्वतीना      | ९९१        | बृहदिन्द्राय गायत             | 1869          |
| पुरान्ते दुरिनेश्यः     | 930        | प्रभङ्गी शरो सघवा       | ₹₹५६       | बृहद् वरुषं मरुतां            | 884           |
| पुरुवा चिद्ध वं तरा     | एई 3       | प्रभर्ता रयं गव्यन्त    | 48         | बृहिमिदिहम एवा                | ९३२           |
| पुरुषा हि सद्इङ्कि      | 302, 666   | प्र भातृत्वं सुदानवो    | १४५२       | बोधिनमना इदस्तु नो            | 1499          |
| पुरुप्रिया ज असरे       | १२५        | त्र मंहिष्ठाय गायत      | १७१०       | बह्य जिन्दतमृत जिन्दतं        | 696           |
| पुरुमन्द्रा पुरुवसू     | २५६        | त्र मित्राय प्रार्थम्ले | १६६९       | इसाणस्या वयं                  | <b>X</b> \$\$ |
| पुरुहतं पुरुष्टुनं      | 2420       | प्र यं राये निनीवसि     | १७०६       | बह्यात इन्द्र गिर्वणः         | 2886          |
| पुरोळाशं यो अस्मै       | \$86       | प्रयद् वस्त्रिक्ट्समियं | २०९        | भद्र भन्ने न आ भर             | १५६६          |
| पुरोळाशं नो अन्यस       | 2886       | त्र यो ननको अभ्योजसा    | १०६६       | भद्र गतः कृणुष्य              | ४६७           |
| पूर्वापुष सुहवं         | 430        | प्रयो वां मित्रावरुणा   | १६६७       | भद्रो नो अग्निराहतो           | 844           |
| पूर्वीश्विद्ध स्वे      | १४१६       | प्रव इन्द्राय बृहते     | 8868       | भिन्ति विश्वा अपद्विषः        | 800           |
| पूर्वीष्ट इन्द्रोपमातयः | 286        | प्रव समय निष्ट्रे       | 088        | भूयाय ते सुमती                | 30            |
| पूषा विष्णुई वने मे     | १०९०       | प्र वः शसाम्यद्रुहः     | <b>E30</b> | भृरिभिः समह ऋषिभिः            | १२९१          |
| पृदाकुसानुगंजतो         | ४२५        | प्र वां स्तोमाः         | २६६        | भूरीदिनद्वस्य नीयं            | 2094          |
| पृष्ध मेध्ये मातरिश्वनी | 2000       | प्र वीरम्य विविधि       | १०५४       | महिच्छा वाजसातमेषा            | <b>१</b> २६   |
| पौरो अञ्बद्ध पुरुकृद्   | \$ \$ X X  | वर्षांसमानो अतिधिन      | ४५५        | मध्य देववती रथः               | ७११           |
| प्र कुतान्युजीविणः      | ७१५        | प्रसक्षयं तिरते         | ६७१        | मास्वा सुगित                  | १६४६          |
| प्र चके सहमा महो        | 204        | प्र मप्तविधिराशसा       | 4448       | मदेनेषितं मदं                 | ₹१            |
| प्रचेनसं स्वा ₹वे       | 2884       | प्रसम्राजं चर्वेणीनां   | ३९९        | गनोजयसा वृथणा                 | 488           |
| म गामृतस्य वित्रतः      | १६२        | प्रसु धुर्न स्राधस      | 2089       | मनं जिवा अयमान                | १६६०          |
| प्रजाह तिथा             | 1406       | प्रसुस्तोमं भरत         | १६५५       | मन्दन्तु स्वा मध्यन्          | 808           |
| प्रणेतार बस्यो          | 308        | प्रसून एत्वध्वरो        | 846        | मन्दस्या सुस्वर्णर            | 189           |
| प्रतिमद्भ नशीमित        | 129        | प्रसो अने तबोनिधिः      | 4.5        | मन्द्रं होनारमन्त्रिजं        | 309           |
| प्रति ने दस्यवे बुर     | 2500       | प्रस्तोषद्ग गामित       | 8458       | मन्ये त्वा यजिय यजियाना       | 1500          |
|                         | •          |                         |            |                               |               |

|                          |             |                        | 74 14          |                           |              |
|--------------------------|-------------|------------------------|----------------|---------------------------|--------------|
| मम स्वासूर               | 75          | मा मो ह्योतामतिब       | १७१४           | यः सृबिन्दमभर्गनि         | 68           |
| मकतो माचलस्य             | ५०७         | सा ना हितिविवस्वत      | १२३९           | गण्य गोषु दुख्यकर्ग       | 202          |
| मरुवो यदा यो विवः        | २१९         | मा भूम निष्ट्या हवे    | ~ १३           | यन्त्रिद्ध ते अपि व्यविः  | 484          |
| <b>म</b> दत्वन्तम् जीविण | १३७९        | मा भेग मा श्रमिक्सो    | 200            | यश्चिद्ध स्वा जना इमे     | 2            |
| मनला इन्द्र मीढ्वः       | 9559        | मायाभिष्ठत्सिमुध्यत    | ASE            | यच्चिद्धि वां पुर ऋषयं।   | २५०          |
| मर्लेश्चिद् वो नृतवो     | ५०६         | मा सस्यः सूनमा विदे    | ९६६            | यच्चिद्ध शश्वतामसीन्द्र   | ११९९         |
| मती अमर्त्यस्य ते        | २९९         | मा सीमवद्य आ भाग्      | <b>\$</b> 8.58 | यच्छकासि परावति (अत       | स्त्वा )     |
| मह खग्राय तवसे           | ₹ € 0 €     | मित्रातनान रव्या       | . 406          |                           | १६२१         |
| महः सुवो अरमिषे          | 969         | मित्राबरुणबन्ता उत     | 488            | यच्छकासि परावति (यदा      | ) ३५२        |
| महाँ इन्द्रो प ओजसा      | \$58        | मित्रो नो अस्यंहति     | <b>2</b> २२१   | यच्छुत्रूवा इमं हवं       | 484          |
| महान्तं महिना वयं        | ३२७         | मो ते रिवन्ये अच्छोकिन | मः १७१५        | यजध्यैनं प्रियमेषा        | 9 ए          |
| महान्ता मित्रोवरुणा      | 650         | मो धुबहांव ं           | 2436           | यजिष्ठ त्या वद्महे        | 840          |
| महि को महतामवी (दाः      | गुपे) १००६  | मा ज्वल दुईणावान्      | 48             | यज्जायचा अपूर्वे          | 6263         |
| महि वो महसाववो ( अ       | येमन् )     | य अप्यं कुत्समनिधिखम   | यो १०८०        | यज्ञ इन्द्रमबद्ययव्       | ३७५          |
|                          | <b>१२२३</b> | य आस्त्रहरू आश्रये     | 246            | यज्ञस्य हिस्य ऋतिवजा      | ८२०          |
| महीरस्य प्रणीतवः         | 324         | य इन्द्र चमसेच्वा      | 6225           | यज्ञानां रध्ये वय         | 450          |
| महे चन त्वामद्रिवः       | ų           | व इन्द्र यतयस्त्वा     | १७८            | वज्ञेभिरद्भुतकर्तु        | 448          |
| महो पिण्यां विभ          | ५७२         | य इन्द्र सस्त्यवतो     | 8650           | यजे भियंजवाहसं            | <b>बै</b> इस |
| माकिरेना पद्मा गात्      | 450         | य इन्द्र सोमपातमा      | ३०५            | यशो होळो वो अन्तर         | YYY          |
| सा चिदन्यद् वि शंसत      | *           | य इमे रोदसी मही        | र्षण १         | यं जनामो हिंदध्यन्तो      | \$384        |
| मां बल्बार आजवः          | १३५७        | य उन्धा केवला दधे      | 2002           | यत इन्द्र भयामहे          | ११५१         |
| माता रुद्राणां दुहिता    | १६७९        | य उक्षेपिनं विस्थते    | १०६१           | यन् तुदत् सूर एनका        | 88           |
| मा ते अभाज्रो            | ५२५         | य उग्नः सम्ननिध्वतः    | ७५३            | यत् स्वा पृच्छादीवानः     | For          |
| मा ते गोदत्र निरराम      | 424         | य उग्दः फलिय           | 989            | यत् पाञ्चअन्यया           | 880%         |
| मा त्वा मूरा अविष्यवी    | ९५३         | प ऋशाबंहमी             | ्र ६०३         | यत् सिन्धी यदसिक्न्बां    | 405          |
| मा त्वा सोमस्य गल्दया    | २०          | य ऋआम्हं मासहे         | 3.5            | यन्सीमसिन्द्रं विष्यवि    | ३२०          |
| मा न इन्द्र परा कृणक्    | ६६२४        | य ऋजा वातरंहमो         | 360            | यत् स्थो दीधंप्रभग्नति    | २८९          |
| मा न इन्द्र पीयत्नवे     | 86          | र ऋते चिद्रशिश्विचः    | 12             | यया कण्ये मधवन् त्रदस्यवि | \$086        |
| मान इन्द्राभ्यादिशः      | १५३९        | य ऋते चिद्गास्पदेश्यः  | FU             | यया कन्त्रे मध्यन् मेधे   | १०५८         |
| मा न एकस्मित्रागसि       | 668         | ग ऋष्वः श्रावयस्मला    | 6.58           | यया कक्षा यया गर्क        | १०२२         |
| मा नः समस्य दूढ्यः       | १३६७        | य एको अस्ति दंशना      | २७             | यथा गीरो अपा इतं          | 803          |
| मानः सेतुः सिपेदयं       |             | यं विमा उक्यवाहसो      | 5 \$0          | यमा चित् कण्यमावतं 🥠 👚    | \$x4         |
| मानः साम संबीविजो        | \$2.5d      | गः चकुभो निधारयः       | टप्प           | यचा चिद् बृद्धमनसं        | ११२५         |
| मा नो अस्मिन् महाधने     |             | यः कृश्तदिद् वि योग्यं | 250            | यया नो मित्रो अर्थमा      | 905          |
| मा नो गव्ये भिरहर्गः     |             | यः सको मृत्री अध्यक्षे | १२०३           | यथा मनी विवस्त्रनि        | १०६९         |
| मानो देवानो विशः         |             | यः स्वेतां अतिनिणिज    | ८६१            | ययो मनी मांवरणी           | 60,46        |
| मानो मर्ताय रिपवे        |             | वः संस्वे चिच्छनकतु    | ७२५            | यथा इहस्य मृतवी           | 005          |
| मानो मृचारिषुणां         |             | यः समिना व अप्रती      | ४५२            | यवा वरो सुपाम्ने          | €0¥          |
| मानोरल बा                | 1846        | वः सुषभ्यः सुर्वाभव    | ७४९            | वधा वसन्ति वैमान्तवेदसत्  | 168          |
|                          |             |                        |                |                           |              |

| यवा वामजिरस्विना        | ८६६                                 | यदिन्द्र राधी अस्ति ते | 1905       | यन्नासस्या परावित             | २५८      |
|-------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------|-------------------------------|----------|
| ययोत् कृत्व्ये धने      | 6.80                                | यदिन्द्रान्ती जना इमे  | CYE        | थन्नासत्यः मुरण्यको           | २७३      |
| यदम्ने कानि कानि चित्   | <b>१७००</b>                         | यदिनदाई यथा स्वं       | ३७१        | यसूर्व धीभिरविवना             | 335      |
| यदग्ने विविचा अस्य      | 694                                 | यदिन्द्रेण सरवं        | २७९        | यमादित्यासी अद्रहः            | 828      |
| यदन्ते मर्त्यस्त्वं     | ४७२                                 | यदि प्रवृद्ध सत्पते    | 388        | यमिन्द्र दक्षिषे खं           | 2525     |
| बदमी स्यामहं लं         | 444                                 | यदि मे शरणः सुत        | ७२०        | यमृश्विजी बहुधा कल्पयन्तः     | 2809     |
| यरङ्ग तमिषीयवो          | २१०                                 | यदि मे सस्यमावर        | ३५८        | यं में दुरिन्त्रो मचतः        | \$15     |
| यदक्त तविषीयस           | \$28                                | यदि स्तोमं मन अवत्     | १५         | ययोरधि प्र यसा                | २९२      |
| बरस्युविजिल्लिका        | \$00\$                              | यदीं सुतास इन्दवी      | 2042       | यस्त इन्द्र महीरपः            | १७६      |
| यदवी दिवी अर्णव         | 689                                 | यदी मृतेभिराहृती       | <b>Y90</b> | यस्ते चित्रश्रवस्तमो          | १५२५     |
| बद्ध कञ्च बृत्रहृत्     | <b>8484</b>                         | यदुषो सासि मानुना      | २८५        | यस्ते नृतं शतऋत               | १५२४     |
| यश्च कहि कहि चित्       | 9440                                | यदेषां पृषती रवे       | 355        | यस्ते मदो वरेण्यो             | 960      |
| यरक वां नासत्योक्षेः    | २७६                                 | यद् दक्षिषे मनस्यसि    | ९६१        | यस्ते रेवी बदाशुरिः           | 984      |
| यदच सूर उदिते           | <b><b><u></u><u></u><b></b></b></b> | यद्देवाः सर्म खरणं     | १०१५       | यस्ते शृङ्गवृषो नपास्         | ४२३      |
| यदच सूर्य उचित          | ÉGY                                 | यह्याव इन्द्र ते शत    | १२८२       | यस्ते साधिष्ठोऽवसे            | १०८५     |
| यरदाविवनावपान्          | 222                                 | यद नूर्न यदा यसी       | १०४५       | यस्मा जन्ये दश प्रति          | 22       |
| यरबादिवतायह             | 260                                 | यद्ध नूनं परावति       | १०५५       | गरमा वरासत क्षयं              | 2008     |
| बर्वाधगायो अधिम्        | 439                                 | गद्रः सान्ताय सुन्वते  | १२२५       | बस्मा अर्कं सप्तछीर्पाणमानृष् | १०६२     |
| यदम्तरिक्षे पतवः        | 663                                 | यद्वा उ विश्पतिः शितः  | 448        | यस्माद्रेजन्त कृष्टय          | १७०५     |
| यदन्तरिक्षे यहिष        | 749                                 | यद्वारवदस्यविचेतनानि   | १६६२       | यस्मिश्रुक्षानि रण्यन्ति      | You      |
| मदप्सु यद् बनस्पती      | २७२                                 | यद् वां कक्षीवां उत    | २७७        | यस्मिन् विद्वा अधि            | १५२८     |
| बदस्य क्षामान त्रिये    | 775                                 | यहा प्रवृद्ध सत्पते    | १५४६       | यस्मिन् विद्वानि काव्या       | ८५७      |
| यदस्य मन्यूरव्यतीव्     | १७३                                 | यद्वा प्रसवने दिवी     | 5668       | यस्मिन् विश्वाश्चर्यणय        | ६७       |
| यदाजि मात्वाजिकृत्      | 570                                 | यव् वाभिपित्वे असुरा   | ६७५        | यस्मै स्वं वसो दानाय मेंहसे   | १०७४     |
| यदा ते मास्तीविश्वः     | 222                                 | यद् वा यज्ञ मनवे       | २९०        | यस्में स्वं वसो दानाम शिक्षसि | 8088     |
| बदा ते विब्नुरोजसा      | \$ 7 5                              | यव् वा दमे दशमे        | १०२        | यस्मै स्वं मचयश्चित्रद        | १०७६     |
| यक ते हर्यवा हरी        | वेवच                                | यद्रावन्य पुरुष्टुत    | १२०९       | यस्य ते अग्ने अन्वे           | ¥60      |
| यदापीतासी बंदावी        | २८६                                 | यद् वा शक परावित       | ३२१        | यस्य ते न् चिवाविशं           | १५५२     |
| <b>धवानीर्यदगै</b> च्यं | \$0\$6                              | बद्रासि रोचने दिवः     | १६२२       | यस्य ते महिना महः             | \$48.5   |
| पदा वृत्रं नदीवृतं      | \$20                                | यब्शसि सुन्वती वृक्षी  | ३२२        | यस्य ते विश्वमानुषी           | 303      |
| बवा सूर्यमम् दिवि       | \$\$8                               | यद्वीळाविन्द्र यस्यिरे | ९७१        | यस्म ते स्वादु संस्यं         | १२५१     |
| बदिनद्र पृतनाज्ये -     | 156                                 | यं ते क्येनः पदामरत्   | \$XXX      | यस्य त्रिधात्ववृत्तं          | \$ £ 6 A |
| यदिन्द्र शामपानदङ्ग ( आ | याहि)                               | यं स्वं वित्र मेधसाता  | १२९७       | यस्य स्बामन्त्र स्तोमेषु      | १०७२     |
| -6                      | 4665                                | वं त्वा गोपवनो गिरा    | १३५४       | यस्य स्वयूटवीं बडवराव         | 200      |
| विवास भागपानुदङ् ( सिमा |                                     | यं स्वा चनास इन्छते    | CIR        | यस्य द्विवहंसी                | 160      |
|                         | \$0\$                               | यं स्वा जनास ईळते      | १३५५       | यस्य वा यूवं प्रति            | 400      |
| बदिन्द्र मन्मसस्त्वा    | 150                                 | यमासस्या पराळे         | २८२        | यस्य स्वेता विचलवा            | 640      |
|                         |                                     |                        |            |                               |          |

| -                            |             |                                             |               |                                            |       |
|------------------------------|-------------|---------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|-------|
| यस्यान्निर्वपुर्वृहे स्तोर्व | 846         | वृतं राजातः करियत्                          | YCR           | योगिमेक वा ससाय                            | 161   |
| बस्याजुक्समस्थितः            | १३७२        | यूर्व हि का सुदानक ( व                      | मा विद्       | यो नो दाता बसूना                           | 205   |
| यस्या देवा उपस्वे            | 1400        |                                             | १४५३          | यो नो दाता स नः विता                       | 1003  |
| यस्यानुना यभीश               | X05         | यूर्व हि का सुदानको कह                      | १ २२०         | यो नो देवः पुरावतः                         | 320   |
| बस्यामितानि बीर्या           | 490         | ये अहिन्ति मस्तः                            | 407           | यो म इमं चित्                              | 222   |
| यस्यायं विरुव आर्थी          | 1050        | ये चिद्धि मृत्युबन्धव                       | 23.0          | यो मे हिरण्यसंद्शो                         | 249   |
| या इन्द्रं प्रस्वस्त्वासा    | 160         | ये ते सन्ति दशन्तिनः                        |               | यो यजाति यजात इत्                          | 110   |
| या इन्द्रं मुख आभरः          | 1516        | ये जिसति नयस्परो                            | 507           | यो राजा वर्षणीना                           | १२७८  |
| यातं छदिष्या उत नः           | 306         | वे त्वामितः न तुष्टुवुः                     | १७२           | बो चयोवनिमंहान्                            | ७२७   |
| या दंपती समनसा               | 908         | ये देवास इह स्वन                            | 177           | यो वां यज्ञेभिरावृत्तो                     | 4.85  |
| या नु व्वेतानको विव          | 640         | ये द्रप्सा इव रोदसी                         | 558           | वो वां रजास्यविवना                         | 1336  |
| यात्रिः कव्यं मेशातिचि       | 758         | येन चष्टे वरुको                             | Aés           | वो वो नासत्यावृधि                          | 244   |
| याभिः पश्यमवद्यो             |             | येन ज्योतींच्यायवे                          | \$50          | वो वामुख्ययस्तम                            | ELE   |
|                              | ५३८         | येन बंसाम पृतनासु                           | <b>१</b> १३०  | यो विद्वा वयते वसु                         | 2000  |
| यामिः सिन्धुगवन              | 406         | येन सिन्धुं महीरपो                          | ₹०७           | यो विश्वान्यभि वता                         | PAS   |
| याभिनंता त्रसदस्य            | २६५         | येना दशस्त्रमध्यम्                          | ₹0€           | यो देविच्छो सम्यापनु                       | 46    |
| या बुत्रहा परावति            | 944         | वेनाव तुर्वेशं वदु                          | २२६           | यो व्यतीरफाण्यत्                           | १२७२  |
| युक्ता हि त्वं रणसहा         | 640         | वैना समुद्रमस्यो                            | 64            | यो ह ना मधुनो दृतिः                        | 680   |
| युक्ता हि देवहूतमा           | १३५९        | ये पासयन्ते अन्मिषः                         | 990           | यो हम्पान्यैरयतो                           | Ans   |
| युक्ता हि वृत्रहन्तम         | 4.5         | वेभिस्तिलः परावती                           | 158           | रचं बामनुगायसं                             | १५५   |
| युञ्जन्ति हरी इविरस्य        | \$ £ X \$   | ये मूर्धानः क्षितीना                        | १२३२          | रवं हिश्धवन्तुरं                           | 686   |
| मुख्यायां रासमं रचे          | \$X64       | वे वा वंसास्यविवना                          | २७१           | रिवसती हरवी ये है                          | १०५६  |
| युष्य सन्तमनविषं             | 2924        | येवायणीं न सप्रको                           | 860           | रचेक्टायाध्ययंबः                           | £ 5.5 |
| युयोता शरुमस्मदी             | Aáé         | वेवामावास ऋत्मिव                            | 486           | रयो यो वा जिबनमुरो                         | 433   |
| युवं बरी सुवाम्ने            | <b>६३</b> २ | वे सोमासः परावति                            | 6480          | रहमीरिव यच्छत्रमध्वरी                      | ८०२   |
| मुदं हि बना पुरुभुजेममेधतुं  | Yexs        | यो अस्ति हव्यरातिभिः                        | YĘO           | रावि बद्रामरक्तरं ह्यामहे                  | १६७२  |
| मुर्व कच्वाय नासत्वा         | \$23        | वो विभिः संस्तमानुबः                        | ८३७           | रेवा ह्यू रेवतस्तीता                       | 80    |
| युवं देवा ऋतुना पूर्व्येष    | ११०५        | वो वरित सम्बो दमे                           | 989           | रोहितं में पाकस्थामा                       | 38    |
| युवं मृयं जामृवासं           | १५७         | वो वप्सु चरहमा इव                           | <b>\$33.8</b> | बंहवा नो बार्या पूच                        | 403   |
| युवादसस्य विष्ण्या           | 43.5        | यो बहवेपिवंहते बस्त                         | 222           | वची दीर्गप्रसचनीसे                         | 183   |
| युवान विश्वति कवि            | 975         | यो वस्मै ह्य्यदातिभि                        | 460           | वदोवितं वाचमुदीरयन्ती<br>चजमेको विभवि हस्त | 156   |
| युवां देशस्त्रय एकावशासः     | 2205        | यो पुष्टरो विस्ववार                         | 325           | वद्यामनु भियं नरो                          | Adi   |
| युवाच्यां वाजिनीवतु          | \$58        | बोद्धांति ऋत्वा घवस्रोत                     | 6854          | वयनितृ । सम् गरा                           | 288   |
| मुबो रवस्य परि               | 487         | यो वर्ता भुवनानी                            | ८५६           | वर्ष को वृक्तवहिंचो                        | 445   |
|                              |             | यो वृत्रिती योऽवृती                         | 640           | वर्ष हि स्वा बन्द्रमन्तं                   | 468   |
| बुबोह वृ रवं हवे             | 357         | बो न इरमिर्द पुरा<br>बो न इन्द्रः पितरो     | ५१९<br>१०३५   | वरं हि वा इशमह उत्तर्भन                    |       |
| बुध्मा उत्तरमृत्ये           | 568         | या न इन्द्रः १५७२।<br>यो नः कवित्रतिरिक्षति | YES           | वर्ष हि वा ह्यामहे वियमको                  |       |
| युष्मे देवा जीव व्यक्ति      | 1-14        | वो नः सस्वत् दुराविका                       | 1450          | वर्ष व त्वा बुतायन                         | ARA   |
| ৰুণ ক্ৰ পু পৰিক্তৰা          | 4.8         | ना नः सस्वत् द्वरातना                       | 1010          |                                            |       |

| वनं पा ते अपि ध्मसि         | ७२१         | विचा हि स्वा धनंजद            | 4.15    | वृकदिवयस्य वारण            | १२१२        |
|-----------------------------|-------------|-------------------------------|---------|----------------------------|-------------|
| वयं था ते अपूर्व्येन्द्र    | १२१५        | विधा हि यस्ते बद्रिवः         | १५२६    | वृक्षादिवनमे अभिपिस्वे     | १२१         |
| वर्यमाते स्वेदत्            | १२१७        | विद्या हि रुद्रियाणां         | 820     | बुज्याम ते परि दियो        | 680         |
| वयं त इन्द्रं स्तोमेशिविधेम | 8098        | विद्या हास्य वीरस्य           | 99      | मृत्रस्य त्वा श्वसवादीवभाष | ना १६०३     |
| वयं तद् वः सम्राज           | ६७७         | विद्युद्धस्ता अभिचवः          | २३३     | वृषणस्वेन मदती             | Rdx         |
| वर्ष ते जस्य वृत्रहन्       | 468         | वि द्वीपानि पापतन्            | 866     | वृवगस्ते वभीशवी            | ७५५         |
| बयमिद्धः सुवानवः            | १४५०        | विनो देवासी अदुही             | 558     | बुव: ग्रावा वृथा मदो       | 348         |
| बयम् स्वा तविदर्वा          | 40          | विषं विप्रासोऽवसे             | \$00    | वृवा स्वा वृषयं हुवे       | 300         |
| वयमु त्वा विका सुते         | 7864        | निष्नं होतारमद्रहं            | 990     | नृषायमिन्द्र ते रच         | ३६८         |
| वयम् स्वामपुर्वा            | 411         | वित्रस्य वा स्तुवतः           | ४५९     | वृथा सोता सुनोतु ते        | ७५६         |
| वयम् त्वा शतकृती            | १५२०        | विभिन्नी चरत एकवा             | £90     | वेत्या हि निऋंतीनां        | 500         |
| वयमेनिया हो।                | १२११        | विभूतराति विप्र               | YYS     | वेस्यहवर्युः पश्चिभी       | १६७४        |
| बदनी मित्री अर्थमा          | ६७९         | विभाजञ्ज्योतिषा स्व           | १६३५    | बेमि स्वा पूषधृञ्जसे       | ११७         |
| बरेबे अग्निमात्तपो          | १३३३        | वि यदहेरछ त्विवी              | १५५५    | वैयव्यस्य श्रुत नरो        | ERS         |
| वर्धस्वा सु पुरुष्टुस       | <b>३</b> ६२ | वि वृत्रं पर्वशो              | २३१     | <b>व्यान्तरिक्षमतिरन्</b>  | <b>७७</b> ६ |
| वविष्ठक्षत्रा उरुवससा       | 1999        | विभ्यन्य महिना वृषत्          | १५३१    | व्यवस्था वसुविदम्          | 483         |
| वषक्षरस्य केतव              | 318         | विशां राथानमद्भृतं            | 651     | व्यस्ये विधि शर्म तत्      | 5006        |
| बसुबंसुपतिहि                | 658         | विशोविशो वो अतिषि             | \$\$XX  | ञ्चान्धी न इन्द्र यस्या    | 20          |
| बस्याँ इन्द्रासि मे         | Ę           | विश्वं पश्यन्तो विभूया        | ५१०     | शस्त्री नो अस्य यद         | 66          |
| बहन्तु त्वा रचेच्ठां        | 946         | विश्वाः पृतना अभिभूतरं        | १६२७    | वाक्यूव् श्रचीपत           | 46.85       |
| बाष्यमध्यापदीमहं            | १३८६        | विश्वा देवांसि जहि            | १०८२    | सत वेणूञ्छतं शुनः          | १०९७        |
| बामं नो अस्त्वयंभन्         | SAAR        | विश्वानरस्य वस्पति            | 8588    | शतं श्वेतास उक्तणो         | १०९६        |
| बामस्य हि प्रचेतस           | 6886        | विस्वां अर्थो विपविचती        | १२०१    | सर्त दासे वस्त्रूये        | 8008        |
| बायो वाहि शिवा              | 443         | विद्यानि विद्यमनसो            | 468     | रातसञ्ज इतुस्तव            | 6368        |
| वार्ण त्वा यध्यामि          | 14X0        | विश्वाभिधीं भिर्मुवनेन वावि   | ाना ७८३ | यतमहं तिरिन्दिरे           | २०६         |
| बाब्धान उप दावि             | 200         | बिश्वा हि मर्त्यंत्वना        | १५२१    | शतं मे नर्दभानां           | 2203        |
| बावृष्टानस्य ते वर्ष        | 305         | विश्वे त इन्द्र बीर्य         | ११६३    | षातानीका हेतयो जस्य        | 8040        |
| बाब्धाना शुमस्पती           | १३२         | विषयेत् ता ते सवनेषु          | १६५८    | शतानीकेव प्र जिमाति        | \$0.50      |
| षाब्धानी महत्ससेन्द्रो      | १३७७        | विक्वेत् ता विष्णुराभर        | \$366   | शर्नीरुषद् यन्तो अद्विवी   | 481         |
| बाशीमेको विधति हस्त         | 424         | विष्वेषामिरज्यन्तं वसूनां     | 366     | शंनो मव हुद का पीत         | १०२७        |
| बास्तोध्यते ध्रुवा          | RSR         | विश्वेषाभिह स्तुहि            | 2540    | स्रमनिरनिमः करत्           | AźA         |
| षाहिष्ठो वां हवानां         | 486         | विश्वे हि त्वा संजीवसी देव    | ासो ५६४ | धवसा हाति श्रुतो           | 400         |
| वि विद् वृत्रस्य दोवतो      | ***         | विश्वे हि ।मा मनवे            | ६५९     | शक्वद्धि वः सुरानव         | १२३५        |
| वि ततूर्यन्ते मववन्         | ٧           | विष्वैर्देविस्त्रिमरेकादशैरिह | 130 T   | शवदन्त हि प्रचेतसः         | १२३६        |
| विवदात् पृथ्यं नध्टं        | 12.55       | बि पुढेषो व्यंहति             | 8550    | शाविगो शाविपूजना           | ४२२         |
| विदा देवा अभागां            | 2000        | वि वृ विश्वा विभिवृजी         | 936     | शिकाण इन्द्र राय वा        | 2480        |
| विचा समित्वमृत              | 486         | विष्यर स्वधा वन्              | ७३३     | शिक्षा विभिन्दो बस्मे      | 64          |
| विद्या हि ते पुरा कां       | \$308       | बीळ्पविभिर्म हत               | ASÉ     | शिक्षेयमस्मै वित्सेयं      | ३७२         |
| विका हि त्वा तुविकृति       | 1855        | बीतिहोत्रा इतहसू              | 904     | निनानी बुबनी बचा           | 1517        |
|                             |             |                               |         |                            |             |

| वीरं पावककोषिर्व            | 1111          | स श्वमले विभावसुः        | 299           | समानमञ्ज्येवा                     | 899         |
|-----------------------------|---------------|--------------------------|---------------|-----------------------------------|-------------|
| जुचिरसि पुरुनिच्छाः         | ¥₹            | स त्वमस्भदय दिवो         | 250           | समित् तभधमप्रकावद्                | X\$4        |
| शृणुतं जरितुहंवं            | १४६६          | स वृद्धहे विद्याभ नृषति  | 2000          | मधित् ताम् वृत्रहातिवत्           | 1144        |
| शेवाने वार्चा               | २२            | सदो हा चकाते             | 553           | समिद्यास्य दुवस्यत                | 308         |
| सेवे बनेश् मात्रोः          | 1191          | सचीज्वस्ते वाजा          | 5854          | समिषान व सन्देव                   | 606         |
| शोचा शोचिच्छ दीदिहि विशे    |               | स न इन्द्रः जिदः सला     | 1488          | समिक्षा यो निशिती                 | 866         |
| रुपाशस्वस्य रेभत            | ८१९           | स न इंठानया सह           | १६८६          | समिन्द्रो रावो बृहतीरखूनृत        | 1000        |
| श्यावाश्यस्य सुन्वत         | ८१२           | स नः पत्रिः पारबाति      | Yog           | समी रैमासो अस्वर                  | १६२८        |
|                             |               | सं नः शक्रविषदा          | ७२६           | सम् स्वे नहनीरपः                  | २३०         |
| स्याबास्यस्य मुन्दतो        | ८२७           | स नः सोमेव सोमपा.        | <b>१६२३</b>   | समुद्रे अन्तः वयत                 | 1661        |
| ह्येनाविव पत्रभी            | 990           |                          |               | स राजसि पुरुद्धं                  | 166         |
| श्रायम्त इव सूर्य           | 5680          | त न स्तवान वा भर         | 409           | सरूपैरा सुनो गहि                  | UUN         |
| श्रुतं वो वृत्रहन्तमं       | १५५७          | सनितः सुसनित्रहम         | 665           | सर्गी इव सृज्यं                   | 601         |
| श्रुषी हवं तिरहच्या         | १५९१          | सनिता विश्रो अवैद्धिः    | 4             | स विद्रां सङ्गिरोध्य              | \$408       |
| श्रुष्टचने नवस्य ने         | 450           | सनिमित्रस्य पत्रबः       | ३१६           | स वृत्रहेश्य ऋ वृत्राः            | 5450        |
| षळस्यां अतिषिग्य            | १२५७          | स नो निश्रमहस्त्वं       | 668           | त वृत्रहेन्द्रश्चवंगीघृत्         | 1656        |
| विष्ट सहस्रास्म्यस्यानुतासन | 44X           | स नो बस्त उप             | <b>१३०१</b>   | सम्यामन् स्थिन्यं                 | 106         |
| सं या दान्ति येमबुः         | 488           | स नो वाजेज्यविता         | 964           | स समुद्रो अपीच्य                  | ८५९         |
| स क्षयः परि वस्त्रजे        | 248           | स नो विश्वान्या भर       | 1400          | र युक्तू रिनता                    | १६१५        |
| सन्ताय आ विवामहि            | 400           | स नो विज्वेभिर्देवेभि    | १२९५          | तः स्तोम्यः त हृष्यः              | Yoş         |
| सवायः कतुमिच्छत             | <b>१२९०</b>   | स नो बृषन् त्सनिष्ठया    | १५२३          | सस्यायांना यस्यसि                 | 685         |
| सस्रे विश्लो वितरं          | \$44X         | सन्ति स्थं वासिव         | 2093          | सहस्रेणेव सचते<br>सहस्रे पृषतीनां | 705         |
| स गोरस्थस्य वि वर्ष         | ७१९           | र्स नः शिशीहि            | 225           | सहो वृ को बजहरतैः                 | १२०३<br>२४० |
|                             |               | स पूर्वी महानां          | 2255          | साते बले शंतना                    | 1755        |
| सवा सोमेषु पुरुद्वत विषयो   | १२१०          | स्त होतारस्तिभदीळते त्या | 65 9A         | सा धुम्नैर्धुम्निनी               | १३५२        |
| स चिकेत सहीयसा              | CAR           |                          |               | साहा वे सन्ति                     | 408         |
| सत्यं तत् तुर्वेधे          | 940           | सप्तानां सप्त ऋष्टयः     | ५८२           | सिञ्चन्ति नमसावत                  | 2726        |
| सत्वं तदिग्द्रावदणा         | \$ \$ \$ \$ A | सप्ती चिड् वा मदच्युता   | ७६२           | सीदन्तस्ते बयो यथा                | 484         |
| सरविमत् त्वा महेनवि         | १३५८          | स प्रत्नवा कविवृध        | ११७२          | सुताधन्तस्त्वा वर्ष               | 2236        |
| सत्यमित्वा वृषेदसि          | 948           | स प्रवमे व्योमनि         | 336           | सुदेवाः स्य काश्वायना             | 2096        |
| सरविमद् वा उ तं वय          | 5326          | सबाधी यं जना इमे         | \$\$86        | सुदेशो वसि वरण                    | १२७१        |
| सत्रा त्वं पुरुद्ते         | 775           | समस्विग्नमबसे            | 503           | स्तीयो वा स नत्वां                | 305         |
| स त्वं विप्राय दाशुवे       | ८८२           | समनेव वपुष्पतः           | 2224          | सुप्रावर्ग सुवीर्य                | 484         |
| स स्वं न इन्द्र बाजेभिः     | Yto           | स भन्यु मर्स्थानां       | \$40\$        | सुमनः स व अति                     | YSS         |
| सार्चन ऊर्जापते             | 446           | समस्य मन्यवे विश्वो      | \$ <b>E</b> X | शुरवी वातिचिन्ने स्वनीवं राव      |             |
| स स्वं नो देव               | <b>E44</b>    | समान वो सभारवं           | . १३६७        | *                                 | १२५६        |

| शुनीये स्वव्यं         | 110    | स्तोता यत् ते अनुवत      | 194        | स्वाहाकृतस्य तृम्पते    | 604    |
|------------------------|--------|--------------------------|------------|-------------------------|--------|
| धुरोवी नो म्ळवाकु      | \$A\$A | स्वोता यत् ते विवर्षेणिः | \$8.5      | इंसाविव पत्तवी          | Ť      |
| सुचोमे सर्यजाब         | 210    | स्तोत्रसिन्द्राय गायत    | 548        |                         | 150    |
| सूर्यो रहिम यथा सूत्रा | UFU    | स्तोमं जुवेचां युवरोव    | 964        | इतं च सनून् बतर्व       | 065    |
| सृबन्ति रविममीवसा      | 214    | स्पूरं राधः चताव्ये      | 225        | हत्ता वृत्रं दक्षिणेने  | 44     |
| सेहान उप एतना          | CIY    | स्मन्युरंधिनं वा वहि     | 45         | हन्तो वु किमाससे        | 42.54  |
| सो बढ़ा दास्वध्वरो     | 848    | स्वदमीश् कशायन्ता        | 630        | हरयो घूमकेतवो           | ्र ए १ |
| सोता हि सोममद्रिमि:    | 10     | स्मदेतवा सुकीत्वा        | EXS        | हर्यंदवं सत्पति -       | 420    |
| शोम इदः सुनी अस्तु     | १२१९   | स्वस्तवो वो अस्तिभिः     | Y4Y        | हविष्कुणुष्टमा सम       | 2005   |
| सोम राजन् मृळवा        | \$695  | स्वधामन् वियं नरी        | YSE        | हवे त्वा घूर दिते       | 140    |
| सोमस्य मित्रावदणी      | १३२४   | स्थयं जित् स भन्यते      | 223        | हास्तिवेय पत्तवो वनेदुप | 966    |
| स्तुतस्य मास्त्या      | £\$    | म्बरन्ति त्वा सुते नरी   | ARE        | हिरण्यकी वा रिम         | 140    |
| स्तुहि वृतं विपश्चितं  | 4.80   | स्वादवः सोमा आ           | <b>Ę</b> ₹ | हिरण्ययेन रचेन          | 244    |
| स्तुहि स्तुहीवेते      | ₹o     | स्वादुष्टे बस्तु         | YES        | हुदे बातस्वनं कृषि      | 2564   |
| स्तुहीन्त्र व्यवववव्   | 496    | स्वादोरमञ्जि दयकः        | \$+2¥      | इत्सु पीतासो बुज्यन्ते  | YE     |





परि सं० : Acc No. :

#### Indira Gandhi National Centre for the Arts Kala Nidhi Reference Library

कृपया नीचे अंकित तारीख तक पुस्तक वापिस कर दें अन्यथा विलम्ब शुल्क देना पहेगा।

पुस्तकालय रविवार एवं सरकारी अवकाश के दिन बन्द रहेगा। Please return this book by the last date stamped below failing which overdue charged will be levied.

Library will remain closed on Sundays and Gazetted holidays.

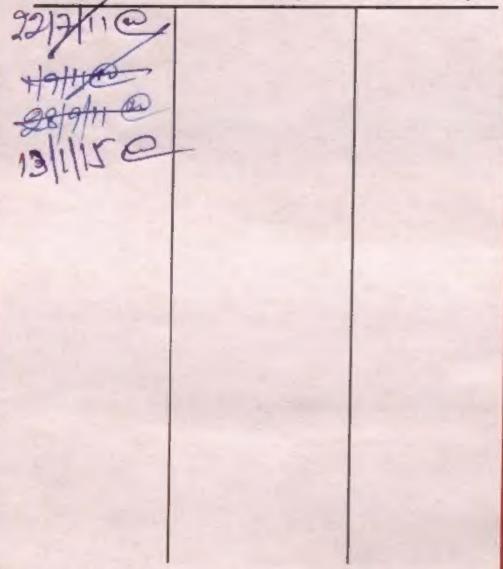



IGNCA

294.59212 RIG-SAT 3356



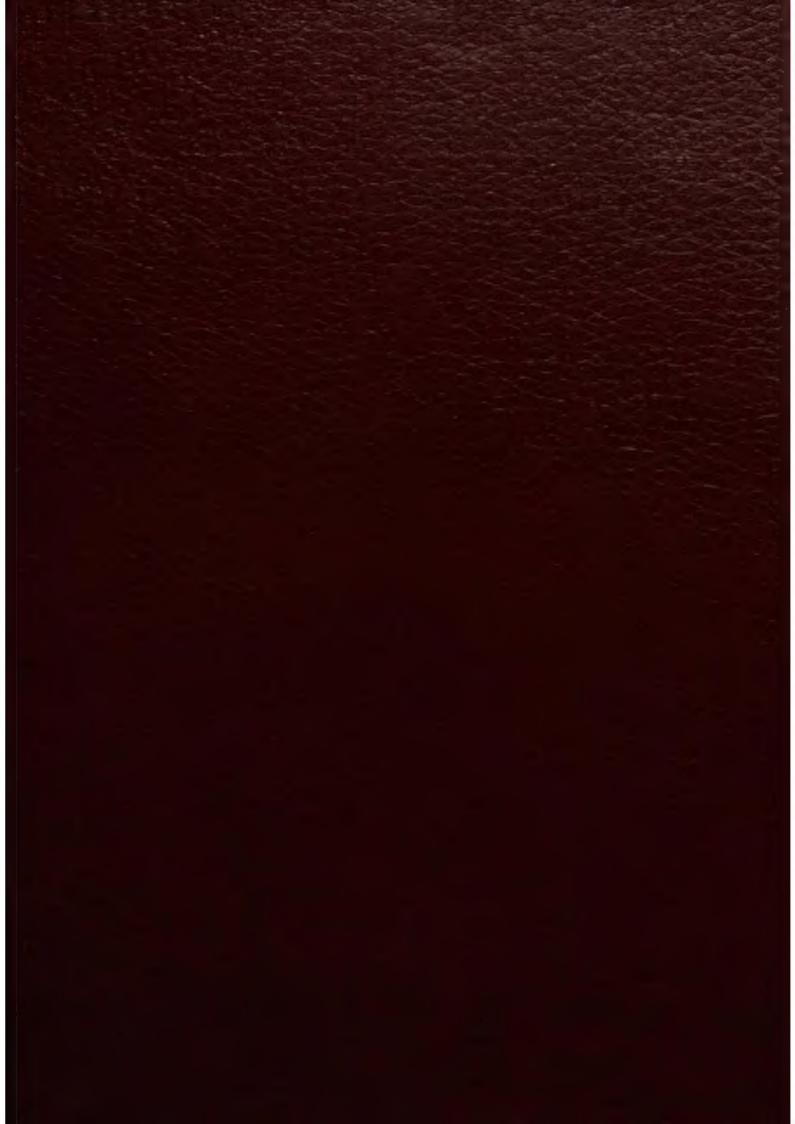